

# 

गो-ऋंक



वर्ष २०





दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिण जय जय।। साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर। शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। शभ-आगारा ॥ गणेश जय तारा । जय जय दर्गा जय मा सीताराम ॥ जानकि-राम । गौरीशंकर जयति शिवा-शिव जय रष्ट्रनन्दन जय-सियाराम ।-व्रज-गोपी-प्रिय सधेरुयाम ।।। रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥

> कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते।

समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें। कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है।

वार्षिक मूल्य भारतमें ५ हैं) विदेशमें ७॥ हो जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥ विदेशमें ६॥ हो विदेशमें ६॥ १११ विदेशमें १॥ ११ विदेशमें



# कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन

- (१) इस गो-अङ्कमें प्रायः सभी आवश्यक विषयोंपर न्यूनाधिकरूपसे विचार किर्यू गाँध हैं तथापि कई विषय छूट गये हैं। 'कागज-नियन्त्रण' के अनुसार जितने पृष्ठ अधिक-से-अधिक दिये जा सकते थे, दिये गये हैं। चित्र भी यथासम्भव अधिक-से-अधिक देनेकी और उन्हें अच्छे कागजोंपर छापनेकी चेष्टा की गयी है। वर्तमान परिस्थितिमें जो इछ किया जा सकता था वह किया गया है।
- (२) वर्तमान महँगीके कारण इस अङ्कके प्रकाशनमें घाटा होनेपर भी वार्षिक मृत्य ५ ⊳) ही रक्ता गया है। केवल 'गो-अङ्क' का मृत्य ४) है। गौके सम्बन्धमें एक साथ इतनी अधिक सामग्री देखकर कई सज्जनोंने वितरणार्थ गो-अङ्क खरीदे हैं। जिन लोगोंको इस प्रकार अधिक अङ्क खरीदने हों, वे तरंत सचित करनेकी कृपा करें।
- (३) गताङ्ककी सचनाके अनुसार, जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क चले जानेके बाद शेष प्राहकोंके नाम बी० पी० भेजी जायगी। अतः जिन सज्जनोंको प्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक कार्ड तुरंत डाल दें। ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण' को नुकसान न उठाना पड़े।
- (४) मनीआर्डर-क्रयनमें अपना ग्राहक-नंबर जरूर लिखें, ग्राहक-नंबर याद न हो तो कम-से-कम पुराना ग्राहक अवस्य लिख दें। नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- (५) 'ग्राहक-नंबर' न लिखनेसे आपका नाम 'नये ग्राहकोंमें' दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'गो-अङ्क' नये नंबरोंसे पहुँच जायगा। और पुराने नंबरकी बी० पी० दुबारा जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों, और उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके नाम बी० पी० चली जाय। दोनों ही सरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लौटावें नहीं। चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें लिखनेकी कृपा करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' तुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी होंगे।
- (६) नाम, पता, पोस्ट-आफिस और जिला—मनीआर्डरके क्र्पनमें नागरी या अंग्रेजीमें साफ-साफ लिखनेकी कृपा करें।
- (७) 'गो-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । सब अङ्कोंके जानेमें कई महीने लग जाते हैं क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन बहुत अधिक संख्यामें रजिस्टर्ड पैकेट नहीं ले पाते । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'गो-अङ्क' नम्बरवार जायगा । परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करनी चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।
- (८) सजिल्द अङ्क बनानेकी न्यवस्था इस समय नहीं है। इसलिये सजिल्दके लिये कोई सज्जन चंदा न भेजें। न्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

### भीइरिः

# गो-अङ्कको विषय-सूची

| <i>£•</i> 2• <i>5</i>                              | ख्या | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                  | 1 |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---|
| १-नमस्कार                                          | १    | १६–अधिक चारा उपजाओ ( हिज एक्सेलेंसी                  |   |
| २-गोसूक्त ( अथर्ववेदसे )                           | २    | सर मौरिस गरनियर हैलेट, जी० सी० आई०                   |   |
| ३-गोधन (अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठा-             |      | ई०, के॰सी० एस्० आई०, आई० सी० एस्०,                   |   |
| धीइवर जगद्गुरु श्रीराङ्कराचार्य स्वामी             |      | गवर्नर युक्तप्रान्तका संदेश) १८                      |   |
| श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज )                 | ₹    | १७–गौका पालन—मुख्य कार्य (माननीय सर श्री-            |   |
| ४-गोरक्षा ही प्रपञ्चरक्षा है ( अनन्तश्रीविभूषित    |      | जोगेन्द्रसिंहजी, मेम्बर एज्यूकेशन हेल्थ ऐंड          |   |
| काञ्चीकामकोटिपीठाधिपति जगद्गुर श्रीराङ्करा-        |      | हेंड्स, भारतसरकार ) · · · १९                         |   |
| चार्य खामीजी महाराज )                              | 8    | १८-अब तो चेतें ( श्रीविनोबाजी भावे ) १९              |   |
| ५-गौसे ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण ( अनन्तश्री-           |      | १९-तीन माताएँ (डा० श्री बी० पद्माभि सीतारामैय्या) १९ |   |
| विभूषित द्वारकापीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्करा-     |      | २०—भारतवर्षमें गोशालाओं और पिंजरापोलांका             |   |
| चार्य स्वामी श्रीअभिनव सिचदानन्द तीर्थजी           |      | सुधार ( सरदार बहादुर सर दातारसिंहजी, कैटल            |   |
| महाराज )                                           | 4    | युटिलिजेशन एडवाइजर, भारतसरकार ) · · २०               |   |
| ६-गौ ही देशका परम मङ्गलायन है (अनन्तश्री-          |      | २१-गोसेवा राष्ट्रीय धर्म है ( बहिन श्रीजानकीदेवी-    |   |
| विभूषित जगद्गुर श्रीदाङ्कराचार्यजी श्रीशिरोलकर     |      | जीवजाज) … २३                                         |   |
| स्वामी महाराज)                                     | Ę    | २२-गोरक्षा मुख्य कर्तव्य है ( पं० श्रीगोविन्द-       |   |
| ७-गोरक्षाके उपाय ( पूज्यपाद श्री१००८ खामी-         |      | वल्लभजी पंत ) २३                                     |   |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज )                         | 6    | २३—गोपालन सनातन धर्म है ( देशरक डा॰                  |   |
| ८-गो-गारेमा ( स्वामीजी श्रोहरिनामदासजी             |      | श्रीराजेन्द्रप्रसादजी ) · · · २४                     |   |
| उदासीन ) ् ्                                       | 9    | २४-गोरक्षा —अपनी जीवनरक्षा ( हुजूर श्रीगुरु-         |   |
| ९-भगवान् श्रीराम और गौ (श्रीमजगद्गु वश्रीरामा-     |      | चरणदासजी मेहता साहब, राधास्त्रामी-सत्संग             |   |
| नुजसम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्री-           |      | आगरा) ··· २५                                         |   |
| राघवाचार्य स्वामीजी महाराज )                       | १०   | २५-वर्तमान भारतमें गौकी दशा ( सर पुरुपोत्तमदास       |   |
| १०-गोधन ही भारतका जीवन है (पूज्यपाद श्री१००८       |      | ठाकुरदास, के० बी० ई०, सी० आई० ई०,                    |   |
| श्रीमद्गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी महाराज )            | ११   | डी० लिट्, जे० पी० ) · · · २५                         |   |
| ११-गौकी महिमा ( श्री१००८श्रीउत्तराद्रि श्रीवैष्णव- |      | २६ –गौके प्रति हमारा कर्तव्य ( डा॰ श्रीश्यामा-       |   |
| मठाधीश श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराजके दयैक-          |      | प्रसादजी सुकर्जी सभापति 'हिंदू-महासभा' ) २७          |   |
| पात्र स्वामीजी श्रीमाधवाचार्यजी महाराज)            | १२   | २७-गौके लिये सम्रा यज्ञ ( सर चुन्नीलाल वी० मेहता,    |   |
| १२-गोमाता और हिंदुत्व (पूज्यपाद श्री१००८           |      | कै० सी॰ एस्० आई०) · · · २७                           |   |
| श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज )                | १४   | २८—गौओंको कामधेनु बनाना है ( दयालङ्कार सेठ           |   |
| १३-भारतकी सुख-समृद्धि ( महात्मा श्रीगाँघीजी )      | १७   | ल्ल्ल्भाई डी॰ झवेरी ) · · · २८                       |   |
| १४-गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये ( पूज्यपाद      |      | २९-गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता                    |   |
| महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) …                | १७   | ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 💛 २९                       |   |
| १५-जगत्में गौ गौरवके साथ जीती रहे (गो-जीवन         |      | ३०-वेदोंमें गो-महिमा (पं० श्रीपाद दामोदर             |   |
| श्रीबालकृष्ण मार्तण्ड चौंड्रेजी महाराज ) …         | १७   | सातवलेकर) · · • ३३                                   |   |

|                                               | áā-            | संख्या | ् पृष्ठ-संख्या                                            |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| ३१—गौकी स्तुति                                | •••            | 88     | ६१-पञ्चगव्यके विषयमें शास्त्रीय विचार " ८०                |
| ३२–गो-पूजन ( गो. ज्ञा. को. )                  | •••            | 88     | ६२-श्रीकृष्णलीलाके उपकरणोंमें गाय ८२                      |
| ३३-ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति | •••            | 28     | ६३-स्वप्नमें गोदर्शनका फल (पं० श्रीराजेश्वरजी             |
| ₹४—गों-शान्ति                                 | • • •          | 86     | शास्त्री सिद्धान्ती ) 🥶 ९६                                |
| ३५—गौका विश्वरूप                              |                |        | ६४भारतका गो-धन ९७                                         |
| (१) वेदोंमें (गो. ज्ञा. को.)                  | • • •          | 83     | ६५-गोरक्षाके साधन ( पूज्यपाद महामना पं० श्री-             |
| (२) ब्रह्माण्डपुराण                           | • • •          | ५१     | मदनमोहनजी मालवीय ) *** १००                                |
| (३) महाभारत                                   | •••            | ५२     | ६६-गोरक्षापर महात्मा ( गाँधी ) जीके विचार … १०७           |
| (४) स्कन्दपुराण                               | •••            | ५२     | ६७–गौ—निष्काम सेवाका प्रतीक ( प्रो० श्री-                 |
| (५) पद्मपुराण                                 | •••            | ५२     | अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय, एम्० ए० ) 😬 ११२                |
| (६) भविष्यपुराण                               | •••            | ५३     | ६८—गौ माता क्यों कहलाती है ? ( श्रीयुत बसन्त-             |
| ३६ – कपिला गौ                                 | •••            | ५३     | कुमार चटर्जी, एम्० ए०) 💛 ११५                              |
| ३७—गो-महिमा                                   | •••            | ५५     | ६९-गो-महिमा (प्रोफेसर श्रीक्षेत्रलाल साहा,एम्०ए०) ११७     |
| ३८-श्रीराङ्करजीद्वारा सुरभि-स्तवन             | •••            | ५६     | ७०-गोमेघका सचा अर्थ ( श्रीमान् पं० श्रीपाद                |
| ३९–दिलीपकी गो-सेवा ('गो-सेवा'से <b>)</b>      | •••            | 46     | दामोदर सातवलेकर) १२१                                      |
| ४०-गोसेवा-व्रतसे पुत्रप्राप्ति और राम-नाम-स   | <b>ग्र</b> णसे |        | ७१-गोविन्द ! ( श्री 'सुदर्शन' ) १२९                       |
| गोहत्या-पापका नाद्य                           | •••            | ६१     | ७२–अहिंसा परम धर्म और मांस-भक्षण महापाप 🎌 १३०             |
| ४१-महर्षिका मूल्यगौ                           | •••            | ६३     | ७३—मांस-भक्षणसे हानि और भारतवर्षमें मांसका                |
| ४२–चरती गायको रोकनेसे नरक-दर्शन               | •••            | ६४     | प्रचार ( श्रीमूलजीभाई बी० बराड, बी० ए०,                   |
| ४३—गोबरमें लक्ष्मीजीका निवास                  | •••            | ६५     | एस्०टी०सी०) १३१                                           |
| ४४-गो-वृषभ-दान                                | •••            | ६६     | ७४–गोरक्षा-धर्म ( श्रीयुत दत्तात्रेय बालकृष्ण             |
| ४५–सिद्धिपद सुरभि-मन्त्र और स्तोत्र           | •••            | 90     | कालेलकर ) १३६                                             |
| ४६—गौ सब लोकोंसे ऊपर क्यों रहती है ! (        | इन्द्र-        |        | ७५—प्राणी-पूजा ( डा० प्रो० मंजुलाल रणछोडलाल               |
| ब्रह्मा-संवाद )                               | •••            | ७१     | मजूमदार एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, पी-                        |
| ४७–गोदावरीकी उत्पत्ति                         | •••            | ७१     | एच्०डी०) १३७                                              |
| ४८-गोमन्त्र-जापसे पापनाश                      | •••            | ७२     | ७६-वेदमें गौका जुद्स " १४१                                |
| ४९-श्रीदावजी वृषभव्वज और पशुपति कैसे ब        | ने ?           | ७३     | ७७-पिंजरापोल एक काम यह भी करें(श्रीमाताशरणजी)१४२          |
| ५०-बैलोंको कब और कैसे हाँके ?                 | • • •          | ७३     | ७८-पिंजरापोल और गोशाला \cdots १४३                         |
| ५१-गौके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या             | ***            | '9¥    | ७९—गोसेवाका साक्षात् फल (स्वामीजी                         |
| ५२–जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है                 | • • •          | 80     | श्रीभूमानन्दजी) "१४७                                      |
| ५३—गोशाला कैसी हो ?                           | • • •          | ७६     | ८०-गोसेवासे लक्ष्मी-प्राप्ति आदि अनेक लाभ                 |
| ५४–गोमुख-तीर्थं                               | ***            | ७५     | (स्वामीजी श्रीजगदीश्वरानन्दजी, वेदान्तशास्त्री) १४८       |
| ५५—गो-सम्बन्धी वत ( पं० श्रीहनूमान्जी द्य     | र्मा )         | ७६     | ८१–पिंजरापोल क्या करें ( श्रीप्रागजी मावजी                |
| ५६-वैतरणी एकादशी                              | •••            | 50     | <b>झ</b> वेरी, व्यवस्थापक 'नाप्तिक पिंजरापोलं') · · · १४९ |
| ५७-सुर्भीको वरदान                             | •••            | 66     | ८२-गोरक्षा और इमारा कर्तन्य ( डा॰ श्रीदुर्गा-             |
| ५८-खलयश (गो. शा. को.)                         |                | 69     | शङ्करजी नागर ) ••• ••• १५०                                |
| ५९-इलका घर्म्याधर्म्य-विचार                   | •••            | 99     | ८३-गाय-मनुष्यकी घाय ( डा॰ श्रीविनयतोष                     |
| ६०-मळ-मास (अधिक-मास) में गोपूजाका विश         | गन · · ·       | 60     | भट्टान्वार्यः, एम्० ए०, पी-एच्० ढी०) 😬 १५२                |

.

| . <b>१</b> ८-संख्या                                                 | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ८४–प्राच्य गो-विज्ञान ( पं० श्रीरामनिवासजी द्यर्मा ) १५६            | १०६-मुसल्मान और गोरक्षा (श्रीधर्मलालसिंइजी) २१९                          |
| ८५-आर्यसाहित्यमें गौका गौरव ( देवर्षि भट्ट पं०                      | १०७-गाय और इस्लाम ( पं० श्रीविजयानन्दजी                                  |
| श्रीमथुरानाथजी शास्त्री ) "१५९                                      | त्रिपाठी ) २२९                                                           |
| ८६-गोधन और पञ्चगव्य ( श्रीयुत प्रभुपाद श्रीप्राण-                   | १०८-यूरोपियन यात्रियोंके अनुभव (गो. ज्ञा. को.) २३३                       |
| किशोरजी गोस्वामी एम्० ए०, विद्याभूषण ) १६१                          | १०९-अंग्रेजी अमलदारीमें गोरक्षण-आन्दोलनका                                |
| ८७-आर्य-संस्कृतिका झरना ( श्रीयुत आग्रुकुमार) १६३                   | उद्देश्य और मार्ग (गो. ज्ञा. को.) २३४                                    |
| ८८-प्राचीन गोशालाएँ ( एक किताबी कीड़ा ) " १६४                       | ११०-गौसे अनन्त लाभ ( स्वामी श्रीदयानन्दजी                                |
| ८९—गो-पर्याय (श्रीयुत आज्ञुकुमार ) "१७०                             | सरस्वती ) भोक्रकणा-निधि'से · · · २४८                                     |
| ९०-भारतका गोधन-एक महान् राष्ट्रीय निधि                              | १११-गौकी उपयोगितापर एक मौलवी हाहेबका                                     |
| ( राव बहादुर श्रीजयन्तीलाल एन्० मानकर ) १७२                         | वक्तव्य *** २५०                                                          |
| ९१-अपयोगिताके नामपर पाप                                             | ११२-जरा हिसाब लगाइये (श्रीआग्रुकुमार) *** २५१                            |
| ९२-भगवान् बुद्ध और गोमाता (गो. ज्ञा. को.) १९३                       | ११२-हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थामें गायका स्थान (हा॰                          |
| ९३-बौद्धसहित्यमें गायका स्थान(श्रीसुमन वात्स्यायन) १९४              | श्रीराधाकुमुद मुकर्जी, एम्० ए०,पी-एच्० डी०) २५४                          |
| ९४-बौद्धधर्म और गोरक्षा ( श्रीचि० ग० कर्वे,                         | ११४-भारतमें गोरक्षा (डा॰ मुहम्मद हाफिज मैयद,                             |
| सम्पादक भोज्ञानकोश'—मध्यखण्ड ) • १९६                                | एम्० ए०, पी एच्० डी०, 'विद्यासूरण') २५७                                  |
| ९५-जैनधर्म और गोरक्षा (गो. ज्ञा. को.) *** २०३                       | ११५-प्राचीन तामिल-साहित्यमें गौ ( श्रीयुत के. सी.                        |
| ९६-गुप्तत्रंश और महाराज हर्षके समयमें अहिंसा                        | वरदाचारी, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰) · · · २५८                                |
| और गो-महिमा (गो. ज्ञा-को.) २०५                                      | ११६-गावो विश्वस्य मातरः (पं० श्रीमाधवाचार्यजी                            |
| ९७-ईजियन, ग्रीक और रोमन संस्कृतिमें गौका                            | शास्त्री) २६०                                                            |
| स्थान (गो. ज्ञा. को.) *** २०६                                       | ११७-गोलोककी ओर ( श्रीयुत पी. एन.                                         |
|                                                                     | शंकरनारायण अय्यर, बी० ए०, बी० एल्० ) २६३                                 |
| ९८-यहूदी और ईसाइयोंमें गौका आदर (गो<br>ज्ञा. को.) २०८               | ११८-आधुनिक गोलोक (श्री आ० कु०) *** २६५                                   |
| ९९-सुमेरियन और हिराइट संस्कृतिमें गौका स्थान                        | ११९-जगती (श्रीयुत डाह्यालाल हरगोविन्द जानी) २६६                          |
| (गो. ज्ञा. को.) २०९                                                 | १२०-गोमाताने क्या दिया और क्या पामा ( डा॰                                |
|                                                                     | श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्० ए०, डी०लिट्०,                                 |
| १००-इजिप्ट अथवा प्राचीन मिश्रदेशमें गोपूजन<br>(गो.ज्ञा.को.) ··· २१० | हीत हीतः हर्नाचार्य ) १०१८हरू                                            |
| १०१-इजिप्शियन चित्रलेख ( श्रीयुत ई० ए०                              | डी॰ डी॰, दर्शनाचार्य) · · · २७२<br>१२१-गोपालनका दोहरा उद्देश्य · · · २७४ |
| वालिस वज एम्॰ ए॰, डी॰डी॰, डी॰ लिट्॰                                 | १२२-घर-घर गोपालनकी आवश्यकता ( श्रीयुत                                    |
| द्वारा प्रकाशित इजिप्शियन लिटरेचर                                   | कृष्णगोपाळजी माथुर) · · · २७६                                            |
| भाग १ से संग्रहीत ) २१३                                             |                                                                          |
| १०२–अमेरिका और गोजाति (गोपति-सम्प्रदाय                              | १२३—गोरक्षा (श्रीताराचन्द्रजी पांड्या, बी० ए० ) २७७                      |
| पृ० २०-२८) २१४<br>१०३-हुमायूँकी गोमांससे घृणा २१५                   | १२४-शापविमोचन (डा. जा.) · · · २७९                                        |
| १०३-हुमायूँकी गोमांससे घृणा २१५                                     | १२५-गौ और नारी ( श्रीशान्तिकुमार नान्राम                                 |
| १०४-गौके सम्बन्धमें जरथुरती धर्मकी कुछ बातें                        | व्यास, एम्॰ ए॰) ··· २८०                                                  |
| ( श्रीपर्वंद के॰ एस॰ दाब्, एम्॰ ए॰, एफ्॰<br>टी॰ एस्॰) ··· २१६       | १२६-देशी रियासतें और गोरक्षण (श्रीमंत बाला                               |
| टी॰ एस्॰ ) २१६                                                      | साहब पंत प्रतिनिधि राजा साहब, संस्थान                                    |
| १०५-ज़र्थुस्तीय गायाएँ और गोरक्षा ( श्रीयुत                         | औष) र८५                                                                  |
| प्रोफेसर फीरोज कावसजी दावर, एम्॰ ए॰,<br>एल्-एल्॰ बी॰) · · २१८       | १२७ यदि भारतीय नरेश चाहें तो ! ( श्रीडाह्याभाई                           |
| पल्-पल्० बा०) २१८                                                   | इ. जानी, बी. एजी. ) · · · २८७                                            |

| <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२८-पुनक्त्थानका पथ (श्रीयुत 'ग्रुक्कल्रम') ··· २९०<br>१२९-बालक शिवाजीकी गोभक्ति (गो. ज्ञा. को.) २९१<br>१३०-भारतकी कुछ नस्लोंका संक्षित्त परिचय ··· २९२<br>१३१-पाश्चात्त्यदेशीय गार्थे ('गोधन' के आधारपर ) ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५०-चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओं-<br>का वध ( श्रीमूलजीभाई बी. बराड, बी० ए०,<br>एस्० टी० सी० ) ••••• ३४९<br>१५१-वर्तमान कारखानोंमें पशुओंके चमड़े, चर्बी |
| १३२—गायोंकी सबसे अच्छी नस्ल और एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला ( एक 'गोसेवक') ··· २०७ १३३—नस्ल-सुधार (श्रीयुत हरदेवसहायजी) ··· २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | और हिंडुयोंका प्रयोग ( श्रीयुत ईश्वरचन्द्र<br>अग्रवाल, एम्॰ एस्-सी॰ ( आनर्स ), चीफ<br>इंडस्ट्रियल केमिस्ट ) " १६३<br>१५२-गर्भस्थ बछड़ों और मेमनोंके चमड़ेका        |
| १३४—स्र्वी घास ( श्रीयुत आर. जी. एलन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निर्देयतापूर्ण अमानुषिक व्यापार ( ह॰ ) *** ३६४                                                                                                                     |
| कमिश्नर, खेतीविभाग, बड़ौदा ) 💛 ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५३-दुग्धदोहन १६७                                                                                                                                                  |
| १३५-नस्ल-सुधारपर कुठाराघात या बड़े शहरोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५४—गोविज्ञानका नवनीत (श्रीआज्ञुकुमार) ३७१                                                                                                                         |
| पाप ( ह० स० ) ३१३<br>१३६—गोचरभूमि ३१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५५-गोप-बस्तियाँ (डा॰ जा॰) ३७२                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५६-सर्वथा मान्य कार्यक्रम-गो-उद्धार (श्रीयुत                                                                                                                      |
| १३७—जंगलों और गोचरभूमियोंका प्रबन्ध (डा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | डाह्यालाल हरगोविन्द जानी ) " ३७३                                                                                                                                   |
| श्रीराधाकमल मुकर्जी, एम्० ए०, पी-एच्•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५७-गार्वे आमदनी बढ़ा संकती हैं (श्रीयुत के॰                                                                                                                       |
| डी०) ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एस॰ सूरसिंहजी, बी॰ ए॰, एम्॰ एस्-सी॰,                                                                                                                               |
| १३८-खूराक-गौओंकी प्रथम समस्या ( काउ इन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एम्॰ आर॰ ए॰ एस्॰ ) · · · ३७७<br>१५८-वर्जीनियामें गोपालकोंका उत्सव (श्री'सदाशिव') ३०९                                                                               |
| इंडिया'के आधारपर) ••• ३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५९-श्रीनामदेवजीके द्वारा मृत गायको जीवनदान ३८०                                                                                                                    |
| १३९-साइलेज ( दवाकर रक्खी हुई हरी घास ) *** ३२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६०-गोरक्षाके चौवीस साधन " ३८१                                                                                                                                     |
| १४० - खादका निर्माण और उसकी रक्षा ( 'काउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६१-व्रजसे गोवध हटाइये ( श्रीमहावीरप्रसाद                                                                                                                          |
| इन इंडिया'के आधारपर ) र ३२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दाधीच बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰,                                                                                                                                        |
| १४१-सुरभि-संगोपन (गोबरकी महत्ता) (श्री-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रधानमन्त्री अ० भा० गौ-महासभा ) 💛 ३८२                                                                                                                             |
| 'संगोप') २३०<br>१४२—खादका खजाना (डा० इ०) ३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६२—गोवत्सल श्रीगोविन्द (पं० श्रीकृष्णदत्तजी                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भारद्वाज, एम्० ए०, आचार्य, शास्त्री,                                                                                                                               |
| १४३-खादोंमें पोषण-तत्त्व ( डा॰ चन्दूलाल सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | साहित्यरता) ३८३                                                                                                                                                    |
| द्याह, एम्० एस्-्सी॰, पी-एच्० डी॰, ए॰<br>आई॰ सी॰, ऐग्रिकल्चरल केमिस्ट, बड़ौदा) · · ३३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६३—गोवंशकी रक्षा कैसे हो ! (धर्मप्राण पं०                                                                                                                         |
| १४४-साँड्का सवाल (डा॰ ह०) *** ३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीरामचन्द्रजी शर्मा 'वीर' ) ः ३८४                                                                                                                                |
| १४५-हमारा पिता (डा० ६०) ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६४-सिक्ख-संप्रदायमें गोरक्षा ( राजज्यौतिषी पं॰                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीमुकुन्दवल्लभजी ज्यौतिषाचार्य ) *** ३८६                                                                                                                         |
| १४६—मासे अलग पाले हुए बच्चे ( श्रीइन्द्रपालसिंह-<br>जी, रिसर्च स्कालर—-इंपीरियल हेयरी रिसर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६५—राष्ट्रकी जीवित रुक्ष्मी गोमाता ( श्रीशोभारामजी<br>घेनुसेवक, कविरत्न ) ३८७                                                                                     |
| इंस्टीट्यूट, बंगलेर ) ३४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६६—शासन और गोरक्षा (श्री 'मण्डन मिश्र') ३८८                                                                                                                       |
| १४७—क्कत्रिम संतति-उत्पादनकी सफल वैशानिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६७-गायों तथा दूधकी बाबत भारत तथा इंग्लैंडकी                                                                                                                       |
| पद्धति (एक विज्ञानका विद्यार्थी ) ः ३४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~                                                                                                                                                                  |
| १४८-विज्ञानके अप्राकृतिक प्रयोग ( ह० ) *** ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| १४९-विधया करनेका नया उपाय ( बिंजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६९-यन्त्रोंकी अपेक्षा बैल ही लाभदायक (श्री                                                                                                                        |
| कुस्ट्रेटर ) (डा॰ जा॰ ) \$४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न॰ ग॰ आपटे, बी॰ ए॰ ) ''' ३५३                                                                                                                                       |
| discourse to the state of the s | the street track to                                                                                                                                                |

| <b>पृष्ठ-सं</b> ख्या                                  | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७०-दुग्धाश्रम ( Lactarium ) ( डा॰ जा॰ ) ३९४          | १९१-जमा हुआ तैल या वनस्पति ( चौधरी श्री-                                                       |
| १७१-भारतका राष्ट्रीय पेय (डा॰ जा॰) *** ३९५            | मुख्त्यारसिंहजी) ४६२                                                                           |
| १७२-भारतीय आहारमें दूध तथा दुग्धान्नोंका स्थान        | १९२-वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) में पोषणगुण                                                   |
| ( श्रीयत प्रो० वी० ए० व्यास, एम्०एस्-सी० ) ३९७        | और सुपाच्यताकी कमी (डा० प्रिंसिपल एन्०                                                         |
| १७३-বুঘনা আবু (ভা০ আ০)                                | एन्० गोडबोले एम्० ए०, बी० एस्-सी०,                                                             |
| १७४-दधि-विज्ञान (डा० जा०) "४०२                        | पी-एच्० डी॰ (बर्लिन ) ४६६                                                                      |
| १७५-सभी प्रकारके दुग्ध और विशेषकर गोदुग्धके           | १९३–दूघ तथा दूघ देनेवाले पद्य (श्रीसाराभाई                                                     |
| महत्त्वपर कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक प्रन्थोंकी           | प्रतापराय) ४७२                                                                                 |
| सम्मति (श्री पी० के० गोडे, एम्० ए०) ४०५               | १९४-हिंदुस्थानमें दूधकी खपत (राव बहादुर श्री-                                                  |
| १७६ - स्वास्थ्य-रक्षाका सरल और सर्वमान्य उपाय         | जयन्तीलाल एन्० मानकर ) ४९४                                                                     |
| ( सम्पादक महोदय भोरक्षण' ) " ४०९                      | १९५-गायसे पुरुषार्थ-चतुष्ट्यकी सिद्धि (पाण्डेय पं०                                             |
| १७७-दूध जाँचनेका यन्त्र (हैक्टोमीटर)                  | श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) " ४९६                                                           |
| ्रश्रीसतीशचन्द्र दासगुप्त महोदयके एक                  | १९६-गो-उद्धारके लिये दस आदेश ( डा॰ जा॰ ) ५०१                                                   |
| ळेखके आधारपर) ४१२                                     | १९७-पुनरुत्थानके लिये दस आदेश (डा० जा०) ५०१                                                    |
| १७८-गव्य पदार्थोंके गुण और रोगनाशके लिये              | १९८-गाय और भैंस (श्रीधर्मलालसिंहजी) '' ५०२                                                     |
| उनका उपयोग ( 'श्रीजीवदया' ) 💛 ४१४                     | १९९-कबीर और गोवध (पं० श्रीचन्द्रबलीजी                                                          |
| १७९—दुग्ध-कल्प ( प्राकृतिकचिकित्सक श्रीविद्वलदास      | पाण्डेय एम्० ए० ) े ५०८                                                                        |
| मोदी, आरोग्यभवन, गोरखपुर) *** ४२०                     | २००-गायकी उपस्थितिसे उपद्रव-शान्ति ( श्रीराम-                                                  |
| १८०-गोमूत्र और गोमयसे रोगनिवारण ( गो०                 | वतीदेवीजी शुक्ला ) ५०८                                                                         |
| शां० को०) ४२९                                         | २०१-भारतका घृत-व्यवसाय ( डा॰ नोशीर एन्०                                                        |
| १८१—दूध तथा घीका बाजार प्राचीनकालसे आजतक              | दस्तूर, एम्० एस्-सी०, पी-एन्० डी०,                                                             |
| ( आचार्य श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्री ) ४३२              | ए० आई० आई० एस्-मी० ) " ५०९                                                                     |
| १८२–मानव-शरीरका पोषक दूध ( डा० नोशीर एन०              | २०२-मक्खनके व्यवसायकी कुछ मनोरञ्जक और                                                          |
| दस्तूर, एम्० एस्-सी०, पी-एच्० डी०,                    | रहस्यमयी बातें (गो० शा० को०) ५१४                                                               |
| ए० आई० आई० एस्-सी० ) 🐪 \cdots ४३५                     | २०३-दुग्धशाला या डेयरी-फार्म (श्रीह० स०) ५१५                                                   |
| १८३-दूधको टिकाऊ बनानेकी विधि ( Pasteuri-              | २०४-गो-दुर्दशाके कारण ५१७<br>२०५-बारह निर्दयताएँ ५२०                                           |
| zation ) ( श्री 'विज्ञानभिक्षु' ) *** ४४१             | २०५-बारह निदंयताएँ ५२०                                                                         |
| १८४-सुन्दरताका सुन्दर साधन (डा॰ जा॰) ४४४              | २०६-गोवधके कारण और उसको बंद करनेके                                                             |
| १८५-दूधका रिकार्ड हम क्यों रक्खें ? ( श्रीसत्येन्द्र- | कुछ उपाय (इ० स०) ५२२                                                                           |
| नारायण, बी॰ ए॰ ) ४४५                                  | २०७-गोवधपर कानूनी प्रतिबन्ध (इ० स०) ५२५                                                        |
| १८६—निर्घृत दूध और छाछ (श्रीअस्णशंकर) … ४४६           | २०८–गौओं और सॉइ-बैलोंके ग्रुमाग्रुम लक्षण<br>(१) वायुपुराणसे ५२८                               |
| १८७—निर्वृत दूधकी विशेषताएँ ( श्रीयुत 'निराला' ) ४४७  | (१) वायुपुराणसे · · · ५२८<br>(२) वराइमिहिरकृत बृहत्संहितासे · · · ५२९                          |
| १८८—सेपरेटर या घृतांश-विश्लेषिका—-निरालिका या         |                                                                                                |
| निःसारिका ( श्रीयुत डाह्यालाल इरगोविन्द               | २०९—उत्तम गो-जातिके लक्षण · · · ५३०<br>२१०—दुघारू गोकी परीक्षा (मन्त्री गोपालसङ्क,शोलापुर) ५३१ |
| जानी ) · · · · · · · ४५०                              | रश्य-साँड्का चुनाव (एच० एम्० ऐस्टली वेल,                                                       |
| १८९-नकली घी और नकली दूघ ( लाला श्रीइरदेव-             | अ० श्रीसत्येन्द्रनारायण बी० ए० ) ५३३                                                           |
| सहायजी ) • • • • • ४५४                                | २१२-गोचर-भूमि (गोभक्तरत छेठ श्रीनारायणदासजी                                                    |
| ं१९०—निर्घृत दूष हानिकर है (भीसाराभाई प्रतापराय) ४६०  | पोद्वार) ५३३                                                                                   |

| <b>१</b> ड-संख्या                                                  | पृष्ठ-संस्वा                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| २१३—गायसे भगवत्प्राप्ति ( रा० ना० द्या० ) " ५३४                    | २३६-भारतकी गोरक्षिणी संस्थाएँ " ६०७                                |
| २१४-गौसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्ति (रा०ना०शा०) ५३५                 | २३७-गायका शास्त्रीय एवं न्यावहारिक महत्त्व ( पं॰                   |
| २१५—गौसे मोक्षकी सिद्धि (रा० ना० शा०) *** ५३६                      | श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्त्रत,                          |
| २१६-गोसेवासे यम-यातना छूट गयी (श्रीभिक्षु                          | विद्याभूषणः, विद्यावागीशः, विद्यानिषि )               ६०८          |
| गौरीशङ्करजी) · · · ५३७                                             | २३८-गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार ••• ६११                              |
| २१७—गोभक्त रामसिंह (कहानी) ( मुखिया                                | २३८-गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार                                      |
| २१७—गोभक्त रामसिंह (कहानी) ( मुखिया<br>श्रीविद्यासागरजी) · · · ५३८ | २४०—गोरक्षाके निमित्त कूकोंका बल्दिन (संत                          |
| २१८—हिंदू-मुसल्मानोंकी गौ (कहानी) (श्रीविद्वल                      | श्रीनिधानसिंहजी आलिम ) ••• ६१९                                     |
| कृष्ण नेरूरकर, बी० ए०, एस्० टी० सी० ) ५४०                          | २४१—गोरक्षा कैसे हो ? ( श्रीयुत इरिमोहनलाल                         |
| २१९-कामधेनु (कहानी) (श्री चक्र') " ५४४                             | श्रीवास्तव एम्॰ ए॰,एल्॰टी॰,साहित्यरत्व) · · ६२१                    |
| २२०-हमारी 'भूरी माता' ( एक सच्ची घटना )                            | २४२-गो-गोपाल (पण्डित श्रीराजमङ्गलनाथजी                             |
| ( श्रीयुत जगन्नाथ चित्रकार ) *** ५४८                               | त्रिपाठी एम्०ए०, एल्-एल० बी०) " ६२३                                |
| २२१-गोमाताका मानव-जातिको दान ( एक संवाद )                          | २४३-गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन-भगवत्प्रार्थना (इ०) ६२५               |
| ( डा०सी०सी०शाह,एम्० एस्-्सी०, पी०-                                 | २४४-गोरक्षा क्यों आवश्यक है ? ( मौलाना काबिल                       |
| एच्०्डी०ः ए० आर० आई० सी० ) · · · ५४९                               | साहेब, प्रेसिडेंट हिंदू-मुस्लिम-गोरक्षा-सभा ) · · · ६२६            |
| २२२—गौ और उसकी रक्षाके उपाय (प्रोफेसर                              | २४५-भारत-सरकारका कर्तव्य (पं० श्रीदामोदरजी                         |
| सत्येन्द्रनाथ सेन, एम्० ए०) ५५०                                    | उपाध्याय, वैद्य ) ६२७                                              |
| २२३—किलनीका उपद्रव (डा० जा०) "५५२                                  | उपाध्याय, वैद्य ) ··· ·· ६२७<br>२४६—गोपाष्टमी ··· ६२८              |
| २२४-पञ्जोंका आहार (श्री एम॰ कृष्ण शास्त्री,                        | २४७—गोमाता ( 'धर्मभूषण' श्रीकामतासिंहजी ) · · ६२९                  |
| ৰী০ <b>ए०, आई० डी० डी०, ए० आई० डी</b> ०                            | २४८–भारतमें गौकी स्थिति (श्रीहनुमंत एस्०                           |
| आर० आई०) ५५३                                                       | ताङ्पत्रीकर) *** ६३०                                               |
| २२५-गायको खूराक हिसाबसे देनी चाहिये ५५७                            | २४९–भारतमें गोसंवर्धन कैसे हो ? (पंजाबके                           |
| २२६-गायके गाभिन होनेसे लेकर ब्यानेतककी मुख्य-                      | एक नस्लमुधारके अनुभवी महानुभाव ) *** ६३३                           |
| मुख्य बार्ते (श्रीगिरीशचन्द्र चक्रवर्ती ) 'गोधन' से ५५९            | २५०-गोरक्षाके लिये भगवान्से प्रार्थना करो (भक्त                    |
| २२७-गायकी खूराक (श्रीयुत परमेश्वरीप्रसादजी                         | श्रीरामश्चरणदासजी ) · · · · ६३४<br>२५१-बाहरोंके अत्याचार · · · ६३५ |
| गुप्त, बी० एस्-्सी०, आई० डी० डी०) ५६३                              | २५१ शहरोंके अत्याचार " ६३५                                         |
| २२८-गो-चिकित्सा पुण्य है ५७७                                       | २५२-गोज्ञानक्रोशका महत्त्वपूर्ण कार्य " ६३६                        |
| २२९-पशुओं के रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा ५७८                       | २५२—गोज्ञानक्रोशका महत्त्वपूर्ण कार्य                              |
| २३०-पशु-रोगोंकी होमियोपैथिक चिकित्सा ५९२                           | २५४-गोरससे बननेवाले कुछ पदार्थ (सौ॰ प्रभावती                       |
| २३१-गोरक्षाके दस साधन (श्रीमती जगताविक सूद) ५९५                    | राजाराम ठाकूर) ६३७                                                 |
| २३२-थन-प्रदाह (डा॰ श्रीनिजामुद्दीन, जी॰ बी॰                        | २५५-श्राद्धका फल (पं० श्रीकाशीप्रसादनी मिश्र                       |
| आई० सी०) ५९६                                                       | वेदाचार्य) *** ६३९                                                 |
| २३३-गोमाताका आर्थिक महत्त्व (एक बंगला                              |                                                                    |
| लोकोक्ति ) (प्रे०-श्रीसूरजमलजी गद्यानी ) ५९६                       |                                                                    |
| २३४-प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा-सङ्घकी स्थापना                        | २५७-पनीर " ६४१                                                     |
| कीजिये (पं॰ श्रीदयाशङ्करजी दुवे, एम्॰ ए॰,                          | २५८—खयाल रखिये " " ६४१                                             |
| एल-एल्॰ बी॰) ५९७                                                   | २५९-गोसेवाके फल (वैद्यपञ्चानन के०के० श्री-                         |
| २३५-कब्रस्तान (श्रीमदनमोइनजी विद्याघर) ५९८                         | निवासाचार्य ) ••• ६४२                                              |

| १४-संख्या                                                                               | <b>पृष्ठ-</b> संख्या                                                            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| २६०-गोका जन्मपत्र ••• ६४४                                                               | नाथजी काटजू <b>एम्॰ ए॰</b> , <b>ए</b> ल्- <b>ए</b> ल्॰ डी॰                      |  |  |  |  |
| २६१-गो-साहित्य ••• ६४५                                                                  | का संदेश ) *** ६५७                                                              |  |  |  |  |
| २६२—गौ मेरी मा है (श्रीशेख फख़रुद्दीन शाह                                               | २६६–जीवन-मरणका प्रश्न ( राव बहादुर                                              |  |  |  |  |
| उर्फ गऊ प्यारा शाह ) *** *** ६५३                                                        | श्रीजयन्तीलाल एन्० मानकरका संदेश ) · · ६५८                                      |  |  |  |  |
| २६३-मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य *** ६५४                                                    | २६७—संक्षिप्त गंकोश *** : ६५९                                                   |  |  |  |  |
| २६४-गोसेवा परम पवित्र कर्तव्य ( श्रीयुक्त बाबू                                          | २६८-क्षमा-प्रार्थना ६६२                                                         |  |  |  |  |
| युगळिकिशोरजी बिङ्लाका संदेश ) • • ६५६                                                   | २६९–गाय और दूधके भयानक आँकड़े 💛 ६६४                                             |  |  |  |  |
| २६५—गोसेवाका महत्त्वपूर्ण प्रश्न ( डा॰ श्रीकैलाश-                                       | २७०डेयरी-फार्म *** ६८०                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                         | >                                                                               |  |  |  |  |
| प                                                                                       | द्य                                                                             |  |  |  |  |
| पृष्ठ-संख्या                                                                            | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                                                             |  |  |  |  |
| १–गो-गीत (राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त) · · · ५                                     | १३-गोविन्दकी गार्वे (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायण-                                 |  |  |  |  |
| २—गोविज्ञानाष्टक (काशी-ज्ञानसिंहासनाधीश्वर श्री-                                        | दत्तजी शास्त्री 'राम') २३५                                                      |  |  |  |  |
| जगद्गुर वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामि महाराज) १३                                          | १४—गोबर ( साहित्य-व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न                                    |  |  |  |  |
| ३–गो-गौरव (कविसम्राट् पं० श्रीअयोध्यासिंहजी                                             | पण्डित श्रीहरगोविन्दजी शास्त्री ) *** ३४८                                       |  |  |  |  |
| उपाध्याय 'हरिऔध' ) · · · २२                                                             | १५-इबति नैया (संग्रहीत) ४३१                                                     |  |  |  |  |
| ४-गोभावनाष्ट्रकम् (श्री 'सन्यसाची') " ६०                                                |                                                                                 |  |  |  |  |
| ५-गायकी हाय! (स्वर्गीय पं० श्रीसतीप्रसादजी                                              | १६—जननीसे भी बढ़कर गोमाता (श्रीगुरुदियालीमल-<br>जी सिंगला 'सनामी' ) *** *** ५२१ |  |  |  |  |
| त्रिपाठी 'सिद्ध') · · · १३५                                                             |                                                                                 |  |  |  |  |
| ६—शिवजीके प्रति ( पं॰ श्रीअवधिबहारीलालजी शर्मा                                          | १७-पद्देळी (पं० श्रीरामाधारजी पाण्डेय ) ५५२                                     |  |  |  |  |
| 'अवधेश') २३२                                                                            | १८-अनन्त गुणमयी गोमाता (श्रीमती कृष्णकुमारी) ५५९                                |  |  |  |  |
| ७-गोपालसे (पं॰ श्रीरामाधारजी पाण्डेय) · · · २४७                                         | १९—गोपालनाममाला ( श्रीशिवकुमारजी केडिया                                         |  |  |  |  |
| ८-गो-गौरव (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी                                                   | ·कुमार' )                                                                       |  |  |  |  |
| कविरक, साहित्यभूषण, विद्याविनोद )                                                       | २०—गो-गुहार (श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम') 😬 ६१०                          |  |  |  |  |
| ९-आदर्श गोरक्षा (पं० श्रीप्रणयेशजी ग्रुह्र ) · · २५३                                    | २१-वंशीधरसे ( श्रीनारायणदासजी चतुर्वेदी ) · · · ६१८                             |  |  |  |  |
| १०-गोपालने गुहार (श्रीसुदर्शनजी) · · · २६२<br>११-स्वर्णभूमि रमशान बन जायगी (कविवर श्री- | २२-तुम्हारी गार्थे ( श्रीमती सरस्वती भटनागर) … ६२४                              |  |  |  |  |
| मैथिलीशरणजी गुप्त 'भारत-भारतीसे' ) · · · २७५                                            | २३-प्रार्थना (श्रीदुःखभंजन शास्त्री 'सोम' ) ६५६                                 |  |  |  |  |
| १२-वन्दे गोमातरम् (श्रीशोभारामजी धेनुसेवक                                               | २४—गोस्तवनम् ( पं॰ श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी                                      |  |  |  |  |
| 'कविरत्न') · · · २८९                                                                    | साहित्यरक ) ••• ६६१                                                             |  |  |  |  |
| •                                                                                       | 262                                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                         | र्गलत                                                                           |  |  |  |  |
| १—गोबरसे चौका लगाना चाहिये (स्कन्दपुराण) २३                                             | ५-बैलकी इत्या नरहत्याके समान है ( ईसाइयाह                                       |  |  |  |  |
| २—मांसांहारसे हानि ४७                                                                   | ६६ । ३ ) ६९                                                                     |  |  |  |  |
| ३—मानव- <b>हृद</b> यकी <b>हिं</b> सा ( श्रीकाकासाहेब कालेलकर )   ६०                     | ६-बलिकी अपेक्षा दया महत्त्वपूर्ण है (होसिया ६ ।६ ) ७७                           |  |  |  |  |
| ४-मांस-भक्षणके दोष (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ६२                                           | ৩ – न खाओ न शिकार करो (फिरदौधी) ९६                                              |  |  |  |  |

| ds.                                                                                                           | -संख्या  | åã-€                                                                    | ल्या         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ८-किसीको कष्टमत दो (१कोरिन्थियस ८।१२-१३)                                                                      | ??       | २८-दूध और घीकी कमीसे पर्याप्त क्षति ( कर्नल                             |              |
| ९-मांसका त्याग श्रेयस्कर है ( रोमांस १६। १९-२१)                                                               | १२८      | फारेस्टर, डाइरेक्टर ऑफ हेल्थ, पंजाब ) · · · ३                           | 3 &          |
| १०-मांस मत खा ( ईसामसीह )                                                                                     | १२९      | २९-गोवघ बंद करना होगा ( बम्बईमें मि० वैप्टिष्ट-                         |              |
| ११-गो-परिक्रमाका फल (पद्मपुराण) ***                                                                           | १३४      | का भाषण ) · · · ३<br>३०—गोभुवनकी अष्टाध्यायी                            | 85           |
| १०-मांस मत खा ( ईसामसीह )<br>११-गो-परिक्रमांका फल ( पद्मपुराण )<br>१२-गायके स्पर्शेंसे पापनाश ( स्कन्दपुराण ) | १३६      | ३०-गोभुवनकी अष्टाध्यायी 💛 ३                                             | ξ <b>ξ</b>   |
| १३—गोमन्त्र-जापसे पापनाश (पद्मपुराण)                                                                          | १४२      | ३१-गोमूत्र-महिमा ••• ः                                                  | ७६           |
| १४-गौ और ब्राह्मण एक ही हैं (स्कन्दपुराण) · · ·                                                               | १५५      | ३२-प्रगतिमान् कैसे हुए !( डा० ई० वी० मैक                                |              |
| १५—गौके लिये प्राण देनेवाले स्वर्गमें जाते हैं                                                                |          |                                                                         | 68           |
|                                                                                                               | १८९      | ३३-बिना ताजकी महारानी ( श्रीमास्कम आर०                                  |              |
| १६-प्रतिदिन घास और गो-ग्रास देनेका फल                                                                         |          | पेटर्सन ) ••• ३                                                         | 98           |
|                                                                                                               | १९२      | ३४-मानव-उन्नति गोरक्षापर निर्भर है (श्रीमिलो                            |              |
| १७-गोचोरको दण्ड (मनुस्मृति)                                                                                   |          | हेस्टिंग्स) ··· ३                                                       | 98           |
| १८-गोमाता-विटामिनोंका जीवित कारखाना                                                                           | २०४      | ३५-बचोंका आरोग्य दूधपर निर्भर है (लार्ड<br>लिन्लिथगो) ••• ••• ३         |              |
| १९-गोइत्याका परिणाम ( महाभारत )                                                                               | २०७      | लिन्लिथगो )                                                             | 52           |
| २०-गौको कीचड़से निकालनेसे नरक छूट जाता है                                                                     | २०९      | ३६-बड़े-से-बड़ा पाप ( महामना मालवीयजीके<br>बम्बई-भाषणसे ) · · · ४       |              |
| २१-गौ पशु होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी है                                                                     |          |                                                                         | 80)          |
| (पद्मपुराण)                                                                                                   | २१२      | ३७-गाय सुख-समृद्धिकी जननी है (राल्फ ए०                                  |              |
| २२-गौ भगवान्के समान ही पापनाशक है (पद्मपुराण)                                                                 |          | <b>हे</b> ने) ४                                                         |              |
| २३-गायके बिना घर बन्धुश्चन्य है (पद्मपुराण)                                                                   |          | ३८-गाय रक्षा करती है (ई० जी० बेनेट) *** ४                               |              |
| २४—गोरक्षाके लिये शक्ष धारण करे (बौधायनस्मृति)                                                                |          | ३९-दम है तबतक दया करो (रस्किन) *** ४                                    |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         | 422      | ४०-क्र्रता महान् दुर्गुण है (सर आलिवर लाज ) ५                           |              |
| २५-गायोंके जल पीनेमें विम्न करनेवाला ब्रह्महत्यारा                                                            | ₹१६      | ४१-गोमाता (श्रीवाल्टर ए० डामर) ५                                        | (₹₹          |
|                                                                                                               |          | ४२-गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम                                  |              |
| २६-बच्चे कैसे जीयेंगे ( लाला लाजपतराय )                                                                       |          | कर दो (सर जान बुडरफ्रके भाषणसे) ६                                       |              |
| २७-यइ आश्चर्य है! (सर जॉन बुडरफ)                                                                              | ३३४      | ४२-गौ देवी है (संपादक 'होर्ड्स डेयरीमैन') *** ६                         | ₹ ₹ ७        |
|                                                                                                               |          |                                                                         |              |
| C                                                                                                             | <u>~</u> | 00                                                                      |              |
| विवरण-प                                                                                                       | त्रा ( Т | ables) की सूची                                                          |              |
| ( कुछ विवरण-पत्र तो भो-अङ्क'में अलग संख्य                                                                     | ा देकर   | ६-प्राचीन मिश्र देशके प्रान्तींके गो-वाचक देवता                         |              |
| छापे गये हैं । शेष बिना संख्या दिये लेखोंमें आये हैं                                                          | । यहाँ   | और बोर्धाचेह्न ••• ••• र                                                | २१९          |
| उन सबकी सूची क्रमसे दे दी गयी है )                                                                            |          | <ul><li>नृतीय रामेससके राज्यकालमें, देवालयोंकी आय</li></ul>             |              |
| १-पञ्चगन्यके निर्माणकी विभिन्न पद्धतियाँ 😁 😘                                                                  | ८१       | ८-गोमाताकी दस वर्षीकी लीलां ः                                           |              |
| २-भारतमें सन् १९२० से १९४० की गो-संख्या                                                                       |          | ९गायके दुग्धोत्पादनपर खूराक-सुधारका प्रभाव                              | • • • •      |
| और जनसंख्याकी तुलना                                                                                           | १८०      | उन्मायक दुर्गात्मादनगर सूराकचुवारका अमाव<br>(मेरीलैंड प्रयोग-क्षेत्र) र | 28.          |
| ३-अन्य देशोंमें सन् १९३५ से १९४० में गो-                                                                      |          | १०- '' (न्यूयार्क प्रयोगन्सेत्र)                                        |              |
| संख्यामें बृद्धि                                                                                              |          |                                                                         | <b>793</b>   |
| ४-विभिन्न देशोंमें प्रतिमनुष्य दूधकी खपत                                                                      |          | ११—गायकी ऊँचाई एवं वजन-वृद्धिमें अच्छे                                  |              |
| ५-विभिन्न देशोंमें बच्चों तथा बड़ोंकी मृत्यु-संख्या                                                           | 146      | चारेका प्रभाव ••• ••• ।                                                 | <b>₹</b> ₹\$ |
|                                                                                                               |          |                                                                         |              |

| प्र <b>प्र-</b> सं                                      | <sup>त्या</sup>                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| १२-भिन्न-भिन्न स्थानोंमें साहीवाल गायोकां               | ३७-दुग्ध-क्षारके तत्त्व " ४००                                    |
| पालनेका परिणाम · · · २९                                 | ९७ ३८-दुग्ध-प्रोटीनके तस्त्र · · · ४००                           |
| १३-लाल रंगकी सिंघी गौके दुग्घोत्पादनकी                  | ३९-दुग्ध-शर्कराके तत्त्व · · · ४००                               |
| तालिका ••• २९                                           | ८ ४०-दुग्धके पाचक-रसोंका विश्लेषण ४००                            |
| १४-विभिन्न देशोंमें प्रति गायका वार्षिक दुग्धोत्पादन ३० |                                                                  |
| १५—माताके दूधमें प्रोटीनकी मात्रा और उसपर               | ४२-दुग्धके वायवीय तत्त्व · · · ४००                               |
| निर्भर विभिन्न प्राणियोंका वजन दुगुना होनेकी            | ४३–लङ्कोंकी ऊँचाई एवं वजनपर विभिन्न                              |
| अवधि · · • ३२                                           | २२ पदार्थोंका प्रभाव · · · ४११                                   |
| १६-समुन्नत रीतिसे खाद तैयार करनेमें होनेवाले            | ४४-लड़कोंकी ऊँचाई एवं वजनपर दूधका प्रभाव ४११                     |
| अधिक श्रमका ब्योरा ३२                                   | ७ ४५-दिनके विभिन्न कालोंमें विलायती दुधके स्नेह-                 |
| १७-देशी खादोंमें पाये जानेवाले तत्त्व ३३                | ७ पदार्थकी घटा-बढ़ी ४१४                                          |
| १८-विलायती खादोंमें पाये जानेवाले तत्त्व ३३             | ८ ४६-ईसासे पूर्व चौथी शताब्दीमें खाद्य-वस्तुओंका                 |
| १९-अच्छे साँड्से हुए लाभका जमा-खर्च 😬 ३४                | ॰ भाव · · · ४३२                                                  |
| २०-बिद्या और घटिया साँड्की तुलना 💛 ३४                   | • ४७-मुहम्मद तुग़लकके समयमें खाद्य-वस्तुओंका                     |
| २१–बछड़ोंके वजनके अनुसार उनको दी जानेवाली               | भाव ४३२                                                          |
| दूधकी मात्रा २४                                         | ३ ४८-अकबर बादशाहके समयमें खाद्य-वस्तुओंका भाव ४३३                |
| २२-बछड़ोंकी आयुके अनुसार चारा-दानाका मान ३४             | ४ ४९-सन् १७२९ में मुर्शिदाबादमें चावल, घी                        |
| २३-बम्बई नगरमें काटे जानेवाले पशुओंकी वार्षिक           | और तेलका भाव \cdots 💛 ४३३                                        |
| संख्या · · · ३५                                         | २ ५०-छन् १८१० में वस्तुओंके भाव " ४३३                            |
| २४–भारतके मुख्य-मुख्य नगरों और कस्बोंमें                | ५१-सन् १९३९ और सन् १९४३ में दिक्षीमें                            |
| होनेवाले पशु-वधके आँकड़े *** ३५                         | रे खाद्य-पदार्थोंके भाव · · · · · ४३४                            |
| २५–भारतसे खालों और चमड़ोंका निर्यात 💛 ३५                | ५ ५२-दूध और निर्वृत दूधका विश्लेषण ४४६                           |
| २६-सन् १९१३ ई० के कच्ची खालोंके निर्यातमें              | ५३-दूध, निर्घृत दूध और दुग्धान्नका मूल्य 😬 ४४८                   |
| बाहरके विभिन्न देशोंका हिस्सा ३५                        |                                                                  |
| २७-भारतसे बाहर जानेवाले भेड़ों और बकरोंके               | दृष्टि <del>ये</del> तुलना ••• • ४४९                             |
| कमाये हुए चमड़ेका प्रतिशत विभाग 💛 ३५                    |                                                                  |
| २८-सन् १९१९-२० के बादसे कलकत्तेसे बाहर                  | अपन्यय *** ४५१                                                   |
| जानेवाली आँतोंका परिमाण 💛 ३५                            |                                                                  |
| २९-भारतसे हिंडुयोंका वार्षिक निर्यात *** ३६             |                                                                  |
| ३०-भारतीय गायोंकी मुख्य-मुख्य नस्लें, उनका              | ५७-मूँगफलीके तेलके तस्व *** *** ४६८                              |
| उपयोग एवं दुग्धोत्पादन ••• ३७                           |                                                                  |
| ३१-भारतीय भैंसोंकी '''' '' ३७                           | ४ ५९-मेदिक और वनस्पति मारगरीनोंके तस्त्र *** ४६९                 |
| ३२-नस्ल-सुधारका पद्ध-प्रगतिपर प्रभाव             ३७     | < ६०-वेकिंग मारगरीनके तत्त्व . · · · ४६९                         |
| ३३-कुछ सिंधी गायोंका औसत दुग्धात्पादन 🎌 ३७।             | <b>९ ६१–मानव-वसाका संगठन                                    </b> |
| ३४-नस्ल-सुधारसे दुग्धोत्पादनमें वृद्धि " ३७             | ५ ६२-अंग्रेजोंद्रारा स्वदेशमें पशु-उन्नतिकी चेष्टा ** ४७३        |
| ३५–भारत और इंग्लैंडर्के मनुष्य और गायोंकी               | ६३-विभिन्न देशोंमें प्रतिमनुष्य दूधकी खपत ४७८                    |
| संख्या तथा दुरघोत्पादनकी तालिका 💎 ३९                    | ***                                                              |
| ३ <b>६ — दु</b> रध-घृतके तस्व · · ·                     |                                                                  |

| <b>१८-स</b> रु₁                                       | पृष्ठ-सरूथा                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| ६६-गोवंश और भैंस-वंशकी संख्या ५०३                     | त्या प्रतिमनुष्य दैनिक खर्च (विवरण-पत्र-                |  |  |  |
| ६७-गौ, माता (मानवी) और भैंसके दूधके तत्त्व ५०५        | संख्या ११) ६७४                                          |  |  |  |
| ६८-सरकारी पद्मुशालाओंकी विवरण-पत्रिका · · · ६०४       | ८२-विभिन्न प्रान्तोंमें प्रतिमनुष्य दुग्धान्नोंकी (दूध- |  |  |  |
| ६९-अन्यान्य डेयरी-फार्मोंकी सूची ६०७                  | सहित ) दैनिक खपत ( विवरण-पत्र-संख्या १२). ६७४           |  |  |  |
| ७०-निम्न जातिकी गायका उच्च जातिके साँड्से             | ८३-भारतीय स्कूली बचोंके बढ़ावपर अतिरिक्त                |  |  |  |
| संयोगद्वारा रक्तग्रुद्धि एवं सुधारका परिमाण · · · ६३२ | दूधका प्रभाव (विवरण-पत्र-संख्या १३) · · ६७५             |  |  |  |
| ७१–भारतके पद्मुधनकी संख्या सन् १९४० (विवरण-           | ८४-स्कूली बच्चोंके बढ़ावपर दूधका प्रभाव                 |  |  |  |
| पत्र-संख्या १) · · · ६६५                              | (विवरण-पत्र-संख्या १४) 🔭 ६७५                            |  |  |  |
| ७२—भारतके पद्मधनकी संख्या सन्१९३५ (विवरण-             | ८५-मरने और मारी जानेवाली गायोंकी संख्या                 |  |  |  |
| पत्र-संख्यार) · · · ः ६६५                             | और उनकी खालोंका विवरण (विवरण-पत्र-                      |  |  |  |
| ७३—संसारभरका वार्षिक दुग्धोत्पादन (विवरण-             | संख्या १५) · · · ६७६                                    |  |  |  |
| पत्र-संख्या३) · · · ६६६                               | ८६–मरने और मारी जानेवाली भैंसोंकी संस्था और             |  |  |  |
| ७४—भारतके कुल दुग्धोत्पादनका संक्षिप्त विवरण          | उनकी खालोंका विवरण (विवरण-पत्र-                         |  |  |  |
| ( विवरण-पत्र-संख्या ४ ) \cdots 💛 ६६७                  | संख्या १६) · · · ६७७                                    |  |  |  |
| ७५-ब्रिटिश भारत और देशी राज्योंमें दूघ देनेवाले       | ८७-मरने और मारी जानेवाली गायों एवं भैंसोंकी             |  |  |  |
| पद्मुओंकी संख्या एवं वार्षिक दुग्ध-परिमाण             | संख्या तथा उनकी खालोंका संक्षिप्त विवरण                 |  |  |  |
| ( विवरण-पत्र-संख्या ५ ) 🗸 💛 ६६८                       | (विवरण-पत्र-संख्या १७) ६७७                              |  |  |  |
| ७६-ब्रिटिश भारत और देशी राज्योंमें दूध और             | ८८-गोचरभूमि, बालमृत्यु, औसत आयु और दूध-                 |  |  |  |
| दूघसे बने पदार्थ तथा उनका उपयोग                       | मक्खनकी खपत—चार पश्चिमीय देशोंसे                        |  |  |  |
| ( विवरण-पत्र-संख्या ६ ं)                              | तुलना (विवरण-पत्र-संख्या १८)                            |  |  |  |
| ७७-भारतमें दूधके व्यवहारका संक्षिप्त विवरण            | ८९-प्रति वर्गमील पीछे चरनेवाले पशुओंकी संख्या           |  |  |  |
| ( विवरण-पत्र-संख्या ७ ) ६७१                           | (विवरण-पत्र-संख्या १९) ६७८                              |  |  |  |
| ७८—भारतके कुछ जिलों तथा हालैंड एवं डेन्मार्कके        | ९०—जंगलोंमें चरनेवाले पशुओंकी संख्या                    |  |  |  |
| दुग्धोत्पादनका परिमाण (विवरण-पत्र-संख्या ८) ६७१       | (विवरण-पत्र-संख्या २०) ••• ६७८                          |  |  |  |
| ७९-भारतके नगरोंमें प्रतिमनुष्य दूध और दुग्धान्नी-     | ९१-विभिन्न प्रान्तोंमें प्रत्येक पशुचिकित्सक पीछे       |  |  |  |
| की खपत ( विवरण-पत्र-संख्या ९ ) 💛 ६७२                  | पशुओंकी संख्या तया प्रतिपशुका खर्च                      |  |  |  |
| ८०-विभिन्न देशोंमें प्रतिमनुष्य दूघ और                | (विवरण-पत्र-संख्या २१)                                  |  |  |  |
| दुग्धान्नोंकी खपत (विवरण-पत्र-संख्या १०) ६७३          | ९२-स्पर्शाकामक रोगोंकी प्रगति और उनका                   |  |  |  |
| ८१-विभिन्न देशोंका वार्षिक एवं दैनिक दुग्धोत्पादन     | नियन्त्रण (विवरण-पत्र-संख्या २२)       ६७९              |  |  |  |
|                                                       | -                                                       |  |  |  |
| E                                                     | Tall                                                    |  |  |  |
| चित्र-सूची                                            |                                                         |  |  |  |
| रंगीन                                                 |                                                         |  |  |  |

५-मइर्षिका मूल्य

६-कामघेनुकी उत्पत्ति

७-ब्रह्मज्ञानी याज्ञवस्क्यका सहस्र गोदान-प्रहण

८-बालक शिवाजीका साइस और गोप्रेम

मुखपृष्ठ

8

42

••• १३७

\*\*\* १३७

२५६

१-मातरः सर्वभूतानाम्

३-सर्वदेवमयी गोमाता

४-भगवान् रामका विनोदमें गोदान

२—गौका जुळूस

| q                                                  | ष्ठ-संख्या |                                                   | ą,       | ष्ठ-संख्य    |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| ९-गोपालका गोवत्स-प्रेम                             | . २९१      | ३०-धर्मरूप बृषभ · · ·                             | •••      | १६०          |
| १०-कन्हैयाका गोतुम्धप्रेम                          | ३३६        | ३१—गो-चतुर्युगी ***                               | •••      | १६०          |
| -                                                  | ₹ ₹ 6 0    | ३२-गोरूप पृथ्वीकी भगवान्से पुकार                  | •••      | १६१          |
|                                                    | ₹८0        | ३३-गोरूप पृथ्वी और वृषभरूप धर्मकी दुर्दः          | या · · · | १६१          |
| १३-भगवदाश्रययुक्त वर्णाश्रमधर्मसे भगवत्प्राप्ति ** |            | ३४-त्रिविघ चक्रकी चाबी •••                        | •••      | १६२          |
| १४-सहस्रार्जुनद्वारा महर्षि जमदिश्वकी गौका हरण     | ५७७        | ३५-गायका सांस्कृतिक महत्त्व ( दुरंगा )            | •••      | १६३          |
|                                                    |            | ३६-भगवान् बुद्ध और सुजाता                         | •••      | २०४          |
| १५-विश्वामित्रद्वारा महर्षि वसिष्ठकी होमधेनुका हरण | । ५७७      | ३७-गुरु नानक गायोंमें                             | ***      | २०५          |
| इकरंगे चित्र                                       |            | ३८-मिश्रके शेटी राजाके समाधि-मन्दिरके             |          |              |
| १-भगवान् श्रीरामका छीकेसे मक्खन खाना ःः            | 80         | मण्डपकी दीवारपरका चित्र                           | •••      | २१३          |
| २-भगवान् श्रीरामका बछड़ोंके पीछे दौड़ना · · ·      | १०         | ३९-कार्यंसिद्धिके चार प्रधान साधन (१)             | ***      | २५२          |
| ३—कपिला गौके दर्शनसे शापमुक्ति …                   | 44         | ۲۰- » » » » (۶)                                   | •••      | २५२          |
| ४-श्रीशङ्करजीके द्वारा सुरभिकी स्तुति "            | ५६         | ४१-राजा दिलीपकी गोसेवा · · ·                      | •••      | २५३          |
| ५-नील-वृषभरूपी शङ्कर                               | 40         | ४२—जीवन-तारक                                      | • • •    | २५६          |
| ६-सिंहके द्वारा राजा ऋतम्भरकी गौका वध 😶            | ६१         | ४३ -कर्तब्य-तारक                                  | •••      | २५६          |
| ७-राजा ऋतम्भरपर कामघेनुकी कृपा                     | ६२         | ४४-दिलीपपत्नी सुदक्षिणाकी गोसेवा                  | •••      | २८१          |
| ८-गौतम ऋषिका गोदावरी लाना                          | ७२         | ४५-गुक-तारक                                       | •••      | २९०          |
| ९-गायके साथ गोपाल                                  | ८२         | ४६-विभिन्न प्रान्तोंमें भिन्न-भिन्न नस्त्रं ( नकः | शा)      | २९२          |
| १०-श्रीकृष्णका घुटरूँ चलना                         | 23         | ४७-अमृतमहाल साँद                                  | • • •    | २९३          |
| ११-श्रीकृष्ण-बलरामका बछड़ोंकी पूँछ पकड़ना …        | 85         | ४८—अमृतमहाल गौ                                    | •••      | २९₹          |
| १२-श्रीकृष्णका बछड़ेकी पूँछ पकड़ना                 | 64         | ४९-इल्लीकर साँइ                                   | ***      | २९३          |
| १३-श्रीकृष्णका गोपियोंके बछड़ोंको खोळ देना …       | ८७         | ५०-इछीकर गौ                                       | ***      | २९३          |
| १४-श्रीऋष्णका गौकी गर्दन सहस्राना                  | 66         | ५१-कंगायम् साँड                                   | • • •    | ₹₹₹          |
| १५-श्रीकृष्ण-बलरामका गोपीके द्वारा पकड़ा जाना      | 22         | ५२-कंगायम् गौ                                     | ***      | ₹\$₹         |
| १६-दूधके भूखे गोपाल 💛 😁                            | 66         | ५३-खिलारी साँद                                    | * * *    | <b>२</b> ९४  |
| १७-माखनके भूखे गोपाल ***                           | 66         | ५४-खिल्लारी गौ                                    | ***      | २९४          |
| १८-गार्योके प्यारे गोपाल                           | 65         | ५५-ऋष्णावेली साँइ                                 |          | २९४          |
| १९-गो-गोप-गोपियोंमें गोपाल                         | 68         | ५६-ऋष्णावेली गौ                                   |          | <b>₹</b> \$¥ |
| २०-गोपीका श्रीयशोदाजीको उलाइना देना                | 68         | ५७-गीर साँद                                       | ***      | <b>२</b> ९४  |
| २१-श्रीकृष्णका गो-दोइन सीखनेके लिये आग्रह          | 50         | ५८-गीर गौ                                         | ***      | <b>२९४</b>   |
| २२-श्रीकृष्णका गोदोइन सीखना •••                    | 58         | ५९-देवनी साँद                                     |          | २९५          |
| २३-श्रीकृष्णके द्वारा गौओंका दुहा जाना             | 52         | ६०-देवनी गौ                                       | ***      | २९५          |
| २४श्रीकृष्णका बैलोंके सींग पकड़ना •••              | 93         | ६१—मेवाती साँइ                                    | ***      | २९५          |
| २५-आयशोदाजीकै द्वारा श्रीकृष्णका श्रङ्कार 😬        | 38         | ६२—मेवाती गौ                                      | ***      | २९५          |
| २६-श्रीकृष्णका बछड़े चराने जाना                    | .94        | ६३-नीमादी साँद                                    | ***      | २९५          |
| २७-श्रीकृष्णका बळड्रोंको घास खिलाना                | 94         | ६४-नीमाड़ी गौ                                     | ***      | २९५          |
| २८-श्रीकृष्णके द्वारा दैनिक गोदान                  | 30         | ६५-कॉंकरेज साँड्                                  | ***      | 795          |
| २९-स्त्यकामके द्वारा गो-संवर्धन                    | १३९        | ६६-कॉकरेज गौ                                      | ***      | 795          |
|                                                    |            |                                                   |          |              |

| •                                    |                                 | q q | -संस्या       |                                              | ââ-   | संख्या |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-------|--------|
|                                      |                                 | -   | <b>२९६</b>    | 204-mailed 6.444(1) 11 11-11 11 11           |       | ३०४    |
| ६७—मालवी सॉं <b>द</b><br>६८—मालवी गौ | •••                             |     | २९६           | १०६-पोच सैली आरम्सबी' होलस्टीन गौ            | •••   | ३०५    |
| ६९-नागौरी साँड                       | •••                             |     | २९६           | १०७-ब्राउन स्विस गौ                          | , • • | ३०५    |
| ७०-नागौरी गौ                         | ***                             | ••• | •             | १०/धीयरहेस सिबिल', गर्नसी गौ                 | •••   |        |
| ७१-यार्परकर साँड                     | •••                             | ••• | <b>२९७</b>    | १०९-'स्पुश्चड लेडी सिबिल द्वितीय', आयरशायर   | गौ    | ३०५    |
| ७२-थापरकर तीड़                       | •••                             | ••• | २९७           | ११०-(शिल्केन लेडीज रुबी', जर्सी गौ           | • • • | ३०५    |
| ७२-यापरकर गा                         | •••                             | ••• | २९७           | १११-हिसार फार्मकी गौ                         | •••   | ₹0८    |
| ७४-भगनारी गौ                         | •••                             |     | २९७           |                                              | •••   | ३०८    |
| ७५-मगनारा गा                         | ा उस्त्रका साँह                 |     | २९७           | ११३-हिसार फार्मके कुछ साँड                   | • • • | ३०८    |
| ७६-हिसार गौ                          | 11 HOW 11 119                   |     | २९७           | ११४-हिसार फार्मके बछड़ोंपर दवाका जल छिड      | का    |        |
| ७५-इसार गा                           | •••                             |     | २९८           | जा रहा है                                    | •••   | ३०८    |
|                                      | •••                             |     | २९८           | ११५-उन्नतिकी जड़                             | • • • | ३३८    |
| ७८-गावलाव गौ                         | ***                             |     | २९८           | ११६-भारतकी खेती                              | •••   | ३३८    |
| ७९-अंगोल साँड                        | •••                             |     | २९८           | ११७—दुग्धतारक                                | • • • | ३६७    |
| ८०-अंगोल गौ                          | •••                             |     | 286           | ११८-दुइनेके अयोग्य बर्तन                     | • • • | ३६८    |
| ८१-राठ साँड                          | •••                             |     | २९८           | ११९- टइनेके योग्य बर्तन                      |       | ३६८    |
| ८२-राठ गौ                            | •••                             |     | 755           | १२०-गो-दुग्धाशयके अङ्गोंका निदर्शक रेखाचित्र | •••   | ३६८    |
| ८३—साद्दीवाल साँड                    | •••                             |     | . <b>२</b> ९९ | १२१-भलीभाँति परिपुष्ट दुग्ध-शिराएँ           | • • • | ३६८    |
| ८४-साहीवाल गौ                        | • • •                           |     | 288           | १२२-उत्तम आकार-प्रकारका सुडौल थन             | •••   | ३६८    |
| ८५-सिंघी साँड                        | •••                             |     | <b>२९९</b>    | १२३-थनका प्रकार और उसकी शिराएँ               | •••   | ३६८    |
| ८६-सिंघी गौ                          |                                 |     | २९९           | १२४-उत्तम और सुडौल थन, जिससे ४० टन           | दूघ   |        |
| ८७-धन्नी साँड                        | •••                             |     | . <b>२९९</b>  | निकल चका है                                  |       | ३६९    |
| ८८-धनी गी                            | m 1 m                           |     | · ३०२         | १२५-ठीक मापकी चूँचियोंका मुडौल और उत्तर      | न थन  | ३६९    |
| ८९-श्रक्कहीना लाल (रेड               | પાલ્ક <i>)</i> ના<br>- <u>-</u> |     | १३०२          | १२६-दुधारू गायोंके उत्तम थन, जिनकी           | दूध   |        |
| ९०-दीर्घशृङ्गी ( लोंगहर्ने )         | 411                             |     | · ३०२         | उतारनेवाली शिराएँ खूब परिपुष्ट हैं           | •••   | ३६९    |
| ९१-एवार्डिन एंगास गौ                 |                                 |     | · ३०२         | १२७-बिल्कुल बेढंगा थन और कुरूप चूँचियाँ      | • • • | ३६९    |
| ९२-एवार्डिन एंगास साँड               |                                 |     | · ३०२         | १२८—मांसल और बेडौल थन                        | • • • | ३६९    |
| ९३-आयरशायर साँड                      |                                 |     | · ३०२         | १२९-आगेसे दुर्बल थन                          | • • • | ३६९    |
| ९४-आयरशायर गौ                        | ***                             |     | . \$0\$       | १३०-झूलता हुआ बेंडौल थन                      | •••   | ३६९    |
| ९५—गैलवे बैल                         |                                 |     | • ३०३         | १३१-दुइनेका गलत तरीका                        | •••   | ३६९    |
| ९६—गैलवे गौ                          | •••                             |     | ३०३           | १३२-दुइनेका सही तरीका                        | •••   | ३६९    |
| ९७-जसी साँद                          |                                 |     |               | १३३-उद्योगका अष्टकोण                         | •••   | · ३७०  |
| ९८—जसीं गौ                           | ***                             |     | * 303         | १३४-भारतीयकी दशा                             | •••   | . ३७०  |
| ९९—गर्नसी साँद                       | •••                             |     | 303           | १३५-मुदनी गाय (फिरोजपुर)                     | •••   | ₹94    |
| १००-गर्नसी गौ                        |                                 |     | · ३०३         | १३६ - सफलताकी सामग्री                        | •••   | · ३८०  |
| १०१-होलस्टीन फ्रिजियन                |                                 |     | ∮∘%           | १३७-भारतमाताकी दश                            | - • • | · ३८०  |
| १०२-होलस्टीन फ्रिजियन व              | ıı ···                          |     | ∮o&           |                                              |       | . \$88 |
| १०३-हाइलेंडर बैल                     | ***                             |     | £08           | १३८-दूघके तस्व                               |       | . Ros  |
| १०४-होळस्टीन गौ                      | •••                             | •   | ≰o.k          | १३९-दूघका जादू                               |       | • • (  |

| पृष्ठ-संख                                              | था <b>१</b> ष्ट-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १४०-गोदुग्धसे क्षीरसमुद्र ४०                           | ८ १७०-गोहत्याके चार प्रधान कारण ५२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १४१-श्रीशंकरजीके द्वारा बाणासुरको गौ दिया जाना ४०      | ८ १७१-चार कानून बनें " ५२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १४२-आदम होआ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४३-प्राचीन मिश्रनिवासियोंद्वारा सुनहरे बछड़ेकी पूजा ४ | oc १७३-   शरीरके अंगोंकी लवाई-चौड़ाईसे अच्छी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १४४-श्रीरामजीके कुलका काकुत्स्थ नाम क्यों पड़ा ? ४०    | ९ १८४ ∫ और खराब गायोंकी पहचान ५३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १४५-गोरक्षणार्थ कौरवींके साथ पाण्डवींका युद्ध " ४०     | ९ १८५- । शरीरके अंगोकी लंबाई-चौड़ाईसे अच्छी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४६-भगवान् दत्तात्रेय और उनकी गाय " ४०                 | ९ १९६) आर खराब गायाका पहचान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४७-वृषराशिकी प्रधानता ४०                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४८-ळैक्टोमीटर (दूध जाँचनेका यन्त्र) *** ४१            | २ १९८- } सिरसे अच्छी-बुरी गायोंकी पहचान ५३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४९-विलायती गायका दूध ४१                               | and the second s |
| १५०-भारतीय गायका दूध " ४१                              | रे २०६-<br>३ २१३ थनसे अच्छी बुरी गायोंकी पद्दचान · · · ५३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५१-दुग्ध-कल्प शुरू करनेके समय " ४२                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५२-दुग्ध-कल्प पूर्ण होनेके बाद " ४२                   | $ \begin{array}{c}                                     $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १५३-ऐनिमा लेनेकी तरकीव " ४२                            | ८ २१६-गायसे भगनत्प्राप्ति ५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १५४-दुग्ध-कल्पकी तैयारीके समय फल 💛 ४२                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५५-गरम पानीका नहान " ४२                               | ८ २१८-गौसे मोक्षकी प्राप्ति ५३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५६-१०० सेर दूधसे बने हुए पदार्थोंमें धनतत्त्व * * ४   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५७-निर्घृत दूघ " ४१                                   | '७ २२०—खदीजाका गोप्रेम ५४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५८-विभिन्न पद्धतियोंसे मक्खनका नुकसान " ४५            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५९-सेपरेटर मशीन ठीक तरहसे न चलानेसे                   | २२२-मरणासन्न खदीजाकी गो-प्रीति ५४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नुकसान ''' ४८                                          | २२३ भूरी माताकाः चोरोंको भगाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६०-भारी बोझसे बैलोंको कष्ट " ४८                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६१-गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि " ५०              | ° २२५-गौकी खूराकके परिमाणका फल ५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६२-भारतोद्धारिणी माता " ५०                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६३-गो-उद्धारके लिये दश आशाएँ 💛 ५०                     | <sup>११</sup> २२७—गायकी दयनीय स्थिति ६१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६४-पुनरत्थानका दशाज्ञा-चक्र " ५                       | <sup>११</sup> २२८—गो-विकासकी चौदह विद्या ६११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६५-किसानकी अवनितके मुख्य हेतु 💮 😁 ५                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>१६६</b> -भारतीय ग्रामविकासकी सोल्डह कलाएँ · · · ५   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६७-गोवंशनाशके मुख्य हेतु *** ५                        | १० २३१–तेज:पुद्ध ६५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>१६८</b> —गोदुर्दशाके कारण '' ५                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६९-इमारी बारह मिर्दयता ५                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### श्रीहरि :

# गीताप्रेस, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें

| <b>*श्रीमद्भगवद्गीता-</b> [श्रीशांकरभाष्यका सर <b>ल</b> हिन्दी-अनुवाद] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखक | र पढ्ने    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है । पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेव                           | নি জিল্ব   | रा॥)         |
| श्रीमञ्जगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सुक्ष्म विषय                                |            |              |
| 'त्यागसे भगवत्प्राप्ति' लेखसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य                                  | •••        | १।)          |
| श्रीमञ्जगवद्गीता-[मझली] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० २ के समान, विशेषता यह है कि कोकोंके                              | सिरेपर     |              |
| भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८ , मूल्य अजिल्द ॥≢), सजिल्द                                       | • • •      | 111=)        |
| श्रीमद्भगवद्गीता-(गुटका) १।) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज २२×२९=३२ पेजी,पृष्ठ ५८४, सजिल्द मृ                             | ्ल्य • • • | u)           |
| <b>श्रीमन्द्रगवद्गीता</b> -स्रोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप, पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सर्          | जेल्द      | (≢ا          |
| <b>श्रीमञ्जगवद्गीता</b> मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य अजिल्द ।-), सजिल्द                                         | •••        | <b>(≡)</b>   |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मृस्य अजिस्द ।), सजिस्द                        | •••        | 1=)          |
| <b>*श्रीमद्भगवद्गीता</b> -पञ्चरतः मूलः सचित्रः मोटे टाइपः पृष्ठ ३२८ः सजिल्द मूल्य                                     | •••        | 1)           |
| <b>अधीमद्भगवद्गीता</b> -विष्णुसहस्रनामसहित, मूल, छोटा टाइप, साइज २॥×३। इंच, सजिल्द मूल्य                              | •••        | ≢)           |
| श्रीमद्भगवद्गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मृ्ल्य अजिल्द =)।।, सजिल्द                           | •••        | <b>≡</b> )   |
| गीता-मूळ ताबीजी, साइज २×२॥ इंच, पृष्ट २९६, सजिल्द मूल्य                                                               | • • •      | =)           |
| <b>श्गीता</b> –विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य ···                                               | • • •      | -)11         |
| <b>श्गीता</b> –मूळ, महीन अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | •••        | )11          |
| <b>श्रीरामचरितमानस</b> -मूल, गुटका, पृष्ठ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लाक, सजिल्द मूल्य                            | • • •      | II)          |
| मानस-रहस्य-चित्र रंगीन १, पृष्ठ-संख्या ५१२, मूल्य                                                                     | •••        | १।)          |
| मानस-रांका-समाधान-चित्र रंगीन १, पृष्ठ १९८, मूल्य ··· ·· ··                                                           | •••        | 11)          |
| <b>ईशावास्योपनिषद्</b> –सानुवादः शांकरभाष्यसहितः सचित्रः पृष्ठ ५२ः मृत्य ···                                          |            | ≢)           |
| केनोपनिषद्—सानुवादः शांकरभाष्यसिहतः सचित्रः पृष्ठ १४६ः मूस्य                                                          | •••        | H)           |
| कठोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसिहत, सचित्र, पृष्ठ १७८, मूस्य                                                           | . • •      | 11-)         |
| मुण्डकोपनिषद्-सानुवादः, शांकरभाष्यसहितः, सचित्रः, पृष्ठ १२२ः, मूस्य                                                   | • • •      | <b>(=)</b>   |
| प्रश्लोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसिंहत, सिचत्र, पृष्ठ १२८, मृ्ल्य                                                     | • • •      | ⊫)           |
| उपर्युक्त पाँचों उपनिषद् एक जिल्दमें सजिल्द ( उपनिषद्-भाष्य खण्ड १ ) हिन्दी-अनुवाद                                    | और         |              |
| शांकरभाष्यसिंहतः मूल्य                                                                                                | •••        | र।-)         |
| माण्डक्योपनिषद्-श्रीगौडपादीय कारिकासहित, सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २८४, मृ्ल्य                           | •••        | (}           |
| स्तेत्तिरीयोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य · · ·                                            | •••        | 111-)        |
| <b>ध्येतरेयोपनिषद्</b> –सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सिचत्र, पृष्ठ १०४, मूल्य                                             | • • •      | <b> =)</b>   |
| <ul> <li>अपर्युक्त तीनों उपनिषद् एक जिल्दमें सिजल्द ( उपनिषद्-भाष्य खण्ड २ ), मृ्स्य · · ·</li> </ul>                 | •••        | <b>?</b>  =) |
| श्चेताश्चतरोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २६८, मूस्य ···                                              | •••        | 111=)        |
| श्रीमद्भागवत-महापुराण-मूल-गुटका, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य                                                                 | •••        | १॥)          |

<sup>\*</sup> संस्करण समाप्त हो गया है, पुनर्गुद्रण होनेपर मिल सकेगा।

| क्ष्अभ्यात्मरामायण−सानुवाद, १ चित्र, एक तरफ स्क्रोक और उनके सामने ही अर्थ है, पृष्ठ  ४०२, मूल्य  १।।।),   सर्व | जेल्द | ₹)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| विनय-पत्रिका-गो॰ श्रीतुलसीदासकृत, सरल हिन्दी-भावार्यसहित, १ चित्र, अनु॰श्रीहनुमानप्रसाद                        | (जी   |                |
| पोद्दार, पृष्ठ ४७२, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द                                                                    | •••   | १।)            |
| गीतावळी-गो॰ श्रीतुलसीदासकृत, अनुवादक-श्रीमुनिलाळजी, पृष्ठ ४४४, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द                         | •••   | ११)            |
| श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली−( खण्ड२ ) पृष्ठ ३७६, ९ चित्र,  मूल्य  अजिल्द १ <i>=</i> ),  सजिल्द                     | •••   | 1=             |
| तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग १ )-सचित्र, लेखकश्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ३५२, मूल्य ॥=), सजिल्द                     | •••   | 111-)          |
| तस्त्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-सचित्र, लेखकश्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६३२, मूल्य ॥।=), सजिल्द                    | •••   | <b>१=)</b>     |
| तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ३ ) सचित्र, लेखक—श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ४२४, मूल्य ॥≢), सजिल्द                    | ***   | 111=)          |
| तस्व-चिन्तामणि-( भाग ४ ) सचित्र, छेखकश्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ ५७६, मूल्य ॥।-), सजिल्द                      | •••   | १)             |
| तस्व-चिन्तामणि-( भाग ५ ) सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ५०४, मूल्य ॥।-), सजिल्द                     | •••   | ₹)             |
| तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग १ )-(छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ४४८, मूल्य ।-), सजिल्द                   | •••   | (=)            |
| तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ७५०, मूल्य ।=), सजिल्द                  | •••   | II)            |
| <b>≉तत्त्व-चिन्तामणि−</b> ( भाग ३ )−( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ५५६, मूस्य ।−), सजिस्द         |       | <b> =</b> )    |
| *तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ४ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६९६, मूस्य ।>), सजिस्द                 |       | II)            |
| तस्व-चिन्तामणि-( भाग ५ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६२४, मूल्य ।=), सजिल्द                    | •••   | 11)            |
| विष्णुसहस्त्रनाम-द्यांकरभाष्य हिन्दी-टीकासहित, सचित्र, भाष्यके सामने ही उसका अर्थ छापा गया है। पृष्ठ २८४,      | मृल्य | •              |
| ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी )-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ३८४, मूल्य                           | •••   | 1=)            |
| स्कि-सुधाकर-मुन्दर श्लोकसंग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६, मूल्य                                                      |       | 11=)           |
| *कवितावळी-गोखामी श्रीतुळसीदासकृत, सटीक, १ चित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य · · ·                                        | ***   | 11-)           |
| <b>*दोहावळी</b> –सानुवाद, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, १ रंगीन चित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य                  |       | 11)            |
| *स्तोत्ररत्नावली-चुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुवादसहित, पृष्ठ ३१६, मृ्ल्य ···                                    | •••   | 11)            |
| तुळसीदळ-ळेखकश्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य अजिल्द ॥) सजिल्द                              |       | <del>=</del> ) |
| *सुस्ती जीवन-लेखिकाभीमैत्रीदेवी, पृष्ठ २१६, मृत्य ··· ··                                                       | •••   | 11)            |
| नैवेदा-श्रीहतुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ छेख और ६ कविताओंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २६२, मूस्य ॥), सजिस्           | ₹     | 11=)           |
| *तस्य-विचार-लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया, तास्विक लेखींका संग्रह, सचित्र पृष्ठ २०४, मूस्य                 | •••   | <b> =)</b>     |
| उपनिषदोंके चौदह रत-पृष्ठ ९२, चित्र १, मृस्य · · · · · ·                                                        | ***   | ( <b>=</b> )   |
| <b>*रुघुसिद्धान्तकौमुदी</b> -परीक्षोपयोगी सटिप्पण, पृष्ठ ३६४, मृत्य · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | • • • | (=)            |
| *भक्त नर्रासंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १६०, मृत्य ··· ··· ···                                                      | •••   | <b> =)</b>     |
| होक-परहोकका सुधार-प्रथम भाग, पृष्ठ-संख्या २२०, मूस्य · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | ***   | <b> =</b> )    |
| लोक-परलोकका सुधार-दितीय भाग, पृष्ठ-संख्या २४४, मूस्य                                                           | •••   | 1=)            |
| रामायण प्रथमा-परीक्षा-पाठ्य-पुस्तक-पृष्ठ १७४, मूल्य                                                            | •••   | 1=)            |
| विवेक-चूडामणि—सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४, मूल्य अजिल्द ।-), सजिल्द                                             | •••   | II)            |
| प्रेम-दुर्शन-नारदरचित भक्तिसूत्रींकी विस्तृत टीका, टीकाकार-श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, सचित्र, पृष्ठ १८८,        | मूल्य | 1-)            |
| भवरोगकी रामबाण दवा-लेखक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ १७२, मूस्य                                           | •••   | 1-)            |

| ं भक्त बालक-गोविन्द, मोहन आदि बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं, पृष्ठ ८०, चित्र ४ रंगीन, १ सादा, मृ                 | ्त्यः •  | <b> -</b> ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| भक्त नारी-स्त्रियोंमें घार्मिक भाव बढ़ानेके लिये बहुत उपयोगी मीरा, शबरी आदिकी कथाएँ हैं, पृ                  | इ ६८,    | •           |
| १ रंगीन, ५ सादा चित्र, मूल्य ••• •••                                                                         | •••      | 1-)         |
| भक्त-पञ्चरत्न-यह रघुनाथ, दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंकी पुस्तक सद्ग्रहस्थोंके हिये बड़े                    | कामकी    |             |
| है, पृष्ठ ८८, मूल्य                                                                                          | •••      | 1-)         |
| *आदर्श भक्त-शिवि, रन्तिदेव आदिकी ७ कथाएँ, पृष्ठ ९८, १ रंगीन, ११ लाइन-चित्र, मूल्य                            | •••      | I-)         |
| भक्त-सप्तरत्न-दामा, रघु आदिकी गाथाएँ, पृष्ठ ८६, चित्र १, मूल्य                                               | •••      | 1-)         |
| <b>*भक्त-चिन्द्रका</b> -सल्, विद्वल आदि ६ भक्तींकी कथाएँ, पृष्ठ ७८, चित्र १, मूल्य · · ·                     | •••      | 1-)         |
| भक्त-कुसुम-जगन्नाथ, हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ, पृष्ठ ८४, चित्र २, मूल्य · · ·                                  | •••      | 1-)         |
| प्रेमी भक्त-बिल्वमंगल, जयदेव आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ९०, ५ चित्र, मूल्य                                         | •••      | 1-)         |
| प्राचीन भक्त-मार्कण्डेय, कण्डु, उतङ्क आदिकी १५ कथाएँ, पृष्ठ १५२, चित्र बहुरंगे ४, मूल्य                      | ***      | 11)         |
| भक्त-सरोज-गङ्गाधरदास, श्रीधर आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ १०४, चित्र बहुरंगे ३, मूल्य                               | •••      | <b> =</b> ) |
| भक्त-सुमन-नामदेव, राँका-बाँका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र बहुरंगे २, सादे २, मूल्य                      | • • •    | 1=)         |
| <b>*भक्त-सौरभ-</b> व्यासदासजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ११०, चित्र बहुरंगे १, मूल्य                  | •••      | 1-)         |
| <b>*भक्तराज हनुमान्</b> -सचित्र, पृष्ठ ७२, मूल्य ••• ••• •••                                                 | •••      | 1-)         |
| सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-पृष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४, मूल्य                                                        | •••      | 1-)         |
| प्रेमी भक्त उद्भव-पृष्ठ-संख्या ५२, रंगीन चित्र १, मूल्य                                                      | •••      | =)          |
| महात्मा विदुर-पृष्ठ-संख्या ६०, १ सादा चित्र, मूल्य · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | •••      | =)11        |
| <b>*भक्तराज</b> भ्रुव-पृष्ठ-संख्या ४६, २ रंगीन चित्र, मूल्य                                                  | •••      | ≢)          |
| परमार्थ-पत्राः भाग १ )-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ१२४, सचित्र, मूल्य                   | .***     | 1)          |
| परमार्थ-पत्रावली ( भाग २ )- 🥠 🕠 ८० पत्रोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २००, मूल्य                                 | •••      | 1)          |
| कल्याणकुञ्ज-मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १३६, मूल्य                                                  | • • •    | 1)          |
| महाभारतके कुछ आदर्श पात्र−ष्टष्ठ १२४, मूल्य                                                                  | • • •    | 1)          |
| मानवधर्म-लेखकश्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ९८, मृ्त्य                                                    | • • •    | ≢)          |
| <b>आदर्श भ्रातु-प्रेम-</b> लेखक—श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ १०४, मूल्य                                      | •••      | ≢)          |
| <b>गीता-निबन्धावळी</b> -गीताकी अनेक बार्ते समझनेके लिये बहुत उपयोगी हैं, पृष्ठ ८०, मूल्य · · ·               | •••      | =)11        |
| साधन-पथ-छेलकश्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य                                              | •••      | =)11        |
| <b>अपरोक्षानुभृति</b> -शंकरस्वामिकृत, सानुवाद, पृष्ठ ४०, सचित्र, मूल्य · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••      | =)11        |
| <b>*मनन-माला</b> -यह भावुक भक्तोंके बड़े कामकी चीज है, पृष्ठ ५४, सचित्र, मृ्ल्य                              | • • •    | =)11        |
| नवधा भक्ति-लेखक-अीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६०, सचित्र, मूह्य                                                 | • • •    | =)          |
| बालशिक्षा-लेखकश्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य                                                 | •••      | =)          |
| रामायण शिशु-परीक्षा-पाठ्य पुस्तक — पृष्ठ ४६, मूल्य                                                           | •••      | =)          |
| भजन-संग्रह-प्रथम भाग, पृष्ठ-संख्या १८०, मूल्य =) भजन-संग्रह-पञ्चम भाग, पृष्ठ-संख्या १४                       | ०, मूल्य | =)          |
| भजन-संग्रह-दितीय भाग, पृष्ठ-संख्या १६८, मूल्य =)<br>भजन-संग्रह-तृतीय भाग, पृष्ठ-संख्या २२८, मूल्य =)         | •••      | -)11        |
| भजन-संग्रह-चतुर्थ भाग, पृष्ठ-संख्या १६०, मूस्य =) नारीधम-पृष्ठ ४८, मूस्य                                     | •••      | -)11        |

<sup>\*</sup> संस्करण समाप्त हो गया है, पुनर्मुद्रण होनेपर मिल सकेगा।

| <b>*गोपीत्रेम-</b> पृष्ठ ५२, मृत्य ··· -)॥                | स्रीतारामभजन-मूल्य )॥                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय सार्थ, पृष्ठ ५६, मूल्य —)॥       | भगवान् क्या हैं ?-एष्ठ ४८, मूल्य ''')॥                |
| ह्नुमानबाहुक-सचित्र, सानुवाद, ष्टुष्ठ ४०, मूल्य -)॥       | भगवान्की दया-पृष्ठ ४०, मूल्य " )॥                     |
| ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप-एष्ट ३८, मूल्य -)॥       | गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-पृष्ठ४८०)।।       |
| श्रीविष्णुसहस्रानामस्तोत्रम्-सटीक, पृष्ठ ९६,              | सेवाके मन्त्र-एष्ठ ३२, मूल्य ")॥                      |
| मृत्य अजिस्द -)॥, सजिस्द :: =)॥                           | *प्रश्नोत्तरी-सटीक, पृष्ठ ३२, मूल्य · · · )।।         |
| मनको वश करनेके कुछ उपाय-पृष्ठ २४, मूल्य -)।               | सन्ध्या-हिन्दीविधसहित, पृष्ठ १६, मूल्य ")।।           |
| *श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-पृष्ठ ४० मूल्य -)।      | बिरुवैद्वदेविधि-मृत्य " )                             |
| *गीताका प्रधान विषय और सुक्ष्म विषय-पृष्ठ ८०, -)।         | सत्यकी शरणसे मुक्ति-पृष्ठ ३६, मूल्य ")॥               |
| <b>ईश्वर</b> -पृष्ठ ३२, मूल्य)।                           | भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ४८, मूल्य )॥         |
| <b>*मूळरामायण-</b> पृष्ठ ३२, मूल्य)।                      | व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे                  |
| रामायण मध्यमा-परीक्षा-पाठच पुस्तक-मूल्य · · -)।           | मुक्ति-पृष्ठ ३२, मूल्य " )॥                           |
| सामियक चेतावनी-मृत्य                                      |                                                       |
| <b>*रामायण सुन्दरकाण्ड</b> -पृष्ठ ६४, मूल्य ··· -)        | *गीताके स्त्रोकोकी वर्णानुकम-सूची-पृष्ठ ४०, मूल्य )॥  |
| <b>•आनन्दकी लहरें</b> -पृष्ठ २८, मूल्य ··· -)             | श्चानयोगके अनुसार विविध साधन-पृष्ठ ३६, मूल्य )॥       |
| सन्ध्योपासनविधि-सटीक मूल्य " -)                           | परलोक और पुनर्जन्म-एष्ठ ४०, मूल्य ''')॥               |
| <b>*गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र</b> -सार्थ, पृष्ठ ३२, मूल्य -) | अवतारका सिद्धान्त-पृष्ठ ३२, मूल्य ''')॥               |
| श्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश-पृष्ठं १६, मूल्य)                   | स्त्रियोंके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-मूल्य )॥        |
| ब्रह्मचर्य-पृष्ठ ३२, मूल्य)                               | पात् अलयोगदर्शन-मूल, पृष्ठ २८, मूल्य)।                |
| समाज-सुधार-पृष्ठ ४० मृत्य)                                | धर्म क्या है ?-१४ २०, मूल्य)।                         |
| पक संतूका अनुभव-पृष्ठ ३२, मूल्य)                          | दिन्य सन्देश-पृष्ठ १६, मूल्य)।                        |
| आचार्यके सदुपदेश-पृष्ठ २८, मूल्य — —)                     | श्रीहरिसंकीर्तनधुन-पृष्ठ ८, मूल्य ")।                 |
| <b>*सप्त-महावत-</b> पृष्ठ ४०, मृत्य • · · · -)            | नारद्-भक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ), पृष्ठ २८, मूल्य )। |
| <b>*वर्तमान शिक्षा</b> −पृष्ठ ४०, मृत्य ··· -)            | *त्यागसे भगवत्प्राप्ति-पृष्ठ २४, मूल्य · · · )।       |
| सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-१ष्ठ ३२, -)               | महातमा किसे कहते हैं ?-पृष्ठ २४, मूल्य )।             |
| श्रीभगवन्नाम-पृष्ठ ८४, मूल्य)                             | <b>ईश्वर दयालु और न्यायकारी है</b> -एष्ठ २४, मूल्य )। |
| श्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विवेचन-पृष्ठ ६४, मू०-)       | प्रेमका सच्चा स्वरूप-१ष्ठ २४: मूल्य )।                |
| भगवत्तस्व-ष्टष्ठ ६४, मूल्य)                               | हमारा कर्तव्य-गृष्ठ २४, मूल्य )।                      |
| संत-महिमा-पृष्ठ ४८, मूल्य )॥।                             | ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि               |
| शारीरकमीमांसा-दर्शन-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य )॥।              | साधन है-पृष्ठ २८, मूल्य ")।                           |
| <b>*रामगीता</b> -सटीक, पृष्ठ ४८, मूल्य ··· )।।।           | चेतावनी-पृष्ठ २६, मूल्य ''' )।                        |
| विष्णुसहस्रनाम-मूल, पृष्ठ ४४, अजिल्द )॥।, स० –)॥          | कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ पृष्ठ ३६, मूल्य )।      |
| वैराग्य-पृष्ठ ४८, मूल्य "")॥।                             | श्रीमद्भगवद्गीताका प्रभाव-एष्ठ २४, मूल्य)।            |
| <b>हरेरामभजन</b> -२ माला, मृत्य · · · )॥।                 | शोकनाशके उपाय-पृष्ठ २८, मूल्य)।                       |
| ,, १४ माला, मूल्य '''।-)                                  | लोममें पाप-एष्ट ८, मूल्य आधा पैना                     |
| ,, ६४ माला, मूल्य १)                                      | गजलगीता-पृष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा                       |
| विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्थ, पृष्ठ १६, मूल्व 🐪 )॥      | सप्तश्लोकी गीता-१ व्ट ८, मूल्य आधा पैसा               |
|                                                           |                                                       |

| Our mignor rubitourous                                                       |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| *The Philosophy of Love—(By Hanumanprasad Poddar)                            | ••• | 1-0-0  |
| The Story of Mira Bai—(By Bankey Behari)                                     |     | 0-13-0 |
| Gems of Truth (First Series)—(By Jayadayal Goyandka)                         |     | 0-12-0 |
| Gems of Truth (Second Series)—(By Jayadayal Goyandka)                        | ••• | 0-12-0 |
| *Songs From Bhartrihari— (By Lal Gopal Mukerji and Bankey Behari)            | ••• | 0-8-0  |
| *Way to God-Realization—(By Hanumanprasad Poddar)                            |     | 0-4-0  |
| *Gopis' Love for Sri Krishna—(By Hanumanprasad Poddar)                       |     | 0-4-0  |
| The Bhagavadgita—(With Sanskrit text and an English translation) 0-4-0 Bound | ••• | 0.6.0  |
| The Divine Name and Its Practice—(By Hanumanprasad Poddar)                   |     | 0-3-0  |
| The Immanence of God-(By Madan Mohan Malaviya)                               |     | 0-2-0  |
| Wavelets of Bliss-(By Hanumanprasad Poddar)                                  | ••• | 0-2-0  |
| What is God—(By Jayadayal Goyandka)                                          | ••• | 0-2-0  |
| What is Dharma—(By Jayadayal Goyandka).                                      | ••• | 0-0-9  |
| The Divine Message—(By Hanumanprasad Poddar)                                 | ••• | 0-0-9  |
|                                                                              |     |        |

## कुछ ध्यान देने योग्य बातें—

- (१) हर एक पत्रमें नाम, पता, डाकघर, जिल्ला बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें । साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये ।
- (२) स्टेशनका नाम जरूर छिखना चाहिये। पुस्तकोंका वजन देखकर सुविधानुसार माछ डाकसे या माछगाड़ीसे अथवा पारसछसे भेजा जा सकता है। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये।
- (३) थोड़ी पुस्तकोंपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, इससे कमकी कितावोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर दाम भेजें।
- (४) पुस्तकका दाम, \_ १ एक सेरका ॥) के हिसाबसे डाकमहस्रूळ, ≥) रिजस्ट्रीखर्च तथा १) की पुस्तकपर )॥ पैकिंगखर्च जोड़कर दाम आर्डरके साथ ही भेज देना चाहिये ताकि ग्राहकोंको वी० पी० का अळग खर्च न देना पड़े एवं पुस्तकें भी शीघ्रं मिळ सकें। रेळसे मँगानेवाळे सज्जन पुस्तकके दाम,।)॥ रिजस्ट्रीखर्च तथा १) की पुस्तकपर )॥ पैकिंगखर्च जोड़कर दाम भेजें।
- (५) ५०) की पुस्तकें लेनेसे प्राहकोंके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फी-डिलेवरी तथा रेलपारसलसे आधा महसूल बाद दिया जायगा । फी-डिलेवरीमें बिल्टी भेजनेमें लगनेवाला डाकलर्च, रिजस्ट्रीखर्च या मनीआर्डरकी फीस या बैंक-चार्ज आदि शामिल नहीं हैं।
  - (६) आर्डर आनेपर भी उसका माल भेजनेके लिये हम बाध्य नहीं हैं।
- (७) 'कल्याण' रजिस्टर्ड होनेसे उसका महस्ल कम लगता है और वह 'कल्याण'के ग्राहकोंको नहीं देना पड़ता,पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोपर ॥) सेर डाकमहस्ल लगता है, जो कि ग्राहकोंके जिम्मे होता है। इसिलये 'कल्याण'के साथ कितावें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये। व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर

<sup>\*</sup>The edition has been exhausted, may be had on being reprinted.

कि गोरखपुरसे मँगवानेके पहले अपने गाँवके पुस्तक-विकेतासे अवश्य पूछ छैं । इससे आप भारी डाकखर्च और रेलपारसलखर्चसे बच सकते हैं ।

श्रीहरिः

# चित्र-सूची

# गीताप्रेस, गोरखपुरके मुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र फुटकर एवं 'कल्याण-कल्पतरु' के बचे हुए कुछ चित्र

### रंगीन चित्र, नेट दाम )॥ १ प्रतिचित्र

अश्व-परिचर्या शिविका आत्मत्याग भीमसेन और द्रौपदी; कीचक-वध जमदिग-परद्युराम गुरुभक्त एकल्ब्यका आदर्श त्याग सुदामाके तन्दुल द्रौपदीको सान्त्वना कल्याण वर्ष १५ अङ्क एकका टाइटल श्रीरामका राज्याभिषेक श्रीसनत्सुजात और महाराजा धृतराष्ट्र श्रीकृष्णार्जुन मयदानव तन्मयता दुर्योधनने भीमसेनको जलमें फेंक दिया पाण्डवोंका वन-गमन श्रीरामाश्वमेध यज्ञके अश्वका पूजन
राजा दिलीपके द्वारा नन्दिनी गौकी रक्षा
भगवान्के सगुण खरूपका ध्यान
महादेवजीके द्वारा पार्वतीको श्रीविष्णुसहस्रनामका उपदेश
श्रीविष्णुदासको भगवान्का दर्शन
खम्भसे भगवान् तृसिंहका प्रादुर्भाव

### आवश्यक सूचनाएँ

(१) चित्रका नाम जिस साइजमें दिया हुआ है वह उसी साइजमें मिलेगा।

- (२) ऽ१ एक सेरमें आ×१० के १२० चित्र चढ़ते हैं। इस हिसाबसे फी आधा सेरका।) डाकमहस्छ, ଛ) रजिस्ट्री-खर्च, प्रतिरुपया -) पैकिंगखर्च तथा चित्रोंका दाम जोड़कर रकम पेशगी भेज देनी चाहिये।
- (३) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योंकि रास्तेमें ट्रट जाते हैं।
- (४) जिन चित्रोंके नंबर और नाम उठा दिये गये हैं वे चित्र अब स्टाकमें समाप्त हो गये हैं। व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

#### CH MASS

### गीता और रामायणको परीक्षा

सिद्धचारवान् सज्जनोंको श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस (रामायण) का महत्त्व समझाना नहीं होगा। हर्षकी वात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोंसे दो परीक्षा-सिमितियाँ अपना कार्य कर रही हैं। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी परीक्षामें बैठते हैं। अतपव सब सज्जनोंसे प्रार्थना है कि वे अपने-अपने स्थानोंकी हिन्दी-संस्कृत-पाठशालाओं ने तथा स्कूल-कालेजों गीता और रामायणकी पढ़ाईकी ज्यवस्था करायें और यथासाध्य अधिक-से-अधिक विद्यार्थियोंको परीक्षामें बैठनेके लिये उत्साहित करें। आशा है कि सभी बुद्धिमान् सज्जन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे। नियमावलीके लिये नीचे लिखे प्रतपर पत्र लिखनेकी इपा करें।

संयोजक---

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति,

गीताप्रेस, गोरखपुर



कल्याण र 🌣

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेत्राविशव्यते ॥



# 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोबाह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

वर्ष २०

गोरखपुर, सौर आश्विन २००२, अक्टूबर १९४५

संख्या १ पूर्व संख्या २२९

### नमस्कार

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥

श्रीमती गौओंको नमस्कार ! कामघेनुकी संतानोंको नमस्कार । ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार ! पावन करनेवाली गौओंको बार-बार नमस्कार।

洪洪 洪 洪 洪 洪 洪 洪 गो-अं० १---



### गो-सूक्त

माता रहाणां दुहिता वस्नां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र त वोचं चिकित्ये जनाय मा गामनागामादेति विधिष्ट॥

गाय च्होंकी माता, वसुओंकी पुत्री, आदितिपुत्रोंकी बहिन और वृतरूप अमृतका खजाना है। अत्येक विचारकील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करें।

> आ गावो अग्मन्तुत भद्रमकन्त्सीदन्तु गोप्ठे रणयन्त्वस्ते। प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसो दुहानाः॥

गौओंने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है । वे हमारी गोशालामें सुन्वते वैठें और उसे अपने सुन्दर शब्दोंसे गुँजा दें । ये विविध रंगोंकी गौएँ अनेक प्रकारके बछड़े-बछड़ियाँ जर्ने और इन्द्र (परमात्मा) के यजनके लिये उपःकालसे पहले दूध देनेवाली हों ।

> न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामिमित्रो व्यथिरा दधर्पति । देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः स च से गोपतिः सह ॥

वे गौएँ न तो नष्ट हों न उन्हें चोर चुरा छे जाय, और न शत्रु ही कष्ट पहुँचाय । जिन गीओंकी सहायतारे उनका स्वामी देवताओंका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह रिचरकाला संसक्त रहे ।

गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्॥ Annie de la constant de la constant

गौएँ हमारा मुख्य धन हों, इन्द्र हमें गोधन प्रदान करें तथा यज्ञोंकी प्रधान वस्तु सीमरगके गाय मिलकर गौओंका दूध ही उनका नैवेद्य बने । जिसके पास ये गोएँ हैं, यह तो एक प्रकारसे एन्द्र ही है । अं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य पदार्थोंके द्वारा इन्द्र (भगवान्) का यजन करना चाहता हूं।

> यूयं गावो मेदयथा कृशं चिद्धीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम्। भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो वृहद्वो वय उच्यतं समासु॥

गौओ ! तुम कृश श्ररीरवाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर देती हो। एवं तेजोहीनको देखनेमें मुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घरोंको मङ्गलमय बना देती हो। इसीस समाओं में तुम्हारे ही महान् यशका गान होता है।

प्रजावतीः स्यवसे रशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्तीः। मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रहस्य हेतिर्वृणकः॥

गौओ ! तुम बहुत-से बच्चे जनोः चरनेके लिये तुम्हें सुन्दर चारा प्राप्त हो तथा सुन्दर जलानयमें तुम शुद्ध जल पीती रहो । तुम चोरी तथा दुष्ट हिंसक जीवोंके चंगुलमें न पँसो और महका शस्त्र तुम्हार्ग सब ओरसे रक्षा करें । (अथर्व०४। २१)

### राष्ट्रिन

( प्रविन्युष्यपाद श्रवस्त्रीविभूषित जगहुर श्रीराष्ट्रराचार्य व्योतिपीठाधीस्वर श्रीत्रह्मारन्य सरस्रतीत्री महाराज्या व्यरेश ) धर्मशास्त्रमें गोधनका विरोप साहारम्य बतलाया गया है । लिखा है—

सर्वेषासेव श्लानां गादः शरणञ्जनस् ।

हिंदु-संस्कृति इस भावनाथे परिपूर्ण है कि-

यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरके नरः।

किन्द्र जबसे पारचारयोंकी सम्यता-संस्कृतिका हमारी सम्यता-संस्कृतिके साथ सम्मिश्य हुआ है, तबसे भारतीय शिक्षा-विधानके लोप होनेसे अधिकांशतः शास्त्र-पुराणादिकी अन्धिहताके कारण गी-प्राद्धणादिके प्रति शास्त्रीय धार्भिक इदिका लोप-सा हो गया है।

गोवंश आज व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टि भौतिक तुळापर तौला जा रहा है; किन्तु स्वरण रहे कि आजका भौतिक विज्ञान गोवंशकी उस स्क्ष्मातिस्क्ष्म वरशोत्क्वय उपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता, जिले भारतीय शास्त्रकारोंने अपनी दिव्यदृष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। गोवंशकी धार्मिक महानता उसमें जिन स्क्ष्मातिस्क्ष्म कारण-रूप तत्त्वोंकी प्रस्ताके कारण है, उनकी खोज और जानकारीके लिये आधुनिक वैद्यानिकोंके भौतिक बन्त्र उद्देव स्थूल ही रहेंगे। यही कारण है कि बीसनीं सदीका प्रौद विज्ञानवेत्ता भी गोमाताके लोग-लोममें देवताओंके निवासका रहत्य और प्रात: गोदर्शन, गोपूजन, गोसेश आदिका वास्त्रविक तथ्य समझनेमें अध्यक्ष रहता है। गोधनका धार्मिक महत्व भाव-जगत्से सम्बन्ध रखता है और वह या तो ऋतम्भरा प्रशाहारा अनुभवगम्य है अथवा शास्त्रप्रमाणद्वारा जाना जा उकता है, भौतिक यन्त्रोद्वारा नहीं।

धर्मशास्त्र तो गोधनकी महानता और पवित्रताका वर्णन करता ही है, किन्तु भारतीय अर्थशास्त्रमें भी गोपालनका विशेष महत्त्व है। कौटिलीय अर्थशास्त्रमें गो-पालन और गो-रक्षणका विस्तृत विवरण मिलता है। जिस भूमिमें लेती न होती हो, उसे गोचर बनानेका आदेश अर्थशास्त्रका ही है। इस प्रकार गोधन 'अर्थ' और 'धर्म' दोनोंका प्रवल्ल पोषक है। अर्थसे ही काम (कामनाओं) की सिद्धि होती है और धर्मने ही मोक्षकी। अतएव गोधनसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष— चारोंकी प्राप्ति होती है। इसीलिये भारतीय जीवनमें गोधनका इतना ऊँचा माहात्म्य है। जो हिंदू धर्मशास्त्रपर विश्वास रखते हैं, उन्हें चाहिये कि चतुर्वर्ग-फरु-सिद्ध्यर्थ शास्त्रविधानके अनुसार गोसेवा करते हुए गोधनकी दृद्धि करें और जो धर्मशास्त्रपर आख्या नहीं रखते, उन्हें चाहिये कि 'अर्थ' और 'काम' की सिद्धिके लिये अर्थशास्त्रके नियमोंके अनुसार गोपलन करते हुए गोवंशकी दृद्धि करनेका प्रयत्न करें।

प्रत्यक्षवादियों के लिये इससे अधिक गोमाताकी दयाखता हो ही क्या सकती है कि वह स्ले तृण भक्षण करके जन्मभर उन्हें दुग्ध-घृत-जैसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे। इतनेपर भी यदि वे गोमाताके कृतज्ञ न हुए, तब तो उनमें मानवताका छेश भी नहीं माना जा सकता। गोमाताके द्वारा मानवसमाजको जो लाभ है, उसे पूर्णतया व्यक्त करनेके लिये सहसों पृष्ठों की कई पुस्तकें लिखनी होंगी। संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि गोमातासे मानवसमाजको जो लाभ है, उससे मानवजाति गोमाताकी सदा ऋणी रहेगी।

वध आदि हिंस उपायोदारा गोवंश हा हास करना धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियोंसे राजा-प्रजा दोनोंके लिये हानिकर है । अतए एसी भयंकर प्रथाओंको सर्वथा रोकनेका प्रयत्न सभीको करना चाहिये। कई देशी रजवाङोंने इस सम्बन्धमें प्रशंसनीय कार्य किया है; किन्तु जवतक केन्द्रीय सरकारको इसके लिये वाध्य नहीं किया जायगा, तवतक सन्तोष-जनक परिणाम असम्भव-सा प्रतीत होता है। इसके लिये देशव्यापी यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये।

साथ-ही-साथ प्रत्येक ग्रहमें गोपाचनकी प्राचीन प्रथाको बढ़ानेका प्रयत्न भी सभी सद्गृहस्थोंको करना चाहिये। ताछुकैदारों, जमींदागें, सेठ-साहूकारों आदिको चाहिये कि गोशालाओंकी वृद्धि करें, जहाँसे आदर्श हृष्ट-पुष्ट गौओं और वैलोंकी प्राप्ति हो सके। गोचरभूमिके सम्बन्धमें आजक उकी व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है। इस सम्बन्धमें मनुजीने लिखा है- 'प्रत्येक गाँव और शहरके चागें और काफी गोचरभूमि छोड़नी चाहिये।' सभी समर्थ किसानों, जमींदागें और सेठ-साहूकारोंको अपने-अपने कैन्द्रोंमें गोचरभूमियोंका यथोचित प्रवन्ध करना चाहिये। और गोधनकी वृद्धिका सदैव ध्यान रखना चाहिये। इसीमें भारत और भारतीय सम्यताका गौरव तथा सचा स्वार्थ निहित है।

## गोरक्षा ही प्रपत्र-रक्षा है

( अनन्तश्रीविभूषित कामकोटिपीठाथिपति जगदुरु श्रीराङ्गराचार्यजी महाराजका उपदेश )

श्रीकृष्णरूपमें अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेके लिये जब श्रीम्देवी श्रीमगवान्के पास गर्वी, तब वे गो-रूप धारण करके ही गर्यी थीं । वे श्रीम्देवी और गौ—दोनों ही इमारी माताएँ हैं । महाक्रिव कालिदास कहते हैं— 'जुगोप गोरू प्रश्रामिवोवींम्', 'यं सर्वशैकाः परिकल्प वस्तं पृथुपदिष्टां दु दु हुर्घरित्रीम् ।' इत्यादि ।

श्रीमगवान्ने लोक-संरक्षणार्थ श्रीकृष्णात्रतार ग्रहण किया और गौओं के साथ कीड़ा की। 'नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च। श्रीमगवान्ने कहा है—देवलोक और भूलोक दोनों प्रेमपूर्वक परसार उपकार करते हुए एक दूसरेका श्रेयःसायन करें —

देवान आवयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवापस्यथ ॥

उनका और भी उपदेश है कि इस परस्पर-भावनाकी जड़ यह ही है।

सहयज्ञाः प्रजाः सुद्रा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

भगवान्ने अपने अवतारका यही कर्तव्य समझा कि ऐसे यज्ञोंकी दृद्धिके द्वारा गो-ब्राह्मणका रक्षण करना । यजके लिये दृब्यकुद्धि और मन्त्रसुद्धिकी आगश्यकता होती है । यज्ञोंमें जिन पदार्थोंका व्यवहार होता है, उनमें गायका पित्र हो सर्वप्रधान है । मन्त्रसिद्धिका संरक्षण करना ब्राह्मणका कर्तव्य है । इसीलिये गो-रक्षा यज्ञ-रक्षाका प्रधान भाषन है । यज्ञ-रक्षाके प्रवश्च-रक्षा होती है । अत्रव्य आस्तिक प्रक्षोंके द्वारा किया जानेनाला गोरक्षण ही लोकरक्षण है ।

लौकिक दृष्टिते विचार करनेपर भी यही सिद्ध होता है कि सब छोगोंको बड़ी सावधानीके साथ गो-संरक्षण करना चाहिये।

इस महान् युद्ध के परिणामखरूप प्राप्त हुए समस्त क्लेशोंको दूर करनेके लिये तो गोरखापर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कहना न होगा कि संसरभरके भावी संतानोंकी रक्षा के लिये गौओंकी और खाद्य द्रव्य—अनाज आदिके उत्पादनकी वृद्धिके लिये बैठोंकी अनिवार्य आवश्यकता है। हम देखते हैं कि इस संग्राम शालमें मनुष्योंके शर्शर-निर्वाह और खाद्य पदायोंकी प्राप्तिमें बड़ी कठिनाई आ गयी है। इसका परिहार गो-संरक्षणसे ही होगा। आधुनिक लौकिक नेताओंने भी इस बातको स्वीकार किया है और संवारभरको यह संदेश दिया है कि गायका दूप ही जगत्के अनिवार्य महारोगोंकी अक्सीर दवा है। उनको इस उक्तिसे शास्त्रोंपर विश्वास न करने गालोंको भी गोर्श महत्तापर विश्वास होना चाहिये। हमारे लिये यह कोई नयी बात नहीं है। इजारों वर्षोंसे इमारे शास्त्रोंमें पञ्चगब्य प्राप्ता करने के सभय इस मन्त्रपाठका नियम चला आता है—-

यत् त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्॥

अर्थात् मेरे अस्थि-चर्ममें जो पाप वर्तमान हैं, वे पञ्चगःय-प्रादानसे वैसे ही महम हो जाते हैं। जसे असिन ईयन ।

'कोढ़ आदि महारोगों के लिये गायका दूघ एकमात्र अनुभविषद्ध औषध है।' इस नवीन तस्त्रको एक राष्ट्रीय नेताने और दूसरे एक अंग्रेजी डाक्टरने बतलाया है। इससे भी उपर्युक्त पश्चगव्य-प्राशनके क्लोककी पुष्टि होती है। क्योंकि कुष्ठरोग चर्म और अस्थिका ही प्रधान बावक है। गोबर सारी दुर्गन्थको दूर करता है और रोग कीटाणुओं का नाश करता है। गोमाता सिर्फ अपनी संतानको ही नहीं, संसारभरकी समस्त जातियों और समूहोंको प्रधित एवं अस्त्रों। पम दूध देती है। यदि संसार गोमाताको प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानकर उसका पूजन-सत्कार करे तो संसारके पाप नक्ष्य हो जाय और युद्धकी दिंदोरेबाजी भी कक जाय!

युद्धकी परिस्थितिके कारण इस समय हमारे देशमें बहुसंख्यक विदेशी आये हुए हैं। लोगांको ऐसा भ्रग हो सकता है कि इस समय पशुहिंसा करनेसे अधिक रुपये मिलेंगे। ऐसा माननेवाले लोग धोला खाकर स्वयं तो नरकों में पड़ते ही हैं, दुनियामें पाप बढ़ाकर उस पापके परिणामस्वरूप जगत्पर महान् विपत्तियोंकी दृद्धिमें भी कारण बनते हैं। अब, जब कि लड़ाई बंद हो गयी है, दुनियाके सुधारके लिये जैसे भी हो अधिक-से-अधिक गायोंकी आपस्यकता होगी। यह बात सुशिक्षित पुरुषोंके द्वारा प्रत्येक किसानकी झोंपड़ीतक पहुँचनी चाहिये और उन्हें पशु-अणके लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

जिन्होंने जगत्के हितकी जिम्मेवारी अपने ऊपर छे रक्खी है, उन देशके शासकोंको इन सब बातांपर खूब विचार करके तुरंत गोहिंसा-निवारण और गो-संरक्षणके कार्यमें छग जाना चाहिये। और सर्गमाधारणको भी मावधानीके साथ गौओंकी रक्षा करनी चाहिये।

### गौसे ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण

( अनन्तश्रीविभ्षितद्वारकापीठाधीश्वर जगहरु श्रीशङ्कराचार्य खामो श्रीअभिनव सचिदानन्द तीर्थजी पहाराजुका उपलब्ध

हमें हर्प होता है कि 'कल्याण'मा इस सालका विशेषाङ्क 'गो-अङ्क' है। दुनियामें जितने लोग हैं, ये सभी गायका दूध पीनेवाले हैं। जिसने गायका दूध न पिया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा।

अपनी मातासे भी गोमाता श्रेष्ठ है। क्योंकि अपनी माता ज्यादा-से-ज्यादा दो सालतक वन्चेको दूध पिलाती है। गोमाता तो आजीवन द्ध देकर पालती है। अतः गोमाताकी महिमा अपार है।

गोमाताके प्रत्यङ्गमें देव रहते हैं । इसिलये श्रिति-स्मृति-पुराण कहते हैं कि मनुष्योंके उद्धारके लिये आयी हुई यह प्रत्यक्ष देवता है। अतएव केवल व्यवहार-दृष्टिसे नहीं, धार्मिक एवं पारमार्थिक दृष्टिसे भी प्रति घरमें गाय अवश्य रखनी ही चाहिये, उसका पालन-अर्कन होना ही चाहिये।

गीतामें भगवानने कहा है-

यद्यदाचरित श्रेष्टसत्तच्देवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते छोकसद्नुवर्तते॥ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किंचन। नानवाप्तमवासम्यं वर्ते एव च कर्मणि॥

इस वचनके अनुसार गोपालन मनुष्योंका कर्तव्य है—यह बात सिखानेके लिये ही स्वयं भगवान् श्री-कृष्णरूपमें गोपालना करके 'गोपाल' और 'गोविन्द' नामसे विख्यात हुए। गायोंके नाशके लिये जितने राक्षस आये, उन सबको मारकर भगवान्ने दुनियाको स्पष्टरूपसे गो-रक्षणका आदर्श बतलाया।

भारतवर्षमें अनादिकालसे ही हिंदुओंका मुख्य कर्तव्य गोपालन रहा है।

प्राचीन कालमें जिसके पास ज्यादा गायें होतीं, वही सम्पत्तिशाली माना जाता था । यज्ञमें दक्षिणारूपमें भी गायों-को ही देते थे।

जबतक ऐसी गो-सम्पद् पूर्णरूपसे थी, भारतवर्ष तबतक जगत्का आदर्श था। जबसे गो-सम्पत् कम होने लगी, तभीसे भारतवर्षका गौरव भी दिनोदिन कम होने लगा।

हम आशा रखते हैं कि उपर्युक्त बात ध्यानमें रखकर सभी हिंदू अपनी गो-सम्पत्को पुनः बढ़ानेकी कोशिश करेंगे तथा तद्द्वारा अपना ऐहिक-आमुष्मिक श्रेय भी प्राप्त करेंगे।

हमारा ग्रुभाशीर्वाद है-

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः। गोबाह्मणेभ्यः ग्रुभमस्तु नित्यं छोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥

### गो-गीत

( रचयिता—राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त )

गाय कहूँ वा तुझको माय ? प्राचि आवाळ-बद्ध हम स्ववः

अयि आबाल-वृद्ध हम सवकी जीवन भरकी धाय ! तेरा मूत्र और गोवर भी पावे, सो तर जाय, घर ही नहीं, खेतकी भी तू सबकी एक सहाय । न्योछावर है उस पशुतापर यह नरता निरुपाय; आ, हम दोनों आज पुकारें—कहाँ कन्हैया हाय !





## गों ही देशका परम मङ्गलायन है

( अतन्तर्भाविभिषत जगद्रक श्रीज्ञञ्कराचार्यजी श्रीहिरीलकरखामि महाराज संकेदवरमठ, करवीरका उपवेश )

गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्। गावो भूतं च भन्यं च गावः पुष्टिः सनातनी ॥

भी मनुष्यंकि जीवनका अवलम्ब है, गौ कस्याणका परम निधान है; पहलेके लोगोंका ऐश्वर्य गौपर अवलम्बित था, आगेकी उन्नति भी गौपर अवलम्बित है, गौ ही सब समय पुष्टिका साधन है।

भारतवर्षका एक नाम 'पुण्यभूमि' है । यह नाम इस देशके अधिवासियोंका विशेष उद्देश्य प्रकट करता है । प्राणिमात्र जिस वस्तुकी स्वाभाविकी इच्छा रखते हैं, उसीको शास्त्रकार सुख कहते हैं । ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो सुखकी इच्छा न रखता हो । इन्द्रातीत परमात्माने सुख-दुःखादि इन्द्रोंके साथ ही उनके कारण भी सुव्यवस्थित-रूपसे निर्मित किये हैं और ऐसे कार्य-कारणादि सर्वार्थचीतक, प्रदीपतुल्य वेदादिकोंका उद्भव निःश्वासवन् छीलामात्र-से उन जगदीववरने ही किया है । एवंभूत कार्य-कारणभावापन्न प्रपञ्जके निर्माणकर्त्ता उसकी सुस्थितिकी इच्छा करें, यह स्वाभाविक ही है । इस ईश्वरेच्छामें वाधक होनेवालोंको दण्ड देनेवाली और जगत्-स्थितिका परिपालन करनेवाली ईश्वरीय शक्ति कितनी महान् है, इसकी बर्चना पुराणादिकोंमें वर्णित अवतार-कथाओंसे की जा सकती है । जगत्-स्थितिकी कारणस्वरूपा सत्ताओंमें एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्ता गोमाताकी है, यह बात ऊपर उद्भृत किये हुए भगवान् विभिन्न कमांके स्वयन्त स्वयाओंमें प्रक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्ता गोमाताकी है, यह बात ऊपर उद्भृत किये हुए भगवान् विभिन्न कमांके लिये थी गौकी अत्यन्त आवश्यकता है, इस विषयमें किसी भी विचारशील पुरुषका मतभेद नहीं हो सकता । किसी भी लीकिक या अलैकिक कार्यकी सिद्धिके लिये सुद्ध इर्ड शरीरका होना आवश्यक है । श्रुति यतलाती है कि प्रविधीन मनुष्य कभी आराम-लाभ नहीं कर सकता । सारे लौकिक व्यवहार भी बलायत्त ही होते हैं । अतः सब कार्योंकी सिद्धि जिन यत्यपर अवलिन्वत है, उस बलकी प्रतिष्ठा गोमाता ही अपने वृद्ध, घी, मक्तन आदिके द्वारा कराती है ।

वल भी शारीरिक और मानसिक—दो प्रकारका होता है । शारीरबलकी अपेक्षा मानसवल अधिक श्रेष्ठ माना जाता है । प्राचीन ऋषि-महर्षियोंने मानसवलको ही बढ़ाकर सकल-दुःखिविनिर्मुक्त होनेकी ओर उसका उपयोग किया है । वैदिकधर्ममें आहार-विहारिदिकोंके सम्बन्धमें जो निर्बन्ध हैं, वे इसी बलकी बृद्धिके लिये हैं । 'बलं बल्वतां चाहं काम-रागिववर्जितम्' इस भगवद्वननका भी यही अभिप्राय है । अतः शारीरबल-संबर्धनके अन्य साधनोंके रहते हुए भी, शरीर और मन दोनोंके दोष हरण कर मनोबलको बढ़ानेमें गोतुन्ध ही सर्वोक्तम आहार्य होनेसे गोमाताकी श्रेष्ठता महज ही आकर्षक है । निन्दिनीके पावन संसर्गसे संबद्धित महर्षि विसन्दिक ब्रह्मतेजने नकाचोंध होकर सम्पूर्ण मागुपानन्दके भोक्ता राजा विद्यामित्रको 'धिग्वलं क्षत्रियबलम्' कहकर अपना ही वल धिकारना पड़ा और अक्षतेजकी स्थाजमें राजपाट त्यागकर तपका आश्रय लेना पड़ा । भगवान् विध्वत्रकी होमधेनुको सिंहका ग्रास होनेस यचानेने दिने महाप्रतापी राजा दिलीप अपने सार्वभीम ऐश्वर्य, यौवन-अवस्था और सुन्दर शरीरकी कोई परवा न कर अरने प्राण होमनेको तैयार हो गये । गौओंकी रक्षाके लिये ही भगवान् गोपालकृष्णने गोयर्थन पर्वत उठा लिया । समर्थ गुरु रामदास स्थामीकी आज्ञासे छत्रपति महाराज शिवाजीने गो-ब्राह्मण-प्रतिपालनमें ही अपनी सारी सामर्थ लगा दी । इन सब बानोंने गोमाताकी महत्ताका किवित् परिचय मिलता है।

पहलेके लोग गोमाताकी इस महत्ताको समझते थे और गोरक्षामें विशेष यत्नवान् होकर अपना ऐहिक ऑर पारमार्थिक कल्याण साधन करते थे। विराट एक माण्डलिक राजा थे, उनके पास लाखों गौएँ थीं; उन सबकी देख भाल करनेका काम उन्होंने एक समय पाण्डुसुत सहदेवको सौंपा था। पर अब ऐसी गोशालाएँ रखनेवाले कितने राजा हैं। महाभारतमें राजा युधिष्ठिरको उपदेश करते हुए भीष्माचार्य बतलाते हैं—

अटवीपर्वताश्चेव नद्यस्तीर्थानि यानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्ने हि तत्र पन्प्रिहः ॥

'वन, पर्वत, नदी और तीथोंपर किसीका स्वामित्व नहीं होता; सबके लिये ये खुले रहते हैं। कोई इन्हें अपना ही स्वत्व मानकर इनका परिग्रह न कर बैठे।'

यदि इस नीतिके अनुसार बन, पर्वत, नदी और तीर्थ गौओंके लिये खुले रक्खे जायँ तो करोड़ों गौओंका पालन-पोषण हो सकता है और उससे भूमिकी शस्योत्पादन-शक्ति भी कई गुना बढ़ सकती है। पर हम सरकारको क्या कहें, जब कि हिंदुस्थानके बैदिकधर्माभिमानी लोग ही अपने कर्तव्यसे च्युत हो गये हैं। यदि ये लोग घर-घर गौ रखनेका निश्चय कर लें तो उनके उतने ही पवित्र संकल्पबलके फललक्स सरकार भी बन-पर्वतादि स्थानोंसे अपना स्वामित्व हटा ले सकती है । प्रत्येक ननुष्यके लिये गौ रखना चाहे सम्भव न हो, पर गौका एक चन्मच दूध सेवन करनेका व्रत तो प्रत्येक मनुष्य ले सकता है और यदि सब हिंदू ऐसा व्रत ले लें तो इसने भी गौकी रखा होगी । सची गोरक्षा ऐसे ही व्रतसे हो सकती है । महर्षि वसिष्टने इक्ष्वाक्कवंशके सौदास राजाको इस सम्बन्धमें बड़े ही महत्त्वका उपदेश किया है । नहर्षि वसिष्ट कहते हैं—

> गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमश्रङ्ग्यः पयोमुचः । सुरभ्यः सारभेष्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम् ॥

'निर्यों जिस प्रकार समुद्रसे जा मिलती हैं, उसी प्रकार सुनर्ण शृङ्गचाली और दूध देनेवाली गोएँ मुझे प्राप्त हों। ऐसा हो कि नित्य में गौओंको देखूँ और गौएँ मेरी ओर देखें; कारण, गौएँ हमारी हैं और हम गौओंके हैं; गौएँ हैं, इसीसे हमलोग भी हैं।' महर्षि आगे कहते हैं—

एवं रात्री दिवा चापि समेषु विषमेषु च। महाभयेषु च नरः कीर्तयन् मुच्यते भयातु ॥

'जो इस प्रकार गौकी महिमाका दिन-रात, सम्पद्-विपद्में तथा महाभयके उपस्थित होनेपर भी ध्यान रखता और तदनुसार स्वयं आचरण कर उसका प्रचार करता है, वह सब भयोंसे सक्त हो जाता है।'

'यतो गावस्ततो वयम्'(गोएँ हैं, इसीसे हमलोग हैं)—यह बात सबको ध्यानमें रखनी चाहिये। गोएँ न हों तो हमलोग भी नहीं हैं —यह बात हिंदुस्थानकी वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, आयु-आरोग्य-वल-तेज-सम्बन्धा सर्वविष दुःस्थितिसे सबके सामने स्पष्ट होती ही जा रही है। 'गोएँ हमारी और हम गोर्थोंके' यह भाव नष्ट हो जानेसे ही आज हमलोगोंकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। हमारा अस्तित्व ही जब गौपर अवलिम्बत है, तब खली-कराई या घास-भूसा महँगा होनेके कारण गौको घरसे विदा करने या घरमें गौ न रखनेकी अपेक्षा परिवारके ही किसी व्यक्तिको निर्वाहके लिये बाहर भेजकर गोमाताकी सेवामें दक्ष रहनेवाले थीर पुरुष आज बहुत ही दुर्लभ हो गये हैं।

भावः स्वस्त्ययनं महत्' ( भी मङ्गळका परम निधान है ), यह महिंपि विषयका वचन है । पहले भीओंका इस देशमें पालन-पोषण बहुत अच्छी तरहसे होता था, इसीसे यह देश सब मङ्गळोंका निवासस्थान बन गया था। परन्तु इस समय गोपालनके अभावसे यह अमङ्गळ-दशाको प्राप्त हुआ है । वैधृति, व्यतीपात एवं अमावस्था-जैसे कुयोगपर जन्मनेवाले संतान गोपसव-शान्तिके द्वारा निर्दोष हो जाते हैं—यह धर्मशास्त्रका विधान है । अतः अमङ्गळ जन्म भी जिस गौकी संनिधिसे मङ्गळकारक हो जाते हैं, उस गौकी अपेक्षा अधिक मङ्गळकारक प्राणी जगत्में और कौन हो सकता है। श्रीत-स्मार्च कमोंमें गो-दुग्धादि अति पित्रत्र हिन-द्रव्य हैं। पञ्चगव्य त्वगस्थिगत पापका नाश करनेमें भी समर्थ होता है । इस प्रकार गोमाताके सब प्रकारसे मङ्गळमय होनेके कारण पूर्वकालके राजा सब धनोंमें गोधनको ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे। उत्तर गोग्रहण-प्रकरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। कौरव जिस गोधनको हर ले जा रहे थे, उसे छुड़ानेके लिये अज्ञातवाससे पाण्डव निकल पड़े और गौओंको फिरा लाये। देशकी उन्नतिका विचार करनेमें लगे हुए लोगोंकी संख्या कम नहीं है; पर बड़े आश्चर्यकी बात यह है कि गोरक्षा ही देशोन्नतिका मूळ साधन है, यह अभीतक इन लोगोंके ध्यानमें नहीं आ रहा है!

तालर्य, सर्वविध ऐहिक और पारलैकिक सुखका मूल साधन गोरक्षण है। प्रत्येक वैदिकधर्माभिमानी पुरुषका यह कर्तव्य है कि इस मूलसाधन वार्यमें तत्पर हो। हिंदुस्थानके सब राजा-महाराजा, ग्रन्थकार, पत्रकार और सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य देशकार्यकर्ता गोमाताके प्रतिपालनमें लग जायँ।

गोभिर्विप्रैश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। अलुब्वैद्रीनशिक्षेत्र सप्तमिर्धार्यते मही॥

भी,ब्राह्मण,वेद,पितवता स्त्री, सत्यवादी, निलींभी पुरुष तथा दानशील धनी—इन सातींने पृथ्वीको धारण कर रक्खा है। पृथ्वीको धारण करनेवाले इन सातोंमें प्रथम स्थान गौका है और वह ठीक ही है। गोरक्षाके कारण भारतवर्षका पुण्यभूमि नाम चिरतार्थ होता है और जो सुख सबको अभीष्ट है, वह इसी पुण्यबल्से प्राप्त होनेवाला है। जगदीश्वरद्वारा निर्मित सर्वार्थ-प्रकाशक वेदोंके विचारमन्थनसे निष्पन्न गोसेवन-खरूप जगितस्थिति-साधनका जिसने अवलम्ब किया, उसपर जगितस्थितिपालनदक्ष परमेश्वरकी पूर्ण कृपावर्षा होगी—इसमें संदेह ही क्या है।

सर्वान्तर्यामी निखिलजगत्पालककी कृपांचे उपरिनिर्दिष्ट गोसेवा-व्रत सब लोग ग्रहण करें, उससे सब लोग पूर्ण सुखी और समृद्ध हों, सर्वदेवमयी गोमाताक वंशका सर्वत्र सुखविस्तार हो और गोकुल-वृन्दावन पुनः अपनी पूर्विस्थितिमें सबको दर्शन हैं—यही श्रीशैलजा-चन्द्रमौलीक्षर-चरणारिवन्दोंमें नित्य प्रार्थना है ।

### गोरक्षाके उपाय

( पुज्यपाद श्री १००८ श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराजका उपदेश )

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

वैदिक आर्य सनातन संस्कृतिमें गोजातिका बहुत बड़ा सम्मान है । प्रतिदिनके घार्मिक व्यावहारिक जीवनमें उसकी अपेक्षा बनी रहती है । दग्ध, दिध, वतके अतिरिक्त गोमय, गोमूत्र आदि भी धार्मिक कृत्योंमें पद-पदपर अपेक्षित होते हैं। केवल अदृष्ट पारलोकिक अशुद्धिश्वय तथा पवित्रता-प्राप्ति ही नहीं, अपित शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी उपर्युक्त सभी वस्तुओंका बहुत बड़ा उपयोग होता है। शास्त्रविश्वासी लोग गौंके रोम-रोममें देवताओंका वास और शृङ्कः पुच्छः पद आदिमें तत्तत्तीर्थोंका निवास मानते हैं। अतएव गौके दर्शन-स्पर्शसे रोग, दोष, पाप, तापकी प्रशान्ति होती है। जहाँ प्रसन्नताके साथ गौएँ भ्रमण करती हैं, श्वास लेती हैं, मूत्र-पुरीष-विसर्जन करती हैं, वहाँसे विविध उपद्रव, वाधा, दारिद्रध दूर हो जाते हैं और मुख, शान्ति तथा लक्ष्मी वहाँ आ जाते हैं। कृषिप्रधान लौकिक व्यवहारोंमें गो-संतानों एवं ग्रुद्ध खाद आदिके द्वारा निर्विशेष रूपसे गौएँ सबका उपकार करती हैं । अतः गोरक्षा धार्मिक, आर्थिक, व्यावहारिक—प्रत्येक दृष्टिसे परमावश्यक है। शास्त्रोंमे गोजातिकी महिमा, गोसेवाका माहात्म्य विस्तृत रूपसे वर्णित है। उनका संग्रह आवश्यक है। यदि प्रत्येक कुद्रम्य अपने शास्त्रानसार भोजनिर्माण और विल्वैश्वदेव तथा गोग्रास निकालनेका नियम बना लें, गोदर्शन, गोपूजा प्रारम्भ कर दें, तो बहुत अंशों में गोरक्षाका प्रश्न समाप्त हो सकता है । जब छल-छन्नभे हिंद-नामधारी लोग भी गौओंको खरीदकर गोहिंसकोंको प्रदान करते हैं, तब ऐसी स्थितिमें गोविकय मांसविकयके समान ही अत्यन्त पापाधायक सिद्ध होता है । वैसे भी जब गोमाता माता है, तब माताका विकय कितना उद्रेजक हो सकता है—इसका अधिक विवरण सर्वथा ही अनावश्यक है। नशीन गोशालाओंकी स्थापना, प्राचीन गोशालाओंका सप्रवन्ध, तथा क्षेवल द्रव्य-दान ही नहीं किन्तु उधर दृष्टि और समय भी देना चाहिये। यडे कहे जानेवाले लोग अगर स्वयं गोश्रास देनेका, गोपूजाका नियम बनायें, गोचरणमें कभी स्वयं प्रवृत्त हों, तो दसरे लोग अनायास ही गोरक्षामें लग सकते हैं। जब चक्रवत्तीं नरेन्द्र दिलीप खयं सपत्नीक नन्दिनी गौकी सेवामें छायाक समान तल्लीन हुए थे, जब आनन्दकन्द ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र वृत्दावनधाममें निरावरण —पादत्राणविहीन चरणोंन गोचारणोंमें प्रवृत्त हए, तव दगरोंकी वैसी उत्सकता होनी खाभाविक थी। आजकल ग्रहस्थोंने गाय रखना वंद कर दिया है। मोटर पचीसों हैं, पर गाय एक भी नहीं। प्रत्येक क़द्रम्बी यदि एक एक गाय रख लें तो करोड़ों गायोंका पालन हो सकता है। प्रचलित विभिन्न यन्त्रोंमें जीवित पशुको मारकर विशिष्ट प्रकारसे उत्पादित चमड़ोंका उपयोग होता है । बढिया जूते आदिकोंमें भी उपयक्त ढंगके ही चमडेका प्रयोग किया जाता है। अतः हृदयसे गोरक्षा चाहने ग्रालंका उपर्यक्त उपयोगोंके वृहिष्कारका भी प्रयत्न करना परमावश्यक है। गोचरभूमिकी रक्षा और नवीन गोवरभूमि निर्माणका प्रयत्न भी आवश्यक है। पहले सभी जगह सैकडों बीघा जमीन गोचरके लिये पड़ी रहती थी। जिससे गोपालन अलाव्ययसाध्य था। अब उनके न होनेस साधारण गृहस्थके लिये गोपालन कठिन हो गया है। फलतः गृहस्थोंकी गायें विकने लगी हैं। गोचरभूमिको जन्न करके जमींदार राजाओंने बड़ा अपकार ही नहीं, पाप किया है। उसपर खेती करना स्वीकार करके किसान भी उनके पापमें सहायक हुए हैं। अब इसके प्रायश्चित्तमें कुछ भूमि उन्हें गोचरके लिये अवश्य छोड़नी चाहिये। इससे सुवृष्टि और सुभिक्ष होनेसे अन्तकी उपजर्मे किसी तरह कभी कमी नहीं हो सकती । म्युनिसिपिलिटियोंसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है; जहाँ गायोंके लिये 'कानीहौस' बने हुए हैं, गधे अदण्ड फिरते हैं । नगरोंमें गायोंकी उचित व्यवस्था करना म्युनिक्षिपलिटियोंका कर्तव्य होना चाहिये। इसतरह गो-माहात्म्य-पठन-पाठनादिका विस्तार, गोपूजा, गोदर्शन, गोप्रास निकालने आदिका नियम हो। गोद्रम्ध, गोद्रिष, गोष्ट्रतके ही ग्रहण, धार्मिक, व्यावहारिक कृत्योंमं गोमय-गोमूत्रके सेवन, नवीन ढंगक चमड्रोंका उपयोग बंद करने, गौके न बेचने आदिका नियम बनानेसे गो-रक्षामें सुविधा हो सकती है।

नवीन दृष्टिके लोग भी गोरक्षाका प्रचार बतलाते हैं, परन्तु शास्त्र-विरुद्ध प्रचार ही ग्रहण करना समुचित है। गोमय-गोमूत्रसे खादका निर्माण अविरुद्ध ही है। गोचर्म, गो-अस्थि आदिका लौकिक उपयोग उतना रम्य नहीं है। कम दूध देनेवाली गौओंकी नस्लको नष्ट करनेके लिये उन्हें संतानोत्पादनके अयोग्य बना देना या उनके जोड़ोंको मिलने न देना आदि पद्धितयाँ शास्त्रविषद हैं। हमारे यहाँ केवल लौकिक लाभकी दृष्टिसे ही गोसेवा नहीं होती, किन्तु अदृष्ट बुद्धिसे उसकी सेवा होती है। अच्छे खान-पानका प्रबन्ध होनेसे कम दूध देनेवाली गौओंसे भी कुछ पीढ़ियोंमें उत्तम श्रेणीकी गौएँ वन सकती हैं। जहाँ बूदे, वेकार माता-पिताको भी अब-जल क्यों दिया जाय—यह प्रश्न हो सकता है, वहाँ लौकिक हानि-लामकी अन्वेषणा हो सकती है और वहाँ ऐसे प्रश्नोंका उठना आश्चर्यजनक नहीं है। परन्तु हमारे यहाँ तो भगवान् मनुने कुदुम्बके माता, पिता, पत्नी, पुत्र, भिगनी, दुहिता, बन्धु, पितृव्य, कुदुम्बी तथा भृत्यों, रोगियोंकी सहायता और सेवा करनेका प्रजापत्यादि तत्त्वक्षोंकी प्राप्ति पल बतलाया है। मले ही यहाँ उनसे कुछ लाभ होता हो या न होता हो, सहिष्णु होकर उनकी बातोंको सहते हुए उनकी सेवा करनी ही चाहिये। इसी न्यायसे गौओंसे भले ही कोई लौकिक लाभ हो चाहिये। अतएव कितने धर्मात्मा लोग गोरक्षापर अपने प्राणोंकी भी बिल चढ़ा चुके हैं। उत्तम अदृष्ट वनना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है; कारण, उसीसे दुनियाकी सब अच्छाई प्रकट होती है। अदृष्ट निकृष्ट होनेपर अच्छाई भी बुराईके रूपमें परिणत हो जाती है। इसिल्ये बूढ़ी, लूली-लँगड़ी, रोगिणी, दृश्च न देनेवाली—चाहे किसी भी प्रकारकी गौ हो, उसको बेचना या उसकी उपेक्षा करना सहापाप है। हर तरहसे आदरपूर्वक उनकी रक्षा, सेवा, पूजा कुदुम्ब, समाज तथा राष्ट्रका मङ्गल करनेवाली होती है।

### गो-गरिमा

( स्वामीजी श्रीहरिनामदासजी उदासीनका संदेश )

आजका मानव-संसार भौतिक विज्ञान और रसायन-विज्ञानकी ओर प्रगतिशील है। इस विज्ञान-द्वयीके चक्करमें फँसे हुए मानवके सम्मुख यदि धर्मकी चर्चा की जाय, तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि मनुष्यकी सब आवश्यकताओंको विज्ञान पूरी कर रहा है; फिर यह धर्मकी दुहाई क्यों ?

यदि विज्ञान-भक्तिका चश्मा उतारकर ग्रुद्ध दृष्टिसे देखा जाय, तो मालूम होगा विज्ञान और धर्मका चोली-दामनका सम्बन्ध है, ये दोनों परस्पर-सापेक्ष हैं। हिंदू-संस्कृतिमें जहाँ धर्मको प्रधानता दी गयी है, वहाँ विज्ञानकी भी उपेक्षा नहीं की गयी।

हिंदू संस्कृतिमें गो-सेवाको प्रधान धर्म माना गया है। वैदिक कालसे लेकर आजतक गो-गरिमाके गीत गाये गये हैं, तो क्या इसमें भी वैज्ञानिक सिद्धान्तोंको स्थान दिया गया है ! इसी प्रश्नको इल करनेका प्रयास इन पंक्तियों में किया गया है।

मानवशरीर पश्चभूतोंके सामज्जस्यसे बना है; अतः इसको बहुत दिनतक सुरक्षित रखनेके लिये पञ्चमहाभूतोंका शुद्धरूपमें उपयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इस बातको सभी देशी-विदेशी विद्वानोंने एक स्वरसे स्वीकार किया है कि यज्ञ करनेसे पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाश—पञ्चमहाभूतोंकी शुद्धि होती है, तथा यज्ञसे ही वर्षा भी होती है। जैसा कि गीतामें कहा है—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

अतः इस यज्ञ-कर्ममें गौका पर्याप्त हाथ है, इस बातके बतानेकी आवश्यकता नहीं। दूसरे, सूले हुए गोमयमें इस प्रकारका तेजाब पाया गया है कि जिसके परमाणुओंसे हजारों विषेळे कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। गौके दुग्ध, दिध और घृतादिमें वे सब विटामिन मौजूद हैं, जो अन्य किसी दुग्धादिमें नहीं पाये जाते और जो मनुष्य-जीवनके लिये आवश्यक हैं। गोमूत्रमें कितने ही छोटे तथा बड़े रोगोंको दूर करनेकी शक्ति है; तभी तो 'मावः प्रतिष्ठा भूतानाम्' कहकर इसकी महत्ताको शास्त्रने स्वीकार किया है।

लेखका कलेवर बढ़नेका भय न होता तो इन सब बातोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला जाता । किन्तु इतना अवश्य है कि धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक—सभी दृष्टियों से ईश्वरकी सुष्टिमें गौका प्रमुख स्थान है, विशेषकर भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें।

अतः ऐसे परमोपकारी जीवकी रक्षाके लिये हमें कटिबद्ध होकर धार्मिक तथा नैतिक ग्रन्थोंके आधारपर गो-रक्षा-विधान बनाना चाहिये। धार्मिक संस्थाओंके साथ-साथ नैतिक संस्थाओंको भी गो-रक्षा-कार्यको अपने हाथमें लेना चाहिये।

### भगवान श्रीराम और गौ

( श्रीमद्रजगद्गरु श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराधवाचार्यस्वामीजी महाराजका उपदेश )

गोस्वामी तुल्सीदासजीने बताया है कि'गोद्विजहितकारी' प्रमुके मर्यादा-पुरुषोत्तम रूपमें प्रकट होनेके प्रमुख कारणोंमें एक 'गोहित' भी था—'बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अनतार।' अतः आपके अनतार लेनेयोग्य वंद्य महाराज दिलीपका ही था, जिन्होंने निन्दिनीकी परिचर्या और आराधना कर सच्चा गोमक्त कहलानेका गौरव प्राप्त किया। परम्परागत धर्मके अनुयायी दिलीपवंशियोंमें गोभक्तिका होना स्वाभाविक था। अतएव महाराज दशरथमें गोसेवाकी भावनाका अस्तिःव कोई आद्यर्थकी बात नहीं है। यही कारण था कि जहाँ महाराज दशरथके महलमें सारे बहुमूल्य पदार्थ थे, वहाँ अमूल्य गौएँ भी थीं। कहना न होगा कि श्रीरामका बाल्यजीवन गौओं और गोवत्सोंके संसर्गमें बीता। इसीलिये मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें ही आपको उन कीडाओंसे अनुराग हो गया, जो आपने आगे चलकर लीला-पुरुषोत्तमके रूपमें की। अध्यात्मरामायणमें बताया गया है—

अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकान्तु सर्वतः॥
दृष्ट्वा दृशस्थो राजा कौसल्या मुमुदे तदा। ... ... ॥
विाक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम् । (बाल०३।४६-४७,५४)





आशय यह है कि भगवान् आँगनमें गोवत्सोंके पीछे-पीछे सब ओर धूमते थे । यह देखकर राजा दशरथ और कौसल्या प्रसन्न होते थे । एक बार श्रीरामने छीकेंपर रक्खें हुए दूध, दही, मक्खनको नीचे गिराकर अपने भाइयोंको बाँटा था । पायसावतार श्रीरामके छिये यह उचित ही था ।

नरमांसभोजी राक्षसींके नष्ट करनेमें भी 'गोहित' निहित था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि रामराज्यमें गोमाताका कितना आदर था। महर्षि नारदने बताया है कि भगवान् रामने दस सहस्र करोड़ गौओंका दान किया—'गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ''।' (वा॰रा॰१।१।९५)। इससे गौओंकी प्रतिष्ठाकी पूर्ण अभिन्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान् श्रीरामके गोहितका अनुभव करते हुए रामभक्त सदा गोहितका ध्यान रखते आये हैं। रामभक्त बननेके छिये हमें भी गोसेवा करनी चाहिये।

# गो-धन ही भारतका जीवन है

( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीमद्गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी महाराजका उपदेश )

परम पूजनीया श्रीमती गौ, जिससे जीवजातमात्र उपकृत हैं, हम लौकिक दृष्टिसे देखें, चाहे अलौकिक दृष्टिसे— उभय दृष्टिसे ही संसेवनीय है। गौके आधिदैविक स्वरूपपर शास्त्रदृष्टिसे विचार किया जाय तो पता लगता है कि उसके प्रत्यक्कमें, किंबहुना रोम-रोममें देवताओंका निवासस्थान है। इसीलिये कहा गया है—

#### . सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते । मातर्ममाभिरूषितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥

श्रीमती गौ शास्त्रदृष्ट्या पशु नहीं है। शास्त्रमें लिखा है—'तिलं न धान्यं पश्चो न गावः'। दूधको भी अमृत कहा है। अधिक क्या, गौका मूत्र और गोवर अपवित्र देहको पिवत्र बनाते हैं; अपवित्र स्थानको पिवत्र बनानेके लिये भी गोमूल और गोवरका प्रोक्षण और लेपन किया जाता है। अथवा गौको वहाँ लाकर—बाँधकर उस स्थानको पिवत्र बनाया जाता है। गो-दान करनेसे पापनिष्कृति तो साहजिक है ही, परन्तु पुण्यकी भी सीमा नहीं है। जिन्हें मोक्ष देनेका सामर्थ्य है, उन साक्षात् त्रैलेक्यनाथ श्रीकृष्णकी श्रीयशोदा माताने गोमूत्र, गोवर और गोधूलिको उनके दिव्य मङ्गलविग्रहमें लगाकर और उनपर गो-पुच्छ फिराकर रक्षा की। इतना महत्त्व किसी भी जीवको प्राप्त नहीं है।

जिस गौका दुग्य जन्मते हुए बच्चेसे लेकर मरणपर्यन्त—वार्द्धक्यमें भी और रुणावस्थामें भी परमोपयोगी है, जिसके दूधकी उत्तमताके विषयमें इस देशके वैद्य और देशान्तरके वैद्योंका कोई मतमेद नहीं है, जिसका मक्खन और धी सर्वथा निर्दोष और जीवन-तत्त्वसे भरपूर है—जिन गव्योंके सेवनसे मानसिक वृत्तियाँ सत्त्वमयी बनकर भगवत्-सम्बन्धी सम्पूर्ण बातोंमें अभिनिविष्ट हो सकती हैं, जिसका दुग्ध और घृत हविष्य है और यज्ञ-यागादिमें उपग्रुक्त होता है, उस श्रीमती गौकी महिमा कहाँतक गायी जाय । ये बातें धार्मिक और अलैकिक दृष्टिसे कही गयी हैं । यदि लौकिक और आर्थिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो भी श्रीमती गौकी अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा कम उपयोगिता नहीं है, बिस्क बहुत अधिक है । केवल घास खाकर, चाहे वह स्खा हो या हरा, वह अमृतमय दृध देती है और प्रसव होने समयतक भी देती ही रहती है ।

जिन दिनों भारतमें गोचरभूमियोंकी प्रचुरता थी, उन दिनों गरीव-से-गरीव आदमी भी गो-पालन कर सकता था। जो गायें गोचरभूमिमें मनके अनुकूल घास या वनस्पति चरती थीं, वे नीरोग और हृष्ट-पुष्ट बनी रहती थीं। उनका दूध सुपाच्य एवं पुष्टिकर होता था। वनमें चरनेवाली गायका गोमूत्र सम्पूर्ण प्रकारके उदररोग, नेत्ररोग और कर्णरोग आदि सब रोगोंको मिटा सकता है। आयुर्वेदकी दृष्टिसे गोमूत्रकी उपयोगिताके सम्बन्धमें जो उन ग्रन्थोंके अनेक पृष्टोंमें लिखा गया है, उसका यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

यहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि साक्षात् जगन्नियन्ता परमात्मा श्रीकृष्णने गो-पालन और गो-संरक्षणका माहात्म्य स्वयं अपने आचरणोंसे सब लोगोंको दिखलाया और सिखलाया है; इतना ही नहीं, आधुनिक विज्ञानके अनुसार भी गायोंका रक्षण और पालन जन-हितकारी है। कई संक्रामक रोग तो गायोंको स्पर्श की हुई वायु लगनेसे ही निवृत्त हो जाते हैं। कत्पय रोग गो-शरीरके स्पर्शने निवृत्त हो जाते हैं। कहाँतक कहें, यह विषय अनुभवेकवेद्य है।

गो-संवर्धन और गोरक्षणके लिये उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं-

- १. गो-पालन किस तरह करना चाहिये ?
- २. किस जातिकी गायोंकी वृद्धि करनी चाहिये ?
- ३. उनके बच्चोंका किस प्रकार संवर्धन करना चाहिये, जो भविष्यमें लोकोपयोगी हों ?
- ४. उनके खाद्य पदार्थ कैसे होने चाहिये ?
- ५. किन पदार्थोंसे दूध बढ़ सकता है और वे किस प्रकार नीरोग—हृष्ट-पुष्ट बन सकती हैं ? इन बातोंको समझकर ही गो-पालन करनेवाला सची सेवा कर सकता है।

भारतीयोंने जबसे गो-सेवाकी उपेक्षा की, तभीसे भारतकी दुर्दशाका प्रारम्भ हुआ है। परम कृपाछ भगवान् श्री-गोपालकृष्ण भारतीयोंके हृदयमें सद्बुद्धि प्रेरित करें।

यह निश्चित है कि यदि सभी भारतीय गो-रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध हो जायँ, तो भारत पूर्ववत् सुखी हो सकता है।

### गौकी महिमा

( श्री १००८ श्रीउत्तराद्रि शीवैष्णवमठाधीश श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराजके दयैकपात्र स्वामीजी श्रीमाथवाचार्यजी महाराजका उपदेश)

### नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

भगवान् श्रीकृष्णमें विश्वकल्याणकारित्वका निर्देश 'जगद्धिताय' पदसे किया गया है। यह केवल उनकी अचिन्त्य अलौकिक शक्तिके आधारपर ही नहीं, किन्तु इसके लौकिक हेतु भी हैं—यह 'गोबाह्मणहिताय च' इस पदसे अभिव्यक्त होता है। अन्यथा 'जगदन्तःपातित्वेन' जब गो-ब्राह्मणका भी संग्रह सम्भव था, फिर उनका प्रथक् निर्देश करनेकी आवश्यकता क्या थी। गो-ब्राह्मणहितत्व और जगद्धितत्वमें प्रयोज्य-प्रयोजकभावकी अभिव्यक्षनाके ल्यि ही यत्नपूर्वक दोनों विशेषणोंका निवेश किया गया है, जिसकी स्पष्टतः पुष्टि. 'गोविन्दाय' पदके विशेष्यतया उपादानसे हो जाती है। साथ ही ब्राह्मणापेक्षया गो-प्राधान्यकी सूचना भी मिलती है। 'गो' पदके प्रथमोपादानमें भी तत्प्राधान्य ही हेतु है। अव यह सुस्पष्ट हो जाना चाहिये कि गो-ब्राह्मणकी रक्षासे ही विश्वका वास्तविक ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण है।

शास्त्रीय दृष्टिसे ननु-नच है ही नहीं, तर्कोपजीव्य लैकिक दृष्टिशास्त्रप्रामाण्यकी उपेक्षा करती है; अतएव यहाँ वैज्ञानिक सम्भावनाओंका सूक्ष्मतम सङ्केत कर देना उचित होगा। सूर्यकी किरणोंके द्वारा जलकण आकृष्ट होकर षाण्मासिक अविधमें गगनमण्डलमें विशोधित और विद्युच्छक्तिसे अनुप्राणित किये जाते हैं। विशुद्धि और विद्युच्छक्तिकी काया धूम और ज्योतिके साहाय्यसे उत्पन्न होती है। ज्योति और धूम जितने पवित्र और रासायनिक होंगे, उतनी ही समुन्नत शक्ति जलकणोंमें ओतप्रोत होती रहेगी। यही कारण है कि धूम-ज्योतिका संमिश्रण पा जानेपर ही जलकण नीचे आते हैं। अतएव कविमूर्द्धन्य कालिदासने लिखा है—

### धूमज्योतिःसिळिलमस्तां संनिपातः क मेघः।

ये जलकण सम्पूर्ण जगत्को अमृतमय रस और विद्युच्छक्ति देते हैं, इनके बिना जगत् एक क्षण भी नहीं टिक सकता। इस दृष्टिसे धूम-ज्योति वैज्ञानिक संमिश्रणोंसे आधारित तथा पवित्र होनी चाहिये, जो 'यज्ञमात्र'से साध्य है। अतएव 'यज्ञाधीनं जगत्सर्वम्' ऐसा ऋषियोंने कहा है।

जगत् यज्ञाधीन है, इस विषयमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कोई संदेह ही नहीं उठता । यही कारण है कि मैंने आध्यात्मिक दृष्टिसे चर्चा नहीं की है ।

वैदिक और पौराणिक युगोंमें यज्ञ अनिवार्य और राष्ट्रीय कार्य था। जगत्को स्वस्थ तथा सुव्यवस्थित रखनेके लिये यज्ञकी अनिवार्यता थी। चरु-घृतके संमिश्रित पदार्योंसे अग्निके द्वारा पृथक्कृत होकर जो रस-परमाणु बनते हैं (यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि आर्षिद्धान्त अग्निमात्रसे विभाजनशक्ति मानता है), वे अग्निकिरणोंके साहाय्यसे सूर्यकी आकर्षक किरणोंमें मिलते हैं तथा विद्व और सूर्यकी रिस्मयोंकी परस्पर सहायतासे तत्तद्देवतात्मक सूक्ष्मतम मौतिक तत्त्वोंको मिलते हैं। अग्निकी गति ऊर्ध्वमुख है और सूर्यकी तिरश्रीन—

### गतं तिरश्चीनमन्रुसारथेः प्रसिद्धमूर्घ्यंज्वळनं इविर्भुजः।

विह्निकी रिश्मयोंमें उर्ध्वमुखता है, अतएव वे सरलतासे शुद्ध अणुओंको ऊपर ले जाती हैं। साथ ही सूर्यकी किरणोंमें तिरश्चीनगतिता है; अतएव वहाँसे कोई परमाणु नीचे नहीं आता, जबतक प्रकृतिकी कोई विशेष प्रेरणा नहीं होती।

तत्तद्देवतात्मक स्क्ष्मतम तत्त्व जब नवीन रस-परमाणु पाते हैं, तब जगत्को परिपुष्ट करनेसे प्रणोदित और सबल होते रहते हैं। इन दोनों मौतिक दृष्टियोंसे विमर्श करनेपर यह कहना पहुंगा कि 'यज्ञाधीनं जगत् सर्वम्'। यहाँ यह जान छेना है कि यज्ञ होता और हुतद्रव्योंके अधीन है। होताके रूपमें ब्राह्मण तथा हुतके रूपमें गोघृतकी अनिवार्यतासे ही विश्वकल्याण-प्रयोजकता गो-ब्राह्मणमें सिद्ध होती है। मानव आध्यात्मिक होनेके कारण शानके एकमात्र साधन ब्राह्मणको तथा भौतिक होनेके कारण घृत-दुग्ध आदि अमृतरसके एकमात्र साधन गौको महत्त्व देता है। इन द्विविध प्राणियों (गो-ब्राह्मण) से आत्मतृष्णा और शरीरतृष्णाकी शान्ति होती है। इन दृष्टिकोणोंसे विचार करनेपर भौकी महिमा कैसी है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती।



# गोविज्ञानाष्ट्रक

( लेखक---काशी-ज्ञानसिंहासनाधीश्वर श्रीजगद्गुरु वीरमद्रशिवाचार्यमहास्वामि महाराज )

धर्म अहिंसा परम ਛੋ. इससे Ì जगका अपने-जैसे . जीवोंके ਲੀ 춫 प्यारे जानो. स्रव प्राण । पर-पीइनसे होती पाप-राशि . अतिशय विकराल . तुमने जनोंके कितने किये विशाल॥१॥ सदा, उपकार तझे ले 훒 चैन यदि तो मिलता नहीं. काट पाते नैन मक्खीसे भी लग मच्ह्छर. आँखमें ऑस अरे यदि निकलता भी पड़ा 1 क्यों पिघलता है मानव सुन न व्यथा-कथा जो पिळाती घास-फुस खा अमृत-सद्दश मधुमय दघ सुखसे मलाई. सदा दही, खिलाती मक्खन. मट्रा गोमाताका कहाँ विश्वमें ह्रे उपमान, उस करुणामय जिसे किया है 'कामधेनु' देवीने सा नाम प्रदान ॥ ३॥ बैठ भी जिस नन्दीपर पाते सदा सुख भी जिस गोधनके लिये आते करण पैदा किये अन्नसे होता जिसके जग-जीवन-निर्वाह . ध्वंस उसी गो-वृषभ-वंशका चुप क्यों आह !॥४॥ सहता भारत इनके गोमय-गोमुत्र और शुद्धतम पवित्र . पावन होते हैं सेवनसे भूरि भव-रोग दूर विचित्र। गौओंसे ही पञ्जगव्यका पञ्चामृतका, हुआ प्रचार . यदि भोजन तो लगता रसङीन हुआ असार ॥ ५॥ गौतमने भयसे घोर किया तीव तप महान, सहस्रों भूगुने द्विजोंको किये ज्ञानी गोधन-दान। सदा वसिष्ठका गोरक्षाहित कौशिकसे संग्राम हुआ , मिला सुअवसर जिसे पुण्य अभिराम हुआ ॥ ६॥ भारतके चाहो. संतप्त भ्रधासे हों लोग नहीं . स्वस्थ सुखी हों, रहे किसीको चाहो, नहीं । सब जायेंगे सारे गोधनकी वृद्धि करो मिट क्लेश, तुम, हो सकता फिर समृद्धिशाली ही यह देश॥७॥ हो कोई मुसलमान हो ईसाई , ं अथवा या जो करे निरन्तर, वही निरापद हो भाई! परमार्थ स्वार्थ और भारी . सिद्ध होता गोसेवा-व्रतधारी ॥ ८॥ यह हो विश्व क्या, सकल

# <sup>े</sup> गोमाता और हिंदुत्व

( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजका संदेश )

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥ ॥ ( पश्पुराण )

इसी ग्रीष्म-ऋतुमें देहरादूनके समीप 'सहस्रधारा' नामक परम रमणीय पर्वतीय प्रदेशमें कुछ दिनके लिये मैं ठहरा हुआ था। एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके कुछ उत्साही नवयुवक मेरे समीप आये। हिंदुत्वकी रक्षाके लिये बिना किसी प्रकारके बाह्य प्रदर्शनके 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ' जितना रचनात्मक कार्य कर रहा है, उतना कार्य दूसरी कोई संस्था कदाचित् ही करती हो। स्वयंसेवकों मेंसे एकने मुझसे प्रश्न किया—'हिंदू' की परिभाषा क्या है ? मैंने बिना संकोच उत्तर दिया—'जो गौको माता माने, वही हिंदू है।' स्वयंसेवकने कहा—'यह तो अधूरी परिभाषा हुई।' मैंने कहा—'अधूरी नहीं, 'हिंदू'शब्दकी इससे बढ़कर सर्वाङ्कसुन्दर दूसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती।' अब आइये, अत्यन्त संक्षेपमें इसी बातपर आज विचार करें कि गोमाताके साथ हिंद्दवका क्या सम्बन्ध है।

यदि हम कहें कि वेदोंको जो माने वह हिंदू है, तो हिंदुओंमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो वेदोंको अपौरुषेय नहीं मानते—जैसे जैनी, सिक्ख आदि । यदि वर्णाश्रमको माननेवालेको हिंदू कहें तो भी यह सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या नहीं; क्योंकि वर्णाश्रमको न माननेवाले भी हिंदुओंमें हैं । वीर सावरकरने 'हिंदू' की परिभाषा यह की है कि सिंधुसे लेकर समुद्रतक, हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक इस हिंदुस्थानको जो अपनी मातृभूमि-पितृभूमि मानें, वे हिंदू हैं । यह तो ठीक ही है; किन्तु जिनके पूर्वज यहाँ उत्पन्न हुए हैं और जिनका शरीर इसी भूमिके कणेंसे बना है, वे मानें न मानें—उनकी मातृ-भू, पितृ-भू तो यह भारतभूमि है ही । किन्तु गौको जो उपयोगी पशु न मानकर उसमें पूज्यभाव—मातृभाव रखता है, वह कहीं भी हो, हिंदू हैं । इमारी संस्कृतिके दो ही प्रतीक हैं—भाषा और गौमें मातृभाव । भाषा सदा हमारे पूर्वजोंकी गुण-गरिमाकी स्मृति दिलाती है । यदि हम संस्कृतसे उद्भृत भाषाओंको भूलकर विदेशी भाषाओंको ग्रहण करने लग जायँ और गौको एक दूध देनेवाला उपयोगी पशु ही मानने लगें, तो हम 'हिंदू' नहीं रह सकते ।

आज इस घोर अवनितकी दशामें भी किसी भी हिंदूराज्यको छे छीजिये, प्रायः सभीमें गोवध-निषेध है। नेपालमें तो विदेशी फौजोंके ऊपर भी पहरा रहता है कि वे गो-हत्या न कर सकें। किन्तु समीपमें ही विदेशी, विधर्मी शासन होनेसे अधिक गो-हत्या इन देशी राज्योंके ही द्वारा होती है—यह विषयान्तर हो गया।

हमारे यहाँ शास्त्रोंमें गौकी अनन्त महिमा है। वेदोंमें, पुराणोंमें, इतिहासमें—जहाँ भी देखिये, गौसे बढ़कर कोई द्रव्य नहीं। त्रिवेणीमें जलमें डूबकर महिषें तप कर रहे थे। मल्लाहोंकी मल्लियोंके साथ जालमें वे भी फँस गये। मल्लाह छोड़ना चाहते थे; ऋषि कहते थे—सुझे भी मल्लियोंके साथ बेच दो। झगड़ा बढ़ा और राजाके यहाँ गया। राजाने ऋषिक का मूल्य देना चाहा। लाख, दो लाख, आधा राज्य, पूरा राज्य—जो भी मूल्य वे देते,ऋषि कुद्ध होते जाते। क्या मेरा मूल्य एक देशका राज्य ही है ? राजा घवराये। अन्तमें एक गौ सामने खड़ी की। ऋषि हँस पड़े और बोले—'मैं हार गया, तुम जीते; गौके एक रोमके बराबर भी मेरा मूल्य नहीं। त्रैलोक्यमें गौसे बढ़कर कोई मूल्यवान् चीज नहीं।

हमारे यहाँ ब्राह्मण, पञ्चभूत, अतिथि, आतमा, देवप्रतिमा तथा गौ—इन सबमें भगवद्-बुद्धिसे पूजा करनेका विधान है। हमारा ऐसा कोई भी धार्मिक कृत्य न होगा, जिसमें पञ्चगव्य-पञ्चामृतकी आवश्यकता न हो। कोई ऐसा मङ्गलमय कार्य न होगा, जिसमें गोदान न होता हो। बात-बातमें गोदान। त्रिवेणीमें घुसते ही पंडा कहेगा—पहले गोदान कराइये। वर द्वारपर पहुँचा कि पहले गोदान। अतिथि आते ही गौ और अर्घ्य उसको निवेदन करना पड़ता है। क्यों ? इसल्यि कि गौके शरीरमें समस्त देवताओं का निवास है। गौकी प्रदक्षिणा करनेसे पृथ्वी-प्रदक्षिणाके समान फल होता है। गौके दर्शनसे समस्त देवताओं के दर्शनका फल होता है। उसके रोम-रोममें ऋषियों का निवास। मूत्रमें साक्षात् गङ्गाजी। यहाँतक कि गोवरमें लक्ष्मीजी रहती हैं। उस गौकी सनातनसे हम प्राणपणसे रक्षा करते थे। महाभारतमें जब मैंने राजाओं की गौओं की संख्याओं को पढ़ा तो मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रहा। ऋषियों का परमधन गौएँ ही यीं। एक-एक ऋषिके आश्चमपर लाखों गौएँ।

<sup>\*</sup> मेरे आगे गौएँ रहें, पीछे गौएँ रहें, सम्पूर्ण शरीर गौओंसे ब्याप्त हो, मैं सदा गौओंमें ही रहूँ।

एक-एक राजाके करोड़ों गौएँ। जितनी ही अधिक गौएँ हों, उतना ही गौरव था। श्रीरामजी वन जाने लगे तब अपनी सब चीजें बाँटने लगे; यहाँतक कि अपना पलंग और गहा भी गुरुपुत्रको दे डाला। इतनेमें ही एक गरीव दुबला-पतला ब्राह्मण आकर याचना करने लगा। रामजीने कहा—'ब्रह्मन्! आप पिछड़ गये, मैं तो सब बाँट चुका।' ब्राह्मण उदास हुआ। तब रघुनन्दनको एक विनोद सुझा। बोले-'हाँ, हाँ, मैंने अपनी गौएँ अभी नहीं बाँटीं। तुम इस लाठीको लेकर जोरसे मारो; जहाँ यह डंडा गिरेगा, वहाँतककी सब गौएँ तुम्हारी हुई।' ब्राह्मणने पैरसे चोटीतकका जोर लगाकर डंडा फेंका। डंडा सरयूजीके उस पार जा गिरा। रामजी जोरसे हँस पड़े और बोले-'मैं समझता था इन सुखी हिंदुगोंमें बल न होगा। आपने तो लाखोंपर हाथ मारा।' वे सब गौएँ उन्हें दे दी गयीं। दुर्योधनके गोष्ठका महाभारतमें कैसा जीता-जागता वर्णन है। लाखों गौएँ उसके गोष्ठमें थीं। गार्ये दुध और धुतकी भंडार थीं—बहती सरिता थीं।

### घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥

इतनी गौएँ होनेपर भी कोई दिजाति घी, दूध कभी भूलकर भी नहीं बेच सकता था। घी-दूध बेचना दिजातियोंके िल्ये घोर पाप बताया गया है। उस समयकी बात तो दूर रही, मेरे बाल्यकालमें ही गाँवोंमें कोई दूध नहीं बेचता था। सब तो नहीं, बहुतसे ऐसे घर थे, जो घी भी नहीं बेचते थे। उन दिनों कनस्तरोंका प्रचार नहीं था। बड़े-बड़े कुप्पे होते थे, उनमें घी जमा रहता था। सम्बन्धियोंके यहाँ विवाह, यज्ञ, उत्सव हुआ तो उनके यहाँ पहुँचा दिया। अपने यहाँ हुआ तो सम्बन्धियोंके यहाँसे आ गया। यह मैं ३०-४० वर्ष पूर्वकी बात बता रहा हूँ।

गौके मारनेके बराबर कोई भी अपराध नहीं था। महापातकोंसे भी बढकर यह अपराध है। चक्रवर्ती राजा वैवस्वत मनके पत्र प्रषष्ठको वसिष्ठजीने अपनी गौओंकी रक्षाका काम दिया। सम्राट्का पुत्र लाखों गौओंके झुंडकी घनुष-बाण लेकर तत्परतासे दिन-रात रक्षा करता रहता था। एक दिन वर्षा-ऋतु थी, अँधेरी रात्रि थी, गौओंके गोष्टमें कोई व्याघ आ गया । गौएँ विदुक्तने लगीं । राजपुत्र समझ गया, व्याघ आ गया है । हाथमें खडग लेकर दौड़ा । व्याघ गौको लिये जा रहा था । राजपत्रने सिंहपर प्रहार किया, उसका कान कट गया । गौको छोडकर भागने लगा। दैवगतिसे ॲंघेरेमें भ्रमवश, भूलमें, जिस गौकी रक्षा वह प्राणपणसे कर रहा था, उसी गौके खड्ग लग गया। उसका सिर कट गया । राजपुत्र यह समझकर प्रसन्न हुआ, मैंने व्याघको मार डाला । जब प्रकाशमें देखा तो पता लगा कि व्याघके भ्रमसे गौ मारी गयी । डरते-डरते उसने गुरुदेवसे निवेदन किया । गुरुने उसे राज्यच्युत ही नहीं किया क्षत्रियत्वसे गिराया ही नहीं, उसे वर्णाश्रम-धर्मसे बहिष्कृत कर दिया। आप सोचें—उस राजपत्रका दोष क्या था ? उसने तो गौकी रक्षाके ही लिये प्रयत्न किया था । यह ठीक है उसने जानकर पाप नहीं किया । किन्तु जानकर करे या अनजानमें, पाप तो पाप ही है। जानकर करनेसे वह घोर हो जाता है, अनजानमें करनेसे कछ कम । फिर भी दोष तो है ही, हत्या तो लगती ही है। यह तो बहुत परानी बात है। मैंने अपने बाल्यकालमें ये दृश्य देखे हैं। अब तो वे देखनेमें नहीं आते। जब उन दृश्योंको याद करता हूँ तो अब भी मेरी आँखोंमें आँसू भर आते हैं। कभी किसीसे भूलमें गौकी बछिया मर जाती तो गाँवके पंच मिलकर उसे सजा देते। 'सौ गाँव या हजार गाँवोंमें भीख माँगते हुए गङ्गास्नान करो।' घरवाले उसे घरसे बाहर कर देते। वह अपने मुँहको दक छेता । जो बछिया उसके हाथों मरती, उसकी पूँछ लाठीमें बाँध छेता । एक फूटा वर्तन साथ लेता । वह न तो गाँवमें घुसता न कभी किसीको अपना मुँह दिखाता था । गाँवके बाहर वह बड़े जोरसे करुणाके स्वरमें पुकारता था-गाँवके बाहर कलङ्की ठाढ़ो है: " कोई भीख दे जाओ ..... हमलोग छोटे-छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास जाते। वह मुँह नहीं दिखाता था। हमलोग दूरसे उसके पात्रमें जल डाल देते, उसे आटा देते। हृदयमें उसके प्रति कैसी करुणा उत्पन्न होती। उससे पूछते—'भैया! तुम्हें हत्या कैसे लगी ?' वह बताता 'इस तरह मैं खेतपर गया । बिछया थी, उसे भगाया, गिर पड़ी, चार दिनोंमें मर गयी ।' अब आप इसीसे अनुमान कीजिये, गौका हमारे समाजमें कितना महत्त्व था। अभी मैं व्रजमण्डलकी ८४ कोसकी यात्रामें गया। भरतपुर राज्यमें आदिवदीके पास खान ठाकुरोंके सैकड़ों गाँव हैं। वे मुसल्मान कहाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज धीलपुर राणाकें खानदानके बड़े भारी सरदार थे। उनके दो पुत्र थे। एक पुत्रसे भूलमें गौ मर गयी। वह घरकी गौ नहीं, 'बनगाय' थी । ( वास्तवमें 'वनगौ' हिरनकी जाति है । ) इसपर पञ्चायतने उन्हें ४०० गाँवोंमें भीख माँगकर गङ्कास्नानका दण्ड दिया | वह बड़ा मानी था, फिर भी वह मुँह दक गाँव-गाँव चिह्नाता फिर रहा था । एक मुसल्मान मौळवीने

उसे फुसलाया कि तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम मुसल्मान हो जाओ । इतने पराक्रमी होकर तुम ऐसे क्यों मारे मारे घूम रहे हो ? उसकी समझमें बात आ गयी और वह मुसल्मान हो गया । उसका परिवार भी उसके साथ ही रहा । अब भी उनके रीति-रिवाज हिंदुओं के-से हैं । पण्डित-पुरोहित विवाहों में आते हैं । कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि गौका हिंदुसमाजमें इतना गौरव था । गौके लिये प्राण देनेवाला स्वर्ग जाता था ।

पहले तो भलते गौ मरनेपर कोई हत्यारा होता था। आज तो प्रायः हम सभी प्रत्यक्ष हत्यारे बने हैं। बूढे गौ-बैलको हम अपने-आप कटवानेके लिये हाटोंमें कसाइयोंके हाथ बेच आते हैं। हिंदू कहाकर भी हम कसाईखानोंमें गौएँ मरवानेमें सहायता देते हैं। विदेशियोंको गोमांस कुछ चाँदीके ठीकरों— नहीं-नहीं, कागजके टकडोंके लालचसे हम ही पहँचाते हैं। फिर भी हम समाजके सरदार बने रहते हैं। आज गौकी हत्या हम सबके सिरपर व्याप्त हो रही है। हिंदत्वके ह्रास्से गोवंशका ह्रास अवस्यम्भावी है। जब मुसल्मान हिंदू वीरोंको लड़ाईमें नहीं जीत पाते थे, तब वे गौओंको आगे करके लड़ने चलते। हिंदू वीर गौओंको देखकर अपने हथियार डाल देते थे। इससे मुसल्मान जीत जाते थे। होगोंका कथन है 'हिंदुओंने वड़ी भूल की । ऐसे समय गौओंको मारकर उन्हें राज्यकी रक्षा करनी चाहिये थी।' में कहता हूँ हिंदुओं के गौरवकी रक्षा इसीमें रही कि उन्होंने गौओंसे बढकर इस पृथ्वीके राज्यको नहीं समझा । अतीत गौरव धर्ममें है, वैभवमें नहीं। राज्यशासनकी परतन्त्रता हमारे लिये अवश्य ही लाञ्छनकी बात है; किन्त, धर्मको बोडकर हम खारासन स्थापित करें तो इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। पहले गौकी रक्षाके लिये हम हॅसते-हॅसते प्राण दे देते थे । आज इस विदेशी सभ्यताने हमारे हिंदुत्वका नाश कर दिया । हमारे पश्चिमीय सभ्यतामें पछे हए बच्चे गोमांसकी चीजें खानेमें भी नहीं हिचकते। मेरठमें कारत्सोंको सुँहसे दवानेके प्रश्नपर इतना बड़ा गदर हो गया था । आज हमारे वकील वैरिष्टर आदि सभ्य विदेशियोंके साथ गोमांसतक खा जाते हैं । मैं जोरोंसे इसका प्रमाण दे सकता हैं । हाय रे हमारी संस्कृति ! अब हम कितने पतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं ! जहाँ छोग गौओंको कसाइयोंके हाथोंमें देखते थे, वहाँ उनका खून खौल उठता था। आज हम पैसा लेकर स्वयं गौओंको कटवाने ले जाते हैं। उस दिन मैं बनैली (पूर्निया) जा रहा था। रास्तेमें एक जंकुशन स्टेशनपर बहुत लंबी मालगाड़ी खड़ी थी। उसमें मैंने देखा, निरीह मोटी-ताजी भूखी बहुत-ची गौएँ भर रही थीं। उन्हें चोटीवाले हिंदू सिपाही लिये जा रहे थे। मेरा हृदय रोने ल्या । बार-बार मनमें आया—इस रेलकी पटरीपर लेटकर प्राण दे दूँ, करूँ क्या । किन्तु शरीरका मोह प्राण न दे सका । आज मंस्री आदि अनेक स्थानोंमें प्रति आठवें दिन तुलकर हजारों गौएँ कटने जाती हैं और हम हिंदू कहलानेवाले उन जीते हुए मूक पूज्य प्राणियोंको तराजूमें तोलकर दे देते हैं। हमारे पतनकी यह चरम सीमा है! जब जन्मसे ही हमें विदेशी शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, तब हम फिर उन्हींकी नकल करेंगे !

यदि इम संसारमें हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें प्राणपणसे सर्वप्रथम गोरक्षा करनी पड़ेगी। जबतक इम और कुछ नहीं कर सकते, तबतक हिंदुत्वके नाते इतना तो करें ही—

- १. किसी प्रकार भी सामर्थ्य होनेपर जितनी रख सकें, गौएँ रक्खें । चाहे घोड़े-मोटर कम कर दें ।
- २. गोभक्षकोंसे खान-पान, रोटी-बेटी आदिका किसी भी दशामें सम्बन्ध न करें।
- ३. किसी भी मूल्यपर किसी भी दशामें गोवंशको कसाइयोंके हाथों न बेचें।
- ४. गो-प्राप्त जो घर-घर अबतक निकलता था, उसे फिरसे निकलवाना आरम्भ करें।
- ५. गौओंको अपने परिजनकी भाँति समझकर उनकी सेवा करें। गौके आशीर्वादसे सभी समृद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो सकती हैं।
- ६. जहाँतक हो, ताजा ग्रुद्ध गो-पृत, गो-दुग्धका व्यवहार करें और उसकी वृद्धिके लिये प्रयन्न करें।
- ७. गोवध बंद करानेकी जो प्रतिज्ञा करें, उन्हें ही शासनकार्योंमें निर्वाचित करें।
- ८. गोरक्षामें प्राचीन पद्धतिका ही अनुसरण किया जाय, कृत्रिम उपायोंसे दुग्धवृद्धि, सम्पूर्ण दुग्धको चूस छेना आदि व्यवहारोंको न बरतें।
- ९. बैलोंकी बृद्धिके लिये उन्हें आरम्भमें यथेष्ट दूध दें और उनसे आवश्यकतासे अधिक काम न लें। बृद्ध बैलोंकी स्वयं सेवा न कर सकें तो उन्हें कसाइयोंको न दें, उनकी रक्षाके लिये बैल-गो-रक्षण-संघ बनावें।
- १०. गोशालाओंकी दशा सुधारें।

यही सच्चा हिंदुत्व है। गोरक्षा और हिंदुत्वमें अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है। गोरक्षाके विना हिंदुत्व नहीं और हिंदुत्वके बिना जैसी हम चाहते हैं, वैसी गोरक्षा हो नहीं सकती। स्थल-संकोचसे आज इतना ही। समय आनेपर फिर कभी देखा जायगा।

# भारतकी सुख-समृद्धि

( महातमा गाँधीजीका संदेश )

भारतकी सुख-समृद्धि गौ और उसकी संतानकी समृद्धिके साथ जुड़ी हुई है।

# गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये ?

( महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीयका संदेश )

गोरक्षाके विषयमें आजतक जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसके प्रसारके लिये आपका प्रयास अभिनन्दनीय है। भगवान् आपको उसमें सफलता दें। यदि हम गौओंकी रक्षा करेंगे तो गौएँ भी हमारी रक्षा करेंगे। गाँवकी आवश्यकताके अनुसार प्रत्येक घरमें तथा घरोंके प्रत्येक समृहमें एक गोशाला होनी चाहिये। दूध गरीब-अमीर सबको मिलना चाहिये। गृहस्थोंको पर्याप्त गोचरभूमि मिलनी चाहिये। गौओंको बिक्रीके लिये मेलोंमें भेजना बिल्कुल बंद कर देना चाहिये, क्योंकि इससे कसाइयोंको गायें खरीदनेमें सुविधा होती है। किसानोंकी स्थितिके सुधारके लिये दिये जानेवाले इन सुझावों तथा अन्य ऐसे सुझावोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये प्राम-पंचायतोंका निर्माण होना चाहिये।

# जगत्में गौ गौरवके साथ जीती रहे

( गो-जीवन श्रीश्रीबालकृष्ण मार्तण्ड चौडेजी महाराजका संदेश )

गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानिप सुदुर्छमान् । गावो छक्ष्म्याः सदा मूर्छं गोषु दत्तं न नश्यित ॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषाथोंके साधनका मूल गो-देवता ही है। वेद, शास्त्र, पुराण और साधु-संतोंने इस देवताकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। हिंदूधर्मका तो सीमाग्य और बैभव गोमाता ही है। हिंदूधर्मकें अनेकों पंथ, अनेकों विचार और अनेकों देवता हैं; परन्तु गोमाता समीके लिये वन्दनीय और पूजनीय है। हमारे राष्ट्रका जीवन गोमातापर ही अवलम्बित है। गोमाता सुखी तो राष्ट्र सुखी। गौकी हत्या तो राष्ट्रकी भी हत्या। आज राष्ट्रमें अपिरिमित प्रमाणमें गोहत्या हो रही है। फल्रस्वरूप इमारे घर और खेत—सभी सूने, अनाथ और बिना नाविककी नौकाके सहश्च असहाय हो गये हैं। बैलके अतिरिक्त खेतीका काम करनेवाला दूसरा शाधन न होनेसे खेतोंके काम रुक गये हैं। दूध और घीके अभावसे भारत-संतान अल्पायु हो गयी, सबका स्वास्थ्य नष्ट हो गया और इस प्रकार राष्ट्र मृत्युपथकी और अग्रसर होने लगा है।

देशको इस राष्ट्रवात और धर्मधातसे बचानेके लिये निमिषमात्र भी विलम्ब न करके तत्काल गो-सेवामें लग जाना चाहिये। आज केवल गोपूजा और गो-प्रदक्षिणासे ही गोसेवा नहीं हो सकती। प्रत्येक आर्थ स्त्री-पुरुष जवतक गो-दुग्ध और गो-दुग्धान्नका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा न करेंगे, तबतक गो-सेवा पूरी नहीं होगी। अतएव 'कल्याण'के लाखों पाठकोंसे मेरी नम्र विनती है कि आप सब लोग गव्य पदार्थके ही उपयोग करनेका व्रत ले लें और सभी गोव्रतधारी बन जावें। ऐसा करनेसे गोहत्या क्केगी, गायें पुष्ट होंगी, गायोंके संवर्द्धनकी ओर ध्यान दिया जायगा, गोहत्यासे द्वेष उत्पन्न होगा, सरकारको भी इस सम्बन्धमें अधिक सोचना पढ़ेगा, कानूनके द्वारा गोहत्या बंद करानेकी को दिश होगी, गाय सुखी होगी और गायके साथ-साथ राष्ट्र भी सुखी हो जायगा।

गोविषयक ज्ञानके अभावसे अज्ञानान्धकार रहा और उससे राष्ट्रकी बड़ी हानि हुई।गो-वर्धन-संस्थाने ५०००पृष्ठका सर्वाङ्गपूर्ण गो-ज्ञान-कोश प्रकाशित करना निश्चय किया है। इसमें गोविषयक वाड्ययका प्रचुर संग्रह होगा। 'कल्याण'का यह 'गो-अङ्क'गो-ज्ञान-सूर्यका अरुणोदय है। अब थोड़ी देरमें ही (कुछ समयके बाद ही) प्रभु-कृपासे गोज्ञान-कोशरूपी दिवाकर प्रकट होगा। इस ओर सब भारतवासी ध्यान दें, यही अभिलाषा है। 'कल्याण'का 'गो-अङ्क' निकाला गया, इसके लिये बधाई।

# गोरश्लाके विषयमें युक्तप्रदेशके गवर्नर महोदयका संदेश

I was very interested to hear that the monthly 'Kalvan' of Gorakhpur intends to bring out a special number devoted to articles dealing with the cow. If the condition of the vast population of this agricultural province is to be improved, attention must be devoted by all to the problems of animal husbandry and in particular to the improvement of cattle. Unless there is this improvement, it may be difficult for the cultivator to get bullocks to carry out agricultural for operations; it will be impossible to increase the supply of milk, which is essential for the wellbeing of women and children. It is very necessary to increase the yield of milk and to arrange for an adequate supply of good nourishing milk to women and young children if the general standard of living is to be raised. Again, there is a lack of wholesome and pure ghee and butter in the country, which can only be improved by increasing the milk-giving qualities of our cattle. A big effort will be needed to achieve this end: in each part of the province we must have cattle suited to the locality, herbs that will serve the dual purpose of providing good plough cattle and good milch cows. One essential problem is the provision of adequate fodder for these herds: there must be adequate pasturage and good fodder crops must be produced and this, though difficult under present conditions, should be possible if irrigation facilities are improved. We have in recent years carried on a "Grow-More-Food" campaign; but that must be combined with a "Grow-More-Fodder" campaign, so that the best use can be made of our cattle population. It is no easy task; but if all co-operate, success is possible.

I trust that this special number of the "Kalyan", with its articles on various aspects of cow-keeping will create an intelligent interest in the subject and will induce all readers to co-operate in this very important work.

M. Hallet
Governor,
United Provinces.

### अधिक चारा उपजाओ

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गोरखपुरका 'कल्याण' मासिक गो-विषयक निवन्धोंका एक विशेष अङ्क प्रकाशित करना चाहता है। इस कृषिप्रधान प्रान्तके विराट् जनसमाजकी आर्थिक स्थिति तभी मुधर सकती है, जब सब लोग पशु-प्रवन्यकी ओर, विशेषतः गाय-बैलोंके मुधारकी ओर ध्यान दें। इस मुधारके बिना किसानको अपनी खेतीके लिये बैलोंका मिलना किन और खियों और बच्चोंके स्वास्थ्यके लिये दूधका उत्पादन बढ़ाना असम्भव हो जायगा। अभी जो हालत है, उससे अच्छी हालतमें खियों और बच्चोंको रखनेके लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि दूध अधिक हो और खियों और बच्चोंको रखनेके लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि दूध अधिक हो और खियों और बच्चोंको अच्छा और गुष्टिकर दूध पर्याप्त मात्रामें दियाजाय। इस समय देशमें अच्छे और गुद्ध घीऔर मक्खनका भी बहुत अभाव हो गया है। यह अभाव गाय-भैंसोंकी दूध देनेकी सामर्थ्य बढ़ानेसे ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिये बड़ा प्रयास करना होगा। प्रान्तके प्रत्येक भागमें ऐसे चौपाये रखने होंगे, जो उस स्थानके लिये सबसे अधिक उपयुक्त हों, ऐसी जातियोंकी गार्ये रखनी होंगी, जिनसे दोनों काम चलें—इल चलानेके लिये बैल मिलें और अच्छा दूध देनेवाली गीएँ भी मिलें। इन

गाय-वैलोंके लिये पर्याप्त घास-चारा मिलना चाहिये, इसके लिये पर्याप्त गोचरभूमि होनी चाहिये और चारेकी फसलें तैयार करनी होंगी । यह काम इस समय कठिन हो गया है, पर आवपाशीकी सुविधाएँ बढ़नेसे सरल हो जायगा । कुछ वर्षोंसे हमलोग 'अधिक अन्न उपजाओ' का आन्दोलन कर रहे हैं; पर इसके साथ ही 'अधिक चारा उपजाओ' का भी प्रचार करना होगा, इसीसे पशुओंका पूरा उपयोग किया जा सकेगा । काम आधान नहीं है, पर सब सहयोग दें तो बन सकता है ।

मुझे विश्वास है कि 'कल्याण'का यह विशेषाङ्क गोरक्षा-सम्बन्धी अपने विविध निबन्धोंके द्वारा इस विषयमें जानकारी और उत्साह उत्पन्न कर अपने सब पाठकोंको इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमें सहयोग देनेमें प्रवृत्त करेगा।

एम्. हैलेट

# 

गवर्नर युक्तप्रदेश

## गौका पालन—मुख्य कार्य

( माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी, भारत-सरकारके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सदस्य महोदयका संदेश )

मेरा विश्वास है 'कल्याण' बहुत ही उपादेय कार्य कर रहा है । मेरे विचारमें गोरक्षाका अर्थ है—गौओं को अच्छी तरहसे खिळाना, उनकी पूरी सँमाळ रखना और पशुप्रवन्धके नियमों का पाळन करना । जिस रक्षाका अभिप्राय केवळ भूखों मरते हुए जानवरों को पाळ रखने से है, उससे कोई काम नहीं निकळता । यदि हम सर्व-साधारण जनताको पोषक आहार दिळाना चाहते हैं तो दूधका होना जरूरी है । जितना दूध होना चाहिये, उतना तभी हो सकता है जब हम गौओं को अच्छी तरह खिळानें और अच्छी जातिकी गौओं को चुनकर उनका वंश-विस्तार करें । जहाँ तक दुग्धोत्पादनका सम्बन्ध है, भैंसका भी कम महत्त्व नहीं है । मैं इस समस्यापर भी मळी माँ ति ध्यान दे रहा हूँ । मैं आपके भो-अङ्क 'को पूरी सफळता चाहता हूँ ।

# अब तो चेतें

( श्रीविनोबाजी भावेका संदेश )

हिंदुस्थान किसानोंका मुल्क है । खेतीका शोध भी हिंदुस्थानमें ही हुआ है । गाय-बैंछोंकी अच्छी हिफाजतपर हिंदुस्थानकी खेती निर्भर है । हिंदुस्थानी सम्यताका नाम ही 'गोसेवा' है । लेकिन आज गायकी हालत हिंदुस्थानमें उन देशोंसे कहीं अधिक खराब है, जिन्होंने गोसेवाका नाम नहीं लिया था । हमने नाम तो लिया, पर काम नहीं किया । जो हुआ, सो हुआ। लेकिन अब तो चेतें ।

# तीन माताएँ

( डा॰ श्री बी॰ पद्टाभि सीतारामैय्याका संदेश )

हिंदुस्थानमें तीन माताएँ मानी जाती हैं, उनमेंसे एक गौ है। ये तीन माताएँ हैं—गोमाता, भूमाता और गङ्गामाता। ये तीनों हिंदुस्थानके छोगोंको पोसती हैं—गोमाता बन्चोंको दूध पिछाती और उन्हें पाछ-पोसकर बड़ा करती है, भूमाता और गङ्गामाता परस्पर मिछकर फसछ खड़ी करती और मनुष्योंको अन्न तथा पशुओंको चारा देती हैं। इसिछिये तीनों पूजी जाती हैं।

# भारतवर्षमें गोशालाओं और पिंजरापोलोंका सुधार

( सरदार बहादुर सर दातारसिंहजी, एडवाइजर, कैंटल युटिलिजेशन, गवर्नमेंट आफ इंडियाका संदेश )

- १. पिछले तीस वर्षों से भारतीय गो-सुधारके कार्यंसे मेरा सम्बन्ध रहा है। इस कालमें मैं सदा इस बातपर जोर देता रहा हूँ कि भारतमें गो-सुधारके लिये बो-जो चेष्टाएँ की जा सकती हैं, उनमें गोशालाओं और पिंजरापोलोंके सुसंगठन और सुधारपर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिये। गोशाला और पिंजरापोल आदि संस्थाएँ भारतवर्षकी एक परम्परागत सम्पत्ति हैं। पशुओंके प्रति भारतवासियोंके प्यार और श्रद्धांके ये जीते-जागते उदाहरण हैं। इन संस्थाओं में अधिकांशको पर्यात आर्थिक साधन प्राप्त हैं। सथ-ही-साथ जनताकी सहानुभूति भी इन्हें प्राप्त है। इसलिये मेरी सम्मतिमें, भारतीय नस्लकी गायोंका दुग्ध-परिमाण बढ़ानेमें इन संस्थाओं से काफी सहायता मिल सकती है।
- २. मार्च १९४४ में भारतसरकारके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सचिव माननीय सरदार सर जोगेन्द्रसिंहके सभापितत्वमें गोशालाओंके प्रतिनिधियोंकी पहली सभा हुई । उस सभामें जो विचार-विनिमय हुआ, उससे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो गयी कि इन संस्थाओंमें विस्तारकी बहुत गुंजायश है, आवश्यकता केवल इस बातकी है कि उनका आधुनिक ढंगपर संगठन किया जाय, जिससे उनका द्रव्य अधिक उपादेय और रचनात्मक कार्योमें लग सके । अगस्त १९४४ में भारत-सरकारके पशु-उपयोगके सलाहकार (Cattle Utilization Adviser) के रूपमें मुझे यह भार लेनेको कहा गया; परन्तु अपने अन्य बहुमुखी कार्यभारके कारण मैं चौबीसों घंटे इसी कामका होकर नहीं रह सकता था, इसलिये मैंने केवल अवैतनिक सलाहकार ( Honorary Adviser ) बनना स्वीकार किया ।
- ३. आर्थिक दृष्टि भारतवर्षमें गोवंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। भारतमें संसारके अन्य किसी भी देशकी अपेक्षा गायोंकी संख्या अधिक है। संसारके ६९ करोड़ गो-जातिके (दूधवाले) पशुओंमेंसे २१ करोड़ ५० लाख केवल भारतवर्षमें ही हैं। इस प्रकार संसारकी समग्र गो-जातिका करीब एक तिहाई भाग अकेले भारतवर्षमें ही है। पर भारतवर्षमें तथा अन्य देशोंमें प्रतिमनुष्य दूधकी खपत कितनी है, इस हिसावको यदि देखा जाय तो भारतवर्षमें कुल दूधकी उपज अन्य देशोंमें प्रतिमनुष्य दूधकी खपत कितनी है, इस हिसावको यदि देखा जाय तो भारतवर्षमें कुल दूधकी उपज अन्य देशोंमें बुलनामें बहुत ही कम है। आनुमानिक गणनाओंसे प्रकट होता है कि यहाँ प्रतिदिन मनुष्यके हिस्सेमें लगभग सात औंस (३ छटाँक) से अधिक दूध नहीं पड़ता, जब कि न्यूजीलैंड और आरट्रेलिया प्रभृति दूसरे देशोंमें यह संख्या क्रमशः ५६ और ४५ औंस है। आजकलके मोजनके निर्धारित आदशोंके अनुसार शरीरकी संतोध-जनक दृद्धि और स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन १५ से ३० ओंसके बीच दूधि मिलना चाहिये। ऐसी असंतोध-जनक अवस्थामें कोई आश्चर्य नहीं, यदि हमारे कुछ बड़े शहरोंमें १००० के पीछे ६६६ बच्चे एक वर्षकी अवस्थाके भीतर ही मर जाते हों। क्रम-से-कम आवश्यकताको पूरा करनेके लिये भारतमें दुग्धोत्यादनका परिमाण अन्ततः दूना तो होना ही चाहिये।

आजकल हमारे यहाँकी एक गाय सालभरमें औसत ७५० पौंड दूध देती है। दो ब्यानोंके बीचका अन्तर अधिकांश अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत लंबा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने यहाँके गोवंशके सुधारमें वास्तविक उन्नति उन्नतातीय साँड़ोंद्वारा ही हो सकती है। इस समय संतान उत्पन्न करने योग्य उत्तम साँड़ अपेक्षाकृत बहुत ही थोड़े हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि जहाँ हमको २५० अच्छे सांतानिक साँड़ोंकी आवश्यकता है, वहाँ हमारे पास केवल एक ही ऐसा साँड़ है। लोगोंमें बाँटनेके लिये ऐसे साँड़ोंके उत्पादनसे गो-जातिके नस्ल-सुधारके कामको बहुमूल्य उत्तेजना प्राप्त होगी। उस दिशामें गोशालाएँ भी अपनी शक्तिभर काम कर सकती हैं।

मैं यह पूरी तौरसे समझता हूँ कि गोशाला-सुधारकी जितनी बातें सुझायी गयी हैं, वे यदि सब-की-सब काममें लायी जायँ तो सम्पूर्ण गो-जातिके सुधारकी एक भूमिकामात्र होगी, पर मेरा यह विश्वास है कि यह उन्नतिकी ओर एक पग आगे बढ़ना होगा। इमिल्ये मैं सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगोंसे प्रार्थना करता हूँ कि अभीष्ट उद्देश्यकी सिद्धिमें गोशालाओंकी सहायता करें।

४. सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगोंमें एक यह विचार फैला हुआ-सा प्रतीत होता है कि गोशालाएँ, बुड्हें, रोगी, पक्कु और आर्थिक दृष्टिसे वेकाम पशुओं के लिये एक शरणस्थान भर हैं। पर मेरे अनुभवने मुझे बताया है कि इन स्थानोंसे गो-जातिका सुधार और जनताको उन्नत वैज्ञानिक ढंगसे गो-सेवाकी शिक्षा देनेका काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है। अधिकांश गोशालाओं इम आसानीसे २०-२५ प्रतिशत ऐसी गौओंको चुन सकते हैं, जो कई ब्यान ब्या सकती हैं और जो प्रयत्न करनेपर अच्छी मात्रामें दूध भी दे सकती हैं। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रत्येक गोशालामें एक डेयरी और एक उच्चजातीय साँड़ोंका विभाग होना चाहिये। हाल्में जब मैं सिंध गया था, तब मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कराचीके पिंजरापोल्की १६०० गौओंमें आधी गार्ये ऐसी थीं, जिनको हम आसानीसे आदर्श सिंधी गौ कह सकते हैं और जो अभी कई ब्यान ब्या सकती हैं।

- ५. आजकल गोशालाओंकी निम्नलिखित अवस्था है--
- १. यद्यपि अवतक कोई ठीक-ठीक गणना नहीं हुई है, फिर भी अनुमान किया जाता है कि देशी राज्योंको मिलाकर सारे भारतवर्षमें इस समय २००० गोशालाएँ हैं, जिनमें ६० लाखसे ऊपर पशु रह रहे हैं और जिनपर सालाना ३ करोड़से ऊपर स्पया खर्च होता है।
- २. अधिकांश गोशालाएँ बड़े-बड़े शहरोंके बीचमें या उनके बिल्कुल पास हैं, जिससे पशुओंके रखने और खिलानेका खर्च बहुत पड़ता है।
- ३. इनमेंसे अधिकांश संस्थाओंमें बहुत अधिक पशुओंके भर देनेकी प्रवृत्ति रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें भरपेट खानेको नहीं मिळता और उनकी देख-भाल भी ठीक नहीं हो पाती । इससे पशुओंको बहुत कष्ट और दु:ख उठाना पड़ता है।
- ४. उपयोगी गौओंको, जो अभी कई ब्यान ब्या सकती हैं और दूध दे सकती हैं, बूढ़ी और आर्थिकदृष्टिसे निर्यंक गौओंसे अलग रखनेका कोई प्रबन्ध नहीं होता। अतः अच्छी और बुरी गायोंके खिलानेमें अन्तर नहीं रक्खा जाता, जिससे थोड़े ही दिनोंके बाद अच्छे पशु भी बेकाम हो जाते हैं।
- ५. साधारणतया गोशालाओंके साथ पशुओंके चरनेके लिये या चारा उपजानेके लिये बहुत कम जमीन होती है।
- ६. गायोंका निकम्मे साँड़ोंसे संयोग होने दिया जाता है और उनके नस्ल-सुधारकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
- ७. इन संस्थाओंकी खञ्छताकी ओर अत्यधिक ध्यान और सुधारकी आवश्यकता है।
- ८. अधिकांश गोशालाओंमें कोई उल्लेखनीय पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता नहीं प्राप्त होती ।
- ९. ये संस्थाएँ बहुधा ऐसे व्यक्तियोंके प्रबन्धमें रहती हैं, जिन्हें पशु-पालन-सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता । इसिल्ये सारा कारबार प्रबन्धकी किसी सुनिश्चित योजनाके अधीन नहीं चलता । वैज्ञानिक ढंगपर भिन्न-भिन्न जातिकी गौओंको खिलाने और उनकी नस्ल सुधारनेकी कोई पहलेसे नीति सोची हुई नहीं होती ।
  - ६. देशमें गोशालाओं और पिंजरापोलोंके सुधारके लिये निम्नलिखित ढंगधर एक योजना चलानेकी मेरी चेष्टा है-
- १. प्रत्येक प्रान्त और बड़ी रियासतको एक ऐसा प्रान्तीय अफसर रखना चाहिये, जो गोशालाओंके सुधारके काममें विशेष रुचि रखता हो और इन संस्थाओंका समुन्नत ढंगसे प्रवन्ध करनेमें पूर्णरूपसे योग्य हो और उसके अधीन उपयुक्त कर्मचारी भी होने चाहिये। संक्षेपसे उसके कर्तव्य इस प्रकार होंगे—
- (क) इन संस्थाओंके प्रवन्धकोंको गोपालनविद्या-सम्बन्धी सम्मति देना।
- (ख) अपने अधीन इलाकेकी जाँच करना और जनताको उत्साहित करना कि वे इस प्रकारकी संस्थाएँ ऐसे केन्द्रोंमें स्थापित करें, जो इस कामके लिये अधिक उपयुक्त स्थानपर स्थित हो।
- (ग) गोशालाओंको पशुओंके चरनेके लिये अथवा चारा उपजानेके लिये भूमि प्राप्त करनेमें सहायता देना।
- ( घ ) गोवंशकी दृद्धिके लिये अच्छी जातिके साँड़ोंको प्राप्त करानेकी व्यवस्था करना ।
- ( छ ) यथासम्भव प्रत्येक गोशालाका समुन्तत ढंगपर डेयरी और सांतानिक साँडोंका विभाग स्थापित करनेके लिये उत्साहित करना । इससे संस्थाओंकी आयमें भी बहुत कुछ वृद्धि हो सकती है ।

- (च) संतानोत्पादनके लिये अस्वीकृत साँडोंको बिधया कर देने और उन्हें केवल वहन-कार्यके लिये पालनेके लिये उत्साहित करना।
- (छ) यथासम्भव पशुओंकी समुचित चिकित्साका प्रबन्ध करना।
  - २. प्रत्येक प्रान्त और बड़ी रियासतमें गोशालाके कार्यकर्ताओं के लिये शिक्षा-केन्द्र स्थापित करनेका प्रवन्ध होना चाहिये। यदि पृथक् केन्द्र स्थापित करनेके लिये पर्याप्त संख्या न हो तो पड़ोसके अधिकारियों से मिलकर एक केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। ऐसे केन्द्रों पाठचकममें पशु-प्रवन्ध, उनकी वंश-बृद्धि और खिलाने-पिलानेकी व्यवस्था और आधुनिक ढंगपर दूध तथा उससे उत्पन्न पदार्थों की व्यवस्था—हतने विषय होने चाहिये। प्रत्येक क्षेत्रकी स्थानीय आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये। शिक्षाकाल छः महीनेका होना चाहिये।
- ७. यदि योजनाको उचित ढंगसे काममें लाया जाय तो आशा की जाती है कि प्रतिवर्ष कम-से-कम २५००० साँड ऐसे प्राप्त हो सकते हैं, जो संतानोत्पादनके लिये गोशालाओं में स्थान पा सकते हैं और पास-पड़ोसके स्थानों में गाँवों के गोशंशका सुधार करनेके लिये निःशुल्क वितीर्ण किये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त हलों तथा बैलगाड़ियों में जोतनेके लिये बिधया करनेके बाद लगभग२५००० बैल और ५०००० सुधरी हुई नस्लकी बल्लियाँ प्रतिवर्ष मिल सकेंगी। यह भी अनुमान किया जाता है कि खिलाने-पिलानेकी उचित व्यवस्था और प्रबन्धसे शीघ्र ही गोशालाओंकी यह अवस्था हो जायगी कि प्रतिदिन वे कम-से-कम १२००० मन दूध दे सकें।
- ८. इस बातका खेद है कि मुझे 'भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि-मण्डल'का अग्रणी होकर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना पड़ा और इस प्रकार भारतवर्षने दूर रहना पड़ा। इसलिये मेरे उपर्युक्त प्रस्तावोंको जल्दी कार्यरूपमें परिणत नहीं किया जा सका। फिर भी सिंध, मध्यप्रान्त, पंजाब और पिट्याला रियासतके लिये उपर्युक्त ढंगपर मेंने चार विस्तृत योजनाएँ तैयार की हैं। मुझे आद्या है कि इनपर जल्दी ही काम होना प्रारम्भ हो जायगा। दूसरे प्रान्तों और रियासतोंमें जाकर वहाँकी गोशालाओं के प्रतिनिधियों एवं इस कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाले अफसरोंसे बात करनेका अवसर ज्यों ही मुझे प्राप्त होगा, त्यों ही वहाँके लिये भी योजनाएँ बन जायँगी। यह भी आशा की जाती है कि शीघ्र ही प्रत्येक जिले, प्रान्त और रियासतके लिये गोशाला-समितियाँ भी बन जायँगी। भिन्न-भिन्न स्थानोंके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली एक केन्द्रीय समिति भी बनेगी, जिससे कि सारा कार्य एक सुन्यवस्थित और सुसंगठित रूपसे चल सके।
- ९. अन्तमें मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस सारी योजनाके सफल होनेके लिये सरकार और जनतक्षके परस्पर सहयोगकी महान् आवश्यकतापर जितना भी जोर दिया जाय, उतना थोड़ा है। मेरी योजनाके अनुसार सरकारसे सुविधाएँ और सहायता मिलनी चाहिये और जनताको यह समझ लेना चाहिये कि इन संस्थाओं का उद्धार करनेमें मुख्यतः उनका ही भला है। इनको केवल शरणस्थानके रूपमें न रखकर अधिक दूध और अच्छे गोवंशकी सृष्टिके लिये आधुनिक वैज्ञानिक ढंगपर चलाना चाहिये। दुग्धोत्पादन और वहनकार्य दोनोंमें उनकी क्षमताको बढ़ाकर उन्हें अपने पैरोंपर खड़ा होने लायक बना देना ही गोओंकी सबसे बड़ी सेवा है। गोशालाएँ यह काम आसानीसे कर सकती हैं। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि इन संस्थाओंको अधिक कार्यक्षम और आधुनिक ढंगपर सुसंगठित करनेके लिये जनता और अधिकारिवर्गमें सहयोग हो। मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओंके द्रस्टीगण विशेषरूपसे और साधारण रूपसे जनता अपने उत्तरदायिलको समझेगी।

# गो-गौरव

कृष्पै

( रचियता--कविसम्राट् पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध' )

भारत-अवनी अन्न बहुत-सा है उपजाती। इसीलिये है कनक-प्रसविनी मानी जाती। इसी अन्नसे तीस कोटि मानव पलते हैं। दीन तम भरे सदन मध्य दीपक वलते हैं। गोसुत-गात-विभृतिसे अन्नराशि उद्भृत है। भारतीय गौरव सकल गो-गौरव-संभृत है॥१॥

# गोसेवा राष्ट्रीय धर्म है

(श्रीमती जानकीदेवीजी वजाजका संदेश)

'कल्याण'ने रामायण, गीता इत्यादिपर जो विशेषाङ्क निकाले, उन्हींके मुताबिक गोसेवा-विशेषाङ्क निकालकर गोसेवाको जो प्राधान्य दिया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। गोसेवा हिंदूधर्मका एक विशेष अङ्ग है, ऐसा माना गया है। आज जब कि महायुद्धमें सैनिकोंके लिये गायोंकी जो बेळूट कल्ल हुई है, उसके कारण भारतवर्षमें पिछले बीस-पचीस वर्षोंमें जो थोड़ा दूध था, वह भी कम हो गया है, और बैलोंके अभावमें कई जगह खेती बिना बोये पड़ी रही। ऐसी अवस्थामें हिंदू, मुसल्मान, ईसाई इत्यादि सभी भारतवासियोंके लिये गोसेवा एक राष्ट्रधर्म हो गया है। आजके समान कठिन समयमें यदि हम सब भारतवासी एक होकर गोसेवाके राष्ट्रीय धर्मका पालन न करेंगे तो मुझे डर है कि गाय हिंदुस्थानसे मिट जायगी। ऐसे समयपर गोरक्षिणी सभाओंका कर्तव्य है कि वे आज अपनी पूरी ताकत गोवंशके नस्ल-मुधार और गायोंका दूध बढ़ानेमें लगा हैं।

'कल्याण' गोसेवाका खास अङ्क निकालकर इस राष्ट्रधर्मको समाजके सामने रखनेकी जो कोशिश कर रहा है, उसके लिये मैं 'कल्याण'को गोसेवा-सङ्घकी ओरसे बधाई देती हूँ । और समाज उसका ठीक स्वागत करेगा, ऐसी आशा करती हूँ ।

# गोरक्षा मुख्य कर्तव्य है

( पं० श्रीगोविन्दवछभजी पंतका संदेश }

गोसेवा और गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न अङ्ग हैं । वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास आदि सभी ग्रन्थोंमें गोमाताकी महिमा गायी गयी है । भारतजनित सभी अन्य धर्मोंका इस विषयमें हिंदुओं के साथ एक ही मत है। हिंद, बौद्ध, जैन, सिख-सभी धर्मावलिम्बयोंके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कर्तव्य है। हिंद-समाजमें हजारों वर्षोंसे गौका स्थान जननी--माताके तुल्य माना गया है। गायको कामधेन और सरभिकी पदवी प्राप्त है। केवल सांसारिक द्राष्ट्रिसे ही देखा जाय, तो भी हमारे ऐहिक जीवनके लिये गोवंशकी उन्नतिकी परम आवश्यकता है। जन्मसे लेकर अन्तिम समयतक प्रत्येक पदमें हमें गोवंशकी सहायता चाहिये। गायके दधके बराबर बलदायी और हितकारी कोई अन्य खाद्य पदार्थ संसारमें नहीं है । पाश्चात्य सभी वैज्ञानिकोंका भी अब तो यह निश्चित मत है कि गायके दुधके प्रयोगसे मन्ष्य जितना हृष्ट-पृष्ट और दीर्घजीवी हो सकता है, उतना और किसी प्रकारके भोजनसे नहीं हो सकता । इसारे देशमें इमारे दैनिक जीवनकी अत्यावश्यक सामग्री भी गाय और बैलके श्रम और देनके बिना प्राप्त नहीं हो सकती । दुध, दही, धी, मुक्खनके अतिरिक्त गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि-जिनके बिना धनी और निर्धन कोई भी जीवित नहीं रह सकते-बिना गोवंशके परिश्रमके उपलब्ध नहीं हो सकते । इसी तरह कपास, जूट वगैरह-जिनसे हम सबके वस्त्र बनते हैं-उनकी मेहनतके बिना नहीं मिल सकते । हमारा देश कृषिप्रधान है और जमीन तोडने और हल जोतनेसे लेकर बाजारमें बैलगाडियोद्वारा नाज पहँचानेतकका कोई भी खेतीका काम और किसी ढंगसे चल नहीं सकता। इस युगमें भी सब तरह-के वैज्ञानिक आविष्कारोंके होनेपर भी हमारे देशमें सभी धर्मावलम्बियोंके सामाजिक और आर्थिक जीवनका प्रधान आधार गोवंश ही है। ऐसी अवस्थामें सभी भारतवासियोंको गोवंशके हास और अवनतिको रोकने और उसकी बृद्धि और उन्नतिके उपायोंको कार्यान्वित करनेमें सहयोग देना चाहिये। हमारी तो प्रत्येक धार्मिक और आर्थिक, इडलौिकक और पारलौकिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यह नितान्त परमावश्यक है।

# गोबरसे चौका लगाना चाहिये

लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला । गोमयालेपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दन ॥

(स्कन्द॰ अ० रे॰ ८३ । १०८)

गोवरमें परमपवित्र सर्वमङ्गलमयी श्रीलक्ष्मीजी नित्य निवास करती हैं। इसलिये गोवरसे लेपन करना चाहिये।



# गोपालन सनातन धर्म है

( देशरल बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजीका संदेश )

भारतवर्षमें गोपालन सनातन धर्म है। आज भी हिंद, सिख, जैन इत्यादि सभी गोपालनको अपना धर्म समझते हैं। इसके लिये मसहमानोंके साथ समय-समयपर झगडे हो जाया करते हैं, यहाँतक कि खून-खराबी भी हो जाती है। पर गौको किस तरह स्वस्थ और सखी रक्खा जा सकता है, यह हम भूल गये हैं। आज संसारभरमें सबसे अधिक गो-वंशकी संख्या इसी देशमें है । पर अधिकांश स्थानों में गोवंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय और दृदयविदारक है। इसका मुल कारण देशकी गरीबी है। जो किसान अपना पेट नहीं भर सकता, वह अपनी गायों और बैलोंका पेट कहाँतक और कैसे भर सकता है। आजकलके वैज्ञानिक विचारवाले अक्सर कह दिया करते हैं कि इतने जानवरींका रहना अर्थ-शास्त्र-विरुद्ध (uneconomic) है; इसलिये जवतक ऐसा प्रवन्ध न हो जाय कि केवल काम देनेवाले जानवरोंको ही खिलानेका भार इसपर रह जाय, तबतक न तो जानवरोंकी नस्ल सधर सकती है और न उनको पेट भर खाना ही मिल सकता है। सभी समाजोंमें—चाहे वह मनुष्योंका हो, चाहे जानवरोंका समूह हो—कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं, जो जन्मते ही बेकार होते हैं और एक बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होती है, जो बढ़ापेके कारण अथवा बीमारीके कारण बेकार हो जाते हैं। मनुष्य-समाजमें भी ऐसे बेकार लोगोंकी जितनी देख-भाल होनी चाहिये, आजकल नहीं होती और संसारकी राजशक्तियाँ इस प्रयत्नमें लगी हैं कि ऐसे लोगोंके लिये क्या प्रबन्ध किया जाय। अभीतक किसीने यह सझाव नहीं पेश किया है कि उनको जीवित रखना अनावश्यक बोझ ढोना है और इसलिये औरोंके हितके लिये कोई ऐसा सख-पूर्ण साधन निकाला जाय, जो उनका अन्त कर दे। पर जानवरोंके सम्बन्धमें यह बात बहुधा सुननेमें आती है कि ऐसे जानवरोंको समाप्त कर देनेसे ही दसरोंको आराम मिल सकता है । इसी नीतिके अनुसार अनेक देशोंमें जरूरतसे ज्यादा जानवर नहीं रहने दिये जाते । भारतवर्ष इस नीतिका अवलम्बन नहीं कर सकता; इसलिये यह आवश्यक है कि कोई ऐसा उपाय सोच निकाला जाय, जिससे सच्ची गोरक्षा हो सके और अपंग तथा बेकार हुए जानवरोंकी हत्या भी न होवे और अच्छे जानवर भी सुखी हो सकें । मैं समझता हूँ कि यह काम आसानीसे हो सकता है । केवल अन्ध-विश्वाससे काम नहीं चलेगा, बुद्धि और विवेक्से काम लेना चाहिये।

जिस प्रकार मनुष्य-समाजमें एक या दो व्यक्ति परिश्रम करके इतना पैदा कर सकते हैं कि केवल अपना ही नहीं बिल्क अपने आश्रितजनोंका भी भरण-पोषण कर सकें, उसी तरह जानवरोंसे भी इस तरह काम कराया जा सकता है कि वे अपने और दूसरे कई जानवरोंके लिये भी काफी पैदा कर सकें । इसका अर्थ है कि खेतीका काम बुद्धिमानीसे किया जाय, जिसमें पैदावार बढ जाय । जानवरोंके लिये भी जमीन रक्खी जाय, जिसमें चारा पैदा किया जाय और कुछ अंश चरागाह यानी गोचरका काम दे। गोवंशकी नस्ल सुधारी जाय, जिससे दूध भी अधिक मात्रामें मिले और बळडे ज्यादा मजबत और मेहनती निकलें । साँड यों ही छोड़ देना अब बुद्धिमानी नहीं है । गायोंके अनुपातस अच्छी नस्लके साँड रक्वे जाय, जो उस नस्टसे मिलती-जुलती गायोंकी सेवा कर सर्के और गायोंको ऐसे-वैसे भटकते-फिरते सॉडोंसे योग न करने दिया जाय। पर यह भी आवश्यक है कि मरे हुए पशुओंसे जो कुछ भिल सकता है, वह काममें लाया जाय। सबसे अधिक बाधक अन्धविश्वास इसी बातमें होता है । मरे हुए पशुओं के चाम, मांस, हड्डी, चर्बी, सींग, केश इत्यादिसे जो कुछ लाम उठाया जा सकता है, उठाना चाहिये। ये सब चीजें काममें आ सकती हैं और खेतीकी पैदावार बढ़ानेमें भी बड़ी सहायक हो सकती हैं। यदि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि गोवंशके मूत्र और गोबरसे लेकर मर . जानेपर रारीरके प्रत्येक अंशको काममें लगा दिया जाय तो इसमें संदेह नहीं कि अच्छे जानवर अपने परिश्रमके अलावा इन सब चीजोंसे बहुत सहायता दे सकते हैं। और कमजोर और बूढ़े जानवर केवल अपने मल-मूत्र और रारीरके अंशोंसे . बड़ी सहायता पहुँचा सकते हैं । इसको सफलीभूत बनानेके लिये रूदियोंको छोड़ना होगा और मरे पशुके मांस और . इड्डीको इस योग्य बना लेना होगा कि वह खादका काम दे सके। और दूसरे-दूसरे अंशोंका भी योग्य उपयोग किया जा सकेंगा। चमड़ेका उपयोग सभी लोग बिना हिचक करते हैं। दूसरे अंशोंका भी क्यों न किया जाय ? जबतक इस रीतिसे इस समस्यापर विचार करके योजना तैयार न की जायगी, गोवंशकी रक्षा दिन-प्रति-दिन कठिन होती जायगी। अभी समय है, सची सेवा और गो-पालनका उपाय सोच निकालना चाहिये।

# गोरक्षा-अपनी जीवन-रक्षा

( हुजूर श्रीगुरुचरणदासजी मेहता साहबका संदेश )

गी इस देशमें निरा एक पशु नहीं है। यह एक आर्थिक और सामाजिक संस्था है। हमारा शाकाहारप्रधान देश अपने आहारके आवश्यक तक्त्रोंके छिये मुख्यतः दूधपर निर्मर है। अतः ऐसे देशकी सरकार और समाज दोनोंके छिये गौकी रक्षा और उसकी नस्छका सुवार अपनी जीवन-रक्षाका प्रश्न है। 'कल्याण'के विशेषाङ्कका स्थान इस बार गौको देकर उसके सम्पादकने इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नकी ओर सबका व्यान केन्द्रीमूत करनेका अवसर उपस्थित करके देशकी महत्त् सेवा की है।

# वर्तमान भारतमें गौकी दशा

(सर पुरुषोत्तमदास ठाकरदास, के० बी० ई०, सी० आई० ई०, डी० लिट०, जे० पी० )

जो लोग इस देशकी आर्थिक अवस्था या देशके लोगोंकी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाका कुछ भी विचार करते होंगे, वे भलीभाँति जानते हैं कि हिंदुस्थानमें गौकी अवस्था केवल शोचनीय ही नहीं, प्रत्युत ऐसी है कि वह देशको एक महान् संकटकी ओर ले जा रही है। गौ इस देशके कृतिजीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है; प्राचीन समयमें इसका इतना आदर था कि हिंदूधर्मशास्त्रोंने इसे हिंदूधर्मका अभिन्न अङ्ग माना है। विगत ४०-४२ वघोंसे मैं इस देशके आर्थिक प्रश्नोपर विचार करता रहा हूँ और मैंने जो कुछ देखा-सुना है, उससे मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दृद होता जा रहा है कि हिंदुस्थानके लोगोंने, विशेषतः इम हिंदुओंने गौकी बहुत बुरी तरहसे अवहेलना की है। पाश्चास्य देशोंमें गौकी जो सँभाल की जाती है, उसकी यहाँ कोई तलना ही नहीं है।

जब पहली बार में इंग्लैंड गया तो वहाँकी डेयरियाँ और पशुओं के बाड़े देखने के लिये खास तौरपर गया था। मैं तो सदासे कहर शाकाहारी रहा हूँ और मैं देखना यह चाहता था कि यहाँके ये मांसाहारी लोग गौओंका किस तरह पालन करते हैं। गौका मांस तो ये लोग खाते हैं, पर गौओंका पालन विशेषरूपसे दूधके लिये करते हैं; क्योंकि दूधहीपर इंग्लैंड के बच्चोंका स्वास्थ्य और संबर्द्धन निर्मर है। हिंदुस्थानमें यह निर्मरता और भी अधिक है। अस्तु, इंग्लैंड की इन डेयरियों में पहुँचते ही जो गौएँ मैंने देखीं, वे इतनी हृष्ट-पुष्ट और लंबी-चौड़ी थीं कि उन्हें यदि छोटी हिंथिनियाँ कहूँ तो कुछ अत्युक्ति तो अवश्य होगी पर वैसी बेहिसाव नहीं। उन दिनों पशु-प्रबन्धके विषयमें भारत-सरकारके सलाहकार थे स्मिथ साहव। उनके पिता मि० जान स्मिथ मुझे इंग्लैंड के विभिन्न भागों में डेयरियाँ और पशु-शालाएँ दिखाने के लिये छे गये थे। ये वहाँकी सर्वोत्तम डेयरियाँ और पशुशालाएँ नहीं थीं, बब्ति ऐसी थीं जिन्हें उनका औसत समझना चाहिये। मैंने जो कुछ वहाँ देखा, उससे मैंने यह समझ लिया कि हिंदुस्थानकी अपेक्षा वहाँके लोग बहुत अधिक उत्साह और सचाईके साथ गौओंकी सँमाल रखते हैं।

हिंदुस्थानको वहाँकी-सी स्थितिमें पहुँचनेके लिये बहुत बड़ा फासला ते करना होगा । सरकारी नीतिकी बदौलत देशके विभिन्न भागोंमें गोचरभूमियोंका अन्त हो गया है । और भी बहुत-सी बातें हैं जो सरकारको करनी चाहिये थीं

<sup>\*</sup> कृषिविषयक रायल कमीशन (१९२६) ने (अपनी रिपोर्टके १६४ वें पैराप्राफर्मे) कहा है कि विंदुस्थानमें पाले जानेवाले पशुओं की संख्या अत्यधिक है। जिस प्रकारका चारा इन्हें खानेको मिल्ता है, वह बहुत ही किनष्ठ कोटिका है और खेतों में जो चरी जगायी जाती है, वह जिस मौसिममें बहुत ही कम होती है उस मौसिममें यह चारा पशुओं का निर्वाह पूरे तौरपर नहीं कर सकता; इन बातों को सोचते हुए हमलेगों की यह राय है कि इतने पशुओं को पालना इस देशकी भूमिपर बहुत बड़ा भार है। यदि पशुओं से इतना लाम उठाना अभीष्ठ हो जितना कि पूर्ण आर्थिक दृष्टिसे पशु-पालन करनेवाले देशों में सन्तोषजनक समझा जाता है, तो बैलों से पूरा काम लेना होगा, गौओं से अधिक-से-अधिक दूध प्राप्त करनेका उपाय करना होगा और खाद सावधानी से जमा करके खेतों में इलवानेकी व्यवस्था करनी होगी।

पर सरकारने नहीं की हैं। उन बातोंको कई बार इससे पहले विस्तारसे प्रकट किया जा चुका है, इसलिये यहाँ गिनाना आवश्यक नहीं। जो दो बातों में लोगोंके दिलोंमें जमाना चाहता हूँ, वे ये हैं—?. गोरक्षाके लिये केवल जवानी जमा-खर्चका समा अब नहीं रहा; भावी पीढ़ियोंकी रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि कुछ रचनात्मक कार्य किया जाय; होना तो चाहिये था इससे बहुत पहले ही; पर तब न हुआ, अब सही। गोरक्षापर व्याख्यानोंकी तो अब विल्कुल आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है इस बात की कि जिन लोगोंके दिलोंमें गौके लिये दर्द है, वे ऐसा काम करें जिसका कुछ फल हो। २. जो लोग गौको देवता न मानते हों, वे आर्थिक दृष्टिसे ही गौकी आवश्यकता और उपयोगिता समझें, जैसा कि पाश्चान्य देशोंके लोग समझते हैं। जबतक इस देशमें लोकनिर्वाचित मन्त्रिमण्डल स्थापित होकर कोई सर्वाञ्चीण योजना और नीति स्थिर नहीं कर लेता, कम-से-कम तबतकके लिये मेरे विचारमें इस महत्कार्यको आरम्भ करनेका सर्वोच्चम उपाय यही है कि प्रत्येक खुशहाल हिंदू बाजारसे दूध खरीदनेके बदले अपनी ही एक अथवा अनेक गौएँ रक्खे, चाहे इसमें कुछ अधिक खर्च ही क्यों न पड़े। घनी-मानो लोग गोरक्षा-सभाओं के संरक्षकों में अपने नाम दे करके ही जो यह समझ लेते हैं कि हमारे करनेका काम पूरा हो गया, यह अच्छा नहीं है। उनका यह कर्तव्य है कि आज जो गौएँ हैं, उन्हें खिठानेका समुक्ति प्रवन्य करें और ऐसा उपाय करें जिससे भविष्यमें गोवंशका हास न हो, गौओंकी नस्ल न विगड़े और स्व जातियोंकी गौओंकी नस्ल सुधरे। इस विषयमें सनातनी हिंदुओंके लिये तो कहना ही क्या है, प्रत्येक आस्तिक एवं खुशहाल हिंदूको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा सबके लिये उदाहरण बनना चाहिये।

गौओंकी हत्या बंद करनेका प्रश्न सम्प्रदायिक विद्रेषके कारण बहुत ही कठिन हो गया है। तीस वर्ष पहले बम्बई-कारपोरेशनके पास कई लोगोंके हस्ताक्षरोंके साथ मैंने एक प्रार्थना भेजी थी, पर संकुचित साम्प्रदायिक विचारोंके ही कारण वह स्वीकृत नहीं हुई। यद्यपि मेरी उस प्रार्थनाका आशय इत्ना ही था कि अमुक्र निश्चित वयस्से कम वयस्-वाली गाय-भैंसें कारपोरेशनके कल्लुखानेमें न काटी जायँ। सन् १९४२ से आर्थिक स्थिति जिस तरहसे बिगड़ी है, उससे भारतस्तकार भी कुछ जागी है और यह समझ रही है कि गाय-भैंसोंकी इस बेरोक हत्यासे देशकी कितनी भयानक हानि हो रही है। इसे रोकनेके लिये भारतप्रकारको ओरसे प्रान्तिक सरकारोंके पास एक सम्पूलर भेजा गया है। यद्यपि यह चेष्टा आग लग जानेपर कुआँ खुदवानेके समान है, फिर भी इन मामलोंमें अन्तिम समयमें भी चेत जाना लाभदायक ही है। केवल आर्थिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो सभी शिक्षित और समझदार भारतीयोंका यह कर्तव्य है कि वे कम-से-कम दृष्ट देनेवाली जवान गौओंकी हत्या बंद करानेका पूरा यत्न करें।

पिछली पीढ़ियोंके सनातनी हिंदुओंने देशके कृषि-उपयोगी पशुओं तथा गौओंकी भी रक्षाके लिये बहुत-सी धर्मादेकी संस्थाओंकी योजना की थी। इनमेंसे अधिक प्रसिद्ध संस्थाएँ पिंजरापोल तथा गोशालाएँ हैं। भारतके प्रत्येक बड़े शहरमें एक-न-एक ऐसी संस्था अवश्य है। सच पूछिये तो हिंदुओंके प्रत्येक मन्दिरके साथ अपनी एक छोटी-सी गोशाला जुड़ी हुई है। समग्र भारतमें सनातनी हिंदुओंके धर्मांदेसे स्थापित एवं संचालित इस प्रकारकी संस्थाओंकी पूरी सूची कभी तैयार भी की गयी हो, इसका मुझे पता नहीं है। यह कहना कि इनमेंसे अधिकांश संस्थाओंका प्रबन्ध अच्छा नहीं है और इनकी देखभाल करनेवाले लोग अधिकतर उनसे अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इन संस्थाओंकी बहुत ही मृदु समालोचना होगी। धर्मादेकी कितनी बड़ी रकमका इस प्रकार दुरुपयोग किया गया है, इसका हिसाब लगाना कठिन होगा। यदि हिंदुओंकी अन्तरात्माको समुचित रीतिसे जगाया जाय तो इन रुपयोंकी—जो करोड़ोंकी संख्यामें अवतक व्यय हो चुके हैं और अब भी वर्ष-प्रतिवर्ष हो रहे हैं—ठीक मार्गमें लगाकर आर्थिक समस्याको सुलझाया जा सकता है। परन्तु इन तथाकथित धर्मादेकी संस्थाओंके साथ-प्रचलित परिपाटीके अनुसार बहुत लोगोंका स्वार्थका सम्बन्ध हो गया है और भारतभरमें बिखरी हुई इन बहुत बड़ी रकमोंके समुचित उपयोगके लिये कोई दृढ़ एवं निश्चित व्यवस्था सोचनी होगी। पिंजरागेलों एवं गोशाजाओंके द्वारा पशुओंकी रक्षाके अतिरिक्त देशकी गौओंकी नस्ल सुधारनेका अत्यन्त उपयोगी कार्य हो सकता है। अर्हिसा अथवा धार्मिक जोशकी भित्तिर स्थित भावनामात्र सनातन हिंदुओंके लिये घातक है; इस भावनाको निर्मूल करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उसे ठीक मार्गपर लगानेकी।

# गौके प्रति हमारा कर्तव्य

( डा० श्रीश्यामाप्रसाद मुकर्जीका संदेश )

दैवकी कैसी विचित्र गित है कि जिस देशका तीन-चौथाई जनसमाज गौको माता कहकर पूजता है, वहाँ तो गोवंशका दिन-दिन हास हो और जहाँ लोग गौका मांस खाते हैं, वहाँ वह फल्ले-फूले ! यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि इंग्लैंड, हालैंड तथा जर्मनी-जैसे देशों में गौएँ हिंदु स्थानकी सर्वश्रेष्ठ गौओं की अपेक्षा औसत हिसाबसे तिगुना-चौगुना दूध देती हैं।

गोवंशकी इस दशाका सुधार कैवल बच्चों, बीमारों और बूढ़ोंके लिये दूधकी व्यवस्था करनेके निमित्त ही नहीं, प्रत्युत कृषिकर्मके लिये भी अत्यन्त आवश्यक है । नीरोग गौ बलवान् बछड़ा-बछिया पैदा करेगी और इससे दूधका उत्पादन तो होता ही रहेगा, साथ ही खेतीको भी मदद मिलेगी, जिसपर हिंदुस्थानके प्रतिसैकड़े ७५ लोग जीते हैं। अतः गौके हित और सुखमें ही हिंदुस्थानकी इस महान् जनताका हित, सुख, आरोग्य और समृद्धि है।

हमारे पूर्वपुरुष सदासे ही गोरक्षाका महत्त्व जानते थे। वेदोंसे छेकर पुराणीतक सर्वत्र सास्रोंके ये ही विधान हैं कि गौकी रक्षा करो, गौका पूजन करो। मानव-जीवनके सभी अङ्गोंका अपने अंदर समावेश करनेवाले हिंदूधर्मने गौके प्रति मनुष्योंके कर्तव्यका विधान विशेष आग्रहके साथ किया है। शास्त्र इसकी रक्षा और पूजा करनेको कहते हैं और संस्कृतका काव्य-नाटक-इतिहासादि सारा साहित्य उसे 'माता' कहकर पुकारता है—माताके प्रति वत्सका जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही उसके प्रति होना चाहिये। पर शास्त्रोंने केवज भावनावश ही नहीं, प्रत्युत भारतीय जीवनकी आवश्यकताओंको वास्त्रविक रूपमें समझकर ही मनुष्योंके साथ गौका यह नाता जोड़ा है।

हिंदुओं के पतनके साथ गौके लिये भी बुरे दिन आये। गौके लिये जो प्रगाद आदर और स्नेह हिंदुओं का अपना विशेष गुण था, वह नष्टपाय हो गया। हम हिंदुओं के पूर्वपुरुषों का गौके प्रति कैसा भाव था, यह महाराजा दिलीप और उनकी महारानीकी प्रगाद गोभिक्त तथा आदर एवं प्रेमयुक्त सेवा देखनेसे पता लगता है। पर जो आदर्श हमारे पूर्वपुरुष हमारे सामने रख गये, उसका हमने क्या आदर किया!

गौके प्रश्नका सर्वाङ्गीण विचार करनेके लिये 'कल्याण' का विशेषाङ्क प्रकाशित करना ठीक ही है। इससे बहुत लोग गौके प्रति अपना कर्तव्य विचारने लगेंगे और हममेंसे कुछ तो अपने उस कर्तव्यका पालन करनेमें भी प्रवृत्त होंगे; जो हमारे धर्मने हमारे लिये नियत किया है और देशकी आर्थिक दुरवस्था जिसका तकाजा कर रही है। 'कल्याण' का यह कल्याणमय उद्देश्य सफल हो।

# गौके लिये सचा यज्ञ

( सर चुन्नीलाल वी० मेहता, के० सी० एस० आई० का संदेश )

में यहाँ इस विषयके कोई आँकड़े उपस्थित नहीं करना चाहता, न गौकी कृषि-विषयक उपयोगिता और मनुष्यके लिये उसके दूधकी आवश्यकताके सम्बन्धमें ही कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बारेमें पर्याप्त साहित्यका निर्माण हो चुका है। इस साहित्यमें नयी चीज डा॰ राइटकी रिपोर्ट है, जो कुछ वर्ष पहिष्ठ प्रकाशित हुई थी। डा॰ राइटको भारत-सरकारने यहाँ बुलाया था, इसलिये कि वे देशमें दौरा करें और भिन्न-भिन्न संस्थाओं और सब प्रान्तोंके कृषि-विभागोंसे जो कुछ बातें मालूम हो सकें, उनका संग्रह करें और ऐसे काम सुझावें, जो उनके विचारमें करनेयोग्य हों। कृषि-विषयक अनुसंघान करनेवाली इम्पीरियल कौंसिलके 'इंडियन फार्मिंग' नामक पत्रके ५ मई १९४५के अङ्कमें जो नवीनतम बातें प्रकाशित की गयी हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि गौओंकी नस्ल सुधारी जा सकती है और सुधार एकाध पीढ़ीके अंदर ही किया जा सकता है। उसमें यह कहा गया है—

'साहीवाल गौओंका यहाँतक सुधार हुआ है कि औसतके हिसाबसे इस जातिकी प्रत्येक गौ सन् १९१४में जहाँ प्रतिदिन ६ रतल दूध देती थी, वहाँ सन् १९४४ में प्रतिदिन २१ रतलसे अधिक देने लग गयी । यार्परकर जातिकी गौओंका दूध भी लगभग १० वर्षोमें इसी सीमातक बढ़ाया जा सका है । दोनों ही जातियोंकी गौओंके दूधमें घृतांश सैकड़े पीछे ५ से अधिक होता है। ऐसी गौएँ यहाँ नहीं रक्खी जातीं, जो ब्यानेके बाद दूध देनेकी ३०६ दिनकी अविधिमें ६००० पौंडसे कम दूध देती हों और इन दोनों ही जातियों में ऐसी बहुत-सी गौएँ हैं, जिन्होंने इस अविधिमें ९००० रतल्से अधिक और कुछने तो १२००० रतलसे भी अधिक दूध दिया है।'

मुख्य बात यह है कि गौकी दुर्दशांके लिये हम हिंदू स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इस समय हमलोगोंकी जो दुर्दशा हो रही है, वह इसी पापका प्रायक्षित्त हो रहा है। जगत्का सारा व्यवहार इसी नियमपर चलता है कि जहाँ जिस चीजकी माँग होगी, वहीं उसकी पूर्ति भी होगी। हमलोग भेंसका दूध अधिक पसंद करते हैं और यह नहीं जानते कि भेंस गौका काल है। गांधीजी चिल्ला-चिल्लाकर लोगोंसे यह कह चुके हैं कि केवल गौका दूध सेवन करों। यदि हमलोग हिंदू होकर गौका इतना आदर और उसके लिये इतना त्याग न कर सकें कि अधिक दाम देकर भी गौका ही दूध लें और भैंसके दूधके स्वादकी इच्छा न करें तो हमलोग गौको गोमाता कहकर पूजनेके अधिकारी नहीं हैं। इसमें स्वादकी इच्छाका त्याग भी नहीं है। वैज्ञानिक रीतिसे यह बात सावित हो चुकी है कि गौका दूध भैंसके दूधसे कहीं अच्छा होता है। और गौके दूधका पृतांश भी बढ़ाकर भेंसके दूधके पृतांशके बरावर किया जा सकता है, यह ऊपरके अवतरणसे स्पष्ट हो ही गया होगा।

प्रत्येक हिंदू, जहाँतक सम्भव हो, कम-से-कम एक गौ अपने यहाँ रखने और उसका अच्छी तरह पालन करनेका व्रत ले ले । लाचारी हालतमें केवल गौके ही दूधका, और गौके ही दूधके वने पदार्थोंका सेवन करनेका प्रण कर ले । इससे गौका आर्थिक महत्त्व स्थापित होगा । गौओंकी हत्या आप ही बंद हो जायगी और वह अपने उस महान् गौरवको पुनः प्राप्त करेगी, जिसका शास्त्रोंमें इतना वर्णन किया गया है । जबतक कोई चीज कीमती नहीं होती, तयतक उसकी बर्वादी नहीं रोकी जा सकती । गौओंको हमलोग बचा सकते हैं, यदि हम गौके ही दूधका और गौके ही दूधके बने पदार्थोंका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा कर लें । यही सच्चा यज्ञ है ।

### 

# गौओंको कामधेनु बनाना है

( दयालङ्कार सेठ श्रीलल्ल्.भाई दीपचन्दजी झवेरीका संदेश )

अपने सम्मान्य पत्र 'कल्याण' और 'कल्याण-कल्पतरु'के द्वारा गोरक्षाके अनुकूल लोकमत बनानेका जो पुण्य-कार्य आप कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं हिंदुस्थानमें गौओंको हत्यासे पूर्ण सुरक्षित देखना चाहता हूँ। इस दिशामें आप-जैसे सुसंस्कृत अग्रगण्य लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे मेरी लालसाको प्रोत्साहन मिलता है। अतः गौके सम्बन्धमें जाननेकी बातें और आँकड़े तथा शास्त्रग्रन्थोंसे अच्छे हवाले देकर आप 'कल्याण'का जो विशेषाङ्क प्रकाशित कर रहे हैं, उसका में स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि देशकी गोभक्त जनताको इसमें सोचने-समझने और करने-करानेकी यथेष्ट सामग्री मिलेगी।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जगतक गौएँ फिरसे अपने प्राचीन पदगौरवको प्राप्त होकर कामधेनु नहीं वन जायँगी और अपनी परमायुपर्यन्त जीनेका अवसर उन्हें नहीं दिया जायगा, तबतक हिंदुस्थानका कोई प्रयत्न स्थायी उन्नति, मुख-समृद्धि और शान्ति नहीं छा सकता। आर्थिक दृष्टिसे भी देखें तो जिस हिंदुस्थानका बहुजनसमाज दुग्धाहारी एवं शाका-हारी है, उसकी अर्थव्यवस्थामें गौका प्रमुख स्थान होना ही चाहिये। इसिंध सभी राष्ट्रवादियों तथा अन्य भारतीयोंका और सरकारका भी यह कर्तव्य है कि गौओंको उनकी वर्तमान दुर्दशासे बचावें।

इस विषयमें जिस आवश्यक शानका प्रचार करना आपने आरम्भ किया है, उससे मुझे विश्वास है कि क्या नेता और क्या साधारण जनता —सब लोग मिलकर गोरक्षाके इस कार्यमें पूर्ण यत्नवान् होंगे और गौओंकी रक्षा होगी । इसी बीचमें हम उस दिनकी प्रतीक्षा करते हैं, जब इस देशकी राष्ट्रीय सरकार बनेगी और इस प्रश्नको हाथमें लेकर तुरंत वह काम करेगी, जिससे गौओंकी पूर्ण रक्षा हो।

# गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता

( लेखक---श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

गोरक्षा हिंदू धर्मका एक प्रधान अङ्ग माना गया है। प्रायः प्रत्येक हिंदू गौको माता कहकर पुकारता है और माताके समान ही उसका आदर करता है। जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गोमाताके प्रति निर्देयताके व्यवहारको नहीं सहेगा; गोहिंसकी तो वह कल्पना भी नहीं सह सकता। गौके प्राण बचानेके लिये वह अपने प्राणोंकी आहुति दे देगा, किन्तु उसका बाल भी बाँका न होने देगा। मर्यादापुष्पोत्तम भगवान् श्रीरामके पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने अपने कुलगुष्ठ महार्थ विषष्टकी बिछया निदनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किन्तु जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी। पाण्डविश्रोमिण अर्जुनने गोरक्षाके लिये बारह वर्षोतक वनवासकी कठोर यातना स्वीकार की।

परन्तु हाय ! वे दिन अब चले गये । हिंदूजाति आज दुर्बल हो गयी है। हम अपनी स्वतन्त्रता, अपना पुरुषत्व, अपनी धर्मप्राणता, ईश्वर और ईश्वरीय कानृनमें विश्वास, शास्त्रोंके प्रति आदरबुद्धि, विचार-स्वातन्त्र्य, अपनी संस्कृति एवं मर्यादाके प्रति आस्था--सब कुछ खो बैठे हैं । आज हम आपसकी फूट एवं कलहके कारण छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति एवं धर्मपर किये गये प्रहारों एवं आक्रमणोंको व्यर्थ करनेके लिये संघटित नहीं हो सकते.। हम अपनी जीवनी-राक्ति खो बैठे हैं। मूक पशुओंकी भाँति दसरों के द्वारा हाँ के जा रहे हैं। राजनीतिक गुलामी ही नहीं, अपित मानसिक गुलामीके भी शिकार हो रहे हैं । आज हम सभी बातोंपर पाश्चाच्य दृष्टिकोणसे ही विचार करने लगे हैं। यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमिमें प्रतिवर्ष लाखों-करोडोंकी संख्यामें गाय और बैल काटे जाते हैं और हम इसके विरोधमें अँगुलीतक नहीं उठाते । आज हम दिलीप और अर्जुनके इतिहास केवल पढ़ते और सुनते हैं, उनसे हमारी नसोंमें जोश नहीं भरता । हमारी नपुंसकता सचमुच दयनीय है !

हम सरकारके मत्ये अपनी धार्मिक भावनाओंको कुचलने-का दोष मँद्ते हैं, हम अपने मुस्टमान भाइयोंपर गायके प्रति निर्देशताका अभियोग लगाते हैं, किन्त अपने दोष नहीं देखते । गौओं के प्रति हमारी आदरबद्धि केवल कहने भरके लिये रह गयी है। हम केवल वाणीसे ही उसकी पूजा करते हैं। हमीं तो अपनी गौओं और बैलोंको क्साइयोंके हाथ बेचते हैं। हमीं उनके शथ दुष्टता एवं क्रताका वर्ताव करते हैं--उन्हें भूखों मारते हैं, उनका सारा दूध दुइ लेते हैं, बछड़ेका हिस्सा भी छीन हेते हैं, वैलोंपर बेहद बोझा लाद देते हैं, न चलनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते हैं, गोचरभूमियोंका सफाया करते जा रहे हैं और फिर भी अपनेको गो-रक्षक कहते हैं और विधर्मियोंको गोघातक कहकर कोसते हैं। हमारी वैरय-जातिके लिये कृषि और वाणिज्यके साथ-साथ शास्त्रोंने गोरक्षाको भी प्रधान धर्म माना है, परन्तु आज इमारे वैश्य भाइयोंने गोरक्षाको अनावश्यक मानकर छोड रवखा है। हमारी गोशालाओंका बरा हाल है और उनके द्रव्यका ठीक-ठीक उपयोग नहीं होता । उनमें परस्पर सहयोगका अभाव है। सारांदा, सब कुछ विपरीत हो गया है।

दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी वृद्धिमें बड़ी तेजीके साथ अग्रसर हो रही हैं। दूसरे देशों में क्षेत्रफलके हिसाबसे गौओंकी संख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रतिमनुष्य दुधकी खपत भी अधिक है। वहाँकी गौएँ इमारी गौओंकी अपेक्षा द्ध भी अधिक देती हैं। कारण यही है कि वे गौओंको भर-पेट भोजन देते हैं, अधिक आरामसे रखते हैं, उनकी अधिक सँभाल करते हैं और उनके साथ अधिक प्रेम और कोमलता-का बर्ताव करते हैं। अन्य देशोंमें गोचरभूमियोंका अनुपात भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली भूमिकी तुलनामें कहीं अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम अपनेको गो-पुजक और गोरक्षक कहते हैं, वस्तुतः आज हम गोरक्षा-में बहुत पिछड़े हुए हैं। गोजातिके प्रति हमारे इस अनादर एवं उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है । अन्य देशोंकी अपेक्षा हम भारतीयोंकी औसत आयु बहुत ही कम है और अन्य देशों भी तुलनामें हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अधिक संख्यामें मरते हैं। यही नहीं, अन्य लोगोंकी अपेक्षा इमलोगोंमें जीवट भी बहुत कम है। कहना न होगा कि दूध और दूधसे बने हुए पदार्थोंकी कमी ही हमारी इस शोचनीय अवस्थाका मुख्य हेतु है। इससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी जातिके स्वास्थ्य एवं आयु-मानके साथ गोधनका कितना धनिष्ठ सम्बन्ध है। अस्त,

हमारे शास्त्र कहते हैं कि गायसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है। दूसरे शब्दोंमें धार्मिक, आर्थिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक —सभी दृष्टियोंसे गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी है। पुराणोंमें लिखा है कि जगत्में सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई। वेदोंसे हमें अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है, वे हमारे ज्ञानके आदिस्रोत हैं। बे हमें देवताओंको प्रसन्न करनेकी विद्या—यज्ञा-ग्रष्टानका पाठ पढाते हैं। गीतामें भी कहा है—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ इष्टान् भोगान् हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्देत्तानप्रदायेभ्यो यो भुष्ट्कः स्तेन एव सः ॥ यज्ञशिष्टाश्चिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिव्विषैः । भुक्षते ते त्वचं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ अन्नाज्ञवित् भूतानि पर्जन्याद्गनसंभवः । यज्ञाज्ञवित पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवम् । यज्ञाज्ञवित पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं नाजुवर्तयतीह यः । अधायुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थं स जीवति ॥ (३।१०-१६)

''प्रजापित ब्रह्माजीने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि 'तुमलोग यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित मोग प्रदान करने-बाला हो । तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें । इस प्रकार निःस्वार्थ-मावसे एक दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याण-को प्राप्त हो जाओगे । यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम-लोगोंको बिना माँगे ही इच्छित मोग निश्चय ही देते रहेंगे।' इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं मोगता है, वह चोर ही है। यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे सुक्त हो जाते हैं और जो पापीलोग अपना शरीर पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यन्नसे होती है और यन्न विहित कमोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कम्समुदायको त् वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यन्नमें प्रतिष्ठित है। हे पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित स्रष्टिचकके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।"

ऊपरके वचनोंसे यह प्रकट होता है कि (१) यज्ञकी उत्पत्ति सृष्टिके प्रारम्भमें हुई और (२) यज्ञ हमारे अभ्यु-दय ( छौकिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस ( परम कल्याण ) दोनोंका साधन है। यज्ञसे हम जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक सुख-समृद्धि तथा ऐहिक एवं पारलौकिक भोग हमें देवताओं से प्राप्त होते हैं। देवता भगवान्की ही कलाएँ— भगवानुकी ही दिव्य चेतन विभूतियाँ हैं, जो मनुष्यों एवं मनुष्यों से निम्न स्तरके जीवोंकी छौकिक आवश्यकताओंको पर्ण करते हैं - हमारे लिये समयानुसार घाम, चाँदनी, वर्षा आदिकी व्यवस्था करके हमारे वनस्पतिवर्गका और उनके द्वारा हमारे जीवनका पोपण करते हैं। वे ही हमें रहनेके लिये पृथ्वी, इमारी प्यास बुझानेके लिये जल, इमारे भोजनको पकाने तथा हमारा शीतसे त्राण करनेके लिये अग्नि, साँस लेनेके लिये वायु तथा इधर-उधर धूमनेके लिये अवकाश प्रदान करते हैं। सारांश वे ही इस संसारचककी व्यवस्था करते हैं, जीवोंके कर्मोंकी देख-रेख तथा उनके अनुसार ग्राभा-ग्रभ फलभोगका विधान करते हैं तथा हमारे जीवन-मरणका नियमन करते हैं। इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने-इनका आशीर्वाद, सहानुभूति एवं सद्भाव प्राप्त करनेके लिये और आदान-प्रदानके सिद्धान्तको चालु रखनेके लिये - जो जगचकके परिचालनके लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है---यशानुष्ठानके द्वारा इनकी आराधना करना मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है । जबतक भारतमें यश-यागादिके द्वारा देवताओंकी आराधना होती थी, तबतक यह देश सुखी एवं समृद्ध था, समयपर यथेष्ट मात्रामें वर्षा होती थी तथा बाढ, भकम्प, दुष्काल एवं महामारी आदि दैवी संकटोंसे यह प्रायः मुक्त या । जबसे यज्ञ-यागादिकी प्रथा छप्तप्राय हो गयी, तभीसे यह देश अधिकाधिक दैवी प्रकोपोंका शिकार होने लगा है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञसे अभ्यदय एवं निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं। संसार-चक्रका परिचालन करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंकी प्रसन्नताद्वारा वह हमारी सख-समृद्धिका साधन बनता है और निष्कामभावसे केवल कर्तव्यबुद्धिपर्वक किये जानेपर वह भगवत्प्रीतिका सम्भादन कर भगवत्प्राप्ति अथवा मोक्षरूप जीवनके परम लक्ष्यकी प्राप्तिमें सहायक होता है। यही नहीं, यज्ञ-दान-तपरूप कर्मको भगवानने अवस्यकर्तेव्यः अनिवार्यं बताया है---(यज्ञदानतपः-कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् और यज्ञादिकी परम्पराका विच्छेद करनेवालेको पापी-अघाय कहकर उसकी गईणा की है। इस यज्ञचक्रको चलानेके लिये ही वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई है। वेदोंमें यज्ञानुष्ठानकी विधि बतायी गयी है-- 'कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि' एवं ब्राह्मणोंके द्वारा वह विधि सम्पन्न होती है। अग्निके द्वारा आहतियाँ देवताओं को पहुँचायी जाती हैं—'अग्निमखा हि देवा भवन्ति' और गौसे हमें देवताओंको अर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है। इसीलिये हमारे शास्त्रोंमें गौको 'हविदुंधा' (हवि देनेवाली) -कहा गया है। गोघत देवताओं का परम प्रिय हिव है और यज्ञके लिये भूमिको जोतकर तैयार करने एवं गेहूँ, चावल, जौ, तिल आदि इविष्यान पैदा करनेके लिये गो-संतति-बैलोंकी परम आवश्यकता है । यही नहीं, यज्ञभमिको परिष्कृति एवं ग्रुद्ध करनेके लिये उसे गोमुत्रसे छिडका जाता है और गोबरसे लीपा जाता है तथा गोबरके कंडोंसे यज्ञाग्निको प्रज्वलित किया जाता है। यज्ञानुष्ठानके पूर्व प्रत्येक यजमानको देहगुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना होता है और यह गायके दध, गायके दही, गायके घी, गोमत्र एवं गायके ही गोबरसे तैयार किया जाता है—इसीलिये इसे 'पञ्चगव्य' कहते हैं। इसके अतिरिक्त गायका दूध और उससे सबके स्वादिष्ट एवं पोषक तैयार होनेवाले पदार्थ आहार हैं । दूधमें पकाये हुए चावलको-जिसे आधुनिक भाषामें खीर कहते हैं - संस्कृतमें परमान्न (सर्वश्रेष्ठ भोजन ) कहा गया है और घीको इमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है-'आयुर्वे घुतम् ।' इतना ही नहीं, घुतरहित अन्नको इमारे शास्त्रोंमें अपवित्र कहा गया है। घी और चीनीसे युक्त खीरका भोजन ब्राह्मणोंके लिये विशेष तृप्तिकारक होता है और देवताओंको आहृति पहुँचानेके लिये हमारे यहाँ दो ही मार्ग माने गये हैं-अग्न और ब्राह्मणोंका मुख ।

बिल्क भगवान्ने तो कहा है कि मैं अभिके द्वारा यज्ञ में धीसे चूती हुई आहुतियोंका भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मणोंके मुखमें पड़ी हुई आहुतियोंसे संतुष्ट होता हूँ—

नाहं तथाधि यजमानहिविर्विताने .

इच्योतद्षृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन। यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं
तुष्टस्य मय्यवहितैनिजकमीपाकैः॥

(श्रीमद्भा० ३।१६।८)

तात्पर्य यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृप्तिके लिये तथा सर्वोपरि भगवत्प्रीतिके लिये भी गौकी परमोपयोगिता सिद्ध होती है।

भारत-जैसे कषिप्रधान देशमें आर्थिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व स्पष्ट ही है। जिन लोगोंने हमारे ग्रामीण जीवनका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन सबने एक स्वरसे हमारे जीवनके लिये गौकी परमावश्यकता बतायी है। गोधन ही हमारा प्रधान बल है। गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं रह सकते । अतः हमारे गोवंशका संख्या एवं गुणोंकी दृष्टिसे जो भयानक ह्रास हो रहा है, उसंका बहत शीघ्र प्रतीकार करना चाहिये और हमारी गौओंकी दशाको सधारने, उनकी नस्लकी उन्नति करने और उनका दुध बढ़ाने तथा इस प्रकार देशके दुग्धोत्पादनमें वृद्धि करनेका भी पूरा प्रयत्न करना चाहिये। गायों, बछडों एवं बैलोंका वध रोकने तथा उनपर किये जानेवाले अत्याचारोंको बंद करनेके लिये कानून बनाने होंगे और विधर्मियोंको भी गौकी परमोपयोगिता बतलाकर गोजातिके प्रति उनकी सहानुभूति एवं सद्भावका अर्जन करना चाहिये। जिस देशमें कभी दूध और दहीकी एक प्रकारसे नदियाँ बहती थीं; उस देशमें असली दूध मिलनेमें कठिनता हो रही है-यह कैशी विडम्बना है !

आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महस्वकम नहीं है। गाय-के दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पापोंका नाश होता है, गायके शरीरमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास माना गया है। गायके खुरोंसे उड़नेवाळी धूळि भी पवित्र मानी गयी है। महाभारतमें महिष च्यवन राजा नहुष्टसे कहते हैं—

भीं इस संसारमें गौओंके समान दूसरा कोई घन नहीं समझता। गौओंके नाम और गुणोंका कीर्तन करना-सुनना, गौओंका दान देना और उनका दर्शन करना—इनकी शास्त्रोंमें

बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण पापोंको दूर करके परमकत्याण देनेवाले हैं। गौएँ लक्ष्मीकी जड हैं, उनमें पापका लेश भी नहीं है: गौएँ ही मनुष्यको अन्न और देवताओं-को हविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और वषटकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली और उसका मख हैं। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहनेपर अमृत ही देती हैं। वे अमृतका आधार होती हैं। और सारा संसार अनके सामने मस्तक झकाता है। इस प्रध्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमें अग्निके समान हैं। वे महान तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको सख देनेवाली हैं। गौओंका समुदाय जहाँ निर्भयतापूर्वक बैठकर साँस छेता है, उस स्थानकी श्री बढ जाती है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएँ स्वर्गकी सीढी हैं, वे स्वर्गमें भी पूजी जाती हैं। गौएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । राजन् ! यह मैंने गौ-का माहातम्य बतलाया है, इसमें उनके गुणोंके एक अंशका दिग्दर्शन कराया गया है । गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। १%

ब्रह्माजी भी इन्द्रसे कहते हैं---

'गौओं को यज्ञका अङ्ग और साक्षात् यज्ञरूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र (बैल) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते और हत्य-कत्य-का भी काम चलता है; इन्हींसे दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएँ बड़ी पित्रत्र होती हैं और वैल भूख-प्यासका कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गोजाति अपने कर्मसे ऋृिपयों तथा प्रजाओंका पालन करती रहती है। उसके न्यवहारमें द्याठता या माया नहीं होती, वह सदा पित्रत्र कर्ममें लगी रहती है। 'ने

इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे गाय हमारे लिये बड़े ही आदर और प्रेमकी वस्तु है, हमें सब प्रकारसे उसकी रक्षा एवं उन्नतिके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये। हरि: ॐ तस्वत।

\* गोभिस्तुल्यं न पश्याभि धनं किञ्चिदिहाच्यत ॥ दर्शनं चापि पाथिंव । गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं कीर्तन गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोपु पाप्मा न विद्यते । प्रतिष्ठितौ । गावो यशस्य नेत्र्यो वै तथा यशस्य ता सुखन् ॥ स्वाहाकारवषट्कारौ नित्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । अमृतायतनं चैताः सर्वलोकन मस्कृताः ॥ गावो विह्नसमा भूवि। गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखपदाः॥ तेजसा मुच्चति निर्भयम् । विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ श्वासं गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः । गावः कामदुरो देव्यो नान्यत् किञ्चित् परं समृतम् ॥ इत्येततः गोप मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न

(अनुशासन० ५१। २६-३४)

+ यज्ञाङ्गं कथिता गावो वासव । पताभिश्च विना यज्ञी वर्तेत कथंचन ॥ धारयन्ति प्रजाश्चेव पयसा तथा । एतासां तनयाश्चापि कपियोगमपासते ॥ जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ पयो दिध पुण्याश्चेताः सुराधिप । वहन्ति विविधान् भारान् क्षुत्तृष्णापरिपीडिताः ॥ मुनीश्च प्रजाश्चैवापि कर्मणा । वासवाक्र्यवाहिन्यः कर्मणा सक्तेन च॥

(अनुशासन० ८३ । १७-२१)

# वेदोंमें गो-महिमा

( लेखक--पं० श्रीपाद टामोटर सातबलेकर )

गो-जीवन श्रीश्रीचोंडेजी महाराजके उद्योगसे रचे जानेवाले महान प्रत्थ 'गोजानकोप'के तीन विभाग होंग—

(१) वैदिक विभागः (२) मध्ययुगीन विभागः और (३) अर्वाचीन विभागः।

प्रथम वैदिक विभागके दो भाग होंग । एकमें वेदोंमं जो गो-विषयक ज्ञान है, वह संग्रहीत होगा । दूसरे भागमें स्मृति और पुराणोम जो इस विपयका ज्ञान है, वह प्रकाशित होगा ।

इस प्रथम विभागमें आनेवाले वेदके नाना विषयोंमेंसे जुनकर थोड़े-से विषय यहाँ दिये जाते हैं।

सभी लोग जानते हैं कि वेद यज्ञके लिये प्रकट हुए हैं। अतः यज्ञका वर्णन करते-करते वेदमन्त्रोंमें गौके सम्बन्धका जो-जो ज्ञान आया है, उसे संग्रहीत करना आवश्यक है। चारों वेदोंमें मिलाकर गो-देवतापरक स्वतन्त्र दस-बारह एक हैं; इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवताओं के स्कॉमें भी सहस्त्रों मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें गो-विषयक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन है। यह सब वर्णन इस वैदिक विभागमें संग्रहीत है और वही संक्षेपने इस लेखनें भी दिया गया है। अ

इस टेखमें वर्णित विषयों में सर्वप्रथम विषय है— गायका वध न कर ।' इसमें ऐसे अनेकों वचन आये हैं, जिनमें गौकी अवध्यता सिद्ध होती है। सबसे विशेष वात तो यह है कि वेदों में गौकों नाम ही 'अष्ट्या' है, जिसका अर्थ है— अवध्य। इसके आगे एक मन्त्रद्वारा 'मूढ़ों के यह का उल्लेख किया गया है। इस मन्त्रमें स्पष्टल्पसे यह वताया गया है कि मूढ़ों के यहमें ही गो-चध होता है। अर्थात् जो मूढ़ नहीं हैं, वे यहमें गो-मांसका हवन कदापि नहीं करेंगे।

जिनके मनमें यह शङ्का है कि वैदिक यज्ञों में गो-वध होता था, उन्हें इस मन्त्रका विशेषरूपसे मनन करना चाहिये। आगे गोंका विश्वरूप बताया गया है। इसमें पृथ्वीसे लेकर द्युलोकपर्यन्त जितने पदार्थ हैं, उनकी 'गों' मंजा बतायी गयी है। मम्पूर्ण विश्व गो-रूप ही है। गौंका वैदिक कालमें इतना माहास्म्य सिद्ध हो चुका था। आगे बताया गया है कि तपसे और यज्ञसे साधककी उन्नति होती है। अन्तमें वह 'गो-रूप' बनता है। स्वर्गने यह स्थान बहुत ऊँचा है, इस विषयमें ताण्ड्य-महाब्राह्मणका बचन देखना चाहिये।

इसके आगे यूरोपकी सभी भाषाओं में 'गो' शब्दका समावंश है और किम भाषामें वह किस रूपमें है—यह वताया गया है। इससे 'गो' शब्दने सभी भाषाओं के पहनाव पहने हैं, वह सिद्ध होता है। आगे वेदकी 'छप्त-तिद्धत-प्रक्रिया' का महत्त्वपूर्ण विषय है। वैदिक भाषाके विलक्षण प्रयोग हैं और उनको यथावत जानना चाहिये, यह बात इससे सिद्ध होती है। सरल शब्दार्थ भिन्न दीखता है और उसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता है।

आगे क्रमदाः अनेक विषय संक्षेपसे दिये गये हैं, उनका विवरण विधय-सूचीसे समझमें आ जायगा ।

### विषय-सूची

(१) गायका वध न कर। शस्त्र गौसे दूर रहे। शस्त्र गौकी रक्षा करे। गो-माताकी सेवा । गौ माता है । गो वध एवं ताडनाके अयोग्य है। गो-वध-कर्ताको वध-दण्ड । गायको लात मारना दण्डनीय है । 'अब्न्या गौ' ( अवध्य गाय ) । शस्त्र गायके दकड़े कर सकता है। मढोंका यह । गौका विश्वरूप। दानके योग्य तीन गौऍ। 'गो' का यौगिक अर्थ । चलोकवाची गौ। अन्तरिक्षवाची गौ । भुलोकवाची गौ।

भ गोज्ञानकोष'के लिये जो बड़ा लेख लिखा गया था, यह उसीका संक्षेप है। पूरा लेख गोज्ञानकोष'में प्रकाशित होगा।

भों शब्दके अन्यान्य भाषाओं में प्रयोग ।

- (२) वेदकी छप्त-तद्धित-प्रक्रिया।
- (२) अर्थ श्रुत (विद्या नारा । (३) कत्याण करनेवाली गौ । दस धेनुओंसे इन्द्रको मोल लेना । गाय सम्पत्तिका घर है । साठ हजार गायोंके झुंडरूप धन । दहीके घड़े घरमें हों । धीसे भरा घड़ा लाओं और अतिथिको घी परेसो ।

हृदयरोग और पाण्डरोगको गौके दूधमे दूर करो।

- (४) वशा गौ।
  गौका दान कीन छ ?
  गौका महोत्सव।
  वसु, रुद्र एवं आदित्य गौका दूध पीते हैं।
  गौका दान।
  गौको कष्ट देना उचित नहीं है।
  क्या वशा गौ वन्ध्या है?
  किस गौका दान हो ?
  गौका दान न करनेसे हान।
- (५) गौको दुधारू बनाना। वन्थ्या गोको बच्चा देनेवाली बनाना।

ब्राह्मणकी गौ ।

- (६) गौका दान । गौओंका दाता इन्द्र । २० से लेकर ६०००० तक गायोंका दान । गायोंके झुंडोंका दान । गायोंके दानकी प्रथा । God = गो+द (गो-दाता) ।
- (७) गौके दूधके साथ मोमरस मिलाना। गौके दहीके साथ सोमरस मिलाना। सोम गौकोंके पास दौड़ता है। सोम गौका रूप धारण करता है। सोमरसमें अनेक गौजोंके दूधका मिश्रण।
- (८) भौ वीरोंकी माता है।

  उत्तम वीर-संतान देनेवाली भौ।

  गौको न बेचो।

  गौके हितार्थ लड़नेवाले नीरोंकी कभी निन्दा नहीं होती।

  गायें चुरानेवाला पणि और छुड़ानेवाला इन्द्र।

  गायें चुरानेवाला बल नामक असुर।

पद-चिह्नोंसे गौओंकी खोज । मातृभूमिमें गौओंका निवास । गौएँ जौकी धास पाकर प्रसन्न होती हैं ।

- (९) गोचरभूमि । गौओंको पर्वतपर चराना । गौओंको पानी पिलाना । गौको घास और पानी शुद्ध मिलं । नदियोंका पानी पीनेवाली गौएँ ! गौओंके लिये जलपानका सन्दर स्थान ।
- (१०) गौको नमस्कार ।
  गौकी सेवा करो ।
  किसान गाय-बैलको गायनसं मन्तुष्ट करता है ।
  गौओंको सन्तुष्ट करो ।
  कुशल हाथसे गौओंका दोहन हो ।
  बहुत दूध देनेवाली गौ ।
  सुखसं दुहनेयोग्य नित्यवत्सा धेनु ।
  दिनमें तीन बार दोहन ।
  उत्तरोत्तर गायका दूध बढ़े ।
  गौएँ नीरोग हों ।
  पर्वतप्र गौओंका चरना ।
  गौओंको उत्तम वायु, घास और जल मिलं ।
- (११) वृतका हवन—रोग-जन्तुओंका नादा ! तीन वर्षोतक गायके बीका हवन । वीमें डुबोयी हुई लाजाओंका हवन । वीमें भिगोये हवनीय द्रव्य ।
- (१२) अमृतके समान दूध देनेवाली गाय :

  भूमि और ओपधियोंका रम ही दूध है :

  गोस्वामी, ग्वाले और गौओंका परसार प्रेम !

  गौके दूधका भरपूर उपयोग करो !

  माँडके वीयका प्रभाव !

  दूधमें बढ़ो !

  गौ प्रेमका प्रतीक है !

  गौओंका सामर्थ्य स्वराज्यके अनुकूल है !

  धीका काजल स्त्रियाँ आँखोंमें आँजती हैं ।

  गायका दूध दुष्ट न पीये !

उपर्शुक्त विपयोंमेंसे कुछ विषयोंपर वैदिक मन्त्र अर्थः सहित नीचे दिये जाते हैं---

### गायका वध न कर

माता रुद्राणां दुहिता वस्नां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥

( ऋग्वेद ८ । १०१ । १५ )

गौ शत्रुओंको रुलानेवाले वीर मरुतोंकी माता, वसुओंकी कत्या, अदितिके पुत्रोंकी बहिन और अमृतका तो मानो केन्द्र ही है। इसलिये मैं विवेकी मनुष्योंसे घोषणापूर्वक कहता हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गौका वध न करो।

### गो-माताओंकी सेवा

इन्द्रं मित्रं वरुणमित्रमूतये

मारुतं शर्धो अदितिं हिवामहे।

रथं न दुर्गोद् वसवः सुदानवो

विश्वसान्नो अंहसो निष्पिपर्तन॥

(ऋग्वेद १।१०६।१)

अपनी रक्षाके लिये हम इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्निको, मरुतोंके बलको और अवध्य गौको बुलाते हैं; बुरे मार्गसे लोग जिस प्रकार रथको सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार अच्छे दानी और सुन्वपूर्वक बसानेवाले ये सभी देवतागण हमें सब प्रकारके पापोंसे सुरक्षित रखें।

इस मन्त्रमें अन्य देवताओं के साथ गौकी भी देवतारूपसे प्रार्थना की गयी है।

### गोवध-कर्ताको वध-दण्ड

(१) यदि नो गां हंसि यद्यक्तं यदि प्रवम्। तंत्वा सीसेन विष्यामी यथा नोऽसो अवीरहा॥

(अथर्व०१।१६।४)

बिंदि तू हमारी गों, बोड़े तथा पुरुषकी हत्या करता है तो हम सीसेकी गोलीसे तुझे वींध देंगे, जिससे तू हमारे वीरोंका वध न कर सके।

(२) श्रुधे यो गां विकृत्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्। (काण्व०३४।१८) जो गाय काटनेवालेके पास भीख माँगनेके लिये उपस्थित होता है, उसे भूखके अर्पण करो अर्थात् भूखों मरने दो। दूसरे शब्दोंमें गोवध करनेवालेसे जो भीख माँगता है, वह भी भूखों मरे। भीख माँगनेवाला भी गोघातकके घर भीख माँगने न जाय, भले ही वह भूखों मर जाय। गोवध-कर्ताके ऊपर वैदिक कालमें इतना कड़ा सामाजिक दण्ड रक्खा गया था।

### गायको लात मारना दण्डनीय है

यश्च गां पदा स्फुरित प्रत्यङ् सूर्यं च मेहिति। तस्य वृश्चामि ते मूळं न च्छायां करवोपरम्॥

(अथर्वे० १३। १। ५६)

जा गायको पैरसे ठुकराता है तथा सूर्यके सम्मुख मूत्रोत्सर्ग करता है, उस पुरुषको में जड़मूळसे काट गिराता हूँ। उसके पश्चात् तू अपनी छाया यहाँ नहीं करेगा।

### अध्न्या गौ

बैदिक वाद्धायमें १३७ बार 'अव्न्या' पदका प्रयोग हुआ है। तैत्तिरीयोंके पाठमें 'अव्नियाः' पद है। यह केवल बोलनेका ढंग है। अर्थकी दृष्टिसे दोनों पदोंका भाव एक ही है। जब गौका नाम ही 'अव्न्या' है, तब गौका वध सर्वथा निषिद्ध है—यह बात वैदिक वाड्मयसे निश्चित होती है।

### मूढ़ोंका यज्ञ

सुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरङ्गेः पुरुधायजन्त । य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तिमिहेह ब्रवः ॥ (अथर्वे० ७। ५। ५)

मृद् याजक कुत्तेके मांससे यजन करते हैं तथा गौके अवयवोंसे भी यजन करते हैं।

इस मन्त्रके द्वारा गो-मांसका हवन करनेवालोंको मूढ---अज्ञानी बताया गया है।

### ंगौका विश्वरूप

अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमिदितिर्जीनित्वम्॥ (ऋग्वेद १।८९।१०)

अदिति ही युलोक है, अदिति ही अन्तरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र है, अदिति

<sup>\* &#</sup>x27;अदिति' पदके दो अर्थ हैं—(१) 'दिति'का अर्थ है दुकड़े-दुकड़े करना, काटना; अतः 'अदिति' वह है, जो दुकड़े करने योग्य अर्थात् ब्लिंसनीय न हो। 'अदिति'का दूसरा अर्थ (अदनात् अदितिः) है—मक्षण करनेयोग्य दूध, दही, मक्खन, घी आदि देनेवाली तथा बैलको जन्म देकर उसके द्वारा कृषिसे भ्रान्य आदि उत्पन्न करानेवाली। ये दोनों ही अर्थ यहाँ लिये जा सकते हैं।

ही सारे देवता हैं; '''अदिति ही अतीतकाळीन वस्तुसमूह है और भविष्यमें होनेवाला सब कुछ भी अदिति ही है।

### गौकी जातियाँ

त्रीणि वे वशाजातानि विकिती सूतवशा वशा । ताः प्र यच्छेद् ब्रह्मभ्यः सोऽनावस्कः प्रजापती ॥

(अथर्व०१२।४।४७)

गौंओंकी तीन जान्नियाँ हैं—(१) विलिसी (जिसका शरीर ऐसा चिकना रहता है मानो उसे घी लगाया गया हो), (२) स्तवशा (सेवकके सामने रहनेपर ही जो कशमें ग्हती है) और (३) वशा (जो सबके वशमें ग्हती है)।

ये तीनों प्रकारकी गायें ब्राह्मणको देनेयोग्य हैं।

इसी (अथर्व०१२।४) स्कमें गौके तीन नाम और आये हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (४) अ-वशा≔जो कभी वशमें नहीं रहती, सदा उछल-कूद मचाती रहती है, न किमीको दूध निकालने देती है (अ०१२।४।४२)।
- (५) भीमा, भीमतमा≕जो देखनेमें तथा बर्तावमें भी भयानक हो (अ०१२।४।४१,४८)।
- (६) वशानां वशतमा=सीधी गायोंमें भी सबसे सीधी। यह गौ बहुत दूध देती है, दिनमें अनेक बार दूध देती है (अ०१२।४।४२)। कामधेनु भी इसीका नाम है; जो इच्छानुसार दूध दे, वही कामधेनु है। इनमें (४) और (५) दानके अयोग्य हैं और शेष दानके योग्य हैं।

### 'गो'का यौगिक अर्थ

'गच्छित इति गौं'=जो चलती है, गितशील है, वही गौ है। सम्पूर्ण विश्व गितशील है, इसीलिये संसारको संसारकक कहते हैं। इस अर्थमें सम्पूर्ण विश्व ही गौ हैं। इस प्रकार ऊपरके मन्त्रोंमें जो गौकी विश्वरूपता बतायी गयी थी, वही इस यौगिक अर्थमें भी सिद्ध होती है। अब विश्वकं अन्तर्गत पदार्थोंका बाचक 'गो' शब्द है, इस विषयमें कुछ प्रमाण दिये जाते हैं।

निषण्ड नामक वैदिक कोषमें खग, द्युलोक तथा आदित्य-के जो ६ नाम दिये हैं, उनमें एक 'गौः' भी है--

स्तः । प्रिक्षः । नाकः । गौः । विष्टप् । नमः । य छः पद युलोकके तथा सूर्यके वाचक हैं । इस प्रकार 'गो'का अर्थ म्वर्गलोक, युलोक और सूर्य हुआ । सूर्यकी किरणें तथा अन्य सभी प्रकाशोंकी किरणें भी गो-पदवाच्य हैं। निघण्टु १।५ में किरण-वाचक पंद्रह शब्द दिये हैं, जिनमें 'गो' भी है। इस प्रकार गौका अर्थ किरण भी होता है। प्रकाशकी किरणें सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं, इसिलये भी गौ सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त है—एसा कहा जा सकता है। इसी प्रकार नक्षत्रोंका नाम भी गों है, क्योंकि उनमें गित है और उनकी किरणें भी चारों ओर फैलनी हैं। इस तरह 'गो' शब्द शुटोक एवं उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण पदार्थोंका वाचक है।

### अन्तरिक्षलोकवाची गौ

अन्तरिक्षलोकका नाम भी गौ है। (ऋग्वेद १।८९। १०) तथा अन्तिग्क्षिलोकमे ग्हनेवाले पदार्थोको भी गौ। कहते हैं।

ंमो ( चन्द्रमा )ऽपि गोंहच्यते । सुपुम्नः सूर्य्यव्यम् श्चन्द्रमा गन्धर्वः'।( निरुक्त २।५।६;४।४।२४)। चन्द्रमाका नाम गो हे। 'सर्वेऽपि रञ्मयो गाव उच्यन्ते' ( निरुक्त २।१।७ )—सब प्रकारकी किरणें 'गो' शब्दमें बोधित होती हैं। चन्द्रमाकी किरणोंको भी 'गों' कहते हैं। बिजली भी गो-पदसे वोधित होती है।

### भूलोकवाची गौ

निचण्डु १। १ में प्रारम्भमें ही पृथ्वीवाचक २१ वेंदिक नाम दिये हैं, इनमें एक भो भी है। पृथ्वीवाचक भो । जब्द प्रसिद्ध ही है—

'गोरिति पृथिव्या नामधेयं यदस्यां भूतानि गच्छन्ति।' ् (निरुक्त २ । १ । १ )

अर्थात् 'गो' शब्द पृथ्वीका वाचक है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं गित्युक्त है और सब प्राणी इस पृथ्वीपर चलते हैं। इस कारण भूमिको 'गो' कहते हैं। इस्त्रियोंका नाम भी 'गो' है। शरीरके बाल भी 'गो' कहे जाने हैं। वाणी, शब्द वाक्य एवं वक्तुत्व भी 'गो' पदम वंधित होते हैं (निधण्डु १।११)। हीरा, रक, सुवर्ण आदि खनिज पदार्थोंको भी 'गो' कहते हैं, क्योंकि वे 'गो' नामक पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं। इसी तरह भूमिसे उत्पन्न होनेके कारण घान्य, वृक्ष, वनस्पति आदि भी 'गो' कह जात हैं। दिशासूचक यन्त्र भी इसी सम्बन्धसे 'गो' कहा जाता है। जिस तरह 'गो'से उत्पन्न दूध, दही, छाछ, मक्त्वन आदि

सभी पदार्थ 'गो' ही कहे जाते हैं, उनी तरह भृमिरूपी गौसे उसक सभी पदार्थ भी 'गो' कहलाते हैं।

निषण्ड १ । १६ में किंग, स्ताता, गायक आदिकं तेरह नाम दिये हैं । इनमें 'गो' भी एक है । भूमिसे उत्पन्न होनेके कारण सोम, ऋपभ, ओषिंश, रोहिणी, चण्डिका—यं सब बनस्पतियाँ भी 'गों' नामसे पुकारी गयी हैं । 'गोंपींथ' का अर्थ सोमरस-पान है ( ऋग्वेद १ । १९ । १ ) । 'गों' शब्दसे महापद्म संख्याका भी बोच होता है । इस विपयमें ताण्डय-महाब्राह्मणका बचन ( अ० १७, खण्ड १४, ब० २) देखिये ।

### 'गो' शब्दके अन्यान्य भाषाओंमें रूप

(१) प्राचीन इँगुल्शि (Anglo-Saxon) Cu क

(२) प्राचीन फ्रीजियन Ku क

(३) प्राचीन सैक्सन Co को

(४) सध्यकालीन डच Koe कोए

(५) डच

Koe केए

(६) निम्न जर्मन Ko को

(७) प्राचीन उच जर्मन Chuo चुओ, कुओ

(८) मध्यकालीन उच्च जर्मन Kuo कुओ

(९) जर्मन

Kuh কু:

(१०) आइसलैंडियन Kyr क्यर (द्वितीया कु)

(११) स्वेडिश I

Ko को

(१२) डैनिश Koe को

(१३) मूलट्युटैनिक Kowz, Koz, काउज़, कोज़

(१४) आर्थन Gwous गौः (द्वि० Gwom गाम्)

(१५) संस्कृत गौः, गां, गां

(१६) जर्मन Bous, Bof, Bo वौस्, बोफ, वो

उपर्युक्त तालिकासे स्पष्ट हो जाता है कि 'गो' शब्द ही संस्कृत अथवा वैदिक भाषासे अन्यान्य भाषाओं में गया और उन लोगोंके भ्रष्ट उच्चारण तथा लिपिकी अग्रुद्धताके कारण उसके ये विगड़े रूप अब भी उन भाषाओं में मिलते हैं।

### वेदकी छप्त-तद्भित-प्रक्रिया

बेदोंमें तद्धित प्रत्ययके न होनेपर भी तद्धित प्रत्ययका अर्थ केवल मूल पदसे व्यक्त होता है । इसका अनुसन्धान न रहनेसे अर्थका अनर्थ प्रतीत होने लगता है । इसलिये इस प्रक्रियाका विचार करना यहाँ आवश्यक हैं । प्रथमतः तद्धित प्रत्ययका स्वरूप देखिये— गो=गाय ( मूल शब्द ) गव्य ( तद्भित प्रत्ययसे बना शब्द ) =गायसे उत्पन्न होनेवाळे पदार्थ

---जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन, धी, गांवर, गांमूत्र, गोर्च्म आदि ।

बरन्तु वेदीमें केवल 'गो' शब्दसं ही गव्यका अर्थ व्यक्त होता है, इसलिये वेदोंमें 'ग्नो' शब्दका प्रयोग गव्य पदार्थोंके अर्थमें भी होता है। केवल 'गो' शब्दका ही क्यों — अन्य सभी शब्दोंका इस प्रकार लाक्षणिक अर्थमें प्रयोग होता है। इस विषयमें निरुक्तकार श्रीयास्काचार्य कहते हैं—

'अधाप्यस्यां तिहानेन क्रत्सवन्निगमा भवन्ति।'

यथा--

'गोभिः श्रीणीन मत्सरम् ।' (ऋषेद ९।४६।४)

'गो-दुग्धके नाथ (गोभिः) मत्मरनामक सोमरसको पकाये।'

वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद् गौस्ततो बयः प्रपतान् प्रवादः । ( ऋग्वेद १०। २७। २२)

'प्रत्येक धनुषपर तनी हुई डोरी (गौः) रहती है, जो शब्द करती है। उससे मानवोंके जीवनको खानेवालं पङ्ख लगे हुए बाण (वयः प्रपतान्) फेंके जाते हैं।'

इस मन्त्रमें छप्त-तिद्धित-प्रक्रियाके तीन उदाहरण हैं-

- (१) गौ:= ज्या,धनुषकी डोगी, जो गो-चर्मकी ताँतकी वनती है।
- (२) बुक्ष=धनुषः, जो किसी बुक्षकी लक्ष्मका बनता है।
  - (३) वयः=पक्षीके पङ्खा।

निरुक्तकारने छुत-तिद्धत-प्रक्रियाके इस प्रकारके और भी कई उदाहरण दिये हैं।

### कल्याण करनेवाली गौएँ

आ गावो अग्मन्तुत भद्रमक्रन्स्तीदन्तु गोष्ठे रणयन्स्वस्मे । प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरूपसो बुहानाः ॥ (ऋग्वेद ६।२८।१; अथर्वै०४।२१।१)

गोंऍ आ गयी हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है। वे गौएँ गोशालाओंमें बैठें तथा हमें सुख दें; यहाँ उन्मम बच्चोंगे युक्त एव अनेक रूपवाली हों। वे इन्द्रके लिये उषः-कालके पूर्व दुध देनेवाली बनें।

उपर्युक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि गौएँ मनुष्योंका सब प्रकारसे कल्याण करती हैं।

### दहीके घड़े घरमें हों

एमां कुमारस्तरुण आ वस्तो जगता सह। एमां परिस्तृतः कुम्भ आ दश्नः कलशैरगुः॥ (अथर्व०३।१२।७)

'इस घरके समीप बालक आवे, युवक आवे, चलनेवालों-के साथ बछड़ा भी आवे। इसके पाम मीटे रममें भरा घड़ा दहीके घड़ोंके साथ आ जाय।'

उपर्युक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि वैदिककालीन ग्रहस्थें। के यहाँ इतना दूध-दही होता था कि वह बड़े-बड़े मटकोंमें भरकर रक्खा जाता था।

# धीसे भरा घड़ा लाओ और उसीसे घी परोसो पूर्णं नारि प्र भर कुम्भमेतं चृतस्य धाराममृतेन सम्भृताम् । इमां पातृनमृतेना समङ्घीष्टापूर्तमिभ रक्षात्येनाम् ॥ (अधर्वं ०३ । १२ । ८)

'हे ललने ! इस भरे हुए घड़ेको और अमृतसे पूर्ण धीकी घाराको अच्छी तब्ह भरकर ला और पीनेवालोंको अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे । यज्ञ तथा अन्नतान इस घर-की रक्षा करते हैं।

जपरके मन्त्रमें घीको घड़ोंसे परोसनेका वर्णन है । इससे उस समय घीकी प्रचुरता सिद्ध होती है ।

### हृदयरोग और पाण्डुरोग लाल रंगकी गौके दूधसे दूर करो

अनु सूर्यमुद्यतां हृद्योतो हिरमा च ते। गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि॥ (अथर्व०१।२२।१)

'सूर्योदयकें होते ही तेरा हृदयदाही रोग और पाण्डुरोग दूर हो जायँ: लाल वर्णकी गौके रंगसे तुझे हम घेरे रखते हैं।'

उपर्युक्त मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि लाल रंगकी धेनु-के दूध, दही और घी आदिके सेवनसे हृद्रोग तथा पाण्डुरोग दूर होते हैं।

### वशा गों

शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । ये देवाम्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ (अथर्व०२०।१०।५)

'इम गौके पीछे मौ ग्वाले, सौ दुहनेवाले तथा सौ मनुष्य दुग्ध-पात्र लिये खड़े हैं। जो देवता गौके द्वारा जीवन धारण करते हैं, उनमेंसे प्रत्येक इम वशा गौको जानता है।'

वैदिक कालमें बड़े-बड़े गो-महोत्सव होते थे, जिनमें श्रेष्ठ गौकें पीछे मौ ग्वाले, सौ दुहनेवाले एवं मौ मनुष्य दुग्धपात्र लिये चलते थे। प्रचुर दूध देनेवाली गौओंका उम ममय इस रूपमें सम्मान होता था।

उपर्युक्त मन्त्रमे यह सिद्ध होता है कि वदा गौंका अर्थ वन्ध्या गौ नहीं है । यदि 'वदा'का प्रयोग वन्ध्याके अर्थ-में होता तो उसके साथ सौ दुइनेवालोंके चलनेका कोई अर्थ न होता।

### वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्चये। ते वै ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते॥

(अथर्व०१०।१०।३१)

ंजो साध्य और वसु नामके देवता हैं, वे वदा गौका दूध पीकर स्वर्गधामके परमोच्च स्थानमें उसके दूधकी पूजा करते हैं। गौके दूधकी स्वर्गमें भी प्रतिष्ठा होती है। स्वर्गधाममें सब देवता बैठकर जब बातें करते हैं; तब वे गौके दूधका ही वर्णन करते हैं।

इस मन्त्रमें भी बद्याका अर्थ दुःशासः गाय ही होता है। बन्ध्या नहीं।

ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्वा सर्वा<sup>र</sup> ह्योकान्समञ्जुते । ऋतं ह्यस्यामार्पितमपि ब्रह्माऽश्रो तपः॥ (अथर्व०१०।१०।३३)

'ब्रह्मज्ञानियोंको ब्या गाय देनेस नम्पूर्ण श्रेष्ट क्रोकोंकी प्राप्ति होती हैं; क्योंकि सत्य, यज्ञ, ज्ञान, बेट और तप---य मब इस गौमें रहते हैं अर्थात् इस गौके दानसे दाताको इन सबकी प्राप्ति होती हैं।'

वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत। वशेदं सर्वमभवद् यावत् सुर्यो विपञ्यति॥

( अथर्वे० १०। १०। ३४ )

'बशा गीके आश्रयसे देव और मानव भी उदर-पोषण

करते हैं । जहाँनक सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँतकके क्षेत्रमें जो कुछ भी है, वह सब वशा गौ ही बनी है अर्थात् वशा गौके आधार ही सब कुछ चल रहा है।

यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते। लक्ष्म- कुर्वे इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वम्॥ (अथर्व०१२।४।६)

'जो गौंके दोनों कानोंको चिह्न करनेके लिये खोदता है, ऐसा समझो कि वह देवताओंके शरीरको ही खोदता है। जो चिह्न करनेके विचारसे ऐसा करता है, वह अपने धनको श्लीण करता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि जिससे गौको कष्ट हो, ऐमा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये । गौको सर्वदा आनन्दमम और प्रसन्न रखना चाहिये।

यदस्या गोपतो सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्। तनः कुमारा म्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात्॥ (अथर्व०१२।४।८)

'जब इस गौंके ग्वालेके साथ रहते हुए कोआ उसके रोओंको नोंचता है, तो उसकी इस बेपग्वाहीके कारण उसके लड़के मर जाते हैं और उसे क्षयरोग घेर लेता है।'

ऊपरके मन्त्रसे स्पष्ट है कि गोका पालन बड़ी दक्षतासे करना चाहिये। गौको किसी तग्हका भी कष्ट न पहुँचे, इसका ध्यान गोपालको सदा रखना चाहिये।

यदस्याः परुपूछनं शक्तृद् दासी समस्यति । तपोऽपरूपं जायते तसाद्व्येष्यदेनसः ॥ (अथर्व०१२।४।९)

'जय दार्सा इस गौकें मूत्र और गोबरको बेपरवाहीसे इधर-उधर बिखेर देती है तो इसके दण्डरूपमें उसे विरूप सन्तान उत्पन्न होती है; क्योंकि उस पापसे छुटकारा नहीं है।'

वैदिक काल्से ही गोबर और गोमूत्र इतने पिवत्र और उपयोगी माने जाते हैं कि उन्हें बेपरवाहीसे फेंक देना— उचित काममें न लेना पाप माना गया है।

### किस गौका दान नहीं करना चाहिये ?

जो गों बहुत दूध न देती हो, बृद्ध हो गयी हो अथवा कष्ट देनेवाळी हो, ऐसी गौंका दान नहीं देना चाहिये। . (अथर्व०१२।४।३) विना मींगकी बूढ़ी गायको दानमें देनेसे दाताके मम्पूर्ण भोग नष्ट हो जाते हैं। लॅंगड़ी-त्रूली गौका दान करनेसे दाता-का अधःपतन होता है।

अत्यन्त कुरा गौका दान देनेसे घर-बार नष्ट होते हैं तथा कानी गौका दान देनेसे वड़ी हानि होती है। कठोपनिपद्-में भी कहा है—

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। अनन्दा नाम ते छोकास्तान् स गच्छति ता ददत्॥ (१।१।३)

'जो गौएँ पानी नहीं पी सकतीं, घास नहीं चवा सकतीं, जिनकी इन्द्रियाँ क्षीण हो गयी हैं (जो दूध नहीं देतीं)—— ऐसी गौका दान करनेवाला सुखहीन लोकोंको प्राप्त करता है।'

गोदानकी वेदोंमें बड़ी महिमा गायी गयी है और दान न करनेमें हानि बतायी गयी है ।

### त्राह्मणकी गौ

त्राह्मणकी गौके विषयमें अथर्ववेदके कुछ स्क्रीमें ऐसे वचन मिलते हैं, जो संदेह उत्पन्न करनेवाले हैं। अतः उनके सम्बन्धमें विशेष विचार करना आवश्यक है। उन वचनोंमें गौको काटने, पकाने और खानेका भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

उदाहरणकै लिये--

हे नृपते देवास्तुभ्यमेताम् अत्तवे न अद्दुः। हे राजन्य ब्राह्मणस्य गां मा जिघित्सः॥ (अथर्व०५।१८।१)

्रेह राजन् ! देवताओंने तुम्हें ये गायें खानेको नहीं दी हैं । हे क्षत्रियशिगेमणे ! ब्राह्मणकी गौको खा जानेकी इच्छा न करो।

वेदोंमें केवल गौकं ही सम्बन्धमें नहीं ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें भी ऐसे वचन मिलते हैं, जिनसे भाव न समझनेपर सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि क्षत्रियलोग ब्राह्मणोंको ही काटकर उनका मांस पकाकर खा जाते थे!

उदाहरणके लिये देखिये---

'यो ब्राह्मणमन्नं मन्यते' (५।१८।४)

'जो ब्राह्मणको खानेयोग्य मानता है।'

परन्तु ऐसा अनुमान करना सर्वथा असंगत है, अतः यहाँ आलक्कारिक भाव स्वीकार करना चाहिये । ब्राह्मणको लूटकर उसके धनका उपभोग अन्यायी क्षांत्रय सहल ही कर सकता है: यही ब्राह्मणको खा जाना है।

भ्राह्मणं हिनस्ति, ब्राह्मणं जिघित्तिति आदि प्रयोग भी इसी अर्थके दोतक हैं। श्रित्रमके क्रिये यह कदापि उचित नहीं कि बह ब्राह्मणको छूटे और उसके धनका स्वयं प्रथमेग करे।

राजा विश्वामित्रने विसष्ठका आश्रम छ्टोका प्रयत्न किया था। कार्तवीर्यने जमदिमका आश्रम छ्टा था। इसी तरह अन्यान्य राजाओंने भी किया था। यही ब्राह्मणोंकी हिंसा है। ब्राह्मणोंकी आश्रम बड़े समृद्ध—धन-धान्यैश्वर्यपूर्ण होते थे। इसिलये उन्मत्त क्षत्रिय उन आश्रमोंको छ्ट लिया करते थे और उस धनका उपभोग स्वयं करते थे। परन्तु ऐसा करनेवाले अत्रियोंका नाग होता था।

अथर्ववेदमें आता है—
'बाह्मणस्य गौरनाद्या'
'बाह्मणकी गौ भक्षणके अयोग्य है।'

वहाँ यह प्रश्न होता है कि गोमात्रकी अवध्यता 'अध्न्या' शब्द से सिद्ध हो चुकी है। किर यहाँ कैवल ब्राह्मणकी गौको भक्षणके अयोग्य क्यों कहा ! इस शङ्काका उत्तर यह है कि 'अध्या' शब्द में गौकं वधका निषेध होनेपर भी ब्राह्मणकी गौको पकड़कर उसका पालन करने हुए उसका दृध-दही आदि खानेका निषेध 'अन्त्या' शब्द से नहीं होता। इमीलियं ब्राह्मणकी गौके दूध आदिको काममें लेनेका भी निषेध 'अनाशांश शब्द में किया गया है। क्षत्रिय अपने बलसे ब्राह्मणकी गौको न छीनें न उसका बध करें, न उसके दूध आदिका उपभोग करें। इस तरह क्षत्रियादि अन्य वर्णोंके लिये ब्राह्मणकी गौको किसी भी प्रकारमे उपभोग वर्जित है—यही बात उष्येक वस्त्र स्वाह्मण कही गयी है।

अस्तु, यहाँ 'ब्राह्मणस्य गौरनाया' इस वचनका तात्पर्यं यही समझना चाहिये कि ब्राह्मणकी गौका कोई भी पदार्थं अन्य वणोंद्वारा उपभोगक योग्य नहीं होता । इस प्रकार 'गो' शब्दके साथ भक्षण आदि कियाओंका जहाँ-जहाँ इन स्क्लोंमें प्रयोग हुआ है, वहाँ-वहाँ भक्षण आदि कियाओंका कर्म गौ न मानकर गो-सम्बन्धी पदार्थोंको मानना चाहिये । वास्तवमें यही सत्य है—ऐमा भाव मान छेनेपर गोंकी अवध्यता सर्वदा सुरक्षित रह जाती है और 'वदतो व्याधात' देखे भी कर्ही नहीं आता । इन सब

मूक्तोंमें ब्राह्मण और गौका वध करने, उसको काटने, पकाने, खाने आदिके जो-जो पद आये हैं, उन सबका प्रयोग आलङ्कारिक अर्थमें हुआ हैं—एसा जानना चाहिये। आजकळ भी आलङ्कारिक भाषामें कहते हैं 'रुस जर्मनीको खा गया।' बैमे ही इन पदोंके मम्बन्धमें भी जानना चाहिये। गौ सर्वथा अवध्य है—यह ममझकर ही उन पदोंका अर्थ करना चाहिये।

### गौको दुधारू बनाना

नक्षज्ञासत्याभ्यां परिज्ञानं सुखं रथम्।
नक्षन्धेतुं सबर्ध्वाम्॥ (ऋग्वेद १।२०।३)
देवताओंने अश्विनीक्रुमारोंकं लिये वेगवान् तथा
सुखकारक गथ तैयार किया और बहुत दृध देनेवाली गीका

ऊपर 'मवर्डुंघा' अर्थात् पर्याप्तः उत्तम और पुष्टिकारक दूध देनेवाली गौको तैयार किया—हम वाक्यमे यह मिद्ध होता है कि दुधारूपनः पुष्टिकारकता आदि गुण कुछ विशेष प्रयोगोंसे बढ़ाये जा सकते हैं। 'तक्षन्' पदमं यह स्वित किया गया है कि गौमें जिन गुणोंका अभाव थाः उन मभीका विशेष प्रयोगोंद्वारा निर्माण किया गया।

वन्ध्या गोको बचा देनेवाली धनाना युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथो असृतस्य मञ्मना। याभिधेनुमस्यं पिन्वथो नर ताभिरूषु जनिभिरिश्वना गतम्॥ (सस्येव १।११६।३)

ंह नेता अश्विनीकुमांग ! तुम दिव्य अमृतके प्रभावमें उन सब प्रजाओंके लिये उत्तम राज्य-शामन प्रस्थापित करनेको निवाम करते हो। जिन शक्तियोंसे बच्चा न देनेवाली गौको भी तुम दूधमें भर देने हो। उन्हीं शक्तियोंके साथ तुम हमारे यहाँ भलीभाँति प्रथारो। तुम्हारा स्वागन है।

जपरके मन्त्रमे प्रकट होता है कि वन्ध्या गोंको भी वैदिक कालमें अश्विनीकुमारोंकी सहायताने दुधारू बनाया जा मकता था।

### गोओंका दान

वेदोंमें ऐंग भी मन्त्र मिलते हैं, जिनमें दसमें लेकर माठ हजारतक गोओंके दानका वर्णन है। कुछ मन्त्रोंमें तो गोओंके झंडोंके दानका भी वर्णन मिलता है, यथा—

त्वे अञ्चे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः। यन्तारो ये मधवानो जनानामूर्वान दयन्त गोनाम्॥ ( नाम्बेद ७। १६। ७) 'हे भलीभाँति हवन किये हुए अग्ने ! विद्वान्लोग तेरे प्यारे हों; उसी प्रकार जो धनवान् दानी जनताको गायोंके विशाल झुंड देते हैं, वे भी तेरे प्रिय बनें।'

### गौओंके दानकी प्रथा

गायोंके दानकी प्रथा वैदिक समयसे चली आ रही है। वैदिक कालमें गायका दान करनेवालेको कोई रोक नहीं सकता था। दानका समय आनेपर घनिकोंको आनन्द होता था। मैं गायका दान करूँगा—इस प्रकार बोलना ही शिष्ट पुरुषोंकी परिपाटी थी। मैं गायका दान नहीं करूँगा—इस प्रकार कोई नहीं बोलता था। गायका दान करनेवालेको उस कार्यसे रोकना बडा भारी पाप समझा जाता था।

राजा गौका दान करता है; इन्द्र, अग्नि, सोम, विश्वेदेव, भूमि आदि देवता भी गौओंका दान करते हैं। इसिल्यि मनुष्यको भी उचित है कि वह भी गौओंका दान करे। घरपर आये हुए अतिथिको गौका दान करना आवश्यक समझा जाता था; और नहीं तो गौका दूध उसे पीनेको अवश्य दिया जाता था। यज्ञ आदिके अन्तमें ब्राह्मणोंको दक्षिणांके रूपमें भी गौएँ दी जाती थीं।

रोगीके उपयोगके लिये भी गायका दान करनेकी प्रथा थी; जिससे वह गायका दूध पीकर रोगमुक्त हो जाय। वैदिक कालमें आशीर्वादके रूपमें भी 'तुझे उत्तम गौ प्राप्त हो, यह कहनेकी प्रथा थी। दानमें उत्तम दुधारू तरुण गौके ही देनेका विधान है। दाताको चाहिये कि वह दानमें दी हुई गौके चरनेके लिये गोचरभूमिका भी प्रबन्ध करे। राजालोग गौओंपर कर भी इसीलिये छेते थे, जिससे वे अपने राष्ट्रमें गोधनकी अभिवृद्धि कर सकें । कीकट (मगध) देशकी गौएँ आज भी निर्बल होती हैं, इसीलिये यज्ञमें द्ध देनेके कार्यमें भी उनका उपयोग नहीं होता था। ईश्वरका अंग्रेजीमें 'God' नाम मिलता है, जो गो+द (गो-दाता) का ही बिगड़ा हुआ रूप है। गौओं के साथ उत्तम बछड़ों के दानका भी विधान पाया जाता है। जिस देशमें हजारोंकी संख्यामें गौओंके दानका उल्लेख मिलता हो, उस देशमें गोधनकी कितनी प्रचुरता थी--इसका अनुमान सहजमें ही लगाया जा सकता है।

### मातृभूमिमें गौओंका निवास

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयम्। गवामञ्चानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो द्घातु॥

( अथर्वे० १२ । १ । ५ )

'पुराने समयके हमारे पूर्वज जिस भूमिमें पराक्रम दिखा चुके हैं, जिस भूमिमें ऊँचे पदपर अधिष्ठित लोगोंने रानुओंको जीता था तथा जो गौओं, घोड़ों एवं पिक्षयोंको विशेष सुखदायक स्थान देनेवाली है, वह हमारी मातृभूमि ऐश्वर्य एवं तेज प्रदान करे।'

ऊपरके मन्त्रमें भारतभूमिको गौओंके लिये विशेष मुखदायक बताया गया है। इसीलिये इस देशमें गौएँ इतनी प्रचुर संख्यामें पायी जाती थीं। प्रचुर संख्यामें ही नहीं, यहाँकी गौएँ प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली भी होती थीं। (अथवं०१२।१।९)

### गोचर-भूमि

परा मे यन्ति घीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुख्यक्षसम् ॥ (ऋग्वेद १ । २५ । १६ )

'गौएँ जिस प्रकार गोचर-भूमिकी ओर जाती हैं, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी उस महान् तेजस्वी परमात्माको चाहती हुई उसीकी ओर दौड़ती है।'

यहाँ बुद्धिके ईश्वरकी ओर दौड़नेको गौओंके गोचर-भूमिकी ओर जानेकी उपमा दी गयी है।

उपमा सदा प्रसिद्ध वस्तु अथवा घटनाकी दी जाती है। अतः ऊपरके मन्त्रसे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि गोचर-भूमि वैदिक सम्यतामें एक प्रसिद्ध वस्तु थी।

### गौओंको पर्वतपर चराना

इन्हो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोहयिद्वि। विगोमिरिहिमैरयत्॥ (ऋषेद १।७।३).

'इन्द्रने दूरसे प्रकाश दीख पड़े—इसिलये सूर्यको द्युलोकमें स्थापित किया और स्वयं गौओंके साथ पहाड़की ओर विशेषरूपसे प्रस्थान किया।

इस मन्त्रके द्वारा यह सूचना दी गयी है कि गौओंको चरनेके लिये पहाड़ोंपर भेजा जाय। पर्वत गोचर-भूमि हैं, इसीलिये पर्वतको 'गोत्र' (गायोंको त्राण देनेवाला) नाम दिया गया है। पर्वतोंपर घास और जलकी सुविधा होनेके साथ-साथ गौओंको ग्रुद्ध वायु और न्यायाम भी प्राप्त होता है।

### गायको घास और पानी ग्रुद्ध मिले

प्रजावतीः सूयवसे स्थन्तीः ग्रुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्धस्य हेतिर्नृणक्तु ॥ ( अथर्व० ४ । २१ । ७ ) 'उत्तम बच्चोंवाली, उत्तम जौकी घासके लिये भ्रमण करनेवाली तथा उत्तम जलाशयमें शुद्ध जल पीनेवाली गौओ! चोर और पापी तुमपर अधिकार न करें तथा चारों ओरसे स्द्रके शस्त्रसे तम्हारी रक्षा हो।'

### निर्योका पानी पीनेवाली गौएँ अपो देवी रुपह्वये यत्र गावः पिनन्ति नः। सिन्धस्यः कर्त्वं हविः॥ (ऋग्वेद १।२३।१८)

'हमारी गौएँ जहाँका पानी पीती हैं, उन दिव्य गुणयुक्त जल्रस्थानोंसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे समीप आ जायँ। उन नदियोंको में हविर्माग देता हूँ।'

ऊपर उन नदियोंकी स्तुति की गयी है, जहाँ वैदिक कालकी गौएँ जल पीती थीं।

### गौओंके लिये जलपानकी सुन्दर व्यवस्था करनेकी प्रार्थना

महान्तं कोशमुद्रचा निषिञ्च स्पन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात् । घृतेन द्यावापृथिवी न्युन्धि सुप्रपाणं भवस्वघ्न्याभ्यः ॥ (ऋग्वेद ५ । ८३ । ८

'बड़े भारी जलके भंडारको ऊपर उठाकर नीचे उँडेल दो, हमारे सामने जलसे भरी हुई छोटी-छोटी नदियाँ बहने छमें। आकाश और भूलोकको जलके द्वारा विशेषरूपसे आर्द्र कर दो, जिससे गौओंके लिये सुन्दर पीनेकी जगह बन जाय।'

ऊपरकी प्रार्थनासे यह सिद्ध होता है कि हमारे यहाँके छोगोंको गौओंके आरामकी कितनी चिन्ता रहती थी।

### गौओंके लिये नमस्कार

नमसे जायमानाये जाताया उत ते नमः बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाष्ट्ये ते नमः॥ यया द्योर्थया पृथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः। वशौ सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि॥ (अथर्व०१०।१०।१,४)

्हे अवध्य गौ ! उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार और उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम । तुम्हारे रूप (शरीर), रोम और खुरोंको भी प्रणाम । जिसने झुलोक, भूमण्डल एवं इन जलोंको भी सुरक्षित रक्खा है, उस सहस्रों धाराओंसे दूघ देनेवाली गौको लक्ष्यमें रख हम स्तोत्रका पाठ करते हैं। प्रत्येक गौ, चाहे वह छोटी हो या वड़ी, अवध्य एवं वन्दनीय है तथा उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग, यहाँतक कि उसकी रोमावळी तथा खुर, सींग आदि भी पवित्र एवं सेवाके योग्य हैं—यही इस मन्त्रसे सुचित होता है।

### गौकी सेवा करो

अनडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेतुभ्यस्त्वमरुन्धति । अधेनवे वयसे शर्मं यच्छ चतुष्पदे॥

(अथर्वे० ६। ५९।१)

'हे अरुन्धती ओषधि ! तू बैलोंको, गौओंको तथा गौसे भिन्न पर्गुओं एवं पक्षियोंको पहले सुख दे।'

अरुन्धतीनामक वनस्पतिसे गौ आदि पशुओं एवं पश्चियोंको सब प्रकारका सुख मिलता है। अरुन्धती वनस्पतिके सेवनसे गौका पोषण होता है और वह बहुत दूध देने लगती है। गौकी सेवाकी भावनासे ही अरुन्धतीसे उक्त प्रार्थना की गयी है।

### उत्तरोत्तर गायका दूध बढ़े

प्रथमाह न्युवास सा धेतुरभवद् यमे । सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥

(अथर्वे० ३।१०।१)

'पहली उषाकी बेला उदयको प्राप्त हुई, तव वह नियममें रहनेवाली गौ प्रकट हुई—बाहर आयी; वह दूध देनेवाली गौ हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात् आनेवाले वर्षोंमें अधिकाधिक दूध देती रहे।'

प्रत्येक प्रस्तिमें गौका दूध बढ़ता जाय—यही इस मन्त्र में प्रार्थना की गयी है।

मया गावो गोपितिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषियिष्णुः । रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ (अथर्व० ३ । १४ । ६ )

'हे गौओ ! मुझ गोपालके साथ मिली रहो, यहाँ यह तुम्हारा पोषण करनेवाला बाड़ा है। शोभाकी दृद्धिके साथ संख्यामें बढ़ती हुई तथा जीवित रहनेवाली तुम्हें हम सभी जीवित रहते हुए प्राप्त करते हैं।'

गायोंको उत्तम वायु, घास और जल मिले मयोभूर्वातो अभि वात्सा कर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम् । पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसाय पद्धते रुद्ध मृळ॥ (ऋग्वेद १०।१६९।१) 'वायु सुखकारक होकर गायोंके समीप बहता रहे और वे बलयुक्त वनस्पतियोंका भक्षण चारों ओरसे करती रहें तथा पुष्टिकारक एवं जीवोंको धन्य करनेवाले जल-प्रवाहोंका पान करें। हे रुद्र! पैरोंसे युक्त इस गो-रूप अन्नको सुख दो।'

### घीमें भिगोये हवनीय द्रव्य

यो वो देवा घृतस्तुना हन्येन प्रतिभूषित । तं विश्व उप गच्छथ ॥ (ऋग्वेद ६ । ५२ । ८ ) 'हे देवताओ ! जो घी टपकानेवाले हविर्भागसे तुम्हारा सत्कार करता है, उसके समीप जाओ ।'

त्वमग्ने वस्ँरिह रुद्राँ आदित्याँ उत । यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतपृषम्॥

(ऋग्वेद १।४५।१)

'हे अग्ने ! तू इस यज्ञमें वसु, रुद्र, आदित्य और घीसे प्छत आहुतियाँ देनेवाले तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले मानवका सत्कार कर।'

उपर्युक्त मन्त्रोंसे पता चलता है कि अभिमें आहुतियाँ धीमें डुबोकर ही डाली जाती थीं।

### अमृत-जैसा द्ध देनेवाली गाय

पिता वस्सानां पतिरन्ध्यः नामथो पिता महतां गर्गराणाम् । वस्सो जरायु प्रतिधुक्पीयूष आमिक्षा घृतं तद्वस्य रेतः ॥

(अथर्वे० ९।४।४)

'बछड़ोंका पिता गौओंका पित और बड़े प्रवाहोंका पालक बछड़ा जन्मते ही प्रतिदिन अमृतका दोहन करता हुआ दूही और घी देता है। वही सचमुच इसका वीर्य है।'

गौओंका पित साँड़ है; उसके नीयंसे उत्पन्न होनेवाली गौमें दूध, दही और घीकी मात्रा न्यूनाधिक रहती है। अर्थात् इनकी मात्राका न्यूनाधिक होना सर्वथा साँड़के वीर्यपर अवलिम्बत है।

### गायोंमें भोजनके लिये आवश्यक दुग्ध आदि सभी पदार्थ हैं

महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिश्नती गौ:। विद्वं स्वाच सम्भृतमुस्तियायां यस्तीमिन्द्रो अद्धाद् भोजनाय॥ (ऋग्वेद ३।३०।१४)

'नदियोंमें बड़ा भारी तेज छिपा हुआ है, उन नदियोंके समीप ही अभी हालकी ब्यायी हुई गौ पक्व ( सुमधुर ) दूध धारण करती हुई घूमती है। जब इस इन्द्रने ये सारे दूध आदि सुखादु पदार्थ गौओंमें इकट्ठे किये, तब इसने उन्हें भोजनके लिये वहाँ रक्खा था।'

### साँडके वीर्यका प्रभाव

उपेरसुपपर्चनसासु गोष्प पृच्यतास्। उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये॥

(ऋग्वेद ६।२८।८)

'यह पुष्टिकारक अन्न इन गौओंमें परिपूर्ण होकर रहे, हे इन्द्र ! तेरे पराक्रममें तथा बैलकै वीर्यमें यह सब है ।'

नस्लका सुधार ही गोवंशकी उन्नतिका साधन है, हमारे ऋषि इस बातसे मलीभाँति परिचित थे।

### गौ प्रेमका प्रतीक है

नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वधर्जभार । उत्तरास्रधरः पुत्र आसीद् दानुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥

(ऋग्वेद १।३२।९)

'वृत्रकी माता वृत्रके शरीरपर गिर पड़ी, तब इन्द्रने उसके शरीरके नीचे हथियार मारा। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे पड़ा था। गौ जिस प्रकार अपने बछड़ेके समीप ही रहती है, उसी प्रकार यह दानवी माता भी अपने छड़केके समीप ही पड़ी थी।'

इन्द्र और वृत्रामुरके युद्धमें बज़के आधातसे बृत्रको बचानेके लिये वृत्रकी माताने अपने शरीरसे पुत्रको ढक दिया था; उस समय बृत्र नीचे और उसकी माता ऊपर पड़ी थी। इन्द्रने नीचेसे प्रहार किया और उसकी माताको क्षति न पहुँचाकर कैवल बृत्रका बध कर डाला।

यहाँ बुत्रकी माताने पुत्रके प्रति जो प्यार दरसाया, उसे गायके बछड़ेके प्रति प्रेमकी उपमा दी गयी है।

गौके अपने बछड़ेके प्रति प्रेमको इस प्रकार आदर्श रूपमें स्वीकार किया गया है। संस्कृतमें पुत्रप्रेमके लिये 'वात्सल्य' शब्दका प्रयोग भी इसी बातको सूचित करता है।

घीका काजल स्त्रियाँ आँखोंमें आँजती हैं

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु।
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे॥
(ऋषेद १०।१८।७)

भ्ये श्रेष्ठ पित्तयाँ वैधव्य-दोषसे रहित होकर घीका काजल आँखोंमें आँजकर एकत्र बैठ जायँ । पुत्रोंको जन्म देनेवाली ये नारियाँ अश्रुहीन एवं नीरोग होकर अच्छे रत्न धारण किये यज्ञमें पहले ही बैठ जायँ ।

घीका काजल सौभाग्यवती स्त्रियाँ अब भी आँजती हैं। इसके आयुर्वेदमें बहुत गुण लिखे हैं तथा यह सौभाग्यका चिह्न भी माना जाता है। (गोबानकोष प्राचीन विभाग)

-

# गौकी स्तुति

रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, िकतना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्नाङ्कित क्षोकोंका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है—

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमश्रङ्ग्यः पयोमुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्॥

(महा० अनु० ७८। २३-२४)

'जैसे निदयाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे मढ़े हुए सींगोंवाली दुम्धवती, सुरिभ और सौरभेयी गौएँ मेरे निकट आवें। में सदा गौओंका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कुपादृष्टि करें। गौएँ मेरी हैं और मैं गौओंका हूँ; जहाँ गौएँ रहें, वहाँ मैं भी रहूँ।

यया सर्वेमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् । तां घेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम् ॥ ( महा० अनु० ८० । १५ )

'जिस गौरे यह स्थावर-जंगम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं सिर नवाकर प्रणाम करता हूँ।'

# गो-पूजन

जो मनुष्य प्रतिदिन जो आदिके द्वारा गौकी पूजा करता है, उसके पितृगण और देवता चदा तृप्त होते हैं। जो सदाचारी पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गायोंको खिलाता है, वह सच्चे धर्मके बलसे सारे मनोरथोंको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गौओंके शरीरसे गंदगी, मच्छर आदिको हटा देता है, उसके पूर्वज लोग कृतार्थ होते हैं। यहाँतक कि, 'यह भाग्यवान् सन्तान हमारा उद्धार कर देगा' यह सोचकर वे उस अत्यन्त उत्सवमय कार्यके लिये आनन्दसे नाचने लगते हैं।

( पद्म० पाताल० स०१८ )

जो मनुष्य सबेरे उठकर हाथमें जलका पात्र लेकर गौओंमें जाता है, उनके सींगोंको सींचता है और फिर उस जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करता है, उसको बहुत पुण्य होता है। तीनों लोकोंमें सिद्ध, चारण और महर्षियोंके द्वारा सेवित जितने तीर्थ हैं, गौओंके सींग-जलका अभिषेक उन सब तीर्थोंमें स्नान करनेके समान है। (पद्म० सृष्टि० न० ४८)

### गो-पूजाका विधान

सबसे पहले-

'अद्य पूर्वोच्चरितकालविभागे तथानेकगुणविशेषणविशिष्टायां ग्रुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं यथाज्ञानं यथामिलितोपचारैः गोः पुजनमहं करिष्ये।' 'आज पूर्वकर्मोंके समय उच्चारित काल-विभागमें तथा अनेक गुणगणोंसे विशिष्ट इस शुम एवं पवित्र तिथिमें स्वयं श्रुति, स्मृति एवं पुराणोंमें वर्णित फलकी प्राप्ति करानेके लिये जैसा मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार तथा जो कुछ पूजा-की सामग्री मुझे प्राप्त हुई है, उसीसे में गोमाताका पूजन करूँगा।' यह संकल्प पढ़कर कल्ह्या आदि पूजाकी सामग्रीका जलसे प्रोक्षण करे। इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए उन्हींके भावानुसार गो-माताका ध्यान करे—

### ध्यान-मन्त्र

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरमेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति सुवनानि चतुर्दश। यसात्तसाच्छिवं मे स्यादिह छोके परत्र च॥

श्रीमती गौओंको नमस्कार । कामधेनुकी सन्तानोंको नमस्कार । ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार । पावन करने- वाली गौओंको नमस्कार । गौओंके अङ्कोंमें चौदहों मुवन स्थित हैं; अतः मेरा इस लोकमें एवं परलोकमें भी कल्याण हो ।

फिर नीचेके मन्त्रसे आवाहन करे-

### आवाहन-मन्त्र

आगच्छ देवि कल्याणि शुभां पूजां गृहाण च । वरसेन सहितां स्वाहं देवीमावाहयाम्यहम् ॥

हे कल्याणमयी देवी ! तुम आकर मेरी शुभ पूजाको प्रहण करो । बछड़ेके सहित देवीस्वरूपा तुम्हारा मैं आवाहन करता हूँ ।

### आसन-मन्त्र

नानारत्नसमायुक्तं कार्तस्वरिवभूषितम् । आसनं ते मया दक्तं गृहाण जगदम्बिके॥ श्रीरुद्ररूपिण्यै गवे नम आसनम्।

हे जगजननी ! नाना रत्नोंसे जटित एवं स्वर्णसे विभूषित यह आसन मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो । श्रीरुद्ररूपिणी गौको नमस्कारपूर्वक यह आसन समर्पित है।

### पाद्य-मन्त्र

सौरभेथि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि । गृह्णीष्वैतन्मया दत्तं पाद्यं त्रैळोक्यवन्दिते ॥ हे सर्वहितकारिणी पापनाशिनी पावनकारिणी त्रैळोक्य-वन्दित कामधेनुपुत्री ! मेरेद्वारा अर्पित इस पाद्यको ग्रहण करो ।

### अर्घ्य-मन्त्र

सर्वदेवमये देवि सर्वतीर्थमये ग्रुमे। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सौरमेयि नमोऽस्तु ते॥

हे देवि ! तुम सर्वदेवमयी हो—समस्त देवताओंका तुम्हारे शरीरमें निवास है । हे शुभे ! तुम सर्वतीर्थमयी हो—सारे तीर्थ तुम्हारे अंदर निवास करते हैं । हे सुरिभपुत्री ! मेरे दिये हए इस अर्घ्यको स्वीकार करो । तुम्हें नमस्कार है ।

### आचमन-मन्त्र

देहस्थितासि रुद्राणि शङ्करस्य सदा प्रिया। भेजुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥

हे रुद्राणी ! तुम भगवान् शङ्करको सदा प्यारी हो तथा उनकी आधी देहमें स्थित रहती हो । वही देवी गौके रूपमें मेरे पापका नाश करे ।

### स्नान-मन्त्र

या रुक्ष्मीः सर्वेडोकेषु या च देवेष्ववस्थिता। धेनरूपेण सा देवी मम पापं न्यपोहतु॥ जो लक्ष्मीदेवी समस्त लोकोंमें व्याप्त हैं और जिनका देवताओंमें निवास है, वही देवी गौके रूपमें मेरे पापको नष्ट करें।

इसके अनन्तर सम्भव होनेपर पञ्चामृत आदिसे स्नान कराकर 'आ गावो अग्मन्' इत्यादि स्क्तसे अथवा श्री-स्क्त या पुरुषस्क्तसे महाभिषेक करे।

### वस्त्र-मन्त्र

श्राच्छादनं गवे दद्यां सम्यक् शुद्धं सुशोभनम् । सुरभिर्वस्त्रदानेन प्रीयतां परमेश्वरी ॥

में गोमाताको अत्यन्त शुद्ध एवं सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हूँ । इस वस्त्र-दानसे परमेश्वरी सुरिम देवी प्रसन्न हों ।

### चन्दन-मन्त्र

सर्वदेवमये देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभम्। कस्त्रशिकुङ्कमाट्यञ्च सुगन्धि प्रतिगृह्यताम्॥

हे सर्वदेवमयी देवी ! कस्त्री और केशर मिला हुआ और चन्द्रमाके समान सफेद रंगका यह सुगन्धित चन्दन स्वीकार करो।

इसके अनन्तर गो-माताको अक्षत ( सावित चावल ), आभूषण, रोली आदि सौभाग्यस्चक द्रव्य, इत्र आदि सुगन्धित पुष्पेसहित पुष्पमाला अर्पित करे।

### न्यास

निम्नलिखित मन्त्रोंसे गोमाताके विभिन्न अङ्कोंमें विभिन्न देवताओंका न्यास करे।

श्रङ्गमूखयोर्बहाविष्णू न्यसामि—दोनों सींगोंकी जड़में क्रमशः ब्रह्माजी एवं भगवान् विष्णुको स्थापित करता हूँ ।

श्रङ्काप्रयोः सर्वेतीर्थानि०-दोनों सींगोंके अग्रभागमें समस्त तीर्थोंको स्थापित करता हूँ ।

**छळाटे महादेवं०**--छळाटमें भगवान् शङ्करको स्थापित करता हूँ ।

ळळाटामे महादेवीं०-ललाटके अग्रभागमें महादेवी पार्वतीको स्थापित करता हूँ।

नासावंशे षण्मुखं०-नासिकांकी डाँडीमें श्रीखामि-कार्तिकको .....।

कर्णयोरिधनौ०-दोनों कानोंमें अस्विनीकुमारोंको ....।

चक्कुषोः शशिभास्करो०-दोनों नेत्रोंमें क्रमशः चन्द्र और सर्यको .....।

दन्तेषु वायुं०-दाँतोंमें वायुदेवताको ....।
जिह्वायां वरूणं०-जीभमें वरुणदेवताको ....।
हुंकारे सरस्वतीं०-हुंकारमें देवी सरस्वतीको ...।
गण्डयोर्यमधर्मों०-दोनों कनपटियोंमें क्रमशः यमराज

ओष्ठयोः सन्ध्याद्वयं ० – दोनों ओठोंमें क्रमशः प्रातः-सन्ध्या एवं सायंसन्ध्याको •••••।

ग्रीवायामिन्द्रं०-गर्दनमें देवराज इन्द्रको """।
कुक्षिदेशे रक्षांसि०-पेटके ऊपरी भागमें राक्षसोंको "।
उरिस साध्यान्०-छातीमें साध्य नामक देवताओं को "।
चतुष्पादेषु धर्मं०-चारों चरणोंमें धर्म देवताको "।
खुरमध्ये गन्धर्वान्०-खुरोंके मध्यभागमें गन्धर्वोंको "।
खुराग्ने पन्नगान्०-खुरोंके अग्रभागमें नागोंको ""।
खुराग्नेवेंष्वप्सरसः०-खुरोंके पार्श्वभागमें अप्सराओंको ।
पृष्ठे एकावशस्द्रान्०-पीठमें ग्यारह स्द्रोंको """।
सर्वसन्धिषु वस्नु०-समस्त जोड़ोंमें वसुनामक

श्रोणीतटे पितॄन्०-पीछेकै भागमें पितरोंको .....।
छाङ्गुळे सोमं०-पूँछमें चन्द्रदेवताको ....।
बाछेषु आदित्यरझ्मीन्०-पूँछके बाछोंमें सूर्यकी किरणोंको।
गोमूत्रे गङ्गां०-गोमूत्रमें भगवती गङ्गाको ....।
क्षीरे सरस्वतीं०-दूधमें सरस्वती देवीको ....।
दिश्न नर्मदां०-दहीमें नर्मदा नदीको ....।
सपिषि हुताशनं०-धीमें अग्निदेवको ....।
रोमसु त्रयस्त्रित्रशक्कोटिदेवान्०-रोमोंमें तेंतीस करोड़

डदरे पृथिवीं ०-पेटके अंदर पृथिवीदेवीको ....।
पयोधरेषु सागरान्०-चारों थनों में क्रमदाः चारों
समुद्रोंको ....।

### धृप-मन्त्र

देवद्वमरसोद्भृतो गोघृतेन समन्वितः। प्रयच्छामि महाभागे धृपोऽयं प्रतिगृद्धाताम्॥

हे महाभाग्यवती गो-माता ! कल्पचूक्षकी गोंदसे बनी हुई तथा गौके घीसे मिश्रित यह धूप मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो।

### दीप-मन्त्र

आनन्दकृत् सर्वेङोके देवानाञ्च सदा प्रियः। गौस्त्वमादि जगन्नाथे दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥

जगत्क़ी आदि स्वामिनी गो-माता ! यह दीपक समस्त लोकोंको आनन्द देनेवाला और देवताओंको सदा ही प्यारा है, इसे स्वीकार करो ।

### गोग्रास-नैवेद्य-मन्त्र

सुरभिस्त्वं जगन्मातदेंवि विष्णुपदे स्थिता। सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस॥

हे जगदम्या ! तुम्हीं स्वर्गमें रहनेवाली कामधेनु हो । हे सर्वदेवमयी देवी !मेरेद्वारा अर्पित इसग्रासको मुँहमें लेलो ।

इसके अनन्तर हाथोंमें मलनेके लिये चन्दन, मुखशुद्धि-के लिये पान तथा फल एवं दक्षिणा अर्पण करे और कपूर-की आरती करके निम्नलिखित मन्त्रसे नमस्कार करे—

### नमस्कार-मन्त्र

पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोद्धौ। तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देग्यै नमो नमः॥ सर्वकामदुघे देवि सर्वतीर्थाभिषेचिनि। पावनि सुरभिश्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥

क्षीरसमुद्रके मथे जानेपर उसमेंसे पाँच गौएँ प्रकट हुई; उनमेंसे जो नन्दा नामकी श्रेष्ठ गौ है, उस देवीको बारंबार नमस्कार है। हे सुरिम देवी ! तुम समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा समस्त तीथोंमें स्नान करनेवाली हो। अतः हे पवित्र करनेवाली देवी! तुम्हें बार-बार नमस्कार है।

### प्रदक्षिणा-मन्त्र

गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याचैव प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ मातरस्सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः । वृद्धिमाकाङ्कृता नित्यं गावः कार्योः प्रदक्षिणाः ॥

गो-माताका दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी पिक्रमा करे। ऐसा करनेसे सातों द्वीपोंसिहत भूमण्डलकी प्रदक्षिणा हो जाती है। गौएँ समस्त प्राणियोंकी माताएँ एवं सारे सुख देनेवाली हैं। दृद्धिकी आकाङ्क्षा करनेवाले मनुष्यको नित्य गौओंकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये।

#### पुष्पाञ्जलि-मन्त्र

नमो गोभ्यः श्रीमनीभ्यः सौरभेग्रीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ फिर निम्नलिखित मन्त्रोंसे गो-माताकी प्रार्थना करे-गावो ममाञ्रतः सन्त गावो मे सन्त प्रष्ठतः । गावो में हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैग्लंकते । मानम्माभिलविनं सफलं नन्दिनि ॥ करु गौएँ मेरे आगे रहें, गौएँ मेरे पीछे भी रहें। गौएँ मेरे हृदयमें निवास करें और मैं सदा गौओंके बीचमें निवास करूँ। हे देवी ! तम सर्वदेवमयी हो, समस्त देवताओंद्वारा पुजित एवं अलंकत हो । हे माता ! हे नन्दिन ! मेरी अभिलाषाको पूर्ण करो।

पुष्पाञ्जलिके बाद ताँबेके अर्घ्यपात्रमें चन्दन, पुष्प एवं अक्षतसे युक्त जल लेकर गो-माताके चरणतलमें निम्न-लिखित मन्त्रसे अर्घ्य दे—

#### अर्घ्य-मन्त्र

स्यवसा भगवती भूयाद्यो वयं भगवन्तः स्याम । अद्धि तृणमञ्न्ये विश्वदानीं पिब ग्रुद्धसुद्कमाचरन्ती ॥ क्षीरोदार्णवसम्भृते सुरासुरनमस्कृते । सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥

हे गो-माता ! तुम जंगलों में घूमती हुई सदा घास चरती रहो और द्युद्ध जल पीती रहो । सुन्दर घास चरनेसे तुम ऐश्वर्यवती बनो और हम भी तुम्हारी कुपासे ऐश्वर्यवान् हों । हे माता ! तुम क्षीरसमुद्रसे प्रकट हुई हो, समस्त देवता और दानव तुम्हारी वन्दना करते हैं । हे सर्वदेवमयी ! मेरे अर्घ्यको ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है ।

अर्घ्य देनेके बाद उस जलको अक्षतोंसहित अपने मस्तकपर छोड़कर उड़दकी दालके बड़ोंका गो-प्रास अर्पण करे। (गोज्ञानकोष प्राचीन विभाग)

## मांसाहारसे हानि

(१)

एक मांसाहारी यदि प्रतिदिन आधसेर मांस खाता है तो इस हिसाबसे वह अपनी जिंदगीमें छगभग सौ बड़े पशुओंकी हिंसा करवाकर उनका मांस पेटमें डाछता है। यह तो बड़े पशुओंकी बात हुई: बेचारी मछछी, मुर्गे आदिकी तो गिनती ही कौन करे? पर यदि इस बातको समझकर वह मांस खाना छोड़ दे तो सौ बड़े प्राणियोंको और हजारों छोटे-छोटे प्राणियोंको अभय-दान मिछता है। इससे समझ छेना चाहिये कि सची अहिंसाके प्रचारके छिये मांसाहार-निषेध ही सर्वोत्तम साधन है।

( 2

अहिंसा परम धर्म है और हिंसा महापाप है। हिंसा करना, कराना और हिंसाका अनुमोदन करना—तीनों ही हिंसा है। इसिलये तन, मन, वचनसे हिंसाका त्याग करना चाहिये। हिंसाका प्रधान कारण तो अहिंसाकी महत्ताका अज्ञान है। एक बड़ा कारण है—मांस-भक्षण। मांसके लिये बहुत बड़ी प्राणिहिंसा होती है। और मनुष्य महापापी बनकर मरनेके बाद नरकोंमें जाता है और फिर बुरी योनियोंमें पैदा होकर भाँति-भाँतिके भीषण दुःख भोगता है।

हिंसासे प्राप्त हुए आहारसे मनमें क्राता आती है। हृदय कठोर बनता है और बर्तावमें हिंसा आ जाती है। खून और मांसके अपवित्र भोजनसे कछुषित हुए आत्माके मन्दिररूप दारीरमें दिव्य छक्षण— दैवीगुण कैसे रहें ? पशुओंका मांस खानेवालेमें मानवता मिटकर पशुताका सञ्चार और प्रसार हो जाता है— वह मनुष्यत्वके आदर्शसे गिरकर पशु या राक्षस-सा बन जाता है। इस प्रकार उसका नैतिक पतन होता है।

विज्ञानकी दृष्टिसे मनुष्य-रारीरकी रचनापर विचार करनेसे पता लगता है कि मांस मनुष्यके लिये अप्राकृत मोजन है। यह अनेकों रोगोंकी खान है। रारीरकी तन्दुरुस्ती और आयुका नारा करनेवाला है। रारीर रोगग्रस्त हो गया तो फिर उसमें मन नीरोग कैसे रहे ?

आर्थिक दृष्टिसे भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे मांसाहारसे करोड़ों जीवोंकी हिंसा होनेके कारण बहुत अधिक अर्थनाश होता है। अतः प्रत्येक दृष्टिसे ही मांसाहारका त्याग करना चाहिये। (संकक्षित)

## ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति

स्वं माता सर्वदेवानां स्वं च यज्ञस्य कारणम् । स्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ शक्तिस्यीरुणा यस्या छछाटे वृषमध्वजः । सरस्वती च हुङ्कारे सर्वे नागाश्च कम्बरु ॥ क्षुरपृष्ठे च गन्धर्वा वेदाश्चरवार एव च । मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ॥

(स्कन्द० ब्रह्म० धर्मारण्य० १०।१८।२०)

हे निष्पापे! तुम सब देवताओं की माता, यज्ञकी कारणरूपा और सम्पूर्ण तीथोंकी तीर्थरूपा हो । हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ळळाटमें चन्द्रमा, सूर्य, अरुण और वृषमध्यज शङ्कर हैं; हुङ्कारमें सरस्वती, गळकम्बळमें नाग-गण, खुरोंमें गन्धर्य और चारों वेद और मुखाग्रमें चर और अचर सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं।

#### -793##fee----

### गो-शान्ति

गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । (अग्निपुराण २९२)

गौएँ पवित्र और मङ्गलदायिनी हैं। समस्त लोक गौमें ही प्रतिष्ठित हैं। गायोंका गोबर और गोमूत्र परम श्रेष्ठ हैं। उससे अलक्ष्मी (दिरद्रता) का नाश होता है। गौओंके सींगोंसे खुजलाया हुआ जल सारे पापोंका नाश करता है। गोबर, गोमूत्र, गो-दुग्ध, गो-दिध, गो-पृत और गो-रोचन— इस षडङ्गका पान श्रेष्ठ है और दुःस्वप्नादि दोषोंका नाशक है। गोरोचन राक्षसों और विषका नाश करनेवाला है। गौको श्रास देनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाता है। जिसके घरमें गायें दुःखी रहती हैं, वह मनुष्य नरकोंमें जाता है—

#### 'यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः ।'

जो मनुष्य दूसरेकी गौको प्रास देता है, वह स्वर्गको प्राप्त होता है तथा जो नित्य गायोंके हितमें लगा रहता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है। गोदान करके, गौकी महिमाका कीर्तन करके और गौओंकी रक्षा करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर सकते हैं। गायोंके श्वाससे पृथ्वी पवित्र होती है और उनके स्पर्शसे पापोंका नाश होता है—

#### 'गवां श्वासात् पवित्रा भूः स्पर्शनात् किल्बिषक्षयः।'

एक रात्रि उपवास करके गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, धृत और कुशोदकका भोजन करनेसे चाण्डाल भी शुद्ध हो जाता है। प्राचीन कालमें लोकपालोंने समस्त अशुभका नाश करनेके लिये उपर्युक्त गोबर आदिका व्यवहार किया था। इन गोमूत्र आदिमेंसे किसी एकका भी तीन दिन

सेवन करनेसे महान् शान्ति होती है । यह सारी कामनाओंका पूर्ण करनेवाला और सम्पूर्ण अञ्चभोंका नाश करनेवाला है। इक्कीस दिनोंतक केवल दूधपर रहनेसे 'कुच्छ्रातिकुच्छ्-व्रत' होता है और उससे उत्तम पुरुष निर्मल होता है और सारी कामनाओंको प्राप्त करके स्वर्गमें गमन करता है । तीन दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम गोधूत, तीन दिन गरम गोद्रम्थ और तीन दिन वायु भक्षण करनेपर मनुष्य 'तप्तकुच्छ-त्रत'का कर्त्ता होता है और वह सारे पापोंसे छूटकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है । ब्रह्माजीने कहा है कि इन्हीं सब पदार्थींको ठंडा सेवन करनेसे 'शीतकुच्छ-त्रत' होता है और उससे भी ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। गोमूत्रसे स्नान, गो-रस ( गायके दूध, दही, घृत आदि ) से ही जीवन-निर्वाह, गौओंके पीछे-पीछे गमन और गौओंके खानेके बाद भोजन करनेसे 'गोवत' होता है । अ इस प्रकार महीनेभरतक गोवत करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोकीय स्वर्गको प्राप्त होता है और इसके साथ ही 'गोमतीविद्या'का जप करनेसे परम श्रेष्ठ गोलोकमें जाता है, जहाँ वह विमानोंपर चढकर अप्तराओंके साथ गृत्य-गीतादिमें आनन्द प्राप्त करता है ।

गायें नित्य सुरिम हैं। उनके अङ्ग्ले गुग्गुलकी सुगन्ध निकला करती है। गायें ही समस्त जीवोंकी प्रतिष्ठा हैं और गायें ही परम स्वस्त्ययन हैं। गायें ही श्रेष्ठ अन्न देती हैं और गायें ही देवताओंको परम उत्कृष्ट हिव प्रदान करती हैं। गायों से ही समस्त जीवोंको पिवत्र करनेवाले पदार्थ निकला करते हैं। अनुभवी विद्वान् ऐसा ही कहते हैं। गोशृतादि हिव मन्त्रपूत होकर स्वर्गमें देवताओंको तुप्त करते हैं और ऋषियोंके अग्नि-

होत्र और होममें गायोंसे ही सहायता मिलती है। अभिप्राय यह कि गायें सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। गौएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं, वे सनातन और धन्य हैं। मैं श्रीमती और सुरभिसे उत्पन्न गौओंको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मपुत्री और पवित्रा गौओंको बार-बार नमस्कार करता हूँ।

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेशीम्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ (अन्निपुराण, अध्याय २९२)

-3079E~

### गौका विश्वरूप

#### वेदोंमें

प्रजापतिश्च परमेष्टी च श्ट्रङ्के इन्द्रः शिरो अग्निर्ल्छाटं यमः कृकाटम् ॥ १ ॥ सोमो राजा मिल्लिष्को बौस्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥ २ ॥ विद्युज्जिह्मा मस्तो दन्ता रेवतीग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा धर्मो वहः ॥ ३ ॥ विद्यं वायुः स्वर्गो छोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः ॥ ४ ॥ इयेनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः ॥५॥ देवानां पत्नीः पृष्टय उपलदः पर्शवः ॥ ६ ॥ मिन्नश्च वस्पश्चांशौ स्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥ ७ ॥ इन्द्राणी मसद् वायुः पुच्छं पवमानो बाछाः ॥ ८ ॥ ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बळमूरू ॥ ९ ॥

प्रजापित और परमेष्ठी इसके सींग, इन्द्र सिर, अग्नि ललाट और यम गलेकी सन्धि है ॥ १॥ नक्षत्रोंके राजा चन्द्रमा मस्तिष्क, गुलोक ऊपरका जबड़ा और पृथ्वी नीचेका जबड़ा है । । २ ।। बिजली जीभ, मरुत देवता दाँत, रेवती नक्षत्र गला, कृत्तिका कंधे और ग्रीष्म ऋतु कंधेकी हड्डी है ॥ २ ॥ वायु देवता इसके समस्त अङ्ग हैं, इसका लोक स्वर्ग है और पृष्ठवंशकी हड़ी रुद्र है ॥४॥ क्येन पक्षी (बाज) इसकी छाती, अन्तरिक्ष इसका बल, बृहस्पति इसका कृबड़ और बृहती नामके छन्द इसकी छातीकी हड्डियाँ हैं॥५॥ देवाङ्गनाएँ इसकी पीठ और उनकी परिचारिकाएँ पसलीकी हड्डियाँ हैं ॥ ६॥ मित्र और वरुण नामके देवता कंधे हैं, त्वष्टा और अर्थमा हाथ हैं और महादेव इसकी भुजाएँ हैं ॥ ७॥ इन्द्रपत्नी इसका पिछला भाग है, वायु देवता इसकी पूँछ और पवमान इसके रोयें हैं ॥ ८॥ ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके चूतर और बल जाँघें हैं ॥ ९ ॥

धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अपसरसः कुष्टिका अदितिः शफाः ॥ १०॥ चेतो हृद्यं यकुन्मेधा व्रतं पुरीतत् ॥११॥ क्षुत् कुक्षिरिरा विनष्टुः पर्वताः प्राश्यः॥१२॥ गो-अं० ७--- विधाता और सिवता घुटनेकी हिंहुयाँ हैं, गन्धर्व पिंडलियाँ, अप्सराएँ छोटी हिंहुयाँ और देवमाता अदिति खुर हैं ॥ १०॥ चित्त हृदय, बुद्धि यकृत् और वत ही पुरीतत् नामकी नाड़ी है॥११॥ भूख ही पेट, देवी सरस्वती आंतें और पर्वत भीतरी भाग हैं॥१२॥

क्रोघो वृक्षो मन्युपराण्डो प्रजा शेषः ॥ १३ ॥ नदी स्त्री वर्षस्य पत्यः स्तनाः स्तनियस्तुरूषः ॥ १४ ॥ विश्वव्यचाश्रमीषघयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्॥ १५ ॥ देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम् ॥ १६ ॥ रक्षांसि लोहितमितरजना ऊवध्यम् ॥ १७ ॥ अश्रं पीवो मजा निधनम् ॥ १८ ॥ अग्रिरासीन उत्थितोश्विना ॥ १९ ॥ इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥ २० ॥

कोघ गुर्दे, मन्यु (शोक) अण्डकोश और प्रजा जननेन्द्रिय है ॥ १३ ॥ नदी गर्भाशय, वर्षाके अधिकारी देव स्तन हैं, तथा गङ्गड़ाहट करनेवाले बादल ही दुग्धकोष हैं ॥ १४ ॥ विश्वव्यापिनी शक्ति चमड़ी, ओषिषयाँ रोगें और नक्षत्र इसके रूप हैं ॥ १५ ॥ देवगण गुदा, मनुष्य ऑतें एवं यक्ष पेट हैं ॥ १६ ॥ राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी आमाशय हैं ॥ १७ ॥ आकाश स्थूलता और मृत्यु मजा है ॥ १८ ॥ बैठनेके समय यह अभिरूप है और उठते समय अश्विनीकुमार ॥ १९ ॥ पूर्वकी ओर खड़े होते समय इन्द्र और दक्षिणकी ओर खड़े होनेपर यमराज है ॥ २० ॥

प्रत्यङ् तिष्टन् धातोदङ् तिष्टन् सविता ॥ २१ ॥ तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥

पश्चिमकी ओर खड़े होते समय विधाता और उत्तरकी. ओर खड़े होते समय यही सविता देवता है ॥ २१ ॥ घास चरते समय यही नक्षत्रोंका राजा चन्द्रमा है ॥ २२ ॥ मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३ ॥ युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम् ॥२४॥ एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ॥ २५ ॥ उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः प्रावस्तिष्ठन्ति य एवं वेद्द॥२६॥

देखते समय यह मित्र देवता है और पीठ फेरते समय आनन्द है ॥ २३॥ हल अथवा गाड़ीमें जोतनेके समय यह (बैल ) विश्वेदेव, जोत दिये जानेपर प्रजापित और जब खुला हुआ रहता है, उस समय यह सब कुछ बन जाता है ॥ २४॥ यही विश्वरूप अथवा सर्वरूप है और यही गोरूप भी है ॥ २५॥ जिसको इस विश्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है, उसके पास विविध आकारके अनेक पशु रहते हैं॥ २६॥ (अथवै०९।४।१)

इस स्क्रमें गौका तथा बैलका विश्वरूप बताया गया है। भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपका वर्णन किया है, गौके भी उसी प्रकारके विश्वरूपका इस स्क्रमें वर्णन है। संस्कृतके प्रसिद्ध पाश्चात्त्य विद्वान् ग्रिफिथ महोदय कहते हैं कि इस स्क्रमें आदर्श बैल और गायकी प्रशंसा की गयी है।\*

इस सूक्तपर कई दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता है; परन्तु यहाँ केवल एक-दो मुख्य बातें बतलानी हैं। सम्पूर्ण सूक्तके सभी अंशोंपर विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूक्तके विचारणीय अंश नीचे दिये जाते हैं—

- . (१) ब्राह्मण और क्षत्रिय विश्वरूपिणी गौके चूतर हैं। (मन्त्र ९)
- (२) गन्धर्व पिंडलियाँ और अप्सराएँ छोटी हिंहुयाँ हैं। (मन्त्र १०)
- (३) देवता इसकी गुदा हैं, मनुष्य आँतें और अन्य प्राणी आमाशय हैं। (मन्त्र १६)
- (४) राक्षस रक्त एवं इतर मनुष्य पेट हैं। (मन्त्र १७)

उपर्युक्त मन्त्रोंमें यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, इतर लोग अर्थात् वैश्य, शूद्र, निपाद, गन्धर्व, देवता, अप्सराएँ मनुष्यमात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी गो-रूप ही हैं। सम्पूर्ण जनता दृृदयसे समझे कि हम सब मनुष्य गो-माताके ही अङ्ग हैं—इसीलिये इन मन्त्रोंकी अवतारणा की गयी है। इस प्रकार हमलोग गो-माताके द्यारीरके साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें। गौके द्यारिको कष्ट होनेपर वह कष्ट हमींको होगा—यह भाव मनमें धारण करें। यदि कोई मनुष्य गौको कष्ट देता है या उसे काटता है या और तरहसे दुःख देता है तो वह केवल गौको ही दुःख देता है तथा गौके दुखी रहनेपर भी हम सब मुखी रह सकते हैं—यह हीन भाव मनसे हटा दें। गौका हमारे साथ अवयवी और अवयवका सम्बन्ध है। हम गौके ही अङ्ग हैं; इसिल्ये जो दुःख गौको मिलता है, वह हमींको मिलता है—ऐसा मानना चाहिये और इसी भावनासे गौका पालन और रक्षण करना चाहिये । दूसरे दाब्दोंमें स्वयं अपने ऊपर दुःख आनेपर जिस लगनके साथ उसका प्रतिकार किया जाता है, उसी तीव्रताके साथ गौके कष्टोंको दूर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये।

गो एक निरा दूध देनेवाला पशु ही नहीं है, प्रत्युत वह अपने कुटुम्बका हकदार है, या यों किहये कि मालिक है और हम उसके परिवारके लोग हैं—यह भाव सदा मनमें जीवित और जाग्रत् रहना चाहिये।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र, निषाद, राक्षस आदि सभी जातिके लोगोंमें यह विचार जाग्रत् रहना चाहिये। ऐसा होनेसे सम्पूर्ण जगतीतलपर गो-माताकी पूजा होने लगेगी।

यह सम्पूर्ण जगत् ही गोरूप अर्थात् गायका ही रूप है, इसिलये गौके साथ किसी एक पदार्थकी तुलना हो ही नहीं सकती। अन्य सभी पदार्थोंको विविध उपमाएँ दी जा सकती हैं; केवल गौ ही ऐसा प्राणी है, जो अनुपम है; क्योंकि वह प्राणीमात्रकी निरुपम माता है, मानव-वंशोंका पालन करने-वाली है और मानवमात्र उसके अवयव हैं। पाठक यदि विचार करेंगे और गौके उपकारोंका मनन करेंगे तो वेदका यह कथन ठीक तरहसे उनकी समझमें आ सकता है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उपर्युक्त वर्णनसे वेदने किस बातकी शिक्षा दी है। इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि वेदने इस सक्तके द्वारा अहिंसाका उत्तमोत्तम उपदेश दिया है। मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने-आपकी हिंसा कदापि न करेगा। सिंह या अन्य हिंसक जन्तु दूसरे जीवोंको मारकर खा जाते हैं। राश्वस भी मनुष्यादि प्राणियोंको खा जाते हैं। परन्तु दूसरेके मांसपर निर्वाह करनेवाले ये कूर प्राणी अत्यधिक भूख लगनेपर भी अपनी ही देहके अवयवोंको कभी काटकर नहीं खाते।

<sup>\*</sup>The hymn is a glorification of the typical Bull and Cow.

अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको छेकर ही वेद मनुष्योंको इस स्कके द्वारा गाय और बैछके मांससे पूर्णतया निवृत्त करना चाहता है। यह बात उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है।

जब सम्पूर्ण हृदयसे मनुष्य अपने-आपको गौके शरीरके अवयव मानने लगेंगे, तब वे लोग गौ या बैलका मांस किस तरह खा सकेंगे; क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीरका मांस नहीं खाता । औरोंकी तो बात ही क्या, निरे आमिष-भोजी अथवा नरमांसभोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मांस नहीं खाते । इसल्ये जो मनुष्य अपने आपको गौके शरीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-भक्षणसे पूर्णतया निवृत्त होगा ही ।

देखिये, कितनी प्रवल युक्तिसे वेदने लोगोंको—मांस-भोजी राक्षस-श्रेणीके लोगोंको भी निरामिषभोजी बनानेका यब किया है। यह इतनी प्रवल युक्ति है कि यदि इस प्रकारका विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हो जाय तो कभी कोई गोमांस खाये ही नहीं। इतनी प्रवल युक्ति देनेपर भी कई पाश्चाच्य विद्वान् यह मानते हैं कि वैदिककालमें गो-मांस खानेकी प्रथा थी और बैलका भी मांस खाया जाता था। उन लोगोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्रवल युक्तिका अधिक विचारपूर्वक मनन करें और इसके वाद अपना मत स्थिर करें।

गौ मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके शरीरका एक भाग हूँ; इसिलिये मुझे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी प्रकार गौकी भी रक्षा अवस्य करनी चाहिये—यह कितना उच्चतम उपदेश है! पाठक इस उपदेशका महत्त्व समझें।

दुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी स्त्रीको 'मा' कहता है, उस समय उसकी दृष्टिमें तत्काल पवित्रता आ जाती है। किसीको माता कहनेका तात्पर्य ही यह है कि उसे पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाय।

गौको माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे हम पिवत्र एवं पूज्य दिव्ये देखें । गौ हमारी परम पूजनीय, वन्दनीय एवं पालनीय माता है—यह भाव हमें हर समय जाग्रत् रखना चाहिये । पाठक इस सूक्तका मनन इसी दृष्टिसे करें । इन्द्रादि देवगण जीवित और जाग्रत् गो-माताके देहमें हैं । जहाँ इन्द्रादि देव रहते हैं, वही स्वर्ग है अर्थात् गौ ही स्वर्गलोक है—यही भाव पूर्वोक्त सूक्तके चतुर्थ मन्त्रमें कहा गया है.।

ये सब भाव इस समय हिंदुओं के मनमें बीजरूप से देखें जा सकते हैं। यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये विचार के हिंदू इस अथवें वेदके स्कको जानते भी नहीं हैं, तथापि उनके अंदर प्राचीन काल से वैदिक धर्म के संस्कार रहने के कारण उनके मनमें ये वैदिक संस्कार भी छप्त अवस्था में इस समय दिखायी देते हैं। वे गौको माता कहते हैं, गौके शरीर में नाना देवताओं का निवास मानते हैं; किन्तु यह सब मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वे यह कुछ भी नहीं मानते। इसका कारण उनका धर्मविषयक अज्ञान ही है। यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जामत् रहेगा तो वे गौकी रक्षा भलीमाँति कर सकेंगे। गौके जिस गौरवका वर्णन इस स्कमें हुआ है, वह गौरव जिस काल में जनताके मनों में रहा होगा, उस काल में गौका वध असम्भव या—इस बातको अब अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। (गो० को० प्रा० वि०)

इसी प्रकार विभिन्न इतिहास-पुराणोंमें भी गौके विश्वरूपके अलग-अलग वर्णन मिलते हैं। उनमेंसे कुछका भावार्थ नीचे दिया जाता है।

( ? )

#### त्रह्माण्डपुराण

#### (गो-सावित्री स्तोत्र)

अखिल विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपके चरणोंमें मेरा प्रणाम है। पूर्वकालमें भगवान् व्यासदेवने जिस गो-सावित्री स्तोत्रको कहा था, उसीको मैं सुनाता हँ ॥ १ ॥ यह गौओंका स्तोत्र समस्त पापोंका नाश करने-वाला, सम्पूर्ण अभिलिषित पदार्थोंको देनेवाला, दिव्य एवं समस्त कल्याणोंका करनेवाला है ॥ २ ॥ गौके शींगोंके अग्रभागमें साक्षात जनार्दन विष्णुस्वरूप भगवान वेदन्यास रमण करते हैं। उसके सींगोंकी जड़में देवी पार्वती और सींगोंके मध्यभागमें भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं ||३|| उसके मस्तकमें ब्रह्मा, कंधेमें बृहस्पति, ललाटमें वृषभारूढ भगवान् शङ्कर, कानोंमें अश्विनीकुमार तथा नेत्रोंमें सूर्य और चन्द्रमा रहते हैं ॥ ४ ॥ दाँतों में समस्त ऋषिगण, जीभमें देवी सरस्वती तथा वक्षःस्थलमें एवं पिंडलियोंमें सारे देवता निवास करते हैं ॥ ५ ॥ उसके खरोंके मध्यभागमें गन्धर्व, अग्रभागमें चन्द्रमा एवं भगवान अनन्त तथा पिछले भागमें मुख्य-मुख्य अप्तराओंका स्थान है ॥ ६ ॥ उसके पीछेके भाग (चूतर) में पितृगणोंका तथा भृकुटिमूळमें तीनों गुणोंका निवास वताया गया है। उसके रोमकुगोंमें ऋषिगण तथा चमड़ीमें प्रजापित निवास करते हैं॥ ७॥ उसके थूहेमें नक्षत्रोंसिहत द्युळोक, पीठमें सूर्यतनय यमराज, अपान वायुमें सम्पूर्ण तीर्थ एवं गोमूत्रमें साक्षात् गङ्गाजी विराजती हैं॥ ८॥ उसकी दृष्टि, पीठ एवं गोबरमें स्वयं छक्ष्मीजी निवास करती हैं; नथुनोंमें अश्विनीकुमारोंका एवं होठोंमें भगवती चण्डिकाका वास है॥ ९॥ गोओंके जो स्तन हैं, वे जलसे पूर्ण चारों समुद्र हैं; उनके रँमानेमें देवी सावित्री तथा हुंकारमें प्रजापितका वास है॥ १०॥ इतना ही नहीं, समस्त गोएँ साक्षात् विण्णुरूप हैं; उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें भगवान केशव विराजमान रहते हैं॥ ११॥

(२)

#### महाभारत

कपिला गौके सींगोंके ऊपरके भागमें विष्णु और इन्द्र तथा सींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वजधारी देवता रहते हैं। सींगोंके बीचमें ब्रह्माजी और ललाटमें वृषभध्वज भगवान शङ्कर विराजते हैं। दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें मस्त देवता, जीभमें सरस्वती, रोमक्पोंमें मुनिगण, चमडेमें प्रजापति, श्वासोंमें षडङ्ग तथा षद-क्रमसहित चारों वेदः नासापटोंमें गन्ध और सगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सारे वसगण, मखमें अग्नि, काँखमें साध्य देवता, गलेमें भगवती पार्वती, पीठमें नक्षत्रगण, ककद ( थृहे ) में आकाश, अपानमें सम्पूर्ण तीर्थ, गो-मूत्रमें स्वयं श्रीगङ्गाजी और गोवरमें इष्ट-नष्टमयी लक्ष्मीजी सदा निवास करती हैं। नासिकामें ज्येष्ठादेवी, नित्म्योंमें पितर, पुँछमें रमादेवी, दोनों ओरकी पुँसिलयोंमें विश्वेदेवता, छातीमें शक्तिधारी कार्तिकेय, घटनों, पिंडलियों और जाँघोंमें पाँचों वायु, खुरोंके मध्यमें गन्धर्वगण और खुरोंके अग्रभागमें सर्प बसते हैं। चारों समद्र उसके चारों स्तन हैं। रितर मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शान्ति, धति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, सन्तति, दिशा और प्रदिशा (दिशाओंके कोने ) सभी सदा कपिलाकी सेवा करती हैं। देयता, पितर, गन्धर्व, अप्सराएँ, समस्त लोक, द्वीप, समुद्र, गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गों और यज्ञोंसहित समस्त वेद हर्षित होकर नाना प्रकारके मन्त्रोंसे गौकी स्तुति किया करते हैं।

( आदवमेधिक० १०३। ४५ से ५९)

(३) स्कन्दपुराण

गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्वगोमय हैं। गायके सींगोंके अग्रभागमें नित्य इन्द्र निवास करते हैं। हृदयमें कार्तिकेय, सिरमें ब्रह्मा और ललाटमें वृषभध्वज राङ्कर, दोनों नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, जीभमें सरस्वती, दाँतोंमें मस्द्रण और सध्य देवता, हुंकारमें अङ्ग-पद-क्रमसिहत चारों वेद, रोमकूगोंमें असंख्य तपस्वी और ऋषिगण, पीठमें दण्डधारी महाकाय महिषवाहन यमराज, स्तनोंमें चारों पवित्र समुद्र, गो-मूत्रमें विष्णु-चरणसे निकली हुई दर्शन मात्रसे पाप नाश करनेवाली श्रीगङ्काजी, गोबरमें पवित्र सर्वकल्याणमयी लक्ष्मी-जी, खुरोंके अग्रभागमें गन्धर्व, अप्तराएँ और नाग निवास करते हैं। इसके सिवा सगरान्त पृथ्वीमें जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, सभी गायोंके देहमें रहते हैं। विष्णु अवदिवमय हैं, गाय इन विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई है, विष्णु और गाय—दोनोंके ही शरीरमें देवता निवास करते हैं। इसील्थि मनुष्य गायोंको सर्वदेवमयी मानते हैं।

( आवन्त्यखण्ड रेवाखण्ड अ० ८३ क्षोक १०४ से ११०,११२ ) ( ४ )

#### पद्मपुराण

गोके मुखमें पडङ्ग और पद-क्रमसहित चारों वेद रहते हैं। सींगोंके अग्रमागमें इन्द्र और दोनों सींगोंमें भगवान् शङ्कर और भगवान् केशव हैं। उदरमें स्कन्द, सिरमें ब्रह्मा, ल्लाटमें बृद्ममध्वज, दोनों कानोंमें अश्वनीकुमार, दोनों नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँनोंमं गरुड़, जीभमें सरस्वती, अपानमें सारे तीर्थ, गो-मूत्रमें जाह्ववी गङ्गाजी, रोमकृप-समूहमें ऋषिगण, मुखके कपरकी ओर यम, दाहिनी ओर कुनेर तथा गरुड़, वार्यों ओर तेजस्वी वल्वान् यक्षगण, मुखके अंदर गन्धर्व, नासिकामें नाग, चारों खुरोंके पीछेकी ओर अप्सराएँ, गोवरमें लक्ष्मी, गोमूत्रमें सर्वमङ्गलादेवी, पैरोंके अगले भागमें सिद्धादि खेचर, रॅभानेमें प्रजापित और गायोंके चारों थनोंमें चारों समुद्र रहते हैं। जो प्रतिदिन गायका स्पर्श करता है, वह इन समुद्रोंमें स्नान कर लेता है।

. अतो मर्त्यः प्रपुष्टेस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते । गवां रजः खुरोद्धूतं शिरसा यस्तु धारयेत् ॥ सर्वेतीर्थंजले स्नातः सर्वेपापैः प्रमुच्यते ।

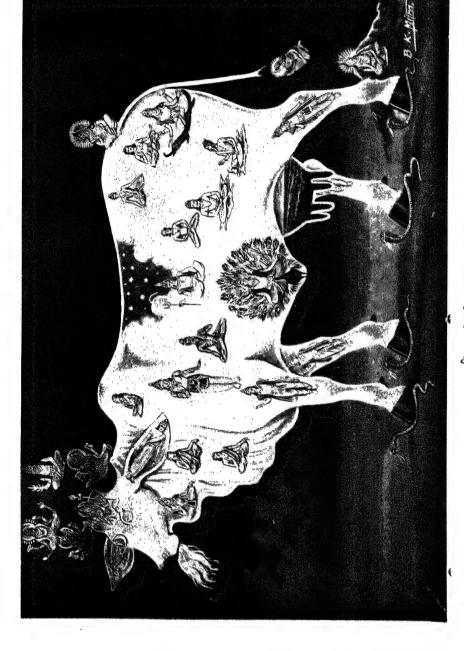

कल्याण

अतएव मनुष्यको सर्वोत्तम पुष्टिके लिये गायका स्पर्श करना चाहिये । इससे वह सारे पापोंसे छूट जाता है । गायके खुरसे उड़ी हुई धूलिको मस्तकपर धारण करनेवाला मनुष्य भी सारे तीर्थोंके जलमें स्नान करनेवाला समझा जाता है और वह भी समस्त पापोंसे छूट जाता है । (सृष्टेखण्ड अ०४८)

> (५) भविष्यपराण

गायके दोनों नेत्रोंमें सूर्य और चन्द्रमा, जीभमें सरस्वती,

दाँतों में महत् देवता, दोनों कानों में अश्विनीकुमार, सींगोंके अग्रमागमें भगवान् राङ्कर और ब्रह्माजी, ककुद् (शूहे) में गन्धर्व और अष्टरागण, कुश्चिमें चारों समुद्र, योनिमें गङ्गाजी, रोमकृपमें ऋषिगण, अपानमें पृथ्वी, आँतोंमें नागगण हिड्डियोंमें पर्वत, पैरोंमें धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ हुंकारमें चारों वेद, कण्डमें रह्मणण, पृष्ठभागमें सुमेर, समस्त शरीरमें व्यापक भगवान् विष्णु रहते हैं। इस प्रकार गाय सर्वमयी, पवित्र, विश्वरूपिणी देवी है। (उत्तर अ०१ ५६। १६–२०)

### कपिला गौ

( ? )

#### कपिलाकी महिसा

पूर्वकालमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणोंके लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके किएला गौको उत्पन्न किया था। किपला गौपवित्र वस्तुओंमें सबसे बदकर पित्र मङ्गलन्जनक पदार्थोंमें सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा पुण्योंमें परम पुण्यस्वरूपा है। वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, व्रतोंमें उत्तम व्रत, दानोंमें श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वीपर जितने पिवत्र तीर्थ और मिन्दर हैं तथा संसारमें जो कुछ पित्र और रमणीय वस्तुएँ हैं, उन सबका तेज निकालकर विश्वविधाता ब्रह्माजीने जगत्को तारनेके लिये किपला गौकी सृष्टि की है। किपला सम्पूर्ण तेजोंका पुज है। वह अमृतस्वरूप, मेध्य, ग्रुद्ध, पित्र करनेवाली और उत्तम है।

(२)

#### कपिलाकी उत्पत्ति

स्रष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने दक्षप्रजापितको आज्ञा दी कि 'तुम प्रजाको उत्पन्न करो ।' किन्तु दक्षप्रजापितने प्रजाओंकी भलाईके लिये सबसे पहले उनकी आजीविकाका उपाय निर्धारित किया । उसके बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविकाके लिये कोलाहल करने लगे । जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-बापके पास दौड़ जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षके पास गयी । प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके प्रजापितने उनकी रक्षाके लिये अमृतका पान किया ।

अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गये तव उनके मुखसे सुरिमत (मनोहर) सुगन्धि निकलने लगी। उस सुरिम गन्धिसे सुरिम (गौ) प्रकट हुई, जिसे प्रजापितने अपने मुखसे उत्पन्न होनेवाली पुत्रीके रूपमें देखा। सुरिमने भी बहुत-सी कपिला गौएँ उत्पन्न कीं, जो प्रजापितकी माताके समान थीं और जिनका रंग कुन्दनकी माति दमक रहा था। वे सब गौएँ प्रजाकी आजीविका थीं। (महा० अनु० ७७। ११-१८)

(३) कविलाके भेद

ब्रह्माजीने किपला गौके दस भेर बतलाये हैं—पहली सुवर्णकिपिला ( मुवर्णके समान पीछे रंगवाली ), दूसरी गौरपिंगला ( गौर तथा पीछे रंगवाली ), तीसरी आरक्तिपङ्काक्षी ( कुछ लालिमा लिये हुए पीछे नेत्रोंगली ), चौथी गलपिङ्गला ( जिसके गरदनके बाल कुछ पीछे हों ), पाँचवीं बमुवर्णामा ( जिसका सारा शरीर पीछे रंगका हो ), छठी श्वेतिपिंगला ( कुछ सफेदी लिये हुए पीछे रोमवाली ), सातवीं रक्तिपङ्काक्षी ( सुर्ख और पीछी आँखोंबाली ), आठवीं खुरपिंगला ( जिसके खुर पीछे रंगके हों ), नवीं पाटला ( जिसकी हुक्का लाल रंग हो ) और दसवीं पुच्छ-पिंगला ( जिसकी पूँछके बाल पीछे रंगके हों )—ये दस प्रकारकी किपला गौएँ बतलायी गथी हैं, जो सदा मनुष्योंका उद्धार करती हैं । वे मङ्गलमयी, पिंचत्र और सब पापोंको नष्ट करनेवाली हैं ।

(४) कपिला गौके दानका फल

दानमें दी हुई गौ अपने कमोंते बँधकर घोर अन्धकार-

पूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको महासागरमें इवनेसे बचाती है। पुत्र, पौत्र आदि सात पीढियोंतकके समस्त कुलको वह गौ तार देती है। जबतक प्रथ्वी मनुष्योंको धारण करती है, तबतक दानमें दी हुई गौ परलोकमें दाताको धारण किये रहती है। जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गौ मनुष्यके सब पापोंको तत्काल नष्ट कर डालती है। जैसे सॉप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपिला गौके दानसे पापमुक्त होकर अत्यन्त शोभाको . प्राप्त होता है। जैसे प्रज्यलित दीपक घरमें फैळे हुए अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौका दान करके अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल फेंकता है। बछक्केसहित कपिला गौके शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने करोड़ युगोंतक दाता मनुष्य ब्रह्मलोकमें धानन्दका अनुभव करता है।

(महा० अश्वमेध० अ० १०२। ७६--८२)

#### ( ५ ) कपिला गौके दर्शनसे शापम्रक्ति

प्राचीन कालकी बात है । सुप्रभ नामक एक राजा था; उसे शिकारका बहुत शौक था । एक दिन राजा वनमें शिकारके लिये गया । उसने देखा, एक सुन्दर हरिनी अपने नन्हे से बच्चेको स्तन पिला रही है । शिकारके नशेमें राजाने उसके बाण मार दिया । मरते समय उसने गुस्सेमें आकर कहा—'राजा ! तुमने बड़ा पाप किया है । यह क्षात्रधर्म नहीं है । मैं अपने बच्चेके साथ मर रही हूँ । तुमने अधर्मसे मेरा नाश किया है; इसलिये जाओ—तुम भयानक सिंह बन जाओ।' राजाने अपनी मूर्खतापर पश्चात्ताप करते हुए मरती हुई मृगीसे शापमोचनके लिये प्रार्थना की । दयामयी हरिनीने कहा—'तुम्हें कपिला गाय मिलेगी और उससे तुम्हारी बातचीत होगी, तब तुम शापसे छूट जाओंगे।' इतना कहकर हरिनी अपने बच्चेसहित मर गयी। राजा भयानक सिंह होकर अपने ही सिपाहियोंको खाने लगा। बचे-खुचोंने भागकर प्राण बचाये।

एक दिन राजा प्याससे व्याकुल होकर गोकुलमें पहुँचा। वहाँ एक कपिला गौ अपने दलसे विखुड़कर उसके सामने

पड़ गयी और उसकी भयावनी मर्तिको देखकर काँप गयी। उसे अपने नन्हें-से बच्चेकी याद आयी और वह रो पड़ी। सिंहने कहा-(गैया ! रोती क्यों हो) मेरे सामने आकर कोई बच नहीं सकता । अपने इष्टदेवताको याद करो । कपिला बोली— 'सिंह ! मैं अपने प्राणोंके लिये नहीं रोती । मेरा दधमँहा बछडा मेरी बाट देख रहा होगा, इससे रो रही हैं। मैं शपथ खाकर कहती हैं, तुम मुझे अभी मत खाओ। मैं बछड़ेको द्ध पिलाकर और अपने खजनोंसे मिलकर तम्हारे पास लौट आऊँगी ।' सिंहने पहले तो विश्वास नहीं किया; फिर जब कपिलाने भाँति-भाँतिसे शपर्थे कीं, तब वह मान गया। कपिला वचन देकर घर लौटी। बछडा उसे देखते ही पुँछ उठाकर दौड़ा, पर आज मा उदास थी। बछड़ेने कारण पूछा । माने पहले उसे द्ध पिलाकर फिर कारण बता दिया। बछडेने माके बदलेमें, नहीं तो, उसके साथ ही जानेक लिये हठ किया । गायने उसे समझाकर, अच्छी सीख देकर कहा---

न च शोकस्त्वया कार्यः सर्वेषां मरणं ध्रुवम् । अस्माकं प्रतिवाचं च श्र्णु शोकविनाशिनीम् ॥ यथा हि पथिकः कश्चिच्छायार्थी वृक्षमाश्रितः । विश्रान्तश्च पुनर्याति तद्वन्द्वतसमागमः ॥

'बेटा ! तू मेरा शोक न करना । मरना सभीका निश्चित है । मेरी शोकनाशिनी वाणी सुन—इस संसारमें प्राणियोंका समागम वैसा ही है, जैसा छाया चाहनेवाछे मुसाफिरोंका किसी बूक्षकी छायामें आकर इकट्ठे होना ।' इसके बाद किपला अपनी सिखयोंसे मिली । सबने वापस न जानेकी सलाह दी, पर सत्यनिष्ठ किपलाने उनकी वात नहीं मानकर कहा—

#### प्राणिनां प्राणरक्षार्थं वदाम्येवानृतं वचः । नारमार्थमुपयुञ्जामि स्वल्पमप्यनृतं कवित्॥

भीं दूसरे निर्दोष प्राणियोंके प्राण बचानेके लिये झूठ बोल सकती हूँ; परन्तु अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जरा-सा भी झूठ कभी नहीं बोल सकती।' अन्तमें सबकी अनुमति लेकर वह सिंहने पास लौट आयी। किपलाको देखकर सिंहने आश्चर्य-विकत नेत्रोंसे उसकी ओर देखकर कहा—'कल्याणी! सत्यवादिनी किपले ! तुम्हारा स्वागत है। सत्यनिष्ठ प्राणियोंका कुछ भी अग्रुभ नहीं होता। तुमने जब लौटनेके लिये शपथ ली थी, तब मुझे बड़ा कौतुक हुआ था। मैंने समझा था अब क्या लौटकर आवेगी। पर तुम आ गयी।

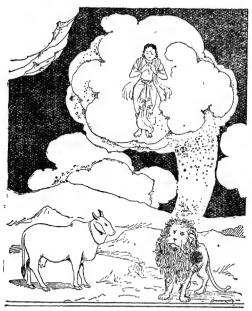

जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ -- तुम अपने बछड़ेके पास लौट

जाओ । वह दुधमुँहा बछड़ा बड़ा दुखी होगों , कहते ही राजाने सिंह-शरीरसे छूटकर दिव्य देह ली और कहा—

#### प्रसादात्तव मुक्तोऽहं शापादस्मात् सुदारुणात् । किंते प्रियं करोम्यद्य धेनुके बृहि सखरम्॥

'गोमाता ! तुम्हारी कृपासे आज मैं दारुण शापसे मुक्त हो गया । तुम्हारी क्या प्रिय सेवा करूँ—जत्दी बोलो ।' कपिलाने कहा—'राजेन्द्र ! तुम शापमुक्त हो गये, मैं तो इसीसे कृतकृत्य हो गयी । मुझे प्यास लगी है, हो सके तो थोड़ा-सा जल कहींसे लाओ ।' राजाने वहाँ बाणसे धरती फोड़कर मुन्दर मुशीतल जल निकाला । इसी समय वहाँ साक्षात् 'धर्म'ने आकर कपिलासे कहा—'शोभने ! मैं तुम्हारे सत्यसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ । त्रिलोकीमें तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता ।' तदनन्तर कपिला परमपदको प्राप्त हुई और राजाके बनाये हुए जिस जलाशयमें उसने जल पिया था, वह 'कपिलातीर्थ'के नामसे प्रख्यात हो गया ।

### गो-महिमा

गौएँ प्राणियोंका आधार तथा कल्याणकी निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के ही हाथमें है। वे ही सदा रहने-वाली पृष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गौओंकी सेवामें जो कुछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। अन्न गौओंसे उत्पन्न होता है, देवताओंको उत्तम हविष्य ( घुत ) गौएँ देती हैं तथा स्वाहाकार (देवयज्ञ) और वषट्कार ( इन्द्रयाग ) भी सदा गौओंपर ही अवलम्बित हैं। गौएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं। उन्होंमें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा है। ऋषियोंको प्रातःकाल और सायंकालमें होमके समय गौएँ ही हवनके योग्य घुत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग द्ध देनेवाली गौका दान करते हैं, वे अपने समस्त संकटों और पापोंसे पार हो जाते हैं। जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौ दान करे, जो सौ गायें रखता हो, वह दस गायें दान करे और जिसके पास हजार गौएँ मौजूद हों, वह सौ गायें दान करे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो सौ गौओंका स्वामी होकर भी अभिहोत्र नहीं करता, जो हजार गौएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी

कंजूसी नहीं छोड़ता—ये तीनों मनुष्य अर्घ्य (सम्मान) पानेके अधिकारी नहीं हैं।

प्रातःकाल और सायंकालमें प्रतिदिन गौओंको प्रणाम करना चाहिये। इससे मनुष्यके शरीर और बलकी पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करे। गौओंके गुणोंका कीर्तन करे। कभी उनका अपमान न करे। यदि हुरे स्वप्न दिखायी दें तो गोमाताका नाम छे। प्रतिदिन शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे। स्ले हुए गोबरपर बैठे। उसपर थूक न फेंके। मल-मूत्र न त्यागे। गौओंके तिरस्कारसे बचता रहे। अग्निमें गायके घृतका हवन करे, उसीसे स्वरिताचन करावे। गो-धृतका दान और स्वयं भी उसका भक्षण करे तो गौओंकी बृद्धि होती है। (महा० अनु० ७८। ५—२१)

× × ×

गौओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात् यज्ञरूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र (बैल ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते हैं और हव्य-कव्यका भी काम चलता है। इन्हींसे दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएँ बड़ी पित्र होती हैं और बैल भूख-प्यासका कष्ट सहकर अनेकों प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गो-जाति अपने कामसे ऋषियों तथा प्रजाशोंका पालन करती रहती है। उसके व्यवहारमें राठता या माया नहीं होती। वह सदा पित्र कर्ममें लगी रहती है। इसीसे ये गौएँ हम सब लोगोंके ऊपर निवास करती हैं। इसके सिवा गौएँ वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होनेपर वे दूसरोंको भी वरदान देती हैं। सहा अनु० ८३।१७—२१)

गोएँ सम्पूर्ण तपस्विशेंसे बद्दकर हैं। इसिल्ये भगवान् शक्करने गौओंके साथ रहकर तप किया था। जिस ब्रह्मलेक्में सिद्ध ब्रह्मिष भी जानेकी इच्छा करते हैं, वहीं थे गौएँ चन्दमाके साथ निवास करती हैं। ये अपने वृध, दही, घी, गोचर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालोंसे भी जगत्का उपकार करती रहती हैं। इन्हें सदीं, गर्मी और वर्षाका कध्ट विचलित नहीं करता। ये गौएँ सदा ही अपना काम किया करती हैं। इसिलये ये ब्राह्मणोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर निवास करती हैं। इसीसे गौ और ब्राह्मणको विद्वान् पुरुष एकं बताते हैं। (महा० अतु० ६६। ३७-४२)

गौएँ परम पावन और पुण्यस्वरूपा हैं। इन्हें ब्राह्मणोंको दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है। पित्रत्र जलसे आचमन करके पित्रत्र होकर गौओंके बीचमें गोमती-मन्त्र 'गोमा अग्ने विमाँ अश्वी' का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त छुद्ध एवं निर्मल (पापमुक्त) हो जाता है। विद्या और वेदव्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अग्नि, गौ और ब्राह्मणोंके वीच अपने शिष्योंको यज्ञतुल्य गोमती-मन्त्रको शिक्षा दें। जो तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है। पुत्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको धन और पतिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीको पित मिलता है। इस प्रकार गोएँ मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं, वे यज्ञका प्रधान अङ्ग हैं, उनसे बदकर दूसरा कुछ नहीं है।

( महा• अनु• ८१ )

### श्रीराङ्करजीद्वारा सुरभि-स्तवन

साक्षात् शङ्कर ही नीलवृष हैं

ष्टक बार भगवान् शङ्करसे ब्रह्मतेजसम्पन्न ऋषियोंका कुछ अपराध हो गया, ऋषियोंने घोर शाप दे दिया । जिसके भयसे त्रस्त होकर शङ्करजी गोलोक पहुँचे और पवित्र



ब्राह्मणोंके ही दूसरे रूप सुरिम माताका स्तवन करने छगे। उन्होंने कहा—

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सृष्टिस्थितिविनाशानां कच्यें मात्रे नमो नमः ॥
या त्वं रसमयेभाविराप्याययसि भूतलम् ।
देवानाञ्च तथा संघान् पितृणामिष वे गणान् ॥
सर्वेर्जात्वा रसाभिज्ञेर्मधुरास्वाददायिनी ।
त्वया विश्वमिदं सर्वं बलस्नेहसमन्वितम् ॥
त्वं माता सर्वरुद्धाणां वस्नां दुहिता तथा ।
आदित्यामां म्बसा चैव तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा ॥
त्वं प्रतिस्त्वं तथा तुष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वभा तथा ।
ऋदिः सिद्धिस्त्या लक्ष्मिर्धतः क्षितिस्त्वा मतिः ॥
कान्तिरुजा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी ।

'सुध्दि, स्थिति और विनाश करनेवाली माता! तुम्हें बार-बार नमस्कार है। तुम रसमय भावोंसे समस्त पृथ्वीतल, देवता और पितरोंको तृत करती हो। रसाभिन्न सभीसे तुम परिचित हो और मधुर स्वाद देनेवाली हो। सम्पूर्ण चराचर विश्वको तुम्हींने बल और स्नेहका दान दिया है। देवि! तुम रहोंकी माँ, वसुओंकी पुत्री, आदित्योंकी म्बसा और सन्तोषमयी वाञ्चित देनेवाळी हो । तुम्ही धृति, पृष्टि, स्वाहा, स्वधा, ऋद्धि, मिद्धि, लक्ष्मी, वारणा, कीर्ति, मति, कान्ति, लजा, महामायाः श्रद्धा और सर्वार्थ-साधिनी हो ।'

'तम्हारे सिवा त्रिभवनमें कुछ भी नहीं है । तम अग्नि और देवताओंको तम करनेवाली हो और इस स्थावर-जंगम सम्पर्ण जगतमं व्याप्त हो । चारों वेद तुम्हारे चार पैर हैं। समद्र स्तन है। चन्द्र-सर्य लोचन हैं। तुम्हारे रोम-रोममें देवताओंका निवास है। देवि ! तम्हार दोनी सींगोंमें समस्त पर्वत, कानोंमें वाय, नाभिम अमृत, खरोंमें मारे पाताल, स्कन्धोंमें भगवान ब्रह्मा, मस्तकमे सदाशिव और हृदयमें श्रीविष्णु, पुँछमें पन्नग, गोवरमें वस, गोमुत्रमें साध्य, अस्थियों में समस्त यज्ञ, गृह्यमें किन्नर, सामनेके भागमें पितराण, भालमें यक्ष और दोनों क्योलोमें किन्नरोंका निवास है। देवि ! तम सर्वदेवमयी, सर्वभृतसमृद्धिदायिनी और सर्वलीकहितैपिणी हो। अतएव मेरे शरीरका भी हित करो । अनवे ! में प्रणत होकर तम्हारी पूजा करता हूँ । तुम विश्व-दुःखहारिणी हो, मेरे प्रति प्रमन्न हो । हे अमृत-सम्भवे ! ब्राह्मणींकं शापानलंसे मेरा शरीर दरध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो।

हतना कहकर शङ्करजी परिक्रमा करके मुरिभिक देहमें प्रवेश कर गये । सुरिभ माताने उन्हें अपने गर्भमें धारण कर लिया । इधर शिवजीके न होनेसे सार जगत्मे हाहाकार मच गया । तब देवताओंने स्तवन करके ब्राह्मणांको प्रमन्न किया और उनसे पता लगाकर वे उस गोलोकमें पहुँचे, जहाँ पायसका कीचड़, धीकी नदी, मधुकं सरोवर विद्यमान हैं । वहाँकं सिद्ध और मनातन देवता हाथोंमें दही और पीयूम लिये रहते हैं ।

गोलंकमें उन्होंने स्पैकं समान तेजस्वी 'नील' नामक सुरिम-सुतको देखा । भगवान् राङ्कर ही इस वृष्मके रूपमें सुरिम-सुतको देखा । भगवान् राङ्कर ही इस वृष्मके रूपमें सुरिमने अवर्ताणं हुए थे । देवता और मुनियोंने देखा—गोलोककी नन्दा, सुमनसा, स्वरूपा, सुरीलका, कामिनी, नन्दिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, मकलप्रिया, वामनलम्बिका, कृष्णा, दीर्घशृंगा, सुपिच्छिका, तारा, तोयिका, शान्ता, दुर्विषद्या, मनोक्सा, सुनासा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रावर्णा, नीला, शिङ्क्षनी, पञ्चवर्णिका, विनता, अभिनता, भिन्नवर्णा, सुपिनिका, जया, अरुणा, कुण्डोक्री, सुदती,और चारचम्पका—इन गौओंके बीचमें नील वृष्म

म्बच्छन्द क्रीड़ा कर रहा है। उसके सारे अङ्ग लाल वर्णके थं। मुख और पूँछ पीछ तथा खुर और सींग सफेद थे! वह नील वृष ही महादेव थे। वही चतुष्पाद धर्म थे और वही पञ्चमुख हर थे। उनके दर्शनमात्रसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। नीलकी पूजासे सारे जगत्की पूजा होती है। नीलको चिकना ग्रास देनेसे जगत् तृप्त होता है। नीलकी देहमे विश्वव्यापी जनार्दन नित्य निवास करते हैं। देवता और ऋषियोंने विविध प्रकारसे नीलकी स्तुति करते हुए कहा—



वृषस्वं भगवान् देव यस्तुभ्यं कुरुते त्वधम् ॥
वृषकः स तु विज्ञेयो रोरवादिषु पच्यते ।
पदा स्पृष्टः स तु नरो नरकादिषु यातनाः ॥
सेवते पापनिचयैनिंगाढप्रायबन्धनैः ।
कुत्क्षामञ्च तृषाकान्तं महाभारसमन्वितम् ॥
निर्देया ये प्रशोष्यन्ति मतिस्तेषां न शाश्वती ।
× ×

( स्वन्द्रंथ नागर० २५९ । ५८--- ६१ )

देव ! तुम चृषरूपी भगवान् हो । जो मनुष्य तुम्हारे

साथ, पापका व्यवहार करता है, वह निश्चय ही इष्ट होता है और उसे रौरवादि नरकोंकी यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैरोंसे छता है, वह गाढे बन्धनोंमें वॅथकर, भूख-प्याससे पीडित होकर नरक-यातना भोगता है और जो निर्दय होकर तम्हें पीड़ा पहुँचाता है। वह शाश्वती गति—मक्तिको नहीं पा सकता।

ऋषियों द्वारा स्तवन करनेपर नीलने प्रसन्न हांकर

जनको प्रणाम किया । फिर ब्राह्मणोंने नील वृषरूप महेश्वरको वरदान दिया कि मत प्राणीके एकादशाहके दिन सन्दर सहढ शक्तिसम्पन्न नील वृषको, उसके वाम भागमें चक्र और दक्षिण भागमें ग्रल अङ्कित करके गायोंके समृहमें कोड़ दिया जायगा तो वह जगतका कल्याण करता रहेगां। इस अवस्थामें देवता उसकी रक्षा करेंगे।

(स्कल्ड० नागर० २५८। ५९)

## दिलीपकी गो-सेवा

रघुवंश महाकान्यकी उज्ज्वल कथाओं में नन्दिनी गायके द्वारा दिये गये वरदानकी कथा जितनी मनोहर है उतनी ही जीवनको पाँचत्र करनेवाली है । महाराजा दिलीपको बृद्धावस्थातक सन्तान नहीं होती है, इसलिये वे रानीको साथ छेकर गुरु वसिष्ठके आश्रममें उनसे सलाह पूछने जाते हैं। ग्रस् वसिष्ठ राजाको याद दिलाते हैं कि एक बार अनजानमं उन्होंने कामधेत गौका अनादर कर दिया था और इसी कारणसे उसके दिये हुए शापका फल वे भोग रहे हैं। वह शाप कामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे मार्जित हो सकता है।

राजा संवापरायण होनेकी प्रतिशा करते हैं, और सबेंरसे निर्देशीकी सेवामें लग जाते हैं। अपने व्रतके अनुसार अनुचरींको वे छुट्टी दे देते हैं, और स्वयं पत्नीके साथ वनवासके संयमी जीवनको ग्रहण कर गोसेवापरायण हो जाते हैं । इस सेवाका वर्णन महाकविने इस प्रकार किया है-आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रणानां कण्डयनैर्दशनिवारणेश्च । अन्याहतैः स्वैरगतैः स तस्याः सन्नाट् समाराधनतत्वरोऽभृत् ॥ (रघवंश २।५)

उसे मीठी घासके कार खिलाते हुए, उसके शरीरको सुहलाते, डाँस वगैरहको दूर करते, वह जहाँ जाना चाहती वहीं जाने देते, उसकी गतिका अनुसरण करते, 'छायेव तां म्बतिरन्वगच्छत्' उसकी छायाके समान उसके पीछे-पीछे रहते हुए उसकी आराधना करने लगे। राजाके तपका प्रभाव ऐसा था, और उनका द्या-भाव इतना विश्वविजयी था कि, वनके समस्त स्थावर-जंगम जीव मन्त्रमुग्ध हो गये. और 'ऊनं न सत्त्वेष्यधिको बनाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने।' इस रक्षा करनेवाछे राजाके वनमें पैर रखते ही बलवान प्राणियोंने अपनेसे कम बलवालोंको तंग करना छोड दिया।

राजा प्रतिदिन प्रातःकाल गायको चरानेके लिये मिकलते; उनको रानी पहुँचाने जाती; और सायंकाल जब राजा गायको लेकर लीटते तब रानी दोनोंको लेने जाती।

दोनों गोसेवापरायण पात-पत्नी और उस धन्य गोमाताके सायंकालके मिलनका वर्णन करता हुआ कवि कहता है ... पुरस्कृता वर्सानि पार्थिवेन प्रत्युद्धता पार्थिवधर्मपत्न्या ।

तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥

(रखवंश २ । २०)

राजाके आगे चलती हुई वह गाय, उसके सामने मिलनेके लिये आयी हुई राजाकी धर्मपत्री और राजाके बीचमें ऐसी सहोभित है। रही थी मानो दिन और रातकें वीचमें आयी हुई सन्ध्या हो ।

सन्ध्याकालमें उसकी पूजा-अर्चा करके, उसे दुइकर उसके सोनेके पीछे राजा सोते और अठनेके पहले उढते। इस प्रकार इकीस दिन बीत गये:

तदनन्तर राजाकी भक्तिभावनाकी परीक्षा करनेके लिये, मनिकी होमधेन, शक्कांके एक प्रधातके समीप, एक हिमालयकी गुफामें, जिसमें कामल धाम उग रही थी, बुस गयी। गाय हिंस पशुओंसे सुरक्षित है ऐसा समझकर राजा पर्वतकी शोभा देखनेमें तछीन थे, इसी बीच एक सिंह आकर गायके ऊपर झपटा, इसकी खबर राजाको न लगी । जब गायकी आर्त्तध्विन सनायी पडी, तव राजाकी नजर पीछे पड़ी और वे देखते क्या हैं कि लाल गायकं जपर पंजा रक्खे केसरी खड़ा है। राजा लिंजन हो गये और तरकसमंसे वाण निकालकर ज्यों ही सिंहपर छोड़ने लगे कि उनका दाहिना हाथ जहाँ-का-तहाँ रह गया । ऐसा जान पड़ा मानो मन्त्रीषधिके द्वारा उनका सारा बाहबल नष्ट कर दिया गया हो। उनकी यह लाचारी देखकर सिंह ठहाका मारकर हुँसा और बोला, 'राजा! यह बृथा श्रम क्यों करते हो ? मैं सामान्य सिंह नहीं हूँ, बल्कि महादेवका किंकर कुम्भोदर हूँ । शिवजीके चरणस्पर्शसे पिवन हुए मेरे शरीरपर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते। इसलिये यह न्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तम्हें जो काम सौंपा गया था, उसे तुम कर चुके। तुम्हारी गुरुमिक्त मिद्ध हो चुकी है। जिसकी रक्षा शस्त्रसे नहीं हो सकती उसकें वचानेमें शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्मल हो जाय तो इसमें लजाकी कोई बात नहीं !? इसकें बाद सुन्दर छटामरे शब्दचित्रों-द्वारा एक-एक पंक्तिमें किवने राजाकें अन्तःकरणमें चलते हुए संशय और श्रद्धाके, आशा और निराशाकें तुमुल युद्धका वर्णन किया है। गायकें बचानेके पहले ही प्रयक्तमें असफल हुए राजा दीनतापूर्वक जवाब देते हैं; 'मृगेन्द्र! मैं हिल-डुल भी नहीं सकता। इसलिये मेरा कहना तुम्हें हैंसने योग्य मले ही लगे, परन्तु-

#### गुरोरपीदं धनमाहिताझेनँइयत्पुरस्ताद्नुपेक्षणीयम् ।

(रचुवंश २ । ४४ )

अभिहोत्री गुरुकी कामधेतु—उनका धन—मेरी आँखों-के सामने नष्ट हो, यह मुझसे नहीं देखा जाता। इसिल्ये तुम मुझपर कृपा करके मेरा शरीर ले लो, इससे अपनी भूख मिटाओ, और महर्षिकी इस गायको छोड़ दो। माँझ पड़नेपर इसका छोटा बछवा इसकी राह देखेगा।

सिंह राजाके निश्चयको बदलनेके लिये अनेको प्रकारसे समझाता है। सार्वभीम राज्य, जवानी, सुन्दर शरीर इन सबका विचार करनेके लिये कहता है।

भूतानुकस्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते। जीवन्पुनः शश्वदुपष्ठवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि॥ (रष्टुवंश २ । ४८)

'यदि तुम भूतदयाके वशीभूत हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस एक ही गायकी रक्षा कर सकोगे । लेकिन यदि तुम जीते रहोगे तो हे प्रजानाथ ! तुम अपनी प्रजाको पिताके समान सदा संकटोंसे उबार सकोगे ।' आगे चलकर कहता है कि, 'परन्तु यदि तुम्हें अपने अपराधसे कुद्ध अग्निस्प अपने गुरुका डर लगता हो तो उसको तुम बहु-जैसे थनवाली करोड़ों गायोंको देकर शान्त कर सकते हो ।' यह दलील भी काम न कर सकी।

इस प्रकार सिंह मानता न था, और गायकी करुणपूर्ण ऑस्तें राजाके दयाभाव और सेवाभावको बदाती जाती थीं । सिंहको राजा बहुत समझाते हैं; हमारा क्षत्रियत्व निष्फल हो रहा है, ऐसा कहकर उससे विनती करते हैं; इसके बाद एक मीठी दलील पेश करते हैं। कहते हैं कि, 'जिस प्रकार तुम देवदार बृक्षकी रक्षा शिवजीकी आशासे करते हो उसी प्रकार में अपने गुरुकी आशासे इस गायकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवाकार्य करनेवालें तुम मेरी सेवाकी भावनाको क्यों नहीं समझते !' इसके अनन्तर फिर एक सुन्दर दलील देते हैं— किमस्यिहिस्यस्तव वेन्मतोऽहं यशःशारीरे मव मे दयादुः। एकान्तविध्वंसिपु महिधानां पिण्डेप्त्रनास्था खलु भौतिकेषु॥ ( रखनंश २ । ५७ )

यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी हिंचा नहीं हो किती ।
मेरे ऊपर दया आती हो, तो (मैं कहता हूँ कि मेरे) इस
नश्चर शरीरपर क्यों दया करते हो!मेरा जो यशःशरीर—
अमर यशरूपी शरीर—है उसके ऊपर दया करो और
इस नश्चर शरीरको तुम खा डालो । इस नश्चर पिण्डपर मेरेजैसे मनुष्यको कोई आस्था या स्प्रहा नहीं होती ।

इस दलीलसे सिंह मात खा जाता है और कहता है, 'तथेति'—वैसा ही हो। इस प्रकार राजा सिंहकी भूख मिटानेके लिये उसके चरणींपर अपने शरीरको 'मांसके पिंडके समान' अपण करते हैं। परन्तु आश्चर्यकी वात यह होती है कि सिंहकी उम गरजके स्थानमें आकाशसे, औंधे मुँह पड़े हुए राजाके सिरपर, पुष्पदृष्टि होती है, और एक धीमी अमृत-जैसी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है—'वस्स उठ।' राजा उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननीके समान वह गोमाता दूधकी धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है!

राजाके सत्त्वकी परीक्षा पूरी होती है। उनके प्रचण्ड आत्मबलिदानकी विजय हो गयी। निन्दिनी उनसे कहती है 'यह सिंह तो मेरी ही माया थी। इस मायाके द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली। ऋषिके प्रभावसे स्वयं काल भी मेरे उत्पर प्रहार करनेमें असमर्थ है'— 'मायां मयोद्धाव्य परीक्षितोऽसि।' राजाकी गुरुभक्तिसे, मेंवासे और दयासे प्रसन्न हुई गाय सन्तानप्राप्तिके लिये उत्सुक राजाको उनका माँगा हुआ वर प्रदान करती है, और कहती है—

भक्तया गुरौ मरयनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्य । न केवलानां पयसां प्रसृतिमबेहि मां कामदुषां प्रस्काम् ॥ (रष्ठवंश २ । ६३)

'तुम्हारी गुरुभक्ति और मेरे अपर दयासे मैं प्रसन्न हो गर्था हूँ। पुत्र!त् वर माँग। मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा न समझ। मैं कामधेनु हूँ। प्रसन्न होनेपर जो चाहे सी दे सकती हूँ।'

किने यहाँ दिलीपकी साक्षात् प्रेममूर्ति चित्रित की है। गायको बचानेमें प्राण अर्पण किया जाय या करोड़ों गायोंके दानका पुण्य प्राप्त किया जाय, इस धर्मसंकटमें एकको चुननेमें राजाको देर नहीं लगी। निःशंक होकर वे प्राण अर्पण करना ही पसंद करते हैं, और इम प्रकार अद्भुत रीतिसे देवी सत्त्वको प्रसन्न करते हैं। उनकी सत्यकी अविरत खोज करनेके फलमें उन्हें गोरक्षाका सच्चा मार्ग—अहिंसाका—सम्पूर्ण प्रेमका मार्ग—मिल गया है और उस मार्गपर चलनेसे उन्हें समस्त ऋदि-सिद्धि प्राप्त हो गयीं। ॥ (गोसेना)

### गोभावनाष्टकम्

( सञ्यसाची )

भूमि हलवाहनैः। खादैश्च धेनुः भावयते खिळधान्यतृणाङ्गरैः ॥ १ त घेनं भमिः भावयते शिष्टं च देव्योः सस्यमिदं वै याचदेतद ह्याः ॥ २ ॥ तावद भूगोद्वीप्रसादेन शक्तिः श्रीः शारदा सदा । विलसन्ति देश ध्रवं सुरक्षन्त्यः स्वतन्त्रताम् ॥ ३ ॥ भवेत्लोकोऽक्रण्ठवैक्रण्ठवैभवः। शोकहीनो भूगोसवाप्रभावतः ॥ ४॥ खराज्यसुखशान्त्या<u>ढ्यो</u> क्षघाक्षीणा भारत भूरि भ्रियम । खादहीना तणहीना क्षघाक्षीणा गोमाता क्रिइयतेऽनिशम ॥ ५॥ साहाय्यं चेत् भगोदेग्योर्भवद भ्यः कृष्यदुग्धान्नवे<u>प</u>ुल्याद् स्यात भारतं प्रभारतम् ॥ ६॥ <u>कते</u>ऽन्येषु चतुष्पाद गौः त्वेकैकोनपदा क्रमान्। पदैकेन कर्लो चलतु तिष्ठत् ॥ ७॥ माता कथं वीर्यं अञ्चं रक्षां च सर्वा पादचत्र्यम् । प्रतिसन्धाय कृतयुगं कळाँ ॥ कार्य सत्वरं

### मानव-हृदयकी हिंसा

ममुष्यके आहारके लिये जो आज प्राणियोंका विध होता है, उसे रोका जाय तो वड़ा अच्छा हो। परन्तु इसके लिये एक ही मार्ग है और वह यह है कि ममुष्य-हृदयको जायत् किया जाय। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जहाँ मक्स्य-मक्सक-भाव पक्षा हो गया है, वहाँ दया-बुद्धिको उत्पन्न करना वहुत ही कठिन है। पशु-पक्षी, मत्स्य आदिका वध करनेके लिये जो पालन-पोषण किया जाता है, वह शिकारकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय है। जिनका पालन करना उन्हींका वध करना, जिन्हें खाना देना उन्हींको खा डालना—इसमें उन जीवोंकी हिंसा तो होती ही है, परन्तु उससे भी अधिक भयानक मनुष्य-हृद्यकी हिंसा हो जाती है। (श्रीकालेलकर)

# गो-सेवा-व्रतसे पुत्रप्राप्ति और रामनाम-स्मरणसे गोहत्या-पापका नाश

ऋतम्भर नामके एक राजा थे। उनके कई स्त्रियाँ थीं। पर उनके कोई मन्तान नहीं थी। एक दिन अकस्मात् जावालि मुनि आ पहुँचे। राजाने स्वागत-सत्कारके बाद सन्तानके लिये उपाय पूछा। मुनिने गायोंकी महिमाका गान करने हुए कहा--

'विष्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यथवा पुनः।'

भगवान् विष्णु, गौ और भगवान् शङ्करकी कृपाने पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है।

राजाने आदरपूर्वक मुनिमे पूछा—'मुने! गौर्का कह पूजा किस प्रकार की जानी चाहिये और उसमें क्या फल होगा।' मुनिने कहा—'महाराज! गो-मेवाका वन लेनेवाल पुरुषको गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन जंगलमें जाना चाहिये। गायको जौ निकलकर उसके गावरमें जितने जौ निकलें उनको चुनकर संग्रह करना चाहिये और पुत्रकी इच्छा करनेवाले पुरुषको वही जौ खाने चाहिये। जब गौ जल पी चुके तभी उसको भी पिनत्र जल पीना चाहिये। गौ जब ऊँची जगहपर रहे तब उसको नीची जगहमें रहना चाहिये। निरन्तर गौके द्यरीरमें मच्छर और डॉसोंको हटाना चाहिये। इस प्रकार यदि तुम गो-मेवा-व्रतका पालन करोंगे नो गो-माता तुमहें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी।'

पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्भरने मुनिके आज्ञानुसार गो-मेवा-त्रत ग्रहण कर लिया। एक दिन वनमें राजा प्रकृतिकी शोभा देख रहे थे कि इसी बीचमे दूमरे वनसे आकर एक सिंहने गोको मार डाला। उस ममय गोने बढ़े कातर-स्वरसे डकारनेकी ऊँची आवाज की। राजाने दोड़कर देखा और अपनी गो-मानाको सिंहके द्वारा निहत जानकर वे विकल होकर रोने लगे। तदनन्तर धैर्य धारण करके वे जावालि मुनिके पास आये और सारी घटना मुनाकर उनसे इस पापसे ऋटनेका और पुत्रधद बनकी पूर्तिका उपाय पूला। मुनिन कहा — 'पापेंकि नाश करनेके लिये शास्त्रोंने भॉति-मॉतिके शायिक्षण बतलाये हैं। नियमानुसार उनका अनुष्ठान करनेसे पाप नष्ट हो जाते हैं। परन्तु –



द्वयोत्रें निष्कृतिनांस्ति पापपुञ्जकृतोस्तयोः ।
भत्या गोवधकर्तुरुच नारायणविनिन्दितः ॥
गवां यो मनसा दुःखं वाष्ट्रव्यधमसत्तमः ।
स याति निरयस्थानं यावदिन्द्राःचतुर्वशः ॥
योऽपि देवं हरिं निन्देत् सकृहुभीग्यवाञ्चरः ।
स चापि नरकं गच्छेत् पुत्रपीत्रपरीचृतः ॥
तस्माऽज्ञात्वा हरिं निन्दन् गोपु दुःखं समाचरन् ।
कदापि नरकान्मुिकं न प्रामोति नरेश्वरः ॥

( पद्म • पाताल • १९। ३३-३६)

जान-बूझकर गो-वध और भगवान् नारायणकी निन्दा करनेवाले—इन दोनों महान् पापिषोंका निस्तार नहीं हो सकता । जो नराधम मनमें भी गायोंके दुःख होनेकी इच्छा कर लेता है, उस चौदह इन्द्रोंके कालतक नरकमें रहना पड़ता है । जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान् हरिकी निन्दा करता है, वह अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ नरकमें जाता है । इमलिये राजन् ! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवान्की निन्दा और गायोंको दुःख देता है, उसका नरकसे छुटकारा कभी नहीं हो सकता ।

परन्तु अज्ञानसे क्षिये हुए गो-वधका प्रायश्चित्त है । तुम राजा ऋतुपर्णके पास जाओ, वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे।

जावालि मुनिके आज्ञानुसार राजा ऋतम्भर समदृष्टि सम्पन्न श्रीराम-भक्त राजा ऋतुपर्णके पास गये और सारी कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पृछा । प्रतापवान् धर्मविद् बुद्धिमान् ऋतुपर्णने हॅसते हुए कहा— 'महाराज ! कहाँ सास्त्रवेत्ता मुनि और कहाँ में । आप उन्हें छोड़कर मुझ पण्डितामिमानी मूर्बके पास क्यों आये १ परन्तु यदि मेरे ही प्रति आपकी श्रद्धा है तो में निवेदन करता हूँ, आप आदर्र पूर्वक सुनिये—

भज श्रीरघुनाथं त्वं कर्मणा मनसा गिरा ।
नैप्कापट्येन छोकेशं तोषयस्व महामते ॥
सन्तुष्टो दास्यते सर्वं तव हृत्स्यं मनोरथम् ।
अज्ञानकृतगोहत्यापापनाशं करिष्यति ॥

( पद्म ० पाताल ० १९ । ४६-४७ )

महामते ! अब आप कपट छोड़कर तन, मन, वचनसे सर्वछोकेश्वर भगवान् श्रीरामका भजन कीजिये और उनको सन्तुष्ट करनेमें छिपिये । वे सन्तुष्ट् होकर आपके हृदयकी समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देंगे और आपके इस अज्ञानकृत गो-हत्या-पापको भी नष्ट कर देंगे।

महाराज ऋतुपर्णसे आदेश प्राप्त करके गो-सेवाबती राजा ऋतम्भर भगवान् श्रीरामके भजन-स्मरणसे पविचात्मा ह्येकर पुनः व्रतपालनमें लग गये। वे प्राणीमात्रके हिन-साधनमें लगकर निरन्तर भगवान् श्रीरामचन्द्रके नामका



स्मरण करते हुए गो-नेवाके लिये महान् वनमें चर्छ गये।
कुछ दिनोंके बाद उनकी नैवासे सन्तुष्ट होकर कृषामयी
देवी कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया और
फिर वे अन्तर्धान हो गयीं। उसी वरके फलम्बरूप नरेन्द्र
ऋतम्भरके घर परम भक्त मत्ववाम् नामक पुत्र
उत्पन्न हुआ। (प्रक्षण प्रतान्त्र १८ ११९

# मांस-भक्षणके दोष

१-मांसभक्षण भगवत्त्राप्तिमें बाधक है। २-मांसभक्षणसे ईश्वरकी अप्रसन्नता होती है। ३-मांसभक्षण महापाप है। ४-मांसभक्षणसे परलोकमें दुःख पाप्त होता है।

५-मांसमक्षण मनुष्यके छिये प्रकृतिविरुद्ध है ।

६-मांसभक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्राप्त होता है।

७-मांसमक्षण म्तुष्यकी अनिधिकार चेष्टा है।

८-मांसमक्षण घोर निर्देयता है।

९-मांसभक्षणसे स्वास्थ्यका नाहा होता है।

**१०-मांसभक्षण शास्त्र-निन्दित है।** ( श्रीजयदयालजी **गोबन्द**का )

---

### महर्षिका मृल्य --गौ

महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोकका त्याग करके महान् व्रतका हढतापूर्वक पालन करते हुए एक बार बारह वर्षतक जलके अंदर रहे। जल-जन्तओंसे उनका वडा प्रेम हो गया था और वे उनके आसपास बड़े सुखसे रहते थे। एक बार कुछ मलाहोंने गङ्जाजी और यमनाजीके जलमें जाल बिछाया । जब जाल खींचा गया, तब उसमें जल-जन्तुओंसे बिरं हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आये। जालमें महर्षिको देखकर मलाह डर गये और उनके चरणों-में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। जालके बाहर खीन्तनेसे, स्थलका स्पर्श होनेसं और त्रास पहुँचनेसं बहुत-से मत्स्य करुपने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्योंका बुरा हाल देखकर ऋषिको बड़ी दया आयी और वे बारंबार लंबी साँस लेने लगे । मलाहोंके पूछनेपर मुनिने कहा, 'देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे, तो में भी रहेंगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊँगा। में इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनिकी बात सुनकर मछाह डर गये और उन्होंने काँपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुक्को सुनाया ।

मुनिकी सङ्कटमय स्थिति जानकर राजा नहुप अपने मन्त्री और पुरोहितको साथ छेकर तुरंत वहाँ गये। पवित्र भावसे हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिको अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत् पूजा करके कहा—'द्विजोत्तम! आशा कीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?'

महर्षि च्यवनने कहा-- 'राजन्! इन मलाहोंने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है। अतः आप इनको मेरा और मछिल्योंका मूस्य जुका दीजिये।' राजा नहुषने तुरंत ही मलाहों-को एक हजार स्वर्ण-मुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे कहा। इसपर महर्षि च्यवन वोले-- 'एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा उचित मूस्य नहीं है। आप सोचकर इन्हें उचित मूस्य दीजिये।'

इसपर राजाने एक लाल स्वर्णमुद्रासे बढ़ते हुए एक करोड़, अपना आधा राज्य और अन्तमें समूचा राज्य देने-की बात कह दी; परन्तु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए । उन्होंने कहा—'आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियोंके साथ विचार कीजिये और फिर जो मेरे योग्य हो, वही मूल्य दीजिये।'

महर्षिका वचन सुनकर राजा नहुपको बड़ा खेद हुआ। वे अपने मन्त्री और पुरोहितसे सलाह करने लगे। इतनेहीमें गायके पेटसे जन्मे हुए एक फलाहारी बनवासी मुनिने राजाके समीप आकर उनसे कहा—'महाराज! ये ऋषि जिस उपायसे सन्तृष्ट होंगे, वह मुझे माळूम है।'

नहुषने कहा— 'ऋषिवर! आप महर्षि च्यवनका उचित मूल्य वतलाकर मेरे राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये। में अगाध दुःखके समुद्रमें डूबा जा रहा हूँ। आप नौका वनकर मुझे बचाइये।

नहुषकी बात सुनकर मुनिने उन छोगोंक। प्रसन्न करते हुए कहा—'महाराज! ब्राह्मण सब वर्णोंमें उत्तम हैं। अतः इनका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गौओंका भी कोई मृल्य नहीं छगाया जा सकता। अतएव इनकी कीमतमें आप एक गौ दे वीजिये।'

महर्षिकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षि च्यवनके पाल जाकर कहा—'महर्षे ! मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया है। अब आप उठनेकी कृपा कीजिये। मैंने आपका यही उचित मुख्य समझा है।'

च्यवनने कहा—'राजेन्द्र! अब मैं उठता हूँ। आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है। मैं इस संसारमें गायोंके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता।'

कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। गवां प्रशस्पते वीर सर्वपापहरं शिवम्॥ गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोपु पापमा न विद्यते । अञ्चमेव सदा गावी देवानां परमं हवि:॥ स्वाहाकारवषट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । गावो यज्ञस्य नेन्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्॥ अमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ तेजसा वपुषा चैव गावो वह्निसमा सुवि। गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः॥ निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मञ्जति निर्भयम । विराजयति तं देशं पापं चास्यापकषीति ॥ गावः स्त्रर्गस्य सोपानं गावः स्त्रर्गेऽपि पुजिताः । गावः कामदुहो देव्यो नान्यत् किञ्चित् परं स्मृतम् ॥ इत्येतद् गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं

वीरवर ! गायोंके नाम और गणींका कीर्तन करना। सनना, गायोंका दान देना और उनके दर्शन करना बहत प्रशंसनीय समझा जाता है । ऐसा करनेने पापोंका नाहा और परम कल्याणकी प्राप्ति रोती है। गार्थे लक्ष्मीकी जड हैं, उनमें पापका लेश भी नहीं है। वे मनुष्यींको अन्न और देवताओं-को उत्तम हविष्य देती हैं । स्वाहा और वपटकार नित्य गायोंमें ही प्रतिष्ठित हैं। गायें ही यजका सञ्चालन करनेवाली और उसकी मुखरूपा हैं। गार्थे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और दहनेपर असत ही प्रदान करती हैं। वे अमतकी आधार हैं। समस्त लोक उनकी नमस्कार करते हैं। इस पृथ्वीपर गाये अपने तेज और शरीर में अग्निक समान हैं। वे महान तेजोमयी और समस्त प्राणियोको मुख देनेवाली हैं। गौओका समदाय जहाँ बैठकर निर्भयतामें सॉस छेता है यह स्थान चमक उठता है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। गायें स्वर्गकी नीढी हैं और स्वर्गमें भी उनका पजन होता है। व समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन्!ये जो मैंने गायोंका माहात्म्य कहा है मो केवल उनके गुणोंके एक अंश-का दिग्दर्शनमात्र है। गाँओंके मभ्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।

तदनन्तर मलाहोंने मुनिने उनकी दी हुई गौको स्वीकार करनेके लिये कातर प्रार्थना की । मुनिने उनकी दी हुई गाय लेकर कहा - मलाहों ! इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे सार पाप नष्ट हो गये । अब तुम इन जलमें उत्पन्न हुई मछलियोंके साथ स्वर्गको जाओ ।'

देखते-ही-देखते महिष् च्यवनके आशाविद्यं व मह्याह तुरंत मह्यात्योंके राथ स्वर्गको चले गये । उनको इस प्रकार स्वर्गको जाते देख राजा नहुपको यहा आश्चर्य हुआ। तद्मन्तर राजा नहुपने महिष्की और गो जातिकी पृजा की और उनसे धर्मने स्थित रहनेका वरदान प्राप्त करके वे अपने नगरको लीट आये और महिष् अपने आश्चरको चले गये। (स्थार अन्य १०। १८)

### चरती गायको रोकनेसे नरक-दर्शन

प्राचीन कालकी वात है। राजा जनकने ज्यों ही योगबल-मे शरीरका त्याग किया, त्यों ही एक मुन्दर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य-देहधारी सेवदों के साथ उसपर चढकर चळ । विमान यमराजकी संयमनीप्रीके निकटवर्ती मार्गम जा रहा था । ज्यों ही विमान वहाँ में आगे बढ़ने लगा: त्यों ही यहे ऊँचे म्बरमे राजाको हजारों भुखोंसे निकली हुई करूण ध्वनि मनायी पडी- 'पण्यात्मा राजन ! आप यहाँसे जाड्ये नहीं; आपके शरीरको छकर आनेवाली वासका स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरकके प्राणियोंको वड़ा ही मुख मिल रहा है।' धार्मिक और दयाल राजाने दुखी जीवोंकी करूण पुकार मुनकर दयाई होकर निश्चय किया कि 'जब मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें मुख मिलता है, तो बस, में यहीं रहुँगा। मेरे लिये यही सन्दर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गये । तव यमराजने उनसे कहा-- यह स्थान तो दुष्टः, हत्यारे पापियोंकं ल्यि है । हिंसक, दूसरोंपर कलङ्क लगानेवाले, लुटेरे, पतिपरायणा पत्नीका त्याग करनेवाले, मित्रोंको घोखा देनेवाळ, दम्भी, द्वेप और उपहास करके, मन-वाणी-रारीरसे कभी भगवान्का स्मरण न करनेवाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयदूर

यातना दिया करता हूँ। तुम तो गुण्यातमा हो। यहाँस अपने प्राप्य दिव्यलीकमें जाओ। अनकने कहा अमेरे शरीर स्वर्ध की हुई वायु इन्हें सुख पहुचा पही है। तब मैं कैंसे आर्ज ? आप इन्हें इस दु:स्वसे सक्त कर दे तो मैं भी मुख्यपूर्वक स्वर्धीमें चता जाऊँगा।

यमगाजनं(पापियोक्ता ओर इमारा करके)कहा--ये कैंस सक्त हो सकते हें? इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं। इस पापीने अपनेपर विश्वास करनेवाटी मित्रपक्षीपर बखारकार किया था: इसिट्य इसको मैंने छोहहाडू नामक नरकमे डाल्कर दस हजार वर्षीतक पकाया है। अब इसे पहले स्अरकी और फिर मनुष्यकी बोनि प्राप्त होगी और वहाँ यह नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचारमें प्रकृत था। सो वर्षीतक रोग्वनरकमें पीड़ा भोगा। इस तीसरने पराया धन चुराकर भोगा थार इसिट्य होनों हाथ काटकर इसे पृय-होणित नामक नरकमें डाल्य जायगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरकके अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मनसे तुमने मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरधुनाथजीका ध्यान किया था और अकस्मात् राम-

नामका उचारण किया था, बस, वही पुण्य इन्हें दे दो । उससे इनका उद्धार हो जायगा।'

राजाने तुरंत अपने जीवनभरका पुण्य दे दिया और इसके प्रभावसे नरकके सारे प्राणी नरक-यन्त्रणासे तत्काल छूट गये तथा दयाके समुद्र महाराज जनकका गुण गाते हुए दिव्य लोकको चले गये।

तव राजाने धर्मराजसे पूछा कि 'जब धार्मिक पुरुषोंका यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया।' इसपर धर्मराजने कहा, 'राजन्! तुम्हारा जीवन तो पुण्योंसे भरा है। पर एक दिन तुमने छोटा-सा पाप किया था।

एकदा तु चरन्तीं गां वारयामास वै भवान्। तेन पापविपाकेन निरयद्वारदर्शनम्॥ तुमने चरती हुई गायको रोक दिया था । उसी पापके कारण तुम्हें नरकका दरवाजा देखना पड़ा । अब तुम उस पापसे मुक्त हो गये और इस पुण्यदानसे तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया । तुम यदि इस मार्गसे न आते तो इन बेचारों-का यन्त्रणामय नरकसे कैसे उद्धार होता ? तुम-जैसे दूसरोंके दुःखंसे दुखी होनेवाळे दया-धाम महातमा दुखी प्राणियोंका दुःखं हरनेमें ही ळगे रहते हैं । भगवान् कृपासागर हैं । पापका फळ भुगतानेके बहाने इन दुखी जीवोंका दुःखं दूर करनेके ळिये ही इस संयमनीके मार्गसे उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है ।' तदनन्तर राजा धर्मराजको प्रणाम करके परम धामको चळे गये।

( पद्म ० पाताल ० अध्याय १८ । १९ )

# गोबरमें लक्ष्मीजीका निवास

एक बार मनोहर रूपधारिणी लक्ष्मीजीने गौओं के समूहमें प्रवेश किया। उनके सौन्दर्यको देखकर गौओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनका परिचय पूछा, लक्ष्मीजीन कहा—'गौओ! तुम्हारा कल्याण हो। इस जगत्में सब लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। सारा जगत् मुझे चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गये। इन्द्र आदि देवताओं को आश्रय दिया, तो वे मुख भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरणमें आनेसे सिद्धि मिलती है। जिसके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं करती, उसका नाश हो जाता है। धर्म, अर्थ और काम मेरे ही सहयोगसे मुख देनेवाले हो सकते हैं। मेरा ऐसा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीरमें सदा निवास करना चाहती हूँ। इसके लिये स्वयं तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुमलोग मेरा आश्रय प्रहण करो और श्रीसम्पन्न हो जाओ।'

गौओंने कहा—'देवि! बात तो ठीक है, पर तुम बड़ी चञ्चला हो। कहीं भी जमकर रहती नहीं। फिर तुम्हारा सम्बन्ध भी बहुतोंके साथ है। इसिलये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो स्वभावसे ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर है। हमें तुमसे कोई काम नहीं है। तुम जहाँ इच्छा हो, जा सकती हो। तुमने हमसे बातचीत की, इसीसे हम अपनेको कृतार्थ मानती हैं।

लक्ष्मीजीने कहा—'गौओ ! तुम यह कह क्या रही हो ? गो-अं॰ ९में बड़ी दुर्लभ हूँ और परम सती हूँ पर तुम मुझे स्वीकार नहीं करतीं! आज मुझे यह पता लगा कि बिना बुलाये किसीके पास जानेसे अनादर होता है—यह कहावत सत्य है। उत्तम व्रतचारिणी धेनुओ! देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, मनुष्य और राक्षस बड़ी उम्र तपस्या करनेपर कहीं मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तुम मेरे इस प्रभावपर ध्यान दो और मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर जगत्में मेरा अपमान कोई भी नहीं करता।

गौओंने कहा—'देवि!हम तुम्हारा अपमान नहीं करतीं। हम तो केवल त्याग कर रही हैं, सो भी इसिल्ये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है। तुम कहीं स्थिर होकर रहती नहीं। फिर हमलोगोंका शरीर तो स्वभावसे सुन्दर है। अतएव तुम जहाँ जाना चाहो, चली जाओ।'

लक्ष्मीजीने कहा—'गौओ ! तुम दूसरोंको आदर देनेवाली हो । मुझको यों त्याग दोगी, तो फिर संसारमें सर्वत्र मेरा अनादर होने लगेगा । मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ, निर्दोष हूँ और तुम्हारी सेविका हूँ । यह जानकर मेरी रक्षा करो । मुझे अपनाओ । तुम महान् सौमाग्यशालिनी, सदा सबका कल्याण करनेवाली, सबको शरण देनेवाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौमाग्यवती हो । मुझे बतलाओ में तुम्हारे शरीरके किस भागमें रहूँ ?'

गौओंने कहा—'यशस्विनी! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्रमें निवास करो। हमारी ये दोनों चीज़ें बड़ी पवित्र हैं।'

लक्ष्मीजीने कहा-- 'मुखदायिनी गौओ ! तुमलोगोंने

मुझपर बड़ा अनुग्रह किया। मेरा मान रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो। मैं ऐसा ही करूँगी। गौओंके साथ इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देखते-ही-देखते लक्ष्मीजी वहाँसे अन्तर्धान हो गर्यो। (महा० अनु० अध्याय ८२)

#### 

### गो-वृषभ-दान

#### गो-दानका फल

न्यायसे प्राप्त की हुई एक भी किपला गौका दान देनेसे पुरुष पापोंसे छूट जाता है। (महा० अनु० ७१। ५१) गो-दान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरों-का और सात पीढ़ी आनेवाली सन्तानोंका उद्घार करता है। (महा० अनु० ७४। ८)

जो एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे वेदाध्ययनके फलकी प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गौओंका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते हैं।

(महा० अनु० ७६। २०)

वात्सस्य-गुणसे युक्त एवं उत्तम लक्षणोंवाली जवान गायको वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नामक अन्धकारमय लोकों (नरकों ) में नहीं जाना पड़ता।

( महा० अनु० ७७ । ४-५ )

गौएँ प्राणियों (को दूध पिलानेके कारण) के प्राण कहलाती हैं। इसल्यिये जो दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह मानो प्राण-दान करता है। वेदके विद्वान् कहते हैं कि गौएँ समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाली हैं; इसल्यिये जो धेनु दान करता है, वह सबको शरण देनेवाला है।

(महा० अनु० ६६)

#### दानके योग्य गौ

दुग्धवती, खरीदी हुई, विद्याके प्रभावसे पायी हुई, प्राणोंकी भी अपेक्षा न कर पराक्रमसे पायी हुई, विवाहमें ससुर आदिसे मिली हुई, दु:खसे छुड़ायी हुई और अपने पोषणके लिये आयी हुई गौ प्रशंसनीय मानी जाती है। बलवती, शीलसम्पन्न और तरुण सब सुगन्धित गौएँ प्रशंसनीय मानी जाती हैं, परन्तु जैसे नदियोंमें गङ्गा नदी श्रेष्ठ मानी जाती है इसी प्रकार गौओंमें कपिला गौ उत्तम मानी जाती है। (महा० अनु० ७३।४१-४२) जो गौ सीधी-सूधी हो, दुहते समय तंग न करती हो, जिसका बछड़ा सुन्दर हो, जो बन्धन तोड़कर भागती न हो— ऐसी गौका दान करनेसे उसके दारीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक दाता परलोकमें सुख भोगता है।

(महा० अनु० ७३।४४)

सुन्दर स्वभाववाली, घास आदि चरनेमें अभ्यस्त, जवान, बछड़ेवाली, न्यायसे प्राप्त की हुई, दुधारू गाय ब्राह्मणको देनी चाहिये। (स्कन्दपु० प्रभासखण्ड क्षेत्रमा० २०८)

जिसके बछड़ेका मुख बाहर न आया हो, केवल दो पैर बाहर निकले हों, इस प्रकारकी अवस्थामें गाय पृथ्वीरूपा होती है। ऐसी गायको जो मनुष्य सोनेके सींग, चाँदीके खुर, ताँवेकी पीठ, काँसीका दुहनेका बर्तन और गहने-कपड़ोंसे सजाकर तथा गन्ध-पुष्पादिसे पूजकर वेदज्ञ ब्राह्मणको दान करता है, वह नित्य विष्णुलोकमें निवास करता है।

(पद्मपु० सृष्टि० ४८ । १७३-१७५ )

(ऐसेही वचन याज्ञवल्यस्मृति, अत्रिस्मृति, मंवर्तस्मृति, बृहस्पति-स्मृति, मत्स्यपुराण, स्कन्दपुराण, महाभारत तथा अन्यान्य स्मृतियों और पुराणोंमें बहुत जगह मिलते हैं।)

#### दानके अयोग्य गौ

विना सींगकी बूढ़ी गौका दान करनेसे दाताके भोग नष्ट होते हैं। लॅगड़ी, दूली और कानी गौका दान करनेसे दाताका अधःपतन और हानि होती है। अत्यन्त दुबली गौका दान करनेसे घर-बार नष्ट हो जाते हैं।

( अथर्ववेद १२। ४। ३)

जो गौएँ पानी नहीं पी सकतीं, घास-चारा नहीं खा सकतीं, जिनकी इन्द्रियाँ क्षीण हो चुकी हैं, जो दूध नहीं दे सकतीं, ऐसी गौओंका दान करनेवाला पुरुप सुख़हीन लोकों-को प्राप्त होता है। (कठ०१।१।३)

जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियाँ काम न दे सकती हों, अर्थात् जो बूढ़ी और रोगिणी होनेके कारण जीर्ण-शीर्ण शरीरवाली हो गयी हों, ऐसी गौका दान करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कष्टमें डालता है और स्वयं भी घोर नरकमें पड़ता है। क्रोध करनेवाली, मरकही, रुग्णा, दुबली-पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान करना कदािं उचित नहीं है। (महा० अनु० ७७। ५-७)

बाँझ, बीमार, अङ्गहीन, दुष्ट स्वभाववाली, बूढ़ी, जिसकी सन्तान मर गयी हो, अन्यायसे प्राप्त की हुई और दूर रहनेवाली—ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य देवताके लिये ऐसी गायका दान करता है, वह उलटा बहुत-से क्लेशोंको भोगकर नीची गतिको प्राप्त होता है। भड़की हुई, क्लेश भोगती हुई, कमजोर और रोगिणी तथा जिसका मृत्य नहीं चुकाया गया है, ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये। जिस गायसे लेनेवाले ब्राह्मणको क्लेश हो, वैसी गाय दाताके सभी लोकोंको विफल कर देती है, वह किसी भी उत्तम लोकमें नहीं जा सकता।

(स्कन्द० प्रभासक्षेत्रमा० २७८। २३-२५)

जो दुबली हो, जिसका बछड़ा भर गया हो तथा जो ठाँठ, रोगिणी, अङ्ग्रहीन और बूढ़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये। (महा० अनु० ६६)

( इसी प्रकारके वचन अधिकांश पुराणों और स्मृतियोंमें भी मिलते हैं )

#### गो-दानके पात्र और अपात्र

जिसके बहुत-सी सन्तानें हों ऐसे याचक, श्रोत्रिय तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको दस गौ दान करनेसे दाताको अत्यन्त उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है। (महा० अनु० ६९। १६)

जो स्वाध्यायसम्पन्न, शुद्धयोनि (कुलीन), शान्तचित्त, यज्ञपरायण, पापसे डरनेवाला, बहुन, गौओंपर क्षमाका भाव रखनेवाला, मृदुल्स्वभाव, शरणागतवत्सल और जीविकाहीन हो, वही ब्राह्मण गो-दानका उत्तम पात्र है। जो जीविकाके बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ होम करने, प्रस्ता स्त्रीको दूध पिलाने तथा गुरु-सेवा अथवा बालकका लालन-पालन करनेके लिये गौकी आवश्यकता हो, उसको साधारण देश-कालमें भी दूध देनेवाली गौका दान करना चाहिये। (महा० अनु० ७३। ३९-४०)

गौ, भूमि, तिल, सोना आदि जो कुछ भी दान देने हो, वह सुपात्र ब्राह्मणको दे, कुपात्रको नहीं । ( याश्रवल्य-स्मृति ) पास रहनेवाळे मूर्ख ब्राह्मणको छोड़कर दूर रहनेवाळे वेदञ्ज ब्राह्मणको बुळाकर दान देना चाहिये।(कात्यायन-स्थति)

( गोभिल, व्यास, शातातप, बृहस्पति और विसष्ठादि स्मृतियोंमें भी ऐसे ही वचन मिलते हैं।)

जो ब्राह्मण स्वाध्यायपरायण, कुलीन, प्रशान्त, अग्निहोत्री, पापसे डरनेवाला, बहुत विषयोंका जानकार, स्त्रियोंमें क्षमाशील, धर्मात्मा, गो-सेवामें तत्पर और वर्तोका पालन करते-करते थक गया है, उसीको सुपात्र कहते हैं।
(वसिष्ठ-स्त्रति)

दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ और श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहीं देनी चाहिये। (महा० अनु० ६९।१५)

जो मनुष्य वध करनेके लिये गौ माँग रहा हो उसको और नास्तिक, कसाई तथा गौसे जीविका चलानेवालेको भी गौ नहीं देनी चाहिये। वैसे पापियोंको देनेवाला पुरुष अक्षय नरकमें पड़ता है। (महा० अनु० ६६)

जैसे कच्चे मिट्टीके बर्तनमें रखनेसे दूध, दही, घी और मधु पात्रकी दुर्बलतासे नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वह पात्र भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही गौ, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न आदिका दान लेनेसे मूर्ख ब्राह्मण और दानका फल—ये दोनों नष्ट हो जाते हैं।

( ऐसे ही वचन विषष्ट-स्मृति, याज्ञवल्क्य-स्मृति, बृहत्-पराशर-स्मृति और मनुस्मृति आदिमें मिलते हैं।) -

तप और वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण दान छेनेपर पत्थरकी नाव जैसे चढ़नेवाछेको साथ छेकर डूब जाती है, वैसे ही दाताको साथ छेकर डूब जाता है।

( मनुस्मृति अ० ४। १९०)

#### गोदान-विधि

गो-दान करनेवाळे मनुष्यको चाहिये कि वह व्रतका पालन करे और पहले दिन ब्राह्मणको बुलाकर सत्कारपूर्वक कहे कि 'मैं कल प्रातःकाल आपको गो-दान करूँगा' फिर दूसरे दिन गोदानके लिये रोहिणी गौ मँगावे और दान देते समय 'समंगे' 'बहुले' आदि शब्दोंसे गौको सम्बोधन करे। फिर गौओंके बीचमं जाकर—

'गौर्में माता वृषभः पिता में दिवं शर्म जगती से प्रतिष्टा।'

भौ मेरी माता और प्रतिष्ठा हैं। चूषम मेरा पिता है। वे दोनों मुझे इस लोक और परलोकमें सुख़ दें।' ऐसा कहे। फिर उस ब्याती हुई गौको अथवा ब्याई हुई बछड़ेसहित गौको पूर्वमुखी करके स्वयं स्नान और शिखाबन्धन कर गायकी पूँछकी तरफ बैठे और दान छेनेवाले ब्राह्मणको उत्तरमुख बैठाये। तदनन्तर घीसे भरे एक बर्तनमें सोना डालकर उसके साथ गायकी पूँछको पकड़े। फिर—

#### यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघप्रणाशिनी। विश्वरूपः परो देवः प्रीयतामनया गवा॥

इस मन्त्रको पढकर ब्राह्मणके हाथमें जल अर्पण कर दे। गोदानके पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे---(गौएँ उत्साह-सम्पन्न, बल और बृद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाली, यज्ञसम्बन्धी हविष्यको पैदा करनेवाली, जगतकी प्रतिष्ठा, प्रथ्वीको प्रकट करनेवाली, संसारके अनादिप्रवाहको प्रवृत्त करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं। सूर्य और चन्द्रमाके अंशसे प्रकट ये गौएँ मेरे पापका नाश करें। मझे उत्तम लोकोंकी प्राप्तिमें सहायता दें। माताकी भाँति शरण प्रदान करें। और जो कुछ मैंने नहीं माँगा है, वे भी उनकी कपासे मझे मिल जायँ । गौओ ! जो लोग तम्हारे पञ्चगव्य आदिका सेवन करते हुए तुम्हारी सेवामें लगे हैं, तुम प्रसन्न होकर उन्हें क्षयादि रोगोंसे मुक्त करनेके साथ ही देह-बन्धनसे भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते हैं, उनके कल्याणके लिये सरस्वतीजीकी भाँति तम सदा प्रयत्न करती हो । गी-माताओ ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ और मुझे सारे पुण्योंके द्वारा प्राप्त होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो।'

इसके बाद दाता निम्नलिखित आधे श्लोकका उच्चारण करे---

#### 'या वै यूर्यं सोऽहमद्येव भावो युष्मान् द्रावा चाहमात्मप्रदाता।'

'गौओ ! तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है। तुममें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। इसलिये आज तुम्हें दानमें देकर मैंने अपने आपको ही दान किया है।' दाताके ऐसा कहनेपर दान लेनेवाला ब्राह्मण शेष आधे स्रोकका उच्चारण करे-

#### मनरुच्युता मन एवोपपन्नाः सन्युक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः।

'गौओ! तुम सौम्य और उग्र रूप धारण करनेवाली हो! अब तुमपर दाताका ममत्व नहीं रहा, अब तुम मेरी ममताकी वस्तु हो गयी हो। अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझको और दाताको प्रसन्न करो।' (महाभारत) गौ छे जानेकै समय निम्नलिखित गोमती-मन्त्र पढ्ना चाहिये—-

गावः सरभयो नित्यं गावो गुम्गुलगन्धिकाः। गावः प्रतिष्ठा भतानां गावः स्वस्त्ययनं महत् ॥ असमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम् । पावनं सर्वभतानां रक्षन्ति च बहन्ति च॥ हविषा मन्त्रपतेन तर्पयन्त्यमरान् दिवि । ऋषीणामग्निहोतणां होमप्रतिष्टिकाः॥ गावो सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमृत्तमम् । गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गलमुत्तमम्॥ गावः सर्वस्य लोकस्य गावो धन्याः सुखावहाः । नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च ॥ नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ब्राह्मणाश्चेव गावश्च कलमेकं द्विधाकतम् ॥ एकत्र मन्त्रास्तिष्रन्ति हविरेकत्र तिष्रति । 🕸

गौओंके अङ्गोंसे सदा सुगन्ध आती है, उनके शरीरसे गूगलकी-सी गन्ध निकलती है। गौएँ समस्त प्राणियोंका आधार हैं। गौएँ मङ्गलकी बहुत बड़ी खान हैं। गौएँ ही हमारे लिये अन्न उत्पन्न करनेके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं तथा गौँएँ ही देवताओंके लिये घुतरूप उत्तम हवि उत्पन्न करती हैं। वे समस्त प्राणियोंको पवित्र करनेवाली हैं, वे दुध एवं अन्नके द्वारा हमारी रक्षा करती हैं और अपनी सन्तान—बैलोंके रूपमें हमारा बोझ ढोती हैं। वे मन्त्रोंसे पवित्र किये हए हविसे स्वर्गके देवताओंको तृप्त करती हैं और अग्निहोत्र करने-वाळे ऋषियोंका हवन सिद्ध करती हैं। गौएँ समस्त जीवोंका उत्तम आश्रय हैं। गौएँ परम पावन हैं, गौएँ श्रेष्ठ मङ्गलरूप हैं। गौएँ सम्पूर्ण जगत्को सुख पहुँचाती हैं, अतएव वे धन्य हैं। कामधेनुकी सन्तान श्रीमती गौओंको नमस्कार!ब्रह्माजी-की पुत्रियोंको नमस्कार ! परमपावनी गौओंको नमस्कार ! ब्राह्मण और गौएँ एक ही कुलकी दो शाखाएँ हैं। ब्राह्मण-रूपी एक शाखामें मन्त्रोंका निवास है और दूसरीमें धतरूप इवि रहता है।

गोदानके पश्चात् दाताको तीन रात्रितक गोत्रतका पालन करना चाहिये और एक रात गौओंके साथ रहना चाहिये।

महामारत अनुशासनपर्वके ७८ वें अध्यायमें गावोपनिषद्के
 नामसे प्रायः इसी प्रकारका वर्णन मिळता है ।

गोदानसे कौन-कौन श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त हुए ? उशीनरो विश्वगश्वो नृगश्च भगीरथो विश्वतो यौवनाश्वः। मान्धाता वै मुचुकुन्दश्च राजा भूरिचुक्तो नैषधः सोमकश्च॥ पुरूरवा भरतश्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये भरताः सर्व एव। तथा वीरो दाशरथिश्च रामो ये चाप्यम्ये विश्वताः कीर्तिमन्तः॥ तथा राजा पृथुकमी विस्तीपो दिवं प्राप्तो गोप्रदानैविधिज्ञः।

(महा० अन० ७६। २५-२७)

उशीनर, विश्वगश्च, नृग, भगीरथ, प्रसिद्ध यौवनाश्च, मान्वाता, मुचुकुन्द, भूरिचुम्न, नैषघ, सोमक, पुरूरवा, वह चक्रवर्ती भरत जिसके वंशके सभी भरत कहलाये, शूरवीर दशरथपुत्र रामचन्द्र (लीलासे), प्रसिद्ध कीर्तिवाले अन्य नरेन्द्र और विशालकर्मा राजा दिलीप—ये सभी गोदान करके दिव्य लोकोंको प्राप्त हुए।

#### वृषभ-दानका फल

बैल पिवत्र है, सुन्दर पुण्यका दाता और पिवत्र करने-वाला है, इसिलिये बैलके दानका फल सुनो ! एक ही बैलके दानको दस गायोंके दानके समान समझना चाहिये, अवश्य ही वह बैल---

मेदो मांसविपुष्टाङ्गो नीरोगः कोपवर्जितः। युवा भद्रः सुशोलश्च सर्वदोषविवर्जितः॥ धुरं घारयति क्षिप्रंःःःःःःः।॥

'मेद-मांससे पुष्ट अङ्कोंवाला हो, नीरोग हो, क्रोधरहित-सीधा हो, जवान हो, देखनेमें बड़ा सुन्दर,स्वभावसे सुशील और सारे दोषोंसे रहित हो तथा झट्से धुरेको धारण करनेमें समर्थ हो।' ऐसा बैल ब्राह्मणको देनेसे दाता महातेजस्वी होकर चिरकालतक गोलोकमें पूजा जाता है।

जो पुरुष धुरीको धारण करनेवाले दो बैलोंका वेदज्ञ सदाचारी गरीब ब्राह्मणको दान करता है, उसे एक हजार गायोंके दानका उत्तम फल मिलता है और वह भगवान्के लोकोंमें जाता है तथा दोनों बैलोंके शरीरपर जितने रोम हैं उतने हजार वर्षोतक भगवान्के लोकमें पूजित होता है, पर दान करना चाहिये गरीवको ही, धनीको नहीं; क्योंकि वर्षाका फल तालावोंमें वरसनेसे ही है, समद्रोंमें वरसनेसे नहीं।

द्रिद्रायैव दातन्यं न समृद्धाय पाण्डव। वर्षाणां हि तडागेषु फळं नैव पयोधिषु॥

( महा० आदव० १०० । १२ )

जो पुरुष एक बैल दान करता है, वह देववती ( सूर्य-मण्डलको भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी ) होता है। ( महा० अनु० ७६। २० )

बैल स्वर्गका मूर्तिमान् स्वरूप है। जो गुणवान् ब्राह्मण-को बैल दान करता है, उसका स्वर्गलोकमें सम्मान होता है। (महा० अनु० ६६। ४८)

धुरीको धारण करनेवाले एक उत्तम बैलके दानमें दस गायोंके दानका और सौ बैलोंके दानमें हजार गायोंके दानका फल होता है। (पब० सृष्टि० ४८।१८०-१८१)

#### बैलकी जोडीके दानका फल

यश्च दद्यादनुडुही द्वी युक्ती च धुरन्धरी। सुवत्ताय टरिद्वाय श्रोत्रियाय विशेषतः ॥ यत्प्रोक्तं सहस्रगोप्रदानेन फलस्तमम्। तत्पुण्यफळमामोति याति छोकान् स मामकान् ॥ चैव रोमाणि तयोरनद्वहोर्नृप । यावन्ति तावद्वर्षसहस्राणि लोके महीयते ॥

( महा० आश्व० १००। ९-११ )

जो मनुष्य जुएको भलीभाँति उठा सकनेवाले दो बैलोंके जोड़ेको सदाचारी श्रोत्रिय गरीव ब्राह्मणको विशेषरूपसे दान देता है, वह एक हजार गोदानके उत्तम फलको प्राप्त होता है और फिर मेरे दिव्य लोकमें जाता है तथा उन दोनों बैलोंके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार वर्षोतक वह मेरे लोकमें पूजित होता है।

99300X

# बैलकी हत्या नरहत्याके समान है

'एक बैलको मारना, एक मनुष्यके कत्लके बराबर है। एक मेमनेको मारना भी कुत्तेके गले काटनेके समान है।'
—( ईसाइयाह ६६। ३)

# सिद्धिपद सुर्गि-मन्त्र और स्तोत्र

देवर्षि नारदके पूछनेपर महर्षि नारायणने बतलाया है कि गौओंकी अधिष्ठात्रीदेवी आदिजननी सुरिम गोलोकमें उत्पन्न हुई थी। एक दिन श्रीराधावल्लभ भगवान श्रीकृष्ण-को परम रमणीय दिव्य बन्दारण्यमें गोपाङ्गनाओंके साथ विहार करते-करते दुग्धपानकी इच्छा हुई, और उसी समय उनकी लीलाशक्तिकी प्रेरणासे उनकी बार्यी ओरसे दुग्धवती मनोहारिणी सवत्सा सरभिदेवी प्रकट हो गयी । श्रीकृष्ण-सखा सदामाने दिव्य रहोंके बर्तनमें उसके सधासे भी अधिक सुस्वादु जन्म-मरणहारी दधका दोहन किया। भगवानने दुग्धपान किया । उनके पीनेसे बचे हुए दुम्घसे एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया जो गोलोकधाममें 'दग्धसरोवर'के नामसे प्रसिद्ध है। इस सुरभिदेवीसे बछडोंसहित लक्षकोटि कामधेन उत्पन्न हुई । उनकी फिर असंख्य सन्तित हुई । तब सारा जगत् गौओंसे परिपूर्ण हो गया । भगवान्ने स्वयं सुरभिकी पूजा की थी; इसलिये तीनों लोकोंके लिये ही सुरभि-पूजन परम कर्तव्य है। दीपावली अमावस्याके दूसरे दिन भगवान् श्रीकृष्णके आदेशसे संसारमें सुरभिपूजन हुआ था। 'ॐ सुरभ्ये नमः भक्तके द्वारा एक लाख जप किये जानेपर यह षडक्षर मन्त्र सिद्ध होकर कल्पवृक्षके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला होता है। इस मन्त्रके द्वारा वेदविधिसे दीपावलीके दूसरे दिन सुरिभदेवीकी पूजा करनी चाहिये। जिस समृद्धिशाँलिनीकी कपासे सब प्रकारकी उन्नति और चृद्धि होती है, वह सर्वकामना सिद्ध करनेवाली सुर्गि माता मुक्तिपर्यन्त दे सकती है। जो साक्षान् लक्ष्मीरूपिणी, श्रीराधाजी-की सहचरी, परमेश्वरी, गौओंकी अधिष्ठात्रीदेवी आद्या जननी हैं, जो पवित्ररूपा और जगत्पूच्या हैं, जो भक्तोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करती हैं और जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व पवित्र होता है, मैं उस सुरिमदेवीकी उपासना करता हूँ।

सुरनातः सर्वतीर्थेषु

सुचिरं निवसेत्तत्र

सर्वयशेषु

वाराह कल्पमें एक बार दूधका सर्वथा अभाव हो गया। तब देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीकी आज्ञासे सुरभिका स्तवन किया। उन्होंने कहा----

ंहे देवी, महादेवी, सुरिमिदेवी ! आपको बार-बार प्रणाम है। हे सम्पूर्ण गौओंकी आदि-बीजस्वरूपा जगजननी ! आपको प्रणाम है। हे राधिकाप्रिये, लक्ष्मीस्वरूपिणी ! आपको प्रणाम है। हे कृष्णप्रिये गौओंकी जननी ! आपको प्रणाम है। हे कृष्णप्रिये गौओंकी जननी ! आपको प्रणाम है। हे कहरवृक्षस्वरूपा ! समस्त सम्पदाओंको प्रदान करनेवाली, श्री—धन और बुद्धि देनेवाली आपको प्रणाम है। हे परम प्रसन्नरूपा समस्त ग्रुभ और गौकी प्रदाता ! आपको प्रणाम है। हे यश और सौख्य प्रदान करनेवाली धर्मज्ञादेवी आपको बार-बार प्रणाम है। १ गं

देवराज इन्द्रके इस स्तवनको सुनकर सनातनी जगजननी सुरिभदेवी सन्तुष्ट और हिषित होकर ब्रह्मलोकमें ही प्रकट हो गयीं और इन्द्रको अति दुर्लभ मनमाना वर देकर गोल्लोकको लौट गयीं। सारा जगत् दूधसे परिपूर्ण हो गया। दूधसे घृत उत्पन्न होता है, घृतसे यज्ञ होते हैं और यज्ञसे देवताओंकी तृप्ति होती है। 1

जो मनुष्य भिक्तपूर्वक इस महापुण्यस्वरूप स्तोत्रका पाठ करता है, वह गो, धन, कीर्ति और पुण्यको प्राप्त करता है। उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें मलीमाँति स्नान कर लिया और सम्पूर्ण यज्ञकी दीक्षा ले ली। अर्थात् उसे समस्त तीर्थस्नान और यज्ञानुष्ठानका फल मिलता है। फिर, इस लोकमें वह सुखपूर्वक जीवन विताकर अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके निजधाममें जा पहुँचता है और वहाँ चिरकाल-तक निवास करके भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करता है। नारदजी! उसका फिर संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता।

```
* रुक्ष्मीस्तरुपां परमां राधासहन्तरीं पराम् । गवामधिष्ठातृदेवी गवामाद्यां गवां प्रस्म् ॥
पिवत्ररूपां पूज्यां च भक्तानां सर्वकामद्दाम् । यया पूतं सर्वविश्वं तां देवीं सुर्रामं भजे ॥
(ब्र० वै० पु० प्रकृति० ४७ । १८-१९ )
† नमो देव्ये महादेव्ये सुरम्ये च नमो नमः । गवां वीजस्वरूपाये नमस्ते जगदम्विके ॥
नमो राधाप्रियाये च पद्यांशाये नमो नमः । नमः कृष्णप्रियाये च गवां मात्रे नमो नमः ॥
कल्पवृक्षस्वरूपाये प्रदाज्ये सर्वसम्पदाम् । श्रीदाये घनदाये च बुद्धिदाये नमो नमः ॥
शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः । यशोदाये सौस्यदाये धर्महाये नमो नमः ॥
(ब्र० वै० पु० प्रकृति० ४७ । २४-२७ )
† दुग्थाद् धृतं ततो यश्वस्ततः प्रीतिः सुरस्य च ।
(ब्र० वै० पु० प्रकृति० ४७-२९ )
§ इदं स्तोत्रं महापुण्यं मक्तियुक्तश्च यः पठेत् । स गोमान्धनवांश्चैव कीर्तिमानपुण्यवान् भवेत् ॥
```

दीक्षितः। इहलोके सुखं

कुरुते कृष्णसेवनम्। न पुनर्भवनं तस्य

( म॰ वै० पु॰ प्रकृति० ४७ ।३०-३२ )

मुत्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम् ॥

ब्रह्मपुत्र मवे भवेत्॥

# गौ सब लोकोंसे ऊपर क्यों रहती हैं ?

#### इन्द्र-ब्रह्मा-संवाद

गौएँ देवता और लोकपालोंके लोकोंसे भी अति उच्चतम गोलोकमें क्यों रहती हैं, देवराज इन्द्रके ऐसा पूछनेपर ब्रह्माजीने कहा—

यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव। एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथञ्जन॥ धारयन्ति प्रजाश्चेव पयसा हिवषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते॥ जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हृद्यं कृद्यं च सर्वद्यः॥ पयो दिष घृतं चैव पुण्याश्चेता सुराधिप। वहन्ति विविधान् भारान् श्चुक्तृषापरिपीडिताः॥ मुनींश्च धारयन्तीह प्रजाश्चेवापि कर्मणा। वासवाकृटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च॥ उपरिष्ठाक्तोऽस्माकं वसन्त्येताः सदैव हि। एवं ते कारणं शक निवासकृतमद्य वै॥

(महा० अ० ८३।१७--- २२)

गोओं को यज्ञका अङ्क और साक्षात् यज्ञ ही कहा गया है। इनके विना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता। ये अपने दूध और धीसे प्रजाका धारण-पोषण करती हैं और इनके पुत्र बैठ खेतीके काममें आते हैं और विविध प्रकारके अन्न और बीज पैदा करते हैं। उनसे यज्ञ होते हैं और हव्य-कव्यका कार्य सम्पादन होता है। इन्हींसे दूध, दही और घी मिळता है। ये गौएँ बड़ी ही पिवत्र होती हैं और बैठ बेचारे भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी माँति-माँतिका बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौएँ अपने कर्मसे प्रजाओंका और मुनियोंका धारण-पोषण करती रहती हैं। इनके व्यवहारमें दाठता, कपटता नहीं होती, ये सदा पिवत्र कर्ममें ही छगी रहती हैं। इसीसे देवराज! ये गौएँ इम सब छोगोंके ऊपर (गोलोकमें) निवास करती हैं।

### गोदावरीकी उत्पत्ति

उन दिनोंकी बात है, जब महर्षि गौतम ब्रह्मगिरिके आश्रममें रहते थे । अनावृष्टिके कारण घोर अकाल पड़ा । अन्नके बिना चारों ओर हाहाकार मच गया । उस समय मुनिवर श्रीविषष्टजी कुछ मुनियोंके साथ गौतमके आश्रमपर पहुँचे । महर्षि गौतमने उनका सादर अभिनन्दन किया और अन्न देकर उनके प्राणोंकी रक्षा की । वे प्रतिदिन प्रातःकाल अन्नके बीज मैदानमें बो देते । बीज उनके तपके प्रभावसे सन्ध्याके पूर्व ही बढ़कर फल दे देते । अन्न एकिनत कर लिया जाता । वही ऋषियोंके आहारके काम आता ।

बारह वर्षके बाद पुनः दृष्टि हुई। तप्त वसुन्धरा शीतल हो गयी। सर्वत्र हरियाली दीखने लगी। उस समय कैलास पर्वतपर महासती श्रीपार्वतीने श्रीशङ्करजीसे कहा—'आप गङ्काजीको सिरपर और मुझे अपने अङ्कमें रखकर मेरा अपमान करते हैं।' परन्तु श्रीशङ्करजीने उनकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया।

खिन्न होकर श्रीपार्वतीजीने अपने आज्ञाकारी पुत्र श्रीगणेशजीके पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह सुनायी। माताके दुःखसे दुखित होकर श्रीगणेशजी अपने बड़े भाई कार्तिकेय-के साथ दीन ब्राह्मणके वेषमें महर्षि गौतमकी कुटियापर पहुँचे। वहाँपर उन्होंने ऋषियोंसे कहा—'ऋषियों! दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। पृथ्वी अन्न-जलसे पूरित हो गयी है। अब आप लोगोंका इस आश्रमपर अधिक समयतक ठहरना उचित नहीं है।'

ब्राह्मण-वेषधारी श्रीगणेश और कार्तिकेयकी यह बात ऋषियों के मनमें बैठ गयी। वे चलने के लिये तैयार हो गये। उस समय महर्षि गौतमने कहा—'दुष्काल के समय अन्न देकर मेंने आपलोगों के प्राणों की रक्षा की है। अब मेरी इच्छा के विपरीत आपलोगों का जाना उत्तम नहीं है। यहाँ कुछ समयतक और रहने के लिये मैं आपलोगों से अनुरोध करता हूँ।

गौतमकी वात सुनकर ऋषियोंने अपने जानेका विचार छोड दिया।

तव श्रीगणेशजीने श्रीकार्तिकेयजीसे कहा—'आप गौतम ऋषिके खेतमें गायका रूप धारण करके चले जायँ। ऋषिकी दृष्टि पड़ते ही आप गिर पड़ें, जैसे मृत्यु हो गयी हो ।' कार्तिकेयने वैसा ही किया। गायके वेषमें वे गौतम ऋषिके खेतमें जाकर खेती नष्ट करने लगे। गौतमने इन्हें देखा, वस, वे मृत्युतस्य हो धराशायी हो गये।

यह दृश्य देखते ही ऋृषिगण वहाँसे चलनेकी तैयारी करने लगे । गौतमके आग्रह करनेपर ऋृषियोंने कहा— भायकी मृत्युसे यह पापस्थली हो गयी है । अतः नृपश्रेष्ठ भगीरथकी भाँति यदि आप श्रीगङ्गाजीको यहाँ लाकर गायको जीवित और इस स्थानको पवित्र करें तो हमलोग यहाँ रह सकते हैं।

ऋषियोंकी बात सुनकर महर्षि गौतम श्रीगङ्काजीको लानेके लिये त्र्यम्बक पर्वतपर जाकर तपस्या करने लगे । अन्तमें प्रसक्ष होनेपर श्रीशङ्करजीने उन्हें श्रीगङ्काजीको देनेका वचन दिया। तब गौतमने पुनः कहा—'भगवन्! ये गङ्काजी गायका उद्धार करके सागरमें मिलें और मेरे नामको भी प्रसिद्ध करें।' श्रीशङ्करजीने कहा—'यह गङ्का गौतमी और गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य देनेवाली होगी।'

इतना कहकर श्रीशङ्करजीने श्रीगङ्काजीको महर्षि गौतमके हाथों दे दिया। गौतम प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरि लौटे। वहाँपर



श्रीगङ्गाजीकी तीन धार हो गयी । एक धार मृत गौको जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरमें मिल गयी । दूसरी धार पृथ्वीको वेधकर पातालमें और तीसरी आकाश-मार्गसे स्वर्गको चली गयी । दक्षिण सागरमें मिलनेवाली पुण्यतोया—गङ्गा, गोदावरी और गौतमीके नामसे प्रसिद्ध है ।

( ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत गौतमी-माहात्म्य )

# गो-मन्त्र-जापसे पापनाश

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम् । घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम् ॥ गावो ममाप्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावो मे सर्वतश्चेव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥ इत्याचम्य जपेत् सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । यदद्वा कुरुते पापं तसात् स परिमुच्यते ॥

( महा० अनु० ८०। १-४ )

'गाय घृत और दूध देनेवाली हैं, घृतकी उत्पत्तिस्थान, घृतको प्रकट करनेवाली, घृतकी नदी और घृतकी भँवररूप हैं। वे सदा मेरे घरमें निवास करें। घृत सदा मेरे हृदयमें रहे, मेरी नाभिमें रहे, मेरे सारे अङ्गोंमें रहे और मेरे मनमें स्थित रहे। गाय सदा मेरे आगे रहें, गाय सदा मेरे पीछे रहें, गाय मेरे चारों ओर रहें और मैं गायोंके बीचमें ही निवास करूँ।'

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल आचमन करके उपर्युक्त मन्त्रका जप करता है, उसके दिनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं।

## श्रीशिवजी वृषभध्वज और पशुपति कैसे बने ?

एक समय सुरभीका बछड़ा माका दूध पी रहा था । उसके मुखसे दूधका झाग उड़कर समीप ही बैठे हुए श्रीशङ्करजीके मस्तकपर जा गिरा । इससे शिवजीको क्रोध हो गया, तब प्रजापितने उनसे कहा—'प्रभो ! आपके मस्तकपर यह अमृतका छीटा पड़ा है । बछड़ोंके पीनेसे गायका दूध जूठा नहीं होता । जैसे अमृतका संग्रह करके चन्द्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएँ भी अमृतसे उत्पन्न दूधको बरसाती हैं । जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओंका पिया हुआ अमृत, ये कोई जूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ोंको पिळाती हुई गौ भी दूषित नहीं होती । ये गौएँ अपने दूध और धीसे समस्त जगत्का पोषण करेंगी । सभी छोग इन गौओंके अमृतमय पवित्र दूधरूपी ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं ।'

इतना कहकर प्रजापितने श्रीमहादेवजीको कई गौएँ और एक बैल दिया। तब शिवजीने भी प्रसन्न होकर वृष्ठभको अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजाको उसी वृष्ठभक्ते चिह्नसे सुशोभित किया। इसीसे उनका नाम 'वृष्ठभध्वज' पड़ा। फिर देवताओंने महादेवजीको पशुओंका स्वामी (पशुपित) बना दिया और गौओंके बीचमें उनका नाम 'वृष्ठभाङ्क' रक्खा गया। गौएँ संतारमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे सारे जगत्को जीवन देनेवाली हैं। भगवान् शङ्कर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और समस्त प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाली हैं। (महा॰ अनु॰ ७७)

### बैलोंको कब और कैसे हाँके ?

गाड़ीमें जुते हुए बैलोंको हुंकारकी आवाजसे या पत्तेवाली पेड़की डालीसे हाँके। डंडेसे, छड़ीसे अथवा रस्सीसे मारकर न हाँके। भूख-प्यास और परिश्रमसे घवड़ाये हुए बैलोंको गाड़ीमें न जोते। जिनकी इन्द्रियाँ विकल हो रही हों अथवा जो आँख आदि इन्द्रियोंसे हीन हों (अंधे-लँगड़े आदि हों) उनको भी न जोते। जबतक भूखे-प्यासे बैलोंको पूरा खिला-पिला न दिया जाय तबतक मालिक आप न खाय और न जल पीये। दिनके पहले भागमें ही बैलोंको सवारीमें जोतना बतलाया गया है। दुपहरमें उन्हें विश्राम देना चाहिये। सन्ध्याकै समय अपनी रुचिके अनुसार यथावश्यक उनसे काम ले। जहाँ जल्दीका काम हो अथवा रास्तेमें जहाँ भय हो वहाँ विश्रामके समयमें जोतनेमें पाप नहीं है। परन्तु बिना काम जो विश्रामके समय बैलोंको गाड़ीमें जोतता है उसे भ्रूण-हत्याके समान पाप लगता है और वह रीरव नरकमें पड़ता है। जो मनुष्य मूर्खतासे बैलोंके शरीरसे खून निकाल देता है, वह पापी इस पापके फलस्चरूप निश्चय ही नरकमें जाता है और वहाँ क्रमसे सौ-सौ वर्ष एक-एक नरकमें रहकर फिर इस मनुष्य-लोकमें बैलका जन्म पाता है।

श्र वाह्येद्धुङ्कृतेनैव शाखया वा सपत्रया। न दण्डेन न वा यष्ट्या न पाशेन न वा पुनः ॥ न क्षुतृष्णाश्रमश्रान्तान् वाह्येद्विकलेन्द्रियान् । अतृष्तेषु न मुश्जीयात्पिकेत्पीतेषु चोदकम् ॥ अहां पूर्वत्रमागे च धुर्याणां वाहनं स्मृतम् । विश्रामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथासुखम् ॥ यत्र च त्वरया कृत्यं संशयो यत्र वाध्विन । वाहयेत्तत्र धुर्यास्तु न स पापेन लिप्यते ॥ भ्रूणहत्यासमं पापं तस्य स्यात् पाण्डुनन्दन । अन्यथा वाहयन् राजन् निरयं याति रौरवम् ॥ स्थिरं पातयेत्तेषां यस्तु मोहान्नराधिप । तेन पापेन पापात्मा नरकं यात्यसंशयम् ॥ नरकेषु च सर्वेषु समाः स्थित्वा शतं शतम् । इह मानुष्यके लोके वलीवदों भविष्यति ॥

( महा० झा० १०२। ५४---६० )

# गौके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या

गौएँ समस्त प्राणियोंकी माता हैं और सारे सुखोंको देनेवाली हैं, इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्य सदा गौओंकी प्रदक्षिणा करें। गौओंको लात न मारे। गौओंके बीचसे होकर न निकले। मंगलकी आधारभूता गो-देवियोंकी सदा पूजा करे। (महा० अनु० ६९। ७-८)

जब गौएँ चर रही हों या एकान्तमें बैठी हों; तब उन्हें तंग न करे । प्याससे पीड़ित होकर जब गौ क्रोधसे अपने स्वामीकी ओर देखती है तो उसका बन्धु-बान्धवों-सहित नाश हो जाता है।

राजाओं को चाहिये कि गोपालन और गोरक्षण करें। उतनी ही संख्यामें गाय रक्खे, जितनीका अच्छी तरह भरण-पोषण हो सके । गाय कभी भी भूखसे पीड़ित न रहे, इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जिसके घरमें गाय भूखसे व्याकुल होकर रोती है, वह निश्चय ही नरकमें जाता है। जो पुरुष गायों के घरमें सदीं न पहुँचनेका और जलके वर्तनको शुद्ध जलसे भर रखनेका प्रबन्ध कर देता है, वह ब्रह्मलोकमें आनन्द भोग करता है।

जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा और किसी भयसे डरी हुई, कीचड़में घँसी हुई या जलमें डूवती हुई गायको बचाता है वह एक कल्पतक स्वर्ग-मुखका भोग करता है। गायकी रक्षा, पूजा और पालन अपनी सगी माताके समान करना चाहिये। जो मनुष्य गायोंको ताड़ना देता है, उसे रौरव नरककी प्राप्ति होती है। (हेमादि)

गोवर और गोमूत्रसे अलक्ष्मीका नाश होता है। इसिलिये उनसे कभी घृणा न करे।

जिसके घरमें प्यासी गाय बँधी रहती है, रजस्वला कन्या अविवाहिता रहती है और देवता बिना पूजनके रहते हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गायें जब इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हें रोकता है, उसके पूर्व-पितृगण पतनोन्मुख होकर कॉप उठते हैं। जो मनुष्य मूर्खतावश गायोंको लाठीसे मारते हैं उनको विना हाथके होकर यमपुरीमें जाना पड़ता है। ( पद्म० पाताल० अ०१८)

गायको यथायोग्य नमक खिलानेसे पवित्र लोककी प्राप्ति होती है और जो अपने भोजनसे पहले गायको घास-चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। (आदित्यपुराण)

अपने पिता-माताकी भाँति श्रद्धापूर्वक गायोंका पालन करना चाहिये । हलचल, दुर्दिन और विप्नवके अवसरपर गायोंको घास और शीतल जल मिलता रहे, इस बातका प्रबन्ध करते रहना चाहिये। ( ब्रह्मपुराण )

गौको प्रसवकालसे दो मासतक बळड़ेके लिये छोड़ देना चाहिये। तीसरे महीनेमें दो थन दुहने चाहिये और दो बच्चेके लिये छोड़ देना चाहिये। चौथे महीनेमें तीन थन दुहने चाहिये। दुहते समय गायको कष्ट होता हो तो दुहनेका हठ नहीं करना चाहिये। आषाद, आश्विन और पौषकी पूर्णिमाको गाय दुहना निषिद्ध माना गया है।

( ब्रह्मपुराण )

युगके आदि, युगके अन्त, विषुवत्, संक्रान्ति, उत्तरायण और दक्षिणायन लगनेके दिन, चन्द्र और सूर्यग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, द्वादशी और अष्टमी— इन दिनोंमें गौकी पूजा करनी चाहिये और उसे क्रमसे एकसे दुगुना नमक, घी, दूध और ठण्डा जल पिलाना चाहिये। (बद्धपुराण)

# जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है

जीवितस्य प्रदानाद्धि नान्यद्दानं विशिष्यते । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देयं प्राणामिरक्षणम् ॥ अहिंसा सर्वदेवेभ्यः पवित्रा सर्वदायिनी । दानं हि जीवितस्याहुः प्राणिनां परमं बुधाः ॥

(वायुपुराण ८०। १७-१८)

जीवनदानसे बढ़कर और कोई भी उत्तम दान नहीं है, इसिलये सब प्रकारके प्रयत्नोंसे सबको प्राणदान देना चाहिये। अहिंसा सब फल देनेवाली है और परम पवित्र है। प्राणियोंको जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है।

## गोशाला कैसी हो ?

जो लोग गौओंको सर्दी और वर्षासे बचानेके लिये घर बनवाते हैं उनके सात कुल तर जाते हैं। ( महा० अनु० अ० ६६)

गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद् विद्वविवर्जितम् । सदा गोमयमूत्राभ्यां विद्यसैश्च विवर्जितम् ॥ न मलं निश्चिपेद्रोष्ठे सर्वदेवनिकेतने । आत्मनः शयनीयस्य सदशं कारयेद्बुधः॥ समं निर्वापयेद् यत्नाच्छीतवातरजस्तथा । प्राणस्य सदशे परयेद् गां च सामान्यविप्रहम् ॥

(पद्म० सृष्टि० ४८ । १११---११३)

गौओंके लिये एक ऐसा गोष्ठ बनाना चाहिये जिसमें कुत्ते, मक्ली, मच्छर, डाँस, चोर आदिका कोई भी विन्न न हो । गोबर, गोमूत्र तथा बचे-खुचे घास-चारेका कूड़ा पड़ा न रह जाय । गौओंका गोष्ठ सारे देवताओंका निवास-स्थान है । उसमें मल नहीं डालना चाहिये । समझदार आदमीको चाहिये कि गोष्ठको अपने शयन करनेके कमरेकी तरह साफ-सुथरा रक्ले । इसे सर्दी, वायु और धूलसे समान भावसे प्रयत्नपूर्वक बचाये रखना चाहिये । गौ सामान्य प्राणी होनेपर भी उसे अपने प्राणोंके समान देखना चाहिये।

गोशालामें मक्खी, मच्छर और डाँस इत्यादि न होने पार्वे, इसलिये रोज सुगन्धित धूनी देनी चाहिये । जो गोपालक गोशालामें इस प्रकार धूनी नहीं देता, वह मिश्लकालीन नरकमें जाता है और नरककी भयानक मिक्खयाँ उसके चमड़ेको फाड़कर उसका रक्त पान करती हैं। (देवीपुराण)

गोवर और गोमूत्रसे कभी घृणा न करे। सूखे चूनेसे गोशालाको सदा साफ रक्खे। गर्मियोंमें ठण्डे पेड़ोंकी छायामें, जाड़ेमें गर्म और बिना कीचड़के घरमें, तथा वर्षा और शिशिर-कालमें थोड़े गरम और जोरकी हवा न आनेवाले घरोंमें गायोंको रक्खे। जूटन, कफ़, थूक, मूत्र, विष्ठा आदि किसी प्रकारके भी मलको गोशालामें न छोड़े। वछड़ेको कभी लाँघके न जाय। कुलटा स्त्री और नीच मनुष्योंको गोशालामें न जाने दे। जूता पहनकर अथवा हाथी, घोड़ा, गाड़ी या पालकीपर सवार होकर गायोंके बीचमें न जाय।

प्रातःकाल नमक, इसके बाद जल और घास खानेको देना चाहिये। रातके समय गोशालामें दीपक जलाना चाहिये और बाजे तथा पौराणिक कथाकी व्यवस्था करनी चाहिये। उठते-बैठते, खाते-पीते सब समय मनमें इस मन्त्रका जाप करना चाहिये। ऐसा विचार करना चाहिये कि गायें ताजे घास-चारे और जलको खा-पीकर अपने बछड़ोंके साथ आनन्द करें। सुखपूर्वक दूध दें। गर्मी-सदीं-रोगके भयसे छूटकर आरामसे सोयें। ( ब्रह्मपुराण )

# गोमुख-तीर्थ

प्राचीन कालमें चमत्कारपुरमें एक कोढ़ी ग्वाला रहता था। एक दिन जब कि एकादशी तिथि थी, चन्द्रमा चित्रा नक्षत्रपर और सूर्य बृष राशिमें स्थित थे, वहाँ प्यासी गायोंका एक झुंड आया। उस झुंडमेंसे एक गाय दूरसे हरी घास देखकर प्रसन्न-मनसे दौड़ी और वहाँ पहुँचकर उसने दाँतोंसे ज्यों ही जमीन खोदी त्यों ही अंदरसे एक जलकी धारा निकली। गायने भरपेट विद्युद्ध स्वादिष्ट जलका पान किया। वह प्यासी होनेके कारण बहुत जोरसे पी रही थी, इसलिये वहाँ जलका एक गड्ढाना हो गया। फिर तो सैकड़ों गायें आयीं और उस सुनिर्मल अमृतके समान स्वादिष्ट जलको पीने लगीं। ज्यों-ज्यों अधिक गायें जल पीने लगीं, त्यों-ही-त्यों वह गड्ढा चौड़ा और गहरा होने लगा। जब सारी गायें खूब जल पीकर प्यास मिटा चुकीं तब वह कोढ़ी ग्वाला वहाँ आया और प्यासके मारे उस गड्ढों धुस गया। उसने खूब जल पीया और वह दारीरको खूब मन्य-मलकर नहाया भी। जब बाहर निकला तो देखता है कि सूर्यके समान तेजस्वी और निर्मल उसका द्यारी हो गया है। उसने घर लौटकर प्रसन्न-मनसे यह बतलाया कि गायोंके द्वारा घास उखाड़नेपर जल निकला था और उसमें नहानेसे मेरा सारा रोग जाता रहा।

जब लोगोंने इस बातको सुना तब वै, खास करके रोगपीड़ित लोग बहाँ जाने लगे और स्नान करके व्याधि और पापसे मुक्त होने लगे। गौके मुखसे उत्पत्ति हुई थी इसीलिये इस तीर्थका नाम गोमुख पड़ा। (स्कन्दपुराण नागर० अ० ९३)

### गो-सम्बन्धी व्रत

( संकलनकर्ता-पं० श्रीहनूमान्जी शर्मा )

( ? )

#### गोपद्म-त्रत

आषाढ़ गुक्क एकादशीको प्रातःस्नानादिके पश्चात् गौके निवासस्थानको गोवरसे लीपकर उसमें तैंतीस पद्म (कमल ) स्थापन करके उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और तैंतीस अपूप (पूप) भोग लगाकर उतने ही अर्घ्य, प्रदक्षिणा और प्रणाम अर्पण कर व्रत करे। इस प्रकार कार्तिक ग्रुक्त एकादशीपर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात् द्वादशीको पहले वर्षमें पूए, दूसरेमें खीर और पूप, तीसरेमें मॅडके, चौथेमें गुड़ और मॅडके और पॉचवेंमें घृतपाचित (धीमें पकाये हुए) मॅडकोंसे पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त सुल-सम्पत्तिसे युक्त रहता है और परलोकमें स्वर्गीय सुल प्राप्त होते हैं। इस व्रतके आचरणसे इस लोकमें राज्य, सौभाग्य, सम्पत्ति तथा पुत्र-पौत्रादिक सुल भोगकर मनुष्य अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है।

(२)

#### गोवत्सद्वादशी-व्रत

यह व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशीको किया जाता है। इसमें प्रदोषच्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन हो या न हो तो 'वल्सपूजा वटश्चैव कर्तव्यो प्रथमेऽहिनि' के अनुसार पहले दिन व्रत करना चाहिये। उस दिन सायंकालके समय गायें चरकर वापस आवें तब तुस्यवर्गकी गौ और वछड़ेका गन्धादिसे पूजन करके—

क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ —से उसके (आगेके) चरणों में अर्ध्य दे और— सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरळङ्कृते । मातर्ममाभिरुषितं सफ्छं कुरु नन्दिनि ॥

—से प्रार्थना करे। इस बातका स्मरण रक्खे कि उस दिनके भोजनके पदार्थों में गायका दूघ, दही, घी, छाछ और खीर तथा तेलके पके हुए भुजिया, पकौड़ी या अन्य कोई पदार्थन हों। इस ब्रतसे मनोकामनाएँ सफल होती हैं। ( मदनरत्नान्तर्गत मनिष्योत्तरपुराण) ( 3 )

### गोवर्धनपूजा-व्रत

दीपावलीके दूसरे दिन प्रभातके समय मकानके द्वारदेशमें गौके गोवरका गोवर्धन बनावे। शास्त्रमें उसको शिखरप्रयुक्त, वृक्ष-शाखादिसे संयुक्त और पुष्पादिसे सुशोभित बनानेका विधान है। किन्तु अनेक स्थानोंमें उसे मनुष्यके आकारका बनाकर पुष्पादिसे भूषित करते हैं। चाहे जैसा हो, उसका गन्ध-पृष्पादिसे पूजन करके—

गोवर्धनधराधार गोकुछत्राणकारक।
विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव॥
——से प्रार्थना करे। इसके पीछे भूषणीय गौओंका आवाहन
करके उनका यथाविधि पूजन करे और—-

छक्ष्मीर्या छोकपाछानां धेनुरूपेण संस्थिता। घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु॥

—से प्रार्थना करके रात्रिमें गौसे गोवर्धनका उपमर्दन कराये । गोवर्धनपूजावतसे मनुष्य इस लोकमें समस्त सुर्खोंको भोगकर अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है । ( हेमाद्रि )

(8)

#### गोत्रिरात्र-व्रत

यह व्रत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीसे दीपावलीके दिनतक किया जाता है। इसमें उदयन्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन हो तो पहले दिन व्रत करे। इस व्रतके लिये गोशाला या गायोंके आने-जानेके मार्गमें आठ हाथ लंबी और चार हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उसपर सर्वतीभद्र लिखे और उसके ऊपर छत्रके आकारका बृक्ष बनाकर उसमें विविध प्रकारके फल, पृष्प और पक्षी बनावे। बृक्षके नीचे मण्डलके मध्यमागमें गोवर्द्धन भगवान्की, उनके वाम-भागमें हिक्मणी, मित्रबृन्दा, हौक्या और जाम्यवतीकी; दक्षिण भागमें सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नाम्रजितीकी; उनके अग्रभागमें नन्दबावा; पृष्ठभागमें बलमद्र और यशोदा, और श्रीकृष्णके सामने सुरभी, सुनन्दा, सुभद्रा और कामधेनु गौ—इनकी सुवर्णमयी सोलह मूर्तियाँ स्थापित करे। और उन सबका नाममन्त्र (यथा गोवर्द्धनाय नमः आदि) से पूजन करके—

गवामाधार गोविन्द रुक्मिणीवस्थभ प्रमो । गोपगोपीसमोपेत गृहाणार्थ्य नमोऽस्तु ते ॥

—से भगवानको और--

रुद्राणां चैव या माता वसूनां दुहिता च या। आदित्यानां च भगिनी सा नः शान्ति प्रयच्छतु॥

- से गौको अर्घ्य दे । और-

सुरभी वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता। प्रतिगृह्णातु मे यासं सुरभी मे प्रसीदतु॥

—से गौको प्रास दे । विविध भाँतिकै फल, पुष्प, पक्कान्न और रसादिसे पूजन करके बाँसके पात्रोंमें सप्तधान्य और सात मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्रियोंको दे । इस प्रकार तीन दिन व्रत करे और चौथे दिन प्रातःस्नानादि करके गायत्री-मन्त्रसे तिलोंकी १०८ आहुति देकर व्रतका विसर्जन करे तो इससे सुत, सुख और सम्पत्तिका लाभ होता है। (स्कन्दपुराण) भविष्योत्तर-पुराणके अनुसार गोत्रिरात्र-व्रतका फल पुत्र-प्राप्ति, सुखभोग और अन्तमें गोलोककी प्राप्ति बताया गया है।

#### (५) गोपाष्ट्रमी-व्रत

कार्तिक ग्रुक्त अष्टमीको प्रातःकालके समय गौओंको स्नान करावे । गन्थ-पुष्पादिसे उनका पूजन करे और अनेक प्रकारके वस्त्रालङ्कारसे अलङ्कृत करके उनके गोपालों ( ग्वालों ) का पूजन करे, गायोंको गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करे और थोड़ी दूरतक उनके साथ जाय तो सब प्रकारकी अभीष्ट-सिद्धि होती है । इसी गोपाष्टमीको सायंकाल-के समय गायें चरकर वापम आवें, उस समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पञ्चोपचार पूजन करके कुछ भोजन करावे और उनकी चरणरजको मस्तकपर घारण करके ललाटपर लगावे तो उससे सौभाग्यकी वृद्धि होती है ।

#### ( ६ ) प्रयोवत

यह व्रत फाल्गुन शुक्क प्रतिपदासे द्वादशीपर्यन्त बारह दिनोंमें पूर्ण होता है। इसके लिये गुरु-शुक्रादिका उदय और उत्तम मुहूर्त्त देखकर फाल्गुनी अमावास्याको वनमें जाकर—

त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता। उद्भुतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय॥

—इस मन्त्रसे जंगली सुकरकी खोदी हुई मिट्टीको शरीरमें लगावे और समीपके सरोवरमें जाकर शृद्ध स्नान करे। फिर गौके दधकी खीर बनाकर दो विद्वान ब्राह्मणोंको उसका भोजन करावे और स्वयं भी उसीका भोजन करे। दूसरे दिन ( फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदाको ) भगवानको गौके द्धते स्नान कराकर हाथमें जल लेकर 'मम सकलगुणगणवरिष्ठ-महत्त्वसम्पन्नायुष्मत्पुत्रप्राप्तिकामनया विष्णुप्रीतये पयोव्रतमहं करिष्ये। यह संकल्प करे। तदनन्तर सवर्णके बने हए हृषीकेश भगवानका 'ॐ नमो भगवते वासदेवाय' इस मन्त्रसे आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके- १ महापुरुषाय, २ सूक्ष्माय, ३ द्विशीर्ष्णे, ४ शिवाय, ५ हिरण्यगर्भाय, ६ आदि-देवाय, ७ मरकतस्यामवपुषे, ८ त्रयीविद्यात्मने, ९ योगैश्वर्यशरी-राय नमः—से भगवान्को प्रणाम और पुष्पाञ्जलि अर्पण करके परिमित दथ एक बार पीये । इस प्रकार प्रतिपदासे द्वादशी-पर्यन्त बारह दिनतक व्रत करके त्रयोदशीको विष्णुका यथा-विधि पूजन करे । पञ्चामृतसे स्नान करावे और तेरह ब्राह्मणों-को गो-दुग्धकी खीरका भोजन करावे । तदनन्तर सुपूजित मूर्ति भूमिके, सूर्यके, जलके या अमिके अर्पण करके गुरुको दे और वत-विसर्जन करके तेरहवें दिन स्वयं भी स्वल्प मात्रामें खीर-का भोजन करे। यह बत पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले अपुत्र स्त्री-पुरुषोंके करनेका है । देवमाता अदितिके उदरसे वामन भगवान् इसी व्रतके प्रभावसे प्रकट हुए थे। (श्रीमद्भागनत)

# बलिकी अपेक्षा दया महत्वपूर्ण है

'मैं यह चाहता हूँ कि लोग बिलकी अपेक्षा दयाको अधिक महत्त्व दें तथा यह समझें कि जोशमें आकर बिलदान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक ज्ञान ही प्रथम वाञ्छनीय है।'

—( होसिया ६ । ६ )

# वैतरणी एकादशी ( मार्गशीर्ष शुक्का एकादशी ) के व्रतकी विधि

त्रत करनेवालेको चाहिये कि वह मध्याह्न-कालमें स्नान करके तथा मध्याह्न-कालोचित सभी नित्यिकिया समाप्त करके पिछली रातको लायी हुई कृष्णा गौकी पूजा करे। गौको पूर्वकी ओर मुख करके पृथ्वीपर खड़ी करे और पितृतर्पणके अनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे उसकी पूजा करे। पहले अद्धापूर्वक गौके शरीरपर चन्दनका लेप करे और फिर गन्धमिश्रित जलसे उसकी पिछली टाँगों एवं सींगोंको धोकर फिर पौराणिक मन्त्रोंसे विधिपूर्वक चन्दनादिसे सुवासित पुष्पोंद्वारा उसकी भक्तिसहित पूजा करे। पहले गौकी दोनों अगली टाँगोंकी, उसके बाद मुखकी, फिर सींगों एवं कंधोंकी, पूँछकी, पिछली दोनों टाँगोंकी और तब सारे अङ्कोंकी तथा उनमें रहनेवाले देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। इन सभी अङ्कोंमें चन्दनके छींटे देकर फिर उसे धूप करे और दीपक दिखलावे। इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करते हुए गो-माताको नमस्कार करे—

#### असिपत्रादिकं घोरं नदीं वैतरणीं तथा। प्रसादात्ते तरिष्यामि गौर्मातस्ते नमो नमः॥

गो-माता ! तुम्हारी कुपासे में असिपत्रवन आदि घोर नरकोंको तथा वैतरणी नदीको पार कर जाऊँगा । तुम्हें बारंबार नमस्कार है ।

इसके बाद सोनेके सींग, चाँदीके खर, गलेमें बाँधनेके लिये छोटी-छोटी घंटियाँ, वस्त्राभूषण, ताँबेकी पीठ, काँसेकी दोइनी तथा दक्षिणारूपमें सोनेकी महरके साथ बछडेसहित उस गौको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके अर्पण कर दे । अन्तमें १२ सौम्य ब्राह्मणोंको बलाकर पीपलके पत्तोंपर विठाये और 'ॐ तस्मै नम आयात' इस मन्त्रके द्वारा सफेद चावलोंसे सबका पृथक-पृथक आवाहन करे। फिर पूर्वदिशामें अग्नि स्थापन करके आसन, पाद्य, अर्घ्य, गन्ध, पुष्प, धप, दीप और वस्त्रोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनसे होम कराये और अन्तमें आचमन कराके होमसे बची हुई सामग्री उनके अर्पण कर दे । होममें प्रत्येक ब्राह्मण ८-८ समिधाएँ, ८-८ घीकी आहतियाँ, १-१ जौकी आहति और ८-८ तिलकी आहतियाँ दे । पूर्णाहति के समय 'तदिष्णोः परमं पदम्' इस मन्त्रके द्वारा अन्तिम आहति दे । होमके अन्तमें १२,८, ६, ४ अथवा १ ही दुधार गाय, सोनेकी मूर्तिसहित, दान करे। वैतरणीके दिन व्रतकी समाप्तिके लिये बहत-सा लोहा तथा रूई किसी कटम्बी ब्राह्मणको देनी चाहिये। इस व्रतके प्रभावसे व्रत करनेवाला पुरुष हो या स्त्री-वहत दिनोंतक राज्य भोगकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। एकादशी-व्रतके उद्यापनके निमित्त ही इस वैतरणी-व्रतका अनुष्ठान किया जाता है। ( व्रतराज )

### -रियोक्ट्रिकिटिय-

### सुरभीको वरदान

पहले सत्ययुगमें जब देवता तीनों लोकोंपर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साहके साथ घोर तपस्यामें प्रवृत्त हुई। कैलासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम योगका आश्रय ले ग्यारह हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ी रही। तब ब्रह्माजीने उस तपस्विनी देवीके पास जाकर कहा—'कल्याणी! तुम किसल्यि यह घोर तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस तपसे में बहुत प्रसन्न हूँ; तुम कोई वर माँगो, मैं देने को तैयार हूँ।'

सुरभीने कहा—'भगवन् ! मुझे वर छेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न हो गये।'

ब्रह्माजी बोले—'देवि! तुमने लोभका परित्याग करकै निष्काम भावसे तप किया है, इससे मुझे यड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः में तुम्हें अमर होनेका वरदान देता हूँ। अब मेरी कृपासे तीनों लोकोंके ऊपर तुम्हारा निवास होगा, तुम जहाँ लास करोगी, उसकी गोलोकके नामसे ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ सन्तान मनुष्य-लोकमें प्राणियोंके हितका कार्य करती हुई वहाँ निवास करोगी। तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चिन्तन करोगी, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकारका सुख तुम्हारे लिये सदा सुलभ रहेगा।' (महा॰ अनु॰ अ॰ ८३)

#### खलयज

खलयज्ञ करनेसे द्विजाति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यज्ञकी विधि इस प्रकार है—खिलहानमें चारों ओर अत्यन्त सघन बाह बनावे, उसे चारों ओरसे बंद रखकर भीतर जानेके लिये एक ही दरवाजा रक्खे। गधे, ऊँट, बकरे अथवा भेंडको भीतर जानेसे न रोके: यहाँतक कि कत्ते, सूअर एवं सियार आदि जन्तुओंको तथा कौवे, उल्दू एवं कबतरोंको भी मना न करे। अपने हाथसे लाये हुए शुद्ध जलसे सुबह-शाम तथा दोपहरमें--तीनों समय खिलहानको छिडककर तर रक्खे और भस्म एवं जलधारासे उसकी भूत-प्रेतादिसे रक्षा करे । महर्षि पराशरका स्मरण करते हए तीनों काल हलके फालकी पूजा करे तथा जबतक खिलहानमें रहे, भत-प्रेत आदिका नाम भी न ले। प्रसव-गृह (सौरी) की भाँति खलिहानकी चारों ओरसे [मन्त्रोंद्वारा] रक्षा कर देनी चाहिये-उसे कील देना चाहिये, क्योंकि बिना कीले हए स्थानपर राक्षसलोग पुरा-पुरा अधिकार कर छेते हैं। किसी प्रशस्त दिनके पूर्वभाग अथवा तीसरे पहरमें हलके फालकी पूजा करके अनाजको तौलना चाहिये। फिर रोहिणी नामक कालमें (दोपहरके कुछ ही समय बाद) खिलहानमें भिक्षासे यश करे। उस यशमें भिक्तपूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है वह सब-का-सब अक्षय हो जाता है। इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्र पढकर दक्षिणा दे-

खलयज्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा। भागधेयमयीं कृत्वा तां गृह्णन्त्विह मामिकाम्॥ शतकत्वादयो देवाः पितरः सोमपादयः। सनकादिमनुष्याश्चये चान्ये दक्षिणाशिनः॥ 'इस खलयज्ञमें ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिमें इस दक्षिणाकां विधान किया था; अतः इन्द्रादि देवगण, सोमप आदि पितृगण तथा सनकादि मनुष्य एवं अन्य जो कोई भी दक्षिणा लेनेवाले हों, वे सब मेरी इस दक्षिणाको सफल करके ग्रहण करें।'

इस प्रकार कहकर इन्हीं के निमित्त किसान पहले ब्राह्मणों-को, पीछे अन्य याचकोंको, उसके बाद काम करनेवाले— बर्ट्झ, नाई, घोबी आदिको दक्षिणा दे । दीन, अनाथ, कोढ़ी, विकृत रारीरवाले, हिंजड़े, अंधे, बहिरे आदि समी प्रकारके लोगोंको दक्षिणा दी जाती है । तीनों वणोंके लोगोंको तथा पतितोंको भी दक्षिणा देकर चाण्डालों, श्वपचों तथा छोटे-बड़े सभी जीवोंको प्रेमसे तृप्त करे । उस समय वहाँ जो कोई भी ब्राह्मण आवें, उनकी अतिथिके समान पूजा करनी चाहिये और मधुर वाणींसे सत्कार करके बड़े-छोटेके क्रमसे उन्हें विदा करना चाहिये । शेष बचे हुए अन्नको घरमें ले जाकर वहाँ आम्युदयिक श्राद्ध करे ।

पराश्चरस्मृतिके दूसरे अध्यायमें कहा है—

वृक्षं छित्त्वा महीं भित्त्वा हत्वा च कृमिकीटकान् ।

कर्षकः खलयज्ञेन सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥

'वृक्षोंको काटने, पृथ्वीको जोतने-कोइने तथा उसी सम्बन्धमें कृमि-कीटादिके मारनेसे किसानको जो पाप लगता है, वह खल्यज्ञ करनेसे छूट जाता है।'(गो० को० प्रा० वि०)

# हलका धर्म्याधर्म्य-विचार

आठ बैलोंका हल धर्मका, छः बैलोंका हल जीविका करनेवालोंका, चार बैलोंका हल निर्दयीका और दो बैलोंका हल गोहत्यारेका है। दो बैलवाले हलको चौथाई दिन, चार बैलवाले हलको आधा दिन, छः बैलवाले हलको तीन प्रहर और आठ बैलवाले हलको दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमें नहीं जाते॥ ७—१०॥ ( घ० सं० )

<sup>\*\*\*\*\*\*\*(</sup>पाठान्तर) अष्टागवं धर्महलम्; १ व्यावहारिकम् ( अत्रिस्मृ० २१९ ); २ गववध्यकृत् ( अत्रि० २२० ), जीवितार्थि-नाम् (आपस्तम्ब० १।२२), अत्रिस्मृति श्लोक २१९—२२१ में ऐसा ही कहा है तथा आपस्तम्बस्मृति १ अध्याय२२-२३ श्लोक इसीके समान हैं।

# मल-मास ( अधिक-मास ) में गो-पूजाका विधान

मल-मास (पुरुषोत्तममास ) में गो-दानका बड़ा माहात्म्य कहा गया है । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको,—जो कुलीन, धर्मका व्याख्याता, श्रान्त, इन्द्रियजयी एवं निर्लोभ हो,—बुलाकर परमभक्तिके साथ अँगूठी-वस्त्र आदिसे उनकी पूजा करे और फिर सोनेके सींग, चाँदीके खुर, ताँवेकी पीठ एवं काँसेकी दोहनीके साथ गलेमें छोटी-छोटी घंटियाँ पहनाकर लाल वस्त्र एवं मालाओं तथा सोनेसे अलंकृत की हुई सुन्दर गौ उन्हें दान करे । दाताको चाहिये कि किसी ताँवेके बर्चनमें घी लेकर गौकी पूँछको उसमें डाल दे और हाथमें तिल एवं कुशसहित जल लेकर दानका संकल्प करे और 'इस दानसे भगवान् वासुदेव प्रसन्न हों, उन्हींके उद्देश्यसे यह दान करता हूँ,' इस प्रकार कहे । दानके समय दाता निम्नलिखित मन्त्रोंको पटे—

यज्ञसाधनभूता या विश्वस्थाघौघनाशिनी । विश्वरूपघरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ जळशायी ब्रह्मपिता प्रानाभः सनातनः । अनन्तभोगशयनः प्रीयतां परमः प्रसुः॥

समस्त यज्ञ गौकी सहायतासे ही सम्पन्न होते हैं और गौ समस्त जगत्की पाप-राशिका नाश करनेवाली है; अतः मेरे द्वारा दी जानेवाली इस गौसे विश्वरूप भगवान् प्रसन्न हों। क्षीरसमुद्रमें शेषकी शय्यापर शयन करनेवाले, ब्रह्माजीके पिता, सनातन् परमेश्वर भगवान् पद्मनाभ मेरे इस कर्मसे प्रसन्न हों।

इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा दे । उपर्युक्त विधिके अनुसार जो ब्राह्मणको गोदान करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

# पञ्चगव्यके विषयमें शास्त्रीय विचार

गायके द्ध इत्यादि पदार्थों के जैसे अनेक उपयोग व्यवहार में होते हैं, वैसे ही धर्मशास्त्रमें भी गायके दुधआदिका शरीर-शुद्धि-के लिये उपयोग बताया गया है । व्यवहारमें तो भैंसके दुग्धादि पदार्थ काम देते हैं, परन्तु धर्मशास्त्रमें कहे हुए पदार्थ गापके बिना प्राप्त ही नहीं हो सकते । देहदादिके द्वारा शरीरस्थित सम्पूर्ण पाप-नाशके लिये धर्मशास्त्रकारोंने पञ्चगव्य बनाकर प्राशन करनेकी आज्ञा दी है। पञ्चगव्य बनानेमें अनेक वर्णोंकी गायोंके घुत प्रभृति पदार्थोंको योग्य प्रमाणसे मिलानेकी विधि है। इस प्रकार बनाया हुआ पञ्चगव्य ब्राह्मण प्रभृति तीनों वर्णोंके लोग समन्त्रक सेवन करें तथा स्त्री-शुद्र ब्राह्मणद्वारा बनवाकर अमन्त्रक प्राशन करें । इस विषयमें धर्मशास्त्रमें जो वचन गायके वर्ण तथा दूध इत्यादि द्रव्योंके परिमाणके विषयमें प्राप्त होते हैं, उनमेंसे कुछ मुख्य-मुख्य प्रन्थोंके वचन लिखकर उनका भाव यहाँ लिखा जाता है तथा उनके मतभेद दिखाने-वाला एक नकशा भी दिया जाता है।

### धर्मसिन्धुके अनुसार

 श ताम्राया गोस्त्रमष्टमाषं गायज्याऽऽदाय, २ इवेत-गोशकृत् षोडशमाषं गन्धद्वाराम्०,३ पीतगोक्षीरं द्वादशमाषम् आप्याय०, ४ नीलगोद्धि दशमाषं द्धिकाःणो इति० ५कृष्ण-गोषृतमष्टमाषं ग्रुक्रमसि०, ६ देवस्य स्वेति चतुर्माषं कुशोदकम्।

—अत्र माषः पञ्चगुञ्जात्मकः।

स्त्रीश्चद्भौ विष्ठैः पञ्चगन्यं कारयित्वा तूरणीं पि**व**त इति स्मृत्यर्थसारे ।

धर्मसिन्धुकार कहते हैं कि ताँबे या पलाशके पात्रमें नीचे लिखे पदार्थ एकत्र करके मिलावे।

लाल वर्णकी गायका गोमूत्र 'गायत्री-मन्त्र' से आठ मासा, द्वेत गायका गोवर (गोमय) 'गन्धद्वाराम्' मन्त्रसे सोलह मासा, पीली गायका दूध 'आप्याय' मन्त्रसे बारह मासा, नील वर्णकी गायका दही 'दिधिकान्णों' मन्त्रसे दस मासा, काली गायका घी 'ग्रुकमित' मन्त्रसे आठ मासा और 'देवस्य त्वा' मन्त्रसे चार मासा कुशका जल।

यहाँ पाँच रित्तयोंका एक मासा समझना चाहिये। स्त्री-शुद्रोंको ब्राह्मणके द्वारा पञ्चगव्य बनवाकर विना मन्त्रके ( अमन्त्रक ) प्राशन करना चाहिये। यह स्मृत्यर्थसार ग्रन्थका वचन है।

प्रायश्चित्तेन्दुशेखरके अनुसार गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः स्वेतायाश्चैव गोमयम् ।

पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते द्धि॥

कपिलाया घतं आह्यं सर्वं कापिलमेव वा । **मत्रमेकप**छं दद्यादङ्गरार्ध गोमयम् ॥ त श्रीरं दद्यादृधि त्रिपलमुच्यते । घतमेकपळं दद्यात्पलमेकं क्शोदकम् ॥ गोशकद्दिगणं मत्रं घतं विद्याचतर्गणम् । क्षीरमष्ट्रगणं प्रोक्तं पञ्चगच्ये तथा गोमत्रं माषका ह्यही गोमयस्य त षोडश। क्षीरस्य द्वाइश प्रोक्ता दक्षः पञ्चदशेति च॥ मूत्रवद् घृतस्य । क्रशोदकसाहित्यं च ।

कृष्णवर्णकी गायका गोमूत्र एक पल या गोमयसे दूना या आठ मासा, सफेद गायका गोमय अङ्गुष्ठके आधे हिस्सेके बराबर या सोलह मासा, ताँबेके समान वर्णवाली गायका दूध सात पल या गोमयसे आठगुणा या बारह मासा, लाल वर्णकी गायका दही तीन पल या दूधके बराबर या पंद्रह मासा, कपिल वर्णकी गायका धी एक पल या गोमयसे बौगुना या आठ मासा लेना चाहिये । अन्य वर्णोंकी गायोंकी ये चीजें न मिलें तो कपिल वर्णकी गायकी ही ये सब बीजें लेनी चाहिये । यह नागोजी भट्टके 'प्रायक्षित्तेन्दु-शेखर' ग्रन्थका भाव है।

आजकल आठ रित्तयोंका मासा माना जाता है, उस हिसाबसे धर्मासिन्धुका मान इस प्रकार सिद्ध होता है— द्रव्य गोमूत्र गोमय दूध दही घी कुशोदक रत्ती ४० ८० ६० ५० ४० २०

पल चार कर्षका, कर्ष सोलह मासोंका और मासा पाँच रित्तयोंका होता है। किपल यानी बंदरके समान वर्णकी तथा नील यानी किञ्चित् कम काले वर्णवाली या नीली आभावाली गाय समझनी चाहिये।

प्रसिद्ध मराठी, 'गुरुचरित्र' ग्रन्थके अद्वाईसवें अध्यायमें पञ्चगव्यके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन मिलता है, उसका भाव यह है—

अज्ञानकृत दोषोंके नाशके लिये पश्चात्तापपूर्वक उपवास करके पञ्चगन्यका प्राश्चन करना चाहिये। नील वर्णकी गायका गोमूत्र एक पाव 'इरावती' मन्त्रसे, कृष्ण वर्णकी गायका गोमय आधे अङ्कुष्ठके बराबर 'इदं विष्णु' मन्त्रसे, ताम्र वर्णकी गायका दूध पौने दो सेर 'मानस्तोक' मन्त्रसे, कपिल वर्णकी गायका दही तीन पाव 'प्रजापति' मन्त्रसे, कपिल वर्णकी गायका दी एक पाव 'गायती' मन्त्रसे, व्याह्रतिसे कुशोदक एक पाव लेकर सब एकमें मिलाकर प्राश्चन करना चाहिये। यदि सब वर्णोंकी गायोंका मिलना सम्भव न हो तो कपिला गायके ही सब पदार्थ लेने चाहिये। (११६–१२५)

|                            | द्रव्य | गोमूत्र                                 | गोमय                                  | दूध                      | दही                                     | घी                                   | कुशोदक        |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| धर्मसिन्धु                 | प्रमाण | आठ मासा                                 | सोलह०                                 | बारह०                    | दस०                                     | आठ०                                  | चार०          |
|                            | वर्ण   | ताँबेके समान<br>लाल                     | सफेद                                  | पीत                      | नील                                     | कृष्ण                                |               |
| प्रायश्चित्तेन्दु-<br>शेखर | प्रमाण | एक पल या<br>गोमयसे दुगुना<br>या आठ मासा | अर्घा <b>ङ्गु</b> ष्ठ या<br>सोलह मासा | सप्त पल या<br>गो० आठगुना | तीन पल या<br>दूधके समान<br>यापंद्रहमासा | एक पल या<br>गो० चौगुना<br>या आठ मासा | एक पल         |
|                            | वर्ण   | ऋज                                      | सफेद                                  | ताँबेके समान             | टाल                                     | कपिल                                 | -             |
| ब्र <b>झकर्मसमु</b> ञ्चय   | प्रमाण | तीन पल                                  | धर्मसिन्धुवत्                         | धर्मसिन्धुवत्            | सप्तपल                                  | धर्मसिन्धुवत्                        | धर्मसिन्धुवत् |
|                            | वर्ण   | ताम्र                                   |                                       | कपिल                     |                                         |                                      |               |



# श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोंमें गाय

सुर-विताओंकी वीणाविनिन्दित स्वरल्हरी अन्तरिक्षको चीरकर नन्दपाङ्गणके मणिमय साम्भोंमें प्रतिध्वनित हो उठी—

रिङ्गणकेलिकुले जननीसुखकारी । वजहिश सुकृतस्फुरद्वतारी । वस्त्रियतश्रास्यविकास ! जय बस्त्वस्ति ! हरे !

नन्दरानी चिकत-सी होकर एक क्षणके लिये आकाशकी ओर देखने लगीं, पर उनकी आँखें तो अपने नयनानन्द प्राणाराम द्वदयधन नीलमणिकी छिबसे निरन्तर परिन्याप्त थीं। उन्हें वहाँ भी उस नीले गगनके वक्षःखलपर भी दीखा—

सोमित कर नवनीत किये। घुटुकन चकत, रेनु-तन-मंडित, मुख दिष-केप किये॥ चारु कपोल, कोल कोचन छबि, गोरोचनको तिरुक दिये। कटकटकन मर्नो मत्त मधुपनन मादक मधुहि पिये॥

\* ये नन्दनन्दन बकैयाँ चलते हुए अपनी विविध क्रीहाओंसे माता यशोदाको आनन्दित करते हैं तथा व्रजवासियोंके अपूर्व सौमाग्य-से ही उनके नेत्रोंके सामने स्वयं अवतारी ही स्फुरित हुए हैं। विविध बास्विलिलाससे युक्त बलरामजीसहित श्रीकृष्णकी जब हो। कठुला कंठ, बत्र केहरि नखराजत हैं सिख रुचिर हिये । अन्य सूर एकी पन यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये ॥

नीलमणि श्यामसुन्दरके अरुण करपछवमें उज्ज्वलतम नवनीत है; नवनीरद श्रीअङ्गोंको नचा-नचाकर घुटुफॅंअ चलते हुए वे धूम रहे हैं; प्राङ्गणके बड़मागी धूलिकणोंसे श्यामल अङ्ग परिशोमित है; अरुण अधर तथा ओष्ठ धवल दिधसे सने हैं; सुन्दर कपोल एवं चञ्चल नयनोंकी शोमा निराली ही है; उन्नत ललाटपर गोरोचनका तिलक है; मनोहर मुखारविन्दपर घनकृष्ण केशोंकी घुँघराली लटें लहरा रही हैं; लटें ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो भ्रमर हों, श्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दका मधुर मधुपान करने आये हों, मधु पीकर मत्त हो गये हों, सुध-बुध मूले हुए, अरविन्दपर अरबरा रहे हों; कमनीय कण्ठमें कठुला शोमा पा रहा है; विशाल हृदयपर व्यावनख आदि टोना-निर्वारक वस्तुओंसे निर्मित माला झुल रही है। एक ओर इस छिवके क्षणभर दर्श्वनका

आनन्द तथा दूसरी ओर सैकड़ों कल्पोंका समस्त जीवन-मुख, इन दोनोंकी तुलनामें वह एक क्षण ही धन्य है, कल्पोंका जीवन तुच्छातितुच्छ सर्वथा व्यर्थ—अनर्थ है।



नन्दरानीने आकाशसे दृष्टि हृटा ली तथा वह ऑगनमें किलकते हुए नीलमणिको पुनः देखने लग गयी। ऑखोंके कोयोंमें आनन्दाश्र छलक आये। यही दशा वजनरेश नन्दराजकी भी थी, जो कुछ ही दूरपर खड़े हुए अपने पुत्रकी रिङ्गणलीला निर्निमेष नयनोंसे निहार रहे थे।

अग्रज दाऊ पास ही बैठे आनन्दाम्बुधिमें आकण्ठ निमग्न थे। उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी। कभी आगे, कभी पीछे रहकर छायाकी तरह वे स्यामसुन्दरका अनुगमन करते थे। दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ बीलते और दोनों ही खिलखिलाकर हँस पड़ते थे। थोड़ी दूर घुटक चलकर अपने ही नूपुरकी रुनझुन ध्वनिसे चिकत हो जाते, खिग्ध गम्भीर मुद्रामें कुछ क्षण सोचने-से लगते, फिर आगे बढ़ते, फिर रुनझुन शब्द होता, फिर ठिठक जाते। ठहरते ही मणिमय ऑगनमें मनोहर मुखकमल प्रतिबिम्बित हो जाता और विस्फारित नेत्रोंसे उसकी ओर देखने लगते। कभी उसे पकड़नेके उद्देश्यसे उसके सिरपर हाथ रख देते। हाथका

व्यवधान आनेसे प्रतिबिम्ब छप्त हो जाता, स्यामसुन्दर आश्चर्य-भरी मुद्रामें जननीकी ओर देखने लगते।

इस प्रकार बाललीलाधारी गोलोकविहारीकी अभिनव रिङ्गणलीला पारम्भ हुई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी होकर बड चली। यह कोई प्राकृत शिशका स्वभावजात घटरून तो था नहीं कि जिसकी निश्चित सीमा हो। यह तो स्वयं भगवान वजेल्दनस्दन श्यामसन्दर श्रीकृष्णके चिदानन्दमयस्वरूपभूत रस्सागरका एक तरङ-विशेष था। चन्द्रकलाकी भाँति जिस अनुपातसे वात्सल्य-स्नेहवती माता यशोदा एवं अन्य वजसन्दरियोंकी भावनाएँ बढ रही थीं, उसी अनुपातसे उस अचिन्त्य-अनन्त चिन्मय-रस-सार-सधा-समुद्रमें सरल वक्र और तीक्ष्ण तरकें उठ रही थीं । बालकृष्णके घटकँ चलनेका समाचार विद्यत-की तरह समस्त गोष्टमें फैल चुका था। यथ-की-यूथ भाग्यवती व्रज-चनिताएँ प्रतिदिन नन्दद्वारपर एकत्र हो जातीं तथा उस अनुपम लीलारस-संघाका अतुम पान करके बलिहार जातीं । सबका अलग-अलग हृदय था, सबकी अपनी-अपनी भावनाएँ थीं, सभी अपनी भावनाके अनुरूप लीलाका रस लेती थीं। रस लेती-लेती रसके तीत्र स्रोतमें वे वह जातीं, न जाने किन-किन मधुमय अभिलाषाओंको अन्तस्तलमें छिपाये बहतीं । इन सबका प्रतिबिम्ब स्थामसुन्दरके हृदयपर पड़ता एवं सबकी रुचिके अनुकल सर्वसुखदायिनी अत्यन्त मनोहारिणी लीलाका प्रकाश होता । स्यामसुन्दरमें कितना शान हुआ है, इसका रस लेनेवालीके लिये वैसी ही लीला होती। गोपी पछती---नीलमणि! तेरा सुख कहाँ है ? उत्तरमें नीलमणि मनोहर मुखपर अपनी अँगुली रख देते। आँख कहाँ है ? नीलमणि काजल लगे हुए नयनकमलोंको दोनों कर-कमलोंकी नन्ही-नन्ही अँगुलियोंसे मुँदकर गोपीकी ओर मुँह करके बैठ जाते । अच्छा लल्ला ! नाक क्या वस्त है ? नन्दनन्दन प्राणायामकी सदामें नाकका स्पर्ध करते।

वाह वाह ! मेरे प्राण-धन ! अच्छा इस बार कान और चोटी तो मुझे दिखा दे । श्रीकृष्ण चटपट कार्नोको छूकर दोनों हाथोंसे शिखाके स्थानको दबाकर सिर हिलाने लगते। गोपी आनन्दमें डूब जाती—

> काननं क नयनं क नासिका क श्रुतिः क च शिखेति केल्जितः । तत्र तत्र निहिताङ्गुरूीद्रुलो वह्नुवीकुलमनन्द्रयत्प्रभुः ॥

कोई गोपी देखना चाहती यशोदानन्दनमें खड़े होनेकी शक्ति आयी है या नहीं। उसके लिये वजेन्द्रनन्दन भीरे-धीरे उठ खड़े होते । चार-पाँच पग चलकर गिर पड़ते । किसी बजवितताके मनमें आता, यह सलोना साँवरा बोल सकता है या नहीं ? उसके मनोरथकी पूर्तिके लिये दोनों भाई परस्पर अस्फुटस्वरमें कुछ बोल जाते; गोपीका हृदय आनन्दसे उछलने लगता । इस तरह लीलामयके लीलारसप्रवाहसे समस्त बन प्रावित हो गया । फिर भी बजविताओंकी आँखें तृप्त नहीं होतीं । उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर लीला देखनेकी चाह बद्दी ही जाती । अतः एक ही साथ सबको वात्सस्य-रस-सिन्धुमें डुबो देनेके उद्देश्यसे एक अत्यन्त मधुर वाललीलाका आस्वादन करनेकी इच्छा श्यामसुन्दरके मनमें जाग्रत् हुई । इच्छाकी देर थी, अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने तत्क्षण बजराजनन्दनको उसी साजसे सजा दिया और लीला प्रारम्भ हो गयी।

वजराज गोशालामें बलडोंकी सँभाल करने गये हैं और वजरानी अपने प्राणधन ललनके लिये भोजन बनानेमें संलग्न हैं। राम-श्याम दोनों भाई आँगनमें खेल रहे हैं। अबतक दोनों भाई मैया एवं बाबाकी गोदमें चढकर ही द्वारदेश एवं गोशाला आदिमें जातेथे। आज स्वतन्त्ररूपसे दोनों भाई तोरणद्वारकी ओर चल पड़े। कभी खड़े होकर कछ डग चलते, कभी घुटनोंके बल। इस तरह बाहर चले आये। आम्रकी शीतल छायामें कुछ गोवत्स विश्राम कर रहे थे। धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँचे। बछड़ेकी सुकोमल पुँछको देखकर आश्चर्यचिकत से होकर विचारने लगे, यह क्या है ? फिर दोनों भाइयोंने अपने नेत्रकमलोंको किञ्चित नचाकर मानो कुछ परामर्श-सा किया और धीरेसे एक ही साथ पूँछको दोनों हाथोंसे मुद्री बाँधकर पकड़ लिया । अचानक पुँछ खिंच जानेसे बछड़ा उठ खड़ा हुआ तथा भागने लगा। अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने इसी क्षण श्यामसन्दरकी स्वाभाविक अनन्त असीम सर्वज्ञतापर बाललीलोचित मुग्धताकी यवनिका गिरा दी । दोनों भाई बछड़ेसे खिंचे जाते हुए भयभीत हो उठे । जिसके अनन्तानन्त ज्ञानभण्डारके एक क्षद्रतम कण-शानसे समस्त विश्वमें कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञानका सञ्चार होता है, वे भगवान् श्रीकृष्ण यह शान भूल गये कि पूँछ छोड़ देनेसे ही बछड़ेका सम्बन्ध छूट जायगा, बल्कि उन्होंने तो अपनी रक्षाके लिये और भी अधिक शक्ति लगाकर पूँछको जकड़ लिया तथा मा-मा ! बाबा-बाबा ! प्रकारकर रोने लगे ! उसी क्षण समस्त वजवनिताओंकी दृदय-वीणापर मा-मा बाबा-बाबाकी करणामिश्रित स्वरलहरी झंकृत हो उठी, क्योंकि



उनके ह्यान्त सर्वथा स्थाममय होकर निरन्तर स्थामसन्दरसे ही जड़े रहते थे। अतः जो जहाँ जिस अवस्थामें थी, चल पड़ी। इतनी शीघ्र कैसे आ पहुँची, यह किसीने नहीं जाना, पर सभी आ पहुँचीं । सबने देखा, भयभीत गोवत्स धीरे-धीरे भाग रहा है तथा उसकी पूँछ पकड़े नीलमणि एवं दाऊ मा-मा, बाबा-बाबाकी पुकार करते हुए खिंचे चले जा रहे हैं। अचिन्त्यलीला-शक्तिके महान् प्रभावसे कुछ क्षण सभी किंकर्तव्यविमृद-सी हो गयीं। इसी समय उपनन्द-पत्नीने शीष्रतासे बरुडेके आगे जाकर उसे थाम लिया । इतनेमें नन्दरानी एवं नन्दराय भी आ पहँचे । 'बेटा नीलमणि ! दाऊ ! पूँछ छोड़ दे, पूँछ छोड़ दें कहते हुए दोनोंने हाथसे पकड़कर पुँछ छडा दी। नन्दरानीने नीलमणि एवं दाऊको अपनी गोदमें ले लिया, दोनोंका मुख चूमने लगीं। इधर त्रजसुन्दरियोंमें हॅसी-का स्रोत उमङ् पड़ा, बाल्लीलाविहारीकी इस अद्भुत अभूतपूर्व लिलत लीलाको देखकर सभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो गयीं। एक ग्वालिन बोली---(नीलमणि ! अरे दाऊ ! तम दोनों भला इस बछड़ेसे भी दुर्बल हो ! अरे, पूँछ पकड़कर बछड़े-को रोक छेते या पूँछ पकड़े-पकड़े सारे व्रजमें घूम आते, यह बछड़ा तुम्हें त्रजमें घुमा लाता । हमलोग अपने-अपने घर-हीपर तुम्हें देखकर निहाल होतीं, बछड़े भी निहाल होते।' यों कहते-कहते ग्वालिनकी आँखोंमें प्रेमके आँस छलछल करने लगे। श्यामसुन्दर हँसने लगे, मानो संकेतसे कह रहे हैं— 'एवमस्तु।' इसके पश्चात् भक्तवाञ्छाकल्पतरु वजराजनन्दनने बछड़ोंको अपने करस्पर्शका योगीन्द्रमुनीन्द्र-दुर्लभ आनन्द देते हुए इस परम सुन्दर लीलाका अनेकों बार प्रकाश किया।



दोनों भाई बछड़ों की पूँछ पकड़ छेते; बछड़ा भागता, कुछ दूर पीछे-पीछे खिंचते हुए चछे जाते; फिर पूँछ छूट जाती तो किसी दूसरेकी पकड़ छेते; दूसरेकी छूटनेपर तीसरेकी । कभी एक साथ ही तीन-चार बछड़ों की पूँछ पकड़ते; बछड़े कूदते और श्यामसुन्दर हँसने छगते । कितने ही बछड़े स्वाभाविक प्यारवश श्यामसुन्दरके इच्छानुसार उन्हें खींच छे जाते । अगो-आगे करस्पर्शके आनन्दसे पुछिकत होता हुआ बछड़ा और पीछे-पीछे पूँछमें टँगे हुए व्रजनयनानन्द पुरुषोत्तम स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण एवं दाऊजी । व्रजदेवियाँ इस परम मनोहर छीछाको देखकर आनन्दसे हँसते-हँसते आत्मविस्मृत हो जातीं । उनका ग्रह, ग्रह-कार्य, सब कुछ छूट जाता—

यहाँङ्गनादर्शनीयकुमारळीळा-वन्तर्वजे तद्बळाः प्रगृहीतपुच्छैः । वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झितगृहा जहनुर्हसन्त्यः ॥॥ (श्रीमझा०१०।८।२४)

(2)

दही विलोती हुई एक जजसुन्दरी धीमे-धीमे गा रही है— बलकृष्णो बलविलतिवलासी खेलत इह सिख! सिखकृतहासौ ॥ शु०॥ तर्णकपुच्छप्रतिन्यापृतिनी प्रणयकलितकिलकलने कृतिनी ॥

(श्रीगोपालचम्पृ:)

'सिंख ! देख, दाऊको साथ लिये बालकृष्ण खेल रहा है। कुछ सखा भी साथ हैं, सभी उसकी मधुमयी लीला देख-देखकर हँस रहे हैं। अहा! देख बहन! उसी दिनकी तरह आज भी दोनों पुनः बछड़ेकी पूँछ पकड़े हैं। सचमुच बहन! ये दोनों अब बड़े चञ्चल हो गये हैं, लोगोंको खिझाना सीख गये हैं। आह! उस दिन मैयासे कलह करते हुए तुमने इन्हें देखा नहीं? ओह! इनकी प्रेम-कलह अमुत ही है, इस कलामें ये दोनों ही बड़े प्रवीण हो गये हैं।

वजसुन्दिरियाँ अन्य समस्त कर्म, समस्त उपासनाएँ भूल गर्यो । उनके लिये तो अब सम्पूर्ण उपासनाओं का बारस्वर्द्स एक यशोदानन्दन ही बन गये हैं । सारा दिन, सारी रात उनकी आँखोंके सामने बाल्लीला-रसमत्त परमानन्दकन्द नन्दनन्दनकी नयनामिराम नित्य नयी छटामयी छिव ही नाचती रहती है । दिनका अधिकांश भाग वे नन्दद्वारके समीप खड़ी रहकर बिता देतीं । गुरु जोंकी बारंबारकी प्रेरणासे घर लौटतीं, पर मन तो नन्दनन्दनके पास ही रह जाता । अन्यमनस्क ही रहकर गृहकार्यमें लगतीं किन्तु ठीकसे कर नहीं पातीं । दूध दुहने बैठतीं तो आँखोंके सामने गायोंके थनकी जगह नन्दनन्दन दीखते; धानका छिल्का उतारने बैठतीं तो उत्खलमें, गूसल्में, यहाँतक कि धानके कणोंमें श्यामसुन्दर

\* जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रजमें घरके बाहर ऐसी-ऐसी बाललीलाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जातीं। जब वे किसी बैठे हुए बछड़ेकी पूँछ पकड़ छेते और बछड़े डरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोरसे पूँछ पकड़ छेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घरका काम-धंथा छोड़कर यही सब देखती रहतीं और इंसते-हँसते लोट-पोट हो जातीं।

दीखते: दही बिलोतीं तो दीखता मनमोहन नीलमणि मथानी-को पकड़े खड़े हैं, घर लीपने बैठतीं तो हाथ चलता नहीं; क्योंकि उन्हें सर्वत्र व्रजेन्द्रनन्द्रन नाचते-थिरकते दीखतेः उनके छोटे बालक रोने लगते, गोपियाँ लोरी देनेका विचार करतीं, पर ऑखोंसे बच्चा नहीं दीखता, यशोदानन्दन दीखते: बस्त्र धोने बैठतीं तो जलमें, जलपात्रमें, वस्त्रके धार्गोमें, मानो स्याम-सन्दर समाये हों-यह दीखने लगता और वे चिकत-सी। मुग्ध-सी होकर बैठी रह जातीं; झाड़ देने जातीं तो दीखता, में तो नन्दरायजीकी गोशालामें बैठी हूँ, गो-रजमें लिपटे नन्दनन्दन सामने खेल रहे हैं; बस फिर, झाड़ हाथमें ही रह जाता। इस प्रकार वे अधिकांश समय भावाविष्ट रहतीं। लीलाशक्तिकी प्रेरणासे जब आवेश कछ शिथिल होता तो किसी प्रकार गृहकार्यका समाधान कर पातीं। पर उस समय भी उनका मन तो रसराजशिरोमणि यशोदानन्दनकै लीला-रस-सुधा-सागरमें ही ड्रबा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्हींका लिलत लीलागान करती रहती। ऐसा प्रतीत होता कि मानो उनके अन्तर्हदयका सरस रस-स्रोत ही सरीले शब्द बनकर झर रहा हो---

या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप-प्रेङ्कोङ्कानार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । गाबन्ति चैनमनुरक्तियोऽश्रुकण्ड्यो धन्या बजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥

ं (श्रीमद्भा० १०।४४।१५)

हरिलीला गावत गोपीजन अति आनँद मिर निसिदिन जाई । बालचरित्र बिचित्र मनोहर कमलनैन ब्रजजन सुखदाई ॥ दोहन मथन खँडन गृहलेफन मंडन सुत-पित-सेवा । चारि जाम अवकास नहीं पल सुमिरत कृष्ण देवदेवा ॥ मवन मवन प्रति दीप बिराजत कर कंकन पग नुपुर बाजे । परमानंद घोष कौतृहल निरिख माँति सुरपित जिय लाजे ॥

आज वह त्रजसुन्दरी भी इसी तरह विशेषरूपसे भावा-विष्ट होकर गा रही है। उसके मानस-नेत्रोंके सामने कभी गोवत्सपुच्छधारी स्थामसुन्दरकी, और कभी माताके साथ कमनीय कल्हमें संलग्न यशोदानन्दनकी छिब आ रही है। गोपी भावनाके स्रोतमें डूब रही है और इधर उसके प्राणधन स्थामसुन्दर सचमुच ही वत्सपुच्छधारणकी लीलामें मत्त हैं—

खेलत मदनसुंदर अंग । जुबति जन मन निरक्षि ठपजत बिबिध मॉॅंति अनंग । पकिर बछरा पूँछ ऐंचत अपिन दिसि बरजोर । कबहुँ बच्छ कै मजत हिर कों जुवित जन की ओर ॥ देखि परबस भए प्रीतम भयो मन आनंद । मनिहां आकुरु मई ब्याकुरु गई लाज अमंद ॥ कोउ देखत गहत कोऊ हँसत छाड़त गेह । करत भायो अपने मन को प्रगट किर निज नेह ॥ अति अलौकिक बाललीला क्योंहुँ जािन न जाय । मुग्धता सों महारस सुख देत रिसक मिलाय॥

यह नियम है कि मिथ्या प्रापिश्चक मानसिक कल्पनाएँ भी यदि प्राणशक्तिका पर्याप्त बल पा लेंतो मूर्तिमती एवं सत्य बनकर प्रत्यक्ष दीखने लग जाती हैं। फिर गोपीकी कल्पना तो सत्यके भी सत्य परमपरात्पर पुरुषोत्तम साक्षात् भगवान् व्रजेन्द्रनन्दन परमानन्द्धन श्रीकृष्णके सम्बन्धकी है! तथा श्रीकृष्णमय बने हुए प्राणोंके बल्पर श्रीकृष्णको गोपीकी ओर खींच लानेके लिये दौड़ रही हैं। अतः विलम्ब ही क्या था, श्यामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे युक्त उस भावनाके सूत्रमें बँधे हुए, खिंचे हुए-से ग्वालिनके घर आ पहुँचे। ग्वालिनने देखा—श्यामसुन्दर खड़े हैं, पर अकेले हैं। वास्तवमें श्यामसुन्दर अकेले ही आये थे; दादा दाऊ एवं साथियोंसे परामर्श्व करके सवको द्वारपर ही छोड़ दिया था, अकेले भीतर धुसे थे। अस्त,

ग्वालिनके आनन्दका पार नहीं। उसने सोचा, स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ ? निर्णय करनेके उद्देश्यसे उसने बाहरकी ओर झरोखेसे झाँका, कुछ सखाओंके साथ दाऊ अतिशय शान्त सुद्रामें छिपेन्से खड़े हैं; स्पष्ट था अपने अनुजके किसी संकेतकी प्रतीक्षामें खड़े हैं। ग्वालिन समझ गयी—स्वप्न नहीं, सत्य हैं; किसी मधुर गुप्त अभिसन्धिसे मेरे प्राणधन मेरे घर आये हैं। श्यामसुन्दरकी मोली चितवनकी ओर ग्वालिन देखने लगी। अधिक देरतक धैर्य न रख सकी, 'उसी क्षण' दौड़ पड़ी और गोद उठाकर हृदयसे लगा लिया—

बालदसा गोपाल की सब काहू को भावै। जाके भवन में जात हैं सो लै गोद खिलावे॥ स्यामर्सुँदर मुख निरिख कै अबला सच्च पावै। लाल लाल कहि म्वालिनी हाँसि कंठ लगावै॥

श्यामसुन्दरका स्पर्श-सुख पाकर ग्वालिनी मानी समाविस्थ-सी हो गयी, सारी सुध-बध खो बैठी । गोन्में नैठे हुए अन्तर्यामीने ग्वालिनके अन्तरमें झाँककर देखा। अन्त-ईदयके तार झन-झन कर रहे हैं—

#### प्रणयकलितकलिकलने कृतिनौ ।

राम-स्याम प्रणय-कलहमें बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही चतुर हैं। उस झनकारकी ओटमें एक लालसा छिपी है— कभी स्यामसुन्दर मुझे खिझाते, मैं रोष करती, ये झगड़ते; ऐसे प्रणय-कलहका सौभाग्य मुझे भी मिलता।

नीलमणि ग्वालिनका यही मनोरथ तो पूर्ण करने आये ये । वे चुपचाप गोदसे उठ खड़े हुए । ग्वालिन प्रस्तर मूर्तिकी तरह निश्चल बैठी थी । श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम करपह्नवोंसे धीरे-धीरे ताली बजाने लगे । ताली बजी कि गोपमण्डलीके सहित दाऊ भीतर आ गये । नीलमणिने माखनग्रहकी ओर संकेत कर दिया । वे सब चुपचाप विना किसी शब्दके भीतर जा पहुँचे । इधर स्वयं नीलमणि गोशालाकी तरफ चल पड़े । गोशालामें बहुत से बछड़े बँधे थे । गायें रँमा रही थीं । आज अभीतक दुही नहीं गयी थीं । दुहता कौन ? ग्वालिन तो आधी रातसे भावाविष्ट थी; तबसे दिध-भाण्डमें मथानी डालकर बिलो रही थी, दो-चार बार मथानी धुमाती, फिर ठहरकर गीत गाती, फिर कुछ देर मथती, फिर गाने लगती; उसे यह शान ही नहीं था कि कब प्रभात हुआ।

च्याममन्दरको देखकर बळडे अपने सिर हिलाने लगे, गायें हाम्बाराव करने लगीं । ज्यामसन्दरने एक बार चञ्चल दृष्टिसे सब तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है । फिर एक बछड़ेको खोल दिया । बछडा जाकर माका दृध पीने लगा। उसके पश्चात एक-एक करके वहाँ जितने बछडे थे सबको उन्मक्त कर दियाः सभी अपनी-अपनी माके थनोंसे हुमक-हुमक कर दूध पीने लगे । यशोदानन्दनके मनोहर मखारविन्द्रपर एक अनिर्वचनीय उल्लास छ। गया । अपने इस कौतकको देखकर वे आनन्दमें भर गये और गाय तथा बछडोंकी ओर परम आह्राटभरे नेत्रोंसे देखने लगे। गाय एवं बछडोंकी दशा भी आज विचित्र ही है। गायोंने द्ध पीते हुए बछड़ोंको चाटनेकी बात तो दूर, देखना तक छोड़ दिया । वे एकटक स्थामसन्दरकी ओर देख रही हैं । बछड़े भी कुछ क्षण तो थनमें मुँह लगाकर दुध पीते, पर फिर पीना छोडकर श्यामसन्दरकी ओर देखने लग जाते। श्यामसन्दर उन्हें पचकारकर अपने नन्हें-नन्हें हाथोंको उठाकर शैशवोचित सरलतावश संकेत करते कि भे वत्सी ! पी लो। पी लो, ग्वालिनीके आनेके पहले-पहले ही सारा दुध आज पी डालो ।' सचमच आज श्रीकृष्णकी अचिन्त्यलीला-



महाशक्तिकी प्रेरणासे ही बछड़े दूध पीते रहे, अन्यथा सभी दूध पीना छोड़कर श्रीकृष्णको ही देखते रह जाते।

परमानन्दसुन्दर यशोदानन्दन एक गायके कुछ और निकट जाकर खड़े हो गये। गायने अपनी गर्दन बढ़ायी। यशोदानन्दन एक बार कुछ भयभीत-से हो गये, पर गायकी अतिशय शान्तमुद्रा देखकर उन्हें साहस हो आया। लगे



गायकी गर्दनको सहलाने । गायने गर्दन फैला दी । यशोदानन्दनने देखा—गाय बड़ी सूची है, मारंगी नहीं । यह सोचकर ने मेरिसे उसके थनके पास नैठ गये । बछड़ा पहलेसे ही थन छोड़कर, अलग इटकर स्थामसुन्दरकी ओर देखने लगा था । स्थामसुन्दरने थन दबाकर दूधकी धार निकालनी चाही । धार निकली तथा उससे स्थामसुन्दरका बायाँ कंघा भींग गया । स्थामसुन्दरके आनन्दकी सीमा न थी । दूसरी बार दबाया । इस बार भी धार निकली । स्थामसुन्दरने चाहा था कि मुँहमें ही गिरं, पर धारने चिबुकका ही अभिषेक किया । तीसरी बारकी चेष्टामें यशोदानन्दन सफल हुए; दूधकी उज्ज्वल धार मुँहमें गिरी । दूधकी चूँट पीकर हर्षोत्फुल नेत्रों से नन्दनन्दनने पीछे मुँह फिराकर देखा तो दीखा—दाऊ एक स्तम्भंकी ओटमें छिपे संकेत कर रहे हैं कि 'कन्हैया ! खस्दी भाग जा।' उनसे कुछ ही दूरपर ग्वालिन दिव्य प्रेमसागरमें दूबती-उतराती खड़ी-खड़ी यशोदानन्दनकी ओर

देख रही है। उसकी आँखोंसे दर-दर प्रेमाश्रु बहकर उसके वक्षःस्थलको भिगो रहे हैं।

यशोदानन्दन उठकर भागे; पर ग्वालिनी पथ रोके खड़ी थी। बहुत चेष्टा करनेपर भी आखिर, श्याममुन्दर ग्वालिनीके द्वारा पकड़ ही लिये गये। ग्वालिनीके अन्तर्हृदयमें तो आनन्दकी बाढ़ आ रही थी, पर बाहरसे वह गम्भीर होकर बोली—'अरे नटखट! यह तुमने क्या किया, सारे बछड़ोंको खोलकर सारा दूध पिला दिया। और दाऊ!' कहकर ग्वालिनी लपकी तथा बड़ी तेजीसे उसने दाऊको भी पकड़ लिया। वे पास ही खड़े थे, अनुजके पकड़े जानेसे स्नेह-परवश होकर पास चले आये थे कि देखें ग्वालिनी क्या करती है—उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि यह मुझे भी पकड़ लेगी। वे तो समझे हुए थे कि हमलोगोंके माखन खानेकी बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं। जो हो, ग्वालिनी दोनोंका हाथ पकड़े हुए द्वारपर चली आयी और सब साथी भाग निकले।

अन्यान्य व्रजसुन्दरियाँ यह अनुपम दृश्य देखनेके लिये एकत्र हो गयीं । ग्वालिनी बार्ये हाथसे यशोदानन्दनको एवं दाहिनेसे दाऊको पकड़े साड़ी है । श्यामसुन्दर तरह्नतरहकी



बातें बना रहे हैं। पहले तो अपनेको निर्दोष सिद्ध करने लगे, फिर छोड़ देनेके लिये कातर प्रार्थना की। पर जब ग्वालिनने न छोड़ा तो उसीपर सारा दोष मढ़कर उससे झगड़ा करने लगे। कहने लगे—'इसीने तो मुझे बुलाया था; मैं जब आया तो मुझे गोदोंमें लेकर सो गयी; इसे सोयी देख मैं इसकी गोशालामें खेलने चला गया। बछड़े दूध पी गये तो मैं क्या करता।' ग्वालिनी छोटे-से यशोदानन्दनमें इतनी बुद्धि देखकर चिकत रह गयी। अन्तर्ह्दयका प्रेमसागर उमझ पड़ा; ग्वालिनीके सारे अक्स शिथिल हो गये; हाथ दीछे पड़ने





माखन तनिक है री माय। बड़ी बेर मोहि भूँख लगी है अब मति बेर लगाय॥



गैया दूहति महतारी । ठठन कहै मोहि नेंक दूध दै भूँख लिप भारी ॥



मुरली गजब ठगौरी डारी। गोपी-गोप-गाय सब मोहे तन-मन दसा बिसारी॥



गोबिन्द गैयनको अतिष्यारो । मुरळी मधुर बजाबत गावत होन्हें गाय-सहारो ॥

लगे, पर स्थामसुन्दर उसकी प्रेमभरी मुद्दीसे विना उसकी इच्छाके निकल नहीं सकते थे। ग्वालिनीने यशोदानन्दनके मुखारिविन्दकी ओर देखा, उसपर प्रस्वेद-कण छा रहे हैं। प्रस्वेद-कणोंपर दृष्टि जाते ही ग्वालिनीने हाथ छोड़ दिया। स्थामसुन्दर एवं दाऊ भाग निकले। ग्वालिनी बावली-सी होकर भीतर चलीगयी।लगातार छः पहर बीत गये, ग्वालिनी देख रही है—गायोंके थनने दूधकी धार निकल रही है और यशोदानन्दन पी रहे हैं।

प्रतिदिनका अभ्यास है कि उपःकालसे कुछ पहले ही वे उठ पड़ती हैं; अपने कोटि-कोटि-प्राणोपम नयनमनोऽभिराम नित्यनधसुन्दर नीलमणिकी लिल्त लीलाएँ गाती हुई दही मधती हैं। अभ्यासवश ठीक उसी समय उसे बाह्यज्ञान हुआ; नयन-मन-चोर नीलमणिको देखनेके लिये उसके प्राण व्याकुल हां गये। पर अभी तो रात थी। प्रभातमें तीन घड़ीका विलम्ब था। तीन घड़ियाँ तीन कल्प-सी वीतीं। आखिर प्रभात हुआ। पर इस समय जानेपर नन्दरानी पूलेंगी, क्यों आयी है, तो क्या उत्तर हूँगी १ समाधान न पाकर ग्वालिनीके प्राण छटपटा उटे। उसकी व्याकुलतासे द्रवित होकर अन्तर्यामीने तुरंत उपाय वता दिया—'उलाहनेके बहाने चली जा।' फिर देर क्या थी, ग्वालिनी चल पड़ी।

विद्युत्-वेगमं नन्दरानीकं घर जा पहुँची। नन्दरानीने पृछा - इतने सवेर कैसे आयी, बहन १ ग्वालिनी उत्तर देने जा रही थी कि यशोदानन्दन शय्यासे उठकर आँखें मलते हुए यहीं चले आये। आज यह पहला ही अवसर है कि यशोदानन्दन अपने-आप निद्रा त्यागकर शय्यासे उठकर बाहर आये हैं। ग्वालिनीकी दृष्टि श्यामसुन्दरके विधि-हर-मुनि-मोहन बदनारविन्दपर पड़ी। फिर क्या था--

भृती री उराह्नं को दैवा।
परि गए दृष्टि स्यागवन सुंदर चिकत भई चितैवा॥
चित्र किसी-सी ठाड़ी ग्वाकिन को समुझै समुझैबो।
चत्रभुजप्रभुगिरिधर मुख निरखत किटन भयो घर जैवा॥

कुछ देर निश्चल खड़ी रहकर विश्वित-सी गाती हुई ग्यालिनी पीछेकी ओर लौट पड़ी। श्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर मधुर मन्द सुसकान है और मैयाके मुखपर अत्वन्त आश्चर्य! ग्यालिनी गाती जा रही है—

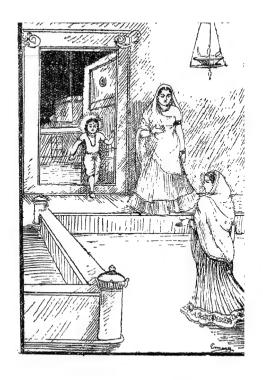

तव स्तुर्मुहरनयं करते । कि व्यक्षितम्रह ते ॥ अक्रुरुत मञ्जति वत्सान भ्रामं \_ामस्। साचिब्यं कुरुते कामम् ॥ ਰ: असमयमोचनमसुखनिधानम् क्रुरते न यदि निदानम् ॥ करते निदानं स्वामिनि । क्रोक्षं न किमिव कुरुषे भामिनि

( श्रीगोपालचम्पृः )

'अरी नन्दरानी ! तुग्हारा यह लाइिला बार-बार अनीति करता है। इसने क्या किया है ? यह तुम्हें अच्छी तरह माल्स है। यह चल्रता-फिरता बळड़ोंको खोल देता है और मैं समझती हूँ कि तुमलोगोंकी सलाहसे ही सब कुछ करता है। यदि तुम्हारा संकेत न हो तो और असमयमें ही बळड़ोंको खोल देनेका अप्रिय कार्य कौन कर सकता है ? यदि कहो कि यह तुम्हारी सलाहसे ऐसा नहीं करता तो फिर तुम इसे डॉटती क्यों नहीं।'

( ( )

दिन कुछ चढ़ चुका है। यशोदानन्दन व्रजविताओं के आँगनमें खेलते हुए धूम रहे हैं—

> कण्ठे रुरोर्नेखमनुत्तमहेमनद्धं श्रोणौ महाईमणिकिङ्किणिदाम बिश्रत्। मन्दं पुराद्वहिरुपेत्य करोति खेळा-माभीरनीरजदशां भवनाङ्गनेषु॥ (श्रीआनन्दवृन्दावनचम्णूः)

गलेमें उत्कृष्ट सोनेसे मँढा हुआ व्याधनख है, कटिदेशमें अतिशय मृस्यवान् मणियोंसे युक्त करधनी पहने हैं । चुपचाप धीरेसे अपने घरसे बाहर आकर यशोदानन्दन बजसुन्दरियोंके भवनों में जाकर उनके आँगनों सेक्टते हैं ।

खेलते-खेलते अपनी गोशालामें चले गये। वहाँ जाकर-

ंवनु दुहत देखत हिंग् म्वारः । आपुत्त बैठि गए तिन के ढिंग, सिखवौ मोहि कहत गोपाठः ॥ कालि देहों गोदाहन मिखवै, आज दुहीं सब गाय । मोर दुहौं जिन नंद दुहाई, उन सों कहत सुनाय सुनाय ॥ बड़ों मयो अब दुहत गहींगों आग आपनी घेनु निवेर । सुरदास प्रमु कहत सीख दें मोहि लीजिए टेर ॥

—अतिशय मनोयोगसे गायोंका दुहा जाना देखने लगे । व्रजनरेश नन्दराय पास ही दोहनीके दूधकी सँभाल कर रहे हैं । चञ्चल नन्दनन्दन पिताकी दृष्टि बचाकर गोशालामें दूर जा निकले । एक बूढ़ा ग्वाला मन्द-मन्द स्वरमें स्थामसुन्दरकी लीला गाता हुआ गाय दुइ रहा है। स्थामसुन्दरको देखते ही गाय जोरसे रँभा उठी । ग्वालेने दृष्टि फिराकर देखा । देखते ही उसकी पलकें पड़नी बंद हो गयीं। गोपका रोम-रोम आनन्दसे नाच उठा । यह गोप बजनरेश नन्दरायजीको अतिशय प्रिय था; क्योंकि वह उनका बालसखा था । किसी देवी प्रेरणासे इसने ब्याह नहीं किया था, आजीवन एकाकी नन्दरायजीके पास रहा । नन्दरायजी इसे मित्र ही नहीं, बड़े भाईके रूपमें देखते थे । स्थामसुन्दरके जन्म-दिनके समयसे यह गोप अर्द्धविक्षित-सा रहता; अवश्य ही गायोंकी सेवा जैसे करता था, वैसे ही करता रहा । आज मानो उसके समस्त जीवनकी तपस्याका पल देनेके लिये नन्दनन्दन एकान्तमें उसके सामने चले आये ।

नन्दनन्दन उसके पास बैठ गये। बायें हाथसे उसके दाहिने कंधेको तथा दाहिने हाथसे उसके चिह्नकको स्पर्श करके बोळे— 'ताऊ, मुझे भी दुहना सिखा दो!' इस मधुर कण्ठष्वनिमें न जाने क्या जादू भरा है, बृद्ध गोप रो पड़ा। गोपके हाथसे दोहनी नीचे गिर पड़ी तथा नन्दनन्दनको छातीसे चिपटाकर वह बेसुध हो गया। बाह्य हिष्में जनन्त कस्पों-तक वह नन्दनन्दनको हृदयसे लगाये अनिर्वचनीय परमानन्दका रस लेता रहा। इधर नन्दनन्दन अपनी छोटी-



छोटी अँगुलियोंसे उसकी आँखें पोंछ रहे हैं तथा कह रहे हैं—'क्यों ताऊ ! सझे नहीं सिखा दोगे ?'

गोपकी भावसमाधि शिथिल हुई। पर आज तो सभी गायें दही जा चकी हैं। गोप बोला—'मेरे लाल'! कल मिखा देंगा ।' तन्द्रतन्द्रतका मग्वारविन्द परमोलाससे जगमगा उठा । बोले-- 'ताऊ ! बाबाकी सौंह है: कल अवश्य सिखला देना, भला ! मेरे आनेतक कम-मे-कम एक गाय विना उहे हए अवस्य रखना । गोप एकटक अपने प्राणधनकी ओर देख रहा था। यहादानन्दन फिर बोले---(ताऊ! अब तो में स्याना है। गया अपनी गार्वे अपने आप दह लूँगा। गोप प्रस्तरमर्तिकी तरह निश्चल था । तन्दनन्दन फिर बोले-'अच्छा ताऊ ! आज सन्ध्याको सिखा दो तो कैसा रहे ? बद्ध गोपने कुछ कहना चाहा, पर शब्द कण्ठसे बाहर नहीं निकले। ब्रजराजनन्दन चटपट बोल उठे-(नहीं, ताऊ, सायंकाल तो मैया आने नहीं देगी: कल ही सिखा देना, कल तम गोशाला दहने जब आओ तो मझे प्रकार लेना ।' यह प्रकारनेकी आवश्यकता नहीं, मैं अपने-आप ही आ जाऊँगाः **पर तम** भूछना मत्र ताऊ !' वृद्ध गोपने कठिनतासे पुचकारका एक शब्द करके यह सूचित कर दिया कि भेरे लाल, ऐसा ही करूँगा ।' नन्दनन्दन उल्लिस्त होकर बाबाके बास लौट गये ।

दूसरे दिन जितना शीघ हो सकता था, यशोदानन्दन गोपके पास पहुँचे । उनकी आँखोंमें उत्कण्ठा भरी थी । आज दाऊ भी साथ हैं । स्थामसुन्दर कुछ परामर्श करके उन्हें साथ छे आये हैं । आते ही गोपकी दोहनी उन्होंने थाम ली तथा अतिशय उत्सुक होकर बोले—'चलो ताऊ, गाय कहाँ है ? सिखा दो ।' अग्रज दाऊ भी प्रार्थनामिश्रित स्वरमें बोले—'हाँ-हाँ, ताऊ, इसे आज अवस्य सिखा दो ।'

वृद्ध गोपने श्यामसुन्दरका मुख चूमकर उनके हाथों में एक छोटी-सी दोहनी दे दी । श्यामसुन्दर दुहनेकी सुद्रामें गायके थनके पास जा बैठे । गोपने श्यामसुन्दरकी अँगुलियोंको अपनी अँगुलियोंमें पकड़कर थनको दबाना सिखाया । बीक उसके कथनानुसार वे दबाने लगे । दूधकी धारा गिरने लगी, पर वह दोहनीपर न गिरकर कभी श्यामसुन्दरके षेटपर और कभी पृथ्वीपर गिरती । श्यामसुन्दर दोहनीको कभी धरतीपर रख देते, कभी घटनोंमें दबा लेते । इस



कियामें एक दो धारें दोहनीमें, एक दो स्याम कुन्दरकें श्रीअङ्कपर और एक दो बरतीपर गिरतीं। फिर भी कुछ दूध दोहनीमें एकत्र हो गया। हर्षोत्फुल मुखले दोहनी लेकर वे उठ खड़े हुए तथा नाच नाचकर दाऊको दिखाया कि 'देखो, में दुहना सीख गया।' दाऊ एवं बृद्ध गांप दोनों ही यदोदानन्दनके हर्षोत्फुल मुखको देख-देखकर मुग्ध हो गये। इस तरह गो-दोहनकी आधी शिक्षा समाप्त हुई।

तीसरे दिन प्रातःकाल उठते ही स्थाम**सुन्दर माताका** ऑचल पकडकर प्रार्थना करने लगे—

द मेया शै दोहनी, दुहि लाऊँ गैया।
माखन खाय बल भयो, तोहि नंद दुहैया॥
मेंद्वर काजरि भूमरी धीरि मेरी गैया।
दुहि लाऊँ तुरतिह तब, मोहि कर द वैया॥
म्वालन के सँग दुहत ही, बूझो बल मैया।
सूर निरक्षि जननी हँसी, तब लेत बलैया॥

नन्दरानी समझाने लगी, पर श्यामसुन्दरने एक भी नहीं सुनी। किसी तरह मनुहार कर-करके माताने माखन खिलाया, श्रृङ्कार किया तथा गोदोहनकी बात मुला देनेकी चेष्टा की। माके अनुरागभरे हृदयमें यह भय था कि मेरा नीलमणि अभी निरा अबोध शिशु है, कहीं दुहते समय कोई गाय लात न मार दे। पर आज नो हठीले मोहन मचले हुए हैं। नन्दरानी अन्तमें गोद लेकर, कोटि-कोटि प्राणोंका प्यार देकर बोली—'मेरे प्राणधन नीलमणि! पहले अच्छी तरह बाबाके पाम जाकर दुहना तीख ले, तब मैं दोहनी दूँगी और तू दूध दुह लाना।' माकी बात सुनकर तत्छण नन्दनन्दन बाबाके पास दौड़ गये। उनकी घोती पकड़कर बार-बार हठ करने लगे—

बाबाजू ! मोहि दुहन सिखावो । गाय एक सूत्री-सी मिलवो, होंहुँ दुहों बलदाउ दुहाओ ॥

व्रजराज अपने हठीले लालकी मुखभंगिमा देखकर मुग्ध हो गये। गोदमें लेकर शुभ मुहूर्तमें सिखा देनेकी बात कहने लगे, पर वजदुलारे आज किसीकी बातपर माननेवाले न थे। पास ही उपनन्द खड़े थे। उनके परामर्शसे यह निश्चित हुआ कि नारायणका स्मरण करके नीलमणिकी साथ पूरी कर दी जाय। फिर तो स्थाम-सुन्दरके उल्लासका कहना ही क्या। वे उसी क्षण बावा-की गोदसे कृदकर मैयाकी गोदमें जा पहुँचे—

> तनक कनक की दोहनी दें री मैया। तात दुहन सिख़बन कह्यों मोहि घौरी गैया॥

द्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण मोतीकी तरह चमक रहे थे। माने उन्हें अञ्चलसे पोंछकर अपने नीलमणिको हृदयसे लगाया, छोटी-सी सुवर्णकी दोहनी हाथमें दे दी और स्वयं साथ चल पड़ीं। नन्दरानी-के पीछे-पीछे यूथ-की-यूथ बजविनताएँ नीलमणिकी गोदोहन-लीला देखनेका एकत्र हो गयीं। इष्टदेव नारायणका स्मरण करके बजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर सूँघा तथा गोदोहनशिक्षाका अभिनय सम्पन्न हुआ। गोपनन्दन गौ तुहने बैठे—

हिर बिसमासन बैठि कै मृद्ध कर थन लीना। भार अटपटी देखि कै ब्रजपित हैंसि दीनो ॥ गृह गृह ते आर्थी देखन सब ब्रजनारी। सक्चत सब मन हिर लियो हैंसि घोषबिहारी॥

व्रजराजके आदेशसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया । मंगलगान हुए, मंगलवाद्य बजे । व्रजराजने ब्राह्मणोंको मुक्तहस्त होकर दान दिया—

द्विज बुरुाय दिल्ला दई, विधि मंगक गावै। परमानँद प्रमु साँवरो सुख-सिंघु बढावै॥ आगे चलकर यशोदानन्दन गोदोहन-कलामें अत्यन्त कुशल हो गये। सबसे अधिक आश्चर्य यह था कि जो गायें कठिनतासे दुहने देती थीं, वे स्थामसुन्दरके हाथका स्पर्श पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहतीं और अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूध देतीं। अतः अपने प्राणधन नीलमणिको गौ दुहनेके लिये वजविनताएँ अपने-अपने घर ले जाने लगीं। अवस्य ही गोदोहन बहानामात्र ही था; इस मिससे वे अपने प्राणधनके दर्शनका परम सुख लेतीं। इस गोदोहनको निम्मित्त बनाकर चिदानन्दरस-धनविग्रह वजराजनन्दनने अनेकीं



मधुमयी लीलाओंका प्रकाश किया । वह छिब अद्भुत ही होती, वजाङ्गनाएँ, वछड़ोंके पास खड़ी रहकर निर्निमेष नयनोंसे दिव्य शोभा निहारतीं और लीलारसमत्त स्वयं भगवान् यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र उनकी गाये दुहते । गोदोहनका पारिश्रमिक था स्थामसुन्दरपर बिक जाना—

जा दिन ते गैया दुहि दीनी।
ता दिन ते आप को आपुहि मानहुँ चिते ठगोरी लीनी।।
सहज स्थाम कर घरी दोहनी, दूच लोम मिस बिनती कीनी।
मृद्ध मुसकाय चिते कछु बोले, मालिनि निरिष्त प्रेम रस मीनी।।
नितप्रति खिरक सवारे आवत, लोकजाज मनो वृत मो पीनी।
चत्रमुजप्रमु गिरिधर मनमोहन दरसन छल बल सुधि चुवि छीनी।।

चञ्चल यशोदानन्दनके बाललीला-रसका आस्वादन करते हुए सौभाग्यशाली जजवासियोंके दिन श्रणके ममान बीत रहे थे। अब उल्खल-बन्धनकी परम मनोहारिणी लीलाके पश्चात् उपनन्दके परामर्शने समस्त नन्दत्रज वृन्दावनमें चला आया। अतः वृन्दावनके अनुरूप ही श्यामसुन्दर नन्दनन्दनके लीलारसिसन्धुमें तरङ्गे उठने लगीं और उसमे वृन्दावन हावित हो उठा।

इयामसुन्दर अब वंशी बजाना सीख गये हैं। कब, कैसे, किससे सीखा—यह किसीने नहीं जाना; पर वंशीकी ध्वनिसे समस्त बजवासी मोहित हो उठे। श्यामसुन्दर अपनी मैयाकी, बाबाकी गोदमें बैठे रहते। बजाङ्गनाएँ आतीं और कहतीं—

हे ऋष्ण ! मातृकुचनुचुकनुष्णेऽपि नालं यदेतद्धरोष्टपुटं तवासीत्। तेनाच ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात् कस्माद् गुरोरधिगतः कलवेणपाटः॥

( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू: )

'प्यारे कन्हैया ! तुम्हारे ये कोमल अधर तो मातृ-स्तनपानमें भी समर्थ न थे, फिर भला इने-गिने दिनोंमें ही तुमने इतनी मधुर वंशी बजानेकी शिक्षा किस गुरुसे सीख ली ।' इस प्रकार बजाङ्गनाओंका आधाह देखकर स्थामसुन्दर वंशी बजाते और वे मुग्ध हो जातीं।



स्यामसुन्दर दिनभर दो कार्यों में व्यस्त रहते—एक, वंशी वजाना, और दूसरा, स्वाओं के साथ विविध कीडा करना । अब विशेषतः गाय एवं गोवत्सों के साथ ही कीडा होती थी। कभी दो, चार, छः गोवत्सों को अथवा गायों को पकड़ छेते; उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं उनके साथ नाचते । कभी उनके सींगों को पकड़कर खेलते । कभी गाड़ी में जुते हुए बैलों के सींग पकड़कर उनसे विविध कीड़ा करते । नन्दरानी, नन्दराय स्नेहवश भयभीत हो जाते । वार-बार मना करते, पर श्रीकृष्ण एक नहीं सुनते । साथमें दाऊका प्रोत्साहन था । दोनों भाई परामर्श करके बहुत दूर निकल जाते । जननी व्याकुल क्षेकर दूँ इने जाती तो दानों भाई बजकी सीमाके बाहर वनके पास बछड़ा चराते हुए गोपशिशुओं के साथ खेलते मिलते । अपने कोटि-कोटि-प्राणप्रतिम नीलमणिको कण्डसे लगाकर जननी इतनी दूर अकेले आनेके लिये मना करतीं । नीलमणि कहते—

मैया री ! में गाय चरावन जैहों।
तूँ किह महिर नंद बाबा सों, वड़ो भयो न डरेहों॥
श्रीदामा कै आदि सखा सब, अरु हक्ष्यर सँग केहों।
दक्षो भात काँबरि भिर केहों, भूख लगे तब खेहों॥
बंसीबट की सीतक छेयाँ खेळत में सुख पैहों।
परमानंददास सँग खेळों आय जमुनतट न्हेहों॥

लालकी वात सुनकर जननीका हृदय आनन्दमे उछलने लगा। एक दिन था, नन्क्रानी अपने प्राणधनको दलराती हुई नाना मनोरथ करती थीं--कव मेरा नीलमणि वकैयाँ चलेगा, कब डगमग करते हुए धरतीपर पैर रावेगा, कब मुझे माँ-माँ कहकर पुकारेगा, कब माखन माँगेगा, कब गाय दुहने बैठेगा और वह दिन कब होगा, जब मै माथेपर तिलक करके अपने नीलमणिको गाय चराने यन भेज्या । नन्दरानी-के ये सभी मनोरथ पूर्ण हए । गाय चरानेका मनोरथ भी मानो नीलमणिकी इस बातसे ही पूर्ण हो गया। पर अभी नीलमणिके तो दुधके भी दाँत नहीं उतरे हैं, यह भला वनमें गोचारण करने कैमे जायगा-इस भावनासे मैया अपने लालको तरह-तरहरे समझाने लगी कि भेरे लाल ! अभी कुछ दिन बाद गाय चराने भेजूँगी ।' नन्दराय भी समझाते, पर चञ्चल स्थामसुन्दर भाग ही जाते। इसीलिये इम भयमे कि खेलते-खेलते पता नहीं किसी दिन किधर जा निकले, नन्द-द्रम्पतिने परस्पर परामर्श करके यह निश्चय किया--

यदि गोसङ्गावस्थानं विना न स्थातुं पारयतस्तर्हि बज-सरेकदेशे बस्यानेव नावत्सङ्गारयतामिनि ।

(श्रीगोपालचम्पू:)

भचनुच ये राम-कृष्ण दोनों अब बड़े चञ्चल हो गये हैं तथा विशेषतः इन्हें गायोंका सङ्ग बड़ा प्रिय है। यदि गायोंके संग विना ये नहीं रह सकते तो अच्छा यह है कि व्रजके निकट रहकर ये छोटे बछड़ोंको चराया करें।

उपनन्दने भी यही सम्मिति दी । अतः ज्यौतिषियोंको बुलाकर पुण्यतिथि—पुण्यमुहूर्त निश्चय कर लिया गया । बजमें बात फैलते क्या देर लगती १ सुनते ही सबने निश्चय किया कि हम भी अपने-अपने बच्चोंको उसी दिनसे कत्स-चारणके लिये भेजेंगे ।

मङ्गल्लमय प्रभात हुआ । आज यशोदानन्दन वत्सचारण प्रारम्भ करेंगे । नन्दरानीके आनन्दका क्या कहना ? माताने तरह-तरहके वस्त्राभूषणोंसे अपने हायों लालको सजायाः



पर स्नेह्मरे हृदयमें तुरंत ही आशङ्का उठी—इसका सौन्दर्य तो पहलेसे ही भुवन-मन-मोहन है। मैंने इसको सजाकर और भी सुन्दर बना दिया। कहीं नजर न लग जाय! जननीने उसी क्षण लालके विशाल भालपर काजलकी टेढ़ी रेखा खींच दी। इष्टरेव नारायणको मनाया। ब्राक्क्योंको स्वर्ण-दान किया और श्यामसुन्दरके लिये सबसे आशीर्वाद लिये। बड़ी सुखी है नन्दरानी आज। पर जब श्यामसुन्दर चलनेको तैयार हुए, तब तो वात्सस्य-स्नेहने जननीके मनमें शक्काओं के पहाड़ खड़े कर दिये। वे डर गर्थो—कहीं जंगलमें मेरे कन्हेंयाका अनिष्ट न हो जाय। इसे कोई वन्य कीट-पतङ्ग न काट ले। कहीं यह गिर न पड़े। नन्दरानीकी ऑखों ऑस् छलक आये। उन्होंने दाऊको समीप बुलाकर उनके हाथमें कन्हेंयाका हाथ पकड़ाकर कहा—'बेटा! तुम बड़े हो, यह कन्हेंया वड़ा चक्कल है; अपने इस छोटे भाई-की सँभाल रखना, भला!'

बत्स चरावन जात कन्हैया ।

उबिट अंग अन्हवाय लाल कों फूली फिरत मगन मन मैंबा ॥ निज कर किर सिंगार बिबिय बिधि, काज क-रेख माल पर दीन्हीं । दीठि लागिबे के डम् जसुमित इष्टदेव सौं बिनती कीन्हीं ॥ बिप्र बुलाय दान किर सुबरन सबकी सुखद असीसें लीन्हीं । कम पकराइ नयन भिर असुअन सकल सँभार दाउप दीन्हीं ॥

नन्दरायजी निर्निमेष नयनोंसे अपने पुत्रका शृङ्कार और यशोदाकी प्रेमदशा देख रहे हैं। हृदयका आनन्दरस पानी बनकर आँखोंकी राह बाहर आना चाहता है; पर मङ्गल- सहूर्त्तकी स्मृति बाँघ लगा देती है। मन-ही-मन नन्दराय आजके पुण्यप्रभातको धन्यवाद दे रहे हैं। सब ओर आनन्द छाया है।

आजु ब्रज छायो अति आनंद । बत्स चरावन जात प्रथम दिन नंदसुक्त सुखकंद ॥

माताके वात्सल्यपूर्ण हाथोंसे सजकर नीलमणि आँगनमें खड़े हुए। नन्दरायने अपने पुत्रके हाथमें एक छोटी-सी लाल छड़ी पकड़ा दी ('तनुतरां लोहितयष्टिकामेकां करे धारयित्वा'—श्रीआनन्दबृन्दावनन्त्रम्पूः)। सब बालगोपाल समीप आकर खड़े हो गये।

सोहत काल लकुट कर राती। सूथन कटि चोलना अरुन रँग पीतांबर की गाती।

ऐसंहि गोप सबै बनि आए, जो सब स्याम सँगाती॥

नन्दरायकी आज्ञासे आज गोवत्सोंका भी सुन्दर शृङ्कार किया गया है। वे तोरणद्वारके बाहर सुन्दर सजे हुए सिर उठाये खड़े हैं, मानो नन्दनन्दनकी प्रतीक्षा कर रहे हों।



सबमुच नन्दनन्दनके आते ही वे सभी आनन्दमें भरकर कूदने लगे। नन्दनन्दन दौड़कर उनके पास जा पहुँचे। उनके बीच खड़े होनेपर वे पुनः शान्त हो गये। तदनन्तर यशोदानन्दनने सब गुरुजनोंको प्रणाम किया और वत्स-चारणके लिये प्रस्थान किया—

चके हरि वरस चरावन आज । मुदित जमामिति करत आगती जांज सब सुभ साज ॥ मंगरुगान करत ब्रजवनिता, मोतिन पूरे थाऊ । हँसत हँसावत बरस-बाल सँग चके जात गोपाल ॥

आज नन्दद्वारसे लेकर वनतक समस्त गोपोंके गृह सजाये गये हैं। सबके द्वारपर मङ्गलकल्या हैं। घर-घर मङ्गलगीत गाये जा रहे हैं। अपने गृहके सामने आनेपर सभी वजाङ्गनाएँ नन्दनन्दनकी आरती उतार रही हैं। आगे-आगे गोवत्स चल रहे हैं तथा उनके पीछे ग्वालसखाओं के वीचमें कंधेपर छींका रक्खे हुए नन्दनन्दन हैं। उन गोवत्सोंपर, ग्वालसखाओं एवं नन्दनन्दनपर वजाङ्गनाएँ पुष्प बरसा रही हैं और उन सबको अपनी प्यारभरी चितवनसे निहाल करते हुए नन्दनन्दन वनकी ओर चले जा रहे हैं—

गोबिंद चलत देखियत नीके ।
मध्य गुपाल-मंडली मोहन काँचन घरि किंच छीके ॥
बछरा-बुंद घरि आर्गे दै ब्रजजन सृंग बजाए ।
मानहुँ कमल-सरोबर तजि कै मधुप उनींदे आए ॥

परस्पर हँसते-खेलते एवं गोवत्मोंको उछलाते-कुदाते सबने वनमें प्रवेश किया । तृण-लताङ्करोंसे अत्यन्त शोभित हरित वनभूमिपर बछड़ोंको चरनेके लिये छोड़ दिया । एवं परस्पर खेलमें संलग्न हो गये । कुछ देर सखाओंके साथ खेलकर फिर नन्दनन्दनने गोवत्मोंसे ग्वेलनेका विचार किया । श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम हाथोंसे हरी-हरी दूव तोड़ते तथा बछड़ों के मुँहमें जाकर देते । बछड़ा अपना मुख श्यामसुन्दरके हाथोंपर रख देता तथा धीरे-धीरे दूव चरने लग जाता । उसे चरते देखकर सभी गोवत्स श्यामसुन्दरको चारों ओर घेरकर खड़े हो जाते और उनके हाथसे दूव चरनेकी चेष्टा करते । श्यामसुन्दर भी अतिशय प्यारसे कमशः सबके मुँहमें हरी-हरी दूव देते । ग्वालसखाओंकी मण्डली श्यामसुन्दरके हाथोंमें तोड़-तोड़कर दूव देती और वे उनहें खिलाते जाते । उस दिन दोपहरतकका समय श्यामसुन्दरने सखाओंके साथ



दूब तोड़-तोड़कर बछड़ोंको खिळानेमें ही त्रिताया। जब बछड़े तुणसे तृप्त हो गये तो उन्हें जळादायके समीप ले जाकर पानी पिळाने लगे । एक बछड़ेने जळ-पान नहीं किया। बालळीळा-रसमत्त स्थामसुन्दरने सोचा—अच्छा, अपने हाथींसे इसे जळ पिळा दूँ; सम्भवतः यह जळादायमें जानेसे डरता है। यह सोचकर अपने करकमळोंकी छोटी-सी अञ्जि बनायी

तथा जलाशयमे जल भरकर बछड़ेके मुँहके पास ले गये। छोटी-सी अञ्जल मुँहतक पहुँचते-पहुँचते खाली हो गयी। स्थाममुन्दर कुछ उदास-से हो गये। दो-चार बार ऐसा करनेपर भी जब सफल नहीं हुए तो अपना पीताम्बर भिगोया। स्थाममुन्दर बछड़ेके सामने अञ्जल बाँचे रहे एवं दाफ ऊगरसे भीगे पीताम्बरको निचोड़ने लगे। जल अञ्जलिमें गिरने लगा, पर बछड़ा जलकी धारासे चिहुँककर अलग कूद गया। नन्दनन्दन एवं सभी सखा हँस पड़े।

जलसे तृप्त हुए वछड़ोंको एक वृक्षकी शीतल छायामें बैठाया। फिर उनसे खेलने लगे। एक वछड़ेके पास गये; उसके मारे अङ्गोंको सहलाया; उसके गलेमें अपनी दोनों भुजाएँ डाल दीं; पश्चात् गोवत्सके कपोलवर अपना कपोल रक्खा। फिर कानके पास मुँह लगाकर बोले—'क्यों रे बत्स! मातासे मिलना चाहता है! अच्छी बात है, मिला दूँगा।' इस तरह उससे बहुत देरतक वातें करते रहे; वछड़ा श्रीकृष्णके करस्पर्श, कपोलस्पर्शका योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुर्लभ आनन्द पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे मुखी देखकर श्रीकृष्ण भी मुख्सागरमें निमग्न हो रहे हैं—

××मातरं मिलितुमिच्छिति ? मेलिष्ट्यामीति तत्कर्णे मिथः क्रोलमेलनपूर्वकवृथावर्णनेन च तमुपचरर्थ मुस्समुपलब्धवान् । (श्रीगोपालचन्पूः)

ऐसे ही अनेक कौतुकोंसे बछड़े एवं गोपबालकोंको सुस्वी कर जननीके द्वारा मेजी हुई छाकका सबने मिलकर मोजन किया। मोजनके बाद विश्रामः विश्रामके बाद वंशी-वादन एवं उत्य आदि हुए। पर अब दिन अधिक ढल चुका था। अतः यशोदानन्दन बछड़ोंको एकत्र कर बज लोटे। जननी-जनक एकान्त मनसे बनकी ओर नेत्र लगाये प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने हुदयधनको आते देखकर दोनों ही दौड़ पड़े। मार्गमें ही मिलन हुआ; यशोदाने अपने प्राणधनको हृदयसे लगा लिया; अपनी गोदमें नीलमणिको लिये घर पहुँची। बछड़ोंको नन्दरायजी स्वयं उनकी माताओंके पास पहुँचा आये। बनके विविध हृश्योंका एवं अपने खेलोंका वर्णन राम-स्थाम एवं सखा करने लगे। बजराज, वजरानी एवं वजाङ्गनाएँ बड़े चावसे सुनने लगीं। यह प्रथम दिनका बत्सचारण हुआ।

# स्वप्रमें गोदर्शनका फल

( लेखक-पं० श्रीराजेश्वरजी शास्त्री सिंडान्ती ।

स्वप्तमें गों अथवा सॉड्के दर्शनमें कल्याण-लाभ एवं व्याधि-नाश होता है। इसी प्रकार स्वप्तमें गोंके थनका चूसना भी श्रेष्ठ माना गया है। स्वप्तमें गौंका घरमें व्याना, बैल अथवा सॉड्की सवारी करना, तालावके बीचमें घृत-मिश्रित खीरका भोजन भी उत्तम माना गया है। इसी प्रकार स्वप्तमें ताजे दुहे हुए फेनसहित दुग्धका पान करनेवालेको अनेक भोगोंकी तथा दहीके देखनेले प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है। जो बैल अथवा सॉड्मे युक्त रथपर स्वप्तमें अकेला सवार होता है और उसी अवस्थामें जाग जाता है, उसे शीघ धन मिलता है। स्वप्तमें दही मिलनेले धनकी, घी मिलनेले यशकी और दही खानेले यशकी प्राप्ति निश्चित है। इसी प्रकार यात्रा आरम्भ करते समय दही और दूधका दीखना ग्रुभ शकुन माना गया है। स्वप्तमें दही-मातका भोजन करनेले कार्य-सिद्धि होती है तथा बैलपर चढ़नेले द्रव्य-लाभ होता है एवं व्याधिले छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार स्वप्तमें साँड अथवा गौंका दर्शन करनेले कुटुम्बकी वृद्धि होती है। स्वप्तमें सभी काली वस्तुओंका दर्शन निन्द्य माना गया है, केवल कुष्णा गौंका दर्शन करनेले कुटुम्बकी वृद्धि होती है। स्वप्तमें सभी काली वस्तुओंका दर्शन निन्द्य माना गया है, केवल कुष्णा गौंका दर्शन होता है।

# न खाओ, न शिकार करो

न तो पशुओंको खाना और न पशुओंका शिकार ही करना । यह हमारा जरथुक्ती नेक धर्म हैं।
( फिरदौसी )

## भारतका गो-धन

प्राचीन कालमें भारतवासी गी-वनको ही मुख्य धन मानते थे और हर प्रकारमें गोरक्षण, गी-मंवर्धन और गी-पालन करते थे। वेदोंसे लेकर सभी आर्पप्रन्थोंमें गी-मिहिमा और गी-पालनक उपदेश और गोपालकोंके इतिहास भरे हैं। वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोंसे पता लगता है कि एक-एक वारमें एक साथ लाखों गायोंका दान किया जाता था। राजा नुगने कहा है कि 'मेंने न्यायसे प्राप्त बछड़ोंसहित असंख्य गायें दान की थीं। जैसे पृथ्वीके धूलिकण, आकाशके तारे और वर्षाको जलधाराओंको कोई गिन नहीं सकता, वैसे ही उनकी भी कोई गणना नहीं की जा मकती और वे सभी गाये दुधार, नौजवान, सीधी, मुन्दर, मुलक्षणा, कपिला और वस्त्रालङ्कारोंने सजी हुई थीं।'\* ( श्रीमद्भागवत: दशमस्कन्थ, अध्याय ६४ देखिये )

मर्यादापुरुषोत्तम राघवेन्द्र भगवान् श्रीरामचन्द्रकी जीवन-लीलाका वर्णन करते हुए देविर्घ नारदजीने कहा है— भगवान् श्रीरामने दस सहस्र करोड़ (एक खर्व) गौँऍ विद्वानीं-को विधिपूर्वक दान की थीं। (वाल्मीकिरामायण १।१।९४) †

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्र जब वन जाने छगे, तब उनके पास त्रिजट नामक एक दरिद्र ब्राह्मणने आकर याचना की । भगवान् श्रीरामने विनोदमें उनसे



श्वावत्यः सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि तारकाः। यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गाः॥
 पयस्वित्तीस्तरुणीः शीलरूपगुणोपपन्नाः कपिला हेमशङ्काः। श्वायार्जिता रूप्यखुराः सवत्सा दुक्लमाळाभरणा ददावहम्॥

(श्रीमञ्जा० १० । ६४. । १२-१३ )

† गवां कोट्ययुतं दंस्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् । गो-अं० १३--- ( वा० रा०, बालकाण्ड, अ० १। ९४ )

अनुमान निम्नलिखित वर्णनंसे लगाया जा मकता है। दम हजार गायोंके समूहको एक 'त्रज' या 'गोकुल' कहते थे। इसी हिसाबसे राजग्रहीके महाद्यातक और वाराणसीके चूलनी-पिताके पास ऐसे आठ-आठ गोकुल अथवा अस्सी-अस्सी हजार गायें थीं। चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सुरदेव, काम्पिक्यके कुण्डकौलिक एवं आलम्मियाके चूलदानकके पास साठ-साठ हजार गायें थीं। वाणीयग्रामके आनन्द, श्रावस्तीके नन्दिनीपिता तथा द्यालिनीपिताके पास चालीस-चालीस हजार गायें थीं और पोलासपुरके द्यकडाल-पुत्रके पास भी दस हजार गायें थीं। महाद्यातककी स्त्री रेवतीके दहेजमें अस्मी हजार गायें दी गयी थीं। (उपासक दश्मक्क सुत्त)

धनक्कय सेठने अपनी पुत्री विशाखाका विवाह श्रावस्तीके मिगारसेठके पुत्र पुण्यवर्धनके साथ किया। मिगारने धनक्कयसे पहले ही पुळवाया कि 'हमारी बरातमें स्वयं कोसलराज अपनी सेनासहित पधार रहे हैं, आप इनका सेवा-सत्कार तो कर सकेंगे? धनक्कयने तुरंत उत्तर दिया कि, एक नहीं, इस राजाओंको लेते आइये।' इसपर मिगारसेठको जोश आ गया और उन्होंने श्रावस्तीमें पहरेके लिये जितने आदमियोंकी आवश्यकता थी, उतनोंको छोड़कर शेष सभीको बरातमें ले लिया।

धन अपने वरातका खूब स्वागत सस्कार किया और वरातको चार महीनेतक रक्खा । स्वागतके देख-भालकी सारी जिम्मेवारी विशाखाने अपने ऊपर ली थी । धन अपने देखें में ५०० गाड़ी सुवर्ण मुद्रा, ५०० गाड़ी सोनेका सामान, ५०० गाड़ी चाँदीके वर्तन, ५०० गाड़ी ताँवेके

वर्तन, ५०० गाडी वस्त्र, ५०० गाडी घी, ५०० गाडी चावल, ५०० गाडी गड़, ५०० गाडी हल, कदाली आदि हथियार, ५०० रथ और १५०० दासियाँ दीं । इसके बाद धन अयकी इच्छा हुई कि कन्याको कछ गायें दें। उन्होंने सेवकोंसे कहा-(जाओ) छोटा गोकल खोल दो। एक-एक कोसके अन्तरपर एक-एक नगारा छेकर खड़े रहो। १४० हाथकी जगह बीचमें छोडकर दोनों तरफ आदमी खड़े कर दो, जिसमें गायें इससे आगे न फैल सकें। जब सब लोग ठीक खड़े हो जायँ तो नगारा बजा देना ।' नेवकोंने ऐसा ही किया । जब गायें एक कोस पहुँची, तब नगारा बजा: फिर दो कोस पहँचनेपर बजा, अन्तमें तीन कोस पहँचनेपर फिर बजा । तीन कोसकी लंबाई और १४० हाथकी चौडाईके मैदानमें इतनी गायें भर गयी कि वे एक-दसरेसे शरीरको रगडती हुई चल पाती थीं । धनक्षयने कहा, 'बस, मेरी बेटीके लिये इतनी गायें पर्याप्त हैं: दरवाजा बंद कर दो।' सेवकोंने दरवाजा बंद कर दिया। परन्त बंद करते भी ६०,००० गायें, ६०,००० बैल और ६०,००० बळडे तो और निकल ही गये। अनुमान कीजिये, इनके छोटे गोकलमें कितनी गायें रही होंगी!

सिकन्दर जब भारतसे छौटकर गये तो एक लाख उत्तम जातिकी गार्ये साथ छे गये थे। मुसल्मानोंने भी यहाँसे बहुत बड़ी संख्यामें गार्योका अपहरण किया। ईस्ट-इण्डिया-कम्पनीके भारतमें पदार्पण करनेके पहळेतक यहाँ गार्योकी बहुत बड़ी संख्या थी। भगवान् सरकार और जनताको मुबुद्धि दें जिससे भारतमें पुनः गोपालन, गोरक्षण और गो-संवर्धन भलीमाँति होने ल्यो।

# किसीको कष्ट मत दो

'लेकिन यदि तुम अपने इन भाइयोंके प्रति पाप करते हो और उन गरीबोंके हृद्यको आधात पहुँचाते हो तो सच मानो, तुम यह पाप स्वयं क्राइस्टके प्रति कर रहे हो। यदि मेरे मांस खानेसे मेरे किसी भाईको कष्ट होता है तो मैं संसारको अन्तिम स्थितितक केवल मांस खाना ही नहीं छोड़ता, बिल यह भी चाहता हूँ कि मुझसे किसी तरह भी किसी भी भाईको कष्ट न पहुँचे।'

(१ कोरिन्थियन्स ८। १२-१३)



# गोरक्षाके साधन

( लेखक--पुज्यपाद महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय )

## द्धके उत्पादनमें वृद्धिकी आवश्यकता

भारत-सरकारद्वारा दूधके व्यवसायपर हालकी प्रकाशित रिपोर्टमें हम यह पढ़ते हैं—

'मनुष्यके भोजनमें दूधका व्यवहार तभीसे चला आता है, जबस मानव इस जगत्में आया है। जितने ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो अकेले आहारके काममें आ सकते हैं, दूध सबसे अधिक पूर्ण है। इसीलिये वह सदा बड़ा आदरणीय समझा जाता रहा है। इसके अंदर जीवनको स्थिर रखने तथा बढ़ानेके लिये आवश्यक सभी तत्व सुपाच्यरूपमें विद्यमान हैं। आजतक किसी ऐसे दूसरे स्वतन्त्र आहारका पता नहीं चला, जिसका प्रयोग दूधके स्थानपर किया जा सके।'

उसी रिपोर्टके अन्तर्गत 'दूधके उत्पादनको बढ़ानेकी सम्भावनाएँ' शीर्षकमें लिखा है---

'उचित भोजन और व्यवस्थाकं द्वारा भारतीय पशुओं के दघका उत्पादन जल्दी ही पचास प्रतिशतके लगभग बढाया जा मकता है। इस कथनकी पृष्टि इस बातसे होती है कि देहाती गार्वे जब सरकारी फार्मोंमें लायी जाती हैं तो आगेके ब्यानों-मं पहलेकी अपेक्षा साठ प्रतिशत अधिक दूध देती हैं। इन गायोंकी पहली सन्तानोंके दूधमें उनकी माताओंकी अपेक्षा भी दस-से-पंद्रह प्रतिशत तक और अधिक वृद्धि देखी जाती है। गाँवोंमें गौएँ अधिक समयतक दूध नहीं देतीं, छुटी रहती हैं; फार्मोंमें पहुँचे जानेपर उनमें छुटे रहनेका समय भी बहुत घट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसी अनुपात-में दूधके उत्पादनकी लागत भी कम हो जाती है। इन आंशाजनक लक्षणोंसे तथा इस बातसे कि गौओंके बहुत-से टोलोंके दूधका उत्पादन बीस वर्षसे कममें वस्तुतः तिगुना हो गया है, यह बात सूचित होती है कि भारतीय गौओंको यदि अच्छा भोजन दिया जाय, चुने हुए साँड्रोंसे उन्हें गाभिन कराया जाय तथा उन्हें रखनेका उचित प्रवन्ध हो तो उनका दूध बहुत अधिक बढ़ सकता है।

## प्रतिव्यक्ति द्धकी खपत

किसी समय इस देशमें दूध बहुत अधिक मात्रामें मिलता था। किन्तु अब यह सोचकर बड़ा खेद होता है कि मनुष्यके आहारके ऐसे आवश्यक पदार्थकी खपत प्रति- व्यक्ति इस देशमें शायद अन्य सभी सभ्य देशोंकी अपेक्षा कम है। भारतके पशु-व्यवसायकी वृद्धि तथा भारतमें दूधके व्यवसायके सम्बन्धमें प्रकाशित हुई रिपोर्टोंमें अनेक परामर्श दिये गये हैं, जो विचार करने योग्य हैं तथा जिन्हें ऐसे परिवर्तनोंके साथ जो स्थानीय परिस्थितिके अनुसार आवश्यक हों व्यवहारमें लाना चाहिये।

'भारतके दूध-व्यवमाय' पर जो रिपोर्ट छपी है, उसमें लिखा है—

'व्यवसायकी दृष्टिसे दूध तथा दूधसे वने हुए पदार्थीकी माँग केवल शहरोंमें ही अधिक है। यद्यपि दूध देनेवाले पशुओंमें पंचानवे प्रतिशतसे अधिक गाँवोंमें ही पाये जाते हैं तथा भारतकी नब्बे प्रतिशतसे अधिक जनता भी गाँवोंमें रहती है. तो भी गाँवोंमें दूधकी माँग अपेक्षाकृत बहुत कम है, अर्थात् गाँवोंमें दूधके बाहक अधिक नहीं हैं । इसके कई कारणोंमें एक तो यह है कि दूध खानेवालोंमेंसे बहुतोंके घरमें ही दूध होता है; दूसरे नगरवासियोंकी अपेक्षा गाँवोंके किसानोंमें दूध खरीदनेकी सामर्थ्य कम होती है । उनमेंसे अधिकांश दृध या दृधसे बने हुए पदार्थ खरीदकर नहीं खा सकते । वहाँ बहुत-से लोगोंको तो, जिनमें बच्चे भी मम्मिलित हैं, कभी द्ध मिलता ही नहीं। यहाँतक कि ऐसे इलाकों में भी जहाँ दूधका व्यवसाय होता है और जहाँ बहुत अधिक मात्रामें दूध होता है, सोलह प्रतिशत परिवार दूध या दूधने बने पदार्थीका विल्कल उपयोग नहीं करते । ऐसी दशामें जहाँ दूध बहुत कम होता है, ऐसे भारतीय देहातोंमें तो दूध या दूधने बने पदार्थीको खरीदकर खानेकी सामर्थ्य और भी कम होनी चाहिये।'

भारतमें पशुओं तथा दूधके व्यवसायकी दृद्धिके सम्बन्ध-में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें लिखा है—

'यदि भारतीय जनता यह चाहती है कि उसे भोजनमें दूध पर्याप्त मात्रामें मिळे तो सबसे पहळे यह आवश्यक है कि देशमें दूधका उत्पादन यहुत अधिक मात्रामें बढ़ाया जाय । यह अनुमान किया गया है कि न्यूनतम आवश्यकताकी पूर्तिके लिये भी दूधका उत्पादन कम-से-कम दुगुना क्रां । किन्तु उत्पादनकी इस वृद्धिसे तबतक उद्देश्य-सिद्धि न होगी जबतक कि दूधका भाव न घटा दिया जाय अथवा जनताकी औसत आयमें वृद्धि न हो। दूसरा उद्देश्य, जिंसे

सदा ध्यानमें रखना होगा, यह है कि दूचका भाव इतना मंदा रहे कि उसे अधिकांश जनता खरीद सके।

### खपतमें वृद्धिकी गुंजायश

पर्याप्त गोचरम्मिकी व्यक्त्या, अच्छी नस्ल पैदा करनेके लिये नाँडोंकी संख्यामें पर्याप्त वृद्धि तथा दूधकी विकीका प्रयन्थ—इन तीनों वातोंकी इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है और उत्सुकतापूर्वक यह आशा की जाती है कि यथासम्भव शीव्र ही इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये यथेष्ट प्रयक्त किये जायेंगे।

### गोचर-भूमि

जंसा कि बार-बार बताया जा चुका है, पशुओं के ह्यास-का एक मुख्य कारण पर्याप्त गोचर-भूमिका न होना है। एक तो गोचरभूमि यों हीं पर्याप्त नहीं है; उसपर भी अधिक शोचनीय बात यह है कि प्रतिदिन जमींदार एवं किसानों के लोभके कारण इनका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। कई वर्ष पूर्व लेफिटनेंट कर्नल रेमंडने कहा था कि खंगालके सभी जिलाधीशों की रिपोर्टें बतलाती हैं कि बंगाल प्रान्तके प्रायः सभी जिलोंमें गोचरभूमियों नी संख्या कम कर दी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओंकी संख्या घट गयी है। अधित ब्लैक्बुडने भी कहा था कि निस्तंदेह बंगालमें पशुओंकी बुद्धिमें मबसे मुख्य वाधा गोचरभूमियों की कमी है।

ऐसा कहा जाता है कि यूरांपके किमी भी देशकी अपक्षा भारतमें भूमिका मृख्य सस्ता है। ऐसी दशामें आशा तो यह होनी चाहिये थी कि यहाँ पशुओं के चरने के लिये और देशोंकी अपेक्षा भूमिका अधिक भाग सुरक्षित रक्ष्या जाता किन्तु वात ऐसी नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व गोचरभूमि तथा जोती हुई भूमिका अनुपात मंयुक्तराज्य अमेरिकामें १:१६, जर्मनीमें १:६, इंग्लैंडमें १:३ तथा जापानमें १:६ था, किन्तु भारतमें केवल १:२७ था। भारतमें गोचरभूमिका क्षेत्रफल बढ़ानेकी आवश्यकतापर जितना अधिक जोर दिया जाय, उतना थोड़ा है।

सन् १९१३ में कृषि-बोर्डके सम्मुख गोचरभूमिकी न्यूनताका प्रश्न विचारके लिये उपिस्थित हुआ था। उक्त बोर्डने माननीय श्रीयुत एच्० आर्० सी० हेलीकी अध्यक्षतामें विशेषज्ञोंकी एक समिति नियुक्त की। उस समितिने निम्नाङ्कित परामर्थ दिये—

- (१) गोचरभूमिके छोड़नेकी व्यवस्था कान्तद्वारा होनी चाहिये । पशु-चारणके अधिकारपर सभी प्रकारके नियन्त्रण अवाञ्छनीय समझे जाने चाहिये । स्थानीय अधिकारियों तथा म्यूनिसिपल एवं जिला-बोडोंको चाहिये कि वे गोचरभूमियोंकी मीमा बाँच दें तथा उनपर किसीका अधिकार न होने दें।
- (२) अनुपयोगी भृमिको खेतीके थोग्य बनाना। यह कार्य कृषि-विभागके निकट सहयोगसे जंगल-विभागद्वारा व्यवस्थित रूपमें होना चाहिये। और इस प्रकार खेतीके योग्य बनायी हुई भूमिको गोचरभृमिके रूपमें खुली छोड़
  देना चाहिये।
- (३) वर्तमान गोचरभूमिश्रीपर किसीका अधिकार न हो; इसके लिये कानून बनने चाहिये और ऐसे कानूनोंद्वारा म्यूनिसिपल एवं जिला-वोडोंको अधिकार दिये जाने चाहिये कि वे अपनी आयका एक भाग गोचरभूमियोंको अधिकृत करनेमें व्यय करें।
- (४) सरकार तथा स्थानीय बोर्डोंके खर्चसं गोचर-भूमियोंको अधिकृत करना चाहिये।

कृषिके सम्बन्धमें सम्राट्की ओरसे एक कमीशन (जाँच-समिति) बैठा था, जिसने इस विषयपर विचार करके मन् १९२८ में अपनी रिपोर्ट दी थी। कमीशनने लिखा था—

पशुओंकी रक्षाके मम्बन्धमें सबसे आवश्यक बात है— उनके भोजनकी व्यवस्था । भारतमें, जहाँ कि पशुओंको बाँध-कर खिलानेकी प्रथा नहीं-सी है, चरानेकी सुविधाओंपर ही मुख्यकपसे विचार करना चाहिये । ऐमा कहा जा सकता है कि भारतके प्रायः प्रत्येक भागमें गाँवके समीपकी सार्वजनिक गोचरभृमि तथा धासके मेंदानोंमें मामान्यतः आवश्यकतासे अधिक पशु चराये जाते हैं। कमीशनने आगे चलकर लिखा है—

पशुओं तो उन्नतिके लिये मुख्यतया दो वातींपर ध्यान देना आवश्यक है—खूराक और नम्ल । इनमें भी हम खूराकको प्रथम स्थान देते हैं; क्योंकि जवतक पशुओंको अच्छी तरह खिलाया-पिलाया नहीं जायगा, तंवतक सन्तानोत्पादनके तरीकेंमें कोई विशेष सुधार नहीं हो सकता । यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि कमीशनके समने वयान देनेवालोंमेंसे वहुतोंने गोचरभूमियोंको वहानिकी सम्मति दी है । किन्तु इस सम्बन्धमें जो कुछ हो सकता है, उसकी पूरी

छान-वीन करनेके पश्चात् हमलोगोंने यह मत स्थिर किया है कि वर्तमान गोचरभूमियोंमें अधिक बृद्धिकी गुंजायश नहीं है। अतः हमलोगोंको चाहिये कि जितनी भूमिमें इस समय वास पैदा होती है, उसीकी उत्पादनशक्तिको बढ़ानेमें अपना मारा प्रयत्न लगा दें। ऐसे प्रयत्नोंके लिये बहुत बड़ा क्षेत्र उपस्थित है।

मुक्तेसरमें स्थित पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी राजकीय अनुसन्धानशालाकें डाइरेक्टर श्रीयुत एफ० वेयरने भारतकी पशुचारण-समस्यापर एक वक्तब्य तैयार किया था, जिसे उन्होंने 'वोर्ड आफ़ ऐग्निकल्चर ऐंड ऐनिमल इसबंड्री' की 'पशु-प्रवन्ध-शाखा' की द्वितीय वार्षिक बैठकमें उपस्थित किया था। उसमें उन्होंने लिखा है—

'कृषिके सम्बन्धमें बैठाये गये शाही कमीशनकी सन् १९२८ की रिपोर्ट निकलनेके बाद उस रिपोर्टमें विचारित कई वातोंमें अच्छी उन्नति हुई है; किन्तु गो-चारण ही एक ऐसा विषय है, जिसके सम्बन्धमें यह बात लागू नहीं होती। मन् १९२९ में पुराने कृषि-वोर्डकी अन्तिम बैठकमें इस विषयपर संक्षेपमें विचार हुआ था। उसमें दो सामान्य प्रस्ताव ऐसे पास हुए थे, जिनमें वर्तमान गोचर-भूमियोंकी रक्षा एवं उनके समुचित उपयोगपर जोर दिया गया था। किन्तु अबतक बहुत ही कम स्थानोंमें गोचर-भूमियोंके सुधारके लिये कोई स्थायी प्रयत्न किया गया है।'

( पशुओंके व्यवसाय तथा **दुग्ध**-व्यवसायकी उन्नतिपर सन् १९३७ की रिपोर्ट )

'पशु-चारणके लिये जंगली इलाकोंके समुचित उपयोगके सम्बन्धमें जो 'प्राथमिक परामर्श-सभा' (Preliminary Conference) हुई थी, उसमें इस विषयपर विचार किया गया था। इस सभाकी रिपोर्ट सन् १९३६ में बोर्ड आफ़ ऐप्रिकल्चर ऐंड ऐनिमल इसबंड्री'के सम्मुख उपस्थित हुई थी। उसपर बोर्डन अपनी निम्नलिखित सम्मति प्रकट की—

'अनुपयोगी भू-भागोंकी उन्नतिकी सम्भावनाओंपर विश्वास करते हुए हमारा यह निश्चित मत है कि रायल कमीशनकी कल्पनाके अनुसार इन अनुपयोगी भूभागोंका पुनर्वगींकरण किसी प्रान्तीय सरकारके किसी एक विभागपर नहीं छोड़ा जा सकता। हम सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक प्रान्तों एक खायी 'चारा तथा पशु-चारण-समिति' का निर्माण हो और उसके सदस्य वे अफसर हों, जो जंगल तथा माल (रवेन्यू) के महकमोंद्वारा इस कामके लिये नियुक्त

किये जायँ तथा एक पद्म-प्रबन्ध-विभागका अफसर हो। प्रत्येक प्रान्तकी यह स्थायी समिति 'इस्पीरियल कौंसिल आफ ऐप्रिकल्चरल् रिसर्चं की एक नवीन 'पशु-चारण-उपसमिति' की प्रान्तीय समितिके रूपमें काम करेगी। और तब यह उपसमिति सारे भारतवर्षके लिये सन्यवस्थित रूपमें काम कर सकेती । यदापि यह समस्या भारतभरकी समस्या है तथापि इसे हल करनेका तरीका प्रत्येक प्रान्तके लिये अलग-अलग होगा । प्रान्तीय 'चारा तथा पद्म-चारण-ममिति' का कर्तव्य है कि वह सरकारी जंगलोंके अनुषयोगी भूभागोंके पुनर्वगींकरणकी जाँच करे तथा ऐसे भूभागोंको चने, जिनमें चारा उग सकता हो अथवा जिनकी गोचरभमिके रूपमें व्यवस्था की जा सके। समितिको ऐसे भूभागोंके अधिकार तथा प्रवन्धके विषयमें प्रस्ताव भी उपस्थित करने चाहिये। डाक्टर एन० सी० राइटने भारतमें पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर सन् १९३७ में जो रिपोर्ट उपस्थित की थी, उसमें उन्होंने 'चारा तथा पश-चारण-समितियों' के निर्माणके प्रस्तावका बड़ा जोरदार समर्थन किया है। यह अत्यधिक वाञ्छनीय है कि ऐसी समितियाँ प्रत्येक जिल्हेमें बनें, जिनमें कल गैरसरकारी स्थानीय कृषिकार, जमींदार तथा आसामी अपने-अपने हल्कोंमें काम करनेके लिये सम्मिलित कर लिये जाया करें। सबसे पहले आवश्यकता इस बातकी है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा राज्योंके सरकारी अफसरों और कृषिसे सम्बन्ध रखनेवाली साधारण जनताके मस्तिष्कमें यह विश्वास बैठा दिया जाय कि कृषिप्रधान भारतकी आर्थिक समस्याका हल 'मिश्रित खेती'की प्रणालीको ग्रहण करनेपर निर्भर करता है। इस प्रणालीके अनुसार किसान अपनी साधारण खेती चालू रखते हुए साथ-साथ गाय-बैल भी पालेंगे तथा इस प्रणालीकी सफलता इस बातपर निर्भर करती है कि देशभरमें गोचरभूमियोंकी पर्याप्त वृद्धि हो और पर्वाप्त मात्रामें चारेकी खेती हो।

आशा की जाती है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा राज्योंकी सरकारें शीव इस प्रश्नको हाथमें छेकर इन लाभकायक परामशौंको कार्यरूपमें परिणत करेंगी।

#### नस्ल

अब हमें नस्छके प्रश्नपर विचार करना चाहिये। वह एक सामान्य कहावत है कि भोजनसे अधिक प्रभाव नस्छका पड़ता है । अच्छी नस्लका मृत्य आँका नहीं जा मकता । श्रीनीलानन्द चटर्जी कहते हैं कि अच्छी जातिके साँड़ोंसे नस्ल पैदा करानेमें दो लाम हैं । पहला लाम तो यह है कि हमें बछड़े उत्तम श्रेणीके मिलते हैं । दूसरा लाम, जो सबसे अधिक महत्त्वका है और जिसका फल तुरंत मिलता है, यह है कि गायका दूध बढ़ जाता है । स्थायी लाम इसमें है कि नस्लकी उन्नतिके लिये उसी जातिके उत्तम साँड़्द्रारा गायको वरधाया जाय । नस्लका वास्तविक सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पशुओंद्वारा स्थानीय नस्लोंकी उन्नति करनेमें है, न कि एक जातिकी गौको दूसरी जातिके साँड़्से वरधानेमें अथवा विदेशी रक्तका मिश्रण करानेमें । इंग्लेंड तथा आस्ट्रेलियाके साँड्रोसे नस्ल उत्पन्न करानेके प्रयत्न अधिकांडा असफल ही रहे हैं ।

सम्बन्धमें शाही कमीशनने इस वातकी ओर ध्यान आकर्षित किया है कि देशके पशुओंकी आवश्यकताको देखते हुए सन् १९२६ तक इस दिशामें बहुत ही कम प्रगति हुई है। कमीशनने गणना करके बताया कि प्रतिवर्षे दो लाखं साँडोंको वितीर्ण करनेकी आवश्यकता थी; किन्तु बढ़े-बढ़े प्रान्तोंमें वास्तवमें ५०० से कुछ ही अधिक साँड प्रतिवर्ष बाँटे गये। यद्यपि प्रतिवर्ष सरकारी फार्मोंसे बाँटे जानेवाले साँडोंकी संख्या लगभग दुगुनी कर दी गयी है, फिर भी भारतको जितने साँडोंकी आवश्यकता है, कुल मिलाकर उनका एक क्षुद्र अंश ही अबतक बाँटा गया है।

( 'पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नति' पर सन् १९३७ की रिपोर्ट )

### सूरज-साँड

भारतमें गायोंको बरधानेकी कोई व्यवस्थित प्रणाली न होनेके कारण उसके अभावकी पूर्ति अति प्राचीनकालसे सूरज-साँड़ोंसे की जाती रही है। हिंदूलोग इन साँड़ोंको अपने सम्बन्धीकी मृत्युके ग्यारहवें दिन छोड़ा करते हैं। इस प्रकार छोड़े हुए साँड़ोंका कार्य केवल गो-वंदाकी दृद्धि करना है। धर्मशास्त्रोंमें यह विधान किया गया है कि ऐसे साँड़ोंको जिस कामके लिये छोड़ा जाता है, उसके अतिरिक्त न तो उनसे हल चलानेका काम लिया जा सकता है, न गाड़ीमें जोतनेका और न कोई अन्य काम ही लिया जा सकता है। उन्हें खब अच्छी तरह खिला पिलाकर स्वतन्त्र

घूमनेके लिये छोड़ देना चाहिये, जिससे उन्हें पर्याप्त व्यायाम मिले और वे स्वस्थ तथा वल्यान् वने रहें। यह प्रधा अवतक कई स्थानोंमं प्रचलित है। किन्तु वंगालके कृषि-विभागके डाइरेक्टर श्री टी० आर० क्लैक्बुड आई० सी० एस० ने यह लिखा है कि प्रान्तभरमें ऐसा एक भी जिला नहीं है, जिसमें गोवंशकी वृद्धिके लिये अच्छे साँड़ पर्याप्त संख्यामें हों। उनका यह विचार ठीक ही है कि पवित्र समझे जानेवाले सूरज-साँड़ोंद्वारा नस्ल पैदा करनेकी हिंदुओंकी पुरानी प्रथा स्वयं प्रशुओंके दृष्टिकोणसे बहुत अच्छी थी; क्योंकि इसका परिणाम यह होता था कि खुने हुए बछड़े ही इस प्रकार छोड़े जाते थे और उन्हें खुला छोड़ देनेका परिणाम भी यह होता था कि लोग उन्हें अच्छी तरह खिलाते-पिलाते थे तथा उन्हें पर्याप्त व्यायाम भी मिल जाता था।

श्रीनीलानन्द चटर्जीका कहना है—पशुओं के नस्ल-मुधारके विषयपर 'इम्पीरियल वोर्ड आफ ऐप्रिकल्चर' द्वारा कई बार, विशेषकर सन् १९१३ तथा१९१७ में विचार हो चुका है तथा भारतके विभिन्न प्रान्तों के पशु-चिकित्सा-विभागके डाइरेक्टरों तथा सुपिंटेंडेंटोंने भी इस विषयपर मनन-पूर्वक विचार किया है । संक्षेपमें उन लोगों के परामर्श निम्नाङ्कित हैं । आशा की जाती है कि सरकार शिष्ठ ही इनपर अमल करेगी।

- (१) स्रज-साँड किसीकी भी सम्पत्तिनहीं है, अदालतों द्वारा दिये हुए इस प्रकारके निर्णयोंके दुष्परिणामोंको दूर करनेके लिये कान्तद्वारा स्रज-साँडोंका अधिकार म्युनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड तथा स्थानीय सभाओंको सौंपकर उन्हें इस बातके लिये बाध्य करना चाहिये कि वे अपनी-अपनी सीमाके भीतर पशु-संख्या तथा आयके अनुपातसे नस्ल-वृद्धिके लिये कम-से-कम थोड़े-से उत्तम साँडोंको अपने खर्चसे रक्कें अथवा एक उचित रकम सहायताके रूपमें देकर किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्थाद्वारा उनके भरणपोषणकी व्यवस्था करायें।
- (२) विशेषकर नस्ल बढ़ानेकें उद्देश्यसे साँड् रखनेके विचारको प्रोत्साइन देनेके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये तथा डिस्ट्रिक्ट-बोडौंको चाहिये कि वे जितने साँड् रख सकें; अवस्य रक्खें।
- (३) इस बातको बार-बार दुहराया जा चुका है कि नस्टमें वास्तविक सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पशुओंद्वारा

स्थानीय नस्लांके मुधारसे ही सम्भव है, संकर-जातिकी नस्ल उत्पन्न करके या विदेशी रक्तका मिश्रण करनेसे नहीं । इंग्लैंड नथा आस्ट्रेलियाके माँड्रॉस नस्ल उत्पन्न करनेके प्रयत्न अधिकांश असफल ही रहे हैं । मेजर वास्डेका कहना है कि मुख्यतया आस-पासकी सभी नस्लोंका हास हुआ है तथा कर्नल एच्० ईवन्मके कथनानुसार वर्मियोंकी संकर-जातिकी सन्तान पैदा न करनेकी नीति ही वर्मी पशुओंके अख्यत्म गुणोंको बनाये रखनेमें सहायक हुई है ।

- (४)। भारतके कृषि-वोर्डके सन् १९१९ के कार्य-विवरणमें कर्नल जी॰ के॰ बाकर तथा सर्वश्री जैकव, बुड, मेंकेंजी, नाइट एवं टेल्टरने कहा है कि पूर्ण शक्तिके साथ पशु-बुद्धिके व्यवसायको प्रोत्साहन देना तथा उसकी बुद्धि करना सरकारका मुख्य कर्तव्य है।
- (क) सम्कारी पशु-पालन-शालाओंकी संख्यामें वृद्धि करना ।
- (ख) सरकारको चाहिये कि वह उत्तम-उत्तम नस्लक्षे देशी पशुओंका पालन करे तथा इन नस्लोकी रक्त शुद्धि बनाये रक्ष्ये।
- (ग) पशु-वृद्धिके लिये भूंखण्डोंको निर्धारित करना । तथा उनकी रक्षा करना ।
- (घ) सरकारी या दूनरे श्रमाणित फार्मोंसे उत्तम श्रेणीके पशुओंका वितरण ।

यूग्जसाँड किसीकी भी मम्पत्ति नही है-—हाईकोर्टकं द्वारा दिये हुए उस प्रकारके निर्णयों के दुष्परिणामको रोकनेके लिये अवतक कोई कान्न नहीं बना । इस प्रकारका कान्न यथासम्भव शीध बन जाना चाहिये । अन्य प्रस्तावित उपायोंका भी समूचे भारतवर्षकी आवस्यकताके अनुसार थोड़े या अधिक पैमानेपर अमरुमें लाना चाहिये ।

## पशु-वधकी रोक

किन्तु सबसे महत्त्वका प्रभा, सब प्रभोका एक प्रभा, है—
'पश्चओंकी निर्बाध हत्या।' ऐसा केवल भारतमें ही सम्भव है।
संसारके अन्य किसी सम्य देशों इस प्रथाको एक दिनके
लिये भी प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। श्रीनीलानन्द चटर्जी
लिखते हैं—'क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी
स्वस्थ,जवान गायका भी, जो छुटानेके समयतक प्रतिदिन लगभग
ढाई सेर दूध देती है, वेस्तटके वध कर दिया जाता है ? कलकत्तेकी एक म्यूनिस्पल पश्चवध-शालामें मैंने अपनी ऑलों ऐसा

हाते देखा है। इस प्रकारका केवल यही एक उदाहरण नहीं है। कलकत्तेकी म्यूनिसिपल पशु-वधशालामें ऐसी-ऐसी पाँच सी गायोंका वध प्रतिदिन होता है। सोचिये; कलकत्तेमें कई पशु-वधशालाएँ हें तथा भारतमें कई ऐसे नगर और कसवे हैं, जहाँ वारहों महीने गो-वधका कार्य चाल् रहता है। खोज करनेने पता चला है कि मारे जानेवाले पशुओं में सत्तरसे नब्बे प्रतिशत तक पशु छोटी अवस्थामें ही मार दिये जाते हैं और वजाय इसके कि वे दस या वारह वर्षतक और जीकर मनुष्यको लाम पहुँचाते, पहले या दूसरे व्यानके वाद ही मार डाले जाते हैं। इस प्रकार जो थोड़े से उत्तम श्रेणीके पशु बच रहते हैं, वे भी समयसे पहले ही मार दिये जाते हैं।

पशुओंके ह्रासके विषयपर लिखनेवाले कई विद्वानोंका कहना है कि दूध देनेवाले पशुओंका वध इस ह्रासका एक मुख्य कारण है। इस विषयपर भी श्रीनीलानन्द चटर्जीके निम्नाङ्कित कथनकी ओर ध्यान देना चाहिये। वे लिखते हैं--

'इस देशमें अंग्रेज़ींक आनेके पूर्व गी-वध प्रायः नहीं होता था। यह सच है कि मुसल्मानी राज्यमें कुछ मुसल्मान गी-मांस खाते रह होंगे; किन्त उनकी संख्या बहुत कम थी तथा वध किये जानेवाले पद्मओंकी संख्या तो बिल्कल नगण्य थी। यहाँतक कि आज भी जो अच्छे और उच्चवर्गके समस्मान हैं। वे गों-मांसको छनेतकमें अपनी हतक तथा अपमान समझते हैं। वे मुख्यतया मेढे अथवा बक्रेका मांस खाते हैं। भारत-का जलवायु गो-मांस-भक्षणके अनुकूल नहीं पङ्ना । मुसल्मानोंके भो-मांससे परहेज करने में यह एक मुख्य कारण है। दुसरा कारण, जो इसमें कम महत्त्वका नहीं है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओंके प्रति आदरका भाव था। इस भावकी प्रतिब्बिन हमें इस बीसवीं शताब्दीमें भी सुनायी पड़ी थी, जब कि अफगानिस्तानके स्वर्गीय अमीर हबीबुल्लासाहव भारतमें पधारे थे तथा ईदके अवसरपर दिल्लीमें इस विषयपर उन्होंने भाषण दिया था । उन्होंने मसल्मानोंस कहा था। 'यद्यपि परम्पराके अनुसार मेरे सत्कारमें आपलोगींको सौ गायोंकी कुर्वानी करनी चाहिये: किन्त आपलोग एक भी गायकी कुर्बानी मत कीजिये । आपलोगोंको दिल्ली या भारतके किसी भी भागमें मेरे नामपर गायकी कुर्वानी या और कोई ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिये, जिससे सम्राट् एडवर्डके साम्राज्यकी हिंदू प्रजाको पीड़ा या दुःख हो। क्यों ? क्या बकरे पर्याप्त नहीं हैं ? क्या दिल्लीकी जुमा मिरिजदमें कुर्वानी करनेके लिये पर्याप्त ऊँट नहीं हैं ? मैं

आपलोगोंके साथ ईदका महत्त्वपूर्ण त्यौहार मनाने जा रहा हूँ। यदि आपलोगोंकी इच्छा हो तो बकरोंकी कुर्बानी कर सकते हैं। किन्तु यदि एक भी गायका वध हुआ तो मैं सदाके लिये आपलोगोंसे तथा दिल्लीसे मुँह फेर लूँगा। यदि मैं आज्ञा दे सकता हूँ तो मेरी बात मानिये; नहीं तो कम-से-कम मेरी प्रार्थनापर अवस्य ध्यान दीजिये।

कुछ ही दिनोंसे अंग्रेंज सैनिकों तथा अपेक्षाकृत निम्न-वर्गकी यूरोपियन तथा यूरेशियन जनताद्वारा अधिक मात्रामें गो-मांसकी खपत होने लगी । पिछला महायुद्ध छिड़नेके समयतक यह पशु-वध बराबर बढ़ता ही गया । उस समय युद्धके लिये बहुत-से सिपाही भारतसे बुला लिये गये, जिसके परिणामस्वरूप पशु-वधमें थोड़ी-सी कमी आ गयी । किन्तु यह कमी थोड़े ही समयके लिये थी, क्योंकि पशुवधकी संख्या फिर बढ़ती-पर है । (इस युद्धकालमें कितना गो-वध हुआ है, यह बताना बहुत ही कठिन है ।)

आगे चलकर चमड़ेके व्यवसाय तथा सूले मांसके व्यापारके लिये गौओंका वध होने लगा। इन सब कारणोंने मिलकर इस देशमें वध होनेवाले पशुओंकी संख्यामें भीषण इद्धि कर दी।

गो-वधके विरुद्ध हिंदूमात्रकी प्रबल धार्मिक भावना प्रसिद्ध है । अतः उसके विषयमें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। खेदकी बात है कि हिंदुओंकी इस धार्मिक भावना तथा विरोधपर कोई ध्यान न दिया जाकर गो-वध बराबर जारी है । बड़े नगरों तथा कस्बोंमें हिंदुओंको प्रतिदिन प्रातःकाल छातीपर पत्थर रखकर बहुसंख्यक गौओंको वध-शालाकी ओर ले जायी जाती हुई देखना पड़ता है। गायसे मनुष्य-जातिको इतने महान् लाभ होते हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती; उन्हें सभी जानते हैं, अतः उन्हें दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। गाय हमें वह दूध देती है, जो मनुष्यको प्राप्त होनेवाळे आहारोंमें सबसे पूर्ण है-यह बात अधिक वैज्ञानिक खोजोंद्वारा सिद्ध हो चुकी है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि दूध मनुष्यके भोजनका एक आवश्यक अङ्ग है । यह दूसरे आहारोंकी त्रुटियोंको पूर्ण कर देता है। दूधके अभावकी पूर्ति करनेवाला कोई दूसरा आहार नहीं है। राष्ट्रके शारीरिक विकासको बनाये रखनेके छिये तथा राष्ट्रके स्वास्थ्यकी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि धनी-निर्धन सबको पर्याप्त मात्रामें दूध मिळे। गाय देशको बैंल भी देती है, जो हमारे खेत जोतते और हमारे छकड़े खींचते हैं।

भारतकी खेतीमें पद्मश्रोंसे जो सहायता मिलती है, उसका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग उनकी शारीरिक सेवा है। भारतमें कृषिसम्बन्धी जो शाही कमीशन बैठा था, उसके कथनानसार विना बैलके खेती नहीं हो सकती। विना बैलोंके पैदावार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर नहीं पहुँचायी जा सकती। बैलोंकी रक्षा इसीलिये की जाती है कि वे कृषिके लिये अनिवार्य हैं। यरोपके देशों में लोग दघ देनेवाले पश्जोंके वधकी बात सहन नहीं कर सकते । यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानूनद्वारा उसे दण्ड दिया जाता है अथवा वह समाजसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँके सबसे अधिक द्ध देनेवाले पद्म नगरोंमें भेजे जा रहे हैं और वहाँ जब उनका द्ध कम हो जाता है, तो उनका बड़ी संख्यामें वध कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तम गायोंकी संख्या घट रही है।' श्रीनीलानन्द चटर्जीने उपर्यक्त बातें कई वर्ष पूर्व लिखी थीं। तबसे तो आजकी रिथित और भी अधिक शोचनीय एवं भयानक हो गयी है !

बम्बईकी सरकारने एक 'पशु-विशेषश्च-समिति'नियुक्त की थी, जिसने सन् १९३९ में अपनी रिपोर्ट लिखी थी। समितिने लिखा है—

'समितिका यह मत है कि वर्तमान परिस्थितिमें जिसके कारण द्धके लिये पशु नगरोंकी सीमाके भीतर रक्ले जाते हैं, उपयोगी पशुओंके वधको रोकनेके छिये कानूनका बनना आवश्यक है। किन्तु समिति इस बातपर जोर देती है कि यदि नगरोंकी सीमाकै बाहर सरकार या म्युनिसिपलिटी आदिके द्वारा दुघकी पैदावारके हल्कोंकी स्थापनाका उचित प्रबन्ध हो जाय, जहाँ दूधका व्यवसाय करनेवाले दूध इकडा कर सकें, द्ध देनेवाले पशुओंका पालन एवं वृद्धि कर सकें तथा छुटे पशुओंका तबतक पालन कर सकें जबतक कि वे फिर द्ध न देने लगें, तो उपयोगी पशुओंके वधकी समस्या बहुत कछ इल्की हो जायगी तथा यह भी सम्भव है कि यथासमय यह समस्या रह ही न जाय। दूसरे शब्दोंमें समितिका यह मत है कि दूध देनेवाले उपयोगी पशुओंका वध नगरके भीतर द्धका व्यवसाय चलानेकी प्रचलित प्रथाका प्रत्यक्ष परिणाम है। समिति बड़े जोरदार शब्दोंमें यह बतलाना चाहती है कि दूध देनेवाले पशुओंकी रक्षा तथा प्रान्तमें सन्तोषजनक स्थानीय दुग्ध-व्यवसायकी वृद्धिके लिये बरती जानेवाली नीतिमें सबसे प्रथम और अत्यन्त आवश्यक बात यह होनी चाहिये कि प्रचलित प्रणालीमें परिवर्तन करके दूधका व्यवसाय-क्षेत्र नगरकी सीमाके वाहर कर दिया जाय।

सन् १९१७ में अखिल भारतवर्षीय गो-सम्मेलन-सङ्घः, कलकत्ताके प्रमुख श्री सर जान बुडरफ़की प्रेरणासे कई म्युनिसिपिलिटियोंने उपयोगीपशुओं के वधमें नियन्त्रण लगानेका निश्चय किया था । किन्तु सरकारने उनके प्रस्तावोंको इस आधारपर रद्द कर दिया कि वर्तमान कानूनके अनुसार ऐसे प्रस्तावोंको कार्यरूपमें लाना न्याययुक्त नहीं है।

(श्रीनीलानन्द चटजीं) •

जब कलकत्ता म्युनिसिपिलिटीका बिल घारा-सभा (Legislative Council) के सम्मुख उपस्थित हुआ, तब श्रीनीलानन्द चटर्जी तथा कुछ अन्य मित्रोंने उस बिलमें एक घारा बढ़ाकर इस कान्नी त्रुटिको दूर करनेकी चेष्टा की। उस घाराके द्वारा कलकत्तेके कारपोरेशनको यह अधिकार दिया गया था कि आवश्यकतानुसार वह उपयोगी पशुओंके वधपर रोक लगा सके। किन्तु यूरोपियन और मुसल्मान सदस्योंद्वारा उस प्रस्तावका समर्थन न होनेसे वह प्रस्ताव गिर गया। गाय तथा बछड़ोंको उनके जीवनके प्रारम्भमें ही वध कर देनेकी बुरी प्रथा बिना किसी रोक-थामके जारी है।

हिंदुओंकी धार्मिक भावनाको मार्मिक चोट पहुँचानेके साथ-साथ गो-वधकी प्रथाने सारे भारतवर्ष तथा इसमें रहने-वाली सभी जातियोंको अतुल आर्थिक क्षति पहुँचायी है। राष्ट्र-हितके लिये यह आवश्यक है कि समस्याकी गम्भीरताका अच्छी प्रकार अनुभव किया जाय तथा दूध देनेवाली गाय और उसकी सन्तान—बैलों एवं साँड्रोंकी रक्षाके लिये सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य कमेटियोंद्वारा आमन्त्रित विशेषज्ञोंके बताये हुए उपायों अथवा अन्य उपयुक्त समझे जानेवाले साधनोंको काममें लाया जाय। अवश्य ही शान्तिपूर्ण शिक्षात्मक प्रचारका कार्य तो प्रचुर मात्रामें बरावर चलता रहना चाहिये। प्रजाके सभी वर्गोंके समर्थनसे जीवदया-सम्बन्धी आवश्यक कानून बन जाय—इसके लिये शान्तिपूर्ण शिक्षात्मक प्रचार-कार्य प्रचुर मात्रामें निरन्तर चालू रखनेकी आवश्यकता है।

- जिन तथ्योंकी ओर मैंने पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया है, उनको दृष्टिमें रखते हुए मैं निम्नलिखित परामर्श उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ—

#### उपाय

१—सारे देशमें खेती एवं गोपालनकी सम्मिलित प्रणाली ( Mixed farming ) को प्रचलित करनेके लिये देशन्यापी प्रयत्न होना चाहिये।

२—प्रत्येक किसानको एक या एकसे अधिक गाय अपने घरमें रखने तथा गाय और बैठोंकी नस्ल बढ़ानेके लिये प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिये । अधिक जन-संख्यावाळे नगरोंमें लोगोंको सामुदायिक प्रयत्नसे गोशाला अथवा डेरियाँ स्थापित करनेके लिये उत्साहित करना चाहिये ।

३-प्रत्येक जिलेमें 'चारा तथा पशु-चारण-सिमितियों'की स्थापना होनी चाहिये।

४-गाँवके पशुओंके चरनेके लिये यथेष्ट गोचरभूमि कानूनन अलग छूटी रहनी चाहिये। ' र्

५-सूरज-साँड किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है—इस विषयमें दिये हुए हाईकोर्टके निर्णयोंको व्यर्थ करनेके लिये कानून बनना चाहिये।

६--काफी बड़े परिमाणमें अच्छे साँड़ोंकी नस्ल बढ़ानेके कार्यको प्रोत्साहन देना चाहिये।

७—जवान गायोंके वधको रोकनेके लिये ही नहीं, वरं बूढ़ी गाय, साँड और बैलोंके वधको भी रोकनेके लिये कानून बनना चाहिये।

८-वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर तथा दूसरे बड़े शहरोंमें रहनेवाले लोगोंकी माँग पूरी करनेके लिये नगरोंकी सीमाके बाहर दूध-व्यवसायके क्षेत्रोंकी स्थापना होनी चाहिये।

९—पशु-चिकित्सा-शाला तथा दातन्य औषघालयोंका प्रबन्ध पर्याप्त संख्यामें होना चाहिये।

१०-(अधिक दूघ उत्पन्न करो और खूब पियो) का आन्दोलन सारे देशमें मच जाना चाहिये।

११-अधिक दूध उत्पन्न करने, खपत करने और गो-वधको बंद करनेकी आवश्यकताके विषयमें सरकारी महकमों तथा गैरसरकारी संस्थाओंको परस्पर मिलकर शिक्षात्मक प्रचार करना चाहिये।

१२—सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाओंको चाहिये कि वे वर्तमान या भावी गोशालाओंके उपयोगके लिये निःशुल्क गोचरभूमि प्रदान करें।

यदि ये उपाय काममें लाये गये तो राष्ट्रके स्वास्थ्य तथा भारतीय जनताकी आर्थिक उन्नतिके लिये एक नया युग उत्पन्न हो जायगा।

# गोरक्षापर महात्माजीके विचार

( महात्मा श्रीगान्धीजीने गो-प्रश्नपर बहुत अधिक विचार किया है और लिखा है । उनके लेखोंमेंसे जहाँ-तहाँसे संग्रह करके उनके कुछ विचार यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । सं०—एकलव्य )

## मेरे आँस

गोरक्षा आज जिस ढंगसे हो रही है, उसे देखकर मेरा हृदय एकान्तमें रोता है। रोना मुझे पसंद नहीं। कोई स्दन करता है तो मुझे दुःख होता है। क्योंकि हमें भारी बिलदान करना है, और भारी बिलदान करनेवाले रोयें क्यों? तो भी मेरा हृदय आजकलकी गोरक्षाकै अनर्थसे रोता है।

## गोरक्षाका मर्म

चम्पारणमें एक स्थानमें गोरक्षाके विषयमें अपना विचार प्रकट करते समय मैंने कहा था कि जिन्हें गोरक्षा करनी है, वे इस बातको भूल जायँ कि गोरक्षा उन्हें सुसल्मानों या ईसाइयोंसे करानी है। हम आज ऐसा समझने लगे हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमास अथवा गोवध छोड़ें तो उसमें गोरक्षाकी पूर्ति हो जायगी। मुझे इस बातमें कीई तत्त्व नहीं दिखलायी पडता।

परन्तु मेरे ऐसा कहनेसे यह नहीं समझना चाहिये कि कोई गोवध करता है तो वह मुझे पसंद है, अथवा गोवधको में सहन कर सकता हूँ । गोवधि किसीकी आत्माको मुझसे अधिक दुःख होता है, इस बातको में स्वीकार नहीं करता । मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरे किसी भी हिंदूको गोवधि मेरी अपेक्षा अधिक सख्त चोट पहुँचती हो । लेकिन में कह क्या ? अपने धर्मका पालन में स्वयं कह या दूसरेसे कराऊँ ? में दूसरेको ब्रह्मचर्यका उपदेश दूँ और खुद व्यभिचार कह तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ होगा ? मैं गोमांस-भक्षण कह और उससे मुस्ल्मानको रोकूँ तो यह काम कैसे बने ? परन्तु मैं गोवध नहीं करता हूँ, तो भी मुसल्मानको गोवधि जबर्दस्ती रोकना मेरा धर्म नहीं । मुसल्मानों को जबर्दस्ती गो-वध करनेसे रोकना उन्हें जबर्दस्ती हिंदू बनानेके समान है ।

गोरक्षा मेरे मनसे कोई परिमित चीज नहीं । मैं गो-रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हिंदुस्थानकी ही गायोंको बचाऊँ । मैं तो सारे जगत्में गायकी रक्षा करवानेका व्रत करता हूँ । मेरा धर्म यह सिखलाता है कि मैं अपने आचारसे बतला दूँ कि गोवध अथवा गो-भक्षण करना पाप है और इसे छोड़ना ही चाहिये । समूची पृथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने लगें, इतनी बड़ी मेरी मनःकामना है; परन्तु इसके लिये तो प्रथम मुझे अपना घर अच्छी तरह साफ करना चाहिये ।

दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने दीजिये । गुजरातकी ही बात करूँ तो कह सकता हूँ कि गुजरातमें भी हिंदूके हाथसे गो-वध होता है। तुम कदाचित् इसे न मानोः परन्त तुम्हें खबर न होगी कि गुजरातमें बैलोंको गाड़ीमें जोतकर गाडीपर अच्छी तरह बोझ लादकर वैलोंको अङ्कश मारते हैं और उससे लोहकी धारा बह निकलती है। तुम कहोगे कि इसे गोवध नहीं कह सकते, बैल-वध कह सकते हैं। मैं तो इसे गोवध ही कहता हूँ, क्यों कि बैल गायकी ही प्रजा है । शायद तम यह कहोगे कि ताइनको वध नहीं कहते; परन्त हिंसाकी व्याख्या दूसरोंको दुःख देना-पीड़ा पहुँचाना है। यदि बैलको वाणी होती तो वह जरूर कहता कि तुम मुझे रोज-रोज अङ्करा भोंककर पीड़ा देते हो; इससे तो अच्छा होता कि एक बार छूरी चलाकर मुझे कतल कर देते। इसलिये इस प्रकार बैलके ऊपर जुल्म करनेको मैं गायकी हिंसा समझता हूँ। एक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिले थे, वे मुझसे वहाँ हमेशा गायके ऊपर होनेवाली हिंसाकी बातें करते थे। एक बार उन्होंने मुझसे ग्वालेके मकानपर चलकर फूँका देकर द्ध निकालनेकी किया देखनेको कहा । यह खूनी दृश्य मैंने स्वयं देखा। यह आज भी चालू है, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा करनेवाळे हिंदू हैं। अपने यहाँ गाय-बैल जैसे बेहाल हैं, वैसे दुनियाके किसी भी स्थानमें नहीं हैं। हमारे बैठोंके ऊपर हाड़-चामके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। फिर भी हम उनके द्वारा बेहद बोझा उठवाते हैं। जबतक यह चल रहा है, तबतक गोवध बंद करनेकी माँग हम किसीसे कैसे कर सकते हैं ?

भागवतमें हम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश कैसेहुआ। उसमें अनेक कारणोंमें एक कारण यह भी बताया गया है कि हमने गोरक्षा छोड़ दी। गोरक्षा करनेकी असमर्थताका हिंदुस्थानकी गरीवीके साथ निकट सम्बन्ध है। हम-तुम जो शहरोंके रहनेवाले हैं, उनको गरीवोंकी स्थितिका ख्याल नहीं हो सकता। करोड़ोंको एक वक्त पूरा खाना नहीं मिलता। करोड़ों सड़े चावल, आटा, मिरचा और नमक खाकर गुजर करते हैं। ऐसे आदमी गायकी किस प्रकार रक्षा करें ? हिंदुस्थानमें अनेकों पिंजरापोल जैनोंके हाथमें हैं। इन पिंजरापोलोंमें बीमार जानवर रक्खे जाते हैं। वहाँकी व्यवस्था या सुविधा जैसी होनी चाहिये, वैसी नहीं होती। हमारे पास पिंजरापोल ही नहीं, पर सुन्दर डेरी होनी चाहिये। बड़े-बड़े शहरोंमें स्वच्छ दूध वालकोंके लिये भी नहीं मिल सकता। गरीव मजदूरोंकी स्त्रियाँ बालकोंके लिये दूधके बदले आटा और पानी पाती हैं। तेईस करोड़ हिंदुओंकी बस्तीवाले हिंदुस्थानमें स्वच्छ दूध न मिले, इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि हमने गोरक्षाका त्याग कर दिया है।

यदि गोरक्षाके विषयमें मुझसे पाठ छेना हो तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसल्मानों और ईसाइयोंको भूलं जाओ और अपना धर्म पाठन करो । भाई शौकतअलीसे मैं साफ कहता आया हूँ कि खिलाफतकी गाय में बचाऊँ, तभी मेरी गाय बचेगी । मैंने मुसल्मानोंके हाथमें अपनी गरदन क्यों दी है ? गायकी रक्षाके लिये । मुसल्मानोंसे गायको बचानेकी माँग करता हूँ, इसका अर्थ यह है कि मुसल्मानोंके हृदयपर असर करके मैं उनकी रक्षा करनेकी माँग करता हूँ । हिंदू भाइयोंके लिये उनहें गो-वध नहीं करना चाहिये—ऐसी समझ जबतक उनमें नहीं आती, तबतक मैं धैर्य रक्खूँगा । अपने कृत्यसे, अपनी गोरक्षासे और गो-भिक्तसे मैं उनके हृदयको बदल सकूँगा।

मेरे विचारसे गोवध और मनुष्यवध दोनों एक ही वस्तु हैं। इन दोनोंको रोकनेके लिये यही उपाय है कि हम अहिंसाकी शिक्षाका प्रचार करें, मारनेवालेको प्रेमसे अपना लें। प्रेमकी परीक्षा तपश्चर्यामें है। तपश्चर्या अर्थात् दुःख सहन करना । में मुसल्मानोंके लिये जितने अंश्रामें दुःख सहन करनेके लिये तैयार हो गया, इसका कारण स्वराज्यकी प्राप्ति—यह छोटी बात तो थी ही, परन्तु गायके बचानेकी बड़ी बात भी उसमें थी। मेरी समझके अनुसार कुरानशरीफमें यह लिखा है कि किसी भी प्राणीका नाहक प्राण लेना पाप है। मुसल्मानोंको यह समझानेकी शक्ति प्राप्त करनेकी मैं इच्छा

करता हूँ कि हिंदुस्थानमें हिंदुओं से साथ रहकर गोवध करना हिंदुओं का खून करने के बराबर है; क्यों कि कुरान कहता है कि खुदाने, निदींष पड़ोसीका खून करनेवाले के लिये जबत नहीं है—ऐसा निश्चय किया है। इसीलिये आज में मुसल्मानों का साथ देता हूँ, उनको दुःख न हो—ऐसा बर्ताव करता हूँ, उनकी खुशामद करता हूँ और यह इसलिये कि इस उपायसे उनकी धर्म बृत्ति जाग्रत हो।

आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसत्मानोंको मारकर या हटाकर गायको बचानेसे मुझे क्या सन्तोष होगा ? मुझे तो तभी सन्तोष हो, जब सारी दुनियामें सभी गायको बचानेवाले बन जायँ, और यह काम गुद्ध आहिंसाके पालनसे हो सकता है।

अव गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमें आया होगा। गो-रक्षाका स्थूल अर्थ अपनी स्थूल गायकी रक्षा करना है। स्क्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणिमात्रकी रक्षा की जाय।

भ्राषियोंने कहा है कि गो-रक्षा हिंदका परम कर्त्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि कैवल स्थल गायकी रक्षा करनेसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि मोक्ष पानेके लिये तो राग-द्रोष छोडना जरूरी है। इसलिये गोरक्षाका जो हम सामान्य अर्थ करते हैं, उससे विशाल अर्थ होना चाहिये। यदि गोरक्षासे मुक्ति मिलती हो तो गोरक्षा केवल गायकी ही रक्षा नहीं; बल्कि प्राणिमात्रकी रक्षा होनी चाहिये। मतलब यह कि चाहे जिसकी हिंसा-कद्भवाक्यसे स्त्री-भाई-बन्धुको मनमाना दुःख देनाः जिस किसी प्राणीको दुःख देना-यह गोरक्षा-धर्मका उल्लक्कन है। हिंदूधर्ममें गायकी रक्षाका उपदेश है, इसका अर्थ क्या यही है कि गायको न मारना और बकरीको मारना ? अथवा गायको बचानेमें मुसल्मानको मारना ? गायका संकुचित अर्थ करनेसे ऐसे बहुत-से अनर्थ सम्भव हैं। गोरक्षा करनेवाले बहुतेरे हिंदू दूसरे प्राणियोंका मांस खाते हैं। वे गोरक्षाका दावा नहीं कर सकते, यह बात मेरी अल्पमितमें आती है।

## किसका दोष ?

हिंदुस्थान-जैसे मुल्कमें जहाँ जीवदया-धर्मका पालन करनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हैं, जहाँ करोड़ों मनुष्य गायको माताके समान मानते हैं, वहाँ ही गायकी यह दुर्दशा ? वहाँ ही गायके दूधका अभाव ? वहाँ ही गायके दूधमें मिलावट ? वहाँ ही गरीबोंके लिये दूधका टोटा ? इसमें न तो मुसल्मानोंको दोष दिया जा सकता है और न अंग्रेजी सत्ताको ही। यदि किसीका दोष है तो वह हिंदुओंका है। वह दोष भी नीयतसे—जान-बूझकर नहीं हो रहा है, बल्कि अपने अज्ञानसे हो रहा है।

#### . अच्छी कसौटी

जिस वस्तुसे निरन्तर आर्थिक हानि ही हो उस वस्तुको, इस जगत्में कोई भी मनुष्य आजतक निभा नहीं सका । इसी कारण मैंने अनेकों बार बतलाया है कि जहाँ धर्म और अर्थ—ये दोनों साथ नहीं चल सकते, वहाँ या तो धर्ममें कमी है अथवा अर्थ केवल स्वार्थ है—सार्वजनिक नहीं । ग्रुद्ध धर्ममें ग्रुद्ध अर्थ हमेशा समाया रहता है । अपूर्ण मनुष्यके लिये धर्म-परीक्षाकी यह एक सुन्दर कसौटी है । गाय-मैंस बड़े शहरों में सार्वजनिक अर्थकी दृष्टिसे बोझरूप हो गयी हैं; इसीसे उनका वध बढ़ता जा रहा है । और यदि बड़े शहरों में गाय-भैंसोंका सदुपयोग करना हमें नहीं आया तो किसी भी उपायसे इनका बचाव नहीं हो सकता, इसमें किसीको शङ्का नहीं होनी चाहिये।

### गो-संस्थाएँ क्या करें ?

- १. ऐती हर-एक संस्था बस्तीसे खूब दूर खुली जगहमें होनी चाहिये, जहाँ घास हो और पशुओंके घूमने लायक हजारों एकड़ जमीन हो । यदि सभी गोशालाएँ मेरे हाथमें हों तो गायोंके आयातके कामके लिये जितनी उपयोगी हों, उनको छोड़कर बाकी सभी गोशालाओंको मैं अच्छी कीमतमें बेच डालूँ और पड़ोसमें ऊपर लिखे अनुसार खुली जमीन मोल ले लूँ ।
- २. प्रत्येक गोशालाको आदर्श दुग्धालय और आदर्श चर्मालय बना डालना चाहिये। एक-एक मरे पशुको फेंकना नहीं, बल्कि रखना चाहिये, और उसके ऊपर सारी शास्त्रीय क्रिया करके उसके चमद्दे, हिंदुयाँ, अँतिड़ियाँ इत्यादि सभी वस्तुओंको अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिये। मैं तो वध किये हुए पशुके चमद्देकी बनी हुई वस्तुओंके मुकाबलेमें मरे पशुके चमझको पवित्र और उम्दा बनाकर उपयोग करने लायक समझता हूँ। वध किये हुए पशुओंके हाद्वन्चामसे बनी वस्तुओंको तो मनुष्यको, छोटे-से-छोटे हिंदूको भी 'अग्राह्म' ही समझना चाहिये।
- ३. अनेकों गोशालाओंमें गोबर और गोमूत्र फेंक दिये जाते हैं। इस दुरुपयोगको मैं बड़ा भारी गुनाह समझता हूँ।

- ४. प्रत्येक गोशालाकी व्यवस्था इस विषयके शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले मनुष्योंकी देख-रेखमें तथा सलाइसे चलानी चाहिये।
- ५. प्रत्येक गोशाला स्वावलम्बी होनी चाहिये; और अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसा हो ही सकता है। दानके पैसोंका उपयोग गोशालाओंके विकासमें करना चाहिये। इन संस्थाओंको कमाई करनेका विभाग कभी नहीं बनने देना चाहिये। बल्कि जो कुछ कमाई हो, वह सब लूळे-लॅगड़े, अङ्ग्रहीन, बूढ़े इत्यादि पशुओंको खरीदनेमें और कसाईखाने जानेवाले अधिकांश पशुओंको खुले बाजारमें खरीदनेमें खर्च करना चाहिये। यह कल्पना गोरक्षाकी योजनाके मूलमें निहित है।
- ६. अब जो हमारी गोशालाएँ मैंस, बकरे आदिको पालने लगें तो उपर्युक्त उद्देश्योंका पूरा होना कठिन हो जायगा।

### गो-उद्धार कैसे ?

- शायके दूधके उपयोगपर जोर देना और दूसरे प्रकारका दूध बंद करना ।
- २. गायके मृत शरीरके सभी भाग उपयोगमें आर्थे, वे बेकार न जायँ—ऐसा प्रयत्न करना तथा इसका प्रचार करना।
  - ३. गायकी औलाद सुधारनेका प्रयत्न करना।
  - ४. गायको अधिक दुधारू बनाना इत्यादि ।

### गो-सेवक क्या करें ?

- जब-जब दूघ और दूघसे बने हुए पदार्थोंके उपयोग करनेका अवसर हो, तब-तब जहाँतक हो सके गायके दूधका ही उपयोग करें।
- २. जहाँ-जहाँ अपने शरीरके लिये चमड़ेकी वस्तुओंका उपयोग करना पड़े, वहाँ-वहाँ स्वाभाविक रीतिसे मरे हुए पशुके चमड़ेका ही उपयोग करें, वध किये गये गाय-बैलके चमड़ेंका उपयोग कभी न करें। दूसरे चमड़ेकी चीजोंमें भी, मरे हुए पशुके ही चमड़ेका उपयोग करें।
- ३. गो-सेवक दूधके लिये पशु पाले तो गायको ही पाले, भैंस कदापि न रक्खे । जहाँ कहीं दूधके लिये भैंस रक्खी जाती हो, वहाँ गाय पालनेकी सिफारिश करे और इसके महत्त्वको समझाये ।

४. जहाँ कहीं पिंजरापोल अथवा गोशाला या इसी उद्देश्यसे कोई दूसरी संस्था चलती हो, वहाँ गो-सेवाके सिद्धान्तको समझार्थे।

५. जो गो-सेवक दुग्धालय चलाकर नका करता हो, उसे चाहिये कि जबतक हिंदुस्थानमें सन्तोषप्रद गोपालन न हो जाय, तबतक अपनी आजीविकाके उपरान्त बचे हुए नफेको गोरक्षामें ही लगानेका निश्चय करें।

६. जो लोग साधनसम्पन्न हैं, उनको दया-धर्मके निमित्त दुग्धालय और चर्मालयके धंधेको अपनानेकी बात समझाये।

७. चर्मालय और दुग्धालयके उद्योग-धंधेके लिये पूरा ज्ञान मिल सके—इसके लिये प्रयत्न करे, और इस धंधेसे आजीविका चल जाय तो इसके द्वारा गो-सेवाके लिये जीवन अर्पण कर सके तो करे।

## गो-रक्षा कैसे हो ?

गाय बारहमासी फूलके समान सदा दूध नहीं दे सकती। वह बिसुक जाती है और कुछ निश्चित आयुमें ही बेकाम हो जाती है। पीछे वह न तो बछड़े दे सकती है और न दध दे सकती है। ऐसी स्थितिमें गायकी रक्षा करना मनुष्यका धर्म है। यह रक्षा कम-से-कम खर्चमें और अत्यन्त स्वाभाविक रीतिसे कैसे की जाय ? यह मनुष्यकी जानकारीका प्रश्न है। इसके पीछे उसे अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति और योजना-शक्ति लगानी चाहिये। गायकी सन्तति पुष्ट हो। उसका द्ध बढे और वह कसदार हो। उसके बाखड़ी होनेपर कम-से-कम खर्चमें उसका निर्वाह हो। और उसके वेकाम होनेके बाद स्वाभाविक रीतिसे अपनी मौत मरनेके समयतकके बुढ़ापेके कालमें भी गायको किसी धंधेमें लगा रखना चाहिये । गाय जबतक जीये, तबतक इसके मल-मूत्रका भी अधिक-से-अधिक पूरा-पूरा उपयोग किया जाय। यह स्वाभाविक मौतसे मर जाय तब इसके चमड़े, हड्डियाँ, अँतिडियाँ आदिके द्वारा अधिक-से-अधिक उपज की जाय। और इतना करनेके पश्चात जिस अंशतक गाय परावलम्बी रहे, उतने अंशतक उसके जिलानेका भार दूसरे दूधके धंधेपर ही पड़े; ऐसी व्यवस्था की जाय तभी गोरक्षा हो सकती है। जों गाय अपना जीवन घारण करती हुई अपने मालिकको भी जिलाती है और पैसेवाला बनाती है, वही गाय अपनी जातिके असहाय, अपंग, बूढ़े प्राणियोंको भी सहज ही जिला

सकती है। केवल मनुष्यको अपना लोभ उस दर्जेतक सीमित करना पडेगा।

गोरक्षा मुझे अति प्रिय है। यदि कोई मुझसे पूछे कि हिंदू-धर्मका बड़े-से-बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है तो मैं भोरक्षा' को बतलाऊँ। इस धर्मको हमलोग भूल गये हैं, यह बात वर्षों पहले मेरी दृष्टिमें आयी थी। दुनियाँमें ऐसा देश मैंने नहीं देखा, जहाँ गो-बंश हिंदुस्थानके समान लागर हो। प्रमाणमें, हम हिंदुस्थानमें पशुओंकी हड्डी-पसली जितनी निकली देखते हैं उतनी दूसरी किसी जगह देखनेमें नहीं आती। अंग्रेज लोग गो-मांस खाते हैं फिर भी इंग्लैंडमें लागर पशु मैंने नहीं देखे।

जैसे हमारे पशु दुबले हैं, वैसे ही हम हैं । जहाँ पशु भूखों मरते हैं; वहाँ तीन करोड़ मनुष्य भूखों मरें—इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं ।

अपने पिंजरापोलोंकी दशा देखो। व्यवस्थापकोंकी उदारताके लिये मेरे हृदयमें आदर है, परन्तु उनकी व्यवस्थाके लिये बहुत ही कम आदर है। पिंजरापोल गाय और उसके वंशकी रक्षा करते हैं, यह मैं नहीं मानता। पिंजरापोल कुछ लागर पशुओंके रखने और उनको सुख-पूर्वक मरने देनेका स्थान नहीं होना चाहिये। पिंजरापोलमें में आदर्श गाय-बैलोंको देखनेकी आशा करता हूँ। पिंजरापोल शहरोंके मध्यमें न होकर बड़े-बड़े खेतोंके बीच होने चाहिये; और उनमें बेशुमार पैसा खर्च करनेके बदले बेशुमार पैसा पैदा होना चाहिये।

हिंदुस्थानके पशुओंको हिंदू किस तरह रखते हैं ? उनके बदनमें तीखी बरछी कौन चुभाता है ? उनके ऊपर असह्य भार कौन लादता है ? उनको कम खूराक कौन देता है ? उनके द्वारा जरूरतसे ज्यादे काम कौन लेता है ?

मेरी यह दृद् मान्यता है कि हिंदूका पहला काम अपने ही घरको साफ करना है। मुझे शक्ति हो और समय मिळे तो मैं पिजरापोलोंके सुधारनेमें, पशुआंकी देख-रेखका शास्त्रीय ज्ञान प्रजाको प्रदान करनेमें, निर्दय हिंदुओंको अपने पशुआंके ऊपर दया करना सिखानेमें, तथा खच्छ दूध गरीब-से-गरीब बालकको और रोगीको पहुँचानेमें गोरश्चा-मण्डलियोंको लगाऊँ। इन मण्डलियोंकी व्यवस्थाका सबसे बड़ा काम मैं प्रथम हिंदुओंके द्वारा ही लूँ। पीछे अंग्रेजोंसे गोमांसका त्याग करनेकी प्रार्थना करूँ। हमारे हिंदू राजालोग अंग्रेज अतिथियोंकी आवभगत करते समय अपने खास धर्मको भूल जाते हैं और गोमांस देनेसे भी नहीं हिचकिचाते। उनको इस अधर्माचरणसे मुक्त होनेकी प्रार्थना करूँ और शरमार्के।

इतना करनेपर ही मुझे अपने मुसल्मान भाइयोंसे गो-वध बंद करनेके लिये कहनेका हक प्राप्त होता है। ऐसा अपना धर्म स्पष्ट दीख पड़ता है। तथापि हम अन्तमें करने योग्य कामको पहले ही करने चले हैं। मुसल्मानकै हाथसे भलाईसे या बलात्कारसे ही गायको छुड़वानेमें हमारे मन गोरक्षाकी समाप्ति हो जाती है। परिणाम यह हो रहा है कि हिंदू-मुसल्मानके बीच वैर-भाव बढ गया, झगडेका कारण खडा हो गया और इस प्रवृत्तिके फल-स्वरूप बहत-से पद्मओंका वध हुआ, क्योंकि मुसल्मान भाई जिह चढ गये। गायके बचानेमें स्वयं मरना ही परम धर्म है । मेरे अभिप्रायके अनुसार गोरक्षाके प्रश्नका अर्थशास्त्र ठीक-ठीक समझा जाय और पाला जाय तो उसमेंसे धर्मके नाजुक प्रश्नका अपने-आप हल हो जायगा । गोवध आर्थिक रीतिसे अशस्य होना चाहिये, और वह अशस्य बनाया जा सकता है। दुर्भाग्यसे संसारमें हिंदुस्थान ही ऐसा देश है, जहाँ हिंदुओं के पवित्र माने हुए पशुका भी वध सस्ते-से-सस्ता हो गया है; इसिछिये मैं नीचे छिखे उपायोंको बतलाता हँ-

#### ू राज्यका कर्तव्य

- १. राज्य बाजारमें बिकने आनेवाली तमाम गायोंको अधिक-से-अधिक कीमत देकर खरीद छे।
- २. राज्य अपने सभी मुख्य शहरोंमें दुग्धालय चलाकर सस्ता दूध बेचे।
- ३. राज्य चर्मालयकी स्थापना करे, और वहाँ अपनी मिल्कियतके तमाम पशुओंकी हड्डी और चमड़ेका उपयोग करे, और प्रजाकी मिल्कियतके पशुओंमेंसे भी मरे हुए तमाम पशुओंको खरीद ले।
- ४. राज्य आदर्श पशुशालाएँ रक्खे तथा पशुओंको पाले, और उनके पालन-पोषणकी कलाका ज्ञान लोगोंको प्रदान करे।
  - ५. सरकार विस्तृत गोचरभूमिकी व्यवस्था करे तथा

गोरक्षाका शास्त्र लोगोंको समझानेके लिये श्रेष्ठ विशेषज्ञोंकी सेवा प्राप्त करे।

६. इसके लिये एक खास विभाग खोले, और उसमें नफा करनेका बिल्कुल ही विचार न रखकर यह उद्देश्य रक्खे कि पशुओंकी विभिन्न नस्लोंमें और उनकी रक्षा आदिके हर-एक विषयमें समय-समयपर जो सुधार हों, उनसे लोग पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

इस योजनामें यह बात तो आ ही जाती है कि तमाम बूढ़े, खूळे-लॅगड़े और रोगी पशुओंकी रक्षा राज्यको ही करनी चाहिये । निश्चय ही इसमें भारी बोझ है; परन्तु यह बोझ ऐसा है कि इसे हर एक राज्यको और खासकर हर-एक हिंदू-राज्यको उठाना ही चाहिये । इस प्रश्नके ऊपर विचार करनेपर मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि शास्त्रीय रीतिसे दुग्धालय और चर्मालय चलाये जायँ तो राज्य उनसे खादकी प्राप्तिके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टिसे जोयशु निकम्मे हो गये हैं उनका निर्वाह भी कर सकता है; यही नहीं बिल्क बाजारभावसे चमड़ा, चमड़ेका सामान, दूध और धी-मक्खन इत्यादि तथा मेरे हुए पशुओंसे उत्यन्न होनेवाली खादको भी बेच सकता है । शास्त्रीय ज्ञानके अभाव और झूठी भावनाके कारण ये सभी वस्तुएँ प्रायः व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं और इनसे अधिक-से-अधिक लाभ नहीं उठाया जाता ।

यह ऐसी हानि है कि इसको कोई व्यक्ति या संस्था नहीं रोक सकती। यह बात मुख्यतः सरकारके ही हाथकी है। इसमें लोगोंको पशु पालना, दुग्धालय चलाना और साँड़ चुननेकी शिक्षा देना जरूरी है। मेरे नम्र विचारके अनुसार सारी प्रजाके साथ दृद्वासे और ज्ञानपूर्वक काम करते हुए गोधनकी रक्षा करना राज्यका कर्तव्य है। राज्यके बालकों और लोगोंको नीरोग और सस्ता दूध मिल सके—ऐसी व्यवस्था करना राज्यके प्रथम कर्तव्योमेंसे एक कर्तव्य है, ऐसा में मानता हूँ। ब्लेचफर्डका कहना है कि 'जिस प्रकार पोस्टेजके टिकटोंकी कीमत सर्वत्र एक-सी होती है, उसी प्रकार दूधकी कीमत और जातिका प्रमाण सर्वत्र एक-सा चाल्य करना चाहिये।' इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है।

# गौ-निष्काम सेवाका प्रतीक

( लेखक — प्रो० श्री**व**क्षयकुमार वन्चो**गा**ध्याय एम्० ए० )

आत्मज्ञान, आत्मोत्सर्ग तथा निष्काम सेवाद्वारा प्राप्त आस्मानभति ही भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताका आधार है। सबसे पहले भारतीय ऋषियोंने जीवात्मा तथा परमात्मा-की अभिन्नता, विश्वके समस्त जीवोंकी आध्यात्मिक एकता तथा सृष्टिके परम कारण ब्रह्मके पूर्ण, सत्य, शिव और सौन्दर्यमय स्वरूपका पता लगाया । उन्होंने मानव-जातिको संसारके प्रत्येक प्राणी तथा व्यापारको आध्यात्मिक दृष्टिसे देखना सिखाया । ज्ञान तथा इच्छाशक्तिसे युक्त होनेके कारण मनुष्य सृष्टिका मुकट तथा उसकी शोभा है। क्योंकि उसे ऐसे करण प्राप्त हैं, जिनके द्वारा वह आत्माके चिन्मय तथा विश्वव्यापी स्वरूप और समस्त भेदोंके तात्त्विक अभेदकी अपरोक्ष अनुभति कर सकता है। उसे वह शक्ति प्राप्त है। जिससे वह सारे जगतुमें अपनेको तथा अपने भीतर सारे जगतको देख सकता है तथा अपने भीतर सृष्टिके 'सत्यं शिवं सन्दरम' रूप और भीतरी सामञ्जस्यका आनन्द प्राप्त कर सकता है। मनुष्यके ज्ञानकी पूर्णता इसी सर्वोच आध्यात्मिक अनुभृतिको प्राप्त करनेमें है और उसके विचारगत, इच्छागत एवं क्रियागत स्वातन्त्र्यकी सिद्धि शारीरिक अवयवों तथा मानसिक शक्तियोंको समानरूपसे विकसित एवं पृष्ट करनेमें है, जिससे वे उस अनुभवको प्राप्त करनेके योग्य साधन हो सकें, तथा उन प्राकृतिक शक्तियों-पर विजय पानेमें है, जो उस अनुभवकी प्राप्तिमें बाधक हैं। शरीरको स्वस्थ एवं बलवान बनाना होगा; इन्द्रियोंको उचित रूपसे सधाना होगाः विचार, इच्छा तथा भावनाओं में परस्पर सामञ्जस्य रखते हुए उन्हें नियमित रखना एवं उदात्त बनाना होगाः बुद्धिको क्रमशः विश्वद्धतम करना होगाः क्रिया-शक्तिका अत्यधिक विकास करना होगा तथा इन समस्त करणोंका घनीभूत प्रयोग सृष्टिके सम्पूर्ण भेदोंकी अभिन्नता तथा जीवात्माओंकी आध्यात्मिक एकताका अनुभव करनेमें ही होना चाहिये।

आत्माके इस यथार्थ व्यापक स्वरूपका इस प्रकार अनुभव करनेके लिये जीवात्माके आपाततः संकीर्ण स्वरूपका— मानव-प्रकृतिके उन अङ्गोंका जो जीवात्माका दूसरोंके साथ निरन्तर विरोध दिखलाते हैं—त्याग आवश्यक हो जाता है। जिसे आत्मोत्सर्गके नामसे पुकारा जाता है; उसका अर्थ वास्तविक आत्माका बिल्दान नहीं, अपितु वास्तविक आत्माके ज्ञानके लिये प्रातीतिक आत्माका बिल्दान, आत्माकी नैसर्गिक समृद्धि, निर्मलता, दिव्यता तथा सर्वव्यापकताके सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उसकी प्रातीतिक दिरद्रतामिलनता, क्षुद्रता तथा अल्पताकी मिथ्यानुभूतिका, आत्माकी परमात्माके साथ अभिन्नताके बोधके लिये उसके शरीर तथा शरीरगत सम्बन्धोंसे तादात्म्यका त्याग है।

आत्मोत्सर्गके दो पक्ष हैं— 'निवृत्ति' और 'प्रवृत्ति'। निवृत्ति-पक्षमें उसका अर्थ है 'त्याग', तथा प्रवृत्ति-पक्षमें 'सेवा'। शरीर में प्रति उदासीनता, शरीर या रक्तकी दृष्टिसे जो हमारे निकटवर्ती एवं प्रियजन हैं, उनके प्रति आसक्तिका त्याग, धन-मान-ऐश्वर्य तथा इन्द्रिय-सुस्कि त्यार्थमयी कामनासे छुटकारा पाना, हम परिवारविशेष एवं जाति-विशेषके हैं—इस संकीर्ण भावनाको मनसे निकाल देना, सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहारोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखते हुए तथा उनसे बहुत दूर रहकर विशुद्ध चिन्तन तथा ध्यानमय जीवन विताना—ये सव आत्मोत्सर्गके निवृत्ति-पक्षके अङ्ग हैं। आत्मज्ञान, आत्मोद्धार तथा आत्माके आनन्द-मय व्यापक स्वरूपके वोधके लिये की जानेवाली आध्यात्मिक साधनामें ये निःसन्देह बड़े सहायक हैं।

परन्तु आत्मोत्सर्गकै निवृत्ति-पक्षपर आवश्यकतासे अधिक जोर देनेसे इस संसारमें जीवन-यात्रा उदास, एकाङ्की तथा निरर्थक हो जाती है। आत्मोत्सर्गका प्रवृत्ति-पक्ष ही मानव-जीवनको जगत्में सार्थक, दिव्य तथा पूर्ण बनाता है और साथ-ही-साथ मनुष्यको सारे बन्धन, सीमा और दुःखोंसे मुक्त करके विश्वात्माके विद्युद्ध एवं 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' रूपको अपने भीतर अनुभव करनेमें समर्थ बनाता है। जन्मसिद्ध एवं प्रयत्नसिद्ध सारी शारीरिक एवं मानसिक शिक्तयाँ, समस्त बौद्धिक सिद्धियाँ एवं भौतिक साधन, सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरणोंसे प्राप्त सम्पूर्ण सुविधाएँ—इन सबका, जिन्हें जीव आत्मज्ञानकी ओर अग्रसर होती हुई अपनी संसार-यात्रामें अपनी सम्पत्ति समझता है, विश्वात्माके साकार स्वरूप—समाजकी सेवा तथा पूजामें विनियोग करना चाहिये।

परिवार, जाति, राष्ट्र, मानव-जाति, प्राणि-जगत् तथा

अखिल सृष्टिको क्रमशः विश्वात्माका अधिकाधिक पूर्ण तथा महत्त्वशाली स्वरूप समझना चाहिये तथा व्यक्तिको अपने सच्चे-से-सच्चे आत्मजानके लिये इसी रूपमें इनका आदर करना चाहिये, इनसे प्रेम करना चाहिये और इनकी पूजा करनी चाहिये। आत्माका पूर्ण ज्ञान तभी होता है, जब मनुष्य भीतरसे तो अपनेको सम्पूर्ण विश्वकै साथ अभिन्न समझे तथा बाहरसे अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिको विश्वकी सेवामें लगा दे । वास्तवमें मनुष्यमें मनुष्यकी श्रद्धायक्त सेवाका मुख्य क्षेत्र समाज ही होना चाहिये। परन्त पूर्ण आत्मज्ञानकै लिये सहात्रभूति तथा एकताकै भावको सम्पूर्ण जगत्में फैलाना होगा । इस प्रकार समाजकी निःस्वार्थ सेवा आत्माके व्यापक चिन्मय स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर नेके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधना है। सेवाका आरम्भ परिवारकी सेवासे होना चाहिये। फिर क्रमशः इसका क्षेत्र बढाना चाहिये। धीरे-धीरे इसका क्षेत्र-विस्तार मानवमात्र और अन्तमें प्राणीमात्र तक हो जाना चाहिये। किन्त चाहे किसी भी क्षेत्रमें किसी भी सामदायिक रूपकी सेवा की जाय, वह इसी भावनासे होनी चाहिये कि हम उस अपरिच्छिन्न नित्य-निर्विशेष आत्माकी, जो व्यष्टि तथा समष्टिके रूपमें व्यक्त है, पूजा कर रहे हैं।

प्रत्येक व्यक्ति तथा समाजकै प्रत्येक वर्गको चाहिये कि वह सम्पूर्ण समाजरूपी शरीरको आत्मा अथवा परमात्माका उच्चतर एवं अधिक व्यापक साकार रूप मानकर उसकी श्रद्धायुक्त सेवा करे-इसी सिद्धान्तपर हिंदुओंकी सामाजिक व्यवस्थाका निर्माण हुआ है । हिंदु-समाजमें व्यक्तिवाद तथा समाजवादका सामञ्जस्य हो गया है, जब कि वर्तमान अर्थेयुगमें दोनोंमें तीव विरोध है। मनुष्य वस्तुतः एक आध्यात्मिक प्राणी है-इस सिद्धान्तसे ही व्यक्ति तथा समाजके हितोंमें और जातियों एवं राष्ट्रोंके हितोंमें-जो देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते हैं—सञ्चा और प्रबल सामञ्जस्य हो सकता है । मनुष्यका सच्चा हित इस बातका अनुभव करनेमें है कि उसका आत्मा और विश्वात्मा एक हैं और यह अनुभव तभी प्राप्त हो सकता है जब वह मानव-समाजकी प्रेमपूर्ण सेवामें अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिका स्वेच्छापूर्वक त्याग कर दे । प्रत्येक ब्यक्ति, जो इस प्रकारकी भावनाका अभ्यासी हो गया है, यह अनुभव करता है कि सेवामें जितना वह त्याग करता है उससे कहीं अधिक प्राप्त करता है। वह त्याम करता है, कैवल अनित्य एवं अन्तवाले पदार्थोंका,

जो उसकी आत्माके लिये वन्धनरूप हैं और बदलेमें पाता है नित्य एवं असीम आनन्द, जो उसकी आत्माका वास्तविक स्वरूप है। यही शिक्षा भारतीय शास्त्र एवं आचार्य इजारों वर्षोंसे सम्पूर्ण मानव-जातिको देते आये हैं। त्याग और सेवाद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करनेका यह सिद्धान्त ही श्रुतियों तथा स्मृतियोंमें विहित सब प्रकारके यज्ञों, तन्त्रों तथा पुराणोंमें बतलायी हुई सब प्रकारकी पूजा-अर्चा तथा स्माजमें पवित्र समझे जानेवाले सभी धार्मिक कृत्यों एवं त्यौहारोंका आधार है।

हिंद-समाजमें गौ निष्काम सेवा-भावका सजीव प्रतीक समझी जाती है तथा उसी रूपमें उसका आदर है। इतिहासकी दृष्टिसे यह निश्चय करना कठिन होगा कि किस प्राचीन युगसे इस श्रेष्ठ पद्मको इतना अधिक पवित्र समझा जाने लगा । आर्यजातिका प्राचीनतम साहित्य भी इस बातका साक्षी है कि सदासे गाय आर्यपरिवारका एक प्रधान और आवश्यक अङ्ग रही है। पति, पत्नी और शिश्च---कैवल तीन प्राणियोंके छोटे-से-छोटे परिवारमें भी गायको परिवारका चौथा प्राणी मानते थे और उसी रूपमें उसकी सेवा भी होती थी। साथ ही वह सुख-समृद्धिका कारण भी मानी जाती थी । बिना गायकै परिवार अधूरा समझा जाता था। परिवारकी विशालता एवं समृद्धिशालिता गौओंकी संख्यासे आँकी जाती थी। राजभवन तथा एकान्तवासी मुनिकी कुटिया दोनों स्थानोंपर गायका आदरणीय स्थान था । सभी उम्रके तथा समाजकी सभी श्रेणियोंके मनुष्योंकी बहुमूल्य सेवा करनेके कारण हिंदुओंने गायको एक आदर्शकी प्रतिमृतिं तथा सेवाका सजीव रूप समझा ।

सेवाका अर्थ है—अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये कम-से-कम लेना, तथा दूसरोंके हितके लिये अधिक-से-अधिक देना, अत्यधिक सादा जीवन विताना और उसे अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाना, अपनी व्यक्तिगत उन्नतिके लिये कम-से-कम परिश्रम करना और सारी शक्ति दूसरे जीवोंकी आवश्यकताओं तथा त्रुटियोंको पूरा करनेमें लगा देना। सेवाके साथ नम्रता, मृदुता, सिह्ण्णुता, धैर्य, प्रेम तथा सहानुभूति आदि गुणोंका भी सम्बन्ध है। हिंदुओंने इन सब गुणोंका सुन्दर एवं समुख्यल समावेश गायके जीवनमें पाया। यह अत्यन्त सादे भोजनसे निर्वाह करती हैं। खुले मैदानोंमें स्वयं उत्पन्न होनेवाली घास इसके लिये पर्याप्त है। यह अपने जीवन-निर्वाहके लिये मनुष्य

अथवा किन्हीं दूसरे जीवोंको कष्ट देना या उनके साथ क्षुद्र प्रतियोगितामें खड़ा होना नहीं चाहती। गाय अपने लिये संसारसे कम-से-कम प्रहण करती है; किन्तु इतना थोड़ा लेकर भी उसके बदलेमें वह कितनी-कितनी आश्चर्यजनक वस्तु देती है। जंगली घासको, जो देखनेमें अति तुच्छ प्रतीत होती है, वह अपने रक्त, मांस और जीवनी-राक्तिमें ही नहीं, अपितु जगन्माताके मानव-शिशुओं के लिये अत्यन्त मधुर, पवित्र, अत्यन्त पौष्टिक, आनन्ददायक तथा जीवन-वर्द्धक भोजन (दूध) के रूपमें बदल देती है। मनुष्य-शरीरको पुष्ट करनेवाले अन्य किसी भी खाद्य पदार्यकी तुलना दूधसे नहीं की जा सकती।

ज्यों-ज्यों मनुष्योंको गो-दुग्धकै विविध गुणोंका पता लगता गया, त्यों-त्यों वे उसपर अधिक श्रद्धा करने लगे। उन्होंने सजीव पद्मके रूपमें गायकै भीतर ईश्वरीय दया और प्रेमके दर्शन किये। प्राण-पोषक शक्ति तथा मानसिक शान्ति देनेवालीके रूपमें गायको समझा तथा अपनी सजीव निधिके रूपमें गायको देखा । जब लोग दूधसे मक्खन तथा धी तैयार करनेकी कला जान गये तब तो गायके प्रति उनकी श्रद्धा हजारगुनी बढ गयी । उन्होंने दधके परिवर्तित रूप घी-खोआ आदिसे कई प्रकारके प्रयोग किये और वे प्रसन्नतासे फूले न समाये । कितने आदरपूर्ण शब्दोंमें उन्होंने घी तथा गो-दुग्धके अन्य रूपोंके महान गुणोंका वर्णन किया है। घी देवताओं के लिये अत्यन्त उपयुक्त और आनन्ददायक भोजन समझा गया तथा सम्प्रर्ण धार्मिक कत्योंमें देवताओंको प्रधान इविकै रूपमें अर्पित किया जाने लगा। मन और हृदयके भक्तिपूर्ण भावसे तथा धार्मिक भावनासे अग्निमें छोड़ी हुई धीकी आहुति समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वातावरणको विद्युद्ध एवं श्रेष्ठ बनानेवाली समझी जाने लगी । जब लोगोंने दूधका दही, पनीर, छेना आदि अनेक परिवर्तित रूपोंमें तथा अन्य कई पदार्थींके साथ मिलाकर अथवा संयुक्त करके परीक्षा की, तब द्धके तत्त्वोंकी पौष्टिकताका अधिकाधिक पता चला । लोगोंको यह निश्चय हो गया कि गायका दूध केवल शारीरिक गठनको स्थिर रखनेमें ही समर्थ नहीं है वरं शरीरके भीतर एक स्वस्थ, सबल, उदात्त एवं शान्त मनके विकासके लिये भी सभी आवश्यक साधन जुटा देता है।

यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि गाय जगजननीका अवतार समझी जाने लगी और उसी रूपमें पूजी जाने

लगी । किसी समय लोगोंकी ऐसी भावना थी कि समस्त देवी-देवता गायकी देहमें निवास करते हैं और उसीके द्वारा मानव-शिश्रओंपर कल्याणकी वर्षा करते हैं। शास्त्रोंमें गायको धरती माताकी उपमा दी गयी है और जिस धरती मातासे हम सबने जीवन प्राप्त किया है तथा जिसके वक्षःस्यलसे हम अपने सखमय एवं निरन्तर विकासोनमख जीवनके लिये सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री प्राप्त करते रहे हैं, उसी धरती माताका उसे साकाररूप माना गया है। हिंदु-ऋषियों तथा आचार्योंने नीच-ऊँच सब प्रकारके मनुष्योंको यह शिक्षा दी कि वे जगजननी धरती माता तथा प्रकृतिकै भिन्न-भिन्न विभागोंकी अधिष्ठात्री देवी-देवताकै प्रति कतज्ञता एवं आदरका भाव रक्खें और उसे गायकी श्रद्धापूर्ण सेवाके द्वारा व्यक्त करें । वस्तुतः गायके रूपमें, जिस गायसे आत्मज्ञानके इच्छक पुरुष सेवापरायणताकी प्रेरणा खोजते हैं, हम विश्व-सेवाकी भावनाको ही पूजते हैं।

गाय कैवल दुध और उसके रूपान्तरोंसे ही मानव-जातिकी सेवा नहीं करती वर उसका सब कुछ सेवा-कार्यमें विनियुक्त रहता है। गायकी कोई भी वस्त निरर्थक नहीं प्रतीत होती । उसके गोबर और मुत्रसे भी हमारा बहुत बड़ा काम निकलता है। उसकी मृत्युके पश्चात् भी उसकी सेवाका अन्त नहीं होता । वह अपने चमडे और खरोंसे, अपनी हड्डियों तथा सींगोंसे, अपने मांस तथा रगोंसे अपना सेवा-कार्य चाल रखती है। उसके भौतिक शरीरका कोई अंश ऐसा नहीं है जिसे ईश्वरीय सुष्टिके जीवोंकी सेवा करनेका गौरव न प्राप्त हो । कैसी दिव्य प्रेरणा उत्पन्न करनेवाला गायका जीवन है! साथ ही वह सिधाई और नम्रता, प्रेम और स्नेह, धैर्य और सहिष्णुता, गम्भीरता और सादगीका अवतार ही है। क्या एक अध्यात्म-भावना-भावित राष्ट्रके लिये ऐसे श्रेष्ठ जीवको, जो कैवल मानव-समाजकी बहुमूल्य सेवा ही नहीं करता वरं जो स्वभावसे ही मनुष्योंकी नैतिक बुद्धिके सम्मुख निःस्वार्थ सेवाका उच्चतम आदर्श उपिथत करता है, देवरूपसे पूजना अस्वाभाविक है ?

यह ध्यान देनेकी बात है कि इस छेखमें एक विशिष्ट दृष्टिकोणसे गायके महत्त्वका वर्णन किया गया है और विशेष-कर दूध देनेवाली गायकी ही ओर संकेत किया गया है, किन्तु यह सबको विदित है कि गो-जातिके सभी प्राणी चाहे नर हों या मादा—मनुष्य-जातिकी सेवामें लगे हुए हैं तथा आर्थिक दृष्टिसे मानव-समाजके लिये अत्यधिक उपयोगी हैं। मारत-जैसे कृषि-प्रधान देशमें बैलों और साँडोंकी सेवाका मूल्य ठीक तरहसे आँका नहीं जा सकता। अतः हिंदुओंने इस जातिके जीवोंको जो पवित्र माना है तथा अत्यन्त प्राचीन कालसे इस जातिके किसी भी प्राणीके जीवन एवं सुख-सुविधाके प्रति की गयी अवहेलनाको घोर अनैतिकता और अधर्म बतलाया है सो ठीक ही है। गौओं तथा

बैळोंके प्रति अत्यिधिक आदर दिखलाना और उनकी सुख-सुविधाओंका ध्यान रखना हिंदूमात्रके लिये धर्मका एक अङ्ग है। प्राचीन कालमें हिंदुओंने गायोंकी नस्ल-वृद्धि और सेवा एवं चिकित्साके ज्ञानमें बहुत उन्नति की थी तथा उनके सुव्यवस्थित प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप भारतमें गौओंकी नस्लमें खासी उन्नति हुई थी। आधुनिक युगके ये अच्छे लक्षण हैं जो फिर गायोंकी ओर लोगोंका विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है।

## गौ माता क्यों कहलाती है ?

( लेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चटर्जी, एम्० ए० )

यह हिंदुओं की एक मुख्य विशेषता है कि जब कि सारे संसारके दूसरे लोगोंने गो-मांसको एक खाद्य पदार्थ माना है, इन्होंने गौके शरीरको पवित्र घोषित किया है तथा गोवधको घोर पाप समझकर उसकी निन्दा की है। दूसरे लोगोंने गो-मांसको एक उपयक्त खाद्य पदार्थ क्यों माना, इसके कई कारण हैं। गौको सहज ही वशमें कर लिया जाता है। इसका आहार सर्वथा निरामिष होता है। इसका मांस स्वादिष्ट और अत्यन्त पौष्टिक होता है। किन्तु हिंदुओंने अधिक गहराईसे विचार किया है। उनकी दृष्टि इस प्रश्नके आध्यात्मिक पहलू-की ओर गयी है। यदि ईश्वरकी यह इच्छा होती कि गाय भोजनका अङ्ग बने तो वह गायकै दूधको इतना अमूल्य भोजन-विशेषकर बच्चों, बढ़ों तथा अशक्तोंके लिये क्यों बनाता । हमारे ऋषियोंने बहुत गम्भीर और लंबे विचारके बाद यह पता लगाया कि ईश्वरकी जो शक्ति माके रूपमें प्रकट होती है, वही गायके रूपमें भी अभिन्यक्त हुई है। माका एकमात्र उद्देश्य बच्चेका हित करना है। वह अपने जीवनके प्रत्येक क्षणमें यही सोचती रहती है-किस प्रकारसे बच्चा स्वस्थ, सुखी और भला बने। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्व ही इसी कार्यके लिये है। इसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि गायका अस्तित्व भी मानव-जातिकै हितके लिये ही है। द्ध तथा उसके बने हुए पदार्थों द्वारा मनुष्य-जातिका अनेक प्रकारसे हित होता है। छोटे-से-छोटे और निर्बल-से-निर्बल रोगीसे छेकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट व्यक्तितकको द्भके द्वारा बने हुए पदार्थों सर्वोत्तम पोषण मिल सकता है । गाय अत्यन्त सस्ती-से-सस्ती चीजें—घास-फूस खाकर सर्वोत्तम भोजन प्रदान करती है। उसका शरीर कैसा

आश्चर्यजनक यन्त्र है। उस परमिपता परमेश्वरकी शक्ति कितनी महान् तथा कल्याणकारी है जो ऐसे विलक्षण यन्त्रकी रचना कर सकता है। क्या अपनी रसनेन्द्रियकी तृप्तिके लिये ऐसे जीवको मारना अत्यन्त घृणित कृतप्तता नहीं है ? क्या ईश्वरीय व्यवस्थाके प्रति यह अत्यन्त अनुचित विद्रोह नहीं है ?

ईश्वरोपासनाकै प्रकारके विषयमें भिन्न-भिन्न धर्मोंके भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ धर्मोंने यह माना है कि हमें एकमात्र ईश्वरकी ही उपासना करनी चाहिये, ईश्वरके द्वारा निर्मित किसी वस्तुकी पूजा नहीं करनी चाहिये। उनका यहाँतक कहना है कि ईश्वरके अतिरिक्त किसी वस्तुकी पूजा करनेसे भगवान् अपसन्न होते हैं । हिंदू-धर्मकी मान्यता ऐसी नहीं है। हिंद-धर्मकै अनुसार संसारमें ईश्वरसे भिन्न कोई वस्त हो ही नहीं सकती। सभी वस्तुएँ ईश्वरका अंश हैं। वे ईश्वरसे ही निकलती हैं, ईश्वरमें ही स्थित रहती हैं और अन्तमें ईश्वरमें ही लय हो जाती हैं। (सर्वे खिल्वदं ब्रह्म तजालान्) अतः हम किसी भी वस्तुकी पूजा करनेमें उस ईश्वरके एक अंशकी ही पूजा करते हैं। ऐसी दशामें ईश्वरके अप्रसन्न होनेका कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। क्या उन्होंने अपने अमर गीत श्रीमद्भगवद्गीतामें नहीं कहा है कि जो जिस रूपमें मुझे भजता है, मैं उसके सामने उसी रूपमें प्रकट होता हूँ तथा भक्तिके सभी मार्ग अन्तमें मेरी ही प्राप्ति कराते हैं, और किसीकी नहीं।#

श्रे यथा मां प्रपद्मते तांस्तथैव भजाम्यह्म् ।
 मम वत्मीनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वदाः ॥
 (गीता ४ । ११)

किसी वस्तविशेषकी भगवद्भावयुक्त पुजासे भगवान् अपस्त्र तो होते ही नहीं वरं वे यह चाहते हैं---नहीं, नहीं, यह उनकी आज्ञा है-कि हम वस्तविशेषकी भगवद्भावसे पजा करें। इसका कारण यह है कि हम ईश्वरको देख था . सन तो सकते ही नहीं, केवल उसके विषयमें एक अधरी कल्पना कर सकते हैं। अतः यदि हम यह निश्चय कर लें कि ईश्वरकी बनायी हुई किसी वस्तकी पूजा नहीं करेंगे तो हम उसकी एक अधरी कल्पनाकी ही उपासनासे सन्तोष कर लेंगे और उसके प्रति हमारे हृदयमें उतनी भक्ति नहीं उपनेशी जो ईश्वरकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होती है। इसीलिये भगवानने अपनी अमरवाणी-स्वरूप वेदोंमें कहा है कि हमें माता, पिता, आचार्य तथा अतिथिको देवता मानकर पुजना चाहिये, क्योंकि ईश्वरकी दयाछता और क्रपा ही तो हमारे माता-विताके द्वारा हमारे ऊपर बरसती है। हमारे आचार्यके शब्दोंमें उन्हींका ज्ञान तो हमें सचा मार्ग दिखाता है । वे ही तो अतिथिके रूपमें हमारे द्वारपर पधारते हैं: और हम अतिथिको लौटाकर क्या उन्होंको नहीं लौटा देते ? इसलिये भगवानने आज्ञा दी है-

#### 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,° आचार्यदेवो भव, अतिधिदेवो भव।'

यदि हम उचितरूपसे इनकी पूजा नहीं कर सकते तो फिर इम भगवान्की पूजा कैसे कर सकते हैं ? यदि हम एंट्रेंसकी परीक्षामें सफल नहीं हो सकते तो एम्० ए० की परीक्षा पास करनेकी आशा कैसे कर सकते हैं? फिर भगवान्के अप्रसन्न होनेका तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि वह मनुष्योंकी भाँति ईर्ष्यांछ नहीं है। यदि हम किसी मनुष्यके क्वों या कर्मचारियोंका आदर करें तो वह भी अप्रसन्न नहीं होता।

माता-पिताके द्वारा ईश्वरकी दया प्राप्त करनेके कारण जिस प्रकार हमें ईश्वरकी भाँति उन्हें पूजना चाहिये, उसी प्रकार हमें गायको भी ईश्वरके रूपमें ही पूजना चाहिये; क्योंकि गायके द्वारा हम ईश्वरकी दयापूर्ण क्रियाका अनुभव कर सकते हैं। गौका दूध हमारा भोजन है। बैल खेत जोतने तथा अन्न उत्पन्न करनेमें हमारी सहायता करते हैं। ये अन्नको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाते हैं। गाड़ी खींचकर हमें यात्रा कराते हैं। गोबर एक बहुमूल्य खाद है, हमारे शरीर तथा भरोंको साफ रखनेवाला एक सत्ता की दारीर तथा भरोंको साफ रखनेवाला एक सत्ता की दारीन तथा करती हैं। गोनन बनानेके लिये अत्यन्त

उपयोगी ईंधन है। गो-मूत्रमें रोगनाशक असाधारण गुण हैं। मरनेपर गायके मांस और हिंडुवोंसे उत्तम खाद तैयार होती है। इसकी खालसे कमाया हुआ अच्छा चमड़ा मिलता है। गायके शरीरका प्रत्येक भाग प्रत्येक स्थितिमें मनुष्यका उपकार करता है। अतः गौको माता कहकर पुकारना तथा जगजननी भगवतीके प्रतिनिधि-रूपमें उसे पूजना उचित ही है।

कभी-कभी यह प्रश्न किया जाता है कि भैंस गायकी ही भाँति पिन्न क्यों नहीं मानी जाती । निस्तन्देह गायकी अपेक्षा भैंसके दूधमें अधिक घी रहता है, किन्तु शारीरिक पुष्टि ही सब कुछ नहीं है। गो-दुग्ध तथा गो-घृत केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं देते वर आस्मिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। सन्त, रज तथा तम—इन तीन गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ सन्त्व-गुण गायके दूध और धीमें प्रचुर मात्रामें रहता है। यों तो सभी जीव पिन्न हैं, अतः इस नाते भैंसका भी पालन-पोषण मलीमाँति करना चाहिये। किन्तु भगवान्की बहुविध दयाञ्जताका साकार-स्वरूप होनेके कारण गायका स्थान बेजोड़ है।

दूसरी बात यह पूछी जाती है कि प्राचीन काल में वैदिक यशों के अवसरपर गायका वध क्यों होता था। इस प्रश्नके दो उत्तर दिये गये हैं। पहला उत्तर तो यह है कि गायका वध कभी नहीं होता था। 'गोमेध' का उल्लेख अवश्य आता है, किन्तु 'गो' शब्दका अर्थ कोई दूसरा हो सकता है। वेदोंमें 'गो' के लिये 'अष्ट्या' शब्दका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है 'अवध्य'। इस 'अष्ट्या' शब्दके प्रयोग सिख होता है कि गायका वध कभी नहीं होता था तथा जहाँ कहीं 'गो' वध्यका उल्लेख आता है वहाँ 'गो' शब्दसे किसी दूसरी ही वस्तुका तालर्य है। श्रीस्वामी माधवानन्दिगिरि मण्डलेश्वरने अपनी बँगला पुस्तक 'वैदिक युग'में इसी मतको माना है तथा उसके समर्थनमें वेद, निरुक्त, पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा अन्य प्रामाणिक प्रन्थोंके उद्धरण दिये हैं।

दूसरा मत, जिसे महाप्रमु श्रीचैतन्यकी जीवनी 'चैतन्य-चरितामृत'में उन्हींका मत बताया गया है, यह है कि गोवध उस अति प्राचीन कालमें होता था जब कि ऋषि लोग अपनी अचिन्त्य शक्तिसे बलि दी जानेवाली बूढ़ी गायको युवा बनाकर तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे।

भगवान्के सर्वश्रेष्ठ अवतार श्रीकृष्णने हमें गो-पूजाकी शिक्षा दी है। दूसरे ग्वाल-बालोंके साथ वे खेतोंमें तथा वनमें गायें चराया करते थे । गाय तथा बछड़े उन्हें प्राणोंके समान प्यार करते थे । वास्तवमें वे गौओंके मित्र और गोपाछोंके क्रीड़ा-सहचर थे । भारतको श्रीकृष्णकी शिक्षा मुळा नहीं देनी चाहिये । उसे गायका पालन-पोषण तथा भगवती जगजननीके रूपमें उसकी पूजा करनी चाहिये । उसे विभिन्न शास्त्रोंमें उिछिखित भगवान्के अन्य आदेशोंके भी पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिये। तब कहीं भारत अपनी वर्तमान गिरी दशासे उठकर अपनी पूर्व-अवस्थाको पहुँचेगा जव कि वह संसारभरका सबसे महान् एवं सर्वश्रेष्ठ देश था और धन, जान तथा आध्यात्मिकता सभी वातोंमें समृद्ध था।

### गो-महिमा

( लेखक-प्रो० श्रीक्षेत्रलाल साहा एम्० ए० )

गायके प्रति हिंदुओंकी भावना एक ऐसी वस्त है जिस-की उपेक्षा सहजमें नहीं की जा सकती। यह न तो मनो-वैज्ञानिक कौत्रहल है और न निराधार विश्वासकी बहक ही। इसका भारतीय आध्यात्मक सिद्धान्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह महान भारतीय धर्मका एक अङ्ग है। हम यह कह सकते हैं कि भारतमें गौकी उपासना होती है। गौको एक उपकारी देवताके तुल्य माना जाता है और ऐसा समझा जाना बिल्कुल उचित ही है । पालत तथा उपयोगी पद्मश्रोंमें गाय मनुष्यकी सबसे अधिक सेवा करती है और उसकी सेवाका क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है । दूधसे अधिक पौष्टिक पदार्थ और क्या है ? दुध एक ऐसी पृष्टिकर, गहरा प्रभाव डालनेवाली तथा प्राणधारक शक्ति है जो मानवजीवनको स्थिर रखनेके लिये शरीरके मांस-तन्तुओंको पृष्ट करती है। शिशुके जीवनके लिये तो दूध अनिवार्य है; क्योंकि वह कोमल और स्वादिष्ट पेय भोजन हैं जो शिश-शरीरके अङोंमें आश्चर्य-जनक बुद्धि करता है।

मनुष्योंके समझनेके लिये गो-दुग्धकी स्वास्थ्यदायक शक्ति तथा उसमें मिले हुए तस्वोंका विचित्र मिश्रण ऐसा है जो साधारण मनुष्यकी बुद्धिमें सहसा नहीं आ सकता । गो-दुग्धमें ४ प्रतिशत नाइट्रोजन-सम्बन्धी तत्व, ४ प्रतिशत स्नेह, ५ प्रतिशत शक्कर, १ प्रतिशत नमक तथा ८ प्रतिशत जल रहता है । यह एक प्रकारका अमृत है, देवताओंका पेय है जो मनुष्यश्रीरकी नसों तथा पुटोंको सुदृढ़ बनाता और उन्हें स्फूर्ति देता है । निस्सन्देह गाय मानव-शिशुकी दूसरी मा है और जन्म देनेवाली माताके बाद इसीका स्थान है । स्वाद तथा पुष्टिकारक गुणोंके साथ-साथ दूधमें यह भी विशेषता है कि उसे हम सरलतापूर्वक मावा, मक्खन, घी आदिमें परिणत कर सकते हैं जिनसे अनेक प्रकारके उत्तम तथा रुचिकर ब्युक्तन तैयार होते हैं । इसीलिये दूधकी तुलनामें मांस,

मछली, साग आदि अन्य किसी प्रकारका खाद्य पदार्थ नहीं आ सकता। इसके अतिरिक्त दूध स्वयं भी भिन्न-भिन्न कई रूप धारण कर छेता है—जैसे मलाई, दही, मक्खन, पनीर तथा घी; इनमेंसे प्रत्येक उत्तम खाद्य पदार्थ हैं। माता अपनी पाकविद्याका उपयोग करके अपने बच्चोंके खानेके लिये भाँति-भाँतिके सुन्दर व्यञ्जन बनाती है। मनुष्यकी यह दूसरी मा गाय अपने मनुष्य-बच्चोंको आनन्द देनेके लिये नाना प्रकारके अमृतमय खाद्य पदार्थ देती है जिनपर मनुष्य जीता है।

यदि हम गायकी महान् उपयोगिताका अधिकाधिक व्यापक दृष्टिसे विचार करें तथा साँड और बैलको एक ही कोटिके मानें तो हम गोरूपी साकार तत्त्वकी कीर्तिके बाह्य तेजोमण्डलको अधिकाधिक समझनेमें समर्थ होंगे, और तब हम उसी कीर्तिके अन्तर्मण्डलकी झाँकी पानेका प्रयत्न करेंगे। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतवर्षमें बैलोंसे हल चलवाते हैं और इस कामके लिये जोड़ीका उपयोग करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि बैलोंकी मा गाय भारतकी कृषिका मुख्य अवलम्ब है। अतः गाय भारतके खाद्य पदार्थ, अन्न, तीसी, सन, पाट तथा उद्योगद्यालाओंमें काम आनेवाले दूसरे कच्चे मालकी उपजका मुख्य आधार और सञ्चालक है। भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ फसल तैयार करनेका काम कलोंद्वारा नहीं, अपितु बैलोंके द्वारा होता है।

जहाज और रेलगाड़ीका आविष्कार तो कल हुआ है। भारतमें अनादिकालसे नौका तथा बैलगाड़ी ही यातायातके मुख्य साधन रहे हैं। पिछले दिनोंकी भाँति आज भी बारहों मास यहाँतक कि वर्षामें भी बैलगाड़ी लंबी, धूलभरी तथा कीचड़वाली सड़कोंपर बोरोंमें भरा हुआ सब तरहका माल गट्ठर तथा गाँठोंका भण्डार रात-दिन दोती हुई ऊपर-नीचे होती हुई तथा चर्र-मर्र करती हुई अपने आन्तिकर पथपर चलती रहती है। इस प्रकार भारतमें सामान दोनेके लिये वा

आने-जानेके लिये सदा दो पहियोंवाली और दो बैलोंसे खींची जानेवाली साधारण गाड़ी ही काममें लायी जाती रही है, न कि मोटर-लारी आदि।

सभी प्राणियोंकी विष्ठा अत्यन्त गंदी और घृणित होती है तथा मनुष्यकी वस्तियोंसे शीघ्र ही हटा दी जाती है। किन्तु गायकी विष्ठा—गोवरका क्या होता है? यह कभी फेंका नहीं जाता। यह बड़ी सावधानीसे नाना प्रकारके घरेखू उपयोगोंमें लाया जाता है। यह कोई गंदी वस्तु नहीं है। स्त्रियाँ घरको स्वच्छ तथा पवित्र रखनेके लिये इसका उपयोग करती हैं। गोवर स्खते-स्खते कीटाणुओंको मार देता है। इसके कंडे बना लिये जाते हैं, जिनका प्रयोग उत्तम ईधनके रूपमें किया जाता है। ध्यान रहे, यह गायकी विष्ठा है। गौ एक रहस्यमय प्राणी है।

आज मनुष्य कितना कृतन्न हो गया है कि भूख लगने-पर उसी जीवनदाता गायको देखकर उसके मुँहमें पानी आ जाता है ! यही सबसे बड़ी बाधा है और इसीसे आर्थिक, नैतिक तथा धार्मिक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्यका पेट एक सुन्दर भट्ठी है तथा उसकी भूख ऐसी है जो कभी नहीं मिटती । मनुष्य हरे-हरे पत्तीदार पौधोंको भक्षण कर जाता है, फल-मूल खाता है, तैरती हुई सन्दर मछिलियोंको पकडता है और बड़े चावसे उन्हें चट कर जाता है; सूअर, भेड़, बकरी, मेढक, कछुआ आदि अनेक जीवों-को भी मनुष्य निगल जाता है। प्रतिदिन जीभके स्वादके लिये हजारों मुर्गे-मुर्गियोंका वध किया जाता है। मनुष्यके क्षधा-बाण भोले-भाले और चहचहानेवाले आकाशमें उड़ते हुए सुन्दर पक्षियोंको भी नहीं छोड़ते। उनके द्वारा भी मनुष्य अपनी राश्वसी क्षुधा शान्त करनेका प्रयत्न करता है। किन्त इतनेपर भी उसकी भूख नहीं मिटती । अपने स्वादिष्ट द्धसे बचपन-में उसका पालन करनेवाली तथा दूसरी माके रूपमें उसके जीवनका पोषण करनेवाली गायको मारकर उसका मांस खाये बिना कृतन्न मनुष्यका काम नहीं चलता! मनुष्यने यह खोज की है कि गो-मांस प्रथम श्रेणीका सारयुक्त भोजन है तथा स्वादमें भी अकाधारण है। मनुष्य कहता है कि घोड़े, कुत्ते तथा लोमड़ीका मांस अच्छा नहीं होता, गोमांस पूर्णतया अच्छा होता है, यह प्रधान भोजन है तथा इसकी तुलना मनुष्यके अन्य किसी भोजनसे नहीं हो सकती । अतः हिंदुओंको छोड्कर आज प्रायः संसारभरके मनुष्योंका प्रधान भोजन गोमांस और रोटी हो गया है। गोवध तथा गो-मांस-भक्षण

यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अमेरिकामें सब स्थानोंपर प्रचलित है। केवल एशियामें इसके अपवाद मिलते हैं। प्रतिदिन लाखों गायों, बछड़ों तथा बैलोंका वध किया जाता है। गाय, जो अपने दूधसे मनुष्यको जीवन धारण करनेकी शक्ति प्रदान करती है, संसारके मनुष्योंकी दूषित क्षुधाको शान्त करनेके लिये अपना रक्त और मांस देती है! मानवजातिको अपने इस महान् पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये! संसारके कोने-कोनेमें युद्ध तथा नर-वध होना ठीक ही है। प्रकृतिका प्रतिशोध लेना उचित है। कर्मका फल मिलना ही चाहिये!

गायकी सेवा उसके जीवनके साथ समाप्त नहीं हो जाती। उसका मृतश्रारि न तो जलाया जाता है न गाड़ा जाता है। वह अपने पीछे मनुष्योंके लिये अत्यन्त उपयोगी कई वस्तुएँ छोड़ जाती है। शीघ ही उसके शरीरका चमड़ा कमा लिया जाता है जो औद्योगिक शालाओंमें जाकर जूते, स्ट्केस तथा और भी कितने प्रकारके खोल और दक्कन आदि व्यवसायकी सैकड़ों वस्तुओंमें परिणत हो जाता है। जूतोंकी उपयोगिताको ठीक ठीक आँकना सहज नहीं है। ये मनुष्योंके लिये अत्यावश्यक हैं जो सब प्रकारसे पैरोंकी रक्षा करते हैं। निरर्थक समझी हुई गायकी हिड्डियाँ विल्कुल फेंक ही नहीं दी जातीं। उनको एकत्र करके किसी कारखानेमें भेज दिया जाता है। जहाँ पीसकर उनका चूरा बनाया जाता है। हिड्डियोंका यह चूरा प्रतिदिन काम आनेवाली अनेक वस्तुओंको साफ करनेके काममें लाया जाता है। हिड्डियोंसे कई औजार भी बनते हैं।

मानव-जीवनके लिये गाय बहुत बड़ा महत्त्व रखती है। इस भावका विकास होनेमें बहुत समय, शताब्दियाँ बीत गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप उसकी पवित्रता एक गहरी धार्मिक भावनाके रूपमें परिणत हो गयी है तथा गाय एक देवता मानी जाने लगी है। पीछे चलकर इसका रहस्य पूर्णरूपसे प्रकाशित हो गया। गायके प्रति यह बढ़ी हुई महत्त्वबुद्धि अन्धविश्वासके रूपमें नहीं प्रकट हुई। यह एक दृढ़ धार्मिक भावनाके आधारपर बढ़ी है जिसके मूलमें यह आन्तरिक अनुभव था कि गायके जीवनमें एक देवी-तत्त्व सिक्विष्ट है। भारतके आध्यात्मक इतिहासमें एक ऐसा समय आया जब कि लोगोंके मनमें यह विवेकपूर्ण भाव उदय हुआ कि चार पैरवाला पशु होनेपर भी गाय पशुवर्गसे उच्चतर श्रेणीका प्राणी है। उसके जीवनमें एक रहस्य करा है कुछ अलोकिकता है।

मनुष्यको गायसे मिलनेवाली अनेक सेवाओं के अतिरिक्त उसके आकार-प्रकार तथा उसके द्यान्त और सौम्य-जीवनपर नैतिक दृष्टिसे विचार करना भी आवश्यक है। किसी गायको देखकर यह कहना कि यह पशु है क्या निष्ठुरता बिल्क पशुता नहीं है ? गाय सब जीवों में श्रेष्ठ है, और कुछ बातों में तो जीवश्रेणीसे भी ऊपर उठी हुई है। उसका स्थान अन्य प्राणियोंसे ऊँचा रिलये। यह मनुष्योंका उपकार करनेवाले पशुक्ते रूपमें विचरण करती हुई उपकारकी एक चैतन्यमूर्ति है। इसकी उपेक्षा मत करिये, इसके साथ दुर्व्यवहार मत करिये, इसपर किसी प्रकारसे आघात न करिये। इसकी विशेष रखवाली कीजिये, इससे प्रेम करिये, इसकी पूजा करिये। यह ईश्वरीय कल्याणिकी एक किरण है, मनुष्योंके लिये यह स्वर्गसे उतरा हुआ एक आशीर्वाद है। हिंदुओंकी महान् भावना हिंदुओंका गो-विज्ञान शताब्दियोंसे इसी पथसे होता हुआ चला आ रहा है।

भगवान् बुद्धने प्रत्येक जीवको चाहे वह तुच्छातितुच्छ हो—श्रद्धा-प्रेमसे देखनेका महान् नियम संसारको बताया था, किन्तु उनसे भी २५५० वर्ष पूर्व मानव-जगत्में दिव्यमानवेक रूपमें एक सर्वोत्कृष्ट अवतारी पुरुष प्रकट हुए थे। उन्होंने भी मनुष्य तथा अन्य जीवोंके प्रति प्रेमको डंकैकी चोटपर सब धर्मोंसे श्रेष्ठ घोषित किया। किन्तु दोनोंमें अन्तर यह था कि जीवमात्रके हृदय-सम्राट्इस अनुपमव्यक्तिने—जो श्रीकृष्णके नामसे कहे जाते हैं, यद्यपि उनके हजारों नाम हैं—गाय तथा बछदेको अन्य सभी पशुओंसे स्पष्टरूपसे पृथक् कर दिया। श्रीकृष्णने गाय तथा उसके बच्चेको अत्यन्त पवित्र भूमिपर खड़ा किया और सदाके लिये यह विधान कर दिया कि गायसे प्रेम करना, उसपर श्रद्धा रखना तथा उसकी पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि गाय एक देवता है जो पशुके रूपमें पृथ्वीपर विचरती है।

श्रीकृष्णके द्वारा घोषित प्रेमके इस नियमका पालन अटूट श्रद्धा-भक्तिके साथ लाखों-करोड़ों मनुष्योंद्वारा हुआ, हो रहा है और सदा होता रहेगा । ऐसा क्यों हुआ ? कारण यह है कि उस अद्भुत अवतारी पुरुषने कर्तव्यकी घोषणाके साथ-साथ गौकी महिमाका भी उद्घाटन किया । उन्होंने गायके ऊपरसे पशुल्वका परदा हटा दिया, जिससे मनुष्यकी माके रूपमें गौका रहस्यमय स्वरूप अपने दिव्य प्रकाशसे प्रस्फुटित हो गया । जिन नेत्रोंसे गायका वह बास्तविक रूप देखा जा सकता था, मनुष्यके उन नेत्रोंपर

अन्धकारका जाला पड़ा हुआ था। श्रीकृष्णने उस जालेको काटकर अलग कर दिया, तब मनुष्यको गायके प्रकाशमान रूपके दर्शन हुए। गाय अपने दिव्यस्वरूपके प्रकाशसे सर्वदा आलोकित थी। उसके इस स्वरूपपर एक परदा पड़ा हुआ था। श्रीकृष्णने गायके उस आध्यात्मिक स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेका कार्य किया।

स्वर्गके अधिपति देवराज इन्द्रके साथ श्रीकृष्णका जो संघर्ष हुआ था, उस समयकी बात है। मथुराके पार्श्वती वन्दावनके वनप्रदेशमें प्रतिवर्ष इन्द्रके सम्मानार्थ बडी धूम-धामसे उत्सव मनाया जाता था । श्रीकृष्णने इस प्राचीन धार्मिक प्रथाके विरुद्ध अपनी आवाज ऊँची की। उन्होंने अपने पिता नन्दजीको, जो उस ग्रामीण प्रदेशके अधिपति तथा बन्दावनके प्रधान व्यक्ति थे, अनमति दी कि इन्दकी पूजाके लिये नहीं वरं गायकी पूजाके लिये, जो वन-पर्वतीं-की अधिष्ठात्री देवी है, तथा ब्रह्मज्ञानसे युक्त ब्राह्मणोंकी पूजा-के लिये, बडे परिमाणमें तैयारी होनी चाहिये । इन्द्र श्रीकृष्ण-की इस विरोधमय चुनौती तथा उनके अनुयायियोंके इस धर्मविरोधी कार्यपर बड़े कुद्ध हुए और उनमें प्रतिशोधकी भावना जाग्रत हुई । उन्होंने बहुसंख्यक मेघोंको आज्ञा दी कि बन्दावनके ऊपर काली भयंकर घटा बनकर छा जाओ। कडको, गरजो, बिजली चमकाओ, प्रचण्ड पवनद्वारा उडायी हुई पानीकी तीक्ष्ण बौछार फेंको तथा भीषण उत्पात मचाकर श्रीकृष्णके वृत्दावनको मनुष्य तथा पद्मश्रोंके सहित नष्ट कर दो । श्रीकृष्णने दया और रक्षांसे पूर्ण अपने प्रवल संकल्पसे विनाशकारी दैवी शक्तियोंका विरोध किया तथा इन्द्रके प्रतिहिंसात्मक क्रोधको व्यर्थ करके वृन्दावनकी रक्षा की। लोगोंने देखा कि श्रीकृष्णने अपने एक हाथसे गोवर्धन पर्वतको उठाकर एक विशाल अभेद्य छाता बना लिया और उसके द्वारा पूरे सप्ताहभर भयानक तूफानोंको उसके निकट नहीं आने दिया।

श्रीकृष्णके विषयमें इन्द्र बड़ी भूलमें थे। अन्तमें उनके ज्ञाननेत्र खुल गये। उन्होंने अपने स्वामी तथा सारी सृष्टिके स्वामी श्रीकृष्णको पहचान लिया। वे अपनी सारी शक्तियोंके साथ उनकी शरणमें गये और श्रीकृष्णके अन्यतम नाम 'गोविन्द'को उस दिन नये अर्थमें प्रसिद्ध किया। उस अर्थमें कुछ सम्मानयुक्त विनोदकी भी भावना थी। वह यह थी कि अबसे श्रीकृष्ण गायको इन्द्रसे भी अधिक सम्मानके योग्य समझेंगे । \* इस प्रकार भगवान्ने गायकी पूजा चलायी तथा उसकी महान् पवित्रताकी मान्यताको नैतिक और धार्मिक सिद्धान्तोंका रूप दिया। साथ ही गो-पूजाको भारतीय धर्मका एक व्यावहारिक अङ्ग बना दिया।

श्रीकृष्णके समयसे बहुत पहले ही भारतके मानसिक क्षेत्रमें गायकी बहुमूल्यताऔर पवित्रताकी भावना धुँघले रूपमें चक्कर काट रही थी । श्रीकृष्णने उन विचारोंको स्पष्ट करके लोगोंको पूर्णरूपसे दर्शन कराया और उन्हें दार्शनिक तथा आध्यात्मक आधारपर स्थापित किया । उनके समयसे गायकी पवित्रता और दैवीपनकी भावना उत्तरोत्तर विना किसी स्कावटके गहरी होती गयी । इस बातके पुष्ट प्रमाण हैं कि भारतीय-धर्मके आन्तरप्रदेशमें गायके प्रति आध्यात्मक भावना अधिक गहराईसे प्रवेश करती गयी । यह प्रक्रिया शताब्दियोंतक चल्ती रही । इस बीचमें सामान्य भारतीय जनताके विचार और भावनाएँ गायोंकी दिव्यतासे प्रभावित हो गयीं । ऐसी दशामें स्वाभाविक ही गौके स्वरूपका निर्देश करनेके लिये विविध प्रतीकोंका विस्तृत क्षेत्रमें निर्वाध प्रयोग होने लगा । यह सत्यकी अतीन्द्रिय अनुभूति एवं साक्षात्कारका परिणाम था ।

संस्कृतका 'गो' शब्द बड़े महत्त्वका है । उसका कई अर्थोंमें प्रयोग होता है। पृथ्वीकै लिये भी 'गो' राब्द आया है। अतः गाय और प्रश्वीकी एकता सिद्ध होती है। पृथ्वी-की भाँति गाय भी सब प्राणियोंकी माता है। मनुष्योंकी उपकारिका ग्रीसकी 'डिमिटर' देवी और यह एक ही हैं। गौ अपनी कुपापूर्ण देनकी दृष्टिसे स्वर्गीय ही नहीं है, वरं साक्षात् स्वर्ग ही उसके रूपमें उतर आया है। इसका दूध अमृत है, देवताओं को अमर बना देनेवाला पेय है । यह सूर्यकी प्रभा, सर्यकी नारीरूपा है। सूर्य गरमी देता है और गाय शारीरिक इक्ति बनाये रखनेके लिये प्राणपोषक पेय भोजन प्रदान करती है। इस प्रकार 'गो' के अर्थ हैं सूर्य, प्रकाश तथा जल। यदि गाय दूधमें रहनेवाले प्राणपोषक तत्त्व न दे तो इन्द्रिय-ज्ञानका कहीं पता न रहे । अतः 'गौ' इन्द्रिय-शक्ति है और इसीलिये 'गौ' वाणी है। यह केवल वाणी ही नहीं है, अपित विद्युत-शक्तिसे ओतप्रोत एवं विश्वके उत्पादन-में समर्थ विराट् शब्द-शिकका भी अक्षय स्रोत है। दूसरे

गाः पञ्च् वा इन्द्रत्वेन विन्दतीति गोविन्दः।
 (श्रीमद्भागवत १०।२७।२३ पर टीका)

शब्दोंमें 'गौ' वेदोंकी आत्मा और विश्वका मूलकारण गायजी है।

इस प्रकार गौके वाच्यस्वरूपका उत्तरोत्तर विकास होता गया जबतक कि वह चरम सीमापर नहीं पहुँच गया। स्वयं परुषोत्तम भगवान 'गोपाल' नामसे विख्यात ही नहीं, अपित चिन्मय गोप-बालकका रूप धारण करके प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए तथा उन्होंने अपने दिव्य नामके साथ प्रेम, भक्ति एवं वात्सल्यकी सहस्रों भावनाएँ संयोजित कर दीं। 'गोपाल' नाममें कितना गृढ रहस्य भरा है। भगवान गोपाल हैं। वे गौकी रक्षा करते हैं: क्योंकि वह मानवजीवनका आधार है। वे सूर्यकी रक्षा करते हैं जिससे जगतकी उत्पत्ति हुई और जहाँसे जगतुको जीवन मिलता है। उन्होंने आनन्दमय स्वर्ग-की सृष्टि की है। वे इन्द्रियोंका सजन करके उनमें चेतना भरते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने व्यापारमें लगाये रखते हैं। उन्होंने गायत्री-मन्त्र तथा गायत्रीकी उत्पादिका दाक्ति-का निर्माण किया है, जिस गायत्रीसे वेद निकले हैं। वे पृथ्वीके स्वामी एवं रक्षक हैं। गोपाल होनेके नाते वे यह सब कुछ हैं। गौकी रक्षा करनेमें वे सम्पूर्ण विश्वका तथा पृथ्वी एवं स्वर्गके स्थूल एवं सूक्ष्म जगत्के समस्त जीवोंका पालन, पोषण एवं धारण करते हैं। गौ सर्वत्र हैं। गौ विश्वातमाका मुर्तिमान् रूप है।

भगवान् जहाँ लीला-पुरुषोत्तमके रूपमें अपनी सौन्दर्य एवं प्रेममयी लीलाएँ करते हैं उस दिव्य चिन्मय लोकमें गौके इस दिव्य आदर्शके व्यष्टि रूप प्रकट रहते हैं। उस सर्वोच लोकमें भी वे गोपाल-रूपमें ही रहते हैं। उनके सखा एवं सहचर, जो उनके संकल्पों एवं भावोंके ही व्यष्टि रूप हैं। सब-के-सब गोपबालक ग्वालोंके ही लड़के हैं। उनकी हृदय-वल्लभाएँ तथा मनोमोहक प्रेयसियाँ, जो उनके मधुरातिमधुर मनोभावोंकी ही छायामूर्तियाँ हैं, उन्हीं ग्वालोंकी बहन-बेटियाँ हैं। वे गोप-बालाएँ गोपी कहलाती हैं, वे ही घोष-वासिनी वजाङ्गनाएँ हैं। शाश्वत प्रेम एवं सख्यका मुर्तिमान रूप भी एक गोप-बालक ही है जो दिव्यातिदिव्य तेजसे बना है। वह लीलापुरुषोत्तम सबेरेसे सन्ध्यातक अपनी जादभरी वंशीमें प्रेम और माधुर्यसे ओतप्रोत अनेकों मधुर ताने छेडता रहता है तथा आनन्दमें भरकर अपने सखाओं के साथ, जो सब-के-सब आनन्दकी ही प्रतिमाएँ हैं, गाय-बछड़ोंके झुंडको लिये हुए तथा बड़े प्यारसे उन्हें चराता हुआ इस कु असे उस कु अमें - इस वनसे उस वनमें विचरता रहता है।

गायें तथा उनके वछड़े सब-के-सव अपने इस रूपमें जीवन और प्रकाशकी किरणें हैं। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की वे किरणें हैं जिनकी सुदूरवर्ती छायामात्रसे संसारके समस्त प्राणी बने हैं। ग्वाल-बाल विश्वके अन्तर्गत जीवन, प्रकाश, सौन्दर्य तथा शीलके अधिष्ठातृ देवता हैं। परम पुरुष्ठ परमात्मा-की नित्यलीलाका रूप ऐसा है कि वह विश्वमें होनेवाली तास्विक लीलाका एक महान् उज्ज्वल तथा सुन्दर आदर्श होता है। प्रथेक जीव एक गोंधी है जो गौओंकी रक्षा एवं

उनपर शासन करती है और गायें पुष्ट शक्तियोंसे जीवनकी रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ तथा पिवत्रतम शक्तियोंकी किरणें हैं। वास्तवमें यह सत्यकी एक झलक है कि वे भगवान् ही गोपाल हैं तथा उनके आनन्दमय जीवन एवं उनके लीला-जीवनका मुख्य सम्बन्ध गौसे है। इसीलिये वे परमेश्वर गो-गोप-गोपियोंसे घिरे हुए चित्रित किये गये हैं। (गोपगोपीगवावीतं सुरद्धमनललाश्चितम्)

यह गौकी महिमा है।

### गोमेधका सचा अर्थ

[ श्रीमान् पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ]

वैदिक यज्ञोंमें 'पशु'वाचक शब्द आते हैं, अतः वेदकी वर्णनशैलीसे अनभिज्ञ लोग उससे उक्त पशुका मांस ही समझते हैं। किन्तु यह उनका भ्रम है, क्योंकि—

पुष्टिं पशूनां परिजयमाहं चतुष्पदां हिपदां यच धान्यम् । पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्॥ ( अथर्ववेद १९ । ३१ । ५ )

'मैं पशुओंसे पुष्टि लेता हूँ, द्विपाद और चतुष्पादोंसे भी पुष्टि तथा धान्य लेता हूँ । पशुओंसे दूध तथा ओषधियोंसे रस बृहस्पति सिवतादेवने मुझे दिया है।' अतः इस मन्त्रके अनुसार पशु-शरीरके रक्त, मांस, हुड्डी, चर्बी, दूध आदि पदायोंमेंसे 'पशुनां पयः'—केवल पशुओंका ही दूध लेना चाहिये। और मन्त्र देखिये—

- (१) आ हरामि गवां क्षीरमाहार्षं धान्यं रसम्॥ (अथर्व०२। २६। ५)
- (२) सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन वर्लं रसम्॥ (अथर्व०२। २६। ४)
- (३) इह पुष्टिरिह रसः॥ (अथर्व० ३। २८।४) अर्थात्—(१) मैं गौओंसे दूध छेता हूँ, भूमिसे धान्य तथा ओषधियोंसे रस छेता हूँ।
  - (२) मैं गौओंके दूधसे सिद्धन करता हूँ तथा घीसे बलवर्द्धक रस ळेता हूँ।
  - (३) यहाँ गौके भीतर पुष्टि और रस है।

वेदोंका यह वास्तविक आश्रय ध्यानमें रखकर ही मन्त्रोंका अर्थ लगाना चाहिये अन्यथा अर्थका अनर्थ हो सकता है । इस वास्तविक अर्थके विपरीत जो पशुओंके गो-अं• १६—

अर्ज्जोका हवन करते हैं, उनको वेदने 'मूर्ख' कहा है। यथा---

'मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत गोरङ्गेः पुरुधायजन्त ।' ( अथर्व० ७। ५। ५ )

अर्थात्—'मृढ् याजक ही (यहाँ देव शब्द याजकोंका वाचक है) कुत्तेके अङ्गोंसे तथा गौके अङ्गोंसे अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं।'

विचार करनेकी बात है कि गौका वैदिक नाम 'अध्न्या' (अवध्य) तथा यज्ञका नाम 'अध्वर' (अहिंसामय कर्म ) है, तथा इस मन्त्रमें भी मांस इवन करनेवाले याजकोंको 'मुग्ध देव' अर्थात् प्रमादी अथवा मूढ़ याजक कहा है तो गोमेधमें गोहिंसा और गोमांसका इवन किस प्रकार हो सकता है ? शास्त्रविहित वैदिक यज्ञोंमें गोमांसका प्रयोग नहीं होता था, इसके अनेकों प्रमाण चारों वेदोंके संहिता-मन्त्रोंमें हैं। स्थानाभावके कारण उन सबका विचार तो यहाँ नहीं हो सकता, हाँ, अथवंवेदमें गोमेधविषयक दो स्क हैं, जिनका अर्थ मांस पक्षवाले गो मांस-भक्षणके पोषक रूपमें करते हैं, उन्हींका थोड़ा-सा विवरण इस लेखमें दिया जा रहा है।

#### अथर्ववेदान्तर्गत 'गोमेध' का प्रथम सक्त

उक्त वेदके दसवें काण्डमें नवें तथा दसवें सूक्त गोमेध-विषयक हैं, उनमेंसे पहले नवें सूक्तके मन्त्र अर्थसहित नीचे दिये जा रहे हैं— अधायतामपि नह्या मुखानि सपत्नेषु वज्रमर्पयैतम् । इन्हेण दत्ता प्रथमा शतौदना आतृन्यशी यजमानस्य गातुः १

पाप करनेवालोंके मुख बंद करके रातुओंपर यह राख्य चलाओ । यजमानको यरा देनेवाली तथा रातुका नारा करनेवाली पहली रातौदना# गौ इन्द्रने दी है।

देदिष्टे चर्म भवतु बहिं छोंमानि यानि ते।
एषा त्वा रशनाग्रभीद् ग्रावा स्वैषोऽधि मृत्यतु॥२॥
हे गौ! तेरा चर्म वेदी बने, जो छोम हैं वे बहिंदर्भके
स्थानपर हों। यह रस्सी तुझे अच्छी रीतिसे धारण करे
और यह यज्ञका ग्रावा तेरे ऊपर नाचता रहे।

बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्ना सं मार्घुष्ट्ये। शुद्धा त्वं यज्ञिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने॥३॥ तेरे बाल पित्रत्र जलके स्थानपर समझे जायँ। हे वध करनेके अयोग्य गौ ! तेरी जीभ तुझे स्वच्छ करे। हे शतौदने ! त् शुद्ध और यश्चिय होकर स्वर्गको जा।

यः शतौदनां पचित कामप्रेण स कल्पते। प्रीता झस्यर्त्विजः सर्वे यन्ति यथायथम्॥ ॥ जो शतौदनाको पाल-पोसकर पुष्ट करता है, उसकी

जो शतौदनाको पाल-पोसकर पुष्ट करता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है । उसके सभी ऋत्विज संदुष्ट होकर जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते हैं ।

स स्वर्गमा रोहति यन्नादिखदिवं दिवः। अपूपनामि कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्॥५॥ जो मीठे पुए बनाकर उनके सहित शतौदनाका दान करता है, वह दिन्य लोकमें जाता है, जहाँ तीसरा स्वर्ग है।

> स ताँक्छोकान्समाप्तोति येदिन्या येच पार्थिवाः । हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ६ ॥

जो सोनेके चमकदार आभूषण पहनाकर शतौदना गौका दान करता है, वह यहाँपर श्रेष्ठ स्थान और अन्तमें दिब्यलोकको प्राप्त करता है।

ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यो भैषीः शतौदने॥ ७॥ हे देवि ! हे गौ !! जो लोग तुझे पुष्ट करनेवाले एवं शान्ति पहुँचानेवाले हैं, वेसब तेरी रक्षा करेंगे। हे शतौदने ! तू इनसे भ्य मत कर [क्योंकि इनसे तुझे कोई कष्ट नहीं मिलेगा]।

वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मस्तस्त्वा।
आदित्याः पश्चाद्गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममति द्वव ॥ ८॥
दक्षिणकी ओरसे वसु, उत्तर दिशासे उन्चास
मस्त्देव तथा पीछेसे बारह आदित्यदेव तेरी रक्षा करेंगे।
त अग्निष्टोम नामक यज्ञसे भी आगे बढ।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये।
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमित द्रव ॥ ९ ॥
देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सराएँ—ये सब तेरी
रक्षा करेंगे । इस प्रकार रिक्षत होनेवाली तू अतिरात्र नामक
यज्ञसे भी आगे बढ जा ।

अन्तिरक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मस्तो दिशः। छोकान्स्स सर्वानामोति यो ददाति शतौदनाम् ॥१०॥ जो शतौदना गौका दान करता है, वह उन सब छोकोंको प्राप्त करता है, जो अन्तिरिक्ष, द्यु, भूमि, आदित्य, मस्त तथा दिशाओंमें हैं।

> घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान् गमिष्यति । पक्तारमञ्ज्ये मा हिंसीदिंवं प्रेष्टि शतौदने ॥११॥

घी देती हुई सौभाग्ययुक्त गौ देवी-देवताओंके समीप पहुँचती है। हे अवध्य माता ! अपने पुष्ट करनेवालेकी हिंसा मत कर और हे शतौदने ! स्वर्गको जा ।

ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसद्श्च ये चेमे भूम्यामि । तेम्यस्स्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सपिंरथो मधु ॥१२॥

जो देव द्युळोक, अन्तरिक्ष और भूमिपर हैं, उन सबके लिये तृ दूध, घी और मधु दे।

यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कणौं ये च ते हन्।
आमिक्षां दुहतां दान्ने क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १३ ॥
यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये श्रक्ते ये च तेऽक्षिणी ॥आमिक्षां० १४॥
यत्ते क्षोमा यद्धृदयं पुरीतत् सहकण्ठिका ॥आमिक्षां० १५॥
यत्ते यक्ष्ये मतस्ने यदान्त्रं यादच ते गुदाः ॥आमिक्षां० १६॥
यस्ते प्राहार्यों विनष्ठुयौं कुक्षी यच्च चर्म ते ॥आमिक्षां० १८॥
यत्ते माजा यद्स्थि यन्मांसं यच लोहितम् ॥आमिक्षां० १८॥
यो ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च ते ककुत् ॥आमिक्षां० १९॥
यास्ते भीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीयोद्द पर्शवः ॥आमिक्षां० २०॥
यो त ऊरू अष्ठीवन्ती ये श्रोणी या च ते मसत् ॥आमिक्षां० २॥

 <sup>#</sup> सौ मनुष्योंके भोजनके लिये पर्याप्त दूध देनेवाली गौको
 'शतौदना' गौ कहते हैं।

यसे पुच्छं ये ते बाळा यदूधो ये च ते स्तनाः ॥आमिक्षां०२२॥ यास्ते जङ्काःयाःकुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते राफाः॥आमिक्षां०२३॥ यसे चर्म शतीदने यानि छोमान्यष्ट्ये॥आमिक्षां०२४॥

हे अवध्य शतौदने ! जो तेरा दान करे उस यजमानको तेरे शरीरके समस्त अवयव—सिर, मुख, कान, ठोड़ी, ओठ, नाक, सींग, ऑख, हृदय, पेट, पुरीतत् नाड़ी, गला, यक्कत्, प्लौहा, ऑतें, गुदा, बगलें, चर्म, मजा, हृड्डियाँ, मांस, रक्त, बाहु, कंघा, कृवड़, गर्दन, पीठ, पसलियाँ, जाँघें, घुटने, पुटे, चूतड़, पूँछ, बाल, ऊधस, स्तन, पिंडलियाँ, खुर आदि अङ्ग; दूध, घी, दही तथा मधु आदि पदार्थ देते रहें।

क्रोडो ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिघारितौ। तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२५॥ हे गौ देवी! तेरे घीसे सिश्चित दो पुरोडाश मध्यमें हों। बो तुझे पृष्ट करनेवाला हो, उसके उन्हीं दोनों पुरोडाशोंके दो पञ्च लगाकर उसे स्वर्गको उठा ले जा।

> उल्रुखले मुसले यश्च चर्मेणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः। यं वा वातो मातरिश्वा पवमानो

> > ममाथाग्निष्टद्वोता सुहृतं कृणोतु ॥२६॥

ऊखल, मूसल, चमड़ा, सूप—इनमें जो चावल या कर्णोका समुदाय हो, जितकी शुद्धता वायुने की हो, ऐसे अन्नको होता और अग्नि हवनके द्वारा पवित्र बनाये।

अपो देवीर्मधुमतीर्घृतरञ्जतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि । यत्काम इदमभिषिञ्जामि वोऽहं तन्मे

सर्वं सं पद्यतां वयं स्थाम पतयो रयीणाम् ॥२७॥

में यह दिन्य जल ब्राह्मणोंके हाथोंमें पृथक् पृथक् छोड़ता हूँ । जिस इच्छासे में तुम्हें सिञ्चन करता हूँ, मेरी वह कामना पूर्ण हो और हम सब धनोंके स्वामी बनें।

उपर्युक्त स्क्तकी प्रथम ऋचामें ही गोदानका उल्लेख है—'इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना' अर्थात् पहली शतौदना गौ इन्द्रने दी। आगे मन्त्र-संख्या ५।६।१० में 'यो ददाति शतौदनाम्' शब्दोंसे शतौदना गौके दानका स्पष्ट निर्देश है। अन्तिम ऋचामें ब्राह्मणोंके हाथोंपर प्रथक्-पृथक् जल दाता छोड़ता है और इस गोदानसे अपनी मनःकामना पूर्ण होने तथा धनका स्वामी होनेकी प्रार्थना करता है। इस प्रकार इस पूरे सूक्तमें गोदानके विषयपर ही विचार किया गया है, यह स्पष्ट है। इन २७ ऋचाओं में 'अब्न्य' अर्थात् 'अवध्य' शब्द गौंके सम्बोधनके रूपमें तीन बार आया है। (ऋग्वेद ३। ११। २४)

इतना सब होते हुए भी 'दिवं प्रेहि शतौदने' ॥ ३ ॥
'यः शतौदनां पचितं' ॥ ४ ॥ 'पक्तारः शमितारः' ॥ ७ ॥
'पक्तारम्' ॥११॥ आदि पदोंसे वैदिक-कालमें मांस-भक्षणप्रथाको माननेवाले लोग यह अर्थ निकालते हैं कि गोमेषमें
गौको मारकर उसके अवयवींका हवन होता था । यह कथन
कितना भ्रामक और असत्य है, इसका विचार आगे किया
जायगा; पहले गोमेध-सम्बन्धी द्वितीय स्क्तका अर्थ देखिये ।

#### गोमेध-विषयक द्वितीय सक्त

( अथर्ववेदके दशमकाण्डका दसवाँ स्क )

नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः। बालेम्यः शफेस्यो रूपायाञ्चे ते नमः॥१॥

हे अब्न्ये ! जन्मते समय तुझे प्रणाम करता हूँ, उत्पन्न होनेके बाद तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे सम्पूर्ण अवयर्वो और रूपको यहाँतक कि तेरे बाळ और खुरोंको भी मैं नमन करता हूँ ।

यो विद्यात् सप्त प्रवतः सप्त विद्यात् परावतः। शिरो यज्ञस्य यो विद्यात् स वशां प्रति गृह्णीयात्॥२॥

जो सात प्रवाह जानता है, जो सात अन्तरोंको जानता है तथा जो यज्ञका सिर (मुख्य भाग) जानता है, वही जानी वहा। गौका दान ले।

वेदाहं सस प्रवतः सप्त वेद परावतः।

शिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्॥३॥

मैं सात प्रवाहोंको जानता हूँ, सात अन्तरोंको जानता
हूँ और यज्ञके सिरका भी मुझे ज्ञान है। इतना ही नहीं, मैं
यह भी जानता हूँ कि इस गौके भीतर तेजस्विनी सोम-शक्ति
रहती है।

यया द्यौर्यया पृथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः।
वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि॥ ४॥
जिसने अन्तरिक्ष, पृथ्वी और जलका संरक्षण किया है,
उस सहस्र धाराओंसे दूध देनेबाली गौको इम प्रार्थनापूर्वक
इभर बुलाते हैं।

श्रतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५ ॥ सौ बर्तन, सौ दूध दुइनेवाळे तथा सौ गोपाल गौकी पीठपर हैं । जो देवता इस गौके भीतर जीवन धारण करते हैं, वे ही गौको अद्वितीय रीतिसे जानते हैं ।

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका। वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मणा॥६॥ वशा गौ पर्जन्यसे उत्पन्न होनेवाली घाससे पलती है। यह गौ यज्ञरूपी पैरोंसे युक्त, दुग्धरूपी अन्न देनेवाली, धारणा-शक्तिमय प्राणवाली तथा भूमिनी तेजोन्नद्धि करने-वाली है। यह अपने अन्नसे देवोंके पास जाती है।

अनु त्वाभिः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा। ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे॥७॥

हे कत्याण करनेवाली वशा में ! तेरे भीतर अग्नि प्रविष्ट हुआ है, तेरे भीतर सोम प्रविष्ट हुआ है, पर्जन्य तेरा ऊधस् बना है और तेरे स्तनों में विद्युत्का प्रवेश है। अर्थात् अग्नि, सोम, पर्जन्य तथा विद्युद्—इन देवोंने तेरे शरीरमें ही आश्रय लिया है।

अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वहो। तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽक्षं क्षीरं वहो त्वम्॥८॥ हे वशा गौ! पहले तो तृ दूध देती है, दूसरे खेतीका अवलम्ब बनती है और तीसरे दूध और अन्न देनेके अतिरिक्त राष्ट्रको परिपुष्ट बनाती है।

यदादित्येहूँ यमानोपातिष्ठ ऋतावरि । हन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोमं त्वापाययद्वरो ॥ ९ ॥ हे सरल स्वभाववाली वद्या गौ ! जब आदित्यों द्वारा बुलायी जाकर त् जाती थी, तब इन्द्र हजारों वर्तनों से तुझे सोमरस पिलाता था ।

यदनुचीन्द्रमेरात् स्वा ऋषमोऽह्वयत्। तस्माते नृत्रहा पयः क्षीरं कुद्धोऽहरदृशे॥ १०॥ हे वशे! जब तू इन्द्रके साथ चली, तब बलवान् नृत्रा-सुरने तुक्षे खुलाया, इससे नृत्रको मारनेवाले इन्द्रने कुद्ध होकर तेरा अमृत-जैसा तूध खिया।

यत्ते कुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद्वशे। हदं तदच नाकश्चिषु पात्रेषु रक्षति॥११॥ हे वशे! कुद्ध हुए इन्द्रने तेरा जो दूध लिया था, वही आज स्वर्गरूपसे तीन पात्रोंमें रक्षित है। त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्यहरद्वशा। अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये॥ १२॥ दिव्य गौ तीन पात्रोंमें रखकर उस सोमको उस यज्ञमें छे आयी, जहाँ अथर्वा दीक्षित होकर सुवर्णके आसनपर बैठा था।

सं हि सोमेनागत समु सर्वेण पद्धता। वशा समुद्रमध्यष्ठाद्धन्धवैः किलिभिः सह॥ १३॥ सोमके साथ, सभी पैरवालोंके साथ तथा युद्धिय वीर गन्यवोंके साथ गौ समुद्रपर विजय करनेके लिये चली।

सं हि वातेनागत समु सर्वैः पतित्रिभिः। वशा समुद्रे प्रानृत्यदत्तः सामानि विश्रती ॥ १४ ॥ वायुके साथ और सब पंखवाळोंके साथ होकर ऋचा और सामोंको धारणकरती हुई गौ समुद्रपर नाचने लगी।

सं हि सूर्येणागत ससु सर्वेण चक्कुषा।
वशा समुद्रमत्यख्यद्भद्रा ज्योतींषि विश्वती॥ १५॥
सूर्येके साथ और सब आँखवालोंके साथ होकर विविध
ज्योतियोंको धारण करती हुई कल्याणकारक गौ समुद्रका
निशिक्षण करने लगी।

अभीवृता हिरण्येन यदिष्ठ ऋनावरि । अश्वः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्वरो त्वा ॥ १६ ॥ हे सीधे आचरणवाली गौ ! जव तू सुवर्णके आभूषणोंसे सुभूषित होकर खड़ी हुई; तव समुद्र घोड़ा बना और उसने अपनी पीठपर तुझे चढाया ।

तद्भद्भाः समगच्छन्त वशा देष्ट्रयथो स्वधा।
अथवी यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये॥ १०॥
वहाँ उस यश्चमें कल्याण करनेवाली—१. वशा, २. देष्ट्री
( आदेश करनेवाली ), ३. अपनी धारकशक्ति ( स्वधा )
तीनों एक जगह मिलीं। वहाँ अथवीं दीक्षित होकर सुवर्णमय
आसनपर यशके मध्यमें बैठा।

वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव। वशाया यज्ञ आयुधं ततिश्चित्तमजायत॥१८॥ वशा(गौ)क्षत्रियोंकी माता है, हे (स्वधे!) आत्मिक शक्तिवाले! तेरी भी माता यह गौ है। यज्ञ मानो गौका शस्त्र है। इसीसे जनतामें चेतना हुई है।

ज्ञथ्वों बिन्दुरुदचरद् ब्रह्मणः ककुदाद्धि। ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत॥ १९॥ ब्रह्मकी उच्च शक्तिसे एक विन्दु ऊपर चढ़ा, हे गौ ! उसीसे त् उत्पन्न हो गयी । उसके पश्चात् होता अर्थात् तुझे बुळानेवाळा भी उत्पन्न हुआ ।

आस्नस्ते गाथा अभवन्नुिष्णहाभ्यो बळं वही ।
पाजस्याज्जज्ञे यज्ञः स्तनेभ्यो रहमयस्तव ॥ २०॥
हे गौ! तेरे मुखसे गाथाएँ उत्पन्न हुई; तेरे गलेके
स्थानसे बळ हुआ, पेटके स्थानसे यज्ञ वना और तेरे स्तनोंसे
किरणें बनी हैं।

ईर्माभ्यामयनं जातं सिक्थभ्यां च वशे तव।
आन्त्रेभ्यो जित्तरे अत्रा उदरादिध वीरुधः॥२१॥
आगेके पैरों तथा पिछली जॉघोंसे गति उत्पन्न हुई,
ऑतोंसे भक्षक बने तथा उदरसे वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई।
यदुदरं वरुणस्थानुप्राविकाथा वशे।
ततस्त्वा ब्रह्मोदह्वयत् स हि नेत्रमवेत्तव॥२२॥
हे गौ! जब तूने वरुणके उदरमें प्रवेश किया, तव
वहाँ ब्रह्माजीने तुझे बुलाया और वे ही तेरे मार्गदर्शक
हो गये।

सर्वे गर्भादवेपन्त जायमानादसूस्तः।
सस्व हि तामाहुवैशेति ब्रह्मभिः क्छाः सहास्या बन्धः॥२३॥
जो जन्म नहीं देता उससे उत्पन्न होने शले गर्भको
देखकर सब काँपने लगे। जिसने जन्म दिया, उसे वशा
कहते हैं। यह मन्त्रोंसे समर्थ हुई है और वही इसका बन्धु
या सम्बन्धी है।

युध एकः सं सजिति यो अस्या एक इद्वर्शा।
तरांसि यज्ञा अभवन् तरसां चक्षुरभवद्वरा॥ २४॥
जो इस गौको अकेला ही वशमें रखनेवाला है, वह
अकेला ही युद्ध करता है। यज्ञ वेगसे फैल गये और वेगसे
फैलनेवाले यज्ञोंकी ऑख (लक्ष्य) वशा गौ ही बनी है।

वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णाद् वशा सूर्यमधारयत्।
वशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥ २५॥
गौने यज्ञको स्वीकार किया तथा गौने सूर्यको धारण
किया । मन्त्रोंके साथ चावल वशा गौके भीतर प्रविष्ट हुआ।
वशामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते ।
वशोदं सर्वमभवद देवा मन्त्र्या अस्याः गित्र प्राप्त्र स्वाप्त्र साथ

वशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराःपितर ऋषयः॥२६॥ गौको ही अमृत कहते हैं तया गौको मृत्यु समझकर भी उसकी उपासना करते हैं। वशा ही गौ, देव, मनुष्य, असुर, पितर, ऋषि—सब कुछ बनी है। य एवं विद्यास्य वशां प्रति गृह्णीयात्। तथा हि यज्ञः सर्वपाहुहे दान्नेऽनपरफुरन्॥२७॥ जो यह सब जानता हो, वही गौका दान ले। इसी प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ अविरोधसे दाताके लिये फलीभूत होते हैं। तिस्रो जिह्ला वस्णस्यान्तर्दीखत्थासनि। तासां मध्ये या राजित सा वशा दुष्प्रतिग्रहा॥२८॥ वस्णके मुखर्मे तीन दीप्त जिह्लाएँ हैं। उन तीनोंके बीचमें जो प्रकाशित होती है, वह वशा गौ ही है। इसल्ये इस गौका दान लेना कठिन है।

चतुर्धा रेतो अभवदृशायाः।
आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पद्मवस्तुरीयम् ॥२९॥
वशागौका वीर्यं चार प्रकारसे फैला है। एक भाग जलरूपसे, दूसरा दूधरूपसे, तीसरा यज्ञरूपसे और चौथा पशुरूपसे।
वशा द्यावंशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापितः।
वशाया दुग्धमिषवन्त्साध्या वसवश्च ये॥३०॥
यह वशा गौ सुलोक, पृथ्वी, विष्णु और प्रजापित
परमात्मारूप है। साध्यदेव और वसनामक देव भी वशा गौ-

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसदश्च ये। ते वै बध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ साध्य और वसु यहाँ गौका ही दूध पीते हैं, अतः स्वर्गमें भी उन्हें गौका दूध मिलता है।

का द्ध पीते हैं।

सोममेनामेके दुहे घृतमेक उपासते।
य एवं विदुषे वशां क्दुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः॥ ३२॥
कुछ लोग सोमके लिये इस गौको दुहते हैं तथा कुछ
धीके लिये इसके पास जाते हैं। जो लोग उत्तम विद्वान्
बाह्मणको गौका दान करते हैं। वे स्वर्गको जाते हैं।

ब्राह्मणेभ्यो वशां दस्वा सर्वा छोकान्समञ्जूते।

ऋतं ह्यस्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तपः॥ ३३॥

जो लोग ब्राह्मणोंको गौका दान करते हैं, वे सब लोकोंको

प्राप्त करते हैं; क्योंकि इस वशा गौमें ऋत, ब्रह्म और तप
रहते हैं।

वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । वशेदं सर्वमभवद् यावत्स्यों विपश्यति ॥ ३४ ॥ वशा गौसे देवता जीवन धारण करते हैं और मनुष्य भी इसीसे जीवित हैं । गौ ही यह सम्पूर्ण जगत् बनी है । जहाँतक स्र्यंका प्रकाश पहुँचता है, वहाँतक सब कुछ मानो गौ ही है।

अब विचार करके देखिये कि इन ३४ ऋचाओं में गो-हिंसा अथवा गो-मांसके हवनका उल्लेख कहाँ है ! प्रत्यत गो-प्रदानका स्पष्ट उल्लेख ऋ० २, २७, २८, ३२, ३३ अर्थात सक्तमें यत्र-तत्र सर्वत्र है ।गो-दानके अतिरिक्त गोदुग्ध-का निर्देश आ० ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, २९, ३०, ३१ तथा ३२ में है। ऋ० १०, ११, २९, ३०, ३१, ३२ में गो-दरधपानका महत्त्व वर्णन किया गया है । ऋ ० १०, ११ में, बूत्रासुर-युद्धके समय कृद्ध हुए इन्द्रने बशा गौका द्घ लिया था, ऐसा वर्णन है। अतः यह सिद्ध होता है कि जब कोई तेजपूर्ण वीरताका कार्य करना हो, परिश्रमके कारण थकावट आ गयी हो अथवा कोघ आ गया हो तो उस समय गौका धारोष्ण द्ध पीनेसे मन तथा शरीर प्रकृतिस्थ और शान्त होते हैं। ऋं० २९, ३०, ३१, ३२ के अनुसार चलोक पृथ्वी, विष्ण एवं प्रजापतिरूपी वशा गौका द्घ वसु-साध्यादि देव यहाँ पीते हैं और स्वर्गमें भी उन्हें गो-दुग्घ मिलता है-इस वर्णनसे गो-दुग्वपानकी अत्यन्त श्रेष्ठता सिद्ध होती है। ऋ० ३२ में घीका उल्लेख है। ऋ०६ में गो-संगोपन एवं गायका अमृतरूपी द्घ बढ़ानेकी रीति बतलायी गयी है, जो आजके विदानोंको भी मान्य है।

द्ध बढ़ाने तथा गौको पुष्ट रखनेके लिये खली, बोन-मील (हिंडुयोंका चूरा) तथा बहत-से अन्य कुत्रिम पदार्थ आजकल खिलाते हैं। कुछ लोग अनाज या पका हुआ अन्न भी खिलाते हैं, जिसके परिणामखरूप गायके गोबरमें दुर्गन्ध आ जाती है और दूध भी बिगड़ता है। इसीलिये हमारे यहाँ कहा है कि जो गाय 'अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने वने' वन-वनमें ओषधिमय नयी-नयी घास बराबर चरती रहती है। उसका गोबर भी 'पवित्रं कायशोधनम' कायाको पवित्र करनेवाला एवं रोग-शोकका नाशक होता है। जिसके गोबरमें यह शक्ति होती है, उसका दूध कितना आरोग्य और पृष्टिदायक होगा । छठी ऋचामें गायको 'पर्जन्यपती' अर्थात पर्जन्यसे पालित होनेवाली कहा है । पर्जन्यसे घास उत्पन्न होती है और झरनोंमें जल बहता है। वही निर्मल जल और घास गौको मिलना चाहिये। 'पर्जन्यपत्नी' पदका यही आशय है। किन्तु मेघोंका जल सभी स्थानोंपर गिरता है और किसी भी स्थानपर घास उग सकती है तथा जल प्राप्त हो सकता है। जो भी घास-पानी समयपर मिल जाय, उसे बिना विचार किये गौको नहीं देना चाहिये। मलिन स्थानकी घास तथा गंदे स्थानका जल गौके स्वास्थ्यके लिये हानिकर

होते हैं। इसीलिये मन्त्रमें वशा गौको 'यश्चपदी' का विशेषण दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि यश्च समान पित्र भूमिमें, जहाँ उत्तम घास और निर्मेळ जल मिल सके, गौको घूमना चाहिये। यदि अशुद्ध स्थानकी घास गौ खायेगी तथा अशुद्ध जल पियेगी तो उसका दूघ तथा अन्य गव्य पदार्थ रोगकारक बनेंगे, जिनके सेवनसे मनुष्योंके रोग मिटनेके स्थानपर बढ़ेंगे। गायका पाठन कितनी पित्रजताके साथ करना चाहिये इसका स्कृम विचार 'पर्जन्यपत्नी' तथा 'यश्चपदी' इन दो शब्दोंमें पाठक देख सकते हैं। इनसे एक महत्त्वपूर्ण बात और भी स्चित होती है—वह यह कि गौका दूध बढ़ानेके लिये कृत्रिम उपायोंसे काम न लेकर उसे जंगलमें निर्मेळ तथा इरी-इरी घास खाते हुए विचरण करने दिया जाय तथा पीनेके लिये शुद्ध जल दिया जाय तो उसका अमृततुक्य दृध स्वयं ही वढ़ जायगा।

यदि कोई यह शक्का करे कि गोचरभूमि यज्ञभूमिके समान ही पिनत्र होनी चाहिये—श्रुतिकी यह आज्ञा ठीक तो है, किन्तु चरते समय गोएँ एक ही दिनमें अपने गोबरभूत्र उस पिनत्र भूमिको अपिनत्र कर देंगी तो नित्यप्रित नयी पिनत्र गोचरभूमि कहाँसे आयेगी, तो उन्हें छठी ऋचाके भहीछका' शब्दपर ध्यान देना चाहिये, जिसका अर्थ है—भूमिके तेजको बढ़ाने तथा उसको पिनत्र करनेवाली । आगे १९ वीं ऋचामें भी कहा गया है कि गौ तो ब्रह्मकी उच्च शक्तिके एक विन्तुसे उत्पन्त हुई है, अतः अत्यन्त पिनत्र है। वह जिस प्रदेशमें धूमेगी, उस प्रदेशकी पिनत्रता उसके स्पर्शसे घटनेके बदले बढ़ जायगी । अन्य जीवेंकि समान गौका मल-मूत्र अपिनत्र नहीं होता, अपितु रोगहर, कृमिनाशक तथा भूमिको तेजस्वी और उर्वरा बनानेवाला होता है।

छठी ऋ चामें 'इराक्षीरा' पद मांसपक्षका खण्डन करनेमें बड़े महत्त्वका है। 'इराक्षीरा' का अर्थ है दुग्धरूपी अन्त देनेवाली। जो यह मानते हैं कि वैदिक ऋषि गोमांसमक्षक थे, उन्हें इस शब्दका यथार्थ मनन करना चाहिये। यदि हमारे वैदिक पूर्वज गोमांसमोजी होते अथवा वेदोंको गोमांसमोजन अमीष्ट होता तो चारों वेदोंकी संहिताओंमें गौके लिये इरामांसा अर्थात् मांसरूप अन्त देनेवाली अथवा तदर्थक कोई अन्य शब्द अवश्य आता; किन्तु ऐसा एक भी शब्द नहीं आया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वैदिक आर्य गोमांसमोजी थे।

'इराक्षीरा' वशासे प्राप्त होनेवाले पाँच गव्य पदार्थ-दूध, दही, घुत, गोमय तथा गोमूत्र मनुष्यका अस्थिगत पाप अर्थात रोग नष्ट करके उसकी प्राणशक्ति एवं धारणाशक्ति बढाते हैं। यह बात 'स्वधा-प्राणा' से दर्शित होती है, जिसका अर्थ है-पाणियोंके भीतर रहनेवाली धारणा-शक्तिसे यक्त प्राणवाली । मनुष्य-देहके रोग-कीटाणुओंको नष्ट करनेके लिये गोमय तथा गोमत्र अत्यन्त उपयक्त हैं और इस प्रकार रोगद्दीन किन्तु दुर्बल शरीरकी स्वधाशक्ति और प्राणशक्ति बढ़ानेका कार्य गोदुग्घ और गोवृत करते हैं। 'सद्यः शुक्र-करं पयः' तथा 'आयुर्वे घृतम्' आयुर्वेदके ये वचन सुप्रसिद्ध हैं, जिनका अर्थ है—दूध तत्काल वीर्य बनानेवाला होता है और घी ही आयु है । छान्दोग्योपनिषदमें तो घूतको अस्थि, मजा तथा वाक उत्पन्न करनेवाला तेज कहा है (६।५।३)। घी दूधसे प्राप्त होता है, यह सबको विदित है। अतः यह मानना पड़ेगा कि गो-दुग्धमें मनुष्यकी प्राणशक्ति एवं धारणाशक्तिका वास है. ऐसा समझकर गौका पालन-पोषण एवं उसकी रक्षा भलीभाँति करनी चाहिये।

अब छठी ऋचाका चतुर्थ पाद 'देवान अप्येति ब्रह्मणा' पर विचार करना है, जिसका अर्थ है-जो ब्रह्मके साथ अर्थात मन्त्रद्वारा उपासना, पूजा या सत्कारके साथ देवोंको प्राप्त होती है। किन्तु मांस-पक्षवाले विद्वान कहते हैं कि वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके गोमांसकी आहुतियाँ देनेका भाव इस पदसे सिद्ध होता है। ऐसा अर्थ माननेपर जो पूर्वापर-विरोध उत्पन्न होता है, उसकी ओर ये विद्वान ध्यान नहीं देते । इस दशम स्काके प्रथम मन्त्रमें ही गौको 'अञ्च्या' अर्थात अवध्य नामसे सम्बोधित किया है। समस्त ३४ भ्राचाओंमें गो-वध अथवा मांस-हवनका उल्लेख एक भी स्थानपर नहीं आया; हाँ, गोप्रदानकी महिमा, गोदुग्धपानकी महिमा एवं गोदान छेनेके अधिकारी आदि विषयोंका वर्णन आया है। इससे मांसके इवनकी कल्पना कैसे हो सकती है ! इस सूक्तमें अनेक बार आया हुआ 'बशा' शब्द मांस-पक्षवालोंका एक बड़ा आधार है। ये कहते हैं कि 'बशा' का अर्थ 'वन्ध्या गौ' है; अतः मन्त्रोंमें जहाँ-जहाँ 'वशा' शब्द आया है, वहाँ-वहाँ वन्ध्या गौका वध करके उसके मांस-से इवन करनेका भाव समझना चाहिये । किन्तु यह उनकी भूल है-इसके प्रमाणरूपमें आगेकी २३ वीं ऋचा देखनी चाहिये, जिसमें 'ससूव हि तामाहवैंशेति' अर्थात् ( ससूव ) जो सन्तान उत्पन्न करनेयोग्य होती है (ताम) उसको (आहु: वशा इति) वशा कहते हैं। यही 'वशा' शब्दकी व्याख्या है। यहाँ बाँझ गौ या उसके मांसकी आहुतियोंका सम्बन्ध कहाँसे आया ?

२३, २४, २५--इन तीन ऋचाओंपर थोडा सूक्ष्म विचार किया जाय तो विदित होगा कि गौकी उत्तम सन्तान पैदा करना भी 'गोमेघ' का एक भाग है। जो 'असस' अर्थात न ब्यानेवाला है, वह इस वशाका भाई अथवा सम्बन्धी अर्थात बैल है। वह इतना परिपृष्ट तथा बलवीर्य-सम्पन्न होता है कि उससे उत्पन्न होनेवाले गर्मको देखकर सब काँपने लगते हैं। वह अकेला ही युद्ध करता है और अकेला ही इस गौको वदामें रखता है। ऐसे सयोग्य बैलका वशा गौसे सम्मेलन कराना एक प्रकारका यज्ञ ही है। इस यज्ञसे उत्तम गो-वंश उत्पन्न हो सकता है। साथ ही घी, दघ आदि पदार्थोंकी भी प्रचरता होती है। जब पहले-पहल ये यश आरम्भ हए, तब ( तरांसि अभवन् ) बड़े वेगसे फैले, क्योंकि इन यज्ञोंसे जनताका प्रत्यक्ष लाभ होता था। धीरे-धीरे आगे चलकर ( तरसां चक्षः वशा अभवत् ) वेगसे फैलनेवाले इन यहोंकी आँख वशा ही बन गयी अर्थात इन यहोंका एकमात्र उद्देश्य उत्तम-से-उत्तम गौ उत्पन्न करना हो गया।

सप्त प्रवाह, सात प्रकारके अन्तर—यक्षका सिर, वरुणकी जिह्ना, वद्या गौकी राष्ट्र-रक्षण-श्वमता आदि रहस्यमय अनेक महत्त्वपूर्ण विषय इस सूक्तमें हैं। िकन्तु इन सब विषयोंका विवेचन इस लेखकी सीमाके बाहर होगा, इस लेखका ती एकमात्र उद्देश्य यह निर्णय करना है कि गोमेध-यज्ञमें गोहिंसा अथवा गोमांसका हवन होता था या नहीं। सब संहिताओंमें गोमेध-विषयक केवल वे ही दो सूक्त हैं। इन दोनों सूक्तोंको अर्थसहित ऊपर देकर यह समझाया जा चुका है कि इनमें गोदान, गोदान लेनेका अधिकारी, गौका राष्ट्रीय महत्त्व, गोदुग्ध-सेवनकी अत्यधिक उपयोगिता, गोपालन तथा गोदानका फल आदि विषयोंका वर्णन है। अतः 'पचित' 'पक्तारः' 'द्यमितारः' आदि शङ्कास्पद तथा अनेकार्थक शब्दोंका अर्थ प्रकरणके अनुकूल ही लगाना चाहिये।

'पक्तारः' 'पक्तारं' 'पचिति'—इन सबमें 'पच्' धातु है, कोषमें जिसके अर्थ हैं—(१) पकाना, (२) सेंकना या मूँजना, (३) पचना-पचाना, (४) पकना या पकाना, (५) (to bring to perfection) परिपूर्ण बनाना, (६) पिघलना या पिषलाना। इनमेंसे 'परिपूर्ण बनाना'—इस

अर्थसे ही पर्वापर-प्रसङ्का संगति ठीक बैठती है। ध्यान देनेकी बात है कि चौथी ऋचामें जो 'यः रातौदनां पचति' वाक्य है, उसका अर्थ 'जो शतौदनाको परिपूर्ण बनाता है।' ( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह स्वर्गको जाता है )---यह ठीक होगा या 'जो शतौदनाको ( मारकर उसका मांस ) पकाता है ( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह स्वर्गको जाता है )' यह अर्थ प्रकरणके अनुकृत होगा । इसी प्रकार नवें सक्तकी साववीं ऋचा 'शतौदने देवि ये ते पक्तारः च शमितारः ते सर्वे जनाः त्वा गोप्स्यन्ति एभ्यो मा भैषीः' का यह अर्थ 'हे शतौदने ! जो लोग तुमको परिपूर्ण बनाते हैं, तमको शान्ति देते हैं (शिमतार: में 'शम' धात है जिसके 'शान्त करना', 'वध करना', 'देखना,' 'बझाना', 'प्रकट करना' आदि अनेक अर्थ हैं ) वे सब तेरी रक्षा करते हैं.त उनसे मत डर ।' न्यायसङ्गत होगा अथवा 'हे जातीदने ! जो तेरा वध करके तेरा मांस पकाते हैं, वे तेरी रक्षा करते हैं, तू उनसे न डर'--यह अर्थ ठीक होगा ? यदि गौको काटकर उसका मांस पकानेवाले गोरक्षक कहलायेंगे तो फिर गोघातक किसे कहेंगे ? वेदमन्त्रोंके ऐसे ऊटपटाङ्क अर्थ करनेवाले विद्वानीकी विद्वत्ताको क्या कहा जाय !

इस पूर्वापर-विषयको ध्यानमें रखकर ही नवें सूक्तकी तीसरी ऋचामें 'दिवं प्रोह शतौदने' का ध्वनितार्थं ही लेना होगा कि 'हे शतौदने! तू स्वर्गको जा।' यदि इसका वाच्यार्थ लेकर गौको काटकर स्वर्गमें भेजनेकी कल्पना करेंगे तो वह युक्तियुक्त और सन्दर्भानुक्ल न होगा। थोड़ी देरके लिये यदि गौको काटकर स्वर्गमें चढ़ाना—यही अर्थ मान लें तो आगैकी पाँचवीं ऋचामें 'स स्वर्गमारोहति' '''यो ददाति शतौदनाम्' का अर्थ 'जो शतौदना गौका दान करता है वह स्वर्गपर चढ़ता है' न मानकर शतौदनाका दान करनेवाले दाताको मारकर स्वर्गपर चढ़ा देनेकी कल्पना करनी पड़ेगी। तब तो खूव सङ्कति बैठेगी, गौ और दाता दोनोंकी समान गति हो जायगी। इन दो अर्थोंमें कौन युक्तिसंगत है, इसका विचार पाठकोंपर ही छोड़ा जाता है।

भेषु मेषाहिंसनयोः संगमे च'यह पाणिनिका धातु-स्त्र है और कोषमें भी भेष्' धातुकै जानना, निन्दा करना, परस्पर मिलना, वध करना—हतने अर्थ दिये हैं। गोमेधके समान ही पितृमेष तथा ग्रहमेष आदि यज्ञ भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु पितृमेषमें अपने मा-वापको मारकर हवन करने अथवा ग्रहमेथमें यजमानके घरको तोड़-फोड़कर उसकी लकड़ियों या अन्य वस्तुओंसे हवन करनेका विधान कहीं भी नहीं मिलता। इसपर भी यदि कोई विद्वान् इसी विधानके पक्षमें हो और किसीसे ऐसा यज्ञ करनेको कहे तो उसके हाथ-पैर बचे रहेंगे या नहीं—इसमें सन्देह है।

इस प्रकार इन दोनों स्क्तोंके देखनेसे गोमेधमें गोवधका समर्थन नहीं होता। गौको खूब खिला-पिलाकर रातौदना (सौ मनुष्योंके भोजनके लिये पर्याप्त दूध देनेवाली) बनाना, फिर उसे उत्तम साँड्से गामिन कराकर तथा हरे-भरे वनमें गुढ़ धास और निर्मल जलका प्रबन्ध करके उसे सरल स्वभाववाली वशा (किसी भी समय मनचाहे परिमाणमें दूध देनेवाली) बनाना तथा ऐसी-ऐसी उत्तमोत्तम गौएँ बनाकर ब्रह्मनिष्ठोंको दान देना ही गोमेध-स्क्तोंका विषय है। इनमें गो-हिंसाका कहीं नाम-निशान भी नहीं है।

7.55

## मांसका त्याग श्रेयस्कर है

'हमें उन वस्तुओंका अनुसरण करना चाहिये, जिनसे हमें शान्ति मिल्ल सकती हो और जिनसे हम दूसरोंकी उन्नति कर सकते हों।' (१९)

मांसके लिये ईश्वरकी बनायी हुई सृष्टिका संहार नहीं करना चाहिये। (२०)

मांस खाना, मिदरा पीना या अन्य मानवताकी अवनित, अपमान और निर्बलतामें सहायक होने-बाली चीजोंको सर्वथा त्यागना ही श्रेयस्कर है। (रोमान्स १६। १९-२१)

## गोविन्द !

एक दिन-वह भी एक दिन था।

त्रिलोकीकै अधिपतिने समझा, उसका अपमान हो गया है । बहत तच्छ थे वे अपमान करनेवाले ।

कुछ गोसेवकोंने महेन्द्रको अपने बीचमें देवासनसे फेंक दिया था—फेंक दिया था श्रुतियोंके उस सर्वश्रेष्ठ काम्यो-पासकोंके आगाध्यको ।

उसे पता नहीं था कि त्रिलोकीका एक चतुष्पाद उसकी शासन-सीमासे बाहर होता है और उसके सेवक भी। क्रोध आ गया उसे, अन्तत: वह लोकेश था न।

लेकिन—मुँहकी खा गया । आज उस चतुष्पादके रक्षकों—सेवकोंमें बैठनेमें विश्वेश अपना भाग्य जो मान बैठा था।

गोविन्द ! स्मरण है तुम्हें वह दिन ?

समस्त गो-समुदायकी आदि-माताने तुम्हें अपना इन्द्र वरण किया और वह भग्न-गर्व महेन्द्र तुम्हारे चरणोंमें बैठकर इसका साक्षी बना ।

तब आज तम गोविन्द नहीं हो ?

इस गौओंके इन्द्र-पदसे तुमने त्यागपत्र कब दिया ? उसका भी कोई साक्षी है ?

तुम इन्द्र हो और सो भी केवल गौओंके !

जानते हो कि प्रजाकी पीड़ाका उत्तरदायित्व किसपर होता है ?

लोग कहते हैं-तुम प्रमाद नहीं करते।

किसीका भी दोष हो-गायें दोष नहीं करतीं । ब्रह्माकी सृष्टिमें एक ही निष्पाप प्राणी है-

गौ

उसे दण्ड क्यों ?

भारतीय रक्त हिम बन चुका है । यहाँ कापुरुष ही शेष रह गये हैं ।

#### गाय गुहार

कोई नहीं सनता—कोई नहीं समझता !

किन्तु—तुम तो उन्हींके रक्षक हो—तुम्हारा चक्र तो कुण्ठित नहीं हो गया ?

तमसे भी कुछ कहना है ? क्या तुम्हारे लिये इतना ही पर्याप्त नहीं-

गोविन्द!

---सुदर्शन

#### मांस मत खा

"Thou shalt not kill, and ye shall be holy man unto me neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field." (J. Christ)

'तू किसीको मत मार। तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह। जंगलोंके प्राणियोंका वध करके उनका मांस मत खा।' (ईसामसीह)

## अहिंसा परम धर्म और मांस-भक्षण महापाप

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः। अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ न हि मांसं तृणात् काष्टादुपखाद्वापि जायते। हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्मादोषस्तु भक्षणे॥

( महा० अनु० ११६ । २४-२५ )

'अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, अहिंसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है। मांस धास, लकड़ी या पत्थरसे नहीं पैदा होता, वह तो जीवोंकी हत्या करनेपर ही मिलता है। इसलिये उसके खानेमें बहुत बड़ा दोष है।'

उपर्युक्त महाभारतके वचनोंके अनुसार ही प्रायः सभी पुराणों और स्मृतियोंमें अहिंसाकी महिमा और हिंसापूर्ण मांस-भक्षणका निषेध मिलता है, परन्त मन्ष्य इतना स्वार्थी और जिह्वालोलप है कि वह अपने पापी पेटको भरने और घणित मांसका स्वाद छेने तथा शिकारका शौक पूरा करनेके लिये निर्दोष प्राणियोंकी हत्या करता है! शास्त्रोंमें कहा है— (जो मर्ख मोहवश मांस भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच है। जैसे मा-बापके संयोगसे पत्रकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पद्म-हिंसासे अनेकों पाप-योनियोंमें जन्म छेना पडता है। मांस खानेवाला निर्दय हो जाता है। उस हिंसा-वृत्तिवाले-पर किसी जीवका विश्वास नहीं रहता । सबको क्लेश पहुँचाने-वाला होनेसे उसे भी जीवनभर क्लेश रहता है और मृत्युके पश्चात् दूसरे जन्ममें वे सभी प्राणी उसे क्लेश पहुँचाते हैं। मांस-भक्षण बहुत बड़ा पाप और अत्यन्त हानिकर कुकर्म है। मांस खानेवाले लोग संसारमें हैं, इसीलिये प्राणियोंकी इत्या होती है । कसाई मांसखोरोंके लिये ही तो पद्मओंको मारता है। अतएव सबसे बड़ा दोषी मांस खानेवाला ही है। जो दुसरोंका मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह किसी भी जन्ममें चैनसे नहीं रहने पाता । जो मनुष्य वध करनेके लिये पश्चको लाता है, जो उसे मारनेकी अनुमृति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, ये सब-कै-सब पशुके हत्यारे और मांसखोर ही समझे जाते हैं। मांस-भक्षण बहुत बड़ा अपराध है; क्योंकि इसीके कारण जीवोंको निर्दय कसाइयोंके हाथों मृत्युकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं । मृत्यु सभीके लिये दु:खदायी होती

है। यदि हमें कोई मारना चाहे और मारे तो जितना दुःखं होता है, उतना ही दूसरे प्राणीको भी होता है। इसील्यिं प्राणदानसे बढ़कर कोई भी दान नहीं है। जिसका वध किया जाता है, वह प्राणी कहता है कि 'मां स भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम्।' अर्थात् 'आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊँगा।' यही मांसका मांसत्व है। जो मनुष्य मांस, शिकार अथवा यज्ञयाग—किसी हेतुसे भी प्राणियोंकी हिंसा करता है, वह नीच पुरुष नरकगामी होता है और जन्म-जन्ममें दुःख भोगता है।'

शास्त्र कहते हैं—'जो मनुष्य मांस न खाकर जीवोंपर दया करता है, वह दीर्घजीवी और नीरोग होता है। मांस-भक्षण न करनेसे सुवर्ण-दान, गो-दान और भूमिदानसे भी अधिक धर्मकी प्राप्ति होती है। जीवोंपर दया करनेके समान इस लोक और परलोकमें कोई भी पुण्यकार्य नहीं है। जो मनुष्य दयापरायण होकर सब प्राणियोंको अभय प्रदान करता है, उसे वे सब प्राणी भी अभयदान करते हैं। जो मनुष्य सब जीवोंको आत्मभावसे देखकर किसी भी जीवका मांस जीवनभर नहीं खाता, वह बड़ी उत्तम गतिको प्राप्त होता है। समस्त धर्मोंका शिरोमणि अहिंसा धर्म है।

> अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो अहिंसा दानमहिंसा परमं परमं परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम् । अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्॥ सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वा प्ळतम्। नैतत्त्व्यमहिंसया ॥ सर्वदानफलं वापि अहिंसस्य तपोऽक्षरयमहिंस्रो यजते सदा। अहिंसः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता॥

> > ( महा० अनु० ११६। ३८-४१ )

अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम मुख है। सब यज्ञोंमें दान किया जाय, सब तीथोंमें अवगाहन किया जाय, सब प्रकारके दानोंका फल प्राप्त हो, तो भी उसकी अहिंसाके साथ तुल्ना नहीं हो सकती। हिंसा न करनेवालेकी तपस्या अक्षय होती है और वह मानो सदा-सर्वदा यज्ञ ही करता है। हिंसा न करनेवाला पुरुष समस्त प्राणियोंका माता-पिता ही है।

भारतके सभी धर्मग्रन्थोंमें मांसकी निन्दा की गयी है, फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं—जिनसे भारतीयोंका प्राचीन कालमें मांस खाना सिद्ध किया जाता है। सम्भव है, कुछ लोग मांस खाते हों, और यह भी सम्भव है कि पीछेसे मांसाहारियोंने ग्रन्थोंमें ऐसी वातें घुसेड़ दी हों। जो कुछ भी हो, मांस-भक्षण प्रत्यक्ष पाप और अत्यन्त घृणित दुष्कर्म

है। ऐसा माना जाता है कि इधर भारतीयों में मांस-भक्षणकी प्रथा विदेशियों के खास करके अंग्रेजों के आने के बाद ही विशेषरूपसे चली है, पहले इतनी नहीं थी। हमारी सबसे प्रार्थना है कि हम मांस-भक्षणके दोषोंको समझ लें। इसमें आध्यात्मिक, श्रारीरिक और आर्थिक सभी प्रकारसे हानि है। इसपर विचार करें और जहाँतक बने मांस-भक्षणका प्रचार रोकनेकी सब प्रकारसे चेष्टा करें।

## मांस-भक्षणसे हानि और भारतवर्षमें मांसका प्रचार

( श्रीमूळजीभाई बी० वराड बी० ए०, एस० टी० सी० )

#### अधिकांश भारतीयोंमें मांस-भक्षणकी प्रथा विदेशियोंके विशेषकर अंग्रेजोंके आनेके पूर्व प्रायः नहीं थी, इसके प्रमाणस्वरूप कुछ विदेशी यात्रियोंके लेख

१. फ़ाह्यानने, जिसने ईसवी सन् ३९९ से ४१४ तक उत्तर भारतमें भ्रमण किया था, लिखा है—

'चाण्डालोंके अतिरिक्त कोई भी किसी जीवित प्राणीका वध नहीं करता था, न मादक पेय पीता था और न जीवित पशुओंका व्यापार करता था। वध-शालाएँ और मदिराकी दूकानें नहीं थीं। केवल चाण्डालोंको ही शिकार खेलने या मांस बेचनेकी आज्ञा थी।'

( जे॰ टी॰ ह्वीलरद्वारा लिखित 'भारतवर्षेका इतिहास' द्वितीय भाग, प्रष्ठ २५३)

र. ह्वेनसांगने भी लिखा है कि 'सम्राट् हर्षके प्रयत्नसे भारतवर्षके निकटवर्ती पाँचों द्वीपोंमें पशु-वध तथा मांस-भक्षण बंद हो गया था।'

३. सन् १२६० से १२९५ तक भारतमें भ्रमण करने-वाले रोमनिवासी मार्को पोलो कहते हैं—

'कुमारी अन्तरीपके पूर्वकी ओर कोरोमंडल प्रदेश है, जिसका प्राचीन नाम चोलमंडलम् था। यह तामिल भाषा-भाषियोंका देश है और उत्तरमें बंगालकी खाड़ीके सहारे-सहारे तैलंग अथवा तेलुगू प्रदेशतक फैला है। वहाँके लोग गाय और साँड्की पूजा करते हैं तथा चाण्डालोंको छोड़कर कोई भी गो-मांस नहीं खाता। वे किसी जीवकी हत्या नहीं करते, अतः जिन्हें भेड़े या बकरेके मांसकी आवश्यकता होती है, उन्हें किसी अरब या अन्य विदेशीको कसाईके रूपमें नौकर रखना पड़ता है।

(देखिये वही ग्रन्थ पृष्ठ ३८६)

सन् १५८५ ई० में उत्तरीय भारतकी यात्रा करनेवाले फिच ( Fitch ) नामक यात्रीने भी ऐसी ही बात कही है।

४. सन् १६१५ से १६१८ तक भ्रमण करनेवाले श्रीटेरी नामक यात्रीका कथन है—

'मछली बहुत सस्ते भावमें मिल सकती हैं, मानो इनका कोई मूल्य ही नहीं है। इसके दो कारण हैं, एक तो यह कि इस देशमें अन्न बहुतायनसे होता है और दूसरा यह कि यहाँके अधिकांश निवासी मांस-भक्षण नहीं करते।'

( जे॰ टी॰ हीलरद्वारा लिखित 'मुसल्मानी शासन-कालमें भारत-वर्षका इतिहास' पृष्ठ ४१८ )

५. श्रीडेला वैलेकी साक्षी-

'डेला वैले इकारीसे प्रस्थान करके ओलाजाकी रानीके राज्यकी ओर बढ़े, जो मंगलोरतक फैला हुआ था। उन्होंने देखा कि भोजनकी दृष्टिसे हिंदू-प्रदेशोंमें यात्रा करना बड़ा कठिन है। इन सब बातोंमें हिंदू बड़े कट्टर थे। उनसे मांस या मछली तो मिल ही नहीं सकती थी, चावल, मक्खन या दूध भी वे मोल नहीं देते; हाँ, उनकी विशेष कृपा होनेपर ये वस्तुएँ भले ही किसीको मोल मिल जायँ।' (देखिये बही प्रस्थ पृष्ठ ४५६)

६. श्रीटैवरनर (१६४१—१६६८) की साक्षी—

'बड़े गाँवोंमें प्रायः मुसल्मान सेनानायक रहते थे, अतः वहाँ भेड़का मांस और मुर्गे या कबूतर मिल सकते थे। किन्तु जो गाँव हिंदू बनियोंके अधिकारमें होते थे, वहाँ आटा, चावल, साग-पात तथा खोएकी मिठाईके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता था।

( देखिये वही अन्य पृष्ठ ४७० )

७. डाक्टर जान फ्रायर (१६७८—१६८१) की साक्षी—

ंबे (हिंदूलोग) कन्द-मूल, साग-पत्ती, चावल तथा सब तरहके फलोंपर ही निर्वाह करते हैं, किन्तु किसी जीवको नहीं खाते और न अंडे-जैसी कोई वस्तु खाते हैं, जिससे जीव उत्पन्न होता है। 'दिखये वहीं अन्य एष्ठ ४८८)

८. सन् १६७४ में इन्हीं डाक्टर फायरने लिखा था-

'स्र्त-जैसे घनी बस्तीवाळे नगरमें मुखल्मानोंके लिये सालभरमें जितने जानवर काटे जाते हैं, उनसे अधिक यहाँ (वम्बईमें) केवल अंग्रेजोंके लिये एक महीनेभरमें काटे जाते हैं।

(देखिये जे० टी० ह्वीलरिलिखित 'अली रेकर्डस् आफ ब्रिटिश इंडिया')

९. अत्यधिक मात्रामें मांस खानेके कारण बम्बईमें रहनेवाले अंग्रेजोंका क्या हाल हुआ, यह बात इतिहासकी निम्नलिखित पंक्तियोंसे ज्ञात होती है—

'समुद्री हवा तथा अक्सर होनेवाली वर्षाके कारण मौसिम ठंडी रहती थी, गरमी बढ़ नहीं पाती थी। इसके पूर्व यहाँकी वायु बड़ी दूषित और खतरनाक थी, किन्तु जबसे अंग्रेजोंने नगर तथा आस-पासके दलदलोंको मुखा दिया तबसे वायु ग्रुद्ध हो गयी थी। इतनेपर भी बम्बईमें कई यूरोपियन अचानक मर गये। उनमेंसे अधिकांश नये आये हुए थे, जिनके रहन-सहनका ढंग यहाँकी जलवायुके अनुकूल न था; जिसके कारण वे जब्दी चल वसे। वेगाय तथा स्अरका मांस अधिक मात्रामें खाते थे, जो भारतीय कानूनके अनुसार निषद्ध था और घोर प्रीष्म ऋतुमें भी वे पूर्तगालकी गरम शराब पीते थे।

ु ( देखिये जे० टी० ह्वील्स्का 'मुसल्मानी शासनकालमें भारतवर्षका इतिहास' )

१०. भारत-सम्राटके द्वारा नियुक्त दुग्ध-न्यवसायके विशेषज्ञ श्रीविलियम स्मिथ कहते हैं---

'भारतके कुछ प्रमुख व्यक्तियोंका कहना है कि गो-रक्षाकी दृष्टिसे यहाँके 'पशु बाहर न भेजे जायँ। कुछ चाहते हैं कि मांसके लिये पशुओंका वध रोकनेके सम्बन्धमें सरकारकी ओरसे हिदायत होनी चाहिये । इधर प्रामीण जनताके एक वर्गका मत है कि पशुओंके चरनेके लिये राज्यद्वारा विस्तृत भू-भाग खुले छोड़नेकी व्यवस्थासे ही यह समस्या हल होगी । निस्सन्देह इन सभी प्रस्तावोंका किसी अंशमें समर्थन किया जा सकता है; किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गो-रक्षाके लिये मुख्य और सबसे आवश्यक उपाय—जिसे भारतवर्षमें बहुत शीघ्र काममें लानेकी आवश्यकता है, बड़े-बड़े नगरोंमें जथान गायों तथा भैंसोंके वधको रोकना है।'

( एग्रिकल्चरल जर्नल आफ़ इंडिया' वर्ष १७, भाग १, जनवरी १९२२ )

११. १८ सितम्बर १९१९ को पूनासे लिखे हुए डी॰ ओ॰ नम्बर ११५९९ में डाक्टर (अब 'सर') एच॰ एच॰ मैन 'डाइरेक्टर आफ़ एप्रिकल्चर' बम्बई लिखते हैं—

भीं सोचता हूँ कि बम्बई तथा अन्य बड़े नगरोंमें दूध देनेवाले पशुओं के वधको देखकर यह भय होता है कि देशमें दूध देनेवाले उत्तम पशु आगे दिखायी ही नहीं पड़ेंगे । इस सम्बन्धमें शीध्र ही जोरदार कार्रवाई करनेकी आवश्यकता है।

१२. मांस-भक्षणसे कितनी नैतिक हानि होती है—यह बात निम्नाङ्कित कतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषोंके छेख एवं उपदेश पढनेसे समझमें आ जायगी।

श्रीपायथैगोरस कहते हैं, 'ऐ मरणधर्मा मनुष्यो ! अपनी कलक्कित तक्ष्तिरियों के लिये प्राणि-शरीरों का वध करना छोड़ो । क्यों कि जो एक भोले-भाले बछड़े की गरदनपर छुरी चलता है तथा निटुर होकर उसका बँबाना सुनता है अथवा जो बच्चों की भाँति में मियाते हुए बकरी के बच्चे का वध कर सकता है, अथवा जो अपने ही हाथों खिलायी-पिलायी मुर्गी को खाकर अपने को पुष्ट कर सकता है, वह अत्यन्त दुष्ट स्वभावको ग्रहण करता है और पशुओं की भाँति मनुष्यों का रक्त बहाने के लिये भी अपने-आपको तैयार करता है।' (राहा परसा)

१३. श्रीसिडनी एन्. बेअर्ड अपनी पुस्तक 'Is Flesh-eating Morally Defensible' ('क्या मांसाहार समर्थनीय है') में लिखते हैं — 'भारत-जैसे देशोंमें ईसाइयोंके उपदेशके प्रहण करनेमें ईसाई पादियों तथा उनके

उपदेशोंसे ईसाई बने हुए लोगोंके खान-पानसे अधिक बाधक शायद और कोई नहीं है। ईसाके १००० (हजारों) वर्ष पूर्व ही बाह्मणोंने दस नियमकी घोषणा की थी कि अध्यातम-मार्गपर चलनेवाले लोगोंको मांस नहीं खाना चाहिये। क्योंकि इसमें व्यर्थकी हिंसा और निर्दयताको प्रश्रय देना पडता है। बद्धने भी यही सिखाया था कि जीवोंको मारना और उन्हें खाना दया तथा ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध है। जरश्रस्त्रने भी यही कहा। तब हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि हिंद, बौद्ध अथवा पारसी ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेंगे जब कि अपनी परम्परागत भावना तथा धार्मिक विश्वासोंके कारण वे अपनी अपेक्षा आमिषभोजी ईसाई-धर्मावलिम्बयोंको आध्यात्मिक अनुभव तथा बोधमें बहुत नीचा समझते हैं। यदि कुछ मनुष्य-भक्षी हमें नैतिकता सिखाने आवें तो क्या इम उनकी शिक्षा सनेंगे ? इतनेपर भी धर्म-परिवर्तनके द्वारा बने हुए ईसाई तो मुख्यतः मांस खानेके हानिकर स्वभावके द्वारा शराबमें बढती हुई रुचिसे ही पहचाने जाते हैं कि ईसाई हैं। और चूँकि प्राच्य-जातियाँ इस प्रकार इन दुर्गुणोंको ईसाइयोंकी खास विशेषताएँ मान छेती हैं, इसलिये वे ईसाई-धर्मको अस्वीकार करती हैं। ( उक्त पुस्तकका पृष्ठ ६ देखिये )

१४. उसी पुस्तकके १० वें पृष्ठपर लिखा है-

'यह वर्बतापूर्ण प्रथा मनुष्यके शारीरिक, आध्यात्मिक तथा मानिक स्वास्थ्यमें वाधक है और सदाचार, शान्ति, सुख एवं दयाके युगकी ओर—जिस युगकी भविष्यवाणी महापुरुषोंने की है, जिस युगके गीत कवियोंने गाये हैं, तथा जिस युगकी प्रतिक्षा मानव-जातिके सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति धैर्यपूर्ण विश्वास और श्रद्धापूर्ण आशासे कर रहे हैं—मानवजातिको बढ़नेसे रोकती है। यह असंयम, निर्धनता, अपराध तथा दुर्गुणोंका भी—जिनके लिये हमारा तथा अन्य देश भी दुखी हैं—मुख्य कारण है। किसी भी धुधारसे—जिसपर आजकल हमारे सामाजिक राजनीतिश्च विचार कर रहे हैं—समाजको वैसा स्थायी तथा प्रतिकारात्मक लाभ न होगा, जैसा लोगोंके अपने प्राकृत आहारको फिरसे अपनानेसे होगा, जो आहार ईश्वरने मनुष्यके लिये पहले ही निर्धारित किया था।'

१५. विशेषज्ञोंद्वारा अनेक प्रयोगोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि मांस-भक्षण सर्वथा अनावश्यक है । कुछ प्रयोग निम्नाङ्कित हैं— 'टोकियोके प्रोफेसर बेल्जने जापानके कुछ निरामिष-मोजियोंपर कुछ प्रयोग किये। पहले उन्होंने उनकी श्रम-सिहण्युताके कुछ कार्योंको जाँचकर लिख लिया, फिर उन्होंने उनको मांस देना आरम्भ किया। उन लोगोंने मांस-भक्षणको एक शौककी चीज समझकर बड़े चावसे खाया, क्योंकि उच्च बगोंके लोग मांस खाते थे। किन्तु तीन दिनोंके बाद वे बेल्ज साहबके पास आये और प्रार्थना करने लगे कि हमें मांस देना बंद कर दिया जाय, क्योंकि मांस खानेसे वे यकावटका अनुभव करते थे और पहलेकी भाँति कार्य नहीं कर सकते थे।'

१६. इससे भी अधिक मनोरञ्जक तथा बड़े पैमानेपर एक दुसरा निर्णयात्मक प्रयोग इंग्लैंडमें हुआ था—

'सन् १९०८ में ६ मासतक 'लंदन वेजिटेरियन एसोसियेदान' (लंदनके निरामिषभोजी संघ ) की सेकेटरी कुमारी एफ. ई. निकल्सनने १०,००० बच्चोंको निरामिष भोजन कराया तथा 'लंदन काउंटी कौंसिल' द्वारा एक दूसरे भोजनालयमें उतने ही बच्चोंको मांससिहत भोजन कराया गया । ६ मासके अन्तमें दोनों दलोंके बच्चोंको परीक्षा डाक्टरोंद्वारा की गयी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मांसभोजी बच्चोंकी अपेक्षा निरामिषभोजी बच्चोंका स्वास्थ्य अधिक अच्छा, वजन अधिक, पुढे अधिक सुदृढ़ तथा चमड़ा अधिक साफ था । अब 'लंदन काउंटी कौंसिल' की प्रार्थनापर और उसीकी देख-रेखमें 'लंदन वेजिटेरियन एसोसियेदान' द्वारा लंदनके गरीब-से-गरीब निवासियोंको हजारोंकी संख्यामें निरामिष भोजन दिया जाता है।'

(११जुलाई सन्१९१० को श्रीलामशङ्कर लक्ष्मीदास-द्वारा मेजा हुआ एक प्रेस-समाचार )

१७. संसारके दूसरे भाग अमेरिकामें प्रोफेसर शिटेंडन पी-एच् डी. एस्-सी. सी., एल्-डी. डी. द्वारा किया हुआ प्रयोग—जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है— उतना ही मनोरज्जक और शिक्षाप्रद सिद्ध होगा—

अमेरिकन सिपाहियोंके साधारण दैनिक आहारमें ७५ औंस ठोस भोजन रहता है, जिसमें २२ औंस कसाइयोंके यहाँका मांस रहता है। इन सिपाहियों तथा व्यायाम करने-वालोंके भी भोजनका परिमाण एक प्रकारसे सारा-का-सारा मांस ( २१ औंस ) तथा ठोस वस्तुओंका कुछ अंश निकालकर केवल ५१ औंस कर दिया गया। नौ महीनोंतक

उन्हें इस भोजनपर रक्खा गया, जिसका यह परिणाम हुआ कि यहापि भोजनमें परिवर्तन करनेके पहळे उनके शरीरका पर्ण विकास हो चुका था और देखनेमें ऐसा माळूम होता था कि अब इससे अधिक शक्ति इनमें न आयेगी। फिर भी नवें महीनेके अन्तमें उनमें पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञक्ति आ गयी और उनका स्वास्थ्य भी पहलेसे कहीं अच्छा हो गया । यन्त्रदारा ठीक-ठीक नापनेसे पता चला कि उनकी शक्तिमें लगभग ५० प्रतिशत बृद्धि हुई तथा वे अधिक आसानीसे अधिक ठोस काम करने लगे, उनमें अधिक प्रसन्नता आ गयी तथा उनके स्वास्थ्यमें भी उन्नति हुई । और जब उनको इस बातकी स्वतन्त्रता दे दी गयी कि चाहें तो अपना पिछला भोजन फिर ग्रुरू कर सकते हैं तब भी उनमें से किसीने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया।

१८ इतनेपर भी मनुष्यने मांस-भक्षण न छोडा। डाक्टर हेग अपनी पुस्तक 'डायट ऐंड फूड' ( खाद्य पदार्थ और भोजन ) के १२९ वें प्रष्ठपर लिखते हैं--

मांस-भक्षण सस्ती लाता है, क्योंकि इसके कारण मस्तिष्क, मांसपेशियों, हड्डियों तथा सारे शरीरमें रक्तका प्रवाह मन्द तथा न्यून हो जाता है । रक्तप्रवाहकी यह मन्दता और न्यूनता यदि जारी रहे तो परिणाममें स्वार्थ-परायणता, लोलुपता, भीरुता, अधःपतन, ह्रास और अन्तमें विनाश निश्चित है । इससे धनके प्रति आसक्ति 'उत्पन्न होती है, जिस्से विलासितापूर्ण आलस्यका जीवन प्राप्त हो सकै। क्या किसी स्वस्थ राष्ट्रके अङ्गभूत व्यक्तिका यही आदर्श है कि वह इस प्रकारका आलस्यमय जीवन प्राप्त करके तिम और जीवनके प्रति अरुचिका अनुभव करे-इसका निर्णय स्वयं राष्ट्र ही करे।

१९. 'इन्द्रियतृप्तिका मार्ग—वह मार्ग जिसे मांसभोजी गया है, जब कि त्याग तथा आत्मसंयमका मार्ग महान विकासका द्वार खोलता है। मनुष्य कौन-सा मार्ग ग्रहण करेगा, यह उसके आहारके प्रकारपर बहुत कुछ निर्भर करता है। १ ( 'डायट ऐंड फूड पृष्ठ १३३ )

- २०. दिन-प्रति-दिन उच्च कोटिके प्रसिद्ध डाक्टर भी अब मांसभक्षणके विरुद्ध अपना मत देने छगे हैं। संक्षेपमें मांस-भक्षणसे इतनी हानियाँ हैं---
- १. मांस-भक्षण अनावश्यक, अस्वाभाविक तथा अहितकर है।
  - २. यह अन्नसे कम पृष्टिकर है।
- ३. निरामिष आहारकी अपेक्षा यह मनुष्यमें सहिष्णता, शक्ति, स्फूर्ति तथा सामर्थ्य बहुत ही कम उत्पन्न करता है।
- ४. दाँतोंकी सफेदीपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पडता है।
  - ५. यह आयुको घटानेवाला है।
- ६. यह आलस्य, भारीपन तथा प्रातःकाल शारीरिक श्रममें अरुचि उत्पन्न करता है।
- सौमें निन्यानवे मनुष्योंका ७. यह कर देता है।
- ८. यह क्षद्र 'अहम्' के प्रति प्रेमका विस्तार करके जगतके प्रति हमारे विचारोंको संकीर्ण बना देता है।
- ९. यह राष्ट्रकी स्वार्थपरायणता, लोलपता, अवनति, ह्रास तथा विनाशकी जड है।
- १०. इसके कारण शराब पीनेकी ब़री और विनाशकारी आदतको प्रोत्साहन मिलता है। जिससे देशके लोगोंका जीवन अनावश्यक रूपसे खर्चीला हो जाता है और इस प्रकार अन्तमें यह देशकी सत्ताको संकटमें डाल देता है। क्योंकि श्रीडाक्टर हेगके शब्दोंमें कम-खर्चीले जीवनका प्रायः प्रहण करते हैं—सदा ह्वास और विनाशकी ओर छे प्रश्न ही राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्तिके अस्तित्वका निर्णय करता है। ( 'कैटिल प्राब्लेम इन इंडिया' )

# गो-परिक्रमाका फल

गौओंको एकमात्र परिक्रमा करके प्रणाम करनेसे मनुष्य सारे पापोंसे छूटकर अक्षय खर्गका भोग करता है। सात गौओंकी परिक्रमा करनेके कारण बृहस्पति सबके वन्दनीय, माधव सबके पूज्य और इन्द्र ऐश्वर्यवान हो गये हैं। ( पद्म० सृष्टि० ४८ । १४५-१४६ )

## गायकी हाय !

( स्वर्गीय पं॰ श्रीसतीप्रसादजी त्रिपाठी 'सिद्ध' )

दोहा-डकरित हों में सबिह सन, किह ख दुसह अपार । सुख दैके दुख झेलिबो, हमरै लिखो लिलार॥ सवैया-मातु समान मैं पालित हों, निज दुध पियाइके खाइके सानी। दधको पीयो दही रुचिसों, घुतसों करो पाक सबै मनमानी॥ मो कहँ मारत हैं, जिनके हिये नेक दया न समानी। गाय गरीबिनकी अरजी पै, करी मरजी अब संभ-भवानी ॥ १ ॥ धायके गाय कहैं दख आपनो, पीर हमारी कोऊ नहिं जानी। हैं बछिया अछिया हमरी सवै, बाछनकी सनौ नेक कहाती॥ खेतको जोतत, गाड़िह्न खैंचत, सींचनके हित <u>ऐंचत</u> पानी। सिद्ध कहैं या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संभ-भवानी ॥२॥ शुद्ध करे महिकों, अरु गीत मिटावत रोग निसानी। खादतें भूमिकी शक्ति बढ़ै, उपजे बहु अन्न सबै जग जानी॥ मेटत हैं तनके सब ताप ये, पाँचह गव्य महा सखदानी । सिद्ध कहैं या गरीविनगायकी, हाय सुनो अब संभ-भवानी ॥ ३॥ हन्यसे यज्ञ सधैं सिगरे, अरु यज्ञहि तें वरसैं जग पानी। पानिहितें उपजैं सब अन्नर, अन्नहि तें जग जीवत प्रानी॥ मेरे नसे नसिंहै सब लोक, न बूझत बात महा अभिमानी। सिद्ध कहें या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संभ-भवानी ॥ ४॥ जीवत साज सर्जों सुखके, बल वृद्धि बढ़ाय सुनो मम बानी। बैतरनी, मरिवेपर वेद पार लगावत पुरान बखानी॥ सींगपै मेरे घरी घरनी, करनी असि मोरि कुरानह मानी। स्रनो सिद्ध कहैं या गरीबिन गायकी, हाय अव संभ-भवानी ॥ ५॥ राखि सकैं गज बाजि जेऊ, तेउ गाय न राखत हैं सनमानी। ग्रासको दान, प्रदक्षिण, पूजन, कौन करे ? सब मे अध्यानी ॥ रक्षक भक्षक होइ गये तब, म्लेच्छनतें को बचावइ आनी? सुनो सिद्ध कहैं या गरीबिन गायकी, हाय अब संभु-भवानी॥६॥ धर्मकी धाक मिटी जबतें, तबतें सब गई होइ मनमानी। हिंदुहुके घरमें नहिं ठौर, हमें सुनिये यह दुःख कहानी॥ गोचर-भूमि बँची न कहूँ, मोहि भारतमें न मिलै तुन-पानी। सुनो सिद्ध कहैं या गरीबिन गायकी, हाय संभ-भवानी ॥ ७॥ अब

**《张宗传》《张龙传》《张宗宗》《张龙宗传》《张龙宗传》《张龙传》《张宗宗传》《张宗传》** 

किवत--मोकों तो समान हिंदू तुक्क ईसाई सबै पाउत सभीकों मैं पीयूष-पय प्याय के।
मिर्दे पै चामहू तो चरन चरनदासी होई नित्त सेवै नेक सोचो चित्त छायकै॥
सिद्ध कहें पाप-परितापके न राह चर्छों, जीवन वितावों नित घास-तृन खायकै।
मोहि करुपैहै सो तो नाहि करु पैहै, कहो कैसे करु पैहै कोऊ मोहि करुपायके॥

----

# गोरक्षा-धर्म

( लेखक--श्रीयुत द० बा० कालेलकर महोदय )

आजतक गायके साथ हमने जो अन्याय किया है। उसका स्मरण करके आदर्श गोपालनके द्वारा यदि कुछ लाभ हो तो वह सभी गाय और उसके वंशके रक्षणमें लगाना चाहिये। खादीके कामका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यास-वृत्तिसे रहनेवाले परोपकारी, त्यागी, निर्लोभी समाजसेवकोंके ऊपर रहता है, उसी प्रकार गोरक्षाका आधार भी संन्यास-वृत्तिवाले गोभक्त, समाज-सेवक स्त्री-पुरुषोंके ऊपर ही रहेगा । मनुष्य-का बोझ गायके ऊपर न पड़े और गायका बोझ मनध्यके ऊपर न पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न करानेका पूरा-पूरा प्रयत्न होना चाहिये। लोगोंको गायका द्ध-दही वगैरह जहाँतक हो, वहाँतक सस्ता मिले और गायकी उपयोगिता तथा कीमत जितनी बढायी जा सके उतनी बढे, तभी गाय निर्भय हो सकती है। यह कितने दुःख और शर्मकी बात है कि आज गायको पालनेकी अपेक्षा उसके मारनेमें अधिकलाभ दीखता है। ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिये, और गाय-जैसे मृल्यवान प्राणीके मारनेमें आर्थिक नुकसान ही होता है-यह बात लोगोंके मनमें धँस जानी चाहिये।

गायका बछड़ा उत्तम प्रकारका हो, इसका ख्यांल रखना चाहिये। बछड़ा देनेकी गायकी शक्ति अन्ततक टिकी रहे ऐसे उपाय खोज निकालने चाहिये। गायके विमुक जाने (दूध देना बंद कर देने) के दिन जहाँतक हो सके, कम-से-कम हों, इसका प्रयत्न करना चाहिये। गाय फिरसे गर्भ धारण करने योग्य हो तबतक उसका दूध कम न हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिये। और जिन थोड़े-से दिनोंमें गाय दूध नहीं देती, उन दिनों उसका पोषण बहुत अच्छी रीतिसे हो और उसमें कम खर्च पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

गायके दूधके ििवा उसका गोबर और मूत्र भी अत्यन्त उपयोगी पैदावार है। हम हिंदू गोबर और गो.मूत्रको अत्यन्त पवित्र मानते हैं। परन्तु हमने उसकी उपयोगिताको ठीक-ठीक नहीं समझा। गोमूत्रका उपयोग खादके रूपमें हम ठीक-ठीक नहीं करते । गोबर थापकर हम उसे ईंधन बना डालते हैं, अथवा उसका उपयोग कैवल लीपनेमें ही करते हैं। यह गोबरका दुरुपयोग और खेतीसे दुश्मनी है। खादके लिये गोबर संग्रह करनेकी कला हमें सीख लेनी चाहिये।

गायकी स्वाभाविक मृत्यु होनेके बाद भी, उसका अधिक-से-अधिक उपयोग कैसे हो यह बात उसके पाळने- वालेको जान छेनी चाहिये। गायका वध करना पाप है। परन्तु स्वाभाविक मृत्युसे मरी हुई गायका चमड़ा, उसके खुर, सींग, हिंडुयाँ आदिका कुछ-न-कुछ उपयोग करना हमें जानना चाहिये। मरे हुए जानवरका मांस कभी भी खानेके काममें नहीं छेना चाहिये। क्योंकि मुर्दार मांससे शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यका नाश होता है और उससे घृणा उत्पन्न होती है। उसमें अनेक जन्तु रहते हैं और वह अनेकों रोगोंका घर होता है। (और जीवित पशुओंको मारकर उनके मांससे अपना पेट मरना तो सर्वथा अनुचित है ही।)

स्वाभाविक मृत्युसे मरी हुई गायका मांस जमीनमें गाड-कर उसका खादके लिये उपयोग किया जा सकता है। सींग और खरसे सरेस बनता है। सरेस निकाल लेनेके बाद जो कुचा रह जाता है, उससे उत्तम ब्रश तैयार किया जा सकता है। स्वाभाविक मृत्युसे मरी गायके चमडेको पवित्र मानकर उसके उपयोगका आग्रह रखना चाहिये। गायकी हड़ी और चमडेका व्यापार आज गो-भक्षकोंके हाथमें है, इससे गायका वध बहुत बढ गया है । यह व्यापार गो-सेवकोंके हाथमें जानेसे उसी हिसाबसे वधमें कमी हो जायगी, और इस व्यापारमें होनेवाला काफी नफा भी गो-सेवामें लगेगा। हत्याचर्म (हत्या किये हुए पशुके चमड़े ) का कमाना सहज है, परन्तु मृतचर्म ( मरे हुए पशुके चमड़े ) के कमानेमें विशेष कलाकी जरूरत है । सच्चे गो-सेवकों को वह कला सीख-कर उसे बढ़ाना चाहिये । सच्चें गो-सेवकोंको यह वत छेना चाहिये कि इम इस 'मृतचर्म' का ही उपयोग करेंगे । 'गो-सेवा' ----

# गायके स्पर्शसे पापनाश

गां स्पृष्ट्वा ब्राह्मणं नत्वा संपूज्य गुरुदेवताः । ……पातकैः सर्वे मुच्यन्ते गृहमेधिनः ॥

(स्क॰ प्रभास॰ व॰ मा॰ अध्याय १६)

गौका स्पर्श करने, ब्राह्मणको नमस्कार करने और गुरुदेवताका भलीभाँति पूजन करनेसे गृहस्थ सारे पापोंसे छूट जाते हैं।





महपिका मूल्य

कल्याण

## प्राणी-पूजा

( लेखक---श्रीमान डॉ० प्रो० मंजुलल रणछोडलाल मजूमदार एम्० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०)

अमृत पानेकी लालमासे देवता और दानव समुद्रसन्थनके लिये तैयार हुए । इस कठिन मन्थनके लिये भगवान्
श्रीविष्णुने कछुएका रूप धारण किया; मंदराचलको मथानी
बनाया और शेषनागरूपी रस्तीसे देवों और दानवोंने
क्षीरसागरको मथा । उसके पानीमेंसे प्रथम 'कामघेनु' गाय
निकली । यह पवित्र गाय दूध और दहीका अटूट खजाना
थी । उसके बाद निकला नप्तमुखी ऊँचे नुकीले कानोंवाला
पानीदार पवित्र उच्चे:श्रवा बोड़ा; और पीछे निकला सात
सुँडवाला स्वेत हाथी ऐरावत । इस प्रकार गाय, घोड़ा और
हाथी—येतीन प्राणी, सुष्टिकी श्रेष्ठ वस्तुएँ सागर-मन्थनसे
ही निकलीं। चौदह रत्नोंमें इन तीन प्राणी-रत्नोंकी सन्तानको
आज मनुष्योंके सुखोपभोगके लिये प्रभुने सहज बना दिया
है; इसीने अतीनकालसे ये हमारे सम्मान्य बन गये हैं।

'ईश्वर एक है' ऐसा माननेवाले हिंदुओंका धर्म इतना अधिक व्यापक और सर्वधाही है कि विश्वमें अनेक रूपोंमें व्यक्त होनेवाले परमात्माके अनेकानेक स्वरूप भी परमात्माके समान ही पूज्य समझे जाते हैं। भगवद्गीतामें परमात्मशक्तिके इस व्यक्त स्वरूपको ईश्वरकी 'विभूति'के रूपमें समझाया गया है।

ये विभूतियाँ सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सागर, पर्वत, नदी, सरोवर वगैरह जिम प्रकार आकाद्यकी तथा पृथ्वीकी भव्य और दिव्य सृष्टिमें दिखलायी देती हैं, उसी प्रकार पीपल, वड़, तुलसी, गूलर, द्यमी आदि-जैसे वनस्पति सृष्टिमें; तथा गाय, घाड़ा, हाथी, सिंह आदि-जैसे प्राणी-सृष्टिमें भी भगविद्वभूतिका ही दर्शन होता है। मानव-सृष्टिमें भी जगत्कै अनेक पुरुषोत्तम और महाजन (जिनकी जयन्ती इम मनाते हें) उसी प्रकारसे ईश्वरीय विभूतिके अंद्यविद्येषके रूपमें प्रकट होनेके कारण पृष्य समझे जाते हैं, ऐसा उनके चिर्त्रोंसे जाना जाता है।

मनुष्येतर सृष्टिके साथ समभावः हिंसक प्राणियोंके प्रति दयाभाव और अहिंसाका अभयदान—ये तीन वस्तुएँ प्राणी-पूजाके रहस्यसे हम निकाल सकते हैं । वैरभावके शमनके बाद जो आनन्द चित्तको होता है उसके प्रतीकके रूपमें 'नागपञ्चमी' जैसा त्योहार ऐसी उदात्त भावनासे हम मनाते हैं । समुद्र-मन्थनसे प्राप्त हुए तीन प्रमुख प्राणियोंकी पूजा तथा उनके सम्बन्बमें होनेवाले वर्तो और उत्सवींमेंसे हम यहाँ मुख्यतया गायके सम्बन्धमें कुछ विचार करते हैं।

पृथ्वी जिस प्रकार 'वसुन्धरा' कहलाती है और सब प्रकारकी सम्पत्ति उसके पेटसे निकलती है, उसी प्रकार गाय भी मनुष्यको समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान करती हैं । इसल्ये पृथ्वी और गायको एक रूप माना गया है, इसी कारण इनका अभेद भी माना जाता है । और दोनोंको जन्म देनेवाली माताके समान पूज्य बतलाया गया है।

गायकी प्रदक्षिणा करनेसे पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका फल मिलता है। ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी विवाहसम्बन्धी कथासे ज्ञात होता है। पार्वतीने कहा कि, 'दोनों पुत्रोंमेंसे जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा पहले कर आवेगा उसका विवाह सिद्धि-बुद्धिसे होगा । कार्तिकेय अपने वाहन मयुरके ऊपर पृथ्वी-परिक्रमाके लिये निकल पड़े । परन्तु बुद्धिमान् गणपतिने इस लंबी खटपटमें न पड़कर चट गायकी प्रदक्षिणा कर ली और इस प्रकार प्रथ्वी-परिक्रमाका फल प्राप्त करनेकी बाजी मार ली और सिद्धि-बुद्धिको प्राप्त कर लिया, इस कथाके द्वारा गाय और पृथ्वीका अभेद स्थापन किया गया है। ब्याती गायकी प्रदक्षिणा पृथ्वी-प्रदक्षिणाका पुण्यफल प्रदान करती है ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। जिस प्रकार गायका प्रथाके साथ अभेद दिखलाया है, उसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें पृथ्वीका गायके साथ अमेद दिखलानेवाला एक प्रसङ्क आया है। संस्कृतमें 'गो' शब्दसे पृथ्वी, गाय और किरण आदि अनेक अर्थोंकी व्यञ्जना होती है। इसके सिवा श्रीमन्द्रागवतमें एक कथा इस अभेदकी बातको और भी पुष्ट करती है। गायके दहनेसे जैसे द्रंथ मिलता है, उसी प्रकार पृथ्वीमाताके द्वारा नाना प्रकारकी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। पृथुराजाने पहले-पहल पृथ्वी ( रूप गाय ) को दुहा था। इससे यह सूचित होता है कि राजा पृथुके समयमें पृथ्वीके खड्ढा-खाईको बरावर करके खेतीके लायक बनाया गया था। इस प्रकार पृथ्वीके द्वारा पहळे-पहळ उपज छेनेके कारण पृथराजाके नामपर धरणीका नाम 'ष्ट्रथ्वी' पड़ा, ऐसा सूचित होता है।

धरती-माताके समान ही गाय पूज्य है; इसी करण

उसके दिये हुए पाँच पदार्थ दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र भी पूज्य और पवित्र करनेवाले हैं; ये पाँच पदार्थ 'पञ्चगव्य' कहलाते हैं।

खेतीके काममें गायका गोबर खादके लिये, गोबरसे बननेवाला कंडा ईंधनके लिये, और गायकी सन्तान (बैल ) हल तथा चरस खींचनेके काम आता है। गंदी-से-गंदी जगहको गोबरका चौका ग्रुद्ध कर देता है। कंडेकी राख गंदे पदार्थोंको साफ करती है। इस प्रकार हल जोतने-से लेकर खेतीकी सारी मजदूरीके लिये गायकी सन्तान काम आती है, इतना ही नहीं बल्कि सारी खेतीका आधार ही उसके ऊपर है। अतएव इस प्रकार जिसकी सारी सम्पत्ति उपयोगी है वह इतनी अधिक पूज्य समझी जाय, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

इसी कारण मानवसमाजकी अमूल्य सेवा करनेवाली और पावन करनेवाली इस गायकी हत्याका पाप अत्यन्त वोंग्ने और महापातकों में गिना जाता है। इसी कारण मनु-भगवान्ने लिखा है कि 'गायकी रक्षा करनेवाला धर्मगुरुकी हत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है।' एक जगह आता है कि जहाँ गायका प्राण बचना सम्भव हो वहाँ असस्य वोल्नेमें भी पाप नहीं लगता; क्योंकि असत्य बोल्नेके पापकी अपेक्षा गायकी प्राणरक्षा करनेका पुण्य अनेकों गुना अधिक होता है।

गायके शरीरमें तैंतीस कोटि देवताका वास बताया जाता है। इसको हम आलङ्कारिक भाषा कह सकते है। परन्तु जीवननिर्वाहके सारे साधनोंको पूरा करनेवाली गायका नाम कामधेनु पड़ा है, यह निरर्थक नहीं, बल्कि यथार्थ है।

जननेवाली माताके बाद गायका स्थान आता है, और उसकें बाद जन्मभूमिका; क्योंिक नन्हें बच्चेसे लेकर सबका 'पोषण उसके दूषसे होता है। प्रातःकाल गायका—और उसमें भी बळड़ेसहित गायका दर्शन तथा उसका दाहिने हाथकी ओर जाना अत्यन्त माङ्गलिक और श्रुम शकुन समझा जाता है। इन सारी मान्यताओं के मूलमें गायके प्रति पूचयबुद्धि ही देखनेमें आती है।

ग्रहस्थाश्रमीके लिये अवश्य करने योग्य पाँच यज्ञों में गो-ग्रास निकालनेकी—'गवानेक' देनेकी बात निश्चित कर गायकी घर-घर पूजाकी स्थापना गृह्यसूत्रकारोंने की है। 'घर-घर गाय' पालनेका सिद्धान्त कालके बलसे हम भूलते गये। अपने देशमें प्राचीन कालके गोधनका विशेष महस्त्व माना गया है। वेदकालमें तो गाय ही सम्पत्ति समझी जाती थी, इसी कारण अनेकों जगह गायकी स्तुति की गयी है और उसकी शत्रुसे रक्षा करनेके लिये अनेकों वार इन्द्रका स्तवन किया गया है।

महाभारतकालमें भी गायोंको धनके रूपमें माना जाता था। गायोंका पालन-पोषण करना अत्यन्त पवित्र और पुण्यका काम समझा जाता था। इसी कारण श्रीकृष्णका 'गोपाल' नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया है।

यादव और दूसरी क्षत्रिय जातिका मुख्य धंया खेती, गो-रक्षण और व्यापार था। समयकी गतिसे वैद्योंने खेती और गो-रक्षणके धंधेको छोटा समझा। इसीलिये वह चौथे वर्णके हाथोंमें चला गया। जिस जगह हवा, पानी और चारेकी अनुकूलता होती उस जगह क्षत्रियलोग गायोंके समूह-का पालन कर जीवन-यापन करते थे, और ऐसा अहीर-व्यवसाय करनेमें हेठी नहीं समझते थे।

नन्दजीके घर नौ लाख गायोंका गो-धन था । नन्दजीके किशोर श्रीकृष्णने गोवर्द्धनकी तलहटीमें गायोंके लिये भरपूर चारा प्राप्त किया था और इन्द्रके बदले गोवर्धनकी पूजा करानी शुरू कर दी थी। विराटके यहाँ पाण्डव गुप्तवेषमें रहते थे। उसी अवसरपर विराट राजाके गो-धनको कौरवोंने हर लिया था। उन गायोंको लौटा लानेके लिये पाण्डवोंने लिये रहकर अपना पराक्रम दिखलाया था।

प्रत्येक अवतारका उद्देश्य असुरोंका संहार तथा गो-ब्राह्मणका प्रतिपालन होता है । पुराणकालमें वेदकालकी सीतादेवी (कृषिदेवी ) और इन्द्रके माहारम्यको लोग भूल गये और गोपालक श्रीकृष्णका महत्त्व बढ़ा । विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण इन्द्रसे भी श्रेष्ठ हैं, यह बतलानेके लिये उनके द्वारा इन्द्रकी पराजय हुई और श्रीकृष्णने किन्छिका अँगुलीपर गोवर्द्धन (गायोंका संरक्षण और संवर्द्धन करने-वाले ) पर्वतको ही उठाकर गायों और गोपियोंकी रक्षा की।

इन सब वातोंको ध्यानमें रखकर हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे हिंदू-राजाओंके लिये अत्यन्त सम्मान-सूचक यदि कोई उपाधि हो सकती है तो वह है 'गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक'। आर्यसंस्कृतिके पैतृक धनका पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकास तथा विस्तारसाधन करनेवाला, गरीब होनेपर भी तेज:पुज और तपोधन (Aristocrat Pruper) ब्राह्मण; तथा दूध-दही देकर सारे जन-समाजका पोषण करनेवाली गोमाता; और खेतीक परिश्रमको अपने ऊपर

लेकर सारे जगत्के पेटके गहुको भरनेवाला वेल; य सदा पूज्य बने रहें, इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। इस प्रकारके 'गो और ब्राह्मण' का प्रतिपालन करनेवाले राज्य ही अपनी प्रजाके प्रति सच्चे राज्यधर्मको प्रमाणित करते हैं।

इस प्रकार गायकी रक्षा करनेके लिये शत्रुके ऊपर हथियार चलानेके अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। आज भी गो-धनको हर ले जाते हुए बटमार और लुटेरोंका सामना करनेवाले अनेकों प्राप्त-स्वामियों, उत्साही नौजवानों और विवाहकी जुनड़ी ओढ़ी हुई सुंदरियोंके बलिदान होनेके प्रमाण भाट-चारणोंकी गाथाओंमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार लगभग अधिकांश गाँवोंके चरागाहमें खड़े हुए समाधि-स्मारक और स्तम्भ गोरक्षा करनेवालोंकी कीर्तिगाथाके क्यमें आज भी पूजे जाते हैं।

गायके संरक्षणके पश्चात् गायका पूजन भी इष्ट और फलदायक है। सत्यकाम जाबालकी कथा उपनिषदोंमें आती है। वहाँ वतलाया है कि केवल गाय-पूजासे इस सच्चे भोले-भाले बालकको ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी।

सत्यकामकी ज्ञान-जिज्ञासाकी परीक्षा करते हुए गौतम ऋषिने उसे चार सौ दुबली गायें दीं और एक वंश बढ़ाने-वाला साँड़ दिया, और कहा कि जब इसके हजार गायें हो जाय तब फिर आश्रममें लौट आना । सत्यकाम ऐसे कार्यके सौंपे जानेसे कृतकृत्य हुआ, और वहाँसे निकल पड़ा।

हाथमें एक दण्ड, कंधेपर एक डोरी और कमण्डल तथा पीछे चार सौ दुबली गायें। कभी आगे चलता, कभी बीचमें, और कभी पीछे। कभी गायोंको डचकारता जाता, कभी गायोंको सुहलाता जाता, कभी कुआँ आनेपर पानी पिलाता जाता और कभी हरी-हरी वास आती तो वहाँ चराता जाता।

गुरुकी गायोंका गोपाल चला, चला और अखीरमें एक हरी-भरी भूमिमें पहुँच गया तभी रुका । गायोंको चरनेके लिये हरी-हरी घास, पीनेके लिये पर्याप्त पानी और आस-पास रमणीय सृष्टि-सौन्दर्य; ऐसे स्थानमें स्थकामने पड़ाव डाला, और गुरुकी दी हुई उपासना ग्रुरू की ।

एक रात बीती, दो रात बीती, सप्ताह बीता, पखवाड़ा बीता, महीना हुआ, एक वर्ष हुआ, और इस प्रकार वर्षों निकल गये। अरण्यमें संस्थकामने एक छोटा-सा गुरुकुल बसा दिया। प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रमके वेदमन्त्रोच्चारको भी लिजत करनेवाला हर्षोच्चार गायें करतीं। प्रतिदिन प्रातःकाल आचार्यके प्रातहोंमकी जगह सत्यकाम विधिपूर्वक गायोंको पानी पिलाता। प्रतिदिन आचार्यपत्नीकी ममतासे सत्यकाम गायोंको चराता और बीमार होतीं तो अपने हाथों उनके मुँहमें ग्रास देता। प्रतिदिन सारी दुनियाके ओनाओंको लिजत करनेवाली शान्तिसे गायें निराटेमें वैठकर पागुर करतीं। प्रतिदिन रातको मानो गुरुके अग्निहोत्रकी राक्षसोंसे रक्षा करता हो, सत्यकाम गायोंकी बाघ-सिंहसे रक्षा करता; इस प्रकार वह जो कुछ करता उसके पीछे थी गुरुकी आज्ञा।

सत्यकामके मनसे ये गायें केवल चार पैरवाली और चार थनवाली पशुमात्र नहीं थीं। वह तो इन गायों में वेदको देखता था, और कभी-कभी एकाध गायको मुहलाते-मुहलाते या खिलाते-खिलाते ध्यानमें चढ़ जाता तब तो कितनी ही देरतक वह अपनी देहकी मुधि-बुधितक भूल जाता।

इस प्रकार वर्षों बीत गये, तब एक दिन एक बैल्की वाणी निकली । वह बोला, 'सत्यकाम! अब हम हजार हो गये हैं । हमको आचार्यके पास छे जा, तू अब शानका अधिकारी हो गया।'



वैल्ने ज्ञानका उपदेश किया और गुरुने भी आश्रममें पहुँचनेके वाद ज्ञान समझाया।

इस प्रकार गायोंकी आराधनाते ज्ञानप्राप्ति भी हो गयी। वृसरी ऐसी कथा पद्मपुराण और रघुवंशमें राजा दिलीप-की आती है। कुलगुरु विषष्ठकी दी हुई निन्दिनी गायकी पूजा राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणाके साथ-साथ करते हैं। तब उनको पुत्रका वरदान मिलता है।

यह सारी महिमा गो-पूजाकी है। इस प्रकारकी गो-पूजासे प्राचीन कालमें आर्योंके अन्तःकरणकी गोपालनकी श्रद्धाका पता लगता है।

गायकी पूजा कितने ही लोग वर्षभर अथवा कम-से-कम चौमासे भर करते हैं। 'गोत्रिरात्र' (गोतराट) नामका त्रत भादों सुदी तेरससे तीन दिनतक उपवास करके गायकी पूजाद्वारा समाप्त होता है, और चौथे दिन पारण किया जाता है। बहुधा सौमाग्य तथा सन्तानकी प्राप्तिके लिये गायकी पूजा की जाती है।

आश्विन महीनेमें हमारे देशका नैसर्गिक सौन्दर्य खिल उठता है, 'शस्यक्यामलां मातरम्' ( शस्यके द्वारा हरी-भरी धरती माता ) को उल्लासमें देखकर उसकी सन्तानोंमें भी उल्लास फैल जाता है। इस प्रकार आश्विन महीनेमें कृषि-विषयक उत्सवींका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है। घरमें नवीन धान्य आनेके बाद उसकी, और उसके प्रदान करनेमें साधनस्वरूप गोकुलकी पूजा करना, यह प्राचीन सास्विक आर्योंको अभीष्ट जान पड़ा।

अश्विन ग्रुक्ता पूर्णिमाके दिन नवीन वान्यकी खीर बनानेकी रूढ़ि—नवान्न भोजन बनवाना—नये धानका लावा देवताको चढ़ाना आदि प्रथा, इसी प्रकार ऐस उत्सवके साथ गो-पूजा और गो-क्रीडन-विधिकी पद्धतिसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्रह्मसूत्रोंमें कहे हुए ग्रहस्थाश्रमियोंके करने योग्य पाकयज्ञोंमें 'आश्वयुजी पार्कयज्ञ' शरद् श्रृद्धकी पूर्णिमाको ही होता या। उस दिन वर्षा करानेवाले इन्द्रदेवको खीर चढ़ायी जाती थी। साथ ही इन्द्र, इन्द्राणी, अश्विनीकुमार, आश्वयुजी पार्णमासी तथा शरद्को आहुति दी जाती थी। और गायोंके प्रीत्यर्थ गाय और बछड़ोंको उस दिन रातको एक जगह रक्खा जाता था।

कार्तिक बदी द्वादशी 'गोवत्सद्वादशी' के नामसे प्रसिद्ध है। उस दिन अथवा धनतेरसको बछड़ेके साथ गोधनकी पूजा की जाती है। कार्तिक ग्रुक्का अष्टमीको 'गोंपाष्टमी' का उत्सव होता है, उस दिन ग्वाले बछड़ोंका श्रृङ्कार करके चराने ले जाते हैं, श्रीकृष्ण-बलदेवने इसी दिन पहले-पहल गोंचारण-लीला की थी। उसके संस्मरणके रूपमें यह उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद अन्नकृट नामका दूसरा महोस्सव होता है।

द्रविण देशमें मकरसंक्रान्तिके बाद तीन दिनोंका उत्सव मनाया जाता है। पहले दिन इन्द्रपूजा, दूसरे दिन सूर्यपूजा और तीसरे दिन गोपूजा होती है। 'मड्रू पोंगल' नामक गायका 'पोंगल' यानी एक प्रकारका पाकोत्सव होता है। उस समय दोर—घोड़ा वगैरह पशुओंकी पूजा भी होती है, और उन्हें बाजे-गाजेके साथ गाँवमें धुमाना जाता है।

त्रतके मंग्रमके बाद उत्सवका उछास जीवनमें प्रवेश करता है। दक्षिणके देशोंमें आषाढ़के मूल नक्षत्र, भाद-अमावस्या या आश्विनकी अमावस्याके दिन किसानलोग पोला नामक त्योद्दार अथवा बुक्मोत्सव मनाते हैं। यह त्योद्दार बैलोंके लिये होता है। उस दिन उनको रँगकर और फूलोंके हार तथा आभूषणोंसे सुसज्जित करके गाँवमें युमाते हैं।

'पोला' के दिन किसानलोग अपने-अपने ढोरका प्रदर्शन करनेके लिये आतुर रहते हैं। उस दिन वाजी लगाकर बैल दौड़ाये जाते हैं। इस प्रकार दिनभर किसान आनन्दमें मग्न रहते हैं। रातको बाजे-गाजेके साथ बैलोंका खुलूस निकाला जाता है। यह एक प्रकारका सामाजिक उत्सव जान पड़ता है।

यह प्रसिद्ध कहावत है कि- -

'जोत, खाद और पानी, कर्मको कार्वे तानी ॥'

इन तीनों क्रियाओं में जोतने में, खाद भरने में और पानी खींचने में बैलकी सहायता बहुत मूस्यवान है। गायको मातृपद देकर हम जो 'गाय माता गोमती' कहते हैं, उसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं।

शृ िषपञ्चमी ( आश्विन सुदी पञ्चमी ) उत्सव नहीं बिल्क एक व्रत है । इस व्रतमें बैल्क श्रमसे पैदा हुई वस्तुओंका उपयोग न करनेका संयम किया जाता है । जानवरींके द्वारा हम स्वार्थकं लिये महनत लेते हैं । परन्तु इसे लेनेका हमको अधिकार नहीं । जिस दर्जेतक हम पशुओंसे सेवा लेते हैं उस दर्जेतक हम दोषी हैं—यह ध्यानमें

१. इसे पृषातका कर्म कहते हैं।

रहे, इसीलियं ऋषिपञ्चमीके दिन पशुओंकी मेहनतके विना जो खाद्य पदार्थ तैयार हो सके, उसीले निर्वाह करना पड़ता है।

आजकलके रिवाजके अनुसार यह स्त्रियोंका त्योहार बन गया है। और वह भी अधेड़ स्त्रियोंका । मच पूछिये तो ऋषियोंकी पूजा प्रत्येकके करने योग्य है। ऋषियोंमें स्त्रियाँ भी हैं और पुरुष भी। ऐसा लगता है कि वानप्रस्थ-सेवन करते हुए ऋषियोंके सरल जीवनकी स्मृतिमें ही यह उत्मव मनाया जाता है।

शिववाहन नन्दीके वंशजके रूपमें बैछको पूज्य मानते हैं। खेतीके काममें उनका खूब उपयोग होता है। और इससे उनकी पूज्यता बढ़ गयी है। छिङ्गायत नन्दीको 'बसव' नामसे पुकारते हैं, और खेतीके द्वाग देशकी सम्पत्ति बढ़ानेके कारण उनको पूज्य मानते हैं।

वंगालमें ऋषिपञ्चमीके त्रतके बदले एक दूसरा विचित्र त्रत प्रचलित है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि आपाद महीनेमें पृथ्वी तीन दिन रजस्वला ग्रहती है। उन तीन दिनोंमें कोई जमीन नहीं जोतता और बीज नहीं बोता। इन दिनोंको बहाँके लोग 'अम्बुवासी' कहते हैं। उन दिनों बैलके अमसे उत्पन्न पदार्थ वर्ज्य समझा जाता है, और दूसरी रीनिसे उगा हुआ धान्य लोग खाते हैं। इसी प्रकार घोड़े और हाधियोंके भी हमारे यहाँ कई उत्सव और त्योहार हैं।

प्राणी-पूजाके महत्त्वका एक रहस्य यह है कि कितने ही प्राणियोंकी पवित्रता देवता-विशेषका वाहन होनेके कारण विशेषरूपसे स्वीकार की गयी है। इन्द्रका वाहन हाथी, शिवका वाहन वृषभ, यमका भैंसा, दुर्गाका वाहन सिंह और बाष्ट्र और गणेशका वाहन मृषक—इसी प्रकार और भी कितने हें।

प्राणी-पूजा-इतिहास और उससे सम्बन्ध रखने-वाळे त्रत तथा उत्सवोंमें आज हमने गौके सम्बन्धमें कुछ परिचय किया है। परन्तु इस पूजाके रहस्यके विषयमें हमें आजके युगमें फिरसे बिचार करना है। उसे आजका युगधर्म समझकर व्यवहारमें लाना है। मतुष्य तथा प्राणीके बीच केवल मजदूरीका सम्बन्ध है। ऐसा न मानकर यह समझें कि प्राणी-जगत् मनुष्य-जगत्का कुउम्बी है और उसकी यथायोग्य पूजासे मानव-जातिका कल्याण ही होगा। हमारे प्राचीन उत्सवोंको आज जीता-जागता त्योहार बनाना आवश्यक है। ऐसा होगा तभी हमारी संस्कृति कुण्ठित होनेसे बचेगी।

# वेदमें गौका जुलूस

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः । वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामिस ॥ ४ ॥ शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधिपृष्ठे अस्याः । ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५ ॥ ( अथर्ववेद १० । १० )

अर्थात् जिस गौंके द्वारा चु, पृथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष —ये तीनों लोकं सुरक्षित हैं, उस सहस्रधाराओं से दूध देनेवाली गौंकी हम प्रशंसा करते हैं! सौ दोहनपात्र लिये सौ दुहनेवाले तथा सौ संरक्षक इसकी पीठपर सदा खड़े रहते हैं। इस गौसे जो देव जीवित रहते हैं, वे ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानते हैं। चित्रमें गायका एक जुल्लस दिखाया गया है। ऐसे जुल्लस वैदिक समयमें निकला करते थे। इससे विदित होता है कि गायका उस समय कितना आदर-मान था और गायका क्या स्थान था। जुल्लसमें दिखायी हुई गायकी तुलना हमारे अज्ञान, अनाचार, दैन्य और दुर्दशाका जीवित विज्ञापन करनेवाली आजकी अस्थि-कंकालसार दुग्धवृत-रहित गायसे करनेपर किसका इदय न रो देगा!!



## पिंजरापोल एक काम यह भी करें

( हेखक--श्रीमाताशरणजी )

वछडोंको विधया बनानेकी जो वर्तमान रीति है। वह बहुत ही कर है। या तो नस्तर लगाते हैं। नहीं तो अधिकांश-में उनके अण्डकोशोंको कटते हैं। इससे उनको भयानक कष्ट होता है। महीनोतक अङ्ग सजा रहता है, खन बहता है, भाव हो जाते हैं और बड़ी वेदना भोगनेके बाद वे कहीं अच्छे हो पाते हैं। इसकी जगह डा॰ वर्डिजोने एक नये ढंगकी सँडसी ( केस्टेटर ) बनायी है, जिससे बछडेकी नस दवायी जाती है और सिर्फ दो ही चार मिनटोंमें वह बधिया हो जाता है। न तो उसके बाद कोई तकलीफ होती है, न सजन होती है और न खन बहता है और न कोई सार-सँभार रखनेकी ही आवश्यकता होती है। पिंजरापोलोंके गो-चिकित्सक इस कार्यको आसानीसे कर सकते हैं। पिंजरापोलोंमें इसकी व्यवस्था रहे और कर पद्धतिसे बधिया बनानेवाले लोगोंको समझाकर उन्हें इससे लाभ उठाने दिया जाय तो बधिया बनानेके समय बछडोंको जो असीम कष्ट होता है, उससे तो वे बच ही जायँगे, साथ ही बिधया बनानेकी इस सरल और सुगम रीतिको जान लेनेपर अभी जो बहुत-से लोग बछड़ोंको नाममात्रके साँड बनाकर उन्हें भटकने और दुःखपूर्ण जीवन बितानेके लिये असहाय छोड़ देते हैं, वे भी ऐसा करनेसे रुक जायँगे । बिधया बनानेमें बछडेको कष्ट होगा, इस भयसे लोग वछडोंको बैल न बनाकर साँड बनाना चाहते हैं। भविष्यमें उनके खान-पान और भरण-पोषणकी तो कोई नियत व्यवस्था

कर नहीं पाते, केवल दागकर असहाय छोड़ देते हैं। ऐसे साँड पूरा घास-चारा न मिलनेसे पनपने तो पाते ही नहीं, उत्दें कमजोर हो जाते हैं। उनको कोई खेतोंमें जोतते नहीं। फलतः निकम्मा समझकर खानेको भी नहीं देते । वे जहाँ-तहाँ भटकते हैं । लोगोंके खेतोंमें घस जाते हैं तो वहाँ उनपर बरी तरहसे मार पड़ती है। ऐसे कमजोर और भूखे साँडोंसे जब गायोंका संयोग होता है तो उनकी सन्तान बहुत ही दर्बल और सर्वथा हीन-गणवाली होती है। विख्या बहुत छोटी रासकी और बहुत कम दूध देनेवाली होती है और बछड़े बहुत निकम्मे होते हैं। जिससे गायकी नस्ल बिगड़ जाती है। ऐसे साँड बनाना वास्तवमें उनके जीवनको विगाडना और दुखी करना है। साथ ही गी-जातिको भी बड़ी भारी हानि पहुँचाना है। बश्चिया बनानेकी सरल और बिना तकलीपकी तरकीबका प्रचार होनेपर ऐसे निकम्मे नस्ल विगाहनेवाले साँडोंका बनना रुक जायगा । वे जब विधया हो जापँगे, तब उन्हें अच्छा घास-चारा मिलेगा, और तब वे प्रष्ट होकर खेतीके कामके लिये अच्छे बैल बन सकेंगे । इससे दुहरा-तिहरा लाभ होगा। गो-वंशकी उन्नति होगी, खेतीमें सुविधा होगी और उनको भूखों मरने-भटकनेके बदछे अच्छा घास-चारा मिलने लगेगा । पिंजरापोलोंको इस बिधया-प्रथाका काम हाथमें छेकर पुण्य-सञ्चय करना चाहिये।

## गोमन्त्र-जापसे पापनाश

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोङ्गचाः। घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे। घृतं मे सर्वगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्॥ गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ (पद्म० सृष्टि० ४८)

पवित्र होकर आचमम करके प्रातःकाल और सायंकाल इन मन्त्रोंका जप करनेसे मनुष्यके सारे पापींका क्षय होता है और वह स्वर्गमें पूजित होता है।

## पिंजरापोल और गोशाला

परे वा बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा। आपन्ने रक्षितन्यं तु द्वैषा परिकीर्तिता॥

( अत्रिसंहिता ४१ )

'अपना, पराया, मित्र, द्वेषी और वैरी कोई भी हो, विपत्तिमें पड़े हुएकी सदा रक्षा करनेको ही दया कहा जाता है।

दया उपयोगिताकी अपेक्षा नहीं करती । वह तो मानव-स्वभावका एक सात्त्विक गण है, जो बिना किसी भेदभावके पीड़ित प्राणीमात्रकी पीड़ा दूर करनेके लिये मानव-हृदयमें सहानुभूति, परदु:खकातरता, सान्त्रिक उत्साह और उत्तेजन तथा उत्कृष्ट उत्सर्गकी भावना उत्पन्न करता है, और मनुष्यको दुखियोंके दु:ख दूर करनेके पवित्र कार्यमें बरवस लगा देता है। फिर, असहाय और अशक्त गायका पालन-पोषण करने और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनेमें तो दयाका प्रश्न ही नहीं है। इसमें तो कृतज्ञताजनित विश्रद्ध कर्तव्यपालन है। जिस गोमाताने अपनी अच्छी हालतमें हमारी अपार मेवा की, जिसका जन्म ही हमारी भलाईके लिये हुआ और जिसकी उदारतापर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है। जिसने हमें अमृत-सा द्ध दिया, खेतीके लिये बैल दिये, खेतके लिये खाद दी और अब भी दे रही है, उसका द्ध सूख जानेपर या उसके लूळी-लॅगडी, बीमार और असहाय हो जानेपर उसका पालन-पोषण करनेसे मँह मोड लेना तो एक प्रकारकी घोर कतन्नता और कर्तव्यसे विच्यति है। आजकल उपयोगितावादकी लहर वह रही है, इस कारण महत्त्वपूर्ण दयावृत्ति और कर्तव्य-पालनके प्रति लोगों-की उपेक्षा होने लगी है। वे कहते हैं-- 'जो प्राणी हमारे किसी उपयोगमें नहीं आते, जो न दूध दे सकते हैं और न खेती-बारीके ही काम आते हैं, ऐसे निकम्मे पद्मश्रोंके पेटका गड्डा भरते रहना मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रकृति स्वयं निरूपयोगी बनाकर जिनका अन्त कर देना चाहती है, उनको बचानेमें अपनी शक्ति, समय और धनका उपयोग करना उनका दुरुपयोग ही तो है। भतलव यह कि आजके इस जडयुगमें मनुष्यकी दृष्टि सब ओरसे हटकर केवल अर्थ-पर ही आकर टिक गयी है। इसीसे प्रत्येक काममें उसके सामने केवल उपयोगिताका प्रश्न रहता है; और इसीसे वह आज अपने बृद्ध और बीमार संगे माता-पिता एवं आत्मीय

स्वजनोंकी भी उपेक्षा-- उनसे बणा करने लगा है और उनके भरण-पोपणमें समय, शक्ति और अर्थका अपन्यय मानकर उससे अपनेको बचाने लगा है ! अर्थपरायणताने उपयोगिता-के नामपर आज मनुष्यको केवल देवत्वकी ओर जानेसे ही नहीं रोक दिया है, वरं मानवतासे भी उतारकर उसे दया-मायाग्रन्य असर बना दिया है! इसीसे आज वह सहान्सित. सेवा और दसरोंके सख-शान्तिकी कुछ भी परवा न करके अपनी पवित्र सात्विकी बृत्तियोंको मारकर केवल अर्थके पीछे उत्मत्त हो रहा है और उन्नतिके नामपर दिनोंदिन पतनके गहरे गड़ढेमें गिरता जा रहा है। मनुष्यके जीवनका ध्येय जब एकमात्र धन ही बन जाता है, तब उसमें एक ऐसा मोह पैदा होता है जो उसे अपने मख-शान्तिके साधनोंसे भी विमख कर देता है: यहाँतक कि उससे वह ऐसे कर्म करवाता है जिनसे उसके अपने ही इहलौकिक और पारलौकिक जीवनकी सख-शान्तिका स्रोत भी चिरकालके लिये सख जाता है। और जब मनुष्य अपने सुख-शान्तिको ही नहीं देखता, तव दूसरेकी सुख-शान्तिकी चिन्ता तो उसे क्यों होने लगी ?

यही कारण है कि आजके धनकामी लोग 'व्यर्थ अर्थुनाश' बताकर असहाय पशुओंका भरण-पोषण करनेवाली उपयोगी संस्थाओंकी ओरसे उदासीन होते चले जा रहे हैं और उनका विरोध करनेमें ही अपने कर्तव्यका पालन समझते हैं। दुःख तो इस बातका है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोणसे गो-पालन करनेवाले पाश्चाच्य देशोंकी पद्धतिपर मुग्ध होकर हमारे सम्मान्य अर्थशास्त्री विद्वान् भी आज बुद्ध और अपङ्ग पशुओंको पृथ्वीका भार बताकर उन्हें न पालनेकी सलाह देने और प्रकारान्तरसे उनको कत्ल कर डालनेके लिये प्रोत्साहित करने लगे हैं। ऐसी हालतमें इस प्रकारके विचारवाले लोगोंके द्वारा पिंजरापोल और गोशालाओंकी अनुपयोगिता दिखलाया जाना कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। अवस्य ही ऐसी संस्थाओंका विरोध मनुष्यकी एक पवित्र, कोमल और मधुर वृत्तिको मारना ही है!

र्विजरापोल्लोंकी स्थापना वस्तुतः उन सहृदय पुरुषोंकी विशुद्ध धार्मिक भावनासे हुई यी जिनके न्हृदयमें वड़ी सुकोमल-सुमधुर दयाकी वृत्ति थी और जो वृद्ध मा-बापकी सेवा करनेकी भाँति ही बूढ़ी गो-माताकी सेवाको भी अपना

परम कर्तव्य मानने थे। पिंजरापोल नयी संस्था नहीं है। जैन और बोडोंके समय भी ऐसी संस्थाएँ थीं । ससल्मानी कालमें भी थीं और उनमें केवल गार्थोंका ही नहीं, बीमार और अमहाय अन्यान्य पश-पक्षियोंका भी इलाज और भरण-पोषण किया जाता था। यह एक ऐसा पवित्र धर्म समझा जाता रहा है कि सारा समाज इसमें हाथ बँटाता है और व्यापारी लोग अपने व्यापारपर 'लाग' लगाकर इस कार्यमें सहायता करते हैं । अपङ प्राणीकी सेवामें एक परम पण्यकी और पवित्र कर्तव्य-पालनकी श्रद्धा थी और वह सची थीं । इसीसे लोग अपने-अपने घरोंमें भी अशक्त प्राणियोंकी सेवा अपने हाथों करते थे। जब कोई गृहस्थ ऐसी परिस्थितिमें पड़ जाता कि खुद तन और धनसे सेवा नहीं कर सकता था तब उसके पद्मको सँभालना पिंजरापोल-का काम था। इस प्रकार पिंजरापोल न केवल पद्म-पीडाका निवारण करता था वरं धार्मिक-भावनम्पन्न असमर्थ गृहस्थ-का बोझ भी हलका करकें उसे इस योग्य बना देता था कि वह नया उपयोगी पद्य लाकर उसमें लाभ उठा मके। आज भी प्राय: ऐसा ही होता है। पिंजरापोलों में इस समय सरकारी अनुमानसे लगभग तीन करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होते हैं । हिंदुओंक्री संख्या २४ करोड मानी जाय तो प्रत्येक हिंद्के हिस्सेमें महीनेभरमें सिर्फ दो पाई ( एक पैसेका भी दो तिहाई भाग ) आती है; बृढी और असहाय गो-माताके लिये हिंदुओंका यह नन्हा-सा दान क्या अनुपर्यागी है ? क्या हेय और धणित है ?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न कारणोंसे आज सभी विजरापोलोंकी दशा सत्तोपजनक नहीं है और यह भी सत्य है कि युगपरिवर्तनके साथ-साथ पिंजरापोलोंकी कार्य-पद्धतिमें भी उचित परिवर्तनकी आवश्यकता हो गयी है। पर यह कहना सर्वथा असंगत है कि पिंजरापोल और गोशालाएँ सर्वथा व्यर्थ और हानिकारक संस्थाएँ हैं। हाँ, मूल उद्देश्यकी रक्षा करते हुए उनको आर्थिक दृष्टिसे भी जितना उपयोगी और जितना स्वावलम्बी बनाया जा सके, उतना बनाना चाहिये। सुधारके लिये सदा ही तैयार रहना चाहिये; परन्तु सुधारके नामपर संहार न हो जाय; इसकी सावधानी रखनी चाहिये। अवश्य ही, नवीनताके मोह-मदमें अंधे होकर प्राचीनता मात्रकी जड़ उखाड़ने जाना जैसे बड़ी भूल है, वैसे ही प्राचीनताके नामपर अंड़कर धर्मसे अविरुद्ध नवीन उपयोगी पद्धतिको स्वीकार न करना भी कम भूल नहीं है।

कहते हैं भारतवर्षमें छोटे-बड़े सब मिलाकर लगभग २५०० या ३००० पिंजरापोल और गोशालाएँ हैं। इनको मुख्यतः तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है। १. जिनके पाम पर्याप्त संग्रहीत धन और काफी आमदनी है, जिनका सञ्चालन नियमितरूपसे सम्भ्रान्त सज्जनोंकी कमेटीद्वारा होता है और जिनमें कुछका रेजिष्ट्रेशन भी हो सुका है; २. जो आरम्भमें कुछ लोगोंके उत्साहसे स्थापित हो चुकी हैं पर जिनके पास न तो धन है, न काफी आय है और न उत्तरदायी कार्यकर्ता ही हैं; और ३. जिनकी पेशेवर लोगोंके द्वारा, पेसा कमानेके साधनकं रूपमें स्थापना दुई है और इसी उद्देश्यमें जिनका येनकेनप्रकारेण सञ्चालम भी हो रहा है।

इनमें तीसरी श्रेणीकी संस्थाएँ (?) तो सभी दृष्टियोंसे मर्वथा अनुपयोगी और हानिकारक हैं। दसरी श्रेणीकी संस्थाओं के लिये कहा जा सकता है कि सुयोग्य कार्यकर्ता मिलें और आमदनी हो तो उनका सधार हो सकता है। वर्तमान स्थितिमें तो वे बहत उपयोगी नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं में इस प्रकारकी हालत देखी जाती है कि जिस समय किसी अच्छे कार्यकर्त्तांके हाथमें काम हो और व्यापारी वर्गकी स्थिति अच्छी हो। उस समय तो काम ठीक-ठीक चलता है, पर जिन दिनों अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते या व्यापार मंदा होता है और आवश्यक चंदा नहीं हो पाता. उन दिनों इनके पशु या तो भूखों मरते हैं या आधे पेट रहते हैं। पिछले अकालके समय कितनी ही गोशालाओंकी ऐसी दशा देखनेमें आयी थी। परन्त पहली श्रेणीकी संस्थाओंके लिये भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभीका काम सचार रूपसे संचालित होता है । लोग पैसा तो दे देते हैं, पर समय नहीं दे पाते । जो सभापति, मन्त्री और कार्यकारिणीके सदस्य होते हैं, वे प्रायः कैवल नामके ही होते हैं। समयके अभाव, दिलचस्पी न होने तथा गोपालनकी पद्धतिके अज्ञानसे वे कुछ भी नहीं कर पाते । बहुत-से तो जाते ई। नहीं । जिनके जिम्मे प्रबन्धका भार रहता है, वे भी न तो अनुभवी होते हैं न क्रियाशील । इससे प्रवन्धमें त्रुटियाँ वनी ही रहती हैं। नयी उन्नतिकी बात तो सोचे ही कौन । पर्याप्त वेतन देकर मुयोग्य अनुभवी पुरुषोंको प्रायः नियुक्त किया नहीं जाता। कहीं कोई अनुभवी पुरुष रक्खे भी जाते हैं तो एक संस्थामें बीसों मालिक होनेसे उन्हें कार्य करनेका उचित अवसर या पर्याप्त सुभीता नहीं मिलता । नियम तथा प्रणालीमें भी

समय तथा पशुपालन-विज्ञानकी जानकारीके अभावसे कोई खास सुधार नहीं किया जाता। ऐसी और भी कई बातें होती हैं, जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और जितना लाभ होना चाहिये, उतना नहीं होता।

कसाइयोंके हाथोंसे गाय बचाना, अपङ्ग और असहाय गायोंके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवस्था करना और दूधवाली गायोंकी हत्या रोकनेके लिये सब प्रकारके उचित प्रयास करना आदि सभी आवश्यक कार्य हैं और धर्म हैं। परन्तु सार्वजनिक रूपसे सच्ची गोरक्षा तो तभी सम्भव है, जब गौका दूध पर्याप्त मात्रामें बढ़ जायगा और गौमें बहुत मजबूत और बलवान् बछड़ा पैदा करनेकी शक्ति आ जायगी। पिंजरापोल और गोशालाएँ—इस दिशामें भी बहुत कुछ कार्य कर सकती हैं। मेरी समझसे पिंजरापोलों और गोशालाओंको अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार नीचे लिखे कार्य करनेका प्रयत्न करना चाहिये—

- (१) वृद्धः, अपङ्गः, बीमार, दुर्बल और ठाठ गाय, असहाय बैल और ऐसे ही बछड़े-बछड़ी आदिने पालन-पोषणकी पूरी व्यवस्था हो, जिसमें वे जीवनके अन्तिम द्वासतक सुखपूर्वक खा-पीकर रह सकें। गोजातिका ऋण तो उतर ही नहीं सकता, परन्तु सच्ची कृतज्ञता प्रकट करने और मानव-हृदयकी बड़ी कोमल दयावृत्तिकी रक्षा करनेके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है।
- (२) अच्छी जातिकी ऐसी गायोंको, जो चारे-दानेकी कमी और देख-रेखके अभावसे कमजोर होकर विसुक गयी हों, चुनकर और उन्हें अलग रखकर अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय और उनकी पूरी-पूरी देख-भाल की जाय, जिससे वे बहुत उपयोगी और बड़े परिमाणमें दूध देनेवाली बन सकें। (राजपूतानेके विगत अकालके समय पाँच-पाँच स्पयोंमें अच्छी जातिकी बिसुकी हुई मरणासन गायें विकी थीं, जो अच्छी तरह खिलाने-पिलानेपर प्रतिदिन १२ से १५ सेर दूध देने लगी थीं। ऐसी कुछ घटनाएँ मैंने स्वयं देखी-सुनी हैं।)
- (३) एक अलग दुग्धालय-विभाग हो, जिसमें अच्छी जातिकी दुधार गायोंका—अपनी गायोंमें चुनकर, खरीदकर, बछ ड़ियोंको उत्तम गाय बनाकर—संग्रह किया जाय । धास-चारे और हवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छे बलवान साँडोंके संयोगसे उनमें और उनकी सन्ततिमें दूध बढ़ानेका प्रयत्न किया जाय । वैज्ञानिक रीतिसे दूधके दुहनेसे लेकर उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रक्खी

जाय । इन गायोंका दूध जनताको—खास करके बीमारों और वच्चोंके लिये उचित मूह्यपर बेचा जाय । जव गौओंकी संख्या अधिक हो जाय तब उनहें विश्वासी सद्ग्रहष्योंको पालन करनेके लिये उचित मूख्यपर बेचा जाय; पर शर्त यह रहे कि जब गाय दूध देना बंद कर देगी तब वे उसका पालन करेंगे, और असमर्थताकी हालतमें हर किसीके हाथ न वेंचकर पिंजरापोलको वापस दे देंगे ।

- (४) विश्वासी सद्गृहस्थोंको बैठ बनानेके िठये वछड़े देकर बदछेमें बछड़ियाँ छे छी जायँ और उन्हें अच्छी दुभार गायें बनाया जाय।
- (५) पिंजरापोलों और गोशालाओंमें अच्छी-बरी सभी जातियोंके मजबत और कमजोर गाय, बछडे और साँड आदि प्रायः साथ-साथ रहा करते हैं। इससे विल्कल कमजोर और अनुपयोगी गायें भी वरधायी जाती हैं और बहुत कमजोर निकम्मे साँड बरधानेका काम करते हैं। इसका फल यह होता है कि उनके बछड़े और बछड़ी बहत ही कमजोर पैदा होते हैं। जो अच्छा चारा-दाना मिलनेपर भी रज-वीर्यके दोषके कारण अपनी हालत नहीं सुधार सकते । ऐसी बछड़ियाँ बहुत देरसे गाभिन होती हैं और ब्यानेपर थोड़े-से दिनोंतक बहुत थोड़ा दुध देती हैं; और बछड़े इतने दुर्बल होते हैं कि वे साँड बनने योग्य तो रहते ही नहीं —अच्छे बैल भी नहीं बन सकते । इस प्रकार दोनों गृहस्थके लिये भाररूप होकर जीते हैं और दुःख भोगते हैं । ऐसे कमजोर गाय-बैलोंसे दूधके उत्पादनकी शक्ति घटती है और तमाम सन्तित खराब हो जाती है। इसलिये ऐसी गायोंका और साँडोंका संयोग कभी हो ही नहीं—इस बातका पूरा ख्याल रखना चाहिये।
- (६) देशमें अच्छे साँड़ोंकी बहुत कमी हो गयी है। सरकारी अनुमान है कि जहाँ अच्छे ढाई सौ साँड चाहिये वहाँ एक साँड़ है। इसलिये अच्छे से-अच्छे साँड़ बनाये जायँ और पाले जायँ। उनमेंसे कुछको अपने इलाकेकी अच्छी गायोंके वरधानेके लिये सुरक्षित रक्खा जाय, जिससे उनकी नस्लमें सुधार हो। यदि प्रत्येक पिंजरापोल दस-वीस अच्छे-से-अच्छे साँड़ बनाकर जनताके उपयोगके लिये उन्हें समर्पित कर दे तो गो-जातिकी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है।
- (७) ऐसे असमर्थ सद्ग्रहस्थोंकी अच्छी जातिकी गामिन गार्ये, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, पालन

करनेके लिये कम खर्चपर पिंजरापोलोंमें ले ली जायँ और ब्यानेके बाद उन्हें वापस दे दिया जाय । इसी प्रकार असमर्थ गृहस्थोंके छोटे बछड़े बछड़ियोंका भी पालन किया जाय । ऐसे गाय-बछड़ोंको कोई मालिक बेचना चाहें तो उन्हें पिंजरापोल अच्छी दुधार गाय और मजबूत बैल बनानेके लिये खरीद ले ।

- (८) पिंजरापोलोंके पास प्रायः जमीन होती ही है। नहीं तो जमीनका प्रवत्थ किया जाय और उसमें उपयोगी घास-चारेकी खेती की जाय और प्रचुर मात्रामें घास-चारा उपजाया जाय।
- (९) प्रतिवर्ष हरे घास-चारेको ठीक पद्धतिके अनुसार गङ्होंमें दवाकर या कुप्पोंमें भरकर रक्खा जाय—Silage बनाये जायँ, जिनसे सूखी मौसिममें पद्मओंको पुष्टिकर चीज खानेको मिल सके।
- (१०) सूखे और हरे चारेका स्टाक किया जाय और काफी स्टाक होनेपर कम-से-कम दो वर्षके लिये अपनी आवंश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मूल्यपर गृहस्थोंको बेचा जाय।
- (११) पर्याप्त गोचरभूमि हो, जिसमें संस्थाकी गायें तो चरें ही, उचित कीमतपर दूसरे छोगोंकी भी बिसुकी हुई गायें और बछड़ी-बछड़े वहाँ चर सकें।
- (१२) गोबरको जलानेके काममें न लेकर वैज्ञानिक रीतिसे उसकी खाद बनायी जाय। इसी प्रकार गोमूत्रका भी खादके काममें उपयोग किया जाय। पिंजरापोलकी परती जमीनमें इस खादसे बहुमूल्य घास-चारा पैदा हो सकता है।
- (१३) कृषि-सुधारके आवश्यक और सुविधासे काममें छेने लायक तरीकोंसे फल-फूल और साग भी उपजाया जाय और उसे बेचा जाय । गोवर गोमूत्रकी खाद से इस खेतीमें भी बहुत लाभ हो सकता है।
- (१४) पशुओं की सर्फाई तथा स्वास्थ्यका, उनके शरीरपर किलनी—कूँ आदि कीड़े घर न कर सकें, इसका पूरा ध्यान रक्खा जाय । अङ्गदीन, बीमार, निर्वल, बलवान् पशुओं के लिये रहने और चरनेके अलग-अलग स्थान हों । ताकि न तो परस्पर रोग संक्रमण कर सकें, न बलवान् पशुकी मारकें डरसे निर्वल पशु भूखा रहकर मृत्युकी ओर अग्रसर हो । उन्हें घोने, नहलाने, पोंछने, उनमें जानवर न पैदा होने देने

इत्यादिकी पूरी व्यवस्था रहनी चाहिये। इमारतें, मकान इस ढंगके बनाने चाहिये जिनमें हवा और प्रकाश आता हो तथा जिनकी अच्छी तरह सफाई की जा सकती हो। कुएँ तथा सिंचाई आदिकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंगसे हो।

(१५) अच्छे गोचिकित्सक (Veterinary Doctor) को रक्खा जाय और साथ ही एक अस्पताल या दवाखाना रहे। बीमार पशुओंका सावधानीसे इलाज हो, जिस समय पशुओंमें कोई संकामक रोग फैल्ने लगे, उस समय यदि उन्हें दवाके जलसे नहलाने, प्रतिषेधक दवा या इंजेक्शन देनेकी पूरी व्यवस्था हो तो रोगका विस्तार सहज ही हक जाय और बहुतन्से पशुओंके प्राण अनायास ही बच जायँ।

कोई खास संक्रामक रोगसे पीड़ित गाय पिंजरापोलमें आवे तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिये, जिससे दूसरी गायोंपर उसका असर न हो। गायोंको भर्ती करते समय यदि गोशालाके डाक्टर गायकी परीक्षा कर लिया करें तो सर्वोत्तम है।

- (१६) प्रत्येक संस्थामें एक पशु-पालन-विज्ञानमें पारङ्कत जिम्मेवार वैतनिक पुरुष रहने चाहिये । पशुओंकी पहचान, उनके रखने और खिलाने-पिलानेकी व्यवस्था, सफल खेतीका प्रवन्ध, घास-चारेका संग्रह, हरे चारेके Silage बनानेकी व्यवस्था, स्वच्छता और सफाईका प्रवन्ध, सब चीजोंका अलग-अलग हिसाब और रिजस्टर रखने आदि सारे काम उन्हींके नियन्त्रण और देख-रेखमें होने चाहिये । वे पशु-चिकित्सामें भी दक्ष हों तो सबसे अच्छी बात है । वैसी हालतमें पशुचिकित्साके लिये अलग डाक्टर न रखकर एक सुयोग्य सहकारी रखनेसे भी काम चल सकता है ।
- (१७) पद्यु, घास-चारा, दुग्धालय, पद्युओंकी जाति और उनके माता-पिता, पद्युओंके जन्मपत्र और संस्थाके आय-न्यय आदिका ब्योरेवार विवरण रखना चाहिये।
- (१८) नये पिंजरापोल, गोशालाएँ बनाये जायँ तो उनको शहरोंमें न बनाकर ऐसे स्थानोंमें बनाना चाहिये जहाँ खुली जगह हो । चारों ओर विस्तृत खेत हों । नदी-तट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो, जलका पूरा प्रबन्ध तो अबस्य हो ।

## गो-सेवाका साक्षात फल

( लेखक-स्वामीजी श्रीभूमानन्दजी )

बहुत दिनोंकी बात है, एक दिन एक संन्यासी एक ब्राह्मण सद्ग्रहस्थके घर अतिथिरूपमें पधारे । उस परिवारमें दो ही आदमी थे—पति और पत्नी । परिवारमें कोई कमी न थी । दोनों ही धर्माचरणमें लगे रहते थे । परन्तु सन्तानहीन होनेके कारण उनके मनमें सर्वदा कमी खटकती और अशान्ति बनी रहती थी । ब्राह्मण-दम्पतिने खूब आदर-सत्कार करते हुए संन्यासीको घरमें टिकाया और यथासाध्य उनकी सेवा की । उन दिनों सब लोगोंके मनोंमें साधु-संन्यासीके प्रति विश्वास और भिक्तका भाव था । दूसरी ओर साधुलोगोंमें भी उस समय अपने बेषके अनुसार ही आचार-व्यवहार, वातचीत और विवेक था ।

भोजनादिके बाद विश्राम कर छेनेपर संन्यासीके साथ नाना प्रकारकी बातचीत होने छगी । गाँवके दूसरे छोग भी साधुके दर्शनके छिये आये । बातचीतके सिलसिलेमें, ब्राह्मण-की अनुपस्थितिमें एक आदमीने कहा कि भाँवमें इस ब्राह्मण-दम्मतिके समान सत्यवादी, नम्नप्रकृति, धार्मिक और अतिथि-सेवा करनेवाला आदमी प्रायः देखनेमें नहीं आता । किन्तु दुःखकी बात यह है कि इनको सन्तान नहीं हुई; न जाने भगवान् इस प्रकारके धर्मात्माके ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं। 'पिछे सब लोग एक-एक करके अपने घर छोट गये, साधु उस रात ब्राह्मणके घरपर ही रहे।

दूसरे दिन प्रातःकाल साधुने अन्यत्र जानेकी इच्छा प्रकट की, किन्तु ब्राह्मणने कहा कि 'आप गृहस्थके घर अतिथि हैं, भोजन बिना किये आप कैसे जा सकते हैं। दोपहरको भोजन करके विश्राम करनेके बाद आपको जहाँ जाना हो, वहाँ जाइयेगा।' संन्यासी राजी हो गये। इससे ब्राह्मण-दम्पतिने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। साधुने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि 'तुमलोगोंको पुत्रका मुँह देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो।' ब्राह्मणने किञ्चित् आश्चर्यपूर्वक इस प्रकारके आशीर्वादका कारण पूछा। साधुने बतलाया कि 'अतिथिसेवाके द्वारा भगवान् नारायण प्रसन्न होते हैं। तुमलोगोंके इतने दिनोंके अतिथिसत्कारके पलस्वरूप अब स्वयं भगवान् प्रसन्न हो गये हैं, और मुझे निमित्त करके मेरे मुखसे यह वर प्रदान कर रहे हैं। तुमलोग इस विषयमें कोई सन्देह वा अविश्वास न करो।'

ब्राह्मणने और भी विस्मित हो हाथ जोडकर पूछा---'इस समय हमारा कर्तव्य क्या है ?' साधुने उत्तर दिया, 'गो-सेवा'। साध यथासमय ब्राह्मणके घरसे चळे गये, ब्राह्मण-दम्पति भी एक ब्यायी हुई गाय लेकर उसकी सेवामें लग गये। गायको प्रातःकाल स्नान कराते। नयी-नयी धास लाकर खिलाते, सन्दर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार-के शस्योंके द्वारा उसे तृप्त करनेका प्रयास करते। इसी प्रकार गो-सेवा करते उनके दिन बीतने लगे। ब्राह्मणी गौके चरण धोकर उनको अपने केशोंसे पोछती । चरणोदक मस्तकपर लगाती और पान करती । सन्ध्याके समय गो-गृहमें दीप जलाती और उसके लिये तणोंकी कोमल शस्या तैयार कर देती । खब तडके उठकर गायके घरको साफ करती । इस प्रकारकी सेवासे थोडे ही दिनोंमें गाय और उसका बलडा दोनों सुन्दर हृष्ट-पुष्ट दिखलायी देने लगे। आश्चर्यकी बात यह है कि कुछ ही समयमें ब्राह्मणीको गर्भके लक्षण दिखलायी देने छगे और समय आनेपर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ। सारे गाँवमें आनन्दका सोता उमड चला । सबको उस साधके आशीर्वादकी बात याद आ गयी। फल यह हआ कि बहत लोग गो-सेवामें लगं गये।

इस घटनाके विषयमें मैंने लड़कपनमें ही सुना था। बादको जब कालेजमें पढ़ने गया, तब कालिदासका रघुवंश पढ़ते समय देखा कि सूर्यवंशीय महाराजा दिलीप जब सन्तानहीन होनेके कारण कुलगुरु विसष्ठके पास अपनी दुःख-गाथा वर्णन करने लगे, तब महर्षिने उनको स्त्रीके साथ गो-माता सुरिभकी कन्याकी सेवा करनेके लिये उपदेश दिया—

मुतां तदीयां मुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः। आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुवा हि सा॥ (स्ववश १।८३)

दिलीप तदनुसार रानी सुदक्षिणाके साथ भक्ति-भावसे विषष्ठजीके बतलाये व्रतको धारण करके तन-मन-धनसे निन्दिनीकी सेवामें लग गये और उसकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे उसके साथ वन, पर्वत और झरनोंके तीर भ्रमण करने लगे। इसके बाद मायाके सिंहका निन्दिनीके ऊपर आक्रमण करना आदि कथा सभी जानते हैं। राजा दिलीपकी गो-सेवाकी आन्तरिक परीक्षा करके निन्दिनीने उन्हें आशीर्वाद

दिया। उसके फलस्वरूप सुदक्षिणाके गर्भसे रघुका जन्म हुआ। 'असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्ति-रिवार्थमक्षरमा' (३।१३)

अब भी इस विषयको पढ़ते ही मुझे अपनी बाल्यकालकी सुनी हुई घटना याद आ जाती है, और गो-सेवाके माहात्म्यके विषयमें हृदयमें विश्वास और दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है।

अव वृद्धावस्थामें मैंने भी अपने एक गृहस्थ शिष्यको गोनेवा करनेका उपदेश दिया है और ढंग बतला दिया है। सुना है कि उसकी पत्नीको गर्भ है। आशा करता हूँ कि यथा-काल भगवान्की कृपासे उसे सन्तानकी प्राप्ति होगी। अगो-सेवा-का माहात्म्य प्राचीन कालमें भी था, वर्तमानमें भी है और भविष्यमें भी रहेगा। यह मेरा दृढ विश्वास है।

गो-सेवाके माहात्म्यका वर्णन अनन्तकालतक करनेपर भी समाप्त न होगा। जान पड़ता है कि दृदयसे गो-सेवा करनेके फलस्वरूप ही गोकुलवासियोंको भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो सकी थी।

गोविन्दाय नमस्तस्मै गोपाछाय नमो नमः।

## गो-सेवासे लक्ष्मी-प्राप्ति आदि अनेक लाभ

( लेखक-- स्वामीजी श्रीजगदीश्वरानन्दजी वेदान्तशास्त्री )

श्रेयस्कामी ग्रहस्थको गो-सेवाका महत्त्व समझानेके लिये हिंदु धर्मग्रन्थका एक सुन्दर श्लोक है—

गवां सेवा तु कर्तब्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभिः। गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीर्वर्धतेऽचिरात्॥

पुण्य—स्वकल्याण चाहनेवाळे ग्रहस्थोंको गो-सेवा करनी चाहिये, क्योंकि गो-सेवामें लगे हुए पुरुषकी शीघ ही सम्पत्ति-दृद्धि होती है। गो-सेवासे धन-सम्पत्ति, आरोग्यादि मनुष्य-जीवनको सुखकर बनानेवाळे सम्पूर्ण साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।

जिस ग्रहमें गौ पाली जाती है, वहाँ अनेक प्रकारसे स्वाभाविक ही लाभ होते रहते हैं। सामान्यदृष्टिसे ही उस घरके विषयमें विचारें कि किस भाँति वह लाभान्वित होता है—

१-शकुन-शास्त्रमें सवत्या गौका दर्शन मङ्गलकर माना है, प्रातः उठते ही घरके सभी लोग सहजमें ही गौका माङ्गलिक दर्शन करते हैं।

२—गौके प्रश्वाससे निकले वायुमें रोग-कृमिनाशक शक्ति मानी गयी.है; अतः जिस घरमें गौ रहती है, वहाँ अनेक प्रकारके रोगकीटाणुओंका सहज ही अभाव बना रहता है।

३—ऐसी ही शक्ति गौके गोबर एवं मूत्रमें मानी गयी है; गोबर तथा गो-मूत्र सहज प्राप्त होनेसे प्रायः समयपर उपयोगमें आते रहते हैं जिसके प्रभावसे संक्रामक रोग आदिसे बहुत कुछ रक्षा होती रहती है। ४-महाभारतमें एक कथा आयी है कि सभी देवताओंने गौके शरीरमें अपने रहनेका स्थान प्राप्त कर लिया, केवल लक्ष्मीदेवी पीछे रह गर्यी, उन्होंने भी स्थान-प्राप्तिकी प्रार्थना की तब गौने कहा—'अब गोबरका स्थान अवशिष्ट है; यदि इच्छा हो तो वहाँ वास कर सकती हो।' तब लक्ष्मीदेवीने उसे ही सहर्ष स्वीकार कर गोबरको ही अपना वासस्थान बनाया। कथाके इस थोड़ेसे अंशपर हमें विचार करना है। इस बातको युक्तितः समझना है कि किस प्रकार गोबर लक्ष्मीका वासस्थान है।

ऊपर कहा गया है कि गोवरमें कृमिनाशक शक्ति है। चिकित्ता-मन्योंमें गोवर तथा उसकी भस्मकै प्रयोग मिलते हैं।

कल्पना करें —एक साधारण ग्रहस्थ है पर गो-सेवक है, अपने अमसे कुछ धन कमाता है पर घरमें गौ रहनेके कारण वह गोबर आदिका यथेच्छ उपयोग करता है जिससे वह सपरिवार सदा नीरोग बना रहता है। कमाये धनको खाता-खर्चता है, कुछ बच्चनेपर जमा करता जाता है। कुछ समयके बाद ही वह कौड़ी-कौड़ी जोड़कर ही अच्छा धनिक बन जाता है; क्योंकि उसके घर आयी लक्ष्मीके डाक्टर, वैद्य या हकीम ग्राहक नहीं बन पाते। अपने आवश्यक कार्योंसे बची लक्ष्मी उसके घरमें ही वास करने लगती है। उसे बाहर जानेका कोई मार्ग ही नहीं मिलता।

इसके विपरीत अधिक धन कमानेवाला, परन्तु गो-सेवा-रहित गृहस्थ रुपरिवार रोगग्रस्त हो अपनी लक्ष्मीको डाक्टर, वैद्य, हकीमके हाथ छटाते रहनेके कारण सदा ही ऋणी बना रहता है। घरमें लक्ष्मी तो बहुत आयी, पर अपने निवासस्थान गोबरको न पाकर वह पुनः अनेक मार्गोंसे बाहर निकल गयी।

अनेक रोगियोंको, जिन्हें वर्षोंसे खुजली-दाद-एक्ज़िमा आदि भयङ्कर चर्मरोग कष्ट पहुँचा रहे थे, त्रिफला-चूर्ण गो-मूत्रके साथ पिलाकर तथा गोमूत्र-गोवर मिट्टीका लेप करवाकर शीघ ही सहजमें लाभ पहुँचाया गया है। उदर-सम्बन्धी रोगोंके लिये तथा चर्मरोगोंपर लाभके साथ गो-मूत्र या गोवरका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कान बहने, कानके दर्द, कान खुजलाने आदि रोगोंमें भी गो-मूत्रको गर्म कर केवल या सेंघा नमक मिला प्रयोग करके कितने रोगियोंको लाभ पहुँचाया गया है।

इन्हीं सब प्रयोगींसे अनुमित होता है कि धर्मशास्त्रमें पञ्जगल्यको अति पवित्र पापनाशक क्यों माना है ।

गौसे लक्ष्मी-प्राप्तिकी दूसरी युक्ति धर्मशास्त्रसे मिलती है। जब मनुष्य गो-दुग्ध या गो-घृत या पञ्चगव्यादिका प्रयोग करता है, तब अति सात्त्विक भोजन प्राप्त कर उसका मन भी सत्त्वगुणप्रधान—शान्ति, क्षमा, धैर्यादि देवी गुणोंसे युक्त हो जाता है। तब इन देवी गुणोंके प्रभावसे भी उसकी लक्ष्मी सुरक्षित गहती है।

क्योंकि जब कभी उसे समाजमें छड़ाई-झगड़ेका अवसर प्राप्त होता है, तभी उसका सत्त्वगुणप्रधान शान्ति और वैर्यादि गुणसम्पन्न मन उस अवसरपर उसकी रक्षा करता रहता है। इस प्रकार भयङ्कर-से-भयङ्कर छड़ाई-झगड़ा पैदा करनेवाळे त्फान टळ जाते हैं, जिनके टळनेसे उसकी छक्ष्मीको बाहर जानेका मार्ग ही नहीं मिळता।

इसके विपरीत, दूसरा गो-सेवारहित मनुष्य अपने राजिसक मनके कारण छोटे-छोटे कारणोंके उपस्थित होनेपर आपेसे बाहर हो लड़ाई-झगड़ा कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप वह वकील-बैरिस्टरोंके पास तथा न्यायालयोंमें जानेके लिये अपनी लक्ष्मीके सहसों द्वार खोल देता है।

इससे सिद्ध होता है कि श्रेयस्कामी प्रत्येक मानव— विशेषतया ग्रहस्य गौकी सेवा कर उससे प्राप्त होनेवाले दूध, दही, घी आदिके सेवनसे दैवी-शक्तिसम्पन्न हो सकता है, एवं सदैव राक्षसी तूफानोंसे, भौतिक कष्टोंसे अपनी रक्षा करते हुए सुखी जीवन बिता सकता है। साथ ही गो-मूत्र एवं गोबरको रोगोंके निवारणमें लगाकर अमूल्य एवं अति प्रभावकारी चिकित्साद्वारा सहज ही रोगोंको समूल नष्ट कर सुखी बन सकता है। हिर ॐ तत्सत्।

# 

( लेखक-श्रीप्रागजी मावजी झवेरी, न्यवस्थापक 'नासिक पिंजरापोल' )

१—गो-रक्षाके साथ खेती करना बहुत जरूरी है। खेतीके लायक अच्छे बैल तैयार करना, अच्छे बछड़े पालना, अच्छी खाद तैयार करना, पशुके लिये सस्ता और अच्छा चारा उत्पन्न करना भी जरूरी होता है। खेती हो तो गाय थोडे खर्चेमें पाली जा सकती है।

२-यदि पशुओंको अधिक संख्यामें और कम खर्चमें पालना हो तो जिस स्थानमें नदी, तालाव या पानीकी दूसरी सुविधा हो और कुदरती रीतिसे जंगली वास होती हो, उस स्थानकें समीप (पशुओंकी बरसातके पानीसे रक्षा होने लायक छप्पर डालकर ) सावनसे लेकर अगहनतक उन्हें चरानेके लिये रक्खा जाय । इससे खिलानेमें खर्च नहीं लगेगा । और शेष बची घासको आस्विन-कार्तिकमे कटवाकर बारह महीनेके लिये संग्रह करके रख लिया जायगा तो फिर घासकी कमी नहीं पड़ेगी और जीवोंकी रक्षा होगी।

३—भटकनेवाले और इलकी जातिके साँड्रोंको गायोंके टोलमें न रखकर बढिया साँड पाले और तैयार करे।

४-मरे हुए पंग्रुओंको ठीकेदारको देनेसे वे छोग मरे पशुका मांस निम्न जातिकै छोगोंको बेचते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं।

५-इड्डी विदेश भेजनेसे खादका फास्फोरस चला जाता है। चमड़ेका बाजार तेज होता है। तब ठीकेदार लोग अपने लाभके लिये आदिमियोंको फोड़कर अधिक जानवर मरवाते हैं। विश्वाखपात्र निरामिषाहारी मनुष्यकी देख-रेखमें मरे हुए जानवरींको चिरवाकर चमड़ा निकलवावे और उनके हाड़-मांसको खेतमें गाड़ दे, तो उससे अच्छी खाद बन जायगी।

६-अपढ़ और विद्वान् दोनोंके लिये गोरक्षा और खेतीका काम जीविका प्रदान करता है। गोरक्षकोंकी अपेक्षा इस कामको करनेवाले गो-सेवकोंकी अधिक आवश्यकता है।

# गोरक्षा और हमारा कर्तव्य

( लेखक--डा० भीदुर्गाशङ्करजी नागर )

वैदिक संस्कृतिमें आर्यजातिने प्राचीनकालसे ही गायको बड़ी प्रतिष्ठा दी है। वेदोंमें गोपालन, गोसेवा, पशुरक्षाके विषयमें बहुत कुछ कहा गया है; क्योंकि गायसे गृहस्थिके कार्यमें वड़ी सहायता मिलती है। गाय वास्तवमें मानव-समाजका एक अत्यावस्यक अङ्ग है।

आज हमारे देशमें पशुपालन, गोसेवा आदिके सम्बन्धमें दयनीय स्थिति हो रही है। गो-वंशपर आज भयंकर विपत्ति आयी है। हमलोग क्रियात्मकरूपसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं—एकमात्र गोदान, कि जिससे हमें गोमाता मृत्युके पश्चात् वैतरणीसे पार कर दे। हमारी कितनी स्वार्थपूर्ण भावना है!

कठोपनिषद्में वाजश्रवस ऋषिने मोक्षकी अभिलाषासे अपना सर्वस्व—गोपशु-धन आदि दान कर दिया था। ऋषिके पुत्र नचिकेताने देखा कि उनके पिता बूढ़ी गायोंको दानमें दे रहे हैं। यह दान तो धर्मके स्थानमें अधर्म है। दान छेनेवाछेको हानिके सिवा कुछ लाभ नहीं देनेका। वह छोटा बालक अपने पिताको यज्ञकी दक्षिणामें बूढ़ी गायें देते हुए देखकर छुँझलाकर पितासे पूछता है—'पिताजी! मुझे किसको दोगे?' यहाँ बालक नचिकेताका संकेत है कि गाय दूध देती रही, तबतक तो उसका दूध पीते रहे; अब बूढ़ी होनेपर जब दूध देने योग्य नहीं रही, तब दान करनेकी सझी है। बालक कहता है—

### अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्।

(कठ०१।१।३)

अर्थात् जो ऐसी गायोंका दान करता है, वह उन स्रोकोंको प्राप्त होगा, जो आनन्दसे शुन्य हैं।

यजुर्वेदमें कहा है----(माध्वीर्गावो भवन्तु नः ।' इमारी गौएँ माध्वी हों----मधमय होवें।

गोंभें माता ऋषभः पिता में दिवं शर्म जगती में प्रतिष्ठा। (ऋग्वेद)

गाय हमारी माता, साँड हमारे पिता—ये दोनों हमें स्वर्ग और ऐहिक सुख प्रदान करें। अथर्ववेदमें और हमारे सब आर्षग्रन्थोंमें गोजातिकी रक्षाका बड़ा महत्त्व है।

पृष्ठे ब्रह्मा गरे विष्णुर्मुखे रुद्रः प्रतिष्टितः। मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षयः॥ गौकी पीठमें ब्रह्मा वास करते हैं, गलेमें विष्णु, मुखमें रुद्र, पेटमें सब देवता और रोम-रोममें महर्षिगण । इतना महत्त्व हमारे धर्मशास्त्रोंमें गो-जातिको दिया गया है।

हमारी नित्यकी प्रार्थनामें एक श्लोक आता है, जिसका तीसरा चरण है- 'गोब्राह्मणेभ्यः ग्रभमस्त नित्यम', गौ और ब्राह्मणोंका सदा-सर्वदा कल्याण हो। कितनी सन्दर भावना है ! पर इसको सनकर एक सज्जन अप्रसन्न होकर कहने लगे कि 'गी' और 'ब्राह्मण' का ही क्यों कल्याण हो ? , 'बकरी' और 'अछत' का कल्याण क्यों न हो ? उनका कहना था कि स्वार्थी लोगोंने अपने हितके लिये इस इलोककी रचना कर डाली है। उनको अन्तिम चरण 'लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तः' पर विचार न आयाः जिसमें प्राणिमात्रके कल्याणके लिये प्रार्थना की गयी है। और वास्तवमें देखा जाय तो जिस देशको ग्रद्ध-सान्विक द्भ मिलेगा और जिस देशकी बुद्धि शुद्ध-सात्त्विक होगी, उसका सदा-सर्वदा ही कल्याण होगाः फलतः उस देशकै रहनेवाले भौ' और 'ब्राह्मणों' का सदा ही कल्याण मनाया करेंगे। जिसको शुद्ध गौका दूध मिळे और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। उसके लिये संसारमें और क्या चाहिये।

आधुनिक समयमें भारतीय समाजके सामने गोरक्षाका जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसका बहुत कुछ श्रेय ऋषि दयानन्दजी सरस्वतीको है, जिनके प्रबल प्रयत्नसे देशमें गोशालाएँ स्थापित हुईं। उन्होंने धार्मिक दृष्टिसे ही नहीं, आर्थिक दृष्टिसे भी गोरक्षाका महत्त्व बतलाया है। 'गोकरुणानिधि' ग्रन्थ लिखकर स्वामीजी महाराजने भारतीय जनतापर बड़ा उपकार किया है।

व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टिसे गौ हमारा पशु-धन है। अग्निहोत्रके मन्त्रमें वार-बार 'वर्षय चास्मान् प्रजया पशुभिः' आया है, जिसमें पशुओंकी वृद्धिकी कामना की गथी है। गोधन प्राचीन समयमें एक विशेष सम्पत्ति समझा जाता था। क्या हम आज अपने गोधनकी रक्षा कर रहे हैं? भारत कृषिप्रधान देश है। केवल किसानोंका ही कर्तव्य नहीं है कि वे गोपालन, पशुपालन करें—प्रत्येक गृहस्थका कर्तव्य है कि बह गोपालनको अपना नित्य-कर्म समझे। कई देशों में आज वैज्ञानिक प्रयोगों एवं यन्त्रोंसे खेतीका कार्य किया जाता है; किन्तु विना गाय और वैठोंके हमारा काम ही नहीं चळसकता। नैतिक, आर्थिक और व्यावसायिक— सभी दृष्टियोंसे गोधनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमपर गौका ऋण है। अर्थकी दृष्टिसे दूच, दही, महा, धी, मक्खन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। गोवरसे कीमती खाद तथा कंडे बनाकर लाभ उठाते हैं।

अमेरिका आदि देशों में लोग गायकी अच्छी नस्लें बढ़ा रहे हैं। वहाँके डेयरी फार्मोंकी रिपोर्टसे पता चलता है कि एक-एक गाय चालीस सेरतक दूध देती है। हमारे यहाँ भी अच्छी गायोंका अभाव नहीं है। रामगढ़ (शेखावाटी, जयपुर राज्य) में सेठ कन्हैंयालालजी मोदी—जो बढ़ें गोभक्त हैं—बड़े प्रेमसे गोसेवा तथा गोपालन करते हैं। रात्रिकें चार वजेसे ही बड़े प्रेमसे गौओंकी सेवामें लग जाते हैं। हमने स्वयं देखा है कि उनकी गायें १५-२० सेरतक दूध देती हैं। और प्रान्तोंमें भी आपको स्वस्थ एवं पुष्ट गौएँ देखनेको मिलेंगी, जो काफी दुध देती हैं।

आज बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि हमें दूध मिलना कितन हो रहा है। मांसाहारका इतना प्रचार हो रहा है कि दूधकी उत्पत्तिमें बड़ी अड़चन उपस्थित हो रही है। हजारों निर्दोष मूक गायोंका नित्य वध किया जा रहा है। गोमातापर इस समय बड़ा भारी संकट है। हिंदू, मुसल्मान, ईसाई तथा संसारके और सभी मनुष्योंको यह माता समानरूपसे प्यार करती है। कृषि-शास्त्र-विशेषज्ञ राल्फ ए हेन लिखते हैं—

'Where the cow is kept and cared for civilization advances, lands grow richer, homes grow better, debts grow fewer. The cow is one of the greatest blessings to the human race.'

'जहाँ गोपालन होता है, गोसेवा होती है, वहाँ सम्यताका विकास होता है, पृथ्वी शस्यश्यामला—हरी-भरी और उपजाऊ होती है, घर समृद्ध और सम्पन्न होते हैं तथा कर्ज कम होता है। गाय मानवीय जगत्के लिये ईश्चरकी वड़ी देन है।

एक गोभक्त मुम्हमान फर्कार गोप्यागशाह लिखते हैं कि भी मेरी माता है। हमलोग गो पान्ति हैं खुदगर्जीके लिये, दूधके लिये। मगर यह मची मुहब्यत नहीं है। अगर दिल्से गायसे मुहब्बत की जाय तो दुनियामरके ऐशोआराम धरमें भर जाउँगे। मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ हिंदू, मुसत्मान सबको गायकी मुहब्बतका सबक सिखाता हूँ। हिंदुस्थानको फिरसे वाकर्इ सोनेकी चिड़िया बनाना चाहते हो तो गौकी हिफ़ाजत करनी होगी। क्या हिंदू, क्या मुसत्मान हर एक हिंदुस्थानीका फर्ज है कि गौ अग्मासे मुहब्बत करे। मैं दावेके साथ कहता हूँ कि जो एक गऊकी परवरिश सच्चे दिल्से एतक़ादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियामरकी नियामत बख्दोगा।

# आयुर्वेद और गायका द्ध, गोबर तथा गोमृत्र

आयुर्वेद-चिकित्सामें गायकै दूधको स्वास्थ्यके लिये परम हितकर बतलाया है। अमेरिकाके प्रसिद्ध बर्नार मैकफैडनने 'Miracle of milk' (दूधका चमत्कार) नामकी पुस्तक लिखी है। दुग्धचिकित्सा अर्थात् गायका दूध पीनेसे अस्थि-क्षय, पाण्डुरोग, रक्ताल्पता, क्षय एवं अन्य कई प्रकारके रोग दूर किये जाते हैं।

हमारे प्रायश्चित्त-विधानमें पञ्चगव्य-सेवनका बड़ा माहात्म्य बताया गया है। इसका सेवन करनेसे हमारे दुष्ट संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं।

पञ्चगव्य-प्राशन मनत्र---

यस्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । प्राशनात्पञ्जगन्यस्य दहत्वन्निरिवेन्धनम् ॥

हमारे शरीरके रोम-रोममें—हिंडुयोंतकमें जो पापके दूषित संस्कार प्रविष्ट हो गये हैं, वे सब जैसे अग्निमें ईंधन जल जाता है वैसे ही पञ्चगव्य-प्राशनसे नष्ट हो जायँ।

गायके गोबरको सारे शरीरपर मलकर धूपमें बैठनेसे खाज, खुजली आदि त्वचारोग नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गो-मूत्रका विधिवत् सेवन करनेसे शरीरकी बढ़ी हुई उष्णता और उदरके कृमि नष्ट हो जाते हैं, यकृत् एवं फ्रीहाकी वृद्धि दूर हो जाती है और वे अवयव चैतन्य हो जाते हैं।

#### अपसार रोग

अपस्मार रोग (Epilepsy) पर एक महात्माका अनुभूत प्रयोग एक वैद्यराजने लिखा है। महात्माने लोक-कल्याणके लिये शारीरिक और मानसिक रोगोंके निवारणार्थ एक दिव्य ओषधि बतलायी है। उन महात्माका कहना है कि इस पञ्चामृतके सेवनसे मृगी, हिस्टीरिया आदि ज्ञानतन्तुओंके रोग दूर हो जाते हैं। न्यूरेस्थीनिया

मजातन्तुदोष, चित्तभ्रम तथा वायु-सम्बन्धी विकारोंका भी शमन हो जाता है।

गायका दूध २० तोला, गायका मूत्र ५ तोला, गायका दही सवा तोला, गायका घी १० माशा, शहद (मधु) ४ माशा, गायके गोवरका रस २॥ तोला—इन सबको काँचके या मिट्टीके वरतनमें घोटकर एकरस कर दें। स्नान करंके सूर्योदयके समय सूर्यकी ओर मुँह करके परमात्माकी प्रार्थना तथा उनका ध्यान करें। फिर

#### अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात् । नद्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

—मन्त्रका तीन बार उच्चारण करें तथा अर्थसहित चिन्तन करते हुए ऊपर दिये हुए पञ्चामृतका नित्य पान किया करें । प्रयोगकी अवधि कम-से-कम ४० दिनसे तीन मासतक है ।

सजनो ! गो-माताकी समस्या देशमें बड़ी कठिन हो रही है। गौका हास जोरोंसे हो रहा है। इमलोगोंको केवल धार्मिक ही नहीं, आर्थिक दृष्टिसे भी उपयोगी समझकर स्वयं अपने तथा जनताके कल्याणार्थ गोवंशकी दृद्धि तथा उन्नतिमें सहायक होना चाहिये। और कुछ न बन सके तो कम-से-कम अपने पाचीन ऋषियोंकी वैदिक प्रार्थनाको नित्य नियमित रूपसे राष्ट्रके कल्याणके लिये अवस्य करना

चाहिये। कैसी सुन्दर और सरल प्रार्थना है, जिसे बच्चे, बूढ़े तथा जवान सभी कर सकते हैं। इतना तो हम अवस्य करें।

'आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर् इषव्योऽतिव्याधी महारथी जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोद्धानड्वा-नाग्धः सिः पुरिन्ध्योषा जिष्णूरथेष्ठाः समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फळवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् ।' ( शुक्क्यजुर्वेद २२ । २२ )

ंहे सर्वेश्वर महान् भगवन्! हमारे राष्ट्रमें ब्रह्म-तेजयुक्त ब्राह्मण सब ओर हों; श्रूरवीर, शस्त्रास्त्र-सञ्चालनमें चतुर, दुष्टको उद्दिम करनेवाले महारथी क्षत्रिय हों, दूध देनेवाली गाय हो, बोझ और भार ढोनेवाले पुष्ट बैल हों, शीष्ठवाही घोड़े आदि हों, "" "यजमानका पुत्र जवान हो, जयशील हो, सभा-कार्यमें निपुण हो, रमणीय साधनसे युक्त और वीर हो। समय-समयपर हमारे लिये बादल बरसते रहें। हमारी ओषियाँ फलयुक्त रहें तथा हमारा योगक्षेम भली प्रकार चले।

यह वैदिक प्रार्थना लोकहितकी कामनासे ओतप्रोत है। सच्चे हृदयसे की हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनेंगे और हमारे देशका कल्याण होगा।

# गाय--मनुष्यकी धाय

( लेखक -- श्रीयुत विनयतोष भट्टाचार्य एम्० ए०, पी-एच० डी० )

जगती-तलपर मनुष्य-जातिकी जीवन-रक्षाके लिये दो वस्तुएँ अत्यावश्यक हैं—अन्न और वस्त्र । दूसरोंकी बात तो अलग रही, संसार और उसके वैभवोंका त्याग कर देनेवाले संन्यासी भी कौपीन एवं भिक्षाकी आवश्यकता तो अनुभव करते ही हैं। दिगम्बर-सम्प्रदायके जैन साधुओं एवं नागे साधुओंने तो कपड़ेको भी मनुष्यकी जीवन-रक्षाके लिये अनावश्यक समझकर त्याग दिया है। परन्तु उनके लिये भी भोजन तो जीवनका प्रथम आवश्यक पदार्थ है ही।

सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओंको राष्ट्रकी रक्षाके लिथे प्रथम आवश्यक पदार्थके रूपमें भोजनकी महत्ताको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आजकी तरह यदि किसी भी कालमें जगत् इसकी महत्ताको स्वीकार नहीं करेगा तो सबको भूखसे प्राण देकर इस भूलके दुष्परिणामको समानरूपसे भोगना पड़ेगा। दूसरे शब्दोंमें मनुष्यकी भूख ही सब देशों एवं सब कालोंमें सभ्यता—संस्कृतिकी प्रधान शिक्षिका रही है। मनुष्य-जातिके इतिहासमें जब कभी किसी सभ्यता—संस्कृतिका ध्यान मानवके लिये सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु—भोजनसे हटकर जीवनकी अनावश्यक वस्तुओंपर ही केन्द्रित हो जाता है, तभी अकाल लाखों-करोड़ों मनुष्योंकी असामयिक मृत्युके द्वारा लोगोंको ठीक राह्यर लाता है और उन्हें इस सत्यको समझनेके लिये बाध्य करता है कि जीवनकी सर्वप्रथम आवश्यकता भोजन ही है। यदि यह नहीं होता तो आप निश्चय मानिये—जिस तरह दिनके बाद रात्रिका होना अनिवार्य है, उसी प्रकार राष्ट्र एवं राज्यका मृत्युके पूर्व विनाश अवश्यम्भावी है।

आज हमें यह विचित्र बात देखकर बड़ा भय होता है कि समचा राष्ट्र ही जीवनकी अनावश्यक वस्तुओं के पीछे पागल होकर भोग-विलासमें लीन हो रहा है और पराश्रमी बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है, जो उसके लिये बडी जोखिमकी बात है । आज हम सब रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न (दरकी वस्तुओंको देखनेका यान्त्रिक साधन), वाययानकी यात्रा, गाना-बजाना, नाच, सिनेमा, नाटक, होटल, काफीहाउस एवं सर्वोपरि इस सर्वथा निकम्मी 'आधुनिक शिक्षा'पर लघु हो रहे हैं, जो हमारी जीवन-रक्षाके लिये बिल्कल अनावश्यक है । हमारे इस पागलपनका अग्रभ परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा है। अन्नकी कमी तो है ही, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देशकी तीन-चौथाई जनता आधा पेट खाकर रहती है। अधिक दूर जानेकी आवश्यकता नहीं, सिराजहौलाके समयमें बंगालमें चावल तीन-चार आने मन बिकता था । पिछले अकालके दिनोंमें वही चावल उसी बंगालमें १२०) मन बिका था । साधारण जनताकै लिये इस भावपर उसे खरीदना असम्भव था। आजकल जहाँ-तहाँ यह बात सननेमें आती है कि भारतीय जनताका रहन-सहन ऊँचा होना चाहिये। जिससे कि वे अनावस्यक वस्तएँ अधिक मात्रामें खरीद सकें और देशमें लखपतियों तथा करोडपतियोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढती जाय । रहन-सहन ऊँचा होनेपर वह क्रमशः और भी ऊँचा होता जायगा और उसकी अवधि कहीं आयेगी ही नहीं। पता नहीं किस स्थितिमें पहुँचनेपर हम अपने रहन-सहनको ऊँचा मानकर सन्तोष करेंगे। परन्त इतनी बात तो प्रत्यक्ष है कि आज भी हम स्थायी दुष्कालके कष्टोंका अनुभव कर रहे हैं: आज भी अन और वस्त्र इतना महँगा हो गया है कि उसे खरीदना साधारण जनताकी पहुँचके बाहर है। रहन-सहनको ऊँचा करनेका फल यह होगा कि ये वस्तएँ और भी महँगी हो जायँगी। भारतकी निरीह जनताका अधिक भाग इतने ऊँचे दाम देकर इन वस्तुओंको नहीं खरीद सकेगा, फलतः उसे भूखों मरना पड़ेगा। हमारे भोले-भाले देशवासी न तो अन्नके लिये दंगा करेंगे, न सामृहिक विरोधकी आवाज बुलंद करेंगे और न भीख ही माँगेंगे। वे तो बेचारे चुपचाप मरकर स्वर्गकी यात्रा करेंगे, क्योंकि भले आदमी मरकर स्वर्गकी ही यात्रा करते हैं ! ऐसी दशामें क्या ही अच्छा होता यदि हम इन थोथी, काल्पनिक एवं अनावश्यक बातों तथा विचारोंको छोड़कर सस्ते गर्छे, सस्ते भोजन, सस्ते

कपड़े तथा अधिक परिमाणमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं अधिक उपजाऊ खेतीके पुनरुद्धारके लिये आवाज उठाते, तािक हमारा जीवन-निर्वाह तो किसी प्रकार चलता । क्या भारतके इस विशाल जन-समुदायके स्वास्थ्यको सुधारनेके लिये विटामिन, दवा, सत, रस, तेल और इंजेक्शन न देकर पूरा भोजन—दोनों समय भोजन देनेके लिये आवाज बुलंद करना अधिक श्रेयस्कर न होगा? दवाइयों आदिके प्रयोगको बढ़ाकर तो दवाइयों के उत्पादकोंको असीम धनराशिका स्वामी मात्र बनाना है। तथा अन्नका स्थान—जो भगवान एवं प्रकृति माताकी ओरसे मनुष्य-जाितके लिये सबसे बड़ी देन है—दवाइयों एवं विटामिनोंको देनेका विचार भी मर्खता ही है!

इस विषयपर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत गेहँ और चावलका देश है, यहाँ प्रत्येक वस्तुका मूल्य इसी बातपर आँका जाता है कि उसके बदलेमें गेहूँ और चावल कितना मिल सकेगा। इन्हीं दोनों लाभदायक वस्तुओंकी दुर्लभता एवं अभावके कारण आज भारत इतना दरिद्र बना हुआ है । जिस दिन मुगल-शासनकालकी तरह इन वस्तुओंका मुख्य घटकर तीन-चार आने मन हो जायगा, उसी दिन यहाँकी बढती हुई बेकारी, गिरता हुआ स्वास्थ्य एवं आये दिन आनेवाली अन्य आपदाएँ स्वयं विलीन हो जायँगी। यदि भावी कार्यक्रममें इस विषयकी चेष्टाका समावेश न होगा तो सारी पुनर्निर्माणकी योजनाएँ जीवनकी अवस्थाको सुधारने या लोगोंकै जीवन-स्तरको उन्नत बनानेमें असफल ही रहेंगी। कहना न होगा कि मनुष्यके कुछ जन्मसिद्ध नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकार होते हैं; इनमें ये तीन प्रधान हैं--(१) साँस लेनेका, (२) भरपेट भोजन करनेका एवं (३) जी भर पानी पीनेका । इसलिये फेफड़ेमें पहुँचनेवाली हवाकी तरह, भोजन और पानी भी उसे सुगमतासे प्राप्त होने चाहिये। पानीके लिये 'कर' देना और भोजनके लिये बारहों महीने 'अकालके भावोंमें अन्न खरीदना' क्या अस्वाभाविक नहीं है ?

दूध भोजनका एक प्रधान अङ्ग है। उम्रभर केवल दूधके आधारपर जीवन-निर्वाह किया जा सकता है। शरीरके लिये आवश्यक सारे पदार्थ दूधमें विद्यमान हैं। आज भी भारतमें ऐसे मनुष्य पाये जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवनमें दूधके सिवा किसी अन्य वस्तुका स्वाद ही नहीं चखा। यह एक प्राकृतिक विधान ही है कि जीवनका प्रारम्भ माताके

द्धसे होता है; बच्चेके जन्मके पश्चात् पहली वस्तु जो उसे दी जाती है, दुध ही है। दुधसे ही उसका पालन-पोषण होता है। प्रकृतिने भी माताको कैसे अनोखे रूपमें दूध दिया है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होकर गो-माताका दुध पीने लायक होता जाता है। त्यों-त्यों स्वयमेव प्राकृतिक नियमके अनुसार उसकी माका दध भी सखने लगता है। तीन वर्षके पश्चात तो मनुष्य केवल गायके दधपर ही आश्रित हो जाता है। इसीलिये यदि हमारे आदि-वैदिककालमे आजतक गो-माताकी। जो मन्ष्यमात्रकी सन्धी मा है, प्रशंसाकी झड़ी लगायी गयी है, तो यह सर्वथा ठीक ही है। हमारे प्राचीन ऋषियोंने हमारे स्वास्थ्य, शक्ति, बृद्धि एवं उत्तरोत्तर अभिवृद्धिकै लिये प्रत्येक कालमें, ऋत आदिका कोई ध्यान न रखकर भी, गो-सेवा, गो-पुजाको ही प्रमुख साधन बताया है। बेद हिंदुओं के लिये पूर्ण ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान हैं तथा वे एक ऐसे ज्ञानके अक्षय भण्डार हैं जो त्रिकाल-सत्य है। गत कछ शताब्दियोंसे, बिना अपवादके, सभी श्रेणीके भारतीयोंने---चाहे वे धनी हों या निर्धन, शिक्षित हों या अशिक्षित, राजनीतिज्ञ हों या समाज-सुधारक-गो-माताकी उपेक्षा की है, उसपर अत्याचार किया है एवं उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया है—यहाँतक कि उसे अपनी चेष्टाओंसे हलाल तक किया है, जब कि उन्हें वेदके आज्ञानसार उसकी सेवा करनी चाहिये थी । हिंदुओंने निर्दयतापूर्वक वेदकी आंजाओंका उल्लब्सन किया है: इसकी सजा उन्हें मिलकर ही रहेगी। उनकी श्री आज विदा हो चुकी है—विनाशके काले बादल उनके चारों ओर मॅंडरा रहे हैं तथा बुभुक्षा एवं सर्वनाश उनकी ओर मुँह बाये खड़े हैं! आजके दग्धाभावका एकमात्र कारण गो-माताकी बहुकालीन उपेक्षा ही है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो दूधको इस अनुचित मुख्यपर खरीदनेकी क्षमता रखते हों । बच्चोंको तो दूध मिलना असम्भव हो रहा है और गो-माताको घास-चारा एवं अन्य खाद्य-सामग्री नहीं मिल पाती। परिणामस्वरूप वे नष्ट हो रही हैं, मर रही हैं। इतना ही नहीं आज गो-माताको भारतवासियोंके क्षधा-निवारणार्थ, वधके लिये कसाइयोंके हाथतक बेचा जा रहा है। ओह ! कैसा घोर पतन है !!

मैंने छोगोंको यह कहते सुना है कि वे गायोंको पालनेमें असमर्थ हैं, क्योंकि गायें आर्थिक दृष्टिसे हानिकर हैं। मुझे उनका यह कथन सर्वथा असत्य जान पड़ता है। क्या केवल गाय ही आर्थिक हानिका कारण है ? क्या हमारे आजके

वच्चे और हमारी ये गृहिणियाँ बहमस्य विलास-सामग्री एवं आर्थिक अपन्ययकी प्रतिमर्तियाँ नहीं बन गयी हैं ? क्या हम उन्हें भी गो-माताकी तरह उपेक्षाके भावसे देखेंगे ? क्या हम उन्हें गो-माताकी-सी हीन दशामें देखना चाहेंगे ? जरा हृदयपर हाथ रखकर सोचिये कि हम ऐसी शिक्षा देनेकै लिये, जिससे अन्ततः हमारे बालक-बालिकाएँ परे अपन्ययी एवं मामली नौकरियोंके लिये दर-दर भटकने लायक होनेके सिवा और कछ नहीं हो पाते, कितना अधिक खर्च करते हैं। बल्कि सामान्य आयवाले परिवार भी अपने बालकोंकी पढाईपर इस उम्मीदमें दसों हजार रुपये खर्च कर देते हैं कि वे पढकर न्यायालयों में जज बनेंगे, प्रान्तों में मन्त्री बनेंगे या महान व्यापारी बनकर प्रचर धन कमायेंगे। पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता और ये शिक्षित कहलाने-वाले अभागे बालक अन्ततः दया और निराशाके ही पात्र बनते हैं। प्रतिवर्ष यहाँके विश्वविद्यालय अपनी प्रवेशिका (मैटिकलेशन) परीक्षामें उत्तीर्ण छात्रोंकी संख्या (३३ प्रतिशत) बड़े गौरवसे घोषित करते हैं; पर क्या कभी किसीने इस संख्याके अङ्कोंके पीछे छिपी हुई महान् आर्थिक विपत्तिपर भी ध्यान दिया है ? यदि एक विश्व-विद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षामें भाग लेनेवाले छात्रोंकी संख्या केवल २१००० ही मानें तो उनमें १४००० छात्र तो असफल ही होंगे तथा एक सालकी एक ही परीक्षामें (१४०००×३०० रुपये—एक छात्र या छात्राका औसत रालाना खर्च ) ४२ लाखके मोटे मूलधनकी राष्ट्रीय आर्थिक हानि होगी । और अब यदि भारतमें दस विश्वविद्यालय हों और उनकी प्रवेशिका परीक्षाके साथ-साथ सभी परीक्षाओंके अन्तीर्ण विद्यार्थियोंकी वार्षिक अर्थ-हानिका एक जगह हिसाब जोडा जाय तो देशकी होनेवाली हानिका अंदाजा लगाना कठिन होगा । क्या हम इस रूपमें होनेवाली बडी राष्ट्रीय अर्थ-हानिका दूसरे अच्छे कामों में उपयोग नहीं कर सकते ? क्यों नहीं इस मूल-धनको गो-माताकी दशा सधारनेमें हम लगायें, ताकि देशमें गोशालाओं एवं गो-केन्द्रोंका प्रचार-प्रसार बढ़े और देशमें अन और दूधकी पर्याप्त मात्रामें अभिवृद्धि हो सके।

केवल मसूर राज्यको छोड़कर देशमें कहीं भी ऐसा अच्छा कालेज नहीं है जहाँ दुग्ध-व्यवसाय, पशु-पालन और पशु-संवर्द्धनपर उपयोगी शिक्षा दी जाती हो। यहाँतक कि यदि हम बड़े पैमानेपर एक नयी गोशाला चलाना चाहें तो

हमें गो-सेवाके लिये शिक्षित युवक ही नहीं मिलेंगे और यदि मिलेंगे भी तो वे इस षदके सर्वथा अयोग्य सिद्ध होंगे । वहत सम्भव है कि वे गौओंकी खराब मौसिम एवं संक्रामक रोगोंसे रक्षा करने, उनके रहनेकी समचित व्यवस्था करने, खिलाने-चराने एवं दहने आदिका प्रवन्ध करनेमें अयोग्य ही प्रमाणित हों। एक ओर तो हमें ऐसे उपयोगी कार्यके लिये अपयक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, और दसरी ओर हमारे देशके लाखों बेकार शिक्षित यवक बीस-बीस रुपयेकी तुच्छ क्रकींके लिये इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। यह है हमारे यहाँकी शिक्षाकी दुर्दशा ! फिर भी आश्चर्य यह है कि इसका कोई निराकरण नहीं दीख पड रहा है। बुराईका बीज पड चुका है और हम उसके बुरे फलोंको प्रचुर रूपमें भगत रहे हैं । ये विश्वविद्यालय हमें तबतक उपयोगी कलाओंकी शिक्षा नहीं देंगे जबतक कि देश उनके सिनेटरोंको जीवनकै लिये आवश्यक पदार्थ, उनकै मुख्य देनेपर भी, देना बंद न कर देगा। ऐसा करनेपर ही वे अन्न, द्ध, मक्खन, घी आदिका महत्त्व जान सकेंगे। जबतक वे हमें इनके उत्पादनकी कला नहीं सिखाते, तबतक इन्हें व्यवहार करनेका उन्हें वस्ततः कोई अधिकार नहीं है।

विनोदकी बात नहीं, हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जागें और अपनी जीवन-रक्षाके निमित्त जीवनके लिये अत्यन्त आवश्यक पदार्थोंकी ओर ध्यान दें। राष्ट्रके जीवनके लिये गो-माताकी प्रधान आवश्यकता है। हमें केवल गायोंके विषयमें उनकी रक्षा एवं बृद्धिके उपायोंकी, पशु-पालनकी, दही एवं वी आदिको सुरक्षित रखनेकी तथा अपव्यय रोकनेकी शिक्षा देनी चाहिये। डेरी-विज्ञानमें उपाधि-

परीक्षाओंकी सृष्टि होनी चाहिये तथा हरेक प्रान्तमें डेरी-विज्ञान एवं पशु-पालनसम्बन्धी शिक्षाके कालेज खलने चाहिये । और यदि हम मनुष्य अथवा अर्द्धमनुष्यरूपमें भी बचे रहना चाहते हैं तो हमें उपर्युक्त कार्योंमें अधिकाधिक राष्ट्रीय पूँजी लगानी चाहिये । अपने निकम्मे बालकोंको पालने एवं उन्हें शिक्षा देनेके बदले यदि हम गायोंको अपनी माताओं एवं लडकियोंके रूपमें पूरी सँभाल और प्रेमके साथ पालें तो आप देखेंगे कि वे मानव-जातिके लिये अधिक कतज्ञ, अपयोगी एवं सेवा देने योग्य सिद्ध होंगी, जिसके फलस्वरूप मानव-जाति उन्नति एवं समुद्धिके राजमार्गपर निरन्तर बढती हुई दिखायी पड़ेगी। बैंकोंमें खातेके रूपमें सञ्चित सम्पत्तिको देखकर हम क्षणभरके लिये भले ही खरा हो लें, पर वह मिथ्या एवं चक्कल है। अकालके समयमें इन नोटोंकी गड़ियोंको खाया एवं पचाया नहीं जा सकता। यदि हम लड़के पैदा करें ही तो आइये, उन्हें गो-पूजनके द्वारा स्वस्थ बनायें। दूधके बिना माता-पिता स्वस्थ बालकोंके माता-पिता नहीं बन सकते। और दूधके विना बालक भी देशके भावी होनहार एवं स्वस्थ अङ नहीं बन सकते।

इस दुःखद विषयपर लिखते समय मेरे मस्तिष्कमें अनेकों भाव उठ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लिखता ही जाऊँ, परन्तु औचित्यकी दृष्टिसे मुझे इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिये। समाप्त करनेके पहले मैं अपने मित्र श्रीहनुमान-प्रसाद पोदारके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना अपना आवश्यक कर्त्तन्य समझता हूँ, जिन्होंने मानवमात्रकी पूच्या गो-माताके सम्बन्धमें विचार प्रकट करनेका अवसर मुझे प्रदान किया।

#### 

# गौ और ब्राह्मण एक ही हैं

ब्राह्मणानां गवां चैव कुलमेकं द्विधा स्थितम्। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र संस्थितम्॥\* (स्क० नागर० २७८। १०)

ब्राह्मणों और गायोंका एक ही कुल है। केवल दो भागोंमें स्थित है। एक भागमें मन्त्र है और दूसरेमें यज्ञीय हिव प्रतिष्ठित है।

<sup>\*</sup> ठीक ऐसे ही श्लोन नई पुराणोंमें हैं।

# प्राच्य गों-विज्ञान

( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा )

उस समयको हम कभी नहीं भूल सकते जब कि इस भूगोलपर सबसे पहले भारतवर्षमें पहली बार उषाने क्षितिज-को आरंजित किया था, अरुणने दिग्दिगन्तको प्रभावित किया था और लोक-बन्धुने विश्वको आलोकित किया था। यह लगभग वही समय था जब ब्रह्माण्ड प्रस्फुटित हुआ था, नीहारिका-जाल विकसित हुआ था और परमाणु-समूह कियान्वित दशामें था, जिसकं लिये वेद कहता है—

यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा ससुद्र आ गूळ्हमा सूर्यमजभर्तन ॥ को ददर्श प्रथमं जायमान-मस्थन्वन्तं यद्नस्था बिभर्ति ॥

सृष्टिके इसी प्रारम्भिक कालमें, सरस्वतीके नयनोन्मीलनमें, चतुराननके प्रथम श्वासमें, वेद-त्रयीके प्राकट्यमें, ऋषियोंके आदिम प्रवचनमें और सारस्वतके दिव्य विकासमें सम्पूर्ण विद्याओंकी मूल जो विद्या प्रकाशमें आयी, वह थी—

# 'मधु-विद्या'

यह विद्या यज्ञमय विश्व-ब्रह्माण्डके ज्ञान-विज्ञान और सम्पूर्णभौतिक विद्याओंकी मूलिनित्ति थी, जिसके विषयमें शास्त्र हमें इस प्रकार उपदेश देते हैं ।

इसीको एक आधुनिक विद्वानने इस तरह समझाया है-

The great truth is emphasized, viz., there is a reciprocal relation among all the elements of the world, that the world is a whole of interconnected parts and their reciprocal मुख्य consists in the fact that there is not only intimate relation between phenomenal things but they mutually determine each other.

इसका तालर्थ यह है कि भौतिक विश्वके प्रत्येक पदार्थके अन्तर्लीन भाग-विभागोंके परमाणु और परमाणु-जालका आपसमें Reciprocal (मधुत्व-युक्त)सम्बन्ध है। इसीलिये इस सम्बन्धके तत्त्व-विज्ञानकी प्रकाशिका वस्तु मधु-विद्या कही जाती है।

१. ऋग्वेद १०। ७२। ७ तथा १। १६४। ४

बस, यही मधु-विद्या शनै:-शनै: सब विज्ञानींका उद्गम-स्रोत सिद्ध हुई और इसीसे संख्यातीत विज्ञान और विद्याओं-का नामकरण-संस्कार और विकास—प्रकाश होने लगा। यह मधु-विद्या वस्तुतः सब विद्या, विज्ञान और सम्पूर्ण विश्व-वाङ्मयकी जीवन-विन्दु ( Protoplasm ) है। इसीको बृहदारण्यकने—

'सम्पूर्ण विद्याओंका आदिम स्रोत, समस्त आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिमौतिक तत्त्व-जालका कारण और द्रव्यकी मूल एकताका हेतु बताया है।'

इस तरह मधु-विद्यासे मुख्यतः ज्ञान-काण्डके विकासका प्रश्न हल हो गया; परन्तु इसी मधु-विद्याके साहाय्यसे कर्म-विज्ञानके विकासके प्रश्नको जिसने हल किया, उस व्यक्तित्व— उस वस्तु-तत्त्वका प्राचीन नाम है—

# 'कामधेतु-विज्ञानं और कामदोहन-विज्ञान'

कामधेनु-विज्ञान और कामदोहन-विज्ञान दोनोंमें असलमें उक्त Reciprocal सम्बन्ध है। इसका अभिप्राय वह विद्या अथवा यज्ञात्मक कर्मकाण्ड-विज्ञान है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्त्रयकी वस्तुओंके काम्य पदार्थोंका यथेच्छ दोहन अर्थात् आविष्कार-परिष्कार हो सकता है। इसीलिये तो इस काम-दोहन-शास्त्रके मूर्त प्रतीकका शास्त्रीय नाम 'कामधेनु' और उसके दोहन-संदोहनके विधानका नाम 'कामदोहन-विज्ञान' है।

अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वे कौन-सी वस्तुएँ हैं जो कि दुही जा सकती हैं। इसका उत्तर आचार्योंने अनेक प्रकारमें दिया है; परन्तु सबका सारांश यही है कि जैसे पृथ्वीसे सभी भौतिक पदार्थ दुहे जा सकते हैं वैसे ही धेनुसे भी, प्रत्युत घेनु-विशेष कामधेनुसे तो लोक-लोकान्तरके सभी मनोनीत पदार्थ-विशेष भी। यही कारण है कि गौ शास्त्रमें 'अघ्न्या' और 'जगती' कही जाती है और इसके लिये यह भी कहा जाता है कि—

१. निखिल वस्तु-जनक सूर्य-विशान-सदृश ही कामधेनु-विशान भी है। यही कारण है कि शास्त्रोंमें यह भी सभी वस्तुओं और पदार्थोंका जनक माना गया है।

२. यस्य यस्येक्षित यथा। रा. बा.

#### गोभ्योऽधिकं जगति नापरमस्ति किञ्चित ।

बात यह है कि सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड और लोक-परलोक यज्ञमय हैं और गौ यज्ञस्वरूप, यज्ञमय तथा यज्ञ-साधक होनेसे त्रैलोक्यकी यज्ञात्मक आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक—सभी सिद्धियोंकी परम्परा है। इसीलिये तो शास्त्र कहते हैं—

- १. गावः स्वस्त्ययनं महत् ।
- २. गावः शरणमुत्तमम्।
- ३. गोप्रदायिनः स्वर्गमाप्तुवन्ति ।

उक्त युक्ति-विमर्शके साथ-साथ यह भी सब कारणोंका एक कारण है कि भगवान् श्रीकृष्णके लिये यह कहा जाता है—

#### नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

फिर भगवान्की दृष्टिमें भी गौका ही विशेष स्थान है। इसीलिये तो वे 'गोविन्द' कहे जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका सदुत्तर है—

#### बिम्रति पयसा सुतमिव निखिलं जगदेतदञ्जसा ।

बस, इससे बढ़कर गो-माहात्म्यका हेतु और क्या हो सकता है ? वस्तुतः जो सम्पूर्ण जगत्को पुत्रके समान अपने दुग्धसे धारण करती है, वह तो जननी और जन्मभूमिसे भी बढ़कर वस्तु है । यद्यपि महिषी आदि पशु-विशेष भी इस माहात्म्यके किञ्चित् अधिकारी हैं, परन्तु वे याज्ञिक न होनेसे पूर्ण अधिकारी नहीं; क्योंकि यज्ञकी दृष्टिसे गौ और गो-जात पदार्थ ही सान्तिक हैं।

वैसे भी हिंदू-वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे गो-दुग्ध बालक, वृद्ध और युवा—तीनोंके लिये हितकारी है । मुख्यतः वेदान्त-वन्द्य, सनकादिस्वरूप, सृष्टि-सन्तित-रक्षक बालकके लिये तो वह जीवन ही है । सर्वाधिक बात यह है कि गो-दुग्ध वृद्धावस्थाके समस्त रोगोंका भी नाशक है—

#### जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत् सेविनां सदा।

गो-दुग्ध ही क्यों, गो-दिध भी सब प्रकारके दिधयोंमें गुणाधिक है । देखिये, भावप्रकाशकार कहते हैं—

#### उक्तं दध्नामशेषाणां मध्ये गच्यं गुणाधिकम्।

यही दशा नवनीतकी भी है। वह भी प्रत्येक अवस्थाकें व्यक्तिकें लिये सर्वाधिक हितकारी है। बालकोंकें लिये तो सुधा-तुल्य ही है। इसीलिये तो बालक श्रीकृष्ण भगवान् नवनीत-प्रिय कहलाते हैं। वैसे भी उद्घोषणा है—

#### विशेषादमृतं शिशोः।

गोतक भी गुणोंमें महामहिम है। सभीके लिये सुधा-तुस्य है। विशेषतः पथ्यमें सर्वश्रेष्ठ है। देखिये निषण्डुकार कहते हैं—

#### पथ्ये श्रेष्ठं तदुच्यते ।

गो-घृत तो घृतोंमें सर्वथा अद्वितीय है ही, इसिलये कि वह—

- क. अंधा होनेसे बचाता है।
- ख. मन्दाग्निका नाशक है।
- ग. बलप्रद है।
- घ. त्रिदोष-नाशक है।
- ङ. मेधा, लावण्य, कान्ति, ओज और तेजको बढ़ाने-वाला है।

निम्नलिखित महिमान्वित विशेषण भी इसकी अद्वितीय विशेषताके परिचायक हैं—

- क्ष. १. अलक्ष्मी-नाशक
  - २. पाप-लोपक
  - ३. कीटाणु-हारक
- त्र. १. आयुष्कर
  - २. आयु:-स्थापक
  - ३. रसायन
- ज्ञ. १. सौरभान्वित
  - २. रोचक
  - ३. चारुतर

इसके इन्हीं गुणोंका 'भावप्रकाश'में इस प्रकार उल्लेख हुआ है—

> गन्यं घृतं विशेषेण चाक्षुष्यं घृष्यमित्रकृत्। स्वादु पाककरं शीतं वातपित्तकफापहम्॥ मेधालावण्यकान्त्योजस्तेजोवृद्धिकरं परम्। अलक्ष्मीपापरक्षोव्नं वयसः स्थापकं गुरु॥ बल्यं पवित्रमायुष्यं सुमङ्गल्यं रसायनम्। सुगन्धं रोचनं चारु सर्वोज्येषु गुणाधिकम्॥

गौ, घेनु, कामघेनु, सुरिम और निन्दिनो आदि शब्द गौके
 क्षी अभिधान और प्रकार-मेद है।

आश्चर्य यह है कि गो-माताके दूध, दही और नवनीतकी तरह ही गो-मूत्र भी समस्त मूत्रोंमें, गुणोंमें अधिक है। इसीलिये शास्त्र कहते हैं—

#### सर्वेष्विप च मुत्रेषु गोमुत्रं गुणतोऽधिकम्।

गोमयकी प्रशंसा करना तो शक्तिसे बाहर है। गोमयकी विशेषताका परिचायक स्वयं लोकायत 'गोमय' शब्द ही है। काशीखण्डके शब्दोंमें तो वह यमुना-तुस्य ही है। हमारी मोजनशालाका तो वह अत्यधिक प्रश्रय है। अन्न-परिपाक भी बहुत कुछ उसीपर निर्भर है। घरकी पवित्रताका भी एकमात्र वही कारण है। प्रायक्षित्तकी प्रक्रियामें तो उसका अन्यतम स्थान है। मुख्यतः त्रिगब्य—दूध-दही और घृतकी तरह ही यह सर्वप्राह्म भी है।

यहाँ यह कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि उक्त महनीय लाभोंके साथ-साथ सप्त-गब्य निम्नलिखित भयंकर रोग-दोषसमृहका भी नाशक है—

| राग-दावसमूहका मा नाराक   | £                  |
|--------------------------|--------------------|
| १. भ्रम-जन्य             | २४. अक्षि-जन्य     |
| २. श्रम-जन्य             | २५. त्रिदोष        |
| ३. पित्त-जन्य            | २६. श्रीहा         |
| ४. विष-जन्य              | २७. अतिसार         |
| ५. वात-जन्य              | २८. कुवर्ण         |
| ६. रक्त-पित्त            | २९. क्षय           |
| ७. ज्वर                  | ३०. वात-पित्त      |
| ८. जरा                   | ३१. रुधिर-जन्य     |
| <b>९.</b> दाह            | ३२. छकवा           |
| १०. कोष्ठबद्धता          | ३३. अग्रुद्धि-जन्य |
| ११. अरुचि                | ३४. अलक्ष्मी-जन्य  |
| १२. पीनस                 | ३५. गुल्म          |
| १३. खाँसी                | ३६. आनाह           |
| <b>१</b> ४. मूत्र-कृच्छ् | २७. उन्माद         |
| १५. शीत-ज्वर             | ३८. विलास          |
| १६. अर्श                 | <b>१९.</b> शूल     |
| १७. विषम ज्वर            | ४०. आमवात          |
| १८. संग्रहणी             | ४१. मूत्ररोध       |
| १९. वात                  | ४२. कुष्ठ          |
| २० पित्त                 | ४३. मुख-जन्य       |
| २१. इलेष्म               | ४४. उदर-जन्य       |
| २२. श्रम                 | ४५. गुद-जन्य       |
| २३. विष                  | ४६. कृमि-जन्य      |

यह भी शास्त्रीय परम्परा सुननेमें आती है कि अभिमन्त्रित पञ्चगव्य नीचे लिखे प्रत्येक मूल-रोगवर्गका अन्तकर है—

- १. आदि-बल-जात
- २. जन्म-बल-जात
- ३. दोष-बल-जात
- ४. संघात-बल-जात
- ५. काल-बल-जात
- ६. दैव-बल-जात
- ७, स्वभाव-बल-जात

यही कारण है कि संसारमें गौ मान्य है न कि महिषी आदि पशु, एवं पञ्चगव्य प्रसिद्ध है न कि पञ्चमाहिष आदि। इसीलिये हिंदू-शास्त्रीय परम्परामें यह कहा जाता है कि—

> अतोऽविशेषात् कथने मूत्रं गोमूत्रमुन्यते । अतोऽविशेषात् कथने हुग्धं गोदुग्धमुन्यते ॥ अतोऽविशेषात् कथने तक्रं गोतक्रमन्यते ।

यह बात भी एक सर्वसम्मत है कि यदि गो-सम्बन्धी सम्पूर्ण वस्तुओं और पदार्थोंके गुणोंकी गणना की जाय तो कई 'गो-सहस्र-नाम' वन सकते हैं। वैसे ही गो-सम्बन्धी प्रत्यक्ष-परोक्ष सम्पूर्ण बातों, लाभों और कार्योंके उल्लेखके लिये भी एक विश्व-कोषकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

इस तरह हम देखते हैं कि गौ कर्मकाण्डकी दृष्टिसे सर्वोत्तम प्राणी है। परन्तु यह कहना भी सत्यपूर्ण है कि यह उपासना-विज्ञान और आचार-विज्ञानकी दृष्टिसे भी सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि भगवत्यूजामें इसकी प्रायः सभी वस्तुएँ काममें आती हैं और सदाचारकी दृष्टिसे भी इसका सात्त्विक दुग्ध, दही और नवनीत सत्त्व-प्रकृतिका उत्पादक होनेसे सदाचारका भी समानतः संस्थापक है। यही कारण है कि गौके पदार्थीसे वननेवाले पञ्चामृतपर निम्न-उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है।

- १. इसी तरह अन्यान्य पदार्थ भी।
- २. गोजीवन श्रीचौंडे महाराजकी अध्यक्षतामें एक गोज्ञान-विश्वकोश'का निर्माण हो रहा है।
- ३, अस्यां हब्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च ॥

(वा. रा. वा.)

किन्तु गौ ज्ञान-विज्ञानमें भी मधु-विद्यासे कम उपकारिणी नहीं है और यह इसल्ये कि इसके सभी पेय, लेह्य और प्राह्म पदार्थ सास्विक विचार-शिक्तको बढ़ानेवाले होनेसे स्वभावतः मेधा और ऋतम्भराके भी प्रवर्द्धक हैं; इसल्ये भी कि मस्तिष्कको नीरोग, शान्त और शीतल रखनेमें ये अद्वितीय हैं। ऐसी दशामें उक्त शास्त्रीय विचार-विमर्शकी हिष्टे गौके विषयमें यह निर्भोकतापूर्वक कहा जासकता है कि—

मनुष्य और गौ
अथवा
ब्राह्मण और गौ
एवं
मानव-समाज और गौ

---सम्पूर्ण जीवन है।

# आर्यसाहित्यमें गौका गौरव

( हेखक--देविषे भट्ट पं० श्रीमथुरानाथजी शास्त्री )

प्राचीन आयोंके साहित्यमें गौका महत्त्व असाधारण । उसके शरीरमें यावन्मात्र देवताओंका निवास है, गो-पुच्छका झाड़ा देनेसे वालकोंके सब अरिष्ट दूर होते हैं । उसके दूध-दही-पृतादिके विना न हमारे देव और न पित्र्यकार्य ही सम्पन्न होते हैं । और तो क्या, श्रुति और स्मृतियोंके अनुसार उसके गोबर और गो-मूत्रका भी इतना उपयोग है कि उसके बिना हमारी क्या आन्तरिक और क्या बाह्य—किसी भी प्रकारकी छुद्धि नहीं हो सकती । कैत्रल धर्मकी ही बात हो सो नहीं, आयुर्वेदमें भी गो-मूत्रके 'संजीवनी' सहश ओषधियाँतक बनती हैं । वेदोंसे लगाकर अर्वाचीन प्रन्थोंतकमें आयोंने गौकी असाधारण महिमा गायी है । गौके अनन्त उपकारोंसे आप्यायित हुआ भावुक हर्षगद्गद होकर धर्मशास्त्रोंमें प्रार्थना करता है—

गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्टतः । गावो मे परितः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

'गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों, गायें मेरे चारों तरफ़ हों, गायोंकै बीचमें ही मैं सदा निवास करूँ।'

पुराणों में पद-पदपर गौकी अनन्त महिमा गायी गयी है। उसे देखते हुए हर एक अन्वेषणशीलको निश्चय हो जायगा कि न केवल भारतवासी आयोंके यहाँ ही अपितु प्राच्य जगन्मात्रमें पहले गौका बड़ा सम्मान था। जैसे हमलोग गो-पूजा करते हैं, उसी प्रकार पारसीलोग साँड्की पूजा किया करते थे। मिश्रमें सुनहले बळड़ेकी पूजा हुआ करती थी। वहाँके प्राचीन सिक्कोंपर वैलोंकी मूर्ति अङ्कित रहती थी। ईसासे कई हजार वर्ष पूर्वके बने हुए पिरामिडोंमें बैलोंकी मूतियाँ अङ्कित हैं। आज भी केल्टिक जातिके लोग जहाँ कहीं हैं, गो-पूजक हैं।

धन-गणनामें गो-धनपर ही पहले नज़र जाती थी। राजपूतानेमें गौका मालिक आज भी 'घणी' ( घनी ) कहलाता है। धनकी ही क्या बात, एक गौकी कीमत समचे राज्यसे भी अधिक मानी जाती थी-यह अन्वेषणोंसे प्रमाणित होता है। महाभारतमें आख्यान है कि एक बार च्यवन ऋषि गङ्गा-गर्भमें बैठकर तपस्या कर रहे थे। मछली पकडनेवालोंके जालमें मनिजी भी आ गये। वे मछलियोंके साथ विकते हुए 'नहुष' के दरबारमें पहुँचे । राजा मुनिजीके बदछे एक थैली सोना देने लगा; किन्तु मुनिने कहा यह मछएके साथ अन्याय होता है । मेरा मूल्य इतना-सा नहीं । राजाने और भी बहुत-सा सोना लगा दिया; और तो क्या, अन्तमें अपना समूचा राज्यतक देना चाहा । परन्तु तो भी मुनिजीने कहा--हमारा मूल्य इतना कम नहीं होगा।' अन्तमें राजाने विनय की कि 'महाराज ! आप ही बताइये, आपका मृल्य क्या होगा ?' मुनिने कहा-- 'आप इसे एक गौ दे दीजिये; बस यही बदला ठीक हो जायगा । कहिये गौकी महिमामें कुछ कमी रही ?

धर्मपुस्तकोंकी दृष्टिसे गौका गौरव केवल हम ही गा रहे हों सो नहीं; गवेषणा (रिसर्च) करनेवालोंने स्वयं गवेषणा की है कि बेचारी इस 'गवेषणा' का आरम्भ ही गौसे होता है। पहले यह गौ ही प्रधान धन समझी जाती थी। इस गौकी रक्षाके लिये ही पहले-पहल 'गोज' (गोशाला) की सृष्टि हुई। जैसा कि ऋग्वेदमें आता है—'त्वं गोजमङ्किरोम्यः अतृगोः' (१। ५१। ३) 'हे इन्द्र! तुमने अङ्किराऋषिके वंशजोंके लिये 'गोज' खोल दिया।'' ऐसे ही 'गवां गोजमुदस्जः'। (ऋ॰ २। २३। १८) ''तुमने गो-समूहकें लिये 'गोज' खोल दिया था'' इत्यादि। इन 'गोजों'

(गोशालाओं) के रक्षक विसष्ट-अत्रि-कश्यप-भरद्वाज आदि आयोंके दलपति थे। एक-एक दलका एक-एक 'गोत्र' था। गोत्रपतिके नामसे ही 'गोत्र' का नाम चलता था। इसीलिये धीरे-धीरे विसष्ट-भरद्वाज-कश्यप आदि गोत्रोंकी सृष्टि हुई, जो अब आयोंके वंशपरिचयका प्रधान निशान है।

इस गौकी एंषणा (प्राप्त करनेकी इच्छा, अथवा खोज ) प्राचीन आयोंको प्रधानतया होती थी । इस 'गवेषणा' से प्रेरित हए आर्थ बहुधा इन्द्रादि देवोंकी प्रार्थना करते थे। इस अर्थके लिये ऋग्वेदमें भावेषणा शब्दका प्रयोग स्थान-स्थानपर मिलता है । जैसे--- 'स घा विदे अन्विन्द्रो गवेषणो बन्धक्षिद्धयो गवेषणः ( ऋ ० १।१३२।३ ) अर्थात् इन्द्र अपने बन्धुओं ( उपासकों ) के लिये गौओंका अन्वेषण करता है। कर्ड बार गो-अन्वेषणके लिये रथपर बैठकर जाना जरूरी हो जाता था । इसीलिये रथको 'गवेषणः' कहा जाता था । जैसे—'युजे रथं गवेषणं हरिभ्याम्' ( ऋ ०७।२३।३ ) 'गौओं-को खोजनेवाले रथमें घोड़ोंको जोतता हूँ।' इन्द्रको स्पष्ट अक्षरों में गो-अन्वेषणकर्ता बतलाया है। जैसे--- (गवेषण: स धुष्णुः (७। २०।५) 'शत्र-धर्षणकर्ता इन्द्र गौओंका अन्वेषण करते हैं।' यहाँ सायणने अपने भाष्यमें स्पष्ट अर्थ किया है--(गवेषण: गवाम अन्वेष्टा । इस गो-एषणामें कई बार युद्ध करनेका भी प्रसङ्घ आ जाता था, जिसके लिये नगारे आगे लेकर लडाईके मैदानमें उतरना पडता था। अथर्ववेदमें नगारेको 'गवेषणः' इसीलिये कहा है (४ | २० | ११) |

प्राचीन साहित्यमें यह 'गो-एषणा' शब्द ही कुछ नया नहीं । इसके अनुकरणपर 'पुत्रेषणा' (पुत्रकी इच्छा), 'दारेषणा' (स्त्रिकी इच्छा), 'दारेषणा' (स्त्रिकी इच्छा), 'वित्तेषणा' (धनकी इच्छा) आदि अनेक शब्दोंकी स्रष्टि हुई है। गायोंके प्रति धन ही क्या, अपने सर्वस्वकी भावना जबतक रही, तबतक यह 'गवेषणा' आयोंके लिये नित्य-नैमित्तिक व्यापार थी। 'गवेषणा' शब्दके इस मौलिक अर्थसे वर्तमान समयका यह गवेषणा(तत्त्व-निरूपण) अर्थ कैसे बन गया, यह लोज मिकालना बहुत कठिन नहीं। प्राचीन कालमें गौ ही प्रधान धन था। इसल्ये 'गो-अन्वेषण' का अर्थ हुआ—'धन-अन्वेषण' अथवा 'तत्त्वका अन्वेषण।' धीरे-धीरे गौके प्रति यह धनकी भावना मन्द होती गथी। धनका अर्थ अधिकाधिक व्यापक बनता गया। और भी आवश्यक वस्तुएँ धन समझी जाने लगीं। जो मृत्यवान है, वही धन है; इसल्ये धीरे-धीरे 'गो-अन्वेषण'

का सामान्यतः 'मूल्यवान्का अन्वेषण' यह अर्थ बनता गया। जैसे-जैसे यह मानव 'जड' से 'अजड' (चेतन आत्मादि) के सम्मुख होता गया, वैसे-वैसे 'तत्त्वज्ञान' को मूल्यवान् मानता गया। अतएव गवेषणाका जो अर्थ पहले था—'गोरूपी धनका अन्वेषण', वह धीरे-धीरे 'तत्त्व-अन्वेषण' पर आ ठहरा। उस ही समय व्याकरणमें 'गवेष' धातुकी सिष्टि हो गयी।

गौ आदि पशुओंको धन मानना कैवल हमारे ही यहाँ न था, सभी प्राचीन जातियाँ वैसा मानती थीं। अंग्रेज़ीका Pecuniery शब्द इसमें प्रमाण है। Pecuniary शब्द लैटिनके Pecus से बना है, जिसका अर्थ है पशु। इसलिये इसका वास्तविक अर्थ है पशुसम्बन्धी, किन्तु अब अर्थ हो रहा है 'अर्थसम्बन्धी।' [बङ्गभाषाका मासिक पत्र 'प्रवासी' (त्रयोदशवर्ष, द्वितीय खण्डकी प्रथम संख्या)]।

प्राचीन आयोंकी सर्वस्व, भारतकी गो-माता आज किस दशामें है, इसे अधिक लिखकर समझानेकी जरूरत नहीं । प्रसङ्गागतक 'साहित्यवैभव' का एक संस्कृत 'कवित्त' उद्भृत कर इस लेखको समाप्त करूँगा—–

मुख्यन्ते स्वशत्रुमि दन्तेष्वावहत्तं तृणमेवं प्रागुद्दन्तेषु हि रीतिरतिख्यातासौ
सैषा पुनः प्राद्य तृणं बाढमृणं धत्ते जने
येन निजवत्सौरिप स्तकृषिखातासौ।
मञ्जनाथ नित्यं निजस्तन्यदुग्धदानादहो
अन्यमतमानिनामपीह मान्यमातासौ
त्राता मान्यमोगलमहीपैहपयातार्चनं
गोमाताप्यखण्डखड्गधारामनुयातानौ॥।

दाँतों में तिनका ले लेनेपर अपने वैरीतकको छोड़ देते हैं, यह रीति (मर्यादा) प्राचीन इतिहासों में सुप्रसिद्ध है। यह गौ तृण खाकर जनतापर यह बड़ा भारी 'ऋण' (कर्ज़) धरे हुए है कि दूध, दही आदि पैदा करनेके सिवा यह अपने बच्चोंसे खेती भी कराती है—'सूतं (जिनतं) कृषेः खननं यया'। यदि स्तनका दुग्ध पिलानेसे माता मानी जाती हो तो न केवल हिंदू ही, अपितु और-और मत (इस्लाम, खीष्ट आदि) माननेवालोंकी भी यह आदरणीय माता है।

<sup>\* &#</sup>x27;विद्वारी सतसई' का संस्कृत दोहोंमें अनुवाद आदिसे युक्त नये प्रकारका यह सचित्र पुस्तक केखकके पाससे 'नागरपाड़ा, जयपुर' के प्रतेपर मिलती है।

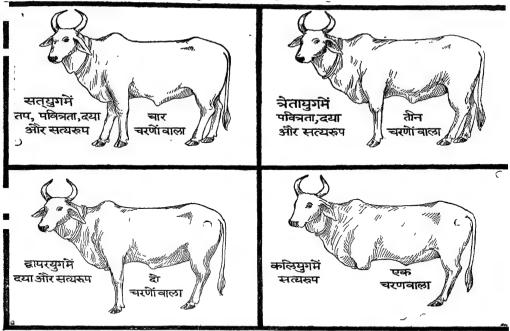

तप, शौच और दया—धर्मके ये तीन पाद नष्ट हो गये, खीथा सत्य भी नष्ट हुआ जा रहा है। कृते धंतुश्चतुष्पादासाक्षाद्धमस्वरुपिणी। प्रदेकेन करों माताकथं चलतु तिष्ठतु ?



# कल्याण



गो-रूप पृथ्वीकी भगवान्से पुकार



गो-रूप पृथ्वी और वृषभरूपी धर्मकी दुदशा

[आर्य हिंदुओंकी क्या कथा, ] इतिहासप्रशंमित सुगल बादशाहोंने भी इसकी रक्षा की थी। (बादशाह अकबरने अपने राज्यमें गो-वध बिल्कुल बंद करवा दिया था। ) [इन सब विशेषसाओंसे ] देवताकी तरह पूजी जा रही यह गौ माता भी 'अखण्ड' ( प्रार्थना करनेपर भी अनिवारित अथवा अधिकताके कारण निरन्तर ) खड्डधाराके नीचे आयी हुई है । इससे बढ़कर और अमङ्गल तथा अन्याय क्या होगा ) । कुछ भी विवेक रखनेवाले इसपर विचार करें ।

# गोधन और पञ्चगव्य

( लेखक -- श्रोयत प्रमुपाद श्रीप्राणिकशोर गोस्वामी एम्० ए०, विद्याभूषण )

प्राथमिक विद्यालय (प्राइमरी स्कूल) में वालकोंको जो लेख पहले लिखनेके लिये दिया जाता है, उमका विषय होता है (गाय'। इस समय देख रहे हैं भारतवर्षके अन्तिम कल्याणकी कामना करनेवाले 'कल्याण'की विचारशील मण्डली मी इसी विषयपर विचार करनेमें संलग्न है, यह वह ही आनन्दकी वात है। वैष्णव आचार्योंने गो सेवाको नवधा भक्तिके अन्तर्गत हरिपाद सेवनरूपा भक्तिका एक अङ्ग वतलाया है। जो लोग भक्तिके अनुशीलनमें लगे हैं, उनके लिये मन-वचन-कर्मने गो माताकी सेवा विशेष कर्तव्य है।

भागवत-शास्त्र बेंलको धर्म और गाश्को पृथ्वीके रूपमें वर्णन करता है। राजा परीक्षित्ने गाय और वैलके ऊपर अत्याचार करनेवाले कुपुरुषके रूपमें ही कलियुगको देखा था। धर्मके रहनेपर ही धरती रह सकती है। धरतीकी रक्षा करनेके लिये ही धर्मको धारण किया जाता है। महादेव शङ्कर वृष्ण्यवाहन पशुपति हैं, और गोविन्द-गोपाल वृन्दावनमें मौएँ चराकर पशुपालन-लीला करते हैं। शङ्करके भक्त और श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाले इस बातको हृदयमें धारण करनेपर गो-वेवाके महस्वको समझ सकेंगे।

मार्क्सवादकं अनुयारी डायलेक्टिक जडवादी कहेंग कि गांपालक और कृषि-प्रधान देश भारतकें निवासी यदि गाय-बैलकी प्रशंसा करते हैं तो इसमें आश्चर्यकी क्या वात है ? इसका उत्तर यह है कि भारतवासी सचपुच वस्तुवादी होकर ही गो-माताकी सेवामें लगे थे। परन्तु उनकी दृष्टिगत शुद्धताके कारण स्वाभाविक ही सर्वत्र पवित्रता और आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है। भारतीय दर्शनकी यही तो विशेषता है। जवतक समस्त मानव-समाज इस अत्यन्त प्राचीन ऋषिप्रवर्तित पंथ—कृषि-गो-रक्षाका अनुसरण नहीं करता, तवतक उत्यादन-सङ्कटकी निवृत्ति, अथवा वर्ग-युद्धके जेहादकी घोषणा- से वास्तविक पल्की प्राप्ति असम्भव है।

पृथु-उपाख्यानमें आता है कि अकालसे पीड़ित प्रजाके दुःखोंका निवारण करनेके लिये स्वयं महाराजा पृथु गोदोहन और भूमि-कर्षणके काममें प्रवृत्त हुए थे। पाण्डवलोग असंख्य गोंओंका पालन करने थे। महाभारतसे इसका पता लगता है।

कंमके राजकालमें पृथ्वी पापके भारसे, अत्याचार-अनाचारसे अत्यन्त पीड़ित हो गोमृति धारण करके सब लोकों-के पितामह ब्रह्माकी शरणमें गयी। उसके कातर कन्दनको सुनकर भगवान् श्रीगोविन्दको अवतार लेना पड़ा। अत्याचारी लोग जानते थे कि गो-माता भगवानका ही शरीर हैं—

> वित्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः। श्रद्धा दया तितिक्षा च कतवश्च हरेसानुः॥

जैसे कंसके राज्यमें था, वैसे ही आज भी अत्याचारी लोग जानते हैं कि गुद्ध ब्राह्मण, गाय, वेदज्ञान, तपस्या, सत्यानुशीलन, इन्द्रिय-निग्रह, शान्तभाव, विश्वास, दया, सिहण्णुता और यज्ञ—ये सब सनातन धर्मस्वरूप विष्णु-भगवान्के शरीर हैं। इसी कारण इनके ऊपर बराबर आधात-पर-आधात पहुँचाया जाता है।

वेद, उपनिषद्, पुराण तथा सारे स्मृतिशास्त्रोंमें गी-रक्षा, गो-सेवा, गो-दान तथा इनकी उपयोगिताके सम्बन्धमें निर्देश किया गया है। केवल हिंदूके लिये ही नहीं, बल्कि समस्त मानव-जातिके लिये गाय माताका कार्य करती है। भीचैतन्य-देस काजी-उद्धारलीलामें कहते हैं—

> गो दुग्ध खाओ, गामी तोमार माता। वृष अञ्च उपनाय, ताते तेहो पिता।। पिता माता मारि खाओ, एवा कोन धममी। कोन बके करो तुमि एमत विकर्मा।

'तुम गायका दूध पीते हो, गाय तुम्हारी माता है। बैल अन्न उपजाता है, इसिल्ये तुम्हारा पिता है। माता-पिता- को तुम मारकर खा जाते हो। यह कौन-सा धर्म है। इस प्रकारका अधकर्म तुम किस बलपर करते हो !?

गायके शरीरकी हिव और ब्राह्मणके मुखका मन्त्र—ये ही दो वैदिक यज्ञानुष्ठाँनके प्रधान उपकरण हैं। ये अव दुर्लभ हो चले हैं। वैदिक िकया और संस्कारादि भी छप्त-प्राय हैं। मैंसले उत्पन्न हुआ पदार्थ ग्रुद्ध और सास्त्रिक न होनेके कारण देव-पितृ-कार्योमें निषिद्ध माना गया है। मोक्ष-साधनके उपयोगी देहगठनके लिये वैदिक संस्कार करना—यह हिंदू-जातिकी विशेषता है। इन संस्कारों में ही हिंदू की जातीयता प्रतिष्ठित है। विभिन्न जातियों के मनुष्योंने शरीरको संस्कृत करके हिंदु त्वकी प्राप्ति की है। वेदोक्त गर्भाधानसंस्कारसे लेकर श्राद्ध या औध्वेदिक संस्कारपर्यन्त सर्वत्र गो-माताका सम्बन्ध स्वीकार किया गया है।

दही, दूध, घी, गोवर और गोमूत्र—इस पञ्चगव्यके विना कोई छुद्धि या संस्कृरि नहीं हो सकता । हिंदू-शास्त्रों में पञ्चामृतके नामसे जिन वस्तुओं का निर्देश है, उनमें तीन गव्य हैं। स्वास्थ्य और चिकित्साविज्ञानमें दूध और उससे उत्पन्न नाना प्रकारके पदार्थों में रहनेवाली प्राणशक्तिकी जैसी उच्च विवेचना की गयी है, वैसी किसी दूसरे खाद्य पदार्थकी नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक भी गोमूत्र और गोवरकी प्रशंसा कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। प्राचीन ऋषियोंने इनके गुण-दोष देखकर ही प्रत्येक संस्कारमें इनके उपयोग करनेका उपदेश दिया है—

स्तिग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्द्धनम् । वातापहं पवित्रञ्च दिधि गव्यं रुचिप्रदम् ॥ ( सुश्तसंहिता )

दही स्निग्ध, पाक होनेपर मधुर, जठराभिको तीव करने-वाला, बलवर्द्धक और वातनाशक है। गायका दही पवित्र और रुचिकर है।

दही खानेके विषयमें जो विधि-निषेध है, वह भी देखनेयोग्य है—

शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दिष गर्हितम्। हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दिध शस्यते॥

शरद्, ग्रीष्म और वसन्त ऋतुओं में दही खाना अच्छा नहीं होता । हेमन्त, शिशिर और वर्षाऋतु में दही खाना ठीक होता है। दूधके गुण सभी जानते हैं, इसका सेवन करनेपर कथ कैसा फल होता है, यह भावप्रकाश ग्रन्थमें लिखा है—

वृष्यं बृंहणममिदीपनकरं पूर्वाह्नकाले पयो मध्याह्ने सु बलावहं कफहरं पित्तापहं दीपनम् । बाले वृद्धिकरं क्षयेऽक्षयकरं घृत्वेषु रेतीवहं रात्रो पथ्यमनेकदोषशमनं क्षीरं सदा सेव्यते ॥

दूध दोपहरके पहले वीर्यवर्द्धक और अग्निदीपक तथा दोपहरको बलकारक, कफका नारा करनेवाला, पित्तकी हरनेवाला और मन्दाग्निको नष्ट करनेवाला है। वालकपनमें वृद्धि करनेवाला और बुद्धापेमें क्षयनाशक तथा वीर्यवर्धक है। रात्रिमें सेवन करनेसे बहुतन्ते दोषोंको दूर करता है। दुध सदा सेवनीय है।

देवताओंकी तुष्टिकं लिये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घी। घीके विना भोजन आसुरी हो जाता है। घीके गुण चिकित्सा-शास्त्रमें इस प्रकार लिखे हैं—

विपाके मधुरं शीतं वातपित्तविषापहम्। चाक्षुष्यमध्यं बल्यञ्च गन्यं सर्पिगुणीत्तरम्॥

गायका वी गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है, वह शीतल, वात-पित्त और विषका नाश करनेवाला, आँखकी ज्योति और शरीरके सामर्थ्यको बढानेवाला है।

रोगोंके कीटाणु और दूषित गन्धको दूर करनेमं गोवर अद्वितीय है। आज भी हिंदुओंके घरके वर्चोंको संस्पर्धके दोषसे मुक्त करनेके लिये गोवरका तिलक देनेकी प्रथा है। भगवान्की मूर्तिकी प्रतिष्ठामें गोवरके भस्ममे मूर्तिका मार्जन किया जाता है। उन्छिष्ट स्थानको शुद्ध करनेके लिये गोवरका नित्य चौका लगाया जाता है। म्मिको शुद्ध करनेवाले पदार्थोंमें इसका मुख्यतः उपयोग है। गोवरको उवालकर लेप करनेसे गॅठिया रोग दूर होता है। गोमूत्र भी अनेकों गुणोंसे गुक्त होनेके कारण प्रशंसित है।

गन्यं सुमधुरं किञ्चिद् दोषध्नं कृमिकुष्टतुत्। कण्डुष्नं शमयेत् पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम्॥

( चरकसंहिता )

कृमिरोग, कुष्ठरोग, खुजली और प्रीहा-रोगमें गोमूत्र सेवन करनेसे रोग दूर हो जाता है ।

सव प्रकारकी सम्पत्तिमें गोधन एक प्रधान सम्पत्ति है। साधारण स्त्रीके विषवा होनेपर, प्राचीन समयमें, उसे

### त्रिविध चक्रकी चाबी



भोग, यक्ष और तपकी घड़ी गोरक्षाकी चाबीसे ही ठीक चल सकती है। गोरक्षा हुई तो भोग भी मिलेंगे, यक्ष भी होंगे और तपस्या भी सिद्ध होगी। जैसे चाबी बंद होते ही घड़ी बंद हो बाती है, वैसे ही गोरक्षा रुकते ही सारे चक्र रुक जायँगे।

गायका संस्कृतिक महत्व



एक गाय दे दी जाती थी। उस गायकी सेवा करके दूध वेचकर वह बड़े ही सद्भावसे जीविका-निर्वाह करती थी। उसे अपने प्रेम-व्यवहारके लिये गाय एक आलम्बन मिल जाती थी। वह नियम अब नहीं रहा। इसमें हाहाकार, दीनता और दुनींति फैल गयी है। उन समय प्रत्येक गाँवके पास ही गोचर भूमिं होती थी। वहाँ खुली हवा और प्रकाशमें स्वच्छन्द प्रंमेंके कारण गाय और बैल स्वस्थ और सबल रहते थे। उनकी वंश-वृद्धि और स्वास्थ्यके विषयमें चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। इस प्रकार

स्वाधीनतापूर्वक विचरण करनेके उपयुक्त गोचरभ्भि न होनेके कारण आज चारों ओरसे गोवंशका हास हो रहा है।

स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्मा आदि देवताओं को मोहित करके जो गोचारण-छीला की है, उसीमें परमेश्वरके सर्वश्रेष्ठ माधुर्यकी प्रतिष्ठा है। वह निरर्थक नहीं है। उसके द्वारा सब जीवों के लिये गो-माताकी सेवा करने का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। इन्द्र-मख-भङ्क और गो-गोवर्द्धन-पूजाके प्रसङ्कमें श्रीमद्भागवतमें यही बात व्यक्त की गयी है।

# आर्य-संस्कृतिका झरना

( लेखक--श्रीयुत आग्रुकुमार )

पृथ्वीरूपी तवेपर कालक्ष्पी कलछलके नीचे न जाने कितने देश और संस्कृतियाँ उलट-पुलट कर जल-भन गयीं । किन्त अपने भीतर रहनेवाली खच्छता तथा निर्भयताके कारण हमारी आर्य-संस्कृतिका शद्ध और सुन्दर विकास हुआ। हमारी संस्कृति सभी प्राचीन जातियों तथा संस्कृतियोंसे प्राचीन है। मिस्न, सीरिया, वैबीलन, रोम, स्याम और अरबकी संस्कृतियाँ तो हमारी प्राचीन और उन्नत संस्कृतिके सामने छोटी बन्चियाँ-सी थीं । वे सब संस्कृतियाँ नष्टप्राय हो गयीं, उनका नाममात्र अवशेष रह गया है: किन्त आज भी आर्यावर्त और वेदकाल-की अपनी वही प्राचीन संस्कृति एक निर्भय और शक्तिमान् योद्धाकी भाँति कंराल कालके सामने उवलन्त रूपसे खड़ी है।

युग-युगका अभिनन्दन और खण्ड-खण्डका अभिनन्दन प्राप्त करनेवाळी हमारी प्राचीन—पर सदा नवीन—यह पुराणपुनीत संस्कृति अन्य संस्कृतियोंके लिये स्पर्शमणि बन चुकी है, अर्थात् इसके स्पर्शमात्रसे अनेकों संस्कृतियाँ उन्नत हुई हैं। ऐसी अमोध संस्कृति कहाँ ठहरी है, इसे तनिक सोचिये।

आर्य-संस्कृतिका गुरुत्व-मध्यविन्दु केन्द्र है प्रणव (प्र+नव); और यह विन्दु इडा-सरस्वती-महीरूप त्रिकोणकी तीन रेखाओंको समानक्रपसे जोड़ता है। यही कारण है कि अनेक बार डावाँडोल होनेपर भी आर्यावर्तकी जड़ नहीं हिली।

आर्य-संस्कृतिकी नवनीतरूपा इडा-सरखती-महीकी अनुपम त्रिवेणी आर्यावर्तके किनारेपर आ उतरी है। इसीसे वह अजर और अमर रहा है। इडा-सरखती-मही-रूप त्रिमृर्ति वरुणदेवकी मानो तीन जिह्वाएँ हैं और इन जिह्वाओंके साधी हुई होनेसे आर्यावर्त वरुणका करुण मोग न वनकर तरुण-सा खड़ा है। जिस प्रकार बिछी अपने बच्चोंको जीभसे चाट-चाटकर खच्छ बना देती है, उसी प्रकार वरुणदेवने अपनी इन जिह्वाओंसे चाट-चाटकर हमको खच्छ बना दिया है। ऐसी अनुपम, सौम्य और सुदृढ़ संस्कृतिके नीचे हम अपने पुनरुत्थानरूपी प्रासादकी नींव जितनी ही गहरी और पक्की रच्छेंगे, उतना ही हमारा यह अम्युद्य-प्रासाद समुन्नत, सुदृढ़ और चिरस्थायी होगा। संस्कृतिके इस रहस्यको हमें समझ लेना चाहिये।

# प्राचीन गोशालाएँ

[ एक किलाबी कीड़ा ]

### गोगृह

गोशालाओंकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, इसका अपने यहाँ प्राचीन ग्रन्थोंमें पूरा विवरण मिलता है। (स्कन्दपराण' में बतलाया गया है कि गोगृह सहह विस्तीर्ण तथा समान स्थळवाला होना चाहिये । उसमें ठंडी, तेज हवा और धपकी पूरी रुकावट होनी चाहिये और बाल्से उसकी भूमि कोमल बना देनी चाहिये। शरीरकी खजलाइट मिटानेके लिये उसमें बहत-से स्तम्भ होने चाहिये। चारा डालनेके लिये उसमें बडी-बडी नाँदें होनी चाहिये।\* खँटोंका ऊपरी भाग नुकीला न होना चाहिये, जिसमे उनके स्पर्शेस क्लेश न हो और उनमें मुलायम रस्सियाँ लगी रहनी चाहिये । मच्छर आदि हटानेके लिये धुएँका प्रबन्ध रहना चाहिये और बैठनेके लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये। पानी पीनेके लिये कुएँ, कुण्ड, जलाशय आदि रहने चाहिये । कड़ा साफ करनेके लिये नौकरोंका प्रबन्ध रहना चाहिये और उनके निर्वाहयोग्यं बृत्तिकी भी व्यवस्था होनी चाहिये । पर्दे, क्राया, चारा, पानी आदिका प्रबन्ध रहना चाहिये । सुन्दर प्राकार तथा द्वारोंसे वह सशोभित होना चाहिये । इस तरहके गोगृह बनवाकर जो किसी अच्छे पर्वपरं दान करता है वह भाग्यवान, नीरोग और सम्राट् होता है।

यः कारियत्वा सुदृढं विस्तीणं सुसमस्थलम् । शीतवातातपहरं सिकताभिर्मृदृकृतम् ॥

 चरहीं का परिमाण इस प्रकार बतलाया गया है— दैर्घ्ववस्तारसंयुतौ । म्वामिहस्तप्रमाणेन वसभिश्च शेषाङ्के फलमादिशेत् ॥ हरेद्वागं पञ्चोर्नाशः पश्चरोगः षञ्जामः पशुक्षयः। पश्चरोगः पशोर्वृद्धिः पशुमेदो बहप्रदः ॥ पद्म मालिक के हाथ नपाई। छंबाई चवड़इ आठ भाग दे जो बचि रहै। मिन्न भिन्न फल ताके कहै।। एक बचे पश्-हानि करावे। दह के बचे नाश फल पावे॥ तीन बचे पशु-लाभ कराई। चारि बचे तो क्षय होइ जाई॥ **वाँच बचे पशु रोग बढ़ावै। छः के बचे बृद्धि अपजावै**॥ बचे पशुभेदै जानौ । आठ बचे बहु बृद्धि बखानौ ॥

( वृषकल्पद्रम )

शरीरकण्डूतिहरं स्तम्भसम्भारसङ्कलम् ।
भक्ष्यप्रकिष्यतानेकतृणाधारवदण्डकम् ॥
अतीक्ष्णायसुन्धस्पर्शदामनीशङ्कसङ्कलम् ।
हतुं भूमेश्र दंशादीन् प्रकृष्टासनमाश्रयम् ॥
कृतकृषिनपानादिजलाशयनिवेशनम् ।
अवस्करितरस्कारकारिकमंकरान्वितम् ॥
तृणोदकादिनिवाहभमकिष्यत्वृत्तिकम् ।
एवंविधं महारम्यं प्राकारद्वारभूषितम् ॥
कृत्वा गृहं गवामर्थे यः पर्वणि निवेदयेत् ।
स राजराजो भवति भाग्यारोग्यसमन्वितः ॥

नहामुनि पराशरकृत 'कृषि-संग्रह' में भी बतलाया गया है कि जिसकी गोशाला सुद्दह, साफ-सुथरी, गोबरसे रहित होती हैं, उसके पशु अच्छा भोजन न मिलनेपर भी बढ़ते रहते हैं। जिस स्थानसे प्रतिदिन बैल गोबर और मूत्रसे सने हुए निक्कलेते हैं, वहाँ अच्छा चारा देनेसे भी क्या लाभ ?

'खृप-आर्य' वाली शाला गौको बढ़ानेवाली होती है। 'सिंह-आय' वाले स्थानकें गोनाश अवश्य होता है। चावलका पानी, गरम मॉड़, मछलीका पानी, बिनोंके, भूसी आदि उस स्थानपर पढ़े रहनेसे गोनाश होता है। झाड़, मूसल, जूठन आदि वहाँ इधर-उधर पड़े रखने तथा वकरियोंके बाँधनेसे भी हानि होती है। जहाँ गोमूत्र भरा रहता है और कूड़ा फैला रहता है, वहाँ उनका निवास कैसे हो मकता है? जहाँ थूक, खरवार, मूत्र, पुरीष, कीचड़, मिट्टी नहीं गिरते, वहाँ छहमी स्थिर होती हैं। जिसमें सन्ध्यासमय दीपक नहीं जलाया जाता, उस स्थानको छक्मी-रहित देखकर गोगण रोते हैं---

गोशाला सुददा यस्य ग्रुचिगोंमथवर्षिता । तस्य वाहा विवर्धन्ते पोषणैरिप वर्जिताः ॥ शक्तन्मूत्रविकिसाङ्गा वाहा यत्र दिने दिने । निःसरन्ति गवां स्थानात् तत्रकिं पोषणादिभिः ॥

१. इष्ट स्थानकी लंबाईको ,चौड़ाईसे गुणा करके गुणनफल्में आठसे भाग देनेपर एक आदि संख्या शेप रहनेपर क्रमशः १ ध्वज, २ धूम, ३ सिंह, ४ श्वान, ५ वृप, ६ स्वर, ७ गज और ८ उष्ट्र—— ये आय होते हैं।

पञ्चपञ्चायताशाला गध्यं वृषकरी मता।
सिंहस्थाने कृता सैंव गोनाशं कुरते ध्रुवम् ॥
सिंहरोऽहर्षतौ चैव गोशालां कुरते यदि!
प्रमादान्मन्द्रबुद्धित्वाद् गवां नाशो भवेत्तदा ॥
तण्डुखानां जलं चैव तसमण्डं झघोदकम् ।
कार्यासास्थितुषं चैव गोस्थाने गोविनाशकृत् ॥
संमार्जनीं च मुसलमुध्छिण्टं गोनिकेतने ।
कृत्वा गोनाशमामोति तथा तत्राजवन्धने ॥
गोम्नुजालकेनैव यत्रावस्करमोचनम् ।
कुर्वेन्ति गृहमेधिनस्तत्र का वाहवासना ॥
इलेष्मम्, प्रपुरीधाणि पङ्कानि च रजांसि च ।
न पतनित गवां यत्र तत्र लक्ष्मीः स्थिरा मवेत् ॥
संध्याकाले च गोस्थाने दीपो यत्र न दीयते ।
स्थानं तत्कमलाहीनं वीक्ष्य क्षन्दन्ति गोगणाः ॥
इलेष्ट्रियां तत्कमलाहीनं वीक्ष्य क्षन्दन्ति गोगणाः ॥
इस्थानं तत्कमलाहीनं वीक्ष्य क्षन्दन्ति गोगणाः ॥
इस्थानं तत्कमलाहीनं वीक्ष्य क्षन्दन्ति गोगणाः ॥

#### गो-परिचर्या

ऐसं गृहोंमें गायोंको रखकर उनकी बराबर परिचर्या करनी चाहिये । गोष्टमें रहकर जो गोपाल धुआँ नहीं करता, उसे मिक्खयोंसे भरे हुए नरकमें मिक्खयाँ जाती हैं—

मोपालको गवां गोष्ठे यस्तु धूमं न कारयेत्। मक्षिकालीनगरके मक्षिकाभिः स भक्ष्यते॥

(देवीपुराण)

दुहनेमें भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। दो मास-तक तो बछड़ेको पिलाना चाहिये। फिर तीवरेमे केवल दो यन और चौथेसे तीन यन दुहने चाहिये।

अगोगृह कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्धमें निम्नलिखित एक हिंदीका पद भी प्रसिद्ध है——

द्यीत उष्ण अरु वायु बचावे, गृह्की रचना कीजे। जामें रोग निकट निहं आवे सो प्रकार लखि लीजें ॥ चारो दिशा दिवाल अनूपम, खिरकी बहुत रखावे । शीतल मन्द समीर वायु जह सुख पशुको पहुँचावे ॥ ओस नीर आतपहिं वचावे, छाया पृष्टि करीजे । एक झरोखा ऊपर राखें, तेहि दुगैन्थ हरीजें ॥ मल अरु मृत्र साफ बहु राखें, तहाँ रोग नहिं आवें । या विश्व पशुकी रक्षा कीजें, सफल सुक्ख उपजावें ॥ या विश्व पशुकी रक्षा कीजें, सफल सुक्ख उपजावें ॥

हों मासी पाययेहत्सं तृतीये हिस्तनं दुहेत्। चतुर्थे त्रिस्तनं चैव यथान्यायं यथावलम् ॥

( इार्रात )

जां मृतवत्सा गायको उसके वळडेका खाळमं भूसा भरकर या गायका ताड़न करके बराबर दुइता है, वह सदा क्षुधार्त रहता है—

> मृतवस्सां तु गां यस्तु दमित्वा पियते नरः । वाहिताऽस्याश्चिरं तिष्ठेत् श्चुभातों वे नराधमः ॥ ( दवीपुराण )

अनाथ गायोंके लिये शिशिर ऋतुमें यत्नपूर्वक मट बनवाने चाहिये और उनमें बास, पानी तथा ईंबन देना चाहिये—

> अनाथानां गवां यसात् कार्यस्सु शिशिरे मठः । पुण्यार्थं यत्र दीयन्ते तृणतोयेन्धनानि च ॥ ( ब्रह्मपुराण् )

क्रमानुसार प्रत्येक मासमें उनका उपचार करना चाहिये। ४ पल लवण, ८ पल घी और दूसरी गायका १६ पल दूघ उनको देना चाहिये। ३२ पल शीतल जल और बलानुसार दूघका सेवन कराना चाहिये। प्रतिदिन सबेरे उन्हें लवण और जल देना चाहिये। प्रतिदिन सबेरे उन्हें लवण और जल देना चाहिये। प्रतिदेन सबेरे उन्हें लवण और जल देना चाहिये। प्रतिमें दीपक अवश्य जलाना चाहिये तथा उन्हें वीणा आदि मधुर वाद्य और पुराणोंकी दिव्य कथा सुनानी चाहिये। से ऐसा करनेसे पृथ्वीभर रत्न देनेका फल प्राप्त होता है। जो पुण्य गोदानसे होता है, वही गो-संरक्षणसे। तृण और जलसं मनुष्योंको सदा उनका पालन करना चाहिये। वे सदा देने योग्य पूज्या, पोष्या तथा पालनीया हैं—-

उपचारो गवां कार्यों मासि मासि यथाक्रमम् । ठवणस्य तु चत्वारि प्रकान्यष्टें घृतस्य च ॥ परकीयस्य दुग्धस्य तथा देयानि षोडश । द्वात्रिंशच्छीतस्यस्यापि जसस्य च प्रकानि च । आदौ विचार्य प्रयसः परिमाणं बस्तं रुचिम् ॥

\* आजकल यह बात खोजकर निकाली गयी है कि दुइते समय गायोंको सङ्गीत सुनानेसे दूध अधिक निकलता है। इसीलिये विदेशोंकी गोशालाओंमें 'रेडियो' लगाये जाते है। परन्तु हमारे यहांकी यह पुरानी बात है।

( वृषकल्पद्रम )

आकस्मिकं तु दातव्यं पुण्यार्थं तु गवाह्निकस् । प्रभाते छवणं यत्र दीयते च ततो जलस् ॥ ततस्तृणानि भोड्यं च पोषणं मांसवर्जितम् । निशिदीपः सनन्त्रीको दिव्या पौराणिकी कथा ॥ एवं कृते महीं पूर्णां रत्नैदेखा भवेत् फलम् । गोप्रदानाय यत्पुण्यं गवां संरक्षणाज्ञवेत् ॥ मजुष्येस्तृणतोयार्ज्ञगांवः पाल्याः प्रयक्षतः । देयाः प्रयक्षित्र पोष्याश्च प्रतिचाल्याञ्च सर्वदा ॥

( ब्रह्मपुराण )

भीतरसं संतष्ट होकर इनकी परिचर्या करनी चाहिये ! स्वप्रमें भी उनके ताड़ने या उनके प्रति कोध दिखाने या खेद करनेका भाव न होना चाहिये । उनके मूत्र-पुरीषसे किसी प्रकारका उद्देग ठीक नहीं है । उनके रहनेके स्थानको ग्रष्क क्षारसे बरावर साफ करते रहना चाहिये । गर्मियोंमें वक्षोंकी सघन छाया तथा शीतल जलवाला कीचड्से रहित और वर्षा तथा शिशिरमें वातवर्जित तथा सुख देनेवाला गरम स्थान देना चाहिये । वहाँ कुड़ा फैंकना, धुकना, मूत्र-पुरीष डालना कभी ठीक नहीं। रजस्वला, अन्त्यज या पुंश्वलीका भी प्रवेश उनके पास न होने देना चाहिये । बिक्रयाको लाँधना नहीं चाहिये और न गोष्रके समीप खेळ-कृदकर उनको तंग करना चाहिये । जुता या पाइका पहनकर उनके पास जाना उचित नहीं है । रोगी या दबली-पतली गायोंका माता-पिताकी तरह पालन करना चाहिये---

> अन्तस्तुष्टैर्यथाशक्त्या परिचर्या यथाक्रमम् । ताढनाक्रोशलेदाश्च स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥ तासां मृत्रपुरीषे तु नोद्देगः क्रियते क्रचित् । शोधनीयश्च गोवाटः शुष्कक्षारादिकैः सदा ॥ श्रीष्मे वृक्षाकुछे वेश्म शीततोये विकर्दमे । वर्षासु वाय शिशिरे सुखोष्णे वातवर्जिते ॥ उच्छिष्टं मृत्रविट्स्छेष्ममछं जह्यान्त तत्र च । रजस्वला न प्रवेश्या नान्त्यजातिने पुंख्रछी ॥ न लङ्क्ष्येद्रस्ततरीं न क्रीडेद्रोष्ठसन्नियो । न गन्तव्यं गवां मध्ये सोपानकैः सपादुकैः ॥ हस्त्यश्वरययानैश्च सवितानैः कदाष्यन । दक्षिणोत्तरगैः प्रद्वौगन्तव्यं च पदातिमिः ॥ गावः कृशतराः पाल्याः श्रद्ध्या पितृमातृवत् ।

गोवरको खादके काममें लाना चाहिये। इसके लिये
माघमें गोवरका ढेर लगाकर श्रद्धापूर्वक उसका पूजन
करना चाहिये और फिर किसी ग्रुम दिनपर उसको
कुदालसे छेड़ना चाहिये। फिर उसको सुखाकर गुण्डक
(गोला) बनवाकर फाल्गुनमें गड़हेमें गाड़ देना चाहिये
और बोनेके समय उसकी खाद निकालनी चाहिये।
विना खादका अन्न बदकर भी फलता नहीं—

माघे गोमयकूटं तु संपूज्य श्रद्धवान्तितः । खादं श्रुमदिनं प्राप्य कुद्दालैस्तोलयेसतः ॥ गोद्दे संशोष्य तस्पर्वं कृत्वा गुण्डकरूपिणम् । फाल्गुने प्रतिकेदारे गर्तं कृत्वा विधापयेत् ॥ ततो चपनकाले तु कुर्यात् सारविमोचनम् । विना सारेण यद्धान्यं वर्द्धते न फलस्यपि ॥

( कुषिसंग्रह )

जो पुरुष गायोंको शौतसे बचानेके लिये आया डालसा है और पीनेके लिये प्याऊ बनवाता है, वह वरुणलोक-में जाकर अप्सराओंके साथ कीड़ा करता है । उन्हें लवण देनेसे बड़ा सौमाग्य एवं रूप-लावण्य प्राप्त होता है । औषध देनेसे रोग नहीं होता। उन्हें औषघ, लवण, जल तथा आहार बरावर देना चाहिये। उनको खुजलानेसे 'गोप्रदान' का फल होता है और भय-रोगादिसे रक्षा करनेमें 'गोशत-दान' के समान फल है—

> शीतत्राणं गवां कृत्वा गृहे पुरुषसत्तम ॥ वारूणं लोकमामोति कीडत्यप्सरसां गणैः । गवां पानप्रवृत्तानां यस्तु विम्नं समाचरेत् ॥ महाहत्या कृता तेन घोरो भवति भागेव । गवां लवणदानेन रूपवानमिजायते । सौभाग्यं महदामोति लावण्यं च द्विजोत्तम ॥ औषधं च तथा दस्वा विरोगस्त्वभिजायते । औषधं खवणं तोयमाहारं च प्रयच्छति ॥ गवां कण्ड्यनं धन्यं गोप्रदानफलप्रदम् । गुल्यं गोशतदानस्य भयरोगादिपालनम् ॥

> > ( विष्णुधर्मोत्तर )

आदर्श तो यह है कि तृणोदकसे पूर्ण वनोंमें बछड़ों एवं साँड़ोंसहित मतवाली गार्थे खेल-कूद रही हों । शीत, भूप, व्याधि, भयसे विमुक्त हों और दूध देती हुई सुखसे सोती रहें—

( ब्रह्मपुराण )

रुणोदकाचेषु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवत्साः । शीरं प्रमुखन्तु सुखं स्वपन्तु शीतातपञ्चाधिमयैविमुक्ताः ॥

### गो-चिकित्सा

अपने यहाँ सभी कार्यों के लिये दो उपाय बतलाये गये हैं—एक देवी और दूसरा लैकिक । रोगनिवृत्तिमें भी इन दोनोंसे काम लिया जाता है । चिकित्साके साथ ही देव-पूजन, इवन, अनुष्ठानादि भी चलते रहते हैं । गो-चिकित्सामें भी इन दोनों उपायोंका विधान मिलता है । गोमिलीय यह्मसूत्र'में इसके लिये कई कर्म बतलाये गये हैं । गो-पुष्टिके लिये नान्दीमुख श्राद्ध तथा तीन दिनका उपवास करके प्रातः गायको घरसे अरण्यमें जाते तथा आते समय उनका 'अनुमन्त्रण' करना चाहिये । इसमें बड़े भावपूर्ण मन्त्रोंका प्रयोग होता है । अरण्यमें प्रातः गायोंके जाते समय प्रार्थना की जाती है—'हे सबसे अधिक पराक्रमहााली भव और इन्द्र ! आपलोग मेरी इन गायोंकी रक्षा करना । हे पृष्ता ! आप इन्हें सुखपूर्वक लौटा लाना, बिना किसी क्षतिके ये मेरे घरमें लौट आर्थे।

इमा मे विश्वतोवीयौं भव इन्द्रश्च रक्षतम् । पूष्यस्त्वं पर्यावर्त्तयानष्टा आयन्तु नो गृहान् ॥

सन्ध्याको लौटते समय प्रार्थना की जाती है—'मेरे लिये मधुर पदार्थ देनेवाली ये गायें दूधसहित विना किसी क्षतिके लोट आयें। मेरे यहाँ ये घृतकी माताएँ बहुत हों'—

इमा में मधुमतीमैंह्यमनष्टाः पयसा सह। गाव आज्यस्य मातर इहेमाः सन्तु भूयसीः॥

प्रसक्की रात्रिमें गोपुष्टयर्थ 'विलयनहोम' का विधान है। इसमें जिस मन्त्रसे हवन किया जाता है, उसका भाव है—'हे संग्रहण नामक देव ! मेरे यहाँ जो पशु उत्पन्न हुए हैं, उनकी रक्षां के लिये आप उनको स्वीकार करें। पूषा देवता इन्हें ऐसा कल्याण प्रदान करें, जिससे ये बिना नष्ट हुए जीवित रहें'—

संग्रहण संगृहाण ये जाताः पशवो मम । पृषेषाप्शर्म यच्छत यथा जीवन्तो अप्ययात् स्वाहा ॥

ंगो-यश्च' का भी एक प्रयोग बतलाया गया है, जिसमें गो-पुष्टवथ इवन, बृषभ-पूजन, ब्राह्मण-भोजन आदिका विधान है । # गायको धूप या लू लग जानेसे उसकी शान्तिके लिये लोहचूर्ण, अन्न और वृत मिलाकर 'चीवरहोम' करना चाहिये। 'अग्निपुराण' के गोशान्ति-प्रकरणमें भी ऐसे कई प्रयोग बतलाये गये हैं। लौकिक उपायोंमें सफाई तथा स्वास्थ्यप्रद साधनोंका ऊपर उस्लेख किया जा चुका है। 'अग्निपुराण' में विभिन्न रोगोंकी भी चिकित्सा बतलायी गयी है।

गायोंके सींगोंमें रोग होनेसे सेंघा नमक, सेंठ, बला एवं जटामारीके काढेमें पकाया हुआ तेल शहद मिलाकर लगाना चाहिये । सब प्रकारके कर्णश्रहों में मजीठ, होंग एवं सेंघा नमकके साथ पकाया हुआ तेल अथवा उनके रसका उपयोग करना चाहिये। टाँतोंकी पीडामें बेलकी जड, चिचिडा, धव, पाटला और कोरैयाका दाँतोंपर लेप करना चाहिये। 'दन्तशलहर' पूर्वोक्त दिन्य ओषियोंके साथ पकाया हुआ वृत भी मुखरोगका नाशक है। जिह्वा-रोगमें सेंधा नमक देना चाहिये। गलेके रोगमें सोंठ, दोनों इल्दी और त्रिफलाका प्रयोग करना चाहिये । हुच्छूल, वस्तिशूल, वातरोग तथा क्षय होनेपर त्रिफरा वीमें मिलाकर पिलाना चाहिये। अतीसारमें दोनों हल्दी और सोनापाठा देने चाहिये। सभी प्रकारके उदररोग तथा शाखारोगोंमें और कास-इवासमें सोंट एवं भारकी हितकर हैं। ट्रटे अक जोडनेके लिये सेंधा नमक और कक़नी देना चाहिये । सुलेठीके साथ पकाया हुआ तैल पित्तरोगमें तथा अकेला तेल बातरोगमें लाभदायक है। कफरोगमें न्योप (पीपल, मिर्च तथा सींठ) शहदके साथ देना चाहिये। चोट लगनेपर तेल, घी और हरताल गर्म करके लगाना चाहिये। उर्द, तिल, गेहूँ, दूध और घीके लडड़ खिलानेसे बछड़े पुष्ट होते हैं-

श्रङ्कामयेषु धेननां तैलं दबात् ससैन्धवम्। कल्कसिखं समाक्षिक्स ॥ श्रुक्रवेरबळामांसाः कर्णशिक्ष सर्वेष मिल्लिष्ठाहिङ्कसैन्धवैः। सिद्धं तैछं प्रदातन्यं रसोऽनेनाथवा बिल्वमु**लमपा**मार्गं धातकी सपाटला । कुटजं दन्तमूलेषु लेपात् तच्छलनाशनम् ॥ दन्तशुलहरेदिंव्यैर्धृतं राम विपाचितम् । जिह्यारीगेषु सैन्धवस ॥ मुखरोगहरं जेबं श्वज्ञवेरहरिद्रे हे त्रिफला हुच्छुळे वस्तिशुळे च वातरोगे क्षये तथा॥

कहा जाता है कि गोवर्डन-पूजनके अवसरपर भगवान्
 श्रीक्रणने यह गो-यहां भी कराया था।

विकला वतमिश्रा च गवां पाने प्रशस्थते। अतीसारे हरिहे हे पाठां चैव प्रदापयेत् ॥ सर्वेष कोष्टरोगेष शाखगदेष च। तथा श्रुडवेरं च भार्डीब कासे श्वासे प्रदापयंत्॥ भागसंधाने प्रियङ्गर्छवणान्विता । मध्यष्टीविपाचितस्.॥ नैसं वातहरं विसे ब्योषं च समध सपुष्टकरजोऽस्रजे। तेलाज्यं हरितालं च भग्नश्रतिश्रतं ददेत्॥ माषासिलाः सगोधमाः पद्मक्षीरं वृतं तथा। एषां पिण्डी सळवणा वत्सानां पुष्टिदा त्वियम् ॥

इसी तरह अन्य पुराणों तथा आयुर्वेद-प्रन्थों में नुस्खे बतलावे गये हैं । गोचिकित्सापर किसी स्वतन्त्र प्रन्थका जहाँतक हमें शात हैं, अभीतक पता नहीं लगा है। पर ऐसे प्रन्थ रहे अवश्य होंगे । पाण्डुपुत्र नकुल गत्राश्व-चिकित्सा-शास्त्रपणेता' माने गये हैं । 'शालिहोत्र-संहिता' अश्वचिकित्सापर अच्छा प्रन्थ है । किसी जयदेवका भी इसपर एक प्रन्थ है । इन्हींके आधारपर श्रीमजयदत्त सूरिने 'अश्ववैद्यकम्' प्रन्थ लिखा है । पालकाप्य मुनिकृत 'इस्लाखुर्वेद' प्रसिद्ध है—

शालिहोत्रः सुश्रुतोऽथ हथायुर्वेद्मुक्तवान् । पालकाप्योऽङ्गराजाय गजायुर्वेद्मज्ञवीत् ॥ (अधिप्राण)

इस तरह हाथी-घोड़ोंकी चिकित्सापर जब स्वतन्त्र अन्थ उपलब्ध हैं, तब गो-विकित्सापर न रहे हों—ऐसा नहीं हो सकता। आवश्यकता है खोज करनेकी। प्राचीन ममयमे पशुओंके चिकित्सालय थे। महाराज अशोकके 'गिरनार-शिलालेख'में कहा गया है कि 'सर्वत्र राज्यमें, सीमाप्रदेशोंमें और पड़ोसके राज्योंमें दो प्रकारकी चिकित्साओं-का प्रयन्ध होना चाहियं—एक तो मनुष्योंकी और दूसरी पशुओंकी। जड़ी-बूटियाँ तथा औषघें जहाँ नहीं होतीं, वहाँ दूसरी जगहोंसे लाकर लगायी जायँ।

अहीरों तथा इद्धलोगोंको कितने ही नुस्ले मालूम हैं, जो बड़े उपयोगी हैं। यदि उनका संग्रह करके प्रायोगिक अनुसन्धान किया जाय तो उससे बड़ा लाम हो सकता है।

#### सरकारी व्यवस्था

'कौटिलीय अर्थशास्त्र' के 'गोऽध्यक्ष' प्रकरणमें गोपालन तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था बतलायी गयी है। उसके अनुसार आठ उपाय निश्चित किये गये हैं।
गोपालक, पिण्डारक (मेंसींको पालनेवाले), दोहक
( दुइनेवाले), मन्यक ( दही आदि मयनेवाले) और
लुब्धक ( जंगलोंमें हिंसक प्राणियोंसे रक्षा करनेवाले) —ये
पाँच-पाँच आदमी मिलकर सी-मी गायोंका पालन करें।
इनका वेतन नकद या अन्नवस्त्रादिके रूपमें दिया जाय।
दूध-दही-वृतादिमें इनका कोई हिस्सा न रहे; क्योंकि ऐसा होनेसे
लालचमें पड़कर ये लोग वछड़ोंको यूलों मार डालेंगे।
इसको 'वेतनोपग्राहिक' कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल स्त्वा
वेतन दिया जाता है—

गोपालकपिण्डारकदोहकमन्थकलुब्धकाः शतं शतं धेन्नां हिरण्यभृताः पालयेयुः । श्लीरगृतभृता हि वत्सानुपहन्युरिति वेतनोपप्राहिकम् ॥

बूदी, दूध देनेवाली, गामिन, पठोरी (पहले क्यानकी), वत्सतरी (जिसने हालमें ही दूध चोंखना छोड़ा हो)—इन पाँच प्रकारकी गायोंको बराबस्वरावर मिलाकर अर्थात् प्रत्येक २०-२० लेकर पूरा सौ कर दिया जाय और उनका किसी एकको ठेका दे दिया जाय। वह उनके मालिकको प्रतिवर्ष आठ वारक (प्राचीन तौल) घी, प्रत्येक पशुके लिये एक पण और सरकारी मुद्रासे मुद्रित मरे हुए पशुका चमझा देता रहे। (सरकारी मुहर इसल्ये कि पशु मरा हुआ है, मारा हुआ नही।) यह उपाय 'करप्रतिकर' कहलाता है—--

जरद्वुधेनुगर्भिणीप्रष्टोहीवत्सतरीणां समिवभागं रूपशतमेकः पाळयेत् । वृतस्याष्टौ वारकान् पणिकं पुच्छमङ्ग-चर्म च वार्षिकं दद्यादिति करप्रतिकरः ॥

वीमार, अङ्ग-भङ्ग, एक ही आदमीको छोड़कर अन्य किसीसे न दुही जानेवाली, मुक्तिलसे दुही जानेवाली और जिनका बछड़ा मर गया हो—ऐसी गायोंका भी पहलेकी तरह प्रवन्ध कर दिया जाय। परन्तु इसमें पूर्वोक्त घीका आधा या तिहाई मालिकको और उतना ही राजकीय अंश देना होता है। इसको 'भग्नोत्स्रष्टक' कहते हैं—

व्याधितान्यङ्गानन्यदोहीहुदोहापुत्रज्ञीनां च समविभागं रूपशतं पालयन्तस्तजातिकं भागं द्युरिति भग्नोत्सष्टकम् ॥

शतुओंके छल या जंगली पुरुषोंके भयसे जब गोपालक अपनी गायोंको सरकाशी बाड़ेमें भरती कर दें) तो आयका दसवाँ हिस्सा सरकारको दिया जाय । इस उपायको भगगान्। विषक कहते हैं—

परचकारवीभयादनुऽविष्टानां पञ्चनां पाळनधर्मेण दशभागं दशुरिति भागानुप्रविष्टकम् ॥

छोटी तथा वड़ी वछड़ी, पटोरी, गामिन, दूध देनेवाली, अधेड़ उम्रकी और वाँझ—ये सात प्रकारकी गायें होती हैं। उनके महीने या दो महीनेके वछड़ा-बछड़ी छोहे आदिके छल्लेंचे दाग दियं जायँ। जो गायें सरकारी चरागाहोंमें महीने-दो-महीने रहें, उन्हें भी दागा जाय। इनका अङ्कित चिह्न, रङ्ग, सींग आदि पूरा हुलिया सरकारी रजिस्टरोंमें दर्ज रस्खा जाय। यह उपाय 'क्रजपर्यंग्र' कहलाता है—

विस्तकावस्सतरीम्मष्टौहीगर्मिणीधेनुश्चाप्रजाता वन्ध्याश्च गावो महिष्यश्च, मासद्विमासजातास्तासासुपजा वस्सा विस्तिकाश्च, मासद्विमासजातानङ्कयेत् । मासद्विमास-पर्युषितमङ्कयेत्। अङ्कं चिह्नं वर्णं श्वङ्कान्तरं च छक्षणमेव-सुपजा निवन्धयेदिति बजपर्ययम् ॥

चोरोंसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें मिल गया हुआ या जंगलमें अपने गिरोहसे मटका हुआ 'नष्ट' गोधन कहलाता है और कीचड़में फँसने, गहेमें गिरने, बीमारी, बुढ़ापा, जल-प्रवाहमें बह जाने, ऊपर दृक्ष गिर जाने, करारके खिसक जाने, भारी शहतीर—शिला आदिसे दब जाने, बिजली गिरने, हिंसक व्याघ्र, साँप, नाक आदिसे काटे जाने या जंगलकी आगसे गाय नष्ट हो तो उसे 'विनष्ट' कहते हैं। यदि ऐसी हानि खालोंकी असावधानीमें हो तो वे उसको पूरा करें—

चौरहतमन्ययुथप्रविष्टमवळीनं वा नष्टम् । पङ्क-विषमन्याधिजरातोयाधारावसन्नं वृक्षतटकाष्टशिळाभिष्टत-मीशानन्याळसप्र्याहदावाग्निविपन्नं विनष्टं प्रमादाद-भ्यावहेयु: । एवं रूपायं विद्यात् ॥

आठवाँ उपाय 'श्लीरघृतसंजात' है, जिसका निरूपण किसी एक सूत्रमें नहीं किया गया है। परन्तु यह बतलाया गया है कि एक द्रोण गायके दूधमेंसे एक प्रस्थ घी निकलता है। वस्तुतः दहीको मथकर घी निकालनेपर ही घीके ठीक परिमाणका निश्चय होता है। इसलिये यह परिमाण प्रायिक ही समझना चाहिये। विशेष भूमियों, विशेष प्रकारकी घास या फानी खिलाने-पिलानेसे दूध और घीकी वृद्धि होती है—

गो-अं० २२---

क्षीरद्रोणे गर्वा घृतप्रस्थः । मन्थो वा सर्वेषां प्रमाणम् । भमिन्नणोदकविशेषाद्धि क्षीरघतवृद्धिर्मवति ॥

वर्षा, शरत् और हेमन्त ऋतुओं में गायोंको प्रातः-सायं दोनों समय दुहा जाय और शिशिर, वसन्त और श्रीष्ममें केवल एक ही समय। इन दिनों जो दो वार दुहे, उसका अँगूठा काट दिया जाय। दुहनेवाला यदि ठीक समयपर न दुहे तो उसे उस दिनका वेतन न दिया जाय—

वर्षाशरद्धेमन्तानुभयतः कालं दुद्धः। शिशिरवसन्त-ज्ञीष्मानेककालम् । द्वितीयकालं दोग्धुरङ्गृष्टच्छेदो दण्डः। दोहकालमतिकामतस्तरफलहानं दण्डः॥

जो ग्वाला स्वयं गायको मारे या किसीसे भरवाये, स्वयं हरण करे या किसीसे हरण कराये, उसे प्राणदण्ड दिया जाय। चोरोंसे अपहरण की हुई अपने ही देशकी गाय जो लावे, उसे एक पण इनाम दिया जाय और परदेशके पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाने या छुड़ानेवाला आधा हिस्सा ले सकता है। गोपालोंको चाहिये कि छोटे वछड़े, बीमार और यूढ़े पशुओंकी विपत्तिका वरांबर प्रतीकार करते रहें अर्थात् उन्हें सब कर्षोंसे बचाते रहें—

स्त्रयं हन्ता घातियता हती हारियता च वध्यः । स्त्रदेशीयानां चीरहृतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत् । परदेशीयानां मोक्षियतार्धं हरेत् । बालवृद्धन्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः ॥

शिकारियों तथा कुत्तोंको रखनेवाले बहेलियोंद्वारा चोर, हिंसक प्राणी तथा शत्रुकी ओरसे होनेवाली बाधाओंके भयको सर्वथा दूर करके ऋृद्वके अनुसार सुरक्षित जंगलोंमें ही सव गोपाल अपनी-अपनी गायोंको चरायें। साँप और हिंस प्राणियोंको डरानेके लिये, चरनेकी जगह पहचाननेके लिये, शब्द सुनकर घवरा जानेवाले पशुओंके गलेमें एक लोहेका घंट बाँध देना चाहिये। यदि पशुओंको कहीं पानी पीने और नहाने आदिके लिये पानीमें उतारना हो तो ऐसे ही स्थानपर उतारें जहाँ बराबर तथा चौड़े घाट बने हों, स्थानपर उतारें जहाँ बराबर तथा चौड़े घाट बने हों, दलदल न हो, नाक आदिका भय न हो। जबतक पशु पानी पियें या नहायें, तवतक वहाँपर गोपाल उनकी सावधानता-पूर्वक रक्षा करता रहे। चोर, व्याघ, साँप, नाक आदिसे पकड़े हुए पशु तथा बीमार और बुढ़ापेके कारण मरे हुए पशुकी तत्काल स्वना देनी चाहिये, नहीं तो गोपालको नष्ट हुए प्रत्येक पशुका पूरा दाम देना होगा। वर्णके अनुसार

दस-दस गाय आदिकी गणनासे सौ गायोंके झंडकी रक्षा की जाय। सौ गायोंके गोल पीछे चार साँड रखने चाहिये। गायोंके जंगलोंमें रहने और चरनेके लिये नियमित स्थानोंकी व्यवस्था उनके चरनेके सुभीते, उनके गोलकी तादाद और उनकी रक्षाके सौकर्यको देखकर ही होनी चाहिये—

लुडधकश्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरबाधभयमृतुविभक्त-सरण्यं चारयेयुः । सर्पव्यालत्रासनार्थं गोचरानु-पातज्ञानार्थं च त्रस्तृनां वण्टात्र्यं च बक्षीयुः । समन्यूट-तीर्थमकर्दमग्राहमुद्दकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेनव्याग्न-सर्पन्राहगृहीतं व्याधिजरावसन्नं चावेदयेयुरन्यथा रूप-मूर्च्यं भजेरन् । वर्णावरोधेन दशती रक्षा ॥ शतं गोय्र्थं कुर्याचतुर्वृषम् । उपनिवेशदिगिवभागे गोप्रचारान् बलान्व-यतां वा गवां रक्षासामर्थ्याच्च ॥

इन सब नियमोंका यथावत् रीतिसे पालन होता है या नहीं, इसको देखनेके लिये राज्यकी ओरमे एक बड़ा अफसर रहता था, जो 'गोऽध्यक्ष' कहलाता था।

### हमारा औदासीन्य

इस तरह प्राचीन गोशाला-व्यवस्थाका सर्वाङ्गीण चित्र हमें अपने यहाँके साहित्यमें मिलता है। खेद है कि हमारे यहाँके नवयुवक 'डेयरी सिस्टम' सीखनेके लिये अमेरिका. डेन्मार्कः इंग्लंड तथा अन्य देशोंमें भेजे जाते हैं। पर अपने यहाँकी प्राचीन व्यवस्थाकी ओर ध्यान ही नहीं जाता । विदेशी शासकोंको यही अभीष्ट है कि हम अपनी सब बातें भलकर सर्वथा उनके अधीन वने रहें और अपनी इस गुलामीमें हम स्वयं उनके सहायक बन रहे हैं। हमारे यहाँकी व्यवस्थाएँ देश-कालके अनुरूप, कम खर्चकी, सगम तथा कहीं अधिक लामप्रद हैं। जितना धन, जितना समय, जितना परिश्रम हम विदेशी बातोंको सीखनेमें खर्च करते हैं, यदि उतना ही हम अपने यहाँके भले हए प्रकारोंको इँड निकालने, उनके अध्ययन करने और उन्हें प्रयोगमें लानेपर खर्च करें तो हम ऐसा 'गोपालन-विज्ञान' प्रस्तत कर सकते हैं, जिसको देखकर संसार चिकत रह जायगा। भगवान हमें सबद्धि दें।

# गो-पर्याय

( लेखक--शीयुत आशुकुमार )

'गों में माता बृष्मः पिता में'
'गों हमारी माता और बैल पिता है।'
अन्ताद्भवन्ति भृतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥
(गीता ३।१४)

'संसारके समस्त प्राणी अञ्चसे जीते हैं, अञ्च वर्षासे होता है, वर्षा यज्ञसे होती है और यज्ञ कर्मसे होता है।'

प्राचीन भारतमें यज्ञकी महिमा अपार थी। किन्तु यज्ञ हिविष्यान, खास करके पञ्चगव्योंके विना नहीं हो सकता। इसिलये गायकी मिहमा वेदकालमें ही सर्वमान्य थी। वेद साहित्यके अभ्यासी श्रीमैकडॉनलने गायके विषयमें वेद-साहित्यमें ५००के लगभग उल्लेख बतलाये हैं। वेदका गो-सूक्त प्रसिद्ध ही है। गायके लिये जो-जो महत्त्वसूचक पर्याय मिलते हैं, उनमेंसे कुछ यहाँ इस दृष्टिसे दिये जाते हैं कि जिससे गो-महिमाका कुछ बोध हो।

'गो' का अर्थ गाय, पृथ्वी, इन्द्रिय, किरण, रल आद होता है। गायसे यह, यहसे वर्षा, वर्षासे खंती और खंतीसे मारे संसारका निर्वाह होता है। इस प्रकार सारी आर्य-संस्कृति गायरूपी नींवपर खड़ी है। इस समय भी देखें तो गायसे खंती और खेतीसे गाय और इन दोनोंसे हम सब पलते हैं। इसीलिये गायको वेदमें 'माता स्द्राणां दुहिता वस्नां स्वसाऽऽदित्याना-ममृतस्य नाभिः'—'स्द्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, आदित्योंकी वहन और पीयूषनाभि' कहा है। अब पर्यांगींपर विचार करें—

अमृतनाभिः । जिसकी नाभिमें अमृत हो, जिससे हमें (पीयूषनाभिः) अमृत मिले।

माता—सारे जगत्का पोषण करनेसे माता कहलाती है। विदेशी भी इसे समृद्धिकी जननी (Cow, the mother of prosperity) अथवा मनुष्य-जातिकी धाय-माता (Foster-mother of mankind) कहकर इसका आदर करते हैं। (मीयते अमुना इति माता) जिससे हम मान पाते और मापे जाते हैं, वहीं माता है। गायोंकी गिरी हुई वर्तमान दशाके कारण ही हम भी गिरे हैं! दूसरोंकी नजरोंमें, पोषणमें, रक्षणमें तथा सभी प्रकारकी सम्पन्नतामें हम गायके गिरनेसे ही गिरे हैं। जब गाय उन्नत थीं, तब हम भी उन्नत थें: बह गिरी हैं तो हम भी गिरे हैं। उसकी उन्नति करके ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। धनन्दे मातरम्'का मुख्य आश्य जन्मभूमिसे ही लेते हैं। किन्तु 'गो'—'भूमि' और 'गो'—'गौ' दोनों मिलकर ही एक माता होती है, यह जान रखना चाहिये। जैसे अश्विनीकुमार, दम्पित, माँ-वाप आदि दन्द्रसूचक हैं, उसी प्रकार भूमि और गाय दोनों (व्याकरणमें नहीं, व्यवहारमें) द्वन्द्व ही हैं। भूमिके विना गाय कहाँ? गायके बिना भूमि कहाँ? और दोनोंके विना इस कहाँ? अतः गौके साथ ही भूमिका उत्थान या पतन होगा और उन दोनोंके साथ हमारा।

'वन्दे मातरम्' मन्त्रके उच्चरणके साथ यदि अपनी मातृभूमि तथा गो-माताकी सेवा और उन्नतिका ध्यान न आये तो ऐसा मन्त्र उच्चरणं करना निरा थूक उछालना है। सच तो यह है कि 'मातरम्' कहनेके साथ ही सब प्रकारकी माताओंका ध्यान आ जाना चाहिये—जैसे जन्म देनेवाली माता, पशुओंमें गो-माता, स्थूल पदार्थोंमें भू-माता, वनस्पतियोंमें हरीतकी, विद्याओंमें सरस्वती, अपनी संस्कृति आदि। कम-से-कम इडा, सरस्वती, मही—इन तीन माताओंका स्मरण तो हो ही जाना चाहिये। तभी 'वन्दे मातरम्'का अर्थ सार्थक और फलदायी होगा। नीचे गो-माताके कुछ और नाम व्याख्यासहित दिये जाते हैं।

अध्या=न मारने योग्य ।
रोहिणी=निरन्तर आगे ही बढ़ती रहनेवाली ।
महेन्द्री=हिन्द्रयोंको पुष्ट करनेवाली महादेवी ।
हुज्या-हुढा=पूज्या ।
कृष्याणी=सबका परम कृष्याण करनेवाली ।
दोग्धी=भरपूर दूधवाली ।
शतौदना=अकेली सौ मनुष्योंकी स्त्रीरके लिये पर्याप दूध देनेवाली ।

घटोन्नी=घड़ेके समान थनोंवाली ।

पावनी=अपनी स्थितिसे तथा पञ्चगव्योंने सबको पवित्र
करनेवाली ।

बहुला=पुष्कल दूध देनेवाली ।

भद्रा=दर्शन-स्पर्श-पूजन आदिने सबका मङ्गल करनेवाली ।

अदिति=आदिमाता, न मारने योग्य ।

जगती=साक्षात् जगत्, प्रगतिमान् ।

इन्द्राणी=देवराज इन्द्रकी पत्नीके तुल्य सबकी हितकारिणी ।

अर्था=पूज्या ।

ज्योतिः=तेजस्विनी तथा अपने द्रग्धान्नसे मनुष्योंको तेजस्वी

कामदुधा=प्रेमोत्पादिकाः, कामना पूरी करनेवाली । विश्वता=विख्यात ।

चन्द्रा=सुहावनी ।

बनानेवाली।

वशा=दूध देनेको हर समय तैयार रहनेवाली।

पर्जन्यपत्नी=वर्षांसे पलनेवाली (पर्जन्य=प्रसन्न, सुखी करने-वाली, न कि खेतीको चौपट करनेवाली वर्षा)।

आतिथेयी=जिसके दूधसे अतिथिका सत्कार हो । अपरिचित अतिथि भी जिसके पास जा सके, ऐसी नम्र । अतिथिके पास भी प्रेमसे चळी जानेवाळी ।

यज्ञपदी=यज्ञमात्रका प्रभवस्थान—आधाररूप । विश्वायुः=सारे विश्वका जीवन ।

सावित्री=सूर्यकी शक्तिसे उत्पन्न, घास-चारेको चबा-चबाकर सूर्यकी शक्तिमेंसे पोषण खींचकर गोरसके रूपमें पदा करनेवाली सूर्यकी शक्ति—गायत्री (गो-पाण),

> प्राणोंको पोसनेवाली, तन-मन और हृदयमें शक्तिको उत्पन्न करनेवाली।

सरस्वती ⇒िजससे दूधका झरना ( सरः ) बहता ही रहता है, जो कभी स्खती नहीं और जो अपनी पुत्रियोंकी परम्परासे भी दूधका झरना चालू रखती है, माथ ही जो देशकी सरस्वती—बुद्धिको भी पोसती और बढ़ाती है।

# भारतका गोधन

## एक महान राष्ट्रीय निधि

( लेखक--श्रीयुत राववहादुर जयन्तीलाल एन० मानकर )

भारतवर्ष मुख्यतः और स्वभावतः एक धार्मिक देश है। यह अपनी धार्मिक लगन और दार्शनिक प्रचृत्तियोंके कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है। प्रो० मैक्समूल्यके कथनानुसार, भारतने अपने आपको इतनी अद्भुत रीतिसे धर्ममें अभ्यस्त बना लिया है कि इसका खाना, पीना, सोना, सोचना-विचारना और काम करना सब धर्मका रूप धारण करता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें भारतने अपने आपको एकमात्र धर्मसे आबद्ध कर दिया था। वस्तुतः सांसारिक जीवनके समस्त किया-कलाप इतने अधिक धर्मसाधनके अङ्क बन गये थे कि शताब्दियोंतक देशमें एक छोरसे दूसरे छोरतक सर्वत्र धर्मका ही बोलवाला रहा।

भारतके महात्मा और ऋषि जो धर्मके संरक्षक थे, जीवनकी निःसारताका उपदेश देते थे। पर उन ऋषियोंको पता था कि मनुष्यका काम पश्चओं और पौधोंके विना नहीं चल सकता। इसीका फल था कि धर्म और आध्यात्मिक उन्नतिकी उच्च भावनाएँ तथा जीवनके न्यावहारिक उद्देश्य—दोनोंको सामने रखकर उन्होंने अहिंसाके सुपरिचित सिद्धान्त तथा प्राणिविज्ञानके इस चरम सत्यके उपदेशका प्रचार किया कि मानव-प्राणी और इतर-प्राणिवर्गका जीवन परस्पर एक दसरेके ऊपर अवलम्बित है।

इसिल्ये गायको माताके रूपमं जो आदर-भाव दिया जाता है वह प्राचीन आर्थसंस्कृतिसे अत्यन्त मेल खाता है, तथा गाय और दूसरे प्राणियोंके प्रति इस प्रकारकी आदर-श्रद्धांके कारण ही धर्म मानकर उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हो गया है।

वस्तुतः, सुप्रसिद्ध हिंदूधर्मका सार जिन तीन तस्वोंमें निहित है, वे हैं—इडा, सस्स्वती और मही । कहनेका अभिप्राय यह है कि गोमाता, शारदा और पृथ्वीमातामें भारतीय संस्कृतिकी परिसमाप्ति हो जाती है। ये तीनों हमारे जीवन तथा देशके सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वायोंका नियमन कर उच्चतम सफलताकी ओर अग्रसर करती हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राचीन आर्यधर्मका

सुदृढ़ निर्माण सृष्टि-विज्ञान अथवा आध्यात्मक अर्थ-शास्त्रके आघारपर हुआ था, और भारतमें धर्म कृषिके साँचेमें ढाला गया था। अतएव वैदिक साहित्यमें गायको कृषिके रीढ़के रूपमें वर्णन करते हुए अनेक आख्यायिकाओं और रूपकोंकी अवतारणा की गयी है। गायको माताका पद प्रदान किया गया है और वैलको पिताका। इस प्रकार वैदिक तथा तदुत्तरकालीन साहित्यमें गायको देवता-स्वरूप मान लिया गया है, और उसकी रक्षा और सेवा धर्मकृत्य तथा राष्ट्रीय कर्तव्य वन गयी है।

उपयोगिताकी दृष्टिसे देखा जाय तो भारतके कृषिप्रधान देश होनेके कारण जोतके लिये पश्जोंका होना अनिवार्य है। बैल इस जलवायुमें इस कामके लिये बहुत ठीक थे और अब भी हैं, तथा गायें द्धके लिये पाली जाती थीं । ऐसे पशुको, जिसके नर खेतमें अन उपजानेमें मदद करते हैं तथा मादा द्ध-जैसी पौष्टिक खूराक प्रदान करती हैं, तथा जिनका मल-मत्र (गोबर और गोमत्र) खेतकी उपज बढाता है, भारत-का भक्तिभाव प्रदान करना बहुत ही न्यायसंगत है । इस प्रकार गाय भारतकी कामधेनु है। यह खादके द्वारा भूमिको खूराक देती है, भूमि पौधोंको खूराक देती है और पौध पशुओं और मनुष्योंको खूराक पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त गाय मनुष्यको दधसम्बन्धी पदार्थ भी प्रदान करती है। इसलिये मनुष्यका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे पशुकी रक्षा और सेवा करे जो आजीवन उसको खिलाता और सेवा करता है । डा॰ ए॰ ए॰ मैक्डॉनेलके कथनानुसार 'मनुष्य गायके सिवा दूसरे पशुका इतना ऋणी नहीं है। और इस ऋणको भक्तिभावसे सुन्दरतापूर्वक चुकाना भारतके सिवा दूसरे देशको माॡम नहीं। भारतीय जीवन और विचारधारामें गायका अस्तित्व इतना महस्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है कि संसारमें अत्यन्त प्राचीन युगसे पड़नेवाले गायके प्रभावका यदि वर्णन किया जाय तो सभ्यताके इतिहासका वह एक उल्लेखनीय अध्याय बन जायगा ।

गायके प्रति हिंदुओंकी भन्य-भावनाका जैसा वर्णन सर मोनियर विल्यिग्सने किया है, उससे अच्छा और कोई शायद नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि, भाष और बैलकी पूजाको प्रमुख स्थान देना होगा; क्योंकि ऐसी जातिके लिये जो खानेके लिये कभी पशु-वध नहीं करती, पोषणके साधनके रूपमें गायकी उपयोगिता स्पष्ट है तथा उन कृषकोंके लिये जिनके पास जोतनेके लिये घोड़े नहीं, बैल और साँडकी उपयोगिता सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सब पशुओं में गाय परम पवित्र होती है। उसके शरीरके प्रत्येक अङ्गमें कोई-नकोई देवता निवास करने हैं।

भारतवर्षमें गायको देवता मानते थे, और उसके बिना काम नहीं चल सकता था। यही कारण था कि गायका पालना. उसकी पूजा करना और उसकी रक्षा करना भारतीय जीवनका अङ्ग वन गया। बूढी और दुर्बल गायकी सेवा करना उदारता और मानवताका सर्वश्रेष्ठ काम वन गया । वस्ततः इस अत्यन्त उपयोगी पशुका मानवजातिके ऊपर जो महान ऋण है, उसके चुकानेका यही रास्ता था। राजा और प्रजा समानरूपसे आजन्म उसकी रक्षा करते हुए इस कतज्ञताके ऋणको अदा करते थे। यही मानवता और कतज्ञताकी भावना है जिसके कारण भारतमें गोजाला और पिंजरापोलकी संस्थाएँ कायम हैं । इन संस्थाओंका अस्तित्व महाराज अशोकके राज्यकालमें भी था, और इनकी स्थापना एक पशु-अस्पतालके रूपमें होती थी जहाँ उन असहाय मूक पशुओं के खाने-पीने और रहनेका प्रबन्ध था जिनको उनके मालिक जीवनभर पाल नहीं सकते थे। ये प्राचीनतम संस्थाओं मेंसे हैं, और श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति तथा उसके अहिंसा-सिद्धान्तके उपयुक्त स्मारक हैं।

साम हिग्गिनवटमने ठीक ही कहा है कि, 'यूरोपमें अपना नाम बनाय रखनेके लिये लोग गिर्जाघर बनवाते हैं, आधुनिक अमेरिकामें विश्वविद्यालयका निर्माण करते हैं, किन्तु वर्तमान भारतमें वे गोशाला बनवाते हैं, और चलाते हैं, जहाँ बूदी, लूली-लॅगड़ी, बीमार और दुर्वल गायोंकी, जबतक कि वे अपनी मौत न मरें, अच्छी तरह देख-भाल की जाती है।' इन्हीं विचारोंसे प्रभावित होकर खास करके कुछ असहाय पशुओंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे भारतमें चारों ओर गोशाला और पिंजरापोल स्थापित हो गये। यद्यपि उन दिनों पशुओंकी संख्या प्रचुर्थी; तथापि आजीवन उनका पालन करनेमें अर्थहानि नहीं होती थी। बढ़े-बड़े विस्तृत चरागाह होनेके कारण, पशु बड़ी ही समृद्ध अवस्थामें जीवन-यापन कर सकते थे।

विदेशी शासनके प्रारम्भ होनेके पहले चरागाहके लिये सर्वत्र काफी प्रवन्ध था। और बारही महीने फसल उपजानेकी प्रथाके कारण पद्म पालनेवालोंके पाम काफी तादादमें चारा रहता था। देशमें प्रत्येक आदमी अपने पश्रओंको, जो उस समय प्रधान सम्पत्ति समझे जाते थे. आजीवन धास-चारा प्रदान कर सकता था। जन दिनों भारतवर्ष अक्षरदाः दध और द्धसे तैयार होनेवाली वस्तुओंका देश था । उस समय राष्ट्र स्वस्थ और वीर्यवान । पवित्र और विक्तिसम्पन्न था । गाय यथार्थमें उन्नतिकी जननी थी। अतएव केवल थोड़ेसे पद्म गोद्याला और पिंजरापोलोंमें महाजनोंकी उदारताले पाले-पोसे जाते थे। कृषि-योग्य भूमिके क्षेत्रफलके साथ उनकी संख्याका समानपात ठीक था। और इस कारणसे आज एक जोडे बैलके जोतमें जितनी अधिक जमीन पडती है उससे बहुत कम जमीन उस वक्त पड़ती थी, और वैलोंकी दशा आजकल-जैसी दयनीय न थी । विपरीत इसके उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वैदिक युगमें एक हलमें क्रमसे ८, १० या १२ जोड़े बैकोंके जतते थे। उनके पालकोंके प्रेमपर्वक देख-भाल करनेके कारण उनके शरीरका ढाँचा बड़ा मजवत होता था। खेती करनेयोग्य पश्चओंकी प्रचरताके कारण उनमे कभी ज्यादा काम नहीं लिया जाता था--अन्छी नस्लके साँडोंकी अधिकता होनेके कारण अच्छे वैल ैदा होते थे, जो जोतनेके कामके लिये बहुत हुए-पुष्ट होते थे। बीमारियोंकी ऐसी अधिकता उस समय नहीं थी, क्योंकि पञ्चओंका पालन अच्छी तरहसे होता था और उनमें बरदास्त करनेकी ताकत पूरी होती थी। खेतोंके लिये खाद-की कमी न थी, और खेती बहुत बढ़िया होती थी। कसाइयों और गोमांस खानेदालोंकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी, अतएव वे काफी संख्यामें फल-फूल सकते थे।

भारतमें १५ वीं शताब्दीमें बहुत प्रचुर परिमाणमें घी और दूधकी चीजें बनती थीं, और मुनते हैं कि आदमीकी बात कीन कहे, राजमहलके हाथियोंको भी जो खूराक मिलती थी उसमें चावल, दूध-मक्खन और तरकारियोंकी अधिकता होती थी। एक ही पीढ़ी पहले गुजरातमें एक रुपयेका एक मनसे अधिक दूध तथा पाँच सेर घी विकता था।

ग्वालोंका धन गोकुलोंके द्वारा लाखों और करोड़ोंकी संख्यामें गिना जाता था। गोतम नामके बड़े-बड़े व्यापारी होते थे जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गौओंके विद्याल हुंड होते थे। आजकल जब कि भारतमें गौओंकी कमी है, यह संख्या अलिफलेलाकी कहानी-जैसी माद्रम होती है, परन्तु हमें इसकी सचाईमें सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं है। जो बात पहले भारतके विषयमें सची थी, वह आज अमेरिका तथा दूसरे पाश्चास्य देशोंके लिये ठींक है, जिन्होंने गो-पालन तथा दुग्धालय चलानेमें अद्भुत उन्नति की है। अभी १८८९ ई० में अमेरिकामें किशोलेम, कर्नल स्टोटर, माटिन वर्क, बनेंट, रेनल्ड बादर्श तथा दूसरोंके पास बीस-बीस हजार गायें थीं।

भारतवर्षमं जिन कारणोंसे पशुओंकी स्थिति अच्छी रही उनका दिग्दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है—

जवतक पश्चास्य शक्तियोंका उदय नहीं हुआ था और उसके फलस्वरूप भारतमें ब्रिटिश राज्यकी स्थापना नहीं हुई थी, तबतक भारत ग्रामन्ध्रधान देश था। देहात और शहरके वीच आने-जानेका काम पशुओंसे लिया जाता था। मशीन-की शक्तिका ज्ञान प्रायः उनको नहीं था। केवल पशु ही बोझा ढोने, सवारीका काम देने तथा खेतीके प्रधान साधन थे। भारतके आर्थिक, औंद्योगिक तथा राजनीतिक महलके वे ही स्तम्भ थे।

उस समय जमीनकी इतनी कहत नहीं थी। जीवन बहुत सरल और खावलम्बी था। धर्मकी लगनमें ऐसी शिथिलता नहीं आयी थी जैसी कि आजकल आधुनिक शिक्षा और सम्यताके कारण आ गयी है। पशुओंके लिये चरागाह सुरक्षित रक्ते जाते थे। घास और चारेकी अधिकता थी और वे सस्ते मिलते थे। आजके समान पैसेके लिये फसल उपजानेकी प्रवृत्ति उन दिनों कृषकोंको बेचैन नहीं करती थी। मालगुजारी और दूसरे करोंका बोझ नहीं था।

पंसने-पालने, घास-चारे तथा चरने-फिरनेकी सारी प्राकृतिक सुविधाएँ होनेके कारण पशुओंकी अवस्था उन्नत थी। नस्लकी शुद्धता कायम रक्खी जाती थी; क्योंकि गायोंको देशके बाहर भेजनेकी प्रथा नहीं थी। जंगल-कानून, भेंसोंका पालना, चमड़ेका व्यापार, कसाईखाने, पशुओंका निर्यात, अकाल, बाँझ गायें और ऐसे ही अनेकों दूसरे कारण, जो साधारणतः पशुओंके तथा मुख्यतः गायके विकासमें बाधा पहुँचाते हैं, उस समय प्रायः नहीं थे। अतएव उपयोगिता एवं नस्ल बढ़ानेकी दृष्टिसे उनकी उन्नति सदा बढ़तीपर ही रही।

यद्यपि पशु-पालनका वैज्ञानिक तरीका उनको माद्रम न था, तथापि स्वाभाविक प्रश्नुति और परम्परागत अनुभवके

साथ-साथ पराओंकी नस्ल सुधारने, रक्षा करने और पालनेके विषयमें प्राप्त होनेवाले धर्मशास्त्रोंके विधान वैज्ञानिक तरीकेसे किसी प्रकार न्यून न थे। वास्तवमें, आज जो कुछ विज्ञानके नामपर कहा जाता है, उन दिनों धर्मके नामपर पूरा मौजूद था। मौलिक सिद्धान्त प्रायः एक ही थे। इन्हीं कारणोंसे भारत अति प्राचीन कालसे पराओंकी अच्छी नस्लंके लिये प्रसिद्ध था। वेदों तथा दसरे धार्मिक प्रन्थोंमें पदाओंकी महिमा तथा उपयोगिताका उल्लेख मिलता है। वैदेशिक यात्रियों -- जैसे मेगास्थनीज, हपनत्सांग, वनियर, मार्कीपोलो आदिके वर्णनोंमें देशके गोधनका विशेष रूपसे उल्लेख मिलता है । साथ ही राजतरंगिणी शाहनामा तथा 'आईने-अकवरी' जैसे ऐतिहासिक प्रवन्धोंमें इस विषयकी बहुत उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। मार्कोपोलो, जिसने तरहवीं सदीमें भारतका भ्रमण किया था लिखता है कि भारतीय बैल हाथी-जैसे दिखलायी देते हैं। आईने-अकबरीमें लिखा है कि उस समय बैल घोड़ेसे अधिक तेज दौड़ते थे और दूध देनेवाली गायें प्रतिदिन बीस सेर दूध देती थीं। अतीत कालमें सावधानीसे गोपालन करनेका यह ज्वलन्त प्रमाण है।

प्रसुरताके उस युगमें अधिकांश लोग अपने उपयोगकें लिये पशुओंको रखते थे। पूजाका पात्र होनेकें कारण उनको अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाता था और अच्छी तरहसें निगरानी की जाती थी। ब्राह्मणी साँड तथा दूसरे साँड, जो श्राह्मकें अवसरपर छोड़े जाते थे और जिनके खिलाने-पिलानेपर विशेष ध्यान रक्खा जाता था, गाँवकी गायोंके लिये बहुत अच्छी नस्लके बैल प्रदान करते थे। शास्त्रोंकें विधानकें अनुसार ये साँड विशेष-विशेष लक्षणवाले हूँदें जाते थे। इसलिये ये निश्चय ही चुने हुए साँड होते थे।

इसके बाद अच्छी नस्ल तैयार करनेवालोंके टोले-के-टोले थे, जिनका पेशा ही पशुओंको पालना और उनको जनतामें बेचना था। १९२३ ई० में बम्बई प्रेसिडेंसीके पशुओंके पालन तथा उनकी उन्नतिके प्रभोपर विचार करनेके लिये नियुक्त की गयी कमेटीकी रिपोर्टमें लिखा है कि, 'प्राचीन कालमें पशुओंकी नस्ल सुधारनेवाले अपने पशु लेकर यन्नतत्र घूमते रहते थे। खानाबदोश और गँड्रेरियोंके समान उनका चूमना-फिरना उन्हीं स्थानोंतक सीमित था, जहाँ पानी और चरागाह मिल सकते थे। साथ ही, अनुभवने उनको बतला दिया था कि सुदुविशेषमें विशेष स्थानके चरागाह

अधिक उपयोगी होते हैं। इस प्रकार वे जानते थे कि क्या प्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य । निरन्तर स्मते रहनेसे उनके पशुआंको तरह-तरहके चारे और जलवायुका परिवर्तन—जो नरल सुधारनेमें आवश्यक होते हैं—प्राप्त था। केवल यही नहीं, बिक्क साथ ही एक प्रकारसे इसके द्वारा उनका रोग-निवारण भी हो जाता था। दुर्वल लड़खड़ानेवाले पशु पीछे छोड़ दिये जाते थे और उनकी रक्षा गोशालाओं और पिंजरापोलोंमें होती थी, और इस प्रकारसे प्रकृतिनिर्वाचनका काम चल्ता रहता था। कुल दिनोंसे गोवंशका हास होनेका एक कारण यह भी है कि पशु-सुधारकी यह नीति आजकल बड़े पैमानेपर नहीं चलायी जा सकती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय जीवनमें गायने जो प्रधान स्थान ग्रहण किया है, वह अधिकांशमें उसकी आर्थिक योग्यतापर अवलम्बित है, जिसको बनाये रखनेके लिये बीते हुए युगमें बड़ी सावधानी रक्खी जाती थी। नत्ल सुधारने-के आधुनिक सिद्धान्त प्रायः प्राचीनकालके पद्मओंके पालने और नस्ल सधारनेवाले आर्यसिद्धान्त ही हैं। केवल परिस्थिति बदल-नेके कारण अनुकूल सुधार करते हुए विज्ञानके नामपर उनका कुछ रूपान्तर हो गया है। बछड़े कमज़ोर न हीं इसलिये बढ़े और कमजोर साँडोंका इस्तेमाल न करना, ह्रासको रोकनेके लिये नस्लका सुधार करना, और बड़ी नस्लकी गायोंको हल्की नस्लके साँड्के पास न छे जाना आदि, प्राचीन सिद्धान्त जो शास्त्रोंमें निहित हैं, सब नस्ल-सुधार-सम्बन्धी आधुनिक विज्ञानके स्वीकृत तथ्य हैं। अतएव गायको जो परम पवित्र स्थान प्रदान किया गया है, उसका कारण केवल धार्मिक भावना या बाह्य आचार ही नहीं वरं उनकी अपेक्षा कही अधिक गायकी उपयोगिता है, जो अध्यन्त विचारणीय विषय है।

#### आर्थिक महत्त्व

मनुष्य-जातिके िष्टिये गायका आर्थिक महत्त्व इस वातसे स्पष्ट हो जाता है कि संसारकी आधुनिक सभ्यता भी, जिसका अत्यन्त उत्कर्ष यूरोप और अमेरिकामें हुआ है, अपनेको गायका ऋणी समझती है। इस तथ्यको स्वीकार करते हुए मि॰ हेने लिखते हैं कि जहाँ गायका पालन और सेवा होती है वहाँ सभ्यताका विकास होता है, जमीन अधिक उर्वरा बनती है, घरोंकी अवस्था अधिकाधिक सुधरती है, और कर्जेंसे पिण्ड छूटता है। और वर्ध्सवर्थ, टाल्स्टाय तथा

मिला हेस्टिग्ज-जैसे बहुतेरे दूसरे छेखकोंने अपने छेखोंमें गायको मनुष्य-जातिकी 'गूँगी मा' और 'दूध पिलानेवाली मा' कहकर निदेंश किया है । इसिलये, भारतके आर्थिक जीवनमें, जो मुख्यतः कृषिप्रधान देश है, जिसके निवासी अधिकांशमें दूध और साग-भाजीपर निर्वाह करते हैं, गायका इस प्रकारका अत्यन्त आवश्यकीय स्थान प्रहण करना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

यह भी एक जानी हुई बात है कि किमी राष्ट्रकी वैयक्तिक क्षमता, जो जीवटके नामसे प्रसिद्ध है, बहुत कुछ उसके भोजनाहारपर अवलम्बत है। इसलिय कोई राष्ट्र तभी सक्षम हो सकता है जब कि उसके हाथमें दूध-सम्बन्धी पौष्टिक आहार तैयार करनेका ठीक प्रवन्ध हो। और गाय ही एक ऐसी पशु है जो अपने गोवर और हाड़-मांसके द्वारा खाद तैयार करके उसकी भृमिको बनाती है, और इस प्रकार अप्रत्यक्षरूपसे पौधोंको तैयार करती है और पौधोंके द्वारा मनुष्यको। यह प्रत्यक्षरूपसे भी दूध, पनीर, कीम, मक्खन, घी आदि दुर्बलताको मिटानेवाले स्वादिष्ट पदार्थोंको पैदा करके राष्ट्रको बनाती है। किसी भी विज्ञान, किसी भी राष्ट्रने अवतक इसके स्थानमें कोई दूसरा नया आहार-तस्व नहीं तैयार किया, और यदि किया है तो उससे राष्ट्रके स्वास्थ्य और क्षमताको लाभके बदले हानि ही पहुँची है। यही कारण है कि गायका आदर संसारमें सर्वत्र है।

भारतमें पद्मश्रोंसे तीन काम निकलते हैं--जीतने और ढोनेका काम, दूधका काम तथ्य खादका काम। इमें अधिक-से-अधिक लाभ उनसे ही होता है और फिर भी हम उनकी परवा नहीं करते । परन्त पाश्चात्त्य देशों में उनसे केवल दुधका काम निकलता है; फिर भी पाश्चात्त्य लोग उनकी अधिक निगरानी करते हैं, और उनपर अधिक ध्यान देते हैं। वे अजीब तौरपर उनका विकास करते हैं। किसी भी तरहते वे औसत दर्जेंसे नीचे पशुका हास नहीं होने देते ! उनकी राष्ट्रीय नीति यह होती है कि, 'जो कुछ करने योग्य है, उसे अच्छी तरह करना चाहिये। 'कृषि-सम्बन्धी रॉयल कमीशनकी रिपोर्टमें लिखा है कि, 'गायका प्रश्न प्रत्यक्षतः १५ अरब रुपयेका प्रश्न है, जो वार्षिक दुरधालयों (डेयरी फार्म ) की आमदनी तथा जुताई और पशुके श्रमसे प्राप्त होता है और अप्रत्यक्षरूपसे ८ अरब रुपयोंका प्रश्न है जो खेतीकी उपजकी आमदनी है। भारतमें पराओंकी लागत १० अरब रुपये हैं जिसमें ७० प्रतिशत आर्थिक हानि प्रदान

करनेवाली वेकाम गौओं तथा वेकार हालतमें पड़े हुए पशुओं के पीछे वर्बाद हो जाता है। केवल २० प्रतिशत व्यय सुचार रूपसे होता है। उपर्युक्त ७ अरब रुपये तथा २० करोड़ पिंजरापीलों के दानखातेकी रकम, जो आजकल भद्दे तरीकेले वर्बाद की जा रही है, जरूरत है कि इसका अधिक लाभदायक उपयोग किया जाय। जमानेकी चलन तादादके पक्षमें नहीं बल्कि गुणके पक्षमें है। भारतको यह दस अरब रुपयेकी रकम अपने पशु-सम्बन्धी वजटको दुहराकर तथा पुनः-पुनः सुधार करके पशुओंकी विशेषताके वदानेमें लगानी है। भारतवर्षमें कृषिकी उन्नतिका नस्लसुधारमें लगे हुए पशुओंकी उन्नतिका वहत गहरा सम्बन्ध है।

गायकी आर्थिक महत्ताको स्पष्ट करनेके लिये श्रीयत डी॰ एच० जानीकृत 'रोमांत आव् दि काउ' नामक पुस्तकका अंदा उद्धत किया जाता है, जिसमें बंगलोरकी 'जिल' नामकी संकर गायके कारनामेका हिसाब दिया गया है- उसने अपने १९॥ वर्षके जीवनकालमें १५४७७९ पौंड दिया, ७ वछडे और १० बलडी प्रदान की। उसमें ऐर-शायर और हारयानाका मेल था। दस वर्षतक वह प्रतिवर्ष ९५४४ पोंड औसतन दूध देती रही । वह प्रतिवर्ष २९५ दिनतक बिसकती नहीं थी । एक बियानमें अधिक से-अधिक उसने १२००२ पोंड दूध दिया। सबके मृत्यका अंदाजा करनेपर उसने ९७३६ रुपयेका दूध, २७०० रुपयेके बछड़े और १३६५ रुपयेकी खाद दी, जिसका जोड १३००० रुपयेमे अपर होता है। यद्यपि इसकी आमदनीका तखमीना पश्चिमके गौओंके बराबर नहीं, और न पूसा तथा दूसरे फार्मोंकी शुद्ध नस्लसे ज्यादे हैं, तथापि इससे एक अंदाजा मिल जाता है कि भारतमें सुधरी नस्लकी तथा अच्छी तरह देख-भाल की जानेवाली गाय किवनी लाभदायक हो सकती है। अमेरिकाके माइनियापोलिस माइनेसोटाकी एक होल्स्टाइन नस्लकी लेडी प्राइड पोन्ड्याक ल्यूंकजी नामक गाय, जो सालभरमें ३५६२५ पोंड दूध और १४९३ पौंड मक्खन देती है--की आमदनीका तलमीना देखनेपर यह अच्छी तरह अनुमान किया जा सकता है कि भारतमें इस दिशामें कितना बड़ा क्षेत्र अभी काम करनेके लिये अछता पड़ा हुआ है।

ं आहारके रूपमें दूधका वैज्ञानिक मूल्य सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। जिन उपादानोसे शरीरका यन्त्र चालू रह सकता है वे सब दूधमें पाये जाते हैं। इसमें मुख्यतः पानी, प्रोटीन, चीनी, स्नेह और खनिज पदार्थ होते हैं, जो मानव-शरीरको कायम रखनेवाले प्रधान उपकरण हैं । दूध ही बच्चेके खानेके लिये प्रकृतिकी पहली देन है, अतएव यह विश्वास करना युक्तिसंगत है कि इसमें वे तस्य उचित अनुपातमें होंगे, जो जीवनका पोषण करते हैं । महान् वैज्ञानिक टामस एडीशनने सच कहा है कि, 'केवल दूध ही नपा-तुला आहार है, और इसको नपा-तुला बनानेवाला वह महान् रासायनिक है जो दूरसे भी दूर है।' गायका दूध माके दूधसे बहुत कुछ मिलता-जुलता होनेके कारण उसके बदलेंमें विना किसी सन्देहके दिया जा सकता है।

भारतीय ओषिध-विज्ञानके सुप्रसिद्ध संस्थापक चरकने अपने ग्रन्थमें लिखा है—'दूध सामान्यरूपसे मनुप्य तथा समस्त चतुष्पद जानवरोंके स्वास्थ्य और विकासके लिये आवश्यक होता है। गायका दूध सबसे अच्छा होता है। यह बच्चोंको जीवन, जवानोंको स्वास्थ्य और बूढ़ोंको शक्ति प्रदान करता है।' इसी प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च कोंसिलने घोषित किया है कि 'गायका विशुद्ध और ताजा दूध, सर्वापेक्षा हितकर और विश्वस्त पोषक-तत्त्वोंसे भरा होता है, और उसमें लाभदायक बेक्टेरियाके जीवाणु तथा दूसरे स्वास्थ्यप्रद उपकरण होते हैं।'

गंडलके ठाकुर साहव स्वर्गाय महाराजा सर भागवतिहिंदने अपने 'आर्यन मेडिकल सायंसके संक्षिप्त इतिहास'में लिखा है कि 'दूधमें शोधन-शक्ति बहुत होती है। आधुनिक भारतमें विशेष करके जब कि चारों ओर जीवटकी कमी और मीतकी अधिकता विराज रही है, दूधकी उपयोगिताक बारेमें जो कुछ कहा जाय वह कम ही हांगा। यह वीर्यका विकास करता है। दहीसे पेंचिश बहुत आसानीसे दूर हो जाती है, महा ठंडा होता है, मक्सन कर्जमें पायदा पहुँचाता है, घी शक्ति प्रदान करता है और शीतल होता है, एवं कीम बलदायक होता है। कपड़ेके टुकड़ेको घीमें तर करके यदि घावके ऊपर पट्टी बाँचें तो वह गहरे ददको भी आराम पहुँचाता है और अन्तमें अच्छी तरह नीरोग कर देता है।'

इसी प्रकार शास्त्रोंमें वर्णित गोमूत्रकी पवित्रतामें रोग-नाशक गुण हैं, इसे ओपधि-विज्ञान भी समर्थन करता है। इसका बाहरी और भीतरी दोनों प्रकारका प्रयोग होता है। श्रूलमें तथा दूसरी बीमारिशेंमें इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओंके शोधनमें भी इसका प्रयोग बहुतायतसे होता है।

बेलफास्टके प्रो० सिमर्स तथा अल्स्टरके प्रो० कर्कने गो-मुत्रकी महत्त्वाके विषयमें क्रमशः अनेकों प्रयोग किये हैं, और उनको पता लगा है कि गोमूत्र रक्तमें रहनेवाले दिषत कीटाणुओंका नाशक होता है, सजीव मांसपेशीके लिये यह हानि नहीं पहँचाता, घावोंकी विषाक्तताको दर करता है और पराने दोषसे रक्तद्वारा संक्रान्त घावमें बढते हए पीवको रोकता है। मलहम-पद्मीकी प्रारम्भिक चिकित्सामें इसके प्रयोग-से बहत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमें आते हैं। अमेरिकाकै डा० क्राफोर्ड हेमिल्टन तथा मैकिन्तोशने दस वर्ष पहले यह सिद्ध कर दिया था कि बढते हए हृद्रोगमें गोमूत्रके प्रयोगसे मूत्रवृद्धि होती है। मद्रास गवर्नमेंटके स्वास्थ्य-विभागके डाइरेक्टर छेफ्टिनेंट कर्नल वेबके प्रयोगके अनुसार, 'बचा जननेके समय सूखे गोबरके चूर्णका प्रयोग लाभदायक होता है और फोड़ेके ऊपर इसकी पुल्टिस बाँधनेसे वह विषाक्त नहीं होने पाता । सूखे गोबरमें दृषित कीटाणुओं-के नारा करनेवाळे बहुत शक्तिशाली तत्त्व होते हैं। फोड़े, षाव, मोच आदिपर सूखे गोबरकी पुल्टिस बहुत कारगर होती है। अयुर्वेद-शास्त्रके अग्रणी चरक और सुश्रतने इसकी बड़ी प्रशंसा की है तथा अनेकों प्रयोगोंमें इसका विधान किया है। इटलीके प्रो० जी० इ० वेग्नर्डने पता लगाया है कि 'यक्ष्मा और मछेरियाके सूक्ष्म रोगाण सूखे गोबरकी गन्धसे नष्ट हो जाते हैं। र इटलीमें इसका अनेकों प्रकारसे प्रयोग किया जाता है।

सूखे गोबरमें मेन्थल, नौसादर, फीनोल, इंडोल और फार्मेलीन पाये जाते हैं। इन तत्त्वींकी गन्धमात्र यक्ष्मा आदिके सूक्ष्म रोगाणुओंका नाश करनेमें समर्थ होती है और इसी कारण इसकी महत्ता है।

सब प्रकारकी खाद और खेतकी उर्वराशक्तिको बढ़ाने-वाले पदार्थोंमें खलिहानकी खाद श्रेष्ठ होती है । बम्बई प्रेसिडेंसीके कृषि-विभागद्वारा किये जानेवाले प्रयोगोंके द्वारा यह साफ माल्स्म हो गया है कि खलिहानकी खाद जब चूण कर दी जाती है तो भारतमें प्राप्त होनेवाली खादोंमें सबसे अधिक लाभदायक होती है।

श्रीयुत डी॰ एच॰ जानीने अपनी 'रोमांस आव् दि काउ' नामक पुस्तकमें बतलाया है कि 'मान लें कि करीब ५० करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती है और इसका केवल दसवाँ हिस्सा खिलहानकी खाद पाता है, ऐसी अवस्थामें यदि शेष ४५ करोड़ एकड़ जमीन भी खिलहानकी खाद पा

गो-अं० २३---

सके तो लगभग ४५×५ अर्थात् २२५ करोड़ स्पयेका वार्षिक लाभ होगा। परन्तु इसके लिये पशुओंकी आवश्यकता होगी। प्रत्येक पशु औस्तन ५ टन खाद प्रतिवर्ष देता है, ऐसी अवस्थामें लगभग ५० करोड़ पशुओंकी आवश्यकता होगी जो सम्पूर्ण कृषि करनेयोग्य खेतोंको काफी खाद दे सकें। परन्तु भारतमें मुश्किलसे इसकी तिहाई संख्या पशुओंकी होगी, इसलिये श्रीयुत डब्स्यू० डब्स्यू० हंटर साहबने अपनी 'दि इंडियन एम्पायर' नामक पुस्तकमें ठीक ही लिखा है कि, 'कृषिकी उन्नतिके मार्गमें दूसरी स्कावट है खादकी कमी। यदि पशुओंकी संख्या अधिक हो तो खाद भी अधिक मिल सके।'

गायका अन्तिम और सबसे अधिक आर्थिक उपयोग होता है खेतीके लिये बैलेंको उत्पन्न करनेमें । बैलेंके द्वारा अब भी खेतोंमें तथा सड़कोंपर प्रधान कार्योत्पादक शक्ति प्राप्त होती है । इसिलिये भारतमें बैलेंकी आर्थिक महत्ता सर्वश्रेष्ठ है । कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानकी इम्पीरियल कौंसिलके मार्च, १९३२ की रिपोर्टमें लिखा है कि 'देशमें पशुके द्वारा किये जानेवाले अम तथा उत्पादनके वार्षिक मृत्यका अंदाजा लगाना कठिन है । लेकिन खूब सावधानीसे हिसाब लगानेके बाद कमेटीने इसे १,५४० करोड़ रुपये वार्षिककी प्रचुर संख्यामें उपस्थित किया है ।' इससे भारतमें आधुनिक' परिस्थितियोंमें भी पशुओंकी आर्थिक महत्ताके विषयमें एक अंदाजा मिल जाता है ।

ऐसी अवस्थामें यह आश्चर्यकी बात नहीं है, यदि हम गायको पूजते हैं और पूजनीय समझते हैं; क्योंकि गाय ही प्रधान उत्पादन करनेवाली राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उन्नतिकी जननी है, अतएव उसकी रक्षा करना तथा अच्छी तरहसे देखभाल करना जरूरी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी रक्षा तथा सुख-चैनके लिये जितना ही प्रयत्न किया जाय थोड़ा है।

### (२) भारतमें पशुओंकी वर्तमान दशा

यहाँतक भारतमें सामान्यरूपसे आर्थिक तथा स्वास्थ्यके विचारसे पशुओंकी अनिवार्थ आवश्यकताके विषयमें आलोचना की गयी, और यह बतलाया गया कि गायको जो इतनी बड़ी धार्मिक महत्ता प्रदान की गयी है, इसका प्रधान कारण उसकी उपयोगिता है। अब आइये हम देशमें

पशुओंकी वर्तमान दशाकी आलोचना करें तथा यह देखें कि इनके हासके प्रधान कारण क्या हैं ?

## वैल और खेती

यह साबित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि भारतके पशु-धनका अधिक संख्यामें उच्छेद हो गया है तथा गुणकी दृष्टिले यह हीनताको प्राप्त हो गया है। आज खेतीके लिये जो बैलोंकी सर्वत्र कमी हो रही है उससे यह दुःखद सूचना मिलती है कि देशमें गाय और बलड़ोंकी राशि कम हो गयी है। हमने जैसा कि ऊपर बतलाया है पहले जहाँ एक हलके लिये आठ या दस जोड़े बैल रहते थे वहाँ आज भारतमें १७ एकड़ जमीनके जोतनेके लिये मुश्किलसे एक जोड़ी बैल प्राप्त होते हैं।

इसी कारणसे खेती ठीक नहीं हो रही है, अनकी उपज कम हो गयी है, और बैल महेंगे हो गये हैं, तथा जो बैल हैं भी, वे अत्यधिक काम करनेके कारण समयसे पहले बेकार हो जाते हैं। बैलोंका दाम बहुत अधिक चढ़ जानेके कारण औसत किसानके लिये उनका मिलना कठिन हो गया है। इस कारणसे बहुत सी जमीन बिना जोती रह जाती है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि पुरुष और स्त्री स्वयं इलमें जुत जाते हैं और इस प्रकारसे खेतीका काम चलाते हैं। अच्छे बैलोंका एक जोड़ा, जो पहले दो सौमें मिलता था, अब आज शायद ही हजार रुपयेमें मिल सके।

यदि मान लिया जाय कि लगभग ३८ करोड़ एकड़ जमीन खेती करनेके लिये प्राप्त है और प्रत्येक ५ एकड़ जमीनको जोतनेके लिये एक जोड़े बैलकी जरूरत है, तो भारतवर्षमें इस हिसाबसे ७ करोड़ जोड़े अच्छे काम करने-वाले बैलोंकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु यहाँ मुश्किलसे ३ करोड़ अच्छे बैल १८७३९०४६ हलोंके लिये प्राप्त हैं, जिनके साथ ऊँट और दूसरे जानवर भी जोते जाते हैं। इसका असर दूसरे देशोंकी तुलनामें अपने देशकी औसत उपजके अपर पड़ता है। इस देखते हैं कि जहाँ प्रति एकड़ डेन्मार्कमें ३६ मन, बेल्जियममें ३८ मन, जर्मनीमें ३३ मन, इंग्लैंडमें ३२ मन, फ्रांसमें २० मन अन्न उपजता है वहाँ भारतमें सिर्फ ८॥ मन प्रति एकड़की पैदाबार है। इस प्रकार दूसरे देशोंमें हिंदुस्थानकी अपेक्षा लगभग पाँच गुनी अधिक पैदाबार होती है।

इल चलानेवाले बैलोंकी इस प्रकारकी भयानक कमी

होनेपर भी जनता और सरकारने बैलोंकी संख्या बढ़ानेके लिये कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया, बिल्क बीते हुए वर्षोंमें होनेवाले उनके विनाशको चुपचाप बरदाश्त किया है, यद्यपि सरकारी जाँच कमेटियोंने पशुओंकी हासावस्थापर प्रकाश डाला है, और एक दशाब्दीके बाद दूसरी दशाब्दीमें क्रमशः बरावर उनकी संख्या बढ़ानेके उपायोंकी जरूरतपर जोर दिया है। यहाँ उनका क्रमानुसार कुछ दिग्दर्शन किया जाता है—

१८०० ई०--- डा० बूचानन हेमिल्टनने इस शिकायत-पर जोर दिया कि 'भारतमें पशुओंका हास हो रहा है।'

१८८६ ई० — सर डब्ल्यू० वेडवर्न आई० सी० एस्० ने बतलाया कि, 'हम हिंदुस्थानके ट्रस्टी होनेका दम भरते हैं, परन्तु हमने भारतके पशु-धनकी रक्षाके लिये क्या किया है ? विल्कुल ही कुछ नहीं । मुझे यह स्वीकार करनेमें लजा आती है कि हमारे कारण इनके उच्छेदमें सहायता मिली है।'

१९०० ई० — बम्बईके डा० एच० मानने कहा था कि, 'पशु जितना ही कमजोर होंगे, राष्ट्र उतना ही कमजोर हो जायगा।'

१९०३ ई० — लार्डकर्जनने अपने सरकारी कागजातमें लिखा था कि, 'पशुओंकी दृष्टिसे भारत देश पिछड़ता जा रहा है।'

१९१६ ई० — कर्नल इ० डब्ल्यू ऑलवरने बतलाया कि, 'भविष्यमें हम दूध कहाँसे प्राप्त करेंगे ? इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर विचार करनेकी जरूरत है, क्योंकि यह बात अब सबपर विदित हो गयी है कि भारतमें दूध देनेवाले पशुओंका शीघतासे हास होता जा रहा है।

लेफ्टिनेंट कर्नल जे० मैस्टनने बतलाया कि, 'जब हम पशुओंके दूसरे प्रयोजन—मुख्यतः दूधके उत्पादनकी बातपर विचार करते हैं, तो इसे बहुत ही संगीन हालतमें पाते हैं।'

१९२२ ई० ब्लू बुकमें लिखा है कि, 'प्रत्येक मिनट एक गाय भारतसे विदेशकों भेजी जाती है और अंदाजा लगाया गया है कि भारतमें ५ गाय प्रति मिनट कसाईखानोंमें काटी जाती हैं।'

१९२६-२७ ई०—लार्ड लिनलिथगोने इस शिकायतका

समर्थन किया है कि 'गायोंकी उत्पादन-शक्ति कम हो गयी है और बछड़े डील-डौलमें छोटे हो गये हैं।'

तथापि १९४२ ई० में जनमतके दबावके कारण दस्य वर्षसे कम उम्रके जोतने लायक बैलोंकी हत्या रोकनेका एक धोखा-धड़ीवाला कानून पास हुआ। इस कानूनने उलटे बहुत उपयोगी बैलोंकी, जिनकी उम्र १० वर्षसे अधिक थी तथा जिनको खेतीके कामके लिये बचाया जा सकता था, हत्या करनेमें प्रोत्साहन प्रदान किया। इस प्रकार इस कानूनका उपयोग उन बैलोंकी कमीको बढ़ानेमें लगा, जो अभी उपयोगी हो सकते थे तथा यह उपयोगी पशुओंकी रक्षाके उदेश्यमें असफल रहा।

उदाहरणके लिये, बाँदराके कसाईखानेमें, जहाँ प्रतिदिन औसतन १८१ बैल और ११५ गायें कटती हैं, जाँचके लिये ३११८ गायें और ४००४ बैल उपस्थित किये गये, जिनमें केवल १८१ गायों और १२ बैलोंको, पश्च-हत्या निवारण करनेवाले कानूनके आधारपर, बाद दिया गया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोमांस महस्या करनेके लिये जितने पद्मओंकी जरूरत है गवर्न मेंट बड़ी तनदेहीसे उनकी संख्याको कायम रखना चाहती है । यदि वस्तुतः गवर्नमेंट उपयोगी पद्मओंके विनाशको रोकना चाहती, तो वह १५ से १८ वर्षतककी उम्रके अच्छे शरीरवाले तमाम गायों और बैलोंको तथा तमाम बल्डोंको कसाईखाने भेजनेसे रोकती और ईमानदार पद्म-चिकित्सालयके अफसरोंके साथ-साथ कुछ किसानोंको भी अधिकार देती कि वे कसाईखानेमें भेजे गये पशुओंकी जाँच करें, क्योंकि वे ही निश्चयपूर्वक बता सकते थे कि कौन-सा पश्च उपयोगी है और कौन-सा नहीं।

# गायें और दूधका उत्पादन

भारत-जैसे दूध और शाकाहारी देशमें, जाति-पाँति तथा आहारसम्बन्धी आदतके सम्बन्धमें बिना किसी भेद-भावके करोड़ों मनुष्योंके दैनिक आहारके रूपमें दूधका महत्त्व सबसे बढ़कर है। जैसा कि 'पद्मा पिक्छिकेशन्स लिमिटेड्' बम्बईके द्वारा प्रकाशित श्रीयुत साराभाई प्रतापरायकृत, अभी हालहीमें प्रकाशित 'मिल्क ऐंड मिल्च केटल' नामक पुस्तकमें लिखा है कि, दूध एक अद्भुत द्रव पदार्थ हैं। इसमें सैकड़ों उपयोगी तत्त्व उचित अनुपातसे मिले हुए हैं। इन तत्त्वोंको एक साथ अलगसे मिलाना असम्भव है। अतएव इसके

स्थानपर ऐसा ही पैष्टिक दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो सकता, तथा दूधमें प्राप्त होनेवाले कुछ पुष्टिकारक तस्वोंका अभीतक निर्णय भी नहीं हो सका है। इसके ८ प्रोटीनमें १९ ऐमिनो-एसिड होते हैं, इसके मक्खनमें ११ चिकने एसिड होते हैं, ६ विटामिन, ८ जीवाणुहीन किण्व, २५ धातुज तस्त्र और १ चीनी (दूध-तस्ववाली), ४ फास्फोरस मिश्रण, १४ नत्रजन तस्त्र और कुछ अज्ञात तस्व—जिनमें कुछ समझमें आते हैं और कुछ दूधमें ही मिले हुए हैं, जिनका पृथक विश्लेषण नहीं हो सका है। संसारके प्रत्येक देशमें, बिस्क वहाँ भी जहाँ गोमांसमक्षी रहते हैं, सर्वत्र दूधके गुण और शक्तिको लोग स्वीकार करते हैं, और अपने देशके लोगोंके सामने इसको अधिक जोर देकर कहनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूध और अमृतको एक ही शब्द (पीयूष से सम्बोधित किया जाता है।

भारतको आजकल जो दूध प्राप्त होता है वह प्रधानतः गाय और भैंसका होता है, यद्यिप अतीत कालमें जब गायें समुद्ध दशामें थीं और काफी दूध देती थीं तो सीधी खनतके लिये गायका ही दूध काममें लाया जाता था, और भैंसके दूधसे मक्खन-घी आदि तैयार किया जाता था। गायका दूध आहारकी दृष्टिसे मनुष्यके दूधके अधिक अनुरूप होनेके कारण अधिक पुष्टिकारक और पचने योग्य होता है। प्रयोगशालामें किये गये वैज्ञानिक प्रयोगों तथा मनुष्यके जीवनमें प्रत्यक्ष रूपसे आहारके रूपमें किये गये प्रयोगोंसे समानरूपसे सिद्ध हो गया है कि गायका दूध भैंसके दूधकी अपेक्षा प्रधानतः निम्नलिखित बातोंमें अधिक उत्कृष्ट है—

- १. गायके दूधमें रहनेवाला प्रोटीन अधिक आसानीसे पच जाता है, क्योंकि वह भैंसके दूधमें रहनेवाले प्रोटीनकी अपेक्षा अधिक मुलायम होता है।
- २. गायके दूधमें प्रोटीनको पचानेवाला चर्बोका अंश पर्याप्त मात्रामें होता है और इसी कारणसे बच्चों और दुर्बलोंको विशेषरूपसे तथा जवान आदिमयोंके लिये समान रूपसे अधिक लाभदायक होता है।
- ३. मैंसके दूधकी अपेक्षा गायके दूधमें ऊँचे दर्जका विटामिन होता है। गायके दूधमें जो स्नेहका अंश होता है उसमें जितने सबसे अधिक पोषक तत्त्व, प्रधानतः ए० बी० डी० विटामिन पाये जाते हैं उतने संसारमें और किसी पदार्थमें नहीं।

४. किण्व यानी खमीर पैदा करनेवाला तत्त्व (Enzymes) जो पाचनमें सहायता प्रदान करता है और मानव-शरीरमें उत्पन्न होनेवाले टाक्सिन तथा टोमेंस नामके विषाक्त तत्त्वोंको अधिकाधिक निवारण करता है, भैंसके दूधकी अपेक्षा गायके प्राकृतिक कच्चे दूधमें अधिक अनुकूल स्थितिमें तथा बहुतायतसे पाया जाता है।

५. गायके दूधमें नमकका तत्त्व भी भैंसके दूधकी अपेक्षा अधिक घुलनशील और पचानेयोग्य रूपमें प्राप्त होता है।

इतना सब होनेपर भी कुछ तो गायोंका दूध कम हो जानेके कारण और कुछ हमारे स्वभावमें परिवर्तन हो जानेके कारण भारतके अधिकांश प्रान्तोंमें गायके स्थानमें भैंसको ही लोग द्रधकी गरजसे पालने लगे हैं। यह भारतमें मनुष्यके स्वास्थ्य तथा गौओंकी रक्षा-दोनों ही दृष्टिसे भयावह है। कदाचित् संसारके किसी भी दूसरे देशमें भैंसका दूध इतनी स्वच्छन्द्रतासे नहीं इस्तेमाल किया जाता जितना भारतमें किया जाता है। देशमें घास-चारेके जरियेको सामने रखते हुए, इम विभिन्न प्रकारके उद्देश्योंके लिये विभिन्न प्रकारके प्राओंके पालनेका समर्थन नहीं कर सकते;—जैसे दुधके लिये भैंस पालना, खेतीके लिये बैलोंको पालना और गायोंको बैलों-के लिये तथा खादके लिये पालना । तथापि दूधकी माँगको लेकर आज गाय और मैंसोंमें बेतरह होड़ लगी हुई है, जो देशकी खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाली जरूरतों तथा देशके स्वास्थ्यके विचारसे सर्वथा अवाञ्छनीय हैं: क्योंकि हमारे देशकी ८५ फी सदी आबादी खेतीपर ही जीती है।

### द्ध देनेवाले प्राओंकी कमी

यहाँतक कि गायके स्थानमें भैंसको रखने तथा इनकी तादाद बढ़ानेपर भी देशमें दूधकी रसद बहुत ही कम है। और प्रतिवर्ष दूधकी रसद और दूध देनेवाले पशुओंकी संख्यामें बरावर कमी होती जा रही है, इसके मुकाबलेमें दूसरे देशोंकी हालत विल्कुल विपरीत है। नीचे लिखे हुए अंकोंसे यह बात स्पष्ट हो जाती है—

भारतमें---

|           | १९२०         | १९४०        | कमी ;<br>प्रतिशत | बृद्धि<br>प्रतिशत |
|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------------|
|           | ४, ३३, ६०००० |             |                  |                   |
| जन-संख्या | २७,४५,४००००  | ३३,३२,२०००० | ×                | २शा               |

## दसरे देशोंमें गायें

|            | १९३५       | १९४०         | वृद्धि<br>प्रतिशत |
|------------|------------|--------------|-------------------|
| द० अफ्रिका | १,०५,५७००० | १, २०, ६०००  | १४                |
| इंग्लैंड-  | ९७,६९०००   | १,०५,५४००००  | ٤                 |
| जर्मनी     | १,८९,३८००० | १, ९९, ००००० | ų                 |

इस प्रकार वस्तुतः भारतमें आबादीके बढ़नेके साथ-साथ जहाँ पशुओंकी तादाद बढ़नी चाहिये वहाँ उसमें १३ प्रतिशत कमी हो गयी है, जिससे दूधकी औसत खपतमें और भी कमी आ गयी है, यह नीचे लिखे हुए विभिन्न देशोंमें दूधकी खपतसे सम्बन्ध रखनेवाले तुलनात्मक अङ्कोंसे स्पष्ट हो जायगा—

#### द्धकी खपत प्रति मनुष्य

| <i>Q</i>    |        |            |        |
|-------------|--------|------------|--------|
| न्यूजीलैंड  | ५६ औंस | जर्मनी     | ३५ औंस |
| आस्ट्रेलिया | ४५ ,,  | हालैंड     | ३५ ,,  |
| नारवे       | ४३ ,,  | बेल्जियम   | ३५ ,,  |
| डेन्मार्क   | ٧٠ ,,  | फ्रांस     | ₹0 ,,  |
| इंग्लैंड    | ३९ "   | स्वीजरलैंड | २९ ,,  |
| कैनेडा      | ३५ ,,  | पोलैंड     | २२ ,,  |
| अमेरिका     | ₹₹ ,,  | हिंदुस्थान | ξ,,    |

अतएव इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि दूधकी खपतमें कमी आ जानेके कारण दूसरे देशोंकी अपेक्षा भारतमें बच्चों तथा ब्रौरोंकी मृत्यु-संख्यामें बेतरह वृद्धि हुई है। भारतकी शारीरिक अवस्थाकी दुःखजनक ताळिका इस प्रकार है—

#### मृत्य-संख्या प्रति हजार

| दूसरी उम्रके लोग |
|------------------|
| १७               |
| १५               |
| २                |
| १७               |
| ३८.२             |
| १५               |
| १६               |
| १७               |
|                  |

यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि एक वर्षसे कम उम्रके बच्चोंकी मृत्यु-संख्यामें २६ प्रतिशत बच्चे ऐसे कारणोंसे मरते हैं जिनको दूर किया जा सकता है। ये बच्चे अपने तथा अपनी माताओं के अच्छा खाना न मिलनेके कारण कालक्विल हो जाते हैं। मौतमें वृद्धि होनेके कारण, भारतमें, जिंदगीका औसत, जो सौ वर्ष पहले ४० वर्ष था, आज घट करके २३ वर्ष रह गया है। इसके मुकाबलेमें इंग्लैंडमें औसत जिंदगी ५३ वर्ष, तथा जापानमें ४४ वर्ष है।

तमाम दूध देनेवाले पशुओंका हिसाय लगाया जाय तो इस समय भारतमें ४५५००००० गार्ये, २०३००००० मेंसें और ८८००००० बकरियाँ हैं, जो सालाना कुल ७४३६००००० मनके करीय दूध देती हैं। इसमें लगभग १२३८०००० मन दूध यछड़े पी जाते हैं, और इस प्रकार आदिमियों में खपतके लिये लगभग ६१९८०००० मन दूध प्रतिवर्ष बच रहता है, जो प्रति मनुष्य औंसतन ६ औंस पड़ता है, जहाँ विशेषज्ञोंने प्रतिदिन कम-से-कम १८ औंस दूध साधारण रूपसे हर-आदमीके लिये निर्धारित किया है। अतएव इतना अधिक दूध तैयार करनेके लिये भारतवर्षमें जितनी आज दूध देनेवाली गायें हैं उनसे तिगुनी दूध देनेवाली गायें रखनी पड़ेंगी, अथवा इन्हीं गायोंका दूध उसी हिसाबसे बढ़ाना होगा। जैसे भी हो। देशमें दूध देनेवाले पशुओंकी संख्या बड़ी भयावह है।

खादकी रसद

खाद पहुँचानेका प्रश्न भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अधिकांश जोती जानेवाली जमीनकी खाद खिल्हानसे ही मिलती है, अतीतकालमें जब आजकी अपेक्षा ज्यादे चरागाह-के लिये जमीन प्राप्त थी तो पशुओं के पालनेमें लाभ था। परन्तु आज हालत बिल्कुल उलटी हो गयी है। बेकार तथा अच्छे पशुओंकी एक बड़ी संख्या गोमांस, हड्डी और चर्बी आदिके लिये कसाईखानेमें काटी जाती है, इसलिये पशुओंके द्वारा प्राप्त होनेवाली खादकी रसद बहुत ही कम हो गयी है। यह खाद आर्थिक दृष्टिसे कहाँतक लाभदायक है, यह अर्थ-शास्त्रियोंके लिये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जब हम किसानोंकी वर्तमान आर्थिक अवस्थापर दृष्टिपात करते हैं, तो माल्रम पडता है कि उनके लिये रासायनिक खादका व्यवहार करना असम्भव है। इसलिये यदि पूरी खादकी रसद पशुओं के द्वारा प्राप्त करनी है, तो देशको कम-से-कम ५० करोड़ पशु रखने पड़ेंगे, यदि हम यह हिसाब लगा लें कि एक पशु ५ टन खाद देता है और एक एकड़के लिये ५ टन खाँदकी जरूरत है । इस प्रकार खादकी रसदके लिये भी पशु बहुत ही लाभदायक हैं।

यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि देहातोंकी प्राचीन आर्थिक रिथितिमें, भारतीय किसानको, अपनी दैनिक आवश्यकताओं तथा अपनी खेती-बारीका काम चलानेके लिये पूरी आजादी थी। वह अपने घरके पाले हुए बैलेंकि खेत जोतता था, और अपने पशुओंके द्वारा गोठेकी खादसे खेतको जरखेत बनाता था, अपनी गाय-भैंतोंसे दूध और दूधसे तैयार की हुई चीज़ें प्राप्त करता था, अपना अना अगर पशुओंके लिये चारा खुद उपजाता था। स्त कातता था और अपने लिये कपड़े बुन लेता था और इस प्रकार अपने और अपने लिये कपड़े बुन लेता था और इस प्रकार अपने और अपने गाँवमें प्राप्त होनेवाले ज़िरयेसे हर-एक चीज हासिल कर लेता था। इस प्रकार यदि मशीन, बनावटी खाद आदिके प्रचारके लिये प्रयत्न किया गया तो खेती करनेमें बहुत खर्चा वढ़ जायगा और साथ ही खेतीके लिये जो स्वतन्त्र साधन थे, उनपर पहले कुठाराघात होगा।

#### हासके कारण

यह तो स्पष्ट ही है कि ३०० वर्ष पहले भारतके पशु दूध देनेकी दृष्टिसे और जोतनेकी दृष्टिसे बहुत मशहूर थे। ध्याईने-अकबरी'के १९९ पृष्ठमें लिखा है कि सम्राट् अकबर-के कालमें गायके दैनिक दूधकी औसत २० सेर थी। और बैल २४ घंटेमें १२० मीलकी रफ्तारसे तेज चलते थे। लेकिन बादको अनेकों कारणोंसे, संख्या और गुण दोनों ही दृष्टिसे गायोंका ह्रास, होते-होते वर्तमान निराशाजनक अवस्थाको पहुँच गया है।

## सरकार और जनताकी उदासीनता

जब हम कारणोंके ऊपर विचार करते हैं तो दुःखके साथ कहना पड़ता है कि भारतमें पशुओंकी वर्तमान शोचनीय अवस्थाके लिये खासकर सरकार और जनताकी उदासीनता ही जवाबदेह हैं। जहाँ विदेशोंमें पशुओंकी उन्नतिके लिये बहुत ध्यान दिया जाता है, वहाँ हिंदुस्थानमें निन्दनीय ढंगसे उनकी अवहेलना की जाती है। पशुओंकी सबसे अच्छी राशि विदेश मेजी जाती है, बहुत बड़ी तादाद कसाईखानोंकों मेंट की जा रही है और धासचारेके जिरये कम किये जा रहे हैं। सरकार इन सब बातोंको बरदाहत ही नहीं करती, बल्कि इनके ह्याको प्रोत्साहन भी देती है। जहाँ दूसरे देशोंमें बहुत बड़ी रकम लगाकर पशुओंकी उन्नतिके लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, वहाँ हिंदुस्थानमें क्रमशः पशुओंके नाशको

बहावा देकर और उनके पालनके साधनोंपर कुठाराघात करके उत्साह भङ्ग किया जाता है। उदाहरणके लिये-अमेरिका तथा दूसरे देशोंमें पशुओंकी उन्नतिके लिये प्रतिपश जहाँ एक रुपया खर्च किया जाता है, वहाँ भारतमें केवल आधा आना प्रतिपरा खर्च किया जाता है। इसी प्रकार विदेशोंमें द्धसे सम्बन्ध रखनेवाळे उद्योगोंको प्रोत्साहन देनेके लिये बचावके कानून बनाये गये हैं, परन्तु भारतमें दघ देनेवाळे पराओंका भयङ्कर विनाश तथा दूधसे बनी हुई चीजोंमें मिलावट-जैसी घृणित आदतोंको बरदाश्त किया जाता है। ये सब बातें जो होती हैं, इनका कारण सिर्फ यही है कि जनता इनको सहन करती है। जैसे सभ्यता बढती जाती है, वैसे ही पराओं के जीवनके प्रति हमारा ध्यान कम होता जाता है। हिंदस्थानके लोगोंकी आहार-सम्बन्धी आदतोंमें परिवर्तन होने तथा मांस और गोमांस खानेकी प्रवृत्ति बढ्नेके कारण पशु-हत्याका बन्धन शिथिल हो गया है। गो-हत्याके प्रश्नको छेकर मुसल्मान हिंदुओं के विरुद्ध खडे कर दिये गये हैं। वस्ततः हिंदुस्थानमें मुसल्मानी राज्यके इतिहासके पन्नोंको देखनेसे पता चलता है कि उन दिनों गायोंकी अच्छी तरह निगरानी की जाती थी और उस समय आजकलके समान गो-वध व्यापकरूपसे नहीं होता था। वास्तवमें अकबर, बाबर और हमायूँ आदि मसल्मान शासकोंने गो-वधको रोक दिया था। यदि मसल्मान गो-वधके लिये उत्सक होते तो, जिस समय वे अधिकारारूढ थे उस समय उन्होंने ऐसा किया होताः परन्त जब हम देखते हैं कि हिंदुस्थानका शासन करते समय उन्होंने गायोंकी रक्षा की थी तो वर्तमान शासकोंकी नीतिका पर्दा फाश हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि गौओंकै विनाशका कारण इन्होंने स्वयं अपनेको बना रक्खा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ है कि देश परतन्त्र बना हुआ है। इसकी आर्थिक और शारीरिक शक्ति गिरी हुई है, तथा इस प्रश्नपर राष्ट्रमें फूट पैदा कर दी गयी है। दुर्भाग्यकी बात यह है कि राष्ट्रीय जागृतिके दिनोंमें भी हिंदू-मुस्लिम-एकताकी दलील देकर पशु-वधको बरदाश्त किया जाता है। यदि धर्मका कोई ख्याल किया जाता है तो जिस प्रकार मुसल्मानोंके तथाकथित धार्मिक रिवाजका ख्याटकर कुर्वानीमें गाय दी जाती है, उसी प्रकार हिंदुओं के धर्मको सामने रखकर गोरक्षाका भी ख्यालं किया जाना चाहिये था। परन्तु बात तो यह है कि कुर्बानीमें जितनी गायें कटती हैं, उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक गायें देशमें मिलिटरी और साधारण लोगोंको मांस और गोमांस पहुँचानेकी गरजसे कटती हैं। इसलिये हिंदुस्थानी जनता, हिंदू और मुसल्मान दोनोंको हानि पहुँचाकर दिन-प्रतिदिन पशुओंकी बहुत बड़ी संख्या गोमांस, मांस-चर्बी, चमड़ा, हड्डी, सूखे रक्त आदिका व्यापार करनेकी गरजसे जो काटी जाती है, उसका धर्मसें कोई सम्बन्ध नहीं है।

#### भयानक पशुवध

गवर्नमेंटकी रिपोर्टमें प्रकाशित चमडोंके निर्यातके अङ्कोंके देखनेसे पता चलता है कि १९४३ ई० में २००१०००० गायोंके चमड़े तैयार हुए थे, जिनमें ५२७००० कसाईखानेमें काटी हुई गायोंके थे। साथ ही ५७१०००० भैंसोंके चमड़ेमें, १३३०००० कसाईखानेमें कटी भैंसोंके थे। सालभरमें तैयार हुए कुल २५७२००० पश्जोंके चमडोंका दाम करीब ६ करोड रुपये था। इनमें करीब १०३४४००० चमडे करीब ४ करोड २५ लाख रुपयेकी लागतके दूसरे देशोंको भेजे गये। और बचे हुओंका इस्तेमाल हिंदुस्थानमें हुआ । यह अपने देशमें सब जाति और सम्प्रदायके करोड़ों मनुष्योंके लिये अत्यन्त आवश्यक द्घ तथा खेतीके सर्वश्रेष्ठ साधनोंके आर्थिक और शारीरिक विनाशकी शोचनीय तालिका है ! इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भोजनकी कमी तथा जनताके आरीरिक और आर्थिक हासका प्रधान कारण पशुओंका विनाश ही है जैसे अप्रत्यक्षरूपसे गवर्नमेंटका प्रोत्साहन मिल रहा है. तथा जिसे जनता सहन कर रही है । यहाँतक कि आज भी, जब ग्राम-सुधारकी बातें की जा रही हैं और इसके लिये एक खासी रकम खर्च की जा रही है, भारतमें पशुओंकी रक्षा तथा उन्नतिको उनके द्वारा कोई महत्त्व नहीं दिया जा रहा है, जिनके ऊपर देशकी आर्थिक स्वतन्त्रता तथा इसकी कोटि-कोटि जनताके स्वास्थ्यकी गारंटी है। भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें, जहाँ कि खासकर अन्न, दाल, तरकारी तथा दूधके पदार्थके ऊपर लोग निर्भर करते हैं। ग्राम-सुधार तथा स्वास्थ्य-सुधारकी योजना, बिना पशुओंका सुधार किये, सफलतापूर्वक नहीं चलायी जा सकती। बुद्धिमानी तो यह है कि तमाम विपत्तियों के मूलकारणको हम दूँ दें और इलाज करनेकी अपेक्षा ऐसे उपायोंको काममें लानेकी अधिक चेष्टा करें जो रोगको उत्पन्न ही न होने दें । जबतक निवारणशक्ति प्रदान करनेके लिये पुष्टिकारक भोजनकी व्यवस्था नहीं की जाती तवतक अस्पतालों और जच्चाखानोंकी व्यवस्थाकी चेष्टा करना बेकार है।

#### घास-चारेके साधनकी कमी

पदाओं के हासका तीसरा कारण घास-चारेकी कमी है। सब देशोंके समान भारतमें भी पशओंको कुछ तो थानपर घास-चारा दिया जाता है और कुछ बाहर चराया जाता है। उनको काफी चरी न मिले तो अच्छी तरहसे उनकी वृद्धि न हो । यही कारण था, प्राचीनकालमें महान धर्मशास्त्रके रचयिता मनने यह नियम बनाया था कि प्रत्येक गाँवमें दसवाँ हिस्सा जमीन चरागाहके लिये सुरक्षित रखनी चाहिये। परन्त गत ३०० वर्षोंमें वह आर्थिक प्रवन्ध धीरे-धीरे बदल गया है और आज हम चरागाहकी बहत बड़ी कमी पा रहे हैं। संसारके प्रधान देशों में प्रत्येक पशके पीछे जिस हिसाबसे चरागाहकी जमीन छोड़ी गयी है उसकी तुलना करनेपर हिंदुस्थानको हम सबसे पीछे पाते हैं । यद्यपि समस्त संसारकी पशुसंख्याका तिहाई इसी देशमें पाया जाता है। उदाहरणके लिये, अमेरिकामें प्रत्येक पश्के चरागाहके लिये १२ एकड जमीन पायी जाती है। न्य जीलैंडमें ८ एकड, जापानमें ७ एकड और इंग्लैंडमें प्रत्येक पश्के लिये ३॥ एकड । परन्त भारतवर्षमें मुश्किलसे प्रत्येक पश्चके लिये एक एकड जमीन प्राप्त होती है। इसका कारण कुछ तो आबादीकी वृद्धि और कुछ लोगोंकी धनके लिये अन उपजानेकी सनक है। अनकी बढी हुई माँगकी पूर्ति तथा धन-प्राप्तिकै लिये अन्न उपजानेकी सनककी पूर्तिके लिये चरागाहकी बहत-सी जमीन जोत ली गयी है। यदि यह जमीन घास-चारे उपजानेके लिये ही लगा दी गयी होती तो आज घास-चारेकी कमी न हुई होती । परन्त्र कृषि-सम्बन्धी जो अन्तिम अङ्क आज प्राप्त हैं। उनके अनुसार करीब ३४०२२५४ एकड जमीन जूट, ४२५६२ एकड अफीम, ९२३४९ एकड काफी, ७७४६८३ एकड़ चाय, १११२१८३ एकड़ तम्बाकू तथा २५१८३ एकड जमीन विभिन्न प्रकारके रुपये पैदा करनेवाली प्रायः अनावश्यक और हानिकारक फसलोंमें फँसी हुई है।

फिर, सिंचाईकी सुविधाकी प्रधानताके कारण, देशके अधिकांश भागोंमें इसका अभाव होनेसे सिंचाईके द्वारा होनेवाळी फसळके ळिये कोई मौका ही नहीं रह गया है। अकाळ और अन्नका अभाव प्रायः प्रतिवर्ष बना रहता है।

मालके यातायातके लिये एक तो सुविधाएँ सर्वत्र प्राप्त नहीं, और जहाँ प्राप्त हैं, वहाँ खर्च बहुत है। चराईके लिये सुरक्षित जंगल नहीं मिलते। तथापि सरकार या जनताके द्वारा चारके साधनोंको बढ़ानेके लिये कोई ठीक प्रयत्न नहीं किया जाता, जिसका फल यह है कि पशुओंका शारीरिक हास हो गया है और उनका पालना और रक्षा करना बहुत खर्चीला और आर्थिक दृष्टिसे हानिकर हो गया है।

### साँडोंकी कमी

देशमें साँडोंकी संख्यापर विचार करते समय साँडोंकी कमी उतनी खटकती नहीं। परन्त जब हम देखते हैं कि नस्लको स्रधारनेके लिये संख्याकी अपेक्षा गण अधिक आवश्यक है, तो ऐसे गुणवाले साँडोंकी कमी बहुत अखरती है। वस्तुतः, भटकनेवाले साँडोंके रखनेका रिवाज तथा खेतीके लिये बधिया न किये गये साँडोंको काममें लाना। इन दोनों कारणोंसे देशमें पशओंके गुणमें भयानक हास हुआ है। साँड छोडनेकी प्राचीन प्रथा हमारे लिये करदानके जगह अभिशाप बन गयी है, क्योंकि साँड छोडते समय उनका चुनाव आज न तो शास्त्रोंकै विधानके अनुसार किया जाता है, न नस्ल-सधार-सम्बन्धी वैज्ञानिक बातोंपर ही ध्यान दिया जाता है। जनता अथवा सरकारके द्वारा छोड़े गये चुने साँड़ोंकी संख्या बहुत ही कम है। इसिल्ये नस्ल-सम्बन्धी बन्दोबस्तमें ठीक उन्नति नहीं हुई है; क्योंकि गी-वधपर कोई रोक-थाम नहीं है इसलिये इसकी गारंटी नहीं हो सकती कि चने हए साँडोंके द्वारा जो सधरी हई नस्ल तैयार होती है उनसे अगली पीढियोंको उन्नत करनेका मौका मिलेगा। अतएव आजकलके तरीकेसे सिर्फ चने हए साँडोंके द्वारा नस्ल ठीक करनेका कोई अवसर नहीं है। यह एक मानी हुई बात है कि पाँचवीं पीढीमें जाकर नस्ल ठीक होती है। इसलिये जरूरत है कि आगे उन्नतिके लिये सब बछियोंकी रक्षा की जाय, और नस्ल-सधारके लिये एक-आध चुने बछड़ोंको छोड़कर बाकी सब बछड़ोंको बधिया कर दिया जाय।

### अच्छे साँड्रोंको तैयार करना

विभिन्न नस्लोंके चुने हुए साँड़ोंकी जितनी जरूरत है उनको शीन्न प्राप्त करना असाध्य-सा जान पड़ता है। बड़ी रकमें खर्च करके जो विभिन्न पशुशालाएँ गवनेमेंटके द्वारा चलायी जा रही हैं वे ठीक लक्षणोंके साँड़ोंको काफी संख्यामें प्रदान करनेमें सफल नहीं हो रही हैं। पेशेवर लोग जो नस्ल सुधार करके टीक लक्षणवाले साँड़ोंको प्रदान किया करते थे, गवर्नमेंटने उनकी पूरी उपेक्षा कर दी है, और गाँवोंकी आर्थिक अवस्थामें परिवर्तन हो जानेके कारण इस पेशेमें उनको और गाँववालोंको पोसाता भी नहीं; फिर भी, इनके अभावसे देशमें पशुक्षोंके नस्ल-सुधारके कामको बड़ा धका पहुँचेगा।

गोशालाओं और पिंजरापोलोंने युगकी आवश्यकताओं को अवतक समझा नहीं। और वे पुराने लकीरके फकीर बनकर काफी खर्च करते हुए संस्थाओंको किसी प्रकार चलानेमें ही लगे हुए हैं। यद्यपि बम्बईकी गोरक्षक-मण्डलीने यह सफलतापूर्वक दिखला दिया है कि आधुनिक युगमें युगकी आवश्यकतार्थोंके अनुसार किस प्रकार एक गोशाला गोरक्षाके काममें सहायता पहुँचा सकती है। तथापि यदि इन संस्थाओंने शीघ ही प्रभावित होकर अपने काम करनेके ढंगको नहीं बदला, तो इस लाइनपर आनेमें उन्हें अभी वर्षों लग जायेंगे।

गाँवोंमें साँड रखनेका जो ढंग है उसमें भी सुधार होना चाहिये। किसान अपने खेतोंको बर्बाद होते नहीं देख सकते, और न इन उपयोगी पशुओंके प्रति किसानोंका अमानुषिक बर्ताव ही सह्य हो सकता है। इससे भी काम नहीं चल सकता कि साँडोंको छोड़ दिया जाय और वे जो चारा स्वयं प्राप्त कर सकें अथवा गाँववालोंकी बची-खुची सानीपर गुजर करें, क्योंकि चरागाहें नाममात्रके लिये रह गयी हैं, और इस तरह सालभर काफी चरी पाना उनके लिये सम्भव नहीं। इसलिये उनको रखने और पालनेका एक नियमित और निश्चित ढंग होना बहुत जरूरी है।

## दुग्धालयके पशुके रूपमें भैंस

भारतवर्षमें गोपालनके मार्गमें सबसे अधिक खतरनाक बात है दुग्धालयों में गायके स्थानमें भैंसको रखना । प्राप्त ऑकड़ोंके अनुसार ४५५००००० गायों के मुकाबले में भैंसों की संख्या २०३००००० है । जहाँ तक दूध देने का सवाल है, ५० फी सदी गायों का पालना आर्थिक दृष्टि लाभदायक नहीं होता । इसलिये ५० फी सदीसे अधिक दूध भैंसों के द्वारा ही प्राप्त होता है । भारतमें दूधकी बिक्रीपर जो रिपोर्ट निकली है उससे पता चलता है कि गायों से जहाँ कुल २८९१ लाख मन दूधकी आमदनी है, वहाँ भैंसों से ३१२७ लाख

मन, और बकरियोंसे १८० लाख मन दधकी प्राप्ति होती है। यदि इनमें ८३९ लाख मन द्ध, जो बछड़े पी जाते हैं, जोड़ दिया जाय तो गायोंसे उत्पन्न होनेवाला कुल दूध ३७३० लाख मन हो जाता है। इससे पता चलता है कि दघ देनेवाली गायें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। यद्यपि बदलेमें भैंसका द्व लेनेसे द्वकी रसदमें कमी नहीं होती, फिर भी गाँवकी अर्थनीतिसे गायोंको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि खेतीके कामके लिये बैलके स्थानमें भैंसा नहीं रक्खा जा सकता । जैसा कि ऊपर लिखा जा चका है, घास-चारेके साधनोंकी ओर देखनेसे जान पडता है कि देश वर्तमान पद्मओंके पालनमें भी असमर्थ हो रहा है। इसलिये विभिन्न प्रकारके पराओंको विभिन्न प्रयोजनोंके लिये रखनेसे पोसाता नहीं । अतएव एकमात्र उपाय यही रह गया है कि गायके दुधकी पैदावारको बढाया जाय और सीधे-सीधे मैंसके दुधके इस्तेमालको कम किया जाय । भैंसके दूधके रोजगारको प्रोत्साहन देनेमें शहरके लोग ही अधिक जवाबदेह हैं, साथ ही वे मांस, चर्बी और चमडा आदिके व्यापारके लिये अच्छी नस्लकी सखी भैंसोंके कटवानेके लिये भी जवाबदेह हैं। इस अत्याचारपूर्ण प्रथासे गायों और भैंसों दोनोंका नाश हो रहा है।

## निर्बल ( Scrub ) पशु

परा-विज्ञानके विशेषज्ञों या कुछ सभ्य समाजके लोगोंमें यह कहनेकी प्रथा हो गयी है कि हिंदुस्थानमें अच्छे पशुओंके धास-चारेमें निर्बल पद्म बरबस हिस्सा बँटा रहे हैं, और फलस्वरूप दोनों भर्खों मर रहे हैं। इससे वास्तविक ग्रामीण आर्थिक स्थितिके विषयमें विशेषज्ञोंकी अज्ञानता ही प्रकट होती है। वे भूल-से जाते हैं कि गाँवोंमें खादका अधिकांश पश्चओंके द्वारा प्राप्त होता है । जब हम खादके दामको देखते हैं और खादके द्वारा हुई पैदावारके मुख्यको, तो भारतमें जाहिरा न पोसानेवाले पद्मओंके पालनेके खर्चसे इसमें परता अधिक ही पडता है । वस्ततः भारतमें पश पोसाता नहीं, यह बात गलत है। विशेषज्ञ जिसको न पोसाने-वाला परा कहता है, किसानके लिये वह ठीक पोसानेवाला है। यदि स्थानीय परिस्थितिको सामने रखकर पशुओंके विषयमें निर्णय किया जाय तो ऐसी दलील नहीं ठहर सकती। यह सच है कि शहरमें थोड़ी-धी बेनस्ल गायोंके लिये कहा जा सकता है कि वे पोसातीं नहीं; परन्तु गाँवके लिये जहाँ अच्छे पद्म नहीं मिलते और जहाँ जनताकी गरीबी तथा जलवायुकी

प्रतिकलताके कारण स्वीकृत नस्लोंकी गायें नहीं पाली जा सकतीं, तो ये निर्बल कही जानेवाली गायें ही, खिलाने में विज्ञेष खर्च न कराकर, गरीब किसानको वर्तमान आवश्यकताओंकी पूर्ति करती हैं। इसलिये जबतक अच्छी नस्लकी सीधे तौरपर पर्ति नहीं होती और उनके पालनेके लिये घास-चारेका कोई साधन नहीं निकल आता, तबतक निर्बंद्य गायोंका पालना अनिवार्य है । आवश्यकता है तो यह कि इस प्रकारके बेनस्ल पश्चओंके वधपर प्रतिबन्ध लगाकर इनकी सामृहिक उन्नति की जाय । विशेषशोंको याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार मनुष्य बुढापेमें आर्थिक इष्टिसे समाजके लिये हानिपद हो जाता है, उसी प्रकार जाँचनेकी कसौटीके अनुसार हर-एक पद्य एक-न-एक समय न पोसानेवाला बन जाता है। परन्त उन सबको जीनेका अधिकार है, और जिन्होंने उनकी मेहनत और दधके बने पदार्थींका आस्वादन किया है उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उन पद्मश्रोंका पालन करें। इसलिये ये निर्बल कहे जानेवाले किसी भी प्रकारसे पराओं के हासके लिये जवाबदेह नहीं हैं। उन घमकड साँडोंको छोडकर जिन्हें बधिया करके खेतीके काममें लगाया जा सकता है। ये साँड गो-प्रेमी भारतीय राष्ट्र और सरकारकी उस अक्षम्य उदासीनताके शोचनीय नमने हैं, जो उन्होंने अपने इन आवश्यकीय उत्पादक धन तथा इनके गरीब पालनेवालोंके प्रति, जो अज्ञान और हद दर्जे-की गरीबीमें लड़खड़ा रहे हैं, प्रदर्शित की है और यह उदासीनता जितनी ही जल्दी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है।

महामारी और दसरे रोग

पशुओं के ह्रास और सर्वनाशके लिये जो दूसरे कारण हैं, उनमें महामारी और स्थानीय रोग तथा पशुचिकित्सासम्बन्धी सहायताकी कमीका भी उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि बहुतेरे अच्छे पशु प्रतिवर्ष ऐसी महामारी तथा स्थानीय रोगों के शिकार हो जाते हैं, जिनका निवारण किया जा सकता था। इससे पशुओं की उन्नति और रक्षा के लिये किये जानेवाले प्रयत्नों को बड़ा धक्का लगता है, तथा पशुओं की चिकित्सा और महामारी तथा दूसरे रोगों से उनकी रक्षा के लिये शीघ और ठीक-ठीक प्रवन्धकी माँग उपस्थित हो जाती है।

भारतमें गायोंके हासके जो प्रधान कारण हैं उनका दिग्दर्शन करते समय निम्नलिखित बातें उनके स्वास्थ्य-विकासमें बाधक जान पड़ती हैं—

गो-अं० २४---

- १. जनता और सरकारकी उदासीनता ।
- २. गोमांस, चर्बी, चमड़े, हिड्डयाँ, स्खा खून आदिके लिये निना विचारे पशुओंका वध ।
- ३. आहारसम्बन्धी आदतों और दूधके हस्तेमालमें परिवर्तन ।
- ४. चरागाहकी भूमिका कम होना और जंगलोंपर प्रतिबन्न ।
  - ५. पैसा पैदा करनेवाली फसलकी ओर विशेष झकाव।
  - ६. अकाल और अन्नाभावके दुष्परिणाम ।
  - ७. सिंचाईकी स्विधाकी कमी।
  - ८. पशुओंकी सर्वश्रेष्ठ नस्लोंका निर्यात ।
  - ९. दुग्धालयों में भैंसोंके पालनेका श्रीगणेश ।
  - १०. चमडेका व्यापार।
- १२. काफी चुने हुए साँडोंकी कमी और नस्ल-सुधारके लिये अच्छे तौर-तरीकेका न होना।
- १२. विना नस्लके न पोसानेवाले पशुओंकी संख्यामें वृद्धि ।
  - १३. महामारी और स्थानीय रोग।
- १४. दातव्य संस्थाओंकी और गो-प्रेमी जनताकी उदासीनता।
  - १५. देहातकी जनतामें अज्ञान और गरीबी।
- १६. पेदोवर नस्ल-सुधारनेवालोंका धीर-धीरे अभाव होते जाना।
  - १७. यातायातमें कठिनाई।
  - १८. पशु-सेवामें लगनेवाले सच्चे कार्यकर्ताओंकी कमी।

( 3 )

### पशुओंकी उन्नतिके उपाय

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, बहुत-सी बातें हैं जो पशुओंकी वर्तमान हासावस्थाके कारण हैं । इनका सम्बन्ध परस्पर ऐसा जुड़ा हुआ है कि किसी एकके सुधारसे काम नहीं चल सकता । थोड़े ही दिनोंमें उल्लेखनीय उन्नति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे यह आवश्यक है कि (१) योजना और नीतिमें समानता हो, (२) सारे प्रयत्नोंका एक ही केन्द्र हो, (३) राज्यके साथ-साथ सब कार्यकारिणी संस्थाओंमें सहयोग हो, (४) सब प्रकारके साधनोंके कार्योन्वित करनेमें एकता हो, (५) उन साधनोंके

बराबर लगे रहकर दृढ़ प्रयत्न किया जाय और (६) आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। यदि ये सब बातें हों तो देशमें पशुओंकी उन्नति और रक्षाके लिये निम्नलिखित उपाय लाभदायक सिद्ध होंगे।

#### जनता क्या करे ?

सबसे पहले गायके प्रति सन्द्रावना जाप्रत् होनी चाहिये और गायको कामधेन, समस्त देशके शारीरिक और आर्थिक कल्याणका प्रधान साधन स्वीकार करना चाहिये। आजकल जो लोगोंमें उदासीनताका भाव फैला हुआ है, उसको दूर करना होगा और उसकी जगह गायके प्रति क्रियात्मक सहानुभति तथा गम्भीर जिज्ञासाकी भावना जाग्रत करनी पड़ेगी, और गायको सिर्फ धार्मिक सिद्धान्तके रूपमें देखनेके साथ-साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आर्थिक दृष्टिसे वह समाजका एक अनिवार्य अङ है । सब जाति और सम्प्रदायकै आबाल-बुद्धको इस प्रश्नकै हल करनेमें एक साथ जुट जाना होगा । शहरी और देहाती, दोनों क्षेत्रोंमें जनमतके तैयार करनेकी चेष्टा करनी होगी और छोगोंमें पद्मओंकी अद्वितीय आवश्यकताका भाव जाग्रत करना होगा, उन्हें एक महान राष्ट्रीय निधि समझना होगा । विमिन्न योजनाओंको कार्यान्वित करनेके लिये गाँव, जिला, प्रान्त और केन्द्रमें संस्थाएँ स्थापित करनी होंगी, और जो संस्थाएँ इस समय काम कर रही हैं इनको उनमें ही मिल जाना होगा । कैन्द्रीय मंस्या सब उपायोंको कार्यान्वित करनेके लिये धन-सञ्जय करेगी, स्कीमोंके चलानेमें आर्थिक सहायता करेगी, तथा अकाल और महँगी पड़नेपर प्रबन्ध करेगी। सब प्रकारका ंचन्दा केन्द्रीय कोषमें जमा होगा, और वहाँसे प्रान्तों एवं जिलोंको उनकी आवश्यकताके अनुसार हिस्सा दिया जायगा। सब जिलों और प्रान्तोंमें लग्गा और धर्मादाका पुनरुद्वार करना होगा। समा-सम्मेलन, पशु-प्रदर्शनी, पशु-दिवस मनाना, तथा ऐसे ही दूसरे, जनतामें जागृति पैदा करनेवाले प्रोग्रामोंका नियमपूर्वक संगठन करना होगा । भारतमें सभी प्राप्त होनेवाले पशुओंकी नस्लकी एक आदर्श पशुशाला चलानी पड़ेगी, जो अनुसन्धान करनेवाली संस्थाके रूपमें होगी, जहाँ नस्ल बनाने, पशुओंके खिलाने, चारा उपजाने, पश्चिकित्सा और दुग्धालय-सम्बन्धी प्रयोग चलाये जायँगे और उससे जो जानकारी प्राप्त होगी उसे विभिन्न प्रान्तोंमें भेजा जायगा। कार्यकर्ताओं के लिये पद्म-पालन, दुग्धालय पशुचिकित्सासम्बन्धी अस्पकालीन शिक्षण-केन्द्र तथा

चलाने पड़ेंगे, जिन्हें फिर सिखाने और रचनात्मक काम करनेके उद्देश्यसे देहाती क्षेत्रोंमें भेजा जायगा। ग्रामीण स्कूलोंमें गोपालनकी शिक्षा कोर्सके रूपमें देनी होगी।

लोगोंके चित्तको पूर्णरूपसे गोरक्षाके रंगसे रँग देना होगा, और उनमें नीचे लिखी वार्तोका प्रचार करना होगा—(१) अपनी गृहस्थीके कामके लिये गाय पालना, (२) सीधी खपतके लिये सिर्फ गायके दूधका इस्तेमाल करना, (३) गोमांस या दूसरे मांसोंका सर्धया त्याग, (४) वध किये गये पशुओंके चमड़ोंको कभी काममें न लाना, (५) गोपासके रूपमें कुछ-न-कुछ देते रहना, (६) अपने-अपने इलाकेमें राष्ट्रीय महत्त्वका कार्य समझकर गोरक्षासम्बन्धी कार्यवाहियोंमें हिस्सा लेना।

## गोशालाएँ और पिंजरापोल क्या करें ?

आजकल जितनी संस्थाएँ चल रही हैं सब केन्द्रीय संस्थासे सम्बद्ध हो जायँ और निम्नलिखित कार्यवाहियोंका प्रचार करते हुए अपने काम करनेके ढंगमें नवीनता लावें—

- १. वे अपने कार्यको इन भागोंमें बाँट हैं।
  - (१) दुग्धालय और नस्ल-सुधार-विभाग।
  - (२) पशु-अस्पताल-विभाग ।
  - ( ३ ) सार्वजनिक उपयोगिता-विभाग ।
- २. वे अपने इलाकेमें व्यावसायिक ढंगसे शुद्ध दूध पहुँचावें।
- ३. अपने इलाकेमें इस्तेमाल करनेके लिये वे चुना हुआ साँड पार्ले।
- ४. अपने दुग्धालयके पशुओंमें कमी न करते हुए ऐसी अच्छी गायें वे तैयार करें, जिन्हें विशेष गाय पालनेवालेंके हाथ बेचा जाय।
- ५. वे अपना पैसा खर्च करके जनताकी सूखी गायों और बछड़ोंका उद्घार करें।
- ६. वे अपने इलाकैके तमाम बीमार और कमजोर पशुओं को अपने यहाँ भर्ती करें।
- ७. उनको चाहिये कि चर्मशोधनके लिये एक अपना पृथक् विभाग खोलें या इस प्रकारके उद्योगको प्रोत्साहन दें, और अपनी संस्थाके मरे हुए पशुओंके चमड़ोंका इस विभागद्वारा उचित उपयोग करें।

८. उन्हें अपना निजी घास-चारेका फार्म तथा चरागाह रखना चाहिये।

#### राज्य क्या करे ?

अपने इलाकेमें राज्य इन सार्वजिनिक संस्थाओं यानी गोशालाओं और नन्दीशालाओंके साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करे और इनको आर्थिक सहायता दे, चरागाह और पशु-चिकित्सासम्बन्धी सहायताके लिये सुविधा प्रदान करे, और उनके द्वारा पाले गये नस्ल सुधारनेवाले साँडोंको खरीदे और उनको गोशालाओं या साँड्-केन्द्रोंके द्वारा गाँवोंमें उपयोगके लिये भेजे । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काम भी राज्यको अपने हाथमें लेना चाहिये और कान्नी ढंगसे प्रचार कराना चाहिये।

- १. लायसेन्स प्राप्त ट्रेंड कर्मचारियोंके द्वारा नरमीसे बिषया करना अनिवार्य कर दिया जाय, साथ ही जो लोग धर्मके नामपर आपत्ति उठानेवाले हों, उनको भी पालतू साँड रखनेकी अनुमति प्रदान की जाय, परन्तु इस शर्तपर कि वे खुले भटकने नहीं दिये जायँगे और न उन्हें खेतीके काममें लगाया जायगा, कैवल उस विभागके प्रधानकी अनुमति प्राप्त करके उनको पशुओंकी नस्ल बढ़ानेके काममें ही लगाया जायगा।
- २. नस्ल बढ़ानेका काम सिर्फ चुनी हुई गायों और इसके लिये खास तौरपर पाले गये साँड़ोंके द्वारा ही हो।
- बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये रिजस्ट्री किये हुए
   पशुओं और उनके बछड़ोंके बेचनेकी मनाही हो।
  - ४. प्रत्येक किसान हल पीछे एक गाय पाले।
- ५. अपनी हैिस्यतके अनुसार घास-चारेकी फसल बोवे और चारा पहुँचानेवाले पेड़ रोपे जायँ।
- ६. गाँवमें चरागाहके लिये भूमि निश्चित की जाय और सुरक्षित रक्खी जाय।
- ७. दूध और उससे बनी हुई चीज़ोंका दाम और उनके गुणका एक निश्चित हिसाब हो।
- मिलावटीपनको रोका जाय और विशुद्ध चीजें बेचनेवालोंको सर्टिफिकेट दिया जाय।
- ९. मलाई उतारे हुए दूधका पाउडर तथा वनस्पति घी आदिके समान मिलावटी चीजोंका आयात बंद कर दिया जाय।

- १०. व्यक्तिगतरूपसे अथवा सामूहिकरूपसे घास-चारेका गल्ला इकट्रा रक्ता जाय ।
- ११. गोशालाओं और पिंजरापोलोंको इस शर्तपर लायसेंस दिया जाय कि वे पशु-नस्ल-सुधार तथा दुग्शलयके विभाग रक्केंगे तथा उनके यहाँ पशु-चिकित्साका भी प्रबन्ध होगा। और ऐसी संस्थाओंको लाग वस्ल करनेका अधिकार राज्य दे।
- १२. महामारी फैलनेके दिनोंमें उस क्षेत्रमें पग्रुओंका घूमना बंद कर दिया जाय।

### केन्द्रीय संस्था क्या करे ?

केन्द्रीय संस्था प्रान्तीय संस्थाओंको खोलकर उनको अपनेसे सम्बद्ध करेगी। प्रान्तीय संस्थाएँ जिला-संस्थाओंको खोलेंगी और उनके साथ गोशालाओंको भी सम्बद्ध करेंगी, तथा नीचे लिखे अनुसार नन्दीशाला अथवा साँड्रोंके कैन्द्र चलावेंगी।

१. केन्द्रका प्रबन्धक गाँवके सब पशुओंको देखेगा और उनको रजिस्टरमें दर्ज करेगा । २. नस्ल बढ़ानेयोग्य गायोंको चनेगा। रजिस्टरमें दर्ज करेगा और उनपर चिह्न दागेगा । ३. कमजोर, बढी, बीमार गायोंको इस कामसे अलग रक्लेगा । ४. इन रजिस्टर्ड गायोंके झुंडमें चुने हुए साँड रक्ले जायँगे, और बचे हुए साँडोंको बधिया कर दिया जायगा। ५. इन साँडोंके कामका ठीक-ठीक हिसाब रक्खा जायगा । ६. शामके वक्त साँड नन्दीशालामें बाँधे जायँगे और उनको ठीक तौरपर चारा दिया जायगा। ७. घास-चारेकी उपजके ऑकडे इकडे किये जायँगे। ८. किसानको यह बतलाया जायगा कि एक वर्षका चारा बराबर सुरक्षित रक्खे । ९. चरागाहकी जमीन यदि मिलती हो, तो उसके इस्तेमालकी व्यवस्था रक्खी जाय। १०. नस्ल बढानेके कार्यके परिणामका अध्ययन तथा तुलना की जाय। ११. गाँवके सभी पशुओंकी महामारीसे रक्षा की जाय । १२. पश्चचिकित्सा-सम्बन्धी सहायता मुफ्त दी जाय। १३. गायोंके दूधकी पैदावारको पक्षमें एक बार दर्ज किया जाय । १४. गौओंको ठीक तौरपर खिलाने तथा नस्ल बढानेके लिये प्रचार-कार्य किया जाय। १५. द्ध, द्धकी बनी चीजें तथा अतिरिक्त क्रय-विक्रयके लिये अच्छी सुविधा होनी चाहिये । १६. रजिस्टी की हुई गाँथोंका स्टाक, उनकी बछिया तथा सबसे अच्छे बछड़े जो नस्ल बढ़ानेके लिये उपयोगी हों, बेचे न जाने चाहिये । १७ प्रत्येक तीसरे वर्ष साँड़ोंको बदल देना चाहिये । १८ नस्ल बढ़ानेमें तथा बछड़ोंके पालनेमें होड़ पैदा करनेके लिये प्रतिवर्ष समयानुसार बछड़ोंकी प्रदर्शनी की जानी चाहिये । १९ खादकी रक्षाका ठीक प्रबन्ध किया जाय । २० लोगोंके बैठकखानेमें स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रोत्साहन दिया जाय ।

जहाँ राज्य गोशालाओंको सहायता-प्राप्त संस्थाके रूपमें स्वीकार करता है, वहाँ गोशालाओं के द्वारा पाले गये साँडोंको राज्य खरीदे और नन्दीशालाओंको प्रदान करे। परन्त जहाँ ऐसा प्रबन्ध सम्भव नहीं है, वहाँ केन्द्रीय संस्था अपनी आर्थिक स्थितिकै अनुसार प्रान्तोंको साँड भेजनेका प्रबन्ध करे । प्रान्तीय संस्थाएँ भी अपने यहाँ चंदा इकद्वा करके गाँवोंमें साँड भेजनेके कार्यमें सहायता प्रदान करें। पहली बार अपने स्टाकमेंसे सबसे अच्छे साँड भी नन्दीशालाओंके लिये चने जायँ, और जैसे ही उनसे अच्छे साँड मिलें उनकी जगहपर भेज दिये जायँ। परन्त कुछ ग्रामीण इलाकोंमें शीघ्र ही नन्दीशाला या साँडों के केन्द्र खोल दिये जायँ, जिससे कि दूसरे प्रोग्राम भी चलाये जा सकें । जहाँ गवर्नमेंट, स्थानीय संस्थाओं या लोकल-बोर्डके द्वारा रक्ले गये किस्तोंवाले साँड या चुने हए साँड काम कर रहे हों, वहाँ उनका सङ्गठन नन्दीशालामें होना चाहिये।

प्रान्तीय संस्थाएँ अपने प्रान्तोंमें शहरी क्षेत्रोंकी गोशालाओं और पशुशालाओंके विकासमें सहायता प्रदान करें और सूले पशुओंके उद्धारका कार्य भी अपने हाथमें लें।

केन्द्रीय संस्था प्रत्येक प्रान्तमें पशुरक्षाके पूरे प्रश्नको तथा चरागाह आदिके लिये आवश्यक सुविधाओंके प्रश्नको अपने हाथमें ले । वे उन पेशेवर नस्ल बढ़ानेवालोंका भी, जहाँ वे मिलें, संगठन करें, जहाँ चरागाहकी सुविधा हो वहाँ उनका उपनिवेश बसानेके और उनको आजकलके उन्नत नस्ल-सुधारके सम्बन्धमें शिक्षा दें । उनको प्रान्तीय संस्थाओंके सहयोगसे शहरी क्षेत्रोंके सुवे पशुओंके उद्धारके प्रश्नको भी अपने हाथमें लेना होगा ।

यह तो कार्यंके संगठनके लिये निर्देशमात्र किया गया। विस्तारकी बातें तै कर ली जा सकती हैं। परन्तु प्रधान विन्तारणीय विवय हैं—(१) प्रान्तीय भौर जिला संस्थाओंसे सम्बद्ध एक केन्द्रीय संस्था आवश्यक है। (२) इस कार्यको न्यापक और संगठित ढंगसे चलानेके लिये एक केन्द्रीय कोषका होना भी आवश्यक है। (३) केन्द्रीय संस्थासे सम्बद्ध एक आदर्श केन्द्रीय पशु-शाला अनुसन्धान और शिक्षण-संस्थाके रूपमें चलायी जानी चाहिये। (४) रचनात्मक कार्यके लिये कुछ चुने हुए ग्रामीण इलाकोंमें नन्दीशालाएँ चलायी जायँ। (५) गोशालाएँ, दुग्धालयके तथा साँड्रों, अच्छी गायों और बैलोंके पैदा करनेके केन्द्र बनायी जायँ और सूखे पशुओंके उद्धारका काम भी उनके हाथमें हो।

इसके अतिरिक्त यदि निम्नलिखित व्यापक उपायोंको भी राज्य अपने हाथमें छे तो ये उपयोगी सिद्ध होंगे—

१. समस्त गायों, चार वर्षसे कम उमके बळडों तथा १५ वर्षसे कम उम्रके उपयोगी बैलोंका वध गैरकानूनी कर दिया जाय। २. सरकारी परती पड़ी हुई जमीन और जंगलोंमें तादादकी पाबंदी रखते हए, खराककी बनियादपर पश्चओंको सफ्त चरने दिया जाय । ३. जहाँ चरागाहके लिये काफी जमीन न हो, वहाँ लोगोंको अपने पश्चओंके चरनेके लिये उनकी जमीनका एक हिस्सा सुरक्षित कराया जाय। ४. विभिन्न गाँवोंकी सार्वजनिक चरागाहकी जमीन, जो उठ गयी है या किसानोंको बेच दी गयी है, उसे प्राप्त किया जाय और गाँवके पशुओंके चरनेके लिये छोड़ दिया जाय । ५. राज्य सिंचाईकी सविधा प्रदान करे । ६. व्यवसायके लिये बोयी जानेवाली फसलपर राज्यका नियन्त्रण हो । ७. देहाती क्षेत्रोंमें अधिक पद्मचिकित्सा-सम्बन्धी सहायता आसानीसे प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रबन्ध किया जाय । ८. केन्द्र-प्रबन्धकोंके लिये थोडे समयका पढाईका कोर्स रक्खा जाय, और गाँवोंमें जो छोटे-छोटे पश-चिकित्साके प्रारम्भिक उपचारके अस्पताल खोले जायँ वे उनकी देख-रेखमें चलें।

इस लेखमें पाठकोंके दिलपर गायके आर्थिक महत्त्वकों बैठानेके लिये बहुत-कुछ कहा गया है, उसके हासके कारणोंको भी बतलाया गया है, और लाभदायक उपाय भी मुझाये गये हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि 'म्याऊँका मुँह कौन पकड़े और प्रोग्रामको कार्यान्वित कौन करे ?' आजकल १५०० गोशालाएँ और पिंजरापोल हैं, और लगभग २०० जीवदयाप्रसारिणी संस्थाएँ पशुओंके हितकी हिष्टें काम कर रही हैं। परन्तु गोशालाएँ और पिंजरापोल

लकीरका फकीर बने रहना चाहते हैं, और समयकी आवश्यकताके अनुसार अपने कार्यक्रममें सधारकी ओर ध्यान नहीं देते। अखिल भारतीय संस्थाके रूपमें अपनेको बतलाती हुई एक या दो प्रचारक गोरक्षिणी सभाएँ भी काम कर रही हैं। परन्त विभिन्न प्रान्तों में इनका जो प्रभाव है, वह सन्देहजनक ही है। 'गोसेवा-सङ्घ' नामकी एक राष्ट्रीय संस्था भी है, जिसका अधिकार-क्षेत्र अखिल भारतीय है। परन्त इसकी कार्यवाही केवल प्रयोगशालाके रूपमें वर्धामें और शायद एक साबरमती-आश्रममें है। स्वर्गीय श्रीयत जमनालालजी बजाजने पालत साँडोंके लिये काफी रकम दानमें दी है। परन्त इनमेंसे कोई भी संस्था अभी अखिल भारतीय रूपमें काम करती हुई नहीं दीखर्ती । जब प्रान्तों या जिलोंमें अकाल या प्राकृतिक विपत्तियाँ अधिकार जमाती हैं, तो उन्हें अकेले भाग्यके भरोसे लड़ना पड़ता है, और कभी-कभी वे अपनेको असहाय पाते हैं। ऐसे समयोंमें बम्बईकी जीवदया-प्रसारिणी सभाने सदा उनको सहायता प्रदान की है। परन्त उसने भी अखिल भारतीय रूपमें इस प्रश्नके समाधानके लिये कोई रचनात्मक न्यापक कार्य हाथमें नहीं लिया । इस प्रकार इस ढंगपर होनेवाछे कार्योंका केन्द्रीकरण या सहकार-जैसी कोई संस्था नहीं, और न कोई केन्द्रीय शक्तिशाली कोव ही है। जब १९३९ के अकालमें महात्मा गांधीने बम्बईकी जीवदया-प्रसारिणी सभाको हिसारकी गायोंको सहायता पहुँचानेके लिये लिखा तो सभाके लिये तमाम विपद्यस्त पद्मश्रोंको, जो अकालकै प्रारम्भिक दिनोंमें कम खुराक पाने तथा भुखमरीके कारण लड्खड़ा रहे थे, तत्काल सहायता पहुँचाना कठिन हो गया, क्योंकि काम शुरू करनेके लिये उनके पास कोष ही नहीं था। परन्तु यदि केन्द्रीय कोष होता, तो सहायता पहुँचानेकी योजना तरंत तैयार कर ली जाती और समयसे पहले ही कहीं और अधिक पद्म बचा लिये गये होते । इसलिये यदि विस्तृत रूपसे और निश्चित उन्नतिके लिये कोई योजना तैयार करनी है, तो इस कार्यमें दिलचस्पी रखनेवाले सभी संघों और संस्थाओंका सहकार और केन्द्रीकरण एक अखिल भारतीय सम्मेलनके रूपमें करना पड़ेगा और एक केन्द्रीय प्रतिनिधि समिति भी नियुक्त करनी पड़ेगी।

वूसरा महत्त्वपूण विषय है अर्थसम्बन्धी । दुर्भाग्यवशा यद्यपि गायके प्रति लोगोंमें वड़ा ही सद्भाव और पूच्यभाव है, तथापि इसके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता है, उस आर्थिक और कियात्मक सेवाकी ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूँजीपति लोग इसे कैवल भावकी दृष्टिसे देखते हैं, और अपने दानकी तालिकामें इसको अन्तिम स्थान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार युद्धोत्तर-निर्माणके कार्यमें राज्य और पूँजीपति सहयोगसे कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे पूँजीपति पशुधनके विकासके लिये अथवा तत्सम्बन्धी आर्थिक प्रयत्नके लिये वड़ी रकम लगानेके लिये तैयार नहीं हैं। अरबों और खरबों रुपये अस्पतालों और शिक्षा-संस्थाओंके लिये प्राप्य हैं, परन्तु दूध-जैसे पौष्टिक पदार्थकी व्यवस्थाके लिये जो शारीरिक और मानस्वक कस्याणके लिये इतना आवश्यक है, कुछ हजार रुपये ही निकलते हैं।

अन्तमं, यह समझ छेना चाहिये कि गाय भारतके लिये अनिवार्य प्राणी है । यद्यपि आज गायकी हाळत बहुत ही दयनीय हो चुकी है तथापि आजा है कि युक्तिपूर्वक पुरुषार्थ किया जाय तो हाळत सुधर सकती है । इस समय यदि इस कार्यको नहीं उठाया गया तो आगे चळकर सुधार और रक्षाकी सम्भावना कम हो जायगी और समूचा देश अधिक आर्थिक पराधीनतामं जकड़ जायगा । अतप्व देश-प्रेमी महानुभावोंसे प्रार्थना है कि जो गोवंशकी रक्षा चाहते हों वे आजहीसे इस कार्यमें तन, मन, धनसे सहयोग देकर कर्तव्यपरायण बन जायँ । नहीं तो गायके बचनेकी आशा कम ही है । इमारी भगवान् श्रीकृष्णसे विनीत प्रार्थना है कि वे समस्त गोभक्तोंको प्रेरणा करें, जिससे वे कर्तव्यपरायण बनकर श्रीगोपाळकृष्णकी प्यारी गोमाताको जीवन प्रदान करें ।

# गौके लिये प्राण देनेवाले स्वर्गमें जाते हैं

गोक्कते स्त्रीकृते चैव गुरुविपकृतेऽपि वा। हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शकलोकं व्रजन्ति ते॥

( महा० आ० १०० । ११८ )

गोरक्षा, अवला स्त्रीकी रक्षा, गुरू और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये जो प्राण दे देते हैं, राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वे मनुष्य इन्द्रलोक (स्वर्ग ) में जाते हैं।

## उपयोगिताके नामपर पाप

उपयोगिताकी दृष्टिसे आजकल यह कहा जाता है कि 'भारतमें पशुपालनपर इस समय प्रतिवर्ष दस अरब रुपये खर्च होते हैं। इसमें सात अरब रुपये व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि ये निकम्मे और अनुपयोगी पशुओंपर लगते हैं।' यद्यपि निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह संख्या बिल्कुल सही है, तथापि यह तो निर्विचाद है कि भारतमें पशुओंकी दशा बहुत शोचनीय है। इसके कई कारण हैं, परन्तु एक प्रधान कारण है—भारतकी ग़रीबी। हिंदुओंकी श्रद्धाने गायोंकी यह दुर्दशा की है, ऐसी बात नहीं है। पर दुर्दशा किसी भी कारणसे हुई हो, उसका सुधार तो अपेक्षित ही है। अवस्य ही सुधार होना चाहिये धर्म-सम्मत विवेकके साथ। उपयोगिताके नामपर कहीं मलोच्छेद ही न हो जाय।

कहा जाता है कि बिना दूधकी निकम्मी गायोंको खिलाया-पिलाया जाय तो यह ध्यान रखना चाहिये कि मरनेके बाद उनकी एक-एक चीज़ हड्डी-पसली, मांस-मज्जा, खुर-सींग, चमड़ी-केश आदि सभी काममें ले लिये जायें। नहीं तो, उनका पालन करना ही मूर्खता है।

में यह नहीं कहता कि गायों के शरीरकी चीजें, जो आर्थिक दृष्टिसे उपयोगी हों और काममें आ सकती हों, काममें नहीं ली जाय । अ गायके मृत शरीरकी चीज़ोंका उपयोग सर्वोशमें बुरा नहीं है—बुरी तो यह भौतिक दृष्टि है, जो मनुष्यको मनुष्यत्वसे गिरा देती है। इस निरी भौतिक दृष्टि से तो निश्चय ही यह भी कहा जा सकेगा कि अपने परम आत्मीय-स्वजनोंको भी तभी खाने-पीनेको देना चाहिये, जब कि मरनेपर उनकी हुड्डी-चमड़ीसे आर्थिक लाभ उठाया जा सके। कितनी बुरी भावना है! जिन माता-पिताने अपने दृदयका सारा स्नेह उँडेलकर इमको पाला, हर तरहका त्याग करके हमारी सेवा की। जो पित-पत्नी या मित्र-बन्धु परस्पर एक दूसरेको देखकर सुखी होते रहे और सुख पहुँचानेकी चेष्टा करते रहे। जो आदरणीय पुरुष जीवनभर हमें प्रकाश देते रहे। इन लोगोंमें कोई जब बीमार या अपंग

हो गया — आर्थिक दृष्टिसे हमारा कोई उपकार न कर सका, तब हम यह सोचने लगे कि या तो इन्हें हटा देना चाहिये या ऐसी तरकीब निकालनी चाहिये जिसमें इनके शरीर और हाड़-चामसे हम अपने परिश्रम और धनको — जो इनकी सेवा-शुश्रूषामें हम लगाना चाहते हैं — वापस वसूल कर सकें!! यह कितनी कृतक्षता है ? भगवान् न करें, आज यदि पूज्यचरण महामना मालवीयजी या महात्मा गांधीजी-सरीखे महापुरुष बीमार हों और कुछ काम न कर सकें तो क्या आर्थिक दृष्टिको लेकर देशवासी यह कह देंगे कि इन्हें या तो हटा दो, या इनके शरीरसे बदलेमें पूरा-पूरा लाभ मिल जाय, ऐसी चेष्टा करो !! गार्योके सम्बन्धमें भी यही बात समझनी चाहिये । वे तो जीवनभर हमारा कल्याण ही करती हैं।

भारतके अर्थशास्त्री विद्वानोंने यह स्पष्ट कहा है कि जो पशु किसी प्रकारका लाभ नहीं पहुँचाते, उन्हें हटा देना चाहिये। इस विषयपर लिखते हुए श्रीमान् सतीशचन्द्र दास गुप्त महोदय अपने हालमें ही प्रकाशित 'The Cows in India'नामक अंग्रेजीके बड़े ही उपयोगी ग्रन्थमें लिखते हैं—

'गोवंशकी अधिक वृद्धिके सिद्धान्तको वतलानेवाले तथा गो-वधके समर्थक अनेकों हो चुके हैं। गो-वधके समर्थक सम्भवतः स्वयं गो-मांसमक्षी नहीं हैं, किन्तु गायकी स्थिति उन्हें प्रचलित धारणाके विरुद्ध प्रतीत होती है, जिससे वे गौओंके आधिक्यकी सरकारी घोषणाको स्वीकार कर छेते हैं और इसके प्रतिकाररूपमें गो-वधका अनुमोदन भी करते हैं। परन्तु यह बात उन्हें खूब अच्छी तरह विदित होनी चाहिये कि जो उपाय वे बता रहे हैं, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता; क्योंकि अपने तर्कपूर्ण लेखों एवं दलीलोंसे वे भारतीय किसानको कभी भी गो-वधका समर्थक नहीं बना सकते।

पंजाब पशु-चिकित्सा-कालेज (Punjab Veterinary College ) के कैप्टन अग्रवालने अपनी पुस्तक 'A Laboratory Manual of Milk Inspection'

<sup>\*</sup> अवस्य ही, ऐसा करनेमें न तो धर्मसे विरोध होना चाहिये और न किसी जातिका काम ही छीना जाना चाहिये। जैसे, चमड़िका काम चमारोंकी पैतृक आजीविका है। उसको यदि सभी जातियोंके छोग करने छगें तो कर्मसंकरताके साथ-ही-साथ उनकी पैतृक जीविका भी मारी जाती है। इसिलिये इस कामको वहीं करें, और उसमें जहाँ जितना सुधार आवस्यक हो, उसे विशेष यल करके करानेकी कोशिश की जाय। इसी प्रकार अन्यान्य कामोंके लिये भी समझना चाहिये।

( 1940 ) ( दूधकी जाँचके विषयमें एक प्रयोग-रालोपयोगी प्रारम्भिक पुस्तक ) में बिना ही प्रसंगके उस सम्यताकी जो गोवधके सन्देहास्पद आर्थिक लाभोंसे फायदा उठाना नहीं चाहती, निन्दा इस प्रकार की है।

पश्चिमीय देशोंके अधिक सभ्य मनुष्य इस आर्थिक स्थितिको पहचानते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं। इसके विपरीत भारतमें पद्म-व्यवसायकी स्थिति बहत विचित्र है। भारतकी जनताके अधिकांश लोग परम्परागत भावनाके कारण गायको अत्यधिक श्रद्धा प्रेमकी इष्टिस **ਹ**ਬਂ देखते हैं, अतः निरर्थक पद्मओंका निराकरण असम्भव हो गया है। परिणामस्वरूप आर्थिक दृष्टिसे कोई लाभ न पहुँचाकर उल्टे जनताकै भोजन आदिके साधनोंको इडपने-वाले लाखों पद्म जमा हो गये हैं। मोटे रूपसे भारतमें १,५०,००,००० ऐसे पशु हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं तथा किसी भी प्रकारका लाभ नहीं पहुँचाते । यदि मान लिया जाय कि एक पशु ५ वर्ष जीवित रहता है तथा एक वर्षमें १० रुपयेका भोजन खा जाता है, तो यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि विना किसी लाभके पाँच वर्षोंमें ७५,००, ००, ००० रुपये व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं।

यद्यपि ये ऑकड़ कम-से-कम कृते गये हैं, परन्तु फिर भी भारतीय जनताकी निर्धनताको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त हैं। जो भोजन लाभकारी पशुओं के लिये आवश्यक है, उसको ये निरर्थक पशु खा डालते हैं। भारतवर्षमें गाय मनुष्योंका पोषण नहीं करती, मनुष्य गायका पोषण करते हैं। परन्तु होना चाहिये इससे बिल्कुल उलटा।

डॉ॰ राधाकमल मुकर्जीने भी भारतीय अर्थशास्त्रपर विचार प्रकट करते हुए इसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी की है तथा यह सिद्धान्त व्यक्त किया है कि 'गायको बचानेके लिये निर्धक गायोंका वध कर देना चाहिये।'

आर्थिक लाभ ही मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य नहीं है और न खूब ढिंढोरा पीटे जानेवाली पश्चिमीय सम्यता ही। आर्थिक दृष्टिसे हमारे बृढ़े मा-बाप भारस्वरूप हैं। वे भोजन करते हैं और बदलेमें कोई लाभ नहीं देते। देहाती लोग निर्धन हैं तथा दिन-प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे हैं। जो भोजन काम करने योग्य मनुष्योंको मिलना चाहिये, उसे बृढ़े तथा आर्थिक दृष्टिसे निर्धक मनुष्य ला जाते हैं। उपर्युक्त प्रोफेसर महोदय एवं अन्य विद्वानोंद्वारा उपस्थित किये गये

आर्थिक तकोंके आधारपर तो यही विद्ध होता है कि आर्थिक हानि पहुँचानेवाले इन बूढ़े मा-बापोंको चुपचाप खतम कर देना चाहिये। वे हमें आर्थिक हानि पहुँचाते हैं, इस बातकों तो निरर्थक गायोंके वधका समर्थक कोई भी अर्थशास्त्री अस्वीकार नहीं कर सकता!

यूरोप-निवासियोंने पद्य-सुधारमें बहुत उन्नति की है। निःसन्देह गो-मांस-भक्षणने, वहाँ नस्ल-सुधारके लिये घटिया, बृदी एवं आर्थिक हानि पहुँचानेवाली गायोंके दूरीकरणकी समस्याको बहुत सरल बना दिया है। भारतवर्षमें भी हमें आँख मूँदकर यही करनेको कहा जाता है। जब कभी भारतमें पग्नुओंकी दशा सुधारनेका प्रश्न उपस्थित होता है, तो हिंदुओंपर यह आक्षेप किया जाता है कि वे गो-वधका विरोध करते हैं। उनका धर्म इसके लिये दोषी ठहराया जाता है। किन्तु यह एक क्षणके लिये भी नहीं पूछा जाता कि हिंदू गायको इतनी श्रद्धा एवं भक्तिसे क्यों देखने लगे।

गायको श्रद्धा-भक्तिसे देखना तथा उसे पवित्र मानना हिंदूधर्मका एक सिद्धान्त हो गया है। हिंदुओंका यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य तथा पौधे आदि सभी जीव एक हैं, उन सबमें एक ही आत्म-तस्व विद्यमान है। उपयोग और सेवान्द्री हिंदुओंने एक ही आत्म-तस्व विद्यमान है। उपयोग और सेवान्द्री हिंदुओंने समस्त प्राणियोंको प्यार करनेकी अपनी मूखको शान्त किया है। गाय उनके लिये सम्पूर्ण पशुओंका प्रतीक है। इसी भावनाने हिंदुओंको गायके प्रति इतना उच्च भाव बनानेके लिये प्रेरित किया है। हिंदुओंकी इस भावनाका यूरोपनिवासियोंकी दृष्टिसे जहाँ कि इस प्रकारकी भावना व्यक्तिगत रूपसे पर्याप्तरूपमें प्रचलित होते हुए भी भारतकी तरह इतनी नहीं बढ़ पायी कि जिसमें वह समाजनिर्माणके लिये आधार-भित्तिका काम कर सके, मूस्य निर्धारण करना ठीक नहीं है।

हिंदुओं की यह भावना निन्दनीय नहीं है, वरं प्रोत्साहित करने योग्य है। हिंदुओं की वर्तमान संतितका गायके प्रति अपने व्यवहारमें इस भावनाको स्थान न देना ही धिक्कारने योग्य है, घृणाकी दृष्टिसे देखने लायक है। गायों की सँभाल न रखना एवं उनको भूखों मारना बड़े दुर्भाग्यकी बात है। हिंदुओं को इसके लिये और भी लिजत एवं दुखी होना चाहिये। उनको ऐसे साधन खोज निकालने चाहिये जिनसे गायको उपेक्षा एवं भूखों मरनेसे बचाया जा सके। किन्तु यह परामर्श्य तो समृद्धिके दिनोंका है, पूर्णावस्थाका

है। किसी भूखों मरते हुए मनुष्यको धार्मिक कर्तव्यकी शिक्षा देना निरर्थक है। आज हिंदू भूखों मर रहे हैं और इसलिये उनके साथ उनकी गाय भी। भारतके शुभाकाङ्कियोंको चाहिये कि वे इस दोहरी मुखमरीके अन्त करनेका मार्ग बतावें।

जबतक कि विदेशी शासनने भारतीय जीवनकी प्रायः सभी सर्वोत्तम बातोंको उलट-पुरुट नहीं कर दिया था, तब-तक भारतीय जनता भूखों नहीं मरती थी, और तबतक न उनकी गायोंकी ही इतनी दुर्दशा थी, जितनी आज है! इतना तो निश्चित है कि उनकी सँभाल बिल्कुल नहीं की जाती रही हो—यह बात नहीं थी, अन्यथा गौओंकी बढ़िया नस्लें, जो अवतक पायी जाती हैं, किसी भी अवस्थामें नहीं बन सकती थीं।

अर्थशास्त्रियोंका कहना है कि निरर्थक बूढ़े एवं आवश्यकतासे अधिक पशुओंका वध करके भारतीय किसानको उनसे छुट्टी पा छेनी चाहिये; परन्तु इससे यह सङ्कट दूर न हो सकेगा। मान छें कि इस समय जो आवश्यकतासे अधिक पशु हैं, वे विक्री, वध या रोगसे समाप्त हो जायँ तो शीघ ही फिर इतने ही पशु उत्पन्न हो जायँगे कि इस क्षतिकी पूर्ति हो जायगी तथा देश निरर्थक पशुओंसे भर जायगा। केवल आवश्यकतासे अधिक पशुओंके हटाने मात्रसे ही सङ्कट दूर नहीं होगा, इसके लिये मांस खाने तथा उसके हेतु नियमितरूपसे गो-वध करनेकी आदत बनानी पड़ेगी। अतएव इन अर्थशास्त्रविदोंकी दुष्टिके लिये तो हिंदुओंको गोमांसभक्षक बनना पड़ेगा!!!

किन्तु गो-मांसभक्षण जरा भी अच्छा उपाय नहीं है।

(वरं यह तो सर्वथा पाप है) इससे अच्छे उपाय दूसरे हैं। गायको पूरा भोजन दिया जाय तो वह किसानकी अरुप आयके लिये कभी भी बोझ नहीं बनेगी। यदि और खादोंके साथ गोवर और गोमूत्रका भी उचित खाद-गुण समझा जाय तो निरर्थक, बूढ़े और जर्जर पद्यु भी खेतोंसे अधिक सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उर्वराशक्ति बढ़ानेवाली खादके उत्पादकके रूपमें पूरे उपयोगी साबित होंगे। (इन उपायोंको काममें लाना चाहिये।)

इससे यह सिद्ध है कि इन अर्थशास्त्रियोंकी सलाह ठीक नहीं है, और धर्म तथा कर्तव्यकी दृष्टिसे तो सर्वथा अमान्य है। इनकी सलाहको मानकर असमर्थ गायोंकी उपेक्षा करना तो अपने माता-पिता-जैसे पुज्य पुरुषोंकी उपेक्षा करने-जैसा पाप है और अपनी सर्वभूत-हित या सर्वभूतसेवाकी उदात्त भावनाकी नृशंस हत्या करना है । विशुद्ध और निष्काम सेवा-भावनाकी रक्षा करते हुए यदि असमर्थ समझी जानेवाली गायोंमें जो बीमार हो उनकी अच्छी चिकित्साकी व्यवस्था की जाय, जो पर्याप्त धास-चारा न मिलनेके कारण कमजोर हो गयी हों, उन्हें पर्याप्त अच्छी खूराक देकर उपयोगी बनाया जाय, अच्छी जातिके सपष्ट साँडोंकी व्यवस्था करके उनकी नस्ल सुधारी जाय और उन्हें अधिक दध देनेवाली बनाया जाय, और उनके गोबर-गोमुत्रसे अधिक-से-अधिक खाद बनायी जाय तो मेरा अनुमान है कि सब-की-सब गायें अनुपयोगी नहीं रहेंगी और प्रायः अपना खर्च आप ही दे भी देंगी । परन्तु सावधान रहना चाहिये कहीं उपयोगिताकी रक्षामें कर्तव्यभ्रष्ट होकर हम अपनी उदार तथा पवित्र शास्त्रीय नीति-रीतिको नष्ट न कर हैं।

# प्रतिदिन घास और गो-ग्रास देनेका फल

जो एक वर्षतक प्रतिदिन भोजनके पहले दूसरेकी गायको एक मुट्टी घास खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है। उसे पुत्र, यश, धन और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है, तथा उसके सम्पूर्ण अशुभ और दुःखप्त नष्ट हो जाते हैं। (महा० अनु० ६९। १२-१३)

जो गो-सेवाका व्रत छेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले गौओंको 'गो-प्रास' अर्पण करता है तथा शान्त पवं निलोंभ होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष एक हजार गो-दान करनेके पुण्यका भागी होता है। जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्तके बचाये हुए भोजनसे गाय खरीदकर दान करता है, वह उस गौके जितने रोएँ होते हैं उतने गौओंके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है। (महा० अनु० ७३। ३०-३१)

# भगवान् बुद्ध और गोमाता

मूल वैदिक-समाज मांसभक्षक नहीं था, उसके यज्ञ-कर्म मांसयक्त नहीं होते थे अर्थात प्राचीन वैदिक-समाजमें गौकी हिंसा नहीं होती थी। यह बात मन्त्रसंहितासे स्पष्टतया सिद्ध होती है। महाभारत ( शान्तिपर्व अ० ३४० स्त्रो॰ ८२--९४ ) में कहा है कि सत्ययुगमें हिंसा नहीं होती थी। महाभारतका प्रमाण कालत: अधिक प्राचीन और परिस्थितितया अधिक निकटस्थ होनेसे यूरोपीय पण्डितोंकी बातोंकी अपेक्षा, प्रामाण्यदृष्टिसे, अधिक प्रबल अतः अधिक स्वीकार्य है। परन्त परायी संस्कृतिका ऐनक लगाकर ही अपनी ओर देखनेवाले नवीन विद्वानोंकी दृष्टिमें बेचारे पुराने व्यासका महत्त्व ही क्या ! फिर यह भी शङ्का उठायी जा सकती है कि व्यास ब्राह्मणत्वके अभिमानी थे, अतः उनके कथनमें पक्षपात हो सकता है। कोई यह भी कह सकते हैं कि शान्ति-अनुशासनादि पर्वोंका बहत-सा अंश प्रक्षिप्त होनेसे महाभारतका प्रमाण विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । इसलिये थोडी देर हम न्यास और भारतको अलग ही रक्लें और भगवान् बुद्धने क्या कहा है देखें। 'ब्राह्मण-धिमाय सत्त' में भगवान बुद्धदेव कहते हैं--

इसयो पुरुवका आसुं, सञ्जतत्ता तपस्सिनो॥१॥ ब्रह्मचरियं च सीलं च, अज्जवं मद्दवं तपं। सोरच अविहिंसं च, खन्तिं चापि अवण्णयुं ॥ ९ ॥ वत्थं, सिप्पं तेलं च याचिय । तण्डलं सयनं धम्मेन समोधानेत्वा, ततो यञ्जमकप्पर्यु । उपट्टितस्मि यञ्जस्मि, नास्सु गावी हर्नि सु ते ॥ १२॥ यथा माता पिता भाता, अञ्जेवापि च जातका। गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा ॥ १३॥ असदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा। एतमत्थवसं जत्वा नास्सु गावो हनिसु ते॥१४॥ सुखुमाला महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनी । बाह्मणा सेहि धम्मेहि, किचा किच्चेस उस्सुका ॥ याव छोके अवत्तिसु, सुखमेधित्थयं पजा ॥ १५॥

पूर्वके ऋषि संयमी और तपस्ती थे। ब्रह्मचर्य, शील, सरलता, नम्रता, तप, मृदुता, करणा और क्षमा— इन गुणोंकी वे प्रशंसा करते थे। चावल, शय्या, वस्त्र, धी, तेलकी याचना करके धर्मके अनुसार उनका गो० अं० २५—

विभाग निकालकर वे यज्ञ करते थे । यज्ञके उपस्थित होनेपर वे गौको मारते नहीं थे । माता, पिता, भाई और अन्य बान्धवोंके समान ही गौओंको वे अपना परम मित्र जानते थे, उनसे ओषि निर्माण होती है, वे अन्न, बल, रूप और सुख देती हैं यह जानकर वे गौओंको मारते नहीं थे । वे सुकुमार, महाकाय, वर्णवान् और यशस्वी ब्राह्मण कर्त्तव्याकर्त्तव्यका विचार रखते हुए धर्मका ही आचरण करते थे । जबतक ऐसे ब्राह्मण संसारमें थे तबतक प्रजा सुखी थी ।

अनन्तर ब्राह्मण-धर्मका ह्रास हुआ और निरपराध गौओंकी इस प्रकार हत्या होती देख---

ततो च देवा पितरो, इन्दो ससुररक्खसा।
अधम्मो इति पक्कंदुं, यं सिंध निपितं गवे ॥२०॥
तयो रोगा पुरे आसुं, इच्छा अनसनं जरा।
पस्नं च समारम्भा, अट्टनावृति मागसुं ॥२८॥
एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो ॥३०॥

देव, पितर, असुर, राक्षस आदि सभी चिछा उठे कि
गौपर शस्त्र चला, यह बड़ा भारी अधर्म हुआ ।
पहले इच्छा, भूख और जरा—ये तीन ही रोग (मनुष्योंमें)
थे । पशु-हिंसासे अद्वानवे हो गये । इस प्रकार पूर्वके
ज्ञानियोंने गोहत्याकी निन्दा की है । गोहत्या नीच कर्म है ।

'ब्राह्मणधिम्मय मुत्त' के उपर्युक्त वचनोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरातन ब्राह्मण-धर्मके सम्बन्धमें भगवान् बुद्धदेवका क्या मत था। 'नास्सु गावो हनिसु ते' वे गौओंको नहीं मारते थे। पूर्वकालीन ब्राह्मणोंकी यह प्रशंसा दो-ढाई हजार वर्ष पहले जो भगवान् बुद्धदेवने की, उसे सच माना जाय या पूर्वप्रह-दूषित अर्वाचीन यूरोपीय पण्डितोंने उनपर जो यह दोष आरोपित किया है कि वे गो-मांस-भक्षक थे, उसे सच माना जाय, इस प्रश्नका उत्तर कोई भी दे सकता है।

विदेशोंमें आज जो सर्व-भक्षक बौद्धधर्मावलम्बी लोग देख पड़ते हैं उन्हें देखकर हमलोग यह समझ लेते हैं कि बौद्धधर्मावलम्बी लोग पहलेसे ही गो-मांस-भक्षक रहे होंगे। परन्तु यह कल्पना सही नहीं है, यह भी उपर्युक्त वचनोंसे ही सिद्ध होता है । इतिहासप्रसिद्ध बौद्धसम्राट् अशोकके शिलालेखोंमें गाय-बैल आदि प्राणियोंकी हत्या न होने देनेकी आज्ञाएँ मिलती हैं । उत्तर ब्रह्मदेश (बर्मा) के अन्तर्गत विजयपुरमें सन् १३५० के लगभग सीहसूर नामक राजा राज्य करते थे । उनके प्रधान मन्त्री महाचतुरंगबलका बनाया हुआ 'लोकनीति' नामक प्रन्य है । इसमें कहा है—

गोणाहि सब्ब गिहीनं, पोसका भोगदायका।
तस्मा हि माता पित् व, मानये सकरेय्य च ॥१४॥
ये च खादन्ति गोमंसं, मातुमंसं व खादये॥१५॥
( छोकनीति । ७ )

सब ग्रहस्थोंको भोग (योग्य पदार्थ) देनेवाले और पोसनेवाले गौ-बैल ही हैं। इसिलये माता-पिताके समान उन्हें पूज्य माने और उनका सत्कार करे। जो गोमांस खाते हैं वे अपनी माताका मांस खाते हैं। तात्पर्य—आजकलके बौद्धोंका आचरण चाहे जैसा हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान् गौतमबुद्ध और उनके निष्ठावान् अनुयायी गो-हिंसा और गो-मांस-भक्षणके अत्यन्त विरोधी थे, यह उपर्युक्त वचनोंसे सिद्ध है। बौद्ध-कालमें यह देश गोधनसे कितना समृद्ध था यह दरसानेके लिये एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा।

भगवान् बुद्धके एक शिष्य थे धनंजय सेठ। उन्होंने अपनी कन्याके विवाहोपलक्षमें इतनी गीएँ दहेजमें दीं कि उन गौओंके खड़े होनेके लिये लगभग डेद सौ हाथ चौड़े और तीन कोस लंबे मैदानकी आवश्यकता हुई।

प्रख्यात चीनी यात्री हुएनसांगने ईसाकी ८ वीं शताब्दीमें होनेवाले सम्राट् हर्षवर्द्धनके सम्बन्धमें लिखा है—

'उनकें राज्यमें प्राणिहिंसा करनेवालेके लिये कठोर दण्ड था। उन्होंने अपने राज्यमें मांस-भक्षण ही बंद कर दिया था।' गो-हत्या और गो-मांस-भक्षणकी तो बात ही क्या! (गो० शा० को० म० खं०)

## बौद्धसाहित्यमें गायका स्थान

( केखक--श्रीसुमन वात्स्यायन )

अभी कुछ दिन हुए मेरे एक दोस्तने बातचीतके सिल्सिलेमें कहा, 'बौद्ध-धर्म यद्यपि भारतमें पैदा हुआ और यहीं फला-फूला और यहींसे जाकर वह संसारके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फैला, फिर भी उसमें बहुत-सी बातें आर्य-सम्यता और संस्कृतिके प्रतिकृत्ल माल्यम पड़ती हैं।' उनकी 'बहुत-सी बातोंमेंसे मुख्य बात थी गो-मांसमक्षणकी। इस छोटे-से निबन्धमें में यह दिखाना चाहता हूँ कि बौद्धसाहित्यमें—विशेषरूपसे बुद्धकी दृष्टिमें गायका क्या स्थान था ?

भगवान् बुद्ध करणाकै अवतार थे। उनके हृदयमें संसारके समस्त प्राणियोंके लिये समान दया थी। वे किसी भी प्राणीके कष्टको देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे। उनका स्नेह सीमाबद्ध नहीं था। फिर गाय-जैसे उपयोगी और मनुष्यमात्रको बिना किसी भेद-भावके, एक समान सुख देनेवाले प्राणीकी वे कैसे उपेक्षा कर सकते थे। भगवान् बुद्धकी इस सहृदयताको देखकर महाकवि जयदेवने गाया—

निन्दिस यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम् सदयहृदय दर्शितपञ्जुषातम् केशव धतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे। भगवान् बुद्धने यज्ञकी हिंसाकी बड़ी निन्दा की । वे ४५ वर्षतक एक स्थानसे दूसरे स्थानमें घूमते रहे और लोगोंको अन्यान्य वातोंके साथ-साथ गोहत्याके विरुद्ध भी उपदेश देते रहे । उनके समकालीन भगवान् महाबीर भी अहिंसाके प्रवल पक्षपाती थे । इन दोनों प्रचारकोंको अपने उद्देश्यकी सिद्धिमें पूण सफलता मिली; उन्होंने आजकी तरह गोरक्षाके लिये न कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवाये और न गोरक्षाको धार्मिक रूप ही दिया । बिल्क उन्होंने जनताको गायकी और गोवंशकी उपयोगिता बतलाकर गोवध न करनेकी शिक्षा दी । कुछ लोगोंने उनका प्रवल विरोध किया, किन्तु उन्होंने धेर्यपूर्वक सब सहन करनेमें ही अपने उद्देश्यकी सफलता देखी ।

आज प्रत्येक हिंदू गोसेवा एवं गोरक्षामें अपना गौरव समझता है, किन्तु भगवान् बुद्धकी गोरक्षाकी भावनासे लोग बहुत कम परिचित हैं। भगवान् बुद्धने एक जगह कहा है—— माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एक पुत्तमनुरक्खे। एविम्प सन्बभूतेसु मानसं भावये अपरिमाणं॥ भगता जिस प्रकार अपने इक्लोते बेटेके प्रति स्नेह रखती है, उसी प्रकार सभी प्राणियोंमें अपरिमित प्रेम रखना चाहिये।' जीवदयाकी यही प्रवृत्ति धर्मराज अशोकके विचारोंमें पूर्णताको प्राप्त हुई। भगवान् बुद्ध गायकी उपयोगिताको सर्वोपिर स्थान देते थे। वे गायकी निर्दोषता-पर सम्ध थे। इसील्यि उन्होंने कहा है—

न पादा न विसाणेन नास्सु हिस्सन्ति केनचि ।
गावो पुरुक समाना सोरता कुम्भदृहना॥
'गार्ये न पैरसे, न सींगसे, न किसी अङ्गसे ही
मारती हैं । भेडके समान प्रिय और घडेमर दध देने-

वाली हैं।

मनुष्यको अनेक वस्तुओंपर निर्भर रहना पड़ता है, किन्तु कुछ वस्तुओंकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि उनके बिना हमारा जीवन-यापन किन हो जाता है। आजके वैज्ञानिक युगमें सम्भव है हम अपनी आवश्यकताकी पूर्ति भिन्न तरीकोंसे कर लें, पर वह तरीका सर्वव्यापी नहीं हो सकता। भारत स्वासे कुषिप्रधान देश रहा है। खेतीकेलिये यहाँ प्राचीन कालसे आजतक बैलका उपयोग होता है। गाय बचपनमें हमें अपने दूधसे और बद्दे होनेपर उसका पुत्र बैल अन्न उपजाकर हमारा भरण-पोषण करता है। भगवान बुद्ध-जैसे दयाल पुष्क गायकी इस उपयोगिताको कैसे भूल सकते थे ? उन्होंने गायको माता-पिताके समान उपकारी बतलाया—

यथा माता पिता भाता अन्ने वापि च नातका।
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसघा॥
'जैसे माता, पिता, भाई और दूसरे कुटुम्बपरिवारके छोग हैं, वैसे ही गायें भी हमारी परम मित्र
(हितकारिणी) हैं, जिससे (अर्थात् जिनके दूधसे) दवा बनती है।'

ऊपरकी गाथासे स्पष्ट हो गया होना कि गायके प्रति भगवान् बुद्धके दृदयमें कितनी करुणा थी। वे गायको सुखका मूळस्रोत समझते थे। इसीलिये तो उन्होंने कहा है—

अन्नदा बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा। एतमस्थवसं अस्वा नास्सु गावो हर्निसु ते॥ 'गाय इतनी चीजोंको देनेवाली है—अन्न, बल, वर्ण (सौन्दर्य) तथा मुख। इन बातोंको जानकर ही (पहलेके) वे (लोग) गायको नहीं मारते थे।'

सरल और हृदयस्पर्शी भाषामें किसी वस्तुकी उपयोगिता बताकर दूसरोंकी नजरमें भी उस वस्तुके प्रति अद्धा और आदर पैदा करना बुद्धका ही काम था। बुद्ध किसीपर अपना विचार बल्पपूर्वक लादना पसंद नहीं करते थे; क्योंकि बल्पपूर्वक मनवानेका अर्थ है 'परस्पर द्वेष पैदा करना।' किन्तु बुद्ध तो कहते थे 'वैरसे कभी भी वैर शान्त नहीं हो सकता। मित्रतासे ही वैर मिट सकता है।'

गायके प्रति भगवान् बुद्धकी यह भावना देख उनके अनुयायियोंमें भी गायकी बड़ी कदर रही। बर्मोंमें विशेष प्रचित पालीभाषाकी एक छोटी-सी पुस्तक है 'लोकनीति', इसमें लिखा है—

ये च खादन्ति गोमंसं, मातुमंसं व खाद्ये। मतेसु तेसु गिज्हानं दुदे सोते व वाह्ये॥

'जो गायके मांसको खाते हैं, वे अपनी माताके मांसको खार्ये । गायके मर जानेपर ग्रह्मोंको दे दे या नदीमें बहा दे।'

आगे चलकर इसी पुस्तकमें कहा है—

गोणाहि सब्ब गिहीनं पोसका भोगदायका। तस्मा हि माता पित् व मानये सक्करेय्य च॥ .

'बैल सब गृहस्थोंके पोषण और भोगदायक हैं। इसलिये उनका माता-पिताकी तरह आदर-सक्कार करे।'

मालूंम होता है बुद्धके गो-प्रेमका सबसे अधिक असर वर्मामें पड़ा । जबतक वर्मा स्वतन्त्र था, तबतक वहाँ यह कानून था कि गो-हत्या करनेवालेको प्राणदण्ड मिलेगा और इस नियमका सख्तीसे पालन होता था।

अन्तमें बुद्धके इस वचनके साथ में यह लेख समाप्त करता हूँ कि—एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो। अर्थात् यह गो-हत्या प्राचीन विद्वानोंद्वारा निन्दित कर्म है।

सभी प्राणी सुखी होवें। 'धर्मदूत'

## गो-चोरको दण्ड

ब्राह्मणकी गौ चुरानेवाले, बाँझ गायको हलमें जोतनेके लिये नाथनेवाले और पशुओंका हरण करने-वालेके लिये राजाको चाहिये कि उसका आधा पैर कटवा दे। ( मनु॰ ८। ३२५ )

# बौद्धधर्म और गोरक्षा

( लेखक-श्री चिं० ग० कर्वे, सम्पादक गोज्ञानकोष-मध्यखण्ड )

बौद्धधर्ममें अहिंसाकी दृष्टिसे गौतमबुद्धने अपने उदाहरणके द्वारा कितने ही आदेश दिये हैं। उन्हें जुगुप्सा (हिंसासे घृणा) थी। सारिपुत्रसे वे कहते हैं— मैंने चार प्रकारका तपाचरण किया था। मैं तपस्वी हुआ, रुक्ष, जुगुप्सी और प्रविवित्त हुआ। इनमें जुगुप्सा ऐसी होती है— मैं बहुत सावधानीसे चलता-फिरता था। पानीकी बूँदपर भी मुझे बड़ी दया आती थी। विषम परिस्थितिमें पड़े हुए छोटे-से-छोटे प्राणीका भी नाश मेरे द्वारा न हो, इसकी मैं बहुत सावधानी रखता था। जहाँ गौएँ बँधा करतीं और जहाँसे अभी-अभी गौएँ चरनेके लिये गयी हुई होतीं, वहाँ में हाथ-पैरोंपर चलकर बछड़ोंका गोवर खाया करता था। जबतक मेरे शरीरसे मल-मूत्र निकलता था तबतक मैं इसीसे निर्वाह करता था।

( धर्मानन्द कौसुंबीकृत 'भगवान् बुद्ध'--पूर्वार्द्ध )

भगवान् बुद्ध कहते हैं—दूसरे लोग जहाँ हिंसावृत्तिसे काम लेते हैं, वहाँ हमलोग ऐसी सफाई रक्खें कि अहिंसक हो जायँ। दूसरे यदि प्राणिवध करते हैं तो हमलोग ऐसी सफाई रक्खें कि प्राणिवधसे निवृत्त हों।

किसी विषम मार्गमें जा अटके हुए मनुष्यको उसमेंसे बाहर निकलनेका रास्ता जैसे मिल जाय, वैसे ही हिंसक मनुष्यके लिये हिंसासे बाहर निकलनेका रास्ता अहिंसा है; प्राणिवध करनेवालेकी मुक्तिके लिये प्राणिवधसे विरंत होना ही.....एकमात्र उपाय है।.....

भगवान् बुद्धका यह कहना है कि यज्ञमं प्राणिवध करके यजमान तन-मन-वचनसे अकुशल कर्मका आचरण करता है, इसिलये यज्ञ अमङ्गल हैं। जो यज्ञके लिये अग्नि प्रज्वलित करता और यूप खड़ा करता है, वह दुःख उत्पन्न करनेवाले तीन शस्त्र उठाता है—कायशस्त्र, वाक्शस्त्र और चित्तशस्त्र। जो यज्ञारम्भ करता है, उसके मनमें यही अकुशल विचार उठता है कि इतने पशु मारे जायँ। इस प्रकार वह सबसे पहले दुःखोत्पादक अकुशल 'चित्तशस्त्र' उठाता है। इसके अनन्तर वह इन प्राणियोंको मारनेकी आज्ञा अपने मुखसे देता है, यह दुःखोत्पादक अकुशल 'वाक्शस्त्र' उठाता है। इसके अनन्तर इन प्राणियोंको मारनेके लिये स्वयं ही उन्हें मारना आरम्भ करता है और इस तरह अकुशल 'कायशस्त्र' उठाता है।

कामाग्नि, द्वेषाग्नि औरमोहाग्नि—ये तीन अग्नि त्याज्य हैं—परिवर्ज्य हैं।

१.आहवनीयामि (आहनेयगि—माता-पिताको आहवनीय अमि जानकर सत्कारपूर्वक उनकी पूजा ), २. गार्हपत्यामि (गहपतागि—गृहिणी, बच्चे, दास और कर्मकारोंका आदरपूर्वक सन्तोषसाधन), और दक्षिणाग्नि (दिस्त्वणेयग्गि—श्रवण ब्राह्मणकी सत्कारपूर्वक पूजा)—ये तीन अग्नि सत्कार्य, सम्मान्य और पूज्य हैं।(भगवान् बुद्ध?—उत्तरार्द्ध, अंगुत्तरनिकायके अन्तर्गत सुत्तकनिपातके एक सुत्तका सारांश?)।

#### कूटदन्तकथा

हृदय-यज्ञ पशु-यज्ञसे श्रेष्ठ है। नैतिक-यज्ञ भौतिक-यज्ञसे श्रेष्ठ है। ऐसे यज्ञ करना बुद्धिसंगत, विचारयुक्त और दयामय है।

(समण्ण फलसूत्त ४३-असम्यक्तमें बुद्धवचन १७६)

कूटदन्तमुत्तमें यह कथा है कि गौतमबुद्धने कूटदन्त ब्राह्मणका यज्ञमें पशु-बिल देनेका विचार पलट दिया। यह कथा बड़े महत्त्वकी है। कूटदन्तको गौतमने यह जँचा दिया कि घी, तेल, मक्खन, दूध, चीनी और मधुसे यज्ञ करना उत्तम है। पीछे कूटदन्त ब्राह्मण भिक्ष हुआ। इस मुक्तमें राजाओंको बुद्धने यह उपदेश किया है कि जो कोई गौ-बैलों और खेतोंकी रक्षा करनेमें अपने आपको लगा दे, उसे ही राजा अन्न दे, वह चाहे किसी जातिका मनुष्य हो। गोपालन-में विशेष ध्यान होनेसे ही बुद्धने यज्ञके प्रति तिरस्कार प्रकट किया। गो-जीवनकी ओर उच्चदृष्टिसे देखने और सामान्यतः सभी पशुओंके जीवनका आदर करनेके कारण बौद्धधर्मने संसारके धर्मोंमें एक श्रेष्ठ पद प्राप्त किया, इसमें कोई सन्देह नहीं।

जातकमाला (१०) में एक कथा है कि एक बार राजपुरोहित वर्षाके हेतु यज्ञ करानेके विचारसे बुद्ध भगवान्-के पास आये। बुद्ध भगवान्ने उनसे पूछा कि यज्ञमें पशुओं-को बलि देनेसे यदि वे पशु स्वर्ग सिधारते हैं तो यज्ञ करनेवाले याज्ञिक अपने-आपको ही बलि देकर स्वर्ग क्यों नहीं जाते?

गो-हिंसाकी बात तो दूर रही, गाय-बैलोंको कुछ भी कष्ट न हो इसपर भगवान बुद्धकी नजर रहती थी। बौद्ध- धर्मावलम्बी लोग इसीसे प्रायः पैदल ही चला करते थे। एक बार एक मिश्च बीमार थे, कहीं जानेका काम पड़ा, गाड़ी तैयार थी, फिर भी बुद्धकी आज्ञाका ध्यान कर उन्होंने गाड़ीपर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। यह बात जब बुद्धको माल्म हुई तब उन्होंने मिश्चओंको उपदेश किया कि भिश्चओं! जब बीमार रहो तब गाड़ीपर चढ़ सकते हो। एक बार यह प्रश्न उठा कि गाड़ीमें बैल जुते हों या गौएँ भी जोती जा सकती हैं, इसपर बुद्धने कहा, 'बैलोंकी या हाथोंसे खींची जानेवाली गाड़ीका उपयोग करो।' (Sacred Books of the East १७–२६)!

उन दिनों खब्बग्गीय भिक्कु गौएँ जुती हुई गाड़ियोंपर चढ़ते थे। गौओंकी गर्दनोंपर जुआ देखकर लोग जुद्धके पास गये। बुद्धने इस प्रथाका निषेध किया और कहा कि जो कोई ऐसा करेगा वह 'दुक्कत' का दोषी होगा। (कित्ता पू० २४)

यात्राकालमें गन्यं पदार्थोंका सेवन बुद्ध बतलाते थे। मेंदकने एक बार उनसे पूछा, 'यात्रामें यदि अन्न-जल न मिले तो क्या सेवन करना चाहिये।' बुद्धने कहा, 'दूध, दही, धी, मक्खन और मठा पाँच गोरस ले सकते हैं।' (कित्ता पृ० १७-१२८) एक बार एक मिक्कुको कॅवलकी बीमारी हो गयी। भगवान बुद्धने उसे गोमूत्रका काढ़ा पीनेको कहा। (कित्ता १७-६०)

## होड़ जीतनेवाला बैल

एक खेतिहर था, उसके पास एक बहुत बड़ा बैल था। उस बैलके बलपर उसे बड़ा गर्व था। हर-किसीसे वह यह कहता फिरता कि मेरे बैल-जैसा दूसरा बैल दुनियामें नहीं है। इसी तरह एक बार पड़ोसके एक गाँवमें उसने अपने बैलकी खूब तारीफ की और यह होड़ बदी कि मेरा बैल अकेला एक साथ सो गाड़ियोंको खींच न ले जाय तो में एक हजार रूपया हार दूँगा। गाँववालोंने भी कहा, अच्छी बात है, आपके बैलका बल हमलोग भी देखें। तब खेतिहर अपना बैल ले आया। गाँववालोंने सो गाड़ियाँ जुटायीं और एकके बाद एक-एक कतारमें खड़ी कर दीं और सबको एक दूसरीसे बाँघ डाला। सारा गाँव बैलकी करामात देखनेके लिये जुट गया। खेतिहरने अपना बैल आगेवाली गाड़ीमें जोत दिया और उसे गाली दे-देकर और मार-मारकर हाँकने लगा। बैलने इससे पहले न कभी गाली सुनी थी, न उसे मार ही सहनी पड़ी

थी। वह बिल्कुल हिला-डुला नहीं, जहाँ-का-तहाँ खड़ा रहा. एक कटम भी न चला। खेतिहरने लाख प्रयत किया, पर बैळ टस-से-मस नहीं हुआ । अन्तमें खेतिहरने हार मानी, गाँववालोंको एक हजार रुपया गिन दिया और सिर नीचा किये, बैलको साथ लिये घर छौट आया और बहत ही खिन्न मनसे अपनी खटियापर पडा-पडा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, इतना मजबूत बैल ऐन वक्तपर ऐसा निकम्मा कैसे बन गयाः सौ-सौ गाडियोंको एक साथ इसने कितनी बार खींचा है, आज कोई नयी बात नहीं थी। फिर इसने आज ऐसा क्यों किया कि मुझे हार खानी पड़ी ? रातको सानी देनेके लिये जब वह बैलके पास गया तो बैलने उससे कहा, भाई साहव! आज आपने मझे मारा क्यों ? और क्यों गालियाँ दीं ? ऐसा तो आपने आजतक कभी नहीं किया था ११ खेतिहरके ध्यानमें बात आ गयी। उसने कहा, भैंने वड़ी भूल की, अब मैं तुम्हें कभी न मारूँगा, कभी गाली भी न दूँगा। एक बार मझे माफ कर दो ।' बैछने उससे कहा 'अच्छा तो तुम उस गाँवमें फिरसे जाओ और होड बदो। इस बार मैं सब गाडियाँ खींचकर तम्हारी रकम तम्हें वापस दिला दँगा।' दसरे दिन खेतिहरने बैलको खूब खिलाया-पिलाया, उसके गलेमें फूलोंका हार डाला और उसे संग छेकर उस गाँवमें फिर पहँचा । उसे देखकर लोग हॅंसे, कहने लगे, 'मुखियाजी ! हजार रुपया और हारनेकी तबीयत हुई है क्या ?? खेतिहरने कहा, 'आज दो हजारकी होड़ बदता हूँ। यदि मेरा बैल सौ गाडियोंको खींच न छे जाय तो दो हजार दूँगा और यदि खींच छे जाय तो आपलोग मुझे एक ही हजार दें।' गाँववालोंने फिरसे सौ गाड़ियाँ जुटायीं, एकके बाद एक कतार बाँध दी। खेतिहरने आगेवाली गाडीमें बैल जोता और कहा, 'बैल दादा ! अब चलो, जरा अपना बल दिखा दो ।' बैलने अपना बल दिखाया, सब गाडियाँ खींच छे गया। पहली गाड़ी जहाँ थी वहाँ अन्तवाली गाडी आ गयी। बैलका बल देखकर गाँववाले चिकत हुए । खेतिहरके हजार रुपये उन्होंने लौटा दिये और कहा, 'भाई साहब ! ऐसा बैल तो सचमुच ही हमलोगोंने आजतक नहीं देखा था ।' बैलको लेकर खेतिहर लौट आया। बैलके साथ फिर कभी उसने दुर्व्यवहार नहीं किया ।

. (दे० ना० तिलकः जातककथा) बौद्धकालमें प्रत्येक घरके गौ-बैल अलग-अलग होते थे। पर उनके चरनेके छिये हर किसीकी अपनी गोचरभूमि नहीं थी। फसल कटनेपर सबके गाय-बैल खेतोंमें चरा करते थे। जब फसल खड़ी होती तब सबके गाय-बैलोंको एकत्र कर चरवाहा उन्हें चरानेके लिये नियत गोचरमें ले जाता था। जातक-कथा (१-१९४) में चरवाहोंका वर्णन है। उससे मालूम होता है, उन दिनों चरवाहोंका बड़ा महस्व था। (बुद्धिस्टक इंडिया शां को ० ४। १७९)

### सम्राट् अशोकका समय

चन्द्रगुप्त किस धर्मके अनुयायी थे, ठीक पता नहीं। कोई कहते हैं बौद्ध थे, कोई जैन और कोई यह बतलाते हैं कि यूनानी परिवारवालोंमेंसे थे। उनके पोते अशोक, अवस्य ही सब जानते हैं कि, अहिंसावादी बौद्ध थे। उन्होंने कई 'शासन' ( हुक्म ) जारी कर प्राणिहत्या एकवारगी ही बंद कर दी। बैलोंको बिध्या करनेकी प्रथा भी उन्होंने बंद कर दी। कारण यह काम भी निर्दयताका ही है। प्राणियोंके रोगोंके इलाजके लिये उन्होंने प्राणि-रुणालय या पिंजरापोल कायम किये, अहमदाबाद, स्रत और पश्चिम हिंदुस्थानके अनेक नगरोंमें आज भी पिंजरापोल दिखायी देते हैं। कई अंग्रेज यात्रियोंने अपने प्रन्थोंमें पिंजरापोलोंका वर्णन किया है। जूनागढ़के समीप गिरनार पर्वतपर अशोकके जो 'शासन' खुदे हुए हैं उनमें केवल गोसम्बन्धी भाग नीचे दिया जाता है।

### गिरनारके शिलाशासन शासन पहला

इयं धम्मिक्टिपी देवानं प्रियेन प्रियदिसना राजा केसापिता।

यह धर्मिलिपि देवताओंके प्रिय प्रियदर्शी राजाने लिखायी है।

इध न किंचि जीवं आरमिसा प्रजूहितव्यं।

यहाँ किसी भी जीवका यज्ञ न होना चाहिये । न च समाजो कतच्यो ।

मेले भी न लगाने चाहिये।

बहुकं हि दोसं समाजिम्ह पसित देवानं प्रियो प्रियदिस राजा।

कारण मेलोंमें देवप्रिय राजा प्रियदर्शीको बहुत-से दोष देख पड़ते हैं।

अस्ति पितु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो राज्ञो । तथापि देवप्रिय राजा प्रियदर्शीको कुछ मेळे (समाज) अच्छे लगते हैं।

पुरा महानसिन्ह देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो अनुदिवसं बहुनि प्राण स्नत सहस्रानि आरभिसु सूपायाय।

पहले देवप्रिय राजा प्रियदर्शी राजाकी पाकशालामें बहुत-से सहस्रों प्राणी पाकके लिये मारे जाते थे।

से अजयदा अयं धम्मिकिपी लिखिता ती एक प्राणा आरमरे सुपाथाय द्वी मोरा एको मगो सोपि मगो न ध्रवो।

पर अब इस धर्मिलिपिके लिखे जाते समय पाकके लिये तीन ही प्राणी मारे जाते हैं—दो मोर और एक मृग और वह मृग भी सदा नहीं मारा जाता।

पुते पिन्नी प्राणा पछा न आरमि सरे। आगे तीनों प्राणी नहीं मारे जायँगे।

#### शासन दूसरा

सर्वत विजितिम्ह देवानं प्रियस प्रियदिसनो राजो एवमपि प्रचंतेसु यथा चोडा पाडा सितय पुतो केतल पुतो आ तंबपंणी अंतिय कोयोन राजाये वा पितस अंतियकस सामीपं राजानो सर्वत्र देवानं प्रियस प्रियदिसनो राजो हे चिकीछकता मनुसचिकीछा च पशुचिकीछा च।

राजा देविपय प्रियदर्शीं राज्यमें सर्वत्र तथा सीमापर जो चोल, पाण्ड्य, सतीय पुत्र, केतल पुत्र और तो क्या जो ताम्रवर्णी यवन राजा अंतियक हैं तथा उनके पड़ोसमें जो राजा हैं उनके राज्योंमें भी राजा देविपय प्रियदर्शीन दो प्रकारके चिकित्सालय स्थापित किये हैं। एक मनुष्य-चिकित्साके लिये और दूसरे पशुचिकित्साके लिये।

ओसुढानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्रा हारापितानि च रोपापितानि च।

जहाँ जो मनुष्योपयोगी तथा पशु-उपयोगी वनस्पतियाँ नहीं थीं वहाँ वे मँगायी और लगायी गयी हैं।

मूळानि च फळानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपापितानि च ।

जहाँ जो कन्द-मूल और फल नहीं थे वहाँ वे मँगाये और लगाये गये हैं।

पथेस् कृपा च खानापिता ब्रक्का च रोपापिता परिमोगाय पसुमनुसानं।

सङ्कोंपर पशुओं और मनुष्योंके लिये कुएँ खनवाये और वृक्ष छगाये गये हैं।

#### शासन चौथा

अतिकातं अंतरं बहूनि वाससतानि विदितो एव प्राणा रंभो विद्विसा चभूतानं जातिसु असं प्रति पती ब्राह्मण-स्नमणानं असं प्रती पती ।

समय बदला । सैकड़ों वर्षतक प्राणियोंकी हत्या करने और जीवित प्राणियोंको पीड़ा पहुँ चानेको बढ़ावा दिया जाता था;और जातिका तथा ब्राह्मणों और श्रमणोंका अनादर होता था।

त अज देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो धंमचरणेन भेरी घोसो अहो धंम घोसो विमानदसँणा च इस्तिदसणा च अगिखंधानि च अयानि च दिन्यानि रूपानि दसयिसा ननं।

पर अब देवप्रिय राजा प्रियदर्शीके धर्माचरणसे धर्मधोष ही भेरीघोष हुआ है। लोगोंको विमानदर्शन, इस्तिदर्शन, अग्निलोक और दिन्य रूपोंका दर्शन कराया जा रहा है।

यां रिसे बहू हि वासस तेहि न भूत फवे तारिसे अज विदेते देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजो धंमानुस्टिया अनारंभो प्राणानं अवि हीसा भूतानं जातीनं संपटि पती ब्रह्मणस्रमणानं संपटि पती मातरि पितरि सुस्रुसा थैर सुसुसा।

जो पहले सैकड़ों बरसोंतक नहीं था वह अब देविपय राजा प्रियदर्शीकी धर्मशक्तिसे बढ़ाया जा रहा है । (वह क्या है १) प्राणि-हिंसा न करना; जीवित प्राणियोंको चोट न पहुँचाना; जाति, ब्राह्मण तथा श्रमणमात्रके साथ सम्यतापूर्वक व्यवहार करना; और माता-पिता तथा बुद्धोंकी सेवा करना।

एस अजे च बहुविधे धंमचरणे वितते।

इन तथा अन्य अनेक विषयोंमें धर्माचरणकी वृद्धि हो रही है।

नढिय सित चेब देवानं प्रियो प्रियदिस राजा धंमचरणं हुदं। देवप्रिय प्रियदर्शी राजा यह धर्माचरण बढा रहा है।

पुत्रा च पोत्रा च प्रपोत्रा च देवानं प्रिय प्रियद्दिनो राजो प्रवचिय संति इदं धंमचरणं आव सवट कपा धंमिन्ह सीखन्हि तिस्टंतो धंमं अनुसासिसंति ।

और देवप्रिय प्रियदर्शी राजाके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र इस धर्माचरणकी वृद्धि करते चर्लेंगे और लोगोंको धर्मानुरूप अनुशासन करके धर्म और शील सिखायेंगे। एस हि सेस्टे कंमे य धंमानुसासनं। धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कर्म है। धंमचरणे पिनभवति असीळस । जिसमें शील नहीं उससे धर्माचरण नहीं होता। त इमिन्ह अथिन्ह वधी च अहीनी च साधु। इसलिये धर्मवृत्तिको बढ़ाना, कम न होने देना उत्तम है।

प्ताय अथाय इदं लेखापितं इमस अथस विधयुजंतु हानि च मा लोचेतन्या ।

इसी हेतु यह लिखा गया । वृद्धि हो, ह्वास न हो । द्वादस वासाभिसितेन देवानं प्रियेन प्रियदसिना राजा इदं लेखापितं।

यह देवप्रिय प्रियदर्शी राजाके बारहवें वर्षमें लिखा गया। (प्राचीन महाराष्ट्र १० ३४४-४५)

#### शातवाहन

अशोकके समयमें दक्षिणमें शातवाहनोंका राज्य था। कुछ इतिहासकार इन शातवाहन या शालिवाहनको आन्धोंके अन्तर्गत ही मानते हैं। महाराष्ट्रके अन्तर्गत नाणेघाटमें इन शातवाहनोंके शिलालेख मिलते हैं। इनमें उनके धर्मकार्योंका वर्णन है। कम-से-कम १८ यज्ञ-प्रकारोंके उल्लेख हैं। उनमें गवामयन है। इन शिलालेखोंमें गोसम्बन्धी जो उल्लेख हैं, वे ही नीचे दिये जाते हैं।

रायस—( य ) णेहि यिउंबनो अगाधेय यंणो दिखना दिना गावो बारस १२ अशोच १ अनारमनियो यंणो दिखना धेनु ।

राजाके ""' 'यज्ञसे यहाँ अगाधेय यज्ञ; दक्षिणा दी गोएँ १२, अश्व १ अनालभनीय यज्ञ दक्षिणा धेनु ।

.....दिखनायो दिना गावो १७०० ह्यी १० दक्षिणाके लिये दी गौएँ १७०० और हाथी १० गावो...सकटं घणगिरित (म) समयुतं...... ओवायो यंणो......१७ ध (एतु १ ...वाय...सतरस। गौएँ.....शकट धान्यगिरि

ओवाय (?) यज्ञः १७ धेनु

? • • वाय • • सत्रहके ''गावो १००२, .... गावो २००० ( भग ) छंदोमप (व) मा (नितरतो) दिखना गावो १००१ छ दसरतो यंणीय ( इडो दिखना दि ) ना ( गावो अंग ( इ ) र ( सतिर ) तोयं 90009) (णो यि) डोद (स्विना) गर्ग तिरतो यंणो यिणे। •••रतो यिठो यणो दुखिना दिना दिखना .... 'पसपको पटा ३०१। तो यंणो यिठो दखिना गवामयनं यंणो विणे (दिखना दिना) यंणो यिठो दखिना दिना गावो 9909 गावो ११०० (?) पसपको काहापना पटा १०० 9009 …गौऍ १००२, अतुयामो यंणो ःः। छन्दोमप व मानतिरात्र दक्षिणा गौएँ २०००० भगल गौएँ १००१ दशरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी गौएँ १०००१ अंगिरसातिरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा गर्गातिरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा प्रसर्वकों को दिये "रात्र जहाँ दक्षिणा दी त्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा वस्त्र ३०१ गवामयन यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी \* पश जहाँ दक्षिणा दी गौएँ गौएँ ११०१ १००१ गौएँ ११००, प्रसर्पक, रुपये और ···न··'सयं···· दिखना दिनो गावो ''त' ' वस्त्र १०० आप्तोर्याम यज्ञ (अं) गि (रसा) मयनं छवसः … •••(ग) वामयन् यण् (ओ) दिखना (दिख) ना दिनो गावो १००० दिनाग् आवो ११०१ \*\*\* दिखना दिना गावो अंगिरस ( आ ) मयनं यणो यिठो दिखना १००१ तेरस · · · · अ गावो ११०१ तः ( दिखिना हु ) इना गावो १३०१ (?) दक्षिणा दी गौएँ सतातिरतं यंणो १०० अंगिरसामयन उत्सवकी —(य) णो दिखिना ग् (आ) नो ११०० दक्षिणा दी गौएँ १००० अंगिरस (ति) रतो यंणो यिठो (दिख) ना दक्षिणा दी गौएँ गा (वो) १००१ तेरह सौररञ गवामयन यज्ञ '''तेरसतोस''''आग दक्षिणा दी गौएँ ११०१ दिखना दिना गावो ..... अंगिरसामयन यज्ञ जहाँ दक्षिणा दसरतोम ''( दि ) ना गावो गौएँ ११०१ 10013 \*\*\*\*\* १००१ द दक्षिणायन (यज्ञ) गौएँ ११०१ तेरह सौ सः अाग सत्रातिरात्र यज्ञ \*\* \* १०० दक्षिणा दी गौएँ ... यज्ञदक्षिणा गौएँ ११०० दशरात्र म (ख) दी गौएँ अंगिरसातिरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा 60065.... गौऍ। •••• १००१ द

एक लेख शातवाहन राजा शातकर्णीको जीतनेवाले किलंग देशके जैनधर्मीय राजा खारवेलका भी है। (इसका समय ईसाके पूर्व २१८ है।) अशोककी तरह यह राजा अहिंसावादी था। जैन-इतिहासमें इसकी बड़ी कीर्त्ति है।

नहपान—ईसाकी प्रथम शताब्दीमें महाराष्ट्र और गुजरातपर विदेशी क्षत्रपोंका राज्य था । इनके प्रसिद्ध राजा नहपानकी नासिकमें गुफाएँ हैं । कुछ गुफाओं के खंभोंपर गौकी प्रतिमाएँ भी हैं (फर्युसन १—१८५)। नहपानके नासिकवाले शिललेखोंमें गोवर्द्धन प्रदेशका नाम आता है । नहपानके जामाता उषयदात बड़े धार्मिक थे, उनके किये हुए गोदान नीचे दिये हुए लेखमें उल्लिखत हैं—

नासिक लेख अंक १० गुफा अंक १० की पीछेबाली दीवालपर छतके नीचे ( लूडर्स नं० ११३१ )---

- सिद्धं राज्ञं क्षहरातस्य क्षत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा दीनीकपुत्रेण उषवदावेन त्रिगोशतसहस्रदेन नद्यां वाणीसायां सुवर्णदानतीर्थंकरेण देवताभ्यः ब्राह्मणेभ्यश्च षोडशप्राम-देन अनुवर्षं ब्राह्मणशतसाहस्रीभोजापयित्रा
- २. प्रभासे पुण्यतीर्थे ब्राह्मणेभ्यः अष्टभार्याप्रदेन भस्कले दशपुरे गोवर्द्धने शोर्पारंगे च चतुशाला वसध प्रतिश्रय-प्रदेन आरामतडागडदपानकरेण इ्बा-पारदा-दमण-तापी-करवेना दाहनुकानावा पुण्यतरकरेण एतासां च नदीनां उमतो तीरं समा—
- ३. प्रपाकरेण पिंडित कानडे गोवर्द्धने सुवर्णसुखे शोपौरगे च रामतीर्थे चरकपर्षभ्यः ग्रामे नानं गोले द्वात्रीशत-नाळीगेरसूलसहस्त्रप्रदेन गोवर्द्धने त्रिरिहमषु पर्वतेषु धर्मौत्मना इदं लेणं कारितं इमा च पोटियो भटारका अंजातिया च गतोस्मि वर्षौरतुं मालये हि रुधं उतम भाद्रं मोचियतुं
- ४. च माल्य प्रनादेनेव अपयाता उत्तमभद्रकानं च क्षत्रियानं सर्वे परिग्रहा क्रिता ततोस्मि गतो पोक्षरानि तत्र च मया अभिसेको क्रितो त्रीणि च गोसहस्राणि दतानि ग्रामो च दत चानेन क्षेत्रं ब्राह्मणस वाराहिपुत्रस अधिभृतिस्य हथे कीणिता मुलेन काहापण सहस्रे हि चतुहि ४००० य

सपितुसतक नगरसीमाय उतरापराय दीसाय एतो मम लेणे वस---

- ५. तानं चातुदीसस भिखुसघस मुखहारो भविसति ।
- (१) जय हो! नहपानके जामाता और दिनीककें बेटे उपवदातने धर्मस्फूर्तिसे यह गुफा और ये कुण्ड गोवर्द्धनकी पहाड़ियोंमें खुदवाये। उन्होंने तीन लाल गौएँ दान की हैं। वार्णासा नदीमें उन्होंने बहुतन्से सुवर्ण-दान करके अपने हाथोंको तीर्थकी भाँति पवित्र बनाया है। देवताओं और ब्राह्मणोंको उन्होंने १६ गाँव दिये हैं। वे प्रतिवर्ष १ लाल ब्राह्मणोंको भोजन कराते हैं।
- (२) उन्होंने भरकच्छ, देशपुर, गोवर्द्धन और शोर्पारग (शूर्पारक) में आश्रयके लिये चतुष्कोण विश्रान्ति-ग्रह बनवा दिये हैं। उन्होंने कुऍ-तालाव खुदवाये और बाग-बगीचे लगवाये हैं। उन्होंने इबा, पारदा, दमणा, तापी, करवेणा और दाहनुका, इन नदियोंसे आर-पार होनेके लिये बहुत-सी निःशुल्क नौकाऍ रक्खी हैं। जलका उपयोग करने और जल जमा रखनेके लिये उन्होंने इन नदियोंके दोनों किनारोंपर वैसे स्थान बनवा दिये हैं।
- (३) पिंडित, कानड़, गोवर्द्धन, सुवर्णमुख और शोर्पारगके अन्तर्गत रामतीर्थके चरकसंघको उन्होंने नानगोल गाँवमें ३२ इजार नारिकेल वृक्षोंकी जड़ें दी हैं। गोवर्द्धनके त्रिरिक्ष पर्वतमें धर्मात्माने यह गुफा खुदवायी ....। माल्योंने सारे वर्षा ऋतुभर उत्तमभद्रोंके राजापर घेरा डाल रक्खा था और राजाकी आज्ञासे उसे छुड़ानेके लिये में वहाँ गया।
- (४) केवल गर्जन सुनकर ही मास्य भाग गये और उत्तमभद्रके सैनिकोंने (उनका पीछा कर) उनहें कैद किया। इसके बाद मैं पुष्कर गया, वहाँ स्नान किया, तीन हजार गौ और एक गाँव दान किया। एक खेत भी दान किया है। वह खेत मैंने वाराहीके पुत्र अधिभूत नामक ब्राह्मणसे ४००० कार्षापण देकर खरीदा था। खेत उसके पिताका उपार्जित था। वह गाँवके दक्षिण-पश्चिम कोनेमें है।
- (५) मेरी गुफाओंमें रहनेवाले सब संन्यासियोंको बिना किसी भेद-भावके अन्न मिला करेगा।

नासिकका लेख अंक १४ ( ॡडर्स नं० ११३५ ) गुफा अंक १० दाहिनी ओरकी दीवालपर----

गो-अं० २६---

- ( १ ) "तस क्षत्तपस नहपानस जामा
- (२) "शाकस उषवदतास नेत्यकेसु
- (३) "चेचिंणे दाहनूका नगर केकापुरे
- ( ४ ) •• १ अनुगामि उजेनिय सारवाया
- ( ५ ) ... जो ब्राह्मणानं भुजते सतसाह
- (६) "वता ब्राह्मणानं गवा सतस
- (७) "भगवता देवाज ब्राह्मणानं च दता
- (८) "चेत्र सुधे पनरस क्षध्वा"
- ( ९ ) ...गवां .... 'त सहस्रदेन उस---
- (१०) "नदीये बणासय द"
- (११) ... सुवण तियचे णयते तस्-
- (35)... ...

तात्पर्ध—क्षत्रप राजा नहपानके जामाता शक उपवदातके दिये हुए दानोंसे ही चेचिणी और दाहन्का नगर, केकापुर, अनुगामि, उजेनी, शाक—इन सब स्थानोंमें (प्रतिदिन) १ लाख ब्राह्मण भोजन करते हैं। (उन्हीं दानोंसे तीन) लाख गौएँ ब्राह्मणोंको दी गयी हैं। (और १६ गाँव) देवों और ब्राह्मणोंको उत्तर्ग किये गये हैं। चैत्र शुक्ल पक्षके १५ वें दिन लाखों गौएँ दान करनेवाले उपवदातने वार्णासा नदीमें सवर्ण दान किया।

उषवदातके और भी दो छेख हैं। इनमेंसे कार्लाका छेख इस प्रकार है---

[कार्ले छेख अंक १३ ( ॡडर्स १०९९ ) ]

- (१) सिधं रजो खहरातस खतपस नहपानस जामातस दिनिकपुतेन उसमदातेन त्रि (सिद्धम् । राज्ञः क्षहरातस्य क्षत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा दिनीकपुत्रेण ऋषभदत्तेन त्रि''')
- (२) गोसतसहस्रदेण निदया वणासयं सुवण (ति) रथकरेण (देवा) ण ब्रह्मणानं च सोलसगा… (गोशतसहस्रदेन नद्यां वार्णासायां सुवर्णतीर्थंकरेण देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्र षोडश्रप्रा…)

- (३) मदे (न) पभासे प्ततिथे ब्रह्मणाणं अठभायाप (देण) गावसिष त्रिसतसहसं (मदेन प्रभासे प्ततीर्थे ब्राह्मणेभ्योऽष्टौ भार्योप्रदेन गर्वा चापि त्रिशतसहस्रम्)
- (४) दापियता वल्द्राकेसु छेणवासान पविचतान चातुदिससद्यस (दापियत्रा वल्द्राकेषु छयनवासीनां प्रव्रजितानां चातुर्दिश संघाय)
- (५) या पणय गामो करिजको दतो सवानं (व) सवासितानं (यापनार्थं प्रामः करिजको दत्तः सर्वेषां (व) षांवासिनाम् ॥)

अर्थ—सिद्धम्। राजा क्षहरात नहपानके जामाता दिनीक-पुत्र उपनदातने जिन्होंने एक लाख गौएँ दान कीं, वार्णासा नदीमें सुवर्ण-दान करके जिन्होंने अपने हाथोंको तीर्थतुल्य बना दिया, देवों और ब्राह्मणोंको सोल्ह गाँव जिन्होंने दान किये, पुण्यतीर्थ प्रभासमें ब्राह्मणोंको जिन्होंने आठ भार्याएँ और तीन लाख गार्ये दीं, उन्होंने वल्द्रककी गुफाओंमें रहनेवाले परिवाजकोंके चातुर्दिश संघको जीवन-यापनार्थं करजिक नामक ग्राम दिया।

( प्राचीन महाराष्ट्र १५५---५६ )

## सिके

इस कालके जो सिक्के मिलते हैं उनमेंसे कुछपर गौकी प्रतिमा बनी हुई है। शातवाहनोंके पुछमायी महाराजके सिक्कोंपर खड़े बैलकी मूर्त्ति है। महारथी सिक्कोंपर बैलके डीलके ऊपर अर्द्धचन्द्र बना होता है। कुशान वंशके प्रथम वासुदेवके सिक्कोंपर दूसरी तरफ शिव और नन्दी हैं। गुप्तकालके योघोंके छोटे सिक्कोंपर दाहिनी तरफ गतिमान् नन्दी बना है और उसके चौतरफा बौद्ध ढंगका चौखटा है। माल्जोंके सिक्कोंपर बैठा हुआ नन्दी है, दूसरी तरफ तालव्ध है और बिन्दियोंका घेरा है। गुप्तसाम्राज्यको जिन हूणोंने तहसन्तहस किया उनके मिहिरकुल राजाके सिक्कोंपर गतिमान् वृषम है और 'जयतु वृषमः' ये अक्षर लिखे हुए हैं।

# जैनधर्म और गोरक्षा

जैन और बौद्धधर्मोंने जिस अहिंसाका प्रतिपादन किया वह कोई नयी बात नहीं, पर्वतन वैदिक धर्मकी ही बात थी। उपनिषदोंमें सर्वत्र ही सामान्यरूपसे अहिंसाका उपदेश किया गया है। परन्त जैनधर्ममें जैन साधुओंके पञ्च महाव्रतोंमें अहिंसावत आद्य माना गया है और उसका पूर्णरूपसे आचरण करानेके लिये अनेक व्रत और नियम बताये गये हैं। जैनतीर्थं इर, सरी, जैन-मतावलम्बी धनिक और अधिकारी लोग अहिंसा धर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढे हुए हैं। इनके प्रयत्नोंसे मुसल्मान बादशाहोंने इनके तीर्थ-स्थानोंमें प्राणि-हत्या न होने देनेके हुक्म जारी किये। इन प्रयत्न करनेवालों में अकबरकालीन हीरविजय सरिका नाम बहत ही विख्यात है । बादशाह अकबरपर इनका बड़ा प्रभाव था । शत्रुखय पर्वतपर आदिनाथके मन्दिरके द्वारपर सन १५९३ में जो संस्कृत शिलालेख बैठाया गया है, वह इस विषयका साक्षी है। विजयसेनने भी गौ, बैल और भैंसकी हत्याके विरुद्ध अकबरसे हुक्म जारी कराये हैं। इन लोगोंने इस सम्बन्धमें सगल बादशाहोंसे जो फर्मान प्राप्त किये, उनका विवरण आगे दिया जाता है-

- (१) ता० १५ जून १५८४ को हीरविजयजीको दिये हुए अकबरके फर्मानमें यह लिखा है कि गुजरातमें रहनेवाले हीरविजयजी और उनके शिष्योंकी अलैकिक पविंत्रता और उग्र तपकी ख्याति सुनकर बादशाहने उन्हें दरबारमें बुलाया था। विदा होते समय उन्होंने बादशाहसे जो विनती की थी, उसके अनुसार यह ताकीद की जाती है कि पर्यूषण-उत्सव (भाद्रपद मासमें होनेवाले) के १२ दिनोंमें जैन आवादीके किसी शहरमें किसी भी पशुकी हत्या न की जाय।
- (२) सन् १५९२ में हीरविजयजीको दिये गये दूसरे फर्मानमें यह लिखा है कि आचार्यजीने यह विनती की है कि मुगल साम्राज्यमें स्वेताम्बर-पन्थियोंके जो तीर्थस्थान हैं, वे सब जैनोंके सुपुर्द किये जायँ ताकि वहाँ किसी प्राणीकी हत्या न हो। आचार्यजीकी यह विनती न्याय्य, उचित और इस्लामके अविरुद्ध होनेसे ये सब स्थान हीरविजयजीको दिये जाते हैं।
  - (३) खास-खास दिनोंमें प्राणि-हत्या न होने देनेके

लिये एक फर्मान सन् १६०८ में बादशाह जहाँगीरसे पण्डित विवेकहर्धने प्राप्त किया।

(४) सन् १६१० में पण्डित विवेकहर्षने बादशाह जहाँगीरसे पर्यूषण-उत्सवके दिनोंमें प्राणि-हत्याकी मनाईका फर्मान प्राप्त किया।

श्चान्तिदासने अहमदाबादमें चिन्तामणि पार्वनाथका एक बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया था । सन् १६४५ में औरङ्गजेबने उसे तोड़-फोड़कर मसजिद बना लिया । उस समय वहाँ एक गौ मारी गयी, इसलिये कि कोई हिंदू यहाँ पूजा करने न आवें । सन् १६४८में शान्तिदासने शाहजहाँसे प्रार्थना कर वह मन्दिर लौटा लिया । पर भ्रष्ट होनेके कारण वह मन्दिर न रहा ।

आये दिन काठियावाड़ और गुजरातके बहुत बड़े हिस्सेमें प्राणिहत्या जो नहीं होती और लोग प्रायः मांसाहार नहीं करते, इसका बहुत कुछ यश जैनोंकी शिक्षाको है। पहलेके पशुयज्ञ बिल्कुल बंद हो गये और 'अहिंसा परमो धर्मः'का वत लोग बड़ी निष्ठासे पालन करने लगे। सच्ची गो-पूजा गुजरातमें ही देख पड़ती है।

### जैन-गोधन

पहळे जैनलोग अपनी सम्पत्तिकी गणना गौओंकी संख्यासे करते थे। 'व्रज' और 'गोकुल' उसके माप थे। एक व्रज या गोकुल १० हजार गौओंका होता था। विपुल गोधनके धनी दस बड़े व्यापारियोंमें राजग्रहीके महाशतक और काशीके चूलनिपिता गिने जाते थे। इनमेंसे हर एकके पास आठ-आठ गोकुल अर्थात् अस्सी-अस्सी हजार गौएँ थीं। चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सूरदेव, काम्पिल्यके कुण्डकोलिक और आलम्भीयके चूलशतकके पास छः-छः गोकुल अर्थात् साठ-साठ हजार गौएँ थीं। वाजिया ग्रामके आनन्द, आवस्तीके निन्दनीपिता और शालिनीपिताके पास चार-चार गोकुल (चालीस-चालीस हजार गौएँ) थे। इनमें सबसे गरीब पोलासपुरके शकडालपुत्र थे, जिनके पास एक ही गोकल यानी दस हजार गौएँ थीं।

महारातककी पत्नी रेवतीके लिये उसके पतिको ८ गोकुल (८० इजार गौएँ) दहेज मिला था। आनन्दने महावीर स्वामीसे जब आवक व्रत लिया तब ८ गोकुल पालनेकी शपथ की थी । गोहत्या और गोमांस-भक्षणसे होनेवाळे कुफलके सम्बन्धमें जैन-साहित्यमें एक कथा प्रसिद्ध है।

#### उज्झियअकी कथा

एक समय विणयग्राममें विजयमित्त नामके कोई व्यापारी अपनी स्त्री समहाके साथ रहते थे । समहाके कई सन्तानें हुई पर सब जन्मते ही मर गयीं । इसिलये एक बार पत्रके जन्मते ही उसने उसे कुछ समय बाहर घूरेपर डाल रक्खा और फिर अंदर हे आयी । उन दिनों होगोंकी यह धारणा थी कि घूरेपर डालकर फिर घरमें छे आनेसे वह सन्तान दीर्घाय होती है। इस लड़केका (अजिझायअ) रक्ला गया, क्योंकि उसे इस प्रकार घरेपर डाला गया था ( संस्कृतमें 'उज्झितक' 'बाहर डाले हए' को कहते हैं )। कुछ काल बाद विजयमित्त नौकामें माल लाद-कर व्यापारके लिये दूर देशको चला तो रास्तेमें उसकी नाव फटी और वह इब गया । आस-पासके लोगोंने जब यह जाना तब उसका घर छूट लिया। पतिकी मृत्यु और सम्पत्तिका नारा, इन दो आघातोंसे सुभद्दा मर गयी और जिन्नयः बिल्कल अनाथ हो गया । सिरपर किसीका हाथ न होनेसे कुसंगमें पड़कर उसे जूआ, शराब और व्यभिचार-की बुरी छतें छग गयीं। राजाकी कामज्झया नामकी एक रखेली थी, उसपर इसका मन आसक्त हुआ, वह लुक-छिपकर उसके पास जाने लगा। एक बार उज्झियश कामज्झयाके यहाँ ही था जब राजा वहाँ पहुँचा। फिर क्या था, राजाने उसे फाँसीका हक्म सना दिया । राजाके जल्लाद उसे वधस्थानकी ओर ले जा रहे थे। तब महाबीरके शिष्य इन्द्रभृतिने देखा और गुरुसे प्रश्न किया 'महाराज! इस मनुष्यका ऐसा हाल क्यों हो रहा है ? यह पूर्वजन्ममें कौन था ?'

महाबीर स्वामीने कहना आरम्भ किया-एक बार हस्तिनापुरमें भीम नामका एक व्याघ रहता थाः उसकी स्त्रीका नाम उप्पला था। वह गर्भवती हुई, उसे दोहद लगे गाय-बैल-बछड़ों के मांससे बने हुए पदार्थ खाने और मद्य पीनेके। उसके ये दोहद पूरे नहीं हुए । इससे वह उदास होकर पाण्ड-रोगी बन गयी । उसके पतिने उससे तरह-तरहसे पछा, तब उसने अपने सूखनेका कारण बताया। अपनी स्त्रीके दोहद पूरे करनेके लिये भीम व्याधने शहरके कितने ही गाय-बैलोंको ूँ इँड-इँडकर मार डाला और स्त्रीको मांसके पदार्थ बनवा-बनवाकर खिलाये। नौ मास पूरे हुए, उप्पला प्रसूत हुई, लड़का हुआ । जनमते ही लड़का इतने जोरसे क्याँ-क्याँ करने लगा कि नगरके सब प्राणी डर गये। इसीसे उसका नाम गोत्तासअ पड गया (संस्कृत गोत्रासक-गौओंको डरानेवाला )। लड़का जब बड़ा हुआ तब बाप मर गया। राजाने उसे व्याधोंका नायक नियक्त किया । उसे छोटे-बडे सब प्रकारके पश्चओंका मांस खाने और शराब पीनेकी चाट लग गयी। इन पापोंसे वह घोर नरकमें गिरा। यह वही उज्झियअ है जो विजयमित्त और सुभद्दाके यहाँ जन्म छेकर आया है।

राजाज्ञासे उज्झियअ स्लीपर चढ़ाया गया । उसके बाद उसने अनेक जन्म लिये । एक जन्ममें वह उस राजवेश्याके यहाँ हिजड़ा होकर रहा था । अनन्तर एक दूसरे जन्ममें वह मैंस हुआ । पीछे एक व्यापारीके यहाँ जन्म लिया । वहाँ उसे सत्यका ज्ञान हुआ, वह स्थविर बना और स्वर्ग पहुँचा । वहाँसे फिर मृत्युलोकमें एक धनी कुलमें उत्पन्न हुआ और अन्तमें मुक्त हो गया । (गो. ज्ञा. को. म. खं.)

## गोमाता-विटामिनोंका जीवित कारखाना

एक विज्ञान-शास्त्रीने कहा है कि गौका पेट क्या है विटामिनोंका कारखाना है। अमेरिकाके पेंसी वेनिया कालेजके बैज्ञानिकोंने अनुसन्धान किया है कि 'बी' विटामिन तो गौके पेटमें सतत बनता ही रहता है। गोमूत्रमें भी इस विटामिनका तत्त्व रहता है। अतएव गौका दूध तथा गोमूत्र सभी गव्य पदार्थ उपकारी हैं।)





कल्याण





समग्र काश्मीर प्रान्तमें मेधवाहन राजाके राज्यकालके समान ही एक भी प्राणीकी हत्या नहीं हुई।

श्रीसेघवाहनस्येव साम्राज्येऽविन्तवर्मणः । अशेषप्राणिनामासीदमारो दशवत्सरान् ॥ (५।६४)

शीतकालमें कछुए नदीसे बाहर निकलकर तटपर धूप खाते हुए पड़े रहते थे (५।६५)।

इन्हीं अवन्तिवर्माने एक गोकुल स्थापित किया था। यह बहुधा श्रीनगरमें रहा होगा। इस गोकुलमें कितने ही गोचर-वन थे। राजा जयसिंहकी रानीने भी ऐसा ही एक गोकुल निर्माण किया था, जिसमें गौओं के चरने के लिये बहुत-से गोचर-वन थे। वितस्ता नदीसे यहाँ पानी लाया गया था, इससे गौओं के चरने और विचरने के लिये भूमि बहुत ही मनोहर हो गयी थी। उस गोकुलमें गोवर्घनधारी श्रीविष्णुकी सुन्दर मूर्ति स्थापित की गयी थी। राजतरिङ्गणी-कार बतलाते हैं कि राजा जयसिंहके मन्त्री चित्ररथने प्रजापर

बहुत-से कर बढ़ाये और गोचर भी जब्त कर लिये । इससे गोओंको बड़ा कष्ट होने लगा । एक चरवाहेसे उनका यह कष्ट न सहा गया और उसने जीते-जी अग्निमें प्रवेश किया। लिलतादित्य राजाने भी गोवर्षनकी रौप्य-सुद्रा निर्माण करायी थी, उसका रंग गौके दृषके समान ग्रुभ्र था।

काश्मीरके राजा अनन्तदेव श्रूरवीर थे। एक बार जब वे रणभूमिसे छोट आये तो उनके हाथकी तलवार छुड़ाना बहुत कठिन हो गया। बहुत समयसे मुद्धीमें तलवार थी; इससे मुद्धी इतनी कसकर बँध गयी कि उसे खोलनेके लिये उसपर बहुत देरतक दूधकी धार छोड़नी पड़ी। (राजतरिङ्कणी) उन दिनों मक्खन और घृत बहुत ही सस्ता था और औषधादिके काममें भी बहुत आता था। न्यायालयमें एक दूकानदारने अपना खर्च पेश किया था, उसमें दासीके पैरोंमें हुए फोड़ोंके लिये धीका खर्च पचास दीनार दिखलाया गया था। काश्मीरमें गो-पालन बहुत ही अच्छे ढंगसे होता था। गोहस्या करनेवालेके लिये फॉसीकी सजा तो वहाँ अभी उस दिनतक थी। (गो. ज्ञा. को. म. ख.)



# ईजियन, ग्रीक और रोमन संस्कृतिमें गौका स्थान

## ईजियन द्वीपसमृह

ग्रीस (यूनान) के अगल-बगलमें, जो कई टापू हैं उन्हें ईजियन दीपसमूह कहते हैं। ईजियन संस्कृतिके अवशेष इनमें मिलते हैं। एक 'मायिनी' कब्रमें चाँदीके बैलका सिर मिला है। सींग सोनेके हैं और मस्तकपर जो फूल है वह भी सोनेका है। इसका समय ईसासे १८०० से १५०० वर्ष पहलेका है। मायिनी आभूषणों में बैलके चित्र होते हैं। मिनो-आन नामके खेलमें वृषम युद्धके प्रमाण मिलते हैं। साइपसके ऐकोमी स्थानमें हाथीदाँतकी एक पेटी मिली है। (ईसाके १९०० वर्ष पूर्वकी), उसपर एक तरफ जो चित्र बने हैं उनमें एक शरविद्ध बैल है। यहाँका हाल बहुत ही कम माल्यम होता है।

#### ग्रीस

श्रीक, रोमन, नार्डिक आदि सब लोगोंने अपने आर्य-बतकोंकी गोसंवर्धन-परम्पराको अक्षुण्ण रक्खा था। कारण, उनके पास प्रमृत गोधन था और गोदुग्ध ही उनका मुख्य आहार था। गोका दुध उन्हें बहुत ही प्यारा लगता था। परस्पर समझौता करनेके प्रयत्नोंमें प्रायः इसी बातपर झगड़े उठ खड़े होते थे कि किसे कितने गोचर-वन मिलें।

े जुपिटरने बैलका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी राजकन्याको भगाया और उससे विवाह कर लिया। इओ (मिश्रकी इसिस देवी) ने मिश्रके राजासे विवाह किया। इसे गोरूपमें दिखाते हैं। इसने अपनी मिश्रवासिनी प्रजाको कृषिकर्मका ज्ञान करा दिया।

गाय-कैल पालनेके सम्बन्धमें एक कथा है। आजिआस राजाके गोठमें गाय-बैल्ल और मेड्-बकरियाँ रहा करती थीं। पर राजाने गोठ- झाड़-बुहारकर साफ रखनेकी ओर ध्यान नहीं दिया, इससे वहाँ इतनी गंदगी जमा हुई कि वह कभी साफ भी हो सकेगी या नहीं, इस विषयमें राजाको ही सन्देह होने लगा। हरक्युलिसने जानवरोंका दसवाँ हिस्सा ले लेनेकी शर्तपर गोठ साफ करना स्वीकार किया। सफाईका उपाय हरक्युलिसने यह किया कि आल्फिअस नदीको ही राजाके गोठमें ला लोड़ा। इससे गोठ बिल्कुल साफ हो गया। पर राजा इसका बदला चुकाते समय अगर-मगर करने लगा। तब हरक्युलिसने उसका राज्य

समग्र काश्मीर प्रान्तमें मेधवाहन राजाके राज्यकालके समान ही एक भी प्राणीकी हत्या नहीं हुई।

श्रीसेघवाहनस्येव साम्राज्येऽविन्तवर्मणः । अशेषप्राणिनामासीदमारो दशवत्सरान् ॥ (५।६४)

शीतकालमें कछुए नदीसे बाहर निकलकर तटपर धूप खाते हुए पड़े रहते थे (५।६५)।

इन्हीं अवन्तिवर्माने एक गोकुल स्थापित किया था। यह बहुधा श्रीनगरमें रहा होगा। इस गोकुलमें कितने ही गोचर-वन थे। राजा जयसिंहकी रानीने भी ऐसा ही एक गोकुल निर्माण किया था, जिसमें गौओं के चरने के लिये बहुत-से गोचर-वन थे। वितस्ता नदीसे यहाँ पानी लाया गया था, इससे गौओं के चरने और विचरने के लिये भूमि बहुत ही मनोहर हो गयी थी। उस गोकुलमें गोवर्घनधारी श्रीविष्णुकी सुन्दर मूर्ति स्थापित की गयी थी। राजतरिङ्गणी-कार बतलाते हैं कि राजा जयसिंहके मन्त्री चित्ररथने प्रजापर

बहुत-से कर बढ़ाये और गोचर भी जब्त कर लिये । इससे गोओंको बड़ा कष्ट होने लगा । एक चरवाहेसे उनका यह कष्ट न सहा गया और उसने जीते-जी अग्निमें प्रवेश किया। लिलतादित्य राजाने भी गोवर्षनकी रौप्य-सुद्रा निर्माण करायी थी, उसका रंग गौके दृषके समान ग्रुभ्र था।

काश्मीरके राजा अनन्तदेव श्रूरवीर थे। एक बार जब वे रणभूमिसे छोट आये तो उनके हाथकी तलवार छुड़ाना बहुत कठिन हो गया। बहुत समयसे मुद्धीमें तलवार थी; इससे मुद्धी इतनी कसकर बँध गयी कि उसे खोलनेके लिये उसपर बहुत देरतक दूधकी धार छोड़नी पड़ी। (राजतरिङ्कणी) उन दिनों मक्खन और घृत बहुत ही सस्ता था और औषधादिके काममें भी बहुत आता था। न्यायालयमें एक दूकानदारने अपना खर्च पेश किया था, उसमें दासीके पैरोंमें हुए फोड़ोंके लिये धीका खर्च पचास दीनार दिखलाया गया था। काश्मीरमें गो-पालन बहुत ही अच्छे ढंगसे होता था। गोहस्या करनेवालेके लिये फॉसीकी सजा तो वहाँ अभी उस दिनतक थी। (गो. ज्ञा. को. म. ख.)



# ईजियन, ग्रीक और रोमन संस्कृतिमें गौका स्थान

## ईजियन द्वीपसमृह

ग्रीस (यूनान) के अगल-बगलमें, जो कई टापू हैं उन्हें ईजियन दीपसमूह कहते हैं। ईजियन संस्कृतिके अवशेष इनमें मिलते हैं। एक 'मायिनी' कब्रमें चाँदीके बैलका सिर मिला है। सींग सोनेके हैं और मस्तकपर जो फूल है वह भी सोनेका है। इसका समय ईसासे १८०० से १५०० वर्ष पहलेका है। मायिनी आभूषणों में बैलके चित्र होते हैं। मिनो-आन नामके खेलमें वृषम युद्धके प्रमाण मिलते हैं। साइपसके ऐकोमी स्थानमें हाथीदाँतकी एक पेटी मिली है। (ईसाके १९०० वर्ष पूर्वकी), उसपर एक तरफ जो चित्र बने हैं उनमें एक शरविद्ध बैल है। यहाँका हाल बहुत ही कम माल्यम होता है।

#### ग्रीस

श्रीक, रोमन, नार्डिक आदि सब लोगोंने अपने आर्य-बतकोंकी गोसंवर्धन-परम्पराको अक्षुण्ण रक्खा था। कारण, उनके पास प्रमृत गोधन था और गोदुग्ध ही उनका मुख्य आहार था। गोका दुध उन्हें बहुत ही प्यारा लगता था। परस्पर समझौता करनेके प्रयत्नोंमें प्रायः इसी बातपर झगड़े उठ खड़े होते थे कि किसे कितने गोचर-वन मिलें।

े जुपिटरने बैलका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी राजकन्याको भगाया और उससे विवाह कर लिया। इओ (मिश्रकी इसिस देवी) ने मिश्रके राजासे विवाह किया। इसे गोरूपमें दिखाते हैं। इसने अपनी मिश्रवासिनी प्रजाको कृषिकर्मका ज्ञान करा दिया।

गाय-कैल पालनेके सम्बन्धमें एक कथा है। आजिआस राजाके गोठमें गाय-बैल्ल और मेड्-बकरियाँ रहा करती थीं। पर राजाने गोठ- झाड़-बुहारकर साफ रखनेकी ओर ध्यान नहीं दिया, इससे वहाँ इतनी गंदगी जमा हुई कि वह कभी साफ भी हो सकेगी या नहीं, इस विषयमें राजाको ही सन्देह होने लगा। हरक्युलिसने जानवरोंका दसवाँ हिस्सा ले लेनेकी शर्तपर गोठ साफ करना स्वीकार किया। सफाईका उपाय हरक्युलिसने यह किया कि आल्फिअस नदीको ही राजाके गोठमें ला लोड़ा। इससे गोठ बिल्कुल साफ हो गया। पर राजा इसका बदला चुकाते समय अगर-मगर करने लगा। तब हरक्युलिसने उसका राज्य

लड़कर जीत लिया। यह कथा होमरके 'इलियड'में है। ग्रीक सिक्कोंपर बैलोंके चित्र हैं।

ग्रीक ग्रन्थकारोंने जानवरोंके कुछ वर्णन लिखे हैं। फ्रिनीके 'नैचरल हिष्ट्री'में 'हिंदुस्थानके बैलेंकी प्रशंसा' लिखी हुई है। स्य्रावोंके भूगोलमें रथोंमें बैलेंकी जोड़ियाँ जोतनेका उल्लेख है। सिकंदरके चित्रनलेखकोंने लिखा है कि सिकंदरको हिंदुस्थानके महाकाय बलवान् बैल कितने प्यारे लगे थे। एलियनके 'ग्राणियोंका इतिहास'में बैलेंकी होड़का वर्णन है। (गोरक्षाकल्पतक १२६-७)

### रोम

रोमनलोग भी चन्द्रके लिये गौका रूपक प्रयुक्त करते थे। उनका धनवाचक शब्द 'पेकस' था। पेकस शब्दका अर्थ है पशु अथवा गौ। पेकस शब्दसे ही अंगरेजीमें 'पेक्युनिअरी' शब्द प्रचलित हुआ। इससे गौ और धनकी समान अर्थवत्ता प्रकट होती है।

सीजरने गाल्लोगोंसे युद्ध कर जिनीवा सरोवरवाले प्रदेशों प्रवेश किया। तब वहाँके लोग गो-संवर्द्धनसे ही अपना निर्वाह करते थे। खेती करना ये लोग नहीं जानते थे। रोमन सैनिक जब ब्रिटेनमें आये तब उनकी रसदमें दही और मक्खन ही प्रधान था। उन्होंने इंग्लैंडके लोगोंको भी देखा कि दुग्धाहारी लोग हैं। रोमन-साम्राज्यके दिनोंमें उत्तर यूरोपकी सब जातियाँ पशु-पालनपर ही जीती थीं। कुछ लोगोंमें अब भी यह विचित्र धारणा है कि तामड़ा—लाल रंगकी गौके दूधमें रोग हरनेकी बड़ी अद्भुत शक्ति होती है।

रोमन-साम्राज्यमें कृषिकी उन्नतिका बहुत ध्यान रक्खा जाता था । इससे रोमन साम्राज्य समृद्ध था । ट्यूनिशिया उपनिवेश एक बहुत बड़ा अन्नागार ही था । जमीनपर

बना हुआ कृषि-जीवनका एक चित्र (ईसाकी दूसरी शताब्दीका ) मिला है । इसके गाय-बैल और इल नजरोंमें भर जाते हैं । एद्रस्कन शिल्पमें खेतिहरों और उनके बैलोंकी जो प्रतिमाएँ हैं वे इससे पहलेकी हैं। आगष्ट्रसके समयमें १५० एकड जमीनकी खेती करके खेतिहर सखी रहते थे। पर थोडे बैल रखकर गलामोंके भरोसे थोडी-सी खेती करनेवाळे लोग सिसली, सार्डीनिया, अफ्रिकाकी अनाजकी बडी-बडी मंडियोंके साथ स्पर्का करनेमें असमर्थ थे। बार-बार दूसरे देशोंपर किये जानेवाळे आक्रमणोंसे तथा गाँव-देहात छोडकर शहरकी ओर खेतिहरोंके खींचे जानेसे किसानोंका सामाजिक संघटन विघटित होने लगा और रोमन-साम्राज्यका तेज घटने लगा। आगष्टसकै जमानेमें आपसी यद्धकै कारण एक मनुष्यकी बहुत बड़ी हानि हुई। फिर भी वह मरे पीछे २६०० बैलोंकी जोड़ियाँ, २५०००० बछड़ी-बछडे, भेंड, बकरियाँ आदि तथा ४११६ दास छोड़ गया था। इससे उस समयके खेतिहरोंकी सम्पन्नताका पता लगता है। इस राजाने 'शान्ति-वेदी' के नामसे एक वेदी बनवायी थी। उसकी दीवारपर प्रथ्वी माताका एक चित्र है, प्रथ्वी माताके चरणोंके पास गौ बैठी हुई है।

लड़ाइयोंमें जो लूट होती थी उस लूटके मालमें प्रायः गाय-बैल ही अधिक होते थे। एक विजय-स्तम्भपर एक चित्र भी इसी प्रकारका खुदा हुआ है।

त्योहारोंपर रोमन पशु-बिल चढ़ाते थे। ईसाई धर्मशास्त्रकारोंने इसका निषेध किया है। धर्मग्रन्थमें एक जगह प्रभु कहते हैं—'हम तुम्हारे ये यह नहीं चाहते। अग्निमें पड़ी हुई आहुतियों और पुष्ट-प्राणियोंकी चरबीसे अब हमारा जी ऊब गया है। बकरी, मेमना या बैलका रक्तपान करनेसे मुझे सन्तोष नहीं होता।' (गो. हा. को. म. ख.)

## गो-इत्याका परिणाम

जो उच्छृङ्खलतावश मांस बेचनेके लिये गौकी हिंसा करते या गो-मांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाईको गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान पापके भागी होते हैं। गौको मारनेवाले, उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरमें जितन रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक नरकमें पड़े रहते हैं।

( महा॰ अनु॰ ७४। ३-४ )

# यहूदी और ईसाइयोंमें गौका आदर

यहूदी

ईसाई

यहदी पहले समेरियामें और पीछे जेरूसलममें रहते थे। जार्डनकी उत्तर तरफ अच्छे बैल होते थे। सबसे अच्छे वैल बाशानके होते थे। यहदीलोग इनका बड़ा आदर करते थे। गौएँ और बैल गाडियों और हलोंमें जोते जाते थे। इनके द्वारा अनाज दँवाया जाता था। काम करते समय इनके मुँहमें जाली बाँधना मना था। ( 'दँवाई' करते समय बैलके मुँहमें जाली मत लगाओ, यह दियोंके धर्म-शास्त्रकी यह आज्ञा थी।) यहदियोंके आहारमें मुख्यतः वध और वधके ही पदार्थ थे। माम्राके देवदूतोंको इब्राहीमने मक्खन दिया और लड़ाईपर जाते हुए दाऊद अपने साथ 'चीज' की बर्फियाँ छे गये थे। फिलस्तीनको फतेह करनेके पहले ये लोग गोपाल-वृत्तिवाले थे और दूधसे ही निर्वाह करते थे। ये अपने जानवर गाँवकी परती जमीन या जंगलोंमें चराते थे और वर्षके अधिकांश दिनोंमें वन्य जीवन ही बिताते थे। जहाँ कहीं गौका दूध और मधुकी विपुछता होती उसीको ये स्वर्ग मानते थे।

यहूदियोंमें पशु-यशका चलन था। इसके विरुद्ध कई सुधारक उठे। यशया, अमास, होशेय आदि प्रवक्ताओंने अहिंसाका प्रचार किया।

'जो बैलकी हत्या करता है, वह मनुष्यकी हत्या करता है।'(यशया ६५। ३-४)

'मैं यज्ञका नहीं बल्कि दयाका भूखा हूँ ।' (होशेय ६--६)

'सब पदार्थ ग्रुद्ध हैं। पर जो पदार्थ खानेसे मनुष्य लड़खड़ाने लगता है वह पदार्थ खाना उसके लिये पाप है। मांस न खाना, शराब न पीना और जिससे तुम्हारे भाईको ठोकर लगती है, वह न करना अच्छा है।'

( रोमकरोंको चिट्ठी १४-१९-२१ )

यहूदी भक्तोंकी यह धारणा है कि याकूबने एक बछड़ेको गरकर उसकी माको कष्ट दिया था, इसीसे उसका बेटा यूसुफ उससे बिछुड़ गया। बौद्धोंके समान ही ईसाईलोग भी पशुयागका निषे करते हैं। ईसा कहा करते थे कि, 'मैं यज्ञ बंद करनें लिये अवतरित हुआ हूँ।' यहूदियोंके 'पास ओवर त्योहारपर ईसा जेरूसलम गये। वहाँ उन्होंने मन्दिरोंमें गाय-बैल, भेंड, कचूतर आदिको देखा। उन्होंने रस्स बटकर एक कोड़ा बनाया और सबको वहाँसे भगा दिया। (योहान र । १३-१५)

बाइबलमें वृषभको देवता माना है। फिलस्तीनकी खुदाईमें गौके आकारवाली मिटीकी मूर्तियाँ मिली हैं। यहृदियोंका दुग्ध-प्रेम ऊपर उल्लिखित हो चुका है।वे स्वर्गको स्वर्ग न कहकर दुग्ध-भूमि कहा करते थे। 'ओल्ड टेस्टामेंट'में गी और गौके दूधके सम्बन्धमें कम-से-कम पचास उल्लेख हैं। यहूदी बहुत ही निपुण गोपालक थे। उस समयके प्राचीन ग्रन्थमें एक कथा है—कनान प्रदेशमें एक बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा । इसिलये वहाँका रहनेवाला याकव नामका एक गृहस्य वहाँसे मिश्र देशको चला गया। उसका बड़ा बेटा उससे पहले ही वहाँसे भागकर मिश्र देशके राजाका आश्रय लिये बैठा था। उसे आगे राजगद्दी मिलनेको है। यह खबर पाकर वह राजा फारबके पास गया। राजाने पूछा, 'आप क्या काम करते हैं ?' याकुबने उत्तर दिया, 'हमलोग पशु-पालन और पशु-संवर्द्धन करते हैं।' राजाने तुरंत उसे अपने राज्यमें पशु-पालन-शिक्षक नियुक्त किया। यह दियोंकी इस विद्यामें बड़ी ख्याति थी।

एक किंवदन्ती है कि माम्राकी कन्दरामें रहनेवाले देवदूतोंको इब्राहीमने एक बार मक्खन-भोज दिया था। गोलियथ नामक राक्षमको मारनेके लिये जो सेना गयी थी उसका सेनापित दाऊद था। सेनाके लिये जो रसद जुटायी गयी थी उसमें दहीके दस बड़े-बड़े हंडे थे। दाऊदका सारा जीवन पशु-संवर्द्धनमें बीता था। वह बहुत बलवान, ऊँचा हहा-कहा, धीर, उदार और मेधावी पुरुष था। कारण, वह गोपालोंका सेनापित था। (गोपित-सम्प्रदाय १०९—११)

हिन्नू वर्णमालाके प्रथम वर्ण 'अख्रिफ' का अर्थ बैल है। (गो. ज्ञा. को. म. ख.)

# सुमेरियन और हिराइट संस्कृतिमें गौका स्थान

मेसोपोटामियाकै सुमेरियन लोगोंके ही जाति-भाई हिंदुस्थानकी वायव्य दिशामें रहते थे। इस सुमेरियन राष्ट्रसे ही बाविलोन और असुर राष्ट्र निकले। हमारे वृष या वृषम शब्दके ही समान बाबिलोनी भाषामें बैल शब्दका अर्थं 'वीर', 'समर्थं' होता था। 'एरिडु' शहरमें इआ और मेरोडश देवता वृषमरूप थे। सूर्यं 'प्रकाश-वृषम' और मेरोडश वृषमदेव 'प्रकाश वृषम' प्राचीन ज्योतिषमें माने जाते थे।

सुमेरियन लोग पक्ष या पंखवाले बैल चित्रित करते थे। खोरसाबादमें द्वितीय सारगान राजाके प्रासादके आग्नेय द्वारकी दीवालके पास ऐसे बैल हैं। वे इसे दैवी संरक्षणका चिह्न मानते थे। अनिष्ट देवताओंसे रक्षा करनेका काम इन बैलोंके द्वारा होता था। असुर निस्पालके राजपासादके प्रवेश-द्वारपर ऐसे बैल देख पहुँगे। ( युनि • हिस्ट्री २-९४८) बाबिलोनके इक्तर दरवाजेपर बने हुए इन पावन जीवोंके चित्र देखते ही दृष्टिमें भर जाते हैं। गुम्बजपर एक पंक्ति इन बैलोंकी है और उसके नीचे (सिस्टा) नामक राक्षस जीवोंकी एक कतार है। इसे देखकर इन लोगोंकी धार्मिक वृक्तिके प्रति चित्तमें आदर होता है।

बाबिलोनमें लोगोंके पास गाय-बैलोंके बहुतसे झुंड रहा करते थे। गाय-बैलोंकी अच्छी तरह देख-भाल करना और उन्हें घर छोड़ आना चरवाहोंका काम था। इसके लिये उन्हें घर बेतन दिया जाता था। उनकी असावधानीसे यदि कोई नुकसान होता था तो वह उन्हें भरना पड़ता था। सुमेरियन अक्षरोंके चिह्नोंके साथ जो चित्र बनाये जाते हैं उनमें गाय-बैलोंके चित्र ही अधिक हैं। कारण, उन दिनों गोधन ही मुख्य धन था। सिक्कोंपर भी गौके ही चिह्न होते थे। गौके लिये सुमेरियन भाषाका शब्द भूर है।

सुमेरियामें इन दिनों खोजका काम बहुत हुआ है। 'तेळेल ओबीद' के मन्दिरकी दीवालपर गाय-बैल और ग्वाले चित्रित देख पड़ते हैं। कहीं गौका दोहन हो रहा है और बछड़ा उसके पैरेसे बँधा है; कहीं दूध छन रहा है। एक चित्रमें बैलोंका जुल्स है। सीपके टुकड़ोंपर ये सुन्दर चित्र बने हैं और दीवारपर जड़े गये हैं। इनसे सुमेरियन लोगोंके गोपालनका भाव सामने आ जाता है।

असुरी लोगोंमें 'रम्मन' सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं। उनके स्तोत्रोंमें उनके लिये 'वैभवशाली बूषभः' 'स्वर्गपुत्र', 'कर्कराधिपति', 'ऋद्विनायक' आदि विशेषण आते हैं। इनसे 'बूषभ' का महत्त्व प्रकट होता है।

असुरी, बाबिलोनी अथवा मिश्र देशमें गौकी अपेक्षा बैलकी ही उपासना अधिक होती थी। खेतीके लिये गौकी अपेक्षा बैलका ही महत्त्व अधिक होता है। दूधके लिये गौका रिवाज हिंदुस्थानको छोड़ अन्यत्र बहुत नहीं है।

इस समय सुमेरी, असुरी और बाबिलोन प्रदेशोंपर ईराकका राजत्व है । खलीफा अब्दुल मिलक्कि समयमें हुजाजिबन यूसुफ ईराकके सुबेदार थे । लोगोंने जमीन ऊसर होनेकी शिकायत उनसे की,तब उन्होंने इसके कारणोंकी जाँच करके तुरत गो-हत्याकी मनाईका कानून बना दिया। इस कानूनका प्रजाने कोई विरोध नहीं किया।

एशियामाइनरके हिराइट लोग एक देवी वृषभकी उपासना करते थे। इस देवी वृषभकी एक प्रतिमा ईराकमें है। इन लोगोंके एक देवताका वाहन भी बैल ही है। इन्हीं वृषभवाहन देवताको रोमन लोगोंने ग्रहण किया था। मलेशियामें इनकी एक मुर्तिके दर्शन होते हैं।



## गौको कीचड़से निकालनेसे नरक छूट जाता है

गां पङ्काद् ब्राह्मणीं दास्यात् साधून् स्तेनाद्द्विजं वधात् । मोचयन्ति च ये राजन् न ते नरकगामिनः ॥

जो गायको कीचड्से, ब्राह्मणीको दासत्वसे, साधुको चोरसे और ब्राह्मणको वधसे छुड़ाते हैं, वे कभी नरकमें नहीं जाते ।

## इजिप्ट अथवा प्राचीन मिश्र देशमें गोपूजन

इजिप्टका प्राचीन नाम मिश्र देश है । आद्य महाराष्ट्रीय संशोधक राजाराम शास्त्री भागवत कहते हैं कि इजिप्ट नाम 'गोपथ' नामका ही रूपान्तर है । (विविध ज्ञा० वि० पु० २३) पशुचारण और कृषिकर्म दोनों ही बृत्तियाँ इस देशमें एक साथ थीं । कृषि सर्वत्र नहीं थी, इससे गोचरोंकी बहुलता थी । उत्तरी प्रदेशमें गोचर कम थे । इसल्ये ग्रीष्ममें गाय-बैठ चरवाहोंके साथ डेल्टा प्रदेशमें भेज दिये जाते थे । पीछे यह सुधार हुआ कि इन्हें बाहर मेजना बंद करके वही इनके लिये चारेकी पैदावार की जाने लगी।

गाय-बैलोंका पालन बड़ी सावधानीके साथ किया जाता था। मेहनतके काम गाय-बैलोंसे और गधोंसे भी लिये जाते थे। पर गधे अपवित्र समझे जाते थे, इसलिये गाय-बैलोंके साथ उन्हें नहीं जोतते थे। चीन और हिंदूस्थानकी तरह यहाँके जानवरोंकी उत्पत्ति भी 'होंबू' नामकी गोजातिसे मानी जाती है। प्राचीन चित्रोंमें लंबे सींगवाले, छोटे सींगवाले तथा बिना सींगवाले गाय-बैल देख पड़ते हैं। गोवंशको विश्वद्ध और हट्टा-कट्टा बनाये रखनेके लिये बड़ा यल किया जाता था। नैसर्गिक आहार यदि गाय-बैलोंको पूरा न मिला तो उन्हें पिष्टक खिलाया जाता था।

युद्धके रथोंमें बैल जोते जाते थे । तृतीय रामेससकी युद्धयात्राका जो चित्र मिलता है उसमें भारी पहियोंवाले रथोंमें चार-चार बैल जुते हुए देख पड़ते हैं।

ईसाके २००० वर्ष पूर्व एक देवताका मस्तक गोक्सृङ्कोंसे भूषित किया जाता था । दो श्रङ्कोंके बीचमें चन्द्रका आकार बनाया जाता था । इन देवताका नाम हाथोर था और ये धन-धान्यकी समृद्धि करनेवाले माने जाते थे । नील नदीको दुधार गौकी उपमा दी जाती थी । नील नदीके तटपर सात प्रकारके देवताओंकी मूर्तियाँ हैं । जब नदीमें बड़ी बाढ़ आती है तब इन देवताओंका महोत्सव मनाया जाता है, उसमें गौओंके जुलूस निकलते हैं ।

हाथोर दैनी गौ है। प्रथम सेतीकी कब्रमें यह हश्य दिखाया गया है कि सुदेव और उनके अनुयाधी इस दैवी गौको पृथ्वीसे ऊपरकी ओर उठा रहे हैं। हाथोर गौके समान ही अपिस वृषभकी उपासना की जाती है।

### गोपूजन

पिरामिड्स और खुदाईसे प्राप्त मन्दिरों और शिछालेखोंको देखनेसे पता लगता है कि प्राचीन मिश्रकी संस्कृति ईसाके पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्थात् वर्तमानकालसे ७ हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी । मिश्रमें गाय-बैठोंकी पूजा होती थी।

हमारे यहाँके वेदवेदान्त-प्रतिपादित 'मूलपुरुष' के समान ही मिश्र देशकी संस्कृतिमें 'डेमिअर्ग' (Demiurge) के नामसे विश्वकर्ता, विश्वाधिपति, सब देवोंके मूलदेव सचित होते थे। उन्हींको पहले 'अ-तम' कहते थे, पीछे 'पतः' 'रा' और 'हरिंदत' उनके नाम हए। 'अ-तम' से सूर्यदेवता दर्शक 'रा' उत्पन्न हुए । (१) 'रा' और (२) रू (बायु) + टेफ्जट, (३) गेब+नट, (४) ओसिरिस्+इसिस्, (५) सेथ् + नेपिथस्—इन चार जोडियोंके साथ एक पञ्चायतन बना । यही प्रथम परमेश्वर-परिवार है। इस पञ्जायतनका अधिकार सारे देशपर तथा अन्य देशोंपर भी है। इनसे जो अन्य देवता निर्माण हुए उनका अधिकार उनके अपने ही क्षेत्रोंतक मर्यादित है। इन देवताओं में फ्त:-अपिस, ( वृष ) म्नेन्हिस ( वृषभ ), बख ( वृषभ ), नट् ( खर्धेनु ), मेन्तु ये नाम गोवाचक हैं। नट नमोदेवता है, गौकी देहके साथ एकरूप हो जानेसे उसे 'हथोर' नाम प्राप्त हुआ । नट्की कोखसे नित्य 'शुद्धमुख दुग्धपायी बछडा' उत्पन्न होता है । वही 'रा' देव (रवि) है।

पृथ्वीपर देवताओंमें परस्पर बड़ा कलह मचा, तब 'रा' ने देवताओंकी एक सभा निमन्त्रित की । यह तै हुआ कि 'हथोर' इन सबकी व्यवस्था करे । हथोरने सिंहका रूप धारण कर सारी व्यवस्था की । पर 'रा' लड़ाई-झगड़ोंने ऊबकर स्वर्धेनुकी पीठपर सवार हो पृथ्वीसे दूर निकल गये । उनके पीछे भ्रू और टेफजटकी जोड़ी गदीपर बैठी । उनके पीछे ओसिरिस् (नील नद) और इसिस ( उपजाऊ भूमि ) की जोड़ी आयी । इनका शासन बहुत मुखपद हुआ। पर ओसिरिस्को उसके भाई सेथ्ने मार डाला । उसकी देहके दुकड़े-दुकड़े कर डाले । ओसिरिस्की पत्नी इसिस्ने सब दुकड़ींको हूँदा और उन-उन स्थानोंमें ओसिरिस्की समाधियाँ बनायीं और ओसिरिस्की नयी दिव्य-देह उत्पन्न की । इससे इसिस्का जो पुत्र हुआ वही मनुष्योंका पहला राजा 'होरस्' है । पीछे इसिस् हथोर गौका रूप धारण कर होरस्की पत्नी बनी, तब उसे बड़ी मा कहने छगे।

मिश्र देशके उत्तर और दक्षिण दो विभाग थे। उसके विभिन्न प्रदेशोंको 'नोम' कहा करते थे। उत्तर भागमें बीस और दक्षिण भागमें बाईस 'नोम' थे। प्रत्येक 'नोम' होता था। जिन स्थानोंके बोधिचिह्न और देवताओंके नाम

और उसकी राजधानीका एक-एक बोधचिह्न और देवता गोवाचक थे, उनकी तालिका नीचे दी जाती है-

|                 | सामान्य चिह्न                     | 'नोम' अनुक्रम<br>और बोधचिह्न            | नगरदेवता                                                           | राजधानी                            | ग्रीक, रोमन य<br>अर्वाचीन नाम |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| दक्षिण मिश्रदेश | समुद्री शशक                       | २ होरस्का सिंहासन                       | शशक हिंह                                                           | झेबेट<br>बेहेडट<br>मसेंट           | एडफू                          |
|                 |                                   | ४ राजदण्ड                               | समुद्री शशक<br>और<br>बख बैल                                        | परमेन्तु                           | हरमाँथिस                      |
|                 |                                   |                                         | पश्चात्—<br>चन्द्र (खोनस्)<br>[अमन रा और नट्<br>(स्त्री) का पुत्र] | अमान                               | थीसस                          |
|                 |                                   | ६ घड़ियाल                               | गाय { ह्थोर (स्त्री)<br>गाय { होरस बेहेडि-<br>टीका पुत्र           | देवी स्तम्भ                        | टेंटिरिस<br>( डेंटेरा )       |
|                 |                                   | ७ सिस्ट्रम<br>( एक वाद्य )              | गाय नेब्ट-हेर उर्फ<br>नेफ्थिस अनंतर<br>गाय हथोर                    | हेट                                | डिओपोलिसपर्व                  |
|                 | बृक्ष                             | १० बजेट सर्प<br>१४ अनेफ पीहट            | गाय हथोर<br>गाय हथोर<br>गाय हथोर                                   | जेवटी और परवजेट<br>गेसा            | <br>अक्रोडिटोपोलिस<br>कुसी    |
|                 |                                   | २२छुरी या तलवार                         | गाय हथोर इसिस्                                                     | मानेन्यु और परहेम्<br>(धेनुनिकेतन) | उत्तर अक्रोडिटो-<br>पोलिस     |
| उत्तर मिश्रदेश  |                                   | १ स्वेत प्राकार                         | अपिस वृषभरूप<br>फ्त सिंहिनीरूप<br>सेखमेट हथोर<br>गोरूप             | इन्यदेज                            | मेंफिस                        |
|                 | त्रिश्रङ्क पर्वत                  | ६ काखासेट<br>(ऊसर देशका बैल )           | 'रा' अमान ;'रा'                                                    | खासेट                              | क्जोइस                        |
|                 | बंसी ( मछ <b>ली</b><br>पकड़नेकी ) | ७ इमेंटी<br>१०केतऊर अथवा <b>(</b>       | ओसिरिस् और इसस्<br>तथा उनका पुत्र होरस्                            | परहानेव इमेंटी                     | मेटेलिस                       |
|                 |                                   | बृहत् कृष्ण वृषभ ∫                      | होरस खेंटीखेट                                                      | हेत्ताहेर्जिव                      | आश्रिबिस                      |
|                 | वृषभ                              | ११काहेसेबहेसेब <b>बृ</b> षम<br>१२ गो-हा | क्षेरमेर्ती द्विनेत्र होरस्<br>अन्हर्ट(समुद्रीशशक)                 | हेसेबेट शेडन्यू<br>जेबेटनेटर       | फारबीथास<br>सेबेन् मिटोस      |
|                 |                                   | १३ हेक्बज                               | अतम अनन्तर—<br>'रा' और म्वेब्हिस<br>वृषभ                           | पर रा                              |                               |

इस प्रकार ४२ प्रान्तोंमेंसे १५ प्रान्त ऐसे हैं जिनके साथ गोवाचक बोधचिह्न और देवता हैं।

नगरमें जो देवता हो, उसे तथा उसकी कक्षामें आनेवाले सब प्राणियों और पदार्थोंको पिवत्र माना जाता था। फिर भी किसी बैल, गाय, मेड़, मगर या अन्य प्राणीको विशिष्ट चिह्नोंसे ढूँढ़ निकालते थे और देवतारूपसे देवालयमें उसे प्रतिष्ठित कर उसका पालन-पोषण और पूजन करते थे। मृत्युके पश्चात् उसकी देहमें मसाला भरकर भन्य-सी कब्र बनवाकर उसमें उसे गाड़ते थे। (अपिस् वृष्ठभकी ऐसी २४ कब्रें मेंफिसमें मिली हैं।) देवालयमें उसके स्थानपर दूसरेको लाकर रखते थे। इस प्रकार उनकी परम्परा चला करती थी। इन प्राणियोंमेंसे यदि किसी प्राणीकी कोई जान-बृझकर हत्या करता तो उसे देहान्त-दण्ड दिया जाता

था। यदि अनजानमें ऐसा अपराध किसीसे हो जाता तो उसे धर्मगुरुकी आज्ञाके अनुसार दण्ड दिया जाता था।

राजाके मरनेपर उसकी उत्तरिक्रयाके समय स्वर्गमें उसके सुखके लिये गोरूपी नेफ्यिस और इसिस्का आवाहन किया जाता था। 'थयनाइट' वंदाके राजाओंको शक्तिशाली वृषभसे उपमा दी जाती थी। इस वंदाके एक राजाका चित्र मिला है उसमें यह दिखाया गया है कि राजा बैलके रूपमें अपने सींगोंसे शत्रुको नीचे पटक रहा है।

उस कालके चित्रोंसे जान पड़ता है कि मिश्रदेशके बैल बिना थूहे (डील) के होते थे।

तृतीय रामेससके राजत्वकालमें देवालयोंकी आयकी एक फेहरिस्त अर्मन नामक प्रन्थकारने तैयार की है। वह इस प्रकार है—

| गाय बैल                 | थीबस<br>४,२१,३६२ | हेलिओपोलिस<br>४५,४ <b>६</b> ४ | मेंफिस<br>१०,०४७ |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| बगीचे                   | ४३३              | ६४                            | ب                |
| खेतीकी जमीन<br>( एकड़ ) | ५,९१,०७१         | १,०८,९२७                      | ६,९१६            |

में भाइट राजवंशीय राजाओं के महलोंपर 'खोनस्' नामक वृष्म देवताके चित्र खोंचे जाते थे। हमारे यहाँ जिस प्रकार लोग गौकी शपथ लेते हैं उसी प्रकार प्राचीन मिश्रमें 'सत्यके चित्रगुप्त खोनस् वृष्मदेव देख लेंगे' यह कहकर शपथ ली जाती थी।

हिंदू वैतरणीको पार करनेके लिये गौकी पूँछ पकड़ते

हैं, उसी प्रकार मिश्रवासी गौकी पूँछ पकड़कर नील नदी पार करते हैं। मिश्रदेशमें गोहत्या नहीं होती थी। गोहत्या करनेवालेको जानसे मार डालते थे। हीरोडोटसने लिखा है कि मिश्रवासी बैलोंका यज्ञ करते थे पर गौकी हत्या कदापि नहीं करते थे। मरे हुए बैलको गाइते थे पर मरी हुई गौको नदीमें वहा देते थे। (हीरोडोटस यूर्प ४०-४२)

## गौ पशु होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी है

गौका जीवन निष्कामसेवामय है। ब्रह्माजी कहते हैं—गौ सभी कार्योंमें परम उदार और सम्पूर्ण गुणोंकी खान है। वह साक्षात् सर्वदेवमयी है। समस्त प्राणियोंपर सदा दया करती है। मैंने उसे प्राचीन कालमें सबके पोषणके लिये ही उत्पन्न किया था। इसीलिये मैंने उसको परम सुन्दर यह वर दिया था कि एक ही जन्ममें तुम्हें निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी। अतएव यहाँ जो गौएँ मरती हैं वे सभी मेरे ही धाममें आती हैं। उनके शरीरमें पापका कणमात्र भी नहीं रह जाता।\*

### ----

अस्य कायो मया सृष्टः पुरैव पोषणं प्रति ॥

अतएवं मया दत्तं वरं चातिसुशोभनम् । एकजन्मिनि स मोक्षस्तवास्त्विति विनिश्चितम् ॥ अत्रैव ये मृता गावस्त्वागच्छन्ति ममालयम् । पापस्य कणमात्रस्तु तेषां देहे न तिष्ठति ॥ (पूनाकी प्रति पद्मा० सृष्टि० ४५ । १३०–३२)

## इजिप्शियन चित्रलेख

[ श्रीयुत ई० ए० वालिस वज एम्० ए० लिट्, डी० डी० लिट्, डी० लिट्० द्वारा प्रकाशित इजिप्शियन लिटरेचर भाग १से संगृहीत ]

इजिप्ट (मिश्रदेश)के शेटी राजाके समाधि-मन्दिरके सभामण्डपकी एक छोटी-सी कोठरीकी चारों दीवारोंपर लिखे हए चित्र-लेखका एक अंश इस प्रकार है—

यह समाधि-मन्दिर नील नदीके पश्चिम तटपर थेवीस नामक ग्रामके समीप है । दरवाजेसे भीतर प्रवेश करनेपर सामने दीवारपर लाल रंगमें रँगा हुआ स्वर्धेनुका एक बड़ा-सा चित्र देख पड़ता है। धेनुके पेटके निम्नभागमें एकके बाद एक १३ पञ्चशिख तारे बने हुए हैं और इनके नीचेकी ओर 'रा' देवताकी दो नौकाएँ हैं, जिनके नाम 'सेक्तेंत' और 'मातेंत' हैं। इस स्वर्धेनुके प्रत्येक पैरसे सटे हुए दो-दो देवता हैं और 'शू' नामक देवताने अपने दोनों हां योंमें इस गौको उठा रक्खा है। 'शू' देवता, प्राचीन मिश्रदेशीय घारणाके अनुसार, मूल देवताकी छायासे उत्मन्न पुत्र है। मिश्रदेशवासी इसीसे सुर्यकी उत्पत्ति मानते हैं।

सूर्य किस प्रकार उत्पन्न हए और 'रा' देवताने किस प्रकार 'शू' को सूर्यका क्रम बताया इत्यादि विवरण देनेके पश्चात धेन-अध्याय आरम्भ होता है । इस अध्यायमें यह बतलाया है कि स्वर्धेन कैसी होती है, उसका चित्र कैसे बनाना चाहिये, दो नौकाओंका तथा सर्यका चित्र भी किस प्रकार बनाना चाहिये और फिर स्वर्धेनुके पैरोंके पास खडे भिन्न-भिन्न देवताओंके नाम बतलाकर उनके स्थान नियत किये गये हैं। यहाँतक सब समझमें आता है। पर इसके अनन्तर कुछ मन्त्र हैं जो पढ़े तो जा सकते हैं पर जिनका अर्थ समझमें नहीं आता । हो सकता है, जाद या तन्त्र-विद्याके मन्त्र हों । यह जो कुछ भी हो, पर गौके चित्रका आशय तो सपष्ट है। 'रा' देवताकी दो नौकाएँ जहाँ चलती हैं, वह आकाश ही गौ है। उसके चार पैर कभी न बदलनेवाली चार दिशाएँ हैं । उसकी पीठपर स्वर्ग है और वहाँ 'रा'का साम्राज्य है । जो लोग मरकर स्वर्ग जाते हैं, उनपर इन्हींका स्वामित्व है। यही नहीं, बल्कि अन्य देवता और स्वर्गस्य यक्ष-गन्धर्वादि भी यहीं रहते हए पृथ्वीपर अपनी-अपनी हुकूमत चलाते हैं।

यह गौ-पुराण पहले-पहल चॅपोलियनने प्रकट किया । पर सन् १८७४ तक इसका अर्थ जाननेका कोई साधन ही नहीं था । जर्मन-भाषामें इसका प्रथम अनुवाद प्रकाशित होनेके बाद फ्रेंच-विद्वानोंने इसे समझनेका प्रयत्न आरम्भ किया और सन् १८८५ में इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित किया । मूल पुराण-भागका अनुवाद इस प्रकार है—

''इस अध्यायको पढ़ते हुए गौका चित्र अथवा उसकी मूर्ति सामने रहे । 'हेहेन्ती' उसके कंधेके पास रहें और उसे सहारा दें । 'हेहेन्ती' उसकी एक तरफ रहें । उसके शरीरका एक हाथ और चार बित्ता अंश रॅंग देना चाहिये ! उसके उदर-भागपर नौ तारे हों । 'सेत्' उसकी दोनों टॉगोंके पास रहकर यह देखता रहे कि उसके दोनों पैरोंका

काम ठीक तरहसे हो रहा है या नहीं । उसके दोनों पैरोंके सामने 'शू' रहे । इस 'शू'का रंग हरे कनात-जैसा हो । इसके दोनों हाथ उन नौ तारोंके नीचे आ जायँ और उनके बीचोंबीच 'शू'का नाम लिखा जाय । पतवारवाली नाव और दुहरा देवल यहाँ आवे और उसपर 'आतेन' अर्थात् चक्र रहे । देवलमें स्वयं 'रा' विराजेंगे । अर्थात् 'शू'के सामने अथवा उसके हाथके पास 'रा'का स्थान होगा । (अन्यत्र 'रा'का स्थान 'शू'के पीछे पर हाथके पास बताया है ।) इस गौकी कोख दोनों पैरोंके बीचमें बायीं ओर बनावे और उसके दोनों पैरोंपर बीचोंबीच (१) 'बाह्य स्वर्ग', (२) 'मेरे अंदर जो है वही मैं हूँ', (३) 'किसीको भी मैं इसे बहकाने न दूँगा'—ये लेख रहें।' 'हे पुत्र ! तुम कभी खाली न बैठो ।' इसीकी दूसरी तरफ 'तुम्हारा आश्रय तुम्हारा जीवन है।' 'तुम्हारा पुत्र मेरे पास है।' 'प्राण, शक्ति और आरोग्य तुम्हारी नासिकामें

उत्पन्न होंगे।' इस प्रकारका लेख भी वहाँ लिखा हुआ है।
'शू'के पीछे उसके कंधेके पास लिखा है, 'वे रक्षा करते हैं।' पीछेकी ओर पैरोंके पास दूसरी ओर लिखा है, (१) 'मात', (२) 'वे प्रवेश करते हैं', (३) 'मैं नित्य रक्षा करता हूँ।' कंधेके नीचे और वायें पैरपर और उसके पीछे यों लिखा है—'जो कोई सारी सृष्टि बंद करता है' और 'शू'के मस्तकपर गौकी जङ्खाओंके नीचे पैरोंके पास लिखा है, 'बिहर्गमनका रक्षक'। उसके पैरोंके पासकी दोनों मूर्तियोंके पीछे अर्थात् उनके सिरपर यों लिखा है—(१) 'वह वयोग्रुद्ध जिसकी यहाँसे जाते हुए पूजा की जाती है।' 'वह वयोग्रुद्ध जिसकी अंदर प्रवेश करते हुए स्तुति की जाती है।' दोनों देवताओंके मस्तकपर किन्तु उन देवताओंकी जङ्खाओंके बीचमें लिखा है—'श्रोता,' 'ऊपरके स्वर्गका राजदण्ड' और 'तारका'।

—गोरक्षण अं०८ (१७।७।३५)

### ----

## अमेरिका और गो-जाति

रेड-इंडियन (रक्तवर्ण हिंदू) लोगोंके समयमें अमेरिकामें ये गौएँ नहीं थीं, जो आज वहाँ देख पड़ती हैं। भीरीं नामक तृणावृत प्रदेशमें बायजन जातिके प्राणियोंकी आबादी बहुत थी। पर रेड इंडियन उनका उपयोग दुग्धादिके लिये नहीं करते थे। सन् १४९३ में कोलम्बस अपनी दूसरी यात्राके समय अपने साथ यूरोपसे कुछ गौएँ सानडोमिंगो टाणूमें ले गये। एशियामें इन गौओंका जो मूल उत्पत्ति-स्थान रहा, वहाँसे स्थानान्तर करते-करते गौओंकी यह जाति एक लंबी यात्राके बाद अमेरिका पहुँची। सानडोमिंगोसे इस जातिकी गौएँ सन् १५२५ में मेक्सिको और मेक्सिकोसे सन् १५३८ में फ्लोरिडामें दाखिल हईं।

इसके बाद सन् १६२० में पहले-पहल अंगरेज अमेरिका पहुँचे। इस बीच पुर्त्तगीज न्यूफाउण्डलैंडमें, फ्रेंच अकेडियामें और अंगरेज वर्जानियामें अपने साथ गौओंको ले गये। इस प्रकार अमेरिकाके मिन्न-मिन्न स्थानोंमें ये गौएँ सीधे यूरोपसे ही आयीं। चारों ओर घने जंगल थे, इससे एक स्थानसे दूसरे स्थानके लिये रास्ते ही नहीं थे।

### गोवति-सम्प्रदाय

🚲 अमेरिका आनेवाले ये यात्री अपनी पहली यात्रामें

गौओंको साथ नहीं लाये थे। इससे उन्होंने बड़ा दुःख उठाया । मातृ-हृदयसे विछुड़े हुए बालक दूधके विना मुरने लगे । थोड़े ही दिनों बाद, हालैंडसे एक जहाज आया, उसपर लदकर कुछ गौएँ और भेड़-बकरियाँ नये प्रदेशमें आयीं । ब्राडफोर्डके गवर्नरने अपनी डायरीमें लिखा है कि इस जहाजके आनेपर यहाँ हर छः मनुष्योंके पीछे एक गौ और दो भेड़ें हो गयीं। पहली यात्रामें गौओंके बिना इन्हें जो कष्ट हुआ उससे आगे आनेवाले यात्रियोंने सबक सीखा । दक्षिण और उत्तर अमेरिकाकी मध्य रेखाको लाँघते हुए, अलेघनी और मिसिसिपी नदियोंको पार करते हुए, ये लोग चार पहियोंकी एक बैलगाड़ी अपने साथ रखते थे और इस गाड़ीके पीछे-पीछे दुधारू गौएँ चला करती थीं। इस यात्रामें यात्रियों के बल-बुद्धिकी पूरी परीक्षा होती थी और इससे उन्हें अपनी सन्ततिको बलवान् और मुद्द बनानेकी आवस्यकताका तीव अनुभव होता था। गौके दूधके सिवा और कोई पौष्टिक पदार्थ वहाँ मिलना असम्भव था । इससे दूधका विशेष महत्त्व था । अमेरिकाके ये मूलप्रवासी इस प्रकार 'गोपति' पदवीके अधिकारी हुए। इन्होंने अमेरिकामें गौएँ पालनेकी पद्धति चलायी। प्रत्येक अमेरिकनने स्वानुभवसे यह जान लिया कि दूध ही ऐसा पदार्थ है, जो सहज सुलभ और चाहे जब सेवन करने योग्य है। दूसरा कोई आहार ऐसा नहीं जो इस तरह यात्राकालमें सदा तैयार रहे। इसिल्ये ये लोग उपजाऊ और समृद्ध तृणावृत भूमिसे यथेष्ठ लाम उठाते थे। आरम्भमें यह सारा देश अरण्यमय और मनुष्योंके लिये अज्ञात-सा था, पर आज वहाँ जहाँ-तहाँ गोपित-ही-गोपित देख पड़ते हैं। अमेरिकामें जितनी अच्छी गौएँ हैं, उतनी पृथ्वीके अन्य किसी भी देशमें नहीं हैं।

गोपति-सम्प्रदाय पहले अमेरिकाका उपनिवेशसे आरम्भ हुआ । इसी समय छच औपनिवेशिक इडसनके उस पार घर बनाकर रहने लगे। वहाँसे यह सम्प्रदाय अम्सटर्डम और न्युयार्कके अंगरेज औपनिघेदिकोंमें पहुँचा । इडसनके पश्चिम तटपर इस समय हकींमर, ओनिश और आरेंज कौंटी नामकी रियासतें हैं। वहाँसे आगे बराबर गौओंके राज्य-जैसे ही सब स्थान देख पड़ते हैं। इन स्थानोंके अधिवासी इन गो-राज्योंके अधिपति हैं। सब सखी। सम्पन्न और सुधारिय हैं। उनका सारा बैभव उन्हें गोरक्षासे ही प्राप्त हुआ है । हर्कीमर रियासत उत्तम चक्का दहीके लिये प्रसिद्ध है। दहीके न्यापारसे वहाँके गोपति करोड़पति हो गये हैं। आदिम औपनिवेशिकोंसे उनका यही व्यापार चला आता है। आरंज कौंटीका मक्खन जगत्मसिद्ध है। वहाँके लोग मक्खनको सोना समझते हैं। वहाँका मक्खन होता भी है सोने-जैसा पीला । वहाँके बैंकोंके नोट भी पहले पीछे रंगके होते थे। मक्खनके न्यापारसे ही यहाँ सोना बरसा और लोग इतने सुस्ती तथा सम्पन्न हुए। पहलेसे ही हडसनका पश्चिम तटवर्त्ती प्रदेश दूधके न्यापारमें सबसे श्रेष्ठ रहा है।

जिस प्रकार यूरोपके भिन्न-भिन्न देशोंसे आनेवाले ये ग्वाले अपनी-अपनी परम्परा और विशेषता लेकर अमेरिकामें आये उसी प्रकार उनकी गौएँ भी अपनी-अपनी विशेषता लेकर वहाँसे आयी हैं और उस विशेषताको उन्होंने बना रक्खा है।

इडसन नदीके तटपर पहले-पहल डच लोग आकर बसे । वहाँ उन्होंने दहीका व्यवसाय आरम्भ किया । वे हालेंड और क्कीन्सलेंडकी गौएँ अपने साथ वहाँ छे गये । ये होलस्टीन जातिकी गौएँ कहलाती हैं । स्तीजरलेंडके ऊँचे पर्वतींपरसे जो गौएँ यहाँ लायी गर्यी वे स्विस् जातिकी गौएँ कहलाती हैं । इन गौओंके पैर बहुत मजबूत होते हैं । कारण, ग्रीष्म ऋतुमें इनकी पूर्वजाओंको अच्छे चारेके लिये पर्वतींपर चढ़ना पड़ता था । जाड़ेके दिनोंमें खिस् लोग अपनी गौओंको किसी कन्दरामें रखते थे, क्योंकि स्वीजरलेंडके सब पर्वत शीतकालमें हिमाच्छादित रहते हैं ।

स्काटलैंडसे जो गौएँ लायी गयीं वे आयर-शायर जातिकी गौएँ कहलाती हैं।

इंग्लैंड और फांसके बीच समुद्रमें जसीं और गर्नसी नामके जो दो टापू हैं वहाँसे लायी गयी गौएँ अमेरिकामें उन्हीं टापुओंके नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ये गौएँ अमेरिकामें सर्वत्र हैं। (गोपति-सम्प्रदाय प्०२०—२८)

हुमायूँकी गो-मांससे घृणा

मुग़ल बादशाह हुमायूँके खास नौकर 'जौहर'ने हुमायूँकी कुछ स्मरणीय बातेंफ़ारसीमें लिखकर रक्खी थीं। उनका अंग्रेजी अनुवाद मेजर चार्ल्स रदुअर्टने सन् १९०४में करके उन्हें प्रकाशित किया। उस अनुवादित म्रन्थके ११०वें पृष्ठपर लिखा है—

"एक बार ईरान जाते समय हुमायूँको दिनभरमें एक बार भी खानेका अवसर नहीं मिला। रातके समय पड़ावपर पहुँचने. पर उन्हें बड़े जोरोंकी भूख लग रही थी। उन्हें पता चला कि उनके सौतेले भाई कामरान और मा रायकी बेगमका पड़ाव भी निकट ही है। यह जानकर हुमायूँने अपने नौकरोंको भेजकर कामरानके पाससे कुछ भोजन मँगवाया। भोजनमें थोड़ी साग-तरकारी और कुछ मांसके पदार्थ थे। बादशाह थालपर बैठ तो गये; किन्तु सहसा उन्हें एक शंका हुई कि हो सकता है इस भोजनमें गोमांस हो। उन्होंने बढ़ाया हुआहाथ खींच लिया और पूछ-ताछ की तो पता चला कि उसमें गोमांस ही है। इसपर हुमायूँ उद्दिम होकर बोल उठे, 'हाय रे कामरान! पेट भरनेका तेरा यही रास्ता है? अपनी पवित्र माको तू यही गोमांस खिलाता है? उनके लिये तू चार बकरियाँ लेनेमें असमर्थ हो गया? हमारे पिताकी कब्रको झाड़ने- खुहारनेवालोंतकके लिये गोमांस खाना अनुचित है। पिताजीने जिस तरह अपने कुटुम्ब-कबीलेवालोंका गुजर किया; क्या उसी तरह हम चारों पुत्र नहीं कर सकते ?' ऐसे खेदपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए बादशाहने उस भोजनके थालको बगलमें सरका दिया और केवल एक गिलास शरबत पीकर ही वह रात काटी। दूसरे दिन उन्हें भोजन मिला।''

उपर्शुक्त घटनासे यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि भारतसम्राट् मुगल बादशाह हुमायूँ गोमांस-भक्षणके कितने विरोधी थे।

# गौके सम्बन्धमें जरशुक्तीधर्मकी कुछ बातें

( लेखक-श्रीयुत एवंद के एस् व दाकु , एम् ० ए०, एफ् ० टी ० एस् ० )

गायके प्रति पारिसयों के धार्मिक कर्तव्यका ज्ञान 'कल्याण' के पाठकों को व्यायद रुचिकर छगे। इस छेखमें प्रस्तुत विषयके सिवस्तर आलोचनाकी चेष्टा नहीं की गयी है। कैवल जरशुक्ती-धर्म एवं रिवाजोंसे कुछ बातोंका उल्लेख भर कर दिया गया है। यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि पारिसयोंके प्राचीन पूर्वजों और बेदिक हिंदू आयोंके बहुतने आचार-विचार जब वे काकेशस पर्वतोंपर एक साथ रहा करते थे, समान थे। निम्नलिखित प्रकरणोंमें हिंदू और पारिस धर्मकी दुल्नाके लिये नये मसाले मिलेंगे।

- (१) अवेस्ताकी भाषामें गायके लिये 'गौ' शब्द आता है। इसकी ब्युत्पत्ति 'गि' अथवा 'जि'=जीना धातुसे की जाती है। पर 'गौ' शब्दके भी तीन अर्थ हैं—(क) सम्पूर्ण विश्वः, (ख) सम्पूर्ण प्राणिवर्ग और (ग) विश्वका प्राण।
- (२) गाँके दो पक्ष हैं। इसका 'शरीर' और इसका 'आत्मा' और 'जीवनके आत्मा' (गेउस् उरुण) को देवदूत माना जाता है। उत्सवों आदिमें शरीर-पक्षको दूध और मक्खन आदिके प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता है। आध्यात्मिक पक्ष तो अदृश्य है, धर्मोत्सवों में उरुका आवाहन किया जाता है और ज़रशुरती-धर्मावलम्बीका यह एक कर्तव्य है कि वह इस प्रकार जीवन-यापन करे कि 'जीवनके आत्मा' को संतुष्ट कर सके। (या क्वविषा गे उश्चा उरवानेम्= जिससे मैं जीवनके आत्माको संतुष्ट कर सकूँ।—गाथा १। १)
- (३) इस 'जीवनके आत्मा' के सम्बन्धमें एक बड़ा ही काव्यमय और अन्योक्तिमय वर्णन आता है। यह गायके रूपमें ज़रशुस्त्रके जन्मके ठीक पहले सर्वशक्तिमान् परमात्माके सिंहासनके पास जाकर अभियोग करती है। उसने अपने संकर्टोंका वर्णन करके एक रक्षकके लिये प्रार्थना की। त्रिमूर्तियोंकी सभामें उसके अभियोगपर विचार होता है और यह ते किया जाता है कि महान् गुरु ज़रशुस्त्रको ईरानमें जन्म लेकर 'गाँ' का आदर करना सिखानेके लिये भेजा जाय। येस २९ में गायका यह प्रतिवाद श्रीमद्भागवतपुराणके उस दृश्यसे विल्कुल मिलता है, जहाँ भगवान

१.पारिसियोंके धर्मञ्रन्थ अवेस्ताका भाग-विशेष जिसमें यशका वर्णन है। श्रीकृष्णको उसी प्रकारके अभियोगके निवारणार्थ अवतरित होना पड़ा । इस प्रकार गाय 'जीवनके आत्मा' क्या, सारे विश्वकी प्रतीक बनी थी ।

(४) विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार नाना स्तरोंको पार करती हुई ऊर्ध्वगामिनी जैवस्रिष्टमें जन्त-जगतका आविर्भाव पाँचवें गहाँबार में होता है। इस मंडलका राजा एक सन्दर बैलके रूप ( गेउशहधाओ ) में दिखाया गया है और बादमें यह स्थान 'गान्योदाद' नामकै एक विशेष नम्नेके बैलको दिया गया । यह गाव्योदाद सब जन्तुओंका संरक्षक-पिता था। जब विकासकी छठी ( मानवी ) सीढी निकट आती है तब यही 'गाव्योदाद' उसके लिये बीज प्रदान करता है और इस प्रकार सर्वप्रथम नरतनधारी जीव इस 'सुन्दर बैल'के संतान थे। इसीलिये उत्सवों आदिमें इस पूर्वजको इतनी श्रद्धाके साथ स्मरण किया गया है । जुरथुश्ती-धर्मानुसार यह सृष्टिक्रम ( बनदहेश ) सामान्यरूपसे मान्य डारविनके सिद्धान्तके विरुद्ध ही नहीं है, वरं वहाँ इस बातका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है कि वनमानुष तो मनुष्योंके तथा पशुओंके साथ कुत्सित सहवास करनेके फलस्वरूप पापके सन्तान हैं और एक अप्राक्षत संकरजाति हैं।

(५) सात महादेवदूतों (सप्तर्षि) मेंसे दूसरा, जिसका नाम बहेमन है, जन्तु-जगत्का स्वामी है। और जब कभी मनुष्य 'गाय'के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो लिखा है कि वह अप्रसन्न होता है। वह महादेवदूत भोलेपनका निरूपक है, इसलिये यह एकदम उचित ही है कि अपने सांसारिक शरीरमें गाय भी निर्दोष—भोलेपनकी प्रतिमा बने। इस महादेवदूत (दिव्य त्रिमूर्तिमें दूसरे देवता) का वर्णन गाथाओं में 'गेउरा—तथा' (=गायका आकार-विधायक) कहकर किया गया है।

(६) ज़रशुक्ती मतावलिम्बयोंके यस्त्र (यज्ञ) में जल ब्रह्माके शुद्ध स्वरूपका द्योतक है; दुग्ध विष्णुके आत्माका द्योतन करता है और अंगूर (या ऐसे ही अन्य फलों) का रस सुष्टिके निधान महेश अर्थात् महेशतत्त्व—मृत्युज्जयत्व-को निरूपित करता है। इस प्रकार ज़रशुक्ती-धर्मके सभी

१. 'युग' की तरह पारसी धर्मग्रन्थोंमें उल्लिखित काल-विभागविशेष ।

उत्सवों में दूध और मक्खनका व्यवहार सदैव आवश्यक है। भाओमत-ज़स्त'=जिन हाथों में गायका दूध-घी है, वे ही सविधि आहुति समर्पण करते हैं। ज़रशुरती-धर्मके महोत्सवों में दूध-घीका होना आवश्यक है। ये विश्वके जीवनको प्रतिरूपित करते हैं।

- (७) जरशुक्ती-धर्मोत्सवों में और भी कई प्रतीकोंका व्यवहार होता है--(क) सभी प्रमुख मन्दिरों में एक ग्रुद्ध ग्रुभ्रवर्ण वृष्म (बिना विध्या किया हुआ और विल्कुल निर्दोष-बेदाग) को अभिषिक्त करके रखना होता है। यह शायद नंबर (४) में बताये हुए बैलको और नंबर (५) में बताये हुए देवदूत 'बेहमन' को सूचित करता है। एकके मर जानेके बाद एक दूसरेको चुन करके अभिषिक्त करना होता है।
- (ख) उसकी पूँछके बालको अभिमन्त्रित करके एक अंगूठी (एक प्रकारकी चुंबकीय संघातक) के ऊपर लपेटकर बाँध लिया जाता है। और इसका सभी क्रियाकांडों—महोत्सवोंमें उपयोग होता है। इसके विना कोई 'यस्त्र' कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कदाचित् द्वेत बैलका बाल (रंगके रसोंके नष्ट हो जानेके कारण) एक पोली नलीके समान होता होगा और इसको मन्त्रों एवं पवित्र शक्तियोंसे भर लिया जाता रहा होगा; क्योंकि इस मुद्रिका-संघातकको उत्सवोंके पवित्र जलको शक्तिकृत् करनेके ही काममें लाया जाता है।
- (ग) जरथुरती-धर्मका एक अत्यन्त महान् और पिवत्र उत्सव 'निरंग-दीन' है। उसमें वृषभ-मूत्रको इकद्वा किया जाता है और उसको धक्तिकृत् करके बहुत देरतक अभिमन्त्रित करनेके बाद सँभाळकर रख छोड़ा जाता है। सारे धुद्धकरणात्मक अवसरींपर इस धक्तिकृत् माध्यमका उपयोग आवश्यक है। इसका पान भी किया जाता है और इसको धरीरपर भी मळा जाता है। पुरोहितोंके प्रत्येक दीक्षाकरण संस्कारमें इस पावनत्वप्रदायक माध्यमका प्रयोग अनिवार्य है। ये बातें यह दृद्धतापूर्वक सिद्ध करती हैं कि जैसे हिंदूधर्ममें स्त्री—गायके प्रति श्रद्धा है, उसके विपरीत पारसीधर्मका श्रद्धान्तर—वाज है। यह मेद दो राष्ट्रोंकी स्वाभाविक वृत्तियोंकी विळक्षणताके स्वक्रके रूपमें ध्यान देने योग्य है।
- (८) जरथुश्ती दण्ड-विधान उपकारी पशुओंको कष्ट पहुँचानेवालोंके प्रति बड़ा कठोर है; और गाथाओंमें ऐसा आदेश है कि हास-परिहास और आकस्मिक घटनाके प्रवाहमें भी प्राणापहरण नहीं किया जा सकता। ईरान प्रधानतः

कुषकों और मेषपालकोंका देश था। इसी कारणसे पारसी समृतियोंने यह आज्ञा दी है कि पशुओंका पालन और रक्षा होनी चाहिये। अस्वस्थ होनेपर उनकी सेवा-शुश्रृषा और स्वस्थ रहनेपर अच्छी तरहसे पोषण होना चाहिये। उस समय गौ सम्पत्ति समझी जाने लगी थी। इसीसे पारसी धर्मगुइओं-द्वारा प्राचीन ईरानी पद्धितके अनुसार धनकी वृद्धिके बजाय भायकी वृद्धिका आशीर्वाद दिया जाता है। यद्यपि आजकल बहुत कम पारसी एक गाय भी रख सकते हैं! इस प्रकारका आशीर्वाद पारसियोंको यह याद दिलाता है कि कैसे उनके प्राचीन गोवृत्तिमूलक जीवनमें एक ऐसा वैंक था जिससे बड़े ऊँचे दरसे व्याज मिलता था और जिसका कभी मुहैकलसे दिवाला निकलता था।

- (९) 'अर्दाविराफनामा' नामक पुस्तकमें, जिसमें स्वर्ग और नरकके विभिन्न दृश्योंका वर्णन है, गायके प्रति मनुष्यकी दयाछताके पुण्यके विषयमें एक बड़ा रोचक प्रसंग है। नरकमें एक ऐसा मनुष्य दिखाया गया है; पृथ्वीपर पाप करनेके कारण जिसका शरीर संतम हो रहा है, किन्तु उसका दाहिना पैर इस दुःखसे विल्कुल मुक्त है। पूछनेपर वहाँके अधिष्ठाता यमदूतने यह बताया कि पृथ्वीपर यह मनुष्य पशुओंके प्रति बड़ा निर्दय था, परन्तु एक बार अपने इसी पैरसे घासका गढर एक भूखी गायके आगे कर दिया था। ईश्वरीय न्यायविधानमें इस उपकारका उल्लेख हुआ और उसका पुरस्कार भी दिया गया।
- (१०) बादमें पारतीलांग मांताहारी बन गये हैं। फिर भी विशेष-विशेष अवसरोंपर अपने धर्मकी प्रयाके अनुसार उन्हें इसका परित्याग करना अनिवार्य है, जैसे—किसी सम्बन्धीके मरनेके तीन दिन बादतक, दूसरे देवदूतके लिये पवित्र महीनोंके चार दिन, उसी देवताके लिये पवित्र एक पूरा महीनां इत्यादि-इत्यादि । बम्बईमें यह सबकी देखी बात है कि बेहमनके पूरे महीनेभर पारसीलोंग घास खरीदकर सहकोंपर गायों और अन्य गोजातिके मारे-मारे फिरते पशुओंको खिलाते फिरते हैं। जरथुक्ती-धर्मके उत्सवोंमें किसी भी पशुकी बलिकी आशा नहीं है।
- (११) ज्रथुक्ती-धर्मशास्त्र (वंदिदाद अध्याय ३) में यह वर्णन आता है कि कैसे जहाँ गायें चरती हैं और जहाँ वे सुरक्षित रूपसे रक्खी जाती हैं, वहाँकी पृथ्वी प्रसन्न होती है। 'पृथ्वीका आत्मा' उन लोगोंको शाप देता है, जो गोचर-भूमि और खेतोंको कब्रिस्तान बना देते हैं।

(१२) जरशुक्षके जीवनमें ईश्वरद्वारा क्षेमवहनका एक उदाहरण मिलता है। जब शैशवावस्थामें अपने शत्रुओंद्वारा वह सङ्कपर ऐसी जगह फेंक दिया गया था जहाँसे गायोंका छुंड जाया करता था, तब एक मोटी सुन्दर गाय आगे आयी और बच्चेको अपने पैरोंके बीचमें करके इस प्रकारसे खड़ी हो गयी कि दूसरी गायोंद्वारा वह कुचल न जाय। बताया जाता है कि यह चमत्कार नंबर (३) में बतायी भोऊश-उर्वां का विशेष अनुग्रह था।

(१३) ईरानी शिल्पकला बहुत से भवनोंपर, जिनमें मन्दिर भी शामिल हैं, असीरिया देशके बैलोंको दिखाती है, जिनका आधा अङ्ग मनुष्य और आधा पशुका-सा होता है। इससे यह प्रकट होता है कि फारस्पर यह विदेशी प्रभाव उस समय पड़ा जब कि वह बैबीलोनवालोंके अधीन था, जो 'बाआल'के उपासक थे। इस 'बाआल' की मूर्ति जिस प्रकारके बैलका ऊपर उल्लेख किया गया है—वैसी ही होती

थी। इसी प्रकारसे यूनानी मूर्तियोंमें और प्राचीन ईरानी सिक्कोंपर मित्र नामक देवताका भी बैलका साथ दिखाया गथा है। ईरानमें रणक्षेत्रमें योद्धालोग जो गदा लेकर चलते थे, उसके ऊपर गायका सिर बना रहता था, वह सिर गदाके उस किनारेपर होता था, जिससे आघात किया जाता है। पारसी पुरोहितोंकी प्रथम और बादकी दीक्षाओंमें भी नवागत दीक्षित व्यक्तिको ऐसी गदा दी जाती है और ज्ञरशुश्ती-धर्मके मठोंमें भी इनको पवित्र प्रतीकोंके रूपमें रक्खा जाता है।

इस प्रकार ईरानी लोग बैलको प्राण-तत्त्वके पवित्र रूपमें ग्रहण करते थे और उनकी श्रद्धा उन सब जीवेंतिक फैली हुई थी, जो मनुष्यको सहायता पहुँचाते थे और जो 'गोस्पंद' (उपादेय जीवधारी) कहे जाते थे। स्थानाभावके कारण ऊपरकी बातोंको अत्यन्त संक्षिप्त कर दिया गया है, अन्यथा इसके विस्तृत विवेचनसे मानव-मनोविज्ञान और पुरातत्त्व-विषयक कुछ रोचक सूचनाएँ प्राप्त होतीं।

जरश्रुस्तीय गाथाएँ और गोरक्षा

( लेखक--श्रीयुत प्रोफेसर श्रीफीरोज कावसजी दावर, एम्० ए० एल्.एल्० बी० )

शद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोणसे विचार करनेपर उपयोगिता ही महत्त्वका आधार ठहरती है। जो पुत्र अधिक कमाता है, वहीं परिवारभरको प्यारा छगता है; और हमारे क्रंषिप्रधान देशमें जो पश सबसे अधिक उपयोगी है, स्वभावतः वही अधिक लोकप्रिय होगा। प्राचीन भारतमें, जब कि गायें ही राष्ट्रकी सम्पत्ति समझी जाती थीं और गायोंमें ही मूल्य चुकाया जाता था; क्योंकि सिक्होंका आविष्कार तबतक नहीं हुआ था-गायोंके बिना जीवन असम्भव था। पराओं में गाय ही सबसे शान्त और सीधी, कम उत्पात करनेवाली और कम से-कम खर्चमें पलनेवाली 'पायी गयी; इसीलिये भारतवासियोंने इसपर पवित्रताका ही नहीं, बल्कि देवत्वका भाव रक्खा और अब भी वही भाव रखते हैं। भारतवर्षमें सदासे तीन जीव अधिकतासे पाये जाते हैं, वे हैं--हाथी, सर्प और गाय । इस बातका परिचय संस्कृत-कोषमें इनके अनेक पर्यायोंसे तथा साहित्यमें इनके प्रचुर उल्लेखसे भी मिलता है। किन्त हाथीको तो कैवल इने-गिने धनिक ही रख सकते हैं और साँप एक भयानक जीव है-यद्यपि इसकी पूजा होती है। गाय ही एक ऐसा पशु है जो दैनिक उपयोगिताकी दृष्टिसे सब पश्ओंसे बढ़ा-चढ़ा है। यही कारण है कि गाय समान-रूपसे घनी-निर्धन, ॲंच-नीच सभीको प्रिय है । हिंदू

राजाओं के आवश्यक कर्त्तव्यों में गोरक्षा एक प्रमुख धर्म था और गोहत्याका पाप ब्रह्महत्याके समान निन्दनीय समझा जाता था। फारसमें घोड़े और अरबमें ऊँट बहुत उपयोगी हैं, अतः प्यारे समझे जाते हैं, किन्तु इन पशुओं के प्रति फारस तथा अरबवालों की वह हार्दिक भक्ति एवं आदरका भाव कहाँ, जो कृतज्ञ हिंद गोमाता के प्रति रखते हैं।

जरशुस्त्र ईरानके कयानियन राजा विश्वतास्पके सम-कालीन थे और ऐसे कालमें हुए थे जब वहाँके लोग अधिकांश पशुपालनका व्यवसाय करते थे । अतएव ये गायकी उपयोगितासे पूर्णतया परिचित थे। वे यह भी जानते थे कि गोवध अथवा गायको कष्ट देनेसे समाजको क्या क्षति होगी ? गायका महत्त्व यक्षन २९ । १ की गायाओंसे स्पष्ट है, जिनमें जगत्के प्रतीकके रूपमें गौकी आत्मा करणाजनक शब्दोंमें भगवान्से अपने ऊपर किये गये अत्याचारोंकी शिकायत करती है और भूले-भटके मनुष्योंको धर्मके मार्गपर लाने के लिये भगवान्का सन्देश लेकर एक पैगंबर भेजनेकी प्रार्थना करती है । ईश्वरके भेजे हुए पैगंबर यही ज्रशुस्त्र थे । हिंदुओंमें भी भो भो एक अर्थ पृथ्वी है। एक मनोरज्जक पौराणिक कथासे यह विदित होता है कि एक बार सुन्दरी अहत्याको प्राप्त करनेके लिये देवताओंमें परस्पर विवाद लिड़ गया । ब्रह्माजीने अहल्याको उसे सौंपनेका वचन दिया, जो एक ही दिनमें संसारभरकी प्रदक्षिणा कर सके। अभीष्ट पुरस्कारको प्राप्त करनेके लिये सब देवता दौड़ पड़े और उन्होंने बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ कीं। किन्तु गौतम ऋषि यह समझकर कि पृथ्वी और गाय अभिन्न हैं, क्षणभरमें अपनी गायकी तीन परिक्रमा कर गये और उसका पूजन किया। उनकी यह बुद्धिमानी और पवित्र गायके प्रति यह भक्ति देखकर ब्रह्माने अहल्या उन्होंको दे दी।

जो गायके प्रति दयाछ होते हैं, जरशुस्त्र उनपर दया करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, िकन्तु उन छुटेरोंपर जो गायोंको चुराते हैं अथवा िकसी भी प्रकारसे कष्ट पहुँचाते हैं और एक शान्तिप्रिय पशुजीर्वा राष्ट्रके िक्ये विपत्तिका कारण वनते हैं—बड़ी कड़ी दृष्टि रखते हैं और उन्हें अभिशाप देते हैं। यक्ष ३२।१२ की गायाके अनुसार दुष्टोंका एक छक्षण यह है कि वे अकारण ही गायोंको सताते हैं। यक्ष ४६।४में ईश्वरके सभी सच्चे भक्तोंको उन धर्मविरोधी और गो-द्रोहियोंके प्रयत्नको विफल कर देनेके िक्ये कहा गया है। यक्ष ५१।१४ में जरशुस्त्र अपने भक्तोंको बताते हैं कि वे लोग जो गायकी सेवासे जी चुराते हैं,

परलोक गमनपर नरक या असत्यलोकको प्राप्त होंगे । यश ४८ । ५ में मनुष्योंको यह शिक्षा दी गयी है कि जो गाय मानवको आवश्यक भोजन देती है, उसका हित-साधन करें । यश ३३ । ४ में ज़रशुस्त्र भगवान्से प्रार्थना करते हैं कि प्रभो ! हमारे हृदयके अन्य दोषोंके साथ गो-हितके प्रति उदासीनताका भी नाश कर दीजिये । यश ४५ । ९ में उन्होंने ईश्वरसे विनय की है कि मनुष्य-जातिके अभ्युदय तथा गौओंका हित करनेके लिये आवश्यक बुद्धि, सदाचार और इटता प्रदान करें ।

प्राचीन ईरानके पैगंबर ज़रशुस्त्र उस कालमें हुए थे जब कि कुपित भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये पशु-बलिकी प्रथा प्रचलित थी। यह कुप्रथा ईरानमें केवल ज़रशुस्त्रके पूर्ववर्ती कालमें ही नहीं थी। वरं सभी कालोंमें थी। जैसा कि उपर्शुक्त उद्धरणोंसे ज्ञात होता है। ज़रशुस्त्रने इस निर्दयतापूर्ण प्रथाका डटकर विरोध किया और यह मत स्थिर किया कि अहुर्-मजदा अहिंसा, सदाचार और शुद्ध दृदयकी भक्तिसे ही सन्तुष्ट एवं प्रसन्न किये जा सकते हैं!

# मुसल्मान और गोरक्षा

( लेखक-श्रीधर्मलालसिंहजी )

इस सम्बन्धके बहुतेरे छुट-पुट लेख विशेषतः अंग्रेजी पत्रोंमें यदा-कदा प्रकाशित हुए हैं। इन लेखोंका हिंदीमें अभीतक समष्टि—संकलन नहीं हुआ है। बड़े परिश्रम और खोजके बाद जितने विषय उपलब्ध हो सके हैं उनका उल्लेख नीचे है। इन पंक्तियोंमें विशुद्ध ऐतिहासिक विषयका विवेचन है। दुर्भावनासे कोई भी बात नहीं लिखी गयी है। किसी बातकी सत्यतामें सन्देह हो तो स्चना मिलनेपर आगेके अङ्कमें उसका सुधार कर दिया जा सकता है। हम उन लोगोंमेंसे हैं जिनका हद विश्वास है कि मुसल्मानोंसे लड़ाई-झगड़ेसे नहीं, वरं उनके साथ प्रेम करनेसे ही उनके द्वारा गोरक्षा हो सकती है। सच्चे गो-सेवकोंका यही उद्देश्य होना भी चाहिये।

मुसल्मान-धर्मको आरम्भ हुए १३०० वर्षसे ऊपर हुए । इस सम्प्रदायका सबसे प्राचीन और पितृत्र धार्मिक ग्रन्थ 'कुरान' है । इस धर्मके विशाल-अनुयायी समाजका विश्वास है कि 'वेदों' के ही समान इसके भी सारे अवतरण किसीके द्वारा लिखित नहीं वरं श्रुत हैं । कदाचित् पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गो-सम्बन्धी समस्याकी महत्ता हिंदू- धर्मके ही समान इसमें भी अपना खास स्थान रखती है। कुरानका प्रथम अध्याय अथवा यों कहिये कि भूमिका अध्याय 'सूर-ए-फातिहा'के बाद ही 'सूर-ए-बक्तर' है। इसका हिंदी नाम 'जवान गायोंका अध्याय' है। इस अध्यायमें इस विषयपर मलीमाँति विचार किया गया है।

मुसल्मानोंका विश्वास है कि उनका धर्म मुदूरकालसे प्रचलित है तथा मूसा मुहम्मद साहबसे पहले पैदा हुए थे। कुरानके आयतींका मुहम्मद साहबके ऊपर उत्रना और फिर इस धर्मको उनसे भी पहलेका बताना कदाचित् इतिहास-विरोधी विषय मालूम पड़ता है। जो हो, हम तथा अन्य लोग कुरानको ही मुसल्मान-धर्मकी भित्ति मानते हैं। अतः हम उसीके सहारे अपने विषयका प्रतिपादन करेंगे।

कुरानके पहळे समस्त अरब, तुर्की, मिश्र तथा अन्य मुसदमानी प्रदेश मूर्तिपूजक थे। वहाँ गौकी पूजा सविधि होती थी। ईसासे कई हजार वर्ष पहळेका बना मिश्रका पिरामिड है। यह संसारके आश्चर्योंमें है। उसपर बैळकी मूर्ति अङ्कित है। मिश्रके प्राचीन निवासी गोपूजक थे। उनके प्राचीन सिक्कोंपर बैलकी मूर्ति है। उनकी सुनहले बछड़ोंकी पूजा संसार-विख्यात है। बछड़े न मिलनेपर मिश्री लोग उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा किया करते थे। तात्पर्य, बछड़े एवं बैल मिश्रके राष्ट्रीय शुम चिह्नोंके प्रतीक थे।

मुहम्मद साह्वके पहले उन प्रदेशोंमें नाना प्रकारके अनाचार होते थे। मानव-जीवनका कुछ भी मूल्य नहीं था। पापका बोल्डवाला था। मुहम्मद साह्वने जनताके दुःखसे द्रवीभूत होकर मुसल्मान-धर्मका प्रचार किया। उस धर्ममें मूर्तिपूजाका खण्डन अपना विशेष स्थान रखता है। पहले तो उन्हें असपलता मिली, पर पीछे अपने बल्वान् अनुयायियोंके सहारे उन्होंने समस्त निकटवर्ती प्रदेशोंमें इस धर्मकी स्थापना की। गोपूजा मूर्तिपूजाके अन्तर्गत होनेके कारण सख्तीसे उठायी गयी। आखिरी सख्तीके सिलसिलेमें मिश्र-देशवासी अपने घर-द्वार छोड़कर दूसरे देशोंमें चले गये। इसराइल खानदानके लोग भी भागकर कदाचित् पैलेस्टाइनकी तरफ जा बसे।

'सूर-ए-बक़र' में एक प्रकरण आया है। वह यों है —खुदाने पैगंबर मूसाको तूर पर्वतपर तौरात लेनेके छिये बुलाया था। वे वहाँ गये और अपनी अनुपस्थितिमें अपने भाई हारूनको पैगंबर बना गये । मुसाकै चले जानेपर हारूनके लाख मना करनेपर भी इसराइल खानदानके लोगोंने बछडे-की प्रतिमाकी पूजा कर ही ली। मुसा लौटकर आये। वृत्तान्त सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आया। इसराइल खानदानवाले अनपढ और धर्मकै अभिघातकै ज्ञानसे भी काँप जानेवाले थे। पैगंबरके क्रोधसे उनको बड़ी चिन्ता हुई। वे उनकी शरणमें आये । प्रायश्चित्तके लिये प्रार्थना की । उनकी अनुनय-विनयपर वैगंबर पिघले और बोले कि इतने बड़े घोर पापका प्रायश्चित्त यही है कि 'तुमलोग आपसमें मिलकर एक दूसरेका वध करो । वन्ध-बान्धवों के बीच तुसल युद्ध होकर शोणित-पङ्क हो गया । फिर बच्चे बचाये लोग पैगंबरकी शरणमें आये, इतने-पर भी त्राण नहीं हुआ । पैगंबरने उनसे एक गायका वध करनेको कहा । वे बड़े असमंजसमें पड़े । पैगंबरसे पूछा 'क्या तू हँसी करता है।' पैगंबरने कहा—'मैं ऐसा मूर्ख नहीं हुँ, खुदाकी ऐसी ही आज्ञा है। अगा-पीछा करते हुए उन्होंने फिर पूछा—'पैगंबर! कैसी गायका वध करना होगा, खुदासे पूछकर बतलाओ ।' कुछ देरके बाद पैगंबरने उत्तर दिया-- 'अलाहकी आज्ञा है कि वह गाय न तो बूढ़ी

हो, न बिछिया हो, गहरे पीछे रंगकी हो, देखनेमें बड़ी सुन्दर हो, न खेत जोतती हो, न पानी खींचती हो, न बोझा ढोती हो, शरीरसे मोटी हो तथा उसकी देहपर किसी तरहका दाग न हो। इसपर उन लोगोंने कलेजेपर पत्थर रखकर गोवध किया। इससे पता चलता है कि वहाँ गोवध नहीं होता था तथा गहरे पीले रंगसे मूसा साहबका कदाचित् यही भाव रहा होगा कि सुनहले बछड़ेकी पूजामें सतत तथा अनादिकालसे अभ्यस्त मुसल्मानोंसे यह आदत छुड़ाथी जाय। जो हो, गोवधका आरम्म यहींसे है।

कुछ मुसल्मान कहा करते हैं कि एक गो-बलिदानसे सात आदिमयोंका पुण्य मिलता है। यह 'सात' शब्द मार्केका है। हिंदुओंकी श्राद्धपद्धतिमें वर्णन आया है कि सात व्याधा भाइयोंने रास्तेमें कोई चीज न मिलनेपर एक गायका बलिदान करके श्राद्ध किया। जिसके प्रायश्चित्तमें उनको सात जन्मोंतक चक्रवाक आदि जन्तुओंकी योनिमें जन्म धारण कर विविध दारुण कष्ट भोगना पडा!

इस्लाम रान्द अरबीके सलम धातुसे निकला है जिसका अर्थ है 'किसीको दुःख न देना।' अतादन मुहम्मद साहबने दयाके इतने अधिक कार्य किये जिनका वर्णन इस छोटे-से लेखमें नहीं हो सकता।

कुरान कहता है—'दया' धर्मका मूल है। जिसको दया नहीं है उसको धर्म नहीं है। सज्जनता और दयाख़ता ईमानकी दो शाखाएँ हैं। इसका ध्येय साम्य और मैत्री भावका प्रचार करता है। ई० एच० पामर एस० बी० ई० ने कुरानका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अधिकतर प्रकरण उसीके सहारे प्रतिपादित किये गये हैं, जो यों हैं—

- १. बैलके सींगपर पृथ्वी है । वह जब पृथ्वीको एक सींगसे दूसरेपर लेता है तब वह हिलती है और भूकम्प होता है ।
- २. गायका जूँठा पानी पवित्र माना गया है । हिंदू धर्म-में वह अपवित्र है ।
- ३. खुदाने चौपाया इसिलये उत्पन्न किया है कि वह तुम्हारा बोझा ढोवे और तुम्हारे भोजनके लिये उस परवर-दिगारने विभिन्न अनाज, फल, तरकारियाँ आदि उत्पन्न की हैं।
- ४. आदम और हव्या ( ईव ) जब स्वर्गसे निकाले गये तो उनको एक मुद्धी गेहूँ और एक जोड़ी बैल मिले। आदम

बैळोंसे बहुत काम छेने लगे, इसपर बैळोंने काम करनेसे इन्कार कर दिया। आदमने इस बातकी शिकायत खुदाके पास की तो खुदाने बैळोंके मुँहपर मुहर लगा दी और इस तरह उनकी वाक्शक्ति हर ली।

- ५. मिर्जा अबुल फजलद्वारा सम्पादित 'कुरान' के अध्याय सुराते भाग पहला पृष्ठ ३० में मनुष्यों के भोजनका वर्णन इस प्रकार आया है—'मनुष्यों ! अपना भोजन देखों । इम वर्षाद्वारा पानी बरसाते हैं । फिर तुम्हारी जमीन तर होती है । तब उसमें अनाज, लता, गुल्म, फल, पौधे, खजूर आदि लगते हैं । ये ही तुम्हारे तथा तुम्हारे जान्वरों के लिये भोजन हैं ।'
- ६. जानंबरके बारेमें तुम खुदासे डरो । उनपर तभी सवारी करो जब वे सवारी करनेके छायक हों और जब थक जायँ तब तुरंत छोड़ दो ।
- ७. जब्बरमें खुदाबन्द फरमाता है (बाब ४६-५०) जो बैलको काटता है वह उस आदमीकी तरह है जो मनुष्यको मारता है। मैं तो घरका बैल न लूँगा और न तेरे बाइका बकरा; क्योंकि जंगलके सभी जानवर मेरे हैं। क्या में बैलोंका गोस्त खाता हूँ या बकरेका लहू पीता हूँ ?
- ८. हरिगंज नहीं पहुँचते अल्लाहके पास उसके गोस्त और खून । हाँ, पहुँचती है उसके पास तुम्हारी परहेजगारी । ( कुरान शरीफ सूर ए-हज )
- ९. तहकीकात अता की हमने तुमको कोशर! पश नमाज पढ़ो अपने परवरिदगारकी, और कुर्बानी करो अपने नफ्सकी ( सूर-ए-कोशर)
- १० . बाइबिल्सें एक अवतरण आया है—ऐ देखनेवाले ! देखते क्या हो ! मारे जानेवाले जानवरों के लिये अपनी जवान खोलो । इसी प्रकार कुरानमें लिखा है—हरा पेड़ काटने-वाले, मनुष्य खरीदनेवाले, जानवरको मारनेवाले तथा दूसरोंकी स्त्रीसे कुकर्म करनेवालेको खुदा मुआफ नहीं कर सकता।
- **११. खु**दा उसीपर दया दिखाते हैं जो उनके बनाये जानवरपर दया दिखाता है।
- १२. कुरानमें एक प्रसंग आया है कि एक औरतने बचा जना और इंतकाल कर गयी। उसके घरकी गायके दूधसे वह बच्चा पाला गया। पीछे गाय कुर्बानीके लिये लायी गयी तो हुक्म हुआ कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती।

१३. तुम्हारे लिये हमने जानवरके पेटमें वह चीज (दूध) पैदा कर दी है जो बड़ी मुफीद है। तुम उसे पीओ।

कुरानमें इस प्रकारके अनेकों प्रसंग हैं, जिनका यहाँ उद्धरण करके विचार करना विस्तारभयसे सम्भव नहीं है। इस सम्बन्धमें सुसल्मान-धर्मके आचार्य सुहम्मद साहबके दृष्टिकोणको जान ळेना भी अत्यन्त लाभकारी होगा।

पैगंबर अत्यन्त दयाल थे । अपने जीवनमें उन्होंने कभी किसीपर न तो हाथ छोडा और न तो कवचन ही कहा । यहाँतक कि, जब एक बार किसीको शाप देनेके छिये उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि मैं शाप देनेके लिये नहीं, वरं दया दिखानेके लिये पैदा हुआ हूँ। एक दिन पैगंबर गाढी नींदमें सोये हुए थे। उसी अवस्थामें एक बिल्ली आकर उनके अचकनपर सो गयी। नींद ट्रटनेपर पैगंबरने उसको गाढी नींदमें पाया। उनको बड़ी दया आयी। उस बेचारीकी नींद न टटे, इसलिये उन्होंने कैंची मँगाकर अपने अचकनके उस भागको कतरवा दिया जिसपर वह सोयी हुई थी। एक औरतको इसलिये सजा दी गयी कि उसने एक बिलीको आमरण कालतक बाँघ रक्खा था और उसको खाने-पीनेके लिये नहीं दिया और न स्वतन्त्र ही कर दिया । एक युवतीको इसलिये बख्शा गया कि जब वह कहीं जा रही थी तब उसने देखा कि एक कुत्ता प्यासके मारे जीभ निकाले हुए कुएँके चारों ओर परेशान है। मरने-मरनेकी हालतमें है। युवतीने अपने ज्रतेको कपडेकी खूँटसे बाँघकर कएँसे पानी निकाला और उस कुत्तेकी जान बचायी । यहाँ यह भी बड़े मार्केकी बात है कि मुसल्मान-धर्मके अनुसार कत्ता नापाक प्राणी है। एक दिन एक आदमी पैगंबरके पास आया और अपनी दूध देनेवाली ऊँटनीकी कुर्वानीके लिये उनका हुक्म माँगने लगा । हजरतने जवाब दिया कि कॅटनीके बदले माथेके बाल, नाभिके नीचेके कैश और दाढी-मुँछोंको कटवा लो। यही तम्हारी सबसे बड़ी कुर्वानी है। हजरतने घोषणा की है- 'खुदाका हक्म है बहिराह, सैवाह बजिलाह और हामी (ये ऊँटके नाम हैं) को मत मारो। जो इसके विरुद्ध करेंगे वे ईश्वरके कोप-भाजन बनेंगे। आपने यह भी फरमाया है-- 'ऐ यात्रियो ! इज करने जाते हो तो देखना, रास्तेमें जमीनकै जानवरका शिकार मत करना ।' इजरत मुहम्मदके रुभी आदर्श वचन

अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना फारुकी नामक सज्जनने 'वरकत और हरकत' नामक किताबमें संकलित किये हैं। उसी पुस्तक-में मौलाना पास्की लिखते हैं कि 'अच्छी तरह पली हुई ९० गायसे सोलह वर्षमें केवल ४५० गायें ही पैदा नहीं होतीं। बहिक हजारों रुपयेके दध, खाद आदि भी मिलते हैं अतः गाय धनकी रानी है। र हजरतने अपनी प्यारी स्त्री आयशा-से कहा था-- 'गायका दूध शरीरकी शोभा और आरोग्यता बढानेका प्रधान साधन है ।' इसी प्रकारका अवतरण बाइबिलमें भी है। दूध और मधु सुन्दरताके मूल हैं। हजरतके चचा तथा उनके साथी जाबीरने भी इस बातकी पृष्टि की है। इजरतके दामाद अली और मुसल्मानधर्मके एक प्रधान संतको गोसी-ए-आजमकी गायके लिये इतना मान था कि उन्होंने अपने जीवनमें कभी गोमांस छआतक नहीं । युनानी दवाकी किताबोंमें गायके गोक्तकी बडी निन्दा है। लिखा है कि 'गायका गोश्त बड़ा कड़ा होता है। वह जल्दी नहीं पचता। आदमीके पेटके मुआफिक नहीं है । इससे खून मोटा होता है । उन्माद, पिठिया, भाव और कोढ आदि बीमारियाँ होती हैं।

हजरत उस्मान पहला हदीस साइस्तामें ब्लिखते हैं भीरत खानेसे परहेज रक्खो, इसकी आदत शराबके समान हानिकारक है। आदत लग जानेसे छूटती नहीं।' स्वयं पैगंबरने 'नाशियात हादी' नामक किताबमें कहा है कि 'गायके दूध और घी तुम्हारी तन्दुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी हैं। उसका गोश्त नुकसानदेह है। गायका गोश्त बीमारी, दूध दवा और घी रसायन है। यह वाक्य हदीसका है। अबू दाऊद गायके गोश्तके बारेमें अपनी किताब मारशीमें यही बात लिखते हैं। हज़रत इब्ने मसऊद सहावी अपनी किताब मस्तदरकमें इस सम्बन्धमें पैगंबरकी कही हुई बातको अक्षरश: इस प्रकार उद्धृत करते हैं—

'अलैकुम् व अल्वानुरु बकरे व अस्मानिहा व इय्याकुम् व लुहूमुहो । तवनुहा शिफाउन् व सिमनुहा दवाउन् व लहमुहाद आउन ।'

अलमुश्तहर हकीम इब्राहीम जयपुरीने दिल्लीमें एक नोटिस बॅटवाया था, जिसका आशय इस प्रकार है—

'अज रूए तिब्ब गायका गोक्त जुकाम, कोढ़, दिमागी अमराज, सौदा जहांख्त, गजपिलया वगैरह बीमारियाँ पैदा करता है। औरतोंका हैज अजवक्त बंद कर तीळीद औंखाद मुनक्तिता कर देता है और हैज बंद हो जानेषर हजारहाँ मोहलक बीमारियाँ मुहलिक हो जाती हैं और ये बीमारियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली जाती हैं। इसलिये गोमांस खाना छोड़कर गो-दुग्ध पीना रुर्वोचम है।

अब यह विचारना है कि उन मुसल्मानी देशोंमें — जहाँ स्व-के-सब मसल्मान बसते हैं, गोवधकी तरफ क्या और कैसे खयालात हैं। १९१० ई० में मिश्र-सरकारने फतवा निकाला था कि 'कोई आदमी बकरीदके त्योहारपर एक भेड़से अधिक किसी जानवरका वध नहीं कर सकता। ' एक बार मिश्र-सरकारने गाय और भैंसका वध दो वर्षके **छिये** एकदम रोक दिया था। ( प्रताप १९१८ मार्च ) मध्यपूर्व एशियामें गौ-हत्या प्रचलित नहीं है। एक अफगान लेखक लिखते हैं कि 'हम नौ वर्ष अरवमें रहे और चार बरसतक दिमश्कमें, वहाँ शाहके कयाल बाजारमें गायके गोश्तकी सिर्फ एक ही दकान देखी। किसी भी मुसल्मानको कभी भी उस दकानसे गोश्त खरीदते नहीं देखा । यहदी और अंगरेज खरीदते थे । वे लिखते हैं कि हम क्रस्तन्तिनयाँ और अन्तोलियामें भी रहे। वहाँ भी मसल्मानोंको गोमांस छ्तेतक नहीं देखा। कैवल ईसाई और रोमनलोग उसका ब्यवहार करते थे। मिश्रके कैरो शहरमें बारह लाख आदमी हैं। वहाँ गायके गोश्तकी, दुकान सिर्फ चार-पाँच हैं और वे सब-की-सब अंगरेजों और यहदियोंके लिये हैं। ईराकके बादशाह नौशेरवाँकै प्रधान मन्त्रीने उनसे कहा था भाव अन्द रमर्ज शाहस्तोमाह' भारतमें गायकी प्रतिष्ठा चन्द्रमा और राजाके बराबर है। अफगानिस्तानमें कामके लायक जानवर नहीं मारे जाते हैं। यन १९११ ई० में अमीर हिंदस्थान आये थे। दिल्लीके मसल्मानीने उनके स्वागतार्थ ईदके अवसरपर गाय मारना चाहा था। अमीर बिगड उठे और बोले कि यदि गोवध कीजियेगा तो हम उलटे पैरों वापस चले जायँगे। वहाँके भूतपूर्व अमीर अमानुह्याखाँने बंबईकी यात्रामें एक बार कहा था-- 'मुसल्मानोंको मुळाओं और पीरों-की बातोंमें न आकर हिंदुओं के साथ शान्ति रखनी चाहिये। हिंदुस्थानके लिये गाय और बैल बड़े उपकारी जीव हैं। आपको इनके वंशकी बृद्धिकी चेष्टा करनी चाहिये।

फारसके शाहके चचा बुशायर शहरमें आये थे। उनकी मेहमानदारीमें मुसल्मान गाय मारना चाहते थे। बहाँके स्टेशनमास्टर बंगाली हिंदू थे। उनके हृदयबर आधात पहुँचेगा, ऐसा सोचकर शाहके चचाने गो-वध रोक दिया। दूसरे वर्ष शाह खुद पधारे। एक यहूदीने

उनकी खातिरदारीमें एक गायको कड़ी धूपमें सड़कपर बाँघ रक्खा था । शाह बड़े द्रवीभृत हुए और तुरंत उसको छुड़वा दिया । खलीफा मिछकके राजकालमें ईराकके शासक हजाजगश्त थे । प्रजाकी पार्थनापर उन्होंने राज्यभरमें गोवध बंद कर दिया और इसपर खलीफाने कोई आपित्त नहीं की ।

इतना सब कुछ होनेपर भी कुर्बानीमें गोवधकी प्रथा क्योंकर चल पड़ी, तथा इसके सम्बन्धमें कुरान और मुसल्मान-धर्मके आचार्योंका क्या विचार है—ये सारी बातें नीचेकी पंक्तियोंमें व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है।

कुर्वानीकी प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना धर्म है । यह उस अवसरकी स्मृतिमें है जब सीरिया पहाडपर इब्राहीमने अपने प्यारे पुत्र ईसाकको खदाके नामपुर कुर्बान कर दिया था। उसका तात्पर्य था कि अपना सर्वस्व ईश्वरके नामपर न्योछावर कर देना । इससे मिलते-जुलते प्रसंग हिंदुधर्ममें भी आते हैं-जैसे मोर-ध्वजकी कथा आदि । इब्राहीमने उसके बाद भेड़की कर्बानीकी प्रथा चलायी । उन्होंके वंशमें आगे चलकर हजरत महम्मद साहबने जन्म ग्रहण किया । पैगंबरने कहा है कि 'प्रत्येक जातिके लिये हमने कुर्वानीकी आज्ञा दी है कि उस अवसरपर पवित्र कार्य करे ।' पामरने कुरानके अनुवाद भाग ६ पृष्ठ ११२ में लिखा है कि 'इस्लाम ऐसे जानकैरोंको मारनेका हक्म नहीं देता, जो मानव-जातिकै रोजमर्राके कामके लिये लामपद हो । इसलिये घोडा हलाल होनेपर भी अरबवाले उसको नहीं मारते। कुरानमें कुर्वानीके लिये किसी जानवरका नाम नहीं लिखा है और न उसके वधका कोई हक्स है। हाँ, उसपर दया दिखलाने और पाप-प्रक्षालनके लिये पवित्र काम करनेकी आजा है।

'सुरात-ए-हज'में लिखा है कि, 'खुदा तुम्हारी कुर्बानीमें जानवरका मांस और लहू नहीं चाहता। वह सिर्फ तुम्हारी पवित्रता चाहता है।' बकरीदकी प्रथा इसलिये चली कि उस अवसरपर हम परवरिदगारके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाश करें और आशीर्वाद और दयाके लिये उनकी प्रार्थना करें तथा उनके प्रति अपनापन दिखावें। ये ही वाक्य पृष्ठ २८१-८२ भाग ८ जून-जुलाई १९२० के 'इस्लामिक रिळ्यू' में प्रकाशित हुए थे।

डाक्टर मुळेमान लखी कुरानका काफी ज्ञान रखते

हैं । उन्होंने लिखा है कि—पहले बकरीदके अवसरपर धूप-दीप देनेकी प्रथा थी। पीछे नैवेद्य-अन्न आदि। फिर पक्षी-आदिका बलिदान। तदनन्तर मेड़-बकरेंके रूपमें यह प्रथा बदली, जो आगे चलकर वर्तमान बर्वर प्रथाने रूपमें पिएतत हो गयी। हजरतने एक स्थानपर कहा है कि मेड़की कुर्वानी सबसे अच्छी है तथा दूपरे स्थानपर लिखा है कि बकरीदके दिन हजरतने एक मेड़को मारकर उसका मांस बाँटा था। हजरतकी अद्धेया पत्नी उम्मनी सलेमाने कहा है कि पैगंबरने जिलहिजके दिन एक वकरेकी कुर्वानी की थी।

इंजीलमें एक प्रकरण आया है कि 'मैं कुर्वानी नहीं चाहता हूँ, रहम चाहता हूँ । तू गोक्त न खा, शराव न पी और ऐसा काम न कर जिससे तेरे भाईको ठोकर लगे।'

मि॰ महम्मद मर्माड्यूक पिक्योलने लिखा है कि भोवध प्रतिदिन खानेके लिये भी होता है तथा इतनी बड़ी संख्यामें गाय कटती है कि हमने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। जब हिंदुस्थानमें आये तब हमने ऑखों देखा। जितनी बड़ी संख्यामें गोवध उत्तर भारतमें होता है, उतना संसारके किसी भी भागमें नहीं होता।

कर्वानीपर गवेषणा करते हुए डाक्टर लीथरने सन १८९२ के 'एशियाटिक रिव्यू' में लिखा है कि वकरेका हिंदस्थानी नाम बकरा है। यह छोटी काफ है। यदि छोटी काफ है तो बकरीदका अर्थ बकरा मारना हुआ । यदि बड़ी काफ है तो उसका अर्थ गाय हुआ । इसी प्रसंगमें सन् १९२२ ई० में लार्ड मेस्टनने पार्लियामेंटमें ठीक ही कहा था कि हिंद-धर्ममें यदि ऐसी कोई समस्या है जो छेन-देन एवं विचार-विमर्शसे नहीं सुलझ सकती तो वह है गौओंके प्रति हिंदुओंका धार्मिक भाव । यह भाव हिंदुओंमें उस अनादि-कालसे संस्कृतिके रूपमें चला आता है, जब हमलोगोंके समान पूर्वजोंके लिये गाय पवित्र सुद्धद्के रूपमें थी। अरबमें पहले ऊँटकी कुर्वानी होती थी। जब उसकी संख्या घटने लगी तब वहाँवालोंने ऊँटको मारना बंद कर दिया। हाजी एम्॰ एच मसरानीने इसपर विचार किया है और कहा है कि 'ईरान, तुर्की, मिश्र आदि सुसल्मानी देशोंमें केवल भेड़की कुर्बानी होती है वहाँ गोवध कभी कानसे भी नहीं सुना गया । यह कल्पना करनेकी बात है कि यदि नौ करोड़ में तीस छाख मुसल्मानके छिये भी भारतमें क़र्वानी की जाती हो तो इसका मतलब यह हुआ कि चार लाख गायें नष्ट हो जाती हैं।

मुसल्मान इस देशमें आये और शासक बने । उसके पहले गोवधकी चर्चा यहाँ थी या नहीं, यह भी जानना आवश्यक है । बौद्धकालिक इतिहासके अवलोकनसे पता चलता है कि किसी एक राजाने म्लेन्छके हाथसे गोमांस खाया था । पश्चात् मुसल्मानी आक्रमणकालमें इस तरहकी बात कहीं नहीं मिलती । जब पहले-पहल मुसल्मान इस देशमें आये तब तो वे हिंदुओंकी गोमक्ति देखकर अचरज करते थे और उनका मजाक उडाया करते थे—

ऐ ब्राह्मण ! आ एजार चूँ लाला परस्त काबा सर निगार चारदहसाला पनस्त अगर चरमें खुदा बीं नदारे बारे खुरी: परस्त शौ न गोशाला परस्त

सर्वप्रथम महावीर सिकन्दरने भारतपर चढाई की। पुरुके द्वारा मानमर्दन होनेपर वह इस देशसे लौट गया और अपने साथ विशिष्ट जातिकी एक लाख गौएँ लेता गया। सिकन्दर लूटका माल लेकर मुसल्मानी देशोंमेंसे होता हुआ अपने देशको गया । भारतकी श्रीको आँखों देखकर मुसल्मानोंका जी ललचाया और क्रमशः उनका इस देशपर आक्रमण हुआ । उन आक्रमणोंमें भारतके सोने, चाँदी तथा जशहरात ही नहीं गये, वरं अक्रमणकारियोंने वड़ी संख्यामें यहाँसे गोधनका भी अपहरण किया । अन्तिम चढ़ाई दिल्लीपर हुई । उस समय वहाँके सम्राट् पृथ्वीराज थे । जयचन्दके समान देशद्रोही भी उस समय मौजूद था । व्यक्तिगत वैमनस्यके कारण उसने महम्मद गोरीको आमन्त्रित किया। वह ग्यारह बार पृथ्वीराजसे पराजित हुआ और पकड़े जानेपर तथा प्राण-भिक्षाकी याचना करनेपर महाराजके द्वारा छोड़ दिया गया। कहते हैं कि बारहवीं बार जयचन्दके बताये तरीकेसे वह बारह सौ गायें सेनाके आगे रखकर लड़ने आया। महाराजके तीर रुक गये। पराजय गले पड़ी। भारतका भाग्य-सूर्य सदाके लिये अस्त हो गया और इस देशपर मुसल्मानोंका एकमात्र आधिपत्य हो गया। परन्तु उस कालमें भी गोवध होनेका जिक्र कहीं नहीं मिलता। बल्कि जो बादशाह यहाँ आकर बस गये, उन्होंने भारतको अपना घर बना लिया। ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब बाहरी मुसल्मान आक्रमण करनेके लिये यहाँ आये, तब यहाँके हिंद-मुसल्मान दोनोंने मिलकर उनसे लोहा लिया ।

इतना ही नहीं, मुसल्मान शासकोंने हिंदुओंके भावींका

बराबर आदर किया। इतिहासकार 'हंटर' लिखते हैं-धारमभमें मसल्मान बादशाहोंने गोवधपर एक प्रकारका विशेष कर लगा दिया था। जिसका नाम 'जजारी' था और जो बारह 'जेटल' तक कसाइयोंसे वसल किया जाता था। यह कर दो सौ वर्षतक जारी रहा और फीरोजशाह तगलकके शासन-कालमें कसाइयोंके बावेला मचानेपर उठा दिया गया। महम्मदशाह तुगलकके समयमें गायका गोश्त शाही बबरची-खानेमें नहीं जा सकता था । बर्नियर आदि विदेशी यात्री परिस्थिति अध्ययन करनेके विचारसे उस समय भारतमें आये थे। उन्होंने यहाँ ठहरकर लोगोंकी रीति, नीति आदिका अध्ययन किया था। उनके वर्णनमें आता है कि उस समय यहाँ गोवध मनुष्य-वधके समान दण्डनीय था। उन लोगोंने तत्कालीन बादशाहोंकी भोज्य-सामग्रीकी सूची भी दी है। उस सूचीमें कहीं भी गो-मांसका जिक नहीं है । नवम्बर १८, सन् १९२२ ई० के 'तौफी-ए-हिंद' नामक पत्रमें इस आशयका एक वक्तव्य निकला था कि लोदी शासकोंकै समय यहाँ कहीं गोवध नहीं होता था तथा बादशाह नसीरुद्दीन खशरूने इसको एकदम उठा दिया था। गयासद्दीनके राज्य-कालमें फरहत-उल-मुख्क गुजरातके शासक थे। उन्होंने गोवध एकदम बंद कर दिया था।

सतरहवीं शताब्दीमें भारत आनेवाले यात्रियोंने ऐसी घटनाओंका उल्लेख किया है कि गोवध करनेवालेको बादशाहने प्राणदण्डतक दिया था। जब भारतका शासनस्त्र तैमूर-वंशीय मुगल बादशाहोंके हाथ आया, तब उसका प्रथम शासक बाबर हुआ। मरनेके समय उसने अपने उत्तराधिकारी पुत्र हुमायूँके नाम एक पत्र लिखा था। वह पत्र उसीके हस्ताक्षरमें हुबहू लिखा हुआ भोपाल नवाब साहबके पुस्तकालयमें है। उसका फोटो लेकर छपरेके लब्ध-प्रतिष्ठ कांग्रेस-नेता डा० सैयद महमूदने बीस वर्ष पहले 'माडर्न रिल्यू' में एक विस्तृत लेख निकाला था। उस पत्रका अनुवाद यों है—

१. जमादि-उल-औअल १३० हिजरी।

्ऐ मेरे पुत्र ! भारतवर्षमें भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके लोग हैं। परमात्माको धन्यवाद है कि उसने तुम्हारे हाथोंमें इस देशका शासन-सूत्र सौंपा है। तुम्हें अपने मनसे धार्मिक पक्षपातको अलग कर देना चाहिये। प्रत्येक धर्मके नियमके अनुसार उनके साथ न्याय करना और विशेषकर गो-हत्यासे परहेज रखना; क्योंकि ऐसा करनेसे ही तुम भारतवासियोंके हुदयपर विजय पा सकोगे और इस देशकी प्रजा तुम्हारे कृतज्ञताके पाशमें बँधकर तुम्हारी कृपा-पात्र बन सकेगी। तुम्हारे राज्यके भीतर किसी भी जातिके जो मन्दिर या पूजाके स्थान हैं, उन्हें भ्रष्ट मत करना और इस तरह न्याय करना कि प्रजा बादशाहसे और बादशाह प्रजासे प्रसन्न रहे। इस्लामकी भलाई ृजितनी कृतज्ञताकी तलवारसे हो सकती है, उतनी अन्यायकी तलवारसे नहीं। सुन्नी और सियाके झगड़ोंसे आँख बंद कर लेना अन्यथा ये इस्लामको कमजोर कर देंगे। विभिन्न सम्प्रदायोंकी प्रजामें पाँच तत्त्वकी भाँति संयम उत्पन्न करना ताकि राज्यका शरीर विविध बीमारियोंसे सुरक्षित रहे आदि-आदि। कहना नहीं होगा कि हुमायूँन अपने पिताके उपदेशका अक्षरशः पालन किया।

हुमायूँके पश्चात् उसका पुत्र अकबर दिल्लीकी गद्दीपर बैठा । इतिहासकारोंका कहना है कि उसकी नीतिने हिंद-विरोधको बिल्कल कमज़ोर बना दिया, इसीलिये मुसल्मान-राज्यकी नींव भारतमें जम गयी । अकबरने हिंदुओंको मिलाकर शासन किया। हिंदू शूर-सामन्तोंको उसने राज्यमें उच पद दिया । उसके शासनका पूर्ण बिवरण 'आईन-ए-अकबरी' नामक बृहत पुस्तकमें है । उसका लेखक अकबरका बडा प्रियपात्र अबुल फजल था। उस ग्रन्थमें एक विभाग खासतौरपर गोरक्षाके लिये लिखित है। उसका अंग्रेजी अनुवाद श्रीयत पी० टी० ब्लाकमैनने किया था। आईन २७, प्रष्ठ ६३ में लिखा है-- 'सन्दर वसन्धरा भारतमें गाय माङ्गलिक समझी जाती थी। उसकी भक्तिभावसे पूजा होती थी। इस उपकारी जीवके बदौलत विस्तृत भारतकी खेती होती है और उसके द्वारा उत्पन्न अन्न, दूध, मक्खन आदिसे अधिवासियोंका गुजर चलता है। इसके बैल गाडी खींचते, बोझा ढोते और पानी निकालते हैं। इस जीवसे राज्यका बहुत बड़ा काम चलता है। अागे चलकर १८३ वें पृष्ठमें लिखा है कि 'गोमांस निषिद्ध और उसे छूना पाप समझा जाता है। १४०वें पृष्ठमें लिखा है कि बैल २४ घंटेमें अस्सी कोस ( १६० मील ) चलते हैं। घोड़ेसे तेज दौड़ते हैं। जब चलते रहते हैं तब गोबर नहीं करते। 'आईन-ए-अकबरी के भाग १ पृष्ठ ११२-११४ में लिखा है कि-'उस समय गुजरातमें गायकी जोड़ीका दाम ९००) रुपये तक था। लादनेके समय बैल स्वयं बैठकर लदवाते थे। गाय बीस सेरतक दूघ देती थी। झुंड-की-झुंड गाय एकत्र कर गोपालकोंको दी जाती थी ताकि इस तरह उनकी रक्षा हो । इस प्रकारके कारखानेका नाम गोशाला था । उसके सञ्चालनके लिये अलग कान्न बना था । अकबरकी खास गोशाला थी । उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी । बादशाहके एक जोड़ी गाय थी जिसका मूल्य पाँच हजार मुहर था ।' अबुल फजल कहता है कि 'बादशाह वैष्णव थे । भोजनके प्रारम्भमें थी और अन्तमें दही लेते थे । भोजनके पश्चात बोल उठते थे 'भगवान तेरी दया।'

एक बुद्धिमान् आदमीने एक बार बादशाहसे पूछा कि 'क्या वजह है कि गीध बहुत दिन जीता है और बाज कम दिन, गरचे दोनों मांसाहारी हैं ?' बादशाहने जवाब दिया— 'गीध किसीको दुःख न देकर मरे जानवर खाता है और बाज बेरहमीसे मारकर खाता है।'

गोस्वामी श्रीविद्धलनाथजीको बादशाह अकबरने बहुत-सी जमीन और गाँव दिये थे, उनकी गायोंको सब जगह चरनेकी सुविधा दी थी और उनके स्थानोंके आसपास मोर आदि पश्चियोंके शिकारकी भी मनाही कर दी थी। इस सम्बन्धमें अकबर और उनके उत्तराधिकारियोंके द्वारा सन् १५७७ से सन् १८०५ ईसवी तक लगभग १६ फरमान जारी किये गये हैं। इन फरमानोंका संकलन करके बम्बईके श्रीकृष्णलाल मोहनलाल झवेरी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, जे० पी० महोदयने मूल फरमानोंके छायाचित्र उनके अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती अनुवादसहित Imperial Farmans के नामसे प्रकाशित किया है। यह प्रन्थ सम्भवतः श्रीनाथ-द्वाराके श्रीश्रीटीकायत महाराजके यहाँ मिल सकता है।

उक्त फरमानोंमेंसे एक छोटे फरमानका तर्जुमा नीचे दिया जाता है—

'तर्जुमा फरमान अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी--

करोड़ी व जागीरदारान परगने मथुरा, सहरा, मंगोघ व ओड जो हर तरह पुस्त पनाहीमें हैं व उम्मेदवार रहते हैं जानें कि जहानकी तामील करने काबिल हुक्म जारी किया गया कि इसके बाद ऊपर लिखे परगनोंके इर्द-गिर्द मोर जिबह न करें, और शिकार न करें, और आदमियोंकी गायोंको चरनेसे न रोकें, इसके लिये जागीरदार व करोड़ी ऊपर लिखें हुएको ठैराव जानकर हुक्म मजकूरमें पूरा बंदोबस्त रखें कि कोई शक्स इसके खिलाफ करनेकी हिम्मत न कर सके। इस बातको अपना फर्ज जानें। तहरीर बतरीख रोज दी महर ११ खुरदाद माह इलाही सन् ३८ जलूसी (५ जून सन् १५९३ ईसवी) दार उल सल्तनत लाहोर। बादशाहके दरबारमें बड़े-बड़े विद्वान् रहते थे, जो 'नवरत्न' कहलाते थे। उनमें एक नरहरि कवि भी थे। वे एक दिन नीचे लिखा छप्पय कागजपर लिखकर गायके गळेमें बाँधकर उसे दरबारमें ले गये—

अरिहु दंत तृन घरइ ताहि मारत न सबल कोइ । हम संतत तृन चरिहं बचन उच्चरिहं दीन होइ ॥ हिंदुहि मधुर न देहिं कटुक तुरकिहं न पियाविहं । पय विशुद्ध अति स्रविहं बच्छ मिह थंमन जाविहं ॥ सुनु शाह अकब्बर ! अरज यह करत गऊ जोरे करन । सो कौन चूक मोहि मारियतु मुयेहु चाम संवत चरन ॥

इस कविताके सुननेके बाद बादशाहने मुल्लाओंको एकत्रित कर उनका परामर्श लेकर नीचे लिखा फरमान जारी किया । फरमानकी नकल सिंधिया बहादुरके यहाँ मौजूद है। खास मुहर और दरबारी निशानोंसे विभूषित होकर यह फरमान १३ जिलाहिज सन् ३१ शाहीमें जारी हुआ था। खुलासा इस प्रकार है—

'सल्तनतके प्रबन्धकगण, कर्मचारी, अमीर-उमराव, परगनोंके हाकिम और शाही मुल्कोंके कारबारके जिम्मेदार जान हैं कि इस न्यायके युगमें यह फरमान जारी किया गया है। इसका पालन सबके लिये परमावश्यक है। सबको माळूम रहे कि समस्त पद्म ईश्वरके बनाये हुए हैं और सबसे एक-न-एक लाभ होता है। इनमें गायकी जाति, चाहे वह मादा हो या नर अत्यन्त लाभ देनेवाली है; क्योंकि मनुष्य और पश्च अन्न खाकर जीते हैं। अन्न खेतीके बिना हो नहीं सकता। खेती हल चलानेसे ही हो सकती है और हलोंका चलना बैलोंहीपर निर्भर है। इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त संसार और पशुओं तथा मनुष्योंके जीवनका आधार एक गाय-जाति ही है। ऊपर लिखे कारणोंसे हमारी ऊँची हिम्मत और साफ नीयतका यह तकाजा है कि हमारे साम्राज्यमें गोहत्याका रस्म बिल्कल न रहे। इसलिये इस शाही फरमानको देखते ही समस्त राजकर्मचारियोंको इस विषयमें विशेषरूपसे प्रयत करना चाहिये जिससे शाही फरमानके अनुसार अबसे किसी गाँव और शहरमें गोहत्याका नाम और निशानतक बाकी न रहे। यदि कोई आदमी इस आज्ञाका उछङ्कन करेगा और वर्जित कामको नहीं छोड़ेगा तो वह समझ छे कि उसको मुलतानी गजबमें, जो ईश्वरीय कोपका एक नमूना है, फँसना पड़ेगा और वह दण्डनीय होगा ।

इसके बाद बादशाहने हुक्म दिया कि 'हमारे ऊपरके फरमानका जो उल्लङ्खन करेगा, उसके हाथ और पाँवकी अँगुलियाँ कटवा ली जायँगी। इस फरमानसे तमाम राज्यमें गोहत्या बंद हो गयी। फिर नरहरि किवने नीचे लिखी कविता रचकर बादशाह अकबरको मुनायी—

नरहरि किवते गऊकी बिनतीकौ सुनि है गये अकब्बर सबीह जैसे नकसी। दीन्हां है हुकुम करवाय आम खास बीच बंद भयो गोबध खबरि फेरि बकसी॥ फैिल गयो सुजस दिलीप सो जहान बीच हिंसक समाज बैठि बोले अकबक-सी। आनँद कसाइनको गाइनको दीन्हो, और गाइनकी मौत लै कसाइनको बकसी॥

अकबरके लड़के जहाँगीरने पिताके फरमानको सर्वत्र जारी रक्खा। अकबरने जो दिन सप्ताहमें पशुवधके लिये निषेध कर दिये थे, उनमें भी और अधिक दिन जहाँगीरने जोड़ दिये। नेपालकी ही तरह उस समयकी दिल्लीमें एकादशीके दिन हूँ ढनेपर भी मांस नहीं मिलता था। फ्रेंच यात्री डा॰ बर्नियर लिखते हैं कि—'अपने विस्तृत राज्यमें जहाँगीरने गोवध बंद करा दिया था। दीवालीके दिन ब्राह्मण शाही बगीचेमें गाय लाते थे और इनाम पाते थे।'

सर टामस रो लिखते हैं कि 'एक बार उन्होंने एक हिंदू वैरागीको कम्बल ओढ़े बादशाहके बगलमें गद्दीपर बैठे देखा था। बादशाह उससे घुल-घुलकर बातें कर रहे थे तथा बीच-बीचमें 'बाबा' कहकर सम्बोधन करते जाते थे।' सर टामस रो अंग्रेज थे और बादशाहके दरबारी थे। जहाँगीरका पशुओंसे बड़ा प्रेम था। 'तुजक-ए-जहाँगीरी'में लिखा है कि जानवरोंके लिये उसने खास विभाग खोल रक्खा था, जिसमें खास-खास जगहोंसे गाय-बैल मँगवाकर रक्खे गये थे। नस्ल-सुधारके कामके लिये अच्छे-अच्छे जातिवन्त साँड थे। गो-प्रदर्शनी होती थी और पुरस्कार दिया जाता था। गोचर-भूमि छोड़नेके लिये भी फरमान जारी किया गया था।

जहाँगीरके पश्चात् उसके पुत्र शाहजहाँके समयमें भी यह प्रथा जारी रही । औरंगजेबके राज्यकालमें भी इस प्रथाको उठानेका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।

बहादुरशाह, बादशाहके समय महाराजाधिराज माधवराव

सिंधिया बहादुरने बड़ी प्रार्थना की यी । बादशाह उनको बहुत मानते थे । बादशाहने मुल्लाओंको एकत्र किया और उन लोगोंसे राय ली कि इस्लाम-धर्मके आचार्यलोग बतावें कि इस्लाम-धर्ममें गायके बारेमें हदीसशरीफमें क्या है । उसपर बादशाहके खास पीर मौल्वी कुतुबुद्दीन साहबने बतलाया कि हदीसशरीफमें चार चीजें वर्जित हैं ।

- १. क्राते-उल-शजर-—बड़-पीपल आदि हरे पेड़को काटनेवाला।
  - २. बाय-उल-बहार-मनुष्यको बेचनेवाला ।
  - ३. जाबेह-उल-बक्तर-गायको मारनेवाला ।
  - ४. तथा किसीकी स्त्रीके साथ क्रकर्म करनेवाला।

ये चारों पाप करनेवाले कभी नहीं बख्दो जायँगे। कुरानकी आयत और पूर्वोक्त हदीस भी इस विषयमें मौजूद है। इससे साबित हुआ कि खुदातालाने विशेषरूपसे गोहत्या वर्जित की है। इस फतवेके नीचे निम्नलिखित दस्तखत है।

- १. महम्मदशाह गाजी शाह आलम बादशाह
- २. सैयद अताउल्ला खां फिदवी
- ३. दस्तखत दारोगा आतिशखाना हुजुर पुरन्र दरबार । कुस्तंदानी । 'जिबह करदन मादा गावे शीरदार अज हदीस हमीं अस्त मुजतन बज़ाते अछाह' (दूधवाळी गायके मारनेके विषयमें हदीसका ऐसा ही हुक्म है । ईश्वरने इसे वर्जित किया है । ) काजी मीयाँ असगर हुसेन दस्तखत खास वल्द मुंशी इछाही खाँ मुहर काजी । मुहम्मदशाह बादशाह गाजी सालार बावफार फिदवी जगका कुतुबुल-मुल्क अमीनुदौला सैयद अताउछाह खाँ बहादुर जफर । खादीश सर ए मुहम्मद रफीक गुलाम अहमदउदीन ।

इस फतवेके बाद नीचे लिखा फरमान जारी हुआ-

'मुलाजिमाने वारगाहे खिलाफत व कारपरदाजान दरगाहे सस्तान, उमरायआली, मिकदारते जमीं, उम्मालाने महलान, मुलाशायान, महमयाने मुमालिके महरूस, दौलते अब्द मुद्दतको माल्यम हो कि उन दिनों फरमान शाही सदर हुआ है कि गाय और बेल बेशुमार फायदा और लाभ रखते हैं। मनुष्य और पशुओंका जीवन अब और घासपर निर्मर है और वे दोनों चीजें खेतीके बिना मिल नहीं सकती हैं और खेती गाय और बैलके बिना कठिन है। गाय और बैलपर ही संसारकी जनसंख्या और मनुष्यका जीवन निर्मर है। इस बातको ध्यानमें रखकर फरजंदे अर्जमंद महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया बहादुरकी गुजारिशके अनुसार माबदौलतकी इच्छा है कि मेरे अधीन समस्त

राज्यमें गोहत्याका रिवाज बिल्कुल न रहे और सर्वथा

मिटा दिया जाय । इस फरमानके मिलते ही राज्यके समस्त प्रबन्धकर्ताओं को इस आज्ञाको प्रयोगमें लानेका पूरा प्रबन्ध करना चाहिये और आज्ञानुसार पिवत्र व उत्तम स्थान, किसी भी शहर, कस्बे और गाँवमें गोहत्या न की जाय । यदि किसीने इसके विरुद्ध किया तो वह बादशाही कोपका भाजन होगा और सजा पायेगा ।

मौलवी कुतुबुद्दीन पीर वादशाह हैदरअलीको लोग किल्युगी विराट् कहते थे। उसके पास अमृतमहाल जातिके साठ हजार बलवान् बैल थे। उसकी विशाल गोशालाका प्रवन्धकर्ता स्वयं उसका प्यारा पुत्र टीपू सुन्तान था। कहते हैं कि अंग्रेजोंकी लड़ाईमें जब टीपू हार गया तब १८ घंटेमें १५० मीलकी यात्रा रातोंरात उसने बैलगाड़ीपर तय की। उस विपरीत कालमें भी, जब हिंदूजाति सब तरहसे विनाशके मार्गपर पहुँच गयी थी, यहाँका गोधन संसारके लिये आश्चर्य था। इतना ही नहीं, अफगान-युद्धमें कप्तान डैवीसनके साथ तीस हजार बलवान बैल थे।

मुसल्मानी शासनके अन्त होनेके बाद उस धर्मके नेताओं और आचार्योंने जो फतवे दिये तथा समय-समयपर मत प्रकट किये हैं उसका व्योरेवार विवरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। नीचेके विषय बड़े दिलचस्य और महस्वपूर्ण हैं—

- गायकी कुर्वानी करना इस्लाम-धर्मका नियम नहीं
   ( फतवे हुमायूनी भाग १ पृ० ३६० )
- २. बकरे और भेड़की कुर्बानी गायकी कुर्बानीसे अच्छी है। (दार-उल मुखतियार भाग ४ पृ० २२८)
- र. गायकी कुर्वानीके जायज होनेमें मतभेद है, इसिंट्ये बकरे और भेड़की कुर्वानी ठीक है। ( दार-उल्ल-मुखतियारकी लुगत। दार-उल्ल-मुखतियार, भाग ५ पृ० २२८)
- ४. गायकी कुर्वानीकी अपेक्षा भेड़ और बकरेकी कुर्वानी अच्छी है। (कुस्तुन्तुनियाँके सादिकका फतवा)
- ५. गरीब मुसल्मानके लिये कुर्बानी जरूरी और नैमित्तिक नहीं है। (मौलाना इसन निजामीका फतवा)
- ६. गायकी कुर्बोनी जरूरी और नैमित्तिक नहीं है। अगर कोई इसे छोड़ देता है तो धर्मिविरुद्ध काम नहीं करता। ( लखनऊके मौलाना हयीका फतवा, जिसपर अब्दुल इसन, अब्दुल वहीद, अब्दुल अदवली हाजी और काजी हसन मुहम्मदके दस्तखत हैं।)
- ७. न तो कुरान और न अरबकी प्रथा ही गौकी कुर्वानीका समर्थन करती है। (हकीम अजमल खाँ)

- ८. गायकी कुर्वानी मुसल्मानी धर्मका नियम नहीं। (मियाँ छोटानी)
- ९. यह मेरा आम विचार है कि वकरीदके वक्त जो पैसे गायकी कुर्वानीमें खर्च होते हैं वे बाल्कनके युद्धमें मेज दिये जायँ तो अधिक सवाब होगा। (अलीगढ़के मौलाना शिवली)
- १०. छः मौलवियोंने मिलकर हदीसके आधारपर वकरीदके अवसरपर गाय नहीं मारनेका फतवा निकाला था और लखनऊकी एक सभामें इसके विरुद्ध भाषण भी दिया था।
- ११. मुसल्मान गाय नहीं मारे । यह हदीसके खिलाफ काम है। (मौलाना हयात साहब, खानखाना हाली, समद साहब)
- १२. गोवधके लिये हिंदुओंसे झगड़ा करना मूर्जता है। हिंदू भाइयोंके साथ सब तरहसे मिलकर रहना श्रेष्ठतम मानव-आदर्श है। जिस गायके साथ वे प्रेम करते हैं उसको मारना अथवा उसका मांस खाना बुरा है। (शम्श-उल-उत्मा मौलवी शफाज अहमद साहब एल्एल्॰ डी॰) गायकी कुर्बानी कोई जरूरी बात नहीं है। अगर कोई मुसस्मान गायकी कुर्बानी छोड़ देता है तो वह गुनाह नहीं करता। अगर कोई मुसस्मान गाय न काटे और गोमांस न खाय तो उसके मजहबमें फर्क नहीं पड़ता। किसी मजहबी जजबातको चोट पहुँचानेका सबक इस्लाम नहीं सिखाता। (मौलाना अब्दुल हमार, महम्मद अब्दुल अहमद, अब्दुल बहाव, अब्दुल हमीद, काजी मुहम्मद हुसैन आदि)।
- १३. मौलाना गनीने भी गोवधके विरुद्ध फतवा दिया है। १४. मुल्लाओंकी राय लेकर अफगानिस्तानके अमीर साहबने गोवध रोकनेका कानून बनाया था।
- १५. लखनऊके फिरंगी महालके मौलाना अब्दुल बारीने गोवधके विरुद्ध एक फतवा निकाला था। जिसका ऐसा असर पड़ा कि दिल्लीमें बकरीदके दिन जो ५०० गायें मारी जाती थीं, उस साल एक ही मारी गयी। एतदर्थ महात्मा गाँधीने उनको धन्यवादका तार भेजा था।
- १६. पीर मोटा मीयाँ साहब मांगरोळिनिवासी मुसल्मानों-के प्रधान धर्मगुरु थे। ये गोरक्षाके बड़े हिमायती थे। अपनी गद्दी छोड़कर जीवनभर गोरक्षाका काम करते रहे।
- १७. सन् १९१२ ई० में कुस्तुन्तुनियाँके सुस्तानने बकरीदके अवसरपर गायकी कुर्वानी करनेसे हिंदुस्थानी मुसल्मानोंको मना किया था।
- १८. अली भाइयोंने, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डा॰ सैयद महमूदने वकरीदके दिन गायकी कुर्बानी छोड देनेके लिये समस्त मुसस्मानोंसे अपील की थी।
  - १९. महात्मा ंगाँधीके : इतिहासप्रसिद्ध २१ . दिनुके

- उपवासकी समाप्तिके अवसरपर मौलाना महम्मद अलीने उनको एक गाय भेंट की थी।
- २०. बैंगलोरके बैरिस्टर-एट-ला अब्दुल हमीद बी० ए० साहबने अपने गोरक्षाके भाषणमें बताया था कि कुरान-शरीफमें गोवधका आदेश नहीं है।
- २१. अलीगढ़के मुस्लिम विश्वविद्यालयके छात्र बकरीदके मौकेपर एक बार वध करनेके लिये एक गायको लाये थे। यह समाचार सुनकर उस विश्वविद्यालयके संस्थापक सर सैयद अहमद साहब बड़े ब्याकुल हुए और गायको खुड़ा देनेपर ही उनको चैन मिला।
- २२. मौलाना शेख शम्शउदीन कमस्दीनकी गो-भक्ति तो भारत-विख्यात है। उन्होंने कहा है कि 'हिंदुस्थानमें गो-जाति अरबके ऊँटोंसे कहीं अधिक उपयोगी है। गोव मिस दूधका बड़ा अभाव होता जाता है। मुसल्मानों चाहिये कि गोवध नहीं करें।
- २३. नवाब साहब राधनपुर, मंगरौल, पातोदी दरजाना तथा मुर्शिदाबादने एक अपील निकाली थी, जिसका आशय इस प्रकार है—'ईश्वर रहीम हैं, सबपर बराबर दया करते हैं इसलिये गोवध नहीं करना चाहिये।'
- २४. जबलपुरके खाँ बहादुर जाफर अली साहबने कोशिश करके मध्यप्रान्तकी सरकारसे कान्, बनवा दिया है कि नौ वर्षसे कम अवस्थाके जानवर न काटे जायें।
- २५. सहारनपुरके महम्मद उस्मान साहबने 'गावकुशी और इस्लाम' नामक पुस्तक उर्दूमें लिखी है। उसमें कुरान शरीफ्ते अबतरण देकर गोवधके निषेधकी पुष्टि की गयी है। मैसूर-नरेशसे भी उन्होंने प्रार्थना की थी कि कानून बनाकर अपने राज्यमें गोवध रोक दें।
- २६. सीतापुरके आनरेरी मिलस्ट्रेट और वकील गी-भक्त सैयद नजीर अहमद जीवनभर गोरक्षाका प्रचार लगनके साथ करते रहे । सन् १९२५ ई० में उन्होंने 'इस्लामी गोरक्षा' नामक एक खोजपूर्ण पुस्तक उर्दूमें लिखी थी और इस्लामी गोरक्षिणी सीतापुरमें कायम की थी।
- २७. एक समझदार मुसल्मान स्टेशनमास्टर महम्मद फीरोजखाँने आजन्म गायका गोस्त नहीं खानेकी प्रतिज्ञा ली थी और एक लंबा-चौड़ा वक्तव्य ९ अप्रैल सन् १९१९ ई० को मटिंडा स्टेशनसे अखबारोंमें प्रकाशित करवाया था।
- २८. मुसल्मान पत्र 'वकील'ने आगरा प्रान्तके आतावली-निवासी नवाब हाजी मुहम्मद इस्माइल रईसकी गोरश्चाके सम्बन्धमें एक चिडी प्रकाशित की थी जिसका आशय इस प्रकार है—'यदि गायकी जान बचाना मंजूर है तो ऐसी कोशिश होनी चाहिये कि सालभरमें एक दिन भी गो-कुशी न हो। मुल्ककी जरूरतों पर लिहाज करके न केवल गाय, बल्कि

भैंसा और भैंस तकका अनायास वध न किया जाय । संभवतः इसकी रोक-थाम कान्नद्वारा हो सकती है । इस कान्नके पक्षमें हिंदू और मुसल्मान दोनोंको यत्न करना चाहिये।'

२९. सन् १९२३ ई०में अमीर अफगानिस्तानके फरमानके पश्चात् उसी तरहका मिळता-जुळता फरमान हैदराबादके निजामने निकाला था तथा अपने राज्यमें गोवध बंद करा दिया था। दरमंगेके तत्कालीन महाराजा-धिराज सर रामेश्वरसिंहजी बहादुर हिंदुओंकी ओरसे निजामको इस पुण्यकार्यके लिये धन्यवाद प्रदान करने हैदराबाद गये थे।

३०. पटनेमें अखिल भारतवर्षीय गो-महासम्मेलनका द्वितीय अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता हाईकोर्टके जस्टिस क्लीफ उसके सभापति थे। स्वागताध्यक्षकी हैिल्यतसे स्वर्गीय मौलाना मजहरूल हक साहवने जो भाषण दिया, वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आपने उसमें कहा है कि 'गाय और घोड़ा दोनों हलाल हैं, फिर घोड़को मारकर लोग क्यों नहीं खाते। यद्यपि वह सिर्फ सवारीके काममें आता है।

३१ मोल्वी वाहिद हुसैन साहब बी० एल० आल इंडिया काउ कान्फ्रेंस एसोसियेशनके मानद मन्त्री थे। बड़ी लगनसे उन्होंने गोरक्षाका प्रचार किया था।

मुसल्मानोंमें अनेक ऐसे किव भी हुए जिन्होंने मुक्त हृदयसे गोरक्षाका समर्थन किया है। रहीम, जायसी, कबीर आदि। कबीरने जहाँ यह लिखा है कि 'मांस-मांस सब एक है, जस खस्सी तस गाय।' वहाँ यह भी लिखा है—

दिन भर रोजा राखते, रात काटते गाय । एक खून एक बंदगी कैसे खुरी खुराय॥ अन्तमें, कविवर अकबरके निम्न पदोंका उद्धरण देकर हम इस छेखको समाप्त करते हैं—

> बहतर यही है कि फेर के ऑस्ब्रोंको गायसे । क्या फायदा है रोजकी इस हाय हायसे ॥ कमजोरियोंको रोक दें जोरोंको क्या करें ? मुस्लिम हटें तो फौजके गोरोंसे क्या करें ? मुँह बंद हो सकेगा मुसलमां शारीफका । चस्का मगर न जायगा साहबसे 'बीफ' का ॥

# गाय और इस्लाम

( लेखक--पं० श्रीविजयानग्दजी त्रिपाठी )

जिस गोमाताके विकारोंका—पञ्चगव्य (शक्कत्, मूत्र, दुग्ध, दिध और घृत) का प्राश्चन करके हम अपने त्वगस्थिगत पापोंको दूर करते हैं, जिसके गोमयके उपलेपन विना पृथ्वी किसी धार्मिक कृत्यके योग्य नहीं होती, जिससे उद्भूत अमृत (पञ्चामृत) विना कोई वैदिक कर्म सम्पन्न नहीं होता, किसी औषधका अमृतीकरण नहीं होता, जिसे दान किये विना हम घोरा वैतरणिके पार नहीं होता, जिसका दुग्ध हमारा जीवन है, जिसके माहात्म्यसे सम्पूर्ण वेद-शास्त्र भरे पड़े हैं, आश्चर्य है कि उस गोमाताकी महिमा इस्लाम (मुसल्मानी) धर्म भी गान करता है।

अधिकतर मुसल्मानोंकी क्या, सवसाधारणकी यही धारणा है कि मुस्लिम धर्ममें गायकी कुर्बानी (गोवध) लाजिमी है, क्योंकि भारतमें बकरीदका कुशल्से बीतना आज भी कठिन हो जाता है, परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। मुस्लिम धर्मके संस्थापक स्वयं मुहम्मद साहबने\*गायको

जानवरोंका सरदार बतलाया है और उसकी इजत करनेकी आजा दी है। स्वयं इजरतने कभी गायकी कुर्वानी नहीं की और न आजतक कभी गायकी कुर्वानी मक्के दारीफमें होती है। किसी दारुल-इस्लाममें गायकी कुर्वानीकी चाल नहीं है। किसी दारुल-इस्लाममें गायकी कुर्वानीकी चाल नहीं है। मुसल्मानी धर्म-प्रन्थोंमें गायके दुग्धको अमृत और उसके मांसको विष बार-बार बतलाया गया है, किर भी भारतके कुळ अदूरदर्शी मुसल्मान, जिस प्रेरणासे पड़ोसियोंके प्रेमको तिलाखाल देकर विष ग्रहण करते हैं, उसे धार्मिक प्रेरणा कैसे कहा जा सकता है?

विचारशील मुस्लिम पण्डितोंने इस बातको समझा और गोवध बंद करनेके लिये कई बार फतवा (व्यवस्था) भी दिया, पर अदृष्ट शक्तिकी बाधारे, उसके प्रचारमें सहायता न हिंदुओंने की और न मुसल्मानोंने!

अरबी कालिज लखनऊके प्रोफेसर जनाव मौलाना सैयद मुहम्मद सादिक साहबने इस खाम-खयालीको दूर करनेके लिये सन् १९३८ में 'गावकुशी और इस्लाम' नामक एक छोटा-सा रिसाला लिखकर मुसल्मानोंसे अपील की कि इस्लाममें गोवध फर्ज नहीं है। अतः मुसल्मान लोग उदारताको स्थान दें और गोवधका परित्याग करें। यह रिसाला कुछ थोड़ा-सा छपकर रह गया । आवश्यकता थी कि इस रिसालेकी लाखों प्रतियाँ उर्दू और हिंदीमें छपाकर जनतामें बाँटी जातीं और इसके द्वारा मुसल्मानलोग समझा-बुझाकर रास्तेपर लाये जाते । गोरक्षाके लिये बड़ी-बड़ी योजनाएँ हो रही हैं, पर इस ओर लोगोंका ध्यान कम है । मेरी इतनी ही सामर्थ्य है कि इस रिसालेका सारांश पाठकोंकी जानकारीके लिये मेंट करूँ।

श्रीमौछाना साहव छिखते हैं कि 'आमतौरसे मुसल्मानोंका खयाल है कि कुर्वानीका बहुत बड़ा सम्बन्ध गायसे है, परन्तु पैगंबर साहबके जीवनचरित्रपर ध्यान देनेसे मालूम होता है कि ऐसी धारणा निर्मूल है।

# पैगंबर साहबका व्यवहार

कुर्वानीके िस्लिसिटेमें हजका मौका एक खास है, यदि गायकी कुर्वानीकी कुछ भी महत्ता होती, तो वह ऐसे समयमें उपेक्षित न होती । पैगंबर साहबका तर्जे अमल (व्यवहार) इस विषयमें प्रमाण है। हदीस-हारीफमें लिखा है—

- १. पैगंबर साहबकी आदत थी कि वे दो मेढ़े ज़बह फर्माया करते थे।
- २. अबू दाऊद कहते हैं कि पैगंबरने यौमुल आखिरमें दो मेंद्रे ज़बह फरमाये।
- ३. जाबिर कहते हैं कि मुकाम मुस्छीमें कुर्बानीके वक्त मैं मौजूद था, जब पैगंबर खुतबा पढ़ चुके, तो आपने एक मेढ़ा मँगवाया और उसे अपने हाथसे ज़बह फर्माया।
- ४. एक बकरी भी उसकें तमाम घरवालोंके लिये काफी है, चाहे वे कितने ही हों। यह रसूलकी तालीम है।
- ५. रस्ल इकरामने अपनी तरफते मेड और ऊँटकी कुर्वानी नी। (जादुल मआद इनकीम सफा ३५३)

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि पैगंबर इस्लामकी सुन्नत हजके मौकेपर मेढ़े, बकरी और ऊँटकी कुर्बानी करती थी, चौथी रवायतसे यह भी माल्यम होता है कि पद्यु-धनपर ध्यान देकर एक बकरीकी कुर्बानीसे ही मनुष्यको कर्त्तव्य-ऋणसे विनिर्मुक्त कर दिया है।

## पैगंबर साहबका आहार

इल्लामा इनकीम अपनी किताब जादुल आदके सका ३७ में कहते हैं कि रस्ल अकरम ग़िजा (भोजन) में ऊँट, भेड़, मुर्ग और तादरीका गोश्त इस्तेमाल करते थे। पैगंबरकी ग़िजाके उछेखमें ऐतिहासकोंने कहीं नहीं लिखा है कि पैगंबरने और ग़िजाओंकी तरह कभी गायका गोश्त भी इस्तेमाल फर्माया, इसिलये अहल इस्लामके लिये वाजिब है, कि उनके पैगंबरके आहार-व्यवहारमें जो चीजें दाखिल न हों, उनसे परहेज करें। मुमकिन है कि बहुत खोजके बाद कोई एक-दो अवसर ऐसे जुटा दिये जावें, जिनसे साबित हो कि पैगंबरने गायका गोश्त भी इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसी इत्तफाकी और नादिर घटनाएँ पैगंबरके आहार-विहारमें ग्रुमार किये जानेके काबिल नहीं हो सकतीं।

कुर्वानी (बिल ) के लिये सबसे बेहतरीन (श्रेष्ठ) चीज कौन है ?

एक ही हैसियतकी बहुत-सी चीजोंमेंसे, बेहतर चीजको चुन छेना मनुष्यका स्वभाव है। शरीयतकी तरफसे बेशुमार चीजें खानेके काबिछ करार दी गयी हैं, तो क्या इंसानको सब चीजें खा ही छेना चाहिये। अकल किसी वक्त इसकी ताईद नहीं कर सकती। जरूरत है कि मौकैपर इन्तखाबकी ताकतरों काम छिया जाय। हर हलाल चीजको हलाल समझकर खा छेना, और उसके गुण-दोषपर विचार न करना, अकलके खिलाफ नाकाबिल इनकार मोर्चा आराई है। गधेका गोस्त खाना शरअत् जायज है, फिर मुसल्मान क्यों नहीं खाते १ घोड़ेंका गोस्त खाना हराम नहीं है, फिर मुसल्मान क्यों वहीं खाते १ घोड़ेंका गोस्त खाना हराम नहीं है, फिर मुसल्मान क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते १ क्योंकि घोड़ों और गधोंसे दूसरे कामके फायदे हैं। समझमें नहीं आता कि मुसल्मान जो हैवानी मुनाफाका इस हदतक पास व लिहाज करते हैं, वे गायके बारेमें क्यों इस कदर तंगनजरीका सबूत देते हैं।

# हैवानातके चुनावकी जरूरत

कुर्बानीके चुनावका तरीका यही है कि जिन जानवरोंसे जो-जो जरूरतें जुड़ी हुई हों उन्हें उसी कामके लिये रहने देना चाहिये और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरोंकी होनी चाहिये जो इन लामोंसे असम्बद्ध हों। दूध, दही और घीसे ज्यादा कौन-सी चीजें आदमीके जीवनके लिये आवश्यक हैं। फिर ऐसी स्रतमें बिला ग्रुमा यह नतीजा निकलता है कि जिन पशुओंसे ऐसे लाम हों, उन्हें उन लामोंके लिये ही छोड़ देना चाहिये, और कुर्बानीके लिये कैवल उन्हीं पशुओंको काममें लाना चाहिये, जिनसे इस प्रकारके लाम

न होते हों। यदि न्यायकी शक्ति तुम्हारे अन्तःकरणमें काम करती हो तो ज़रा यह बतलाओ कि गायके अतिरिक्त पशुओंमें और कौन है, जिसे जीवनमें, लाभ पहुँचानेके लिये चुना जा सके।

गाय तो बड़ी चीज़ है, यदि पैगंबरके वचनोंपर ध्यान दिया जाय, तो मालूम होता है कि हजरतने दुम्बा तककी हिफाज़त फर्मायी है। क्यों ? सिर्फ इसल्चिये कि भोजन-सम्बन्धी लाभ इससे भी होता है। मेढेको बेहतरीन कुर्बानी बतलाकर, लाभदायक पद्मुओंकी चुद्धिका रास्ता निकाल दिया।

# मेढ़ा बेहतरीन कुर्बानी हैं (तरदी शरीफ)

पहले तो चुनावकी दृष्टिसे गायकी कुर्बानी नाकाबिल इनकार अकली जुर्म करार पाती है, फिर उसकी पुष्टिके लिये रसूल इकरमका यह वचन कि 'कुर्बानीके लिये बेहतरीन जानवर मेढा है' बातको अत्यन्त स्पष्ट किये देता है। यकीनन् मुसल्मानोंको अपने रस्टूके इन्तत्वाबका वज्ञन महसूस करते हुए, मेढेकी ही कुर्बानी करनी चाहिये।

## कुर्बानीका प्रारम्भ

कुर्बानीका इतिहास देखनेसे पता चलता है कि इसका प्रारम्भ मनीकी पहाड़ीसे हुआ । वहाँ इब्राहीम खलील अपने ईश्वरकी आज्ञासे अपने बेटेके गर्दनपर छुरी फेर रहे थे, और कुदरतने जबह अज़ीम (महाबलिप्रदान) के मक्तसदको परा करनेकै लिये एक जानवर बतौर फीदिया (अनुकल्प) भेज दिया था । कुरानने कुर्बानीकी इब्तदायी मंजिलमें भी इस बातको फरामोश कर दिया ? नहीं, हरगिज नहीं । दुम्बामें चूँ कि दूध-घी वगैरहका फायदा पहुँचानेकी सामर्थ्य थी और गायमें उससे भी ज्यादा लाभ पहँचानेकी योग्यता थी । अतः हजरत इस्माइलकी जगह मेढेका इन्तखाब करके बतला दिया कि कुर्वानी सिर्फ उस जानवरकी हो, जिससे दूध-धी वगैरहका लाभ न हो। क्या मुसल्मानोंका कुर्बानीके मौकेपर मेढेके बजाय गायकी कुर्वानी करना सुन्नत खुदा और सुन्नत इब्राहीमीकी खुली खिलाफ-वर्जी नहीं है ? जातीय द्वेषको इतना न बढ़ा देना चाहिये कि उपर्यक्त बातोंपर ध्यान भी न जाय !

लोगोंमें मशहूर है कि जनाव इस्माइलकी एवज़में दुम्बा बतौर फीदिया (अनुकल्प) ज़बह हुई थी, लेकिन यह बात ग़लत है। इसका प्रमाण यह है कि दुम्बाके सिरपर सींग नहीं होती, और उक्त कुर्बानीके सींगोंका खानेकाबेके अंदर मौजूद होना, और हेजाविन यूसुफ़के हाथोंका बाकी बरबादीके वक्त उनका तलफ होना तवारीखंसे साबित है।

इसपर यदि कोई यह कहे कि जब दुम्बा और गायसे समान लाभ है तो गायके लिये ही इतना जोर क्यों देते हो ? इसपर मेरा यह कहना है कि दुम्बाके वधसे कोई हानिविशेष नहीं है, देशके मुख-श्रान्तिमें कोई बाधा नहीं पड़ती, नरहत्याकी नौबत नहीं आती, गायकी कुर्बानीमें उपर्युक्त सभी उपप्रव होते हैं और शरीयतमें भी गायके गोश्तके इस्तेमाल न करनेपर ज़ोर दिया गया है । इसल्ये हम पूरी कूबतके साथ गावकुशी (गोवघ) नीज उसके मांससे बचनेके लिये ज़ोर देते हैं । वाजिब है कि जिस भाँति पैगंबर इस्लामने गायकी कुर्बानीको बिल्कुल गैरजरूरी और हमेशा कौलन् फेलन् नाकाबिल इस्तफात समझा, उसी माँति इस्लामपर- वर इफ़राद भी कुर्बानीके मौकेपर कभी इसका नाम न लेते।

### गायसे लाभ

गाय ही ऐसा लाभदायक पशु है, जिसके घी और दूधमें परमेश्वरने गन्धककी मात्रा मिला दी है। कमजोर बच्चे जितना उसके दूधसे बलवान् होते हैं, और किसी पशुके दूधसे नहीं होते, और यह भी हकीमोंका अनुभव है कि जिन औरतोंका दूध खराब या किसी बीमारीके कारण कम हो जाता है, उनके बच्चे या वे दुधसुँहे बच्चे जिनकी मा मर जाती है, उनके लिये गायका दूध परम लाभदायक है। शोक है कि ऐसे लाभदायक प्राणीका सुसल्मान कुछ ख्याल नहीं करते और लाखोंकी तादादमें काटकर खा जाते हैं।

### गायकी महिमा

मुसल्मानोंके बड़े भारी मार्गप्रदर्शकने गायके लाभपर दृष्टि रखते हुए उसे काबिल ताज़ीम (पूजनीय) जानवर करार दिया है, इसके लिये तफसीर दरमनसूर देखिये— भायकी बुजुर्गी व इहतराम किया करो इसलिये कि वह तमाम चौपायोंकी सरदार (सैयदुलवहायम) है।

## गो-विषयक इस्लाम-धर्मके उपदेश

- उछामा जलाछद्दीन सेवती लिखते हैं 'गायका गोस्त मर्ज और उसका दूध और मक्खन शिफा है।'
- २. हजरत आयशा फर्माती हैं 'गायका दूध दवा, उसका मक्खन शिफा और उसका गोश्त सरासर मर्ज़ है।'
- ३. उल्लामा तिवदी जहीरने खायत की है 'गायका गोश्त बीमारी, उसका मक्खन दवा, उसका दूध शिफा है।'

४. इत मसऊद सहावी रस्ल अल्लाहरे रवायत की है भायका दुध सरासर शिफा है।

५. इमाम जाफर साहबने इरशाद फर्माया 'गायका दूध दवा, उसके मक्खनमें शिक्षा, उसके मांसमें बीमारी है।' इत्यादि अनेकों बचन हैं।

जिन बड़े-बड़े बादशाहों और उमराओंने गोवध बंद करनेकी आज्ञाएँ दीं या जिनके राज्यकाल्डमें कारणविशेषसे गो-बधबंद कर दिया गया, उनकी तालिका निम्नलिखित है—

- १. अब्दुळ-मुल्क इवन मरदानके सुबादार ईराक, हिजाज-विन युसुफने अपने सुबाके हदूदके अंदर गो-वध रोक दिया था।
- २. हिंदोस्तानके प्रसिद्ध शासक शाह वाबरने अपने राज्य-कालमें गो-वध बंद कर दिया था, जिसका सब्त उस वसीयतनामामें मिलता है, जो भोपालके कुतुबनामा खासमें मौजूद है। अखबार तोहफ-ए-हिंद ९ जुलाई १९२३।
- ३. वाली हुकूमत अफगानिस्तानने ११० उलमा अहल-सुन्नतके फतवाके बमूजिब गायकी कुर्बानी बंद की । ( तोइफ-ए-हिंद बिजनौर ११-१२ नवम्बर १९२३ )
- ४. हिज एक्सल्टेड् हाईनेस हुजूर निजामने गायकी कुर्वानी बंद करनेका हुकुम सादिर फर्माया। (तोहफ-ए-हिंद १८ नवम्बर १९३७)।
  - ५. नवाब साहब राधन्प्र
  - ६. नवाब साहब मंगरील
  - ७. नवाब साहब बहादुरदरजाना जिला करनाल
  - ८. नवाब साहब गुड़गाँवा ९. नवाब साहब मुर्शिदाबाद

ये मुल्ककी तमाम नामवर हस्तियाँ गो-वधके विरोधी हैं (हिंदोस्तान अखबार रुखनऊ २ नवम्बर १९२४) १०. शरीफ्र-मक्काने गोवध बंद कर दिया (खैरव) बरकत मौलाना फर्रूखी लिखित।

११. शैखुल कुस्तुन्तुनियाँने भी गो-वध बंद कर दिया।

१२. लखनऊके छः उलमाय सुन्नतने गो-वध बंद करने-के लिये फतवा दिया ।

१३. मौलाना अब्दुल्बारी साहब मरहूम फिरंगीमहलीने भी गायकी कुर्बानी बंद करनेके लिये फ़तवा शाया किया (तोहफ-ए-हिंद विजनीर १५ नवम्बर १९२२)। उपर्युक्त उल्माके अलावा तहकीकके बाद मालूम होता है कि अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, मुहम्मदशाह, शाहआलमके राज्यकालमें भारतमें गो-चय बंद था।

मेंने यथासम्भव मौलाना साहबके ही राब्दोंको दोहराया है। इसमें सन्देह नहीं कि संक्षिप्त करनेके प्रयक्षमें मूल लेखकी वह शक्ति बहुत कुछ कम हो गयी जो कि मौलाना साहबकी लेखनीसे प्रकट होती थी। फिर भी इस लेखसे स्पष्ट है कि गायकी कुर्बानी मुसल्मानोंका मजहवी फर्ज नहीं है, बल्कि उनके धर्ममें गायकी इज्जत करनेकी आज्ञा है, और गो-मांसमक्षणकी निन्दा है। इसके विरुद्ध जो कुछ होता है, वह हिंदू-मुस्लिम-विरोध चालू रखनेके लिये ही होता है। ये बातें यदि मुसल्मान मात्रपर किसी माँति विदित की जा सकें, तो हिंदू-मुस्लिम-प्रेम टल्फ्पसे खापित हो सकता है, हिंदू-मुस्लिम-समस्याके सुलझानेका अन्य उपाय भी नहीं है। हिंदू-मुस्लिम मिलकर ही भारतसे गोवंशके निर्मूल करनेकी आयोजनाको रोककर देशमें सुल-समृद्धिकी स्थापना कर सकते हैं।

# शिवजीके प्रति

कैसे पशुपित कहलावेंगे ? त्रिशूलपाणि ! जब पशुओंका यहाँ नाम मिट जावैगा ! दुग्ध और अक्षतोंसे होगा उपचार कैसे जब उदरस्थ वत्स भी यों कट जावैगा !! अब 'अवधेश' आप होंगे आशुतोष कैसे ? गोवध निरख भक्त उर फट जावैगा ! शून्य हो मही, क्या आप करेंगे अकेले जब म्लेच्छवृन्द आकर समक्ष डट जावैगा ? गौप हो अनाथा आर्चस्तरसे पुकारें नित्य हो कर निराश कोटि कोटि कटती हैं रोज ! पालक त्रिलोकमें रहा है कौन चन्द्रचूड़ ? 'अवधेश' आपका भी जब घटता है ओज !! भूले ही रहेंगे यदि आप भी भवानीकन्त ! मिह पशु खाय फिर नंदीकी करेंगे खोज ! मूसा मोर खायँगे गणेश औ पड़ाननके ऐसे दुष्ट म्लेच्छ साँप खा कर करेंगे मौज ॥

—अवधविहारीलाल शर्मा 'अवधेश'

**イグイグイグイグ** 



# यूरोपियन यात्रियोंके अनुभव

मुगल बादशाहोंके समयमें कितने ही यूरोपियन यात्री इस देशमें आये थे। उन्होंने जो बातें यहाँ देखीं उनको लिख भी दिया। उनमेंसे गोसम्बन्धी कुछ बातें यहाँ देते हैं—

 पिटर डिलावेल नामक इटालियन यात्रीने— सन् १६२३ ई० में लिखा है—

'सूरतमें सवारीके लिये बैलोंके रथ होते हैं। रथके बैल बड़े और स्वेत वर्णके होतें हैं। उनकी पीठपर ऊँटके कूबड़-जैसा डील होता है और वे घोडोंकी तरह दौडते हैं।

'खंबातमें गौ, बछड़े, बैल मारनेकी सख्त मनाही थी। यहाँके हिंदुओंने बादशाहको 'कर' रूपसे एक बड़ी रकम देकर यह अधिकार प्राप्त किया था। और कोई मुसल्मान भी यदि गोहत्या करता तो उसे देहान्त दण्ड-सरीखा कठोर दण्ड दिया जाता था।'

'गो-मांस खाना सबके लिये मना है। गौका दूघ पीकर ही लोग बढ़ते हैं और बैलोंकी मेहनतसे ही सारी खेती होती है, इसलिये गोमांस खाना जो महापाप समझा जाता है वह ठीक ही है।' (पहल पत्र, स्रत ता० २२। ३। १६२३)

'कर्णाटकके लोग गायके गोबरसे अपने घर और आँगनको लीषते हैं। सब पुर्तगीज लोग भी अपने घरोंको इसी प्रकार लीपते हैं। इटली पहुँचनेपर मैं इसका प्रचार करना चाहता हूँ।'

(चौथा पत्र ता० ३०। १०। १६२३——श्चिवाजी-निबन्धावली)

'खंबातमें लॅंगड़े-लूले और बीमार पशुओं और पक्षियोंकी रक्षा और इलाज करनेके लिये एक पिंजरापोल है जिसका खर्च हिंदू बड़ी श्रद्धासे चलाते हैं।' (मूरी ७९३)

२. टेवर्नियर नामक फ्रेंच यात्रीने (१६४१—६८में) लिखा है—

'दूरकी यात्रा भी यहाँ बैलगाड़ीसे की जाती थी। गेहूँके आटेके रोट बैलोंको खिलाते थे। " मायः सब न्यापार बैलोंकी पीठपर लादकर ले जाते थे। प्रायः सब न्यापार बैलोंकी पीठपर होता था। गेहूँ, चावल, दाल, पिसान इत्यादि लादे हुए दस-दस, बारह-बारह हजार बैल एक साथ चलते थे। बैलोंपर न्यापारियोंकी बड़ी ममता होती थी। खासकर जिनके लड़के-बच्चे न होते वे इन्हें अपने लड़कों-जैसे ही समझते थे। ' (मूरी ८०१)

देखी। उसने लिखा है—
रता तो उसे देहान्त दण्ड-सरीखा कठोर दण्ड

। 'उपयोगिताकी दृष्टिसे इस प्राणीकी पूजा सब प्रकारके लोगोंमें रूढ़ थी। रोमन लोग बैलको मारना किसी नागरिकको मारनेके समान ही दण्डाई अपराध मानते थे।

लागाम रूढ़ था। रामन लाग बल्का मारना किसा नागरिकको मारनेके समान ही दण्डाई अपराध मानते थे। हिंदुस्थानके प्राचीन मन्दिरोंमें गौ-बैलोंकी मूर्तियाँ देख पड़ती हैं। नन्दीके तीन पैर उसके शरीरके नीचे दवे हुए और एक पैर आगेको खड़ा हुआ होता है।'

३. वेनिसका यात्री मनुची सन् १६५५ से १७१७

तक हिंदुस्थानमें था । औरंगजेब, शिवाजी, संभाजी आदि अनेक महान परुषोंसे इसका परिचय था । मगल बादशाहकें

बारेमें उसने खळासा सब हाल ( स्टोरिओ द मोगोल ) लिखा

बड़े लोग भी सबेरे उठकर गौकी पूँछ पकड़कर सिरमें

लगाते हैं और गो-मूत्रसे पवित्र किये हुए स्थानमें बैठकर

'हिंद गो-मूत्र प्राशन करते हैं, सर्वाङ्गमें उसे मलते हैं;

विशेषरूपसे

वषभ-पजा

है। गौके सम्बन्धमें वह लिखता है-

४. डबायने हिंदुस्थानमें

उपासना करते हैं।

'साँड स्वच्छन्द विचरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं। उन्हें कोई नहीं मारता। वे कुछ उपाधि करें तो लोग सह लेते हैं। कोई साँड मर जाय तो उसे बड़े समारोहके साथ जमीनके अंदर समाधि दी जाती है।

टेवर्नियर लिखता है---

'व्यापारी मालके अतिरिक्त फौजको रसद पहुँचानेका महत्त्वपूर्ण कार्य बंजारे लोगोंसे कराया जाता था। दक्षिणमें ये लोग पहले पहल प्रथम निजाम असफराहके साथ आये। इनके साथ १८०००० बैलोंके झुंड रहते थे। इनके बलपर ही युद्धमें विजय-लाभकी आशा होनेसे सरकारके द्वारा इनकी बड़ी खातिर की जाती थी।'

'एक बार अन्न और पानीका अकाल होनेपर गाय-बैठोंके लिये असफशाहने यह हुक्म दिया था कि गाय-बैठोंको पानी न मिले तो मेरे लश्करके सिपाहियोंके घड़ोंसे लेकर उन्हें पानी पिलाओ, घास न मिले तो उनकी झोपड़ियोंके छप्परोंसे घास लेकर खिलाओ और जहाँ मेरे घोड़े जायँ वहाँ उनके साथ बंजारोंके बैल भी चलें।'

'टीपू सुलतानने भी ६०००० बैलोंके साथ एक बंजारा दल रक्खा था। सन् १७९१-९२ की लड़ाईमें ब्रिटिशोंको

गो-अं॰ ३०---

भी बंजारोंने बैलेंकी मददसे रसद पहुँचायी थी। 'आमीं आफ दि इंडियन मोगस्स' का लेखक आयर्बिन कहता है कि ५००० बैलेंका एक छंड ले जाते हुए मैंने देखा था।'

'अच्छी जातिकै बैल— १. मद्रास और मैस्रमें 'अमृतमहाल', २. बम्बईमें 'जवारी', ३. गुजरात— काठियावाड़में 'तलवड़ा', ४. बुन्देलखंडमें 'गोरना', ५. पंजाबमें 'हरियाना' प्रसिद्ध हैं । बैलोंके मूल्य १५०) से ३००) रुपयेतक होते हैं । १५ से १८ कोसतक रोज चलते हैं, इस तरह बीस वर्षतक बैल काम कर सकते हैं। अमृत-महाल जातिके बैलोंका एक दल तैयार करके हैदरअलीने चिदंबरम् शहरकी मददको जाते हुए लक्करी तोपोंके साथ ढाई दिनमें ५० कोस रास्ता तै किया था। बैलोंके ही बलपर टीपूने बेदनूर फतह करनेका प्रयत्न किया और मेडोंजसे पहले मौकेपर पहुँचा। इन्हीं बैलोंकी मददसे ड्यूक आफ वेलिंगटनने बड़ी फुर्तीसे विस्मयजनक सांग्रामिक स्थलान्तर किये थे। '(भारतीय साम्राज्य' भाग १. १० १७८—४०)

# अंग्रेजी अमलदारीमें गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य और मार्ग

# स्थित्यन्तर और उसके कारण

बैदिक कालसे लेकर अंग्रेजी शासनके पहलेतक-की देशकी परिस्थितिका केवल गोरक्षण-विषयतक ही मर्यादित विहङ्कम-दृष्टिसे निरीक्षण कर, आजकी परिस्थितिपर दृष्टि डाली जाय, तो देख पडेगा कि परिस्थितिमें बहुत ही बड़ा अन्तर हो गया है। पहले ऐसा कोई घर देख पड़ना कठिन था, जिसमें एक भी गाय न हो। 'जो सम्पत हो थोडी, तो पाछे गाय और घोडी। इस कहावतके अनुसार उस समयके गरीबलोग भी गायको अपनी सहायिका समझते थे और अपने पास दो-चार गायें अवस्य रखते थे। मोरोपन्त कविने भी कहा है कि, 'घरमें बहुत-सा धन हो या न हो, घर-घर एक तो दुधारू गाय अवस्य होनी चाहिये। अन गायोंको दुहने, पालनेका काम घरकी बह-बेटियाँ किया करती थीं। दहनेका काम कन्याएँ करती थीं; इसीसे कन्या दुहिता (दुहनेवाळी) कहाती थी । इस व्यवस्थासे घरके स्त्री-पुरुषोंको गोञ्जश्रषाका सब प्रकारका सप्रयोग ज्ञान हो जाता था।

### अटवीपर्वतास्त्रैव नद्यस्तीर्थानि यानि च। सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्नास्ति तत्र विचारणा॥ ( महाभारत )

जंगल, पर्वत, निदयाँ, तीर्थ आदि अस्वामिक होते हैं, अर्थात् इनका कोई मालिक नहीं है। इनसे आवश्यकतानुसार सभी लोग लाभ उठाया करते थे। उस समयकी यही
सार्वजनिक नीति होनेके कारण गाय-दोरोंपर अवर्षा-जैसे
प्रसङ्कते सिवा भूखों मरनेका कभी अवसर ही नहीं आता
था। देशका मोधन विदेश नहीं भेजा जाता था।

ब्रचड्खाने नहीं थे और मृत्युके दरबारके प्रवेशद्वारस्वरूप जानवरोंके बाजार भी आजकी तरह गाँव-गाँवमें नहीं लगा करते थे। रोग, सूखा, विधर्मियोंके आक्रमण-जैसी कभी-कभी उत्पन्न होनेवाली दैवी बाधाओं के अवसरोंको छोड़कर अन्य सब समयोंमें गार्थे निर्भय और सुखी रहा करती थीं । खाने-पीने और धूमने-फिरनेकी पर्याप्त सुविधा होनेके कारण गायें अच्छी दुग्धवती (विपुल द्ध देनेवाली) हुआ करती थीं। गरीबोंकी झोपड़ियोंमें भी घी-दुधकी विपुलता थी । घी-दुधका सात्त्विक और पौष्टिक आहार मिलनेके कारण जनता बल, आरोग्य और पराक्रमसे सम्पन्न होती थी । आज वह सब परिस्थिति बदल गयी है। सम्प्रति गोधनका जैसा भयंकर हास हो रहा है; प्राचीन इतिहासमें इसकी तुलना नहीं है। पुराने विधमी स्ताधारी अपने आहारके लिये या प्रतिपक्षीको चिढानेके लिये कभी-कभी स्थल-विशेषमें गोहत्या अवश्य करते थे; परन्त आज देशमें हजारों बूचइखाने खुल गये हैं और उनकी आवश्यकतापूर्तिके लिये गाँव-गाँवमें चौपायोंके बाजार और मेछे लगते हैं। पहले प्रतिपक्षीको चिढानेके लिये गोवध किया जाता था, परन्त आज मांस, हड्डी, चमडे आदिके न्यापारके लिये गोसंहार किया जाता है; जिससे देशके करोड़ों मोमांस-भक्षकोंकी क्षुधाका शमन होकर गायका सूखा मांस, हिंदुयाँ, चमड़ा जहाजोंमें भरकर विदेश भेजा जा रहा है! मुख्यतः चमडेके व्यापारके लिये ही अनिर्बन्ध गोवध हो रहा है। जब चमहेका भाव तेज हो जाता है, तब इतने अधिक जानवर मारे जाते हैं कि उनके मांसका ग्राहक नहीं मिलता और वह घूरेपर फेंक दिया जाता है। जंगलखातेकी अदूरदर्शी नीतिके कारण

चौपायोंको चारा नहीं मिलता, वे भखों मरते हैं और उनकी उपेक्षा की जाती है। इससे उनकी दुर्बलता बढकर द्ध देनेकी शक्ति घट गयी है। उनमें रोगोंका आक्रमण भी बढ रहा है। इसके अतिरिक्त हजारों अच्छी नस्लकी गायें प्रतिवर्ष विदेश भेज दी जाती हैं। सबसे महत्त्वकी बात यह है कि पहलेके गोरक्षकोंके पास तलवार थी और उसे चलानेका उनकी कलाईमें बल था। उनके अन्तः करणों में अपने वंश, धर्म और संस्कृतिके सम्बन्धमें उज्ज्वल अभिमान जाग रहा था। उनके चित्तपर विधर्मी संस्कृतिके पुर नहीं चढे थे और वे इतप्रज्ञ भी नहीं हो गये थे । सम्प्रति तलवारकी तो बात ही क्या, साधारण लाठी ताननेकी भी किसीमें शक्ति नहीं रही है। चाय, शराब, नाटक, सिनेमा-जैसे शरीर और धनका नाश करनेवाले दर्व्यसन सर्वत्र फैल रहे हैं और संसारमें सब देशोंसे अधिक मृत्यु-संख्या इस देशमें बढ गयी है । 'शतायवै परुषः' यह पहलेका आयुर्मान आज वीस-बाईसकी संख्यापर आ पहुँचा है। प्रतिदिनके अप्रतिहत संहारके कारण गाय-बैळोंकी संख्या घट गयी है, जिससे खेतीके लिये बैल और गोबरकी खाद नहीं मिलती और जो भारतीय किसान संसारके अन्नदाता कहाते थे, उनकी भूखों मरनेकी नौबत आ गयी है। यह परिस्थिति किसी एक ही प्रान्त या प्रदेशकी नहीं, किन्त आसेत हिमाचल-सारे देशकी हो गयी है।

इस सार्वित्रक परिस्थितिके अनेक कारण हैं । पहला कारण पश्चिमी लोगोंकी जिह्ना-लोलुपता है । 'Early Records of British India' नामक प्रन्थमें डा॰ फ्रायरने लिखा है—'सूरत-जैसे घनी बस्तीके बड़े नगरमें समस्त मूर ( मुसल्मान ) लोगोंको एक वर्षमें जितने मांसकी आवश्यकता होती है, बम्बईके अंग्रेज उससे अधिक मांस एक ही महीनेमें स्वा-पचा जाते हैं ।' सन् १६६८ में बम्बई अंग्रेजोंके हाथ आयी । उसके बाद छः वर्षों (१६७४)में ही बम्बईके अंग्रेजोंने मांस-मक्षणमें इतना नाम कमाया था । हिंदुस्थान-जैसे गरम देशमें सूअर और गायका मांस खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यह जानकर भी प्रस्त प्रीष्मकालमें मांस और तीत्र मर्योका उन्होंने परित्याग नहीं किया । 'हिस्ट्री आफ इंडिया अंडर मॉस्लेम रूल' नामक ग्रन्थमें मि॰ हील्रने लिखा है कि 'अतिरिक्त मांस-मद्यका सेवन करनेके कारण अनेक ग्र्रोपियन लोग

मर गये। अगो वह लिखता है—'अंग्रेज, पोर्तुगीज, हच आदि सभी यूरोपियन यहाँ मुगें, वत्तक, भेड़, वकरे, सूअर आदिका मांस आकण्ठ खाते ही थें; इसके अतिरिक्त जहाजोंमें भर-भरकर अपने-अपने देशोंमें भी ले जाते थें।' इन अंग्रेज प्रन्थकारोंके प्रमाणोंसे यह तो सिद्ध ही है कि अंग्रेजोंका अधिराज्य स्थापन होनेके पहलेसे ही—अर्थात् पश्चिमी लोगोंका पौरा यहाँ आते ही आहारके लिये इस देशमें मूक जीवोंकी हत्या दिन-दिन बढ़ते हुए परिमाणमें आरम्भ हो गयी थी। टेवर्नियर (सन् १६४१—६८), डा॰ जान फायर (१६७८—८१) आदि प्रवासियोंने अपने यात्रा-वृत्तान्तमें लिख रक्खा है कि, 'बड़े गाँवोंमें—जहाँ एकाघ मुसल्मान अधिकारी होता है, वहाँ तो किसी प्रकार खसी, मुर्गाया कबूतरका मांस मिल जाता;परन्तु हिंदू बनियोंकी बस्तियोंमें आटा, चावल, साग-पात, दूध-धी आदिके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। वे अण्डातक नहीं खाते।

दुसरा कारण है अंग्रेजोंकी व्यापारी मनोवृत्ति । व्यापारके बहाने हिंदस्थानमें अंग्रेज आये और व्यापारी नीतिसे ही अपने पैर जमाकर सारा देश उन्होंने आंकित कर लिया । फिर भी उनकी व्यापारकी प्यास नहीं बुझ रही है ! 'मध्ययुगीन भारत' में हर्षकालीन परिस्थितिका वर्णन करते हुए भारताचार्य चि० वि० वैद्य लिखते हैं-अस समय चौपायोंके चरनेके लिये हर एक गाँवके पास एक सार्वजनिक चरागाह बना दिया जाता था । चारों ओर बाइसे घिरे हुए अच्छा चारा तैयार करनेवाले चरागाहोंका उल्लेख स्मृतिग्रन्थोंमें है । उनको 'विवीत' कहते थे । ऐसे चरागाहोंमें उत्पन्न होनेवाला चारा पशुओंके लिये बिना मूल्य मिलता था; परन्त यदि कोई उसे काटकर बाजारमें बेचनेके लिये ले जाना चाहता, तो कुछ निश्चित कर देना पड़ता था। स्मृतिग्रन्थोंमें लिखा है कि जंगलोंका कोई स्वामी नहीं होता। हाथियोंके जंगलोंको छोडकर बाकीके सब जंगलों और ग्रामवनोंका उपयोग सब लोग समान रूपसे किया करते थे । उक्त जंगलों और चरागाहोंकी व्यवस्थामें मुसल्मानी अमलदारीमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ; परन्तु अंग्रेजी शासनकालकी स्थिति विचार करने योग्य है।

सन् १८८३ में प्रकाशित हुए 'ग्रामरचना, उसकी भ्यवस्था और वर्तमान स्थिति' नामक ग्रन्थमें सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार 'लोकहितनादी' लिखते हैं—'सरकारने वनों— जंगलोंमें ताले जड़ दिये, इससे जानवरोंके लिये चारा मिलना किन हो गया और पशुपालनमें लोग असमर्थ हो गये। परिणामतः गोरस अप्राप्य होनेके कारण शिशुओंको माताके स्तनके दूधके अतिरिक्त कोई सहारा न रहा। पशुपालनमें लोगोंके असमर्थ हो जानेसे पशुओंकी संख्या भी घटने लगी। इस प्रकार साठ-सत्तर वर्ष पूर्व ही जंगलखातेके दुष्परिणाम प्रतीत होने लगे थे। तदुपरान्त अवतकके कालमें जंगलखातेकी जबरदस्ती किस प्रकार बढ़ती गयी और गरीब जनता किस प्रकार ऋत हो उठी, इसकी कुछ कल्पना निम्नलिखित अवतरणोंसे हो सकेगी।

'वनविभागने वनचराई-सम्बन्धी नाना प्रकारके कर जनताथे छेना आरम्भ कर दिया है, जिससे जनता त्रस्त हो उठी है। घरके गाय-बैछ विला गये और दूध-दहीका अभाव हो गया। इससे खेती-बारीकी उपेक्षा होने लगी है और खेतिहरोंको पेट पालना कठिन हो गया है।

(केसरी ३०।१०।१८९०)

'मुसल्मानी शासनकालमें भी जिन चरागाहोंसे मुफ्त चारा मिलता था, वे भरपूर लगानपर उठा दिये गये हैं या फारेस्टमें शामिल कर दिये गये हैं।' (केसरी ३१।५।९२)

'खानदेश जिल्लें कुछ दिन पूर्व गरीव खेतिहरोंने फारेस्टके अंजन वृक्षोंकी पत्ती पशुओंको खिलानेके लिये काट ली, इसल्लिये मुकद्दमे चलाकर उन्हें अर्थदण्ड ही नहीं, कारादण्ड भी दिया गया।' (केसरी २६।६।१९०६)

'बंदीके जंगलोंमें घुसे हुए चौपायों मेंसे १३४००० चौपाये इस वर्ष कानीहाउस भेजे गये।'(केसरी १८। ५। १९०९)

पाटन तालुकाके कुम्भार गाँवके आसपास कोई फारेस्ट नहीं था, सब बनचर भूमि थी। वह फारेस्टमें शामिल कर ली गयी। उसमें कुछ भूमि ऐसी रक्खी गयी, जहाँ कुछ फीस देनेपर गाँववाले चौपायोंको चरा सकते थे। सन् १९०८-९में गाँववालें चौपायोंको चरा सकते थे। सन् १९०८-९में गाँववालोंने ८०) फीस सरकारको दी; परन्तु थोड़े ही दिनों-में सरकारी हुक्म हुआ कि गाँववालें अपराध बहुत करते हैं, इसल्ये चौपायोंके लिये रक्खी हुई वनचर भूमि तीन सालक्त चौपायोंके चरानेके लिये बंद कर दी गयी है। इस विचित्र हुक्मको सुनकर गाँववालोंने अर्जी दी कि कम-से-कम इस वर्ष वह भूमि खुली रक्खी जाय और यह सम्भव न हो, तो हमारे जमा किये हुए फीसके ८०) लौटा दिये जायँ। जमताकी दोनों न्याय्य माँगोंमेंसे सरकारने एक भी मंजूर नहीं की। क्रारेस्टकी सीमा सोपड़ोंके दारोंसे जा भिड़ी है। बाडेसे

चौपायोंके बाहर आते ही अधिकारी उन्हें पकड़ ले जाकर कानीहाउसमें बंद कर देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस फारेस्टकी सालाना आमदनी १५०) थी वहाँ केवल दस महीनेमें ४००) ५००) सौ रुपया सरकारी खजानेमें जमा हो गया। १ (केसरी १। ६। १९०९)

इस प्रकार अंग्रेज सरकारकी व्यापारी मनोवृत्ति प्रारम्भ-से ही राजनीतिक क्षेत्रमें अपना अच्छा प्रभाव दिखा रही है। वास्तवमें गाय-बैल राष्ट्रीय सम्पत्ति होती है। उसकी सब प्रकार रक्षा करना प्रजाका हित चाहनेवाली प्रत्येक सरकारका कर्तव्य ही होता है। परन्त दर्भाग्यसे उन गाय-बैलोंके हाड-मांसका व्यापार जारी रखनेकी बुद्धि हमारी अंग्रेज सरकारको सझ रही है और 'राजा कालस्य कारणम्' इस न्यायके अनुसार विदेशियोंके आरम्भ किये हुए हड्डी, मांस, चमड़ेके व्यापारके सहायक कसाइयों तथा दलालोंकी संख्या बढ रही है। उन्हीं-का इस्तक 'गो-चोरों'का दल भी १८ वीं सदीमें ही निर्माण हुआ । नामानुसार ही उसकी कृति होती है । चौबीसपरगना ् (बंगाल) में बहुत वर्षोंतक असिस्टेन्ट जजका काम किये हुए मि॰ ए॰ एफ॰ टिटलर अपने 'कन्सिडरेशन्स ऑन दि प्रेजेन्ट पोलिटिकल स्टेट इन इण्डिया' (हिंदुस्थानकी राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति-सम्बन्धी विचार ) नामक प्रनथमें लिखते हैं-- 'ये गो-चोर बड़े अवराधी होते हैं और प्रायः मुसल्मान या मोची जातिके हुआ करते हैं । ये ग्वालोंसे मिले रहते हैं। कलकत्ता-जैसे बड़े नगरों और उनके आसपासके गाँवोंमें इनकी भरमार रहती है। उनके चुराये हुए गाय-बैलोंकी बिक्री तुरंत और हाथों-हाथ हो जाती है। जानवरोंको चुरा ले जाकर ये उनके सींग और कान काटकर उनको इतना कुरूप कर डालते हैं, उनके शरीरोंपर ऐसे चिह्न बनाते हैं, भूखे रखकर उनको इतना दुर्बल बना देते हैं और इस धंधेके विचवयी और दलाल इतने चतुर होते हैं कि चोरी गये हुए पशुका पता लगाना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता है। चौपायोंको विष खिलानेका अपराध भी पराकाष्ठाको पहुँच गया है। इस एक ही अपराधके डेढ़ हजार अपराधी एक ही समयमें एक ही जेलमें सज़ा भोग रहे थे। ' सन् १७८० से १८१० तककी २५-३० सालकी कम्पनी सरकारकी अमलदारीके समयकी यह बात है। इधर भारतीय सरकार बंगालमें गोधनकी इस प्रकार उपेक्षा कर रही थी और उधर महाराष्ट्रमें श्रीमन्त सवाई साधवराव और द्वितीय बाजीरांव साहबकी पेशवायी पशुओंको विष

खिलानेवालोंको कठोर दण्ड देकर भारतीय गोधनकी सुरक्षा कर रही थी। इसके प्रमाण मराठोंके इतिहासमें विद्यमान हैं। मराठों और अंग्रेजोंकी राजनीतिका अन्तर इससे स्पष्ट हो जाता है।

तीसरा कारण यह है कि अंग्रेजोंको हिंदुस्थानके प्रति
ममत्व उत्पन्न हो नहीं सकता । अंग्रेजोंकी राजसत्ता यहाँ
अवक्य स्थापित हो गयी है; परन्तु उनके राजा या राजप्रतिनिधि यहाँ स्थायीरूपसे नहीं आ बसे हैं और छोटे-बड़े
सब अधिकारियोंका ध्यान अपने देश (इंग्लैंड) की ओर
बना रहता है। उनके हित-सम्बन्ध भी उसी देशसे
विजडित हैं। इस कारण डेढ़-दो सौ वर्षोंसे राज्य
करते रहनेपर भी यहाँकी जनताके हिताहितोंसे
और धर्म-भावनाओंसे अंग्रेज समरस न हो सके। 'लोक-हितवादी' अपने ग्राम-रचना-सम्बन्धी प्रबन्धमें लिखते हैं—

'मसल्मानोंने भारतमें सात सौ वर्ष राज्य कियाः परन्त यहाँ-की प्ररानी नीति नहीं बदली । भूमिन्यवस्थामें कोई परिवर्तन न कर प्रजाके हितका ध्यान रक्खा । उन्हें छट-तगायी आदि बराबर मिळती रही । दूसरी ओर, जिनके नयी-पुरानी दुनियाके राजशासन-कौशलका डंका बज रहा है, जो धूर्तता, चातरी, कार्यसाधता, सदसद्विचार आदि गुणोंमें प्रसिद्ध हो रहे हैं, वे इस सम्बन्धमें ऐसी निर्दयता और अमान्यता दिखा रहे हैं, जैसी किसीने नहीं दिखायी थी। यह भारतीय प्रजाका दुर्भाग्य है । प्राचीन धर्मनीतिमें जिन बातोंका अत्यन्त निषेध है, वे ही बातें वर्तमान शासक अपना कर्तव्य कहकर नीतिके नामसे बेघडक करते चले जा रहे हैं। पहले लोगों-को घास, लकडी, नमक आदि आवश्यक वस्तुएँ यथेष्ट और बिना मूल्य मिला करती थीं । परन्तु अब बिना पैसेके चारे-का एक तिनका, लकडीकी एक छिपटी या नमककी एक डली भी नहीं मिलती । घी, दूध, छकड़ी, घास आदि सभी महँगा हो गया है। तीर्थों, देवस्थानोंमें प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे कर लगा दिये गये हैं; अर्थात् उनका स्वामित्व भी शासकोंने हथिया लिया है। जब सब ओरसे प्रजा मूँड़ी जा रही है, तब वह अपना सिर ऊँचा कैसे कर सकती है।

सन् १९०३ में इंग्लैंडके 'मिड्लैंग्ड हैरल्ड' पत्रने लिखा था, 'भारतीयोंका उत्कर्ष भारतीयोंपर ही अवलिबत है।' इसका उत्तर स्व॰ दादाभाई नौरोजीने दिया था, 'भारतकी ब्रिटिश राज्यशासन-प्रणाली, उनकी वह स्टकी चढ़ाई कही जा सकती है, जो कभी रुक नहीं सकती।' राजनीति-विशारदोंके इन सब उद्वारोंसे यह बात ध्यानमें आ जाती है कि मुलतान नासि- रहीन, बाबर, हुमायूँ, अकबर, शाहआलम, महम्मद आदिलंशाह आदि अनेक मुसरमान शासक यहाँ जिस प्राचीन नीतिको ही बरतते आये, वह नीति अंग्रेज क्यों नहीं बरत सकते ? सारांशमें कहा जा सकता है कि हिंदुस्थानका हर-एक अंग्रेज, चाहे वह सरकारी नौकरीमें हो, या अन्य व्यवसाय करता हो, भारतके सम्बन्धमें बोल-बर्तावके द्वारा कितना ही प्रेम क्यों न प्रकट करे, उसके चित्तका खिंचाव अपने देश (इंग्लैंड) की ओर होता है और उसकी वैभव-सम्मत्तताका फल हिंदुस्थानको नहीं, किन्तु उसके देशबन्धुओं-को प्राप्त होता है।

अंग्रेज शासक अपने देशके कल्याणमें लगे रहते हैं। इस कारण उनकी शासन-प्रणाली कानून, न्याय, सुधार, श्रृंखला-बद्धता, आधुनिक सामग्री आदिसे कितनी ही सुसज्जित क्यों न हो, वह बहुत खर्चीली और जनताका द्रव्य शोषण करने-वाली है। प्राचीन और अर्वाचीन देशस्थितिके महान् अन्तरका यही कारण है।

देशिस्थिति विपरीत हो जानेके जो कारण ऊपर गिनायै गये हैं, उनसे भी महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अंग्रेजी शिक्षासे यहाँके लोगोंकी प्रज्ञा मारी गयी है। पुराने कितने ही शासकोंके शासनकालमें यह राष्ट्र 'शस्त्रहत' हुआ था, विदेशियोंके सम्पर्कसे कुछ प्रशाहत भी हुआ था; परन्तु अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी संस्कृतिके सर्वगामी और दीर्घकालीन सम्पर्कसे इस समय समाजके सब स्तरोंमें जैसी 'प्रज्ञाहतता' उत्पन्न हो गयी है, वैसी कभी नहीं हुई थी। इस शिक्षाकी विशेषता यह है कि अंग्रेजींका ककहरा जान लेनेसे ही विद्यार्थी अपनेको सर्वज्ञ समझने लगता है और यदि वह कोई डिगरी पा जाय, तो फिर पुछना ही क्या है, छोटे-से जार्ज वाशिंगटनकी तरह आचार-विचारोंके चाहे जिस वृक्षपर वह अपने तर्ककी कुल्हांडी चलाने लगता है। धर्म, इतिहास, संस्कृति आदि जो कुछ पुराना हो, उसे वह निकम्मा, गँवारू और त्याज्य समझने लगता है। अंग्रेजी विद्यारूपी 'बाधिनका दूध' पीनेसे 'जैसा अन्न वैसी बुद्धि' इस न्यायके अनुसार उसकी व्याघ-बुद्धि हो जाती है। Cow has no soul 'गायके आत्मा नहीं' इस तत्त्व-ज्ञानकी घूँट उसे पिलायी जाती है। इससे शिक्षित और अग्रगामी कहा जानेवाला अंग्रेजी-शिक्षित संस्कार और भावनाओं-के विषयमें सर्वसाधारणसे पृथक हो जाता है तथा गाय-बैलोंके सम्बन्धमें उदासीन ही नहीं, विरुद्ध उठ खड़ा होता है। अशिक्षित समाज तो स्पष्ट ही अप्रबद्ध और दरिद्र होता है । सहायता और मार्गदर्शनके लिये वह सदा ही शिक्षितों और सरकारी अधिकारियोंका मुखापेक्षी होता है । नये-नये कानूनों और करोंसे सारी जनता जर्जर और त्रस्त हो उठी है । इन अनेक कारणोंसे अंग्रेजी राज्यमें गोधन और जनता दोनोंकी परिस्थिति अत्यन्त विकट हो गयी है और राष्ट्र मरणास्त्र हो रहा है!

मम्प्रति इस देशमें जो गोरक्षाका आन्दोलन हो रहा है। उसका आरम्भ अंग्रेजी अमलदारीमें ही क्यों हुआ, इसका दिग्दर्शन अवतक किया गया है । अंग्रेजी शासनसे पहले यहाँ गोरक्षाके आन्दोलनकी आवश्यकता ही नहीं थी। उस समय समाजमें दो ही वर्ग थे। एक गायको प्राणसे प्यारी और पवित्र माननेवाला वर्ण-चत्रष्ट्यात्मक आयोंका वर्गः और दूसरा प्रतिपक्षीको चिढाकर उसे हानि पहुँचानेवाला, आर्योंकी गायोंका अपहरण कर उनको भक्षण करनेवाला दानव, राक्षम, असर, म्लेच्छ आदि नामोंसे सम्बोधित होनेवाला गोभक्षकोंका वर्ग। दोनोंमें आत्मरक्षाके लिये झगडा चलता रहता था। अंग्रेजी शासनमें उस झगडेका बाहरी स्वरूप बदल गया । अंग्रेजींका हर-एक कार्य स्वार्थपूर्ण होनेपर भी उसको कानुनका आधार होता है। वह सश्च्रहरू और देशकालको ताडकर किया जाता है। इस कारण उसके दरस्य परिणाम एकाएक किसीके ध्यानमें नहीं आते। यदि वे कार्य किसीको विरोधी जान पड़ें, तो पहलेकी तरह उसका कोई सशस्त्र प्रतीकार नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त न्यायालयोंका सुलभ राजमार्ग खुला है, तब जान-बूझकर साइसके मार्गका अवलम्बन कर अपनी जान जोखिममें कौन

डालेगा ? हम विजित और निहत्ये हैं। कानूनकी अनुज्ञाके विना हमारे हाथमें शस्त्र आ नहीं सकते। इस कारण प्रतीकारबुद्धि कितनी ही तीन क्यों न हो, कानूनके प्रकाशमें जो कुछ हो सके, उतना ही हम कर सकते हैं। हिंदू विश्वञ्चल हैं, मुसल्मान उद्दण्ड और संघटित हैं, और अंग्रेज धूर्त हैं। अतः प्रतीकार करनेवाला यही नहीं जान पाता कि वास्तवमें प्रतीकार किसका करना चाहिये; जिससे अनेक झगड़े उपिस्यत हो जाते हैं। इन्हीं कारणोंसे पहले जो गोरक्षण शस्त्रसे निर्णीत होता था, अंग्रेजी अमलदारीमें उसे गोशाला, गोरिक्षणी समा, समाचारपत्र, व्याख्यान, अर्जियाँ, आवेदन आदिका रूप प्राप्त हुआ और वह सामुदायिकरूपसे 'गोरक्षा- आन्दोलन' कहा जाने लगा और इसके नेताओंको 'गोरक्षक'की संज्ञा प्राप्त हुई।

अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भसे ही हर-एक प्रान्तमें गोरक्षाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ हुआ ? इतना मसाला अवतक उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे इसका सविस्तर वर्णन किया जा सके। फिर भी भातके एक चावलके तौरपर ऐसे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं, जिनसे तत्कालीन परिस्थितिका कुछ अनुमान किया जा सकेगा।

### मथुराका बुचड्खाना

मथुरा भगवान् गोपालकृष्णकी जन्मभूमि है। पहछे-पहल सन् १८०५ में मथुरामें अंग्रेजी फौजकी छावनी पड़ी। उस समय वहाँके चौबोंने आवाज उठायी कि इस पवित्र क्षेत्रमें गोवध नहीं होना चाहिये। तदनुसार सेनापति लार्ड लेकने निम्नलिखित घोषणा की थी——

(Translation of what is in Persian on a Photograph)

(A) Some portion of the text here at this place is not legible. Shah (A) Valiant Shah (A) the devoted servant and the chief of the Armies of the Badshah of England and Company Sapahsalar Fateh Jang, one of the Saheb of the Councils...(A) Khan Douran Khan, the Valiant General Lake Bahadur Samsam-uddoulah (A)

#### Lake

As the land of Baraj, that is to say Mathra, is a great place of worship and devotion of the Hindus in this land, it is necessary and incumbent that no

kind of injury and hurt whatever should be caused to cows by anyone. Nay they ought to be treated with kindness and mercy. Therefore His Excellent Honour, on possessing high titles, Samsam-ud-doulah, Shaikh-ul-mulk, Khan Dourankhan, the valiant General Lord Lake Saheb Bahadur, Fateh Jang Sapahsalar, in whose heart the Great creator has implanted kindness and mercy, was graciously pleased to issue an order as follows:—

"Nobody from the butchers' community etc., whether he be an inhabitant of the city of Mathra, or he be a man belonging to the army, or he be one visiting the said city of Mathra, shall kill cows. Therefore an advertisement is given in this matter that none should kill cows in the above-mentioned land. And should anyone be guilty of this act, he will be visited with adequate punishment. Because his excuse will never be accepted in this matter."

Written on the third of the month of July in the Christian year 1805, corresponding with the fifth of the month of Rabi-us-sani in the Hijri year 1220.

(A true translation) Rustum Meharban Aga, Translator, High Court.

इस मोषणाका सारांश यह है कि 'मथुरा हिंतुओंका पूजा-भक्ति करनेका स्थान है। इस कारण इस व्रजभूमिमें गायको किसी प्रकारकी हानि या कष्ट पहुँचानेकी सबको मनाही की जाती है। गायोंके साथ सबको दया और उदारताका व्यवहार करना चाहिये। श्रूर सेनापित लार्ड लेकके चित्तमें ईश्वरी प्रेरणासे दयाबुद्धि उत्पन्न होकर वे हुक्म देतें हैं कि 'कसाई आदि किसी जमातका व्यक्ति—चाहे वह मथुरा या उसके आसपासका हो अथवा न हो,—वह सैनिक हो या असैनिक हो—वजभूमिमें गायका वध नहीं कर सकेगा। इसलिये हुक्म दिया जाता है कि इस भूमिमें कोई गोवध न करे। यदि कोई करेगा, तो उसे उचित दण्ड दिया जायगा और कोई बहाना नहीं सुना जायगा। (३ जुलाई १८०५ ई० रवि-उस्सानी सन् १२२० हिजरी)

सन् १८५६ में मथुरापुरी कम्पनी-सरकारके हाथ आ गयी। तब भी वहाँ गोवध नहीं होता था। उस समय यह भी सरकारी आज्ञा प्रचारित हुई कि इस पवित्र भूमिमें जो गोवध करेगा, उसे अधिक-से-अधिक बीस वर्षकी सजा दी जायगी। परन्तु उसका पालन कभी नहीं हुआ। सब ओर ठीक-ठाक हो जानेपर वह आज्ञा केवल कागजपर ही लिखी रह गयी और मथुरापुरीमें भगवान् श्रीकृष्णके जन्मस्थानसे सटकर ही फौजके लिये एक बूचड़खाना खुल गया। इस समय मथुरा-वृन्दावनकी प्रदक्षिणा करनेवाले भावुक यात्रियोंको उस कसाईखानेके पाससे ही जाना पड़ता है। परमुखापेक्षिता और उदासीनता हिंदुओंकी नस-नसमें समायी हुई होनेके कारण उनकी ओरसे इस कसाईखानेको उठा देनेका कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ ! मधुरा-जैसी प्रसिद्ध प्रीकी यह दशा है, तब अन्य नगरों और कसबों में क्या हो रहा है, इसको कौन देखता है और कौन पछता है ? परन्त भारतीय राष्ट्रपरुषका अन्तः करण गो-संहारसे दहल जाता है और साध-सज्जनोंका संकल्प देशकालकी परिस्थितिके अनुरूप रूप धारणकर गोवधमें यथाशक्ति रोक लगाता ही है। उस समयके आर्यसमाजके संस्थापक स्वामी श्रीदयानन्द सरस्वतीजीके अन्तःकरणमें प्रेरणा हुई और उन्होंने अपने मतप्रसारके कार्यक्रममें गोरक्षाका भी समावेश कर लिया । उन्होंने 'गोकरणानिधि' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की और पंजाब, राजपुताना, युक्तपान्त आदि प्रदेशों में अनेक गोशालाएँ स्थापित की । रेवाझीकी गोशाला उनकी 'स्थापित की हुई गोशालाओं मेंसे पुरानी गोशाला है। मूर्तिपूजा, पुराण आदि सम्बन्धी स्वामीजीके मत बहजनमान्य नहीं थे; इस कारण उनके आरम्भ किये हए गोरक्षणकार्यका प्रसार, उनके विभृतिमस्वके विचारसे, जितना होना चाहिये था, उतना न हो सका। फिर भी उनके प्रोत्साइनसे लोगोंके सामने एक उदाहरण उपस्थित हो गया और अनेक कार्यकर्ता तथा गोरक्षोपदेशक निर्माण हो गये । अनेक नयी गोशालाएँ भी स्थापित हुई । कर्षाबादके गोभक्त सेड मोइनलालजीने 'गोधर्मप्रकाल'

नामक एक समाचारपत्र निकालना आरम्भ किया। हरदारमें बाबा भगवानदासने 'गो-हितकारी दपतर' खोला। काशीमें भारतेन्द्र हरिश्चन्द्रने गोरक्षणसम्बन्धी उत्पन्न करनेके लिये तन-मन-धनसे बहुत प्रयत्न किया। 'गोरक्षाप्रकाशमञ्जरी' मङलदेवने शोपकार-चालीसी', 'पाँच पैरकी गाय' आदि पस्तकें प्रकाशित कर और व्याख्यान देकर गोमाताओंके दुःख सर्वसाधारणको निवेदन किये । म्वामी आलाराम सागर संन्यासीका प्रचार-कार्य तो सागरके समान ही गहरा और व्यापक था। काशीके पं॰ जगतनारायणने प्रथम कछ दिन 'गोसेवक' साप्ताहिक और फिर 'जीवदयाधर्मामत' मासिक आजीवन चलाया और गोरक्षासम्बन्धी २५-३० पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। इन और इन-जैसे ही अनेक गोभक्तोंके प्रयत्नोंसे पंजाब, यक्तप्रान्त और बिहारमें गोशालाओंकी संख्या बहुत बढ गयी और उन प्रान्तोंकी जनतामें गोरक्षणकी भावना भी अच्छी जाग्रत् हुई । सन् १८८९ के आसपास मधुरामें 'देवप्रतिमार्चकानां गोरक्षिणी सभा' स्थापित हुई । आर्य-समाजसे अपनी प्रथकता दिखानेके लिये ही सनातनियोंने 'देवप्रतिमार्चकानां' यह विशेषण उक्त संस्थाके साथ जोडा था । सन् १९०३में इस संस्थाके सूत्र कर्त्तव्यपरायण पं॰ नटवरलाल चतुर्वेदीके हाथमें आये। उस समय संस्थाका स्थान झगड़ेमें पड़ा था और संस्थामें कुल आठ गायें थीं। पं नटवरलालजीका वैद्यकका व्यवसाय अच्छा चल रहा था, समाजमें उनका दबदबा भी था और स्वार्थत्यागकी मात्रा भी उनमें कम नहीं थी। इसकारण उनके तत्वावधानमें मथुराकी गोरक्षिणी सभा पनपने लगी। संस्थाके पहलेके नाममें विरोधकी कुछ छटा थी; उसे दूर करनेके लिये पहला नाम बदलकर संस्थाका नाम 'श्रीकृष्णगोशाला' रक्लां गया । पण्डितजीके प्रयत्नसे गोशालाकी गार्योकी संख्या ३५०से अधिक हो गयी और उनके संगोपन-संवर्धन-को भी प्रबन्ध होने लगा । इधर वे 'मथरा-गोरक्षिणी-सभा' को कार्यक्षम बना रहे थे और उधर बाङ्मयद्वारा प्रचार-का कार्य भी किये जाते थे। यह सब कार्य करते हए सन् १९०५के लगभग एक चौबेके दफ्तरमें उन्हें पूर्वोक्त लार्ड लेकका आज्ञापत्र प्राप्त हुआ । उन्होंने उसके फोटो उतारे और उसकी बहुत-धी प्रतियाँ छपवाकर प्रकाशित कीं । वह आज्ञापत्र जब बम्बईके कुछ भाटियों और गुजरातियोंकी दृष्टिमें आया, तब उन्होंने पण्डितजीको बम्बई बुला लिया । में भाईशंकर कांगा और गिरिधरलाख

सालिसिटर्स फर्मके श्रीभाईशंकरजीने कान्नी सलाह देना और न्यायालयोंमें निःग्रलक पैरवी करना स्वीकार किया। अन्य खर्चके लिये व्यापारी धर्मादायफण्डसे लगभग दो हजार रुपया मिल गया। एक आवेदनपत्र तैयार किया गया, जिसपर बडे-बडे महन्त, राजा, सर, सी० आई० ई० जे॰ पी॰ आदि पदवीधर नेताओं और बड़े-बड़े जमींदारोंके इस्ताक्षर हुए । उनमेंसे बम्बई प्रान्तके कुछ सज्जनोंके नाम इस प्रकार हैं-श्री १०८ गोकलनाथजी महाराज। सर भालचन्द्र कृष्ण भाटवडेकर, गोकलदास कहानदास पारेख, हरि सीताराम दीक्षित, विद्रलदास दामोदरदास ठाकरसी, गोपालकृष्ण गोखले सी० आई० ई०, मनमोहनदास रामजी आदि । यह आवेदनपत्र मथुराके कलक्टर, युक्तप्रान्तके छोटे लाट और वायसराय लाई मिंटोंके पास भेजा गया । वायसरायने इसका उत्तर दिया-- 'लार्ड लेकका यह हक्स सेनाविभागके लिये और अस्थायी था। मधुरामें बहुत वर्षींसे गोवध होता आया है। इस आवेदनको यदि स्वीकार किया जायगा, तो सरकारकी धार्मिक तटस्थताका भंग होना सम्भव है । अतः आवेदनकारियोंकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि खुली जगहमें गोवध होता हो। जिससे हिंदू-भावनाओं में आघात होना सम्भव हो, तो इसका प्रवन्ध स्थानीय अधिकारी कर सकते हैं। इसपर स्टेट-सेक्रेटरीके पास अपील की गयी: परन्त भारतसरकारका हुक्म ही बहाल रहा । इस सम्बन्धमें हिंदुओंकी उदासीनता और दुर्बलताकी निन्दा की जाय, अंग्रेज अधिकारियोंकी चातुरी और धूर्तताकी प्रशंसा की जाय, या कसाई खाना बंद न करनेके लिये सरकारकी धार्मिक तटस्थताका भंग होनेका जो कारण बताया गया है, उसका अभिनन्दन किया जाय, इसका विचार पाठक ही करें। पं॰ नटवरलालजीने इस सम्बन्धमें अपने प्रयत्न ढीले नहीं होने दिये, उन्हें जारी ही रक्खा।

## काशीका पुराना दंगा

काशी सब पन्थों और मतोंके हिंदुओंका अत्यन्त पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । यहाँ अधिकांश हिंदुओंकी बस्ती है। फिर भी यहाँ सन् १८०९में किसीने गोहत्या कर दी। इसपर बड़ा दंगा हो गया और मारपीट, रक्तपात, खून आदि सब कुछ हुआ। दंगेके अपराधमें बहुतसे लोग पकड़े गये। उनमेंसे कुछ छूट गये, कुछ लोगोंको साधारण और कुछ लोगोंको कड़ी सजा हुई। जो दंगेमें पकड़े नहीं गये थे, उनको सचना दी गयी कि बिना दंगा-फसाद किये जो अर्जी देंगे. उनकी शान्तिके साथ जाँचकर उन्हें योग्य न्याय प्रदान किया जायगा । पहलेकी अमलदारियोंमें सशस्त्र दंगा करनेवाले अपराधियोंको बे-इन्साफ प्राणदण्ड या कठोर कारादण्ड दिया करते थे: परन्त अंग्रेजी अमलदारीमें अवराधीकी ठीक जाँचकर जितने अंशमें वह अपराधी पाया जाता है, उतना उसे दण्ड भी मिलता है। उक्त दंगेके अवसरपर यह दृश्य भी देखा गयाः परन्त दंगेका परिणाम क्या हुआ ? हिंदुओं के प्रथम श्रेणीके अतिपुरातन इस पुण्य-क्षेत्रमें इस समय तीन-चार बचडखाने चल रहे हैं और इससे भारत सरकारकी धार्मिक तटस्थता भी भंग नहीं होती। अनेक अंग्रेजी न्यायनिर्णयोंसे लोगोंकी श्रदा हो गयी थी कि यदि शिकायत योग्य हो, तो अंग्रेजी राज्यमें न्याय भी योग्य होता है । पर अंग्रेजी राज्य-सम्बन्धी यह श्रद्धा भी ऐसे दंगोंके अवसरोंपर ढीली हो जाती है। यहाँ इसका एक ही उदाहरण दिया जाता है।

# हाईकोर्टका एक फैसला

संयुक्तप्रान्तके तिलहर गाँवमें ईदके अवसरपर दो मुसल्मानोंने , मार्वजनिक स्थानमें दो गार्थे मार डार्ली । उनपर मुकद्मा चला और शाहजहाँपुरके मजिस्ट्रेटने हरएक विधकपर २५) जुर्माना किया । सेशनकोटेमें इसकी अपील हुई । सेशन जजने यह कहकर वह मुकद्दमा हाईकोटेमें फैसलेके लिये मेज दिया कि, 'जहाँ गायोंका वध हुआ, वह स्थान मुसल्मानी मुहलोंमें है और वहाँ गोवध होता आया है।' चीफ जिस्टम मिलाकर चार यूरोपियन और जिस्टम महम्मद नामक एक मुसल्मान जजकी फुलबेंचमें मुकद्दमा सुना गया। उसका जो फैसला हुआ, वह इस प्रकार है—

'कोई पूजास्थान या पिनत्र मानी गयी वस्तु (any place of worship of any object held sacred) कोई नष्ट करे, बिगाइ या भ्रष्ट करे, ऐसे शब्द इंडियन पिनल कोड दफा २९५ में है। गाय सजीव प्राणी है; उसका समावेश वस्तु (Object) में हो नहीं सकता। इस कारण घातक निरपराध हैं। उनसे यदि दण्डकी रकम वस्तुल हो जुकी हो, तो वह उन्हें लौटा दी जाय।' इस फैसलेसे हिंदुओं के अन्तःकरणों को बड़ा धका लगा; क्यों कि इसका परिणाम भयानक होनेकी सम्भावना थी। मान लीजिय; कोई अविचारी ब्यक्ति मन्दिर या मस्जिदके

पासके किसी सार्वजनिक स्थानमें गाय या संभर मारे और इससे दंगा होकर लोगोंके जीवन और धनका नाश हो। तो उक्त फैसलेके आधारक अपराधी निर्दोष कहकर छोड़ दिया जायगा और वह फिर वैसे ही अपराध करनेके लिये स्वतन्त्र रहेगा । इस विचित्र फैसलेसे उस समय लोकमत बहत प्रक्षच्य हो उठा । ता० १२-१-१८८८ को प्रयागमें एक प्रचण्ड सार्वजनिक सभा हुई । उसमें चार-पाँच प्रस्ताव स्वीकृत हए और पाँचवें प्रस्तावानसार चार हिंद, दो अंग्रेज और एक मुसल्मानकी 'दि सेन्ट्ल कमेटी ऑफ दि काउ मेमोरियल फंड' नामक एक कमेटी स्थापित हुई। उसके प्रमुख कार्यकर्ता श्रीस्वामीने बड़े-बड़े नगरोंमें जाकर व्याख्यानद्वारा बहत जागृति की । कलकत्तेकै टाउनहालमें ता० १-९-८८ को राजा पूर्णचन्द्रसिंह बहादुरके सभापतित्वमें जो विराट सभा हुई, उसमें दिया हुआ श्रीस्वामीका व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। उसको पढकर यह आश्चर्य होता है कि पचास वर्ष पूर्वके उस धर्म-प्रवणताके कालमें भी श्रीस्वामी-जैसा मेधावी संन्यासी उत्पन्न होकर गोरक्षणके धार्मिक महत्त्वको बनाये रखकर कृषि, व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदिकी दृष्टिसे गोरक्षणकी व्यावहारिक उपयक्तता केवल हिंदओंको ही नहीं, किन्तु ईसाई, मुसल्मान आदि अन्य धर्मावलम्बियों-को भी समझा देता है और सभीको गोरक्षणके पवित्र कार्यमें उद्यक्त करता है। यह जगद्धात्री धेनुमाताकी महिमा है। श्रीस्वामीका गोरक्षणसम्बन्धी गहरा और व्यापक अध्ययन भी कौतकास्पद है। श्रीस्वामीकी 'काउ मेमोरियल फंड'की उक्त कमेटी आगे चलकर अनेक कारणोंसे ट्रट गयी; परन्त उनकी उत्पन्न की हुई जागृतिका फल अच्छा हुआ और उसका उपयोग नागपरके कार्यकर्ताओंने कर लिया।

## धार्मिक भावनाकी इष्टानिष्टता

गोमाताके सम्बन्धमें पूज्य भावना हिंदुओंकी नस-तसमें भरी हुई है। उसके विरुद्ध इसी प्रकारकी घटनाएँ देशमें स्थान-स्थानपर बराबर होती गर्यी और गोरक्षणका आन्दोलन भी जड़ पकड़ता गया। सुसल्मानी अमलदारीमें विजित हिंदुओंको चिदानेके लिये उन्होंकी आँखोंके सामने जबरदस्ती गोसंहार किया जाता था। इससे हिंदुओंमें त्वेष (ताव) भी उत्पन्न होता था। गोसंहारका परिमाण उस समय अस्प था; परन्तु उससे लोगोंके चित्त अधिक उत्तित है। कारण अंग्रेजी प्रणाली उससे मिन्न और परिमार्जित है। कारण

गायका हिंद-मालिक ही इस धनशोषक राज्य-प्रणालीमें ऐसे संकटमें आ जाता है कि उसे अपनी प्राण-सी प्यारी गाय विवश होकर बेचनी पड़ती है और हिंदू दलालके मार्फत वह कसाईके हाथ चली जाती है। कसाई अपने आर्थिक लामके लिये उसे मारता है। जिससे पश्चिमी व्यापारियोंका काम बन जाता है और उसे भी लाभ हो जाता है। फिर वह आंबक मनाफेंके लिये अधिक गायें-जबरदस्ती नहीं। व्यापारी पद्धतिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। गरज हिंदमालिक दरिव्रताकी कैंचीमें फँसा होनेके कारण गोविक्रयके भावी परिणामकी ओर ध्यान देनेमें असमर्थ हो जाता है। यह सब काम बिना शोरगलके सश्चंखलरूपसे चलता रहता है। अंग्रेजी अमलदारीका गोवध देख फैलाने या बदला लेनेकी भावनासे अञ्चता है। वह व्यापारके निमित्तसे परदेमें किया जाता है। चाहे उसका परिमाण कितना ही प्रचण्ड क्यों न हो और उसका प्रसार कितना ही सर्वनाशी और देशन्यापी क्यों न हो, उससे हिंदुओंकी भावनापर आघात नहीं होता। जब कसाईके हाथ गाय बिक जाती है, तभी हिंदु मालिककी आधीसे अधिक भावना मर जाती है। और बची-खुची विशृंखलता तथा दरिद्रताकी चक्कीके तले पिस जाती है। यह बात अशिक्षितोंकी है। सशिक्षितोंकी दृष्टिमें तो गोरक्षणका प्रश्न देशकी प्रगतिके मार्गमें अटकाया हुआ एक बड़ा रोड़ा है! सन् १८८७ में नौसरी प्रान्तके हिंदू प्रति-निधियोंने गोरक्षणका प्रश्न कांग्रेसके सामने उपस्थित करनेका प्रयत किया थाः परन्तु मुसल्मान प्रतिनिधियोंने उसका विरोध किया। सरकारके विरोधमें हिंदू-मुसल्मानोंका एक संयुक्त प्रबल पक्ष प्रस्तुत करनेकी आशासे इस प्रश्नकी ओर कांग्रेसने तबसे जो आनाकानी की है, सो अबतक इस ओर ताककर भी नहीं देखा । राष्ट्रीय सभाके विद्वान् नेताओंने एक राजनीतिक विशिष्ट उद्देश्यसे गोरक्षाकी इस प्रकार जब उपेक्षा की, तब अन्य शिक्षित समाजमें भी इस विषयमें गलतफहमी बढ़ने लगी । अंग्रेजी विद्यालयोंकी धर्महीन शिक्षाने भी उस गलतफहमीमें हाथ बँटाया। यों अशिक्षित समाज दरिद्रता और अज्ञानके कारण लाचारीसे गायका त्याग करता है और शिक्षित कहानेवाला समाज 'बाधिनका दूध' पिया हुआ होनेके कारण गायके सम्बन्धमें उदासीन या विरुद्ध हो जाता है। गायका त्राता कोई नहीं बच रहता। कसाइयों और उनके साथियोंका काम अनायास बन जाता है। प्रश्न किया जाता है कि देशमें प्रतिदिन हजारों गायें कट रही हैं; पर हिंदुओं के कानोंपर जूँ नहीं रेंगती और

कोई मुसल्मान कभी कदाचित् एकाघ गाय मारता है, तो दंगा हो जाता है, इसका कारण क्या है ? इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि मुसल्मान इस प्रकार गाय मारते हैं, जिससे हिंदुओंकी भावनापर आघात होता है और अन्यत्र व्यापारी पद्धतिसे परदेकी आड़में गो-वघ होता है। परदेकी आड़में होनेवाले गो-वघका परिणाम भी हिंदुओंके चित्तपर होता है; परन्तु उनके चित्तकी वह खुब्धता चित्तमें ही दबी रहती है और मुसल्मानोंकी जबरदस्तीका निमित्त पाते ही बाहर फूट निकलती है!

गो-वध चाहे किसी भावना या पद्धतिसे किसीके द्वारा क्यों न हो, उससे राष्ट्रकी हानि समानरूपसे ही होती है। वह हानि भावना, पद्धति या व्यक्तिपर नहीं, किन्तु गायोंके गुणों और संख्यापर अवलिम्बत है। अच्छी नस्लके दृष्ट-पुष्ट जितने जानवर अधिक मारे जायँगे, राष्ट्रकी उतनी ही अधिक हानि होगी। ज्यों-ज्यों यह हानि अधिक होने लगी, त्यों-त्यों उसका सर्वित्रक परिणाम देखकर इस ओर विचारशील पुरुषोंका ध्यान भी अधिक आकृष्ट होने लगा। 'लोकहितवादी' ने अपने ग्रामरचनाके प्रवन्धमें निम्नलिखित रूपसे यह क्ताया है कि अंग्रेजी राज्यके दुष्परिणाम देशको किस प्रकार भोगने पड रहे हैं।

'पेट पालनेकी भयानक चिन्ता, खान-पानकी दुरवस्था और पराकाष्ट्राकी परतन्त्रतासे लोग अशक्त और निरुत्साह होते जा रहे हैं। दरिद्रतामें उत्पन्न हुई सन्तित योग्य लालन-पालन न होनेसे कैसे तेजस्वी हो सकती है और उसके द्वारा पुरुषार्थ तथा साहसके कार्य कैसे हो सकते हैं ? देशमें गाय-भैंस-जैसे दुधारू जानवर जब बड़ी संख्यामें होते हैं, तब उनका घी-दूध खाकर लोग शक्तिमान् होते हैं। पश्चओंको अच्छा और विप्रल चारा-पानी मिलनेसे वे पुष्ट होकर अधिक द्ध देते हैं। खेतोंको उनके गोबरकी अच्छी खाद मिलती है। उस खादसे जमीन उपजाऊ होती है। जमीनके उपजाऊ होनेसे देशमें धान्यकी विपुलता होती है और देश समृद्ध हो जाता है। यह देशकी समृद्धिकी परम्परा है। पशुओंकी कमीका कारण उनका वध है। प्रजाओंका सुख और कल्याण कानूनोंके पहाड़ उठानेसे नहीं सध सकता । हिंदुस्थानमें इसके लिये सबकी यही माँग है कि सरकार गो-वध बंद करे और उसके लिये कानून बनावे। जिनके द्वारा इस समय नाना प्रकारके ज्ञास्त्रीय आविष्कार हो रहे हैं और जिनके यहाँ कृषि-कर्म-विद्या पूर्णताको प्राप्त हो चुकी है, वे गो-वधसे होनेवाली हानि और गोपालनसे होनेवाले लाभको न जान पावें या जानकर भी उसका प्रवन्ध न करें, यह बड़े ही दुःख और लजाकी बात है।

देशिखितिका यह निदान राष्ट्रीय सभा स्थापित होनेसे पहले ही ऐसे एक विद्वानने किया है, जिसकी यह धारणा थी कि यहाँ अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय सङ्केतसे ही हिंदस्थानके कल्याणके लिये स्थापित हुआ है । आयोंकी युगोंसे यह दृढ भावना रही है कि गाय हमारी मुख्य सम्पत्ति है, हमारे कौटम्बिक सख और जीवनका आधार है, आध्यात्मिक अनुभव करा देनेवाली उपास्य देवता है और प्राणों तथा सर्वस्वका मूल्य देकर रक्षण करनेयोग्य पूज्यतम देवी है। कुछ पाश्चात्त्य संस्कारोंसे विकृतमस्तिष्क हुए लोगोंको-जिनकी संख्या जनसंख्याके अनुपातसे बहुत ही थोडी है-छोड़कर बाकौ सभी हिंदू गायको पवित्र, पूजनीय और पालनीय मानते हैं। अंग्रेजी अमलदारीकै आरम्भमें हिंदओं के अन्तः करणों में यह भावना जाग रही थी। स्वराज्य खो जानेपर भी जो अन्तःकरण नहीं डिगे, यही नहीं, किन्त स्वराज्य खो देनेमें जिन्होंने हाथ बँटाया, वे ही अन्तःकरण इस कल्पनासे उबल पड़े कि गायकी चरबी लगे कारत्स दाँतोंसे नोचने पड़ेंगे। 'लोकहितवादी' के पूर्वोक्त अवतरणमें ठीक ही कहा गया है कि जिन बातोंका धर्मनीतिमें स्पष्ट निषेध किया गया है, वे ही बातें वर्तमान राजशासक कर्तव्य और नीतिकै नामसे बेधडक कर रहे हैं। लोग भी ऐसी धर्मविरुद्ध बातोंका प्रतीकार जबतक हाथमें शस्त्र थे, तबतक शस्त्रोंद्वारा और निहत्थे होनेपर अन्य रीतिसे करते ही आये हैं। प्रजाके धर्मके विरुद्ध कुछ बातें अपने हाथों हो रही हैं, या विवश होकर करनी पड़ती हैं, इसीसे १८५७ जैसे उपद्रव होते हैं, यह जानकर ही सरकारको महारानी विक्टोरियाकी घोषणाके रूपमें प्रजाको अभिग्रचन देना पड़ा कि हम अपनी प्रजाके धर्ममें किसी प्रकारका इस्तक्षेप नहीं करेंगे । उस समयकी प्रजा भी उस अभिवचनमें विश्वास रखकर शान्त हो गयी; क्योंकि वह कानूनकै शब्दोंके बालकी खाल उतारनेमें अभ्यस्त नहीं थी। अपनी सत्ताके चिरस्थायित्वके लिये उचित उपाय करना शासकोंको आवश्यक था और विजित तथा निःशस्त्र लोगोंकी भावनाओंके लिहाजसे उन्हें अपना काम रोक देनेका भी प्रयोजन नहीं था। फिर भी सन् १८५७ की ठोकरको ध्यानमें रखकर आगे उन्होंने अपना राज काज बड़ी सावधानता और

चतुरतासे चलाया । उन्होंने जो कुछ किया और वे जो कुछ करते आये हैं, वह मानवी स्वभावके अनुरूप ही है । उसके लिये उन्हें दोष देना या उनका द्वेष करना कथा है । उन्होंने जागरू कतासे जैसी अपने हितोंकी रक्षा की, वैसा हमने सावधानीसे अपने हितोंको क्यों नहीं देखा ? इसमें दोष हमारा ही है और उसका प्रायश्चित्तपूर्वक पूर्ण परिमार्जन करनेके लिये हमें प्रस्तुत हो जाना चाहिये । वर्तमान गोरक्षण-आन्दोलनको जो एकदेशीय—केवल धार्मिक—स्वरूप प्राप्त हो गया है, वह कार्यकर्ताओंकी अतिरिक्त धर्मिययताका नहीं, किन्तु अंग्रेजी राजशासन-प्रणालीका फल है ! इसीका दिग्दर्शन करानेके लिये विषयान्तरकी तरह प्रतीत होनेवाली अंग्रेजी राजनीतिका यहाँ थोडा-सा स्पष्टीकरण करना पड़ा है ।

वर्तमान भारतके किसी गृहस्थके प्रपञ्चको देखनेसे ज्ञात होगा कि उसका जीवन औद्योगिक, शारीरिक, वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, स्त्री-पुरुष-पुरा-विषयक नाना भेदों-उपभेदोंसे शतधा ही नहीं, सहस्रधा विदीर्ण हो गया है। अंग्रेजी राजसे पहळे इन सब भेदों-उपभेदोंका समावेश 'धर्म' में हो जाता था । उस समयका गाईस्थ्य-जीवन धर्मके बन्धनसे एकरूप हुआ करता था। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि तबके लोग केवल पूजा-पाठ ही किया करते थे । नहीं। आजकल अंग्रेजोंकी प्रत्येक बात जिस प्रकार कानून और व्यवस्थाके साँचेमें ढली रहती है, उसी अकार तत्कालीन हिंद-जनताका प्रत्येक व्यवहार धर्मके नियमोंसे आबद्ध था। अंग्रेजी अमलदारीमें यह स्थिति बदलती गयी । कानूनदाँ अंग्रेज विद्वानोंने भारतीय जनताके धर्म-ग्रन्थों और भावनाओं-को ध्यानमें रखकर यहाँके कानून बनाये सही। परन्त उनकी संस्कृति मूलतः भिन्न होनेके कारण उन्होंने कानूनकी जो चौखट तैयार की, उससे हिंदू-जीवनकी दिशा ही बदेल गयी। गायके विषयमें अंग्रेजों और हिंदुओंकी संस्कृतियाँ पूर्व-पश्चिमकी तरह परस्पर विभिन्न हैं। अंग्रेजोंने भारतमें पदार्पण किया, उस समय यदि यहाँ हिंदूधर्म ही प्रचलित होता, तो गायके बारेमें अंग्रेजोंकी मनोवृत्तिका रुख भी कुछ और होता; परन्तु तब यहाँ छोटे बड़े मुसल्मानी राज्य विद्यमान थे और इस्लामी प्रथा भी सर्वत्र बिखरी हुई थी; इस कारण गायके सम्बन्धकी हिंदुओंकी भावनाको विशेष महत्त्व देना अंग्रेजोंको आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिका रुख ऐसा रक्खा कि व्यापारके लिये

गो-वध तो दिन-दिन बढती मात्रामें होता रहे; परन्त उसकः दोष शासन-संस्थाके मत्थे न मढा जा सके। गोरे सैनिकों और अन्य यूरोपियनोंके लिये गोमांस निर्वाध मिलता रहे और हडी-चमडेका व्यापार भी चलता रहे, इसलिये अंग्रेजोंको गोमंहार अभीष्र और आवश्यक जान पडता है। परन्त इससे हिंदओं के चित्त प्रक्षब्ध करनेकी बदनामी वे अपने मिर छेता नहीं चाहते । इसिछये इस काममें उन्होंने मसल्मानोंको अपना साक्षी बना लिया । इस व्यवस्थासे गो-वधका दोष मसल्मानोंके सिर मदकर उससे होनेवाला आर्थिक लाभ अंग्रेज उठाते रहते हैं। १८८८ की प्रयागकी सभाने एक प्रस्तावके द्वारा निवेदन किया था कि यहाँके सैनिक और असैनिक यूरोपियनोंके लिये गोमांस आस्ट्रेलियासे मँगवा दिया जाया करे । परन्त कौन सुनता है ? सन् १९११ के उपरान्त जबलपरके मि॰ करसेटजी सोराबजी जस्सावाला नामक एक पारसी सज्जन केवल गोवध-प्रतिबन्धार्थ प्रयक्त करनेके लिये कछ वर्षतक इंग्लैंडमें जाकर रहे। मि० जस्सावाला और उनके सहकारियोंने सरकारको यह भी अभिवचन दिया कि यहाँ के गोरों के लिये आस्टेलियासे गो-मांस मँगा देने और यहाँका गो-वध बंद करनेमें जो घाटा लगेगा, वह परा कर देनेके लिये हम प्रस्तत हैं। परन्त सरकारने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इससे दो बातें अनुमित होती हैं। या तो सरकारको भारतीय गोमांस विलक्षण, रुचिकर और गुणदायक जँचता होगा या भारतीय पश्ओंके घटानेकी कोई नीति सरकारने निश्चित कर ली होगी। यदि ऐसा न होता, तो करोड़ों हिंदुओं के हृदयों की चलनी बनाने और राष्ट्रके आरोग्य तथा कृषिकी भयानक हानि करनेवाले गो-वधको सरकार बराबर जारी क्यों रखती? सरकारकी ओरसे गो-वध-प्रतिबन्धके विरुद्ध यह कारण बताया जाता है कि यदि गो-वध रोका जायगा, तो मुसल्मानोंकी धार्मिक भावनापर आघात होगा और कुर्वानीके उनके धार्मिक अधिकारमें बाघा डाली जायगी। यह काम सरकारकी धार्मिक तटस्यताकी नी तिके विरुद्ध होगा। परन्तु क्या हिंदुओं की छाती-पर बेरोक-टोक गोवध होने देना धार्मिक तटस्थताका भंग नहीं है ? और क्या सरकार यह नहीं समझ सकती कि गोरोंके लिये आस्टेलियासे गोमांस मँगा देने और यहाँका गोवध रोक देनेसे किसीके धर्ममें इस्तक्षेप नहीं होगा ? इस विषयमें कोई अन्य कारण न दिखा सकनेपर घार्मिक तटस्थताकी दीवार हमारे सामने सरकार खड़ी करती है ! प्रजाके हिताहितों और भावनाओंका विचार न कर किसी विशेष उद्देश्यसे सरकारने गोवधके

सम्बन्धमें एक बार जो नीति निश्चित कर ली है, उससे वह टस-से-मस होना नहीं चाहती!

इस प्रकार एक ओर सरकारकी दुराग्रहपूर्ण विरोधी नीति और दसरी ओर अपनी असहाय स्थिति, इस कैंचीमें फॅंसे और गोसंहारसे व्याकुल हुए हिंदुओंने आगे बढकर गोशाला-स्थापन, प्रचार, दंगा-बखेडा आदि जो कछ कार्य किये, वे सब धार्मिक कर्तव्य समझकर ही किये। उन कार्योंमें लोगोंने धर्मबुद्धिसे प्रेरित होकर ही सहायता दी। उधर मसल्मानोंका भी एक दल तैयार हो गया, जो स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा करने लगा कि गोवध करनेका मसल्मानोंको धार्मिक अधिकार है। दोनोंके झगडेसे लाभ उठाकर अंग्रेजोंने अपना अभीष्ट व्यापारी गोवध अतिर्बन्धरूपसे जारी रक्खा । शस्त्र-कानून बन जानेपर जबरदस्ती या दंगे-बखेडेका मार्ग रुद्ध हो गया; परन्त्र गोशाला, गोरक्षक-फंड, लोक-जागृति आदिका कार्य एक धार्मिक कर्त्तव्यके रूपमें चलता रहा और अब भी चल रहा है। यद्यपि गोरक्षणका कार्य राजा-प्रजा दोनोंकी दृष्टिमें धार्मिक ही माना गया है, तथापि उसका सद्यः फलदायी व्यावहारिक स्वरूप गोरक्षा-आन्दोलनके कार्यकर्त्ताओंने आँखोंनी ओट होने नहीं दिया है। यह बात इस आन्दोलन ना इतिहास ध्यानसे पढनेपर समझमें आ सकती है। जो गोरक्षक यह उपदेश करता है कि गोमाताकी ऋपासे परलोककी वैतरणी नदी तरी जा सकती है, या गोमाताकी सेवासे सद्भित प्राप्त होती है, वह गायकी व्यावहारिक उपयोगिताकी उपेक्षा करता है, गोपालन संवर्धनादि कार्योंका निषेध करता है, या दुध, धीका व्यवहार करनेसे रोकता है, यह बात कदापि नहीं है। उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग गोशुश्रुषा व्यावद्दारिक दृष्टिसे अधिक आस्था और प्रेमपूर्वक करें, गो-संगोपन अधिक लगनसे करें और आजकल अमेरिकामें व्यापारी दृष्टिसे जिन गायोंका उपयोग नहीं, उन अतिरिक्त गायोंका जिस प्रकार संहार कर दिया जाता है, उस प्रकारका ऐसा कोई राक्षसी कृतमताका कार्य यहाँ न हो, जिससे मनुष्यत्वमें कलंक लगे । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वह यदि गायका धार्मिक महत्त्व कुछ अतिशयोक्तिके साथ प्रतिपादन करता हो, तो हानि क्या है ? वह धार्मिक भावना गायसे होनेवाळे व्यावहारिक लाभोंमें सहायक ही होगी। इस धार्मिक भावनासे ही हिंदुस्थानकी गाय गोभक्षकोंकी जिह्ना-लोलपताके जालसे बच रही हैं; नहीं तो अफ़िकाकी 'डो डो' नामकी चिडिया या अमेरिकाकी नील गायकी तरह कभीकी नाम-शेष हो

जाती । यह मत मॉनियर विलियम-जैसे विदेशी इतिहासकारका है । इसके विपरीत हमारे देशहितैषी कहानेवाले हिंदू विद्वान् गोरक्षा-सम्बन्धी धार्मिक भावनाकी खिल्ली उड़ाते हैं; इसे देशका दुर्भाग्य ही कहना चाहिये ! गोरक्षण-आन्दोलनका लक्ष्य क्या है ? इसकी यहाँ थोड़ी चर्चा करना अप्रासिक्षक न होगा ।

### गोरक्षण-आन्दोलनका लक्ष्य

यद्यपियह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि यहाँ गोरक्षणका आन्दोलन किस मितीसे आरम्भ हुआ, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि इसका आरम्भ हुए सौ-डेढ़ सौ वर्ष बीत गये हैं और अंग्रेजी राजसत्ताके साथ-ही-साथ यह पनपता गया है। प्रतिकृल परिस्थितिमें भी इतने दीर्घकालतक देशमरमें जब यह आन्दोलन चल रहा है, तब यह निश्चित ही है कि इसके कार्यकर्ताओं से सामने कोई लक्ष्य अवस्य था और वह 'गोप्राणरक्षण' ही हो सकता है। इसी लक्ष्यके अनुसार कार्यकर्ताओंने आन्दोलन किया और उसके सहायकोंने सहायता दी। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि भविष्यत्में वही गोप्राण-रक्षणका पुराना लक्ष्य स्थिर रक्खा जाय, या कालमानके अनुरूप उसमें कुछ परिवर्तन किया जाय, या कालमानके अनुरूप उसमें कुछ परिवर्तन किया जाय, इसपर भी कुछ विचार कर लेना उचित होगा।

गोरक्षणका अर्थ विभिन्न लोग अपनी-अपनी समझके अनुसार करते हैं। बूचड़खानोंके गोसंहारका चित्र जिनके अन्तश्चक्षुओंके सामने है, उनके मतानुसार 'भयाद् रक्षणम्' इस वचनके अनुसार कसाइयोंकी छुरीसे गाय-बछड़ोंको बचाना ही गोरक्षण है। पिंजरापोलका नमूना जिनके सामने है, वे अनाथ, अपंग गायों और अन्य जीवोंके पालनको ही गोरक्षण समझते हैं, और जिनकी दृष्टिके सामने आधुनिक शास्त्रीय उपकरणों और यन्त्र-सामग्रीसे मुसजित पश्चिमी देशोंके दुग्धालय हैं, उनका मत है कि यदि गोशालाओंमें सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट गाय-बछड़े, उत्तम जातिके ऊँचे पूरे साँड और आदर्श व्यवस्था-जैसे हृदयाह्वादक दृश्य देख पड़ें, तो वही सच्चा गोरक्षण कहा जायगा।

वास्तवमें उक्त तीनों कार्य गोरखण, गोपालन और गोसंवर्धन इन तीन नामोंसे अभिहित होने चाहिये। तीनों कार्योंकी राष्ट्रको आवश्यकता है। इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि भूतदयाके धार्मिक सिद्धान्तानुसार अनाथ, अपंग जीवोंकी रक्षा होनी ही चाहिये और ऐसे दुर्बल जीवोंसे दूध-घीकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। निरे मौतिक जड़वादियोंकी दृष्टिमें ऐसी संस्थाएँ देशके लिये भारभूत ही हैं । परन्तु उनहें विचार करना चाहिये कि बुड्ढों या- बेकारोंको पोसनेके लिये पेंशन या भत्ता देनेकी आवश्यकता जब स्वीकार की जाती है, तब जिन मूक प्राणियोंने अपना सारा जीवन मानवी-जीवनको सुस्वी करनेमें लगा दिया, उनको बुद्ध या अपंग अवस्थामें दो कौर खिलाना क्या भूतदयाकी दृष्टिसे मनुष्यका न्याय्य और आवश्यक कर्त्वय नहीं है ?

गो-संवर्धन भी राष्ट्रके लिये अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देशके अच्छे गाय-बैल अपने देशमें ले जाकर कनाडा। ब्राजिल, संयुक्त राज्य आदि अमेरिकाके देशोंने अपना गोसंवर्धन पराकाष्टाको पहुँचा दिया है। वहाँ यह काम शिक्षित और धनिक लोग ही करते हैं। वहाँकी धर्मादायकी संस्थाएँ मक प्राणियोंको संहारसे बचाती और उनपर आनेवाली विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करती हैं। उनकी रचना हमारे यहाँके पिंजरापोलों-जैसी ही है। गोसंवर्धन और दुग्धालयोंका एक संयुक्त धंधा है। उसमें धनिक लोग लाखोंकी पूँजी लगाते और शिक्षित शास्त्रज्ञ लोग शास्त्रीय पद्धतिसे उसका सञ्चालन कर लाखों स्पयोंका मनाफा कर छेते हैं। भारतीय धनिकों और शिक्षित बेकारोंके लिये गोसंवर्धन और दुग्धालयोंका बहुत बड़ा और उसम कार्यक्षेत्र है। पश्चिमी लोग यहाँ आकर यहींके जानवरोंसे अच्छी डेयरियाँ चला रहे हैं: परन्त हमारे यहाँके धनिकोंकी दृष्टि निश्चित दस-पाँच घंघोंसे आगे बढ़ती ही नहीं। यदि वे दुग्धालय और गोसंवर्धनका कार्य हाथमें लें, तो पाश्चारव देशोंकी तरह यहाँ भी आदर्श व्यवस्था हो सकती है। अपेक्षित पूँजी। विपल चरागाइ। अच्छी जातिके गाय-बैल और शास्त्रीय प्रणालीसे लगनसे काम करनेवाले गोप्रेमी। इन सबके एकत्र होनेपर गोसंवर्धन लाभदायक होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं रह जाता। किंबहना, जो लाभ पश्चिमी लोगोंको नहीं हो रहा है, वह यहाँके गोसंवर्धकोंको हो सकता है। इस देशमें भैंसोंका उपयोग खेतीमें न होनेसे उनका कोई मूल्य ही नहीं है। यही बात विदेशोंमें बैळोंकी है। परन्त भारतमें खिल्लारी, नागोरी, सोरटी, गीर, हिसारी आदि जातिके बछडों और बैलोंका अच्छा मृत्य मिलता है और गोरसकी आमदनी तो होती ही है। यदि कर्त्तव्य-परायण लोग अच्छी पूँजीसे यह धंधा आरम्भ करें, तो वह लाभदायक हए बिना न रहेगा। श्रीमान् पूँजीपतियों और शिक्षित पुरुषोंके करने योग्य यह व्यवसाय है। धर्मादायकी

भिक्षापर जीनेवाली गोरक्षण-संस्थाएँ यह काम कर नहीं सकतीं । गोसंवर्धनके व्यवसायी गो-प्राणदानका कार्य भी नहीं कर सकते। यदि दोनों एक-दूसरेका काम करने लगें, तो घंघा और धर्मादाय दोनोंकी खिचडीसे संस्थाओंकी विडंबना होकर कर्त्र व्ववान् पुरुषोंकी शक्ति, काल और धनका अपन्यय ही होगा। सरल मार्ग तो यह है कि दोनों कार्य स्वतन्त्र रहें: परन्त ऐसी पद्धतिसे चलाये जायँ कि दोनों एक-दसरेके पोषक हों। धनिक लोग दुग्धालयों और गोसंवर्धन-का धंधा हाथमें छे हैं। और धर्मादायके भरोसे चलनेवाली गोरक्षण-संस्थाएँ 'गो-प्राण-रक्षण'में प्रवत्त रहें । इस प्रकार श्रम-विभाग हो जानेपर एक ओरसे गायोंको कसाईखानोंमें न जाने देनेका और दसरी ओरसे गायोंकी नस्ल सुधारकर उनकी दुग्धोत्पादकता बढानेका यदि प्रयत हो, तो गोरक्षणका आन्दोलन सफल होकर देशमें गोधनकी समृद्धि हए विना न रहेगी। इसमें संदेह नहीं कि गोशाला, दुग्धालय, गोसंवर्धन अथवा गोरक्षणका आन्दोलन आदि सब कार्य राष्ट्रके गोधनकी समृद्धिके लिये ही करने हैं; परन्तु कौन-सा कार्य किसे करना चाहिये, इसका तारतम्य रक्खा जायगा, तभी वे कार्य सफल हो सकते हैं । अग्नि-शमनके लिये फायर ब्रिगेडके जो लोग जाते हैं, वे बाँटकर काम करते हैं। आग ब्रशानेवाले आग बुझाते और जान-मालको बचानेवाले अपना काम करते हैं। यदि वे एक-दसरेका काम या दोनों दोनों काम करने लगें, तो एक भी काम सफल नहीं होगा। इसी तरह राष्ट्रका गोधन जब चारों ओरसे संकटमें है, तब केवल गोसंवर्धनमें ही सारी शक्ति केन्द्रित करनेसे उस धनकी सुरक्षा नहीं हो सकेगी और असंख्य गोसंहारसे जो भयानक हानि हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

गोसंहारके निश्चित ऑकड़े जुटाना सर जान बुडरफ़-जैसे हाईकोर्टके चीफ़ जिस्ट्रसके लिये भी असम्भव हो गया, तब प्रजापक्षके साधारण गोरक्षक वे ऑकड़े कैसे बता सकते हैं? फिर भी छिन्दवाड़ेके वकील श्रीबजमोहनलाल वर्माने विभिन्न सरकारी रिपोर्टो और पत्रव्यवहारके आधारपर सन् १९२९ में यह अनुमान प्रकाशित किया है कि यहाँ के कसाईखानों में प्रतिवर्ष प्रायः सवा करोड़ गाय-बैलों की हत्या की जाती है। रोग, अकाल, बुढ़ापा आदिसे होनेवाली मृत्युसंख्या इसके अतिरिक्त है। सर जान बुडरफ़का सन् १९१७ का अंदाजा एक करोड़का है। कोई ऑकड़ा सही क्यों न माना जाय, वह कदापि उपेक्षा करने योग्य नहीं है।

वर्तमान यद्भजन्य परिस्थितिके कारण जो भयानक गोहत्या हो रही है उसकी तो कल्पना करनेसे ही हृदय काँप उठता है। हजार-हजार रुपये मुल्यके बैल और ऐसी ही बहमुल्य गायें जीवित अवस्थामें ही तौल-तौलकर बेच डाली गयीं। राष्ट्रका गोधन हर साल घटता जा रहा है। उसकी कमीका अनुभव किसानों और उनके साथ रहनेवाले कार्यकर्त्ताओंको अच्छी तरह हो रहा है। चौपायोंकी गणनाकै परे ऑकडे उपलब्ध नहीं होते, इसका कारण यही है कि उनकी संख्या बराबर घट रही है। जब देशमें सर्वत्र गोधनकी भीषण होली दहक रही है, तब वह केवल गोसंवर्धन और दुग्धालयोंके छिडकावसे कैसे शान्त हो सकती है ? उसके शमनके लिये 'गो-प्राण-रक्षण'का कार्य भी जोरोंसे जारी रहना चाहिये। सौ-पचास गायोंको कसाइयोंके हाथोंसे बचाकर उनका पोषण करना ही गोरक्षण नहीं है। कसाइयोंके हाथोंमें गायोंको न जाने देना, इसके लिये किसानोंकी अवस्था सधारना, सूखे मांस और हड्डी-चमड़ेका जो करीड़ोंका व्यापार बढता जा रहा है, उसे रोकना, गोपालनके लिये लोगोंको प्रवृत्त करना, अच्छी जातिकै जो हजारों जानवर विदेश भेजे जाते हैं उनका भेजा जाना बंद करना, चरागाहों और जंगलों के कानूनी बन्धनोंको शिथिल कराना, गोचरभूमियोंका सुधार गोहत्याप्रतिबन्धक कानून बनवानाः गो-मांस-भक्षकोंके मत-परिवर्तनका प्रयत्न करना, गो-दुग्धपानका प्रचार करना, ये सब और ऐसे ही अन्य कार्य करनेके लिये प्रचारक और वाङ्मय प्रस्तुत करना, इसके लिये आवश्यक धन-बल और जन-बल जुटाना, इन सब शाखा-उपशाखाओंका समावेश गोरक्षणमें हो जाता है।

सारांश, गोसंवर्धन राष्ट्रके लिये हितकारक और आवश्यक होनेपर भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहके करनेयोग्य अपना-अपना खास घंघा है। उससे करोड़ों गायोंके वधसे होनेवाली राष्ट्रकी क्षित पूरी नहीं की जा सकती। अन्ततः हानि-लाभकी दृष्टिसे चलनेवाला यह व्यवसाय व्यक्तियोंके लिये ही सुरक्षित रहे, किंबहुना, पूँजीपतियोंको इस व्यवसायके लिये प्रोत्साहित किया जाय और सार्वजनिक धर्मादायके भरोसे चलनेवाली गोरक्षण-संस्थाएँ 'गो-प्राण-रक्षण' का ही कार्य करती रहें (जो आर्थिक दृष्टिसे घाटेका काम है) और अपने प्रान्तकी सजातीय संस्थाओंसे सहकारिता कर गाय-बैलोंकी राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ानेकी प्राणपणसे चेष्टा किया करें। गो-धनका अप्रतिहत संहार दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समयमें गो-प्राण-रक्षणका अपना पुराना लक्ष्य त्याग देना गोरक्षण-संस्थाओं को कदापि उचित नहीं है। उनको तो इसी लक्ष्यकी सिद्धिके लिये विद्योष सचेष्ट होना चाहिये। जो संस्थाएँ गो-प्राणदानका कार्य करनेमें असमर्थ हों, उन्हें अवक्ष्य ही गोसंवर्धनके कार्यक्षेत्रमें उत्तर आना चाहिये। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि गोरक्षण और गोसंवर्धनका तम और प्रकाशके समान विरोध नहीं है। दोनों कार्य परस्परके प्रक और पोषक हैं।

1

इसमें संदेह नहीं कि साधन-सामग्रीकी बहुत कमी है; परन्तु जहाँसे जितनी शक्ति प्राप्त हो सके, उसको एकत्र कर गो-प्राण-रक्षणके लिये भगीरथ-प्रयक्त करनेका समय आ गया है। इस समय गोरक्षक अपने अंगीकृत कार्यमें पूर्ण मनोयोग न करें, तो बड़ी भारी हानि होनेकी सम्भावना है। अतः पूँजीवाळे शिक्षित लोग गोसंवर्धन और दुग्धालयोंका काम करें और स्वार्थत्यागी शिक्षित गो-सेवक गोरक्षणका प्रयक्त करें, यही उचित है।

### - PARTITION

# गोपालसे—

निज-जन-दुख-भंजन विभो, दीनबंध नँदलाल । गो-द्विज-सुर-हित-औतरन, चिर-नेही गोपाल ॥ सुनौ तिन कान दै॥१॥ हाड्-मांस-पय-चाम-सों, सेवत सबहिं समान। स्रत हलधर चिरकालसों, पालत सकल जहान॥ अन्न-दाता बने ॥ २ ॥ गोचर-भूमि न घास कहुँ, गौ जर्जर सब गात। असन-बिना डोलत फिरें, कबहुँ न पेट अघात॥ कहीं कत पय मिले ॥ ३॥ गौ-लोइ-धार । बहि नाला-नद-सरितसों, अब लखी न तुम कहुँ जलधिमें, नारायन करतार ॥ कहाँ सोये परे ॥ ४ ॥ मन-मलीन तन-छीन गौ, ज्याकुल करें पुकार। गोलोकमें, कहुँ कुञ्जाके द्वार॥ परे कहा जो न बिनती सुनौ ॥ ५ ॥ कान परी नहिं कान्हके, अजहूँ करुना-देर । का कारन गोपाल जू, इती लगावत यहै विसाय बड़ो ॥ ६॥ किल महँ गोपालन तजो, रमत गोपिकन संग। बने बिहारी लाल कहुँ, रचत रास-रस-रंग ॥ बिरद तजि आपूनो ॥ ७॥ दीनो संजोग। दीन गाय तुम दीन-हितु, बिधि जो यह औसर चृकिहो, यहै कहैंगे लोग--"विरद झुठो परो" ॥ ८ **॥** ---रामाधार पाण्डेय **添食べ食べんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんくんくんくんくんくん** 

# गौसे अनन्त लाभ

( ठेखक--स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती )

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥ (यज्ञु०३६।८)

तनोतु सर्वेश्वर उत्तमं गवादिरक्षं विविधं दयेरितः । अशेषविद्यानि निहत्य नः प्रभुः सहायकारी विद्धातु गोहितम्॥ में गोसखं सम्यगशन्ति धीरा-धर्मजं सौख्यमधाददन्ते । नमन्ति पापरता क्र्रा प्रजाविहीनाः पश्चिहिंसकास्तत्॥

सर्वशक्तिमान् जगदीश्वरने इस सृष्टिमें जो पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं, िकन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक प्रयोजनोंके लिये रची है। इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन छेना न्याय अन्यथा अन्याय है। पक्षपात छोड़कर देखिये, गाय आदि पशु और कृषि आदि कर्मोंसे सब संसारको असंख्य सख होते हैं या नहीं ?

को एक गाय न्यून-से-न्यून दो सेर दूध देती हो और दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गायके ग्यारह सेर दूध होनेमें कुछ भी दांका नहीं । इस हिसाबसे एक मासमें सवा आठ मन दूध होता है । एक गाय कम-से-कम छः महीने और दूसरी अधिक-से-अधिक अठारह महीनेतक दूध देती है; तो दोनोंका मध्यभाग प्रत्येक गायका दूध देनेमें बारह महीने होते हैं । इस हिसाबसे बारह महीनोंका दूध ९९ मन होता है । इतने दूधको औटाकर प्रतिसेरमें एक छटाँक चावल और डेढ़ छटाँक चीनी डालकर खीर बनाकर खावे, तो प्रत्येक पुष्कके लिये दो सेर दूधकी खीर पुष्कल

होती है। क्योंकि यह भी एक मध्य भागकी गिनती होती है। अर्थात् कोई भी दो सेर दूधकी खीरसे अधिक खा गया और कोई न्यून, इस हिसाबसे एक प्रसूता गायके दूधसे (१९८०) एक हजार नौ सौ अस्सी मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं । गाय न्यून-से-न्यून ८ और अधिक-से-अधिक १८ बार ब्याती है। इसका मध्यभाग १३ बार आया तो ( २५७४० ) पचीस हजार सात सौ चालीस मनुष्य एक गायके जन्मभरके द्धमात्रसे एक बार तुप्त हो सकते हैं। इस गायकी एक पीढीमें छः बछिया और सात बछडे हए, इनमेंसे एककी मृत्यु रोगादिसे होना सम्भव है। तो भी बारह रहे । उन छः बछियोंके दूधमात्रसे उक्त प्रकार (१५४४४०) एक लाख चौवन हजार चार सौ चालीस मनुष्योंका पालन हो सकता है। अब रहे छः बैल, उनमें एक जोड़ी दोनों साखमें २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार तीन जोडी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है। और उनके कार्यका मध्य भाग आठ वर्ष है। इस हिसाबसे ४८०० मन अन्न उत्पन्न करनेकी शक्ति एक जन्ममें तीनों जोडीकी है । इतने (४८०० मन) अन्नसे प्रत्येक मनुष्यको तीन पाव अन्न भोजनमें मिले तो २५६००० मनुष्योंका एक बारका भोजन होता है । दूध और अन्नको मिलाकर देखनेसे निश्चय है कि ४१०४४० मनुष्योंका पालन एक बारके भोजनसे होता है । अब छः गायकी पीढ़ीपर पीढ़ियोंका हिसाब लगाकर देखा जावे, तो असंख्य मनुष्योंका पालन हो सकता है। और इसके मांससे अनुमान है कि कैवल अस्ती मांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो तुन्छ लाभके लिये लाखों प्राणियोंको मारकर असंख्य मनुष्योंकी हानि करना महापाप क्यों नहीं ? (गो-करुणानिधि)

# गौ भगवान्के समान ही पापनाशक हैं

यथा गौश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरिः। हरिर्यथा तथा गङ्गा एते न हावृषाः स्मृताः॥

(पद्म० सृष्टि० ४८ । १५५)

जैसे गाय है वैसे ही ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण है वैसे ही भगवान् श्रीहरि हैं, और जैसे हरि हैं वैसे ही गङ्गाजी भी

# गो-गौरव

( रचयिता—पु॰ श्रीप्रतापनारायणजी कविरत्न, साहित्यभूषण, विद्याविनोद )

पिता बन कामधेनुका है सिन्ध रहाकर हो जाता-क्योंकि सब रह्नोंसे ज्यादा प्रतिष्ठा गो-पद है पाता। १। पावन पय-गहा यहाँ यह समुद बहाती है-शंभ जटासे भी इसलिये अधिक यह महिमा पाती है। २। नराधम नीच महापापी वही जगमें कहलाता है। दुःस देता है जो गौको नहीं गुण उसके गाता है। ३। जिन्दगी ही इस भारतकी इसीकी है सन्तान बली। हरी-भरी खेती हुई है फूली और फली। ४। जगतकी जननी ही मानो रूप यह पशुका धरती है। और बन जङ्गम कल्पलता धराको वसुधा करती है। ५। नहीं है यह श्रीगोमाता द्या यह देहभारिणी है। शक्तिया महाशक्ति है यह भगवती सौख्यकारिणी है। ६। पालना कर यह स्फूर्त्ति नई दे रही है जन-जीवनमें— इसिळिये यह है विष्णु स्वयं इयाम-सुन्दरसे पशु-तनमें। ७। नहीं यह होती तो होते यहाँ क्यों रघु दानवहारी-और फिर कैसे हो पाते राम भी महाधनुर्धारी।८।

यशोदा और नन्द बाबा भक्तवर इसके बननेसे— स्रुतको पाते अनोखे इसीकी सेवा करनेसे । ९। वही सत इसकी सेवासे हुआ है क़टिल कंसहारी— बल-पौरुषधारी थलीकिक और श्रीयोगेश्वर भारी।१०। रमापति बिष्णु शेषशायी कहाँपर जाकरके रहते-श्रीरसागरको भरतेको नहीं जो इसके थन बहते।११। देहको बलदाता क्या पेय भी संजीवन क्या है-सुधा इस वसुधाका क्या है हमारा पौष्टिक धन क्या है? ।१२। गोमाताका ही यही प्रश्लोंका उत्तर है। यही तो आदि रसायन है स्वास्थ्यकर तत्त्वोंका घर है।१३। वैतरणीसे जीबको बचानेवाळी एक स्पर्श कर गो-पद्दका दिव ही हो गयी है यह मंज़ मही।१४। खार्थके संगे समी जन हैं सभी दुनियाँ है मतलबकी। किन्तु यह बिना खार्थके ही सगी है गो माता सबकी।१५। भक्तोंके भयसे इन्द्रका आसन हिलता है। लोकमें सेवासे गौकी मुक्तिका मेवा मिलता है।१६।

# गौकी उपयोगितापर एक मौलवी साहेबका वक्तव्य

कुछ अविचारी हिंदू और मुसल्मानोंमें धर्मान्धताके परिणामस्वरूप परस्पर लडाई-झगडोंके समाचार संवाद-पत्रोंमें प्राय: पढनेको मिलते हैं। कलह देशकी उन्नतिमें एक बड़े-से-बड़ा विश्व है और यही देशकी अवनतिका भी एक बड़ा कारण है। भारतवर्षकी इन दो बड़ी जातियोंमें इस प्रकार कलह-कडवासका रहना किसी तरह भी वाञ्छनीय नहीं है । मांस-भक्षणके लिये गायोंकी बहुत बड़ी संख्यामें इत्या होती है। गौ मनुष्य-जातिके लिये बहुत ही जपयोगी प्राणी है और मनुष्यजातिमें हिंद , मुसल्मान, पारसी, ईसाई सबका समावेश होता है । गौ कितना अधिक जवयोगी प्राणी है, इसपर एक मुसल्मान मौलवी श्रीअहमद-मख्तार साहेबने एक पुस्तक लिखी है; जिसमें कुरानशरीफ और हदीस आदिके प्रमाण देकर गोमांस-भक्षणका निषेध किया गया है और गायका मांस खाना इक नहीं है, यह साबित किया गया है। धर्मकी बातको एक ओर छोड़कर दसरी तरहसे विचार करनेपर भी गोमांस-भक्षण संसारकी उन्नितमें तथा अर्थशास्त्रकी पद्धतिसेभी सर्वथा हानिकारक है। मौळवी साहेब निम्नलिखित रूपमें उसका एक सीघा-सादा हिसाब पेश करते हैं-

### एक गायका वंश

मान लो कि एक गाय १८ वर्षतक पाली गयी और उस गायके वंशकी गायें जीती रहीं और ब्याती रहीं। मान लो कि उससे जो बड़ा परिवार हुआ, उसमें आधी गायें और आधे बैल हुए, तो १८ वर्षमें मेरे हिसाबसे २४८ गाय और २४८ बैल मिलकर एक गायकी ४९६ औलाद हुई। इनमें हर एक गाय जवानीमें आकर एक बल्जड़ा उत्पन्न करती है और कम-से-कम मुद्दत यानी छः महीनेतक रोज तीन सेर दूध देती है, इस प्रकार हिसाब लगाया जाय तो १८ वर्षका दूध ६७०९ मन होता है। इस दूधकी कीमत चार रुपया मनके भी हिसाबसे रक्खें तो २६८३६) रुपये होते हैं। इस दूधमेंसे सेरमें एक छटाँक मक्खन निकाला जाय तो १६७७२॥ सेर मक्खन निकलता है, और रुपये सेरके हिसाबसे १६७७२॥) रुपये दाम आते हैं। लेकिन भाव इससे बहुत तेज हो गया है।

यदि एक गायकी कीमत १५) रुपये मान लें तो २४८ गायोंकी कीमत ३७२० ) रुपये होते हैं, १८ वर्षमें दूघ और गायकी कीमत मिलकर ३०५५६) रुपये आते हैं; और २४८ गायें अपना जो वंदा बढाती हैं, वह अलग ही है।

## बैलका हिसाब

एक गायसे १८ वर्षमें २४८ बैठ हुए । बैलोंकी एक जोड़ीसे ५० बीघा जमीन जोती जाती है और हर-एक बीघेमें ४ मन अनाज होता है । बैलके कामकी आधी उम्र यानी ९ वर्षका हिसाब लगानेसे वार्षिक २४८०० मन अनाज उत्पन्न होता है तो नौ वर्षमें २२३२०० मन अनाज उत्पन्न होता है तो नौ वर्षमें २२३२०० मन अनाज उत्पन्न हुआ । अंदाजसे अनाजका भाव दो रुपया मन रक्खें तो अनाजसे ४४६४००) रुपये आये । एक बैलका मूल्य केवल १५) रुपये रिखये तो ३७२०) रुपये होते हैं ।

इस प्रकार २४८ गायका दूध और उसका मूल्य तथा २४८ बैळोंका पैदा किया हुआ अन और उस अन्नका मूल्य इकट्ठा किया जाय तो इस एक लक्ष्मी (गाय) के सन्तानकी कमाई ४८०६७६) रुपये होते हैं। और ईश्वरकी कृपासे वह लक्ष्मी अब भी अपने पुत्र-पौत्रादि वंशविस्तारके साथ किसी भाग्यवान्के खेतकी मेंड्पर बैठी प्रसन्नचित्तसे चर रही होगी।

### गायके वधका हिसाब

मौल्वी साहेब कहते हैं कि समूचे हिंदुस्थानमें कितनी गायोंका वध होता है, इसका हिसाब तो मेरे पास नहीं है, और उस हिसाबको देशाटन करके प्राप्त करनेकी मुझमें शक्ति भी नहीं है। कैवल १००० वर्गमील जमीनमें जहाँ छः लाख आदमी बसते हैं, उसका मैंने हिसाब लगाया। हर-एक जगहके कसाईखानोंमें वध होनेवाले पशुओंकी गिनती तथा उनसे होनेवाली आमदनीका हिसाब रक्खा जाता है। इस सम्बन्धमें मैंने बहुत ही विश्वास करने लायक हिसाब लगाया है। इस छः लाखकी आबादीमें १००० वर्गमील भूमिके भीतर प्रतिदिन ५८-५९ के हिसाबसे वार्षिक लगभग २१००० गायोंको क्रू छूरेसे जबह किया जाता है। गायके मारनेका रिवाज होनेके कारण यह २१००० संख्या गायोंकी ही समझनी चाहिये।

इन मारी गयी २१००० गायोंका यदि १८ वर्षतक पालन किया जाय और इनके वंशको बढ़ने दिया जाय, तो १८ वर्षमें इस पशुवंशकी कुल संख्या १०४१६००० हो जाती है, और प्रत्येककी कीमत औसत १५) रुपये रक्खें जो सब पशुओंका मूल्य १५६२४००००) रुपये होते हैं। इन गायोंका दूध १८ वर्षमें ६४१६७६०००) रुपयेका होता है। अब बचे बैल । इन बैलों तथा इनके पैदा किये अनाजका मूल्य मिलानेपर ९४५२५२००००) रुपये होते हैं। अब गाय और बैलोंकी सारी कमाई कितने रुपये होंगे ? काफी बड़ी रकम होगी यानी १००३२३५३०००) रुपये।

इस रुपयोंके देरको छः लाख मनुष्योंमें बाँट दिया जाय तो प्रति मनुष्य लगभग ७९ ६०१ आ० ६ पा० मासिक हिस्सा आवेगा। जिन २१००० गायोंका वध करके छः लाख मनुष्योंकी आबादीवाले प्रदेशमें उनके मांसका उपयोग किया जाता है, उन्हीं २१००० गायोंके द्वारा १८ वर्षोतक उपर्युक्त रीतिसे पैदा किये रुपयोंको छः लाख मनुष्योंमें बाँट दिया जाय तो प्रत्येक मनुष्यको ७० रु० १ आ० ६ पा० मासिककी आमदनी होती है, और ऐसा करनेमें कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता।

यह हिसाब १००० वर्गमील भूमिका है; फिर समूचे हिंदुस्थानका हिसाब कितना बड़ा होगा ! मौल्वी साहेब फरमाते हैं कि गायकी हिंसा न करके यदि उसका पालन किया जाय तो उससे देश कितना अधिक सम्पन्न हो जाय! यह न समझो कि सभी मुसल्मान गायकी हिंसा करते हैं, बहुतेरे प्रतिष्ठित मुसल्मान माई कभी भी गोमांस नहीं खाते, गलत रास्तेपर भटकनेवाले हमारे मनुष्य-बन्धुओंको परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि जिससे इस हानिकारक और निन्दनीय गोवधका जल्दी अन्त हो जाय।

## जरा हिसाब लगाइये

( लेखक---श्रीआशुकुमार )

मान लीजिये कि हम एक गाय पालते हैं, उसके सभी बछड़ी-बछड़े जीवित रहकर ब्याते रहते हैं और उनका परिवार होता है, उसमें आधे बछड़े और आधी बछड़ियाँ होती हैं, और दोनोंको दूध पिलाते हुए प्रतिदिन शाम-सबेरे मिलकर केवल छः सेरके हिसाबसे दूध छः महीनेतक मिलता है। प्रत्येक बैल औसत १५ बीघे जमीन जोतता है, और बीघेमें चार मन अनाज पैदा करता है। इस प्रकार हिसाब लगावें तो दस वर्षमें नीचे लिखे अनुसार एक गायसे कुल आमदनी हो सकेगी। बछड़ा-बछड़ीमेंसे यदि कोई मर जाय तो उससे बहुत अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि सब औसत आमदनी आधेसे कम लिखी गयी है। अब नीचे लिखी हई तफसील देखिये।

पहले एक गाय ली, वह ब्यायी, उससे पहले साल २७ मन दूध और एक बछड़ी मिली। दूसरे साल २७ मन दूध और एक बछड़ा हुआ। उसका तीसरे वर्षके बाद खेतीमें उपयोग होने लगा। उससे ६ वर्षमें ३६० मन अनाज प्राप्त हुआ। तीसरे साल गायसे २७ मन दूध और एक बछड़ी हुई। चौथे साल पहले सालवाली बछड़ी भी ब्यायी। अब दो गायोंसे ५४ मन दूध तथा एक बछड़ा और एक बछड़ी होने लगी। यह बछड़ा भी चार

वर्षमें २४० मन अनाज पैदा करने लगा । पाँचवें वर्ष दो गायें ब्यायीं । ५४ मन दूध तथा एक बछड़ी और एक बछड़ा दिया । इस बछड़ेसे तीन वर्षमें १८० मन अनाज हुआ । छठे वर्ष तीसरे सालवाली बछड़ी और ब्यायी । इस प्रकार तीन गायोंसे ८१ मन द्ध तथा दो बछड़ी और एक बछड़ा हो गया। इस बछड़ेने दो वर्षमें १२० मन अनाज दिया । सातवें सालमें चौथे सालकी बछडी और ब्यायी, इस प्रकार चार गायोंका दुध १०८ मन हुआ तथा दो बछडी और दो बछड़े हए। इन बछड़ोंसे एक वर्षमें १२० मन अनाज मिला। आठवें सालमें पाँचवें सालकी बछडी और न्यायी। अब ५ गायोंसे १३५ मन दूध तथा दो बछड़ी और तीन बछड़े हुए । इस बछड़ेके समय इसकी बढ़ी मा दस वर्षकी होगी । नवें वर्ष छठे सालकी दो बछड़ियाँ भी ब्यायीं। इस प्रकार सात गायोंका १८९ मन दूध तथा चार बछड़ी और तीन बछड़े हुए । दसर्वे साल सातवें सालकी दो बछड़ियाँ और ब्यायीं । अब नौ गायोंका २४३ मन दूध तथा चार बछड़ियाँ और पाँच बछड़े होने लगे। ग्यारहवें साल आते आठवें सालकी दो बछाडियाँ और ब्यायीं। इस प्रकार सब मिलकर ग्यारह गायें आठ छोटी बछड़ियाँ, आठ छोटे बछड़े, नौ खेतीके उपयोगमें आनेवाले बैल-१०२० मन अनाज और ९४५ मन दूध हुआ । ......

प्रति गाय ४०) के हिसाबसे ११ गायोंके ११×४०=४४०) ८ वछडियोंके ८×१५=१२०) ,, बछडी १५) ,, बछडे २५) ८ बछडोंके ८×२५=२००) 11 ९ बैलोंके ९×७५=६७५) ,, बैल ७५) 99 अनाज १।) मनके हिसाबसे (18×0508 =१२७५) 984×811) =888611) दघ १॥) 🥠 एक गायके वंशमें दस वर्षमें कल आय ४१२७॥)

इस आमदनीमेंसे गरीव आदिमयोंके एक वर्षके पोषणके लिये प्रत्येकको ३०) के हिसाबसे दें तो लगभग १३९ मनुष्योंका बारह महीनेतक पोषण हो सकता है। खिलाने-पिलानेका खर्च बाद देकर यह हिसाब लगाया गया है। इसमें इतनी अधिक उत्पादक शक्ति रहती है। अतः तत्परता और लगनके साथ निश्चय, विश्वास, इद्ता, सहस, उत्साह और दक्षता-पूर्वक गोवंशकी उन्नतिमें लग जाना चाहिये।

#### गोमाताकी दस वर्षकी लीला

| the state of the s |                                  |                                     |                                                                      |                                                                                      |                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ्र वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्याती गायें                     | उनके<br>बछड़ी                       | बञ्चे<br>बछड़े                                                       | तीन वर्षके बछड़े अपनी<br>माकी दस वर्षकी आयुतक<br>कितने वर्ष सेवा प्रदान<br>करते हैं। | इस बीच खेत<br>जोतकर कितना<br>अनाज उपजाते<br>हैं।   | गायें िकतने<br>मन दूध देती<br>हैं।                                                |
| पहले<br>दूसरे<br>तीसरे<br>चौथे<br>पाँचवें<br>छठे<br>सातवें<br>माठवें<br>नवें<br>दसवें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er er er tr tr tr tr es er er er | * * * * * * * * * * *               | ev a ev ev tv m m s                                                  | . (b. ) M. (b. v. v                                                                  | ३६० मन<br><br>२४० ;;<br>१८० ;;<br>१२० ;;<br>१२० ;; | २७ मन<br>२७ ;;<br>२७ ;;<br>५४ ;;<br>५४ ;;<br>१०० ;;<br>१०० ;;<br>१८९ ;;<br>१८९ ;; |
| কুন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९ गायें                          | ८ छोटी<br>बछड़ी<br>२ ब्याने<br>वाली | <b>ং</b> নীন্ত<br>১ ন্ত <b>ি</b><br>১ ন্ত <b>ি</b><br>বন্ত <b>্ত</b> |                                                                                      | १०२० मन                                            | ९४५ मन्                                                                           |

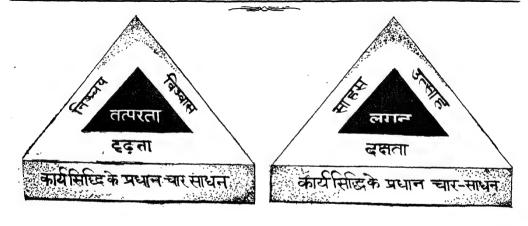

## आदर्श गोरक्षा

( ? )

शोभित था अंशुमाली प्राची दिशा अम्बरमें, कादिम्बनी-मण्डलमें दौड़-सी मचाता था। वन उपवन क्या सघन दुमावलियोंमें डालके प्रकाश नव ज्योतिको जगाता था। छायी थी वसन्त-श्री परम रमणीय जहाँ, पञ्चस्वरी वीणा राग कोकिलका भाता था। 'प्रणयेश' ऐसेमें न देता ध्यान तन्मय हो—गौकी भक्तिमें ही गोका भक्त चला जाता था॥

नाम था दिलीप सूर्यवंशी महाराजा वह , सेवक असंख्य थे न सोचा कभी मनमें। जावें ये चरावें कामधेनु निद्दनीको वहाँ — साथ निद्दनीको ले सिधारा खयं वनमें। वस्त्र थे अभेद कवचादिक सुसज्जित थे— सैनिकका वेष अस्त्र शस्त्र सभी तनमें। वीर-वामा धारी वीर वीरता पुजारी आज पाता था अभीष्ट निद्दनीके रेणु-कणमें॥ (३)

यों ही बड़ी दूर जानेपर महारण्य मध्य , निन्दनीने सोचा—है परीक्षा-काल इसका । देखें कितना है यह निष्ठावान् नृपराज मेरी बेदनाका कभी तीर इसे कसका ? मायासे प्रकट कर लूँ मैं मृगराज एक क्योंकि गौकी घातका उसे ही होता चसका ! सोचते ही ऐसा सामनेसे आ दहाड़ा कोई। जिसकी दहाड़से पहाड़ तक धसका !

निदनी रँभाने लगी सिंहने दबोचा उसे , राजाने सुना, जो वहाँसे थे कुछ दूरपर। दौंड़े और आके देखा अति ही करुण दृश्य सोचा, तीर मारें तरकससे निकालकर। खाळी उसे पाया, तब कर करवाल लेके वार किया, टूटी तलवार, बोल्र—'हर हर'। बोला सिंह—मैं हूँ शंभुगण, चलने न दूँगा एक, देखता हूँ कितने हो तुम वीरवर‼

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 



अब निरुपाय हुए, रक्षाका उपाय क्या था, सोचा तत्काल यदि होवे मम बलिदान। छोड़ बदलेमें कदाचित उसे देवे यह— कर जोड़कर तब उसके निकट आन। बोले—रिव-वंशज दिलीए—मुझे खा लो किन्तु, छोड़ो इसे जो है मम प्राणान्तरगत प्रान। आँसें मूँद बैठे फिर देखा वहाँ सिंह कहाँ, निदनी ही कहती है—ले ले वत्स वरदान!

## हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थामें गायका स्थान

( लेखक-डा० श्रीराधाकुमुद मुकर्जी, एम्० ए०, पी-एच० डी० )

हिंद-जातिकी गो-पूजा अहिंसापर आश्रित उसके सामान्य धर्मका एक प्रमुख सिद्धान्त है। हिंदुओंका विश्वास है कि ईश्वरका निवास छोटे-बडे प्रत्येक प्राणीमें है। प्रत्येक रजकण और अण-परमाणुसे छेकर वह सारे ब्रह्माण्डमें व्यास है, और अपने ही जीवन एवं सनातन अंशद्वारा उसको चेतना प्रदान करता है। वेदोंके अनुसार ब्रह्मकी 'एकोऽहं बह स्याम'की रहस्यमयी कल्पना ही सृष्टिका मूल कारण है, पर बिना उपादानकारणके सृष्टिकी रचना सम्भव नहीं थी। अपनी किंपत सृष्टिके लिये सृष्टा पुरुषको उपादान भी प्रस्तुत करना था । आत्मविनियोगके द्वारा उसने विराटदेइको प्रकट किया जिसके द्वारा उसीसे उत्पन्न देवतागण विश्वकी रचना करने बैठे। पर यह तबतक एक मृत, जड और भौतिक सृष्टि थी, जबतक इसका आयोजन करनेवालेने इसको जीवन नहीं प्रदान किया । अपने आत्यन्तिक और संपूर्ण आत्मविनियोग और आत्मोत्सर्गके द्वारा जिस सृष्टिकी उसने रचना की है, उसमें अपनेहीमेंसे जीवन और चेतना भरते रहनेके स्वयंग्रहीत कार्यपर निद्रारहित और निरन्तर एकाग्रता रखकर उसकी ( सृष्टिकी ) रक्षा भी उसीको करनी है। इसीलिये वह 'गुडाकेश' है जो अपनी सृष्टिको छोडकर एक क्षणके लिये भी नहीं सो सकता, नहीं तो, इसका लय हो जाय । प्रकृतिसे पुरुषका परिवर्तन ही प्रलय है । चुँकि ईश्वर सर्वव्यापक है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उससे विरहित या भिन्न हो। इसलिये हिंदुओं के विचारमें ईश्वरके बनाये प्रत्येक प्राणीके प्रति अहिंसा ही उसकी उच्चतम सृष्टिमें स्थान पानेवाले मनुष्योंका अवधारणीय और युक्तियुक्त धर्म हो सकता है। ईश्वरकी स्रष्टिके प्रति हिंसा उसमें वसनेवाले स्वयं ईश्वरके प्रति हिंसा है।

पर हिंदुओं की गायके प्रति पूज्याकी भावना तो अन्य ठोस वैज्ञानिक कारणोंसे और भी इद्वर हो गयी है। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि अपने स्वास्थ्य और जीवनके लिये सब जीवोंकी अपेक्षा उसको गायपर ही सबसे अधिक निर्भर रहना पड़ता है। श्रद्धास्पद स्वर्गीय स्वामी अभेदानन्दजीने एक बार मुझसे बताया था कि कैसे अभेरिकामें उनके व्याख्यानको हजारोंकी संख्यामें सुननेवाले तक्ष्रियण श्रोताओंके मनमें उन्होंने यह विश्वास करा दिया

कि उन्हें केवल दो सामान्य कारणोंके बलपर गो-हत्या नहीं होने देनी चाहिये। एक तो यह था कि माकै दुधके बाद गो-दुग्ध ही मानव-शिशका पेट भरता और उसका पोषण करता है और कुछ कालके बाद तो माके दुधकी जगह भी वह उसका सर्वोत्तम खाद्य बन जाता है। इसीलिये हिंद-जाति गायको अपनी धाय मा, मनुष्यमात्रकी माके रूपमें पूजती है। दूसरा कारण यह था कि गाय एक साधारण पद्मके समान नहीं है। यह मनुष्यके उपयोगके लिये दिव्य पावनत्वसे परिपरित है। इसकी दिव्यता इसी विचित्र और अद्भत बातसे सिद्ध हो जाती है कि गायका मल-गोबर और गोमत्र भी मनुष्यके लिये इतने अधिक उपयोगी हैं और उसके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आर्थिक जीवनसम्बन्धी अनेक आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हैं । इस प्रकार स्वामी अभेदानन्द अपने अमेरिकन श्रोताओंको इस मतकी ओर फेरनेमें समर्थ हुए थे कि गाय मानव-जातिकी माता है और अपनी अशेष शचिताके कारण दिव्य है।

युगोंसे हिंदु-जातिका घर ही गायके चारों ओर खड़ा हुआ है । 'तीन एकड़ भूमि और एक गाय' सर्वदासे भारतके आर्थिक जीवनका यही स्वर्णविधान रहा है। यह कृषिकर्म और आभीर-कर्म ( Dairying ) जैसे भारतवर्षके दो राष्ट्रीय आधारभत और केन्द्रिय उद्योगोंकी ओर संकेत करता है। जिनकी आज भी वही महत्ता है। क्योंकि सौ वर्षसे भी अधिक समयसे काम करती हुई पाश्चात्त्य सभ्यताके पूरे प्रभावों से आकान्त होते हुए भी भारतवर्ष अब भी प्राचीनकालकी तरह नगरोंका नहीं, गाँवोंका देश है; एक महाद्वीप है, जिसमें सात लाख गाँव हैं और पश्चिमीय आदर्शानुकुल शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख या इससे कुछ अधिक है, केवल चालीस हैं। भारतका राष्ट्र अब भी गाँवों और झोंपड़ोंमें ही बसता है। इसीलिये उसकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कही जाती है, नागरिक नहीं। भारतवर्षने अपने सर्वोत्तम और सर्वोच्च विचारोंको जन्म दिया है-वनों और कान्तारोंमें, अटवीके विविक्त और नीरव निकुओंमें और उन आश्रमोंमें, जो उस एकाग्र ध्यानके प्रवर्द्धक हैं, जो मोक्षप्रद ज्ञान और सत्य-प्राप्तिका एक ही मार्ग है। वेदों उपनिषदों-जैसी भारतवर्षकी सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक, धार्मिक और साहित्यक कृतियाँ। जिनमें जैसा कि सारा संसार मानता है, मानवजातिके सर्वोच्च विचारों और ज्ञानका भण्डार है, इन्हीं आश्रमोंमें तैयार हुई थीं, नगरोंके विक्षेप होहल्ले, और भौतिकतासे दूर । संसारके साहित्यमें केवल भारतवर्षने ही ऐसे अन्थोंकी स्रष्टि की है जिनको बड़ा सार्थक नाम दिया गया है । आरण्यक अर्थात् 'वन्य वाङ्मय'में उस ज्ञान और सत्यका सन्देश है जिसको स्थिर श्ञान्ति एवं विश्रान्तिमें ही हो सकनेवाले अखण्ड और अनवरत ध्यान-योगसे अपनाया जा सकता है।

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इस तथ्यको अपने अननुकरणीय शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया है—

'भारतवर्षमें एक महान् आश्चर्यकी बात हम यह देखते हैं कि यहाँकी सारी सम्यताका उद्गम-स्थान पत्तन नहीं, वन है, भारतवर्षमें जहाँ कहीं भी इसकी प्राचीनतम और आश्चर्यवत्तम अभिव्यञ्जनाओंका दर्शन होता है, वहाँ हम देखते हैं कि लोग इतने पास-पास नहीं आ गये हैं कि संवेष्टित और संदिलष्ट होकर एक घन समूह बना दें। वहाँ तह-लताओं, सरिताओं और कान्तारोंको मनुष्यके साथ निकट सम्बन्धमें रहनेका पूर्ण अवसर प्राप्त है।

'इन वनोंमें यद्यपि मानव-समाज बसता था, फिर भी पर्याप्त खुळे स्थान और एकान्तता रहती थी। अभिसंपात नहीं था। तब भी इस एकान्तताने भारतीय मस्तिष्कमें निष्क्रियता नहीं उत्पन्न की, वरं इसने उसको और भी उज्ज्वल बना दिया। वैदिक और बौद्ध भारतके दो प्राचीन और महान् युगोंका पालन-पोषण वनोंमें ही हुआ है।

'वैदिक ऋषियोंकी भाँति भगवान् बुद्धने भी अपने उपदेशोंकी वर्षा भारतके जंगलोंमें ही की।

'सभ्यताकी जो लहर इसके वनोंसे बही, उसने सारे भारतवर्षको परिष्ठावित कर दिया।'\*

\*"A most wonderful thing we notice in India is that here the forest not the town, is the fountain-head of all its civilization.

"Wherever in India its earliest and most wondarful manifestations are noticed, we find that men have not come into such close contact as to be rolled or fused into a compact mass. There, trees and plants, rivers and lakes, have ample opportunity to live in close relationship with men.

"In these forests, though there was human society, there was enough of open space and aloofness; there was no jostling. Still this aloofness did not produce inertia in the Indian mind; rather it rendered it all the brighter. It is the forest that has nurtured the two great ancient ages of India, the Vedic and the Buddhist.

किन्त वन्य आश्रमों और जंगलके विजन प्रदेशोंमें पायी जानेवाली साढे जीवन और उच्च विचारोंकी यह प्रणाली अपने उपयक्त उस गृह-व्यवस्थापर ही अवलम्बित थी। जिसका आदर्श इस सिद्धान्त वाक्यमें व्यक्त है कि नीन एकड पृथ्वी और एक गाय'। उपनिषदोंकी कोटिका साहित्य उत्पन्न करनेवाली शिक्षाप्रणाली, जिसे बह्मचर्यकी प्रणाली कहते हैं और जो केवल पढ़नेकी ही प्रकृति नहीं वरं जीवनयापनकी भी प्रणाली है सारी शिक्षाका सम्बन्ध जीवन और प्रकृतिकी वास्तविकताओंसे और उन कला-कौशलींसे जोड देना था, जिसमें उसके अनुयाधियोंको बदना और पनपना पडता था। इस प्रकार उपनिषदोंके अनसार प्रत्येक ब्रह्मचारीके लिये लकडी काटकर, ईंधन लाकर अपने गुरुकुलकी पवित्र अग्निकी देखभाल करके और उनके गोवृन्दकी सेवा करके प्रकृतिसे और घरसे बाहरके उद्योगपर्ण जीवनसे सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्य था। ये कर्तव्य कृषि और आभीरकर्म ( Dairy-farming ) रूपी उन आधारभत उद्योगोंकी ओर संकेत करते हैं, जिनसे शिक्षाका सम्बन्ध था। इस प्रकार शरीर और मस्तिष्क दोनोंका सर्वोत्तम ढंगसे पोषण करनेवाले आहारके साधनके रूपमें गाय राष्ट्रीय आर्थिक-न्यवस्था और शिक्षा-प्रणाली दोनोंका केन्द्र बन गयी । स्वास्थ्य और शिक्षाके लिये आजकलके अत्यन्त लोकप्रिय फ़टबाल, हाँकी और क्रिकेट-जैसे निष्फल खेलोंकी अपेक्षा गायकी सेवा करना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता था । प्राचीन वैदिक पद्धतिके ब्रह्मचारी अपने गोवृन्दके सेवाकार्यको बड़े उत्साह और प्रेमसे करते थे। छान्दोग्योपनिषद्में बालक सत्यकाम जाबालको उसकै गुरु अपने गोवुन्दके साथ एक दूर देशमें भेज देते हैं। जहाँ वह कुछ समयतक रहता है और इसी बीचमें ४०० गायोंका मुलबुन्द १०००का हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम या ऋषिकलकी अपनी गायें होती थीं, जिनकी वहाँके विद्यार्थी उचित सेवा करते थे और इस प्रकार आभीरकर्ममें सुशिक्षित हो जाते थे । सत्यकामके गुरु गौतमके आश्रमकी भाँति ऋषि याज्ञवल्क्यके आश्रमको भी १००० गायोंकी एक बहत बड़ी गोशाला प्राप्त हो गयी। बृहदा-रण्यक और छान्दोग्य-उपनिषदोंमें कथा आती है कि विदेहराज जनकने तत्त्वज्ञानियोंकी एक सभा की । जिसमें

its forests inundated the whole of India."

<sup>&</sup>quot;As did the Vedic Reis, Lord Buddha also showered his teaching in the many woods of India. "The current of civilization that flowed from

कर याद्वार तथा अन्य प्रदेशोंके विद्वानीकी बुलाया गया था। इतिहासको विदित संसारकी यह पहली सभा थी। काल-निर्णयके लिये की गयी गणनाओं से प्रकट होता है कि उपनिषद ईसाके पूर्व २००० वर्षके बादके नहीं हो सकते । (देखिये मेरा 'Hindu Civilization Longmans, London ) उस समामें राजाने एक प्रकारके नोबल-प्राइजकी घोषणा की, जो सभादारा स्वीकृत उस समयके अग्रगण्य विद्वानकी देय थी। ऋषि राज्ञवहक्य आगे वहें और उन्होंने अपनेको ही भवेंश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया । इसके प्रतिरोधके लियं वहे-बहे तत्त्वत उठ खहे हुए जिन्में एक विद्यो, ब्रह्मवादिनी गार्गा वाचक्रवी भी थी। उन्होंने याज्ञवल्क्यके ज्ञानकी श्रेष्ठताकी परीक्षा भरी सभामें इस अत्यन्त स्पष्ट किन्त जटिल प्रश्नमं की कि 'याज्ञपच्च्यजी ! क्या आप कह एकते हैं कि आप भगवानको उसी प्रकार देख सकते हैं, जैसे एक कृते या घोडेको ? जब रामाने ज्ञानमें याज्ञवल्नयकी श्रेष्ठताको स्वीकार कर लिया। तब राजा जनकने उनको वह प्रतिश्रुत पुरस्कार दिया; पर इसका कुछ अंदा द्रव्यके रूपमें और अधिकांश १००० गायोंके रूपमें दिया गया । गायोंके प्रत्येक सागपर ५ स्वर्णपादोंकी मात्रा पड़ी हुई थी। इस प्रकार प्रत्येक गायके सींगींपर १० स्वर्णखण्ड थे । इस प्रकार उन्हें १००० गायोंके साथ १२००० स्वर्णखण्ड प्राप्त हुए, जो प्रचलित स्वर्णमुद्राका चतुर्थीश होनेके कारण ३००० स्वर्णसुद्राओंकं वरावर अर्थात् आजवलके नोबल-प्राइज्की तरह लगभग एक लाख रूपयेके बराबर हुए। याज्ञवल्क्यने त्रंत ही इस विशाल

गो-समृहको ग्रहण कर लिया और उनके बलवान शिष्य उसे उसी दम उनके आश्रमको हाँक छे चछे, जहाँ उनके रहने और देखभाल करनेकी पूर्ण व्यवस्था थी। १००० गायोंकी एक गोशालांके साथ उसीके अनुरूप कृषिक्षेत्र भी होना चाहिये जिस्में एक ऐसं महान ऋषिकलकी भोजन-सामग्री पैदा हो एक, जिसके याज्ञवल्क्य कलपति (१०००० हिल्योंके गुरु ) थे । अन्यथा राजा जनकका याज्ञवहक्यको इतनी गाएँ देना, जिनका उनके आश्रममें गुजर न हो सके। निर्थक होता । तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थामें, जिसमें धनके प्रयोगकी अपेक्षा वस्त-विनिमयकी प्रधानता थी। प्रत्येक गुरुकुलको अपने भोजन एवं सञ्चालनके लिये अपनी ही भूमि और पशुबुन्दपर निर्भर रहना पडता था। भूमि और गोसमृहके रूपमें राजाओंक और व्यक्तिगत दानोंके द्वारा इन गुरुक्कलोंकी महायता होती रहती थी। कृषिकर्म और आभीरकर्मद्वारा भूमि तथा गौओंका शिक्षाके अभिन्न अङ्गोंके रूपमं उपयोग होता था और इस प्रकार शिक्षाका जीवनके उन तथ्यों एवं प्रश्नोंके साथ सम्बन्ध हो जाता था। जिनके लिये विद्यार्थी-जीवनमें तैयारी होती थी। गुरुकुलोंके निर्वाहका गाय ही मुख्य साधन थी; इसलिये बिद्यार्थियोंके स्वास्थ्य, शरीर-संगठन और मस्तिष्कके लिये द्रध पीनेके लिये आन्दोलन करनेकी आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार हिंदुओं के जीवन के साथ गाय ऐसे अच्छेच रूपसे बँघ गयी ह कि उसकी समुचित परिचर्या उनका प्रधान धार्मिक कर्त्तव्य है, और वह उनके आभिमौतिक और आध्यात्मिक कन्याणका नाधन हो गया है।





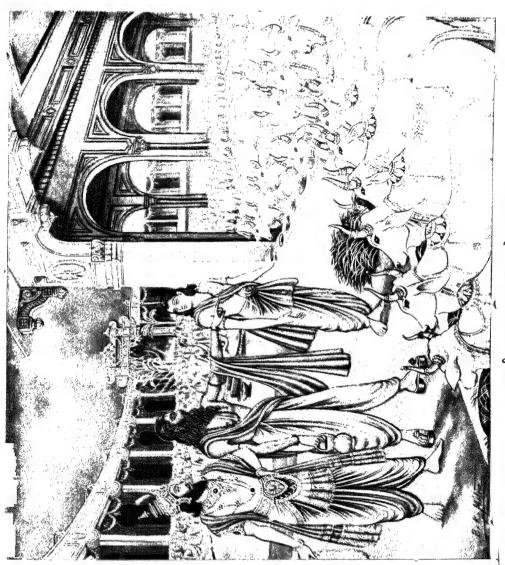

### भारतमें गोरक्षा

(लेखक--डा० मुहम्मद हाफिज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०, 'विद्याभूषण')

व्यक्तिकी भाँति प्रत्येक राष्ट्रकी भी अपनी एक विशेषता होती है। अति प्राचीनकालसे भारत कषिप्रधान देश रहा है तथा प्रत्येक प्रकारके धान्योंको प्रचर मात्रामें उत्पन्न करता रहा है। यह सर्वसम्मत बात है कि बैलोंकी सहायताके विना मनष्य न तो खेतोंको ही जोत सकता और न उनकी सिंचाई ही कर सकता है। गो-रक्षा दो प्रधान हेतुओंसे आवश्यक है। पहला हेत तो यह है कि गायोंके बिना हमें बैल नहीं प्राप्त हो सकते। दसरा हेतु है दूधकी आवश्यकता। दूध हमारे जीवनका प्रधान आधार है। असंख्य बच्चोंका पालन-पोषण गो-दुम्धसे होता है । यदि दूध न हो तो न हमें मक्खन ही मिल सकता है, न घी और न दही ही। इस आवश्यक पदार्थके बिना हमारे दैनिक भोजनका तमाम स्वाद ही नष्ट हो जायगा। इन्हीं कारणोंसे गायका हमारे आर्थिक जीवनमें प्रमुख स्थान रहा है तथा इन्हीं युक्तियुक्त कारणोंके आधारपर सनातनधर्म यह आदेश करता है कि समस्त संसारमें गायोंकी रक्षा होनी चाहिये तथा जिस प्रकार आज उनका अंधाधुंध वध हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिये।

किसी वस्त या जीवका मुख्य उसकी उपादेयताके अनुपातसे आँका जाता है। गाय सबसे उपयोगी एवं उपकारी पशु है, अतः यह आवश्यक है कि सम्यक रीतिसे उसका पालन-पोषण हो । जो व्यक्ति मनुष्य-जातिकै लिये सबसे अधिक उपयोगी हैं, संसारमें उन्हींका आदर-सत्कार होता है—यह नियम है। समस्त चौपायोंमें गाय ही सबसे अधिक उपकारी है। वह हमें स्वास्थ्य, सम्पत्ति और समृद्धि प्रदान करती है। गो-दुग्धके विना छोटे वच्चोंका विकास नहीं हो सकता । यही कारण है कि वह 'माता' नामसे पुकारी जाती है। यद्यपि हिंद्धर्मने गायोंकी रक्षा एवं भलाईके लिये सब प्रकारकी व्यवस्था की है, फिर भी सचमुच यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें रहनेवाले बहुत-से हिंदू, सम्भवतया आर्थिक दुरवस्थाके कारण, गायोंका पालन-पोषण जैसा उन्हें करना चाहिये, नहीं करते । इतना हीनहीं, धार्मिक कुत्योंमें गोदान लेनेवाले कुछ ब्राह्मण पुरोहित भी अबाञ्छनीय पुरुषोंको गाय बेच देते हैं और इसे उन्होंने कमाईका साधन बना रक्ला है !

ग्वाले गायोंको इतना अधिक दुइ लेते हैं कि बछड़ोंके गो-अं• 33--- लिये दूधकी एक बूँद भी नहीं बच सकती, इससे उनकी वृद्धि एक जाती है और बैलोंकी नस्ल बिगड़ जाती है। मेरा यह सुझाव है कि भारतवर्षके समस्त हिंदुओंको आपसमें यह समझौता कर लेना चाहिये कि किसी भी कारणसे तथा किसी भी कीमतपर गायें अनिधिकारी पुरुषोंको न बेची जायें। जबसे अंग्रेजोंका भारतमें पदार्पण हुआ है, तभीसे हमारे इस पवित्र देशकी खेतीके प्रधान आधार गायों और बैलोंका गोरे सैनिकोंके भोजनके लिये प्रायः प्रतिदिन एक बड़ी संख्यामें वध किया जाता है!

गायोंके इतनी अधिक संख्यामें नष्ट किये जानेके विरोधमें कभी कोई आवाज उठायी गयी हो, ऐसा स्मरण नहीं होता । इतना ही नहीं, एक बड़े परिमाणमें स्खा गो-मांस डिब्बोंमें बंद करके विदेशोंको भी भेजा जाता है। परन्तु वधके छिये गायोंको बेचनेसे इन्कार करना तो उनके स्वामियोंके हाथकी बात है।

जब में इंग्लैंडमें था, मैंने वहाँकी बहुत-सी दुग्ध-शालाओंको देखा था। वहाँके उच्चकोटिके प्रबन्धको देखकर मैं आश्चर्यचिकत रह गया। लन्दनकी 'युनाइटेड' और 'एक्सप्रेस' नामक दुग्धशालाओंकी गायोंको निश्चित समयके अन्तरसे भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन खान कराया जाता है। गाय दुहनेवाली ग्वालिनोंके नख प्रतिदिन काटे जाते हैं। एक निश्चित समयके अन्तरसे पशु-चिकित्सक सबकी जाँच करता है। यदि चाहते तो हम भी अंग्रेजोंकी-जैसी सावधानीसे गो-माताका पालन-पोषण कर सकते थे। अंग्रेज लोग शुद्ध गोदुग्ध और उसके पोषक तत्नोंको बहुत महत्त्व देते हैं; परन्तु हम भारतवासी मूक प्राणियोंके प्रति कैवल शाब्दिक सहानुभूति दिखाकर ही पूर्ण सन्तोष कर लेते हैं तथा हमारे धार्मिक भावोंको बहुत कम कार्यरूपमें परिणत करते हैं।

अन्तिम प्रश्न, जिसपर हमें विचार करना है, वह है गायोंके प्रति सुसल्मानोंकी भावना । यह हमें सर्वप्रथम जान छेना चाहिये कि गोमांस-भक्षण इस्लाम धर्मका अङ्ग नहीं है । यदि कोई सुसल्मान गोमांस नहीं खाये तो इससेवह सुसल्मानों-की श्रेणीमें नीचा नहीं हो जाता । वास्तविक बात यह है कि इस्लाम-धर्ममें न तो गो-मांसभक्षण निषद्ध है और न धार्मिक-दृष्टिसे विहित ही । केवल निम्न स्तरके मुसल्मान गो-मांसका व्यवहार करते हैं, जब कभी उनके पास इस शोकको पूरा करनेके लिये पैसा होता है । भारतभरमें मध्यम एवं उच्च वर्गके मुसल्मान कभी गो-मांस नहीं खाते । यूनानी हकीम इसे स्वास्थ्यके लिये हानिकर मानते हैं । कुछ मुसल्मान संतोंने इसका विरोध किया है तथा कुछने तो इसे बिल्कल ही निषद्ध ठहराया है ।

मुस्लिम जनश्रुतिके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार इस्लाम-धर्मके पैगंबर मुहम्मद साहबने हजरत आयशाको कहा था, 'स्वास्थ्य-लाम एवं आरोग्यके लिये गायका दूध प्रधान साधन है। उसका धी औषध है और उसका मांस रोग। गायका दूध रोगोंको दूर करनेका उपाय है। मक्खन औषध है और मांस व्याध।' जैसा कि इतिहासशोंका मत है, बाबरने युवराज हुमायूँको अपनी एक अन्तिम गुप्त अभिलाषा (वसीयत) इस प्रकार लिखकर भेजी थी—'प्रत्येक धर्मके सिद्धान्तोंके आधारपर न्याय करना। गायकी कुर्वानीका विशेषतया बहिष्कार करना, क्योंकि इसके विना तुम भारतीयोंके हृदयोंपर अधिकार नहीं कर सकोगे।' बादशाह अकबरका समस्त हिंदुओंके प्रति उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुताका भाव और हिंदुओंकी धार्मिक भावनाओंके प्रति आदर इतने

अधिक प्रसिद्ध हैं कि उन्हें यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं।

बर्नियर अपने 'मुगल साम्राज्यमें भ्रमण' ('Travels in the Moghul Empine') नामक ग्रन्थमें लिखते हैं कि मुहम्मदशाह और शाहआलम आदि पिछले मुगल-सम्राटोंने अपने साम्राज्यमें गो-वधपर प्रतिबन्ध लगा दिया था। हमें इस बातको भी नहीं भूलना चाहिये कि गो-वध, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस्लाम-धर्मका प्रधान अङ्ग नहीं है और उसे अपनाये बिना भी अरब, सीरिया, मिश्र, त्रिपोली तथा एशियान्तर्गत टर्कीके मुसस्मान इस्लाम-धर्मके सिद्धान्तोंका उतनी ही दृढता एवं सचाईके साथ पालन करते आये हैं, जितना कि भारतके मुसस्मान । यदि भारतीय मुसस्मान चाहें तो बकरीदके दिन गोकी कुर्बानी किये बिना भी उनका काम चल सकता है। वे गायके बदले ऊँट, भेड़ एवं बकरेका बलिदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय मुसल्मानोंको भी अपनी खेतीकी उन्नति और जीवनिर्नाहके लिये बैलों और गायोंकी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि हिंदुओंको है। यदि गायोंकी रक्षा नहीं की जायगी तो उससे मुसल्मानोंकी भी उतनी ही हानि होगी जितनी हिंदुओं तथा भारतकी दूसरी जातियोंकी होगी!

~ ander

# प्राचीन तामिल-साहित्यमें गौ

( लेखक--श्रीयुत के० सी ० वरदाचारी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

यह बिल्कुल समयोचित है कि गाय राष्ट्रीय सम्मानका विषय बनायी जाय । वेदोंमें गायको बहुत पवित्र माना है तथा ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि हिंदू-सम्यता एवं संस्कृति सूर्य, मन्त्र एवं गौ—इन तीन प्रधान प्रतीकोंपर ही केन्द्रीभूत रही है । इन तीनोंकी वही संज्ञा है, जो गायकी है । गौ एक देवता है । अधोलिखत तथ्योंसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन तामिल-साहित्यमें भी गायको इतना ही सम्मान दिया गया है ।

विराट-पर्वमें कौरवींद्वारा गो-अपहरणकी जो घटना दी गयी है, महाभारतके पाठकगण उसे जानते ही होंगे। इस गो-अपहरणका उद्देश्य अज्ञातवासमें रहते हुए पाण्डवोंको ढूँदनेमें सहायता प्राप्त करना बताया गया है। 'तोलका-प्ययम्'में भी यह घटना दी गयी है; परन्तु ठीक इसी रूपमें नहीं । वहाँ तो यह घटना यह बतानेके लिये दी गयी है कि राजाको किसी अन्य राजापर चढ़ाई करनेके पूर्व क्या करना चाहिये । वहाँ इस घटनाको इस ढंगसे दिया गया है मानो वह अध्याय राजनीतिपरक हो । तोलकाप्पियम्के 'पोरुल्रअधिकारम्' वेत्ची-तिनाई (गो-हरण) में यह बताया गया है कि किसी शत्रुपर चढ़ाई करनेके पूर्व यह नितान्त आवश्यक है कि उसके देशकी सम्पूर्ण गायोंको गुप्त रीतिसे हरणकर अपने अधिकारमें कर लिया जाय, परन्तु इस प्रकार गुप्त-रीतिसे गायोंको हरनेका यह उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिये कि इससे अपनेको या अपनी प्रजाको या अपने साथियोंको अथवा अपने योद्धाओंको धनी बनाया जाय । इसका उद्देश्य होना चाहिये युद्ध-जितत सम्भाव्य विध्वंससे गायोंकी रक्षा करना । इस कर्तव्यका निर्देश इसलिये किया गया है कि कोई भी सैनिक किसी गाय, ब्राह्मण, स्त्री, रोगी अथवा ऐसे

पुरुषको, जिसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी प्रकार-की हानि न पहुँचावे । परनान्छ ( ९ ) में यह बताया गया है कि सैनिकको उपर्यंक्त पाँच प्रकारके व्यक्तियोंपर कभी बाण नहीं चलाना चाहिये । इन पाँच प्रकारके व्यक्तियों मेंसे गायको छोडकर शेष सब ऐसे हैं, जो चेतावनीको समझ सकते हैं तथा अपनेको बचानेके लिये बाणोंकी पहँचसे बाहर भी जा सकते हैं किन्त गायोंको किसी यद्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व ही अपने हाथमें करके युद्ध-क्षेत्रसे दर हटा देना चाहिये। तोलकाप्पियम्के उपर्युक्त वचनकी अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीकामें निचनारिकनियरने तो यहाँतक लिखा है कि जिस प्रकार गान्धर्व-विवाह शास्त्रानमोदित है, उसी प्रकार रक्षाकी दृष्टिसे युद्ध-प्रदेशसे गायोंको दूरण करके किसी सरक्षित स्थान-पर ले जाना न्यायसंगत है। इसके अस्मिक्त तोलकाप्यियम्में यह भी निर्देश किया गया है कि जब गायोंकी पकड़ा जाय अथवा उन्हें किसी सरक्षित स्थानपर हे जाया जाय, तब उन्हें किसी प्रकारकी पीड़ा या हानि (नोयन्रू युइथल) नहीं पहुँचनी चाहिये। इस प्रकार गाय प्रधानतः रक्षा एवं सम्मानका पात्र समझी जाती थी। बिना पीडा पहुँचाये गायोंको इरण करनेकी यह नीति हरण करनेवाळे तथा छौटाकर लानेवाले दोनोंको अपनानी चाहिये।

गाय साक्षात् घन है। पुराने जमानेमें किसी मनुष्यके घन और समृद्धिका अनुमान स्वयं उसकी या उसके द्वारा रिक्षत गायोंकी संख्यासे ही लगाया जाता था। गायें उन्हीं व्यक्तियोंको दी जाती थीं, जो बहादुर और बलवान् होते थे। तोलकाप्पियम्में ऐसे कई अध्याय हैं, जिनमें हरण किये हुए अथवा लौटाकर लाये हुए पशुओंके बँटवारेकी व्यवस्थाका वर्णन है। गो-दान सच्चा या सर्वृश्रेष्ठ दान माना गया है। विजेताद्वारा अपने समस्त व्यक्तियोंको दान देनेका भी उल्लेख किया गया है।

नचिनारिकिनियर गो-हरणके विषयमें वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि हरणके तीन प्रकार हैं—उत्तम, मध्यम एवं अधम। वह हरण उत्तम है, जिसमें कोई समीपवर्ती राजा या शासक युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व ही शत्रुके देशसे गायोंको सावधानीपूर्वक किसी सुरक्षित स्थानपर ले जाकर उनकी रक्षा करता है। किसी पड़ोसी राजाको अपनी गायोंकी रक्षामें असमर्थ देखकर अथवा गायोंके प्रति उसका दुर्व्यवहार देखकर जब कोई राजा उसकी गायें हरण कर लेता है और अपने देशमें ले जाकर उनका उचित पालन-पोषण करता है,

तब यह हरण मध्यम-श्रेणीका माना जाता है। अधम हरण वह है, जब कोई राजा अपने इच्छानुसार किसीको उपहार-रूपमें देनेके लिये दूसरोंकी गायें हरण कर लेता है और इस प्रकार एकको हानि पहुँचाकर दूसरेको लाभ पहुँचाता है।

तोलकाण्यम्भे उस अध्यायमें जिसमें यह बताया गया है कि मङ्गलाचारमें किन-किनके विषयमें शुभाशंसा करनी चाहिये,——ऋषि, ब्राह्मण, दृष्टि, अभिषिक राजा एवं महापुरुषोंके साथ-साथ गायकी भी गणना की गयी है। इस प्रकार प्राचीन तामिल देशमें गायकी प्रशंसां, की जाती थीं, उसकी शुभकामनाएँ मनायी जाती थीं, तथा उसका यशोगान होता था। (देखिये तोलकाण्यियम्, गादन-तिनाइ, अरूमुराइ, वायीजुथु)

इसके अतिरिक्त 'तोलकाप्पियम्'में गोपालक ('आयर') के कर्ज्ञव्योंका भी निर्देश किया गया है तथा गोपालनको सम्मान्य व्यवसाय माना है। उपर्युक्त वर्णनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि गायोंके स्वास्थ्य एवं समृद्धिकी चिन्ता सरकारको करनी चाहिये।

'शिलपदिकारम'में एक चोलवंशीय राजाका आता है, जिसने अगले ही दिन यौवराज्यपर अभिषिक्त होनेवाले अपने पत्रको अपने रथकै नीचे एक बल्लेको कुचल डालनेके अपराधमें मृत्युदेवीके भेंट चढा दिया था। बात यह थी कि बछड़ेकी मा बिळखती हुई राज-द्वारपर आयी और उसके बाहर लटकती हुई न्यायकी घंटीको बजाने लगी । घंटीकी आवाज सुनकर राजा बाहर आये और गाय-को घंटीसे बँधी हुई रस्सीको खींचते देखकर, क्या बात है, यह जाननेके लिये अपने अधिकारियोंको भेजा । जब राजाको यह ज्ञात हुआ कि मेरे लड़केके द्वारा उस गायके बछड़ेकी मृत्य हो गयी है, तो उसने अपने मनमें विचारा कि एक बछडेके जीवनका भी महत्त्व उतना ही है जितना कि एक मनुष्यका अथवा एक श्रेष्टतम ब्राह्मणका, और तरंत आज्ञा दी कि पत्रको मृत्यकी भेंट चढा दिया जाय। यह घटना तंजोर जिलेके तिरुवारूर मन्दिरमें एक पत्थरके बने हुए रथपर खदी हुई है। उन्नीसवीं शताब्दीके योगी रामलिङ्ग स्वामीने इस घटनाका उल्लेख किया है तथा राजाको 'मनुस्मृतिकी शिक्षाओंका मर्मश' (मनु-नीति-काण्ड चोलन ) कहकर उसकी प्रशंसा की है।

उपर्युक्त पुस्तकके उस स्थलसे, जहाँ कि नायक अपनी पत्नीके कंगनको बेचनेके लिये मदुरा जाते समय अपनी स्त्रीको गो-पालकोंके साथ छोड़ जाता है, गो-पालकों और गायोंके मध्यवतीं जीवनका परिचय मिलता है। गो-पालकोंका जीवन शान्ति एवं सम्यतासे ओतप्रोत है। गाय शान्ति, प्राचुर्य्य एवं सामञ्जस्यकी प्रतिमूर्ति है; अहिंसाका प्रतीक है। इस प्रकार छेखकने बड़ी सूक्ष्मतासे पृथ्वीतलके इस स्वर्गखण्ड और दुःखोंसे परितम्न जगत्का पारस्परिक भेद दिखाया है।

जय नायक महुराके लिये विदा हो जाता है, तव पीछेंसे गायें अपने नेत्रोंसे आँस् गिराने लगती हैं, जिससे गो-पालकोंकी स्त्रियों आदिको यह तुरंत अनुमान हो जाता है कि नायक कोवलनपर कोई भीषण आपत्ति आयी है। इससे प्रकट होता है कि गायका आँस् बहाना अमङ्गल-स्चक है तथा भावी हेश या आपत्तिको प्रकट करता है। 'शिलप्पदिकारम्' में ग्वालोंद्वारा गायोंके आँस् बहानेसे स्चित होनेवाली भावी आपत्तिसे त्राण पानेके लिये भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रार्थनाके रूपमें मण्डल-नृत्य (कुरवह कृटदु) का वर्णन है। इससे यह बात भी स्पष्ट द्यांतित होती है कि श्रीकृष्ण गोपाल' गायोंके रक्षक एवं संवर्द्धकके रूपमें उस समय भी पूजे जाते थे।

नायिका कण्णगी अग्नि-देवतासे मदुराको भस्म कर देनेकी प्रार्थना करती हुई भी उससे यह याचना करती है कि आप पशुओं आदिको अपनी भीषण लपटोंका शिकार न बना लेना; क्योंकि इनको कभी भी किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचनी चाहिये।

'मणिमेखलाइ' नामक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तकमें आपुत्रन्-का वर्णन आता है जिसने यज्ञमें गो-बलिका विरोध किया था। उसने यज्ञमें गो-बलिको रोकनेके लिये ही बिलि दी जानेवाली मेध्य गौको जुरा लिया था। यह ग्रन्थ एक जैन-लेखकद्वारा प्रणीत है, अतः इसमें पशुओं आदि प्रत्येक प्राणीके प्रति अहिंसापर जोर दिया गया है।

पौराणिक-साहित्यके अनुवादके विपुल भण्डारको छोड़कर बाकीके प्राचीन तामिल-साहित्यमें जो गो-विषयक प्रसङ्ग प्राप्त होते हैं, उनमेंसे कुछका वर्णन ऊपर किया गया है। ऐसे भी कई प्रसङ्ग हैं, जिनमें तामिल-प्रदेशके उन भागोंका वर्णन है, जहाँपर गायें अच्छी संख्यामें पायी जाती हैं, परन्तु स्थानाभावके कारण प्रस्तुत विषयपर और अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता।

## गावो विश्वस्य मातरः

( छेखक--पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री )

'गाय विश्वकी माता है'—यह सर्वतन्त्रसिद्धान्त है। अनादि-अपौरुषेय वेदोंसे छेकर सभी मजहवोंके मान्य प्रन्थोंमें समानरूपसे गोमाताका महत्त्व वर्णित है। यद्यपि गोरक्षाका प्रश्न मनुष्यमात्रके जीवन-मरणका प्रश्न है अथच अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है परन्तु दुर्माग्यवश अहिंदू सम्प्रदायोंद्वारा वर्तमान समयमें यह प्रश्न सर्वोशमें नहीं, तो अधिकांशमें उपिक्षत होनेके कारण केवल हिंदुओंका ही प्रश्नसमझा जाने लगा है। हिंदुओंमें भी उन धार्मिक प्रवृत्तिके कट्टर किन्तु अकर्मण्य हिंदुओंसे ही इसका सम्बन्ध जोड़ा जाने लगा है, जो कि संख्याबल, धनबल और विद्याबलमें सर्वाधिक होते हुए भी 'कोउ नृप होउ हमहि का हानी'—की दुर्बल भावनाके लिये काफी बदनाम हैं।

यों तो शताब्दियोंसे गोजातिका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा है, यह नम्न सत्य हिंदू इतिहासके षारायणसे भलीमाँति प्रकट हो जाता है परन्तु वर्तमान महायुद्धके कारण साधारणतया समस्त देशोंमें और विशेषतया पराधीन भारतवर्षमें गोधनका जो विनाश हुआ है उसके प्रत्यक्ष फल-स्वरूप यत्र-तत्र सर्वत्र, बड़े नगरोंकी कौन कहे—छोटे-छोटे प्रामोंतकमें भी घी-दूधका अभाव उग्र रूप घारण कर रहा है।

'नौ लाख गौओं के अधिष्ठातां' एक-एक व्यक्ति 'नन्द' और 'उपनन्द' की कथाएँ तो इस समय केवल इतिवृत्तकी सामग्री शेष रह ही गयी हैं, मुस्लिम-साम्राज्यकालीन तीन शताब्दी पूर्व प्रति रुपया मनों दूध और धड़ियों घृतका भाव भी 'अल्फ्रलैला'का तिलस्मी वर्णन माल्म पड़ता है।

ऐलब्र्नीके शब्दोंमें—पानी माँगनेपर अतिथिको दूधका कटोरा देनेवाला भारत आज विवशतापूर्ण आँसुओंके अतिरिक्त अतिथि-सत्कारकी अन्य सामग्री अपने घरमें नहीं देख पाता!

जिस देशके तीस लाख व्यक्ति चन्द मही नोंमें अन्नके बिना कीट-पतङ्कोंकी तरह कालके गालमें चले गये हों, उस देशकी दीनता-दरिद्रता एवं दासताका नाप-तोल करनेके लिये कौन तुला काम दे सकती है ? ऐसे आड़े वक्तमें बचे-खुचे गोधन- की सँभालके लिये विश्वविख्यात 'कल्याण' मण्डलका 'गो-अङ्क' प्रकाशित करना न केवल सामयिक आयोजन है अपितु विश्वनिर्माणकी चिन्तामें संलग्न तीन या पाँच वड़ोंको थोथी चाँदमारीके बजाय कुछ ठोस विश्वसेवा कर सकनेके लिये मार्गप्रदर्शन करना भी है।

ऐसे स्तुत्य प्रयत्नमें—'यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्व्यञ्चोऽपि सहायताम्'—न्यायके अनुसार हम भी श्रीगोमाताके पर्वित्र चरणोंमें यह वाझ्ययी पुष्पाञ्जलि अर्पित करना अपना अहो-भाग्य समझते हैं। वेदोंसे लेकर वर्तमान कालके समझदार विदेशियोंतकने किस प्रकार गोजातिका महत्त्व स्वीकार किया है, संक्षेपमें यही प्रकट करना इस लेखका उददेश्य है।

### सर्वदेवमयी गौ अबध्य है।

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानामसृत्या नाभिः। प्र तु वोचं चिकितुषे जनस्य मा गामनागामदिति विधिष्ट ॥ (ऋषेद ८ । १०१ । १७)

अर्थात् [गो] ( स्द्राणां ) दश प्राण और आत्मा—इन ११ स्द्रोंकी ( माता ) जननी है ( वस्तां ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ, अप्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इन आठ वसुओं-की ( दुहिता ) दोहन करनेवाली पुत्री है, ( आदित्यानां ) द्वादश मासात्मा विष्णुभगवान्की ( स्वसा ) सहोदरा भगिनी है, ( अमृतस्य ) जीवमात्रको जीवित रखनेवाली जीवनी शक्ति [ आक्स्जन—विटामिन ए. ] का ( नाभिः ) केन्द्र है । ( चिकितुषे ) 'गायके प्रति मनुष्यका क्या कर्तव्य है'—ऐसा विचार करते हुए ( जनाय ) मनुष्यके प्रति [ भगवान् ] ( प्र नु वोचं ) आशा देते हैं कि—( अनागां ) अपराधरहित ( अदितिं ) अवध्य ( गां ) गायको (मा विषष्ट ) मत मारो ।

### गव्य कुश्चता और मोटापन दोनोंको दूर करता है

यूयं गावो मेदयथा कृशंचिर्श्रीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् । भद्गं गृहं कृणुथ भद्गवाचो बृहद् वो वय उच्यते सभासु ॥ (अथर्व०४। २१।६)

अर्थात्—हे ( गानः ) गौओ ! ( यूयं ) तुम ( कुरांचित् ) पतले-दुवले मनुष्यको ( मेदयथा ) हृष्ट-पुष्ट करती हो ( अश्रीरंचित् ) बदशकल्य्चया पुष्टको (सुप्रतीकं ) सुडौल (कुणुथा ) कर देती हो ( मद्रवाचः! ) हे मङ्गलमय शब्दमें रॅमानेवाली गौओ ! तुम ( गृहं ) घरको ( मृदं ) कल्याणकारी वातावरणयुक्त (कुणुथ) करती हो । ( समसु ) सभाओंमें (वः) तुम्हारा (बृहद् वयः) बड़ा वर्णन (उच्यते) बखान किया जाता है।

#### गौ विश्वका जीवन है

वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । वशेदं सर्वमभवद् यावत् सूर्यों विपञ्यति॥ (अथर्व०१०।१०।३४)

अर्थात्—( देवाः ) इन्द्रादि देवगण (वद्यां ) गौद्वारा प्राप्त≂गव्य हव्यसे ( उपजीवन्ति ) अनुप्राणित होते हैं ( उत ) और ( मनुष्याः ) मनुष्य भी ( वद्यां ) गायके दुग्धादिसे जीवन प्राप्त करते हैं ( यावत् ) जहाँतक ( सूर्यः ) सूर्यं ( विपश्यति ) देखता है=प्रकाश करता है [ वहाँतक ] ( वद्या ) गौ ही ( इदं सर्वे ) यह समस्त ब्रझाण्ड (अभवत्) बना हुआ है ।

वेदमें शतशः मन्त्र गोमहिमाका लोकोत्तर वर्णन करते हैं। अकले अध्यविदे में कई पूरे-के-पूरे सक्त गोमाताकी स्तुति गाते हैं। गायक महोंमें सब देवताओंकी स्थिति बतानेवाला जो प्रसिद्ध चित्र देखनेमें आता है, वह कल्पित नहीं है, बल्कि अधवविद (९।७।१—२६) के अनुसार है।

#### सर्वोपकारी गाय

गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावना जगदुत्तमाः।
ऋते दिधिष्टताभ्यां च नेह यज्ञः प्रवर्तते॥
पयसा हविषा दष्ना शक्ता मूत्रचर्मणा।
अस्थिमिश्चोपकुर्वन्ति बालैः श्टक्केश्च भारत॥
गोभिस्तुल्यं न पश्चामि धनं किञ्जिदिहाच्युत।
गावो छक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते॥
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुस्त्रप्रदाः।

(महाभारत)

गौएँ सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र, पूजा करने योग्य और संसारमरमें सबसे उत्तम हैं; क्योंकि दही, घृत आदि गव्यके बिना संसारमें कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता। हे अर्जुन! गौएँ दूधसे, घृतसे, दहीसे, गोवरसे, मूत्र और वर्मसे तथा हिडुयों, बालों और सींगोंसे भी हमारा उपकार करती हैं। हे पार्थ! में गोधनके समान संसारमें और कोई धन नहीं देखता; क्योंकि गौएँ सदा लक्ष्मीकी मूल हैं। इनमें पापका निवास नहीं है; इसलिये ये श्राणिमात्रके लिये माताके समान समस्त सुख देनेवाली हैं।

#### पारसी-मतमें गो-महिमा

'गौओंको नमस्कार, गौओंको नमस्कार ! गौओंके लिये उत्तम शब्द ! गौओंकी उन्नति । गौओंको भोजन और वस्नके लिये सेवा । यह सब पशु अपनेको भोजन देते हैं । (यस अध्याय १०)

### साँड श्रद्धालुओंपर कृपा करता है

'पवित्र साँड ! तुमको नमस्कार । हे लाभदायक साँड ! दुमको नमस्कार । हे वंश बढ़ानेवाले साँड ! तुमको नमस्कार ।

श्रद्धा और विश्वास रखनेवालोंपर अपनी कृपा और दया दिखानेवाले साँड ! तुझको नमस्कार । और त् ही इन कृपाओंको आगे उत्पन्न होनेवालोंपर भी न्योछावर करेगा। '( फरगार्ड २१—-२२ )

#### ईसाई-मतमें जीव-हिंसा महाणाप

परमेश्वर कहता है, लो मैंने साग-पात जो समस्त पृथ्वीपर हैं और नाना प्रकारके दृक्ष जो फलोंसे लदे हुए हैं, तुम्हारे खोनेके लिये पैदा किये हैं न कि मांस।' (Genesis, Chapter 1, 29)

### गोक्तखोर ईश्वर-दर्शनका अधिकारी नहीं

'जो नेकीसे सुँह मोड़ता है और बदीसे मुहब्बत करता है, जानवरोंका चमड़ा उनपरसे उतारता है, उनका गोस्त उनकी ह्ट्डीपरसे, जो मेरे बन्दोंका गोस्त खाते हैं, जब वे परमेश्वरकी शरण लेंगे तब वह उनकी न सुनेगा और अपना मुँह छुपा लेगा; क्योंकि उन्होंने अपने कामोंको खराब किया है और हुक्म अदूली की है।

( मेकाकी पुस्तक अध्याय ३ आ० २--५ )

### गोरक्षा और इस्लाम

'हरग़िज नहीं पहुँचते अल्लाहके पास
कुर्बानियोंके गोदत और उनके खून ।
अलबत्ता ! पहुँचता है अल्लाके पास
तुम्हारा तकवा और परहेजगारी॥'
( सरेज )

घी-द्ध दवा है और गोस्त ममत्न है

'तुमपर लाज़िम है गायका दूर्घ और घी, खबरदार ! उसके गोश्तसे । उसका दूध शिफा है, घी दवा है और गोश्त बीमारी है।' (किताब मसतरक)

#### सौ सयाने एक मत

भौ सौ फीसदी माता है, उसका मनुष्य-जातिसे यही सम्बन्ध है।

(Walter A. Dyer)

इस प्रकार वेदोंसे लेकर आधुनिक विद्वानोंतक सर्व-साधारणकी सम्मतिमें गो-जातिका स्थान बहुत ऊँचा है और गोरक्षाका प्रश्न विश्व-निर्माणका एक महत्त्वपूर्ण वड़ा प्रश्न है। क्या बड़ा कहलानेवाले देश किंवा पुरुष इस बड़े प्रश्नको भी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिसे कभी अपने प्रोग्राममें स्थान देंगे ! यदि हाँ! तो वे विश्वका वास्तविक पुनर्निर्माण करनेमें कृतकार्य होंगे। भगवान् वह दिन शीष्ठ उपस्थित करे।



# गोपालसे गुहार

आगे चलें उछरें बछरा, अरु पीछे सखा करताल बजावें। गाइ हुँकारत संग चलें, मुख नैन दिये थन घार बहावें॥ आजु जनी बछरी लिये गोदमें, घूरि सनी अलकें गृह आवें। सोई गुपाल गुहार लगें, अपनो यह गोघन आइ बचावें॥

—सदर्शन





## गोलोककी ओर

( हेखक-श्रीयुत पी० एन० शंकरनारायण अय्यर, बी० ९०, बी० एल्०)

अभिमान, क्रल और स्वार्थके परायण होकर प्रजाका शासन करनेवाले नपतियोंके भारको सहनेमें असमर्थ एवं अत्यन्त दुखी होकर पृथ्वी माताने गायका रूप धारण करके सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माजीसे अपने दुःख निवेदन किये । वह बोली, 'झुठसे बढकर कोई पाप नहीं है, और सब कछ सह लेना मैं एंक साधारण बात समझती हूँ, पर एक झुठे और कपटाचारी मनुष्यका बोझ मेरे लिये नितान्त असहा है । किन्तु संसारभरमें झुठ और कपटको ही राजनीतिके सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तोंका आधार और आश्रयभृमि मान लिया गया है; यद्यपि साथ-साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि इनको ग्राप्त-अत्यन्त ग्राप्त रखना चाहिये। महर्षि श्रकाचार्यजीने भी जो कि स्वार्थी दैत्य-शासकोंके गुरु थे, एक महान् शासकको वही उपदेश दिया था । परन्त भगवानकी भार्यो मा वसन्धराकोः जिसका अपने बचोंके प्रति सचा अनुराग है और जो उन्हें धर्म, ऋजता एवं प्रेमके मार्गपर चलकर उन्नत देखना चाहती है, छली नुपतियोंका बोझ असहा हो गया और उसने अपने स्वामी भगवानसे इस पापीसमदायसे मक्ति पानेकी प्रार्थना की ।

भगवान्ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की । वे एक सरल और लीलामय क्रीड्राकौतुकी गोपबालक के रूपमें अवतरित हुए और वनों, पर्वतों तथा सरिता-तटोंपर गायें चराते हुए, अपने साथियोंके साथ कीड़ा करते हुए और सरल, प्रामीण और उन्हींका-सा जीवन विताते हुए गोपोंके साथ रहने लगे । उन्होंने अपने चारों ओर चर-अचर सभी जीवोंको असीम आनन्द एवं निःस्वार्थ प्रेमकी अजस्र सुधा-धारामें नहला दिया। उनके प्रेमपूर्ण साहचर्यमें गोपबालकों और गोपोंको जो अपार और निर्मल आनन्द एवं आह्वाद प्राप्त हो रहा था

१. भूमिईसनुपन्याजदैत्यानीकश्वतायुतैः ।
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥
गौर्भृत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः ।
उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वभ्वोचत ॥
(श्रीमद्भा० १० । १ । १७-१८)

२. न इ.सत्यात् परोऽधर्मे इति होवाच भूरियम्। सर्वे सोद्धमळं मन्ये ऋतेऽळीकपरं नरम्॥ (श्रीमद्भा०८।२०।४)

उसे देखकर जगत्पिता ब्रह्माजी भी आश्चर्यचिकत हो गये। देवताओं के निवास स्वर्गछोकमें प्रचरतासे प्राप्त भोगों और इन्द्रियसखोंकी बहलता और टीमटाम यहाँ नहीं थी। न तपोलोक तथा अन्य ऊपरके लोकोंकी तरह बाह्य विषयोंसे विमुख होकर आन्तरिक सुखकी खोजमें यहाँ लोग दिनभर ध्यान-धारणामें ही बैठे रहते थे: और न तो यहाँ भगवान विष्णकी वह ईश्वरीय विभृति ही थी, जो वैकुण्डमें दिखायी देती है, जहाँ कि दास्यभावकी निष्काम सेवा चाहनेवाले भक्तोंपर वे भक्तिपूर्ण आराधनाके सुखकी वर्षा किया करते हैं। यहाँपर प्रकृतिकी गोदमें रहनेवाले गोपोंके स्वामाविक जीवनकी सरलता और स्वच्छताका साम्राज्य था। जिसमें शहरोंकी तडक-भड़क तथा 'धन' और 'आराम'की गन्ध-तक भी नहीं थी। सभी ग्वालबाल अपने सखा श्रीकृष्णको चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए कलेवेका आनन्द ले रहे थे, तथा सब लोग अपने-अपने घरसे जो कुछ भोजन-सामग्री लाये थे, उसीको बाँटकर खा रहे थे। श्रीकृष्णको अपने `जीवन और प्रेमका केन्द्र बनाये हुए उन ग्वालबालोंके अक्रिम आनन्दका उल्लास ब्रह्माजीने स्वर्गलोक, ऋषिलोक या स्वयं वैकुण्ठमें भी जो कुछ देखा था, उससे कहीं अधिक था। वे आश्चर्यचिकत हो गये। साधारण बालक अपना सादा भोजन करते हुए भला, कैसे इस प्रकारके उल्लासका अनभव कर सकता है ? उन्होंने एक परीक्षा की और यह देखकर वे चिकत हो गये कि तत्काल ही जितने ग्वाल-बाल और बछड़े थे, सब-के-सब उतने ही वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुके रूपमें परिवर्तित हो गये । उस समय उन्होंने देखा कि मनुष्यों एवं देवोंपर भी प्राचुर्य समृद्धि और ऐश्वर्यकी वर्षा करनेवाले विबुधगण भगवान्की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आँखें महकर फिरसे देखा । अब फिर पूर्ववत वे ही ग्वालबाल दिखायी पड़े। श्रीकृष्णने उनको बताया कि इन सरल, निष्कपट और प्रेमी लोगोंके लिये वैकुण्ठ-जैसे दिव्य लोकोंकी विभूतियाँ नितान्त सुलभ हैं; किन्तु इनको उन ऐश्वर्यपूर्ण तड़क-भड़कवाळे तथा समृद्ध जीवनसे घुणा है। इनको तो आवश्यकताओं और अभावोंसे रहित सरल ग्रामीण-जीवन ही अधिक अच्छा लगता है। ब्रह्माजीकी आँखें खुलीं और वे बोल उठे,

'अहो, नन्द आदि ब्रजवासी गोपोंके धन्यभाग्य हैं। वास्तवमें उनका अहोभाग्य है, क्योंकि परमानन्दस्वरूप सनातन परिपर्ण ब्रह्म उनके मित्र हैं। १ ( श्रीमद्भागवत १० । १४ ) ३२ ) उन्होंने फिर प्रार्थना की, 'प्रभो ! इस व्रजभिमें किसी वनमें और विशेष करके गोकलमें किसी भी योनिमें मेरा जन्म हो जाय, यही मेरे लिये बड़े सौभाग्यकी बात होगी: क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी-न किसी प्रेमीके चरणोंकी घूलि मेरे ऊपर पड़ ही जायगी । प्रभो । आपके प्रेमी बजवासियोंका जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिये उनके चरणोंकी धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूलि मिलना है, और आपके ही चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी अनादि कालसे अवतक ढूँढ ही रही हैं। ( श्रीमद्भागवत 20128138)

समीपस्य मथुरापरीका शासक कंस इस गोप-बालकको अपना शत्र मानता था । उसका राज्य तडक-भडक तथा बाह्याडम्बरपूर्ण सभ्यता और भौतिक सम्पत्ति एवं इन्द्रिय-सुखोंकी नींवपर खड़ा था। स्वार्थपरताः प्रतिस्पर्धा और परस्वापहरण उस सम्यताकी जहें थीं और उसकी सत्ता तथा रक्षा सैनिक शक्तिद्वारा सम्पन्न होती थी। जरासन्ध आदि ऐसे और भी अनेकों नरेश थे, जो राज्यमदान्ध कंसके घनिष्ठ मित्र थे । गायको समाजकी जननी और जीवनदात्री माननेवाली सरल और नैसर्गिक सम्यताका यदि विस्तार होगा तो उनकी (कंसादिकी ) उच्च रहन-सहनवाली सभ्यताका तो मूलोच्छेद हो जायगा-यही सोचकर कंसने बहत-से दैत्योंको छलसे और गुप्तरूपसे श्रीकृष्णका वध करनेके लिये भेजा। परन्तु श्रीकृष्णने उन सबका मानो खेल-ही-खेलमें इतनी आसानीसे काम तमाम कर दिया कि सब ग्वाले कहने छगे, 'वे ( राक्षस ) इस छोटे बच्चेके हाथों नहीं मरे हैं। अरे ! उनको तो उनके पापोंने ही खा डाला । इस निरीह निष्कपट बालकको तो प्राणिमात्रके प्रति समानरूपसे जो इसका प्रेमभाव है, वह सारी विपत्तियोंसे बचा छेता है। (श्रीमद्भागवत १०।७। ३१) गोपांलबृत्तिमूलक सरल वन्य-जीवनकी निश्चल, निर्मल और नैसर्गिक आनन्द-धारामें स्वयं वह शक्ति है कि जो यन्त्र, आडम्बर और भोगों-पर आश्रित नारकीय नागरिक सभ्यताकी सारी बराइयोंको अनायास ही हटा देती है और अपने पास नहीं फटकने देती।

श्रीकृष्णको कंस एवं उसके अनुयायियोंके समान समस्त दुष्ट राजाओंके भारसे पृथ्वीमाताको मुक्त करनेकी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। देवर्षि नारदने उनको इस बातकी याद दिलायी। गायको समाजकी जननी और जीवनदात्री मानने-वाला गोपालकृत्तिमूलक सरल प्रेममय जीवन इतना दिल्य आनन्द और उल्लास प्रदान कर सकता है, जिसके आगे आडम्बर, अधिकार और चमक-दमकसे युक्त दिल्य लोकोंका मुख भी तुच्छ है। यह बात वृन्दावनमें पूर्णरूपसे चरितार्थ हुई थी। नारदजीने आशा की थी कि यह विचार अपने आप सारे संसारमें फैलकर मनुष्योंके अन्तःकरणको सरलता, स्त्य, स्वार्थरहित प्रेम और तजनित आन्तरिक मुखकी ओर मोड देगा।

परन्तु नारदजी संशारकी रीतिको जानते थे; अतः उन्होंने परपीडनपरायण, शस्त्रबलपर निर्भर और आडम्बर-पूर्ण सम्यताके अधिनायकोंके विनाशके लिये बल-प्रयोगकी भी प्रेरणा की। श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोकुल और चृन्दावनमें शान्त, सरल और गोवृत्तिमूलक आनन्दसे पूर्ण प्रेम-जीवनका जो क्रम चल रहा था, उसमें व्याघात पहुँचे। इसलिये चूँकि वे वहाँ स्वयं उपस्थित थे ही, उन्होंने ऐश्वर्य और विभृतिसे सम्पन्न अपने एक अंशसे ही समस्त पापियोंका युद्धमें दलन करवाकर इस प्रकार झूठे और कपटाचारी मनुष्योंके बोक्ससे पृथ्वीमाताको मक्त कर दिया। परन्तु उनके जीवनका मुख्य सन्देश तो गोकुल और वृन्दावनमें ही दिया गया।

गायको अपना मुख्य धन-सम्पत्ति, माता तथा देवता मानते हुए जिस सरल, प्रामीण और गोपालवृत्तिमूलक जीवनका उन्होंने हमको दिग्दर्शन कराया, क्या उसको प्रहण करनेकी बुद्धि हममें आयेगी ? स्वार्थपरता, प्रतिस्पर्धा और सैनिक-बल्से प्रतिस्पर्धियोंका गला घोंटनेपर निर्भर, मौतिक सुखों, सुविधाओं और भोगोंवाली तथा मनुष्योंके हृदयोंमें निरन्तर भेद, सन्देह और शोषणकी वृत्ति बनाये रखनेवाली कंसीय सम्यताके प्रहारोंसे बचनेके लिये वस, हमें श्रीकृष्ण-प्रदर्शित जीवनको ही अपनाना पड़ेगा। वही, जो कि एक गोपबालकके रूपमें अवतरित हुए थे, हमको दिव्य गोलोककी उस सरल, सास्विक, विश्रुद्ध प्रेममयी सम्यताकी ओर वापस ले चलें, जिसका उपदेश इस संसारके मनुष्योंको उन्होंने एक बार स्वयं आचरण करके दिया था।

# आधुनिक गो-लोक

यदि गोरक्षाकी दृष्टिसे इस जड़ पृथ्वीपर आज गो-लोक है तो वह अमेरिकामें है—ऐसा उद्गार निकल पड़ता है । मुद्री-सा डेन्मार्क, हथेलीके वरावर न्यूजीलैंड, सूप-सा अर्डेन्टाइन, चलनी-सा न्यूगिनी, रूस, आस्ट्रेलिया तथा केनिया आदि कई देशोंने अद्भुत पशु-प्रगति की है । किन्तु अमेरिका तो चमत्कारोंकी अलका है । सबसे अधिक चित्ताकर्षक चमत्कार वहाँका गो-लोक है । वहाँकी गाय गाय नहीं है, कामधेनु है । वहाँकी गायोंके लिये गंदा, अँधेरा और दुर्गन्धित झोंपड़ा नहीं होता । वहाँ तो बड़े-बड़े भव्य-भवनोंमें गायोंके समृह रहते हैं । खाने-पीने और चरने-फिरने आदि सब प्रकारकी उत्तम सुविधाएँ वहाँ हैं । अमेरिका आज पशुओंका—विशेषकर गायोंका—साक्षात स्वर्ग है ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफछाः क्रियाः॥
(मनु०३। ५६)

मनुने यह बताया तो किन्तु उन्हें पशुं-नारी गायका ध्यान न रहा होगा, उनका आश्य मानव-नारीसे ही रहा होगा, किन्तु अमेरिकाने इसका विशाल और व्यापक अर्थ लिया । वहाँ पशु-नारी भी पूजी जाती है, इससे वहाँ पशुदेव-समान लाख-लाख, दो-दो लाख उत्तम साँड विचर रहे हैं और किसी प्रकारकी कमी नहीं दिखायी पड़ती ।

यों तो हम भी गायको पूजते हैं, किन्तु पूजा-पूजामें अन्तर है। स्यामने गायको पूजा; पर गायका नाम मिट गया। अमेरिकाने गायको पूजा तो गाय भरी-पूरी और निहाल हो गयी। स्याम गायोंसे कुछ लाम न ले सका, यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है। अमेरिकाने गायसे लाम उठाकर उसकी पूजा की। अतः वहाँ दूध, दही, घीकी निहयाँ वह रही हैं। गायको गायकी रीतिसे पूजना चाहिये न १ हमने गायको हार पहनाये; परन्तु उसके शत्रुओंको हार नहीं दी। उनसे गाय हारती रही और आज वह स्वयं हमारी ही हार हो गयी। हमारे सिरपर नालायकी और नादारीका टीका लग गया तथा हमारे पोषण और आरोग्यकी घंटी बज गयी। गायमें तो हम तैंतीस करोड़ देवताओंकी कल्पना करते हैं। परन्तु, उसके दुग्ध-स्तनोंमें विराजित सरस्वती और गोमय तथा गोमूत्रमें रमनेवाली रमा—लक्ष्मीको हमने नहीं देखा। यदि हमने उन्हें पहचानकर उनकी पूजा की होती तो दुग्धानोंद्वारा सरस्वती हमारी

बुद्धि बढ़ातीं तथा कृष्यन्नोंद्वारा लक्ष्मी हमारे शरीरमें श्री और कान्ति बढ़ातीं, धनसे हमारा घर भरा रहता और हमारे शरीर और मन सब प्रकारसे सजे रहते।

गायका सचा पूजन उसमें रहनेवाली लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा, कीर्तिं, मेधा आदि शक्तियोंको पूजनेमें है; प्रेम, उत्लाह और पित्रतासे, सची नीयतसे, विवेक-विज्ञानयुक्त पुरुषार्थसे एवं स्जनात्मक ढंगसे उनका लाभ उठानेमें है। भारतवर्षकी प्राचीन संस्कृति गोरस-संस्कृति थी। गो-पूजामें जो आनन्द, उत्लाह और समादर आज अमेरिका दिखा रहा है, वही उस समय हमारे यहाँ था। यज्ञमण्डपमें गाय बुलायी जाती थी, उसकी पूजा होती थी, समाके बीच गो-सूक्त पढ़े जाते थे, गोस्किक अनुसार ही गोमेध—गोपूजन होता था, गायको सोमपान कराया जाता था तथा कोमल और मृदु तृण दिये जाते थे—यह गायका पूजन था।

पेनल कोड (Penal code) के समान आर्थ-संस्कृतिकी धाराणेथी कान्-न-प्रनथ और नियमावलीमें भी गायके साथ दुर्व्यवहार करनेवालों के लिये दण्डोंका विधान था। उस समय हमारा देश आर्यावर्त गो-शास्त्र, गो-कला और गो-विद्यामें निष्णात था। साक्षात् गो-लेक बन गया था। तब यहाँकी कर्म-भूमिमें उतर आने के लिये देवता भी तरसते थे। उस समय सारी स्ट्रिष्टिपर आर्यावर्त्तका धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन चलता था। यह सबका गुरु था। क्या इसमें गायका हाथ कम था? आज भी अमेरिका आदि देश संसारमें अपनी प्रत्येक विजयका यश अपनी दुग्ध-सम्पत्तिको देते हैं। जहाँ दूध वहाँ बुद्धि, और जहाँ बुद्धि वहीं विजय । दुग्धपर कौन मुग्ध नहीं हुआ ?

अमेरिकाकी गायोंपर विद्युत्-प्रकाश, संगीत, चारा, पालन-पोषण तथा अन्य प्रकारकी सुविधाएँ किस प्रकार बरस रही हैं, उसे देखिये। अमेरिकाके एक किसानके पुरस्कार-विजेता साँड्को निमोनिया हो गया। बस, फिर क्या था, बीझ ही उसे पेनीसिनल नामकी अमूल्य और दुष्प्राप्य दवा दी गयी। कई बार तो गायको खाँडका भी भोजन (Ration) स्वीकृत हुआ है। पैर और मुँहकी बीमारी (Foot and mouth disease) में तो गायका मनुष्योंका-सा उपचार होता है। पैरमें कुछ होनेसे जूते पहनाते हैं, रूस-वालोंने वोरोशिलोवग्रेडमें गायके दाँत गिर जानेपर

गो-अं० ३४---

बनावटी दाँतोंका चौघड़ा लगाया है। दृष्टिमं कुछ खराबी आयी तो चश्मा लगा समिक्षये। पैर कट जायगा तो रबड़का पैर तैयार ही है। वहाँ बच्चे और बछड़े साथ ही पलते हैं। बछड़ों के क्रुब चलते हैं। अभी पाठशालाओं के १०,००० बच्चों ने गाय और बछड़ों की सभामें भाग लिया था। किसी नामी गायके जन्मदिनपर ४-५ हजार मेहमान बुलाये जाते हैं और जलसा होता है। जलसेमें उसी गायके दूधकी चाय अथवा मलाई-बरफ सबको मिलती है। अमेरिकाके लोग सयाने नहीं हैं तो पागल भी नहीं हैं। पर गायों के पीछे पागल जरूर हैं। गायों की उन्नतिके लिये वहाँ क्या-क्या साधन करते हैं, कैसी-कैसी साहित्य-संस्थाएँ और प्रयोगशालाएँ वे लोग चलाते हैं—यह पढ़-सुनकर हमें आश्चर्यचिकत रह जाना पड़ता है, कहीं ऑखोंसे उनकी व्यवस्था देख लें तो दंग रह जायँ। जो गाय ४०-५० पाँड दिधपर उतर आती है, उसको तो वे छुटी

हुई मान छेते हैं। गंदा, खारा, रक्तमय दूध वे लोग कभी नहीं निकालते।

वे लोग मन्दबुद्धि और संकुचित विचारके नहीं हैं— वरं दीर्घदृष्टि और उदार-दृदय हैं, विशेषकर पशुओंपर वे अधिक कृपालु हैं। हमें पश्चिमसे दो बातें तो प्रत्येक दशामें सीखनी ही पहुंगी—'स्वच्छता' और 'पशु-विज्ञान'। इन्हीं दोनों पंखोंसे उड़कर हम उज्ञतिकी चोटीपर फिर पहुँच सकते हैं। इन दोनोंमें ऐसी एक भी नहीं, जिसमें राष्ट्र-गौरव या पूर्वप्रह बाधा दें अथवा कोई संकट उत्पन्न हो। ये तो क्या, हमारे पास तो इनसे भी कहीं अनोखी-अनोखी चीजें थीं, किन्तु आज हम उन्हें गँवा बैठे हैं। हम उनसे ये बातें सीखकर और बदलेमें अपनी कई अच्छी बातें सिखाकर पृथ्वीपर सहानुभूति, समझ, स्नेह और औदार्यका अमृत सींच सकते हैं, 'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ'। आ॰ कु॰



( केखक-श्रीयुत डाह्यालाल हरगोंविन्दं जानी )

हैशावास्यिमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ नवनीतपङ्काः श्लीरोदा द्धिशैवलसंकुलाः। बहन्तु यन्नैव नद्यस्तत्र यान्तु सहस्रदाः॥ घृतश्लीरप्रदा गावो घृतवोन्यो घृतोद्धवाः। घतनद्यो घृतावर्तास्तास्सन्तु भारते पुनः॥%

जगत्की शक्ति है जगती। जगत् वह है जो गतिमान् ( Dynamic ) है और जिसका जीवन-धर्म प्रगति है। गायके अनेक पर्यायोंमेंसे 'जगती' पर्याय सर्वोत्तम है,

\* अर्थात् जगेत्में जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब ईश्वर ( ईशा=गाय ) के द्वारा आच्छादनीय है । उसके त्यागमावसे तू अपना पाछन कर; किसीके धनकी इच्छा न कर ।

जहाँ गायरूपी ऐसी सहस्र धाराओं वाली नदियाँ वहती थीं कि जिनमें मक्खनका कीचड़ था, दूध ही जल था, दही काई-सेंवार था, ऐसी नदियाँ बराबर बहती रहें।

गाय भी और दूध देनेवाली है, गाय धतकी योनि है, धत उत्पन्न करनेवाली है। गाय भीकी नदी है, भीकी लहर है— ऐसी गायें भारतमें फिर हों।

क्योंकि गाय ही जगतकी शक्ति और सर्वोत्तम पोषणदायिनी माता है। जगतका तेज और शक्ति वही है; साथ ही उसकी गतिमें कहीं पूर्ण विराम नहीं, वह तो बढ़ती ही रहती है। माता उसे कहते हैं, जिससे हम पोषण पायें, विशेषकर जिसके द्वारा हमारी योग्यताः क्षमता तथा समृद्धिशालिता आदि मापी जाय । प्रत्येक देशकी गायोंकी उत्पादक-शक्तिसे---निकमो (Scrubs) पद्मश्रोंकी संख्यासे नहीं-उस देशकी सर्व-देशीय आबादी ठीक-ठीक मापी जा सकती है। गाय किसी भी देशके आरोग्य और आबादीका सबसे अधिक विश्वसनीय मापक-यन्त्र (बेरोमीटर) है, स्वयं गो-शब्द गतिका सचक है ( गच्छित इति गौः ) । किन्तु गति तो दोनों दिशाओं में हो सकती है--प्रगति (उन्नति) की ओर, अथवा विगति (अवनित ) की ओर । तात्पर्य यह कि गायको आप चाहे जिस दशामें चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह 'जगती' है । सावधानी और प्रेमसे उसकी सेवा कीजिये तो वह प्रगतिकी ओर जायगी, किन्तु यदि उसकी ओरसे असावधान रहिये, उसकी उपेक्षा या अवहेलना कीजिये तो वह गिर भी सकती है। फिर भी सामान्य तौरपर वह प्रत्येक प्रतिकृलताका सामना करती हुई प्रगतिकी ओर ही बढती है। इसीको हम प्रायोगिक परिणामों से सिद्ध करके देखनेकी चेष्टा करेंगे।

गायको यदि प्रगति-मार्गसे छे चला जाय तो वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक चलेगी। अमेरिका-डेन्मार्क आदि कई देशोंमें तो कई गार्थे पहले ही बियानमें लगभग ५०० रतल दूध देकर फिर क्रमशः बढ़ती-बढ़ती ५-६ हजार रतलतक जा पहुँची हैं। उनमें भी २५ प्रतिशत गार्थे ९००० रतलसे अधिक, १० प्रतिशत २०,००० रतल और ३ प्रतिशत २०,००० रतल और ३ प्रतिशत २०,००० रतलसे अधिक दूरतक पहुँच चुकी हैं। भारतकी श्रेष्ठ गार्थे २००-५०० रतलक औसतसे १२-१३ हजार रतल दूधतक पहुँच गयी हैं और पाँच वर्षमें साधारण गार्थोंका औसत ५०० से १००० रतलतक आ गया है। यह सुन्दर सुचिह्न है। ५०० से १००० रतल दूधकी औसत होनेका अर्थ है राष्ट्रीय आयमें दो अरब रूपयोंकी खासी बृद्धि।

पश्चिमकी गो-प्रगतिके ऑकड़े देखनेसे पता चलता है कि वहाँकी श्रेष्ठ गायें बड़ी तेजीसे कूदती-फाँदती आगे बढ़ी जा रही हैं। २५ वर्ष पहले जो जगत्मसिद्ध गाय २५००० रतल दूध देती थी वह १५ साल पहले ३० हजार, ८ साल पहले ३८ हजार और ४ साल पूर्व ४१००० रतल दूध देने लगी। देखिये—

डचेज स्कामलार्क आम्संबी • पहले २७७६८ रतल दूध देती थी, जिसमें ३६७८ रतल ठोस पोषण था। उसकी वृद्धि इस प्रकार हुई। जब वह ६॥ वर्षकी हुई तब उसने ३७३८१ रतल दूध और जब वह ९। वर्षकी हुई तब ३५५५० रतल दूध दिया।

केपर ( होल्स्टीन कार्नेशन मडकेप ) ४१९४३ रतल दूध देती थी, प्रतिदिन १३७॥ रतल, एक बार लगातार २० दिनोंतक १४० रतल और अधिक-से-अधिक उसने १४६॥ रतल दिया।

दूसरी एक शार्ट हार्न (छोटे सींग) वंशकी गायने औसतन ११४ रतल प्रतिदिनके हिसाबसे सालमें ४१६४० रतल दूध दिया।

अपने यहाँकी मामूली गाय जितना सालभरमें न देगी उतना तो उसने एक ही दिनमें दे दिया। अपनी गायके वार्षिक औसतन दूधका तीन-चार गुना तो वह मक्खन दे देती है। इस जगत्सम्राज्ञी कैपरका वजन भी १५३७ रतल— अपनी दो गायोंके बराबर—है। प्रति १५ दिनोंमें वह अपने वजनके बराबर दूघ लगातार सालभर देती रही। इस प्रकार उसने सालभरमें अपने वजनका २७ गुना अर्थात् २७ तुला दूघ दिया। और ५६७० रतल अर्थात् ३॥ तुला ठोस पोषण दिया जो उसके शरीरके ठोंस पदार्थ ६७५ रतलका ८। गुना है। इतना तो उसने एक सालमें दिया, इस प्रकार वह कई साल दे सकती है। कौन माता इतना अधिक दूध दे सकती है ? इसीलिये तो हम गायको जगन्माता—मातामही कहते हैं।

अचानक एक अप्रसिद्ध गायका पता चला है, उसका उदाहरण देखिये—

जगत्प्रसिद्ध चेरी रेड हाउस फ़ार्म, आर्मिवरी, विल्ट्सके मेसर्स वार्ट एंड वेकी इस शार्ट हार्न वंशवाली अनिभिन्नत (Non-pedigree) गायने सन् १९३९ में ३६५ दिनोंमें ४१६४४॥ रतल दूघ दिया, तो भी छुटाई नहीं। इस गायका कोई नाम-निशान भी नहीं जानता था, किन्तु यह कितनी अच्छी निकली। केवल ३००) ६पयोंमें यह बिख्या ली गयी थी जिसका मूल्य आज ३००००) रुपयोंसे भी अधिक कूता जाता है। सालभर लगभग ११० रतल प्रतिदिन दूघ देती रही, फिर भी एक वर्षमें उसके शरीरका वजन सवा दो सौ रतल वढ़ गया था। इस प्रकारकी कई अज्ञात श्रेष्ठ गायें हो सकती हैं। सम्भवतः अपने देशमें भी कम संख्यामें ऐसी कई विभृतियाँ गो-सृष्टिमें छिपी पड़ी होंगी।

यह तो अच्छी उम्रकी गायोंकी बात हुई, अब छोटी उम्रकी गायोंके भी उदाहरण देखिये—

मोटोंना पाशकीन नामक दो सालकी बिछयाने पहले वियानके एक सालमें २५००० रतल दूध (४२० रतल मक्खन) दिया। इसका पिता एक अमेरिकन साँड़ था।

ं **पीपेक प्रिसेज**—्८७४५ रतल दूध (३६७ रतल मक्खन)।

**पोळी**—७३३२ रतल दूध ( २५६ रतल मक्खन )। दोनों २-२ सालकी बक्लिया थीं।

अपने यहाँ भी लाहुली बिलयाने पहले बियानमें ७६४८ रतल, सालगीने ७०१९ रतल दूध नयी दिल्ली १९३२ में दिया है। कमली (साहीवाल) ने ५७५८ रतल दूध दिया है।

अब हम भारतवर्षकी गार्योपर विचार करें तो पता चलेगा कि १००० रतलके वजनकी गार्ये, जो ४०० दिनोंमें ३०० दिन दूध देती हैं, १०००० रतल दूध (५ प्रतिशत घृतांश) देनेवाली हैं। एक वर्षमें १० तुला दूध और अपने शरीरके ठोस पदार्थका ३ गुना ठोस पोषक पदार्थ देती हैं, जिसमें १४ रतल चूना और ९ रतल फास्फरस होता है। इतना वे अपने जीवनभरमें ८—१० बार देती हैं। साधारण अच्छी गाय अपने जीवनकालमें लगभग १०० तुला दूध और अपने ठोस पदार्थका ३० गुना ठोस पोषक पदार्थ देती है। जील गायके विषयमें किसी लेखमें चर्चा आयी होगी। जील मिश्रवंश (संकर जाति) की थी। किन्तु शुद्ध वंशकी कई श्रेष्ठ गायें जीवनकालमें दस बार हजार रतल दूध (९५४४ रतल) जीलसे भी अधिक दे रही हैं। और प्रतिवर्ष ऐसी गायोंकी संख्या वद रही है।

इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतवर्षकी गायें कुछ कम नहीं हैं और उनमें बहुत अद्भुत क्षमता तथा गूढ्यक्ति (Potentiality) भरी पड़ी है। प्रश्न केवल साधारण गायोंको शीघ्र आगे बढ़ानेका है। और यह काम सच्ची राष्ट्रीय सरकार तथा प्रजाके सहयोगसे पलक मारते हो सकता है।

पश्चिमकी गायें चाहे ज्यादा नहीं टिकती हों, परन्तु वे दूध कितना अधिक देती हैं। अपनी लगभग ८२ गायोंके जितना दूध वहाँकी एक कैपर गाय दे देती है। और कम-से-कम दस-बारह वर्षतक देती रहती है। अवस्य ही वहाँ भी अधिक कालतक जीकर काम देनेवाली गायोंके उदाहरण हैं।

बेल नामक होल्स्टीन वंशकी गाय २२॥ वर्षतक जीवित रही। उसने २१ बळड़े दिये। २१ वें वर्ष तो दो मजबूत बळड़ें को एक साथ जन्म दिया। जीवनपर्यन्त औसतन प्रतिदिन ४० रतल दूध देती रही, कुल २ लाख रतल दूध (२०० तुला) दिया अर्थात् जीवनभरमें २५००० रतल टोस पोषक पदार्थ (५० तुला) दिया। वह गाय पोशवर्न चील्ड्रेन्स होम —मीनिएपोलिस (मीनिएसोटा) में थी।

हम गायको इसिल्ये कामधेनु कहते हैं कि वह हमारा काम (महेच्छा) पूरा करती है। गायमाताके दो अङ्ग हैं— एक गायका और दूसरा माताका। अथवा यों कह सकते हैं कि प्रगति (Efficiency—Progressiveness) का और पोषण (Benehciency—Thrifty, Kindness) का। इन दोनों अङ्कोंमें गायकी अद्भुतता (Romance of the cow ) भरी पड़ी है । गायकी प्रगतिक्षमता तथा प्रगतिप्रियता हमने ऊपरकी कुछ बातोंमें देखी । अभी और देखिये । गाय कृतम्न प्राणी नहीं है । वह 'अघायुरिन्द्रिया-रामः' और 'मोघजीवी' नहीं है, वह तो जगत्के प्रतिपालनके लिये ही जीती है । गायको स्वतन्त्रतापूर्वक थोड़ा अच्छा खिलाइये-पिलाइये तो ४२ प्रतिशत दूधमें ५१ प्रतिशत घतांश बढ़ा देगी । इसके दो उदाहरण देखिये—

सन् १९०० में अमेरिकाके मेरीलैंड-प्रयोग-क्षेत्रपर बाहरके किसानोंकी गायें लाकर खूराक-सुधारका प्रयोग किया गया था। अमेरिकाके किसान अपने यहाँके ग्वालोंकी भाँति नहीं होते, जिन बेचारोंके पास न जमीन है न चारा है और जो चोरी या बरजोरीसे अपने पद्मुओंको दूसरेके खेतोंमें चरनेके लिये हाँक देते हैं वहाँ तो प्रति ६ किसान पीछे ५ दुग्धकृषक (Dairyman) और १ अन्न या तुलकृषक है। अतः वहाँका दुग्ध-कृषक भी अपनी गायोंकी ठीक देख-भाल करके उनको भरपूर खिलाता-पिलाता है। ४५ वर्ष पहलेका यह प्रयोग इसल्ये चुना गया है, जिससे कि हमारी परिस्थितिके निकटका दिखायी पहें। फिर भी प्रयोगक्षेत्रपर विज्ञानके सहारेसे बड़ा लाभ होता है। वैसे तो हमारे पद्मुओं- में और भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ेगा। क्योंकि ये अभी बहुत पीछे हैं।

प्रयोगके लिये ८ गायें रक्खी गयी थीं। एक वर्षमें उनके दूधमें क्या अन्तर पड़ा, इसे साथ ही देखते चलें—

| संख्या    | घरकी खूराकसे | प्रयोगक्षेत्रकी खु | •             |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|
| ₹.        | ४००४ रतल     | ६०९२ रतल           | ५२ प्रतिशत    |
| ₹.        | ४१२२ "       | ५०५१ ,,            | २३ ,,         |
| ₹.        | ५१९२ ,,      | ६१६३ "             | १८ ,,         |
| ٧.        | ४५३७ ,,      | ६१३४ ,,            | ३५ ,,         |
| ५.        | ६•९७ ,,      | ६९९५ ,,            | <b>१</b> ५ ,, |
| ξ.        | ४४३५ भ       | ७९९५ ,,            | ८३ ,,         |
| <b>9.</b> | ६३५७ ,,      | ६८२८ ,,            | ٠,,           |
| ۷.        | ४६५३ ,,      | ५४६५ ,,            | १८ %          |
|           | ३९३९७        | ५०७२३              | २८.७          |

उसी वर्ष न्यूयार्कके प्रयोगक्षेत्रमें १० गायोंपर प्रयोग किया गया था, वह इस प्रकार था—

| 3         | ौसतन साप्ता | हिक दूध | औसतन र | ग <b>सा</b> हि | क दूध | । वृद्धि |
|-----------|-------------|---------|--------|----------------|-------|----------|
|           | सन् १९००    |         |        |                |       | -        |
| ٤.        | ८९ र        | तल      | ११२    | रतल            | २५ :  | पतिशत    |
| ₹.        | ८३          | ,,      | १२७    | ,,             | ४५    | ,,       |
| ₹.        | ८३          | ,,      | ११९    | ,,             | ४५    | ,,       |
| ٧.        | 66          | ,,      | १२२    | "              | ३७    | "        |
| ५.        | १०६         | ,,      | १६२    | "              | ५२    | ,,       |
| ξ.        | ۲8 :        | ,,      | १२९    | "              | ४१    | "        |
| <b>७.</b> | १२४         | ,,      | १७५    | ,,             | ४१    | ,,       |
| ۷.        | ११३         | ,       | १४९    | "              | ३१    | ,,       |
| ۶.        | ८५          | ,       | १३६    | ,,             | ६०    | "        |
| १०.       | १०३         | ,,      | १८७    | ,,             | 6.    | "        |
|           |             |         |        |                |       |          |
|           | 94/         |         | 2×2/   |                | Y/ t  | ातिहात   |

इन दोनों प्रयोगोंसे दिखायी पड़ता है कि गाय अच्छी खूराकका बदला अच्छा देती है, विशेषकर जितनी पिछड़ी हुई गाय होगी, वह उतनी ही अधिक उन्नित करेगी। ये गायें अपनी साधारण गायोंसे ८—१० गुना अच्छी हैं, तब यह अन्तर है; अपने यहाँ ७५ से २०० प्रतिशत तकका अन्तर सरलतापूर्वक हो सकता है। पूना कृषि-पाठशालामें लगभग ५० प्रतिशत अन्तर एक वर्षमें दिखायी पड़ा था; २००० रतल दूधसे ३००० और ३२०० रतलतक हो गया था।

गायोंमें किलनी ( Ticks ), जूँ, मच्छर, मक्खी आदि बहुत लग जाते हैं और रक्त चूस ले जाते हैं। केवल इस कष्टको मिटा देनेसे १७ से ३३ प्रतिशत तक दूध बढ़ा है। सफाई और खरहरा ( Grooming ) आदि करनेसे ४ से ८ प्रतिशत तक अपने यहाँ बढ़ सकता है। केवल संगीतके मधुर स्वरोंके प्रभावसे १६ प्रतिशत दूध बढ़ सका है।

गाय कैसी तुरंत बदला देनेवाली (Responsive) और उत्पादनशील प्राणी है, यह देखिये। न्यू जीलैंडके सरकारी प्रयोगक्षेत्रपर धूपकालकी शुष्क और कड़ी ऋतुमें गायोंका दूघ ३००० रतलसे घटकर २३६८ रतल हो गया था, किन्तु जब उन्हें मकईका हरा चारा मिलने लगा, तब तीन ही दिनमें दूध १८०३ प्रतिशत बदकर २८१९ रतल हो गया। भारतकी भूखी गायें तो इससे भी अच्छा परिणाम दिखा सकती हैं। जो जितने नीचे होती है, वह उतने ही वेगसे ऊपर चढ सकती है।

ये प्रयोग तो केवल एक वर्षके थे, किन्तु जन्मसे ही गाय

बननेतक यदि बिछयाको अच्छा चारा मिळे तो उसकी ऊँचाई और वजनमें क्या अन्तर पडता है, यह देखिये—

यह प्रयोग पश्चिमका है।

| यह             | प्रयाग पा              | धमका है। |                       |              |  |  |  |
|----------------|------------------------|----------|-----------------------|--------------|--|--|--|
| होल्स्टीन-वंश  |                        |          | जसी-वंश               |              |  |  |  |
| आयु सा         | वारण                   | अच्छी    | साधारण                | अच्छी        |  |  |  |
| खिलाईसे        |                        | खिलाईसे  | खिलाईसे               | खिलाईसे      |  |  |  |
|                | [ ऊँचाई सेंटीमीटरमें ] |          |                       |              |  |  |  |
| १ मास          | ७५ इ                   | ७६.७     | ७०.६                  | ७०.१         |  |  |  |
| ξ,,            | ९६.७                   | १०३.४    | 90.0                  | <b>९</b> २.३ |  |  |  |
| १ वर्ष         | १०६.३                  | ११७.८    | १०२.५                 | १०८.८        |  |  |  |
| ٠١١),          | ११५.३                  | १२५.४    | ११०.६                 | ११६.६        |  |  |  |
| ₹ "            | १२१.६                  | १३०.१    | ११६.१                 | १२१.६        |  |  |  |
| ₹ ,,           | १२६.९                  | १३३.६    | <b>१</b> २१ <b>.९</b> | १२५.१        |  |  |  |
| ٧ ,,           | १२९.५                  | १३४.९    | १२३.                  | १२५.७        |  |  |  |
| ۷,,            | १३०.३                  | १३५.९    | १२३.                  | १२५.९        |  |  |  |
|                |                        |          |                       |              |  |  |  |
| कुलबृद्धि      | ५४.७                   | ५९.२     | ५२.४                  | ६५.८         |  |  |  |
| [ वजन रतऌमें ] |                        |          |                       |              |  |  |  |
| १ मास          | १०४                    | ११३      | ६७                    | ६६           |  |  |  |
| ٤,,            | २२२                    | ४१८      | २४५                   | २४८          |  |  |  |
| १२ ,,          | ४०४                    | ६५९      | ३ <b>६३</b>           | ४६३          |  |  |  |
| १८ ,,          | ५३९                    | ८९१      | ४९५                   | 906          |  |  |  |
| २८ ,,          | ७४५                    | १०३६     | ६६४                   | ८४२          |  |  |  |
| ٧٥ ,,          | 663                    | १०७०     | ७४३                   | 668          |  |  |  |
| 4¥ "           | ९६८                    | १११९     | ८२२                   | ९०७          |  |  |  |
| ६६से७८         | <b>१</b> ११३           | ११६५     | ८५१                   | ९७५          |  |  |  |
| ७८से९०         | ?                      | ११९१     | <b>९</b> २२           | १००६         |  |  |  |
| ~              |                        |          |                       |              |  |  |  |
| कुलवृद्धि      | १००९                   | १०७८     | ८५५                   | 680          |  |  |  |

अपने यहाँके बछड़े तो जन्मके समय केवल ४५-५० या ६० रतल वजनके ही होतें हैं। इसके कई कारण हैं, एक तो मा-बापका दुर्वल होना, दूसरे माके गर्भाशयमें भी कोई पोषण न मिलना। बछड़ोंको पूरा दूध या निर्मृत दूध तथा हरा चारा, दाब घास आदि भी नहीं मिलती। विशेषकर चारा सूखा होनेसे उसमें क्षार और जीवन-तत्त्व (विटामिन) बहुत ही कम मिलता है, इसका परिणाम उनको और आगे चलकर हम सबको सहना पहता है। केवल क्षार भी यदि पर्याप्त मात्रामें मिले

तो २० प्रतिशत दूघ बढ़ सकता है। अपने यहाँ प्रकाश, रेडियो, संगीत आदिका प्रयोग तो दूर रहा, केवल कीड़े-मकोड़ों के कछसे भी गायोंको बचा लें, खरहरा करें और काफी खिलायें-पिलायें तो भी दुगुना दूघ बढ़ सकता है; यदि अच्छे साँड़ोंसे संयोग कराया जाय तो दुगुने-की और भी दृद्धि हो सकती है। पर्याप्त जल पिलानेसे वहाँ ३.५ प्रतिशत दूघ और १०.७ प्रतिशत धृतांश बढ़ा था। हमारे पशुओंको तो पर्याप्त जलतक नहीं मिलता!!

इतनेपर भी गाय कितना उपकारी पद्य है। उसे यदि पर्याप्त भोजन-पानी नहीं मिलेगा तो वह यन्त्रकी भाँति **चक नहीं जायगी, न दूध देना बंद करेगी और न** काम ही कम देगी। गायमें श्रेष्ठ यन्त्रसे भी बढकर कार्य-क्षमता है। यहीं तो इसकी विशेषता है। इसीलिये हम इसे जीवित जाद ( Biological Wonderment ) कह सकते हैं। किसी भी इंजन-दैक्टर आदिकी कार्यक्षमता-यन्त्रक्षमता (Thermal efficiency) २५ से ३० प्रतिशत है और वह भी जब उसकी खराक—साफ मिझीका तेल, पेट्रोल या ऋड आयल आदि-विल्कुल तैयार मिल जाय तब। किन्त्र गाय तो एकदम हलकी घास और तिनके खाकर इतनी कार्य-क्षमता दिखाती है। हैक्टर इंजनको तो खराक पचाकर पोषण तैयार भी नहीं करना पडता, और न उसके सामने कामके अतिरिक्त अपने जीनेके लिये प्रयत्नका, गरमीका और शक्तिका प्रश्न है। गायको तो अपनी खराकमेंसे पोषण भी तैयार करना पड़ता है; और वह खूराक भी कैसी ? जो किसीके काम-में न आये। ऐसी खुराकसे अपना निर्वाह करना, बचा पैदा करना, इतनेपर भी दूधके उत्पादनमें २५ से ३७ प्रतिरात शक्ति दिखाना गायका ही काम है। यह विशेषता दुग्धार्थ गाय ( Dairy-type Cow ) की है। इसकी औरत दुग्धोत्पादनशक्ति २९ प्रतिशत है। जो भद्दी और मोटी गार्वे यूरोप आदिमें मांसके लिये पाली जाती हैं उनकी कार्य-क्षमता केवल १४ प्रतिशत होती है। हमारी गायोंकी औसत कार्य-क्षमता ठीक है। हाँ, मठ-मंदिरों या धनी शौकीनोंके यहाँकी गायोंकी, जो अधिक खूराक मिलनेके कारण फूळ जाती हैं, कार्य-क्षमता १४ प्रतिशत हो जाती है। इससे यह पता चला कि गाय दूध देनेमें २९ प्रतिशत और मांसोल्पिज़िमें १४ प्रतिशत उपयोगी होती है। अतः यह सीधी बात है कि गायका असली लाभ मांससे नहीं

वरं दूधसे है, और यही प्राकृतिक योजना है।

यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो पता चलेगा कि गायने मनुष्यके जीवनार्थ ही जन्म लिया है। वह मनुष्य-की प्रतिद्वन्द्वी नहीं, वरं उसकी परक-सहायक माता है। सूर्यकी गरमीसे भाफ तैयार करके यन्त्रोंको चलानेका सबसे सस्ता शक्ति-साधन गिना जाता है । किन्त यह साधन हमारे आस-पास तो गायके रूपमें उपस्थित ही है। यह दिखाया जा चुका है कि गाय इंजन अथवा टैक्टरकी अपेक्षा अधिक कार्यक्षम है। गायको हम मिल्क मोनोटैक्टर ( Milk-monotractor ) कहें तो अतिश्योक्ति न होगी। बिंदिक हीनोपमा होगी, क्योंकि ट्रैक्टरको तो बनाने, चलाने और निभानेमें खर्च होता है। गाय तो अपने-धाप सूर्य-की शक्तिसे जी जाती है। मनुष्य खेती करके सर्यशक्ति-को वनस्पति (धान्य, द्विदल, तिलहन) के रूपमें पैदा करता है। उसका ४० प्रतिशत मनुष्यके काममें आता है । शेष ६० प्रतिशत पुआल, भूसा, डंठल, रहेठा आदि मनुष्यके लिये निकम्मी चीज है। उसी निकम्मी वस्तुको खाकर गाय उसका दूध बना देती है और केवल घासमय घरती, गोचरभूमि, बीड्, ऊसर जमीन आदिसे ७५ प्रतिशत सौर्यशक्ति घास-तिनकेके रूपमें लेकर मधर तथा पौष्टिक दुग्धान पैदा करती है । इस प्रकार गाय पृथ्वीकी सर्वोत्तम और अनुपम सूर्यशक्तिरूप द्ध देनेवाली मशीन ( Lacto-Haleo-Solar-Motor ) सिद्ध होती है ।

गाय-जैसी अद्भुत चमत्कार दिखानेवाली और कौन हो सकती है ? घास-पातकी एक टोकरी उसके सामने द्वाल दीजिये, कुछ ही क्षणोंमें वह दूधकी बाल्टी भर देगी। यह कोई बनावटी दूध नहीं है। जितनी अच्छी घास होगी उतना ही अच्छा दूध होगा। सूर्यको पूषन—— पोषक—पिता कहते हैं। तब गाय पोषक माता ठहरी। सूर्य तो पूरा और सीधा लाम नहीं दे सकता और न हम ले ही सकते हैं, किन्तु गायसे तो जितना चाहिये उतना पूरा और सीधा लाम ले सकते हैं। इसीलिये गायको कामधेनु कहा गया है।

यह तो कार्य-क्षमता—उत्पादन-क्षमता—की दृष्टिसे हमने देखा, किन्तु गाय तो चेतन प्राणी है, इंजन-मोटर-जैसी जड नहीं। अतः उसका दूसरा पहलू भी है, जो यन्त्रोमें नहीं है। यन्त्र तो कैवल कार्यक्षम ही हो सकते हैं, किन्तु गाय तो किसी भी यन्त्रसे कम से-कम खर्चमें

और सरल-से-सरल साधनसे अधिक-से-अधिक कार्यक्षम तथा उपकार्यक्षम भी है। यन्त्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई अन्य प्राणी भी इतना उपकार्यक्षम (Beneficient) नहीं हो सकता। गाथ भूखी रहेगी, सूख जायगी किन्तु अपने उपकार-मार्गसे नहीं हटेगी। इसील्यि तो जगत्-को मिथ्या समझनेवाले ब्रह्मवादियोंने भी जगती (गो) को सची समझकर उसकी उपासना की है।

गायकी उपकारिताकी भी परीक्षा की गयी थी, उसके कुछ उदाहरण देखिये—

एक गायको तीन महीनोंतक जो खूराक दी गयी, उसमें किसीमें कुछ भी तैलीय पदार्थ नहीं था। इतना ही नहीं, रासायनिक विधिद्वारा उसके घास-चारेसे भी सब तैल-अंश निकाल लिया गया था। ऐसी तैलरहित खूराक-पर वह तीन महीनेतक बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रही और उसने दूधमें ६५ रतल घृताश दिया। उसने अपने घास-चारेके कार्बोहाइड्रेट्स् अंशमेंसे अपने शरीर और दूधके लिये घी (बसा) बना लिया। (जोर्डन पॅड जेन्टर,न्यू. बो. जिनेना सेन्टर)

#### दुसरा प्रयोगः-

जर्सीवंशकी एक अधेड़ गाय थी। जब वह छुटी थी तब उसे काफी चारा-पानी मिलता था। ब्यानके समय मली-चंगी थी। किन्तु दुग्धावस्थाके समय उसे केवल उतनी ही खूराक दी गयी जितनेमें उसके शरीरका निर्वाहमात्र हो जाय। दूधके लिये कुछ नहीं दिया गया। उस समय गायके सामने दो मार्ग थे—या तो दूध न देकर वह छुटा जाय या अपने शरीरमें पूर्वसञ्चित तत्त्वोंमेंसे दूध निकाले। यह प्रयोग ३० दिन-तक चला। परिणाम यह निकला कि जितना दूध वह देती थी, उससे केवल १ रतल कम दिया। किन्तु क्षीण इतनी हो गयी थी कि बिना सहायताकें उठ भी नहीं सकती थी। इस प्रयोग-कालमें अपने शरीरका १५० रतल तत्त्व खर्च करके उसने ९० रतल दुग्ध-पोषणांश (milk solids) प्रदान किया। (एकल्स)

ओहियो स्टेशनपर एक प्रयोगमें ४ गायोंको २० प्रतिशत पाच्य पोषणांश (Digestible Nutrients) पर, और ३ गायोंको ४॥ प्रतिशतपर रक्खा गया था। तात्पर्य यह कि जितना चाहिये उसका क्रमसे केवल पाँचवाँ और वीसवाँ पोषणांश भाग उनको चारेके रूपमें मिला। फलस्वरूप गायोंकी दशा तो बिगड़ी, किन्तु दुग्ध-पोषणांशमें कमी नहीं हुई। गाय भूखों मरेगी, क्षीण हो जायगी; किन्तु अपने

जीवनका अन्तिम स्वास तथा अपने रक्तकी अन्तिम बूँद पोषणांदा देनेके कार्यमें लगा देगी—इस मार्गसे नहीं हटेगी, क्योंकि वह माता है, और गाय माता है। दूसरी माताएँ तो परिस्थितिवदा अपने बच्चेको कुएँमें डालने, बेच देने या छोड़कर भाग जानेपर उतारू हो सकती हैं, किन्तु हमारी यह मुक माता ऐसा कभी नहीं करती।

इसका नाम माता है । वहाँ तो ऐसे प्रयोग केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा और अन्वेषणके लिये होते हैं, किन्तु इमारे गोपूजक भारतवर्षमें गाँव-गाँव और घर-घर (दुर्भाग्य-से, किन्तु सौभाग्यसे सब घरमें नहीं) ऐसे प्रयोग एक मास नहीं, वरं पूरे बियान-कालतक और पीढ़ियोंतक चलते हैं । किन्तु हम देखते हैं कि फिर भी हमारी माता ब्राह्मणकी गायके समान हम कंगालोंको खिलाती-पिलाती है ।

ऐसे प्रयोगों में अपनेको सर पचानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्यरूपसे सारे भारतवर्षहीको ऐसे प्रयोगोंकी प्रयोगशाला समझना चाहिये। गाय दूध कम देती है—यह बात नहीं है। उसे कम-से-कम चारा मिलता है और वह अधिक-से-अधिक सदासे दे रही है। वंश, आयुष्य, आरोग्य तथा प्राप्त सुविधाएँ—इनमेंसे वह किसीपर भी ध्यान दिये विना अपनी शक्तिभर दूध दे रही है। यह हुई गायकी उपकारिता-शक्ति (Beneficiency)।

भारतवर्ष गायकी उपकारिता शक्तिसे पर्याप्त परिचित है। इस समय उसे गायकी कार्ष-क्षमताशक्ति (Efficiency) का लाभ लेना चाहिये। यह शक्ति भी उसमें बहुत है। जब कार्यक्षमता-शक्तिका प्रयोग चलेगा, उस समय भी उपकारिताशक्तिका लाभ तो मिलता ही रहेगा; सम्भव है अधिक मिले; क्योंकि तब वह प्रसन्न होगी, सशक्त होगी और मुखी होगी।

गाय जगती है, प्रगतिकी प्रतिमा है। उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनेसे जगत्में हमारी प्राण-प्रतिष्ठा होगी। आज हम उसके हुए हैं। क्योंकि हमारी गाय गिरी हुई है। हमें अब हद विश्वास करके खड़े हो जाना चाहिये तथा विवेक, विज्ञान और विश्वासके द्वारा गो-उद्धारकी क्रान्ति मचा देनी चाहिये। सुनिये—गोलोकसे क्या प्रतिध्वनि आ रही है—

'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधंत'

अर्थात् उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंकै पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो।

ॐ ईशावास्यमिद्य सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीया मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

# गोमाताने क्या दिया और क्या पाया

( लेखक - डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्० ए०, डी० लिट्० डी० डी० दर्शनाचार्य )

ब्रह्म सूर्यंसमं ज्योतिद्यौः समुद्रसम५ सरः। इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते॥

(यजुर्वेद २३।४८)

यजुर्वेदकालीन उक्त मन्त्र निर्देश करता है कि जिस ब्रह्मविद्याद्वारा मनुष्य परम सुखको प्राप्त करता है, उसकी सूर्यसे उपमा दी जा सकती है। उसी प्रकार युलोककी समुद्रसे तथा विस्तीर्ण पृथ्वीकी इन्द्रसे उपमा दी जा सकती है, किन्तु प्राणीमात्रके अनन्त उपकारोंको अकेली सम्पन्न करनेवाली गौकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती। गौ निष्पमा है। वास्तवमें गौके समान उपकारी जीव मनुष्य-के लिये दूसरा कोई भी नहीं है। उसके विभिन्न स्वरूपों-द्वारा प्राणीमात्रका जो हित हो रहा है, वैसा किसी अन्य जीव-द्वारा नहीं हो सकता।

श्चरवेदकालीन श्विष्योंको गोवंशके उपकारोंका यहाँतक ज्ञान हो चुका था कि वे गौओंको चतुष्पाद प्राणियोंमें श्रेष्ठ ही नहीं, प्रत्युत अपनी समस्त कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाली माता मानते थे।

गौओंके विषयमें महात्मा बुद्धके उद्गार अत्यन्त महत्व-पूर्ण हैं। उन्होंने सम्यक् रीतिसे गोमाताके महत्त्वको समझा और उसका पर्याप्त प्रचार किया था। उनके हृदयमें गौओंके प्रति अट्ट श्रद्धा थी। गौके विषयमें उनकी भावना-का वर्णन खुद्दक-निकाय-अन्तर्गत सुत्तिपातके 'ब्राह्मण-घम्मिय सुत्त' तथा 'अडकथा' में विशेषरूपसे पाया जाता है। इससे यह परिलक्षित है कि महात्मा बुद्धने जनतामें गौके प्रति दयाकी भावनाका पर्याप्त प्रचार किया था और गोहिंसाको रोकनेका भगीरथ प्रयक्ष किया था।

मुसल्मानोंके पैगंबर इजरत मुहम्मदने गायके दूध, धी तथा मक्खनके गुणोंको मुविस्तृत ढंगसे अभिहित किया है तथा बड़े मार्मिक शब्दोंमें निर्देश किया है कि गौका मांस स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त हानिकर है। वे कहते हैं कि 'खुदाने गायमें बहुत-से गुण इकड़े किये हैं और उनका मुकाबला दुनियाका कोई जानवर नहीं कर सकता। गायका दूध दवा है, उसका मक्खन शिफा है, पर उसके गोक्तमें बीमारी मौजूद है। ' रस्ल इस्लाम गौका कितना महत्त्व समझते थे, यह हदीसोंके अध्ययनसे स्पष्ट प्रकट होता है।

अथर्ववेदकालीन एक ऋषि गौके विषयमें बहुत ही यथार्थ कहते हैं—

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका। वशा पर्जन्यपत्नी देवान् अप्येति ब्रह्मणा॥ (अधर्ववेद १०।१०।६)

भाव यह कि गौ यज्ञपदी है अर्थात् गो यज्ञशाला-जैसे पिवत्र स्थानमें रखने योग्य है। गौ इराक्षीरा है अर्थात् दुग्यरूप सास्त्रिक भोजन देनेवाली है। गौ स्वधापाणा है अर्थात् प्रत्येक प्राणीको अपना अस्तित्व धारण किये रहनेके लिये यथेष्ट सहायता देनेवाली है। गौ महीलुका है अर्थात् पृथ्वीको उर्वरा बनाये रखनेवाली है। गौ पर्जन्यपत्नी है अर्थात् पर्जन्यकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले तृणादिको खाकर हृष्ट-पृष्ट रहनेवाली है। उक्त सब गुणोंद्वारा गौ जनताका अपार उपकार कर, उन उपकारोंके पुण्य-बलसे, अपने-आप-को पशुयोनिद्वारा ही देवलोककी अधिकारिणी बनाती है।

भगवान् मनुने गोवंशके अनुपम उपकारोंको मुक्त हृदयसे स्वीकार किया है। गोशालाको सुन्दर रूपसे सञ्चालनके लिये उन्हें तीन भागोंमें विभक्त किया है—एकमें बूदे अपाहिज, जो कार्य करने योग्य न हों; दूसरेमें दूध देनेवाली गायें तथा हलमें चलने योग्य बैल, तीसरेमें बछड़े-बछियाँ। बैक्य-कुलको निर्देश करते हुए आपने लिखा है—

पश्चनां रक्षणं दानिमज्याध्ययनमेव च। वणिक्पथं क्रसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥

अर्थात् सर्वप्रथम यथाविधि गों-परिपालन कर कृषिका सम्पादन करना चाहिये । कृषिद्वारा उत्पन्न किये हुए भोज्यान्नों आदिका व्यापार कर देशको धन-धान्यसम्पन्न बनाये रखना चाहिये । उक्त साधनोंद्वारा उत्पन्न किये हुए धनको दान तथा विद्या-प्राप्तिमें व्यय करते रहना चाहिये । गोवंशकी उपकार-परम्पराको चिरस्थायी एवं सार्व-भौमिक करनेके विचारसे सन्ध्याकी प्रार्थना तथा प्रातःस्मरण-तक्कों उन्हें सम्मिलित किया गया है । पाठकवृन्द ! तिनक गौके उपकारोंपर दृष्टिपात कीजिये । अतिप्राचीन काळसे गौने मनुष्य-जातिको सुखी एवं समृद्ध बनानेमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । जिन ग्रुद्ध, पांवत्र एवं परम पौष्टिक भोंज्यात्रोंको ज्वा-पीकर जनता बळ्याळिनी बनती है, वे प्रायः गोमाताद्धारा ही प्राप्य हैं । यही कारण है कि भारतवर्षमें सर्वत्र हिंदुओंमें गौ परमपूष्य मानी जाती है । खेद है कि श्रुप्येदकाळीन विद्वान् कृतज्ञतापूर्वक गोवंशका जितनी उत्तमताके साथ परिपालन करते थे, अज्ञानव्य आज हम उन्हें अवहेळनाकी दृष्टिसे निहार गृह हैं !

मनुष्यके लिये सर्वोत्तम आहार अर्थान् दूध गाँ ही देती है। जिन पौष्टिक तच्चोंमें लालित-पालित होकर शिवाजी तथा. प्रताप-मरीखे वीर उत्पन्न हुए, वह गौकी ही महिमा है। गौ अन्न, वल, रूप और सुख देनेवाली है—यह जानकर और दैनिक जीवनमें अनुभव करनेके पश्चात् ही पूर्वपुरुषोंने गौकी ऐसी महिमा वर्णन की है। जैसे माता-पिता हमारे हैं, इसी माँति गों भी हमारी हितकारिणी हैं। वास्तवमें गौके समान उपकारी जीव मनुष्यके लिये दूसरा नहीं है।

गोरक्षा हिंदू-धर्मके अन्तर्गत है। प्राचीन आयोंने गोवंश-की रक्षाके लिये अमित शक्तिका प्रयोग किया है। राज्य-शक्तियाँ गोरक्षाका कार्य शासनका प्रधान कर्तव्य मानकर करती थीं। उन्हें पग-पगपर गौकी उपयोगिता प्रतीत होती थी। इसी कारण उन्होंने निर्देश किया है—

धारयन्ति प्रजाश्चैन पयसा हविषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगसुपासते॥ जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हन्यं कन्यं च सर्वशः॥ (महा० अतु० ८३।१८-१९)

अर्थात् गौएँ अपने दूध और घीसे जनताका भरण-पोषण करती हैं तथा उनके बच्चे कृषकवर्गकी विशेषरूपसे सहायता करते हैं । उनकी सहायतासे नाना प्रकारके सान्त्रिक भोज्यान्न उत्पन्न किये जाते हैं । उन्हींकी सहायतासे जनताके देव तथा पितृकर्म सम्पन्न होते हैं । भावार्थ यह है कि मनुष्य-मात्रका अपना जीवन बनाये रखनेके लिये जिन सान्त्रिक भोजनोंकी परम आवश्यकता होती है, उन्हें उत्पन्न करनेमें गोवंश न्यापकरूपसे सहायक होता है । इसी कारण आयोंने गोरक्षाका आग्रह किया है तथा गोरक्षाको धर्मके अन्तर्गत माना है। प्राचीन भारतके मनीषियोंने गोरक्षा तथा गोमहिमाका इसी कारण इतना समर्थन किया है; क्योंकि उनकी
महायतासे भारतकी जनताको परम पौष्टिक खाद्यसामग्री सहजहीमें उपलब्ध हो जाया करती थी। गोशालाएँ कैसी हों,
उनकी व्यवस्थाका ढंग, चारका प्रवन्ध, गोवंशके गुणोंकी
रक्षाएवं अभिवृद्धिके लिये किस प्रकारके साँड्रोंकी आवश्यकता
है— इन तमाम प्रश्नोंपर ऋषियोंने अपने विचार प्रकट किये
हैं। एक स्थानपर कहा गया है कि—

तत्र दिन्यान्यरण्यानि दिन्यानि भवनानि च । यत्र बृक्षा मञ्जूफला दिन्यपुष्पफलोपगाः ॥ वरुणादित्यसङ्कारौः भान्ति यत्र जलादायाः ।

अर्थात् गोमाताके निवास करनेके स्थान अत्यन्त दिव्य वनने चाहिये, जिनमें वे मुखसे रह सकें । आस-पास चरनेके लिये पुष्ट चारेका प्रवन्य हो । गोशालाओंके समीप यन्न-तन्न मीठे फल एवं सुर्गान्धत पुष्पोंके दृक्ष भी होने उचित हैं । इस अवतरणसे स्पष्ट है कि राजा-महाराजा गोधनकी अभिचृद्धिमं सदैव निरत रहते थे तथा उनके परिपालनार्थ जो कुछ भी उत्तम हो सकता था, उसे अवश्य करते थे ।

आज हम जिधर दृष्टि करते हैं-अशान्ति, दुर्भिक्ष एवं ह्रास ही पाते हैं। हमारे शरीर दुर्वल एवं कुशकाय हो गये हैं। हमारे देशकी मृत्यसंख्या वृद्धिपर है। नाना प्रकारके शारीरिक रोग शरीरमें घर कर गये हैं। हम अस्थिपि अस्वत शेष रह गये हैं । यह वात सर्वविदित है कि वसोंके शारीरिक विकासके निमित्त दूध अनिवार्य तत्त्व है। बिना दूधके न उनकी अस्थियाँ बढ सकती हैं और न नेत्रोंमें ज्योति ही आ सकती है। हमारे देशमें क्षयरोग नित्यप्रति बढ़ रहा है। औसत आयु निरन्तर घटती ही जा रही है। इसका प्रधान कारण अपवित्र खाद्य सामग्री ही है। जो वस्तुएँ आवश्यक हैं, वे घटती जा रही हैं। जिन व्यक्तियोंने भारतके पुनरुत्थानका बीडा उठाया है. उनका कर्त्तव्य यहीं अन्त नहीं हो जाता कि वे किसानकी उपजको ही बढानेके मार्ग दर्शायें। उन्हें उचित है कि वे गो-दुग्धकी महिमा बतायें, उसके द्वारा क्या-क्या उपकार हो सकता है, इस प्रश्नको स्पष्ट करें । साथ ही गोवंदा-के भीषण क्षयको रोकनेका आन्दोलन करें। इन दोनों प्रश्नोंपर भी विचार कर छेना चाहिये।

खेदका विषय है कि देशमें खुल्लमखुल्ला परम हितैपिणी गोमाताकी हत्या होती है। पिछले दिनोंमें गोवंशका बड़ा भीषण हास हुआ है। हमें चाहिये कि इसके विरुद्ध देशमें आवाज ऊँची करें । देशमें गोपालनके लिये आदर्श गोशालाएँ प्रस्तुत करें । सारे भारतवर्षमें हजारोंकी संख्यामें गोशालाएँ वर्तमान हैं, जिनमें सैकड़ों तो ऐसी हैं, जिनका वार्षिक बजट दस हजारसे एक लाखतक है। यदि प्रयत्न किया जाय तो उन्नतिके लियं पर्याप्त स्थान है। जो भाई इस दिशामें काम करनेके लिये उत्साहपूर्वक अग्रसर होंगे, उन्हें मार्ग मिल ही जायगा।

## गोपालनका दोहरा उद्देश्य

आजतक यूरोप और अमेरिकामें गायसे दूध-दही तथा मांस प्राप्त करनेके दोहरे उद्देश्यसे गोपालनके अनेक बार प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु इन दोनों उद्देश्योंमें जमीन-आसमानका अन्तर है। जैसे पानी और तेल एक रूप नहीं हो सकते वैसे ही एक ही गायसे पर्याप्त दूध और मनचाहा मांस प्राप्त करना असम्भव है। किसी गायसे दोनोंमेंसे केवल एक ही उद्देश्य मफल हो सकता है। यदि दोनों ही बातें प्राप्त करनेका विचार किया जाय तो एक भी हाथ न लगेगी।

भारतवर्षमें भी गोपालनके मुख्य दो उद्देश्य हैं; किन्तु सौभाग्यसे ये यूरोप और अमेरिकाके समान परस्परिवरोधी नहीं। ये दो उद्देश्य हैं—(१) दूध-दही एवं (२) कृषि तथा यातायातके लिये बैल प्राप्त करना—ये दोनों उद्देश्य परस्पर पोषक हैं। गायका दुधारूपन बढ़नेसे बळड़ोंको पर्याप्त दूध मिलता है, जिससे वे बळवान्, हृष्ट-पुष्ट और चपळ होते हैं और यदि आप वैळ अच्छे चाहते हैं, तो वे गाय दुधारू होनेसे ही प्राप्त हो सकते हैं!

भारतवर्षमें सामान्यतः गो-मांस-भक्षण निषिद्ध माना जाता है। अतः मांसके लिये गाय-वैल पालनेका प्रश्न ही यहाँ उपस्थित नहीं होता। अधिकांश हिंदू शाकाहारी हैं। उन्हें अपने जीवनिर्नाहिके लिये दूध-दही और कृषिसे प्राप्त अनाजकी ही आवश्यकता होती है और ये दोनों चीज़ों जिस एक प्राणीमें प्राप्त हो सकती हैं, उसीकी इस देशको आवश्यकता है। अब देखना चाहिये कि उचकोटिकी दुधारू गायके लक्षण क्या हैं? ऐसी गाय स्वभावसे शान्त, मुडौल, हृष्ट-पुष्ट, बल्वान् हिंड्वयोंवाली होती है। उसके पर अधिक लंबे नहीं होते और वह देखनेमें सुन्दर और चपल होती है। उसकी भूख और पाचन-शक्ति तीव्र होती है। शरीरकी ऊँचाई अधिक नहीं होती, पर शरीर मांसल और दर्शनीय होता है। बड़ा न होनेपर भी उसको वजन भी पूरा होता है, पर शरीरमें चर्बी अधिक नहीं होती। वह चाहे विशालकाय न हो, पर फलने-फुलनेवाली हो। बाह्य सुन्दरताकी अपेक्षा

स्वभावमें शान्ति हो। उसका शरीर हाथीके समान भारी बेडौल नहीं, बिल्क सुडौल हो। सामान्यतः अच्छे बैलके भी ये ही लक्षण हैं। अपनी गायको ऐसा बनाना चाहिये। ऐसी गायसे ऐसे ही उत्कृष्ट बैल मिल सकते हैं; फिर भी उसका दुधारूपन बना रह लक्षता है। माताके गुण बछड़ेमें आ जायँ, इसमें कोई कठिनाई न होगी। इसीलिये भारतवर्षमें गाय-बैल पैदा करनेका व्यवसाय करनेवालोंको सिर्फ अच्छे बैल पैदा करनेका ही ध्यान न रखना चाहिये, किन्तु साथ-साथ दुधारू बिल्य भी पैदा करनी चाहिये। सिर्फ बैलेंपर ध्यान देकर गायोंकी उपेक्षा करनेसे व्यवसाय हानिप्रद होता है।

यदि थोडी देरके लिये यह कल्पना की जाय कि हमारे देशमें एक ऐसा गोवंश है, जिसके वैल तो उत्कृष्ट कोटिके होते हैं, पर गायें बिल्कुल दूध न देनेवाली या थोड़ा दूध देनेवाली होती हैं, तो ऐसी जातिस राष्ट्रकी अत्यधिक हानि होगी । गायोंसे यदि द्धकी कोई आमदनी ही न हुई तो सिर्फ बैलोंके लिये उन्हें पालना बहुत ही हानिकर होगा। यदि बछड़ा हुआ तो वह खेतीके काममें आ सकता है। और यदि बछिया हुई तो दूध-दही उत्पन्न करनेके काम आनी चाहिये, अन्यया गायोंका पालन लाभदायक नहीं हो सकता । बैलके द्वारा होनेवाली आमदनी तो फसलपर होती है किन्तु गायके दूध-दहीसे रोज ही आमदनी होती है। यह कहा जाता है कि किसान अपनी गायोंसे ही बैल पैदा करनेके लिये तैयार नहीं होता । उसे गायें पालनेमें अपने नित्यके कार्यमें विशेष लाभ नहीं प्रतीत होता । अतः वह गायें घर न पालकर दूसरोंको बेच देता है और बैल खरीदकर अपना काम चलाता है। जो व्यवसायी गौएँ खरीदकर पालते हैं, उन्हें संवर्द्धन-शास्त्रका शान नहीं होता । वे चाहे जिस जातिकी गायको चाहे जैसे साँडसे गामिन करा लेते हैं और जैसी सन्तित होती है उसीसे संतुष्ट रहते हैं। इससे खेतीके लिये जरूरी अच्छे बैलोंका मिलना कुछ दिनोंमें असम्भवपाय हो जायगा । इस दुःस्थितिको सुधारनेके लिये किसानों और जमींदारोंको समझा-बुझाकर कुछ प्रयक्ष किया जा सकता है । इसके लिये किसानों और जमींदारोंका ही सहयोग प्राप्त करना होगा ।

उत्पत्तिका मख्य उद्देश्य होना चाहियं पर्याप्त द्ध-दही देनेवाली गौएँ तथा खेतीके लिये अच्छे बैल प्राप्त हों, ऐसी गायोंका ही संवर्द्धन करना । एक ही गायसे दुधारू बिछया, तथा मेहनती और हृष्ट-पृष्ट बछडे दोनों प्राप्त हो सकते हैं और इसीसे कृषि और गो-संवर्द्धन दोनों लाभदायक होंगे। मैं अपने अनुभवसे कह सकता है कि भारतीय गाय प्रत्येक वियानपर साधारणतः पूरा १००० पोंड भी दध नहीं देती, जब कि एक मध्यम अंग्रेजी गाय करीब ६००० पौंड देती है। अब यदि इस भारतीय गायपर एक भी पैसा अधिक खर्च किये बिना सिर्फ इसके विशिष्ट गुणोंकी बृद्धि करनेका प्रक्त किया जाय तो थोड़े ही समयमें उसका दध दना हो जायगा और साथ ही अच्छे बैल भी मिलने लगेंगे। देखिये इसका देशकी आर्थिक स्थितिपर क्या परिणाम होगा । भारतवर्षमें आजकल करीब ५ करोड़ गायें दुध देनेवाली हैं। ऐसा यदि मान लिया जाय और उनका दध इसी प्रकारसे बढ़े तो इस बढ़े हुए दूधसे (दो आना सेरके हिसाबसे ) एक वर्षमें देशको १५० करोड रुपयेका लाभ होगा । गायोंकी उपर्यंक्त संख्या बिल्कल सही नहीं है । केवल गायोंके संवर्द्धन और सधारका देशपर कितना व्यापक प्रभाव

पड़ सकता है, इसकी कल्पना दिलानेके लिये ही मोटे तौरपर मान ली गयी है।

इसी प्रकार भारतीय गायकी जाति सधारनेके लिये विदेशोंसे अधिक कीमती साँड मँगानेकी भी कोई जरूरत नहीं है। यदि अच्छी जातिके चने हए साँडोंका ही प्रयोग किया जाय तो काम चल जायगा। कुछ दिन पूर्व मेंने एक देशी गायोंका बाड़ा देखा था। वहाँकी किसी गायका उपयोग द्ध-दही आदिके लिये नहीं होता था। पर वहाँ मझे जो अच्छी-अच्छी बछिया दिखायी दीं, वे सव खेतोंमें काम करनेवाले मजबूत बैलोंकी ही सन्तान थीं। जाँच करनेपर मालूम हुआ कि अच्छी दुधारू गायोंके बछडे भी अच्छे ही होते हैं। सारे देशका अनुभव भी यही है। गायोंका संवर्द्धन करनेका यही एकमात्र लाभदायक मार्ग है और यह अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंपर स्थित है । यदि द्ध-दहीसे होनेवाली आमदनीकी उपेक्षा करके केवल गोसंवर्द्धन किया जायगा तो वह किसानको लाभदायक न होगा और दुधारू बछिया और खेतीके लिये मेहनती मजबत बछडे पैदा करनेका यह व्यवसाय जवतक किसान स्वयं अपने हाथोंमें न ले लेंगे, तबतक सधार होनेकी कोई आशा नहीं है।

( डेयरी फार्म्स सदर्न सर्केल ( बंगाल ) के अतिस्टेंट डाइरेक्टर श्रीविलियम स्मिथके 'The dual purpose of Cow for India' लेखका अनुवाद )

# स्वर्णभूमि स्मशान बन जायगी

दाँतों तले तृण दाबकर हैं दीन गायें कह रही— 'हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही ? तम्हें माँकी तरह है दूध पीनेको दिया, तुमने हमारा कसाईको हमें वध किया। 'क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं , मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं। प्रभुके यहाँसे भी कदाचित् आज हम असहाय हैं, इससे अधिक अब क्या कहें—हा ! हम तुम्हारी गाय हैं।' जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाशका, तो अस्त समझो सूर्य भारत-भाग्यके जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पायगी, खर्ण-भारतभमि बस, मरघट-मही बन जायगी।

—कविवर मैथिलीशरण गुप्त ( भारत-भारतीसे )





## घर-घर गोपालनकी आवश्यकता

( लेखक--- श्रीयुत कृष्णगोपालजी माथुर )

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके नायक श्रीकृष्ण भगवान्की अत्यन्त प्यारी गौएँ आज जिस दुर्दशाको प्राप्त हैं, वह किसीसे छिपी नहीं । 'दूध और दहीकी नदियाँ बहती थीं' वह जमाना तो गत युगकी बात हो गयी, परन्तु हमें और हमारे बाल-वचोंको औसत आधी छटाँक दूध भी मिलना आज महाकठिन हो रहा है,—धारोष्ण दूधकी बात तो अलग ही है। इसीके अभावसे हमारे शक्ति-सामर्थ्य और धन-धर्मकी जो हानि हो रही है, वह प्रत्यक्ष है; परन्तु यह दोष किमका ?

इस प्रक्षका उत्तर कई प्रकारसे दिया जा सकता है, पर प्रधान बात यह है कि प्रत्येक ग्रहस्थने गाय पालना छोड़ दिया! वह भावना ही प्रायः धार्मिक लोगोंके दिलोंसे निकली जा रही है कि सुबह ही उठकर गायके दर्शन करना और हमारे ऑगनमें उसका गोबर-मूत्र गिरना बड़ा ही ग्रुभ है।

इधर गोरक्षाकी तरफ ऐसी उदासीनता हुई और उधर गोवंशका लगातार कटना बढ़ता ही गया । परिणाम यह हुआ कि आज दूध शीशियोंमें दवाकी तरह मिलनेकी नौबत आ गयी है । यदि यही हाल रहा तो हमारे खास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, कृषि, वाणिज्य और धन-धर्मकी महान् हानि होते हुए हमारा जीवन भी अकाल्रहीमें काल्रकविलत हो जायगा । इसे स्क्ष्मरूपसे विचार कर देख लीजिये, नतीजा यही सामने आयगा ।

अतः अब प्रत्येक ग्रहस्थके लिये गौ पालना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। धार्मिक दृष्टिसे भी यह जरूरी और आर्थिक दृष्टिसे भी लाभदायक। यहाँ केवल आर्थिक लाभकी दृष्टिसे ही इसपर विचार कीजिये, तो गोपालन एक रोजी और ग्रहस्थी-पालनका प्रधान, स्वतन्त्र और आवश्यक जरिया मालूम होगा।

आजकल प्रायः दो प्रकारके भयोंसे लोग गायें नहीं पालते—(१) झंझट, (२) बाजारसे दूध खरीद लेनेकी अपेक्षा गायका पालना महँगा पडेगा।

परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो ये दोनों बातें— निर्मूल हैं। किसी भी प्रान्तके निवासी वहाँकी दरसे चारे-दाने- का खर्च लगावें, और उस खर्चके मुकाबलें अपने घरकी गायके असली दूधका, उपलोंका, उसके बेल-बिल्या बेचनेकी आमदनीका, मक्खन, मठा, घृत आदिका मूल्य जोहकर हिसाब लगावें, तो व्ययकी अपेक्षा आम ही अधिक बढ़ेगी। इस आयसे गृहस्थिके पालन-पोषणमें एक खास सहायता मिल सकती है। आज भी हम देखते हैं कि कई व्यक्ति, कृषक और खास-खास गोपालक जातियाँ इसीकी आयसे घर-गृहस्थीका काम चलाती, शादियाँ करती और अन्य धंघे भी स्वतन्त्रताके साथ कर रही हैं। हमें तो उनके द्वारा कुल तो गो-रक्षा हो ही रही है। इसमें हम सब भी हाथ बटावें, तो क्या ही अच्छा है।

इस प्रकार गोपाल्नसे खासतौरपर निम्नलिखित लाभ होंगे—

- (१) गो-सेवाका अवसर हमें अनायास ही प्राप्त होगा।
- (२) गोन्रक्षा होगी।
- (३) गो-वंशकी बुद्धि होगी।
- (४) घर-घर गुद्ध दूध, मक्खन, मठा, घी, कंडे आदिका अभाव जाता रहेगा ।
- (५) द्युद्ध घी, दूध, मक्खन मिलनेसे हम और हमारे बाल-बच्चे स्वस्थ और शक्तिशाली बने रहेंगे। हमारी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, जिससे हम विशेषरूपसे देश, समाज और जातिकी सेवा कर सक्रेंगे।
- (६) हमारी भात्री संतानमें भी उपर्युक्त गुण आवेंगे।
- (७) गोसंतान अर्थात् बैल-बछियाको सच्चे गोभक्तोंके हाथ वेचकर हम आर्थिक लाभ उठावेंगे।
- (८) गो-गोबर और गो-मूत्रको अनेक कीटाणुओं, संक्रामक रोगों और अन्य रोगोंका नाशक बताया गया है, यह लाभ भी हमको घर बैठे ही मिलेगा।

इतने लागोंके सामने यदि हमको कुछ झंझट भी उठाना पहें तो उसे सहर्ष उठाना चाहिये; क्योंकि कहावत प्रसिद्ध है कि—

'लात खाय पुचकारिय, होय दुवारू गाय'



## गोरक्षा

( लेखक--श्रीताराचन्द्रकी पांड्या, बी० ए० )

आहार, पानी और हवाके महत्त्वको बतानेके लिये शास्त्रोंके प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। यही बात गायके भी सम्बन्धमें है । गायसे दूध, घी, दही और छाछ मिलते हैं, जो कि भुलोकके अमृत हैं। गायके बछड़े बैल बनते हैं, जिनसे जीवनम्बरूप अन्नको देनेवाली और नाना प्रकारके उद्योग-व्यवसायकी आधार कृषि होती है । गायकै मल-मूत्रस रोगोत्पादक क्रमियोंका निराकरण होता है और कृषिके लिये उत्तम खाद प्राप्त होती है ( अतएव गोंबरमें छक्ष्मीका निवास बतलाना ठीक ही है।) और अन्तमें गायके चमडेसे पैरोंकी रक्षाका भी साधन मिलता है। इससे मालम होता है कि देववाणी संस्कृतमें गाय (गो) शब्दके जो उत्तमोत्तम अर्थ-स्वर्ग, वाणी, वसुन्धरा आदि हैं, वे अकारण नहीं हैं। परन्त कितना दुःख है कि रात सा वर्षव्यापी मुस्लिम बादशाहोंके शासनकालमें भी गोवंशका जैसा नाश और जैसी दुर्गति नहीं हुई, वैसी इधर सौ वर्षोंमें हुई है और कुछ वर्षोंसे तो इस दुर्गतिकी प्रगति और भी भीषण द्रतगतिसे हो रही माद्रम होती है । इसीका परिणाम है कि वी और दूध जिन भावोंमें मुस्लिम युगमें मिलते थे उनसे प्रायः सौगुने भावोंमें आजकल मिलते हैं और उन भावोंमें भी ग्रुद्ध रूपमें तो दुर्लभ ही हैं! तब आर्यजातिक स्वास्थ्यकी, तेजकी तथा शारीरिक और मानसिक वलकी रक्षा किस तरह हो ? पर इसके लिये किसे दोष दें। अगर निष्पक्षतासे देखा जाय तो इसके छिये हमारी हिंदू-जातिका कम दोष नहीं है। ये हिंद ही हैं, जो गायको देवतास्वरूप और मब देवोंका वासस्थान मानते हुए भी उसके मन्दिर (निवासस्थान) को मैला रखते हैं, गायको गंदा और अपर्याप्त खाना-पाना देते हैं और उसके भक्त बननेका स्वॉग रचते हुए भी उसके प्रति नाना प्रकारकी करताका व्यवहार करते हैं । गायों-के द्व देना बंद कर देनेपर और बैलोंके असमर्थ या बृद्ध हो जानेपर उन्हें कसाइयोंको बेच देनेवालें क्या हिंदू नहीं होते हैं ? ये हिंदू ही हैं, जो गोपाल और गोविन्द श्रीकृष्णके उपासक होते हुए भी तथा 'कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैदयकर्म स्वभावजम्' कहनेवाछे शास्त्रोंको मानते हुए भी म्वालोंको हेय समझते हैं। इसलिये अगर हमको अपनी जाति और संस्कृतिका अस्तित्व रखना है और अपनेको तथा

अपनी सन्तानको पृष्ट, मेधावी और सर्खा बनाना है तो हमको चाहिये कि उपर्यक्त बराइयोंको अपनेसे दर करें और निम्नलिखित उपायोंका अवलम्बन करें—(१) हर-एक हिंद-कुदुम्ब गाय पाले, यह समझे कि मुख्य और सचा धन ( Capital ) तो गाय ( Cattle ) ही हैं और जबसे धनका अर्थ रुपया (Money) मान लिया गया, तभीसे अर्थसे अनर्थ होने शुरू हुए हैं। (२) प्रत्येक किसान जितनी गायें पाल सके। पाले । इससे उसके खेतका उपजाऊपन भी बढेगा । (३) स्थान-स्थानपर पद्म-चिकित्सालय खोले जावें। (४) उपदेशों, सस्ती प्रस्तकों, फिल्मों आदिके द्वारा सरल भाषामें सबको गायोंकी सेवा-टहल, पालन-पोपण तथा द्ध और घीको सरक्षित रखना-आदि सम्बन्धी ऐसी बातें बतायी जावें, जो यहाँ व्यवहार्य हों और उनपर अमल करानेके लिये यथासम्भव कानून भी बनवाये जायँ। (५) गर्मीमें साफ पानी पिलानेके लिये पोखरे आदि बनावें और गायोंकी नस्ल सुधारनेके लिये अच्छे देशी साँड छोड़े, और इन दोनों बातोंका शास्त्रोंमें जो महान् पुण्य बताया है, उसका प्रचार करें। (६) बूढ़ी गायों और बूढ़े बैलोंको कसाइयोंके हाथ बेचना बंद करें और उनकी रक्षाके लिये पिंजरापोल, गोशाला या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक संस्थाएँ कायम करें ( जाति-पंचायतोंको भी इस ओर विशेष लक्ष्य देना चाहिये )। (७) यथासम्भव, गाँवोंसे सहरोंको पशु न जाने दें, क्योंकि गाँवोंमें पद्मओंका स्वास्थ्य और पालन अच्छा हो सकता है और शहरोंमें पशु दूध छूटनेपर प्रायः कसाइयोंको बेच दिये जाते हैं। इसके अलावा गाँवोंसे पद्म-धनके निकल जानेसे गाँवोंमें और अन्ततः समग्र देशमें पशुकी नस्लका ह्वास होता है। (८) फैन्सी चमड़ेका और उससे बनी वस्तुओंका उपयोग कभी न करें: क्योंकि ऐसे चमड़ेके लिये कई बार जीवित पशुओंका और उनके कोमल बचोंका वध किया जाता है। (९) पवित्र पद्म या देवताके तौरसे नहीं किन्तु राष्ट्रकी अमूल्य सम्पत्तिके तौरसे गायकी रक्षाके लिये-उसके वधके परिहारके लिये-गैर-हिंद भाइयोंसे अनुरोध करें, परन्तु इसके लिये हठ न करें। हठसे तो पक्षपात और दुराग्रह बढ़ता है और गो-हत्याको प्रोत्साहन मिळता है। (१०) सरकारने पद्मवधपर नियन्त्रण करनेके लिये जो कल कानन जारी किये हैं ( यदापि वे अस्थायी और अपर्याप्त हैं ) उनका उपर्यक्त दृष्टिसे ही उपयोग करके यथासम्भव गो-वध और पद्म-वध स्कावें। यरोप और अमेरिकामें भी दधके ( Dairy ) जानवर मांसके लिये कभी नहीं मारे जाते । वहाँ मांसके लिये पद्म विशेषतौरसे पाले जाते हैं। परन्त कितने परितापकी बात है कि यहाँ इसपर कछ भी खयाल नहीं किया जाता है और दध देना बंद कर देनेपर द्रधारू पश्चओंको भी उनके मांसके लिये वध कर देते हैं। (११) बछड़ों और बछियाओंके लिये पर्याप्त दघ छोड़ें और उनका भी पालन-पोषण ठीक तरहसे करें, क्योंकि वे ही तो बैल और गायें बनते हैं। (१२) प्रत्येक ग्राम और शहरके लिये सविधाजनक स्थानोंपर पर्याप्त गोचर-भूमि मुफ्त छोडी जावे । जंगलोंमें जो घास पैदा होती है और ब्रथा जाती है, उसे इकटा किया जावे ताकि पश्जोंके काममें आ सके । और प्रत्येक किसानके लिये यह अनिवार्य हो कि वह अपनी भूमिक कम-से-कम दसवें हिस्से-में चारा पैदा करे । (१३) वनस्पति घीका उपयोग न किया जायः वनस्पति घीको इस तरह रँगना अनिवार्य कर दिया जाय कि जिससे उसकी पहचान सगमतासे हो सके। (१४) क्योंकि मक्खन और पनीर यहाँकी आवहवामें जल्दी विगड जाते हैं और यहाँके लिये उपयक्त नहीं हैं इसलिये उनके बजाय घी और खोवाको ही बनानेको प्रोत्लाहन दिया जाय । (१५) खल और तिलहनोंका निकास बंद किया जाय, क्योंकि तिलहनोंके निकाससे केवल तेल और तेल बनानेका ब्यवसाय ही नहीं किन्त खल ( जो कि पश्चओंके लिये उत्तम खाद्य-पदार्थ है ) भी बाहर चला जाता है । घानियोंसे ही तेल निकाला जाय: क्योंकि इससे मनुष्योंके खानेके लिये अधिक उपयक्त तेल निकलता है। खातियों और बैलोंको भी काम मिलता है, तथा घानीसे जो खल निकलती है, उसमें मशीनसे निकली खलकी अपेक्षा कछ ज्यादा तेल होनेसे वह पद्माओं के लिये अधिक पृष्टिकर होती है। (१६) पद्माओंका चारा बेचकर मनाफा कमाना अच्छा न समझा जावे: गाँव-की सालभरकी आवश्यकतानसार चारा मौसमपर स्वरीदकर उसे बिना सनाफेंके ग्वालोंको देनेका प्रवन्ध किया जाय अथवा ग्वालोंमें पारस्परिक सहयोग कायम किया जाय ताकि उनमेंसे सबकी या अनेककी जमानतपर उनके समाज-को या पृथक-पृथक् व्यक्तियोंको अपने पशुओंकी सालभरकी आवश्यकताके लायक चारा मौसमपर खरीदनेके लिये रूपया बिना सद या अत्यल्प सदपर उधार दिया जा सके। इससे ग्वालोंकी आर्थिक दशा सधरेगी । उनके विवाह-द्यादी आदि सामाजिक रीति-सम्बन्धी खर्चे भी कम कराये जायँ। (१७) बहुत दूरके स्थानींको छोड़कर अन्य स्थानोंके लिये बैलगाडियोंके द्वारा ही माल ढोया जाय। इससे गो-वंशकी उपयोगिता बढकर उसके अच्छी तरह पालन-पोषणके लिये रुचि और आर्थिक क्षमता बढेगी और साथ ही गाडीवालों, किसानों, खातियों, लहारों, लकडी काटनेवालों और बैलोंके लिये घास काटकर लानेवालोंकी आजीविका भी चलेगी या उनकी आयमें बृद्धि होगी। साथ ही मोटर-गाडियों और उनके पुर्जे, पेट्रोल वगैरहके लिये जो धन विदेशोंको जाता है, वह बचेगा । बैल-गाडियोंके लिये कची सडक ही पर्याप्त होनेसे पक्की सडकें बनाने और उनकी मरम्मतमें जो अधिक खर्चा आता है, वह कम होगा और कच्ची सडकोंके रूपमें अपेक्षाकत कम खर्चमें ही गाँवोंमें आवागमनके साधन उपलब्ध होकर देशके व्यापार-व्यवसायकी उन्नति होगी।

# गायके बिना घर बन्धुशून्य है

गावो बन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम् । गौश्च यिसान् गृहे नास्ति तद्बन्धुरहितं गृहम् ॥
( पद्म० सृष्टि० ४८ । १५६ )

गार्ये मनुष्योंकी बन्धु हैं और मनुष्य गार्योंके बन्धु हैं। जिस घरमें गाय नहीं है, वह घर बन्धुशून्य है।

### शापविमोचन

विवेकअष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। 'यिवेकहीनोंका सब ओरसे पतन होता है।'

"Crime and punishment grow on the same stem."

'अपराध और दण्डविधान दोनों एक ही डालपर पनपते हैं।'

"More population, more the pressure on land:

Scantier the pastures, fewer the cattle; Poorer the agriculture, weaker the

Lower the vitality, lower the efficiency; And poorer and poorer the country Poverty cycle spins on and spins on, and spins on

So ziciously, so vexatiously, so vehemently.

'जितनी अधिक जनसंख्या उतना ही अधिक पृथ्वीपर भार; जितनी कम गोचरभूमि, उतने ही कम-पशु; जितनी कम खेती उतना ही मनुष्य दुर्बल; जितना कम बल उतनी ही कम कार्यकुशलता; और फलतः देशकी निर्धनताकी उत्तरोत्तर बुद्धि। दरिद्रताका चक्र चला करता है इतने विषाक्तरूपसे, इतने विकलतापद रूपसे, इतने वेगसे।'

'दुबली गायके ज्यादे चींचड़।' यह कहावत अपने कर्मकी और कर्मजनित करम ( भाग्य ) की कठिनाईसे आज हमारे नित्यके अनुभवकी वस्तु वन गयी है। किन्तु यहाँपर तो हम मानव गायकी नहीं वरं वास्तविक गायकी चर्चा कर रहे हैं। संनारका नियम ही यही है कि जो गिरता है उसीपर छात पड़ती है। जबसे हमारे देशवासी राष्ट्रविवेकसे अष्ट हुए तबसे हमारी जाति और राष्ट्रका विनिपात आरम्भ हुआ। कारणह्प विवेकअष्टता और पल्रस्वरूप विनिपात जहाँ देखें वहीं साथ-ही-साथ दिखायी पड़ेंगे। 'न कार्ये कारणादिना।' लोग कहते हैं—'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः।' विनाश तो आ गया फिर विपरीतबुद्धिसे क्या तालर्य? सही बात तो यह होती कि पहले विपरीतबुद्धि फिर विनाशकाल । विना बुद्धिके विपरीत बने विनाश या विनाशकाल नहीं होगा। प्रकाशसे सूर्य नहीं है वरं सूर्यसे प्रकाश है। धुएँसे अग्नि नहीं होती पर अग्निसे ही धुआँ हो सकता है।

उन्नति और अवनति व्यापक वस्तु हैं । जो एक क्षेत्रमें होती है वही दूसरोंमें भी पहुँच जाती है। अपनी राष्टीय गो-नीतिमें भी जबसे इस विवेक गवाँ बैठे हैं तभीसे हमारी गो-अवनति आरम्भ हुई और हम वेगसे अवनतिके गर्तमं गिर पड़े। चढनेकी किया गुरुत्वाकर्षणके विरुद्धकी-प्रति-गुरुत्वाकर्षण ( Antigravitation ) की होती है। इसी लिये उसमें शक्ति अधिक लगती है और चढाई धीमी होती है। परन्तु विनिपातके विषयमें तो गुरुत्वाकर्षणका वल बढता रहनेसे बिना आयास-प्रयासके पतनका वेग गुणोत्तर-श्रेणी (Geometrical progression) में बढता है। वैज्ञानिक शब्दावलीमें कहें तो जबसे हमने अपना गरुल-मध्यविन्द--राष्ट्रीय स्वस्थताको खो दिया। तभी से हम गिरे। यदि अपने गुरुत्व-गौरवकी रक्षा करनी है तो हमको अपने मध्य-विन्द्रसे चिपटे रहना चाहिये । हमारे राष्ट्रका मध्यविन्द्र था-गौ (गाय, पृथ्वी और इन्द्रिय)। जबसे हम अपनी गो-नीतिसे विचलित हुए तभीसे हम गौरवभ्रष्ट प्रजा वन बैठे हैं। अब जब हम अपने गौरवके मध्य-विनद--गौको प्राप्त करेंगे तब फिर स्वस्थ प्रजा बन जायँगे।

इसलिये जब हम शरीरकी आरोग्यतारूपी गौ, खेती और गाय-इन तीनोंकी साम्यस्थिति प्राप्त करेंगे तब हमारा उत्थान निश्चित है। भारतीय प्रजा, भारतीय खेती और भारतीय गाय--ये तीनों 'गो' एक ही साथ जडी-जकडी हैं। यह भूली हुई राष्ट्रीय त्रिकोणिमिति ( Trignometry ) इमको सीख लेनी चाहिये । इसके सीखते ही हमारी उन्नति होगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इस राष्ट्रीय त्रिकोण-का आधार है 'भारतकी गाय' । अन्य दोनों भुजाएँ भारतीय खेती और भारतीय प्रजा हैं। गायसे प्रजा और खेती दोनोंका विकास होगा । गौके विना कृष्यन्न भी नहीं मिलेंगे । दुग्धान्न भी बिना गौके नहीं प्राप्त होंगे। इसीलिये कहते हैं कि गौकी जपासना करो । खेती बिना गाय जी सकैगी, पर गायके बिना खेती नहीं। प्रजाके बिना गाय जी सकेगी, पर गायके बिना प्रजा नहीं । इसलिये गायकी वृद्धि करो । फिर दोनोंकी वृद्धि होगी । चन्द्रके बिना कृथ्वी रहेगी और पृथ्वीके बिना सूर्य; परन्त सर्यंके बिना न पृथ्वी रहेगी न चन्द्र । वैसे ही गायके बिना न प्रजा रहेगी न खेती।

जो भवानी, पार्वती, शिवा और कल्याणी है उसको दुःख

पहुँचानेसे वही साक्षात् काळी, रुद्राणी, चण्डी और दुर्गा बन जाती है। राष्ट्रकी कामधेनु तो विसष्ठ और अरुम्थतीके आँगनमें उतरती है न कि किसी दूरिग्के। विश्वामित्र भी उसको नहीं छीन सकते। विसष्ठ-अरुम्थतीकी सुरिम विश्वामित्रकी संहारिणी रुद्रा वन बैठती है, इसको मत भूलिये। कामधेनु तो सास्विक ब्राह्मणके यहाँ रहती है, न कि लोभन्तृष्णासे भरे हुए विश्वामित्र-जैसे राजसिकके पास। दुग्धान्न भी तो सास्विक ही होते हैं। उनमें मद्यकी-सी राजसिकता और तामसिकता कहाँ ?

विश्वामित्र थे नथी सृष्टिके स्जनकर्ता—लंगभ, मोह और तृष्णाके रजस्मे प्रदीप्त । उनको भला कामधेनुका सात्त्विक रस कहाँमें मिले ? हम भी नयी सृष्टि बना रहे हैं जिसमें जड़वाद और जड़ता अधिक हैं। जहाँ देखो वहीं स्वार्थान्यता, मतान्यता और यथेच्छाचारकी घाँघली है। इसीलिये हमारे यहाँ पहले-जैसी हृष्ट-पुष्ट और तृष्ट कामधेनु नहीं रह गयी है;

अब तो वह रह, दुष्ट और कृष्ट बैरिणी वन गथी है। हम विश्वामित्र-पदमं जब विशिष्टल और अरुन्धतीत्व प्राप्त करेंगे तब वह भी फिर कामधेनु बन जायगी। अतः हमको फिर अरुन्धती और विषष्ठ बनना चाहिये। वदामें—संयममें—नीति-नियममें रहकर वदी—प्रभुमें स्थिर होनेसे हम विशिष्ठ बन सकते हैं। तब वद्या (अनुकूल गाय) हममें, हमारे जीवनमें, ऑगनमें और नस-नसमें आ बसेगी। तब कामधेनुका कुपाप्रवाह हमारे ऑगन, जीवन और रोम-रोममें बहेगा। और तब हमारी राहिणियाँ भी अरुन्धती बन जायँगी। वे न तो हमारी गो-नीतिके लिये स्कावट बनेंगी और न हमारी कामधेनुके लिये ही। वे तो हम दोनोंके लिये ही अरुन्धती बन जायँगी। परन्तु इसके लिये पहले हमें विशिष्ठ बनना चाहिये। हम विशिष्ठ वनें तो हमारी पत्नी अरुन्धती बने और हमारी गाय कामधेनु। यह है हमारा शाप-विमोचन। क्या हम इसी पथपर अग्रसर होंगे ? (डी० जा०)

## गौ और नारी

( लेखक--श्रीशान्तिकुमार नानूराम न्यास, एम्० ६० )

मनष्य अपनी सम्यता और संस्कृतिकै लिये नारीका ऋणी है। नारीके सहज सौन्दर्य, माध्ये एवं प्रेमने पुरुषको उत्तरोत्तर सभ्य, शिष्ट एवं ससंस्कृत बननेको प्रेरित किया । प्रुष-का नारीके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण और प्रेम है, उसीके सहारे नारीने उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया और उस प्रेमको अपने बन्ध-बान्धवोंके प्रति प्रकट कराया । जिस प्रकार परुषके निर्माणमें—उसकी सभ्यता एवं संस्कृतिके विकासमें— नारीने योग दिया, उसी प्रकार प्रकाकी ऐहिक संपत्ति और वैभवकी वृद्धिमें गौने अमुल्य सहायता दी है। मानव-जातिकी समन्नतिके लिये गौने वही सहयोग दिया, जो पतिके लिये उनकी अर्घाङ्गिनी पत्नी अथवा पुत्रके लिये उसकी स्नेहमयी जननी देती है। नारीकी भाँति भी भी मनुष्योंके सुख-दःखकी निरन्तर सहचरी रही है। नारी यदि कौदम्बिक सख और वंश-वृद्धिकी आधारशिला है, तो गौन केवल कुदुम्बकी वरं राष्ट्रकी कृषि-सम्पत्तिका एकमात्र स्रोत है। जबसे मनुष्य अपने अस्तित्वका सदुपयोग करनेको उत्सुक हुआ, तभीसे उसने गौ और नारी दोनोंका समादर करना बीखा 🔭

गौकी नारीके रूपमें और नारीकी गौके रूपमें कल्पना

करना परम स्वामाविक है। दोनों एक दूसरेके प्रतीक हैं। मानवीय सम्यताके अरुणोदयमें गौ या नारीके लिये ही युद्ध हुआ करते थे। दोनों इंश्वरकी मूक, प्रताहित सृष्टिके सच्चे प्रतिनिधि हैं। यदि नारी अवला है तो गौ भी अवला है। लोक-व्यवहारमें दुखी, निराश्रिता या अत्याचारपीहिता स्त्रीको भौ' ही कहा जाता है। जूएमें जीती गयी असहाय द्रीपदीको दुर्योधनने भीष्म और द्रोणके सामने ही वार-वार भौ' कहकर पुकारा था (महा॰ उद्योग॰ ७३।१९)। एक साध्वी स्त्रीकी माँति गौमें छल, कपट या वकता नहीं होती। गौएँ और स्त्रियाँ दोनों आयं-एहकी शोभामें अभिवृद्धि करती हैं। एहलक्ष्मीकी प्रसन्न-मधुर वाणीके समान ही गौका रूभाना भी माङ्गलिक समझा जाता है—भद्रं गृह कृणुथ भद्रवाचों (स्रुग्वेद ६।१८।६)। चित्र-विचित्र वर्णवाली ('क्शन्तीः') हृष्ट-पुष्ट गौएँ वस्त्राभूषणोंसे सुसजित एहसुन्दरियोंसे क्या कम शोभावर्धक हैं ?

भारतमें वैदिक-कालसे ही गौका सम्बन्ध सुख्यतः आर्य-परिवारकी महिलाओंसे रहा है। गौएँ पारिवारिक सुख-समृद्धिकी प्रधान कारण थीं। आर्योकी माताएँ, बहनें और कन्याएँ गौको अपने ही समान परिवारका अभिक अक्क समझती थीं। गौओंको दहनेमें जिस कोमल एवं सहिष्ण व्यवहारकी अपेक्षा होती है, उसकी आशा स्त्रियोंसे ही की जा सकती है। अतएव वैदिक समयमें गौएँ दहनेका कार्य गृहस्वामीकी कन्याको सौंपा जाता, जिस कारण उसका नाम ही 'दुहिता' (दूध दुहनेवाली) पड़ गया (ऋग्वेद ९। ९७। ४७) । कन्या और गोका यह स्नेह-सम्बन्ध आज भी दृष्टिगोचर होता है। अनेक भारतीय परिवारोंमें घरकी सबसे दुलारी छड़की और सबसे दुलारी गौको 'लक्ष्मी'के नामसे ही पुकारा जाता है। प्राचीन समयमें जामाताका नाम भी 'दुहितृपति' (द्ध दुहनेवालीका पति) था। गो-दुग्धका यथोचित विभाजन करना, उसका दही, मट्ठा, मक्खन या घी बनाना—ये कार्य आज भी स्त्रियों के ही सपर्द रहते हैं। गौओं और ग्वालोंके कार्यकी यथोचित देख-भाल करना आर्य-गृहिणीका प्रधान कर्तव्य था। द्रौपदी चरवाहों और सेवकोंस भी पीछे सोती और सबसे पहले जागती थी (महा० समा० ६५। २९)। उसने सत्यभामासे कहा था कि अन्तः परके ग्वाली और गॅंडरियोंसे लेकर सभी सेवकोंके कार्य-व्यवहारका निरीक्षण में ही करती हूँ-- 'अन्तः पराणां सर्वेषां भृत्यानाञ्चैव सर्वेशः। आगोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम् ॥' ( महा० वन० २३२। ५२) गो-पूजाका पुनीत कार्य स्त्रियोद्धारा ही सम्पन्न होता है। स्त्रियाँ गौको साक्षात कामधेनके रूपमें

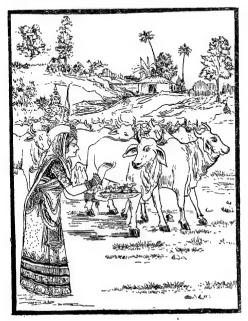

देखती हैं। महाकवि कालिदासने अपने रघतंश महाकान्यका प्रारम्भ राजा दिलीप और उनकी रानी सदक्षिणाकी गो-पुजासे किया है। जब निन्दिनी गौ सन्ध्यासमय वनसे छौटती तो सदक्षिणा उसकी पूजा-प्रदक्षिणा करती और फिर प्रणाम करके उसके सीगोंके बीचमें माथेपर चन्द्रन-अक्षत लगाती। क्योंकि उसका विश्वास था कि वे सींग नहीं वरं मेरी पुत्रकामना पूर्ण करनेके दो द्वार हैं-- 'प्रणम्य चानर्च विद्यालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारिमवार्थी ७ द्वेः (रघवंश २। २१)। किन्त दसरी ओर रघवंशकी समाप्ति कामलोछप राजा अग्निवर्णके वर्णनसे होती है, जो विषयोंसे रहकर ही इहलोकसे प्रयाण कर जाता है। पर साथ-ही-साथ कवि यह भी संकेत करता है कि अभिवर्णकी मत्यके पश्चात उसकी गर्भवती रानीने राज्यका शासन किया। क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुषके उन्मार्गगमनका परिमार्जन नारी ही करेगी और क्या गो-पूजा कृषि-उन्नति, राजनीतिक गौरव और आध्यात्मिक सुख-शान्तिका युग भारतमें पनः प्रकट होगा ?

अहिंसा, करणा और सहिष्णताका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानव-जगतमें नारी और पशु-जगत्में गो है। निःस्वार्थ सेवाभावके तो ये चूडान्त आदर्श हैं। अपनी शरीरयात्राके छिये न्यूनतम पदार्थ स्वीकार कर, परोपकारके छिये अधिकतम त्याग करनेके लिये प्रस्तत रहना सेवाभावका अत्युच आदर्श है; विनम्रता, कोमलता, स्नेह और सहान्भृतिका सेवापरायणतास समवाय-सम्बन्ध है । इस आदर्श सेवाभावका ज्वलन्त उदाहरण सामान्यरूपसे गौ और विशेषरूपसे भारतीय नारी है। भारतीय नारी किसी प्रकारके कष्टरे विचलित न हो, मन-वचन-कर्मरे अपने कुदुम्बियोंकी सुख-शान्तिकै लिये ही स्तत प्रयवशील रहती है। इक्षीमें वह अपने नारीत्व, पत्नीत्व और माठत्वकी सफलता मानती है। इसपर भी वह अपने निजी सुखके लिये कछ नहीं चाहती। अपने कुद्रम्बियोंको सुली देखकर ही वह कतकृत्य हो जाती है। पशु-जगत्में नारीकी इस अनुपम सेवा-भावनाकी प्रतिकृति गोमें ही देखनेको मिछ सकती है । गौ सेवाके आदर्शका परम सुन्दर एवं अनुकरणीय स्वरूप उपस्थित करती है। रूखे-सूखे तृणपर जीवन-यापन करके भी वह बदलेमें संसारका सबसे अधिक हाद्व, मधुर, रुचिकर और पौष्टिक पेय अपने दुग्धके रूपमें प्रदान करती है। दूध और उससे बननेवाले पदार्थोंसे ही गौ मानव सेवा नहीं करती, वस्तुतः उसका सम्पूर्ण अस्तित्व, उसका रोम-रोम मनुष्योंके हितार्थ है । उसके गोबर, मूत्र, सींग, त्वचा, हड्डियाँ, खुर, बाल सभी किसी-न-किसी उपयोगमें आते हैं। इसपर भी गौ स्नेह और ममता,

गो-अं० ३६--

सरस्ता और महिष्णुनाः नम्रता और निःस्वार्थताकी प्रतिमूर्ति है।

नारीका पवित्रतम स्वरूप उसका मातृत्व है। नारीके इसी मात-स्वरूपकी गौ सजीव प्रतिमा है । गौके विशाल दीप्रियक्त, शान्त एवं स्नेहिसक नेत्र जहाँ हमारे हृदयमें उनके प्रति मातत्वकी भावना जाग्रत करते हैं, वहाँ उसका शठता या मायासे रहित व्यवहार, निर्मल देह, सन्दर पँछ और खुर, कलशतुस्य थन तथा प्रशान्त गम्भीर गति उस भावनाको दृढ करते हैं। माताका अपनी सन्तानके प्रति जो निरुक्तल ममत्व एवं स्नेह है। उसीका मर्तिमान, प्रतिबिम्ब गौका अपने वत्सके प्रति अनुराग है । माताओं और गौओंका अपने शिहाओंके प्रति जो वात्सल्य स्नेह है, वही उनके स्तनोंसे निर्मल दुग्धके रूपमें झरा करता है। हमारे अप्रि-मुनि दीर्घचिन्तनके पश्चात् इस निष्कर्षपर पहुँचे कि भगवानकी जो कृपा और करुणा मालाके रूपमें प्रकट होती है, वहीं गौके रूपमें प्रस्फटित हो रही है। माता अक्षरतः अपनी सन्ततिके लिये जीवन धारण करती है। गौका अस्तित्व भी मानवताके कुश्लके लिये है । उसमें शत-प्रतिशत मातत्व-ही-मातत्व है। जन्म देनेवाली माताके बाह मानव-शिशकी यदि कोई सची मा है तो वह गौ ही है। आधुनिक नारीके नीरस हृदय और ग्रुष्क स्तनोंसे आकल सकमार शिशुओं के लिये तो गौ साक्षात प्राण ही है।

गौका अपने वस्तके प्रति जो अपार प्रेम है, वही मानवीय माताओं के लिये मातृत्वका आदर्श है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे प्राचीन किव मानवीय मातृरनेहका वर्णन करते समय गौके वस्त-प्रेमका आदर्श क्यों उपिश्वत करते? कुछ उदाहरण देखिये। कुन्तीके बिना बेचारे पाण्डवोंकी दशा बिना गायके बछड़ोंकी-सी हो गयी। पितके बनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो जानेसे, देवहूति आत्मज्ञान-सम्पन्न होकर भी, ऐसी व्याकुल हो गयीं, जैसे बछड़ेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली गौ—'शातन्त्वाप्यभूज्ञध्दे वस्ते गौदिव वस्तला' (भागवत ३।३३।२१)। तृणावर्त दैत्यद्वारा फैलाये गये बयंडरमें श्रीकृष्णका पता न पाकर यशोदाकी वही दशा हो गयी, जो बछड़ेके मर जानेपर गायकी हो जाती है—'अतिकरणमनुस्परन्त्यशोचद्भवि पितता मृतवस्तका यथा गौः' (भागवत १०। २।२४)। रामको बेन जाते देख कौसस्या उनका अनुगमन करनेको

उसी प्रकार उद्यत हो गयीं, जिस प्रकार अधीर गौ अपने वत्सका 'अनुत्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौ: सुदुर्वछा वत्समिवाभिकाङ्क्रया' (वा॰ रामायण २।२०।५४)।

कवियोंने भगवान् और भक्तके सम्बन्धका भी गौ और उसके वत्ससे तादात्म्य स्थापित किया है। एक ऋग्वेदीय किव कहता है कि 'जिस प्रकार गोष्ठके पास आनेपर गौएँ बछड़ोंके प्रति रॅंभाने छगती हैं, उसी प्रकार हे इन्द्र! हम भी मन्त्रोंद्वारा तेरी स्तुति करेंगे।' ध्रुवने भगवान्की स्तुति करते हुए कहा कि 'जैसे गौ अपने सद्योजात वत्सको दूध पिछाती और व्याद्यादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके छिये निरन्तर विकल रहनेके कारण, इम-जैसे सकाम जीवोंकी भी, उनकी कामना पूर्ण करके संसार-भयसे रक्षा करते हैं।' भगवान्कें दर्शनके छिये व्याकुल भक्तका कैसा मार्मिक उद्गार है—

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। प्रियं प्रियेव च्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्॥ . (श्रीमञ्जागवत)

'जैसे पिक्षयोंके पंखदीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे-भूखे बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमलनयन! आपके दर्शनके लिये मेरा हृदय छटपटा रहा है।'

भक्त और भगवान् अथवा पित और पत्नीके बीच जो मधुर व्याकुलता है, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति गाय और बछड़ेके सम्बन्धमें देख पड़ती है। स्तनपान करनेकी जितनी तीव लालसा बछड़ेके हृदयमें होती है, उतनी ही गायके हृदयमें पिलानेकी भी। बछड़ा पिये बिना नहीं रह सकता, गाय पिलाये बिना। गो-बत्सके इस सम्बन्धमें ब्रह्म और आत्माकी पारस्परिक उत्कण्ठा व्यक्तित है, 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्बहम्' वाला भक्त और भगवान्का सम्बन्ध अभिव्यक्त है। पित और पत्नीकी पारस्परिक प्रेम-प्रवणताका भी इससे सुन्दर हृष्टान्त और क्या हो सकता है ? निर्गुण संतोंने अपनी बानियोंमें इसी भावनाकी अभिव्यक्तना की है।

भगवान् श्रीकृष्णने अपनी वाल्ळीलाओंद्वारा गौ और नारीकी एकात्मता बड़े सुन्दर ढंगसे स्मापित की ।

उनकी प्रेयसियाँ गौ और बछड़े चरानेवाळे ग्वालींकी कन्याएँ थीं । श्रीकृष्ण गोपीं, गोपियों और गौओंसे ही घिरे हए चित्रित किये जाते हैं--'गोपगोपीगवाबीतं सरद्रमतला-श्रितम' । गोपियाँ और गौएँ दोनों भगवानकी सची प्रेमिकाएँ हैं, भगवानकी लीलाके ही विलास हैं। प्रतीत होता है कि गोपियाँ ही गौओं के रूपमें उल्लिस हो रही हैं। श्रीमद्भागवतमें गौएँ गोपियोंकी भाँति सजीव प्राणी हैं। प्रेमशीला नारियाँ और वात्सल्यमयी माताएँ हैं। नन्दनन्दनके बाद गौएँ ही गोषियोंकी सर्वस्व थीं। उनके सभी माङ्गलिक कत्यों के लिये अनिवार्य थीं । गोपियाँ अपनी तरह गौओं को भी श्रीकृष्णके दिरहसे पीडित समझती थीं । जब श्रीकृष्ण प्रतिदिन गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते तो उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता । गोपियाँ जब भगवानका चिन्तन करतीं, तो उन्हें गौओंसे किसी-न-किसी रूपमें संबद्ध ही देखतीं । उनके हृदय-मन्दिरमें भगवानका वहीं सौन्दर्भ घर किये रहता, जिसमें उनकी काळी-काळी <u>बुँधराली अलकें</u> और गळेके पृष्पहार गौओंके खरकी रजसे दके रहते: वे भगवानके उसी स्वरूपका ध्यान करतीं, जिसमें वे कुन्दकलीका हार पहने ग्वालबाल और गौओंके साथ यमुनातटपर खेलते रहते । अकरजी भगवानके उन्हीं चरणकमलोंका दर्शन करनेको लालायित हैं, जो एक ओर गौओंको चरानेके लिये ग्वाल-बालोंके साथ वन-वनमें विचरण करते हैं और दूसरी ओर जो गोपियोंके वक्षःस्थलपर लगी केरार-रोलीसे चिह्नित हो जाते हैं-- भोचारणायानचरैश्वरहने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कमाङ्कितम्' (भा०१०।३८।८)। कैवल्य आदि मुक्तियोंके दाता भगवान् देवकीनन्दनने व्रजकी गोपियों और गौओंका वह दुध भरपेट पान किया, जो वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण स्वयं ही झरता रहता था। वे गौएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान् श्रीकृष्णको अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थीं, फिर अज्ञानजन्य संसारचक्रमें कभी नहीं पड़ सकतीं (भा० १० । ६ । ३८-४०)।

संस्कृत काव्ययन्थों में प्रायः गौकी नारीके रूपमें और वृष्मकी पुरुषके रूपमें कल्पना की गयी है। ऋग्वेदमें देवताओं- की वैलोंसे और देवियोंकी गौओंसे तुलना की गयी है। अधिकों वृष्म और उसकी ज्वालाओंको सींग बताया गया है। उषःकालकी सूर्यरिसमाँ गौएँ हैं। जलमें मिश्रित मोमरसका वर्णन करते हुए एक ऋग्वेदीय कवि कहता है कि सोमरस जलकी गोदमें उसी प्रकार गिर रहा है, जिस प्रकार

गौओं के समृह्पर मत्त शृषम । पुराणों में पृथ्वी अपने भार-हरणके लिये गौके रूपमें ही भगवान् विष्णुके समीप जाती है। जब सुन्द और उपसुन्द तिलोत्तमाके लिये परस्पर युद्ध कर रहे थे तो प्रतीत होता था, मानो दो शृषम किसी ऋतुमती गौके लिये लड़ रहे हों। जब शंखचूड़ यक्ष गोपियोंको हरकर भागने लगा तो श्रीकृष्ण और बलरामने देखा कि जैसे कोई डाक् बलात्कारसे गौओंको ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियोंको ले जा रहा है।

प्रायः यह देखा जाता है कि संस्कृतके इतिहास-प्राणों में जहाँ स्त्रियोंके विषयमें कुछ कहा जाता है, वहाँ गौओंके सम्बन्धमें भी तदनरूप बातें कह दी जाती हैं: स्त्रियों और गौओं-का उल्ळेख प्रायः साथ-साथ होता है । सत्ययगर्मे गौओं और स्त्रियोंके उचित समयपर ही बच्चे हुआ करते थे ( महा-भारत आदि॰ ६४ । २३ ) । शरदऋतमें गौओं और नारियोंके ऋतमती हो जानेपर वृषभ और पहुष उनका अनुसरण करने लगते, ठीक वैसे ही जैसे समर्थ परुषद्वारा की गयी क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैं ( भागवत १• । २१ । ४६ ) । अरिष्टासरकी निष्टर गर्जना सनकर स्त्रियों और गौओंके तीन-चार महीनेके गर्भ खवित हो जाते और पाँच-छः महीनेके गिर जाते थे ( भागवत १० । ३६ । ¥ ) । कवच-कुण्डल माँगनेकी इच्छासे आये हए ब्राह्मण-वेषधारी इन्द्रको कर्णने पूछा-कहिये, मैं आपको सुवर्ण-विभूषित स्त्रियाँ देँ या बहत-सी गायोंवाले गाँव अर्पण करूँ ? (महा॰ वनपर्व ३०९।२) । महाभारतके उद्योगपर्व (अध्याय ३३-४०) में विदुरने स्त्रियों और गौओंका अनेक बार एक साथ उल्लेख कर धतराष्ट्रको नीति-उपटेश दिया है। कदु वचन बोलनेवाली स्त्री और गाँवमें रहनेकी इच्छावाळे ग्वालोंको त्याग देना चाहिये । क्षणभर भी देख-रेख न करनेसे भी और स्त्री नष्ट हो जाती हैं। एक भी और एक स्त्रीको अनेक मनुष्योंके अधिकारमें नहीं देना चाहिये। बारंबार देखभाल करनेसे गौओंकी और मैळे वस्त्रते स्त्रियोंकी रक्षा होती है। गौ और स्त्री दोनों अवस्य हैं। जैसे गौओं में दूधका होना अधिक सम्भव है, वैसे ही युवती स्त्रियोंमें चञ्चलताका-

संपन्नं गोषु संभाव्यं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः। संभाव्यं स्त्रीषु चापल्यं संभाव्यं ज्ञातितो भयम्॥ भारतीय भर्मशास्त्रोंमें गौ और नारीके प्रति किये गये अयराध एक ही कोटिके माने गये हैं। गौ अथवा स्त्रीका अपहरण करनेवाला समानरूपसे दण्डका अधिकारी गिना जाता है। जहाँ चौ वसुको निन्दनी गायका अपहरण करनेपर मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेका चाप मिला, वहाँ जयद्रथको द्रौपदीका अपहरण करनेपर पाण्डवोद्वारा दण्डित होना पड़ा। गौको वेचना अथवा स्त्री या कन्याको वेचना, दोनों गिहिंत कर्म हैं। रामायण-महाभारतमें गौओं और स्त्रियोंको समकक्ष मानकर उनका वध न करनेका विधान किया गया है। द्वारकासे लौटकर आये हुए श्रीहीन अर्जुनको देखकर युधिष्ठिरने पूछा कि कहीं तुमने चरणागत गौ या अवलाका त्याग तो नहीं किया ? धर्मशास्त्रोंमें जहाँ कहीं गौको अवध्य सिद्ध किया गया है, वहाँ उसके स्त्रीत्वकी ही दुहाई दी गयी है। ऋग्वेदमें गौको छहोंकी माता, वसुओंकी कन्या और अदितिकी भगिनी बताकर उसका वध न करनेकी प्रार्थना की गयी है—

माता रुद्राणां दुहिता वस्नां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः।
प्र तु वोचं चिकितुषे जनाय मा
गामनागामदितिं विधिष्ट ॥

भारतीय आदर्शके अनुसार कन्याके विवाहमें गौका ममावेश अभियेत है। जिस प्रकार कन्याके लिये यह कामना की जाती है कि उसे दरिद्र, कर या कुरूप पति न मिले, उसी प्रकार वेटोंमें प्रार्थना की गयी है कि गौका स्वामी कोई चोर या पापी न हो-'मा व स्तेन ईशत माघशंसः' ( अथर्ववेद ९। २१ । ७ ) । कन्याके साथ गौ भी दहेजमें दी जाती थी। सभदा और उत्तराके विवाहमें गौएँ दहेजमें दी गयी थीं। महाभारतमें दहेजमें मिली हुई गौको श्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वेदके समयमें वधके पिताको गौएँ देकर विवाह भी किया जा सकता था। महाभारत-कालमें गौओंका जोड़ा छेकर कन्या देनेकी प्रथा कुछ-कुछ प्रचलित थी-प्रयच्छन्त्यपरे कत्यां मिथनेन गवामपि<sup>१</sup> (आदि० १०१। १३)। रावणके पिता पुलस्त्यकी एक स्त्रीका नाम गौथा, जिससे वैश्रवण (कुबेर ) का जन्म हुआ (वनपर्व २७३। १३)। स्त्रियोंके लिये ग्वालिनका वेष अधिक चित्ताकर्षक होता था। विवाहकै बाद सुभद्रा लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिनके वेषमें रिनवासमें गयी थी। इससे उसका मौन्दर्य और भी निखर आया था (आदि० २२३। १६)। भीमद्भागवतमें सुन्दर रमणीके लिये 'चारुशृङ्कि' (ह सुन्दर सींगोंवाली ) संबोधन प्रयुक्त हुआ है—'मां चारुशृङ्गयईसि नेतुमनुवतं ते' (५।२।१६)।कुचोंको भी सींग कहा गया है। पूर्वचित्ति अप्सराके मनोहर रूप-लावण्यसे सुग्ध राजा आग्रीधने उसके कुङ्कममिण्डत कुचोंको देख उससे कहा कि हे द्विज! आपके इन दोनों सुन्दर सींगों-में क्या भरा हुआ है (किं संभृतं रुचिरयोर्दिज शृङ्गयोस्ते), और इन सींगोंपर आपने यह लाल-लाल कीचड़-सी क्या लगा रक्खी है, जिससे आप मेरे सम्पूर्ण आश्रमको सुगन्धित कर रहे हैं—

#### पङ्कोऽहणः सुरिभरात्मविषाण ईंद्या । येनाश्रमं सुभग में सुरभीकरोषि ॥

( ५। २। ११)

पाश्चान्य कियोंने भी गौको नारीके रूपमें चित्रित किया है। वर्ड् सवर्थ और टॉल्सटायने गौको मानव-जातिकी भूकमाता? (dumb mother) और 'मातृस्थानीय' (fostermother) माना है। स्पेन्सरने उन्मत्त नारीकी उस गौसे दुलना की है, जिसका प्रिय बल्स उससे बलात् छीन लिया गया हो। (That is berobbed of her youngling dere)। शेक्सपियरके 'हेनरी षष्ठ' में नायक अपनी तुल्ना उस बछड़ेकी मासे करता है, जो दौड़ती-रॅमाती हुई उसी मार्गकी ओर देखती जाती है, जिससे उसका प्यारा बछड़ा गया है—

'Runs lowing up and down,

Looking the way her harmless young one went'.

मले ही कुछ कट्टर यथार्थवादी गो और नारीकी समकक्षताको करपनाप्रस्त मानें, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टिसे भारतमें गो और नारी—रूप, स्वभाव और अवस्थामें समान दो सिखयों की भाँति—सदासे परस्पर संबद्ध और अनुरक्त रही हैं। इन दोनों के प्रति उपेक्षा अथवा औदासीन्यकी भावना भारतके भव्य भिव्यके स्थि कदापि उत्कर्षविधायक नहीं कही जा सकती। नारी-हृदय पुरुषकी अपेक्षा अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, कोमल, भाव-प्रवण, संवेदनशील एवं अनुभूतिमूलक होता है। अतएव आशा है कि ज्यों-ज्यों नारी पुरुषको अपने इन गुणोंसे अधिकाधिक प्रभावित करेगी, त्यों-त्यों पुरुषके हृदयमें गौओंके प्रति सम्मान और कृतज्ञताकी नयी भावना जाग्रत् होती रहेगी।

The state of the s

# देशी रियासतें और गोरक्षण

( श्रीमंत बाळा साहब पंत प्रतिनिधि राजा साहब, संस्थान औंध )

हिंदस्थानकी सद्यःस्थितिका विचार करते हुए गोरक्षण विषय बहुत महत्त्वपूर्ण और चित्तवेधक प्रतीत होता है। एक समय, यही देश औद्योगिक उन्नतिके शिखरपर पहुँचा था, परन्त आज वही कालचक्रमें पडकर औद्योगिक अवनितके गर्त्तमें गिरकर रसातल पहुँच गया है। तथापि 'नीचैर्गच्छत्यु-परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण' भाग्यचक्रकी गतिकै साथ नीचेसे उत्पर भी आना होता ही है, इसी न्यायसे किसी भी राष्ट्रका एक ही हालतमें स्तत रहना नितान्त असम्भव है। यह सोचकर राष्ट्रके अनेक साइसी लोग अपने देशकी औद्योगिक उन्नतिके साधनमें भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। और तो क्या हमारी छोटी-सी रियासत औंधमें महाराष्ट्रके हेनरी फोर्ड हमारे मित्र श्रीलक्ष्मणराव किलोंस्कर और ओगले-बन्ध दो बहुत अच्छे और आदर्श स्वरूप कारखाने चलाये हए हैं। तथापि देशी उद्योग-धंघोंको योग्य संरक्षण तथा आर्थिक आश्रय न मिलनेसे पाश्चात्त्य राष्ट्रोंकी यान्त्रिक औद्योगिक प्रतिद्वन्द्वितामें उनका ठहरना और सार्वभौम बनना असम्भव-साही है। इसी कारणसे हमारा देश केवल खेतीपर ही निर्भर रहता है। सैकडा ८० आदमी खेतीपर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। किसी भी देशमें अब सैकड़े ८० मनुष्योंका कैवल खेतीसे अपना गुजर करना असम्भव यदि नहीं तो बहत ही कठिन है। इसका मतलब यही है कि हमारे देशके कितने ही लोगों-को केवल आधे पेट ही भोजन मिलता है। खेतीपर गुजर करनेवाले किसानोंकी अवस्था अत्यन्त कष्टपद होनेके बहुतसे कारण हैं । वर्षाका समयपर न होना, खादका अभाव, उत्पादनके साधनोंकी महाँगी, तरह-तरहके टैक्स, आने-जानेके खर्चकी अधिकता, विवाहादि मंगलकार्योंमें अधिक व्यय-आदि प्रधान कारण हैं। यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमारे देशमें खेतीकी जमीनके बहुत छोटे-छोटे दुकड़े होते हैं, इससे पाश्चात्त्य यान्त्रिक ढंगसे खेती करना हिंदुस्थान-में अशक्य है। इसी बातका विचार कर कृषि-कमीशनने यह ते किया कि भारतीय खेती बैलोंके द्वारा ही होनी चाहिये। अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं, इमारे पूर्वजोंने बहुत काल्से ही गोमाताका महत्त्व जानकर धार्मिक दृष्टिसे उसे पुज्य माना । उनकी दृष्टिमें गौका जो माहात्म्य था, उसका परिचय अनेक संस्कृत ग्रन्थोंचे मिलता है । आधुनिक संस्कृत प्रन्थोंमें

ही नहीं, बल्कि वेदोंमें भी बड़े मार्मिक उल्लेख हैं। ऋग्वेद-कालमें भी गोवध मनुष्य-वधिक तुल्य ही समझा जाता था। पुराणोंमें भी गोमाताके विषयमें आगे दिया हुआ उल्लेख बोधप्रद है-

> मनुष्यैः तृणतोयाधैः गावः पाल्याः प्रयक्षतः । देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च प्रतिपाद्याश्च सर्वदा॥

'मन्ष्योंको चाहिये कि घास, पानी आदिके द्वारा गायोंका प्रयत्नपूर्वक पालन करें, दान करें, उनको पूजें, पोर्से और सदा उनकी महिमाका प्रचार करें।' रघुवंशमें सुविख्यात राजा दिलीपने अनन्य भावसे गोमाताकी सेवा की, जिससे उन्हें 'रघु' जैसे कुलदीपक पुत्रका लाभ हुआ, जिसका अति सरस वर्णन कविकलगृह कालिदासने 'रघवंश' काव्यमें किया है। इस दृष्टान्तसे यह मालूम होता है कि प्राचीन कालमें वनवासी ऋषि-मनियों और सर्वसाधारण लोगोंके समान राजा-महाराजा भी गोमाताकी सेवा किया करते थे। दिलीपके पश्चात बीच-का दीर्घकाल छोड दो सौ वर्ष पहलेके ही इतिहासको इम देखें, तो हिंद-राम्राज्यके संस्थापक छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजने बचपनमें ही 'गो-ब्राह्मण-प्रतिपालन' का बीड़ा उठा लिया या और स्वराज्य-स्थापनका अति दुर्घट कार्य पूरा करके उन्होंने गौ और ब्राह्मण दोनोंको म्लेच्छोंके अत्याचारों-से मक्त किया । मराठा-साम्राज्यके संस्थापकका जो ध्येय था। वही तो उस साम्राज्यसे उत्पन्न राज्योंके नृपतिगणींका होना चाहिये, यह बात सूर्यप्रकाशके सदृश सुस्पष्ट है। फिर भी देशी रजवाड़े गो-रक्षाके विषयमें क्या कर सकते हैं, इसका खानुभव-पूर्वक सूत्रमय विवेचन आगे किया जाता है।

कृषकलोग प्रायः दूधके लिये भी न रखकर भैंस पाला करते हैं। मध्यम स्थितिके लोग तो जानवर पालनेके इसगड़ेमें ही नहीं पड़ते। चायकी उपाधि भी इतनी बढ़ गथी है कि पनियर दूध भी अनायास मिल जाय तो वे खुरा रहते हैं। चायके लिये दूध मिले, चाहे वह कैसा ही हो। चायके शौकीन यह बतलाते हैं कि चायमें भैंसके दूधसे ही लजत आती है। चाय पीनेवाले खुद तो चाय पीते ही हैं, अपने बाल-बच्चोंको भी चाय पिला-पिलाकर अपनी समझसे शायद अमर किये डाळते हैं। पाश्चास्य देशोंमें म्युनिस्पिलिटियाँ अपने दूरधाळयों-

से शुद्ध दूध नागरिकोंको दिलानेका पूरा प्रवन्ध करती हैं। पर हमारे यहाँ, उदाहरणार्थं, पूना शहरमें दो पैसे पावसे लेकर दो आने पावतक सब प्रकारका दूध बाजारमें बेरोक बिका करता है।

हमारी औंध रियासत बहुत ही छोटी रियासत है। पर अपने यहाँ प्रबन्ध है कि बाजारमें विकने या लोगोंके घर बन्धीके तौरपर जो दूध आता है, उसकी यन्त्रद्वारा जाँच कर ली जाती है। मिलावटी दूध ले आनेवालेको दण्ड दिया जाता है और केवल ग्रुद्ध दूध ही लोगोंको मिलता है। ऐसा प्रबन्ध तो हर जगह किया जा सकता है।

इस समय गायोंकी जो दर्दशा हो रही है, वह सबकी आखोंके सामने है। उसके सधारनेके अनेक प्रयत्न भी हो रहे हैं। महाराष्ट्रमें विशेषतः गो-सेवक श्रीचौंडे महाराजकै प्रयत्नसे अनेक गोशालाएँ स्थापित हुई हैं। जिनके द्वारा प्रचार-कार्य होता है और कसाइयोंके हाथोंसे गौएँ छड़ायी जाती हैं, पर 'गोरक्षण' और 'गोभक्षण' दोनोंके तलनात्मक ऑकड़े देखते हैं तो दृदय विदीर्ण हो जाता है और बहतोंको तब ये प्रयत्न टिट्टिभके अपनी चोंचसे सागर सोखनेके समान मालम होने लगते हैं: परन्त 'अकरणान्मन्दकरणं श्रेय:' (कुछ न करनेसे थोड़ा करना अच्छा है)। यह कदापि न भलना चाहिये । इसी तरह एक-एक व्यक्ति अत्यन्त हदता-पूर्वक अव्याहत रूपसे जीवनभर जो काम करते हैं वह देखा जाब तो उसकी प्रचण्डता देखकर आश्चर्य होगा। महाराष्ट्रके समान अन्यत्र भी अनेक महानुभाव अपनी-अपनी सामर्थ्यके अनुसार गो-रक्षाके लिये अविश्रान्त श्रम कर रहे हैं। फिर भी ऐसे महत्कार्य सरकार, राष्ट्रीय नेता और बहुजन-समाज इस त्रयीके सहकार्यके बिना कभी पूर्णतया यशस्वी नहीं होते ! जबतक ऐसा सुयोग न हो तबतक जिससे जो बन पड़े वह उसे अवस्य करना चाहिये। इस दृष्टिकोणसे यदि विचारा जाय तो रियासतें गो-रक्षमिं बहुत कुछ काम कर दिखा सकती हैं। अवस्य ही उन्हें पहले समझ लेना होगा, पीछे करना होगा । श्रीसमर्थं रामदास महाराज 'दासबोध' में कहते हैं 'समजले आणि वर्तले । तेचि भाग्य पुरुष बोलिले ।' ( जिन्होंने समझा और फिर वैसा किया वे ही भाग्यवान् कहाते हैं )। रियासतें यदि चाहें तो वे गो-रक्षाके लिये क्या-क्या कर सकती हैं, यह स्वानुभवसे यहाँ बतलाया जा सकता है।

सामान्यतः भारतका एक तृतीयांश रियासतोंकै शासनमें है। कुछ रियासतें परचर्मियोंके हाथोंमें हैं। उन्हें यदि विचार- में न छें तो भी शेष रियासतें अपने यहाँ गो-हत्या बंद करने-का आज्ञापत्र निकाल सकती हैं। अथवा उसे नियन्त्रित करनेके नियम बना सकती हैं। कुछ रियासतोंने ऐसा किया भी है। यथार्थमें गो-रक्षाका प्रश्न जितना धार्मिक है, उससे अधिक आर्थिक है और सब जातियों तथा सब धर्मियोंके लिये समान महत्त्वका है। अतः सब धर्मवालों और जातियोंको चाहिये कि इस प्रश्नपर विचार करें। गार्ये जगत्की माता तथा अन्नदात्री हैं, यह कभी नहीं भूलना चाहिये। गायके दूधसे हमारा पोषण होता है और गोमातासे उत्पन्न बैल अन्न उपजाते हैं। 'गावो विश्वस्य मातरः'—यह कहावत सर्वथा सस्य तथा अन्वर्थक है।

गौके सददा ही खेती और दूधके लिये उपयोगी जानवरोंकी भी कोई हत्या न करे, न हत्याके लिये उनहें बेचे ही। यदि कोई ऐसा करे तो उसे कठोर दण्ड दिया जाय। औंधके समान कुछ अन्य रियासतोंने इस तरहके हुक्म निकालकर गो-हत्या बंद की है, जो समाधानका विषय है।

इस प्रकार गौकी इत्या और गौकी रफ्तनी बंद हो जानेसे ही गो-संरक्षणका कार्य पूरा नहीं होता। इसके साथ गो-संगोपन भी करना होगा। मृत्युके मुखसे बची हुई गौओं-के लिये अपने यहाँ विस्तृत गोचर-भूमि खुली रक्खें। इमने औंध रियासतमें अपने भरसक गोचर-भूमि छोड़ रक्खी है।

गो-रक्षण और गंसंगोपन होनेके बाद गो-संवर्द्धन भी होना चाहिये। गौओं की संख्या रेखागणितके हिसाबसे बढ़नी चाहिये। इसके लिये यह उपाय किया जा सकता है कि जिस गाँवके लोग घर-घर गौ पालेंगे, कोई ऐसा न रहने देंगे जहाँ गौ न हो, उस गाँवको एक वर्षके लिये पूरा लगान वा उसका कुछ हिसाब कर देनेकी घोषणा की जानी चाहिये। इससे गो-संवर्द्धनका बहुत काम बन सकता है, इसका भी कुछ प्रयक्त औंध-रियासतमें किया गया है, आगे और बहुत कुछ किया जा रहा है। फल भी अच्छा हो रहा है। विगत पाँच वर्षों हमारी रियासतमें गायोंकी संख्यामें ४००० की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार गोसंरक्षण, गोसंगोपन और गोसंवर्द्धनके साथ-साथ गाय-वैलोंकी उत्पत्ति भी उत्तम प्रकारकी करनेका प्रयत्न भी होना चाहिये। इसके लिये हर गाँवको अच्छी जातिका कम-से-कम एक साँड़ सरकारी खर्चसे दिया जाना चाहिये। जहाँ एक साँड़ पर्यात न हो, वहाँ अधिक साँड़ दिये जाने चाहिये। इस दृष्टिसे हमारे यहाँ प्रयत्न हो रहा है। गाय-बैल खरीदनेके लिये किसानोंको कम ब्याजपर कर्ज भी दिया जाता है। इससे भी गो-संवर्द्धनका कार्य बहुत कुछ होता है।

इस प्रकार कियं जानेवाळे प्रयत्न कहाँतक सफल हो रहे हैं, यह देखनेके लिये प्रतिवर्ष रियासतके विशेष-विशेष स्थानोंमें यात्रादि अथवा अन्य विशेष अवसरोंपर गाय-बैलोंके बाजार या मेळे लगाये जाते, उनमें अच्छे बैल, साँड़, गायें, बळड़ियाँ प्रदर्शित की जातीं और गाय-बैलोंकी अच्छी देख-भाल करनेवालोंको प्रशंसा-पत्र, तमगे, पारितोषिक दिये जाते हैं। इनसे उनका हौसला बढ़ता है। इन विविध उपायोंसे गोरक्षाका कार्य प्रतिवर्ष आगे ही बढ़ता जा रहा है। जो बातें औंधमें हो सकती हैं, वे अन्य रियासतोंमें भी उपयोगी सिद्ध होंगी। पर प्रत्येक रियासत इसके लिये स्वयं तैयार हो, तभी कुछ हो सकता है। इतना लिखनेपर श्रीजगन्माताके चरणोंमें हमारी यही विनती है कि आपकी प्रेरणासे गो-रक्षा करनेकी सद्बुद्धि सव राजा-महाराजाओंको प्राप्त हो। (गो॰ बा॰ को॰ अ॰)

# यदि भारतीय नरेश चाहें तो ?

( लेखक-शिहाह्याभाई ह० जानी, बी० एजी• )

एक बात अब बहुत स्पष्ट हो चली है कि यदि गाय जीती है तो हिंदुस्थान जी सकता है और अगर गाय मरती है तो हिंदुस्थान मर जायगा। इस कल्युगमें बहुतेरी वस्तुएँ नकली बन सकती हैं, लेकिन नकली गाय बनाना मुश्किल ही नहीं, अशक्य है। ऐसी स्थितिमें हिंदुस्थानको गायके बिना पोषण नहीं मिल सकता, खेती नहीं हो सकती, हिंदुस्थान और इसके निवासी जी नहीं सकते, इसे ध्रुव सत्य मान लेना चाहिये। परन्तु हिंदुस्थानमें जंगल, बीड़, परती जमीनका अधिकांश जोत दिया गया है, इससे पशु कमजोर और बोझस्वरूप हो गये हैं स्थीर उनका निर्वाह कठिन हो गया है।

जिस आदर्श स्थितिको हम लाना चाहते हैं उस स्थितिके लिये दृढतासे और पूरे दिलसे विज्ञान, व्यवस्था और राष्ट्र-हितकी दृष्टिको सामने रखकर प्राणपणसे प्रवल प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसका समय अव आ भी गया है। गोपालन तीन प्रकारसे हो सकता है—तामसिक, राजसिक और साखिक। तामसिक गोपालन यह है कि जिसमें पशु हाड़-पिंजरके समान, द्याके पात्र, पराधीन, ज्वार-भाटेके समान उमड़ते हैं और इनको इसी प्रकार बनाये रखनेकी कोशिश्च होती है। यह एक प्रकारसे पिंजरापोल-पद्धति है और इसमें शीघ्र ही सुधारकी आवश्यकता है। राजसिक गोपालन वह है कि जिसमें पशु अलमस्त, प्यार करनेयोग्य, प्रेम-पात्र, काफी स्वावलम्बी—अपनेसे अपना खर्च चलानेवाला हो। मन्दिर, राज्य, जागीर और एकाध प्रामीणोंके यहाँ ऐसा होता है। अवश्य ही ऐसे पशु खबसूरत

और मस्त होते हैं, परन्तु बाहरी दिखावेमें ही वे आगे बढ़े होते हैं, उनके उत्पादन, औलाद, पालनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयों (Ouality points) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे पशुओं को खानेको खीर-लपसी मिलती है। परिश्रम भी नहीं कराया जाता। परन्तु मूल वस्तुकी ओर अधिक लक्ष्यनहीं दिया जाता। प्रगति नहीं होती।

सास्विक गोपालन उसे कहते हैं जिसमें गाय सुन्दर और सन्तुष्ट दिखलायी दे। चर्नी बढ़ी हुई भद्दी आलस् नहीं। इसके विपुल उत्पादनसे इसकी उपकारिता प्रकट होती है और इससे यह दयापात्र तो क्या प्रेमपात्र भी नहीं, बिल्क पूजापात्र हो जाती है। इसकी मधुरता, मञ्जुलता और ओजस्विता इसके दुधारूपन, पित्रता और शिलको देखकर प्रणाम करनेका मन हो जाता है। राष्ट्रीय और राजकीय दृष्टिसे ये गायें और ऐसी गोपूजा—'गोपालन' कहलाता है। ऐसी गायें राज्यकी पूँजी होती हैं, संस्थाओंकी शोभा होती हैं और देशकी विभूति बनती हैं।

शहरों में घर-घर या व्यक्तिगतरूपसे गाय पालना, साधन-शक्ति, जानकारी और अनुकूलताकी दृष्टिसे आज सम्भव नहीं। तमाम राज्योंकी ओरसे सार्वजनिक हितके लिये आदर्श गोशालाएँ होनी चाहिये। मैसूर, बङ्गौदा, जूनागढ़, भावनगर, गोंडल, जामनगर, मोरवी, पोरबंदर वगैरह राज्योंकी ओरसे राजपरिवारके लिये गोशाला और दुग्धालय चलते हैं। प्रजाके उच्चवर्गके लोगोंके लिये उनमें दूध-मक्खन भी बेचा जाता होगा। परन्तु इतनेसे ही काम नहीं चलता।

राज्य जैसा प्रवन्ध राजपरिवारके लिये करता है, यदि

वह चाहे तो वैसा ही यथाशक्ति प्रवन्ध आम जनताके लिये भी सहज ही कर सकता है। इसमें खर्चका कोई खास सवाल नहीं है। सवाल है व्यवस्था, शक्ति, लगन और प्रजावस्थलताका । राज्यको कृषिविभागकी ओरसे दुग्धालय खोलना चाहिये । राज्यकी स्पृतिस्पिलिटीकी तरफसे तो कम-से-कम इस दिशामें यथासाध्य पूरा काम होना ही चाहिये । अलकतरेकी पक्की सङ्कें, बाग-बगीचे, वृक्षोंकी पंक्तियाँ, भव्यभवन, गुलावकी कलीके समान खिलते हुए बालक, तथा आँख और मुँइपर पोषण, सन्तोष और उल्लासके सुधासरोवरमें विकसित कमलके समान प्रजाजन एवं सर्वतोभावसे गो-संवर्द्धन यह प्रत्येक राजाके प्रजा प्रेम, प्रगति-प्रेम और सहुद्यताकी अचूक निशानी है । यह इमारे नरेहोंको स्वीकार करना चाहिये।

हमारी सार्वजिनिक संस्थाएँ, पिंजरापोल, महाजन-संस्थाएँ, सेवामण्डल, धनी-व्यापारी, उद्योगपित—इन सबके सहकार और सम्पर्कसे राज्य अपने और इनके साधन, योजना और पुरुषार्थको इकट्ठा करें तो प्रत्येक, राज्यमें स्वर्गका सुख दीख पड़े । यह कोई शेषचिछीकी बात या स्वप्न नहीं । कई नरेशोंने इस दिशामें सरस और अनुकरणीय ग्रुरुआत की है, फिर दूसरे क्यों न करें ? और जिन्होंने ग्रुरुआत कर दी है वे भी शीघ्र और आगे क्यों न बहें ?

कहनेका मतल्य यह है कि हिंदुस्थानका पोषण-प्रश्न
मुख्यतः गायका, पशुका प्रश्न वन जाता है और इस कठिन
कल्कितलमें,जहाँ पशुओंको बाँधने और चारेका संग्रह कर रखनेके
लिये जगहका,और चारा आदि खरीदनेके लिये अर्थका अभाव,
और दूध-धी बेचनेकी अङ्चनें आदि अनेक मुसीबतें सिरपर
आयी हुई हैं, वहाँ ऐसे समयमें तो 'कलौ तु सङ्घाक्तिः' इस
न्यायसे सहकारी तौरपर गायका पालन किया जाय
तभी तमाम मुसीबतोंको पार करनेका रास्ता मिल
सकता है। रक्षा, पालन और मुधार (Protection,
Production and Ameloration) इन तीनों
भूमिकाओंमें दूसरी और तीस्रीमें काम करनेका यही उपयुक्त
अवसर है। इस सबको, खास करके जिम्मेवार पुरुषोंको
यह बात समझ लेनी चाहिये।

राज्यको जैसे महसूल लेनेका हक है, वैसे ही पशुके लिये षास-चारा और किसानके लिये अब सुरक्षित रखने-रखानेका रैंउसका सर्वप्रथम और छोटे-से-छोटा कर्तव्य है; यह समझमें आ जाय तो अकाल कहाँसे रहेगा ? किसानके लिये पशु पालना सहज है और राज्यके लिये उसे बचाना सहज है । दोनोंका मेल होना चाहिये । किसानके पास कम-से-कम दस प्रतिशतसे पचास प्रतिशत अधिक चारा बोवाया जाय और काल-दुकालके लिये संग्रह करके रक्खा जाय या उस इकडा किये गये जत्येको गाँवोंमें बाँटकर रखवा दिया जाय तो अकाल आनेपर भी कुछ कठिनाई नहीं जान पड़ेगी।

राज्यकी ओरसे या सहकारी तौरपर घास संग्रह करनेकी यह योजना सब जगह कार्यान्वित होनी चाहिये । संग्रहमेंसे
आवश्यकतानुसार पुराना चारा निकाला और नया रक्खा
जाता रहे और इसकी व्यवस्था रक्खी जाय तो यही
अकालके स्मयका बीमा-फंड बन जाय । पैसेकी कीमत
तो मालकी तादाद, और वह कैसे संयोगोंमें काम देता
है, उसके ऊपर निर्मर है । चारा ही पशु, किसान और
राज्यकी एक मुख्य पूँजी है । यह घासका संग्रह अच्छी
सालमें दान, मेंट या जरूरतके अनुसार उधार या खरीद
करके भी प्राप्त किया जा सकता है । इसे गाँवका धर्मगोला
समझा जाय । इस गोलेमें सभी लाकर डालें और सभी बरतें
नियम और पद्धतिके अनुसार । इस प्रकारके धर्मगोलोंकी
पद्धति बंगाल, मध्यभारत वगैरह प्रान्तोंमें कहीं-कहीं थोड़ीबहुत है भी ।

मुख्य प्रश्न गायको मरनेसे बचानेके लिये पहला कदम धर्मगोले यानी दुष्कालके लिये घासके बीमा-भण्डार-का है। इसके बाद गायको एक ही ढंगसे पाला जाय और उसकी देख-भाल की जाय। दुहना, धोना, नहलाना, चारा डालना, बाँधना और खोलना वगैरह सहकारी गोशालाके द्वारा करवाना चाहिये। इसकी आर्थिक और व्यवस्था-सम्बन्धी जिम्मेवारी महाजन, म्युनिस्पिलिटी या राज्य या किसी भी जिम्मेवार संस्था अथवा मण्डलके हाथमें रहे। इससे पशुकी हालत सुधरेगी, सस्ता और अधिक उत्पादन होगा। आर्थिक बोझ घटेगा और इसमें अहीर-ग्वालोंका भी अच्छा उपयोग होगा।

'मालके अनुसार मूह्य' इस नीतिके आधारपर ही दूधकी कीमत लेनी चाहिये, जिससे ठगई और अधर्मसे बचाव हो और सच्चा, अच्छा तथा बिह्या माल मिल सके । इससे पशुके पोषण, चारा, साँड्का चुनाव आदि विषयों में अच्छी प्रगति होगी। निर्धृत (स्किम) दूध, छाछ वगैरह सस्ते या मुफ्त गरीब-गुरबों, बीमारों और बछड्डों आदिको दिया

जा सकेगा । इसका नफा-व्यवस्था और विकासका हिस्सा निकालकर—गाय, बछडे और साँडके लिये नये चारेके. विकासके, और काम करनेवाले अहीर-ग्वालोंके बालकों और स्त्रियोंके जीवनविकासके और उनकी पढायी आदिके साधनोंकी पुर्तिमें लगाया जाय।

धीके नामपर आज वेजीटेबल (वनस्पति) घी और मिलावटका घी विक रहा है, उसके ऊपर वैज्ञानिक चौकी-पहरा लगा देना चाहिये। नहीं तो पशुकी रक्षान होगी, और मनुष्य क्षीण होते चळे जायँगे । गाँवोंमें छूटे-छपाटे पशुओंके पालन करनेवाळे ग्वाळे और किसानोंको दूधकी अच्छी कीमत मिल सके, इसकी खास व्यवस्था होनी चाहिये । अच्छा ताजा दध पासके गाँवमें, बाजारमें सहकारी ढंगसे इकट्टा होकर पहुँच जाय और बेचा जाय, इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये।

सहकारी गोशाला और सरकारी दग्धालयके अधीन उत्तम जातिके साँड पालने और उनके निबाहनेका विभाग हो। साथ ही उन्हें नये चारे, नयी पद्धति और नये सुधारकोंको काममें लाने, जन-मतको शिक्षित करने, गायोंके दूधका तस्व निकालने और गायोंकी उत्पत्तिके रजिस्टर रखने आदि अनेकों छोटे होते हुए भी अत्यन्त महस्वके कामोंपर

×

भी ध्यान रखना चाहिये । इसके सिवा गोचरकी भूमि, बीड-सधार आदि कितने ही काम और भी हैं।

सारांडा यह कि राज्य और प्रजाको मिलकर सहकारी दंगसे गायके प्रथको हाथमें लेना चाहिये। तभी किसान खेती और गायकी रक्षा होगी, तभी बालक और प्रजाकी रक्षा होगी और तभी उनके द्वारा राज्य आबाद होगा। छोटे पायेपर इस दिशामें काम श्ररू करनेपर इसके भीतरकी उलझनें समझमें आवेंगी, अनुभव मिलेगा और हम आगे बढ सर्वेंगे।

प्रजाके कल्याणका, मानव-हितका और परा-रक्षाका वीरता और मर्दानगीसे भरा हुआ यह महान् और मुख्य कार्य है। ग्रामोद्धारमें जो काम खादीसे नहीं हो सका, वह गोशाला और दुग्धालयसे निश्चय ही हो सकता है। इससे खेती फिर सेती हो जायगी और जमीन तर बनेगी।

गायकी देख-भाल, चारा, साँड और नस्लकी अवनतिके अवरोधद्वारा सहकारी ढंगसे पद्मश्रोंका स्वराज्य हासिल करना चाहिये। यह सभीका सवाल है पर मुख्यतः राज्यका है और जो करता है वही धन्यवादका पात्र है।(राष्ट्रशक्ति)

なんなんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくん

# वन्दे गोमातरम्

विश्वकी जननी विभव-विस्तारिणी गोमातरम्। शक्ति, सन्तति, सौस्यप्रद दुखदारिणी गोमातरम्॥ ईराकी तु देन अनुपम, वन्दनीया विश्वकी। निस्खार्थ निर्मल, लोककी उपकारिणी गोमातरम्॥ विश्व भी बनता नहीं तब, धेन जो होती नहीं। कह रहे हैं वेद वसुधा-धारिणी गोमातरम्॥ लोक क्यों परलोकमें भी, तू सहायक बन रही। हैं सिद्धियाँ तेरी सदा अनुसारिणी गोमातरम्॥ चैनसे कैसे रहेंगे, जो सताते मा तझे। भक्तकी भयहारिणी गोमातरम्॥ प्रेमसे पलती जहाँ, श्री फूलती फलती वहाँ। बल अतुल संचारिणी गोमातरम्॥

—शोभाराम धेनुसेवक (कविरत्न)

assisting a

×

×



### पुनरुत्थानका पथ

(श्रीयुत शुक्रलग्न )



चिल्ये ! इम भारतमें एक अद्भुत गो-छोक बसायें । इससे इसारी गो कामधेनु बनेगी, वनस्पति कल्पलता बनेगी, भूमि काम-कृषि-कल्परसा बनेगी और इमारा जीवन, इमारी सम्यता चिन्तामणि बन जायगी ।

चारों ओर अँधेरा छाया हुआ है, पर घवराइये नहीं; उषा अभी आ ही रही है, इसी बीच आइये, इस ग्रुक-तारकके प्रकाशमें हम अपना रास्ता तय करें, चल पड़ें और बड़ोंसे सहायता लेकर आगे ही बढ़ते जायें।

पहले आइये, पिंजरापोलोंकी दशा सुधारें; देशके (निम्नकोटिके) पशुओंको सुखपूर्वक रखकर उनका जीवन-निर्वाह करें। चारा अधिक उपजानेकी व्यवस्था करें। साँड्-संवर्धन-विभाग खोलें और देशभरमें उन्हें बाँटनेका आयोजन करें। घास, चारा, चोकर आदि अधिक-से-अधिक सस्ता और आसानीसे सबको देनेका पूरा प्रवन्य करें। आस-पासके पशुओं-की अच्छी चिकित्साके लिये सुपत पशु-चिकित्सालय खोलें और उनका उपयोग करें। खास करके पशुओंको छूतके रोग, संकामक महामारी (Epizootics) जैसे शीतला, मुँह और खुरोंकी बीमारियाँ (Foot and mouth diseases),गलसुंडा(Haemorrhagic Septicaemia), गर्भपात रोग (Septic abortion) और यन सूखने-का रोग (Mammitis) आदिसे बचानेकी व्यवस्थित

और न्यापक चेष्टा करें। श्रेष्ठ पशुओंकी गोशालाको अलग चलाकर, गरीबों, रोगियों और बच्चोंको असली दूध, अभावमें निर्घृत दूध और छाछ आदि पदार्थ सस्ते भावपर या बिना मूल्य देनेकी न्यवस्था करें।

इस तरह गोभुवन, दुग्ध-भुवन, चिकित्सालय आदिकी स्थापना करके प्रजाको अपोषणसे और पशुओंको मृत्यु तथा अवनतिसे बचाकर, राष्ट्रकी सची और स्वोंच्च सेवा करें। सच्चे स्वराज्यकी नींव रक्खें। दुग्धान, दही, मक्खन, धी, केसीन आदि बनानेकी सस्ती और शास्त्रीय विधियोंको अपनायें। उनमें होनेवाले लाभप्रद संशोधनोंमें सहायता दें। और सरकार तथा जनताकी विभिन्न संस्थाओंके साथ सहयोगका हाथ बढावें।

पिंजरापोल सञ्चे अथौंमें पशुभवन वन जाने चाहिये। उनमें लाचारोंकी सेवा हो, अशकोंका पोषण हो, सशकोंका विकास हो तथा जनताको उत्तेजन और सेवाके रूपमें सहायता मिलती रहे।

धनियोंके दान, सेवकोंकी सेवा, वैज्ञानिकोंके ज्ञान, जनताके आकर्षण, सरकार, म्युनिसिपिटिटी, पंचायत, सहकारी आदि संस्थाओंकी सलाह, सहायता और सहकारिता-से, सचमुच भारतकी, देशके मनुष्योंकी और पशुओंकी दीन-हीन दशाका अन्त किया जा सकता है।

यदि हम भारतमें दो करोड़ उत्तेजनपात्र पशु गिनें और उनके वार्षिक निर्वाहका खर्च प्रतिपशु १००) ह० मानें तो एक वर्षका पूरा खर्च केवल दो अरब रुपये होंगे और यह रकम राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोणसे देखें तो नगण्य सिद्ध होगी। दुधारू पशुओंसे, प्रतिपशु यदि हम एक सेर दूधकी आमदनी भी बढ़ा सकें तो दो अरब रुपयोंकी अधिक आमदनी सहज ही हो जाय। यदि इन दो करोड़ गायोंका संयोग अच्छे साँडोंसे कराया जाय, तो और भी दो अरब रुपयोंकी प्राप्ति हो जायगी। अर्थात् दुग्धालय, गो-क्षेत्र, चिकित्सा-विभाग, नन्दी-भुवन आदि हरेकसे पाँच सालमें दस अरब रुपयोंकी वार्षिक आय बढ़ सकती है।

चालीस करोड़ मनुष्योंको सब प्रकारके बीस करोड़ पश्चओंके हितके लिये प्रतिपश्च दो पाई और प्रतिमनुष्य एक पाईका रोजाना खर्च कोई बड़ी बात नहीं है। और यह

# कल्याण



वालक शिवाजीका साहस और गी-प्रम

िश्र २९१



निज कर वट्टरिन शस खबाबत गां इन्हमें गोबिंद ।

सर्च तो उत्तरोत्तर घटनेवाला ही है। ऐसा करनेन पाँच मालमें न केवल यह खर्च ही विल्कुल मिट जायगा विल्क दम वर्पमें तो यह खर्च हमारे लिये उत्तरा उत्पादक वन जायगा। यानी हमारा इन वर्षामें लगाया हुआ खर्च ही, इन विभागीं के उत्पादन के माध्यमने हमारी आयका कारण वन जायगा। विज्ञरायोल वा गोबाला आदि स्थाएँ और ऐसी मंस्थाओं के मंचालनकी प्रथा तो वियदर्शी महाराज अशोककी एक श्रेष्ठ और अद्भुत देन है। आज उसकी स्थिति अवनत है। फिर भी उसका पुनरुद्धार या जीगोंद्धार हो सकता है। यह भी सच्चे स्वराज्यकी एक साधना वन सकती है।

सरकारने 'इण्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी' बनायी।

तमाख् और नारियलके लिये भी समितियाँ वनायी और उन्हें साधारण कर (Cess) लगानेका भी अधिकार दिया है। तो क्या पशुओं एवं दूधके लिये इस प्रकारकी समिति वनाना उसका सबसे पहला कर्त्तव्य नहीं था? अभी भी कुछ नहीं विगड़ा है। कर (Cess), जकात, लगान और दान आदिसे धन एकत्र करना कोई कठिन वात नहीं है, कठिन तो है इस विन्यारको स्वीकार करना, समझना, अपनाना एवं इसके अनुसार आचरण करना । इसीके लिये हमें तैयार होना है, कटिवद्ध होना है। आइये, इसे कर दिखायें । इसमें मुख, समृद्धि, शान्ति, जीयन एवं स्वराज्य हैं। यही पुनरुत्थानका पथ है।

# बालक शिवाजीकी गो-भक्ति

एक समय शिवाजी, जब वे आठ-दस वर्षके बालक थे, अपने पिता राजा शाहाजीके दर्शनके लिये पूनाने वीजापूर गये थे। वहाँ पहुँचनेपर राजा शाहाजीने अपने पुत्रमे शाही दरबारमें चलनेको कहा । बालक शिवाजी अत्यन्त मात-पित-भक्त थे । बचपनसे ही उनके अन्तः करणपर रामायण-महाभारतादि प्रन्थोंके सननेसे ऐसे सुसंस्कार जम गये थे कि वे माता-पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं कर सकते थे, किन्त यह प्रसंग ऐसा था कि एक ओर शाही दरवारमें जानेकै लिये उनकी अन्तरात्मा उनको मना कर रही थी और दुसरी ओर उनके पिता चलनेको आग्रह कर रहे थे। वे धर्मसंकटमें पड़ गये । अन्तमें उस बुद्धिमान् और तेजस्वी बालकने स्पष्ट किन्त्र नम्र शब्दोंमें अपनी आन्तरिक व्यथा अपने पितासे निवेदन कर दी। उन्होंने कहा, 'पिताजी ! हमलोग हिंद हैं। रास्तेमें आते-जाते समय हमारी आँखोंके सामने गो-माता कट जाती हैं। गोमांसका विक्रय होता है। यह वृणित तथा दुस्सह दृश्य देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है और जी चाहता है कि गो-हत्या करनेवालेकी गर्दन उड़ा दें। हम क्षत्रिय जीते हुए यह गो-हत्याका दृश्य देखते हैं, इससे तो मरना अच्छा ! धिक्कार हमारी क्षत्रियताको !! गो-वधिकोंपर तत्काल शासन करना अथवा गोप्राण-रक्षणमें आत्मार्पण करना— इन दोमेंसे एक अवस्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा करनेमें मझे आपकी अप्रसन्नताका डर है, नहीं तो कसाईको देखते ही मैं उसका सिर उड़ा देता।'

बालक शिवाजीके सञ्चे हिंदू अन्तः करणकी यह व्यथा बादशाहके कानोंतक पहुँची । बादशाह उस तेजस्वी बालक- को देखनेके लिये बहुत उत्सुक हुए । इसलिये उन्होंने कक्षाइयोंको आज्ञा दी कि 'गोहत्या तथा मांत-विक्रीका सब व्यवहार शहरसे दूर एक अलग मुहल्लेमें हो । इसके विरुद्ध वर्ताय करनेवाले अपराधी समझे जायँगे।' इतना हो जानेपर शिवाजी अपने पिताके साथ दरवारमें जाने लगे।

वादशाहने यह हुक्म निकाल तो दिया था, किन्तु कसाइयोंने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हुक्म तोइनेवाळे कुछ निकल आये। यह देखकर शिवाजीने दरवारमें आना-जाना फिर वंद कर दिया। पूछताछ होनेपर शाहाजी महाराजने वादशाहसे सब कारण बता दिया। इसपर वादशाहने दूसरा कहा हुक्म निकाला कि कसाई और कलालोंकी सब दूकानें शहरके दक्षिण एक कोसकी दूरीपर होनी चाहिये। यदि कोई वेचनेवाला इस हुक्मको तोइकर शहरमें गो-मांस या दारू बेचने आयेगा और उसे कोई हिंदू मार देगा तो वह हिंदू अपराधी नहीं समझा जायगा और उसे किसी प्रकारका दण्ड नहीं मिळेगा।'

इतनी कड़ी आज्ञा होनेपर भी एक दिन एक कसाई अभिमान और हठवश शहरमें गोमांस वेचनेके िक ये के आया । कहीं शिवाजीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। देखते ही उन्होंने उस कसाईका सर तलवारसे उड़ा दिया। जब मृत कसाईके रिक्तेदारने बादशाहके सामने इस मामलेको पेश किया तब पहले कसाईका ही गुनाह समझकर बादशाहने उसकी फरियाद खारिज कर दी और एक बार फिर कसाइयोंको शहरमें मांस बेचनेसे मना कर दिया गया। (गो० का० को०)

( शिवप्रताप तथा निटणीसकृत शिवचरित्रसे संकलित )

# भारतकी कुछ नस्लोंका संक्षिप्त परिचय

सर अर्थर ऑलवर (Sir Arthur Olver) ने भारतवर्षकी गौओंको कई व्यापक वर्गों या जातियोंमें विभक्त किया है। वे इस प्रकार हैं—

- (१) मैस्रकी छंवे सींगोंवाछी गौ--जो 'अमृतमहाल'के नामसे विख्यात है और जो मैस्र राज्य, मद्रास प्रान्त और वम्बई प्रान्तके दक्षिण भागमें पायी जाती है। उसके सिर और सींगोंकी बनावट एक विशेष प्रकारकी होती है।
- (२) काठियाबाङ्की गीर जातिकी गी—और उसके अनेक रूपान्तर, जो पश्चिमी भारतके एक बहुत बड़े भूभागमें, कच्छते छेकर दक्षिणमें निजाम राज्यतक और राजपूतानाके राज्योंमें संयुक्तप्रान्तकी सीमातक पाये जाते हैं।

इनके सिर उभरे हुए, और सींग एक विशेष प्रकारके होते हैं। इनके लंबे लटकते हुए कान अपनी खास विशेषता रखते हैं।

- (३) उत्तरकी सफेद रंगकी वड़ी रासकी गौ—इस जातिकी गौएँ प्रायः समस्त भारतमें पायी जाती हैं। इसके भी दो अवान्तर भेद देखनेमें आते हैं, एक चौड़े मुँहकी और दूसरी सँकड़े मुँहकी होती हैं। दूसरे प्रकारकी गौएँ पंजाबसे छेकर संयुक्तपान्त एवं सिंधतक फैटी हुई हैं।
  - (३) क-उत्तरकी चौड़े मुँहकी खाकी रंगकी गौ।

### (३) ख-उत्तरकी सँकड़े मुँहकी गौ।

सर अर्थर ऑलवरके मतसे इस वर्गके अंदर ओछे सींगोंकी हरियाना, राठ, गावलाव और अंगोल नामकी जातियाँ सम्मिलित हैं। भगनारी जातिकी गौँएँ भी इसी वर्गके अन्तर्गत समझनी चाहिये।

- (४) पंजावकी मिले हुए सफेद और लाल रंगकी मंटगुमरी या साहीवाल जातिकी गौ—एर अर्थर ऑलवरके मतसे यह जाति अफगान जातिकी गौओंसे निकली हुई है। इस जातिकी गौएँ खूब दुधारू होती हैं।
- (५) धन्नी जातिकी गौ—इस जातिकी गौएँ उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमें पायी जाती हैं। यह एक स्वतन्त्र जाति है।
- (६) छोटी रासकी और छोटे सिरवाली पहाड़ी गौ—इस जातिकी गौएँ समग्र भारतमें पायी जाती हैं।

आजकल भारतमें गौओंनी जितनी नस्लें पायी जाती हैं, वे सब इन्हीं वगोंके अंदर आ जाती हैं। इन सबकी तालिका नीचे दी जाती है—

# १. लंबे सींगोंकी भैसरी गौ

- (१) मैसूर राज्यकी अमृतमहाल नस्ल।
- (२) मैसूरकी हल्लीकर नस्ल (जो मैसूर राज्यके तमकुर, हस्सन एवं मैसूर जिल्लोंमें पायी जाती है)।
  - (३) कोयम्वतूर (मद्रास) की कंगायम् नस्ल।
- (४) बम्बई प्रान्तके शोलापुर एवं सतारा जिलोंकी खिल्लारी नस्छ।
  - (५) कृष्णावेली नस्ल।
  - (६) कोयम्बतूरकी बरगूर नस्ल।
- (७) सलेम, कोयम्बत्र एवं हैदराबादकी आलम-बादी नस्ल।

### २. काठियात्राड़के जंगलोंकी गीर जातिकी लंबे कानोंवाली गौ

- (१) छंबे कानकी गीर नामक नस्ल (जो पश्चिमी राजपूताना, बड़ौदा राज्य एवं वम्बई प्रान्तके उत्तरी भागमें पायी जाती है)।
- (२) देवनी नामकी नस्ल (जो निजाम राज्यके उत्तर-पश्चिमी एवं पश्चिमी भागमें पायी जाती है।)
- (३) बम्बईकी डाँगी नस्ल (यह देवनी जातिसे मिलती-जुलती है।)
- (४) राजपूतानेके अलवर एवं भरतपुर राज्योंमें पायी जानेवाली मेवाती (कोसी) नस्ल।
  - (५) नर्मदा-तटकी नीमाड़ी नस्ल ।

# (क) उत्तरी भारतकी सफेद एवं खाकी रंगकी चौड़े गुँह एवं गुड़े हुए सींगोंवाली बड़ी रासकी गौ

- (१) काँकरेज नामकी नस्ल (जो वम्बई प्रान्तमें थार्परकरसे अहमदाबादतक और बीसासे राधनपुरतक फैली हुई है), यह गायोंकी एक बहुमूल्य नस्ल मानी जाती है।
  - (२) मध्यभारतके अन्तर्गत मालवा प्रान्तकी मालवी

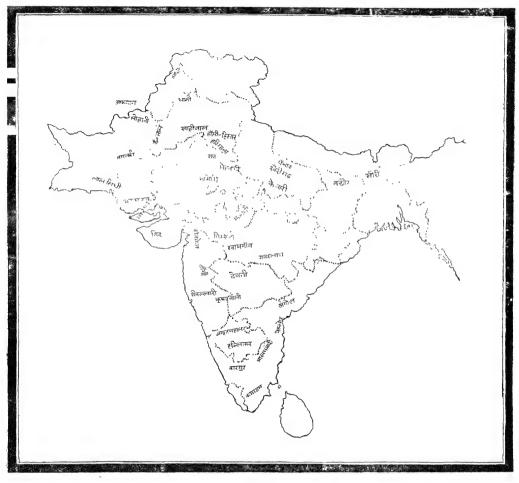

विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न नस्लें

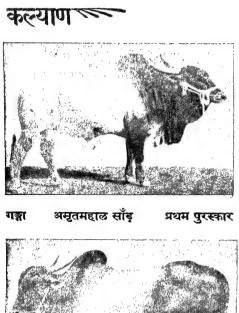





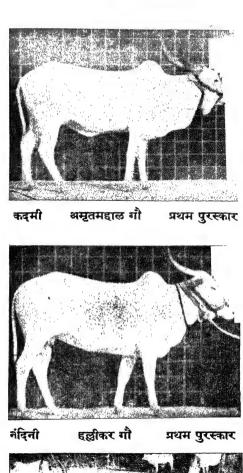



कंगायम् गौ (I. O. A. R. बुलेटिन नं० १७-२४ से)

नस्ल (जो मध्यप्रदेशके उत्तरी भाग तथा निजाम राष्यके उत्तर-पृत्ती भागमें पाथी जाती है )!

- (३) नागोरी नस्ल (राजपृतानेके जोधपुर राज्यमें इस नस्लके बैल पाये जाते हैं, जो अपनी तेज चालके लिये प्रसिद्ध हैं)।
- (४) थार्परकर नस्ट (इस नस्टके पशु, जो मध्यम कदके होते हें निषके दक्षिण-पश्चिमी भागमें पाये जाते हैं)। इस नस्टकी गायें भारतवर्षकी श्रेष्ठ द्धारू गायोंमेंसे हैं।
  - (५) सीतामढी (बिहार) की बचौर नस्छ।
  - (६) संयुक्तप्रान्तकी पँवार नस्छ।

## (ख) उत्तर एवं मध्यभारतकी सँकड़े गुँह एवं छोटे सींगोंवाली सफेद गौ

- (१) भगनारी नस्ल (यह नस्ल बल्चिस्तान प्रान्तके जैकोबाबाद जिलेसे लंकर सिंधनक नारी नदीके सहार-सहारे पायी जाती है)।
  - (२) वर्धा (मध्यप्रदेश) की गावलाव नस्ल।
- (३) पंजाबके रोहतक, कर्नाल, हिसार एवं गुड़गाँव जिलों तथा दिल्ली प्रान्तकी हरियाना नस्ल (इस नस्लके पशु संयुक्तप्रान्त एवं राजपृतानाके अलबर तथा भरतपुर राज्योंतक फैले हुए हैं)।
  - (४) पंजाबकी हाँसी-हिसार नस्ल।
  - (५) नेल्लोरकी अंगोल नस्ल ।
  - (६) राजपूतानेके अलवर आदि राज्योंकी राठ नस्छ।

### ३. क और ख मिश्रित

- (१) संयुक्तप्रान्तकी केनवारी नस्छ।
- (२) संयुक्तप्रान्तकी खेरीगढ नस्ल।

# ४. साहीवाल जातिके पशु

- (१) मंटगुमरीकी साहीवाल नस्ल।
- (२) लाल रंगकी सिंधी नस्ल।

### ५. सीमाग्रान्तकी धन्नी नस्ल

### ६. प्राचीन भारतकी पहाड़ी जातिके पशु

- (१) दार्जिलिंगकी सीरी नस्ल।
- (२) सिंध और बद्चिस्तानकी छोहानी नस्छ।

# १. मैस्रकी लंबे सींगोंवाली गौ

मैसूरी गौएँ अपनी तेजी और श्रम-सहिष्णुताकै लिये

विशेष प्रसिद्ध हैं। इस जातिकी गायोंके प्रायः दूध कम होता है। इनका भिर काफी छंवा, मुँह और नथुने कम चौड़े और लखाट काफी उभरा हुआ होता है। इस जातिके पशु प्रायः छोटी रासके होते हैं।

- (?) असृतहाळ नस्ळ—यह नस्ळ मैंतृर राज्यमें पायी जाती है। इस जातिके पशुओंका रंग खाकी तथा मस्तक, गला और थहा काले रंगके होते हैं।
- (२) हर्हीकर नस्ल-इस नस्लके पशु मैसूर राज्य-भरमें पाये जाते हैं। यह एक स्वतन्त्र नस्ल है। इनका ललाट उभरा हुआ और वीचमें चिग हुआ-सा होता है। इस नस्लकी गोएँ अमृतमहाल जानिकी गोंओंकी अपेक्षा अधिक दुधारू होती हैं। इनके सींग लंबे और नुकीले तथा कान छोटे होते हैं।
- (३) कंगायम् नस्ल इस नस्लके पशु कोयम्बत्र जिलेके दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वके तालुकोंमें पाये जाते हैं। इस जातिकी गौएँ अधिक संख्यामें दक्षिणभागत एवं सीलोन भेजी जाती हैं। इनमें बहुधा दूध कम होता हैं। कहते हैं, इस जातिकी गौएँ १० से १२ सालतक दूध देती रहती हैं। इनके कान छोटे, मस्तक मध्यम परिमाणका, गर्दन ओछी तथा पूँछ काफी लंबी होती है।
- (४) खिल्लारी नस्ल—इस नस्लके पशुओंका रंग खाकी, सिर बड़ा, सींग लंबे और पूँछ छोटी होती है। इनका गलकंबल काफी वडा होता है।
- (५) ऋष्णातटकी कृष्णाबेळी गौएँ—इस जातिके पद्म वस्वई प्रान्तके दक्षिणी भाग एवं हैदरावाद राज्यमें कृष्णा नदीके तटपर पाये जाते हैं। इस नस्लकी गौएँ काफी दूध देती हैं। यह नस्ल कई जातियोंके मिश्रणसे बनी है। इनका थूहा काफी बड़ा, सींग और पूँछ छोटे और गलकंबल काफी बड़ा होता है।
- (६) वरगूर नस्ल इस नस्लकी गोएँ मद्रासके कोयम्बत्र जिलेमें बरग्रनामक पद्दाइपर बहुतायतसे मिलती हैं। इस नस्लके पशु बड़े दुर्दमनीय होते हैं। सहनशक्ति एवं तेज चालमें, कहते हैं, ये अद्वितीय होते हैं। इन गौओं- के दूध बहुत कम होता है। इनका सिर लंबा, ललाट कुल उभरा हुआ और पूँछ छोटी होती है।
- (७) आलमबादी नस्ल—इस नस्लको मैस्रकी हलीकर नस्लकी ग्राखा मानना चाहिये। इस नस्लके बैल

बड़े परिश्रमी और तेज होते हैं तथा थोड़ी खूराकपर ही निर्वाह कर सकते हैं। गौओंके दूध कम होता है। इनका छछाट उभरा हुआ और मुँह लंबा और सँकड़ा होता है तथा सींग लंबे होते हैं।

### २. काठियावाड़के जंगलोंकी खंबे कानों-वाली गीर नस्ल

यह नस्ल काठियावाड़के दक्षिणमें गीर नामक जंगलमें पायी जाती है। इनका ललाट विशेष उभरा हुआ और चौड़ा होता है, कान लंबे और लटके हुए होते हैं तथा सींग छोटे होते हैं। गीर नस्लकी गौओंका रंग विशेष प्रकारका होता है। इनका मूल रंग सफेद होता है और उसपर विविध रंगोंके धब्बे होते हैं जो सारे शरीरपर फैले रहते हैं। ये धब्बे कई गौओंमें बड़े-बड़े और कई गौओंमें अत्यन्त छोटे होते हैं। इस जातिके पशु मैस्रके पशुओंकी अपेक्षा आकारमें बड़े होते हैं।

- ं (१) गीर नस्ळ—इस नस्लके पद्मश्रोंकी पीठ मजबत, सीधी और समचौरस होती है। कुल्हेकी हाइयाँ प्रामः अधिक उभरी हुई होती हैं। पूँछ लंबी होती है। शुद्ध गीर नस्लकी गायें प्रायः एक रंगकी नहीं होतीं। वे काफी द्र्य देती हैं। इस जातिके बैल मजबूत होते हैं, यद्यपि ये मैस्रके बैळांकी अपेक्षा कुछ सुस्त और धीमे होते हैं। उनसे बहुधा गाड़ी खींचनेका काम लिया जाता है। गीर-नस्लकी गार्थे बच्चे नियत समयपर देती हैं। इनकी दो बियानोंमें औसतन १४ से १६ महीनेका अन्तर रहता है। और अच्छी गार्बे एक वियानमें औसतन ३५००से४०० • रतल-तक द्रध देती हैं। इस नस्लकी 'रामों' नामक गौने, जो कांदिवली, बम्बईकी 'गोरक्षा-मण्डली' की थी, साढे पाँचसे सात सालतककी अवस्थामें ५५५ दिनोंके एक वियानमें ६००० रतल दूध दिया । इसी मण्डलीकी 'प्राग कबीर' नामक गौने ३९९ दिनके पहिले वियानमें ५२८९ रतल दूध दिया । तथा बँगलोर 'इंस्टीट्यूट' की २८ नं०की गायने २४० दिनोंके पहले बियानमें ४१३२ रतल दूध दिया।
- (२) देवती नस्ळ यह नस्ळ वम्बई प्रान्तकी डाँगी नस्ळसे मिळती-जुळती है। इसमें गीर नस्ळसे भी काफी समानता है। इस नस्ळके पशुओंके सिर और सींग गीर नस्ळके से ही होते हैं। ये अनेक रंगके होते हैं, पर मुख्यतः सफेद और काळे तथा सफेद और छाळ रंगके अधिक होते

- हैं। इस नस्लके बैल खेतीमें अच्छा काम देते हैं तथा गौएँ निजाम राज्यकी अन्य नस्लोंकी तुलनामें काफी दूध देते। हैं। दिल्लीकी प्रथम गो-प्रदर्शनीमें हैदराबाद राज्य तथा हिंगोलके सरकारी फार्मसे देवनी नस्लकी गायें मँगायी गयी थीं। इस नस्लमें अधिक-से-अधिक तीन हजार रतल दूध एक बियानमें देनेवाली गौएँ पायी जाती हैं। हैदराबाद राज्यकी ओरसे इस नस्लकी गौओंका दूध बढ़ानेका प्रयत्न किया जा रहा है।
- (३) डाँगी नस्ल इस नस्लके पशु मूलतः बम्बई प्रान्तके अहमदनगर और नासिक जिलों तथा बांसदा, धर्मपुर, जौहर तथा डांग्स राज्योंमें पाये जाते हैं। वे बड़े परिश्रमी होते हैं और धानके खेतोंमें लगातार काम करनेसे हनके स्वास्थ्यपर कोई अवाञ्छनीय प्रभाव नहीं पड़ता। इस नस्लकी गौएँ दूध कम देती हैं। इन गौओंका रंग लाल और सफेद होता है। इनकी चमड़ीमें तेलकी बहुत अधिक मात्रा रहती है, जो इनकी वर्षासे रक्षा करती है। इनके खुर विशेषरूपसे कड़े, काले रंगके और चकमक पत्थरकी आकृतिके होते हैं।
- (४) मेवाती नस्ल इस नस्लके पशु बहुत सीधे होते हैं और भारी हलों एवं छकड़ोंमें जोते जाते हैं। गौएँ काफी दुधारू होती हैं। उनमें गीर जातिके लक्षण पाये जाते हैं तथा कुछ बातोंमें ये हरियाना नस्लके पशुओंसे भी मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह एक मिश्रित जाति है। इनका रंग सफेद और मस्तक काले रंगका होता है तथा कुछ पशुओंमें गीर जातिका रंग भी पाया जाता है। इनकी टाँगें कुछ ऊँची होती हैं। इनके कान, ललाट और सँकडा मुँह गीर जातिके द्योतक हैं।
- (५) नीमाड़ी नस्ल इस नस्लके जानवर बहुत फ़र्तीले होते हैं। इनका रंग तथा मुँहकी बनावट गीर जातिकी-सी होती है। इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं। सामान्य तौरपर इनका रंग लाल होता है, जिसपर जगह-जगह सफेद धब्बे भी होते हैं। इस जातिकी गौएँ काफी दूध देती हैं।

# ३. (क) उत्तरीय भारतकी चौड़े ग्रुँह तथा ग्रुड़े हुए सींगोंवाली बड़े रासकी गौ

गुजरातकी कॉकरेज नस्ल इस जातिकी प्रधान नस्ल है। इस नस्लके पद्मओंका मुँह छोटा किन्तु चौड़ा होता है।

# कल्याण िह



शिवाजी खिल्लारी साँड़ प्रथम पुरस्कार



भवानीशंकर कृष्णावेली साँड प्रथम पुरस्कार



गीर साँड़



चीमी खिहारी गो प्रथम पुरस्कार



गीर गौ ( I. C. A. B. बुलेटिन नं• १७-२४ वे )

# कल्याण राष्ट्र



तंजीम देवनी साँड् प्रथम पुरस्कार



देवनी गौ



केंची मेवाती साँड़ प्रथम पुरस्कार



सारजित मेवाती गौ प्रथम पुरस्कार



गंगाराम नीमाड़ी साँड़ प्रथम पुरस्कार



नीमाड़ी गौ ( I. C. A. R. बुळेटिन नं॰ १७-२४ से )

राजपुतानेकी सालवी नस्य कॉकोज नस्ख्ये बहुत मिळती-जुळती है।

(१) कॉकरेज नस्त्र— इस जातिक पद्य भारत मरने विशेष मूल्यवान् समझे जाते हैं। राधनपुर राज्यमे इसका नाम बढिषण नरल है। यह नस्त्र काठियाबाइ, बड़ोदा राज्य एवं स्रानतक कैंदी हुई है। इस नस्त्रके पद्य बलने और गाई। आदि स्वीचनेमें बहुत तेज होते हैं तथा अमेरिका एवं अन्य देशोंमें प्रचुर संख्यामे भेजे जाते रहे हैं।

कॉकरेज जातिकी गौओंकी छाती चौड़ी, शरीर सबल, ललाट चौड़ा और सींग मुड़े हुए होते हैं। इनके कान लंबे और झुके हुए होते हैं। इनकी चमड़ी भारी और गल्कंबल साधारण परिमाणका होता है। पूँछ अपेक्षाकृत छोटी होती है। इस जातिकी गौओंके दुग्धोत्पादनका विवरण इस प्रकार है—

बम्बईके छारोडी फार्मकी मेवों नामकी गोने ६ से ८ वर्ष-की आयुमें अपने तीमंर वियानके ६६२ दिनोंमें ७२५९ रतल दूध दिया । इस प्रकार उसके दूधका देनिक औसत २० रतल पड़ जाता था । उसी फार्मकी रती नामक गौने ३३५ दिनोंमें ६४२३ रतल दूध दिया; इस हिसाबसे दैनिक औसत १९ रतल होता है । इस देशकी अथवा यूरोपकी किसी भी नस्लके लिये यह संख्या बहुत अच्छी गिनी जायगी । उत्तरी गुजरातके छारोडी फार्ममें गुद्ध कॉकरेज नस्लके पशु पाले जाते हैं । वहाँ करीब २०० गौओंको २३०० एकड़ जमीनपर रक्खा जाता है।

दिल्लीकी पशु-प्रदर्शनीमें २२८ संख्याके काँकरेज जातिके येंलको, जिसे वड़ौदा राज्यसे मेजा गया था, उस जातिकी गाँओंमें प्रथम पारितोषिक मिला था और छारोडीके नार्थकोट फार्मके द्वारा मेजे हुए एक काँकरेज जातिके साँइ तथा एक गाँको भी इस नस्लके पशुओंमें प्रथम पारितोषिक मिला; बल्कि साँइ तो प्रदर्शनीभरमें सर्वश्रेष्ठ साँइ समझा गया।

(२) मालवी नस्ल—इस जातिकी गौओंको प्राकृतिक गोचरभूमियोंमें पाला जाता है और साथ-साथ उन्हें अनाजकी भूसी आदि भी दी जाती है। सड़कोंपर हल्की गाड़ियोंको खींचने-में तथा खेतीमें इनका विशेष उपयोग होता है। इनका रंग खाकी और गर्दन काले रंगकी होती है परन्तु बुढ़ापेमें इनका रंग बिल्कुल सफेंद हो जाता है।

मालवी नस्लके दो अवान्तर भेद होते हैं—( अ ) ग्वालियर

राज्यके दक्षिण-पश्चिमी भागके वड़ी रासके पशुः (२) इसी भागके दक्षिण-पश्चिममें पाये जानेवाळे छोटी रासके पशुः। इस नस्टकी गाँएँ दूध कम देती हैं।

- (३) नागोंगी नस्ल इस नस्लके पशु जोधपुर (माग्याङ्) राज्यके उत्तर-पूर्वी भागमें पाये जाते हैं। इस जातिके वैल आकारमें बड़े होने हैं और तेज चालके लिये प्रसिद्ध हैं। पर्वनसरके मेलेमें इनका बाजार लगता है, वहाँ इनकी बड़ी अच्छी कीमत उठती है। इनका मुँह अयेक्षाकृत सकड़ा एवं लंबा होता है तथा ललाट चपटा। इनकी चमड़ी पतली, गलकंबल छोटा और पूँछ भी छोटी होती है। इस नस्लकी गीएँ दूध कम देती हैं।
- (3) थार्परकर नस्ल कच्छ, जोधपुर एवं जैसलमेर राज्योमें इस जातिके पद्य बड़ी मंख्यामें पाछ जाते हैं। इस भू-भागमें बाल्के ऊँचे-ऊँचे टीले बहुत पाये जाते हैं और वर्षा कम होती है। ये वहाँके अपर्याप्त घास एवं झाड़ियोंबर निर्वाह करते हैं और साथ-साथ इन्हें गवाँर तथा अनकी भूसी आदि भी दी जाती है।

इस जातिके पशु बड़े परिश्रमी और खाकी रंगके होते हैं इस नस्लकी गौएँ भारतवपकी सर्वश्रेष्ठ दुधार गायोंमें गिनी जाने लगी हैं। बैल मध्यम परिमाणके होते हैं, अतएव खेती एवं गाड़ियोंमें जुतनेके काम आते हैं। इनमें कई ऐसे गुण हैं, जिनके कारण इनकी बहुत कदर की जाती है। गायें दूध अधिक देती हैं, बैल परिश्रम अधिक कर सकते हैं और थोड़ी खूराकपर निर्वाह कर सकते हैं। भारतके अनेकों भागोंमें सरकारी फामोंमें इस जातिके पशु पांछे जा रहे हैं। इनका मुँह काफी लंबा, ललाट कुछ उभरा हुआ और थृहा मध्यम परिमाणका होता है।

इस जातिकी गौएँ दूध काफी देती हैं। कर्नाल (पंजाब) के आइ. ए. आर. इन्स्टीट्यूटकी कुमार नामक गौने ३१३ दिनों में ८७३४ रतल दूध अर्थात् प्रतिदिन औसतन २८ रतल दूध दिया। गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल फार्म, कांके, राँची (बिहार) की माधुरी नामक गायने ३०४ दिनों में ७११९ रतल अर्थात् प्रतिदिन औसतन २३॥ रतल दूध दिया।

(५) बचौर नस्ल-इस नस्लक्षे पशु विहार प्रान्तके अन्तर्गत सीतामढ़ी जिल्लेके बचौर एवं कोइलपुर परगनोंमें पाये जाते हैं। इस जातिके बैल काम करनेमें अच्छे होते हैं। गौओंका दूध २ से ४ रतलके भीतर होता है। इनका रंग खाकी, ललाट चौड़ा, ऑखें बड़ी-बड़ी और कान लटकते हुए होते हैं।

(६) पवाँर नस्ळ—यह संयुक्तप्रान्तके पीलीमीत जिलेकी पटनपुर तहसीलमें और खेरीके उत्तर-पश्चिमी भागमें पायी जाती है। ग्रुद्ध पवाँर नस्लके गाय-बैलोंका मुँह संकड़ा तथा सींग लंबे और सीधे होते हैं। इनके सींगोंकी लंबाई १२ से १८ इंचतक होती है। इनका रंग प्रायः काला और सफेद होता है। इनकी पूँछ लंबी होती है और ये बड़े फुर्तीले तथा कोधी होते हैं। ये मैदानमें स्वच्छन्दरूपसे चरना पसंद करते हैं। गौएँ दुध कम देती हैं।

# ३ (ख) उत्तर एवं मध्य भारतकी सँकड़े मुँह एवं छोटे सींगवाली सफेद गौ

इस जातिके अन्तर्गत ६ नस्लें हैं-

(१) भगनारी नस्ळ—नारी नदीके तटवर्ती 'भाग' नामक इलाकेमें पाये जानेके कारण इस नस्लको 'भगनारी' कहते हैं। इस नस्लके पशु अपना निर्वाह नदी-तटपर उगनेवाले घास तथा अनाजकी भूती आदिपर करते हैं।

इस नस्लमें भी दो प्रकारके पशु होते हैं—(१) छोटी रासके तथा (२) बड़ी रासके। इन पशुओंकी गठन अच्छी तथा कद लंबा होता है। इस जातिकी गौएँ अधिक दूध देनेके कारण प्रसिद्ध हैं।

द् जाल नस्ल भगनारी नस्लका ही यह दूसरा नाम है, इस नस्लके पशु पंजाबके देरागाजीखाँ जिलेमें बड़ी संख्यामें पाले जाते हैं। कहते हैं कि लगभग सौ वर्ष पूर्व इस जिलेमें कुछ भगनारी साँड खास तौरपर नस्लके लिये भेजे गये थे। यही कारण है कि देरागाजीखाँमें इस नस्लके काफी पशु हैं, यहींसे वे पंजाबके अन्य भागोंमें भेजे जाते हैं।

(२) गावलाव नस्ल-यह नस्ल मध्यप्रान्तकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इस जातिके सर्वोत्तम पश्च सत्पुड़ाकी तराईके वर्धा जिलेमें, संसार तहसीलमें एवं कुरई परगनेमें, सिबनी तहसीलके दक्षिणी भागमें, नागपुर जिलेके कुल भागोंमें और बहहर तहसीलमें पाये जाते हैं। ये प्रायः मध्यम कदके होते हैं। गौओंका रंग प्रायः निरा सफेद होता है और बैलेंका सिर खाकी रंगका होता है। इनका सिर काफी लंबा और सँकड़ा, सींग छोटे और गलकंबल बड़ा होता है। खिलारी जातिके बैलेंकी माँति ये भी समान चालसे लंबी यात्रा कर सकते हैं। गावलाव जातिकी गौएँ दुधारू मानी जाती हैं; परन्तु वर्धाके पास बहुत-से गाँव ऐसे हैं, जिनमें इस जातिकी सौएँ बहुत योड़ा दूध देती हैं। खिलाने-

पिलानेकी समुचित व्यवस्था एवं सँभालमे इनका दूघ बढ़ाया जा सकता है।

(३) हरियाना नस्ळ—इस जातिकी गौएँ बड़ी संख्यामें दूध देनेके लिये प्रतिवर्ष कलकत्ते आदि बड़े नगरोंमें भेजी जाती हैं। इस नस्लके पश्च एक विशाल भू-भागमें पाये जाते हैं जिसमें संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानेके भरतपुर और अलवर राज्य भी सम्मिलित हैं। हरियाना जातिके बैल सफेद अथवा खाकी रंगके होते हैं। ये तेज चलनेमें और हल जोतनेमें अच्छे होते हैं। कलकत्तेमें बरसातके पूर्व इनका खाकी रंग प्रायः सफेद हो जाता है। बैलोंकी गर्दन और श्रूहे काले होते हैं। गौओं और साँड्रोंके सींग छोटे और मोटे होते हैं; परन्तु बैलोंके सींग प्रायः सुड़े हुए होते हैं।

दिछीके कैटल ब्रीडिंग फार्मकी १८ नंबरकी गौने अपने तीसरे बियानके ३१० दिनोंमें ८,०७९ रतल अर्थात् प्रतिदिन औसतन २६ रतल दूध दिया, जब कि हिसार, पंजाबके 'सरकारी कैटल फार्म' की नं० १९०। २। २२ की गौने २९६ दिनोंमें ७,०६८ रतल अर्थात् प्रतिदिन २१॥ रतल दूध दिया।

(४) हाँसी हिसार नस्ळ — पंजाबके हिसार जिलेमें हाँसी नदीके आस-पास यह नस्ल पायी जाती है, इसीसे इसका नाम 'हाँसी-हिसार' पड़ गया। इस नस्लके पग्न हरियाना नस्लजेसे ही होते हैं, परन्तु उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। इस जातिके बैल यद्यपि परिश्रमी होते हैं, पर गौएँ हरियाना नस्लकी खूबीको नहीं पा सकी हैं।

सन् १९४० की देहली प्रदर्शनीमें सरकारी कैटल फार्मके एक हाँसी-हिसारके बैलको प्रथम पारितोषिक मिला था और उसी फार्मकी एक बिल्याने भी प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया था।

(५) अंगोल नस्ल मद्रास प्रान्तका अंगोल नामका इलाका पशुओं के लिये प्रसिद्ध है। गंतूर जिले के किसान लोग प्रायः इन पशुओं को पालते हैं। इस जाति के पशु प्रायः सीधे और बैल बड़े बलवान् होते हैं, परन्तु अधिक भारी होने के कारण वे तेज चलने में उपयोगी नहीं होते। इस जाति के पशु बहुत बड़ी संख्यामें अमेरिकन नस्लको सुधारने के लिये अमेरिका मेजे जाते थे। ये थोड़ा-सा सूखा चारा खाकर निर्वाह कर सकते हैं। इनके शरीर अपेक्षाकृत लंबे

# कल्याण —



काँकरेज साँड़

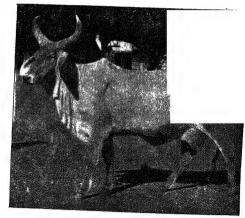

काँकरेज गौ



जगराम

मालवी साँड्र

प्रथम पुरस्कार



मालवी गौ



नागौरी साँद



नागौरी गौ ( I, C, A, B, बुलेटिन नं० १७-२४ से )

# कल्याण 派



थार्परकर साँड्



कज्जल भगनारी साँड् प्रथम पुरस्कार



फतेहगढ़ फार्मका हरियाना नस्ळका साँड़ (हिसार गवर्नमॅटफार्मकी क्रुपासे)

# ( चार चित्र, I. C. A. B. बुलेटिन नं ॰ १७-२४ में )



फकीरां थार्परकर गौ प्रथम पुरस्कार



जानू भगनारी गौ प्रथम पुरस्कार



हिसार गौ—अखिल भारतीय गौ-प्रदशनीमें पाँच हजार पौंडका चेम्पियन कप जीतनेवाली ( हिसार गवनैमेंटफार्भकी कुरासे )

-09

और गर्दन छोटी होती है। ये अपने डील-डौल तथा शरीर-की गठनके लिये प्रसिद्ध हैं।

(६) राठ नस्ल ये मध्यम परिमाणके पशु होते हैं। ये बहुत फुर्तां छे और मध्यम परिमाणके हल चलाने एवं सङ्कपर चलने में उपयोगी होते हैं। इनकी गार्ये भी दुधारू होती हैं। इन तीन गुणों के कारण ये निर्धन लोगों के पशु माने जाते हैं, जब कि नागौरी पशु धनवानों के पशु समझे जाते हैं।

### ३ (क) और (ख) के मिश्रणसे उत्पन्न हुई जाति इस जातिके अन्तर्गत दो प्रसिद्ध नस्लें हैं—

(१) केनवारिया नस्ल--यह बुंदेलखण्डकी प्रसिद्ध नस्ल है और संयुक्तप्रान्तके बाँदा जिल्हेमें केन नदीके तट-पर पायी जाती है। इस जातिकी गौएँ दूध कम देती हैं। इनका रंग खाकी होता है।

इनका मस्तक ओछा किन्तु चौड़ा और सींग मजबूत एवं तीखे होते हैं। इनके सींगों तथा शरीरकी बनावटसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जाति (३क)और (ख) जातियोंके मिश्रणसे बनी है। इनके सींग कॉकरेज जातिके पशुओंके-से होते हैं और दूसरे अङ्ग ३ (ख) वाछी जातिके-से।

(२) खेरीगढ़ नस्ल-यह नस्ल संयुक्तप्रान्तके खेरी जिल्के खेरीगढ़ परगनेमें पायी जाती है। ये पशु प्रायः सफेद रंगके तथा छोटे, सँकड़े मुँहके होते हैं। इनके सींग बड़े और १२ से १८ इंचतक लंबे होते हैं, वे केनवारिया नस्लके सींगींसे बहुत मिलते होते हैं। इनके सभी लक्षण प्रायः केनवारिया नस्लसे मिलते हैं। ये क्रोधी और फुर्तीले होते हैं और मैदानोंमें स्वच्छन्दरूपसे चरनेसे

स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। इनकी गायें दूध कम देती हैं। ये तराई प्रदेशके उपयक्त होते हैं।

### ४. साहीवाल जाति (जो अफगान-जाति तथा उत्तर भारतकी गौओंके मिश्रणसे बनी है)

इस जातिके पशु अफगानिस्तानके पशुओंसे बहुत मिलते हैं। ये बादामी रंगके अथवा चितकवरे होते हैं। और इनकी गणना भारतकी श्रेष्ठ गायोंमें है। यह प्रसिद्ध है कि किसी समय राजपूतानेसे बहुत से लोग अपने पशुओंको साथ लेकर मंटगुमरी आये थे और ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल गीर नस्लके सम्मिश्रणसे बनी है। इनका रंग अफगान-जातिकी गौओंसे तथा गीर-जातिकी गौओंसे भी मिलता है।

लोगोंका अनुमान है कि लाल रंगकी सिंधी गाय भी इन्हीं दो जातियोंके मिश्रणसे बनी है। इस जातिमें बद्धचिस्तानके लास बेला प्रान्तकी नस्लका सम्मिश्रण भी अनुमान किया जाता है।

(१) साहीवाळ नस्ळ—ये मुख्यतया दूध देनेवाळे पशु होते हैं, जो प्राचीन काळमें पंजाबके मध्य एवं दक्षिणी भागोंमें बहुत बड़ी संख्यामें पाळे जाते थे। इस जातिके पशु भगनारी, हरियाना, नागौरी एवं धन्नी आदि जातियोंसे सर्वथा भिन्न होते हैं। दुधारू होनेके कारण इस जातिकी गौएँ बड़ी संख्यामें शहरोंमें छे जायी जाती हैं। उनके दुग्घोत्पादनके परिमाणसे पता लगता है कि उचित सँमाल रखनेपर वे कहीं भी रह सकती हैं। नीचे दी हुई तालिकाने भिन्न-भिन्न खानोंमें साहीवाल गौओंको पालनेके निम्न-लिखत परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं—

| श्चान                                                                           | गौका नाम                      | दूध देनेकी अवधि दिन | पिछले वियानका<br><b>दु</b> ग्धपरिमाण रतलमें | प्रतिदिनका<br>औसत रतलमें |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| १. सरकारी मिलिटरीडेयरी फार्म,<br>फिरोजपुर ( पंजाब )<br>२. सी. एल. फार्म, आइ. ए. | बेल्ले<br>k २४१०११<br>चन्सूरी | ३३१                 | १००८७                                       | ३०.५                     |
| आर. इन्स्टीट्यूट,नयी दिल्ली<br>३. सरकारी डेयरी फार्म,                           | ६५३<br>केतकी                  | <b>२५</b> ६         | ८६११                                        | ३३.८                     |
| तेलनखेरी, नागपुर                                                                | ų                             | २८९                 | ७२४९                                        | २५.१                     |

पूसामें इस जातिकी गौ एवं साँड दोनोंके गुणोंमें उन्नति करनेकी चेष्टा की जा रही है। (२) लाल रंगकी सिंधी नस्ल-यह नस्ल मूलतः कराचीके आस-पास और उसके उत्तर-पूर्वके प्रान्तमें पायी जाती है। बल्चिस्तानके लास बेला इलांकेमें शुद्ध सिंधी जातिके पशु पाले जाते हैं। इस जातिमें अफगान-नस्ल एवं गीर-नस्लका सम्मिश्रण पाया जाता है। लाल सिंधी गौओंकी गणना भारतकी सबसे अधिक दूध देनेवाली गौओं में है। ये आकारमें छोटी होती हैं किन्तु इनमें दूध देने-की क्षमता अधिक होती है। ये चाहे जहाँ पल सकती हैं। ये लाल रंगकी होती हैं और मुँहपर एवं गलकंबलमें कुछ सफेद धब्बे बहुषा रहते हैं। इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं।

### लाल रंगकी सिधी गौके दुग्धोत्पादनकी तालिका

| स्थान                                                                     | गौका नाम | दूध देनेकी अवधि दिन | पिछले बियानका<br>दुग्धपरिमाण रतलमें | प्रतिदिनका<br>औसत रतलमें |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| १. गवर्नमेंट फ्रूट फार्म,<br>मीरपुरखास ( सिंघ )<br>२. सरकारी मिल्क फार्म, | सोजी ५०  | ३७४                 | ७५३३                                | २०.१                     |
| र. सरकारा ामल्क फाम,<br>जबलपुर<br>३. सरकारी फौजी डेयरी                    | कातिक ८६ | २८१                 | ६२९८                                | २२.४                     |
| पार्म, लखनज<br>४. सरकारी मॉडल डेयरी                                       | सैटर्न   | ४६१                 | ७८२५                                | १७.०                     |
| फार्म, सिंकदराबाद                                                         | शकुन्तला | ₹१ <b>९</b>         | ८५७३                                | २६.७                     |

इस नस्लक्षे पालनेवाले इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है—

'छोटे दुग्ध-व्यवसायीके लिये सिंधी गाय सर्वश्रेष्ठ गायों में है। इसका आकार बड़ा नहीं होता और यह अंगोल, साहीवाल आदि बड़े आकारकी गौओंकी अपेक्षा कम खाती है; इसकी खूराकमें खर्चा कम पड़ता है और थोड़ी खूराकमें भी यह अपना स्वास्थ्य अच्छा रख लेती है।'

भूतपूर्व 'इम्पीरियल डेयरी एक्सपर्ट' मि० स्मिथ साहबके मतानुसार--

'यह भारतीय गौओंकी अत्यन्त गुद्ध एवं स्वतन्त्र नंस्ल है। इस देशमें भैंसोंके बाद पशुओंकी यही एक नस्ल है जो दुग्ध-व्यवसायियोंके लिये व्यापारिक दृष्टिसे लाभकी है।'

'मद्रासकी 'बिकंघम एंड कर्नाटक मिल्स'ने १९२२ में अपने यहाँकी अंगोल जातिकी गौओंको बेचकर अपने दुग्धालयके लिये सिंधी गायोंका एक टोला खरीदा था और आज शुद्ध सिंधी नस्लकी दुधारू गायें बहुत अच्छी संख्यामें उनके यहाँ विद्यमान हैं।

महासके शिसर पार्भ का, जहाँ विभी साथें रक्खी जाती हैं, विकाश इस प्रकार है द्ध देनेकी अवधि-करीव ३१० दिन

ब्याना-हर १६ महीनेके बाद

छुटाना-करीव ५ महीने

दुग्धोत्पादनका परिमाण--५ हजारसे ६ हजार रतलतक

प्रतिदिनकी औसत-१६ रतल,

एक दिनमें सबसे अधिक दूधका परिमाण--- ३४ रतल ।

( मद्रासके 'होसुर केंटल फार्म' के डिपटी डाइरेक्टर ऑव एग्रीकरूचर श्रीसुत आर डबल् लिटलबुडके एक निवन्धसे उद्धृत )

धन्नी नस्ल-सर अर्थर ऑलवरके मतानुसार पंजाबकी घन्नी नस्लको स्वतन्त्र जाति मानना चाहिये। इस जातिकै पग्न मध्यम परिमाणके तथा बहुत फुर्तीले होते हैं। इनका रंग एक विचित्र प्रकारका होता है और ये पंजाबके अटक, रावलिपेंडी एवं झेलम इलाकोंमें तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तोंमें प्रचुर संख्यामें पाले जाते हैं। इस जातिकी गौएँ दुधारू नहीं होतीं, इसका कारण कदाचित् यह हो सकता है कि लोग इनकी अधिक सँमाल नहीं रखते। बहुधा गौओं-को लोग हलमें जोत देते हैं और खूराक भी पूरी नहीं देते। यही कारण है कि उनकी दुग्धोत्पादन-श्वमताको विकासके लिये अवसर ही नहीं मिलता। सामान्य अविकसित गौ प्रति-

# कल्याग

### ( वॉच चित्र ' C A R बुळंटिन नं ० १७-२४ से )



हिसार साँड प्रथम पुरस्कार (हिसार गवर्नमेंटफार्मकी कुपासे )



गावलाव गौ



अंगोल साँड़



अंगोल गौ



मनमोहन राठ साँड़





राठ गौ

# कल्याण



फिराद साहीवाल साँड़ प्रथम पुरस्कार



शमीम साहीवाल गौ प्रथम पुरस्कार



सिन्धी साँड़



सिन्धी गौ



घन्नी साँद



धन्नी गौ ( I. C. A. B. बुळेटिन नं० १७-२४ से )

दिन ३ से ६ रतलतक दूघ देती है। दूघ देनेकी अवधि सात महीने होती है। खेतोंपर पटरा चलानेमें इस जातिके बैलोंका अधिक उपयोग किया जाता है। इस जातिके साँड और बैल छोटी डग भरते हुए भी तेज चलते हैं, यही इनकी विशेषता है। चार वर्ष पहले इस जातिके बैलोंका मूल्य १००) से १५०) तक था, जब कि गौओंका मूल्य उसका तृतीयांश ही था। खेतोंपर पटरा चलानेके उपयोगमें आनेवाले कुछ अच्छे बैलोंकी तो मूँहमाँगी कीमत उठ जाती है।

प्राचीन भारतकी पहाडी गौ-समचे भारतमें। विशेषकर हिमालय प्रदेश एवं बलचिस्तानके पर्वतीय प्रदेशमें एक छोटे रासकी गो-जाति पायी जाती है जिसका रंग, बनावट और सामान्य लक्षणोंको देखनेसे इस विषयमें सन्देह नहीं रह जाता कि यह जाति प्राग-ऐतिहासिक युगसे भारतवर्षमें पायी जाती है। इस जातिक पशुओंके ललाट और गलकंबलमें बहुधा सफेद धब्बा होता है और पूँछका सिरा तथा अन्य अवयवोंके अन्तिम भाग भी सफेट होते हैं। ये छोटे जानवर ऐसे स्थानोंमें भी दुखी और खस्य रहते हैं, जहाँ बड़े और अधिक मूल्यवान् पशु जीवित नहीं रह सकते और दुध देकर तथा पहाडोंमें काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर सकते हैं। इस जातिके पद्म उत्तरमें छंडीकोटल तथा दक्षिण-में कन्याकुमारीतक, पश्चिममें बलुचिस्तान और पूर्वमें आसाम-तक तथा भारतके विभिन्न भागोंमें स्थित जंगली एवं पहाडी प्रदेशोंमें भी पाये जाते हैं। पूर्व एवं पश्चिमके समुद्रतटों, जहाँका गो-धन बहुत ही निम्नश्रेणीका होता है, कुग प्रदेश-में, नीलगिरिके पर्वतींपर तथा राजपताना एवं मध्यभारतके जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशोंमें भी इनके दर्शन होते हैं। यदि इन्हें अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो ये पञ्ज वास्तवमें मुख्यवान् सिद्ध होते हैं। ये बहुत परिश्रमी, फुर्तीले एवं काम-के होते हैं और अपने आकारके अनुसार द्ध भी पर्याप्त-मात्रामें देते हैं। इनके शरीरमें कोई ऐसी विशेषता नहीं होती, जिनके द्वारा इनकी जल्दी पहचान हो सके; एक बात अवस्य होती है कि इनका सिर शरीरके अनुपातसे बहत छोटा होता है। हिमालय पहाड़की बहुत ऊँचाईपर जो बहुत छोटी रासके पशु मिलते हैं, उनके सींग बहुधा विल्कुल छोटे होते हैं; परन्तु उनसे नीचेके भागोंमें, जहाँ उन्हें अधिक पोषण मिल सकता है, वे काफी लंबे होते हैं। जहाँ उन्हें काफी अच्छा पोषण मिल जाता है, वहाँ इस जातिकी गौएँ अपने आकारके अनुपातसे काफी दूध भी देती हैं।

(१) सीरी नस्ल इस जातिके पशु दार्जिलिंगके पर्वतीय प्रदेशमें तथा सिक्किम एवं भूटानमें पाये जाते हैं। इनका मूलस्थान भूटान ही माना जाता है और भूटानसे ही इस जातिके सर्वोत्तम पशु दार्जिलिंग लाये जाते हैं। ये प्रायः काले और सफेद अथवा लाल और सफेद रंगके होते हैं। इनके शरीर बारहों महीने घने वालोंसे दके रहते हैं, जो इन पर्वतीय प्रदेशोंमें उनकी कड़ाकेकी सर्दी एवं मूसलाधार वर्षा-से रक्षा करते हैं।

चीरी जातिका पशु देखनेमें भारी होता है। उसका मस्तक चौकोर और छोटा, किन्तु सुडौल होता है। ललाट चौड़ा और चपटा होता है। धूहा काफी आगे निकला हुआ और कान बहुषा छोटे होते हैं। इस जातिके बैलोंकी बड़ी कदर होती है। बे रही पहाड़ी सड़कोंपर आसानीसे १० से १२ मन तकका बोझ खींच सकते हैं।

अच्छी तरह खिलाये-पिलाये जानेवाली गायें १२ रतल-तक दूध देती हैं, जिसमें ५ से ६ प्रतिशत तक चिकनाईका भाग होता है। सामान्य गोएँ २ से ४ रतल तक दूध देती हैं।

(२) छोहानी नस्छ—इस नस्छका मूलस्थान बद्धचिस्तानकी लोरालाई एजेंसी है। जंगली जातियोंके इलाकों-में भी ये काफी फैली हुई हैं, वहाँ इन्हें 'अच्छाई' जातिके पञ्च कहते हैं।

लोहानी जातिके पशु आकारमें बहुत छोटे होते हैं; जवान पशु ४० से ४४ इंचतक ऊँचे होते हैं। इनका रंग लाल होता है, जिसपर सफेद धब्बे होते हैं, यद्यपि ऐसे पशु भी कम नहीं होते जिनका रंग निरा लाल होता है। इस जातिके बैल हल चलाने तथा बोझा ढोनेमें, विशेषकर पर्वतीय प्रदेशों-में बहुत उपयोगी होते हैं। वेकड़ी सदीं और गर्मी सह सकते हैं। गौएँ प्रतिदिन १० रतल दूध देती हैं।

# गो-रक्षाके लिये शस्त्र धारण करे

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि संकरे । गृङ्खीयातां विप्रविशो शस्त्रं धर्मव्यपेक्षया ॥८०॥ ( बौधायनस्मृति २ प्रश्न २ अ० )

गौ और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये और वर्णसंकर होनेसे प्रजाके बचानेके लिये ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्र ग्रहण करे।

# पाश्चात्त्य-देशीय गायें

भारतीय गार्ये मनुष्यकी नित्य और चिर सहचर हैं। जिस समयतकका भारतवासियोंका इतिहास पाया जाता है, उसी समयतक भारतीय गोगणका भी इतिहास पाया जाता है। आरम्भसे ही ये गार्ये मनुष्योंद्वारा पाळित हैं। अन्य देशोंकी गायोंकी भाँति बहुत समयतक जंगळोंमें हिंसक पशुके रूपमें वूमते रहनेके बाद ये मनुष्योंके घरमें आकर नहीं पळीं। भारतीय गायोंका विशिष्ट ळक्षण है उनका गळकम्बळ और पीठका ककुद् । प्राणितत्त्वविदोंके मतसे ककुद्युक्त गाय जेबू ( Zebu ) श्रेणीके अन्तर्गत है। यह भारतीय जेबू गाय अफगानिस्तान, फारस तथा अफ्रीकाके किसी-किसी भागमें पायी जाती है। इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये गार्ये नहीं हैं।

यदि भारत तथा फारम, अफगानिस्तान और अफ्रीकाके कुछ स्थानोंको छोडकर और कहीं गायें नहीं पायी जातीं तो इंग्लैंड, अमेरिका आदिकी २५-३० सेरतक द्ध देनेवाली गायें क्या हैं ? अवस्य ही वे असली गायें नहीं हैं वरं गायके समान द्ध देनेवाले पशु-विशेष हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके गलकम्बलका न होना और ककुद्का भी नहींके बराबर-सा ही होना । उनकी आकृति गायकी आकृतिसे मिलती है, इसीसे वहाँकी काउ ( Cow ) को भ्रमसे भारतीय गायके तुल्य ही समझते हैं। आकृतिकी साहश्यतासे जातिकी एकता सिद्ध नहीं होती । कुछ जातिके हिरन, भैंस, गाय और बैलोंमें इतनी साहस्यता रहती है कि एक जातिको देखकर दूसरी जातिका भ्रम होता है। इलांड हिरन ( Eland ), नू (Gnu), कुंडू (Koondo) गायके साथ एवं चिलिंघम कैटिल् (Chillingham cattle) गायके साथ बहुत मिलते-जुलते हैं। स्काट्लैंडके हाईलैंड कैटिल ( Highland cattle ) और मैंसकी बाहरी आकृति प्रायः एक समान है। एनो ( Anoa ) नामक हिरन ( Antilope ) और भैंसमें बहुत थोड़ा अन्तर है। जावा, बालीद्वीप, मलका एवं बोर्नियो टापू आदिमें वेंटेंग नामक एक पशु है, जो गायसे विशेष मिलता है। यह वेंटेंग बर्मामें भी है, पर वहाँ इसे सिन ( Tsiue ) कहते हैं । अपने भारतकी नील गायको ही देखिये, वह गायसे कितनी मिलती-जुलती है, पर गाय नहीं है. एक प्रकारका हिरन है। अतः यह स्पष्ट है कि अन्य देशोंकी गायें असली गोजातिकी नहीं हैं।

STATE OF THE STATE

पाश्चात्त्य देशोंके द्ध देनेवाले इन पशुओंको गाय न कहकर भावय' कह सकते हैं, क्योंकि इनकी आकृति बहुत कुछ गायसे मिलती है, 'गोसदृशः गवयः' । वहाँकी गायोंका पूर्वज यूरास ( जर्मनमें यूरच ) नामक जंगली और हिंसक पशु हैं। यह सिंह, बाघ, गैंडा और भालूकी भाँति जंगलोंमें घूमता था। यह सात फ़टसे अधिक ऊँचा होता था एवं इसके सींग तीन फट लंबे होते थे । जुलियस सीजरने इसका उल्लेख किया है और इसे हाथीसे कुछ छोटा बताया है। इसके शरीरके रोएँ काले अथवा भूरे थे । अब भी इंग्लैंडके किसी-किसी रक्षित बागकी जंगली गायें इसी आकृतिके काले बच्चे उत्पन्न करती हैं। इस यूरास् पशुको लोग जंगलोंसे लाकर-पालने लगे और वहाँके विज्ञानविद एवं चिर-अध्यवसायी अधिवासियोंके विशेष यत्न और चेष्टासे यह पश ही धीरे-धीरे ऐसे दूध देनेवाले पशुके रूपमें परिणत हो गया। इस सिद्धान्तकी कुछ पुष्टि इस बातसे भी होती है कि विलायती गायें भारतीय गायोंकी तरह सीधी नहीं होतीं । भूगर्भ-खननसे इस बातका प्रमाण मिलता है कि यूरास् जातीय पशु ही योरोपका गृहपालित पशु हुआ । इंग्लैंडके वारहिल्, न्यस्टेड आदि रोमन स्टेशनोंमें ऐसी गायोंके कंकाल दिखायी देते हैं। इन सब बातोंसे पता चलता है कि विलायती गाय जंगली, हिंस एवं मनुष्योंके भीषण शत्रुरूप पशुसे उत्पन्न होकर केवल मनुष्योंके यत्न और चेष्टाचे वर्तमान पालतू और दध देनेवाला पशु बन गया है। इसके लिये पाश्चात्त्य मनुष्यका अध्यवसाय और यत्न अवस्य ही अभिनन्दनीय है। इसीका फल है कि ये गवय, महिष, वाइसन, चमरी, नीलगाय, गौर वेंटेंग, इलांड, नू, कुंडू और यूरोपीय बोस्टोरस जातीय पशु दूध देते तथा कृषिकार्यमें गाय-बैलकी भाँति व्यवहृत होते हैं।

# इंग्लैंडकी गोजाति

इंग्लैंडकी गार्थे प्रधानतः चार भागोंमें विभक्त की जा सकती हैं—(१) इंग्लैंड और वेल्सकी गार्थे, (२) स्काट्लैंडकी गार्थे, (२) आयरलैंडकी गार्थे और (४) इंग्लैंडके अन्यान्य द्वीपपुद्धोंकी गार्थे।

य नहीं हैं, (क) इंग्लैंड तथा चेल्समें दस प्रकारकी गायें हैं— म देशोंकी (के) सार्ट हार्न (छोटे सींगवाली ), (२) लिंकन शायर किंग्लिटि सींगकी लाल गायें ), (३) हेरीफोर्ट शायर (सफेद मुँह और शरीर लाल), (४) नार्थ डिवन (उज्ज्वल शरीरवाली), (५) साउथ डिवन (उज्ज्वल शरीरवाली किन्तु कुछ बड़ी), (६) लोंग हार्न (लंबे सींगवाली), (७) रेड पोल्ड (लाल रंगकी शृङ्गहीना), (८) डरहम (लोटे सींगवाली), (९) ससेक्स (डिवन जातीय) और (१०) वेल्स (काली गाय)।

( ख ) स्काट्लेंडकी गार्ये—(१) एवार्डिन एंगास, (२) गैलवे, (३) वेस्टहाईलैंड और (४) आयरशायर। (ग) आयरलेंडकी गायें—(१) केरी डिक्स्टर, (२) डिक्सटर।

(घ) इंग्लिश द्वीपपुंजकी गायें—(१) जर्सी।

इंग्लैंडकी दुधारू गायें—(१) जर्मी (२) गर्नसी } अल्डानी

(३) आयरशायर, (४) केरी डिक्स्टर।

मांस तथा दृध दोनोंके लिये प्रसिद्ध गायें— (१) शार्ट हार्न, (२) लिंकन शायर, (३) रेड पोल्ड, (४) डिक्स्टर।

केवल मांसके लिये प्रसिद्ध गार्ये—(१) हेरीफोर्ड, (२) डिवन, (३) सत्तेक्स, (४) लोंग हार्न, (५) पेन मुक तथा मार्टिन, (६) एवार्डिन एंगास, (७) गैलवे, (८) बेस्ट हाईलैंड, (९) डिक्स्टर—इन सब गार्योका थोड़ा-बहुत अपना इतिहास है, अतः प्रत्येकके विषयमें कुछ आवश्यक बातोंका जान लेना ठीक होगा।

शार्ट हार्न (छोटे सींगवाली)—इस बातका निर्णय करना किन है कि यह किस जातिकी है। ईसाकी पहली शताब्दीमें श्रुङ्गहीना गायें थीं, संभव है यह उन्हींमेंसे हो। अधिकांश लोगोंका मत है कि यह संकर जातिकी गाय है। सिंक्लेयर नामक विद्वान्ने स्थिर किया है कि यह सैक्सन लोगोंकै द्वारा लायी हुई बोस्टोरस जातिकी गाय है। सत्रहवीं शताब्दीके पहले इन गायोंके विषयमें कुछ मालूमन था। सन् १७९० में टामस बूथ और बेइट् नामक व्यक्तियोंने इस जातिकी गायोंकी उन्नतिका भरपूर प्रयन्न किया। इनकी इतनी उन्नति हुई कि सन् १८७३ में इस जातिकी १५ गायें ५५१६५) रुपये प्रतिगायके हिसाबसे विकीं।

ये सुन्दर होनेके साथ दुधारू भी होती हैं। इनके दूधमें मक्खन भी अधिक निकलता है। एक गायके एक दिनके दूधमें एक सेर मक्खन होता है। इनके शरीरका रंग

सफेद और लाल तथा उज्ज्वल रक्तवर्णका होता है। मस्तक अपेक्षाकृत छोटा, नाक रक्ताम और उन्नत, ऑखें उज्ज्वल कृष्णवर्णकी, सींग छोटे, स्थूल, टेढ़े और झुके हुए होते हैं। गर्दन लंबी, स्थूल और दृढ़ताव्यंजक होती है। वक्षःस्थल प्रशस्त और गंभीर होता है। सामनेके दोनों पैर पिछेके दोनों पैरोंसे छोटे होते हैं। पीठपर गर्दनसे छेकर पूँछतक एक सीधी रेखा-सी दिखायी देती है। गार्योका थन घड़िकी तरह होता है।

ये गायें सालमें १२३२ गैलनतक दूध देती हैं। कोई-कोई इसी तरह १५ वर्षोतक दूध देती रहती है और २७ वर्षोतक जीती है। दूधके अतिरिक्त ये खानेके काममें भी आती हैं। जब ये दूध देना बंद कर देती हैं तब मोटी हो जाती हैं। साधारणतः ये दस मन वजनकी होती हैं। इनमें एक विशेषता यह भी है कि इस जातिका साँड़ जिस किसी जातिकी गायसे संयोग करता है तो उसका बचा साँड़की जातिका पैदा होता है।

### लिंकन शायर ( छोटे सींगकी लाल गाय)—

ये जंगली तथा पहाड़ी गायों और छोटे सींगवाली गायों के संयोगसे उत्पन्न मालूम होती हैं। छोटे सींगवाली गायों से इसी बातमें मिन्न होती हैं कि इनका रंग लाल होता है। इस जातिके बैल खेतीके कामके लिये अच्छे होते हैं; क्यों कि ये अल्पाहारी, कष्ट्रसहिष्णु और नीरोग होते हैं। छः वर्षका कोमेट नामका एक बैल १५०००) रुपयेपर विका था। लेडी और लारा नामकी गायें उच्च श्रेणीकी थीं। आजकल भी इस जातिकी गायें श्रेष्ठ समझी जाती हैं। अच्छी गायें प्रतिदिन लगभग ३७॥ सेर दूघ देती हैं। इस जातिकी एक गायने ३४ महीनोंमें ४५९ मन ५ सेर दूघ दिया था।

हेरीफोर्ड शायर—इनके मुँह, गर्दन और पेटका रंग सफेद किन्तु शेषमागका रंग घोर लाल होता है। बहुत लेगोंका अनुमान है कि मंटगुमरी जातीय गायोंसे इनकी संकर उत्पत्ति हुई है। इसीसे इनका मुँह सफेद हो गया है। ये अन्य बातोंमें छोटे सींगवाली गायोंके समान होती हैं। किन्तु उतनी दुधारू नहीं होतीं। ये मासके लिये विशेष प्रसिद्ध होती हैं। ये अत्यन्त शान्त और धीर स्वभावकी होती हैं तथा सहजमें ही मोटी हो जाती हैं। इनके रोएँ कोमल, कुंजित और परिमाणके अनुसार लंबे होते हैं। बैलेंके सींग नीचेकी ओर और गायोंके ऊपरकी ओर छुके रहते हैं। दीर्घकालके अवर्षणके समय भी यह गोजाति सबल और स्वस्थ बनी रहती है। इसकी विशेषता यह है कि यह घास खाकर ही

जीती और वृद्धि पाती है। सन् १९०२ में इस जातिका २ वर्षका एक बैळ १० इजार डाळरमें बिका था। साँड् २०-२५ मन वजनका होता है।

नार्थ खिवन तथा साउथ डिवन—इन्हें पश्चिमी चुन्नी (The rubies of the west) कहते हैं। उत्तर हिवन-जातीय गायें पहाड़ी देशों में और दक्षिण डिवन-जातीय गायें एमतल भूमिपर होती हैं। इनके शरीरकी गठन और वर्ण सुन्दर होता है। पेटके नीचेका कुछ स्थान काला या सफेद होता है। सींग सफेद और छोटे होते हैं। गायों के सींग ऊपरकी ओर और बैलोंके नीचेकी ओर झके रहते हैं। मुँह छोटा और पतला होता है। ऑस्तें चमकीली, नाक सफेद, कान पतले, गठन मॅझोला, ललाट और पश्चात-देश प्रशस्त होता है। उत्तर डिवनकी अपेक्षा दक्षिणवाली गायें कुछ बड़ी होती हैं।

इनका साधारण वजन १०-१२ मन होता है; किन्तु मोटी हो जानेपर १५-२० मनतक हो जाता है। गायें अधिक दुधारू न होनेपर भी १०-१२ सेर दूध प्रतिदिन दे देती हैं। इनके दूधमें मक्खनका अंश अधिक रहता है। एक गायके प्रतिदिनके दूधमें आधा सेरसे तीन पावतक मक्खन निकल आता है। इस जातिकी गायें जापानमें अधिक लायी गयी हैं। इनके मालिक दूध बढ़ानेकी चेष्टा कर रहे हैं। जलवायु, भूमि तथा घासपर इस जातिकी गायोंका रंग, गठन आदि निर्भर करता है। जो पर्याप्त घास और पुष्टिकर खाद्य पाती हैं उनका आकार साधारणतः बडा होता है।

दीर्घश्रक्की गायं—इस जातिकी गायों में छोटी-बड़ी दो प्रकारकी श्रेणियाँ हैं। छोटी श्रेणीकी गायें पहाड़ी तथा जल- प्रधान देशोंमें रहती हैं। दिरद्र किसान भी इनको पालते हैं। ये खूब दूघ देती हैं और सहजमें मोटी हो जाती हैं, अतः इनसे मांसका काम भी चलता है। बड़ी श्रेणीकी गायें समतल तथा उर्वरा भूमिमें रहती हैं। पहले इनके दूघ बढ़ानेकी ओर लोगोंका ध्यान नहीं गया, केवल मांसके लिये ही ये पाली जाती थीं। किन्तु सन् १८९९ से इनका दूघ बढ़ानेकी चेष्टा की गयी और अब ये काफी दूघ देने लगी हैं।

इस जातिकी गायों के दूधमें मनस्त्रन अधिक होता है। छोटे सींगवाली गायें इस विषयमें इनकी बराबरी नहीं कर सकतीं। इनका शरीर लंबा, पैर छोटे, सींग बढ़े, पीछ प्रशस्त और समान होती है। शरीरपर बने रोएँ होते हैं जो शीतके रक्षा करते हैं। ये प्रतिदिन १२-१३ सेर दूध देती हैं। एक गायके सप्ताहभरके दूधमें ९ सेर मक्खन निकलता है। ये अल्पभोजी होती हैं। इस जातिका सवा तीन वर्षका एक बैंल २९ मन ९ सेर था और ६०००) रूपयेमें बिका था।

श्वक्षहीना लाल गायें—हनका रंग लाल, पैर छोटे तथा पतले, पूँछ छोटी और दूधकी नली मोटी होती है, इनके सींग नहीं होते। यूरोपमें इस जातिकी गायें कब और कहाँसे आयों, इसका कुछ पता नहीं है। श्रीपावेल साहबने इस जातिकी विशेष उन्नति की है। ये बड़ी दुधारू होती हैं। इस जातिकी एक गायने ९ वर्ष ४ महीनेमें ६३२ मन १६॥ सेर दूध दिया। १२ वर्षमें इस गायने केवल ५१ दिन दूध नहीं दिया। इस जातिकी यह भी विशेषता है कि प्रसवकी थोड़े समय बहलेतक भी दूध दिया करती हैं।

डारहम और यार्कशायरकी गायं—टीम नदीके दोनों किनारोंपर डारहम और यार्कशायर नामक इंग्लैंडके दो प्रदेश हैं। यही दोनों प्रदेश छोटे सींगवाली गायोंकी उत्पत्तिके प्रधान स्थान हैं। इस जातिकी गायें संसारभरमें फैली हैं। इनके विषयकी और बातें छोटे सींगवाली गायोंके समान ही समझनी चाहिये।

ससेक्सकी गायें—इस जातिकी गायोंका मुँह चिपटा, पेट और पीठ सीधी रेखाकी भाँति तथा हड्डी मोटी और मजबूत होती है। ये बहुत थोड़ी उम्रमें पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं। ये दूध इतना कम देती हैं कि इनके बछड़ों के पीने भरको भी काफी नहीं होता। बंगालकी गायोंकी तरह बछड़ा दिनभर इनके साथ वूमा करता है और रातमें अलग कर दिया जाता है। सबेरे ये बहुत थोड़ा दूध देती हैं। इस जातिके बैल बड़े होते हैं और भारी बोझा लेकर चल सकते हैं। इनके मुँहमें लगाम लगाकर काम लिया जा सकता है। बैल है वर्षों लेकर ७ वर्षतक मेहनतका काम करते हैं। फिर लोग खिलापिटाकर तगड़ा करके मांसके लिये बेच देते हैं। इंग्लैंडमें इनका विशेष आदर है।

इस जातिमें भी छोटी-बड़ी दो प्रकारकी गायें होती हैं। देखनेसे ऐसा माद्म होता है कि ये और डिवन जातिकी गायें एक हैं। ये ससेक्स, केंट और मरे आदि प्रदेशों में पायी जाती हैं। ससेक्सकी उत्कृष्ट गोचरभूमि होनेके कारण ही वहाँकी गायें बड़ी होती हैं।

वेल्सकी गायें—यहाँकी गायेंकाळी होती हैं और यही इस देशकी प्राचीन गो-जाति है। सेक्सन और रोमनोंके समयमें

# कल्याण ा



श्वन्नहीना लाल (रेड पोल्ड ) गौ



दीर्घश्रङ्गी (लॉगहर्न) गौ



एवार्डिन एंगास गौ



एवाडिंन एंगास साँड़



आयरशायर साँड़



आयरशायर गौ

# गैलवे गौ गैलवे वैल जसीं साँड़ जर्सा गौ

गर्नसी साँद

गर्नसी गौ

# कल्याण 💳



गैलवे बैल



गैलवे गौ



जसीं साँड़

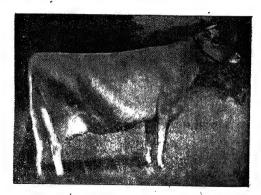

जर्सी गौ

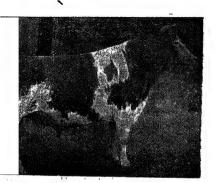

गर्नसी साँद



गर्नसी गौ

सफेद तथा काळे रंगकी गायें लायी गयी थीं। ये बहुत थोड़ा खाकर भी परिपुष्ट रहती हैं, इसीसे इनका पालना सहज है। इनके सींग लंबे होते हैं। दक्षिणी वेल्सकी गायें तो दूघ देती हैं, किन्तु उत्तरी वेल्सकी गायें अधिक दूध नहीं देतीं।

फाकछैंडकी गायें—इंग्लैंडके बादशाह सातवें हेनरीने अपनी कन्या मारग्रेटका विवाह स्काट्लैंडके राजा चौथे जेम्सके साथ किया था और दहेजमें ३०० गायें दी थीं। स्काट्लैंडके राजपरिवारवाले अधिकतर फाकलैंडके राजभवन-में रहते थे और ये गायें भी वहीं रहती थीं, इसीसे इनकी सन्तानोंको फाकलैंडकी गायें कहते हैं।

पवार्डिन पंगासकी गायें स्काट्लैंडकी यह गो-जाति बहुत प्रसिद्ध है। इसकी उन्नति सन् १७२९ के बादसे आरम्भ हुई थी, किन्तु इस थोड़े ही समयमें इस जातिने आश्चर्यजनक उन्नति की है। वाटसन एवं मेकम्बी आदि गोपालकोंने इस जातिकी उन्नतिमें बड़ी चेष्टा की। अब ये गायें समस्त संसारकी दुधारू गायोंकी श्रेणीमें आ गयी हैं। इस जातिकी गायोंको कई बार प्रदर्शनीमें सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

दूधके परिमाण और मक्खनकी अधिकताकी दृष्टिसे ये गायें उत्तम हैं। आजकल अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा यूरोपके अन्यान्य देशोंमें ये गायें खूब फैल गयी हैं। ये गायें स्वा फैल गयी हैं। ये गायें सांसके लिये भी प्रसिद्ध हैं। तीन वर्षके एक बैलका वजन ३३ मनतक हो चुका है। इन गायोंकी उन्नतिके लिये जो समिति है उसके ५१२ सदस्य हैं और ६७९९८ गायोंकी रिजस्ट्री हो चुकी है। इस जातिकी गायोंकी समिति अमेरिकामें भी है, जिसमें एक हजार सदस्य हैं और लाखों गायोंकी रिजस्ट्री हो चुकी है। गायोंकी वंशावली ही केवल १६ खंडों- में प्रकाशित है। अमेरिकाने इस क्षेत्रमें बड़ी उन्नति की है।

आयरशायरकी गायं—ये गायं नाटे पैरोंकी, छाल-सफेद रंगकी, चितकबरी अथवा बिल्कुल लाल या सफेद होती हैं। ये अल्पाहारी होनेके कारण पालनेमें सुगम हैं। इनके दूधका गुण भी अच्छा होता है। साधारण भोजन पाकर भी एक गाय सालभरमें ७५ मनके लगभग दूध देती है। एक गायने एक वर्षमें १२५०० पींड दूध दिया था। ये मझोले आकारकी होती हैं और वजन १२॥ मन लगभग होता है। ये बड़ी कष्टसिहण्णु होती हैं और सभी देशोंका जलवायु इनके अनुकृल पड़ जाता है।

गैलवेकी गायं--स्काट्लैंडके दक्षिण-पश्चिममें गैलवे

नामक एक प्राचीन प्रदेश है, वही इस जातिकी गायोंका मुख्य स्थान है। पहले ये बड़े-बड़े सींगोंवाली होती थीं किन्तु आजकल गोपालकोंके प्रयत्नसे बिना सींगकी हो गयी हैं। इनका रंग साधारणतः काला होता है। ये विशेष दुधारू तो नहीं होतीं किन्तु इनके दूधमें मक्खन बहुत निकलता है। एक गायके एक दिनके दूधमें प्रायः सेरभर मक्खन निकलता है। एक गायके एक दिनके दूधमें प्रायः सेरभर मक्खन निकलता है। इस जातिके साँझ दूसरी जातिकी गायोंसे मिलकर अपनी ही जातिकी संतान पैदा करते हैं। इसीसे इस जातिमें अच्छी वृद्धि हुई है। इस जातिकी बहुत-सी गायें उत्तर अमेरिका, कनाडा, ग्रीस, साइप्रस, रूस और मैसेंपोटामियामें गयी हैं।

पश्चिम हाईलेंडकी गायें स्काट्लेंडके पश्चिम हाईलेंडके पश्चिम हाईलेंडके पश्चिम हाईलेंडके एश्चिम हाती हैं। इनका शरीर लंबे और घने बालेंसे दका रहता है, जिससे ये कठोर जाड़ा सह सकती हैं। ये साधारणतः काले रंगकी होती हैं। शरीर छोटा और सींग बड़े होते हैं। ये गाय और मैंसके बीचके पशु हैं जो बहुत कुछ जंगली गायेलसे मिलते हैं। बहुत प्राचीन कालमें इनको काइलो (Kyloe) कहते थे। ये दूध तो प्रतिदिन चार ही पाँच सेर देती हैं, किन्तु दूध बहुत उत्तम होता है। उसमें मक्सन बहुत अधिक रहता है। पहले इनका वजन ३-४ मन था, किन्तु चेष्टा करनेसे अब १८-१९ मन हो गया है। काइलो गाय और मैंसोंसे संयोग कर संकर वत्स उत्यन्न करनेमें नार्देबरलेंडके ड्यूकने आशातीत सफलता प्राप्त की है।

आयरलेंडकी केरी तथा डिक्स्टर जातिकी गायें केरी जातिकी गायें छोटी और अल्पभोजी होती हैं। थोड़ा खाकर भी मोटी-ताजी रहती हैं और दूध अधिक देती हैं। इन्हें गरीब छोग ही अधिक पाळते हैं। इनका रंग काला या चितकबरा होता है। सींग बड़े नहीं होते और ऊपरकी ओर टेढ़े होकर उठे रहते हैं। सींगोंका रंग सफेद किन्तु अग्रभाग काला होता है। आँखें उज्ज्वल, गठन सुन्दर और चमड़ा कोमल होता है।

केरी जातिकी पहाड़ी गायोंद्वारा डिक्स्टर साहबने एक स्वतन्त्र जातिकी गायोंका उत्पादन किया है, जो उन्हींके नामपर केरी डिक्स्टर जातिकी गाय कहलाती हैं। इनकी गठन सुगोल और पैर छोटे होते हैं। रंग काला अथवा लाल और सफेद मिला हुआ होता है। ये बलवान होती हैं और केरी प्रान्तकी तूफानी हवा सह छेती हैं, किन्तु केरी गायोंके समान दुधारू नहीं हैं। इन्हें धनी-दरिद्र सभी पाल सकते हैं।

### (जसीं गाय)

इंग्लिश चैनल द्वीपोंकी गायें — इंग्लिश चैनल द्वीपोंमें जर्ती नामका एक द्वीप है। वहाँकी गायें जर्ती नामसे विख्यात हैं। इस जातिकी गायें दूधके लिये प्रसिद्ध हैं। ये बहुत अधिक दूध देती हैं, और इनके दूधमें इंग्लैंडकी सव जातिकी गायोंसे अधिक मक्खन निकलता है। मांसके लिये ये नहीं पाली जातीं, क्योंकि ये कभी भी मोटी नहीं होतीं। ये दो वर्षकी उम्रमें ही बच्चा दे देती हैं और एक वियानमें ५६ मन दूध देती हैं।

इनका रंग शुभ्र और धूसर होता है। श्रीरका संगठन मझोला और सामनेकी अपेक्षा पीछेका भाग प्रशस्त होता है। गर्दन नाटी और पतली होती है। पूँछें लंबी, कान छोटे, आँखें चमकीली, मुख और मस्तक छोटा तथा उन्नत होता है। पीठ घँसी और सींग छोटे होते हैं। समस्त द्वीपमें कुल ११००० गायें हैं। प्रतिवर्ष १००० गायें इंग्लैंड, ९०० डेन्मार्क और १०० फ्रांस जाती हैं।

गर्नसीकी गायें —इस जातिकी गायें नार्मडीसे गर्नसीकें लायी गयी थीं। सन् १८८९की प्रदर्शनीमें इस जातिकी गायोंको सर्वप्रधान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये गायें स्तूब दूध देती हैं। इनका थन बहुत बड़ा होता है। इनका सस्तक दीर्घ, आँखें बड़ी, ललाट प्रशस्त, सींग टेढ़े, गर्दन लंबी और पतली, पीठ धँसी हुई और सीधी, पूँछ लंबी तथा गुच्छेदार, नाक सफेद होती है। कान, पूँछ, अगला हिस्सा, सींगोंकी जड़ें, थन और शरीरका वर्ण कुछ पीला होता है। इनके दूधमें मक्खन बहुत अधिक होता है। ये १५-२० सेर दूध देती हैं। एक गायने २४ घंटोंमें १ मन चार सेर दूध दिया था। इनका तथा जसीं गायोंका मक्खन पीलापन लिये होता है। ये बलिष्ठ और कष्टसहिष्णु होती हैं।अमेरिकावाले इनको बहुत खरीदते हैं।

ईस्ट-इंडियन गोजाति—समय-समयपर भारतवर्षसे नाना जातिकी गायें इंग्लैंड जाती हैं, उनको वे लोग ईस्ट-इंडियन गाय कहते हैं। उनके विषयमें बतानेकी आवश्यकता नहीं, उन्होंने वहाँ जाकर भारतीय गायोंकी क्षमताका विशेष परिचय दिया।

हार्लेंडकी गायें — गुजरातकी भाँति हालैंड समुद्रके किनारे-किनारे बसा है। यहाँकी गायोंके बरावर पृथ्वीकी किसी जातिकी गाय दूध नहीं दे सकती। इस देशमें ३ श्रेणीकी गायें हैं। यहाँकी गायें बड़े आकारकी, शान्त, धीर और सुन्दर होती हैं।

(१) होलस्टिन फ्रिजियन, (२) लेकेन फील्ड या डचवेल्ट, (३) उत्तर हालैंडकी गायें।

होळिस्टिन फिजियन—फिजिया प्रदेशकी ये गायें जर्मनीके होलिस्टन बंदरगाहसे बाहर जाती हैं, इसीसे अमेरिकावाले इन्हें होलिस्टन फिजियन कहते हैं। फिजियाका अधिकांश भाग नीचा होनेके कारण यहाँ घास खूब होती है। यहाँके गाय-बैल घास खाकर खूब लंबे-चौड़े तथा बलिष्ठ हो जाते हैं। यहाँके गो-स्वामी गो-पालनके सिवा और कोई काम नहीं करते। इसीसे उनका पूरा ध्यान गायोंपर रहता है। इनमें भी छोटी, मँझोली और बड़ी तीन श्रेणियाँ हैं। छोटी कीचड़युक्त भूमिमें, बड़ी स्थलमें और मँझोली रेतीली भूमिपर रहती हैं।

बहुत-से इन्हें इंग्लैंडकी छोटे सींगवाली गायोंकी आदि बीज मानते हैं। ये दूध खूब देती हैं। अच्छा भोजन देनेसे ये सहज ही मोटी-ताजी हो जाती हैं। इनका चमड़ा पतला, आँखें कोमल, मस्तक बृहत्, काळे कपालमें सफेद टीका, नाक बड़ी, गला पतला और पूँछ लंबी होती है। एक बियानमें १०० मनके हिसाबसे ये दूध देती हैं। एक गायने ३३६ दिनोंमें २१७ मन दूध दिया था। अधिक दूध और मक्खनके लिये इन्हें सदा प्रथम पुरस्कार मिला करता है।

छेकेन फील्ड या डचवेल्ट इस जातिकी गायोंका आदि निवासस्थान हालैंड देश है। ये इंग्लैंडकी गैलवे गायकी माँति होती हैं, पर इनके सींग नहीं होते। यूरोपमें इन्हें डचवेल्ट और हालैंडमें छेकेन फील्ड कहते हैं, जिसका अर्थ है वस्त्राहत। इनका अगला-पिछला भाग घोर काला और बीचका खूब सफेद होता है, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक सफेद कंबल बीचमें लपेट दिया गया है, इसीसे इसका नाम छेकेन फील्ड पड़ा। ये होलस्टिन गायोंसे छोटी होती हैं। एक गायका वजन १४-१५ मन और साँडका २०-२२ मन होता है। ये निम्नभूमिकी घास खाकर पुष्ट होती हैं, किन्तु उच्चभूमिमें रहकर उतनी पुष्ट नहीं होतीं। ये गायें केवल दूधके लिये पाली जाती हैं। एक गाय प्रतिदिन एक मनतक दूध देती है। इंग्लैंड, मेक्सिको, कनाडा तथा अमेरिकामें इस जातिकी गायें हैं, किन्तु इनकी संख्या कम है।

उत्तर हालैंडकी गो-जाति—इनमें कोई विदेषता नहीं होती; इससे इनके विदेष विवरणकी आवश्यकता नहीं है।

# कल्याण



होलस्टीन फ्रिजियन बैल



होलस्टीन फ्रिजियन गौ



हाईलेंडर बैल



होल्स्टीन गौ



सर्वोपरि दुग्धवती गौ ] [मेडकप फेनी, कोरोनेशन फार्म

### सर्वोपरि दुग्धवती गौ

कोरोनेशन फार्मकी इस 'मेडकप फेनी' गौने २१ मई सन् १९४२ को पूरे होनेवाळे ३०० दिनके एक ब्यानमें २१००० तेर दूध दिया। लगभग ६७५ सेर मक्खन दिया। प्रतिदिन १॥। मन दूध और २। सेर मक्खन हुआ। सबसे अधिक दूध देनेवाली गौओंमें यह सर्वोपरि है। इसका जन्म १३।१।१९३३ को हुआ था। इसकी मा और तीन बहिनें अभीतक 'कोरोनेशन फार्म'में वर्त्तमान हैं।

(मेडकप फेनीका चित्र 'दरभंगा गोशाला सोसाइटी'की कृप्पसे प्राप्त )











# ( ४ ) अमेरिकाकी दुग्धवती गायें

(१) वाटरल्के मि० फ्रेडकी 'पोच सैक्षी आरम्सवी' होल-स्टीन गौ। ११ वर्षके आठ वियानोंमें दूध १२७०८०, मक्खन ४२१३ पौंड दिया। (२) ली हिल फार्म, न्यू वर्नन की ब्राउन स्विस गौ। तीसरे वर्ष ३६५ दिनोंमें दूध १८८२४, मक्खन ८६० पौंड, पाँचवें वर्ष दूध २१६७६, मक्खन ९३३ पौंड दिया। (३) टारवेल फार्म न्यूयार्ककी

(५) मक्खन ९३३ पौंड दिया।(३) टारबेल फार्म न्यूयार्ककी पीयरलेस सिबिल, गर्नसी गौ। ३०५ दिनों में दूध ११६९५, मक्खन ५८२ पौंड दिया।(४) मि॰ हर्मन॰ सी॰ क्लिंगेल, ओहियोकी 'स्प्रुश्चड लेडी सिबिल द्वितीय' आयरशायर गौ। २३९ दिनों में दूध १३२२७, मक्खन ५५८ पौंड दिया। (५) मि॰ जे॰ डब्ल्यू॰ कोप्पिनीके स्टेट, कैलिफोर्नियाकी 'शिल्केन लेडीज रूबी' जसीं गौ। १२ वर्षमें दूध १२१४३९, मक्खन ६६५४ पौंड दिया। (होर्ड्स डेरीमेन)

( दरभंगा गोशाला सोसाइटीकी कृषासे )

वेल्जियमकी गायें—इस देशकी गायें अनेक अंशोंमं हालैंडकी गायोंकी भाँति होती हैं।

स्वीजरलेंडकी गायें स्वीजरलेंडमं दूधका खूब विस्तृत व्यवसाय होता है। इस देशको पृथ्वीका 'गो-गृह' कहते हैं। यह राज्य ही एक गोचरभृमि है। सन् १९०१में यहाँ केवल १३४० गायें थीं, किन्तु १९०६ में १४९९८०४ गायें हो गर्या। गर्मीके दिनोंमें ये गायें पहाड़ीपर घास चरती हैं और जाड़ेमें घर रहती हैं। इनमें एक विशेष जातिकी गायें हैं जो अधिक दूध देती हैं। खूब मोटी होनेसे ये नाटी मालूम पड़ती हैं। गायका वजन १६-१७ मन तथा बैलका २०-२२ मन होता है। इनका चमड़ा और रोएँ मुलायम होते हैं। इनका थन सुगठित होता है और दूधकी शिराएँ स्पष्ट दिखायी देती हैं। ये बड़ी आसानीसे पहाड़पर चढ़-उतर सकती हैं।

डेन्मार्ककी गायें—यहाँ आल्डेनवर्ग तथा रेड डेनिस नामक दो जातियोंका उत्कृष्ट गो-परिवार है। एक समय यह समस्त यूरोपका गो-ग्रह था और यहाँसे खोवा, मक्खन, पनीर और दूध यूरोपमें जाता था। आज भी यह देश दूध-मक्खनके छिये प्रसिद्ध है।

नारवे और स्वींडनकी गायें— डेन्मार्ककी माँति इन दोनों देशोंमें भी अधिक दूध देनेवाली गायें होती हैं। ये और डेन्मार्ककी गायें एक ही जातिकी हैं। इस देशका अधिक भूभाग शीतकालमें बर्फसे ढका रहनेके कारण यहाँ घास कम होती है किन्तु गो-पालकोंके सुन्दर प्रवन्धके कारण घासका जरा भी अपव्यय नहीं होता, इसीसे विशेष कमी नहीं पड़ने पाती। यहाँवाले गायोंकी सेवा खूब करते हैं। गोशालाओंको खूब साफ-सुथरा रखते हैं और गायोंकी अलग-अलग बड़े घरोंमें रखते हैं। एक स्त्री बीस-पचीस गायोंकी सेवा करती है।

इटलीकी गायें—इस देशमें अच्छी गायें नहीं हैं और न गो-जातिकी उन्नतिके लिये कोई चेष्टा ही होती है। यहाँ-की गायोंके सींग बड़े होते हैं। ये दूध देनेवाली नहीं होतीं।

फ्रांसकी गायें — फ्रांसके उत्तर भागमें राइन नदीके किनारेके सिवा सब जगह नार्मेन गो-जाति दिखायी पड़ती है। इनकी देहका रंग लाल और जहाँ-तहाँ सफेद दाग होते हैं। इनके छोटे सींग सिरसे ऊपरकी ओर उठकर झक जाते हैं और उनका अगला भाग काला होता है। पैर पतले और सुन्दर होते हैं। नार्मेडीमें गोचर-भूमि अधिक है।

वहाँकी गायें स्थूलकाय एवं अधिक दूध देनेवाली होती हैं। इंग्लिश चैनलकी गायें उन्हींकी एक जातिमेंसे हैं।

अमेरिकाकी गायें अमेरिकाकी कोई अपनी गो-जाति नहीं है। उत्तर अमेरिकामें यूरोपसे तथा दक्षिण अमेरिकामें भारतसे गायें आयी हैं। वर्तमान समयमें इंग्लैंड तथा यूरोपकी सभी जातियोंकी गायें अमेरिकामें हैं। इस देशके धनी गोपालक प्रदर्शनीमें पुरस्कृत उत्तम गायों तथा साँडोंको बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लेते हैं और इस प्रकार अपने देशके गो-समुदाय तथा दुग्ध-व्यवसाय-की उन्नति करते हैं। यहाँ गोचारणके लिये बहुत बड़े-बड़े मैदान हैं। यहाँकी गायें अल्पाहारी तथा अधिक दूध देनेवाली होती हैं।

कनाडाकी गायें — यहाँ घास बहुत होती है; इससे गायों के पाछने में सुविधा है। इस द्वीपमें बहुत-सी गायें हैं। प्रतिवर्ष यहाँ स्थूलकाय बैळ विभिन्न देशों को जाते हैं। यहाँ की गायें इंग्लैंडकी गो-जातिसे उत्पन्न हुई हैं। जर्सी-गर्नसी आदि गायों का यहाँ विशेष आदर है। सन् १९०७ में यहाँ ७४३९०५१ गायें थीं।

परीजोनाकी गायें— संयुक्तराज्य अमेरिकाके दक्षिण-पश्चिम भागमें स्थित मेक्सिको और कैलीफोर्नियाके एरीजोना नामक प्रदेशमें उत्तम गोखाद्य तथा गोचारणके लिये बड़े-बड़े अनेक मैदान हैं। यहाँ गोजातिकी उन्नतिका काम जोरोंसे हो रहा है। प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रुपयेकी गाथें यहाँसे इंग्लैंड जाती हैं।

आर्जेन्टाइनकी गायें यहाँ गायोंके खाने लायक घास तथा गोचर-भूमि बहुत अधिक है। थोड़े ही दिनोंमें यहाँ गो-जातिकी अच्छी उन्नति हुई है। सन् १८७८ में यहाँ १ करोड़ २० लाख गायें थीं; किन्तु सन् १८९९ में २ करोड़ ५० लाख गायें थीं; किन्तु सन् १८९९ में २ करोड़ ५० लाख गायें हो गयीं। पहले यहाँ स्पेन देशकी बड़े सींगोंवाली मामूली गायें थीं; किन्तु क्रमदाः डरहम, छोटे सींगोंवाली और हेरीफोर्ड जातिकी गायें आ गयीं। अब तो होलस्टिन फ्रीजियन, जसीं तथा अन्य जातिकी गायें लाकर इस देशमें मक्खन और पनीरका बड़ा व्यवसाय चल रहा है।

आस्ट्रेलियाकी गायं—गत शताब्दीके आरम्भमें यहाँ एक भी गाय नहीं थी, किन्तु सन् १९०६ में ८१७८०० गायें हो गयीं। भिन्न-भिन्न जातिकी श्रेष्ठ गायें ऊँचे दामों-पर लाकर इतनी उन्नति की गयी है। डचबेस्ट गोजातिके साथ जर्सी और आयरशायर गोजातिके सम्मिश्रणसे अत्यन्त दुग्धवती संकर जातिकी गार्ये यहाँ उत्पन्न की गयी हैं। यहाँ गोचर-भूमि यथेष्ट है। आजकल यहाँ जर्सी, आयरशायर, डिवनशायर, ससेक्स, एवार्डिन एंगास आदि गार्ये पायी जाती हैं।

न्यू जीळेंडकी गायं — यहाँकी निदयों और झरनोंमें सदा पानी भरा रहनेसे घास सदा प्रचुर मात्रामें रहती है। यहाँ बहुत-सी स्थायी गोचर-भृमि है। यहाँ चारेका कभी अभाव नहीं होता। सन् १९०६ में यहाँ १८५१७५३ गायें थीं; जिनमें ५९३९२७ गायें दूध देनेवाली थीं। मांसके लिये शार्ट हार्न, हेरीफोर्ड, एवार्डिन एंगास, रेड पोल्ड, डिवन और हाईलेंड जातीय गायें तथा दूधके लिये शार्ट हार्न, आयरशायर जसीं, होलस्टिन और केरी डिक्स्टर जातीय गायें पाली जाती हैं। सन् १९०६ में २२८३१६९५) रुपयेका ४१६२४५॥ मन मक्खन तथा ६७४६०४०) रुपयेका २२८०३२॥ मन पनीर यहाँसे विदेशोंमें भेजा गया है। यहाँ दूध, स्त्या दूध तथा पनीरके व्यवसायकी बड़ी उन्नति हो रही है।

### (अफ्रीकाकी गोजाति)

मिश्रकी गायें भारतीय गायोंकी भाँति यहाँकी गायोंके ककुद् तथा गजकम्बल होता है। वर्षाकालमें ये घास खाती हैं और जब अधिक वर्षासे घासके स्थान जलमें डूब जाते हैं तब सूखी घास खाकर जीती हैं। अमृतमहाल गायोंके बिकनेके समय इजिप्टके खदीव और पाशा मद्राससे बहुत-सी गायों खरीदकर ले गये थे। इस देशमें गो-जातिकी उन्नतिके लिये कोई बिशेष चेष्टा नहीं की जाती।

दक्षिण अफ्रीकाकी गायें—दक्षिण अफ्रीका या केप कालोनी प्रदेशमें हालैंडदेशीय और इंग्लिश चैनलकी जसीं जातिकी दुधारू गायें हैं। ये गायें बोस्टोरस जातिकी हैं किन्तु केप कालोनी तथा मेडागास्कर द्वीपोंमें जेबू श्रेणीकी गायें होती हैं। कुछ लोगोंके मतसे ये गायें अफ्रीका-प्रवासी भारतीयोंद्वारा लायी गयी हैं।

कियरें डोकी गायें—यह अफ्रीकाके पूर्व भागमें है। यहाँ के लोग गोपालक हैं। यहाँ साँड़ों की दौड़ होती है। जिसके पास दौड़नेवाला साँड़ होता है, वह देशका प्रधान व्यक्ति समझा जाता है। एक दौड़नेवाले साँड़का मूल्य एक हजार गायों के मूल्यके बराबर होता है।

आइलैंड-गोजाति-अफ्रीकाके जंगलोंमें एक प्रकार-

की जंगली गायें या मृग होते हैं। इंग्लैंडमें इन्हें आइलैंड गाय या विदेशी गाय कहते हैं। यद्यपि ये गाय कहलाती हैं किन्तु वास्तवमें गाय नहीं वरं गो-सदृश मृग हैं। जहाँ गर्मी-सदीं अधिक नहीं पड़ती, वहीं ये रहती हैं। ये कृष्णसार जातिकी हैं और उन्हींकी माँति होती भी हैं। ये साधारणतः घोड़े-जितनी बड़ी होती हैं। गर्दनके पास इनकी ऊँचाई ५ फीटतक होती है। इनके सींग दृद़ और पीछेकी ओर झुके होते हैं। ये बड़ी बलिष्ठ होती हैं। २७-२८ मन घासका बोझ सींगोंद्वारा अनायास ही उलट देती हैं। ये आकारमें बड़ी और मर्थकर होती हैं। इनकी देहका रंग कुछ पीलेयनके साथ सफेद होता है। ये अधिक दध नहीं देतीं।

चामरी गो (Yak)—हिमालय पर्वतके उत्तरी भागों में चामरी जातिकी गायें होती हैं। ये जंगली और पालतू दोनों होती हैं। इनका शरीर घने और लंबे रोओंसे दका रहता है। बफींले प्रदेशमें रहनेके कारण ही प्रकृतिने शायद इनके शरीरको बालोंसे दक दिया है। इनकी गर्दन और पीठ बराबर, मुँह नीचे और पैर छोटे-छोटे होते हैं। सींग पीठकी ओर छुके हुए होते हैं।

जंगली गायोंका रंग काला तथा पालतू गायोंका काला एवं सफेद मिला हुआ होता है। सफेद रंगकी चामरी गायकी पूँछका चमर बनता है। फालतू गायोंके सींग नहीं होते। इनका वजन ७ मन और ऊँचाई ३-४ हाथ होती है। ये दस महीनेपर बचा देती हैं। इनका शब्द हमारे देशकी गायोंके शब्दकी माँति नहीं होता। तिब्बती इनका दूध पीते हैं, पीठपर सवारी करते हैं, चमड़ेसे कपड़े तैयार करते हैं और शरीरके रोओंकी उन्हें नाना प्रकारके रंगोंमें रंगकर टोपियाँ बनाते हैं।

बाइसन बाइसन वंशकी दो जातियाँ हैं। एक यूरोपमें और दूसरी अमेरिकामें। इनका पिछला हिस्सा भारी होता है। सींग और पूँछ छोटी तथा मस्तक विशाल होता है। इनकी गर्दन, कंधे और गलेपर इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि धरतीतक लटकते रहते हैं। जाड़ेके दिनोंमें ये बाल और भी बढ़ जाते हैं, एवं गर्मीके दिनोंमें झर जाते हैं। ये गायें दलबद्ध होकर रहना पसंद करती हैं। अमेरिकामें अंग्रेज-सरकार तथा यूरोपमें रूस-सरकारने इनका वध निषेध कर दिया है; इसीसे यह जाति अभी पृथ्वीपर दिखायी पड़ती हैं।

ये भारतीय भेड़ोंकी भाँति निर्द्ध और जिही होती हैं।

आगे चलनेवाली गाय यदि जलमें डूबकर मर जायगी तो पीछेकी सारी गायें जलमें डूबकर प्राण दे देंगी। चमड़े और मांसके लिये ये मारी जाती हैं। इनके केशोंका सत बनाकर व्यवसायी लोग मोजा-दस्ताना आदि तैयार करते हैं। इनकी गर्दनपर एक छोटा-सा अयाल होता है किन्तु वह हमारे देशके बैलोंकी तरह नहीं होता। ये गर्मीके दिनोंमें गर्भ घारण करती हैं और नौ महीनेमें बचा देती हैं। इस जातिके बैठोंकी ऊँचाई ६ फीटके लगभग होती है और शरीरका वजन २०-२२ मन होता है। मूरोपका बाइसन-वंश क्रमशः ध्वंस हो रहा है। यूरोपकी बाइसनका आकार अमेरिकाकी बाइसनसे भिन्न होता है। यह देखनेमें उतनी कुरूप नहीं होती। (गोधनके बाधारपर)



### गायोंकी सबसे अच्छी नस्ल और एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला

( लेखक---एक गोसेवक )

हमारे देशके लोगोंको, विशेषकर खेती करनेवालोंको ऐसी गायकी आवश्यकता है जिसके बळड़े अच्छे बैस्ट बन सर्के तथा जो दूध भी पर्याप्त देती हो।

हरियाना तथा हिसार नस्लकी गायें दुध तथा बैल दोनों के लिये तो प्रसिद्ध हैं ही, सन्दरता तथा शक्तिमें भी वे अनुपम होती हैं। हरियाना नस्लकी गायोंका रंग सफेद बा हल्का नीला, सींग छोटे, पुँछ पतली, शरीर रेशम-जैसा नरम, कान छोटे, चेहरा लंबा और पतला, टाँगें मामली तौरसे लंबी और पतली, रोन या छेवा बड़ा आगेको फैला हुआ, दूधकी नसें स्पष्ट और विकसित होती हैं। हिसार नस्लके बैलोंके सींग मोटे तथा बड़े, शरीर दीला, कान बड़े लटकते हुए होते हैं । हिसारकी अपेक्षा हरियाना नस्टको अधिक पसंद किया जाता है। हरियाना नस्टकी गार्थे हिसार जिलेके हरियाना चकसम्बन्धी हाँधी-हिसार-भिवानी तहसीलोंके अनुमान दो सौ गाँवोंमें, जिला रोहतककी झज्जर तहसीलमें, जींद रियासत तथा कहीं-कहीं करनाल गुडगाँवके जिलोंमें और पटियाला-नामा रिया-सर्तोंमें तथा दिल्ली प्रान्तमें मिलती हैं। हरियानासे मिलती-जुलती नस्ल, जो कुछ छोटी होती है, अलवर-भरतपुर रियासतों तथा निकटवर्ती युक्तप्रान्त और पंजाबके अन्य कुछ जिलोंमें भी देखी जाती है।

हरियाना नस्लकी गायोंका दूध तौलमें बहुत अधिक नहीं होता, पर स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यप्रद होनेके कारण देशभरमें इनकी बड़ी माँग रहती है।

देशके कितने ही प्रान्तोंमें यहींके घाँड़ोंद्वारा नस्छ-सुधारका काम होता है। इर साळ इस इलाकेसे हजारों बछड़े साँड़ बनानेके लिये युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार, उड़ीसा तथा कितनी ही रियासतोंको ले जाये जाते हैं।

गार्थोकी नस्छ उन्नत करनेके लिये हिसारकी सरकारी पशुशालांके अतिरिक्त 'वैष्णव अग्रसेन गोशाला' अगरोहा, 'वैश्य व्यायाम दुग्धशाला' रोहतक, 'भगवद्भक्ति-आश्रम' रिवाड़ी तथा 'विद्याप्रचारिणी सभा' हिसार और 'हरियाना गोवंश-रक्षक दुग्धशाला' सातरोदके द्वारा कुछ काम हो रहा है।

### एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोञाला

हिसारकी सरकारी पशुशाला (फार्म) भारतमें ही नहीं, एशिया महाद्वीपमें भी सबसे बड़ी तथा पुरानी है। इसकी सन् १८०९ में स्थापना हुई थी। इस पशुशालाके पास ४०००० एकड़ जमीन है, जिसमेंसे अनुमान पाँच हजार एकड़को नहरका पानी दिया जाता है। कुछमें खेती होती तथा शेष पशुओंके चरनेके लिये छोड़ी हुई है। इस पशुशालामें करीब नौ हजार पशु हैं। जिनमेंसे छः हजारसे अधिक गायें, साँड, बैल, बछड़े, बछड़ी आदि हैं। सरकारी लगानका अनुमान १९७६४३७) रुपये तथा प्रबन्धका वार्षिक ब्यय लगभग तीस लाख रुपये हैं। इस फार्मसे वार्षिक अनुमान छः सौ साँड-बैल पंजाबके डिस्ट्रिक्ट-बोडोंद्वारा गाँववालोंको सुपत दिये जाते हैं। गायोंका दूध तथा मक्खन हिसार शहरके लोगोंको उचित मूल्यपर बेच दिया जाता है।

सरकारने सर्वप्रथम इस पशुशालाको फौजोंका बोझ्त ढोनेवाळे ऊँट, बैल तथा खचर तैयार करनेके लिये ही खापित किया था। इसी लक्ष्यको सामने रखकर साँड, बैल भी तैयार किये गये। भारी-भारी तोपखाने तथा अन्य फौजी सामान खेंचनेके िक्ये नागौर, अंगोल, सिन्ध, गुजरात, मैसूर तथा नीमाइकी गायों और साँड़ोंकी नस्टोंके साथ हरियानाकी गायों और साँड़ोंकी वर्णसंकरता करके बद्धे-बद्धे तथा मजबूत बैट और साँड़ उत्पन्न किये गये।

इन साँडोंने हिसारकी अधिकांदा गायोंकी शुद्ध हरियाना नस्छको वर्णसंकर बना दिया, जिसके कारण अधिक दूध देने-वाली गायोंकी नस्ल तो प्रायः बर्बाद ही हो गयी। बैलोंके आकार आवश्यकतासे अधिक बढ़ गये। पंजाबकी गायोंकी आरम्भिक नस्लोंकी बाबत लिखते हुए मेजर एच० टी० पीज साहबने कहा है इस वर्णसंकरताके कारण हिसारके आस-पास गाँवोंकी गायोंकी नस्लको बहुत नुकसान पहेँचा। अब भी हिसार और रोहतक जिलेके कितने ही गाँवोंमें इस सरकारी पशुशालाके साँड़ोंको पसंद नहीं किया जाता । कितने ही गाँवोंवाले तो सरकारी पशुशालाके मुफ्त मिलनेवाले साँड़ोंको नहीं लेते, परन्तु तीन-तीन, चार-चार सौ रुपये खर्च करके गाँवसे साँड़के योग्य अच्छा बछड़ा खरीदते हैं। पिछले कुछ सालोंसे पंजाबके महकमा वैटिरिनरी सर्विस या पशु-चिकित्सा-विभागनेभी इस नस्लकी खराबीका अनुभव किया तथा शुद्ध हरियाना नस्ल ही उत्पन्न करनेका यत्न किया। इस समय रायवहादुर श्री० पी० एन० नन्दा महोदयकी देख-रेखमें शुद्ध हरियाना नस्लके साँड़ उत्पन्न करनेकी प्रशंसनीय चेष्टा की जा रही है। (ये चित्र हिसार सरकारी फार्मसे मिले हैं)



हिसार फार्मकी गौ जिसने २०० दिनके एक वियानमें ७००० पौंड यानी प्रतिदिन २६ पौंड दथ दिया।



दिसार फार्मके कुछ साँड़



हिसार फार्मका साँड



हिसार फार्मके बछड़ोंपर जूं आदिके मिटानेके छिये द्वाका जल छिड़का जा रहा है।

### नस्ल-सुधार

(लेखक--श्रीयुत हरदेवसहायजी)

सारे संसारकी एक तिहाई पद्म-संख्या होनेपर भी हमारे देशके लोगोंको न तो पर्याप्त दूध-घी मिलता है और न खेतीके लिये आवश्यक बैल ही । न्यूजीलैंडमें प्रतिदिन प्रतिमनुष्य १२२ छटाँक, डेन्मार्कमें ७४ छटाँक, कनाडामें ३३ छटाँक, अमेरिकामें १८॥ छटाँक और इंग्लैंडमें ७ छटाँक दूध उत्पन्न होता है। इन देशोंकी अधिकांश जनता मांसभोजी है, किन्त हमारे अभागे देशमें, जहाँ करोड़ों छोगोंके खास्थ्य एवं शक्तिका आधार एकमात्र दूध ही है, आज प्रतिदिन प्रतिमनुष्य २ छटाँकसे भी कम दूधका उत्पादन रह गया! करोड़ों मनुष्योंको दूध मिलता ही नहीं; लाखों बच्चे दूधके अभावमें बिलख-बिलखकर मर जाते हैं। यों तो दुधारू पशुओंका वध एवं चारेकी कमी आदि भी दृधकी कमीके बड़े कारण हैं, किन्तु मुख्य कारण है नस्ल-सुधारके प्रति हमारी उपेक्षा । नस्ल-सधारकी ओर ध्यान देनेवाले देशोंकी गायें बहुत अधिक दूध देने लगी हैं, जैसा कि निम्नलिखित ऑकडोंसे प्रत्यक्ष है-

देश वार्षिक प्रतिगाय दूधका उत्पादन डेन्मार्क ८७ मन २२ सेर ८ छटाँक इंग्लैंड ६९ मन २८ सेर जर्मनी ६६ मन १२ सेर ८ छटाँक भारतवर्ष ६ मन २२ सेर ८ छटाँक

डेन्मार्कमें सन् १९०० में प्रत्येक गाय वार्षिक औसत ४८५० पींड दूध देती थी, किन्तु नस्ल-सुधारके परिणामस्वरूप सन् १९३४ में प्रत्येक गाय ७०५५ पींड देने लगी । सन् १९३३ में लार्ड लिन्लिथगो-कमीशनने बतलाया था कि ४० वर्षमें इंग्लैंडके दूधका उत्पादन दुगुना हो गया। लैटविया- जैसे छोटेसे देशमें १९३० से १९३५ तकमें दूधका उत्पादन ३० प्रतिशत बढ़ गया, पर हमारे देशमें सन् १९३५ में दूधका उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया, पर हमारे देशमें सन् १९३५ में दूधका उत्पादन प्रतिमनुष्य ४ छटाँक था जो अब २ छटाँक अर्थात आधा भी नहीं गहा ।

प्राचीन समयमें नस्ल-सुधार--जिन दिनों देशमें अपना राज्य था और लोगोंमें धार्मिक भावना थी, उन दिनों नस्ल-सुधार एक मुख्य कार्य समझा जाता था। बड़े बूढ़ोंके मरनेपर तथा विशेष पर्योपर पंचायतकी सम्मति एवं विशेषज्ञोंके परामशीन अच्छी नस्ल बनानेके लिये वृषोत्सर्ग

अर्थात् साँड् छोड्नेका विवान था। 'वृषोत्सर्गाहते नान्यं पुण्यमस्ति महीतले'—इस शास्त्रवचनपर श्रद्धा रखते हुए गाँवके लोग अच्छे साँड्रोंकी पूरी तरह देख-रेख करते थे; खाने-पीनेकी तो कोई कमी ही न थी। पारस्कर यहासूत्र तथा अन्य शास्त्रोंमें अच्छे साँड्रोंके लक्षणोंका तथा उनके पालनका विशद वर्णन मिलता है। साँड्रोंके अतिरिक्त घर-घर देई गार्थे रक्खी जाती थीं, जिनके दूधका मक्खन नहीं बनाया जाता था वरं सारा दूध बालकों एवं बछड्डे-वछड्वियोंको पिला दिया जाता था। पर्याप्त दूध पीकर बछड़ी दुधारू गाय और बछड़ा अच्छा बैल या साँड् बनता था।

मुसलमानी कालमें नस्ल-सुधार हिंदूकालमें तो नस्ल-सुधार पुण्यकार्य माना ही जाता था, मुसल्मान बादशाहोंके समयमें भी, जनता ही नहीं, राज्यकी ओरसे भी, नस्ल-सुधारका कार्य जारी था । मैसूरके नवाब टीपू सुल्तानने वहाँकी प्रसिद्ध गायोंकी नस्लको उन्नत करके अमृतमहाल नाम रक्खा, जो आज भी इसी नामसे प्रसिद्ध है। झजरके नवाबने विशेष साँड़ मँगवाकर हरियाना नस्लका निर्माण किया था। इस प्रकार मुस्लिम-कालमें राजा तथा प्रजा दोनोंके सहयोगद्वारा नस्ल-सुधारका काम होता रहा।

अंग्रेजी राज्यमें नस्ल-बिगाड़—अंग्रेजी राज्यमें नस्लके सुधरनेको कौन कहे, वह उलटे बिगड़ गयी। पश्चिमी सम्यताके प्रभावसे तथा राजा-प्रजामें आन्तरिक सहयोग न रहनेके कारण नस्ल-सुधारका स्वाभाविक कार्य बंद हो गया। सरकारने नस्ल-सुधारके कार्यको हाथमें लिया अवस्य, पर उससे लाभके स्थानमें बहुत बड़ी हानि हुई। इसके चार मुख्य कारण हैं—

१. नस्ल-सुधारके फार्मोंमें देश-विदेशकी मिन्न-भिन्न नस्लोंके साँडों तथा गायोंको मिलाकर वर्णसंकर नस्ल बनायी गयी । इम वर्णसंकरतासे यहाँकी गायें उन्नत न होकर अवनत ही हुई । डा॰ राइट तथा अन्य सरकारी विशेपक्षोंने वर्णसंकरताकी निन्दा की है और इसे यहाँके लिये हानिकारक बतलाया है । सिविल वैटिरिनरी विभागके इंस्पेक्टर जनस्ल लेपिटनेन्ट कर्नल पीज़ साहबने 'पंजाबमें पशुआंकी असली नस्लें' नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देशके सबने बड़े सरकारी साँइ-उत्पादन-फार्म हिसारद्वारा

देशकी भिन्न-भिन्न नरलोंकी वर्णसंकरताके कारण गायोंके हुग्धोत्पादनमें कमी आ गयी और नस्लकी भी अवनित हुई। सरकारने यहाँकी प्राचीन नस्ल-मुधार-प्रणालीको न अपनाकर देशको हानि पहँचायी है।

२. वर्णसंकरता दोषके अतिरिक्त नस्ल-सुधारका कार्य हुआ भी समुद्रमें बूँदके समान, नहींके बराबर ही ! सन् १९२७ की भारतीय कृषि-कमीशनने अपनी रिपोर्टमें देशके लिये १० लाख अच्छे साँडोंकी शीघ तथा दो लाख साँडोंकी वार्षिक आवश्यकता वतलायी है । किन्तु सन् १९३६ तक केवल १० हजार साँडोंका ही प्रवन्ध हो सका । सरकारी फार्मोंमें तो एक हजार भी तैयार नहीं हुए ।

३. गाँवके साँडोंको अच्छा-बुरा बतलाने तथा रखने या न रखनेके लिये सरकार जिन पद्म-डाक्टरोंको नियुक्त करती है, उन्हें केवल पस्तक-ज्ञान ही होता है, अनुभव कुछ नहीं । सरकारी वैटिरिनरी कालेजोंमें, जहाँसे ये डाक्टर पढकर निकलते हैं, अनुभव या वास्तविक ज्ञानके लिये साँड-गाय आदि रखने चाहिये, पर वहाँ ऐसा नहीं होता । यहाँ बम्बई, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता तथा पटना-इन पाँच स्थानोंमें बढे वैटिरिनरी या पशु-चिकित्सा-शिक्षाके कालेज हैं, किन्तु **डा०** राइटकी रिपोर्टकी अंक-संख्या ४० के अनुसार कलकत्ता और पटनाको छोड़कर अन्य किसी भी कालेजमें न कोई पशु है और न गोचरभूमि ही। कलकत्तामें भी केवल २० ही पशु हैं और वे भी वर्णसंकर । जिन डाक्टरोंने अपने कालेजकी पढ़ाईमें पशुओंकी शकल तक न देखी हो और न उनके गुण-दोषोंका कोई प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, उनके हाथोंमें नस्लमुधारका काम देनेसे तो लाभके स्थानपर हानि ही होगी और साथ ही धनका अपव्यय भी होगा ! इन डाक्टरोंकी अपेक्षा तो गाँवके पुराने लोगोंको पशुओंका अधिक ज्ञान है।

४. सरकारकी उपेक्षाके कारण दुधारू तथा अच्छी नस्लकी गायें बड़े शहरों में पहुँचती हैं और जब उनका दूध सूख जाता है तब धीधी कसाईखाने भेज दी जाती हैं। सरकारने स्वयं तो नस्ल-सुधारका काम बिगाड़ा ही, किन्तु लोगोंद्वारा उत्तम साँड़ रखकर जो अच्छी नस्लकी गायें तैयार की जाती थीं, उनको भी भविष्यके नस्ल-सुधारके लिये बचने न दिया अर्थात् गो-वधमें किसी प्रकारकी रोक न लगाकर उन्हें भी कट जाने दिया।

श्रीयुत स्मिथ महोदय, कर्नल मैट्सन तथा अन्य कितने ी उच करकारी अधिकारियोंने इस ह्वानि तथा अन्यायकी ओर सरकारका ध्यान दिलाया, पर सरकारके कानपर जूँतक न रेंगी । इससे यह सिद्ध है कि सरकारने नस्ल-सुधारके प्रति केवल उपेश्वा ही नहीं की, वरं प्रकारान्तरसे नस्लको बिगाड़नेका भी प्रयत्न किया तथा अच्छी नस्लके पशुओंको अबाधरूपसे वध करनेकी छुट देकर जनताको दुखी और निरुत्साहित किया!

नस्छ-सुधार कैसे हो ?—देशमें दूध तथा बैलोंकी कमी होनेके कारण जनताका कुछ ध्यान इधर गया है। सरकारने भी कुछ करवट बदली, किन्तु जबतक यहाँकी अवस्थाके अनुकूल ख्यायी सिद्धान्तोंपर नस्ल-सुधारका कार्य न होगा तबतक कुछ लाभ होनेको कौन कहे, हानि ही होगी। सिद्धान्तोंके अतिरिक्त आरम्भमें आर्थिक लाभकी आशा न रखकर कुछ घाटेकी ही सम्भावना रखनी चाहिये; क्योंकि देशमें अच्छी नस्लके पशु बहुत कम हैं। इस कार्यमें विशेष उद्योग करना पड़ेगा, कुछ समयतक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी होगी। नस्ल-सुधारके लिये निम्नलिखित बातोंपर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है:—

१. जिस इलाकेमें नस्ल-सुधार करना हो उसी इलाकेकी अच्छी नस्लवाली गायों और साँडोंका उपयोग इस कार्यमें होना चाहिये । भिन्न-भिन्न नस्लोंकी वर्णसंकरता या अन्य इलाकेकी नस्लको अन्य इलाकेमें लाकर व्यर्थ परिश्रम करना ठीक नहीं, जैसा कि सरकार कर रही है। करनाल और दिली इरियाना नस्लके स्थान हैं। यहाँ हरियाना नस्ल बहुत अच्छी उन्नत हो सकती थी, किन्तु सरकार दिल्लीके निकट मंटगुमरीकी साहीवाल तथा करनालमें सिंधकी थापरकर नस्लको उन्नत करनेका असफल प्रयत्न कर रही है तथा इस काममें बहुत अधिक धन भी व्यय कर रही है जो व्यर्थ ही है। सम्भव है पहले कुछ दिनोंतक इसमें लाभ दिखायी पड़े, किन्तु परिणाम हानिकर होगा । गोपालकोंको तो इससे कोई लाभ ही नहीं। भारत-सरकारने स्कॉटलैंडके प्रसिद्ध विशेषज्ञ डा• राइटको बुलाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ ६६ तथा ६८ पर स्थानीय आवश्यकताको महत्त्व देते हुए हमारी ही जैसी जलवायुके जमैका, ट्रिनीडाड तथा नाइगेरियाका उदाहरण देकर जिस इलाकेमें जो नस्ल है वहाँ उसीको उन्नत करना लाभदायक बतलाया है।

२. सरकार तथा उसके पश्चिमीय ज्ञानकी चकाचौंधमें भटके हुए विशेषज्ञ दूधपर नहीं, वरं अच्छे तगड़े बछड़े उत्पन्न करनेवाळी नस्ळ तैयार करनेपर ही जोर देते हैं, किन्तु यह जनकी भूख है। अस्तकमें प्रकृतिने जो नस्ळ जिस इलाकेमें जिस कामके लिये बनायी है, उसे उसी अवस्थामें उन्नत करना चाहिये। उदाहरणस्वरूप साहीवाल नस्ल द्धके लिये; नागौर एवं धन्नी बैलोंके लिये, तथा हरियाना और हिसार द्ध एवं बैल दोनों उत्पन्न करनेके लिये लाभदायक हैं। हमें ु. दुध और बैल दोनोंकी आवश्यकता है, अतः हरियाना नस्ल ही सबसे अधिक लाभदायक है। उत्तर भारतमें प्रायः यही नस्ल होती है, किन्त अलग-अलग इलाकोंमें भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारकी जहाँ जो नस्ल हो। वहाँ उसीकी उन्नति करना उपयक्त है। हिसार, रोहतक और गुड़गाँवमें शुद्ध हरियाना, तथा अलवर आदिमें छोटे कदकी हरियाना कोसीकी ही उन्नति होनी चाहिये। यही बात सभी इलाकोंके सम्बन्धमें ठीक पड़ेगी । प्रायः लोग हिसार-रोहतकसे गायें ले जाकर नस्ल-सधारका प्रयत्न करते हैं। किन्तु इससे गायोंकी आय कम हो जाती है, वे दूध कम देती हैं, गायोंकी नस्लको हानि पहुँचती है और छे जानेवालेको भी कोई स्थायी लाभ नहीं होता ।

३. नस्ल-सुधारके लिये उसी इलाकेकी अच्छी गायें तथा साँड रखने चाहिये। गायोंकी तो पूरी देख-रेख हो ही, साथ ही बछड़े-बछड़ियोंको आधा अथवा जितना दूध वे पचा सकें, थनोंसे ही पिलाया जाय तथा साफ रखने, आराम देने और मिटी न खाने देने आदिका पूरा-पूरा प्रबन्ध हो। बड़े होनेपर भी उन्हें ठीक रक्खा जाय। यदि आवश्यक दूध पिलाया जाय और ठीक समय आनेपर अच्छे साँड़से संयोग कराया जाय तो ऐसी गाय अपनी मातासे सवाया, उसकी बेटी डेढ़गुनासे अधिक और चौथी पीढ़ीकी गाय लगभग दु-गुना दूध देगी। बछड़े भी अच्छे बैल तथा साँड़ बनेंगे।

४. गाँवोंमें जिन लोगोंके यहाँ अच्छी नस्लकी गायें हों, जिन्होंने बछड़ोंको पर्याप्त दूध पिलाया हो तथा जो बछड़े साँड्के योग्य हों, उन्हें खरीदकर साँड् बनानेके लिये पाला जाय।

५. नस्ल-सुधारके लिये वे ही गायें खरीदी या रक्खी जायें जो अधिक दिनतक अधिक दूध दें, लंबे और नरम शरीरकी हों, कान-सींग बड़े न हों, यन बड़े और एक-से हों, तबाना लटकता हुआ न हो और जो तीन महीनेके भीतर गाभिन हो जानेवाली हों तथा दूध एक साथ ही उतारती हों। जिनकी दादी और नानीमें भी ये ही गुण हों तथा जो ऐसे साँड़से उत्पन्न हुई हों, जिनकी वछड़ियाँ अधिक दूध देने-वाली होंती हों। साँड़के लिये बछड़ा भी अच्छी नस्ल्वाली

गायका तथा अच्छे साँइसे उत्पन्न हुआ होना चाहिये।

६. दूध दुहनेका काम हर किसी व्यक्तिसे नहीं लेना चाहिये, बल्कि उसीको यह काम सौंपना चाहिये जो गायोंसे प्रेम रखता हो, शीष्रतासे दुह सके और दोहनकलामें निपुण हो। नस्ल-सुभारका काम केवल नौकरोंपर छोड़नेकी चीज नहीं है, वरं स्वयं सावधानीके साथ उसमें लगे रहनेकी आवश्यकता है।

७. नस्ल-सुधारकी गार्योको चारा-पानी ठीक समयपर देना चाहिये। नस्ल-सुधारके लिये गाय-साँड्रोंकी उत्तमताकी आवश्यकता तो है ही, साथ ही चराई और देख-रेखका प्रश्न भी कम आवश्यक नहीं है।

८. देशकी गोशालाएँ भी नस्ल-सधारका काम हाथ-में छें तो अधिक सफलता मिलनेकी आशा है। इस रीतिसे खर्च भी कम पड़ेगा । उनके पास मकान, गोचरभूमि तथा नौकरोंका प्रबन्ध रहता है एवं उनके कार्यकर्ताओंका पहलेका कुछ अनुभव भी होता ही है। अवश्य ही पहले-पहले उन्हें अच्छी गायोंके खरीदनेमें धन लगाना पड़ेगा तथा बछड़े-बछड़ियोंको आवश्यक दूध पिलानेसे दूधकी आयमें भी कमी रहेगी । किन्तु कितनी ही गोशालाओं के पास तो बहत-सा धन जमा है ही, फिर वे अच्छी तरह कार्य संचालन करेंगी तो उन्हें और भी मिल सकता है। गोशालाएँ इस कामको करेंगी तो नस्ल-सुधारके लिये अच्छे साँड और गायें मिलने लगेंगी । जब नस्ल सुधर जायगी तब दूधका उत्पादन और फलस्वरूप आय भी बढ़ ही जायगी । ठीक ढंगसे काम किया जायगा तो कुछ वर्षीमें गोशालाके ऊपर गायोंका बोझ नहीं रहेगा, वरं अपने चारा-पानीका खर्च निकालती हुई वे ठाठ तथा अशक्त गायोंका भी खर्च पूरा कर देंगी और उनकी रक्षा भी कर लेंगी।

९. जो किसान नस्ल-सुधारका कार्य करें या अच्छी गायें रक्खें उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिये। हिसार तथा रोहतक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसी सहायता किसी अंशमें दे रहे हैं।

१० अच्छी नस्लकी दुधारू गार्थे कलकत्ता-बम्बई आदि बड़े शहरोंमें भेजी जाती हैं और दूध सूख जानेपर कसाई के हाथों बेच दी जाती हैं। ऐसी गायोंका इन शहरोंमें भेजना कतई बंद कर दिया जाय। गाँव-गाँव-में पंचायतों द्वारा यह निर्णय कराया जाय कि कोई भी ऐसे प्राहकके हाथ गाय न बेचे!

### सूखी घास

( लेखक--श्रीयुत आर. जी. पलन, कमिश्नर, खेतीविभाग, बड़ौदा )

यहाँ घासशब्द से हमारा मतलव खास तैयार की गयी और उपजायी हुई या कुदरती रीतिसे उगी हुई अनेकों जातियों की घासके मिश्रणसे हैं। जब कुदरती उगी हुई घास चराने के लिये नहीं मिलती तब उस वर्षकी सूखी मौसममें कई पीढ़ियों के लिये चारेकी पूर्ति करनेवाली यह सूखी घास होती है।

आधुनिक अनुसन्धानसे ज्ञात हुआ है कि घास उगनेके उपरान्त जब वह तीन-चार इंच बढ़ी होती है, उसी समय उसमें पोषणतत्त्व अधिक-से-अधिक रहता है। इसी समय काटकर उसे सुखाया जाय तो उसका पोषणतत्त्व खळीके समान संघट्ट आहार-जैसा होता है। घासके उगनेके समयमें तीन-चार इंच बारी-बारीसे काट छेने और उससे सूखी घास बनानेकी व्यवस्था पश्चिमके देशोंमें चाल है।

सामान्य रीतिसे भारतवर्षमें चौमासा बीत जानेपर और करीव-करीव पक जानेपर घासको सखाया जाता है। दृष्टि रहती है केवल अधिक-से-अधिक परिमाणमें कीमती चारा प्राप्त करनेपर । जब बीडमें खडी-खडी घासका अधिकांश सख जाता है तब उसे सन्वी घास कहते हैं। परन्त्र ऐसी धास जो जंगलमें या खेतमें ही पककर सड़-गल गयी हो, उसे सुखी घासके रूपमें संग्रह करनेके लिये नहीं काटना चाहिये; क्योंकि उस घासका अधिकांश भाग रेशे या तन्त्रके रूपमें परिणत हो जाता है। उसका पोषणतस्व उड़ गया होता है। प्रतिबीवे अधिक-से-अधिक सरस सूखी घास पैदा करनेके लिये जरूरत यह है कि घासमें हरियाली बनी हो और उसमें पूल लग गया हो, लेकिन बीज अभी नहीं निकला हो। ऐसी ही हालतमें उसे काट लेना चाहिये। इसके बाद उसके भीतरकी नमीको दूर करनेके लिये उसे धूपमें सुखाना चाहिये। पर इतना नहीं सुखाना चाहिये कि बर्बाद हो जाय। वह जैसे ही ठीक-ठीक सूख जाती है---तैयार सूखी घास समझी जाती है। अच्छी रीतिसे बनी हुई घास सूखी तो हो लेकिन पीली या फीकी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिये। परन्तु उसमें हरियालीकी झलक नहीं मिलनी चाहिये।

काटने और तैयार करनेका काम हो जानेपर सूखी घासकी बागर बनायी जाती है। सूखी घास प्रायः बड़ी-बड़ी बागरोंके रूपमें संग्रह की जाती है; परन्तु बहुधा इस महत्त्वके कार्यमें बहुत बेपरवाही की जाती है जिससे आस-पासका खुला देर बिल्कुल बेकाम हो जाता है। क्योंकि थोड़ी भी बरसातकी बूँदें पड़नेसे इस खुले देरमें पानी घुस जाता है, और ध्यानमें आनेके पहले ही भीतरकी घास सड़ जाती है। उसके बगलका देर उससे अच्छा होता है; क्योंकि उसमें बरसातके हलके झटकेको अंदर घुसने न देकर बाहर रखनेकी कुछ शक्ति होती है; परन्तु बरसात बित्सनी हो तो बागर बनानेमें और बरसातका पानी उसके अंदर न जाय, इनके लिये छप्पर बनानेमें खूब सावधानी रखनी चाहिये।

ऐसी बागरें लगाते समय सूखी घासको समान भावसे और खूब दाब-दाबकर भरना चाहिये। खास करके बागरका बीचका भाग अगल-बगलके किनारोंके भागकी अपेक्षा ठोस और ऊँचा बने, यह ध्यानमें रखना बहुत जरूरी होता है। बागरका एक हिस्सा खूब ठोस दबाकर लगाने-के बाद धीरे-धीरे उसका विस्तार घटता जाता है, जिससे अन्तमें जाकर बीचमें नोकके समान ऊपरी भाग बाहर निकल आता है। यह सब हो जानेपर सूखी घासकी तह उसके ऊपर छाकर सावधानीसे छप्पर-जैसा बनाना चाहिये, जिससे अन्तका---ओलतीकी ओरका भाग आगे बढकर धरनकी ओर-सिरकी ओर जाकर आस-पासकी घासके छतको ढँकता हुआ जाय कि जिससे बरसातका पानी बागरके अंदर न उतरकर घरके छप्परकी तरह छोर या ओलतीकी ओर बहकर बाहर भिरे। सामान्यतः अच्छे ढंगसे लगायी हुई बागरका ओलतीवाला हिस्सा बागरके निचले भागकी अपेक्षा आगे निकला हुआ रहता है, जिससे बागरकी छाजका पानी बागरके निचले भागको न भिगोकर बागरसे दूर जाकर गिरता है। बागरके भीतरकी अच्छी घासको बिगडनेसे बचानेके लिये बागरको हरके और बेकार घाससे छाया जाता है। बागरके छप्परका काम ठीक होनेपर बागरके अगल-बगल देंताली लगाते समय बागरसे बाहर लटकती हुई घामको नीचे गिरा दिया जाता है। अधिक नमीवाले प्रदेशों में बागर खिड़कों के ऊपर या कोई दसरी ऊँची जगहपर लगायी जाती है, जिससं नीचेके भागमें नमी न पहुँचने पावे ।

( क्रिपसंग्रहस्थान पत्रिका, बड़ौदा )

### नस्ल-सुधारपर कुठाराघात या बड़े शहरोंका पाप

गोवंशकी उन्नतिके लिये अधिक दूध तथा अच्छे बैल उत्पन्न करनेवाली गायों और साँडोंकी नस्लको तैयार करना आवश्यक है। प्राचीनकालमें अच्छे साँडोंका छोडना एक धार्मिक कृत्य था। बछड़े-बछड़ियोंको पर्याप्त दुध पिलाकर बढिया नस्ल बनानेके लिये घर-घर 'देई गाय' रक्खी जाती थी। आज भी सरकारी तथा गैर-सरकारी ढंगसे नस्छ स्रधारनेका कुछ काम यत्र-तत्र हो रहा है। परन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता: क्योंकि जो अच्छी गायें तैयार की जाती हैं उन्हें दूसरे या तीसरे ही बियानमें व्यापारी मुँहमाँगे दाम देकर कलकत्ता-बम्बई आदि बड़े शहरों में ले जाते हैं। वहाँ इन गायोंसे कैवल एक ही वियान द्धका लाभ उठाया जाता है, बिसकते ही वह कसाईके हाथ बेच दी जाती है। कछकत्ता अच्छी गायों तथा बम्बई अच्छी भैंसोंकी वधभमि है। सरकारी तथा गैर-सरकारी जिम्मेवार सजनोंके कथनानुसार कलकत्तेमें वार्षिक ८३६२१ गार्ये, हवड़ामें १३१५४, बम्बईके बाँदरामें ३३७२३ गायें, १३३९६ भैंस, १३०३५ बैल, कुरलामें ७७०५ भैंस और दिल्लीमें २९६५० गायें मारी जाती हैं। (ये ऑकड़े युद्धसे पहलेके हैं।)

कलकत्ता कारपोरेशनने दूधके विषयमें खांज करनेके लिये मि॰ पेइनकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की थी। इसके सदस्योंमें तीन यूरोपियन, एक मुसल्मान और एक हिंदू थे। उसने अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि, 'कलकत्तेके ग्वाले जो कसाईको गाय बेचते हैं, इसके कई कारण हैं। एक तो उनके पास जगहकी कमी है। इसलिये जितनी गायके लिये जगह होती है वे उतनी ही रखते हैं। विमुक्तने पर गायको कसाईके हाथ बेच देते हैं और उसकी जगह दूसरी दुधारू गाय लाते हैं। इसी कारणसे बळड़ोंको भी नहीं पाल सकते, इसलिये उनहें भी कसाईके हाथ बेच देते हैं। इस प्रकारकी हत्यासे गायोंकी सन्तान दिनोंदिन छीजती जा रही है और देशमें जो यों ही खराब और कम दूध मिल रहा है, उसपर इसका और भी बुरा असर पड़ता है। उत्तम गायें प्रतिवर्ष शहरोंमें खिंच जाती हैं, इससे देशमें उनकी कमी बढती जाती है।?

कलकत्ता कारपोरेशनके प्रमुख मि० पेइन अपने निवन्धमें लिखते हैं कि 'कलकत्तेके ग्वाले देशकी उत्तम गायोंका सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छी गायें दुर्लभ हो रही हैं

गो-अं॰ ४०---

और उनकी कीमत भी बढ़ती ही जा रही है। गायको जब दूसरा बच्चा होनेवाला होता है, तब वह कलकत्ते भेज दी जाती है। वहाँ उसपर ऐसे जुल्म किये जाते हैं कि वह छः से लेकर आठ महीनेतक दूध देनेके बाद सदाके लिये बाँझ बन जाती है। और यदि इतने जुल्मपर भी कोई सदाके लिये बाँझ नहीं होती, तो वह इतनी दुर्बल हो जाती है कि दोतीन सालतक गाभिन नहीं होती। इसलिये कसाईके ही घर पहुँचती है। फल यह होता है कि आठ-दस वर्षतक उपकारी जीवन बितानेके स्थानमें ये गायें कैवल दो ही वर्ष दुधारू जीवन बिताती हैं और दो ही बछड़े देती हैं, जिनमेंसे एक तो अवस्य कसाईके हाथ लगता है। यह अत्याचार देशकी उत्तम गायोंपर निरन्तर होता रहता है!!'

भारत-सरकारके विशेषज्ञ डा॰ राइट अपनी रिपोर्टके पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं कि, 'बहुतसे शहरोंमें पूरे दूधसे भरे हुए दुधारू पश्च खरीदे जाते हैं, लेकिन ज्यों ही कम दूध होनेके कारण घाटा होने लगता है त्यों ही उन्हें आमतौर-पर कसाईखाने भेज दिया जाता है। केवल बम्बईमें करीब १६००० भैंसें वार्षिक मारी जाती हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी हालतोंमें सस्ता दूध उत्पन्न नहीं किया जा सकता।'

पूनाके कृषि-विद्यालयके प्रोफेसर नाइट और मि॰ इन्नें लिखते हैं कि 'वम्बई और कलकत्ते-जैसे बड़े शहरोंमें ग्वाला द्वरंतकी न्यायी हुई गाय या भैस लाता है और उसके बछड़ेको भूखा रखकर या और किसी तरहसे मार डालता है। जबतक गायको खिलानेका खर्च निकालने लायक दृष्ट होता रहता है, तबतक वह उसे दुहता है। बादमें कसाईके हाथ बेच डालता है, इस प्रकार दुधारू गौकी सन्ततिका असमयमें ही अन्त हो जाता है।

देशकी सरकारी दुग्वशालाओं के विशेषज्ञ मि॰ स्मिय लिखते हैं कि 'बड़े शहरोंमें जवान गाय और मैंसके वधको रोकना सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यक काम है।' आप गुजरात तथा दिल्लीकी मैंसका मिलान करते हुए लिखते हैं कि 'गुजराती मैंस वम्बईके ग्वालेके एक काम नहीं आती, वह काम यह है कि कसाईके हाथ बेचते समय उसको दिल्लीकी मैंसके बराबर नफा नहीं होता। इन लोगोंको तो ऐसा पशु चाहिये, जो ठीक दूध देवे और

बिसुकनेपर कसाईके हाथ तो देना ही है, इसिल्ये शरीरसे भी भारी हो। गुजराती भैंसकी अपेक्षा दिल्लीकी भैंस बहुत अधिक मांसवाली होती है।

भारत सरकारके पद्मिवशेषज्ञ लेफिटनेंट कर्नल मेट्सन लिखते हैं कि 'हिंदुस्थानके शहरोंमें ढोरोंकी छीछालेदर हो रही है। पद्मुओंकी ऐसी दुर्दशा ससारके किसी देशमें नहीं है। इस कारण स्थिति गम्भीर हो गयी है।

सरकार तो सब कुछ जानते हुए भी इस महान् पाप तथा आर्थिक और श्रारीरिक प्रक्रनके प्रति उदासीन बनी हुई है! परन्तु क्या बम्बई, कलकत्ता और बड़े नगरोंके रहनेवाले छोग, जिनकी दूधकी माँग पूरी करनेके लिये ये पशु वहाँ पहुँचाये जाते हैं, और भरी जवानीमें कल्ल कर दिये जाते हैं, इस पाप या अनर्थके लिये जिम्मेवार नहीं हैं १ उन्हें चाहिये कि या तो वे स्वयं गायोंको पालनेकी कुछ व्यवस्था करें, या जवतक इन उपयोगी तथा मूक पशुओं के लिये स्थायी रक्षा तथा उन्नतिका प्रबन्ध न हो, तबतक न दूध खरीदें, न पीवें! सार्वजनिक संस्थाओं को भी चुप नहीं रहना चाहिये। यह धार्मिक ही नहीं, बिल्क महत्त्वपूर्ण आर्थिक और शारीरिक प्रश्न है। यदि इसी तरह अच्छे पशुओं का वध होता रहा तो न नस्ल-सुधार होगा, न दूध-घी मिलेगा और न खेतीके लिये अच्छे बैल ही मिलेंगे!!

इसिलये अत्यन्त आवश्यक है कि जबतक इन उपयोगी दुधारू पशुओं से पूरी आयुतक लाम उठानेकी सहूलियत न हो, एक भी दुधारू गाय या भैंस इन शहरों में न भेजी जाय । इसके लिये गाँव-गाँवमें प्रचार हो । सरकारको भी इस प्रश्न-पर विचार करने तथा निश्चयपूर्वक इन पशुओं के प्राण बचानेके लिये बाध्य किया जाय । कुछ प्रान्तीय सरकारोंने बाहर पशु भेजनेपर ढीलेसे प्रतिबन्ध लगाये हैं । फिर भी परमिटद्वारा अच्छे पशु बाहर भेजे जाते हैं । अब समय आ गया है कि यह परिमट भी बंद कर दिया जाय! (ह० स०)

### गोचरभूमि

गौओंके चरनेके लिये गोचरभूमि छोड़नेकी सामान्य प्रथा भारतवर्षमें थी। राजालोग तो छोड़ते ही थे। अन्यान्य प्रजाजन भी भूमि खरीदकर गोचरके लिये छोड़ा करते थे। अब भी देशी राज्योंमें ऐसी बहुत-सी गोचरभूमियाँ हैं, जिनके पट्टोंमें यहाँतक लिखा रहता है कि जो 'इस गोचरभूमिको नष्ट करेगा वह यावचन्द्रदिवाकर नरकोंमें रहेगा।' पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड अध्याय ५९ इलोक ३८ से ४० में कहा है—

गोप्रचारं यथाशिक यो वै त्यजिति हेतुना।
दिने दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम्॥
तस्माद्भवां प्रचारं तु मुक्त्वा स्वर्गान्न हीयते।
यरिछनित दुमं पुण्यं गोप्रचारं छिनस्यिप॥
तस्यैकविंशपुरुषाः पच्यन्ते रौरवेषु च।
गोचारुष्नं प्रामगोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्॥

'जो मनुष्य गौओं के लिये यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता है, उसको प्रतिदिन सौसे अधिक ब्राह्मण-भोजनका पुण्य प्राप्त होता है। गोचरभूमि छोड़नेवाला कोई भी स्वर्गसे नहीं भ्रष्ट होता। जो मनुष्य गोचरभूमिको रोक छेता है और पवित्र हुस्रोंको काट डालता है, उसकी इक्कीस पीढी रौरव नरकों गिरती है। जो व्यक्ति गौओंके चरनेमें बाधा देता है, समर्थ ग्रामरक्षकको चाहिये कि उसे दण्ड दे।

मनुमहाराज कहते हैं—
धनुःशतं परीहारो प्रामस्य स्थात् समन्ततः।
शम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु॥
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि।
न तत्र प्रणयेदण्डं नृपतिः पश्चरक्षिणाम॥

( ८ । २३७-३८ )

'गाँवके आसपास चारों ओर सौ धनुष यानी चार सौ हाथ अथवा तीन बार फेंकनेसे लकड़ी जहाँ जाकर गिरे, वहाँतककी भूमि, और नगरके आसपास चारों ओर इससे तिगुनी यानी बारह सौ हाथ भूमि गौओंके चरनेके लिये छोड़नी चाहिये। यदि उतनी भूमिके भीतरकी किसी ऐसी खेतीको, जिसके चारों ओर बाड़ न लगे हों। ग्राम्य-पशु नष्ट कर दें तो इसके लिये राजा पशु-रक्षकोंको दण्ड न दे।'

महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं---

धनुःशतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्। द्वे शते खर्वटस्य स्थान्नगरस्य चतुःशतम्॥

(२1.१६७)

'गाँवके आसपास चारों ओर सौ धनुष, पर्वतकी तराईके

गाँवके आसपास दो सौ धनुष और नगरके आस-पास चार सौ धनुष भूमि गोचरके लिये छोड़नी चाहिये।'

ऐसा कहा गया है कि खेत गाँव और नगरसे दूर होना चाहिये। और खेतोंमें इतनी ऊँची और घनी बाड़ लगानी चाहिये कि भीतरकी खेतीको ऊँट भी न देख सके और न कुत्ते, सूअर ही उसके छेदोंसे अंदर मुँह डाल सकें।

नारदस्मृतिमें कहा गया है कि यदि कोई खेतके बाड़ नहीं लगावे और उसके खेतको पशु चर जाय तो राजा पशुपालको दण्ड न दे। हाँ, बाड़वाले खेतमें पशु घुस जाय तो दण्ड दें। मनुमहाराज कहते हैं—

पथि क्षेत्रे परिवृते प्रामान्तीयेऽथवा पुनः। स पालः शतदण्डाहीं विपालान् वारयेत्पश्चन् ॥ (८।२४०) (राहके समीप अथवा गाँवके पड़ोसके बाड़ किये हुए खेतोंमें यदि पशु अनाज खा जाय तो राजा पशुपालपर सौ पण दण्ड करे। परन्तु यदि पशु बिना रखवालेका हो तो उसे हाँककर निकाल दे।'

याज्ञवल्क्यरमृतिमें भी कहा है—पश्चि आमविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते।
अकामतः कामचारे चौरवहण्डमहीति॥

(२1१६२)

'राह, गाँव और चरागाहके समीपके खेतको यदि रखवालेकी विना जानकारीमें पशु नष्ट कर दे तो यह दोषी नहीं है। हाँ, रखवाला जान-बूझकर चरावे तो उसे चोरके समान दण्ड देना चाहिये।'

नारदस्मृति तथा अन्यान्य स्मृति-पुराणोंमें भी ऐसे ही वचन मिलते हैं।

### जंगलों और गोचरभूमियोंका प्रबन्ध

(लेखक--डा० श्रीराधाकमल मुक्कजों एम्० ए०, पी-एच० डी०)

आजकल किसी उपयोगमें न आनेवाले जंगलीं, गोचर-भूमियों एवं ऊसर भूमिके एक बड़े भागको मनुष्य और पराओं के उपयोगके योग्य बना सकनेमें कई वर्ष लग जायँगे। कृषिकी आधुनिक परिपाटीके अनुसार भूमिमें एक निश्चित क्रमसे कई फसलें बोयी जाती हैं। अतः समय-समयपर खेतों-को कुछ सालकै लिये न जोतकर ऐसे ही छोड़ देना आवश्यक होता है। जबतक प्रचलित पद्धतिमें सुधार न होगा, तबतक यदि हम खेतोंकी उत्पादन-शक्तिको सर्वथा नष्ट नहीं कर देना चाहते- अस्थायी बंजड़ भूमिमें विशेष कमी न होगी । सामान्यतः फसलोंको बार-बार बदलते रहने एवं खेतोंको कुछ कालके लिये खाली छोडनेके सम्बन्धमें किसानों-को मार्ग-प्रदर्शनकी बुरी तरहसे आवश्यकता है-विशेषकर उन भागोंमें जहाँ गन्ना, पाट या कपासकी खेती होती है, जो पृथ्वीके सम्पूर्ण सत्त्वको खींच लेती है। ज्यों-ज्यों भूमि-विभाजन ( Fragmentation ) में चृद्धि होती जा रही है त्यों-ही-त्यों खेतोंको खाली छोड़नेकी प्रथाका बहिष्कार हो रहा है। साथ ही गन्ना, पाट और कपासकी खेतीके कारण, बहमूल्य चारेके रूपमें काम आनेवाले मटर, चना तथा अन्य दाल और तिलहनों आदिकी खेती कम होती जा रही है जिससे किसानों के भोजनमें बहुमूल्य प्रोटीन एवं चिकनाइटकी कमी हो रही है।

संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, सीमान्तप्रदेश एवं सिन्ध प्रान्तोंमें पर्याप्त जंगल नहीं है तथा जो है वह भी भूमि-के अनुपातसे ठीक बँटा हुआ नहीं है। उदाहरणके लिये, संयुक्तप्रान्तके जंगलोंका हु भाग हिमालय पहाड़ तथा उसकी शाखाओं पर या इनकी तराईमें है। मैदानमें जो जंगल है वह भी, ५ प्रतिशत भागको छोड़कर बाकी सारा-का-सारा पहाड़ियोंसे ३०-४० मीलके अंदर-अंदर है। इसके अतिरिक्त भारतके बहुतसे जंगल व्यक्तिगत अधिकारमें हैं, जिससे उनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है तथा वे नष्ट भी हो रहे हैं। बिहारपान्तकी सम्पूर्ण भूमिका ३ प्रतिशतसे कम भाग, पंजाब का ५ प्रतिशत एवं संयुक्तप्रान्त और उड़ीसाका ७ प्रतिशत-से कम भाग जंगल है, जो सरकारके अधिकारमें है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षके सम्पूर्ण जंगलोंका ६३ प्रतिशत भाग सरकारके अधिकारमें है एवं ३७ प्रतिशत व्यक्तिगत अधिकारमें, तथा ६० प्रतिशत भाग उपयोगके योग्य है और ४० प्रतिशत या तो अनुपयोगी है या अगम्य । भूमिकी उत्पादन-शक्तिके ह्वास, मिट्टीके कटकर वह जाने एवं बाद्को रोकनेके लिये वैज्ञानिक ढंगसे जंगलींका प्रबन्ध करना आवश्यक है। खेतीके योग्य बंजड़ जमीनपर फलोंके पेड़ एवं चारेके पौधे लगानेके लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

संयुक्तप्रान्तमें खेतीके योग्य व्यर्थ पड़ी हुई भूमि १३००० वर्गमील है जिसपर देहाती जंगल लगा देने चाहिये । फलोंके बगीचोंका-विशेषकर अमराइयोंका, जिनका प्रबन्ध बिल्कल चौपट है-क्षेत्रफल करीब १००० वर्गमील है। संयुक्तप्रान्तकी बहुत बड़ी साँसत यह है कि वहाँकी बोयी हुई प्रति १०० एकड़ भूमिके पीछे ९१ पश अर्थात कुल ४,००,००,००० परा हैं। यदि खेतीके योग्य व्यर्थ पड़ी हुई भूमिमें चारा उत्पन्न किया जा सके तो प्रान्त-भरके चारेका अकाल, जो स्थायीरूपसे यहाँ अपना घर कर बैठा है, बहुत कुछ दूर हो सकता है। यदि प्रति एकड़की वार्षिक अधिक-से-अधिक उपज १० मन मानी जाय तो आजकल प्रान्तभरमें चारेकी कुल पैदावार करीब ६०,००,००० टन होगी । एक पशु सामान्यतौरपर अनुमानतः ५ सेर चारा प्रतिदिन खा लेता है। कम-से-कम इतनी खराकके हिसाबसे प्रान्तके सम्पूर्ण पशुओंको एक वर्षमें लगभग ५,६०,००,००० टन चारा तथा अन्न चाहिये । इस प्रकार बोयी हुई अन्न एवं चारेकी फसलमेंसे ५,००,००,००० टन पशाओं के लिये चला जाता है। परिणामस्वरूप पशाओं के लिये मनुष्यजातिकै भोजनके सीमित साधनों में से भी हिस्सा बँट जाता है, तथा पशुओंके अधिक चरनेके कारण जंगलोंमें केवल छोटी-छोटी झाडियाँ तथा मोटा और निरर्थक घास रह जाता है जिससे पद्म पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर सकते।

बंगालका प्रधान चारा है—२,३०,००,००० एकड़ भूमिसे उत्पन्न धानका पुआल । यदि यह मान लिया जाय कि कुल पुआल पशुओं के ही काममें आता है, (यद्यपि यह सर्भविदित है कि ऐसा नहीं होता) फिर भी उतने पुआलसे ३,१०,००,००० पशुओं की अत्यन्त अनिवार्य आवश्यकताकी भी पूर्ति नहीं हो सकती। इस हिसाबसे एक पशुको दैनिक २ सेर चारा मिलता है, जब कि उसे ५ सेर तो मिलना ही चाहिये।

जबतक चारेकी इस बहकालीन कमीको दूर न किया जायगा तबतक पश्चओंकी नस्ल एवं उनकी कार्यक्षमतामें किसी भी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं है। दूसरी ओर किसान ज्यों-ज्यों पद्मओंकी कार्यक्षमताकी पूर्तिके लिये अधिक-अधिक पश्च पालते हैं त्यों-ही-त्यों चारेकी समस्याका समाधान और भी कठिन होता जा रहा है। धीरे-धीरे गायें बाँझ और उनके बच्चे दुर्बल तथा नाटे होते जा रहे हैं एवं किसानोंकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इधर किसानलोग योग्य बैल प्राप्त करनेकी धनमें बैलोंकी संख्या बढाते जा रहे हैं। गाँवोंकी खली बंजड जमीनों, गोचरभियों एवं जंगलमें चरनेके स्थानोंका अच्छी प्रकार प्रबन्ध किया जाय तथा उनका ठीक उपयोग किया जाय तो काफी अधिक चारा प्राप्त हो सकता है। सम्पूर्ण संसारमें चारेकी कमीकी पूर्तिके लिये उपयक्त घास एवं वक्षोंसे मिलनेवाले चारेकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु भारतके जंगलोंसे चारेकी पूरी माँगकी पूर्ति नहीं हो सकती और वे प्रायः दुर्गम भी हैं। देहातोंके छोटे-छोटे जंगल, बाडोंके रूपमें लगायी हुई आडियाँ तथा सङ्कोंके दोनों ओर लगाये हुए वृक्ष चारेके साधनोंको बढाने एवं उपजाऊ मिट्टी तथा नमीको बनाये रखनेमें बहुत सहायक हैं। संयुक्तप्रान्तमें टॉन्ग्या खेती (अन्नकी फसलके साथ-साथ एक जंगली फसलका बोना ) बहुत सफल सिद्ध हुई है । देहाती बगीचों एवं जंगलोंसे किसानोंकी ईंधन-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी भी पूर्ति होगी तथा गायके गोबरका जलाना कम होगा । भारतीय भूमिके लिये नाइट्रोजन एवं जैवपदार्थ, जितनी मात्रामें मिल सकें, आवश्यक हैं। अतः गायके गोवरको जलाना पृथ्वीकी उत्पादन-शक्तिको जला डालना है। गाँवोंमें जंगली वृक्ष लगाना, फसलोंको बदलने आदिके द्वारा चारेकी फसलोंकी खेतीमें बृद्धि करना तथा पशुओंकी संख्या एवं गोचरभूमियोंपर नियन्त्रण रखना उपजाऊ मिट्टीके रक्षण एवं पृथ्वीकी उपयोगिताके लिये बहत आवश्यक हैं। ('दी फूड सम्लाई')

### गायोंके जल पीनेमें विघ्न करनेवाला ब्रह्महत्यारा है

गोकुलस्य तृषार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप । उत्पादयित यो विम्नं तमाहुर्बस्यधातकम् ॥ (महार्वअ०१०३।५) जो प्यास्ते व्याकुल गायोंके द्वांदको जल पीनेसे रोकता है, उसे ब्रह्मधातक कहा गया है।

### खराक-गौओंकी प्रथम समस्या

### पश्चओंकी अवनतिके कारण

भारतीय पश्चओंकी अवनति ब्रिटिश शासनके प्रारम्भके बाद गुरू हुई। प्राचीन सभ्यता जो भारतके ग्रामोंमें केन्द्रित थी। उलट-पुलट हो गयी और एक नयी शिक्षाका सूत्रपात हुआ, जिसने जनताके सम्मख नवीन आदर्ज स्थापित किये और पाचीन जीवन-परिपाटीको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । गो-जातिकी अवनति इन्हीं कारणोंसे हुई और वह अबतक जारी है । अवनतिके कुछ नवीन कारण और बन गये, जैसे जनसंख्याकी बृद्धि और उसके फलस्वरूप गोचरभमियोंकी कमी, पैसा पैदा करने-वाली खेतीको अतिरिक्त महत्त्व दिया जाना, ग्रामोद्योगोंकी बर्बादी, रेलके द्वारा कम खर्चेमें यातायातकी सविधा हो जानेके कारण जिन प्रान्तोंमें अधिक घी होता है, वहाँसे घीके निर्यातकी वृद्धिके फलस्वरूप भैंसके महत्त्वका बढ जाना, तथा रेल, मोटर आदि यन्त्रपरिचालित यानोंका प्रचार होनेसे बैल-की उपयोगिताका कम हो जाना इत्यादि-इत्यादि। ये सब कारण मिलकर गी-वंशकी अवनतिमें सहायक हए और हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम्यजीवनके प्रति पक्षपातके अभावने ग्रामीण जीवनको सबसे अधिक धका पहुँचाया है और गो-जातिका ह्रास भारतवर्षकी व्यापक दुर्दशा एवं हीनदशाका अन्यतम सूचक है।

### मनुष्य-संख्या बढी: किन्त पश्च-संख्या नहीं

गो-जातिकी इस अवनितको रोकनेके लिये उन बुराइयोंको दूर करना होगा जो अवतक काम करती रही हैं। गोरक्षाके लिये, जिसका अर्थ है राष्ट्रकी रक्षा, इस अत्यन्त कठिन एवं दुरूह कार्यको करना ही होगा।

भारतकी जनसंख्यामें वृद्धि हुई है, परन्तु दुधारू एवं वाहनोपयोगी पशुओंकी संख्या पिछले पचीस वर्षोंसे जहाँ-की-तहाँ टिकी हुई है। यह बात स्वयं चिन्ताका विषय है। यहाँ गौ-की औसत आयु केवल ५ या ६ वर्ष कृती गयी है। कोई कारण नहीं है कि वह १० वर्षतक न पहुँच जाय। गो-जातिको उस घातक दुर्दशासे उवारना होगा, जिसके गर्तमं वह गिर पड़ी है। यदि यह न हुआ, तो सारे सामाजिक ढाँचेको खतरा है। गौकी मृत्युके साथ भारतके मनुष्योंकी भी मृत्यु है। दोनोंका अविच्छेद्य सम्वन्ध है। पश्चिमके सम्पर्कसे जीवनके जो नये आदर्श हमारे सामने आये हैं, उनकी चकाचौंधमें हमलोगोंने आषश्यक तन्तोंको भुला दिया है

एवं उनकी सर्वथा अवहेलना की है। अवनित बहुत अधिक हुई है और अपर्याप्त पोषण, गंदगी, व्याधि और मृत्युके रूपमें उसके परिणाम सबके सामने हैं।

### प्राचीन गोपालकोंका गोवंश-सम्बन्धी ज्ञान

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवर्षमें गो-संवर्द्धनकी कला बड़ी ही समन्नत दशामें थी। आधनिक खोजोंसे यह बात सिद्ध हो चुकी है। गो-संवर्द्धन-विज्ञानसे लोग परिचित नहीं थे, परन्त भारतमें प्रचलित गो-संवर्द्धनकी परिपाटियाँ वैज्ञानिक थीं । गोपालकोंने अपने संचित व्यावहारिक अनुभवद्वारा उन तत्त्वोंको जान लिया था, जिन्हें गो-संवर्जन-विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है। वे जातियाँ, जिन्होंने भारतीय गोवंशको इतनी उच्च श्रेणीपर पहुँचाया, बडी तेजी-से विलीन हो रही हैं और अधिकांश स्थानोंमें गौके प्रति विशेषकर गौओंकी उत्तम नस्लोंके प्रति जनताका भाव बदल जानेके कारण ये जातियाँ नष्ट हो रही हैं। प्राचीन कालके धनी लोग उत्तमजातिकै पद्मश्रोंको विद्येष सावधानीकै साथ पालते थे। उन पश्जोंपर उन्हें गर्व था और गो-संवर्डनके वैज्ञानिक तरीकोंको वे प्रोत्साहन देते थे। परन्त जमानेने पलटा खाया। प्राचीन कालके गोपालकोंके सम्बन्धमें लिखते हुए सर अर्थर ऑलवरने निम्नलिखित प्रशंसा की है-

'कॉंकरेज, कंगायम् और अंगोल-जैसे विशिष्ट गोवंशों-का निर्माण करनेके लिये लेगोंने बड़ी सावधानीसे एवं दीर्घकालतक एक निर्दिष्ट वंशके पशुओं द्वारा ही गो-संतित्यों-के उत्पादनका काम लिया होगा और इतर जातियोंको कड़ाईके साथ टाला होगा और यह स्पष्ट है कि यह कार्य पीढ़ियोंतक चला होगा ।\*

गोपालकोंकी ये जातियाँ प्रति १० वर्षोंमें विलीन हो रही हैं और सर अर्थर ऑलवरके उपर्युक्त कथनके बाद पिछले १० वर्षोंमें स्थिति और भी खराब हो गयी है।

इस देशमें प्रत्येक कृषिजीवी गोपालक होता है। उसे

<sup>\*</sup>To have established such well-marked breeds as for instance, the Kankrej, Kangayam, and Ongol breeds, long-continued and careful breeding to a definite type, with rigid elimination of every variation, must, however, have been practised, and it is clear that test work must have been carried on from generation to generation.

आवश्यकतावरा गोपालक बनना पड़ता है। इसीलिये गी-संवर्द्धनकी कलाओंके कानका भारतवर्षमें काफी प्रसार था। यद्यपि व्यवसायी लोग इस कलामें विशेष निपुण होते थे।

#### गौओंकी उपेक्षा

आज वह बात नहीं है । देशभरमें गौके प्रति उपेक्षाकी दूषित मनोष्टित फैल गयी है और दूषके लिये भैंसके प्रति पक्षपातने इस संकटको और भी बढ़ा दिया है । गौकी प्रायः सर्वत्र उपेक्षा की जाती है, जब कि भैंसकी विशेष सँभाल होती है । परन्तु जिन लोगोंका ध्यान अच्छी गो-संतित पैदा करनेकी ओर है, वे लोग सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौओंकी पूरी सँभाल रखते हैं । यह बात कंगायम्-वंशकी गौओंके पालनेवालोंके उदाहरणसे स्पष्ट हो जाती है । वे लोग प्रायः गौको वेचते नहीं । नेल्लोरके माला जातिके लोग अंगोल-वंशकी बछड़ियोंकी सँभाल करना जानते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय एवं निर्वाह दूषके लिये अच्छी बछड़ियोंके पालनपर ही निर्भर है । किन्तु सामान्यतौरपर साँड़ और बैलकी जननी गौकी उपेक्षा की जाती है ।

समग्र भारतवर्षके जिन सात इलाकों में सन् १९३७ ई० में जाँच की गयी थी, वहाँ जाँचके द्वारा यह पाया गया कि सर्वत्र गौओं को बैलोंकी जुठन दी जाती थी। गौ और बछड़ीको इसल्ये खुला छोड़ दिया जाता है जिसमें वे गोचरभूमियों में जो कुछ भी आहार प्राप्त कर सकें, उसीसे अपना निर्वाह करें। इसके अतिरिक्त कभी-कभी उन्हें अनाजके डंठल भी डाल दिये जाते हैं। पंजाब, संयुक्तप्रान्त, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त तथा उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्तकी यही दर्दभरी कहानी है। शाही कमीशन भी इस निष्कर्षपर पहुँचा था कि गौके साथ इसी प्रकारका दुर्व्यवहार किया जाता है। उनका कहना है—

'गौकी दुर्दशाका विस्तारसे वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। मोटे रूपमें यह कहा जा सकता है कि बैलोंको खिलानेके बाद यदि कुछ चारा बच जाता है तो वही गौको मिलता है अथवा उसके द्वारा वह अपना तथा अपने बछड़े— दोनोंका भी पेट पालती है। इसके बाद उसे अपना आहार स्वयं प्राप्त करनेके लिये छोड़ दिया जाता है। जहाँ गौ मालिकके लिये तथा अपने बछड़ेके लिये कुछ दूध देती है, वहाँ किसान लोग उसके लिये करीब सेर-डेट सेरकी मात्रामें बिनौंले और चोकड़ या खली अथवा दाना वचा रखते हैं; परन्तु उसके छुटाते ही यह खूराक बंद कर दी जाती है

और उसे अपना आहार स्वयं खोजनेके लिये निराधार छोड़ दिया जाता है.......।

'भारतवर्षमें दूध देनेवाला पशु गाय नहीं, भैंस ही है। अधिकांश स्थानोंमें भैंसके साथ गायकी अपेक्षा दूसरे ही प्रकारका व्यवहार होता है। घरकी स्त्रियाँ उसकी पूरी सँभाल करती हैं और प्रायः उसकी वंशवृद्धि चुने हुए पशुओंद्वारा करायी जाती है।

( शाहीं कमीशनकी रिपोर्ट पृष्ठ २९६ ) ऐसी स्थितिमें गोजातिका ह्रास होना कोई आश्चर्यकी वात नहीं है।

#### स्त्रियोंकी उपेक्षा

गौको पालनेवाले उक्त सात प्रान्तोंमें की गयी जाँचसे एक दुःखद वात और माळ्म हुई—वह है स्त्रियोंकी उपेक्षा । स्वास्थ्य-रक्षाके लिये दूध हमारे आहारका एक आवश्यक अङ्ग है; मुख्यतः उसीसे हमें विटामिन (प्राणतत्त्व) प्राप्त होते हैं। दूध हमारे आहारका इतना महत्त्वपूर्ण अङ्ग है, इसीलिये इस बातको देखकर बड़ा दुःख होता है कि आवश्यक वस्तुका उपयोग परिवारके कुछ ही सदस्य कर पाते हैं। शेष उससे विश्वित रक्षे जाते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति है ऐसी ही। उपर्युक्त कमीशनकी रिपोर्टमें लिखा है—

'तरल दुधकी खपतका विश्लेषण करनेपर पता लगता है कि परिवारके पुरुषोंको स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक दृध मिलता है। ' किन्तु स्त्रियों और गौओंकी इस विषयमें उपेक्षा वाञ्छनीय नहीं है । दूधके सम्बन्धमें यह मेद स्त्रियों और पुरुषोंके बीचमें ही नहीं, बच्चे-बच्चियोंमें भी देखा जाता है। इस विषयमें पुरुषोंके प्रति पक्षपात और स्त्रीजातिकी अवहेलना की जाती है। मनुष्य-परिवारमें खाद्य-सामग्रीका वितरण माताके हाथोंसे होता है और इसके लिये यह स्वाभाविक है कि वह कमानेवाले पुरुष और काम करनेवाले लड़केको अधिक आहार दे । यहाँतक तो बात समझमें आने लायक है, परन्तु जब शिशुओंतकमें यह भेद देखा जाता है, तब बात कुछ समझमें नहीं आती। यह एक सामाजिक बुराई है, जिसके निवारणकी पुरुषोंद्वारा कोई चेष्टा नहीं होती; परन्तु इस बुराईका सामना करना होगा और स्त्री-जाति एवं गो-माताके प्रति इस अन्यायको दूर करना होगा । इस समय तो उसके प्रति अन्याय है ही और इसका परिणाम अनर्थकारक है । दुर्बल जननी दुर्बल सन्तित-को जन्म देती है और दुर्बल सन्ततिकी सन्तान उससे भी दुर्बल होती है। इस वस्तुस्थितिको प्रकट एवं इसे निर्मूल करना होगा। परिवारमें यदि किसीकी विशेषरूपसे सँभाल, सेवा एवं पालन होना चाहिये तो वह जननी और भावी जननी—कन्याका ही होना चाहिये। उसके स्वास्थ्यपर समूची भावी सन्तितिका और परिणामतः समग्र जातिका स्वास्थ्य निर्भर करता है।

उत्पादक पशु होनेके कारण मैंसके साथ वही व्यवहार होता है, जो काम करनेवाळे पुरुषके साथ होता है। यह बात सहज ही समझमें आ सकती है। परन्तु गौकी नर-सन्तिकी वृद्धिमें अधिकाधिक रुकावट होनेके कारण मैंस अकेली किसानके कुटुम्बका पालन कर सकेगी। मैंसके पड़वें का खेतीमें बहुत कम उपयोग होता है और उसके मरनेपर भी मैंसके दुग्धोत्पादनमें कमी नहीं होती। इस बातसे भैंसको दूधके लिये रखनेमें विशेष प्रोत्साहन मिलता है।

### भैंस और गौकी समानरूपसे सँभाछ करो

गौकी रक्षाके लिये इस अनीतिका निवारण करना होगा। गौको खाने-पीनेकी, अधिक नहीं तो, उतनी सुविधा तो अवस्य ही दी जानी चाहिये, जितनी भैंसको दी जाती है। इसके बदलेमें गौ हमें कई गुना लाभ देगी। गो-जातिके ह्रासको रोकनेमें भी इससे सहायता मिलेगी । इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि किसान गरीबीके कारण गायको खिला-पिला नहीं सकता। बात सच है। किसानके पास खिलाने-पिलानेके साधन होने चाहिये। परन्त सबसे पहले उसकी मनोवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि मनोवृत्तिकै न बदलनेपर किसानको यदि थोड़ी-बहत आर्थिक सुविधा भी दी जायगी तो वर्तमान परिस्थितिमें उसका उपयोग भैंसको खिलानेमें ही होगा और गाय भूखी-की-भूखी रह जायगी । इस मनोवृत्ति-को जाग्रत करना होगा कि अपनी रक्षाके निमित्त किसानके लिये यह आवश्यक है कि वह गौको अच्छी तरह खिलाये-पिलाये । निस्तन्देह गौके प्रति उपेक्षाके इस वायुमण्डलको भारतवर्षसे निकाल बाहर करना होगा । सरकारके द्वारा समर्थित इस सिद्धान्तका कि बैलको वाहनोपयोगी पशु और भैंसको दुग्धोत्पादक पशु समझना चाहिये, विरोध एवं अन्त करना होगा।

काम करनेवाले और दूध देनेवाले पशुओंका यह विभाग हानिकारक है; इससे सहज ही गौके प्रति उपेक्षाका भाव हो जाता है; क्योंकि बैलकी मादा गौ न तो वाहनोपयोगी पशु है और आधुनिक मनोवृत्तिके अनुसार दुग्धोत्पादक पशु भी नहीं है। अथवा यों कहें कि उसे दुग्धोत्पादक पशु भी नहीं होना चाहिये। मुख्यतः उपेक्षाके कारण वह दूध कम देती है। परन्तु शरीर-रचनाकी दृष्टिसे भी गोदुग्धमें भैंसके दूधकी अपेक्षा घृतका भाग कम होता है। दूधमें घृतकी मात्राको आवश्यकतासे अधिक महत्त्व दिया गया है। जिस दूधमेंसे थी निकाल लिया जाता है, वह तुरंत दूधकी श्रेणीसे नीचे उतर आता है और एक प्रकारसे छूने लायक भी नहीं रहता। मक्खन निकाले हुए दूधका जनता एवं कानूनकी दृष्टिमें भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। कलकत्तेमें निर्धृत दूधकी छानेको निर्धृत दूधका छाना कहकर बेचना अपराध है। निर्धृत दूधकी कोई कानूनी सत्ता नहीं है। यद्यपि उसमें सधृत दूधकी अपेक्षा कम-से-कम पचास प्रतिशत पोषकतत्त्व अवश्य रहते हैं।

### भैंसके द्धकी अपेक्षा गोदुग्ध श्रेष्ठ है

अब हम पुनः अपने विषयपर आते हैं। गायके दूधमें मैंसके दूधकी अपेक्षा घृतांश कम होता है। यदि गौमें यह तुटि मानी जाय तो इस तुटिको सहन करना होगा। परन्तु बास्तवमें यह तुटि नहीं है। घृतांश कम होनेपर भी गायका दूध मैंसके दूधकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। मैंसके सघृत दूधकी अपेक्षा वह बच्चों तथा अशक्तोंके लिये अधिक उपयोगी होता है। परन्तु बाजारमें ग्रुद्ध मैंसको दूध तो शायद ही कहीं मिले। मैंसके सारे दूधको पानी मिलाकर पतला कर दिया जाता है और तब उसे प्रमाणित दूध (Standard Milk) अथवा गाय-मैंसका मिश्रित दूध अथवा गायका दूध—बहुधा गायका दूध कहकर बेचा जाता है।

इस भ्रान्त मूल्यनिर्घारण एवं मैंसके दूधमें पानी मिलानेकी कलाको प्रोत्साहन देनेके कारण गौकी जो उपेक्षा हो रही है, वह हटनी चाहिये। मिलावट तथा पानी मिले हुए मैंसके दूधको गायका दूध कहकर बेचनेकी प्रथाको रोकनेके लिये कानून बनानेसे दुग्धोत्पादक पशुके रूपमें मैंसके प्रति पक्षपात दूर हो जायगा।

### बंगालके गाँवोंमें भैंसकी समस्या नहीं है

इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ कहीं मैंस और गायमें प्रतिद्वन्द्विता हो, वहाँ-वहाँ इस अन्यायपूर्ण प्रतिद्वन्द्वितासे गायको उवारना होगा; परन्तु बंगाल-जैसे कुछ प्रान्त ऐसे हैं कि जहाँके गाँवोंमें गौ ही एकमात्र दुग्धोत्पादक पशु है। उन प्रान्तोंकी भाँति, जहाँ भैंस अधिक संख्यामें श्रायी जाती हैं, बंगालमें भी बैल और गौके बीच भेद-भाव बहुत अधिक पाया जाता है। खेती आदिके काममें आनेवाले बेलकी अपेक्षा गौकी यह निकृष्टता किसान एवं गोपालकके हितकी दृष्टिसे हट जानी चाहिये। यदि गौको अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जायगा तो उससे हमें अच्छे और अधिक मूल्यवान बैल एवं अधिक दूध प्राप्त होगा।

कहना न होगा कि मातांके शरीरकी रचना ही यह मूल भित्ति है, जिसपर पशु-संवर्द्धनका समूचा भवन खड़ा किया जाता है। अतः गौ अधिक बलवान् और उत्तम साँडों तथा बैलोंको उत्पन्न कर सके और मालिकको अभिक दूध दे सके, इसके लिये उसे अच्छी तरह खिलाना-पिलाना आवश्यक है।

### अच्छे प्रकार रखनेका गौपर अच्छा प्रभाव पढेगा

गौ किसी समाहत-वंशकी हो, या साधारण नस्लकी, अच्छी तरह खिलाने-पिलानेपर उसकी दशा सुधरेगी ही; क्योंकि सचमुच गौपर अच्छे और बुरे बर्तावका प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता है। कभी-कभी अच्छी खूराक मिलनेपर भी वह स्वयं चाहे अधिक दूध न दे सके। जन्मसे लेकर तथा उसके हृद्धिकालमें उसे यदि कष्टमें रक्खा गया हो तो उसके कारण उसके शरीरकी रचनापर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि फिर अच्छी तरहसे खिलाने-पिलानेपर भी वह अधिक दूध नहीं दे सकती। परन्तु उसे अच्छी तरह खिलाने-पिलानेका परिणाम यह होगा कि उससे उत्पन्न होनेवाले बच्चेके लिये उन्नतिकी अधिक सम्भावना होगी और उस हालतमें वह अच्छी गाय या अच्छा साँड़ या अच्छा बैल बन सकेगा, जो अन्यथा सम्भव न था।

### गौसे आर्थिक लाभ

गौ जितनी छोटी अवस्थामें व्याती है, आर्थिक दृष्टिसे उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाता है। और इसके बाद वह जितनी बार व्याती है, उतना ही अधिक लाभ देती है। यदि किसी गायको अच्छी तरह नहीं खिलाया-पिलाया गया हो तो उससे उसके स्वामीको आर्थिक लाभ बहुत कम होता है। यह एक मानी हुई बात है कि गाय अपनी खूराक प्राप्त कर लेनेके बाद ही आर्थिक लाभ दे सकती है।

- (क) छोटी अवस्थामें ब्याना।
- ( ख ) थोड़े-थोड़े समयके अन्तरसे ब्याना ।
- (ग) पर्याप्त दूध देना।

गौके अंदर ये सब गुण आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक होते हैं। जीवन-निर्वाहके लिये गी इन सब गणोंको दबा छेती है। प्रकृति उसे ऐसा करनेके लिये बाध्य करती है। जब उसे खराक कम मिलेगी, तब वह गाभिन देखे होगी। उस अवस्थामें यदि वह जल्दी गाभिन हो जाय, तो गर्भिणी अवस्थामें उसपर इतना बोझा पड़ेगा कि उसे वह कदाचित सह न सके और फलतः उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़े। प्रकृति इस प्रकारकी सम्भावनासे उसकी रक्षा करती है। खराक खाते-खाते चौथे अथवा पाँचवें सालमें जाकर वह गाभिन होती है। इससे स्वामीको भी कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि वह गाभिन हो या नहीं, स्वामीको उसका निर्वाह तो करना ही पड़ता है। साधारण स्थितिमें बछिया दो वर्ष दो महीने-की अवस्थामें गाभिन हो सकती है। और जब वह इस अवधिको लॉंघकर चौथे वर्षमें गाभिन होती है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह व्यर्थमें दो साल अधिक खूराक खाती है। पर, इन दो अतिरिक्त वर्षोंमें जो कुछ वह खाती है, वह ग्रूरूमें ही उसे दे दिया गया होता तो वह जल्दी न्याती और इस प्रकार ज़ितने भोजनकी किफायत की गयी। उससे कहीं अधिक लाभ वह देती । मालिकके इस व्यवहारसे स्वयं उसकी तथा गौकी-दोनोंकी हानि होती हैं। गौकी हानिसे उसके मालिकको और भी अधिक हानि अथवा कष्ट होता है। बाँझ गौ गोपालकके लिये एक बोझा होती है। यद्यपि देरसे ब्याकर वह अपना बोझा कम कर देती है और इस प्रकार अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ होती है।

### अपर्याप्त खुराक पानेवाली गौओंसे आर्थिक लाभ कम मिलता है

यह एक सामान्य नियम है, इसका गायके वंश अथवा जातिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। गौ चाहे उत्तम जातिकी हो अथवा साधारण हो, यह नियम सबपर समान रूपसे लागू होता है। यदि घह सामान्यतः कम दूध देनेवाले वंशकी हो तो कम खिलाने-पिलानेसे उसकी दुग्धोत्पादनक्षमता और भी न्यून हो जायगी और यदि अपनी वंशपरमपरासे वह साधारणत्या दो वर्षके अन्तरसे ब्यानेवाली हो, तो इस परिस्थितिमें आत्मरक्षाके लिये वह तीन वर्षके अन्तरसे ब्याने लगेगी। ऐसी दश्मों गौको अथवा उसके वंशको दोष देना उचित नहीं।

जिस प्रकार अपनी स्थिति अथवा प्रबन्धकी खराबीके अनुपातसे गाय अपने लाभदायक ग्रणोंको दबा लेनी है। उसी प्रकार उसकी व्यवस्था एवं परिस्थितिमें परिवर्तन होनेसे उसके ये गुण बढ़ सकते हैं —वह छोटी अवस्थामें गाभिन हो जायगी, थोड़े-थोड़े समयके अन्तरसे ब्याने लगेगी और अधिक मात्रामें दूध देने लगेगी।

### केवल खानेके लिये पाले जानेवाले बेकार पद्मओंकी उन्नति

देशके कई भागोंमें किसान लोग खादके लिये ही पशुओंके बड़े-बड़े टोले पालते हैं। उन्हें न तो अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाता है और न उनकी सँभाल ही की जाती है। उन्हें बहुधा गाँवके उन खेतोंमें छोड़ दिया जाता है, जिनमें किसी प्रकारकी फसल बोयी हुई नहीं होती और वे गाँवकी खुली हुई बंजड़ भूमिमें घूम-घूमकर, जो कछ भी उन्हें मिल जाता है, उसीपर निर्वाह करते हैं। उनके सन्तानोत्पादनके विषयमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता । किसी भी अवस्थाके अयोग्य साँडके साथ उनका संयोग होने दिया जाता है, जिससे निम्न श्रेणीकी सन्तति उत्पन्न होती है। रात्रिमें गौओंका गोबर इकटठा करनेके लिये उन्हें किसी बाड़ेमें बंद कर दिया जाता है । उन्हें कभी-कभी भरपेट खराक नहीं मिलती और न उन्हें घरपर कोई चीज खानेको दी जाती है। उन्हें सदा भूखों मारा जाता है। बछड़ा जब इल चलानेके लायक हो जाता है। तब उसे बिधया करके खेतीके काममें नियक्त कर दिया जाता है। बाकी पद्म अपना दुखी जीवन यों ही बिताते हैं। संकामक रोग अथवा सामान्य व्याधियाँ भी अधिक मृत्यद्वारा उनकी संख्या कम करती रहती हैं । क्या गोरक्षा अथवा गोपालन इसीका नाम है ?

इस प्रकार निरन्तर भूखों मरने और कष्टमय जीवन वितानेकी अपेक्षा उनका मरण कहीं अच्छा है। इसके रोकनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। गौओंके प्रति किये जानेवाले इस दुर्व्यवहारको कान्नके द्वारा दण्डनीय बनाना चाहिये। जिसके लिये यह सब किया जाता है, उस खादकी भी सँभाल नहीं होती। उसमेंसे गोवरकी तो देरी लगा दी जाती है, जो वर्षामें बह जाती है, अथवा तेज धूपमें सूखकर जल जाती है। मूत्र सारा-का-सारा व्यर्थ जाता है, उसे एकत्र करनेका न कोई प्रबन्ध है और न चेष्टा ही होती है। समुचित प्रवन्ध होनेपर निकम्मे माने जानेवाले इन पशुओंमें अधिकांश आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक हो सकते हैं। किसानको

चाहिये कि वह उन्हीं पशुओं को पाले, जिनकी सँभाल वह कर सके अथवा अच्छी तरह खिला-पिला सकें। पशुओं के प्रत्येक वृन्दके पीछे एक अच्छा साँड़ होना चाहिये। सारी-की-सारी खाद वैज्ञानिक ढंगसे एकत्रित की जानी चाहिये और उसका खेतमें उपयोग होना चाहिये। अच्छी तरहसे खिलायी-पिलायी हुई अथवा सँभालपूर्वक रक्खी हुई गौओंसे मिलनेवाली खादका यदि समुचित उपयोग किया जाय तो वह एक बड़े वृन्दसे प्राप्त होनेवाली खादकी अपेक्षा परिमाणमें अधिक एवं बढ़िया होगी। जो पशु अपना खर्च नहीं निकाल सकते, उन्हें सन्तानोत्पादनसे रोक देना चाहिये। और जबतक वे जीवित रहें, उनका निवाह करते रहना चाहिये। इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि वृन्दमें कोई ऐसा पशु उत्पन्न न हो, जो अपना खर्च न निकाल सके; क्यों कि जो पशु जन्मेगा ही नहीं, वह मारा कैसे जायगा ?

ऐसा करनेसे किसानको आवश्यकतानुसार खाद तो मिलेगी ही, उसे खेतके लिये अच्छे और अधिक संख्यामें बैल भी मिलेंगे और घरमें उपयोगके लिये तथा बेचनेके लिये धी-दूध भी मिलेगा। गौएँ जिन बाधाओंसे पीड़ित होती हैं—प्रतिकृल जलवायु, व्याधियोंका प्रसार, परोपजीवी जन्मु कृमि किलनियाँ आदि, अपर्याप्त पोषण, परिमाण एवं गुणकी दृष्टिसे चारेकी न्यूनता इत्यादि; कुशल व्यवस्थासे इन सारी त्रुटियोंको बहुत अंशोंमें दूर किया जा सकता है।

### भावी लाभके लिये बछड़ोंका सुप्रबन्ध

बहुधा यह देखा जाता है कि किसी कम लाभ देनेवाले पशुसे लाभ उठानेके लिये पशु-पालक बछड़ोंको कम-से-कम दूधदेकर जिलानेकी चेष्टा करता है। नगरोंमें जहाँ पशुओंपर खर्च अधिक पढ़ता है, यह प्रवृत्ति अधिक वढ़ी हुई होती है। इसके परिणामस्वरूप बछड़ोंकी मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ जाती है। जो बछड़े बच जाते हैं, उनकी बाढ़ रक जाती है और भविष्यमें उनके लिये कोई आशा नहीं रहती। बछड़ोंके सुप्रबन्धमें उनके लिये कोई आशा नहीं रहती। बछड़ोंके सुप्रबन्धमें उन्हें पर्याप्त आहार, दूध और आगे चलकर निर्वृत दूध देना भी शामिल है। कुछ कालतक बछड़े दूधके सिवा अन्य किसी प्रकारका आहार नहीं पचा सकते और उनके आमाशय जन्मते ही घास पचानेके उपयुक्त नहीं होते। कुछ समयतक उन्हें दूधपर रखना आवश्यक होता है तथा ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उन्हें उसके साथ पतला दिल्या भी दिया जा सकता है। किसी बछड़ेको उचित पोषण मिल रहा है कि नहीं, इसकी

जाँचका एक साधन है—उसके वजनमें किस अनुपातसे वृद्धि हो रही है, यह देखना । प्रत्येक जीवके लिये एक अवधि ऐसी होती है, जिसमें जन्मके समयसे उसका वजन दुगुना हो जाता है—

| 8      | २                   | Ę                |
|--------|---------------------|------------------|
| जीव    | बच्चोंका वजन दुगुना | दूधमें प्रोटीनका |
|        | होनेकी अवधि         | प्रतिशत अंश      |
| मनुष्य | १८० दिन             | १.६              |
| घोड़ा  | ६० ,,               | २.०              |
| गाय    | ४७ ,,               | ३.५ (बिलाय       |
| बकरी   | २२ ,,               | ४.३              |
| भेड़   | १५ ,,               | ६.५              |
| सूअर   | १४ ,,               | ६.७              |
| कुत्ता | ९ ,,                | ७.१              |
| -      |                     | - At -           |

ऊपरकी तालिकासे हम देख सकते हैं कि माताके दूधमें प्रोटीनका भाग कितना है। बालककी दृद्धि इसीपर निर्भर करती है। विलायती गौके वछड़ोंका वजन ४७ दिनोंमें दूना हो जाता है। दूसरे शब्दोंमें यदि किसी वछड़ेका वजन जन्मके समय ४० रतल हो, तो लगभग ७ सप्ताहके बाद उसका ४० रतल और बढ़ जायगा अर्थात् प्रति सप्ताह सात रतलके करीव उसका वजन बढ़ेगा। हरियाना जातिके वछड़े पहले सालमें प्रति सप्ताह ८ रतल बढ़ते हैं। सम्भवतः इसका कारण यह है कि भारतीय गौओंके दूधमें धीका अंश ५ प्रतिशत होता है, जब कि विलायती गौओंके दूधमें वह केवल ३.५ प्रतिशत होता है। वछड़ेके जन्मके समय उसका वजन उसकी माकी जाति एवं शरीर-रचनाके अनुसार न्यूनाधिक होता है, किन्तु गोपालकको इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि वछड़ा उपर्युक्त परिमाणके अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं। यदि वछड़ा जन्मके समय असाधारण रूपसे दुबला हो तो वृद्धिकी गित मौलिक कमीको पूरा करनेके लिये उतनी ही अधिक तीव होगी। (काड इन इंडिया' के आधारपर)

# साइलेज ( दवाकर रक्खी हुई हरी घास )

हम मनुष्योंके लिये तो दैवीप्रकोप अथवा राजप्रकोपसे कभी-कभी अकाल पडता है। किन्त बेचारे पश्चओंके लिये प्रतिवर्ष अकाल-सा पड़ा करता है। वर्षा-ऋतुमें हरी घास अथवा चारा प्रचुर मात्रामें रहता है। पशु बड़े आनन्दसे चरते हैं और घरपर भी हरा चारा पाते हैं। इसी समय पशु कुछ तगड़े भी दिखायी पड़ते हैं, किन्तु इस मौसमके बीतते ही उनके ब्रेर दिन आ जाते हैं। फिर हरी, कोमल तथा मीठी घासके दर्शन कहाँ ? फिर तो उनके भाग्यमें कटा हुआ सखा पुआल ही लिख जाता है, जो दुबारा वर्षा-ऋतु आने-तक चलता रहता है। कभी-कभी तो वह सूखा पुआल भी भरपेट नहीं मिलता। पहले कुछ दिनोंतक तो प्रकृतिप्रदत्त स्वादिष्ट हरी घासका स्मरण करके पशु सूखे भूसाकी सानीसे मुँह फेर लेते हैं; पर कबतक ऐसा कर सकते हैं ? भूख स्वाद नहीं द्वॅढती । विवश होकर सूखा चारा उन्हें चबाना पडता है, किन्तु काम उतना ही भरपूर करना पड़ता है। परिश्रम करनेवालेके लिये कैवल पेट भर जाना ही आवश्यक नहीं है, उसे उत्तम पोषणतत्त्व भी मिलने चाहिये। फल यह होता है कि कुछ ही दिनोंमें हरी घासकी सारी मोटाई पच जाती है और वर्षा-ऋतु आते-आते वे हड्डीका ढाँचा मात्र लिये अपने मालिकोंके डंडे सहते रहते हैं।

इसका दोष किसानोंको ही नहीं दिया जा सकता। जबतक हरा चारा मिलता है, वे खूब खिलाते हैं। घास या चारा सख जाय तो इसके लिये वे क्या करें ? बरसातमें तो घासके बड़े-बड़े जंगल खड़े हो जाते हैं। वह घास इतनी अधिक होती है कि उसका कुछ ही अंश काममें आ पाता है। शेष वहीं सख जाती है। तब जंगलविभागवाले उसे जला देते हैं। क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसी विचित्र बात है, एक ओर घासके जंगल-के-जंगल जला दिये जाते हैं और दूसरी ओर गर्मीके दिनोंमें पशु घास बिना मरते हैं। यदि कोई ऐसी प्रणाली हो जिसके द्वारा बरसातकी रक्खी हुई घास जाड़े या गर्मीमें निकाली जाय और वैसी ही निकले तो किसान और पशुओंका बड़ा हित हो। विचार करनेसे पता चलता है कि ऐसा होना कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे हम आमकी अमावट या अचार बनाकर वर्षभर आमका स्वाद लेते हैं, तो ऐसा उपाय क्यों नहीं हो सकता कि हरी घासको ऐसे ढंगसे रक्खें कि आवश्यकताके समय निकालनेपर वह वैसी ही रहे । किसानों तथा पशुपालकोंको यह जानकर प्रसन्न होना चाहिये कि ऐसा उपाय सोचना नहीं है, वरं पहलेसे एक ऐसी प्रणाली चली आती है, जिसके द्वारा हरी घास-को बड़े-बड़े कोठारों ---जिनको 'साइलो' कहते हैं---में दबाकर

रख देते हैं और हरी घासका मौसम समाप्त होनेपर उसे निकालते हैं। ऐसी घासको साइलेज अथवा दाबघास कहते हैं। यूरोप-अमेरिका आदि देशोंके किसान बराबर इसी रीतिसे चारा इकडा कर रखते हैं, और अपने पशुओंको निर्वल होनेसे बचाते हैं।

#### साइलेजसे लाभ

- (क) जिस समय कोई हरा चारा नहीं मिलता, उस समय साइलेजका चारा पशुओंके भोजनकी समस्या हल करके किसानोंको निश्चिन्त करता है।
- (ख) हरे चारेके अभावमें पशुओंको सूखा चारा मिलनेके कारण वे दुर्बल हो जाते हैं और दूध देनेवाले पशु या तो छुटा जाते हैं या बहुत थोड़ा देते हैं, किन्तु साइलेज चारा खिलानेसे न पशु दुर्बल होते हैं और न उनका दूध ही कम होता है।
- (ग) साइछेज चारा खाकर पशु अधिक समयतक दूध देते हैं।
- (घ) साइछेज चारेमें रासायनिक प्रक्रिया होनेके कारण सूखे चारेकी अपेक्षा वह जल्दी पचता है।
- (ङ) साइलेज चारेसे पशुओंका स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिससे वे हमारा अधिक काम कर सकते हैं।
- ( च ) साइलेज चारेमें पोषण-तस्व अधिक रहते हैं।
- (छ) साइलेज चारा िकसी प्रकारकी घास, पेड़की पत्तियों और अन्नके पौधोंका बन सकता है। अतः बरसात-भरमें न समाप्त होनेवाली घास, पेड़की पत्तियाँ आदि सूखकर व्यथ नहीं जा सकतीं—उन सबका उपयोग हो जायगा।
- (ज) सबसे बड़ा लाभ यह है कि पशुओं के प्रति मनुष्यकें कर्तव्यका पालन होता है।

ऐसे लाभप्रद चारेको बनानेकी विधि कौन न जानना चाहेगा, क्योंकि अपने पशुओंको स्खा चारा देकर उन्हें दुवल बनानेका शौक तो किसीको है नहीं। अतः साइलेज बनानेकी विधि नीचे दी जाती है। जैसा कहा जा चुका है, साइलेज (Silage) कोठारों (Silo) में तैयार होता है, इसलिये पहले इन कोठारोंके विषयमें जान लेना चाहिये। इन 'साइलो' में घास रक्खी जाती है इसीलिये उसे साइलेज कहते हैं।

### साइलो कहाँ बनाये जायँ ?

साइलो वहीं बनाने चाहिये, जहाँ घास या हरा चारा प्राप्त हो सके । इसको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि बादको कहाँ चारा मिलनेमें सुविधा रहेगी। भारतवर्षमें साइलो जमीनके भीतर बनाने ठीक हैं। इसके लिये ऐसी जगह गड्डे खोदने चाहिये जहाँ पानी फूटकर भीतर न पहुँच सके। गड्डा बहुआ कच्चा ही होता है। सुविधा हो तो लकड़ी तथा ईंट-सीमेंटका पक्का गड्डा बनाना उत्तम है। कच्चे गड्डेकी सतहको कूटकर पक्का कर देना चाहिये और दीवालेंपर चारों ओर मिट्टीकी एक परत चढ़ा देनी चाहिये। चौकोर गड्डोंकी अपेक्षा दीवारदार कूएँकी तरहके गोल गड्डों अधिक अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनमें चारा अच्छी तरहसे दबाया जा सकता है और वायुसे सुरक्षित रक्खा जा सकता है।

धरतीके ऊपर भी 'साइलो' बनाये जाते हैं। वे नीचे गड्ढा न खोदकर बाँस, लकड़ी या लोहेकी चहरोंसे बनाये जाते हैं और उनमें साइलेज तैयार किया जा सकता है। आवश्यकता पड़नेपर किसी कोठरीको ही साइलेज बनानेके काममें ला सकते हैं, किन्तु अपने यहाँ तो गड्ढो खोदनेवाली रीति ही ठीक रहेगी। इंग्लैंडमें तो खुदाईमें अधिक पैसा लगा जानेके कारण धरतीके ऊपर बना लेते हैं।

गहुा यदि बहुत छोटा होगा तो उसमें चारेके सड़ जाने-का भय है और यदि बहुत बड़ा होगा तो उसे भरनेमें देर लगेगी और खोलते समय चारेका अधिक अपव्यय होगा। अतः १०×६ के पैमानेका गहुा औसत दर्जेका होगा। गहुके पैमाने-का सबसे अच्छा हिसाब यह होगा कि एक गहुमें अपने पशुओंके एक सप्ताहका चारा आ जाय। इस प्रकार तीन महीनेके लिये १२ गहु खोदने पहुंगे। चारेकी कमी प्रायः तीन ही चार महीने रहती है। यह तो छोटे साइलोकी बात हुई।

नहीं तो, साइलोकी गहराई १६ फीट और व्यास १० फीट-से कम नहीं होना चाहिये। परन्तु धरतीके नीचे साइलोकी गहराई पानीकी सतह (वाटर-लेवेल) देखकर करनी पड़ती है। कम-से-कम पानीकी सतहसे दो फीट ऊपर साइलोका पैंदा होना चाहिये। जैसे, जिस जमीनमें १६ फीटके नीचे जल हो, वहाँ साइलोको १४ फीट गहरा ही बनाना चाहिये। असलमें साइलो जितना गहरा होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि घासमें ऊपर जितना ही बोझ अधिक पड़ता है, वह उतनी ही अच्छी होती है। गायोंकी संख्याके अनुसार ही साइलो भी छोटे-बड़े बनाये जाते हैं। सौ गायोंके खाने लायक घास रखनी हो तो साइलोकी गहराई ३२ फीट और व्यास २० फीट होनी चाहिये। १० से ५० तक गायोंके लिये साइलोका व्यास १० से १६ फीटका होना चाहिये।

#### साइलोको भरना

गड़ेमें डालनेके पहले चारेकी कही बना लेनी चाहिये। सबसे पहले गड़ेमें मोटी घासकी पाँच-छः इंच मोटी तह विछाकर कुट्टी किया हुआ चारा १ फट ऊँचा बराबरीसे फैला देना चाहिये । फिर १० फीटमें आधसेरके हिसाबसे नमक डाल देना चाहिये। नमक डालनेसे चारा सडता नहीं और उसमें स्वाद आ जाता है। उस तहको खूब दबाना चाहिये। चारेके भीतर तनिक भी हवा न रहने पावे । दाव सव जगह समान पडना चाहिये। पहली तह अच्छी तरहसे दब जानेपर दसरी तह बिछानी चाहिये और फिर वैसे ही दवाना चाहिये। यदि कुट्टी धूपमें कुछ सूख गयी हो तो थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिये। गड़ा पहले धीरे-धीरे भरकर पीछे जल्दी भर डालना चाहिये। २२ फीट व्यास-का १५ फीट नीचा गड्डा, जिसमें प्रायः ४० टन घास आती है. भरनेके लिये प्रतिदिन १ एकड जमीनकी घासकी आवश्यकता है। दबाई ठीकसे न होगी तो पोल पड जानेके कारण हवा घुस जायगी और बहत-सा चारा खराब हो जायगा ।

हरी घास पकनेके पहले ही काट लेनी चाहिये जिससे अच्छा साइलेज बने । दीपावलीके पहले चारा न काटनेके पुराने विचारको छोड़ देना चाहिये, क्योंकि काटनेका ठीक समय ऋ तुके अनुसार बदलता रहता है । गड्ढेके किनारेकिनारे और ऊपरी भागमें बाँसकी टट्टी, ढट्टा, इंठल या इसी प्रकारकी कोई चीज दे देनी चाहिये, जिससे गड्ढेके बीचमें मिट्टी धँस जानेसे चारा बिगड़ने न पाने ।

साइलोके ऊपर २ फीट मोटी मिट्टीकी तह बिछाकर उसे दल्लआ कूट देना चाहिये, जिससे पानी उसपर न ठहरे। अच्छा हो यदि गड्ढेके ऊपर एक छप्पर पड़ जाय। किसी भी प्रकार उसमें हवा-पानी प्रवेश न करने पावे। साइछेजका मूल मन्त्र है चरिको अच्छी तरह दबाना। यदि चरिकी दबाई ठीक न होगी तो परिश्रम व्यर्थ जायगा।

#### साइलोको खोलना

यदि ऊपर बताये अनुसार गङ्का भरा जायगा तो उसका चारा आठ महीनेतक अच्छा बना रहेगा । खोळते

समय ऊपरकी मिड़ी इस तरह हटायी जानी चाहिये कि चारा आसानीसे निकल सके, साथ ही यह भी ध्यान रहे कि गड़ेका कम-से-कम मुँह खले। बहधा ऊपरवाली परतमें भंडी-सी लग जाती है, अतः वह पश्ओंको खिलाने लायक नहीं रहती। किन्त जो गड़ा अच्छी तरहसे दाबकर भरा जाता है' और जिसमें हवा-पानीका कुछ भी प्रवेश नहीं होने पाता, उसमें केवल दो ही तीन इंचतक भंडी पहुँच पाती है। ऊपरका भंडीवाला भाग फेंक देना चाहिये। प्रतिदिन काममें आने भर-का ही चारा निकालना चाहिये। साधारणतया ऊपर और नीचे-का चारा सड़ जाता है और उसमें कुछ गन्ध आने लगती है, इस-लिये वह भाग पराओंको नहीं खिलाना चाहिये। साइलेज-में चारा थोड़ा पककर नरम हो जाता है: जिससे पश्चओं को चबानेमें आसानी पड़ती है। ठीक बनी हुई घास पके हुए सागकी तरह होती है। इसका रंग पीला और हरा होता है। इससे तमाखूकी-सी गन्ध आती है। अधिक बने हए साइलेज-का रंग काला हो जाता है और वह सडा-सा देख पडता है।

साइलेज चारा शरद्-ऋतुमें खिलाना चाहिये। जब गङ्का खोला जाय तो बराबर उसमेंसे निकाल-निकालकर पशुओंको खिलाते रहना चाहिये। नहीं तो, चारा विगड़ जानेका भय रहता है। पहले तो पशु साइलेजको पसंद नहीं करेंगे और मुँह हटा लेंगे, किन्तु एक बार खा लेनेपर फिर बड़े चावसे खायेंगे।

### उचकोटिका साइलेज

ऊँचे दर्जेंकी दाबघास बनानेके लिये उसमें रावका घोल मिलाया जाता है। ५६ मन घासमें १५ सेर रावका घोल छिड़का जाता है। तीन-चार गुना पानी डालकर रावका घोल बनाया जाता है और उसे घासकी प्रत्येक ६ इंचकी तहपर छिड़का जाता है। इस घासके बनानेके लिये घासको बफाया जाता है। बाफ न आवे तो घास भरनेका काम एक दिन बंद कर दिया जाता है। इस प्रकारकी घास बनानेमें दो बातोंपर ध्यान देना चाहिये—

(१) यदि घाससे लेक्टिक एसिड फर्मेण्टेशनके ढंगकी गन्ध आने, जो खट्टे मट्टे-जैसी होती है, तो समझना चाहिये घास अच्छी तैयार हुई है। किन्तु यदि ब्यूट्रिक एसिड फर्मेण्टेशनकी सी बास आने, जो निगड़े हुए मक्खन या घी-की भाँति होती है, तो समझना चाहिये घास खट्टी हो गयी और बिगड़ गयी।

(२) घास भरनेका काम इतने धीरे किया जाय कि उसमें एक खास ढंगकी बाफ पैदा हो।

यह उच्चकोटिकी घास सूखे चारेके वदलेमें पूरी मात्रामें देनेकी नहीं है, बल्कि उस चारेके साथ इसको नियमित रूपसे थोड़ा-थोड़ा दिया जाता है। इससे पशुका दूध बढ़ता है तथा शरीरवृद्धिके लिये उसे पोषणतत्व मिलता है। जब हरा चारा न मिले तब इसको दिया जा सकता है। साइलेजकी इस प्रथाके जान लेनेपर भी यदि लोग हरे चारेका संग्रह न करें और अपने मूक तथा बेग्स पशुओं-को वही स्खा भूसा खि गर्वें, तो पशुओंके प्रति यह उनका अन्याय होगा। एक बारके खोदे हुए गड्ढे कई वर्षोतक काम देते हैं। चारा-संग्रहकी इस प्रणालीमें उन्नति होनेकी अभी बहुत सम्भावना है। आशा है इस पद्धतिको अपनाकर पशुणालक अपने पशुओंकी स्थितिमें सुधार करेंगे।

### खादका निर्माण और उसकी रक्षा

यद्यपि खादका विषय कृषिसे सम्बन्ध रखता है, तथापि गोपालन और कृषिकर्मका इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि एकके विना दूसरेकी उन्नित असम्भव-सी है। खाद तो कृषि तथा गोपालन—दोनोंके बीचकी वस्तु है, क्योंकि वह पशुओंसे बनती है और खेतमें काम आती है। खादका महत्त्व इतनेसे ही समझ लेना चाहिये कि पूरी तरहसे रक्षाका उपाय न होते हुए भी १००० करोड़ वार्षिक आयमेंसे २७० करोड़ स्पया गाय-बाड़ेकी खादसे आता है। अतः पशु-पालनमें लगे हुए मनुष्योंको अधिक-से-अधिक खाद बनाने और उसकी रक्षा करनेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये।

#### खादकी आवश्यकता

जिस प्रकार मनुष्यका जीवन स्थिर रखने तथा उससे काम छेनेके छिये भोजन आवश्यक है, प्रथ्वीकी उर्वरा-शक्तिको बनाये रखनेके आवश्यक है । भारतमें प्रथ्वीकी उर्वरा-शक्ति दिन-पर-दिन क्षीण होती जा रही है। इसका कारण प्रत्यक्ष है। पृथ्वीसे उपज तो लगातार पैदा की जा रही है, किन्तु उसमें पर्याप्त खाद नहीं दी जाती, इससे उपज बराबर घट रही है। किसान लोगोंका यही रोना है कि 'कुछ होता ही नहीं, पता नहीं, वे दिन कहाँ गये जब आठ-आठ मनका बीघा होता था। इस घरती माताको कुछ खानेको देते नहीं, फिर भी वह अपना रक्त-मांस दे-देकर हमलोगोंको अन्न देती है, यही बहुत है। पृथ्वीके तत्त्रोंका लगातार अपहरण होते रहनेसे उसकी उत्पादन-क्षमताका सर्वथा नष्ट हो जाना स्वाभाविक था, किन्तु ऐसा हुआ नहीं; क्योंकि कुछ ऐसी प्राकृतिक रीतियाँ हैं, जिनसे पृथ्वी अपना भोजन किसी अंशमें प्राप्त करती रहती है । यदि हम पर्याप्त खाद दें, तब तो अधिक उपज होनेमें कोई संदेह ही नहीं है।

यों तो आजकल कई प्रकारकी वैज्ञानिक तथा प्राक्कृतिक खादोंका उपयोग होता है; किन्तु अपने लिये तो प्रकृति-प्रदत्त क्ष्झा-कचरा, घास-फूस, मल-मूत्र आदिकी खाद ही उपयुक्त होगी। दुर्भाग्यका विषय है कि भारतीयोंको आज यह भी नसीब नहीं है। संसारके अन्य देशोंने नये-नये तरीके निकालकर और खाद दे-देकर अपनी उपज पूरी कर ली है, किन्तु प्रागैतिहासिक कालसे कृषिमें प्रधान रहनेवाला भारतदेश इस समय प्रतिवर्ष अपनी उपज घटा रहा है!

खाद और ईंधन

खादके लिये सबसे प्रधान और अधिक मृह्यवान वस्त गोबर है। प्रतिप्रौढ पशुके गोबरका वार्षिक मृत्य १४) कता गया है। पर आज हम उस गोबरके कंडे बनाकर उसे जला डालते हैं। ईंधनसे बचे हए गोबरकी ही खाद बनती है। इस प्रकार ईंधनकी आवश्यकता खादसे पूरी की जाती है। किसान गोबरके कंडे जलाकर लगभग एक रुपया रोजका नकसान करता है, क्योंकि उतना गोवर यदि खेतमें पडता तो कम-से-कम एक रुपयेका अन्न अधिक होता। भारतीय कुषक गोबरकी खादका मूल्य न समझता हो-ऐसी बात नहीं है । डा॰ वोएल्कर ( Dr. Voelker ) ने बड़े परिश्रमसे यह सिद्ध किया है कि भारतीय किसान खादकी उपयोगिता मलीभाँति जानता है: पर उसने आवश्यकताके कठिन दबावमें पडकर गोबरका उपयोग ईंधनके रूपमें किया है। डा॰ साहबने व्यापकरूपसे ईंधन-चारेकी संग्रह-नीतिको ग्रहण करनेका अनुरोध सरकारसे किया था, किन्त सरकारने उनके अनुरोधपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बड़े दःखकी बात है कि हमारी सरकार प्रतिवर्ष ३४ करोड़ रुपया मालगुजारीके रूपमें वसूल करती है किन्तु कृषि तथा पशु-चिकित्सामें केवल १॥ करोड़ रुपया खर्च करती है!

#### गोबर इकट्टा करना

आजतक जो गोवर ईंधन बनकर राख हो चुका, उसकी चिन्ता छोडिये और अबसे परे गोबरको बनानेके काममें छाइये । गोबरको इकट्ठा करने तथा उसकी रक्षा करनेकी एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिये। डेयरीकी माँति यदि गायोंको बाँधकर खिलाया जाय, तब तो उनका गोबर एकत्र करनेमें विशेष कठिनाई नहीं होती। किन्त सब ऐसा नहीं कर सकते। दिनको उनके पद्म बाहर चरने जाते हैं। ऐसी दशामें एक टोकरीमें रस्सी बाँधकर किसी पराकी पीठसे अटका देनी चाहिये और छोटे-से टीनके टकडेसे गोवर उठा-उठाकर टोकरीमें छोडते रहना चाहिये। . रातके समयका गोबर तो घरहीमें रहता है । गाडीवान जैसे चारेकी टोकरी गाड़ीके नीचे लटका लेते हैं, इसी प्रकार उन्हें एक टोकरी और लटकानी चाहिये, जिसमें वे बैलोंका गोबर उठाकर रख लिया करें। यदि गाँवमें एक जोडी बैल रखनेका वार्षिक खर्च १०० ) रक्खा जाय तो २५ ) केवल उनके गोबरसे आ सकता है।

### खादके रूपमें गोबरकी संरक्षा

धूप, हवा और पानीसे गोवरके बहुत से गुण नष्ट हो जाते हैं, अतः उसे ऐसे रूपमें सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे श्रेष्ठ खाद तैयार हो। अभी किसान यह करते हैं कि घर या पशुग्रहके पास एक बड़ा-सा गड्ढा खोद देते हैं और उसीमें रोज गोवर डालते जाते हैं। नह गड्ढा खुला रहता है, जिससे धूप, हवा, पानी सब कुछ उसमें पहुँचता रहता है और गोवरके गुण बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं।

गोवर इकडा करनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि एक पक्का गहुा बनाया जाय । गहुंकी छोटाई-बड़ाई पशुओं- की संख्यापर निर्भर है, फिर भी बहुत बड़ा गड़ा नहीं बनाना चाहिये। पशु अधिक हों तो कई गड्ढे बनाये जा सकते हैं। गड्ढे हर तीसरे महीने खाळी किये जा सकते हैं और उनकी खाद काममें छायी जा सकती है। जब गड़्ढेकी ऊपरी परत पुरानी पड़ जाय तब उसको खाळी कर देना चाहिये। एक गड्ढा भर जानेके बाद दूसरेको भरना चाहिये।

जहाँ गड्ढा पक्का न बन सके वहाँ लसदार मिट्टीका बनाना चाहिये। जहाँ पानीका तल पृथ्वीसे थोड़ी ही दूरपर हो वहाँ गादे कीचड़की दीवालोंसे घेरकर बना लेना चाहिये। गोबरमें पानी न पहुँच जाय, इसके लिये छाजनका होना आवश्यक है। गोवरको धूपसे भी बचाना अच्छा है। गड्ढो-की भीतरी दीवालोंपर मिट्टी चढ़ा देनेसे गोवरकी अच्छी रक्षा होगी। ऐसे स्थानोंपर जितनी भूमिमें गड्ढा बनाना हो उतनी भूमिको पृथ्वीके धरातलसे १२ इंच ऊँची कर देना चाहिये, फिर उसपर ६ इंच मोटी गोल दीवार उठा देनी चाहिये। दीवालके बाहरी भागकी रक्षा एक मोटे पुश्तेसे होनी चाहिये। जितनी ऊँची दीवाल होगी उतने ही मोटे और पक्के पुश्तेकी आवश्यकता होगी। अतः दीवालकी ऊँचाई या गड्ढोकी गहराई ४-५ फीटसे अधिक न होनी चाहिये।

गोवर इक्डा करनेका एक दूसरा अच्छा उपाय यह है कि ३ फीट गहरी और ५ फीट चौड़ी खाइयाँ खोदी जायँ। एक ओरसे गोवर डालकर दकते रहना चाहिये। जब पिछले भागकी खाद तैयार हो जाय तो उसे काममें लेता रहे और आगे गोवर डालता रहे।

### गोमूत्रकी रक्षा

खादकी दृष्टिसे गोमूत्र कम महत्त्वका नहीं है। यह पृथ्वीकी उर्वरा-शक्ति बढ़ानेमें बहुत सहायक है। अतः इसकी भी रक्षा उसी सावधानीसे करनी चाहिये। एक प्रौढ़ पशुके मूत्रका वार्षिक मूल्य लगभग १२) रुपये अनुमान किया गया है। फिर, इसमें ईक्विनका भी कोई प्रश्न नहीं है। तथापि मूत्रका बहुत ही थोड़ा अंग्रेखादके रूपमें काम आता है, वाकी सब व्यर्थ चला जाता है। जहाँ खेतोंमें थोड़े-थोड़े दिनोंके लिये स्थान बदलकर बाड़ा बनानेकी प्रथा है, वहाँ तो मूत्रका लाम मिल जाता है, क्योंकि धरती उसे सोख लेती है और कुछ दिन बाद उसीपर खेती होती है। किन्तु ऐसी प्रणालीका कुछ ही जिलोंमें और विशिष्ट ऋतुओंमें ही प्रयोग होता है।

प्रायः यही होता है कि दिनमें पशु बाहर रहनेके कारण दिनका गोवर-मूत्र नहीं मिलता और रातमें घरपर छप्परके नीचे रहनेसे गोवर तो मिल जाता है, किन्तु मूत्रको कची मिट्टी सोख लेती है, वह कुछ भी हाथ नहीं आता। चतुर किसान फर्यंको ऐसा ढालू बनाता है कि मूत्र एक नालीसे बहकर गड्ढोमें इकटा होता है। या वह नाली सीधे खादके गड्ढोमें जा सकती है या किसी दूसरे ऐसे गड्ढोमें, जिसमें एक बर्तन रक्खा हो। यदि पशुशालाकी भूमि खूब कुटी हुई हो तो भी मूत्र ब्यर्थ नहीं जाता।

### गोमूत्रको मिड्डीमें सोखानेकी रीति

यदि पशुओं के नीचे पर्शपर स्ली मिट्टीकी परत विछा दी जाय तो सब मूत्र उस मिट्टीमें सोख जायगा और फिर उस मिट्टीको खादक ढेरमें फेंक दिया जा सकता है। इस प्रकार मूत्र क्यर्थ न जाने पायेगा। ऊपरकी मिट्टी मूत्रते भीग जानेपर उलट-पुलट कर देनी चाहिये। इस प्रकार मूत्रमय मिट्टी मिलाकर खाद बनानेकी रीतिको 'मूत्र-मृत्तिका-प्रणाली' कहें तो उचित होगा। इस प्रणालीसे छाजनके नीचे गड्ढेमें इकट्ठी की हुई खाद और खुले गड्ढोमें विना मूत्र-मृत्तिकाक तैयार की हुई खादका प्रयोग परीक्षाकी दृष्टिसे किया गया तो 'मूत्र-मृत्तिका'वाली खादद्वारा दूनी उपज हुई।

उपर्युक्त प्रयोग लायलपुरमें किया गया था। बैलके दो जोड़े रक्ले गये थे। एक जोड़े बैलका गोवर छाये हुए गड़ेंमें रक्ला गया और बैलोंके नीचे ६ इंच मोटी मिट्टीकी तह बिछा दी गयी और उनका मूत्र सोखा लिया गया। आवश्यकता पड़नेपर मिट्टीको उलट-पुलट दिया जाता था। वह मिट्टी भी उसी गड़ेंमें डाल दी गयी। दूसरे जोड़े बैलका गोवर एक खुले गड़ेंमें डाल दिया गया और उसमें भूत्रमृत्तिका-प्रणाली'का प्रयोग नहीं किया गया। आधे समयके बाद बैलके जोड़े बदल दिये गये, जिसमें गोवरकी मात्रामें अन्तर न पड़ें। सब बैलोंको समान आहार दिया जाता था।

प्रयोगके अन्तमें दोनों खादोंकी तुल्ना की गयी तो भूत्र-मृत्तिका-प्रणाली' वाली खादमें खुले गङ्केवाली खादसे दूना नाइय्रोजन था, जो खादका एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। खुले गङ्केके स्थानपर केवल गङ्का ढकनेसे खादके गुणमें ३० प्रतिशत बृद्धि हुई और मूत्रद्वारा ७० प्रतिशत। इस प्रकार 'मूत्र-मृत्तिका-प्रणाली' से १०० प्रतिशतसे कुछ अधिक बृद्धि हुई।

समुन्नत रीतिसे स्वाद तैयार करनेमें जो अधिक श्रम पड़ा, उसका ब्योरा इस प्रकार है—-

काम मनुष्यके काम बैलोंके काम-के घंटे के घंटे

१. खेतसे मिट्टी लाना, फिर ले जाना और आवश्यकता पड़नेपर फर्राकी खुदाई करना। '८८' १६ २. गड्ढोमें गोवर भरना, उसपर पानी छिड़कना और मिट्टीसे ढकना। ४८ ... ३. गङ्केकी खादके लिये गाड़ी-द्वारा अतिरिक्त जल और मिट्टी ले आना

बादको हिसाब करनेपर पता चला था कि एक जोड़े बैलके गोबरके साथ प्रयोग करनेके लिये ५ गाड़ी मिट्टी ले आनी पड़ी थी। किन्तु अधिक पशु रहनेसे यह मात्रा कम हो जायगी, क्योंकि गोबर चाहे जितना हो, प्रति सप्ताह मिट्टी-की रे इंच मोटी तह बिछानी पड़ेगी। फिर भी मिट्टी अधिक लगती है। यह सोचना है कि इसे किस प्रकार कम किया जाय। अतः उसके साथ यदि घरकी राख मिला दी जाय तो कम मिट्टीकी आवश्यकता होगी, क्योंकि राखमें सोखनेकी शक्ति अधिक होती है।

लायलपुरमें बहुत कम वर्षा होती है, किन्तु अधिक वर्षाके स्थानोंपर अथवा नदीके मुहानेके स्थानोंपर सालभर चलनेके लिये सूखे दिनोंमें मिट्टी खोद कर लानी होगी। सालभरके लिये मिट्टी छप्परके नीचे इकडी करनी होगी। इसमें अधिक स्थानकी आवश्यकताके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयाँ हैं, किन्तु इस प्रकार करनेपर उपज इतनी अधिक होगी कि उसके सामने ये सारी कठिनाइयाँ कुछ न समझ पड़ेंगी।

### . विभिन्न प्रकारकी खाद

गोबरके अतिरिक्त और भी कई चीजोंसे खाद बनती है। घरका कूड़ा-कचरा, अनाजकी फटकन, खिल्हानका कूड़ा, भूसी, राख, खेतकी खूँटी, अनावस्यक और सड़ी हुई पत्तियोंसे मिली मिट्टी, गाँवका कूड़ा-कचरा, सड़कका झाड़न-बुहारन, खली, मल, मरे पशुओंकी हुड्डी आदि और मरे छोटे जानवर तथा कीड़े-मकोड़े—ये सब खाद बनाते हैं। यदि उचित कार्यवाही और संरक्षणके बाद ये घरतीको सौंप दिये जायँ तो उसकी उत्पादिका शक्ति बहुत कुछ बढ़ जायगी और भूखे मरनेवाले मनुष्यों तथा पशुओंका प्रश्न किसी अंशतक हल हो जायगा।

खेत निरानेसे जो घास निकलती है, उसको लोग मेंड्रपर फेंक देते हैं; किन्तु उसीको सड़ाकर यदि खाद बना लिया जाय तो बहुत उत्तम खाद बन सकती है। आधारताल फार्ममें प्रतिवर्ष ३८०० मन खाद खेतीकी निरायी हुई घाससे ही बनती है। यह खाद सब फलोंमें डालने योग्य और सस्ती होती है। इससे दो लाम होते हैं, एक तो पृथ्वीको फसलके लिये

अधिक पोषणीय तत्त्व मिल जाते हैं, दूसरे पृथ्वीमें आर्द्रता इक्द्री कर रखनेकी अधिक शक्ति आ जाती है।

#### खादका पूरा पूरा उपयोग

गोबर इकटा करते रहनेसे उसका कछ गुण नष्ट हो जाता है। अतः खादका प्रतिदिन उपयोग कर छेनेका उपाय सोचा गया है। किन्त यह जपाय धास-चारेकी पसलमें ही काम आ सकता है। अन्नकी फसलमें नहीं। इस विधिमें लंबी-लंबी खाइयाँ खोदनी पड़ती हैं और नित्य उन्होंमें गोबर गिराना होता है। जैसे-जैसे खाद पक्की होती जाती है, वैसे-वैसे खाईके अगल-बगलवाले पौधे उसको खींचते द्रग्वशालाओं के आसपासकी गिनी घास (Cuinea grass) को सफलतापूर्वक खाद दी जा सकती है। इस प्रकार खादका कोई भाग व्यर्थ नहीं जाता। घास भी खब अच्छी होती है। गायबाड़े और घरका कड़ा कचरा भी गोबर-मुत्रके साथ मिलाया जा सकता है। पर यह प्रणाली खेतमें लाभपद नहीं होती। क्योंकि एक तो ताजा गोबर सब पौधोंको हितकर नहीं होता। दूसरे सारे खेतको थोड़े ही दिनोंमें खाद देकर, जोतकर तथा पटरा चलाकर बीज बोनेके लिये तैयार करना पडता है। इसके लिये गोबरको इकडा करके रखने और उसको पृष्ट खाद बनानेकी आवश्यकता पहती है।

### चारेको खादमें परिणत करना

पशु जंगलके चारा चरते हैं और फिर उसको गोबर अर्थात् खादके रूपमें बदल देते हैं। इससे यह सोचा गया कि उनके पेटके भीतर जिसपाचन-कियासे पत्ती खाद बन जाती है, उसी क्रियासे पत्तीको बिना उनके पेटमें पहुँचाये खादके रूपमें बदला जा सकता है। पशुओंके पेटमें चारेको पचानेवाले जीवाणु होते हैं, जिनमेंसे कुछ जीवित या मृत गोबरके साथ बाहर निकल आते हैं। इन्हींसे बाहरकी पत्तियोंको पचाकर खाद बनानेका काम लिया जा सकता है। यदि ताजे गोबरको पानीमें घोलकर पत्तियों या वृक्षकी कोमल टहनियोंपर छिड़क दिया जाय तो किंचित् दशाओंके अन्तर्गत उन जीवाणुओंकी किया आरम्भ हो जाती है और वे पत्तियाँ या टहनियाँ खाद बन जाती हैं। इस प्रकार खाद बनानेको अंग्रेजीमें कम्पोरिंटग (Composting) कहते हैं।

### कम्पोस्टिंगकी क्रिया

पहले कहा जा चुका है कि गोबर अथवा मनुष्य मलके जीवाणुओंद्वारा कोमल पत्ती अथवा टहनियोंकी खाद बनायी जा सकती है। इससे प्रचुर मात्रामें खाद बनाना सरल है। इस रीतिमें हवा और नमी आवश्यक है तथा यह गङ्कोवाली रीतिसे बिल्कुल उलटी है, जिसमें हवा-पानीका प्रवेश निषिद्ध है।

कम्पोहिंटगके लिये ऐसा स्थान चाहिये जहाँ मूमि ऊँची हो, पानीके इकडा होनेका भय न हो, जहाँ वर्षामे पानीके भर जानेकी सम्भावना न हो और जहाँ पानी जरुदी सूख भी न जाय। ऊपर एक छाया भी होनी चाहिये। वर्षाकालमें यह ध्यान रखना चाहिये कि बहुत जल गिरनेसे ढेरके भीतर बनी हुई खाद वह न जाय। इसलिये अधिक वर्षावाले स्थानोंमें काफी पक्का छप्पर डालना चाहिये। इसके लिये गायवाड़ेके पासकी और जलाशयकी भूमि ठीक होती है, क्योंकि यहाँकी चीजें कम्पोहिंटग स्थानको ले जानी पडती हैं।

चुने हुए स्थानपर क्र्ड़े-कचरेकी १ फुट मोटी तह विछाकर कम्पोस्टिंग की जाती है। कम्पोस्ट किये जाने-वाले सामानके अनुसार कम्पोस्ट राशिकी लंबाई होनी चाहिये; किन्तु १६ फीटसे अधिक लंबी न हो तो ठीक है। पूरी राशि एक-एक फुटकी तह करके ४फीट कॅंची होनी चाहिये।

कम्पोरिंटगके लिये हरी या गीली वस्तुओंका प्रयोग होना चाहिये। सूखी वस्तुओंको पानीसे तर कर लेना चाहिये। सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि पत्तियोंको पशुओंके नीचे बिछा दिया जाय जिससे वे मूत्रसे तर हो जायँ। पदार्थोंके अनुसार नमीकी आवश्यकता होती है। जलकेवड़ेके साथ सूखे पदार्थ बिना तर किये ही कम्पोस्ट किये जा सकते हैं। इसमें जलवायुका भी विचार होता है। सूखी जलवायुमें अधिक तरी देनी पड़ती है।

इसके लिये निश्चित स्थानपर कम्पोस्ट की जानेवाली सामग्रीकी १ फुट ऊँची तह फुलफुले ढंगसे विछा देनी चाहिये । यदि झाड़-झंखाड़ बहुत हों तो उन्हें काट डालना ठीक होगा । फिर उसपर २ इंच मोटी गोवरकी परत विछानी पड़ती है । अच्छा तो यह होता है कि सारी सामग्रीके बराबर ही गोबर लेकर पानीसे सान दिया जाय और हो सके तो देर बनाकर ऊपर मिट्टीकी एक पतली तह चढ़ा दी जाय और गोमूत्र तथा गायबाड़ेका घोवन अथवा गोबरसे १५ गुने पानीमें उसे घोलकर उसपर छिड़क दिया जाय । ऐसा न हो सके तो ऊपर बताये अनुसार एकके बाद दूसरी तह जमाता जाय और देर लगा दे । यह ध्यान रक्ले कि देरके किसी भागपर चले नहीं, नहीं तो वहाँ दब जायगा । फुलफुल होनेके कारण तहों तथा वस्तुओंके बीचमें

हवा भरी रहती है, जो कम्पोरिंटग-क्रियाके लिये आवश्यक है। दावने-कूटनेसे यह हवा बाहर निकल आती है। सारी सामग्री लग जानेपर ऊपरके भागको ढाल बना देना चाहिये।

समय-समयपर देखते रहना चाहिये कि देरमें नमी है कि नहीं। यदि स्ख रहा हो तो पानी छिड़क देना चाहिये। जब यह पता चले कि आधी सामग्रीकी खाद बन चुकी है। तो देरको तोड़कर उसीके पास दुबारा देर लगाना चाहिये। जलीय पदार्थोंके लिये र और स्खे पदार्थोंके लिये ६ सप्ताहमें ऐसी स्थिति आ जाती है। इम समयतक कठोर टहनियों तथा लकड़ियोंकी छाल और कोमल भाग अलग हो गये रहते हैं, अतः इन लकड़ियोंको निकालकर और सुखाकर ईधनके काममें ले लेना चाहिये। दुबारा देर लगाते समय तहोंका कम उलट जाता है अर्थात् जपरवाली तह नीचे और नीचेवाली जपर आ जाती है। अधिक कठिनाईसे गलनेवाली वस्तुओंको बीचमें रखना चाहिये। देर सूखता दिखायी पड़े तो फिर पानी और गोबरका घोल छिड़कना चाहिये। इस बार रे से ६ सप्ताहके भीतर कम्पोरिंटग-किया पूरी होकर खेतके लिये खाद तैयार हो जायगी।

जाड़े-गर्मीकी अपेक्षा वर्षामें कम्पोरिंटग-किया जल्दी होती है। साधारणतः ३ या ३॥ महीने लगते हैं। बहुत कड़े पदार्थोंको क्टकर चूर कर देना चाहिये, मूसी आदिको पित्तयोंकी तरह तहपर धीमेसे भुरभुरा देना चाहिये। कम्पोरिंटग करनेके पहले सूखी वस्तुओंको गोमूत्रसे तर करनेका ढंग बड़ा अच्छा है।

यदि कोई खादके पीछे पड़ जाय और पृथ्वीकी उपज बढ़ाना चाहे, जैसा कि गायकी रक्षाके लिये करना ही होगा, तो और भी कई साधनोंसे खाद पाप्त हो सकती है।

#### खलीकी खाद

अब पता चला है कि कुछ फसलोंके लिये खलीकी खाद बड़ी लाभदायक होती है। कुछ स्थानोंमें इसका उपयोग होने भी लगा है। खाद चाहे किसी नामकी हो, कैसी भी हो, खेतमें जाकर गायकी रक्षा करेगी, क्योंकि उर्वरा-शक्ति बढ़ाकर अधिक चारा होना सम्भव कर देगी।

### खेतोंमें खाद देनेकी विधि

आजकल प्रायः ऐसा होता है कि लोग खादको अपने

घरके पास गहुंमें तैयार करते हैं और आवश्यकताके समय गाड़ीमें भरकर खेतपर ले जाते हैं । वहाँ टोकरीमें भर-भरकर खेतपरमें थोड़ी-थोड़ी दूरपर खादके छोटे-छोटे ढेर लगा देते हैं । वर्षा होनेसे खाद वह-बहकर सारे खेतमें फैल जाती है । परन्तु यह अच्छा ढंग नहीं है । खाद देनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि जिसके पास खेत छोटा हो और पग्नु कम हों, उसे खेतके एक कोनेपर मेंड्से १ फुट दूर ५ फीट लंबा ५ फीट चौड़ा और एक फुट गहरा गहुा खोदना चाहिये । खोदे हुए गहुंकी मिट्टी मेंड्पर डाल देनी चाहिये । इसी गहुंमें रोज गोबर, घरका कूड़ा-कचरा और घास-पात डालना चाहिये । एक गहुा भर जानेपर दूसरा खोदे और इस गहुंकी मिट्टी पहले गड्देपर डाल दे । इस प्रकार सारे खेतमें इसी नापके गहुं खोदकर उनको खादसे भर दे । गहुंका नाप ऐसा हो कि एक आदमी आसानीसे एक गहु। रोज खोद सके ।

जिनके पास पशु और खेत अधिक हों, उन्हें मेंड्से १ फुट छोड़कर खेतमें ५ फीट चौड़ी और १ फुट गहरी खाई खेतके एक खिरेसे दूसरे सिरेतक खोदनी चाहिये। एकके भरनेपर दूसरी और उसके बाद तीसरी खाई खोदनी चाहिये। इस गड्ढे तथा खाईकी रीतिसे खाद देनेमें कई छाभ हैं। घरमें या आस-पास कूड़ा-कचरा या गोवर इकड़ा नहीं होता। खादको दुवारा ढोकर छे नहीं जाना पड़ता। यदि जाड़ेमें वर्षा हो गयी तो सिंचाईकी आवश्यकता नहीं पड़ती। खेत १ फुट गहरा खुद जाता है, जिससे गहरी खुताई हो जाती है। काँसा तथा बेकार घासके बीज खेतसे सदाके छिये निकल जाते हैं। इस प्रकार दी हुई खादका असर १० वर्षसे भी अधिक रहता है।

गोबरके अतिरिक्त घास-पत्ती आदि बेकार वस्तुओं की खाद बनाकर खादका परिमाण बढ़ाना तथा अच्छे ढंगसे खेतमें खाद देना आजकलकी अत्यन्त आवश्यक तथा प्रमुख समस्या है। इसीके द्वारा हम घरती माताकी उर्वराशिक बढ़ाकर गोमाताकी रक्षा कर सकते हैं। पशुओं के कमीसे खाद कम होती है और खाद कम होनेसे पशुओं में कमी एवं उनमें कुशता आती है, अतः खादके प्रश्नपर विशेष ध्यान देना चाहिये। (काल इन इंडिया के आधारपर)

### सुरभि-संगोपन गोबरकी महत्ता

### (हेखरा--श्रीसंगोप)

सुरिभका अर्थ है गाय और गोवर । गोवर क्यों ? दूघ इत्यादि क्यों नहीं ? इसका भी कुछ रहस्य है । सुरिभ नाम है दिव्य गायका, जो प्रजापितके मुँहमेंसे डकार (Eruetation) के साथ प्रकट हुई थी। प्रजापितकी डकार तो सर्वदा मधुर एवं सुगन्धित ही होती है, अतः उस दिव्य गायका नाम हुआ 'सुरिभ'—सुगन्धयुक्त—सौरभ—खुशबू-वाली! वह सुगन्धसे इतनी पूर्ण है कि दूध, दही, घी, मक्लन आदिकी तो क्या कहें, उसके गोवर तकमें भी एक प्रकारकी खुशबू आती है। इस प्रकार गोवर भी सुरिभके सौरभसे सम्पन्न है, इसीलिये उसको 'सुरिभ' नाम दिया गया है। गोवरको 'गोमय' भी कहते हैं; क्योंकि उसमें गौकी विशिष्टता—'गोमयता'—भरी हुई है। आरोग्य और आयुर्वेदकी दृष्टिसे देखें तो भी गोमयमें—सुरिभमें—सौरभके साथ अनेक औषध-सम्बन्धी रासायनिक तन्व भरे पड़े हैं।

प्रजापतिकी तो डकारमें सौरभ थी, परन्त सरभिके-साक्षात सगन्धिक तो अपामार्ग (गोमय) तकमें सौरभ भरी है। 'इष्टं धर्मेण योजयेत' न्यायसे हम सौरभका (गोमयका) इष्ट्रतम उपयोग करें तभी वह सच्चा एवं श्रेष्ठ धर्म-प्रयोग है। वही सुरभिका संगोपन है, सेवा है और रक्षा-पूजा है। इसके दो मार्ग हैं-प्रथम, आरोग्यके लिये गोमयका पूरा उपयोग करें--जैसे, घरके आँगन आदिमें उसका लेपन करें, पानीमें घोलकर घरमें जहाँ-तहाँ उसको छिडकें, स्नानके समय शरीर-पर उसका लेपन करें, फोड़े आदिपर उसकी प्लटिसका प्रयोग करें, उसके प्रवाही - सफेद - जलरसको पागलपनमें घी-तेलके साथ पिलायें, त्रणरोपणमें गोमय तथा गोमत्र बरतें। प्रसृतिमें गोमूत्र पिलावें, यकृत्में गोमूत्र पिलावें तथा गोमूत्र-से सेंक करें। बवासीरके रोगीको गोमूत्रकी बस्ती देवें। इस प्रकार उससे शारीरिक लाभ उठावें । गोबर एवं गोमूत्रमें मेंथल (Menthol), अमोनिया (Ammonia), फिनोल ( Phenol ), इंडोल ( Indol ) और फॉर्मेलिन ( Formalin ) भरे पड़े हैं तथा खास करके उसके अणुद्धिज (Bacteriophages) रोगाणूदिजों (Pathogenesis) को नष्ट कर देते हैं। इसिलये इनसे रोगनाशमें बड़ी सहायता मिलती है।

द्वितीय, बचे हुए गोबरके उपले (कंडे) बनाकर जला डालना तो आजकी परिस्थितिमें बहुत बड़े पापके समान है, क्योंकि इस अपन्ययसे गोबर, गोमूत्रकी खादके न मिलनेके कारण पृथ्वी माता गायोंको काफी चारा और हमलोगोंको पृष्टिकर धान्य नहीं दे सकती । गाय माताकी इस देनसे पृथ्वी माता नित नवीन बनी रहती है। पृथ्वीकी 'गन्धवती' संज्ञा सुरिम—गोमयके बिना कैसे सार्थक हो सकती है। जो जमीन गोमयसे बिब्रत रहती है, वह सुर्दार, फीकी तथा अपकर्षक हो जाती है। उसमें उत्पन्न होने-वाले धान्य-तृणादिमें न सौरभ होता है, न सन्त, न जीवन-तन्त्व और न स्वाद ही। परन्तु जहाँ सुरिम—गोमय सिक्चत तथा सिक्चित होता है, वहाँ पृथ्वीकी ताजगी, प्रसन्नता एवं उत्पादन-राक्ति पूर्णरूपसे बढ़ती रहती है और उसमें उत्पन्न होनेवाले धान्य-तृणादिमें उपर्युक्त सब सुतन्व विद्यमान रहते हैं।

पृथ्वी तथा उसमें उत्पन्न धान्य-तृणादिमें जो सौरभ है, वह सुरिम (गोमय) के ही कारण है। गोमयका स्वाभाविक स्थान है पृथ्वीमें खाद बन जाना। इस रीतिसे गोमयका खादसे और गायका चरिसे संगोपन हो सकता है।

और भी ध्यान दें, महाभारतमें कथा है कि लक्ष्मीने गायसे उसके शरीरमें स्थान पानेकी विनती की। सब देवताओं-को योग्यतानुसार गो-विराट्में स्थान मिल गया था, लक्ष्मीको कहाँ स्थान दें?गोंने कहा—'तुम तो अति चञ्चल और चपला हो, तुम्हें कौन-सा स्थान दूँ? तुम मेरेगोमय और मूत्र-स्थानमें निवास करो'—

### अवस्यं मानना कार्या तवास्माभिर्यशस्त्रिनि । शक्तुन्मूत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे॥

( महा० अनु० ८२ । २४ )

इस प्रकार लक्ष्मीजीने गोमय एवं गोमूत्रमें स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मीका सदुपयोग शीघ्र कर लेना चाहिये, नहीं तो वह चपला—न जाने कहाँ-की-कहाँ चली जायगी। खाद बनानेमें भी इसी सत्यका पूरा उपयोग करना पड़ता है। गोमय और गोमूत्रके वायवीय (Gaseous) भागमें अधिक- तम लक्ष्मीतस्व—लाभदायी पोषणतस्व रहता है, द्रवभागमें इससे कम और ठोस भागमें विल्कुल कम । इसलिये लक्ष्मीका लाभ लेना होतो जल्दी-से-जल्दी इन वायवीय और द्रवभागको हस्तगत कर लेना चाहिये । भूदेवी और श्रीदेवी—भगवान् विष्णुकी दोपित्नयाँ हैं। अतः भूदेवीके साथ लक्ष्मी-सी सपत्नीका मेल करा देंतो साक्षात् नारायण (दिरद्ररूपमें प्रकट नारायण)— की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त हो जाती है । इसलिये लक्ष्मीरूप गोमय और गोमूत्रका अच्छे ढंगसे, युक्ति-प्रयुक्तिसे मिश्र-खाद (Compost) और मूत्र-मिट्टी (Urine-earth) के रूपमें सावधानी और शीघतासे भूदेवीके साथ मेल करा देना (Incorporate) चाहिये । सपित्नयोंमें मेल करानेका विशेष ढंग होता है । इस ढंगको खादकी कला और कृषि-विज्ञानमें आजमाना चाहिये ।

गोमयके लक्ष्मीतत्त्वको गँवाना सरासर आत्मघात है और देवापराध है। उपला बनाकर उसे जलाना तो लक्ष्मीकी—
राष्ट्रीय सम्पत्तिकी गायमाताकी और पृथ्नीकी कृपाका
तिर स्कार करना है। कालविपर्याससे तथा लाचारीसे
आवश्यकता होनेपर भी उपलेके रूपमें गोवरका उपयोग
कम-से-कम करना चाहिये और अवतक हमने जो गोमयका
खादके रूपमें उपयोग नहीं किया, इस भूलके प्रायश्चित्तके लिये
अव गोमूत्रका भी पूर्णरूपसे उपयोग करना चाहिये। गोमूत्रका
तो हमने खादके रूपमें कभी उपयोग किया ही नहीं। गोमय
और गोमूत्रकी खादसे गायके खर्चका चतुर्योश प्राप्त हो
जाता है तथा खेतीमें भी दो-चार गुना अधिक लाभ
मिल जाता है।

साथ-ही-साथ गाँवकी सीमामें, आँगनमें, खेतोंके चारों ओर—जहाँ सुविधा मिल सके, वहीं, किसी भी प्रकारके पेड़ ईंधनके लिये लगानेका सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ कर देना चाहिये। साथ ही, सरकारी जंगलविभाग, कुछ जंगलातको छोड़ दे और उसमेंसे ईंधन लेने तथा गायोंके चरानेका प्रजाको हक रहे, इसके लिये सुव्यवस्थित एवं जोरदार आन्दोलन करना चाहिये, जिससे भूदेवीको अधिकतम गोवर तथा गौदेवीको अधिकतम चारा मिल सके।

अब जरा दसरी दृष्टिसे देखें--- 'सरिभ'का एक अर्थ है स्र=( देवता ), उससे भी=डरी हुई-गाय । भगवान श्री-कृष्णचन्द्रजीने अभय बचन देकर देवोंके हरसे उसको छहाया था। इसी सेवाके उपलक्षमें देवराज इन्द्रने श्रीकृष्णचन्द भगवानको 'गोविन्द' का भव्य-दिव्य पद प्रदान किया था। कृष्णका एक अर्थ कृषि करनेवाला भी होता है। सरभिके-गायकै गोवरको जो जल, वाय, तेज, आकाश आदि दिव्यतत्त्वों-देवोंकै द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किया जाता था। उनसे बचाकर पृथ्वीमें उसे कर्षित( Trenching )कर दिया। इसीलिये श्रीकृष्णजी 'गोविन्द-गोपाल' कहलाये, न कि 'धेनपाल' ! 'गो' का अर्थ होता है 'गाय' और 'पृथ्वी', दोनोंका पालन एक साथ कर दिया और मिश्र-खेती ( Agricology ) की नींव भी डाल दी । इसलिये वे दहरे ·गोपाल' बने। अग्निको हम देवता कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने गोमयको-उपला और खुली सड़नके रूपमें अग्नि और धूपसे बचा लिया। इस प्रकार आधिदैविक और आधि-भौतिक दृष्टिसे सुर्भि-गोमयका सचा तथा पूरा उपयोग, रक्षा एवं संगोपन करनेसे सरभि-गाय यशस्विनी, प्रयस्विनी और वर्चीस्वनी बनी रही और अब भी बनी रहेगी।

'बाहुभ्यां यशोबलम्' हम प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करते हैं। यशस्वी एवं बलवान् बननेका अवसर हमको सुरिभके इस संगोपनसे, इस दैवी गो-पथसे मिल गया है, इसे गँवा नहीं देना चाहिये और तीनों सुरिभयों—'पृथ्वी, गाय और गोमय के संगोपनसे यज्ञनारायणकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये। यह हमारा उज्ज्वलपथ—दक्षिणमार्ग (बलप्रद मार्ग) है। उपला जलानेके वाममार्ग—कलङ्कपथ—धूम्रमार्गको छोड़कर हम यशःप्रयाण प्रारम्भ करें—यही हमारी उत्तरापथकी यात्राहै।

### बचे कैसे जीयेंगे

"''गोरक्षा इस देशके नर-नारी, सबके लिये बड़ा भारी कर्त्तव्य है। दूध-घीपर ही भारतवासियोंका जीवन निर्मर है। जबसे गाय-देल बड़ी निष्ठरतासे मारे जाने लगे हैं, तबसे हमें चिन्ता हुई है कि हमारे बच्चे कैसे जीयेंगे ?''

### खादका खजाना

हिंदस्थानकी जमीनमेंसे धुलकर या खेतीके रूपमें जो तस्य चला जाता है, उससे वनस्पतिका पोषण (प्लैंट फड़ ) घट जाता है । बँधी मेंड, दंताली और मोरी आदिके द्वारा धलकर जानेवाला जो तत्त्व स्कता है, बस, वही एक मख्य खाद बनता है। यदि खराककी अपेक्षा खन अधिक कीमती है, तो ऐसा ही समझकर इस तत्त्वको भी बरसातके दारा धल जाने और वायके द्वारा उड जानेसे बचाना चाहिये। प्रतिवर्ष जमीनमेंसे केवल पाव इंच मिडी ही धलती है। ऐसा मानें तो भी प्रतिएकड २५ से ३० टन यानी ५० से ६० गाडी जमीनका कस-वनस्पतिकी खुराक चली जाती है, ऐसा समझ छेना चाहिये। हम प्रतिएकड प्रतिवर्ष उसके दसवें भागके बराबर भी खाद नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त अतिवृधि, तीव बाद आदिसे तो इससे भी कई गुना अधिक तत्त्व निकल जाता है, यह क्या हम नहीं देखते ? इसीलिये सबसे पहले मिट्टीका धुलना रोकना चाहिये। खादके लिये यही राजमार्ग है।

गहरी, ठीक समयपर, ठीक पैमानेपर सुधरे तरीकोंसे खेती करना ही खाद बनानेका एक प्राकृतिक दूसरा राजमार्ग है (Tillage is manure)। खाद खोकर हम हिंदुस्थानकी जमीनकी जो हत्या और हानि कर रहे हैं, इसकी कल्पना सामान्य मनुष्यको नहीं हो सकती। हम जो गोवरको जला देते हैं; विष्ठासे धरतीमें दुर्गन्य फैलाकर बीमारीका विस्तार करते हैं; गोबर, गोमूत्र और कीचड़से मच्छड़, मक्खी, डाँस वगैरहकी बला बटोरते हैं, इससे यह प्रमाणित होता है कि हम मृत्युकला और अलस-शास्त्र (Science of Illth and Art of Death )में आगे बढ़े हुए हैं।

गोबर, गोमूत्र और कीचड़ आदि तस्त्व एक प्रकारसे देशके कीमती धन और सम्पत्तिके रूपमें हैं, इनका अपव्यय करके हम अनारोग्य, भुखमरी और तरह-तरहकी अपमृत्युओंको बुलाते हैं। इन सबका ठीक और यथार्थ उपयोग किया जा सके तो अरबों रुपयेकी खादका अपव्यय रुककर अनेकों अरबोंकी खेतीकी उपज बढ़ायी जा सकती है। जलानेके लिये गोबरके बदले लकड़ी, दृद्धा और डंठल काममें लाया जाय तो कुक्षारोपण भी बढ़े और खेतीका

लाभ तो असलमें मिले ही । असलमें गोवर खादके रूपमें ही अच्छा और अधिक फायदा पहुँचा सकता है । यदि गोवर जलाना ही पड़े तो उसे किसी खाँची या टोकरीमें रखकर पहले उसका पानी चुवा लेना चाहिये जिससे खादका कुछ हिस्सा पानीके रूपमें अलग निकल जाय, फिर जलानेवाला हिस्सा जलानेके लिये काममें लाया जा सकता है ।

परन्त इमलोग खादका ठीक-ठिकानेसे संग्रह करना और उसका उपयोग करना जानते ही कहाँ हैं ? खादका कितना ही वायवीय-भाग ( Gaseous )तथा द्रव-भाग तो उड जाता है। फिर जिसे खाद मिलती है, वह मर्खताके कारण उसका दुरुपयोग करता है । इस प्रकार जब भारतवर्ष-में दो प्रतिशत जमीनको भी ठीक-ठिकानेसे खाद नहीं मिल सकती, तब अधिक जमीनके लिये तो अधिक खाद कहाँसे पूरी की जाय! भारतकी २२ करोड़ एकड़ जोती जानेवाली जमीनके लिये कम-से-कम एक अरब गाडी खाद प्रतिवर्ष मिल सके, ऐसा परुषार्थं करनेकी आवश्यकता है। देर-की-देर खाद उत्पन्न करना खादकी कलाका मुख्य भाग है। ऐसी कड़े-कचरेकी खाद (Synthetic Manure) भारतकी खेतीकी मुख्य आवश्यकता है। पत्ते, छिलके, छाल आदि हर प्रकारके कुड़े-कचरेके साथ गोबर, गोमूत्र और कीचड आदिका उसके प्रेरक—( Starter )—जाँवनके रूपमें उपयोग करनेसे किस प्रकार अच्छी खाद बन सकती है इसकी रीति लेखके अन्तमें दी जायगी।

हिंदुस्थानमें पशुओंकी खादकी कीमत पौने तीन अरब रपये कृती जाती है। इस खादके साथ मल, कादा, कीचड़, मोरीका पानी, सफाईके क्ट्रे-कचरे आदिसे बनी हुई व्यवस्थित खादकी कीमत भी जोड़ दी जाय तो खासी दुगुनी यानी छः अरब रपयेकी खाद हो जाती है, और यदि इस खादका ठीक-ठीक वैज्ञानिक उपयोग हो तो उसकी कीमत इससे भी दुगुनी-तिगुनी बढ़नेकी सम्भावना है।

गोबर और गोमूंत्रको जैसे-तैसे हवामें पड़ा रहने देनेसे केवल साढ़े तीन महीनेमें उसका आधा तत्त्व निकल जाता है, ऐसा प्रयोगसे माद्रम हुआ है । इस प्रकार प्रत्येक पशुकै पीछे हम कम-से-कम १२ से १५ रुपयेकी खाद नष्ट कर देते हैं । इसका हिसाब हिंदुस्थानके करोड़ों पशुओंके साथ किया जाय तो अरब-सवा अरब सपयेका अपन्यय हम कर डालते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस अपन्ययको कम करनेके लिये इस लेखके अन्तमें दो पद्धतियाँ दी गयी हैं।

हिंदुस्थानके पराओंके घास-चारेका कुछ खर्च दस अरब रुपया होता है, उसमें दो-अरब रुपयेका दाना खरीदना पडता है और आठ अरब रुपयेका घास-चारा होता है। इस दस अरब रुपयेकी लंबी रकममें सात अरब रुपये बेकाम पराओंके पीछे चले जाते हैं। ऐसा हिसाबसे मालम होता है। ये सब पद्म काम या द्धके रूपमें चाहे अपनी सेवा न भी दें पर प्रत्येक पशु खादके लिये गोवर और मूत्र तो देता ही है, परन्त उसका पूरा-पूरा और ठीक उपयोग होना चाहिये। पशु पीछे प्रतिवर्ष ६००० से ८००० रतल मूत्र और १५००० से १८००० रतल गोबर—कुल मिलाकर २१०००से २६००० रतल खाद आती है। उसमेंसे क्रमशः ४२०से ५६० रतल, और ३००० से ३६०० रतल मिलकर—कल ३४२० से ४१६० रतल सूखा तत्त्व मिल जाता है। मूत्रमें ४८ से ६४, और गोबरमें ५२ से ६५, कुल मिलकर १०० से १२९ रतल नाइट्रोजन, गोबरमें ४० रतल फारफोरिक एसिड, और मुत्रमें ६० से ८० रतल तथा गोबरमें ३७ से ४५ रतल, कुल मिलाकर ९७ से १२५ रतल पोटाश मिलता है। मतलब यह कि गोमत्र और गोबरमें वनस्पतिके लिये एक-सरीखी पोषक खाद मिलती है। मुत्रकी खादकी कीमत गोबरकी अपेक्षा ड्योढी होती है।

पशुको जो घास-चारा दिया जाता है, उसका ३३ प्रतिशत नाइट्रोजन, ७५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड, और १५ प्रतिशत पोटाश गोवरमें होता है। और ५० प्रतिशत नाइट्रोजन तथा ७५ प्रतिशत पोटाश मूत्रमें होता है। खूराकका १७ प्रतिशत नाइट्रोजन, २५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड और १० प्रतिशत नाइट्रोजन, २५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड और १० प्रतिशत पोटाश केवल दूधमें जाता है। शेष सब-कासब गोवर और गोमूत्रमेंसे वापस मिल जाता है। शास-चारेकी खाद बनानेसे जमीनको इतना सीधा लाभ कभी नहीं हो सकता। उसकी अपेक्षा गोवर और गोमूत्रके रूपमें खादके कहीं बढ़िया तत्त्व सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उन्हींका हमें उपयोग करना चाहिये। सच पूछिये तो प्रत्येक पशु बढ़िया खादके लिये छोटा-सा जीता-जागता कारखाना है। पूरी कल्पनाके लिये नीचे एक उदाहरण दिया जाता है—

बंगलोरमें 'जील' नामक एक गायः हो गयी है। उसने १९॥ वर्षकी अपनी जिंदगीमें २६८ टन यानी ५३६ गांडी (६०१६९२ रतल ) खाद प्रदान की थी। यह खाद उसके अपने ८०० रतल वजनसे ७५२ गुना हो गयी। ७५२ तुला खादमें उसने १५० तला ठोस पदार्थ ( ११४,४६५ रतल ), दिया था। जिसमें सवा चार तला नाइटोजन (३४३२ रतल), पौने दो तला (१४४३ रतल) फास्फोरस, पौने पाँच तला (३७०० रतल) पोटाश और १३२ तुला (१०५६९२ रतल) कैलुशियम कार्बोनेट दिया था। इसी प्रकार भारतके करोड़ों पश्च भारतकी खेतीको सफल और सबल बनानेके लिये और रखनेके लिये जो करोड़ों मन खाद देते ही जा रहे हैं, उसका वास्तविक और वैज्ञानिक उपयोग करना हमारा कर्त्तव्य है! इसका उपयोग नीचे लिखी दो रीतियोंने करनेपर खब ही लाभ होता है। बड़ोदा राज्यके सरकारी खेती-बारी-विभागकी ओरसे इस पद्धतिकी सिफारिश की जाती है ! यही नहीं। बर्टिक इसका प्रयोग खेती-प्रचार शाखाके द्वारा किसानोंके आँगनमें या उनके खेतमें करके बताया जाता है तथा प्रयोगक्षेत्र और खेतीशिक्षणकी संस्थाओं में भी बताया जाता है। इन दो पद्धतियोंका किसान-बैंकके रूपमें परिचय दिया जा सकता है। क्योंकि ये धोखा न देकर असीम लाभ पहँचाती हैं।

### १. मूत्र-मिट्टीका नकद बैंक वार्षिक आमदनी वीस अरब रुपये

महाभारतमें लिखा है 'लक्ष्मी मूत्रे पुरीषे तथा'। सो ठीक ही है, गौके गोबर-मूत्रमें साक्षात् लक्ष्मी बसती हैं। लक्ष्मी न बसती होतों तो इस खादसे होनेवाला असीम लाभ कहाँसे दिखायी देता! गायके थनमें सरस्वती और गोबर-मूत्रमें लक्ष्मी बसती हैं, यह बात आलङ्कारिक अर्थमें नहीं, यथार्थ रूपमें ही दिखायी देती है। इस अपव्यय होती हुई गोबर-मूत्ररूपी लक्ष्मीको ठीक तौरपर धरती माताके चरणोंमें रखनेके लिये इन्हें नकद बैंकमें जमा करना चाहिये।

लक्ष्मी और भूमि (धन और खेती Capital and Labour) में राष्ट्रकी सम्पत्तिरूप विष्णुकी दो धर्म-पिलयाँ हैं। दक्षिणके मन्दिरोंमें आज भी इनकी मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं। गोबर-मूत्ररूपी लक्ष्मी श्रीदेवी और धरतीरूपी (भूदेवी)—इन दो बहनोंका सहयोग होगा, तभी भारतके वैभवरूपी विष्णुभगवान फिर प्रसन्न होंगे

 <sup>\*</sup> इस जील गायने अपनी उन्नमें १५४७७९ रतल दूथ,
 २२४७५ रतल क्रीम, ८०६० रतल मनखन दिया था।

और हिंदुस्थान की दरिद्रता—कर्जदारी वगैरह सारी बलायें टल जायँगी।

### मूत्र-मिट्टीके नकद बैंककी पद्धति

- प्रतिपञ्च ६ फीट लंबाईमें और चार फीट चौड़ाईमें चारसे पाँच इंच मिट्टी खोद निकालो ।
- २. हो सके तो वहाँ प्रतिदिन, नहीं तो, प्रतिसप्ताह आवश्यकतानुसार नयी मिट्टी डालते रहो, यह मिट्टी पशुके मूत्रको चूस लेगी।
- ३. गोवर और छाँटी (रही बचे घास-चारे) को कृड़े-कचरेकी पेटी (Compost Bank) में जमा करते जाओ।
- ४. मूत्र-मिट्टीको वहीं ही रहने दो। पखवाड़ेमें या महीनेमें मिट्टी खोदकर उल्टर-फेर कर दो और नयी तह जोड़ते रहो।
- ५. पाँच-छः महीनेमें डेढ़-दो फीट तह हो जाय तो उसे खेतमें नकद रकमके रूपमें जमा करा दो।

#### २. हिंदुस्थानी किसानका अमानती बैंक वार्षिक आय बीस अरब रुपये

इस बैंकमें गोबर, घास, पत्ती, कूड़ा-कचरा आदि इर-एक छोटी-बड़ी रकम जमा होती है। यह बैंक अनन्त और अक्षय है। यह बैंक हमेशा चक्रवृद्धि व्याज देता है। इस बैंकका नाम कम्पोस्ट-बैंक (Compost Bank) है।

यह बैंक जोरोंसे चलेगा तो देशके तमाम बैंक जोरोंसे चलेंगे। यह बैंक घरती माताको खादका तैयार थाल मेंट करता है। तृप्त हुई घरती पशु, प्राणी, वनस्पति और मनुष्यके लिये अपने बढ़िया पकवान इसी बैंकमेंसे तैयार करती है। हिंदुस्थानके किसानोंके लिये तो आज यही सच्चा औद्योगिक कारोबार (Industrial Bank) बन सकती है; क्योंकि इसमेंसे प्रतिवर्ष दो अरबकी कुड़े-कचरेकी अमानत

लेकर दस अरब रुपयेकी कीमतका तैयार खादरूपी माल बनता है। इसिल्ये यह अमानती बैंक ही नहीं, बिल्क साथ ही औद्योगिक कारोबार भी है।

### इस बैंकमें अमानत कैसे जमा करनी चाहिये

- १. किसी भी तरहका कूड़ा-कचरा, घास-पात इकटा करके तीन-चार इंचकी तहके लायक लंबाई-चौड़ाईमें डाल रक्खो।
- २. उसके ऊपर गोवर, कीचड़ आदि पानीमें घोलकर डाल दो।
- ३. थोड़ी पुरानी खाद, राख, फालन् गोबर और सादी मिट्टी यदि मिले तो उसके ऊपर बिछा दो।
- ४. इस प्रकार रोज-रोजकी तह एक सप्ताहतक एकपर एक लगाकर उसके ऊपर चार इंच मिट्टीकी तहको पानीसे भिगो दो । उसके ऊपर दूसरी चार इंच मिट्टीकी तह डालकर गोबर-पानीसे खूब लीपकर बंद कर दो।

इससे दो-तीन भहीनेमें खाद तैयार हो जायगी। दूसरे सप्ताहमें इसी प्रकार गड्ढा बनाकर आगे बढ़ो। प्रत्येक सप्ताह गड्ढिके ऊपर दो-ढाई फीट ऊँची तह लग जायगी। जो पीछे बैठकर बराबर हो जावगी। इसको मिश्रित खादकी निर्वात पद्धति (Anaerobic metbod by Dr. Acharya) कहते हैं। इस मिद्दीकी तहसे मिक्क्योंका उपद्रव भी दूर हो जायगा। इसमें डाले हुए अंडेसे कीड़ा बाहर ही नहीं निकल सकता। यह भी एक बड़ा लाभ है। फिर इसमें उथल-पुथल करनेके लिये भी सिर नहीं खपाना पड़ता, अतएव इसको किसान आसानीसे कर सकते हैं।

५. इसको गर्मी, ध्रुप और हवासे बचाना अच्छा है।

६. इसपर चूना बिखेरना, थोड़ा-सा त्तिया डालना और दो प्रतिशत अनुमान रासायनिक खाद भी डाली जाय तो बहुत उत्तम है। अन्तमें मिट्टीसे ढककर उसपर सन, घींचा आदि बो दिया जाय, तो बहुत अच्छा है। (डा॰ ह०)

# यह आश्रर्य है ?

"" गोमांसाहारियोंके स्वार्थके लिये गाय और बैलोंपर आक्रमण किया जाता है। परन्तु एकके स्वार्थके लिये दूसरोंका स्वार्थ क्यों नष्ट किया जाय ? थोड़ेसे गोमांसाहारियोंके लिये गोहत्या जारी रहे और जिनका दूधका स्वार्थ है वे सन्ती चिल्लाहट मचाकर ही रह जायें ?

—सर जान बुडरफ (कलकत्ता हाईकोर्टक माननीय विचारपित )

----

### गोविन्दकी गायें

( हेखक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणश्त्तजी शास्त्री 'राम' )

( १ )

सुन्दर वैभव हैं और भूति हैं प्यारी । सुर-वन्द्य सुरभिकी ये प्रसूति हैं प्यारी ॥ इनको पाकर हे घन्य विश्व यह सारा , ये विश्व रूप विभुकी विभूति हैं प्यारी ॥

( 2 )

गौओंकी महिमा कौन भला बतलाये ? जिनके गुण-गौरव वेदोंने भी गाये॥ जिनकी सेवाके हेतु अरे ! इस जगमें— भगवान् स्वयं मानव बन कर थे आये॥

( ३ )

इनके भीतर घन-घान हमारे सोये। इनके भीतर अरमान हमारे सोये॥ ये कामधेनु हैं क्षीर-समुद्र घराका, इनके भीतर भगवान् हमारे सोये॥

(8)

वैभवसे भरतीं जगका कोना-कोना। होना संभव करती हैं ये अनहोना॥ इनका़ गोबर-गोमूत्र प्राप्त कर पावन— पैदा करती यह घरा घूलसे सोना॥

( 4 )

सस्योंका सुन्दर दृश्य इन्हींके करमें। यज्ञोंका पूत हविष्य इन्हींके करमें॥ ये करती रहतीं सुधा-दान वसुधाको , भूतलका भूत-भविष्य इन्हींके करमें॥ ( & )

ये दूध दहीसे घीसे लालन करतीं। ये अवदान दे सबका पालन करतीं॥ तन-मनसे दर सहग्रोग सर्वथा सब दिन— जग-जीवनके रथका संचालन करतीं॥

( 9 )

ये पंच-गव्यसे पाप शमन करतीं हैं। ये पञ्चापृतसे ताप शमन करती हैं॥ ये रोम-रोमसे कर उपकार निरन्तर— जीवनका सब अभिशाप शमन करती हैं॥

( 2 )

हारा करतीं ये नहीं, सहारा करतीं। भव-सागरसे उद्धार हमारा करतीं॥ निज त्याग-तपस्यामय जीवनसे जगका— ये लोक और परलोक सुधारा करतीं॥

( 9 )

हलका इनका भारी आभार न होगा। जगका इनके ऋणसे उद्धार न होगा॥ उपकार किये गोमाताने जो हमपर— सौ जन्मोंमें उनका प्रतिकार न होगा॥

( to )

भूखे रह हमें खिलानेवाली गौएँ,
विष पीकर अमृत पिलानेवाली गौएँ;
मिट रहीं हमारी ही आँखोंके आगे,
मरकर भी हमें जिलानेवाली गौएँ॥

( ११ )

हा ! पौरुष भी भरपूर न हमसे होता । अत्याचारी मजबूर न हमसे होता ॥ हम कायर या निर्जीव कहें अपनेको , माताका भी दुख दूर न हमसे होता ॥ ( १२ )

रे मानव ! अपनी रक्त-प्यास तू रोके । मानवताका यह सर्वनाश तू रोके ॥ अपराधहीन गोमाताकी छातीपर— यो दानवताका अदृहास तू रोके ॥

तू भिक्षु अकिञ्चन, दाता तेरी गौएँ।
तू शरणागत है, त्राता तेरी गौएँ॥
कर गौओंका मत रक्त-पान रे पामर!
तू पुत्र और ये माता तेरी गौएँ॥
(१४)

कोशिक-मुनिका अभिमान न रहने पाया।

नुप कार्तवीर्यका श्रान न रहने पाया॥

इन गायोंका अपमान बुरा होता है ,

रे ! देवराजका मान न रहने पाया॥

( १५ )

इनकी आहोंमें अरे ! घघकती ज्वाला। उच्छ्वासोंमें झंझा प्रचण्ड विकराला॥ इनकी आँखोंका एक बूँद भी पानी— है अखिल विश्वमें प्रलय मचानेवाला॥ ( १६ )

इनमें है सत्त्व महान, न ये निर्वल हैं। इनमें तप-तेज-निघान, न ये निर्वल हैं॥ मत छेड़ इन्हें मत छेड़ इन्हें रे मानव! इनके बल हैं भगवान्, न ये निर्वल हैं॥ (१७)

जो दीनों असहायोंका संरक्षक है। जो गोभक्षी दैत्योंका भी भक्षक है॥ जो गिरा नक पर वक चालसे चलकर, वह चक आज भी गौओंका रक्षक है॥ ( १८ )

पापाचारी संसार टिका जो अबतक। अत्याचारी संसार टिका जो अबतक॥ गौओंके ही यह क्षमादानका फल है, हत्याकारी संसार टिका जो अबतक॥

तुम गिरिधारी नँदलाल ! कहाँ हो आओ । तुम ऋ्र कंसके काल ! कहाँ हो आओ ॥ ओ द्रुपदसुताकी लाज बचानेवाले ! तुम गौओंके गोपाल ! कहाँ हो आओ ॥

घट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ ! कट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ !! 'तुम कहाँ गये गोविन्द ! बचाओ आकर' रट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ !!

दूध और घीकी अवनित हो गयी। उनमें जीवन-तत्त्वों ( Vitamins ) की कमी आ गयी है। इससे जनताके आरोग्य और कार्यक्षमतामें पर्याप्त क्षति पहुँचेगी।

## कल्याण 🖯 💥

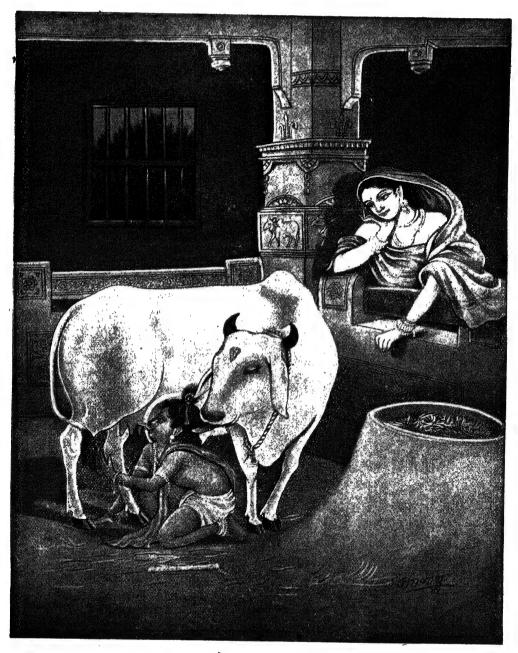

कन्द्रैयाका गोदुग्ध-प्रेम

है और जल बतलाती है। अतः गौके थनोंसे तत्काल निकले हुए गर्म दूधमें मशीन डालनेसे उसमें अधिक पानी दिखलायी देगा। थोड़ी देरमें ठंडे हो जानेपर उसी दूधमें वही मशीन बिस्कुल पानी नहीं बतायेगी। इसी प्रकार एक ही प्रकारका दूध शीतकालमें जैसा माल्म होगा, ग्रीष्ममें उसकी अपेक्षा अधिक पानी मिला हुआ जान पड़ेगा।

### द्धमें वर्तमान स्त्रिग्धपदार्थकी मात्राका लैक्टोमीटरपर प्रभाव

मक्खन-पदार्थ और जलीय अंश इन दोनोंके मिलावटसे दूध उत्पन्न होता है। दूधमें जितना मक्खन अधिक होता है, उतना ही वह हल्का होता है। इसिलिये लैक्टोमीटर असली दूधमें लगानेसे उसे पानी मिला हुआ बतलायगा और इसके बिल्कुल विपरीत, मक्खन निकाले हुए दूधको घना या अच्छा अथवा कम पानी मिला बतलायगा। दूधसे मक्खन निकाल लेनेपर वह भारी हो जाता है। धूर्त खाले ऐसे निर्मृत दूधमें यथासम्भव पानी तथा चीनी मिलाकर

उसे शुद्ध कहकर बेचते हैं और लैक्टोमीटरसे जाँच करनेपर भी वह खूब शुद्ध साबित होता है।

## बिलायती और देशी द्ध

बिलायती और भारतीय गायें विल्कुल ही भिन्न-भिन्न जातिकी हैं। विलायती गायों के दूधमें प्रतिशत लगभग ३.४ भाग स्नेहपदार्थ होता है, जब कि भारतीय गायों के दूधमें वह प्रतिशत ४ दे से तक होता है। इस कारणसे मशीनकी दृष्टमें विलायतीकी अपेक्षा भारतीय दूध हल्का या जलमिला तिद्ध होता है। दूसरे, मशीन विलायतक उंडे जलवायुके लिये बनायी दुई होती है। उसमें साधारणतः ६० डिग्रीके लिये विद्ध लगाया होता है, जो कि हमारे यहाँ के शीतकालका तापमान है। हमारे यहाँ गर्मियों में तो १०८ डिग्रीक तापमान हो जाता है। अतः स्वाभाविक ही ग्रीध्मकालकी दोपहरीमें जाँच किया हुआ दूध विल्कुल खराब सावित होगा अथवा शीतकालके बाद ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जायगी त्यों-ही-त्यों दूधमें अधिक पानी सावित होने लगेगा।

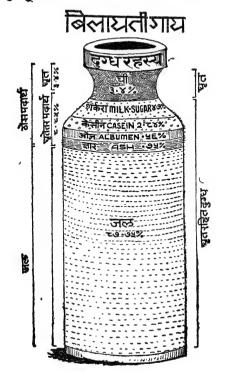



# दिनके विभिन्न कालोंमें द्धके स्नेहपदार्थ-की घटा-बढी

प्रत्येक स्थानमें दिन और रातके विभागसे दूधमें मक्खनका परिमाण भी बढ़ता-घटता है। रातके १२ बजेके दूधमें मक्खन कम होता है, सबेरेसे शामतकके दूधमें मक्खन अधिक होता है एवं सन्ध्यासे आधी राततक उसकी मध्यम अवस्था होती है। विलायती दूधके स्नेहपदार्थका तारतम्य इस प्रकार पाया गया है—

रातको १२॥ बजे — स्नेहपदार्थ २ ५९ प्रतिशत भाग प्रातः ५॥ बजे — ,, ४ ७९ ,, ,, सायकाल ५ बजे — ,, ४ ८८ ,, ,, इसी प्रकार दुहना आरम्भ करनेके समय पहले खून कम मक्खन मिला हुआ दूध निकलता है और बिल्कुल अन्तमें थनसे जो थोड़ा-सा दूध प्राप्त होता है, वह एकदम मक्खनसे पूर्ण होता है। इसलिये लैक्टोमीटरकी दृष्टिमें सायंकालके एवं अन्तिम दूधकी अपेक्षा प्रातःकालका तथा दुहते समयका पहले-पहलका दूध अधिक धना और श्रेष्ठ ठहरेगा, जब कि वास्तविक बात इसके विल्कुल विपरीत है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लैक्टोमीटरसे हम किसी यथार्थ तथ्यपर नहीं पहुँच सकते। वह तो हमें सत्यसे एक-दम दूर हटाकर भ्रममें डालता है।

( श्रीसतीशचन्द्रदास गुप्त महोदयके एक लेखके आधारपर )

# गव्य पदार्थोंके गुण और रोगनाहाके लिये उनका उपयोग

गायका द्ध

गायका द्ध स्वादिष्ट, रुचिकर, स्निग्ध, बलकारक, अति-पथ्य, कान्तिपद; बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, कफ, तुष्टि, पुष्टि, वीर्य और शक्तको बढानेवालाः आयुको इंढ करनेवाला, हृद्य, रसायन, गुरु, पुरुषत्व प्रदान करनेवाला और नमकीन होता है। वात, पित्त, विष, वातरक्त, दाह, रक्तपित्त, अतिसार, उदावर्त, भ्रम, कास, मद, श्वास, मनोव्यथा, जीर्णज्वर, हृद्रोग, पिपासा, उदर, अपसार, मृत्रकुच्छू, गुल्म, अर्श, प्रवाहिका, पाण्डु, शूल, अम्लपित्त, क्षयरोग, अतिश्रम, विषमाग्नि, गर्भपात योनिरोग और वातरोगका नाश करता है। काली गायका दुध विशेष करके बातका नाश करता है। लाल और चितकबरी गायका दूध विद्योषकर पित्तका नादा करता है। पीली गायका दूध वातिपत्तका नाश करता है। श्वेत (धौरी) गायका दूध कफकारक होता है। मरे हुए बछड़ेवाली तथा तुरंतके बछड़ेवाली गायका दूध त्रिदोषकारक होता है। बाखड़ी गायका दूध गाढ़ा, बलवर्डक, तृतिकारक और त्रिदोपनाशक होता है। खली और भुना हुआ दाना खानेवाली गायका दूध कफकारक होता है। बिनौला, घास, पाला, पत्ती आदि खानेवाली गायका दूध सब रोगोंके लिये हितकर है। जवान गायका दूध मधुर, रसायन और त्रिदोषनाशक है। बूढ़ी गायका द्घ दुर्बेल और गाभिन गायका तीन महीनेके बादका दूध पित्तकारक, खरास लिये हुए मधुर और शोषण करनेवाला होता है। पहली बार ब्यायी हुई गायका दूध निःसार और गुणहीन होता है। नयी ब्यायी हुई गायका द्व रूखा,

दाहकारक और रक्तदोषकारक तथा पित्तकारक होता है। ब्यानेके अधिक दिन बाद गायका दूध मधुर, दाहकारक और खड़ा होता है। उरंतका दुहा हुआ धारोष्ण दूध मुख्य, धातुबर्द्धक, निद्राकारक, कान्तिपद, पथ्य, स्वादिष्ट, अग्नि प्रदीत करने-वाला, अमृतसहश और सर्वरोगनाशक होता है। ठंडा दूध (दुहनेके एक पहर बाद) त्रिदोषकारक होता है। ठंडा दूध (त्रुहनेके एक पहर बाद) त्रिदोषकारक होता है, गरम पित्तनाशक होता है। उबाले हुए दूधको पीनेसे कंफका नाश होता है। और बिना गरम किया हुआ ठंडा दूध बलवर्द्धक, वृष्य, दोषोत्पादक, अपाचक और मलस्तम्भक होता है। प्रातःकाल गायका दूध, शक्कर डालकर पीनेसे हितकारक होता है।

दूधकी मलाई—शीतल, क्षिग्ध, बुष्य, बलकारक, शुक्रपद, तृप्तिकर, विकर, कप्तवर्द्धक और धातुवर्द्धक है। तथा पित्त, वायु, रक्तपित्त, दाह और रक्तरोगोंका नाश करती है।

### गायके द्धका ओष्धिमें उपयोग

- १-आधाराीशीमें —गायके दूधका खोआ खाना या गायके दूधमें बादामके दुकड़े डालकर बनायी हुई खीरमें शक्कर डालकर पिलाना चाहिये।
- **२-धत्रा अथवा कनेरके विषपर**—पान भर दूधमें एक तोला शक्कर डालकर पिलाना चाहिये।
- ३-संखिया, तृतिया, बछनाग, मुर्दासंख इत्यादिके विषपर—जनतक उलटी न हो जाय तनतक दूध या दूधमें शक्कर डालकर पिलाना चाहिये।

- **४—मैनसिलके विषपर—**दूधमें मधु डालकर तीन दिन पिलाना चाहिये।
- ५-कोदोंके विषपर--ठंडा दूध पिलाना चाहिये।
- ६-काँचका चूर्ण-अन्नके साथ पेटमें चला गया हो तो ऊपरसे दूध पिलाना चाहिये।
- **७-गन्धकके विषपर**—दूधमें घी डालकर पिलाना चाहिये।
- ८-पुष्टि, वल और वीर्यकी वृद्धिके लिये—गरम किये हुए दूधमें गायका घी और शकर डालकर पिलाना चाहिये। इसके-जैसा पथ्य, तेजोवर्द्धक और बलवर्द्धक प्रयोग दूसरा कोई नहीं है।
- ९-जीर्ण ज्वरपर-दूधमें गायका घी,सोंठ,छुहारा और काली दाख डालकर उसे आगपर उवालकर पिलाना चाहिये।
- १०-मूत्रकुच्छ्र और मधुमेहपर—दूधमें गुड़ अथवा घी डालकर उसे थोड़ा गरम करके पिलाना, अथवा गरम किया हुआ दूध घीके साथ बराबर शक्कर डालकर पिलाना चाहिये।
- ११-आँख उठी हो या जलती हो—तो गायके दूधमें रूईको भिगोकर और उसके ऊपर फिटकिरीका चूर्ण डालकर आँखके ऊपर पट्टी बाँध देनी चाहिये।
- **१२-पुष्टिके लिये**—गायका दूध घी और मधु मिलाकर पिलाना चाहिये।
- १३-पित्त-विकारके ऊपर—सात तोला दूध लेकर उसमें आधा तोलासे एक तोलातक सोंठ उनालकर खोआ बनाने, उसमें शक्कर डालकर गोली बना ले और रातको सोनेके पहले प्रतिदिन खिलावे। खानेके बाद पानी न पीने दे। इस प्रकार कुछ अधिक दिनोंतक इसका सेवन कराना चाहिये।
- १४-चेचक अथवा छोटीमाता होनेके कारण वालकके शरीरमें आनेवाले ज्वरके ऊपर—तुरंत दुहे हुए दूध और धीको मिलाकर मिश्री डालकर पिलावे।
- १५-छाती तथा इदयरोगपर—दूधमें शुद्ध भिलावेका तेल १० बूँदतक डालकर पिलाना चाहिये।
- १६-रक्तिपत्तके ऊपर—दूधमें पाँचगुना पानी डालकर अच्छी तरह उबाले और सारा पानी जल जानेके बाद दूध पिखा दे।

- १७-हड्डी ट्रटनेपर—पातःकाल वाखड़ी गायका दूध शक्कर डालकर गरम करे । उसमें घी और लाखका चूर्ण डालकर ठंडा होनेपर पिलावे, इससे ट्रटी हड्डी ठीक हो जाती है।
- १८-कफपर—गर्म दूधमें मिश्री और काली मिर्चका चूर्ण डालकर पिलाना चाहिये।
- १९-सिरके रक्तज और पित्तज रोगोंपर—रूईकी मोटी तह करके गायके दूधमें मिगोकर सिरके जपर रक्ले, उसके जपर पट्टी बॉध दे और बारंबार दूध देता रहे। इस प्रकार सबेरेसे शामतक रक्ले। शामको सिर धोकर मक्खन लगावे—इस प्रकार २-३ दिनोंतक करे।
- २०-प्रवाहिका और रक्त-पित्तादिके ऊपर--आधा दूध और आधा पानी मिलाकर उवाले, जब पानी जल जाय तो बचे दूधका उपयोग ग्रूल, प्रवाहिका और रक्तपित्तरोगके ऊपर करे।
- २१-पांडुरोग, क्षय और संग्रहणीके ऊपर—छोहेके वर्तनमें गरम किया हुआ दूध सात दिन पिलाना और पथ्य सेवन कराना चाहिये।
- २२-हिचकीके ऊपर-औटाया हुआ दूध पिलाना चाहिये।
- २३-सूत्रावरोधसे हुए उदावर्त वायुके ऊपर—दूध और पानी एक साथ मिलाकर पिलाना चाहिये।
- २५-मेहनत करके थके हुए मनुष्यको दूध गरम करके पिलावे; इससे थकावट दूर हो जायगी और स्फूर्ति आ जायगी। थकावटके लिये यह अद्वितीय ओषधि है।
- २५-सिरदर्दके ऊपर—गायके दूधमें सींठ विसकर सिरपर उसका लेप करे और ऊपरसे रूई बाँघ दे। इस प्रकार छात-आठ घंटेमें भयङ्करसे भी भयङ्कर सिरदर्द दूर हो जाता है।

#### गायका दही

स्वादिष्ट, बलवर्द्धक, रुचिकर, तेजस्वी, दीपन, पौष्टिक, मीठा, ग्राहक, ठंडा और वातजन्य अर्श (बवासीर) का नाश करनेवाला है। दही मन्द, स्वादिष्ट, स्वाद्धम्छ, (स्वादिष्ट खड़ा), खड़ा और अतिखड़ा—पाँच प्रकारका होता है। मन्द दही भारी, स्वादिष्ट दूधके समान मूत्रकारक, सारक, दाहक और त्रिदोषनाशक है। स्वादिष्ट दही भी भारी, मीठा, वृष्य, पाक कालमें मधुर, अभिष्यन्दकारक, मेद, वायु और क्षमका नाश करनेवाला, रक्त शुद्ध करनेवाला और पित्तको शमन करनेवाला है। स्वादिष्ट (स्वाद्धम्छ) स्वडा दही भारी,

मीठा, किञ्चित खड्डा और तुर्श होता है। दूसरे गुण स्वादिष्ट दहीके ही समान हैं। खट्टा दही रक्त, पित्त और कफ बढाने-वाला और दीपन है । अत्यन्त खड़ा दही दीपन, गलेमें दाह करनेवाला, रोंगटे खड़ा करनेवाला, रक्तपित्त पैदा करनेवाला और दाँतके लिये हानिकारक है। औंटे हुए दूधका दही शीतल, लघु विष्टम्भकारक, वातकारक, दीपन, मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक होता है। औंटाकर मलाई निकाले हए दघका दही ठंडा, लघुविष्टम्भकारक, वातकारक, ग्राहक, दीपन, मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक होता है। शक्कर मिला हुआ दही खानेसे पित्त, दाह, तृषा और रक्त-दोषका नाश होता है। गुड मिला हुआ दही तृप्तिकर, धातु-वर्द्धक, गरु और वातका नाश करनेवाला होता है। दहीका निचोडा हुआ पानी बल बढानेवाला, तुर्श, पित्तकारक, सारक, गरम, रुचिकर, खड़ा, छद्द, स्रोतशोधक और प्रीहोदर, तृषा, कफकी बवासीर, वायु, विष्टम्भ, पांडुरोग, शूल और श्वासरोग-का नाश करनेवाला है। दहीके ऊपरका जलसारक, गुरु और रक्तपित्त, कफ और वीर्यको बढानेवाला और जठरामिको मन्द करनेवाला तथा वातनाशक है। दूसरे गुण दुध-जैसे ही हैं।

## गायके दहीका उपयोग

- १-अजीर्णजनित विष्विकापर—गायका दही या छाछ समान भाग पानी डालकर पिलावे।
- २-काँचका चूर्ण अनाजके साथ खाया गया-हो तो गायका दही पिलावे ।
- ३-तृष्णा रोगके ऊपर--पुरानी ईंट साफ घोकर आगमें डाले, खूब लाल हो जाय तबतक गरम करे, फिर उसे गायके दहीमें डाल दे और उस दहीको थोड़ा-थोड़ा खिलावे।
- ४-कनेरके विषपर--गायका दही शक्कर डालकर पिलावे।
- ५-सूर्यावर्त ( आधाशीशी) रोगपर—सूर्योदय होनेके पहले दही और भात तीन रोजतक खिलावे।
- ६-तृष्णा रोगपर—गायका मधुर दही १२८ भाग, शक्कर ६४ भाग, घी ५ भाग,मधु ३ भाग, काली मिर्चका चूर्ण २ भाग, सेंडका चूर्ण २ भाग, इलायची २ भाग—ये सब चीजें एक साथ कर्ल्ड किये हुए बर्तनमें मिलाकर रख दे और उसमेंसे योड़ा-थोड़ा खिलाने। बुलरा मकार यह है कि दहीका तमाम पानी कस्न-

- से छानकर उसमें शक्कर वगैरह सब मसाछे डालकर घोलकर पिलावे। इसे श्रीखण्ड कहते हैं। वह तृषा, दाह और पित्त-नाशक तथा मधुर होता है।
- ७ सर्पके विषके ऊपर दही, मधु और मक्खन इन तीनोंको तीन-तीन तोले ले तथा पीपल, सोंठ, काली मिर्च, बच और सेंधा नमक समभाग लेकर बारीक चूर्ण बनाकर वस्त्रसे छान ले। यह चूर्ण तीन तोला लेकर बारह तोले मिश्रण तैयार करे। उसमेंसे चार तोले पिलावे। एक मिनटके बाद बमन और विरेचन न हो तो फिर दूसरी बार दे। जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी पिलावे। इस प्रकार तीन मात्रा लेनेपर अवश्य ही वमन-विरेचन होकर रोगसे सुक्ति मिलेगी। काष्ट्रीषधि नयी होनी चाहिये। नयी बनस्पति हो तो शास्त्रकार लिखते हैं कि तक्षक, वासुकी या उससे भी बलवान् सर्पका विष इस ओषधिसे दूर हो जाता है। सर्प काटनेके बाद तुरंत ही दवा देनी चाहिये।
- ८-सुजन, व्रणकी तीक्ष्ण पीडा और दाहके ऊपर— दहीको कपड़ेमें बाँधकर पानी निकालकर उसे दर्दवाली जगहपर बाँधनेसे दर्द दूर होता है, शूल तथा दाह मिट जाता है, निकलता हुआ फोड़ा बैठ जाता है, और निकला हुआ फोड़ा फटकर भर जाता है।

#### गायका मक्खन

शौतल, धातुवर्द्धक, बृष्य, कान्ति बदानेवाला, ग्राह्क, बलप्रद, बालक और बृद्धके लिये ठोस, रुचिकर, मधुर, सुखकारक, आँखकी ज्योति बदानेवाला, पुष्टिकारक, वात, पित्त, कफ, अर्श, क्षय, रक्त-विकार, सर्वाक्क्रशूल, थकावट और तन्द्राका नाश करता है।

ठंडा मक्खन—बल बढ़ानेवाला, वीर्यकारक, भारी, कफ करनेवाला, मेदाको बढ़ानेवाला, आँखोंके लिये हितकर, धातुवर्द्धक, अप्रिय, अनिभिष्यन्दी तथा दोतीन दिनोंका हो तो खारा, खद्दा, तीखा और वान्ति, अर्थ, कोढ़—इन दोषोंके खिवा नेत्ररोग और दूसरे सब रोगोंका नाश करनेवाला होता है।

#### गायके मक्खनका उपयोग

(१) क्षयका नादा करके दाक्ति देनेके लिये—गायका मक्खन, मिश्री, मधु और सोनेका वर्क सबको एकत्र करके खिलावे।

- (२) आँखोंके टाहपर—मक्तन आँखोंके ऊपर चुपड़ देवे।
- (३) **शरीरमें मन्द्रज्वर हो** तो मन्त्रवन और (मिश्री) खिलावे।
- (४) शितला अथवा छोटी मानाके कारण लड्कोंके मन्द्रज्वरके ऊपर—गायका मक्खन और मिश्री मिलाकर उनमें जीरेका चूर्ण डाले और छोटी सुपारीके वरावर गोली वनाकर रोज सबेरे खिलावे!
- ( ' ) कानमें वहुत जलन होनेपर—गायका मक्खन थोड़ा गुरम करके कानमें डाल दे :
- (६) भिलावा आदि उड्कर आँखमें पड़ गया हो —तां गायका मक्खन लगा दे। भिलावेके कारण शरीरमें दाह उत्पन्न होता हो तो मक्खन पुष्कल परिमाणमें खिलावे।
- ( ७ ) कनेरके विषपर—गायका मक्खन थोड़ा उष्ण करके विल्लावे।
- (८) रक्तातिसारपर—मक्खनमें मधु और मिश्री डाल्कर खिळावे।
- (९) अर्जा-व्याधिपर-मन्खन और तिल खिलावे ।

#### गायकी छाछ

जठराग्निको प्रदीम करनेवार्छ। और त्रिदोष तथा अर्दाका नारा करनेवाली होती है । साधारण छाछ स्वादिष्ट, प्राही, खड़ी, त्र्र्श, लब्र, गरम, पा क्रके समय मधर, तीखी, रुखी, अवष्य, बलपद, तमिकर, हृदयको विकसित करनेवाली, रुचिकारक और शरीरको कश बनानेवाळी होती है। और प्रमेह, मेद, अर्श, पांड, संग्रहणी, मलस्तम्भ, अतिसार, अरुचि, भगन्दर, उदर, प्ळीहा, गुल्म, सूजन, कफ, कोढ, क्रमि, पसीना, धीका अजीर्ण, वायु, त्रिदोष, विषमज्वर और ग्रूलका नाद्य करती है। छाछ मधुरपाकी होती है, इससे पित्तका कोप नहीं करती । रूखी गर्म और दर्श होती है, इसलिये कफका नादा करती है। खट्टी और मधुर होती है, इसलिये वातका नाश करती है। मधुर छाछ कफ करनेवाली और वातिपत्तनाशक होती है। खड़ी छाछ रक्तिपत्त और क्रमिका नाश करती है। खट्टी छाछ मीठेके साथ पीनेसे वायका नाश करती है। मीठी छाछ शक्करके साथ पीनेसे पित्तका नाश होता है। मीठी छाछ नमक, सोंठ, काली मिर्च और पीपलके साथ मिलाकर पीनेसे रूखता और कफका नाश करती है। पेटमें धाय हो तो पीपल और नमक डालकर गो-अं० ५३मीठी छाछ पीनेसे वायुका नाश होता है । पित्तके रोगीको हाकर और काली मिर्च मिलाकर मीठी छाछ दे । मक्खनवाली छाछ तन्द्रा तथा शरीरमें जडता पैदा करनेवाली और भारी होती है । मक्खन निकाली हुई छाछ लघु और पथ्य करनेवाली होती है । घोल (पानी डालकर हिलाया हुआ दहीका महा) उष्ण और त्रिदोषनाशक होता है।

#### गायकी छालका उपयोग

- (१) कफोदरके ऊपर—जिकटु, अजवाइन, जीरा और सैन्धव डालकर छाछ पिलावे । विकटु, सैन्धव, जवस्वार वगैरह डालकर छाछको सन्निपातोदरमें देना चाहिये । क्षय, दौर्बल्य, मूर्च्छा, भ्रम, दाह तथा रक्तपित्तमें कभी छाछ नहीं पिलानी चाहिये।
- (२) दाहके ऊपर—गायकी छाछमें कपड़ा भिगोकर उससे रोगीकै शरीरका स्पर्श कराता रहे, इससे दाहका नाश हो जाता है।
- (३) संग्रहणी, अतिसार और अर्शकं ऊपर—छाछ पिलावे; इससे शरीरका रक्त शुद्ध होकर रस, बल, पृष्टि और वर्ण सरस होता है तथा वात और कफके दोषोंका शमन होता है । छाछ-कल्प (४० दिनोंतक केवल खाछपर रहे ) करानेसे कठिन-सं-कठिन संग्रहणी और उदर-रोग मिट जाते हैं।
- ( **४ ) कोष्ठबद्धताके ऊपर**—अजग्रहन और विड नमक डालकर छाछ पिलावे ।
- (५) अर्शके ऊपर—चित्रमूलकी छाल पीसकर उसके रसको एक वर्तनमें डाळे, उसमें गायका दही या छाछ डालकर पिलावे । अथवा सोंठ, मिर्च, विड नमक और छोटी पीपल डालकर गायकी छाछ पिलावे ।
- (६) संग्रहणिके ऊपर—गायकी छाछमें एक तोला सफेद मुसली पीसकर पिलावे और छाछ-भातका पथ्य दे। अथवा गायकी छाछमें सोंठ और छोटी पीपलका चूर्ण डालकर पिलावे। संग्रहणी रोगके लिये छाछ दीपन, ग्राहक और लघु होती है और बहुत ही लाभदायक है।
- (७) मूँगफछी खाकर छाछ पी लेनेसे कोई नुकसान नहीं होता, तथा उससे होनेवाले अजीर्णके लिये भी छाछ लाभदायक होती है।

#### गायका घी

रस और पाकमें स्वादिष्ट, शीतल, भार्रा, जडराग्निको

प्रदीस करनेवाला, स्निन्ध, सगन्धित, रसायन, रुचिकर, नेत्रोंकी ज्योति बढानेवाला, कान्तिकारक, वृष्य और मेघा, लावण्य, तेज और बल देनेवाला, आयुप्रद, बुद्धिवर्द्धक, गुक्र-वर्षक, स्वरकारक, हृदय, मन्ष्यके लिये हितकारक, और बाल, बद्ध तथा सतक्षीणके लिये ठोस, और अग्निदग्ध वण, शस्त्रक्षतः वात, पित्त, कफ, दम, विष और त्रिदोषका नाश करता है। सतत ज्वरके लिये हितकारक और आम ज्वरवालेके लिये विषसमान है। सक्खनमें ताजा निकाला हुआ थी तृतिकारकः दुर्बल मनुष्यके लिये हितकारक और भोजनमें स्वादिष्ट होता है। नेत्ररोग, पाण्डु और कमलाके लिये प्रशस्त है। हैजा, अग्निमान्द्र, बाल, बढ़, क्षयरोग, आमव्याधि, कपरोग, मदात्ययः कोष्ठबद्धता और जन्ममें वी कम ही देना चाहिये । पुराना घी तीक्ष्णः सारकः खडाः, लघः, तीखाः उष्ण वीर्यः, वर्णकारक, छेदक, सुननेकी शक्ति बढानेवाला, अग्निदीपक, त्राणसंशोधकः त्रणको सखानेवाला और गुल्मः योनिरोगः मस्तकरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, सूजन, अपस्मार, मद, मूच्छी, ज्वर, श्वास, खाँसी, खंग्रहणी, अर्घ, क्लेप्स, कोढ, उन्माद, कृमि, विष, अलक्ष्मी और त्रिदोषका नाश करता है। यह वस्तिकर्म और नस्यमें प्रशस्त है। दस वर्षका पुराना घी 'जीर्ण' १०० से १००० वर्षका 'कौम्म' और ११०० वर्षके ऊपरका 'महाघृत' कहलाता है । यह जितना ही पुराना होता जाता है, उतना ही इसका गुण अधिक बढ़ता जाता है। सौ बार थोया हुआ धी धाव, दाह, मोह और ज्वरका नाश करता है । घीमें दूसरे गुण दूध-जैसे होते हैं ।

गायके घीको धोये विना फोड़े आदि चर्मरोगोंपर लगानेसे जहरके समान असर होता है, वैसे ही घोये हुए घीको लानेसे विषवत् असर होता है। यानी फोड़ेपर घोषा हुआ घी कभी खाना नहीं चाहिये। ज्वर, कोष्ठवद्धता, विष्विचका, अरुचि, मन्दार्गिन और मदात्यय रोगमें नया घी अपकारी होता है। पुराना घी बदि एक वर्षसे ऊपरका हो तो मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ, उन्माद, कर्णशुळ नेत्रश्रूल, शोथ, अर्श, वण और योनि-दोष इत्यादि रोगोंमें विशेष हितकारी है।

#### गायके घीका उपयोग

(१) आधाराशिकों ऊपर—गायका अच्छा वी सबेरे-शाम नाकमें डाले, इससे ७ दिनमें आधाशीशी बिल्कुल दूर हो जायगी। अथवा प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व एक

- तोला गायका घी और एक तोला मिश्री मिलाकर तीन दिनतक खिलावे तो निश्चय ही आराम होता है।
- (२) **नाकसे खून गिरनेपर**—गायका अच्छा घी नाकर्मे डाले ।
- (३) **पित्त सिरमें जड़ जानेपर**—अच्छा घी माथेपर जुपड़ दे, इससे चढ़ा हुआ पित्त तत्काल उत्तर जाता है।
- (४) हाथ-पैरमें दाह हो—तो गायका अच्छा घी चुपड़ दे।
- (५) ज्वरके कारण शरीरमें अत्यन्त दाह होता हो— तो बीको १०० या १००० बार घोकर शरीरपर लेप करे।
- (६) **धत्रा अथवा रसकपूरके विषके ऊपर**—गायका घी खुब पिळावे !
- (७) **शरावका नशा उतारनेके लिये** दो नोला धी और दो तोला शकर मिलाकर खिलावे।
- (८) गर्भिणीके रक्तस्त्रावके ऊपर---१०० बार धोयः हुआ धी शरीरपर ढेव करे।
- (९) चौथिया ज्वर, उन्माद और अपस्मारपर— गायका घी, दही, दूध और गोबरका रस इनमें घीको सिद्ध करके पिछावे।
- (१०) जले हुए शरीरपर—गायके घोषे हुए घीका लेप करे।
- (११) सिरदर्के ऊपर—गायका दूध और घी इक्टा करके अञ्जन करे। इससे नेत्रकी शिराएँ लाल हो जाती हैं और रोग चला जाता है।
- (१२) **वालकोंकी छातीमें**—-कफ जम गया हो तो गायका पुराना घी छातीपर लगाकर उसे मालिश करे।
- (१३) शरीरमें गर्मी होनेसे रक खराब होकर शर्मरके उपर ताँको रंगके काले चकत्ते हो जायँ और उनकी
  गाँठ शरीरके उपर निकल आवे तब पहले जोंकसे रक
  निकलवा दे, पीछे पीतलके वर्तनमें गायका वी १०
  तोला अथवा आधा गाय और आधा बकरीका घी
  लेकर उसमें पानी डालकर हाथसे खूब फेंटे और वह
  पानी निकालकर दूसरा पानी डाले। इस प्रकार १००
  बार पानीसे घोवे । उसमें २॥ तोला फुलायी हुई
  फिटकिरीका चूर्ण डालकर घोंटे और उसे एक मिट्टीके
  वर्तनमें रक्ले । इसे निस्य सोते वक्त गाँठ बने हुए
  सब स्थानीपर लेप करनेसे शरीरमें जमी हु गरमी कम
  हो जाती है, कुछ ही दिनोंमें शरीरसे दाइ मिट जाता

- है, रक्त ग्रुद्ध हो जाता है और यह दुष्ट रोग नष्ट हो जाता है।
- (१४) तृष्णा-रोगके ऊपर—घी और दूध मिलाकर पिलावे।
- (१५) दाहको ऊपर---१०० से १००० वार घोये हुए वीको शरीरपर चपडे ।
- (१६) हिचकीपर-गायका भी पिलावे।
- (१७)सन्निपातज विसर्पके ऊपर---१०० बार घोये इप घीला बारंबार छेप करे।
- (१८)गरमी के ऊपर—गायके घीमें सीपका भस्म डालकर उसे खरल करके लेप करे।
- (१९) सर्पके विषके ऊपर—पहले २० से ४० तोला घी पीये, उसके पाव घंटे बाद थोड़ा उष्ण जल जितना पी सके उतना पीये। इससे उलटी और दस्त होकर विषका शमन हो जाता है। जरूरत हो तो दूसरे बक्त भी घी और पानी पिये!

# गोमूत्र

तुर्श, कड्वा, तीखा: छ्वु, खारा, गरम, तीक्ष्ण, पाचन, अग्निदीपन, भेदक, पित्तकारक,मेधापद, किञ्चित् मधुर, सारक, छेखन और बुद्धिवर्द्धक होता है। और कफ, वायु, कुछ, गुल्म, उदर, पाण्डु, चित्री, शूल, अर्थ, कण्डु, दमा, आम, भ्रम, ज्वर, आनाह वायु, खाँसी, मलस्तम्म, स्जन, मुखरोग, नेत्ररोग, त्वचारोग, स्त्रियोंका अतिसार और मूत्ररोग—इन सबका नाश करता है। सब मूत्रोंकी अपेक्षा गोमूत्रमें अधिक गुण होते हैं।

### गोमुत्रका उपयोग

- (१) कफरोगपर--केवल गोमूत्र पिलावे।
- (२) रेचनके लिये जितनी बार रेचन देना हो, उतनी बार गोमूत्र कपड़ेमें निचोड़कर पिलाना चाहिये।
- (३) उद्ररक्षेग और भारपर—गोमूत्रमें शक्कर और नमक महीन पीसकर समभाग डालकर पिलावे अथवा गोमूत्रमें सेंघा नमक और राईका चूर्ण डालकर पिलाना चाहिये।
- (अ) वराघ ( बच्चोंके उदररोग ) पर—गोमूत्र दो वक्त लेकर उसमें इल्दी डालकर पिलावे।
- (५) उदर रोग और बच्चोंके पेटके आफरे या डब्बेपर-गोमूत्र ४ तोला लेकर उसमें नारियलकी गिरी पैसामर और

- खरवत(फल्गु)का सूखा पत्ता पैसाभर घिस करके पिलावे; इससे पेटके सब रोग अलग होकर मलद्वारसे निकल जाते हैं। बालकोंको यह ओषधि है और ट्रै प्रमाणमें दे।
- (६) पाण्डुरोगपर—प्रतिदिन सबेरे शक्तिके अनुसार गोमूत्र वस्त्रसे छानकर रोगके न्यूनाधिक जोरके अनुसार २१ या ४२ दिनतक सेवन करावे।
- ( ७ )कान बहुनेपर-गरम गोमूत्रसे कान धोवे।
- (८) स्त्रियोंके प्रसृतिरोग होनेके बाद अथवा किसी कारणसे गर्भाशयमें गाँठ हो गयी हो अथवा शरीरमें सूजन आ गया हो तो गोमूत्र रोज दिनमें दो बार चार-चार तोळे पिळावे।
- (९) जीर्णेज्वर, पाण्डु तथा स्जनके ऊपर --गांमूब चिरायतेके फांटमें मिलाकर ७ दिनतक दिनमें दो बार पिळांवे।
- (१०) उद्ररोगपर गोमूत्रका क्षार एक मासा दिनमें दो वक्त घीके साथ दे । इससे पुराना उदररोग भी निश्चयपूर्वक दूर हो जायगा।
- (११) मूत्रकुच्छ्रके ऊपर—रोज सबेरे दो तोला, गीमूत्र जलमें मिलाकर पिलाना चाहिये।
- (१२) आँखोंमें दाह, सुस्ती, कब्जियत और अरुचिकें ऊपर—गोमूत्रमें थोड़ी शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिये।
- (१३)सफेद दाग और चकत्तों के ऊपर—हरताल पन, बावची तथा मालकांगनी गोमूत्रमें दिनभर भिगोकर पीछे खरल करके बटोरकर छायामें डाल दे। बादको नीवृके रसमें घिसकर लेपकरे।

#### गोबर

दुर्गन्धनाशक, शोधक, सारक, शोधक, वीर्यवर्द्धक, पोषक, रसयुक्त, कान्तिपद और लेपनके लिये स्निग्ध तथा मल वगैरहको दूर करनेवाला होता है।

#### गायके गोबरका उपयोग

- (१) मृतगर्भ बाहर निकालनेके लिये गोबरका रस ७ तीला गायके दूधमें पिलावे ।
- (२) गुद्भंदाके लिये-गोवर गरम करके सेंक करे।
- (३) पसीना बंद करनेके लिये—सुखाये हुए गोवर और नमकके पुराने वर्तन,इन दोनोंके चूर्णको शरीरपर लेप करे।

(४) खुजलीके लिये—गोवर दारीरमें लगाकर गरम पानीसे स्नान करें।

#### गायके गोबरकी राख

शोधक, वणको दूर करनेवाली, दुर्गन्धिनाशक, धान्य-वर्द्धक, कुमि-कीटनाशक और शीतनिवारक होती है।

#### गायके गोबरकी राखका उपयोग

- (१) शीतलासे फूट निकले छालोंपर—राखको कपड़ेसे छानकर उससे भर दे। इसपर यही उपाय मुख्यतः श्रेष्ठ है।
- (२) साधारण व्रणके ऊपर—वीमें राख मिलाकर लेप करे।

- (३) अन्नको राखमें भरकर-रखनेसे धुन आदि नहीं पड़ते।
- (४) पेटमें छोटे-छोटे कृमि हुए हों तो गोवरकी सफेद राख २ तोळा छेकर १० तोळा पानीमें मिलाकर पानी कपड़ेसे छान छे। ३ दिनतक सर्वेरे-शाम इस पानीको पिळावे।
- ( '4 ) दाँतकी दुर्गन्धि, जन्तु और मसुड़ेके दर्दपर— गायके गोबरको जलाये, जब उसका धुआँ निकल जाय तब उसे पानीमें डालकर बुझा ले, फिर कोयंला करे। पीछे चूर्ण करके कपड़छान करे, इस मंजनको डिब्वेमें रख दे। रोज इस मंजनसे दाँत साफ करनेसे दाँतके सब रोग नष्ट होते हैं। 'श्रीजीवदया'



# दुग्ध-कल्प

( लेखक-प्राकृतिक चिकित्सक श्रीविट्टलदास मोदी )

कल्पोंमें दुग्ध-कल्पको एक वड़ा स्थान प्राप्त है। कल्पके मानी हैं शरीरको नया बना देना। देना । दुग्ध-कल्पसे यह कार्य जितना निश्चयपूर्वक होता है उतना दूसरे कल्पोंसे नहीं । इसीलिये शास्त्रोंमें दूधकी 'अमृत' संज्ञा है । युधिष्ठिरसे यक्षने जो प्रश्न पूछे उनमें एक या 'अमृतं किम्' ! युचिष्ठिरका उत्तर था 'गवामृतम्' और भी कहा है—'विना गोरसं को रसो भोजनानाम्'। सचमुच दूध अमृत है, और कल्पमें जिस विधिसे लिया जाता है उसमें तो प्रत्यक्ष अमतका ही काम करता है। उसका यह अमृतमय प्रभाव प्रायः सभी रोगोंमें देखनेमें आता है । दूध रक्तको बढाता है, रक्तकी लालीको बढाता है।गतिको भी बढाता है। उसके प्रयोगसे त्यचा निखर आती है। रूखा और सखापन जाकर त्वचा सतेज, चिकनी और मुलायम हो जाती है, दुधका कल्प आँखोंको साफ करता है, नाखूनोंको सुर्ख, दाँतों और मसुढोंको मजबत । हृदय और फेफड़े बलशाली हो जाते हैं। बड़ी ऑतोंपर तो कल्पका अनिवार्यरूपरे प्रभाव पड़ता है। उनकी मन्दता, ढीलापन, जिससे लोगोंको अक्तर कब्ज बना रहता है, चला जाता है | आँतें नयी होकर अपना काम पूरे तौरसे करने लगती हैं।

दूधके इस सुविस्तृत प्रभावका कारण क्या है ! यही कि हमारे शरीरके लिये आवश्यक प्रत्येक पदार्थ इसमें है ! वे सब चीजें इसमें हैं कि जिनने हमारा शरीर बढ़ता, पनपता एवं सुपुष्ट होता है । यही नहीं, इसमें वे औषध-गुण भी हैं, जो विकारको निकालकर रक्तको ग्रुद्ध एवं शरीरकी कमीको पूरा करते हैं।

### द्धके तत्त्व

पुष्ट करनेवाले पदायोंको लीजिये । दूधकी चीनी इतनी इल्की और सद्यः बलकारक होती है कि वह पचा हुआ मोजन कहलाती है । 'सद्यः प्राणकराणि षट्' इसीलिये तत्काल बल देनेवाली छः चीजोंमें दूधकी भी गिनती है । इसकी चिकनाईके समान सुपाच्य चिकनाई दुनियामें दूसरी नहीं होती । इसका प्रोधीन वीर्यसेमिलता-जुलता है ।

रक्तको विकारहीन करने और उसकी कमीकी पूर्ति करनेवाली कौन-सी चीज इसमें नहीं है? दूधका मृत्रल होना सर्वविदित है। यह स्वेदकारक होता है और बड़ी आँतोंके ऐसे कृमियोंका, जिनके कारण अनेक रोग होते हैं, यह विशेष रूपसे संहारक है।

विटामिन और क्षारोंकी तो दूध खान ही है। लोग यह तो जान गये हैं कि हमारे भोजनमें विटामिन और क्षार दोनों चाहिये, पर कितना ? इसका उत्तर दूधमें ही मिलता है। अमेरिकाके प्रसिद्ध प्राक्तिक डाक्टर लिंडलार एम०डी०का कहना है कि दूध-सा संतुलित भोजन दूसरा नहीं है। यही एक भोजन है कि जिसमें प्रकृतिने शरीरके लिये सभी तत्त्व जमा कर दिये हैं। अतः दूधको भोजनका मापदण्ड (गज) बनाना चाहिये। त्यों-ज्यों भोजनसम्बन्धी अनुसन्धान होते जाते हैं, भोजनमें अनेकानेक तत्त्वोंकी आवश्यकता सामने

आती जाती है, त्यों-त्यों यह भी मालूम होता जाता है कि वे सभी तस्व दूधमें मौजूद हैं! भोजनसम्बन्धी आजतककी खोजमें दूध सर्वश्रेष्ठ माना जा चुका है!

दुग्ध-कल्प और रोग

दूधसे कौन-कौन रोग जाते हैं इसकी तालिका तो बहत छंबी होगी। फिर भी ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा दग्ध-कट्यद्वारा सफलतापूर्वक की गयी है, उनमेंसे कुछ नाम ये हैं—हर प्रकारका स्तायुदौर्वस्य एवं इससे सम्बन्धित रोग अर्थात निद्राभाव, शरीरके किसी अञ्जर्भे स्वायसम्बन्धी दर्द, सिर-दर्द, आमाराय एवं आंतोंका कार्यशैथित्य: आमाराय एवं आँतोंके घावः अम्हताः आमाशयः, आँतों, मूत्राशय अथवा गर्भाशयका स्थानच्यत हो जानाः महाँसेः फोडे-फंसियाँ; पश्चाघातः त्वचाका खर्दरापनः उकवतः रक्ताभावः पिताधिक्य; स्वास-नलीके रोगः पुराना कब्जः पुराना अतिसार, आँवः संग्रहणीः दमाः धर्मानयोका कडापन, बवासीरः आन्त्रपञ्छसम्बन्धी रोगः गठियाः गर्भाशय एवं मासिक-धर्मसम्बन्धी गोगः स्वेत प्रदरः नपुंसकताः यक्कत्की खराबी; मूत्राशयमें पथरी पैदा होना; मध्रमेह; आरम्भिक यहमाः अफीम, भाँग, शराब वगैरहकी आदतः रक्तचापकी कमी अथवा आधिक्य ।

रोगोंकी इस स्चीपर दृष्टि डालनेसे किमीको भी यह प्रतीत हो जायगा कि दुग्ध-करण ऐसी बहुत-सी अवस्थाओं में काम करता है, जिन्हें रोंग कहते हैं, पर वस्तुतः सभी रोग रक्त-सञ्चालनमें किसी-न-किसी प्रकारकी गड़बड़ी पैदा होनेके कारण ही होते हैं, जिसमें कहीं तो रक्त इकटा हो जाता है तो कहीं रक्तका अभाव हो जाता है फिर शरीरसे गंदगी निकल नहीं पाती और वह शरीरके किसी अवयवमें रककर उसे कमजोर एवं रोगी बनाती है। इस गंदगीका प्रभाव दूसरे अङ्गोंपर भी पड़ता है और शरीर अपनेको शुद्ध रखनेके प्रयासमें इसके कारण यकता जाता है।

यदि रक्त गुद्ध रहे तो चेचक, मियादी बुखार-सी फैळनेवाली बीमारियाँ नहीं लग सकती, पर कितनोंका रक्त गुद्ध रहता है ! अतः ये बीमारियाँ लगती हैं । इन्हें रोकनेको जो टीका लिया जाता है अथवा इनके दूर करनेके लिये जो दवा दी जाती है उससे रक्तके क्षारोंका समन्वय विगङ्ग जाता है । अतः रोग जानेके बाद भी शरीर पहले-जैमा स्वस्थ नहीं हो पाता । इस दशामें भी अनेक रोग होते

हैं । इस समय पैदा हुए रोगोंको, शरीरकी इस कमजोर दशाको दूध-का सुपाच्य, युष्ट एवं आरपूर्ण खाद्य ही सधार नकता है।

शरीर रोगी एवं कमजोर पैत्रिक रोगोंके कारण हो गया हो अथवा किसी रोगविशेष या दवाकं अधिक प्रयोगके कारण; उसे निर्मल, निरोग, सुदृद्ध, सतेज, सलवण एवं कान्तिमय बनानेमें दूधकी समता करनेवाला इस मृत्युलोकमें अन्य खाद्य अथवा औषध नहीं है।

बहुत ही कम ऐसे रोग हैं जो दूबसे न जाते हीं या वहामें न आते हों । स्नायुदीर्बल्य अर्थात् चिन्ता करते रहने, छोटी-छोटी बार्तोको बहुत बड़ी समझने, किसी कामको करनेका अपनेमें साहस न पाने, बाधाओंको देखकर घवड़ा जाने, उद्दिग्न, भयभीत रहने आदि जैसे स्नायुसम्बन्धी रोगोंमें दूध रामवाण है। कब्जको, जो प्रत्येक रोगका सरदार होता है, दूध शीव और स्थायी रूपसे मिटाता है।

दुबलेपनकी तो दूध एकमात्र दया है। इसके छः-स्रात सप्ताहके कल्पसे ही दससे बील पींड और कमी-कभी तो तीस पाँडतक बजन बढ़ना साधारण बात है। जो दुबले हैं और किसी भी तरहसे अपना बजन नहीं बढ़ा पाते वे दुग्धकल्पसे रोग खोनेके साथ-साथ अपना बजन भी आसानीसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही दूधकी बजन बढ़ानेकी सुनिश्चित शक्तिके आधारपर लंबा फलाहार या लंबा उपवास भी सहजमें ही किया जा सकता है; जिसकी दुग्धकल्पकी पूर्व पीठिकाकी भाँति प्रायः आवश्यकता हुआ करती है।

जलोदर बहुत भयङ्कर रोग समझा जाता है। इसमें अक्सर वैद्य-डाक्टर रोगीको कम-से-कम पानी पीनेको देना चाहते हैं। पर इस रोगमें भी दुरध-कल्प बहुत तेजीसे काम करता है। अक्सर ऐसे रोगीको कल्पके आरम्भिक दिनों में जितना वह दूध पीता है उससे दूना पेशाब आता है, जिसकी व बहसे उसका जलोदर शीष्ठ जाता है। ऐसे रोगीको मक्खन निकाला हुआ दूध देना ज्यादा अच्छा रहता है।

रक्तचापके न्यूनाधिक्यमे लोग किसी तरह पिंड नहीं छुड़ा पाते और हमेशा लक्ष्वा लग जाने अथवा हृद्वकी गति रुक जानेके खतरेके कारण चिन्तित रहते हैं । दूध रक्तचापके आधिक्यमें रक्तको ग्रुद्ध कर एवं धमिनयीं

तथा शिराओंको उचित लचीलापन प्रदान कर रक्त-चाप घटाता है और रक्तचापकी कमीमें रक्तको बढ़ाकर एवं उसके तत्त्वोंकी कमीको पूरा कर रक्त-चाप सम करता है।

दमा जुकामसे पैदा होता है और इस जुकामका प्रभाव नाक, गले, फेंफड़ों, आमाश्रय एवं आँतोंकी श्लैक्षिक कलाओंतकपर पड़ सकता है; फिर विशेष अङ्कके नामके अनुसार रोगका भी नाम पड़ता है। दूधके प्रयोगसे जब नूतन रक्त शरीरमें बनने लगता है तो सरे शरीरकी श्लैक्षिक कलाएँ सशक्त होने लगती हैं एवं अपनेको नीरोग कर पाती हैं। इस प्रकार श्लैक्षिक कलासम्बन्धी दमा हो या कोई अन्य रोग, चार-पाँच ससाहका दुग्ध-प्रयोग उन्हें आसानीसे हरता है।

कुछ छोग हमेशा ऊँघते-से रहते हैं, उन्हें सुस्ती धेरे रहती है, सिरदर्द होता रहता है और उनपर घबड़ाहट एवं प्रत्येक कार्यसे विरस्ताके आक्रमण अक्सर होते रहते हैं। भोजन करनेके बाद उनकी सुस्ती और बढ़ जाती है, उस समय बात कर सकना उनके छिये कठिन हो जाता है, उनकी जिह्नापर हमेशा सफेटी चिपकी रहती है। साँस एवं पसीनेसे बदबू आती है। उनकी इस दशाका कारण पुराना कब्ज होता है, जो बड़ी आँतोंके अन्तिम छोरसे शुरू होकर छोटी ऑतोंतकपर प्रभाव जमा छेता है। जिसके कारण जो भोजन किया जाता है, उससे कुछ सामान आमाशय एवं छोटी ऑतोंका कुछ भाग ही छे पाता है, शेष भोजनके निकालनेमें शरीर व्यर्थ यकता रहता है। ये सारे छक्षण दुग्ध-कल्पद्वारा दोनीन दिनके अंदर चछे जाते हैं एवं कल्पके अन्ततक तो वे शरीरको स्थायी ल्पसे छोड़ जाते हैं।

गठियाके बहुतसे प्रकार हैं और बहुतसे नाम भी । यहाँ उनके विस्तारमें जानेकी जरूरत नहीं, पर किसी तरहका गठिया क्यों न हो, दूध उसे निश्चितरूपसे दूर करता है । दुग्ध-कस्य ग्रुरू होते ही गठियाके प्रायः प्रत्येक रोगीमें गठियाके सारे लक्षण तीत्र हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि दुग्धकस्पमें रक्तका सञ्चालन बढ़ जाता है पर वह तंभीतक, जबतक कि रक्त ग्रुद्ध हुआ नहीं रहता । कष्टके बढ़नेपर भी यदि दूध पीना बंद न किया जाय तो दर्द १२ से २४ घंटेके अंदर चला जाता है और फिर पाँच-कार दिन बाद लोटता है, पर इस समय दर्द पहलेसे

बहुत हल्का होना है। इस प्रकारके दौरे सारे कल्पमें रोगीपर पाँच-चार होते हैं पर प्रत्येक दौरा पहलेवाले-से हल्का ही होता जाता है।

सूजाक और गर्मीका विष दूर करनेमें कोई ओषधि समर्थ नहीं है । इन रोगोंका प्रभाव रोगीके बच्चोंमें भी वेखनेमें आता है । यदि इन रोगोंके विषकों कोई भी जला सकता है तो वह है लंबा उपवास। लंबे उपवाससे जब रोगी दुर्वल हो जाता है उस वक्त दुग्धका कस्प रोगीके दारीरमें शुद्ध रक्त उपजानेके साथ-साथ शीघ वजन बढ़ाता है । और यदि उपवास इतना लंबा न हुआ कि इन रोगोंका विष पूरा-पूरा चला जाय तो दूध अपने मूचल, स्वेदकरक गुणके कारण बचा हुआ कार्य स्वयं पूरा करता है।

दुःधकरुपद्वारा सुनिश्चितरूपसे लाभ जितना जननेन्द्रियको मिलता है उतना शरीरके किसी अन्य अङ्गको नहीं । दूध सायुओंका सर्वश्रेष्ठ भोजनप्रदाता है और स्नायुओं एवं जननेन्द्रियका सम्बन्ध बहुत ही निकटका है । अतः स्नायुओंको शक्ति मिलनेके साथ-साथ जननेन्द्रियकी भी सभी कमजोरियाँ चली जाती हैं ।

महेके कल्पको दुग्व-कल्पके अन्तर्गत ही समझना चाहिये। बहुतसे रोगोंमें दोनोंका कल्प समान रूपसे गुणकारी है, पर मधुमेह एवं संग्रहणीके रोगीको महेका ही कल्प कराना चाहिये। मधुमेहके रोगीको दूधकी चीभी नहीं चाहिये, वह दूधके जमनेमें खटाईमें बदल जाती है। सग्रहणीके रोगीकी आँतोंमें कई प्रकारके कृमि पैदा हो जाते हैं। उन्हें इस खटाईके कारण लेक्टिक एसिड वैसिली नामक कृमि नष्ट करके आँतोंको नीरोग कर शरीरको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। महा शुरू करानेके पहले जहाँ मधुमेहके रोगीके मूत्रको शर्कराविहीन बनानेके लिये कई दिनोंके उपवासकी जरूरत होती है वहाँ संग्रहणीका रोगी प्रायः पहले दिनसे ही महा पीना आरम्भ कर सकता है।

यक्ष्माके रोगीके लिये एक विशेष बात ध्यानमें रखनेकी है कि उसके लिये जितना दूध आवश्यक है, उतनी ही धूप, शुद्ध वायु एवं आराम भी । यक्ष्माके रोगी, चाहे यक्ष्माका आक्रमण उनके फेफड़ेपर हुआ हो, चाहे आँतों अथवा हर्डीपर, एवं और भी कई कठिन रोगके रोगी भी चालीस दिनके एक कल्पसे अपने रोगको धो बहानेकी उम्मीद नहीं कर सकते । उन्हें जानना चाहिये कि उन्हें छोटी-मोटी लड़ाई नहीं लड़नी

हैं। उन्हें तो चलता हुआ एक लंका-संग्राम जीतना
है। उनको यदि एक कल्पसे पूरा लाम न हो ते कुछ
दिनतक ताधारण भोजन करते रहनेके पश्चात् उन्हें
फिर एक कस्प करना चाहिये। उन्हें तो तीन शल्पतक
करने पड़ सकते हैं, पर प्रत्येक कल्पमें हालत पहलेसे
सुभरती ही आयुगी।

रोग बड़ेको हो या बच्चोंको, दुग्धकल्प समान रूपसे सबके लिये उपयोगी है बिबच्चे दुग्धकल्प वड़े चावसे करते हैं एवं उन्हें लाभ भी बड़ोंकी बनिस्वत शीघ्र होता है।

यदि गुर्दा अथवा मूत्राशय बुरी तरहते रोगी हो गये हों तो ऐसे समय दुग्धकल्प करना ठीक नहीं है। दुग्ध-कल्पमें शरीरमें अधिक द्रव लिया जाता है और कमजोर गुदें अथवा मूत्राशय उसे उचित रीतिसे वाहर निकालनेमें असमर्थ होते हैं।

शरीरमें कहीं बड़ा ऑपरेशन हुआ हो अथवा कहीं रक्तवाहिनी नल्कित फट गयी हो तो उस समय दुग्धकल्प नहीं करना चाहिये।

कुछ ही ऐसे रोग हैं, जिनपर दूधका स्वास्थ्यकर प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें मृगी मुख्य है। पर इस रोगमें भी यदि रोगी उपवासद्वारा दुग्धकस्पकी ठीक तैयारी कर सके और दूधकी मात्रा आधी या अधिक-से अधिक दो तिहाई रक्खे तो उसे भी एक हदतक लाम होता देखा गया है।

## कल्पकी तैयारी

कल्पकी तैयारीके लिये पहली आवश्यक शर्त है दूधके लिये तेज भूख उपजाना, तभी दुग्ध-कल्पके सफल होनेकी आशा की जा सकती है। इसके लिये तीनसे दस दिनतकका उपवास, रसाहार या फलाहार करना चाहिये। यह आरम्भिक शर्रा-शुद्ध-करण कई प्रकारके पाजी रोगोंके लिये तो अत्यावश्यक ही है। इनमें जितने ही अधिक दिनोंका उपवास, फलाहार या रसाहार होगा उत्तना ही उनमें दूधसे अधिक लाभ होगा। रसाहार, फलाहारसे भी करीब-करीब उपवासके समान ही लाभ भिलता है। उपवासकी विषको निकालनेकी, खासतौर इन रोगोंको निकालनेकी शक्ति सुनिश्चित है। उससे पूरा काम लिये बिना दूधके कल्पने पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। उपवास करनेपर केवल पानी पीना चाहिये

या पानीमें थोडा-थोडा संतरा या अनानास-सरीखे फ्लोंका रम मिलाकर रसाहारमें रोज दिनभरमें सेर सवा सेरतक किसी रसीछे पछ अथवा तरकारीका रस पीया जा सकता है। तीन दिनका उपवास या पाँच दिनका रसाहार घरपर रहकर आसानीसे किया जा सकता है, पर इससे अधिकके उपवास और रसाहारके लिये किसी विशेषशकी देख-रेखकी जरूरत होती है। लेकिन फलाहार इपते दो इपतेका भी हो तो उसके लिये किसी विशेषशकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल जाननेकी बात यह है कि फलाहारमें फल दिनमें केवल तीन बार खाये जायँ और इसके लिये संतरा, मौसमी, अंगर, रसभरीः सेव. ਗ਼ਜ਼ਧਾਨੀ: अनानास, खरवूजे, पर्पाता, टमाटर, खीरा और ककडी-सरीखे रसीले फल ही चुने जायँ और एक बारमें केवल एक ही प्रकारका फल लिया जाय । इस समय गुनगुने गरम पानीका एनिमा लेना न भूलना चाहिये। यह कल्पकी तैयारीका आवस्यक अङ्ग है। एनिमा हेनेकी विधि यह है-

एनिमा लेनेकी तरकीय वहत ही सरल है। किसी तस्तेषर या खाटपर लेट जाइये, पैताना सिरहानेसे चार इंच ऊँचा रहे। इसके लिये इस तरहका तख्ता खासतौरसे बनवाया जा सकता है पर पैताना ईंट या किसी चीजकी मददसे ऊँचा कर दिया जा सकता है। जमीनपर लेटकर भी एनिमा लिया जा सकता है। एनिमाका पात्र लेटनेके स्थानसे तीन फीटकी ऊँचाईपर सेर डेढ सेर गुनगुना पानी भरकर टाँग दीजिये और चित छेटकर पानी मलदारसे जाने दीजिये। पैरोंको सीधा न रखकर जरा उकडूँ र्खींच छेनेसे एनिमा छेनेमें सङ्खियत रहेगी। एनिमा लगानेके पहले थोड़ा पानी पहले बाहर निकाल दीजिये ताकि टथ्बमें यदि हवा हो तो बाहर निकल जाय और जाना जा सके कि पानीका प्रवाह ठीक है। पानी जानेके बाद तीन मिनट रुककर शौच जाना चाहिये। शौच जाते वक्त पानी अपने आप निकलने दिया जाय । उसे निकालनेके लिये जोर न लगाया जाय अन्यथा पानीका प्रवाह नीचे होनेके बजाय ऊपरको हो जायगा और पेट ठीक साफ न हो सकेगा।

पाठक कल्प शुरू करनेके पहले जान लें कि दूध अथवा किसी भी खाद्यके पाचनके लिये ओषजन (Oxygen) की जरूरत होती है। इसलिये रोगीके रहनेका स्थान खुला होना

चाहिये और उसे रातको भी खुली हवादार जगहमें मोना चाहिये !

#### दधकी मात्रा

दूषकल्पमें नाधारणतः लोग छः-सान सेर दूध पीते हैं, पर हिसाब यह है कि को जितने फीट लंबा हो उसे उतने ही सेर दूध पीना चाहिये । भूख अधिक होनेपर यह मात्रा स्वायेतक बढ़ायी जा सकती है । पर समान लंबाई होनेपर भी स्त्रियाँ पुरुषोंकी विनस्वत तीन चौथाई ही दूध पी पाती हैं । लड़के लड़कियोंके लिये भी इसी हिसाबसे समझना चाहिये । पर दूधकी यह मात्रा स्त्री हो या पुरुष —संग्रहणी, ऑव, पुराने अग्रिमान्य, बने रहनेवाले हक्के ज्वरकी अबस्थामें पूरी-पूरी नहीं पहुँच पाती । कुछ लोग मात्रासे आधेतक, पर अधिकतर लोग मात्रासे तीन चौथाईतक पहुँच पाते हैं । इससे घबड़ाना न चाहिये । दूध-महेका अमृतमय प्रभाव उन्हें भी प्राप्त होगा । हो सकता है कि उनका वजन कल्पमें कम बढ़े, पर रोग जानेपर साधारण भोजनसे उनका वजन शिव पूरा हो जायगा।

दूधको बहुत धीरे-धीरे पीना चाहिये । एक प्याला (चार छटाँक या आठ औंस) दूध पीनेमें पाँच मिनट जरूर लगाने चाहिये। उसे चूस-चूसकर पीना चाहिये, जिसमें मेंहकी काफी लार उसमें मिल जाय।

जिन्होंने तीन-चार दिनका उपशाम, रसाहार या आठ-दस दिनका फलाहार किया हो वे पहले दिन दो-डो घंटेपर एक-एक पाव (आठ औंस) दूघ पीयें । इससे अधिक लंबा उपवास करनेवालोंको दो-एक दिन केवल फलोंके रसपर रहनेके बाद, और रसाहार करनेवालोंको रसाहारके बाद ही पहले दिन इतने समयके अन्तरपर और इतनी ही मात्रामें दूधमें बरावरका पानी मिलाकर लेना चाहिये । दूधरे दिनसं केवल दूध इसी अन्तरसे लें। तीसरे दिन एक-एक घंटेपर पान-पानभर दूध लिया जाय। चौथं दिन दूध पचपन-पचपन मिनटपर, और फिर रोज इस समयमें पाँच मिनटकी कमी करते हुए आध-आध घंटेपर द्ध इसी ( पाव-पावभर ) मात्रामें पीने लगें। आध यंटेका क्रम पाँचसे छः सप्ताइतक चलना चाहिये। सात सप्ताइ भी चल सकता है पर सातवें सप्ताइमें या कुछ पहले ही लोगोंको दूधसे अरुचि होने लगती है; तब आगे दूध पीना कठिन हो जाता है। इन समय दूधका कल्प समाप्त कर देना चाहिये।

#### कल्प-समाप्तिके दिन

कल्पके अनुसार ही दोपहरके १-२ वजेतक दूध पीया जाय और फिर शामको पहले दिन संतरे-सरीखा कोई रसीला फल लें, साथमें एक-दो प्याले दूध भी। इच्छा हो तो दोपहरसे शामतकके समयमें भी एक-दो प्याला दध पीया जा सकता है। प्यास लगनेपर पानी पीयें। करनके दिनोंमें भी प्यास लगनेपर पानी जरूर पीना चाहिये। नित्य सबेरे शौच जानेके पहले पानी भीना हमेशा लाभकारी है। दसरे दिन संतरेकै बजाय, संव-सरीखा कोई टोस फल लें। तीसरे दिन फलोंके साथ कोई हरी उबली तरकारी, चौथे दिन इनके साथ एक फलका (चपाती)। फलका छेनेपर इस समय साथमें दूध नहीं होना चाहिये। चौथे-पॉचवें दिन यही भोजन-क्रम चलाकर छठे दिन साधारण भोजनपर आ जाना चाहिये। जो लोग चाहें और जिन्हें कुछ कमी प्रतीत हो वे दोपहरतक दूध और शामको रोटी-सन्जीके क्रमको इच्छानुसार दो-चार सप्ताह या महीनेतक भी चला सकते हैं। इससे लाभ ही होता है।

साधारण भोजनमें दिनमें तीन बारसे अधिक न खाना चाहिये। बीच-बीचमं यह-वह खाते रहना, मुँह चलाते रहना बरा है। इससे पाचन-क्रियाको आराम नहीं मिलता और धीरे-धीरे वह विगडती जाती है एवं उसकी शक्ति कम होती जाती है । दुग्ध-कल्प ही वह समय है जव सबेरेसे शामतक खानेकी किया चलती रह सकती है। जब द्ध पौया जाता है तब उसमें एक प्रकारका पाचक-रस तैयार हो जाता है। जिसके कारण जब और दुध पेटमें जाता है, तब वह उसं पचानेमें मदद करता है। यह किया दिनभर चलती रहती है और पाचन-शक्तिपर बार-बार पीये गये द्धको पचानेका बहुत थोड़ा भार पड़ता है। इशीलिये दुग्ध-कल्पमें किसी विशेष अवस्थाको छोडकर कोई भी अन्य खाद्य छेनेकी मनाही है। अतः पेटको भोजन पचानेके बाद उचित आराम मिल जाय, इसके लिये एक बार खानेके बाद पाँच घंटेतक कुछ न खाना चाहिये। इस प्रकार सबेरे, दोपहर, शाम तीन बारसे अधिक न खाना चाहिये। इन तीन भोजनों में, अच्छा हो कि सबेरे-शामके दो भोजन अथवा कम-से-कम सबेरेका नाक्ता फल-दूधका जरूर रहे। दोपहर या शामको या दोपहर और शाम दोनों वक्त चोकर-समेत आटेकी रोटी या कन-समेत चावल और हरी तरकारियाँ भरपूर रहें। खीरा, ककड़ी, दमाटर,

गाजर, मूली, पालक, पातगोभी-सी कुछ कच्चीं तरकारियाँ भी रह सकती हैं। इनमेंसे दो-तीनको लेकर पतला-पतला काटना चाहिये और कुल मिलाकर एक वयस्कको पावभरकी मात्रामें जरूर खाना चाहिये। कच्ची तरकारियोंमें विटामिन और लवण सुरक्षित रहते हैं, जो हमें रोगसे बचाते हैं।

इस भोजनके साथ थोड़ा मक्खन या बी भी होना चाहिये और भृष्व बहुत तेज लगती हो तो इसके साथ थोड़ा दृध या दही भी लिया जा सकता है।

दाल वायुकारक एवं बड़ी कठिनाईसे पचनेवाली चीज है। अतः जहाँतक वने दाल नहीं खाना चाहिये। हाँ, मौसममें हरे चने एवं हरी मटरका प्रयोग हो सकता है।

#### कल्पमें उभाड़

दुग्ध-कर्यमें कभी-कभी कुछ उपद्रव भी खड़े हो जाते हैं। अक्सर मिचली-सी मालूम होती है या दूधसे हर्क्का-सी अरुचि। इसके लिये कागजी या कोई नीचू बहुत कारगर साबित होता है। मिचली मालूम होनेपर या अरुचि उत्पन्न होनेपर बीच-बीचमें दस-बीस बूँद नीवृका रम चूमते रहना चाहिये।

कुछ लोगोंके मस्हें फूल आते हैं। पर यह कछ मुँहको साफ रखनेमें आलस्य करनेवालोंको ही होता है। दूध पीना खतम होनेके बाद रोज शामको दातुन कर लेना चाहिये। मस्होंमें बीड़ा पैदा हो तो पहले गरम, फिर ठंडे पानीसे कुछा करना चाहिये। पहले एक मिनट गरम पानीका कुछा और फिर इससे आधी देरतक ठंडे पानीका। इस कमको तीन-चार बार दोहराना चाहिये।

दूध पीना आरम्भ करनेपर अक्सर स्वम-दोषकी शिकायत बढ़ जाती है । इससे घवड़ाना न चाहिये । स्वम-दोषसे कुछ हानि जरूर होगी पर दुग्ध-कल्पसे जो शक्ति बढ़ती है उसके सामने वह हानि नगण्य है । इसे कम करनेके लिये दूध पीना सोनेके तीन घंटे पहळे समाप्त कर रोना चाहिये । ऐसी हालतमें दूध पीना कुछ सबेरे शुरू किया जा सकता है ।

कभी-कभी बदनमें दर्द भी पैदा हो जाता है। यह कुछ श्रंटों या एक-दो दिनसे ज्यादा नहीं ठहरता । इसके लिये गरम पानीका नहान बहुत लाभदायक है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा।

यदि दूध पीते समय ज्वर आ जाय तो दूध पीना बंद करके उपवास करना चाहिये और ज्वर जानेके बाद भी, गो-अं० ५४ — पहितियातन एक दिन अधिक उपवास करके फिर दूध पीना शुरू करना चाहिये । प्रत्येक तीव रोगकी द्या, वह ज्वर हो या और कोई, उपवास ही है। इस वक्त खाकर नहीं, उपवासद्वारा ही रोगके निराकरणमें शरीरकी मदद की जा सकती है।

दुग्ध-करपमें कब्ज भी होता है। दूधकी मात्रा पूरी न होनेतक तो यह अधिकतर लोगोंको होता ही है। इसके लिये करीव सेरभर पानीका एनिमा छेते रहना चाहिये। द्धकी मात्रा पूर्ण होनेपर भी कब्जन जाय तो सबेरे दूध पीना आरम्भ करनेके बीख मिनट पहले आध पाव संतरेका रस पीना चाहिये और फिर वादको द्धकी तीन-चार खुराकोंके दस-दस मिनट बाद प्रत्येक बार एक-एक छटाँक रस लें । इससे कब्ज जायगा । इससे भी काम न चले तो करीब दस बजे और चार बजेके दूधकी दो खुराकोंको छोडकर उनकी जगह संतरा, सेव, नासपाती, शरीका, वेल वगैरहमेंसे कोई एक फल पाव-आध पावकी मात्रामें लेना चाहिये। इनकी जगह एक छटाँक किशमिश, अंजीर या मुनका भी लिया जा सकता है। सुखे फलोंको इनके वजनके दूने पानीमें दस-बारह घंटेतक भिगोना जरूर चाहिये। फलोंके प्रयोगके बाद भी रोज एनिमा छेनेकी जरूरत हो तो बेखटके हैं । दुग्ध-कल्पमें कब्ज रह सकता है, पर इस कल्पका अन्तिम असर यह जरूर होता है कि इससे पुराने-से-पुराना कब्ज भी जाता रहता है। क़िल्पमें रोज एनिमा लेना पड़े ता पाव-डेढ पाव ठंडे पानीका एनिमा लेना काफी होगा । इस पानीको दस मिनट रोकना चाहिये ।

कुछ लोगोंको दूध पीते समय पतले दस्त आने लगते हैं। यह अक्सर उन्हें ही आते हैं, जिन्हें किसी-न-किसी प्रकारकी पुरानी संग्रहणी होती है। अन्य लोगोंका दो-तीन दिनतक पेट चलकर बंद हो जाता है, टट्टी बँध जाती है और ठीक होने लगती है। टट्टी लगनेपर दूधकी मात्रा आधी कर देनी चाहिये, इससे अक्सर टट्टी बँध जाती है और फिर दूध धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। दूध कम कंरनेपर भी काम न चले तो साधारणतया दो-ढाई बंटेपर दूधकी एक खूराकके साथ एक खजूर खानेसे टट्टी बंद हो जाती है। यह खजूर धीरे-धीरे चुभलाकर मुँहकी लारके साथ मिलाकर खाना चाहिये। यदि फिर भी कोई सुधार न मालूम हो तो दूधकी जगह मद्दा लेने लग जाना चाहिये। मद्दा भी वही लाभ पहुँचावेगा, जो दूध पहुँचाता है। हाँ, उबलनेसे दूधके कुछ तस्त जल जाते हैं, उनकी पूर्तिके लिये मद्दा पीना

समाप्त करनेपर रोज शामको आध पाव संतरेका रस पीना चाहिये या एक कागजी नीबूका रस चूसना चाहिये।

दूध पीते वक्त प्रायः सभीको अधिक पेशाब होता है । कई रोगी तो प्रत्येक आध घंटेपर पेशाब करने जाते हैं । पेशाबकी यह अधिकता स्वाभाविक है । इससे डरनेकी जरूरत नहीं है कि गुर्दा खराब हो जायगा । दुग्ध-कस्पद्धारा कइयोंके ऐसे गुर्दे सुधरे हैं, जिनके लिये डाक्टरने ऑपरेशन कराना आवश्यक बताया था ।

ऐसे रोगी जिन्हें पहले गंदला, पीला, भारी, बदबूदार पेशाब होता है, उन्हें भी कल्पके दूसरे-तीसरे दिनसे पेशाब साफ होने लगता है और वह हल्का, पीला या करीब-करीब पानीके रंगका-सा बिना किसी बदब्बके आने लगता है।

दुग्ध-कल्पमें कई रोगी रातको सोते समय पसीनेसे नहा उठते हैं, जिससे उन्हें अपने कपड़े बदलनेकी जरूरत पड़ जाती है। कई रोगियोंके पसीनेसे, खासतौरसे गठियाके रोगीके पसीनेसे बड़ी बदब् आती है। आरम्भके तीन-चार दिनोंतक ऐसे रोगीका कमरा बूसे भरा रहता है, पर ज्यों-ज्यों दूध शरीरकी गंदगीको निकालता जाता है, बूभी कम होती जाती है।

पसीनेकी अधिकतासे भी डरनेकी जरूरत नहीं हैं।
यह वह पसीना नहीं है जिससे खून पतला पड़ जाता है।
दुग्ध-कल्पमें यक्ष्माके रोगीको भी ऐसे पसीनेसे डरनेकी
जरूरत नहीं है। कल्पमें जब पाँच-छः सेर दूध पीया जा
रहा है तब शरीरमें गया द्रव अन्य मार्गोंपर जोर कम करनेके
लिये शरीरसे पसीनेके रूपमें भी निकलनेकी कोशिश करता है।

दुग्ध-कल्प करते समय स्त्रीके रजस्त्रला होनेपर उन्हें कुछ कष्ट होता है। ऐसी स्त्रियोंको, जिनके मासिकसम्बन्धी कोई गड़बड़ी होती है, यह कष्ट विश्रेष रूपसे होता है। ऐसी दशामें उनके लिये यह कष्ट सह जाना ही अच्छा है। पर यदि पीड़ा अत्यधिक हो तो वे दूधकी मात्रा आधी या इससे कम करके पीड़ासे तत्काल छुटकारा पा सकती हैं। मासिकका समय समाप्त होनेपर दूधकी मात्रा पूर्ववत् कर लेनी चाहिये।

दूध पीना आरम्भ करनेपर जिनकी नाड़ीकी गति मन्द रहती है, वह बढ़ जाती है। सुस्त दृदय तेजीसे काम करने लगता है। रक्तचाप यदि अधिक हुआ तो कम, और यदि कम हुआ तो अपने उचित चापकी ओर बढ़ने लगता है। यह सब ग्रुम लक्षण हैं, दुग्ध-कल्पके प्रभावके अन्तर्गत हैं।

## मद्वा वनानेकी विधि

थारोष्ण दूध कचा भी जमता है, पर एक उफानका दूध ही जमाना ठीक होगा । दही जमाकर, सेर दही पीछे पाव पानी मिलाकर, मथ लेना चाहिये जिसमें पानी दहीमें पर्णतया मिल जाय । दहीसे मक्खन निकालनेकी जरूरत प्रत्येक रोगीके लिये नहीं होती। जिन्हें पुरानी संग्रहणी या पराने आँवका रोग होता है, उन्हें आरम्भमें अवस्य मक्खन निकालकर ही महा लेना चाहिये और महेको पतला करनेके लिये पानी भी वे सेरमें पावके बदले बराबरका मिला सकते हैं। पर धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों दस्त बँघता जाय एवं रोगीकी भूख माँगती जाय, त्यों-त्यों पानीकी मात्रा सेर पीछे पावतक लानी चाहिये एवं घी निकालना कम करते जाना चाहिये ! पानी कम करना एवं मक्खन निकालना वंद करना-ये दोनी कार्य एक साथ नहीं करना चाहिये। पहले पानी कम किया जाय, फिर मक्खन निकालना बंद किया जाय। ये दोनों काम कई रोशियोंमें पाँच-सात दिनोंमें ही हो जाते हैं। पर कइयोंमें पंद्रह-बीस दिनतक लग जाते हैं। चतुर मनुष्यको रोगीका बलावल देखकर यह कार्य धैर्यपूर्वक करना चाहिये। जल्दबाजी करनेसे महेसे भी दस्त लग सकते हैं और उसकी मात्रा और भी कम करनी पड सकती है। ऐसा करना पड़ ही जाय तो घबड़ाना न चाहिये। अन्तमें महेसे निश्चित रूपसे लाभ होगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिये।

दूध दो वक्त जमाना चाहिये । रातका जमाया सबेरेनं दोपहरतक और सबेरेका जमाया दोपहरको तैयार हो जाया जो शामतक चले । अधिक जामन डालने, खट्टा जामन डालने, जिस वर्तनमें दही जमाया जाय उसके मुँहको पतले कपड़ेसे बाँधनेके बाद कंबलसे लपेटकर किसी बंद जगहमें रखने या आलमारीमें बंद करनेसे दही जल्द जम जाता है। तीन-चार घंटेमें ही दही आसानीसे जमा लिया जा सकता है। जाड़ेके दिनोंमें ही विशेष विधियोंकी आवश्यकता पड़ती है। गरमीके दिनोंमें तो दूध सहजमें एवं जल्दी जम जाता है।

दूध या महा किसी शीशे, कलई किये हुए बर्तन या मिडीके बर्तनमें रखना चाहिये। इन बर्तनोंको सोडा या राखसे रोज अच्छी तरह साफ करते रहना चाहिये। मिट्टीके वर्तनको अच्छी तरह घोकर कड़ी धूपमें तीन-चार घंटे रखने अथवा आगपर थोड़ी देर रखकर अच्छी तरह गरम कर छेनेसे वह साफ हो जाता है।

### द्धकी हिफाजत

द्ध कच्चा ही पीना चाहिये। इसके लिये अच्छा हो कि गाय सबेरे, दोपहर और शाम तीन बार दुही जाय। पर यह सम्भव न होनेपर दो बारके दूधसे भी काम चल सकता है । शामको जल्द दूध प्राप्त करनेकी कोशिश करनी चाहिये । जाड़ेमें सबेरेका दुहा दूध शामतक बहुत मजेमें चलता है। गरमीमें भी दूधभरे बर्तनोंको ठंडे पानीसे भरी मिट्टीकी नाद या किसी बर्तनमें रखकर दूधको बिगड़नेसे वचाया जा सकता है। जिस वर्तनमें दुध रक्खा जाय उसका भूँह किसी साफ पतछे कपडेसे ढक दिया जाय कि हवा आती-जाती रहे । इसपर भी दूध खराब होनेका डर हो तो सबेरे दस-ग्यारह बजेतक कच्चा ही पीया जाय । फिर उवाला हुआ। सबेरे द्ध आनेपर दस बजेके बाद उपयोगमें आनेवाळे दुधमें सेर पीछे अध पाव पानी मिलाकर उसे एक-दो उफान देकर उतार लिया जाय और ठंडा करके किसी ठंडी जगहमें रख दिया जाय । इसका उपयोग शामको कच्चा दूध आनेके पहलेक किया जा सकता है। पहले कहे अनुसार गरम किया दूध प्रयोगमें लानेपर आध पाव संतरेका रस या एक कागजी नीवृका रस दिनमें एक बार जरूर लेना चाहिये।

कई बार गरम किया हुआ दूध भी शामतक विगड़ने लगता है—यह दूध वही होता है जो पूरी तरह उवाला नहीं जाता । बिगड़नेसे बचानेके लिये दूधको उवालनेमें सावधानी रखनी चाहिये। दूध ठंडा करते समय दूधपर आयी मलाई दूधमें मिल जाती है। यदि रखनेपर कुछ मलाई आ जाय तो उस मलाईका उपयोग रोगीके लिये न करना ही अच्छा है। मलाई निकाल देनेसे भूख अधिक लगने लगे तो पाव-आध सेर अधिक दूधका प्रयोग किया जा सकता है।

# द्ध कैसा हो ?

दुग्ध-कल्पकी सफलता बहुत कुछ दूधपर ही निर्भर करती है। अतः दूधके बारेमें बहुत सजग रहना चाहिये। कल्पके लिये केवल धास-पात खाकर रहनेवाले पशुका दूध अन्न, खली, खूदी खानेवाले पशुकी अपेक्षा ज्यादा लाभकर होता है। इसमें चिकनाई कम होनेके कारण यह हल्का होता है एवं इसमें विटामिन, क्षार और ओषधिगुण अधिक रहते हैं। अतः जहाँतक हो सके पशुको घास-भूसेपर ही रखना चाहिये। गेहूँका चोकर, दार्लोकी भूसी और मिलती हो तो गाजर भी पशुको दी जा सकती है।

सभी रोगोंमें गायका दूध सर्वोत्तम है। क्षयके रोगीके लिये वकरीका दूध अधिक लामकर है। मैंसका दूध बहुत भारी होनेके कारण कल्पके कामका नहीं है। भैंसका दूध लेना ही पड़े तो आधे दूधका कीम जरूर निकलवा लेना चाहिये। महा वनाया जाय तो रोगीकी पाचन-राक्तिको देखते हुए बिलोकर आधे या अधिक या पूरे दहीसे मक्खन पूरा-पूरा निकाल लेना चाहिये। मक्खन निकाला हुआ दूध यदि जमाया जाय तो फिर दहीसे मक्खन निकालनेकी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा दूध बहुत बढ़िया जमता है।

कई लोग ठंडे दूधके बजाय गरम दूध पीना ज्यादा पसंद करते हैं और जाड़ेके दिनोंमें तो प्रायः सभी रोगी दूधकी दो-चार ख़्राक गरम पीना ही चाहते हैं। दूधकी दो-चार अन्तिम मात्राओंको गरम कर लेना कल्पमें हुए कब्जको हटानेमें कई बार सहायक होता है। पर दूधको सीधे आगपर न रखकर गरम पानीके द्वारा गरम करना उत्तत होगा। एक लोटे या लोटी बदुलीको आधी पानीले मरकर आगपर रख दिया जाय और जब बानी उबल्ने लगे तो गिलासमें दूधकी मात्रा डालकर गिलास बदुलीमें रख दिया जाय। दो-तीन मिनटमें दूध गरम हो जायगा। इस रीतिसे दूध खौलाया भी जा सकता है, पर दूध चायकी तरहका गरम नहीं, साधारण गरम ही पीना ठीक होगा। आगकी सिगड़ी या चूल्हा रोगीके कमरेमें न रखकर बाहर रखनेका इंतजाम करना चाहिये।

#### कल्पमें विश्राम

दुग्ध-कर्यमें पूर्ण विश्राम करना चाहिये। अधिकतर मौन, कम पदना, कम-से-कम चलना। शौच आदिके लिये नजदीक ही इंतजाम रहना चाहिये। दुग्ध-कर्यमें वस्तुतः दूध-पीते बच्चेकी तरह रहना चाहिये। केवल दूध नवजात शिश्चका ही भोजन है और उसीकी तरह रहकर दूधसे अधिक लाभकी आशा की जा सकती है। इस तरहके पूरे आरामकी आवश्यकताके पीछे एक बड़ा रहस्य है। शरीरमें एक ही शिक्त है, उसे पढ़नेमें लगायें, चाहे चलनेमें या पचानेमें। उससे एक समयमें एक ही काम अच्छी तरह हो सकता है। क्या आपने देखा नहीं है कि भोजनके बाद तुरंत चलने या

अध्ययन करने बैठनेसे भोजन बड़ी देरमें पचता है, अतः जब दिनभर दूध पीकर पाचनिक्रयाको जारी रक्खा जाता है तब सारी शक्ति पाचनमें लगानेके लिये आराम करना बहुत जरूरी है। आराम लेटे-लेटे ही अच्छा होता है। बैठनेमें भी शक्तिका कुछ अपन्यय होता है।

कल्पमें यदि बोलना ही पड़े तो घंटों लगातार बात न की जाय, और पढ़ना ही पड़े तो घंटे-दो-घंटेके अन्तरपर दस-पाँच मिनटके लिये ही पढ़ना बस होगा।

इस तरह आराम करना कठिन नहीं है। जिन्हें आदत पड़ जाती है, वे दूधके दो आहारोंके बीचमें बराबर सोते हैं और दूध पीनेके ठीक नमयपर उनकी नींद अपने आप खुळ जाती है।

दुग्ध-करुप समाप्त होनेपर न्यायामका आरम्भ टहलनेसे करना चाहिये, फिर धीरे-धीरे अधिक कठिन कसरतोंकी ओर बढ़ना चाहिये । इस समय श्रमसाध्य कसरतें करना आवश्यक भी है । इनसे दुग्ध-करुपसे प्राप्त लाभ स्थायी होता है ।

पर कसरतसे विमुख रहना सब रोगियोंके लिये एवं रोगकी सब दशाओं में आवश्यक नहीं है । कल्पके हफ्ते-दो-हफ्ते बीतनेके बाद इच्छा होनेपर रोगी टहलना आरम्भ कर सकते हैं, पर टहलनेकी यह कसरत सबेरे दूध पीना शुरू करनेके पहले समाप्त कर लेनी चाहिये । कई रोगके रोगी और खास तौरसे पाचनसम्बन्धी गड़बड़ीके रोगियोंने कल्पके समय टहलकर कल्पसे लाभ बढ़ा लिया है । ऐसे रोगी धीरे-धीर प्रातः चार-पाँच मीलतक टहलने लगते हैं और कई तो सात-आठ मील टहलकर भी नहीं अघाते । ज्यों-ज्यों शक्ति बढ़ती जाय त्यों-त्यों टहलना बढ़ानेमें हानि नहीं है ।

#### गरम पानीका नहान

कल्पमें आरामका एक बड़ा साधन गरम पानीका नहान भी है। इसके लिये आदमकद टब \*में पहले शरीरतापसे दो डिग्री कम गरम पानीमें लेटना चाहिये और लेटनेपर इसका ताप शरीरतापके समान कर लेना चाहिये। इस पानीमें शुरूमें आध घंटे, किर नित्य समयमें पाँच-पाँच मिनटकी वृद्धि करते हुए, घंटे भरतक लेट सकते हैं। बीच-बीचमें गरम पानी डालते रहना चाहिये, जिसमें पानीका ताप कम न हो। सान समाप्त करनेमें जब पाँच मिनटका समय बाकी रहे तो इतना गरम

\* यह टव तामचीनका बना-बनाया आता है। सीमेंटका बनाया जा सकता है, ईंटकी हैौजसे काम चल सकता है। पानी डाल लेना चाहिये कि पानीका ताप चार-पाँच डिग्री और वढ़ जाय, अर्थात् ९७ फारनहाइटसे शुरू करना चाहिये, पाँच मिनटके अंदर ९८'-९९' कर लेना चाहिये। पर यदि किसीको पानीकी गरमी इतनी बढ़ानेके कारण नहानके बाद सिरमें गरमी या चक्कर-सा प्रतीत हो तो वे सिरको ठंडें पानीसे भो लें एवं जबतक उनका गरम स्तान चलता रहे उस समय सिरपर ठंडे पानीसे भीगी तोलिया रक्खें। एवं बीच-बीचमें उसे ठंडे पानीसे भिगोते रहें। नहानसे निकलकर बदनको पोंछकर कपड़े पहन लें और आराम करें। स्नान छेते समय भी दूध पीयें। बैटनेकी जम्दरत नहीं है। दूध टबमें लेटे-लेटे ही पीया जा मकता है।

गरम नहानके अपने निजी लाभ हैं। इससे दारीरके रक्त-संचालनमें समता आती है, प्रत्येक अङ्कको उचित परिमाणमें एक पहुँचता है और अङ्क स्वश्च एवं सुपुष्ट होते हैं। स्वेद-प्रनिथमां अपना काम तेजीसे करती हैं। त्वचा साफ हो जाती है, थके स्वायुओंको बड़ा आराम मिलता है। वे स्वस्थ और चैतन्य होते हैं। तूध-चिकित्साकी सफलताके श्रेयका एक बड़ा भाग गरम पानीके इस नहानको मिलना चाहिये। पूर्णलाभके लिये इसका इंतजाम करना जरूरी है। जो किसी तरह भी इस स्नानका इंतजाम करना जरूरी है। जो किसी तरह भी इस स्नानका इंतजाम न कर सकें, वे इस स्नानका अधिकतर लाभ धूपस्नानद्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे सुबह आठ-नौ बजेकी सुहावनी धूपमें १५-२० मिनट खुले बदन लेटें, और फिर ठंडे पानीसे स्नान करें। जाड़ेके दिनोंमें इच्छा होनेपर घंटेभरतक धूपमें रहा जा सकता है। जिस दिन धूप न हो उस दिन गुनगुने गरम पानीसे स्नान भर कर लें।

## दुग्ध-कल्पके बदलेमें

तुगन-कल्पकं लिये मान-आठ सप्ताहकी जरूरत होती है, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह कामसे फुरसत न छे सकें। वे दिनमें तीन-चार बारमें इतना दूध पीयें। पर पूरी मात्रा पीना कठिन हो तो आवश्यक मात्राका तीन चौथाई या दो तिहाई पीया जाय। इस प्रकार एक बारमें सेर-डेढ़ सेर दूध पीना होगा। सेर-डेढ़ सेर दूध पीनोमें १०-१५ मिनट लगाने चाहिये, और इसे गरम करके पीना चाहिये। एक साथ इतना ठंडा दूध पीना ठीक नहीं है। दूध शारीरतापके समान गरम होना ही चाहिये, अन्यथा शरीरको उसे पचानेके लिये अपने तापके जितना गरम करनेमें शक्त खर्च करनी पड़ेगी और दूध देरतक पेटमें पड़ा रहेगा। दूधके इस

# कल्याग

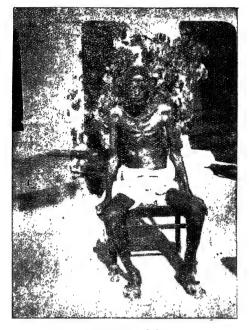

दुग्ध-कल्प शुरू करनेके समय





दुग्ध-कल्प पूर्ण होनेके बाद



दुग्ध-कल्पकी तैयारीके समय फल [ पृष्ठ ४२३



गरम पानीका नहान [पृष्ठ ४२८



प्रकारके प्रयोगके साथ प्रत्येक बार एक संतरा भी छेना चाहिये। एक दूसरी रीति भी है। इसके अनुसार सकेंर दस-ग्यारह वजे, या दोपहरतक कल्पकी तरह दूध पीना चाहिये और शामको फिर एक बार दूध एवं फलका आहार प्रहण करना चाहिये। इस विधिमें भी आवश्यकतासे आधा या दो तिहाई ही दूध पीया जा सकेगा। अतः जहाँ कल्प पाँच-छः सप्ताहमें समाप्त हो जाता है, इस विधिमें दूध सात-आठ समाहतक पीनेकी जरूरत होती है।

### दुग्ध-कल्पकी यह सरल विधि

स्कूलमें पढ़नेवाले बच्चेकी भी समझमें आनेवाली दुग्ध-करपकी इस सरल विधिसे ऐसे-ऐसे भयक्कर रोग आसानीसे चले जाते हैं, जिनके सामने डाक्टर हार मान लेते हैं, एवं इस विधिसे ऐसे अनिगनत रोगी स्वास्थ्य प्राप्त करनेमें सफल हुए हैं, जो हर तरफसे निराश हो चुके थे एवं जिनका रोग डाक्टर, वैद्य, इकीमोंने असाध्य बताकर उन्हें छोड़ दिया था।

विविध रोगोंकै सैकड़ों रोगियोंको कल्प करानेसे-आरोग्य-मंदिर, गोरखपुरमें---प्राप्त अनुभवके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य-शरीरमें होनेवाले प्रायः सभी नीर्ण रोगोंमें, चाहे उनका सम्बन्ध सारे शरीरसे हो या शरीरके किसी एक अक्सरे, दुग्ध-कल्प आश्चर्यजनक लाभ करता है।

अक्सर रोगियोंको जब मैंने उन्हें दुग्ध-कल्पकी बात बतायी है तो उन्होंने कहा है कि हमने कभी दूध पीया नहीं, हमें दूधकी गन्धतक अच्छी नहीं लगती, फिर दिनभर दूध पीना तो दूरकी बात है। उनके इस कथनमें ही अक्सर उनके रोगका कारण मिल जाता है और मैंने उन्हें बराबर यही जवाब दिया है कि दुग्ध-कल्पकी इस विधिसे आप दूध अवस्य प्रहण कर सकेंगे। और जब उनके रोग एवं सुविधाको समझकर उचित रीतिसे उन्हें दूध पिलाबा गया है तो दूध-का लाभ उन्हें निश्चतरूपसे मिला है।

#### द्धसे प्राप्त स्वास्थ्य

वूधसे प्राप्त लाभ स्थायी अवश्य होता है, पर जिन गलतियोंके कारण स्वास्थ्य बिगड़ा था, उन्हींको फिरसे दुहराया जायगा तो म्वास्थ्य फिर बिगड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि जिस रोगके लिये दुग्ध-कल्प किया गया था वह रोग न होकर कोई दूसरा रोग हो।

# गोमूत्र और गोमयसे रोगनिवारण

गायके मूत्रको गोमूत्र कहते हैं। वैद्यलोग इसका औषधोंमें बहुत उपयोग करते हैं। यह सौम्य और रेचक है। कब्ज हो गया हो, पेट फूल गया हो, डकारें आती हों, मुँह मिचलाता हो, तो तीन तोला खच्छ और ताजा गोमूत्र छान-कर आधा माशा नमक मिलाकर पी जाना चाहिये। थोड़ी ही देरमें टडी होकर पेट उतर जाता है और आराम मालम होता है। छोटे बच्चोंका पेट फूलनेपर उन्हें गोमूत्र पिलाया जाता है। उम्रके अनुसार साधारणतः एक वर्षके बच्चे-को एक चम्मच गोमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिये। तुरंत पेट उतर जाता है। पेटके कृमियोंको मिटानेके लिये तो गोमूत्रसे बढ़कर कोई दूसरी ओषधि ही नहीं है । दो तोला गोमूत्र चनेके बराबर डीकामालीके साथ मिलाकर प्रातःकाल बच्चेको पिलाया जाय, तो एक सप्ताहमें ही कृमि नष्ट हो जाते हैं। बच्चोंके डब्बे रोगपर भी कुलथीके काढ़ेके साथ गो-मूत्र दिया जाता है। बज्चेकी दो मुद्धियोंमें जितनी समावे, उतनी कुलथी कूटकर और उसमें बच्चेकी हथेलीके बराबर आकका पत्ता छोड़कर आध सेर पानीमें पकाना चाहिये।

जब पानी एक छटाँक रह जाय तब उसे छानकर और उसमें उतना ही गोमूत्र मिलाकर पिलाना चाहिये। तीन दिनमें ही टट्टी-पेशाय साफ होकर पेट उतरने लगता है और सात दिन-में डब्बा रोग अच्छा हो जाता है। (इस रोगमें बच्चेका शरीर फूल जाता है, पेट बढ़ जाता है और नामि ऊपर आ जाती है)।

पेटकी हर-एक व्याधिपर गोमूत्र रामवाण है। यक्कत् या फ्रीहा बढ़ गथी हो, तो पाँच तोला गोमूत्र नमक मिलाकर प्रतिदिन पिलानेसे थोड़े ही दिनोंमें आराम माल्स्म होता है। यक्कत् या फ्रीहापर गोमूत्रसे सेंक भी किया जाता है। उसकी विधि इस प्रकार है—एक अच्छी ईट आगमें गरम कर ली जाय। फिर उसपर गोमूत्र छोड़कर गोमूत्रमें भिगोये हुए कपड़ेमें उसे लपेट लिया जाय और उससे नरम नरम सेंका जाय। इससे यक्कत् या फ्रीहा घट जाती है। शरीर खुजलाता हो तो कडुवा जीरा गोमूत्रमें पीसकर उसका लेप किया जाय। खुजलाइट बंद हो जायगी। गोमूत्रमें व्यवचीको पीसकर रातमें कोढ़के सफेद दागोंपर लेप करने और सुबह गोमूत्रसे ही घो डालनेसे कुछ दिनोंमें दाग मिट जाते हैं। पेटके फूलनेपर भी गोमूत्रका सेंक लामकारी होता है।

वक्रत और प्रीहाके बढनेसे उदररोग हो गया हो तो पनर्नवाके काढेमें आधा गोमत्र मिलाकर पिलाया जायः इससे उदररोग अच्छा हो जायगा । इस सम्बन्धमें अक्कलकोटकै डाक्टर चाटी अपना अनुभव इस प्रकार बतलाते हैं---'अपनी चालीस वर्षकी नौकरीमें मैंने कितने ही जलोदरके रोगियोंका इलाज किया । उन्हें अंग्रेजी दवाएँ पिलायीं और पेट चीर-कर दो, तीन, चार बार भी पेटका पानी निकाल दिया: परन्त उनमेंसे अधिकांश रोशियोंकी मृत्य हो गयी। मैंने सुना और आयुर्वेदिक अन्थोंमें पढ़ा भी था कि इस रोगपर गो-मूत्रका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है, परन्तु मुझे विश्वात नहीं होता था। एक बार एक साधु महात्माने गोमूत्रके गुणोंका बहुत वर्णन करके कहा कि इसका जलोदर-पर बहुत अच्छा उपयोग होता है । तदनुसार चार रोगियों-पर मैंने गोमत्रका प्रयोग कर देखा। उनमेंसे तीन चंगे हो गये । जो चौथा मर गया, वह समूर्ष अवस्थामें ही मेरे पास आया था। जो अच्छे हो गये, उनमेंसे एकका ब्योरा इस प्रकार है—सन १९१०में जब मैं अक्कलकोट राज्यमें 'चीफ मेडिकल अफसर' था तब मुझे जन्नर गाँवमें जरूरी कामसे बुलाया गया । वहाँ अप्पण्णा नामक एक तीस वर्षका बढई जलोदरसे आसन्नमरण हो रहा था, उसीका इलाज करना था। रोगी-का सब शरीर फूल गया था। न वह कुछ निगल सकता था, न हिल सकता था, और बड़े कप्टसे साँस लेता था। उसके जीनेकी कोई आशा नहीं बच रही थी। उसे इंजेक्शन देकर शक्तिवर्धक ओषधि खिलायी और पेट चीरकर १६ पौंड पानी निकाल दिया, जिससे वह श्वासोच्छ्वास ठीक तरहसे करने लगा । पंद्रह दिन बाद फिर ऑपरेशन कर १४ पौंड पानी उसके पेटसे निकाला । अब वह अच्छा हो गया और उसके पेटमें फिर पानी जमा नहीं हुआ । पहले दिनसे ही उसे मैं एक नीरोग और बलिष्ठ गायका मूत्र शहदके साथ दिया करता और एक पौंड गोदुग्ध पिलाया करता था। पंद्रह दिन बाद दो पौंड दूध देने लगा । इस इलाजसे एक ही महीनेमें वह चंगा हो गया | मैंने इलाज बंद कर दिया | यद्यपि अब गोमूत्र-सेवनके लिये उससे मैंने नहीं कहा था, तथापि वह बराबर गोमूत्र पीया करता था। उसका विश्वास हो गया था कि गोमूत्रसे ही मेरे प्राण बचे हैं, इस कारण गोमूत्र-सेवनसे वह विरत नहीं हुआ और धीरे-धीरे हट्टा-कट्टा हो गया।

#### गोमय-माहात्म्य

अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां बने बने। तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्॥ तन्मे रोगांश्च शोकांश्च नुद् गोमय सर्वदा।

इस मन्त्रसे सिरसे पैरतक गोबर लगाकर स्नान करनेकी श्रावणीकर्ममें विधि है। पञ्चगव्य (दही, द्ध, धी, गीमूत्र और गोमय ) प्राशन भी श्रावणीमें किया जाता है। आधुनिक शिक्षित लोग इस विधिको घृणित और हेय समझते हैं: परन्त स्वास्थ्यकी हृष्टिसे पञ्चगट्यका कितना महत्त्व है, इसका उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया है। इस सम्बन्धमें डा॰ रविप्रताप महाशयने 'विशाल भारत' में एक लेख लिखा था, उसमें आप लिखते हैं-भारतमें अनादिकालसे गोबरका मानवशरीरके लिये ओषधिकी तरह उपयोग किया जा रहा है। परन्त इस बीसवीं शताब्दीमें यह जानकर इस दिव्यौषधि-का इमने त्याग कर दिया कि यह घणित, गंदी, आरोग्य-विघातक और दुर्गन्धिमय बस्त है । यहाँतक कि म्यनिसिपिछिटियोंके अधिकारी लोगोंको हक्स देने लगे हैं कि जमीन गोबरके बदछे चुनेसे लीपा करो। आश्चर्यकी बात है कि सहज सलभ और निसर्गदत्त गोबर-जैसी कृमिनाशक वस्तुको त्यागकर महँगे, क्वत्रिम और विदेशी जन्तनाशक दब्योंका हम संग्रह कर रहे हैं।

हिंदूधमें के प्रायः सभी धार्मिक कार्योमें गोबरका उपयोग किया जाता है। (गोमयेन प्रदक्षिणमुपल्डिप्य) इसका कारण भी यही है कि गोबरमें रोगके कीटाणुओंका नाश करनेका गुण विद्यमान है। प्राचीन ऋषि-महर्षि अपनी पर्णकुटियाँ गोबरसे लीपकर स्वच्छ रखते थे। वे वस्तुकी व्यावहारिक उपयोगिता जानकर उसे धार्मिक स्वरूप दे दिया करते थे, जिससे वह समाजमें रूढ़ हो जाय।

### इटलीवालोंकी खोज

इटलीके प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जी० ई० बीगेंडमें गोबरके अनेक प्रयोग कर सिद्ध किया है कि ताजे गोबरसे तपेदिक और मलेरियाके जन्तु तुरंत मर जाते हैं। प्रोफेसर महाशयका अनुभव है कि प्राथमिक अवस्थाके जन्तु तो गोवरकी गन्धसे ही मर जाते हैं। गोबरके इस अलैकिक गुणके कारण इटलीके अधिकांश सेनिटोरियमोंमें गोबरका ही उपयोग करते हैं। इटलीमें अब भी हैजा या अतिसारके रोगीको ताजे पानीमें ताजा गोवर घोलकर पिलाते हैं और जिस तालाबके पानीमें हैजेके जन्तु उत्पन्न हो गये हों, उसमें गोवर डालते हैं। उनका अनुभव है कि इससे हैजेके जन्तु दुरत मर जाते हैं। गोवरसे फोड़ा-फुंसी, घाव, दंश, चक्कर, लचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। डा० मैकफर्सनने दो वर्षतक गोवरका संशोधन कर उसका इतिवृत्त 'न्यूयार्क टाइम्स' में छपाया है। उसमें अनेक सिद्धान्त स्थिर कर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि गोवरसे चढ़कर जीवाणुनाशक कोई दूसरा उपयुक्त द्रव्य नहीं है। उनका कहना है कि गोवर उसी गायका होना चाहिये, जिसका आहार उत्तम हो और जो नीरोग हो। 'अग्रमग्रं चरन्तीनाम्' इस मन्त्रका भी यही अभिप्राय है।

## गाय आरोग्य देवता है

सतपुद्धेके गोंड, भील आदि गोवरका सब कामों में उपयोग करते हैं। अपस्मार, चक्कर, मस्तक्रविकार, मूर्छा आदि रोगोंपर वे गायके दूध या तिलके तेलमें गोवर घोलकर पिलाते और इसीका लेप करते हैं। तेलमें गोवर मिलाकर मालिश करनेसे मजातन्तु नीरोग हो जाते हैं। वेद्यलोग क्षयरोगियोंको गायोंके बाढ़ेमें सुलानेको कहते हैं। क्योंकि गोमूत्र और गोवरकी गन्धसे क्षयरोगीके शरीरके क्षयजन्तु मर जाते हैं। क्षयरोगीके पलंगको प्रतिदिन गोवर और गोमूत्रके जलसे घो डालना भी लाभदायक होता है। हिंदूलोग गोवर और गोमूत्रके प्रतिकार होता है। हिंदूलोग गोवर और गोमूत्रके प्रतिकार होता है।

हैं। सन् १९३४में मद्रासप्रान्तमें हैजेका प्रकोप हुआ। उस समय जो गोबरके गारोंमें काम करते थे, उनपर हैजेका कोई परिणाम नहीं हुआ। इस अनुभवके अनुसार वहाँ अव वर्षाकालमें सब कामोंमें गोबरका ही उपयोग किया जाता है। वहाँके प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका है कि आगसे जल जाने या चोटसे घाव होनेपर गोबरके लेपसे अच्छा हो जाता है। खुजली, चकत्ते, ईसब आदि रोग तो गोमूत्र और गोबरके प्रयोगसे बात-की-बातमें अच्छे हो जाते हैं।

### सार्वजनिक विषुचिका-प्रतिबन्ध

श्रावणीकर्मके पञ्चगव्य-प्राश्चनकी विधिमें भी बही उद्देश्य है । आषाढ़-सावनमें नया पानी आ जाता है । इसमें हैं जेकी सम्भावना होती है । उसीके प्रतिबन्धके लिये पञ्चगव्य-प्राश्चनका प्रारम्भिक उपचार है । खाद्याखाद्य, पेयापेय: स्पृश्यास्पृश्य आदिका विचार न करनेवाले लोगोंको ही हैजा हो जानेकी अधिक सम्भावना रहती है । इसीलिये धार्मिक प्रक्रियाओं और शुद्धिसंस्कारमें पञ्चगव्य-प्रायश्चित्तका विशेष महत्त्व है ।

मद्रासके सुप्रसिद्ध डाक्टर किंग कहते हैं—यह अब प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका है कि गायके गोबरमें हैजेके जन्तुओं- का संहार करनेकी विचित्र शक्ति हैं। गायके गोबरका शास्त्रीय रीतिसे पृथककरण कर, उसका सत्त्व निकालकर उसे जहाँ-जहाँ पानीमें डालकर देखा गया, वहाँकी धनी बस्तीमें भी कहीं हैजा नहीं हुआ। डाक्टरोंने अब सिद्ध कर दिया है कि रोगजन्तु-नाशके लिये गोमयका बहुत ही महत्त्वपूर्ण उपयोग है। [बन्बईके पं० श्रीअप्पा शास्त्री साठेकृत धरेल दवाइयाँ ग्रन्थसे]

## ->->->-

# इबति नैया

खायके घास औ पात सबैं
जलपान करें जहाँ ताल तलैया।
साँझ भये घर आपुहि आवत
कोउ न चाहिय जाहि दुँढैया॥
है जग देवसरूप गऊ हा!
ताहि सतावत कंस कसैया।
गोवध-टारन यह्न करो, नहिं,
भारतकी अब डूवित नैया॥
(संग्रहीतं)







# दूध तथा घीका बाजार प्राचीन कालसे आजतक

( लेखक---आचार्य श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्री )

गीतामें लिखा है कि खेती, वाणिष्य और गोपालन वैद्योंके स्वामाविक कर्तस्य हैं। किन्तु आज शहरोंकी वात तो जाने दीजिये, गाँवोंमें भी बहुत कम दरवाजोंपर गौ बँधी हुई देखनेको मिलेगी।

विवाहके समय जो वर-कन्या आपसमें एक दूसरेसे सात-सात वचन माँगते हैं उनमें कन्या कहती है 'घरके भी-दूधपर मेरा अधिकार होगा'। अर्थात् गौओंका दूध निकालना, उसको उवालना या औद्याना, उसको कुटुम्बके लोगोंमें बाँटना, उसका दही जमाना, विलोना, घी निकालना, घीको रखना और बीको घरवालोंको देना यह काम बहुके जिम्मे दिया जाता था। किन्तु आज घरके दरवाजेपर गौ ही नहीं है फिर कहाँ बैश्योंके कर्तव्य और कहाँ स्त्री-पुरुपके बचन। अब तो यह सब बातें लकीर पीटने-जैसी रह गयी हैं।

प्राचीन भारतमें गों बहुत सस्ती थी और घी भी बेहद सस्ता था। गोंका सस्तापनतों इसीसे ज्ञात होता है कि पुराणों- में अनेकों ऐसे राजाओंका उल्लेख है, जिन्होंने कई कहर लाख गोएँ दानमें ब्राह्मणोंको दीं। यदि उस समय गोंओंकी कीमत आजकल-जितनी होती तो उन राजाओंका लाखों गोपुण्य करनेमें पूरा दिवाला निकल जाता। बास्तवमें उस समय गों बहुत सस्ती थी।

प्राचीन कालमें सर्वत्र गोचरभूमि होनेके कारण गौओंके रखनेमें उनके खानेका न तो खर्चा ही होता था और न उनपर कुछ मेहनत ही पड़ती थी।

आज इस रामक्षज्यकी प्रशंता करते हैं, क्योंकि राम-राज्यमें कोई भी दुखी न था । सबको जीवनकी आवश्यकता-की वस्तुएँ पर्याप्त परिमाणमें इतनी सस्ती और सुगमतासे मिल जाती थीं कि उस समय भिक्षावृत्ति कोई पेशा नहीं वन सका । रामायण-कालके बाद महाभारत-कालमें भारतीय जीवनका मानदण्ड कुछ विभिन्न प्रकारका हुआ । यद्यपि हमारे पास उस समयके भाव उपस्थित नहीं हैं तो भी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाको देखते हुए यह माननेके दृढ़ कारण हैं कि उस समय 'रामराज्य'के मुकाबले चीजें कुछ महँगी हो गयी थीं: किन्तु मौर्य-कालकी अपेक्षा वे पर्याप्त सस्ती थीं ।

प्राचीन भागोंका सबसे अधिक अधिकृत वर्णन हमको

ईसारे पूर्व चौथी शताब्दीके कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें मिलता है । उस समय ये भाव थे—

| चाबल  | <ul><li>–) मन</li></ul> |
|-------|-------------------------|
| तेल   | ॥) मन                   |
| र्घा  | ।।।) मन                 |
| दाल   | <ul><li>–) मन</li></ul> |
| नमक   | )॥ मन                   |
| शकर   | ll=) मन                 |
| कपड़ा | -) के पाँच थान          |

वी एक रुपयेमें एक मन सवा तेरह मेर आता था! हमें तो उस समयके भावोंको पढकर आश्चर्य होता है।

यह बात ध्यान देनेकी है कि कौटिल्यके समयमें जीवन-का व्यय बहुत सस्ता था। उस समय निर्धन व्यक्तिकी आय। ) प्रतिमास थी।

महाराजा पृथ्वीराजके समयतक मूल्योंमं अधिक परिवर्तन नहीं हुआ । किन्तु मुस्लिम-सत्ताके भारतमें आनेके साथ-साथ यहाँके सामाजिक जीवनमें बङ्गा भारी परिवर्तन हुआ । इस समय गौएँ अधिक मारी जाने लगीं । इससे घी, दूघ तथा खेतीसे पैदा होनेवाली वस्तुएँ तेज हो गर्यो । यहाँ-तक कि चौदहवी शताब्दीमं मुहम्मद तुगलक समयमें इब्न-वत्ताने अपनी भारतयात्राविपयक पुस्तकमें वंगालमें निम्न-लिखन माव होता लिखा है—

| चावल            | <b>-</b> )    मध |
|-----------------|------------------|
| तिलका तेल       | ≡)   मन          |
| घी              | श्⊨) मन          |
| शकर             | श≢) मन           |
| महीन स्ती कपड़ा | २)का ९५ गज       |

इस प्रकार कौटिल्य-कालकी अपेक्षा इस समय प्रत्येक वस्तुके दाम कई गुनेतक वढ़ गये थे, केवल चावल सस्ता था, घी इस समय एक रुपयेका २७ सेर साढ़े तेरह छटाँक था, अर्थात् मौर्य-कालकी अपेक्षा उस समय घीका भाव आघा तथा आजकलके भावकी अपेक्षा उस समय घीका भाव २५५ गुना अधिक सस्ता था।

इसके पश्चात् सोलहवीं शताब्दीमें आईने-अकबरीमें खाद्य पदार्थों के निम्नलिखित भाव अकबर बादशाहके समयके मिलते हैं—

| बढ़िया चावल | ।।⊯) मन  |  |
|-------------|----------|--|
| साधारण चावल | ॥=) मन   |  |
| दालें       | ।॥~)॥ मन |  |
| घी          | ५) मन    |  |
| नमक         | ॥) मन    |  |
| खाँड        | ५॥⊯) मन  |  |

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबरके समयमें खाने-पीने और दैनिक आवश्यकताकी अन्यान्य वस्तुओं के भाव पर्याप्त मात्रामें चढ़ गये थे, किन्तु उसके अनुपातमें जनताकी आय तदनुसार उनकी क्रय-शक्ति भी बढ़ गयी थी। घीका भाव इस समय एक रुपयेका दस सेर हो गया। अर्थात् इस समय चन्द्रगुप्तके समयकी अपेक्षा घीका भाव साढ़े पाँच गुना बढ़ गया। तब भी वह आजकलके भावकी अपेक्षा ४० गुना अधिक सस्ता था।

औरंगजेबके शासनकालमें जब शाइस्तालाँ बंगालका सुबेदार नियुक्त होकर आया तो उसने सबसे अधिक ध्यान खाद्य वस्तुओंके चढ़े हुए भावोंको कम करनेकी ओर ही दिया। उसके प्रयत्नके फल्रस्वरूप बंगालमें चावलका भाव दो आना प्रतिमनतक हो गया। अपनी इस सफलताको चिरस्थायी बनानेके लिये १६८९ में जब शाइस्तालाँ बंगालसे जाने लगा तो उसने ढाकाके पश्चिममें एक तोरण (मीनार) बनानेकी आज्ञा दी। १७३८ में चावलका भाव सवा मनसे लेकर डेढ़ मन प्रति स्पयेतक रहा। सन् १७२९ में मुर्शिदाबादमें वस्तुओंके भाव निम्नलिखित थे—

अर्थात् शाइस्ताखाँके प्रयक्तरे घीका भाव अकबरके २०० वर्ष बाद भी आधा सेर और सस्ता हो गया।

किन्तु भारतीय जनताने इन भावोंकी विशेष चिन्ता नहीं की और वह अपनी सन्तानको आनन्दपूर्वक दूध पिलाती रही तथा घी खिलाती रही।

कालक्रमसे मुसब्सानोंका शासन भी समाप्त हुआ और भारतका भाग्य ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया कम्पनीके हाथोंमें आया, अंग्रेजोंके आनेसे भारतपर दुहरी मुसीबत आ गयी। ये गो-अं॰ ५५लोग एक ओर तो गौका मांस अधिक खाते थे, दूसरी ओर उसको सुखाकर विदेश भी भेजते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी राज्यके आरम्भमें ही सन् १८१० में वस्तुओंके भाव चढकर ानम्नालाखत हा गय—

मजदुर छोटा =) दैनिक 慮) दैनिक मजदूर बड़ा ६) मासिक बढई ३) मासिक जलाडे बढिया चावल १।) मन १) मन घटिया चावल १॥) मन दाल २) मन आटा सरसींका तेल =) सेर घी **⊫)** सेर मोटी घोती ।=) प्रति धोती

अर्थात् इस समय घीका भाव एक रुपयेका दो सेर साढे चार छटाँक हो गया । वास्तवमें यह भाव इतना तेज था कि भारतवासी इसके बलपर अपने स्वास्थ्यकी रक्षा नहीं कर सकते थे। अतः अंग्रेजी राज्यके आरम्भसे ही भारतवासियों-का बल घटने लगाः जिससे उनकी जीवन-शंकि (Vitality) भी कम हो गयी।

यद्यपि अंग्रेजी राज्यके आरम्भमें घी एक रुपयेका खवा दो सेरके लगभग हो गया, किन्तु यह भाव भारतीय नगरों-का था। भारतीय गाँवोंमें और विशेषकर तराई भावरमें घीका भाव अब भी बहुत सस्ता था। तराई भावरमें सन् १९१० तक भी जंगलातके नियम कठोर नहीं हुए थे। अतः वहाँ गोटिया, गूजर आदि अनेक गोपालक जातियाँ बहुत बड़े परिमाणमें गौएँ तथा मैंसें रखकर घीका उत्पादन करती थीं। यह हमने अपनी बाल्यावस्थामें स्वयं देखा है कि उनमेंसे एक-एक गोटियेके पास पाँच-पाँच सौ तथा एक सहस्तक पश्च होते थे। यह गोटिये केवल प्रातःकाल ही दो थन निकालते थे। सायंकालका पूरा दूध तथा प्रातःकाल ही दो थन वे गौ अथवा मैंसके बच्चेको पिला दिया करते थे। इसी कारण उनके बछड़े भी अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट होते थे और हमारे पश्चोंकी नस्ल भी अच्छी थी। उस

समय ये लोग हमलोगोंसे पर्याप्त मात्रामें माल उधार लिया करते थे। अस्तु, उधारका प्रभाव घीके भावपर भी पड़ता था। उस समय घीका साहुकारेका भाव ढाई सेर तथा बाजार भाव एक रुपयेका सवा सेर था।

किन्तु आगे चलकर सन् १९१० के लगभग भारतभर-में जंगलोंकी रक्षाके लिये वे उपाय किये गये कि कहीं भी गोचरभूमिका मिलना सुगम न रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि गोटियों-जैसे घी-दूधके बड़े-बड़े ब्यापारियोंको गोचर-भूमिके अभावके कारण अपने-अपने पशु कौड़ियोंके मोल बेचने पड़े और घी बराबर तेज होता गया। यहाँतक कि उसका भाव देहातोंमें भी शहरों-जैसा ही हो गया।

यहाँ यह बात और भी बतला देनी चाहिये कि प्राचीन भारतमें घी तो बिकता था; किन्तु दूध नहीं विकता था। दूध मुसल्मानी कालतक भी कम बिकता था। तराई भावरके गाँवोंमें तो १९१० तक वे लोग दूध बेचना अपमान समझते थे। माँगनेवालोंको वे एक-एक दो-दो कनस्तर दूध मुफ्त दे देते थे, किन्तु मोलपर वे कैवल घी ही देते थे।

पर जबसे गोचरभूमिका अभाव हुआ तबसे दूध भी बिकने छगा। और आजकलतो दूधकी दशा नगरों तथा ग्रामों—दोनोंमें धीकै समान हो चली है।

यद्यपि उपर्युक्त भाव पर्याप्त रूपमें तेज थे, किन्तु आज-की परिस्थितिमें वे भी हमारे मनमें आशाका सञ्चार करते हैं। किन्तु उनके साथ जब हम आजकलके भावोंका मिलान करते हैं तो हृदयमें बड़ा खेद हौता है। आजकल (दिल्ली) के भाव यह हैं—

| खाद्य पदार्थ    | सितम्बर१९ | १९केभाव | जुलाई१ <b>९</b> १ | <b>४३केभाव</b> |
|-----------------|-----------|---------|-------------------|----------------|
| चावल            | ४।।।)     | मन      | ३४)               | मन             |
| दाल             | ५)        | "       | २५)               | ,,             |
| राकर            | १२॥)      | "       | ४०)               | **             |
| तेल             | २०)       | **      | ५०)               | ,,             |
| घी              | ५०)       | "       | 880)              | 33             |
| कोयला पत्थरका   | 1=)       | "       | २)                | "              |
| कोयला लकड़ीका   | १॥)       | "       | 8)                | ,,             |
| मोटा धोती जोड़ा | २)        | जोड़ा   | १२)               | जोड़ा          |
| <b>दू</b> ध     | <u> </u>  | ते सेर  | 11=)              | प्रति सेर      |

अर्थात् सितम्बर १९३९ में घीका जो भाव एक रुपये-का सवा नौ छटाँक था, वह जुलाई १९४३ में लगभग एक रुपयेका साढ़े तीन छटाँक हो गया। आज सन् १९४५ में युद्ध बंद होनेपर भी भाव प्रायः कम नहीं हुए हैं!

इन बढ़ते हुए भावोंके कारण आज हमको पौष्टिक भोजन मिलना बंद हो गया है। युद्धसे पहलेके =) सेरका दूध आज।।=) सेर मिलता है और फिर भी यह कहना किटन है कि वह गुद्ध दूध है। घी तो बाजारोंसे लोप-सा होता जा रहा है। घीमें मिलानट इतनी अधिक हो गयी है कि मिलावटके भयसे सम्पन्न घरवालोंने भी घीका खाना छोड़ दिया है। अस्तु, आंज इस महँगीके कारण ही अनेक घरोंमें घी-दूध-के दर्शन दुर्लभ हो गये हैं। इसी कारण आज हमारी मृत्युसंख्या भी बढ़ रही है।

इस समय देशमें विदेशी सैनिकोंकी उपस्थितिके कारण गौएँ भी बड़ी भारी संख्यामें मारी जा रही हैं। अतः इस समय जहाँ कि दूध तेज हो रहा है, वहाँ गोबंशके नाशकी सम्भावना भी दिखळायी देने लगी है। अतः इस समय भारतके सम्मुख राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथा धार्मिक सभी प्रकारका महान् संकट उपस्थित है। देखें, हमारे कर्णधार इस सर्वतोमुखी विनाशसे किस प्रकार भारतकी रक्षा करते हैं!

गाय सुख-समृद्धिकी जननी है

कोई भी जाति या देश गायके विना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त कर सकी है। पृथ्वीपर सबसे अच्छा पोषण गाय पैदा करती है। घास-पात खाकर आरोग्य-शक्ति और पोषण देनेवाले दुग्धान्न देती है। गाय अपने बच्चों और पालनेवालेके घरके खाने भरके लिये ही नहीं देती, वरं वह इतना दुग्धान्न देती है कि वे लोग खयं खाकर बेच भी सकें। गायके बिना खेती स्थिर और समृद्ध नहीं हो सकती और न लोग सुखी तथा खस्थ ही हो सकते हैं। जहाँ गाय है और उसकी उचित देख-भाल होती है, वहीं सभ्यता बढ़ती है, पृथ्वी उपजाऊ होती है, घर अच्छे बनते हैं और मनुष्योंका भ्रष्टण चुक जाता है।

--राल्फ ए० हेइने



# मानव-शरीरका पोषक दूध

( लेखक--डा० नोशीर एन० दस्तूर, एम्० एस्-सी०, पी-एच्० डी०, ए० आई० आई० एस० सी० )

शरीर-पोषण शास्त्रने विगत २५ वर्षोंमें इतनी द्रत उन्नति कर ली है कि अब हमलोग यह ठीक-ठीक बतला सकते हैं कि शरीरके संवर्द्धन और पालनके लिये किन-किन द्रव्योंकी किस-किस परिमाणमें आवश्यकता होती है। इस विषयमें हम लोगोंकी जानकारी जितनी बढी है, उतनी ही उसके साथ यह इच्छा भी बलवती होती जा रही है कि सब प्रकारके खादा पदार्थोंका वितरण भी सब लोगोंमें अधिक अच्छी तरहसे किया जाना चाहिये । निसर्गमें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है, जिसे हम स्वयं पूर्ण कह सकें अर्थात् जिसके द्वारा मानव-शरीरके विभिन्न व्यापारोंके लिये आवश्यक सभी द्रव्य प्राप्त हो सकें । इस प्रकारका सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, जिसे इम पूर्णके सबसे अधिक समीप देख पाते हैं, दूध ही है । दूधमें सभी आवश्यक घटक द्रव्य हैं, यद्यपि उनमेंसे कुछ पूर्ण मात्रामें नहीं हैं और उनकी कमी अन्य उपायोंसे पूरी करनी पड़ती है। ऐसे अल्प मात्रावाले द्रव्य मुख्यतः लोहा, ताँबा और कुछ विटामिन हैं। इस प्रकार पोषणके विचारसे, साथ ही आर्थिक दृष्टिसे भी, कैवल दूषपर ही मनुष्य नहीं जी सकता । दूध आहारका केवल एक भाग है और शरीरके लिये आवश्यक आहारका अधिक भाग तो अन्य कम खर्चवाले खाद्यों परा करना पड़ता है। तथापि यह बात अनुभवसे सिद्ध है कि दुध अन्य खाद्य पदार्थोंकी कमी केवल पूरी ही नहीं करता, बल्कि अन्य द्रव्योंका उपयोग करनेकी शरीरकी सामर्थ्य भी बढाता है।

यह सभी जानते हैं कि शरीरसे जितना काम लिया जाता है उसी हिसाबसे उसके लिये अन्नकी भी आवश्यकता होती है। सरदी-गरमीके मानपर भी यह आवश्यकता निर्भर है। जहाँ सरदी-गरमी अधिक नहीं पड़ती, तापमान प्रायः समान रहता है, वहाँ साधारण जीवन वितानेवाले प्रत्येक मनुष्यके लिये राष्ट्रसंघ (League of Nations) की स्वास्थ्य-समितिने प्रतिदिन आहार्य उष्णताका मान २४०० केलरी निश्चित किया है। इसी हिसाबसे, हिंदुस्थानकी स्थितिका विचार करते हुए, यहाँके लिये यह मान सैंकड़े १० कम करके २१६० केलरी किया गया है। शारीरिक अमके लिये जितना आवश्यक है, उतना अंश इसमें और जोड़ देना चाहिये। हिंदुस्थानके अधिकांश लोग लेतीसे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं और खेतीका काम ही सबसे कठिन परिश्रमका होता

है। यदि छ: घंटेकी मेहनतके लिये प्रति घंटे २०० केलरीके हिसाबसे और जोड़ा जाय तो कुछ ३३६० केलरीका मान निश्चित होता है। शहरमें रहनेवालोंके लिये यह मान चाहे काम न दे सके: पर किसानोंके लिये जिनकी संख्या सैंकडे ८५ है, यह मान बहुत कुछ ठीक है। यह जाननेका अवस्य ही कोई साधन नहीं है कि किसानोंको इतनी आहारगत उष्णता मिलती है या नहीं। यहाँ मख्य विचारणीय बात शरीरके विशेष पोषक दन्योंके, विशेषतः प्रोटीन दन्योंके मिलनेकी है। राष्ट्र-संघके कमीशनने शरीरके एक किलोग्राम (२.२०५ पौंड) वजनके पीछे एक ग्राम (१५ ४३२ ग्रेन) प्रोटीनका मान निश्चित किया है। जितने प्रकारके प्रोटीन मिलते हैं उनमें एक तिहाई पराओंसे मिलनेवाले होते हैं। प्रोटीनकी आवश्यकता औसत हिसाबसे प्रत्येक भारतवासीके लिये प्रतिदिन ७० ग्राम मानी जा सकती है और इसमें (राष्ट्र-संघके कमीशनकी सिफारिश एक तिहाईकी होनेपर भी ) एक चौथाई हिस्सा अर्थात् १८ ग्राम प्रोटीन पशुज होना चाहिये । हिंदुस्थानकी जैसी परिस्थिति है, उसमें अधिकतर छोगोंके छिये पशुज प्रोटीनका एकमात्र साधन दुध है।

हिंदुस्थानमें दूधकी खपत —उपर्युक्त आधारपर मोटे हिसाबसे १ से १३ पौंडतक दूधका सेवन प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, हिंदुस्थानमें कितना दूध होता और कितना खपता है, इसका कोई सही लेखा नहीं मिलता। इसमें बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। अबतक इस विषयमें जो कुछ जाना जा सका है उससे यह माल्म होता है कि दूध और दूधके पदार्थों की खपतका औसत हिसाब प्रतिदिन प्रतिमनुष्य ७ औंस दूध है । भारतीय पशुओंके दूधमें स्नेह ( Fat ) का अंश ( सैंकड़े ५) अन्य देशोंके पशुओंके दूधमें रहनेवाले स्नेहके (सैंकड़े ३.५) अंशसे कहीं अधिक होता है। यदि इस ७ औंस दूधके हिसाबमें सैंकड़े ३.५ स्नेहका हिसाब जोड़ा जाय तो खपतका औसत ७ की जगह १० औंस होता है । पर स्नेहको भी इतना महत्त्व दिया जाय या नहीं, यह विवादास्पद है । हिंदु स्थानके पशुओंके दूधमें, एक स्नेहको छोड़, बाकी सब घटक द्रव्य प्रायः वे ही और उतने ही होते हैं, जो और जितने अन्य देशोंके पशुओंके दूधमें । मनुष्य-शरीरमें यह एक विलक्षण

क्षमता है कि उसे जो अच्छा या खराब आहार मिलता है, उसे वह एक हदतक अपने अनुकूल बना लेता है; पर इसमें जो कुछ कमी रहती है उसका असर तो अन्तमें समाजके स्वास्थ्यपर पड़ता ही है। इन सब बातोंसे एक बात तो साफ ही सामने आती है कि हिंदुस्थानमें दूधकी उपज और खपत बढ़ानेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

डेयरी-व्यवसाय जमानेकी आवश्यकता-सौभाग्य-वश हिंदुस्थानके लोग बहुत अच्छी तरहसे जानते हैं कि मानव-शरीरके पोषणके लिये दूध और दूधके पदार्थ कितने आवश्यक हैं। अति प्राचीन कालसे भारतवर्षके ऋषि द्धकी उपकारिता बराबर बतलाते आये हैं। अन्य देशोंमें यह बात नहीं थी। पर जब विज्ञानने दथकी उपकारिता सिद्ध करके दिखा दी, तब तरंत उन देशोंके लोगोंने उससे लाभ उठाना आरम्भ किया और आज हिंदुस्थान उनके दृष्टान्तरे बहुत कुछ सीख सकता है। अतः अब यह सोचना चाहिये कि हमलोगोंको इस विषयमें क्या-क्या करना होगा। पहला जरूरी काम यह है कि प्रत्येक पशुका पूरा-पूरा हिसाब रक्खें ताकि जो पशु लाभ-दायक हैं वे ही रक्खे जायें । यूरोपके अधिकांश देशोंमें इस कार्यका आरम्भ बहुत ही अल्प परिमाणपर हुआ था, कुछ थोडेसे किसान ही पहले-पहल ऐसा करने लगे थे। धीरे-धीरे इसका विस्तार हुआ और आज यूरोपके प्रत्येक देशमें इसकी विशिष्ट संस्थाएँ हैं, जो सभी ग्रुद्ध नस्लके पशुओंका पूरा इतिहास और कार्यविवरण रखती हैं। कहीं-कहीं देशकी सरकारने भी यह कार्य अपने हाथमें लिया है। इन देशों में द्ध देनेवाले पशुओंमेंसे सैंकड़े ८० पशुओंका विवरण लिखा जाता है। हिंदुस्थानमें जिन दूध देनेवाले पशुओंका जाता है, उनकी संख्या विवरण रक्खा सैंकड़े ० ०३ है और वह भी सरकारी फार्मोंमें ही सीमित है । कृषिविषयक अनुसन्धानकी साम्राज्य-सिमिति (The Imperial Council of Agricultural Research) दूधका विवरण रखनेकी पद्धति चलानेके काममें अग्रसर हुई है और यह आशा की जाती है कि देशके कोने-कोनेमें उसकी इस पद्धतिका अनुकरण लोग करेंगे। किसी समय गाँवके मुखियोंका यह काम था कि वे अपने-अपने गाँवके दूधका पूरा विवरण रखते थे, यही अब उनका मुख्य काम बनाया जाना चाहिये । दूधके उत्पादनके जो आँकड़े अभी मिलते हैं, उनसे इसकी आवश्यकताका पता लगता है। प्रत्येक गौका दूध वर्षभरमें औसत हिसाबसे,

कम-से-कम १६५ पौंड और अधिक-से-अधिक १,८२५ पौंड होता है। इतना कम उत्पादन समुचित संगोपनके अभावका ही परिणाम है।

दसरी मुख्य बात है-अच्छी प्रजा उत्पन्न करना अर्थात सबसे अच्छी जातिकी गौओंका ही वंश बढाना । विशेषज्ञोंका यह कहना है कि हिंदुस्थानमें सर्वत्र इधर-उधर भटकनेवाले आवारा साँडोंसे बड़ी हानि हुई है। यह उन लोगोंका कहना है, जिन्होंने इस विषयकी पूरी जाँच की है, इसलिये इस विषयमें यहाँ कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं। वैज्ञानिक रीतिसे अच्छे साँडोंद्वारा गौओंको गाभिन कराना बडे खर्चका काम होनेसे किसानोंके लिये व्यक्तिशः बहुत ही कठिन है। पर गाँवोंके सहकारी संघोंद्वारा इस विषयमें बहुत कुछ किया जा सकता है । दो-तीन गाँव मिलकर अच्छी नस्लका कोई अच्छा साँड रख सकते हैं। आजकलकी-सीस्थितिमें गोवंश-विस्तारका मुख्य उद्देश्य दूधकी वृद्धि करना ही होना चाहिये। देश-भरमें चारों ओर गोवंशोत्पादन करानेवाली ऐसी सहकारी संस्थाएँ बननी चाहिये, जो अच्छे-अच्छे साँड रक्खें और जो लोग अपनी गौएँ बर्धाना चाहें, वे उन्हें इन्हीं संस्थाओं में भेजें । पूर्वकालमें हिंदुस्थानसे बहुसंख्यक गाय-बैल दक्षिण-अमेरिका और दक्षिण-अफ्रीका-जैसे दूर देशोंमें मेजे जाते थे। उनसे उन देशोंमें कई अच्छी जातियोंके गोवंश फले-फले हैं। अपने देशमें भी ऐसा किया जा सकता है।

द्भके अधिक होनेके लिये यह आवश्यक है कि उसकी खपतका साधन उपस्थित हो । अन्य देशोंमें इसके लिये एक उपाय यह किया गया था कि स्कूलोंमें पदनेवाले बालकों और कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको बिना मूल्य अथवा अल्प-मूल्यमें दूध दिया जाने लगा। इससे जो दूध बच जाता वह बाजारको मन्दा करनेके लिये बाजारमें न भेजकर उससे मक्खन, घी, मावा आदि पदार्थ बना छिये जाते । हिंदुस्थानमें शहरोंकी लोकसंख्या बहुत कम है; अवस्य ही इन शहरोंसे आसपासके सैंकड़ों देहातोंकी बहुत कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है, तथापि द्धकी खपत अधिकाधिक देहातोंमें करानेका काम बहुत जरूरी है। यह कैसे किया जाय, यह बड़े महत्त्वका प्रश्न है, जिसे हल करना होगा । देहातोंमें अभी कितना दूध खपता है, इसका कोई निश्चित शान ऑकड़ोंके रूपमें उपलब्ब नहीं है। पर यह अनुमान बहुत कुछ विश्वसनीय है कि देहातोंमें लगभग सैंकड़े २५ आदमी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, दूध या

द्धका कोई पदार्थ सेवन नहीं करते । आवश्यकता इस बातकी है कि द्ध सबको बराबर मिले। ये लोग जिन्हें दघ नहीं मिलता, प्राय: वे लोग हैं जिनके यहाँ गाय-भैंस न होनेसे द्ध होता ही नहीं और जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही शोचनीय है । हिंदस्थानभरका हिसाब देखते हए यह अनुमान होता है कि यहाँ जितना द्ध होता है उसका सैंकड़े २७ हिस्सा द्वके रूपमें खपता है और लगभग सैंकड़े ६० का धी बनता है। घीको इम कम-से-कम खरीदारोंकी दृष्टिसे, 'स्नेहपदार्थोंका बादशाह' कह सकते हैं। घी-जैसे जो अन्य रासायनिक पदार्थ हैं, उनकी अपेक्षा घीके अधिक पोषक होनेकी बात आधुनिक विज्ञानसे प्रमाणित नहीं हो सकी है। फिर यह बात भी है कि जब दूध घीकी हालतमें आ जाता है तब उसकी कीमत, दूधकी हालतमें उसे बेचनेसे जो कीमत होती उसके सैंकड़े ५८ अंश ही रह जाती है। इसलिये यह सोचनेकी बात है कि दूध दूधकी ही हालतमें क्यों न अधिका-धिक खपाया जाय, खासकर जब कि वनस्पतियों से मिलनेवाले स्नेहपदार्थोंके बहतसे साधन मौजूद हैं! इस प्रकार दुधकी जो बचत होगी उसे जनताके उन सैंकड़े २५ मनुष्योके पास पहुँचाया जा सकता है। पोषणकी दृष्टिसे ऐसा करना बहुत लाभदायक होगा । दुधका न्यवसाय करनेवालींको इस साघनसे काम लेना चाहिये।

शहरोंके व्यवसाय-केन्द्रोंका प्रश्न-यहाँतक देहातीं-की ही बातोंका विचार हुआ । अब शहरोंकी ओर देखते हैं तो उनके प्रश्न सर्वथा अन्य प्रकारके हैं। शहरोंके लिये सबसे बड़ा प्रश्न गोष्ट्रोंका है। व्यापारी बस्तियोंमें पद्म रखना बड़े ही खर्चका काम है। इन मुक पशुओंपर अत्याचारोंकी भी कोई हद नहीं है। ऐसी हालतमें जो दूध होता है, स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उसकी गुणकारिता अत्यन्त निम्नकोटिकी होती है। दुर्भाग्यवश अभीतक हिंदुस्थानके बाजारोंमें बिकनेवाले दूधके जीवाणुओंकी समुचित रूपसे परीक्षा ही नहीं हो पायी है, पर जो थोडी-सी बातें इस विषयमें मालूम हुई हैं, उनसे प्रश्नकी विशालता ही प्रकट होती है। सबसे बड़ी खराबी शहरोंके गोष्टोंमें यह होती है कि गौएँ ठाठ होते ही निर्दयतापूर्वक मार डाली जाती हैं । गोवंशका इससे कितना बड़ा हास होता है, यह बात इसीसे जानी जा सकती है कि शहरोंमें लाये जाने-वाले ये पश वे ही होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। किसी-न-किसी कारणवरा अभीतक इस प्रथका जो प्रत्येक नागरिकके लिये आद महत्त्वका प्रश्न है, कोई समाधान नहीं हुआ है, यद्यपि दूधके व्यवसायमें लगे हुए लोगोंद्वारा इसके लिये बड़े-बड़े प्रयत्व हुए । मुख्य कारण आर्थिक है। शहरोंके गोष्ठोंपर भारी कर लगाकर और ऐसे ही अन्य उपायोंसे शहरके दूधका प्रतियोगी मूल्यपर बेचा जाना असम्भव कर देना चाहिये। इन कर आदिसे जो रूपया मिल्ले उसका उपयोग उन लोगोंको बढ़ावा देनेमें करना चाहिये, जो देहातोंसे दूध ले आते हैं।

राहरोंमें जिस भावमें दूध बेचा जाता है वह खरीदारों के आर्थिक मानको देखते हुए बहुत ऊँचा है और कहीं-कहीं अन्य देशों के भावों के बराबर है और सो भी उस हालतमें जब कि दूधका कोई शोधन प्रायः नहीं किया जाता और वैसा ही बेचा जाता है । इस दूधमें रासायनिक और स्वास्थ्यप्रद गुण बहुत ही कम होता है।

उत्तम गुणवाला दूध उत्पादन करनेके लिये जिस देख-भाल और सँभालकी आवश्यकता होती है, वह अपने-अपने घर थोड़ा-थोड़ा दूध उत्पादन करनेवालोंके लिये सदा सम्भव नहीं है। पहली बात यह है कि देहातों में डेयरी या दुग्धालयका कोई सुसंघटित उद्योग नहीं किया जाता; जिसके गाय-भैंस लगती है, उसके यहाँ थोड़ा-सा दूध हो जाता है, इतनी ही बात है । इससे सब जगहोंका दूध एक जगह बटोरनेका खर्च बढ़ता है। इस तरह थोड़ा-थोड़ा बटोरने और बेचने-वाळे लोगोंका तब यह काम होता है कि दूधके उत्पादकोंकी आर्थिक सहायता करें और उसे आवश्यक सामग्रीसे सुसज्जित करें, पर ऐसा करना उनके लिये भारी जोखिम उठाना है। इससे यही होता है, जैसा कि ऊपर कह आये हैं कि, अशुद्ध और महँगा दूध मिलता है। सहकारी संघटनकी आवश्यकता आजकी ही नहीं, बहुत पहलेसे ही है। सहकारिताके बिना इस देशके डेयरी या दुग्धन्यवसायका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता ।

आयका मान और दूधकी खपत, दोनोंका परस्पर अति निकट-सम्बन्ध है। इस विषयके पूरे ऑकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि जो उपलब्ध हैं, उनसे वही दुरवस्था प्रकट होती है, जो अन्य व्यापक उपायोंसे ज्ञात होती है। दिरद्रताके कारण लोग ऐसे आहार्य पदार्थ सेवन करनेपर विवश होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेटकी बहुलता और उत्तम कोटिके प्रोटीन, स्नेह पदार्थ, खनिज क्षार और विटामिनोंकी अल्पता है। शहरमें रहनेवालोंके लिये दूधकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर जबतक गाँवोंमें दूधके व्यवसायकी कोई विधि नहीं बैठती तबतक इस आवश्यकताकी पूर्तिका कोई उपाय नहीं हो

सकता। अन्य देशोंमें स्कूली लड़कोंको बिना मूल्य द्ध दिलानेकी जो व्यवस्था की गयी वह यहाँ भी करने योग्य है। कुतूर और शिमलामें इसके जो प्रयोग किये गये, उनसे थोड़े ही समयमें बालकोंके स्वास्थ्यमें बहुत अच्छा सुधार हुआ । इसलिये ऐसा करना बहुत अच्छा होगा कि जिन -स्थानोंमें लोग द्घरे मक्खन निकाल छेनेवाले यन्त्रींका अधिकाधिक उपयोग करने लगें, वहाँके इस निर्धत, परन्तु गुणकारी दुधका इस प्रकार उपयोग किया जाय कि उसे घृतयुक्त पूर्ण दघमें मिलाकर दघमें जो स्नेहका अंश होता है वह घटाया जाय। ऐसा करनेसे वही दुध उतना ही और लोगोंको दिया जा सकेगा। यह निर्धत द्घ बहुत पोषक होता है, क्योंकि निर्धत होनेपर भी उसमें स्नेह तथा स्नेह-घोल विटामिनको छोड और सब घटक-द्रव्य विद्यमान रहते हैं। ऐसे द्धकी उपयोगिता जनताको बतलानी चाहिये। आज-कल निर्भृत दूध प्रायः कैसीन बनानेके काममें आता है और इस तरह तैयार होनेवाला केसीन यद्यपि बहुत नहीं होता, पर प्रायः सारा-का-सारा या तो विदेशोंमें भेजा जाता है या उससे छेई और सरेस बनाया जाता है। यह बहुत ही करणाजनक बात है कि इतना मूल्यवान् प्रोटीन इस तरह बर्बाद किया जाय । कैसीनकी रफ्तनी सालमें ७५०००) की होती है-कौन-सी बड़ी रकम है ! पर इसके विपरीत हिंदस्थानमें बाहरसे 'इनवैलिंड फूड'के नामसे कैसीन या सूखे हुए दूधकी मुकनीसे बनी हुई चीजें आती हैं, जो शहरों में रहनेवाले लोगोंका शौक पूरा करती हैं। इस आमद-की कीमत ५०००००) होती है। अतः जो केसीन यहाँ तैयार होता है वह यहीं रख लिया जाय तो इससे दोहरा काम बनेगा।

खच्छ दूधका उत्पादन दूषके उत्पादनमें ध्यान देनेकी दूसरी बात है दूधकी स्वच्छता । दूध उत्तम आहार्य पदार्थ होनेसे मनुष्य प्राणियोंकी तरह लाखों जीवाणु उससे अधिक से-अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। दृष्टि या स्पर्शादिके द्वारा नीरोग दूधकी पहचान करना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि दूधमें लाखों ऐसे कीटाणु हों, जो मनुष्यके जीवनके लिये खतरनाक हों, पर आँखको दूध अच्छा लग सकता है। बहुत-से संकामक रोग, पता लगा है कि दूधके उत्पन्न होते हैं, जिसकी कभी किसीको प्रायः आश्रक्का नहीं होती। नीरोग दूधके विषयमें अभी इस देशमें कोई अनुसन्धान नहीं हुआ है। अतः कुछ

कहना कठिन है । जैसी अस्वास्थ्यकर जगहोंमें अस्वास्थ्यकर रीतिसे शहरों में द्ध दुहा और बेचा जाता है उसे वे ही लोग जानते हैं, जिन्होंने शहरोंके इन गोष्ठोंको देखा है। दूध खरीदनेवाले लोगोंकी उपेक्षाबुद्धि भी एक हदतक इस गंदी हालतका कारण है। दूधकी स्वच्छताकै लिये दुग्घोत्पादन करनेवालोंको कुछ सँभार रखनी पड़ेगी और ऐसी सँभाल रखनेका, रोज-रोज वही काम करनेमें, हो सकता है कि उनका मन न लगे । पर कोई उपायान्तर नहीं है । खराब दूधको अच्छा द्ध बनानेकी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया देशके लिये परिणाममें हानिकारक है । हिंदुस्थानमें सर्वत्र यही पद्धति है कि दध उबाला जाता है, कहीं कम कहीं अधिक; और उबालनेकी इस कियासे दुधके उत्तम घटकद्रव्य लगभग सैंकड़े ५ के हिसाबसे नष्ट हो जाते हैं। जो स्नेह-पदार्थ दुघ खौलानेसे तेजीके साथ ऊपर आता है तथा जो विकृतरूपसे कड़ाहीमें लग जाता है, वह प्रायः फेंक दिया जाता है । स्नेहकी बर्बादी उपर्युक्त अङ्कसे भी अधिक होती होगी। देशके कुछ हिस्सोंमें दूध दिनभर आगपर रक्खा रहता है और जैसे-जैसे ग्राहक आते हैं, वैसे-बैसे उसीमेंसे दूध निकाल-निकालकर उन्हें दिया जाता है । ग्राहकोंके लिये समाधानका विषय इतना ही है कि इस प्रकार दुधके पोषक गुणका कितना अधिक हास होता है, उसका अभीतक कोई अंदाजा नहीं लगाया गया है। इस प्रत्यक्ष हानिको देखते हुए भी अभीकी इस पद्धति-को रोकना मूर्खताका ही काम होगा, जबतक कि दधके उत्पादनकी पद्धतिको ही मूलतः बदल न दिया जाय।

हिंदुस्थानमें एक और आम रिवाज यह है कि गौओंको घर-घर छे जाते और सामने दूध दुहनेके साथ-साथ खळी आदि खिलाते हैं। याहक शायद यह समझता है कि गौ जो कुछ खा रही है उसका उसी क्षण दूध बनता जा रहा है। पर यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि इससे जो धूल उड़ती है उसके साथ कीटाणु अंदर प्रवेश करते हैं। इसी तरह दूध दुहते समय हाथोंको तर करनेका रिवाज भी बहुत ही खराब है। इन सब दुरभ्यासोंका तथा अस्वास्थ्यकर स्थितिमें दूध निकालनेका कारण दूध दुहने-दुहानेवालोंका अज्ञान ही है, इसमें सन्देह नहीं। पर इसके साथ ही यह बात भी एकवारगी भुलायी नहीं जा सकती कि कर्त्तव्यकी अवहेलना भी काफी की जाती है। उदाहरणार्थ दूध और धी बेचनेवाले बड़ी चतुराईसे दुग्ध परीक्षक यन्त्रका कार्य ऐसा उलट-पलट देते हैं कि असल्यित-का कीक पता ही न चले। बैजानिक उन्नतिके साथ-साथ

वेईमान व्यापारियोंकी धूर्तता भी कदम-वक्तदम आगे बढ़ती चलती है। शहरोंमें आम तौरपर दूधके साथ मक्खन निकाले हुए दूधकी बुकनी मिलायी जाती है। थोड़ी सँभाल रखनेसे इस चतुराईका उपयोग बहुत अच्छे कामोंमें कराया जा सकता है। इस विषयमें शाहकोंको उत्साह हो तो बहुत कुछ हो सकता है। शाहकोंको इतनी परख होनी चाहिये कि दूधका कौन उत्पादक तथा विकेता दक्ष है और कौन लापरवाह।

पश्चात्त्य देशों में शुद्ध दूधके उत्पादनकी कठिनाइयाँ दूर करनेका जो प्रयत्न किया गया, उसके सफल होने में बहुत समय नहीं लगा। इसके लिये कई तरहके उपाय एक साथ किये गये। उनमें से कुछ ये हैं—ऐसे कानून बने कि गोठ साफ रक्खे जायँ, उनमें नीरोग पशु ही रक्खे जायँ और नीरोग मनुष्यु ही दूध दुहनेका काम करें। बोनस देनेकी भी एक ऐसी स्कीम है, जिससे बड़ा लाभ हुआ है। स्कीम यही है कि जो किसान दूधके उत्पादनका काम पूरी सावधानीके साथ करेगा उसे इनाम दिया जायगा। स्वच्छ दूधके उत्पादनके काममें प्रतियोगिता करायी जाती है, किसानोंके क्रब और सहकारी संघ बनाये जाते हैं। इन सब उपायोंसे इस विषयकी शिक्षानका प्रचार होता है और नौजवान किसान कामका अच्छा और सही रास्ता पकड़ लेते हैं।

दुग्ध-व्यवसाय और मूल्यनियन्त्रण—वहले यह कहा जा चुका है कि दूधका उत्पादन आर्थिक दृष्टिसे लाभकारी नहीं होता। अन्नसे दूधके बननेकी प्रक्रियामें अनका कुछ अंश तो नष्ट हो ही जाता है। यही कारण है कि राष्ट्रकी विषम आर्थिक अवस्थाके कारण बहुतसे देश ऐसी अवस्थामें दूधकी अल्पतासे सन्तुष्ट रहना अच्छा समझते हैं। पर पोषक गुणोंकी दृष्टिसे दूध अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः सभी पाश्चारय देशोंमें यह बात देखी जाती है कि देशकी सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे दुग्धन्यवसायकी मदद किया करती है। यदि सरकारी मदद न हो तो इन देशोंकी भी वही हालत होगी जो आज हिंदुस्थानकी है। अवस्य ही भिन्न-भिन्न देशों में नियन्त्रण और सहायताके प्रकार भिन्न-भिन्न हैं। कुछ देशों में तो दूधके व्यवसायका सारा काम स्वयं सरकार ही कर लेती है और कुछ देशों में यह काम दूधके उत्पादक, विक्रेता और ग्राहक, इन सबके स्वेच्छा-पूर्वक सहयोगसे होता है। नियन्त्रणसे होनेवाला सबसे बड़ा लाभ यही है कि दूध और दूधके पदार्थोंका मूल्य स्थिर रहता है। यही वह आधारशिला है जिसपर इन देशों में व्यवसायी द्रग्धालयोंका सारा ढाँचा खड़ा किया और रक्खा जाता है । अभी या कुछ समय बाद हिंद्रस्थानको भी इसी रास्तेपर चलना होगा। दुधके उत्पादकोंको यह आश्वासन मिलना चाहिये कि वे जो परिश्रम करेंगे वह व्यर्थ नहीं जायगा । इस समय इस तरहका कोई आश्वासन उन्हें है या नहीं। इस विषयमें सन्देह है । शहरोंमें प्रतियोगिता बहुत तीन होनेके कारण बहुत जल्द ही वह अवस्था उत्पन्न होती है, जिसमें मिलावटके सिवा और कोई उपाय नहीं रहता। इसी प्रकार एक मापसे खरीदने और दूसरे मापसे बेचनेकी हालत भी बहुत ही बुरी है। यह अंदाज लगाना बहुत ही कठिन है कि दुधके उत्पादकको लाभ हो रहा है या नुकसान। पर जो बातें ज्ञात हैं उनसे तथा पद्धतियक्त डेयरी-फार्मोंमें द्धकी जो लागत बैठती है उसके साथ तुलना करनेसे यही कहना पड़ता है कि दूधके उत्पादकको कोई नुकसान न उठाना पड़े तो गनीमत है। जिस व्यवसायका रूप इतना अनिश्चित है वह उन्नति नहीं कर सकता । फिर भी यह व्यवसाय जो अभी तक जीवित है, इसका कारण केवल हिंदुस्थानकी विशिष्ट परिस्थिति है । मुल्यनियन्त्रणकी जो बात कही जा रही है उससे खरीदार भड़क सकते हैं। क्योंकि दुधके लिये आज जो मूल्य देना पड़ रहा है, वह आप ही बहुत अधिक है। परन्तु प्रायः ऐसा हुआ करता है कि जब कोई काम गलत तौरपर किया जाता है तब सही तौरपर करनेकी हालतमें जो मूल्य देना पड़ता उससे अधिक ही दिया जाता है। उदाहरणार्थ, ग्रेट-ब्रिटेनमें इस समय जो मिल्क मार्केटिंग स्कीम चलायी जा रही है उसके अनुसार द्धकी जो कीमत आती है उसके रातांशसे भी कममें उस स्कीमका खर्च चलता है। वर्तमान संकटकालमें यह व्यव-साय द्विकी माँग पूरी करनेमें सर्वथा असमर्थ रहा है। भविष्यमें ऐसा होना चाहिये कि पानी, रोशनी, सडक आदिकी तरह ही दूधका व्यवसाय भी राष्ट्र-जीवनार्थ सेवाका आवश्यक अङ्ग माना जाय और तदनुसार ही उसका ढाँचा खडा किया जाय।

दुग्ध-व्यवसायमें सहकारिता—पाठकोंकोयह देख-कर अवश्य ही बहुत आश्चर्य होगा कि दूधके उत्पादक, फुटकर विकेता और प्राहक, इनमें परस्पर सहकारिताका अभाव है। अवतक अधिकांश किसान दूधका व्यवसाय, व्यवसायकी एक गौण शासाके रूपमें करते हैं। प्रत्येक कुटुम्ब दो-

एक गौओंका पालन किया करे, यह पद्धति तो बहुत अञ्छी है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सारा काम नये ढंगसे मुसंघटित करके लोग अपने दूधके पोषक गुणोंका मान ऊँचा न करें या जिन मक मित्रोंके पालनका भार उनपर रक्ला गया है उनकी स्थिति न सधारें । अभीकी पद्धति उसी समयके लिये अच्छी थी जब हिंदुस्थानकी बस्ती इतनी धनी नहीं थी और गोचरभूमिकी कोई कमी नहीं थी। पर हिंदस्थानकी जनसंख्या और पश्चसंख्या भी बड़ी तेजीके साथ बढती गयी । और पद्मसंख्या इतनी बढनेपर भी मनुष्योंकी आवश्यकताओंके हिसाबसे द्धकी बृद्धि नहीं हुई है। परानी परिस्थिति अब नहीं रही, नयी-नयी कठिनाइयाँ सामने हैं ,पर इमलोग उन कठिनाइयोंको दर करनेके उपाय दूँढ निकालनेके बदले केवल उनसे हार मानकर बैठ जाते हैं। अच्छा और निर्दोष दूध उत्पन्न करना इतना कठिन और बड़ा काम है कि किसी एक व्यक्ति या कुटुम्बके किये नहीं हो सकता । इसके लिये सबको सहकारिता करनी होगी । सहकारिताका अर्थ है नियमकी अधीनतामें रहना और काम इस ढंगसे करना कि उसका फल व्यक्तिकी अपेक्षा सारे समाजके लिये उत्तम हो । अन्तमें इससे व्यक्तिका भी लाभ होगा ही, क्योंकि वह भी समाजका ही अङ्क है। बिना किसी मल नीतिके अथवा पोषणसम्बन्धी अपनी आवश्यकताओंका बिना कोई ध्यान रक्खे गौओंको गाभिन कराना और जैसे-तैसे द्घ बेच देना इत्यादिकी अपेक्षा सहकारी संस्थाएँ कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं, जिससे बहुत अच्छी स्थिति हो जाय। ये संस्थाएँ वंशोत्पादनकी नीति निर्धारितकर उसे काममें लानेके साधन निर्माण कर सकती हैं। दूध और दूधके पदार्थ किस मूल्यपर बेचे जायँ, कितना और किस प्रकारका अन उपजाया जाय, गाँवके एक-एक बच्चेको कितना दूध दिया जाय-इत्यादि सभी बातें निर्घारित कर सकती हैं। ऐसी सहकारी संस्थाएँ क्रमसे देशव्यापी संघटनका रूप घारण कर सकती हैं। अभी शहरोंमें कहीं-कहीं सहकारी संस्थाएँ हैं। आवश्यकता यह है कि ऐसी संस्थाएँ देहातोंमें बन जायँ। देहातोंके प्रश्न देहातोंकी सहकारी संस्थाएँ ही हल कर सकती हैं। देहातों में इन संस्थाओंका संघटन हो चुकनेपर शहरोंके प्रश्नोंको इल करना कठिन न होगा।

कृषिप्रधान देशोंमें सहकारी संस्थाओंके द्वारा जो अनेक उपयोगी कार्य द्वुए, उनकी ओर भी एक निगाइ देख लेना चाहिये। खेन्मार्क, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलियासे ही, इस महायुद्धके पहले सबसे अधिक मक्खन विदेशों में भेजा जाया करता था। संसारके समूचे निर्यातमें इन देशों से होनेवाला मक्खनका निर्यात सैंकड़े ६२ होता था। मक्खनके इस उत्पादनका सैंकड़े ८० से ९० तकका उत्पादन दुग्धव्यवसायी सहकारी संस्थाओं के द्वारा होता था। पनीरके निर्यातकी बात भी ऐसी ही है। नेदरलैंड्समें जितना मक्खन तैयार होता था उसका सैंकड़े ६०। ६५ भाग दुग्धव्यवसायी सहकारी संघोंद्वारा उत्पन्न किया जाता था। लेटवियासे बाहर भेजे जानेवाले मक्खनका सैंकड़े ६० भाग वहाँकी सहकारी संस्थाएँ तैयार करती थीं। फिनलैंडमें तैयार होने और बाहर भेजे जानेवाले मक्खन और पनीरमें सैंकड़े ९२ मक्खन और सैंकड़े ७० पनीर इन्हीं सहकारी संस्थाओं उद्योगका फल होता था। इसटोनिया और लिथुआनियामें सैंकड़े ८५ से ९० तक इन्हींका हिस्सा होता था। हंगरीसे होनेवाले मक्खनके निर्यातमें इन संस्थाओंका हिस्सा होता था। हंगरीसे होनेवाले मक्खनके निर्यातमें इन संस्थाओंका हिस्सा होता था। हंगरीसे होनेवाले मक्खनके निर्यातमें इन संस्थाओंका हिस्सा होता था।

इस सहकारिताका मुख्य उद्देश्य कैवल सहकारी संस्थाओं के सदस्योंको अधिक लाभ दिलाना ही नहीं है। इसके साथ ही दूधके उत्पादकोंको उनके श्रमका समुचित पुरस्कार देकर यह सहकारिता सहकारी संस्थाओं के सदस्योंकी द्ध खरीदनेकी क्षमता बढानेमें सहायता करती है और समुचित लोकशिक्षाके द्वारा आवश्यकता और उपयोगिताके अनुरूप अन्न जुन छेने और उपजानेमें उन्हें समर्थ बनाती है। स्वीडनका उदाहरण अनुकरणीय है । यहाँकी स्वीडिश कोआपरेटिव यूनियन नामकी संस्थामें कार्यकर्ताओंका बहत बड़ा संघ है । उसकी एक प्रयोगशाला है जहाँ पोषणसम्बन्धी बातोंकी खोज बराबर होती रहती है। यूरोपके सभी देशोंमें इन सहकारी संस्थाओंका एक खास काम यह होता है कि उसके सदस्य संस्थाके पास दूधके जो नमूने भेजते हैं, संस्थामें नियुक्त वैज्ञानिक कार्यकर्ता उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें दूधके पोषक गुण बढ़ानेके सम्बन्धमें आवश्यक सूचनाएँ देते हैं।

शहरों में भी सहकारी संस्थाएँ बहुत कुछ कर सकती हैं। यूरोपमें कुछ ऐसे विशेष निपुण न्यापारी फर्म हैं, जिनके अपने अपने फर्म हैं, जो दूध-मक्खन, साग-सब्जी आदि स्वयं उपजाते हैं और अपने यहाँके नौकरोंको लागतपर बेच देते हैं। यदि उनके यहाँकी उपजसे माँग पूरी नहीं होती तो इन चीजोंको वे बाहरसे सरीदकर खरीद-दामपर अपने यहाँके नौकरोंको देते हैं।

इस तरह जो धन बचता है वह इन श्रमजीवियों के कौदुम्बिक जीवनके लिये आवश्यक अन्य कार्यों में लगता है। इस के अतिरिक्त इन श्रमजीवियों की क्रयशक्ति भी इससे बहुत बढ़ायी जा सकती है। इसी तरह मजदूरों के लिये उपहार-गृह आदि भी खोले जा सकते हैं। उनके वेतनसे ही कुछ पैसे काटकर उनके लिये कम-से-कम दिनमें एक बारके भोजनका अच्छा प्रवन्ध किया जा सकता है। इससे दूधकी माँग बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे भोजनका मतलब ही यह होता है कि अधिक दूध मिले। अमेरिकाके संयुक्त राज्य तथा अन्य देशोंमें, जहाँ कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको बिना मूल्य दूध देनेका प्रवन्ध किया गया है, वहाँ कारखानोंमें पहलेसे अधिक माल तैयार होता है, मजदूर अधिक काम करते हैं। पर इस तरह दूधकी जो अधिक माँग होगी वह तभी

पूरी की जा सकेगी जब इसकी स्थायी व्यवस्था हो और दूध पैदा करनेवालोंको लाभका उचित भाग निश्चित रूपसे मिले।

शहरों में रहनेवाले मध्यम श्रेणीके लोगोंके सम्बन्धमें एक और प्रक्त है। वह है 'शिक्षितोंको शिक्षा' देनेका प्रक्त । अधिकांश लोग पदाथोंके पोषक गुणधर्मोंका हाल बहुत ही कम जानते हैं। इसकी जानकारी करा देनेका काम रेडियो, सिनेमा और व्याख्यानोंद्वारा बहुत कुछ कराया जा सकता है। दूध पैदा करनेवालोंकी सहकारी संस्थाओंके साथ-साथ खरीदारोंकी सहकारी संस्थाएँ भी होनी चाहिये। ये संस्थाएँ अपने सदस्योंमें अच्छे प्रकारके भोजनका प्रचलन करा सकती हैं। इसी श्रेणीके लोग कुछ थोड़ा-सा खर्च और भी कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूधके गुणका मान ऊँचा करनेमें सहायक हो सकते हैं।

## दूधको टिकाऊ बनानेकी विधि (Pasteurization)

( लेखक--श्रीयुत विज्ञानभिधु )

जिस प्रकार दूध लगभग पूर्ण भोजन ( Almostperfect food ) है, उसी प्रकार उसमें कुछ दोष भी हैं। उसका सबसे बड़ा दोष है अधिक देर न ठहरना---जल्दी बिगड़ जाना । दूधका कुछ ठीक नहीं कि कब बिगड़ जाय । दूधमें नाना प्रकारके अणुजीव होते हैं, जो घड़ीमें चारगुना और घंटेमें सोलहगुनाके हिसाबसे बढते हैं। गायके थनसे, दुहनेवालेके हाथसे, हवासे, बर्तनसे, धूलसे तथा अन्य अनेक प्रकारसे इनकी सृष्टि होती रहती है। १० बूँद द्धमें ५ लाखसे ५-१० करोड़तक अणुजीव ( Microbes ), विशेषकर अणुद्धिज-जीवाणु ( Bacteria ) होते हैं । इनके अतिरिक्त भुकड़ी तथा खमीरा ( Mould and Yeast ) से उत्पन्न कई जातिके अणुओंकी सृष्टि हो जाती है। फिर भी यदि गाय, बर्तन, दुइनेवाला और आस-पासका वातावरण-इन सबकी साधारण सफाई रहे तो दो-तीन घंटोंतक दूध न तो बिगड़ सकता है, न हानिकर ही बन सकता है। प्रकृतिने स्वयं ही दूधमें इन सब अणुओंका सामना करनेकी योजना कर रक्ली है । उसमें भक्षक अणुद्भिज ( Bacteriophages ) और पाचकरस (Enzymes) तथा रोगका सामना करनेवाले रक्षक मित्र अणुद्भिज (Friendly

गो-अं० ५६---

or Benigned Bacteria) होते हैं । कुछ निश्चेष्ट या निरुपद्रवी (Inert) अणु भी पैदा हो जाते हैं । दूधके अभद्र अणूद्भिजों (Pathogens) को मार भगानेके लिये इन अनेक अणुओं तथा मित्र अणुओंकी सृष्टिसे प्रकृति-योजनाके चमत्कारका पता लगता है ।

अणूद्भिजोंकी संख्यासे घवड़ानेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो उनकी जातिको पहचानने और कुछ उपाय करनेकी है। एक दस बूँद दूधमें ५००० अणूद्भिज हों और वे रोगके हों; दूसरे दस बूँद दूधमें ५ करोड़ हों और वे रोगके हों; दूसरे दस बूँद दूधमें ५ करोड़ हों और वे रोगके न हों — ऐसा भी हो सकता है। रोगवाले अधिकांश अणूद्भिज तो पशु, दुहनेवाले, वर्तन, बेचनेवाले, छेनेवाले तथा वातावरणके कारण आ जाते हैं। इसील्यि इन सब बातोंपर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दुग्ध-व्यवसायकी ३५ प्रतिशत सफलता इन अणूद्भिजों—जीवाणु-आंकी जाति और संख्यापर निर्भर है।

'धारोष्णममृतोपमम्' कहा है, क्योंकि उसमें अभद्र अणूद्भिजोंकी संख्या कम-से-कम रहती है और मित्र अणूद्भिजोंका अधिक-से-अधिक लाम मिलता है—यदि साधारण सफाई रहे तो। इसके अतिरिक्त दूधके भीतर पोषणांश (Nutrients), रचकतन्त्र (Protective Elements) जैसेपाचक रम (Enzymes), जीवनतन्त्र (Vitamins) तथा क्षारतन्त्र (Salt) का भी लाभ मिलता है। दो-तीन घंटेतक यदि सावधानीसे सफाई रक्खी जाय तो दूध ठहरा रहेगा, प्रथम श्रेणीका तो नहीं रह जायगा पर दूसरे दर्जेका होगा। कहनेका तात्पर्य यह कि दूधका विनिमय, विनियोग, व्यवहार, व्यवसाय अथवा जो कुछ भी करना हो सीष्ट कर लेना चाहिये।

द्धकी यह शीव्रविकारिता या विनाशिता उसका गुण भी है और दोष भी। वास्तवमें दूधका निर्माण स्थानीय पदार्थके रूपमें हुआ है न कि व्यापारकी वस्तुके रूपमें । अब भी देहातोंमें कुछ लोग दूधको बेचना पाप समझते हैं। विशेषकर भारतवर्ष-जैसे उष्ण तथा विशाल देशमें दूधकी एक विकट समस्या उपिथत हो गयी है। पश्चिमके कई ठंडे देशोंमें किन्हीं विशेष ऋतुओंमें तो दूध कई घंटों-तक नहीं बिगडता, किन्तु अपने यहाँ गरमी, गरीबी तथा अपनी सामान्य गंदी चालोंके कारण यह लाभ नहीं मिल पाता। बहन-साधनके अभाव तथा कष्टके कारण भी दुग्ध-व्यवसाय सदा संकट और घाटेमें रहता है। ताजे दूधके स्थानीय उपयोगके अतिरिक्त भारतमें घी बनानेकी विधि प्राचीन और अति-वैज्ञानिक है, किन्तु यह पद्धति कुछ अपव्ययात्मक होनेसे और स्थानीय लोगोंमें कय-शक्तिका अभाव होनेसे दुग्ध-व्यवसाय घाटेका सौदा बन रहा है । जबतक यह दशा न सुधरेगी तबतक गायकी उत्पादनशक्ति और उपयोगिता कुण्ठित रहेगी तथा गाय इसी गिरी हुई दशामें चूसी जाती रहेगी । दुग्ध-सुवन गायको इस दुर्दशासे भलीमाँति उठा सकता है।

#### पद्धति-सुधार

(Technological Manipulations)

- (१) विज्ञानकी सहायतासे दुग्धान्नोंका अपव्यय घटाना, (Loss Dontrol)।
- (२) पैश्च्यूरीकरण (Past urization) द्वारा दूध और दूधले बने पदार्थोंकी शीव्रविकारिताको काबूमें लाकर उनका टिकाऊबल बढ़ाना। दवा अथवा बन्ध्यीकरण (Sterilization) द्वारा उन्हें सुरक्षित रखना (Salety)।
- ( ३-) दूधका बेखटके रूपान्तर करना-जैसे मलाई,

मक्लन, घी, दूषका पाउडर अथवा गाढ़ा दुघ (Condensed milk) बनाना।

- (४) प्रेषण-पद्धति—स्थलान्तरण (Transportation)।
  एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेके लिये ऐसे
  ढंगकी गाड़ियाँ और संदूकें बनवाना, जिनमें रखनेसे
  दूध ज्यों-का-त्यों बना रहे। (Refrigerating
  Cars and Cold-storage)।
- (५) विकय-पद्धति-सुधार—विज्ञानकी सहायतासे दूधको सुरक्षित और नीरोग अवस्थामें ग्राहकोंतक पहुँचाना ।

कहनेका तालर्थ यह है कि दूध दुहनेसे लेकर प्राहकोंके उपयोगमें लानेतककी सभी क्रिया-प्रक्रियाओं में विज्ञान अद्मुत सहायता दे सकता है और दे रहा है। एक ओरसे यदि अच्छा चारा और अच्छा साँड गायको ऊपर उठाता है तो दूसरी ओर दुग्ध-विज्ञान ऊपर उठी हुई गायको आगे बढ़ाता है। सफल गोविद्यारूपी सिक्केके ये दोनों मुँह-पीठ हैं।

अब यह देखना है कि विज्ञान दुग्धानों को सुरक्षित कैसे रखता है और कैसे उनका टिकाऊ-बल बढ़ाता है। सुरक्षा ( Safty ) के लिये तो उनको कम-से-कम २१२. डिग्री एफ्. वाष्पबिंदु (Boiling point) तक वाष्प-चाप-यन्त्र (Steam-pressure) में रखकर घंटोंतक उबालना चाहिये । बर्तनोंमें भरते समय वायु प्रवेश न करने पावे, इस प्रकार उन्हें निर्वात ( Vacuum-packing ) भर देना चाहिये । इस प्रकार बोतल या डिब्बेमें भरा हुआ दूध महीनों या सालभरके बाद भी खोला जायगा तो वैसा ही निकलेगा, बिगड़ेगा नहीं । इसका नाम है वाष्पित-वन्ध्यीकृत द्ध (Sterilized milk)। इससे दूधके तमाम अणूद्भिज-अणुजीव, पाचकरस या तो नष्ट हो जाते हैं या वन्ध्य हो जाते हैं, जिससे उनमें विकार-वृद्धि नहीं होती। सब-कै-सब नष्ट-प्राय और स्थगित रूपमें रहते हैं। इससे कई असुविधाएँ जाती तो हैं, परन्तु दूधका कोमल, पोषक और हितकर आरोग्यप्रद तस्व नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है-यह स्पष्ट है। स्वाद, पाचकता, रूप, रंग तथा सुगन्ध आदिमें भी कमी आ जाती है ।

अतः बुद्ध भगवान्के मध्यमप्रतिपदा-जैसा कोई मध्यम मार्ग (Golden-mean) निकालना चाहिये। फांसके दीनवत्सल जीवाणु-विशारद पैश्च्यूरने यह मध्यम-मार्ग दिखाया था। इसकी सेवाके सम्मानार्थ इस पद्धतिको पैश्च्यूर-पद्धति— पैरच्यूरीकरण ( Pasteurization ) का नाम दिया गया । इस पद्धतिके अनुसार १४० ' एफ्० ३० मिनटतक, १४५ 'एफ्० १५ मिनटतक और १५५ एफु० ५ मिनटतक दूध इत्यादिको भापके द्वारा गरम किया जाता है। इससे सामान्य रोगबीज ( Pathogenic Bacteria ) या तो मर जाते हैं या कुण्ठित हो जाते हैं । दूसरे व्यर्थके अणूद्धिजोंसे भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद यदि शीघ ही द्वको ठंडा कर दिया जाय तो रोगबीज अधिक नष्ट या कण्ठित होते हैं। अतः दूधको बर्फीली (५५ एफ् तक) पानीकी नलियोंसे बहाते हैं । फिर शीघ्र ही शीतागार या विद्युत्-शीतागार ( Cold-storage-room or Refrigerator ) अथवा नमक पानीकी कुंडी (ब्राइन-वाटर ) में रखते हैं। द्धको बाहर भेजना होता है तो बोतलोंमें भरकर अच्छी तरहसे कागज या धातका दक्कन लगा दिया जाता है। और भी दूर भेजना हो तो ठंडा दूध-पीपा ( Can ) शीत वाहिनियों ( Refrigerating-cars ) और टंकियोंके द्वारा मीलोंतक पहुँचाया जाता है।

१४० एफ् ले १४५ एफ् वाली इस पद्धतिको घारक-पद्धति (Holding-method) कहते हैं। इसमें गरमीपर अङ्कुश रखना समधारणता और समस्ततासे गरम करनेमें कठिनाई होती है। बार-बार बदलना भी पड़ता है और काम बहुत धीरे होता है। विलम्ब लगानेवाली इस पद्धतिसे अधिक लामदायी अग्निलमक-पद्धति (Flash-method) है, किन्तु सबसे श्रेष्ठ और नवीन पद्धति है उच्चोष्मासद्य शैली (High-Temperature-Short time) इसमें हीट एक्सचेंजर (Heat-exchanger) नामकी छोटी-सी टंकी या चूडियोंमें १७२ एफ् गरम पानी पीछेकी ओर धूमता है। उसीकी गरमीसे दूध १२से १८ सेकंडमें १६८ एफ् गरम होकर हैमजल-वाहिनी नलियोंसे बहता हुआ ठंडा होता चला जाता है। इससे दूधके कोमल तत्त्वोंपर बुरा असर कम होता है और थोड़े समयमें अच्छे रूपमें अधिक काम हो जाता है।

यदि दूधको दो घंटेसे अधिक रखना हो, इस बीचमें न बिक सके, विशेषकर यदि दूधको कुछ दूरीपर भेजना हो तथा यदि प्रतिष्ठा और संतोषके साथ दुग्धोद्योगको चलाना हो तो इस पैश्च्यूरीकरण-पद्धतिको अपनानेके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है। इस पद्धतिसे दूधकी पाचकता और पोषकतामें ताजे दूधसे कोई विशेष अन्तर भी नहीं मालूम

होता । कभी-कभी तो अधिक सफाईके कारण परिणाम बहुत ही अच्छा दिखायी पड़ा है । सफल दुग्धालयके लिये इसके अतिरिक्त कोई अन्य सफल उपाय है ही नहीं । इसके लिये वाष्प-यन्त्र ( Steam-Boiler ), पैरच्यूरकारक-यन्त्र ( Pasteurizer ), हैमक ( Cooler ), हैमक और शीता-गारके लिये वर्फ-यन्त्र ( Ice-plant ) तथा इंजन, पानी, मकान, सफाई, स्वच्छता आदिकी सुविधा होनी चाहिये।

सामुदायिक और सहकारी ढंगसे दो-तीन घंटेमें साधारण सावधानी और स्वच्छतासे दूध यदि किसी मध्यम श्रेणीके भी पैक्च्यूरकारक यन्त्रमें पहुँ व जाय तो घंटोंतक टिका रहे और मीखों दूर पहुँचाया जा सके, जिससे दूधका व्यवसाय सफल हो । इस पद्धतिमें विशेष खर्च भी नहीं है । सामान्य रूपसे १ रतल दूधके पैक्च्यूरीकरण-संस्कारमें लगभग पौन पाईसे डेढ् पाईतक लगती है । नगरों में दूधके भावपर ध्यान दें तो पैसे-दो-पैसेका खर्च भी कुछ नहीं है । इससे एक तो गाय और ग्वालेकी रक्षा होती है और उन्हें उत्तेजना मिलती है, दूसरे नगरके धनी-निर्धन सभी लाचारोंको पोषण मिलता है।

एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि पैरुच्यूरित दूधको पूर्ण सुरिक्षित समझकर छापरवाही नहीं करनी चाहिये । जहाँतक हो सके शीघ और खच्छतापूर्वक दूधका उपयोग कर छेना चाहिये । खोळनेके समयतक आरोग्यशास्त्रकी बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये ।

कर्बुंदीकरण (Carbonation) मे, जिसमें अङ्गार-वायु दूधमें प्रसारित की जाती है, फिर भी उसमें फेन उठता है और लाभ मिट जाता है, प्राणवायुचाप (Oxygen underpressure ) मे, विद्युत्पवाह (Electrolyses ) मे, उपरक्त या अनुरक्त किरणों (Infra-red Rays) मे, वायुचापपद्धति (Pressure-changes) मे, त्विष-किरणों (Ultra-Violet Rays) मे, तीव्र तरङ्गों (Supersonic Waves) से तथा अतिशैत्य पद्धति (Intensive freezing) से दूधको सुरक्षित रखनेकी कई रीतियोंकी परीक्षा की गयी, किन्तु पैरुच्यूरीकरण पद्धतिके समान सस्ती, सरल और सफल अतएव व्यावहारिक व्यापक कोई भी रीति अवतक नहीं दिखायी पड़ी । इस संस्कारसे दुग्ध-व्यवसाय यशस्त्री और अर्थ, कार्य तथा पोषणका साधक बन सकता है । इसे वेखटके और बिना हिचक सामान्य रूपसे सहयोगद्धारा उपयोगमें छाइये। भारतवर्षमें इस पैरुच्यूरीकरणका स्थान बहुत ऊँचा है ।

## सुन्दरताका सुन्दर साधन

शरीर और चेहरेकी सफाई तथा सन्दरताके लिये अनेको प्रकारकी वस्तएँ काममें ली जाती हैं, इसीलिये बाजारमें नाना प्रकारके क्रीम, पाउडर, ब्रिलिएंटाइन, लाइम-जस, लिपस्टिक आदि रंग-विरंगी वस्तुएँ मिलती हैं और अखबारोंके पन्ने भी इनके विज्ञापनसे भरे रहते हैं। किन्त इनमेंसे अधिकांशमें कुछ भी सार नहीं होता । शायद २०-२५ प्रतिशत ही ऐसी वस्त्रएँ होंगी, जिनसे धन, सौन्दर्य. स्वास्थ्य या इज्जतकी हानि न होती हो । पर आजकलकी सभ्यता तो स्नानागारकी व्यर्थ शौकीनीकी सम्यता ( Bath-room Civilization ) है, जिसे टालस्टायने दानवी सभ्यता ( Devilization ), एडवर्ड कारपेंटरने रोग ( Disease ) और मैक्स नार्डने समाज-स्वीकृत-मिथ्याओंका समृह (Conventionalities) कहा है, तथा कुछ कटाक्षपाती तो और आगे बढकर इसे गरमी-स्जाक बुलानेवाली सभ्यता ( Syphilization ) भी कहनेमें न हिचकेंगे !

हम यहाँ वास्तविक सभ्यता—सभ्य आचरणकी प्रशंसा करना चाहते हैं। पाउडर, पेंट और पेस्टके इस समयमें अच्छे आदशों तथा जीवनप्रणालियोंका भी विकाश हो रहा है। मैं उन्हीं आदशोंका एक तुच्छ प्रशंसक और पोषक हूँ। सुन्दर वे ही हैं, जो सुन्दर काम करते हैं—यह बात सभीके लिये आदर्शरूप है, विशेषकर पुरुषों और वह भी युवा पुरुषोंके लिये। यदि यह बात ध्यानमें रहे तो आजकल अधिकांश युवकोंमें आनेवाला मर्दानापन ( Masculinity ) कक जाय और वे लोग कई बलाओंसे बच जायँ!

अपने व्यक्तित्व ( Personality ) अथवा ( Individuality ) का विकास तो अपने ही वीर्य, शौर्य, धैर्य, स्थैर्यसे तथा अपनी ही शैली, गौरव ( शील ) और स्वरूपसे होता है । चूटहेकी साफ राख, तालाबकी महीन मिट्टी, छाछ, आटा ( चना, बाजग या मूँगका ) और तेल आदिकी मालिश करनेसे शरीरकी कान्ति बढ़ती है । मैंने ऐसे कई चेहरे देखे हैं, जिनपर खीलों और फंसियोंकी कोई गणना हीं नहीं हो सकती । विशेषता यह है कि वे जितना ही पेंट-पाउडर लगाते हैं, उतनी ही फंसियाँ और मुँहासे बढ़ते जाते हैं । उन्होंने फंसियोंसे पीक निकालकर उसके इंजेक्शन ( Auto-serum injection ) तक लगवाये, फिर भी

मुँहासोंने उनका पिंड न छोड़ा । पेंट-पाउडर या इंजेक्शनके बजाय यदि वे बचे रहते और चेहरेकी क्षिग्ध-मिथयोंसे निकलनेवाले तेलको पोंछकर चेहरा सुखाते और उसमें धूल-मैल आदि न पड़ने देते तो सुगमतासे इस कष्टसे बच जाते । इतना ही नहीं, उनके चेहरेपर एक आकर्षक चमक भी आ जाती । कभी-कभी नारियलका तेल और पानी साँझ-सबेरे चेहरेपर लगानेसे खील और उनकी चपचपाहट सूख जाती है तथा खील समूल निकल जाती है । कितना सस्ता और सरल उपाय है । किन्तु आजकल खर्च किये बिना सन्तोष होता ही नहीं, क्योंकि शरीर-पूजा बढ़ जो रही है । जब मन्दिरोंकी मूर्ति-पूजा घट रही है, तो अपने शरीरकी पूजा बढ़नी ही चाहिये! नहीं तो विषमता न आ जायगी!!

हमारी इस टीका-टिप्पणीसे यह न समझना चाहिये कि हम बदस्रती या बदिकस्मतीके उपासक हैं। हम तो कहते हैं कि सच्चा सौन्दर्य नैसिर्गंक होता है और निसर्गंसे ही मिळता है। अच्छे स्वास्थ्यसे बढ़कर और क्या सौन्दर्य हो सकता है! यदि हृदयमें मिळनता, ह्रेफ, कपट आदि न हों तो चेहरेपर चमक रहेगी। हम यह कहना चाहते हैं कि चमड़ेका रंग चाहे कैसा ही हो किन्तु तन-मन-हृदयके सौन्दर्यसे जो मुखपर ज्योति आती है, वही सच्ची और टिकाऊ होती है।

शरीरकी स्वच्छता, मनकी सचाई और हृदयकी उदारतासे जो अलोकिक दमक जगमगाती रहती है वही व्यक्तित्व है, सौन्दर्य है और सच्चा ओज है। नाटकके नट-नटियों के चेहरे आपने कभी दिनमें देखे हैं ? कैसे कुरूप और मद्दे होते हैं। रातमें खेलके समय उनके चेहरोंपर जो सौन्दर्य दीखता है, वह तो नकली (Made-upbeauty) होता है।

गाँधीजीके विषयमें एक वायसरायने कहा था कि गाँधीजी हैं तो बूढ़े, किन्तु उनके चमड़ेमें बड़ी चमक है । उनकी इसी चमकको अपनेमें भी लानेका प्रयत्न कीजिये । उनमें वह चमक, यह ओजस् वीर्यरक्षाके प्रतापसे आया है, और खास रूपमें आया है उनकी आत्मिक प्रसन्नतासे ही । केवल बकरीके दूध और फलोंके रससे ही वह चमक नहीं आयी । इनसे आयी हुई चमक कबतक टिक सकती है ? इतना सब जान लेनेपर भी यदि शरीर-प्रसाधना,

सुशोभनकी जिन्हें आवश्यकता प्रतीत हो, उनके लिये हम कुछ साधन यहाँ बतलायेंगे। काली मिट्टीका व्यवहार करते रहना चाहिये। कभी-कभी गोबर और गोमूत्र शरीरपर लगाते रहनेसे चमड़ेमें ताजगीके साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साबुनका उपयोग बहुत अधिक नहीं करना चाहिये। कभी-कभी बिना चवींकी लगाइये। तेलकी मालिश करानी चाहिये, इससे आरोग्य और सौन्दर्यमें बहत श्रद्धि होती है।

बाजारमें कदाचित् ही कोई अच्छी कीम आती हो, अन्यथा सभी कीम केवल कीमके आकारकी मलहमकी तरह जमी हुई, कूड़ा-करकट ही होती है। रातमें सोते समय यदि दूधकी मलाई (कीम), दूध, नहीं तो छाछ ही मुँहपर लगा ली जाय और सबेरे स्नान कर लिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। इससे भी अधिक आवश्यकता या शौक हो तो उनके लिये—विशेषकर स्त्रियोंके लिये एकदम सस्ता, सुरक्षित और उपयोगी नुस्ला है। दूध, छाछ और खास करके दूधकी थर (मलाई या साही) अथवा दूधका खमीर

लगाओ और उसमें हल्दी, चपटी फिटकरी या बोरिक अथवा फुलाया हुआ सुहागा जरा-सा भिगोकर मुँहपर लगा लो। रातमें मुँहपर रगड़-रगड़कर भीतर पहुँचा देना चाहिये और सबेरे स्नान कर लेना चाहिये। उसके बाद देखिये, कितना टिकाऊ, सस्ता, मुहाबना सौन्दर्य चमक उठता है। इससे तड़क-भड़कवाला, अस्थायी, हानिकर और हास्यास्पद नाटकीय सौन्दर्य नहीं उत्पन्न होगा।

विवाहादिके समय, श्राद्धमें तथा श्रावणीके ऋषितर्पणके अवसरोंपर पूजनके समय हमलोग सत्यनारायणजी,
शङ्करजी या विष्णुजीको दूध-दहीमें नहलाते हैं न ! आप भी
वैसे ही बन जाइये और गोबर, गोमूत्र आदि लगाइये ।
यह कारबोलिक साबुनसे भी बिद्या और लाभदायक होगा ।
शरीरपर दूध-छाछ पोतिये, हस्दी भी लगाइये । पश्चिममें
अभिनेत्रियाँ दूधके टबमें स्नान करती हैं । दूध, दही, छाछ,
दूधकी मलाई (सादी), गोमूत्र और गोबरको न भूलिये ।
सुघड़, श्चिर और सुहावने सौन्दर्यका सस्ता, सर्वोत्तम और
सात्त्विक साधन (नुस्खा) यही है। (डा॰ जा॰)

#### 

# दूधका रिकार्ड हम क्यों रक्खें ?

( लेखक---श्रीसत्येन्द्र नारायण, बी० ए० )

- १. गायके दूधकी मात्राके अनुसार ही उसे भोजन देना ठीक होता है। इस तरह इसका रिकार्ड रखनेसे ही गायके चारे तथा साँड़ोंका चुनाव ठीक तरीकेसे हो सकता है। जो किसान या गोपालक दूधका रिकार्ड रखता है, वह संतुलित चारा दे सकता है, जिससे गायको दूध होता रहे।
- २. चारा और दूधकी मात्राको तौलते रहनेसे गोपालकको गायकै स्वास्थ्यका नित्य पता रहता है। इस तरह बीमारीका पता भी तुरंत चल जाता है।
  - ३. दूधकी मात्रा जाननेसे उसके वंशकी उन्नति की जा सकती है।
- ४. कोई भी सावधान गोपालक ऐसा साँड़ नहीं खरीदेगा, जिसकी भाग के दूधका रिकार्ड, अर्थात् दूध देनेकी मात्राका हिसाब, बढ़िया न हो। दूधकी मात्रामें उस दूधमें मक्खनका अनुपात भी सम्मिलित है।
- . ५. दूधके रिकार्डसे गायोंका मूल्य बढ़ जाता है। जिन गायोंका रिकार्ड अच्छा हो उनका मूल्य २५ से ५० प्रतिशत तक अधिक मिलता है।
  - ६. गोशालाकी तरकीके लिये गायोंका रिकार्ड रखना पहला एवं अत्यावश्यक कदम है।
- ७. रिकार्ड रखनेसे अधिक दूध मिलता है। दूधकी नाप ग्वालेको मदद करती है और उसे गायोंको पूरी तरह दुइनेके लिये बाध्य करती है। हर-एक गाय कितना दूध देती है इसका ज्ञान उसके प्रति दिलचस्पी पैदा करता है।
- ८. जो लोग जीविकाके लिये गाय पालते हैं उन्हें इस प्रकारके रिकार्डोंसे अनेक प्रकारकी मदद मिलती है और उनकी आमदनी बढ़ती है। (एक अंग्रेजी लेखके आधारपर)

# निर्दृत दूघ और छाछ

( लेखक-श्रीअरुणशङ्कर )

दूष और निर्वृत दूष (मक्खन निकाले हुए) की तारिवक वुलना उनके भीतर विद्यमान ठोस पदार्थों के आधारपर नीचे लिखे अनुसार है, जिन्होंने कई लाख विश्लेषण किये हैं और जो दुग्ध-रसायन-विज्ञानके विषयमें संसारभरके वैज्ञानिकों में सर्वश्लेष्ठ और प्रमाणस्वरूप माने जाते हैं, ऐसे रिकमें इ सहबके विश्लेषण-परिणामको नीचे दिया जाता है—

|                 | दूध   | ( प्रतिशत ) | निर्घृत दूघ |
|-----------------|-------|-------------|-------------|
| <u> घृ</u> तांश | . ३ ९ |             | 0,१२        |
| केसीन           | ₹.0   |             | ३.२२        |
| अल्ब्युमन       | ٧.٧   |             | ०.४२        |
| दुग्ध-शर्करा    | ४.७५  |             | 8.66        |
| श्वार           | ०.७५  |             | 0.02        |
| कुल ठोस तत्त्व  | .१२.९ |             | 9.47        |

दूधकी अपेक्षा निर्मृत दूधमें ठोस तत्त्व पौन भाग हैं, किन्तु पृताशको छोड़कर शेष सब तत्त्व अधिक मात्रामें हैं। अब हम सच्ची और पूरी तुलनाके लिये निर्मृत दूध और दूधके बराबर ठोस-तत्त्वोंमें निर्मृत दूधकी तुलना करेंगे। निर्मृत दूधमें द्धकों द्धकों क्ताना प्रतिशत तत्त्व हैं?

## ( एक समान ठोस पदार्थोंके मापपर )

घृतांश पूरा आधा टका (.४ प्रतिशत ) भी नहीं है किन्तु ऊष्मप्रद होनेके सिवा इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। निर्भृत दुध विशेषकर रचनाप्रद (Building food) प्रोटीन और क्षारकी दृष्टिसे कितना बढ़िया है—इसे देखना है। शर्कराकी दृष्टिसे तो बढ़कर है ही।

निर्वृत दूधमें पूर्ण दूधकी अपेक्षा कैसीन (४.४३) १४७ प्रतिशत, अब्ब्युमन (.५८) १४५ प्रतिशत, शर्करा (५.६६) १४० प्रतिशत और क्षार (१.०५) १४० प्रति-शत अधिक है।

सेरभर दूधके बराबरका लाभ केवल सवा—डेट सेर निर्घृत दूधसे मिल जायगा । निर्घृत दूधके ऊपरका फेनवाला भाग नहीं बेना चाहिये, क्योंकि उसमें वायु ( Gas ) रहती है । फेन निकालकर लेंं। नीचेकी टोंटी खोलकर छेना अच्छा है। निर्घृत दूध यदि ताजा न हो तो उसे गरम करके लेना अच्छा है। इससे पता चल जायगा कि निर्घृतका पोषण अनुपात (Nutritive Ratio) कैईट है, जब कि दूधका छुड़िसे लेकर हैड़ि तक है। जिस सघृत दूधकी प्रशंसा हम गला फाइ-फाइकर कर रहे हैं, उसमें निर्घृत दूधके पोषण (रचनाप्रद पदार्थों) का केवल २१ से ३० प्रतिशत पोषण है। ऊष्माप्रदमें निर्घृत दूध सघृतका ६० प्रतिशत है। यद्यपि ऊष्माप्रदमें निर्घृत यूध सघृतका सम्बन्ध ३-५ का है किन्तु पोषण-तत्त्वमें (रचनाप्रदमें) इसका ठीक उत्तरा ५-३ का सम्बन्ध है।

लोग कहते हैं कि छाछ तो हमारे काम आ ही जाती है, फिर निर्मृत द्धकी क्या आवश्यकता है। इसके लिये इतना बखेडा क्यों करें ? इसका उत्तर यह है कि यदि हम मलाईसे मक्खन बनायें तो छाछ पोषण आदिमें निर्धृत दूधके समान ही होगी और यदि छाछ गुद्ध तथा ताजी हो तो निर्भृत दुधसे भी अधिक शान्तिप्रद होगी। उसके अणुद्धिजोंसे आँत-सम्बन्धी रोगोंमें बड़ा लाभ होता है। यह सारी बात सही है। किन्त न तो हम मलाई विलोकर मक्खन निकालते हैं और न हमारे दहीमें अच्छे, लाभदायक और मित्र अण्द्रिज ही (Benigned Bacteria) होते हैं, क्योंकि हमारी कियाओं में न सफाई रहती है, न वैज्ञानिक सावधानी । निर्धृत द्धकी बराबरी करनेवाली बिना पानीकी छाछ है । वह आज-कल हमें नसीब कहाँ ? हमारी छाछ जो बनती है, उसमें कम-से-कम १५-२० गुना पानी डाला जाता है। इस हिसाबसे छाछमें निर्वृत दूधके पोषणका ४-५ प्रतिशत पोषण ही मिलेगा ।

निर्घृत दूधके साथ आजकलकी छाछकी तुलना करना व्यर्थ तया भ्रममात्र है। हाँ,यदि निर्भृत दूधका दही जमाकर उससे छाछ निकाली जाय तो वह अच्छी होगी। दहीकी छाछ, मलाईकी छाछ और निर्घृत दूधकी छाछ — इन तीनोंमें यदि बराबर-बराबर पानी मिलाया जाय तो निर्घृत दूधकी छाछमें पोषणांश अधिक रहेगा। घृतांश दहीकी छाछमें अधिक, मलाईकी छाछमें उससे कम और निर्धृत दूधकी छाछमें नहींके बराबर होगा। किन्तु यह भी उसका गुण समझना चाहिये। क्योंकि उसमें अपव्यय कम होनेसे बह पशु तथा पशुपालकोंके लिये छाभदायी है।

# निर्धत दूधकी विशेषताएँ

( लेखक--श्रीयुत 'निराला' )

वर्तमान भीषण परिस्थितिमें कैवल निर्घृत दूध ही हमें और हमारे पद्मुओंको भुखमरी और अपोषणसे बचा सकता है। अतः कम-से-कम उस समयतक, जबतक कि हमारे पद्मुओंकी दशा पूर्णरूपसे फिर न सुधर जाय, हमें निर्घृत दूध-को अपना राष्ट्रीय पेय बनाना चाहिये।



यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षमें दूधका कुल उत्पादन करीब ७५ करोड़ मन है। इसमेंसे कुछ दूध बछडोंको पिला देनेके बाद केवल ६२ करोड मन बचता है और इसमेंसे भी केवल २७. २ प्रतिशत बिक्री होता है, जब कि कम-से-कम ५० प्रतिशत तो विकना ही चाहिये। दूध देहातोंमें ही अधिक उत्पन्न होता है, परन्तु वे न तो दूधकी जरूरत समझते हैं, न उनमें क्रय-शक्ति ( Purchasing capacity) होती है और रास्ते तथा सवारीके अभावसे न वे बचे हुए दूधको शहरोंमें ही पहुँचा सकते हैं। अतः बचे हुए द्धके लगभग ५८ प्रतिशतका तो घी बना देना पड़ता है, ५ प्रतिशतका खोवा, ५ प्रतिशतका दही, ४ प्रतिशतकी मलाईकी बर्फ ( Ice-cream ) और ३ प्रतिशतकी मलाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करीब ४५ करोड़ मन द्धकी कोई व्यवस्था नहीं है और इसमेंसे भी करीब २७ करोड़ मन दूधका घी बनाना पड़ता है । दूधका घी निकालना भारतके लिये सदा घाटेका सौदा है; क्योंकि इसमें दूधकी कीमतसे करीब २५ से ४५ प्रतिशततक कम कीमत आती है। कम-से-कम ४० करोड मनकी मलाई निकाली जाय और घी किया जाय तो घाटा भी कम होगा और खासकर ३५ करोड़ मन सस्ता निर्घृत दूध भी देशवासियोंको मिल जायगा । यह कोई कम लाभ नहीं है । इससे करीब ५६

प्रतिशत अधिक दूध,--दूध आदिके लिये इधर-उधर भटकते हए-बचों, गरीबों और रोगियोंको मिल जायगा । इसके अतिरिक्त, मध्यम बर्गके लोग, जो क्रय-शक्ति कम होनेसे प्रतिदिन अधिक-से-अधिक ४-६ छटाँक द्ध ही मोल ले सकते हैं, निर्घृत दूध सस्ता होनेसे दुगुना खरीद सकेंगे। जबतक उत्तम गायें इमारे यहाँ अधिक संख्यामें न बढ जायें तथा दध और क्रय-शक्तिकी कमी रहे, तबतक हमारे लिये निर्धत दघ एक सबी सङ्घीवनी है । विशेषतः आजकी दुर्दशा और दुर्व्यवस्थामें, जब कि पोषणका शोषक, कलहकारी और दृषित कलियुग-कलह्युग चल रहा है। इससे दृग्ध-व्यवसायी गोपालों और गौओंका स्वार्थसाधन और कल्याण हो सकता है । यदि खादी और अन्य ग्रामोद्योगों से गरीबोंको रोटी मिल सकती है, तो निर्भृत दूधसे तो राष्ट्रके ८-९ अरब रुपयेके गो-प्रश्न-दुग्ध-व्यवसायको वड़ी सहायता और पृष्टि मिल सकती है । प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमीको यज्ञकी भावनासे ही गुद्ध द्धके साथ इस निर्भृत दूधका भी व्यवहार आरम्भ कर देना चाहिये । यज्ञकी भावनासे नहीं, तो शौक या कर्तव्यकी भावनासे, या सेवा-भावसे भी आज ऐसा करना कर्तव्य है। निर्वृत दूषकी बात अभी नयी-नयी है, इसील्यि राष्ट्रीय आरोग्य तथा गो-उद्धारकी भावनासे हम इसके उपयोगके लिये देशवासियोंसे प्रार्थना करते हैं। सन्धी बात तो यह है कि निर्वृत दूध शुद्ध दूधसे भी अधिक गाढ़ा होता है; ( क्योंकि मलाईके साथ जलका कुछ भाग उसमेंसे निकल जाता है ) इसलिये हलवाई लोग इसमें पानी मिलाकर असलीके नामसे बेचते हैं, और हमें कुछ भी पता नहीं लगता । धीरे-धीरे इसका व्यवहार एक प्रान्तसे दुसरे प्रान्तमें बढ भी रहा है, परन्तु अभी प्रत्यक्षरूपमें इस इसका व्यवहार करनेमें हिचकते हैं । जहाँ भोले एवं सीधे मनुष्य रहते हैं, वहाँ बदमारा तथा स्वार्थी अपना उल्लू सीधा किया ही करते हैं। यहाँ भी यही नियम लागू हो रहा है। पर आशा है कि अब हम सचेत होंगे और ठगाईसे बचेंगे तथा अपने भोलेपन और अज्ञानताक कारण जो लाभ स्वार्थी लोगोंको दे रहे हैं, वह सीधा गायको देंगे और इस प्रकार उसकी उन्नति करेंगे। जहाँ शुद्ध दूध नहीं मिल सकता है, वहाँ पोषणकी दृष्टिसे दूसरा नंबर निर्घृत दूधका ही है। मांस, फल-फूल, धान्य-अन्न, घी-छाछ आदि कई बस्तुओंसे यह निर्वृत दूध अधिक पोषणप्रद और सस्ता है। पर सस्तेपनके कारण किसी वस्तुको क्षुद्र या नगण्य समझना अनुचित है। हवा और पानी तो बहुत सस्ते हैं—सुफ्त-से हैं। पर क्या इसके लिये हम उनकी अवज्ञा—अवगणना कर सकते हैं शकदापि नहीं, उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकते ? ऐसी ही बात निर्वृत दुधके सम्बन्धमें समझनी चाहिये।

इससे हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जिन लोगोंको ग्रुद्ध दूध पर्याप्त परिमाणमें मिलता है, वे उसको छोड़ दें। हाँ, इतना अवस्य है कि वे भी यदि ग्रुद्ध दूधके साथ कुछ निर्मृत दूधका भी व्यवहार करें तो उन्हें लाभ अधिक होगा। गरीबों एवं मध्यम-वर्गके लोगोंको तो निर्मृत दूधको ही काममें लाना चाहिये तथा बाकीके लोगोंको भी अपनी बचतके अनुसार घीके स्थानमें ग्रुद्ध दूधको काममें लाना चाहिये। इससे उन्हें अधिक फायदा होगा। पश्चिमीय देशोंमें तो दूधकी नदियाँ बहती हैं, अतः उन्हें निर्मृत हूधको व्यवहारमें लानेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु फिर भी बच्चों और बीमार लोगोंको कई बार यह दिया जाता है; क्योंकि इससे उन्हें अधिक लाभ होता है। वहाँवाले हमारी तरह मूर्खतावश उसको फेंक नहीं देते हैं; वे तो उसको बछड़ों, मुगों, भेड़ों, सूअरों आदि पालतू जानवरोंको पिलाकर बहुत लाभ उठाते हैं।

वस्तुतः, निर्वृतं दूध पोषणकी दृष्टिसे शुद्ध दूधसे भी अधिक गुणकारक है, इतना होते हुए भी हम यह स्वीकार करते हैं कि निर्वृतं दूधमें जीवनतत्त्व 'अ' (Vitamin A) की बहुत कमी होती है, क्योंकि वह घृतांशके साथ मलाई (Cream) में चला जाता है। परन्तु घृतांशकी यह कमी उतनी खटकनेवाली चीज नहीं है क्योंकि घृतांशका मूल्य तो खास करके

जीवनतस्व (Vitamins) की दृष्टिसे ही है, नहीं तो, घृतसे जो शक्ति, ऊष्मा और मेद प्राप्त होते हैं, वे तो किसी भी तैल, गुड़, शक्कर, आल्द्र, चावल, घान्य आदि ऊष्माप्रद (Fire-foods) पदार्थोंसे भी मिल सकते हैं। ये पदार्थ विनिमेय हैं, अतः एकका काम दूसरेसे भी चल जाता है। किन्तु शरीरके लिये जीवनतस्व (विटामिन) से भी अधिक आवश्यकता प्रोटीनवाले पदार्थकी है, जिसमें न तो विनिमयता है, और न जिनका ऊष्माप्रद पदार्थों-जैसा सर्वाधिकार समानताका (Democratic) स्वभाव है। वह तो पूरा राज्यतन्त्रात्मक (Aristrocratic) है। उसमें पूर्ण, अर्घ-पूर्ण और क्षति-पूर्ण भेद हैं, परन्तु पूर्णकी सहायता और संरक्षकतासे अन्य दोनोंका भी महत्त्व बढ़ जाता है और वे भी प्रधान गिने जाने लगते हैं।

प्रत्येक प्राणीके लिये प्रोटीन और वह भी पूर्ण प्रोटीनकी खास आवश्यकता है, क्योंकि वह ऊष्माप्रद तथा रचनाप्रद (Building-food) दोनोंका काम दे सकता है एवं जल और क्षारके कारण वह शरीरकी वृद्धि, विकास और क्षति-पूर्ति (Repairs)भी कर सकता है। ऊष्माप्रद पदार्थ ऐसा नहीं कर सकते। घी, मक्खन और मलाई, अधिकांश रूपमें ऊष्माप्रद होनेके कारण, शुद्ध दूध और निर्धृत दूधका भी काम नहीं कर सकते; वे तो एक तरहसे हवा और पानी हैं।

अवतक तो हमने 'निर्घृत दूध ग्रुद्ध दृधसे हल्का है' इस प्रचलित दृष्टिकोणको स्वीकार करके चर्चा की है; अब हम यह दिखानेका प्रयत्न करेंगे कि कई दृष्टियोंसे तो यह निर्घृत दूध ग्रुद्ध दूधसे भी बढ़कर है।

### सवा सेर ठोम पदार्थकी क्या कीमत होती है ?

| पदार्थ ( सवा सेर ) ( एक कार्ट )      | फुटकर कीमत | सवा सेर ठोस सूखे सुपाच्य पदार्थके उत्पादनकी कीमत<br>(Cost of 2½ lbs of dry digestible matter |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| निर्घृत दूध (Separated)              | ४ आने      | २४ आने                                                                                       |
| दूष (Ordinary) वृतांश ३ २५ प्रतिशत   | ۷,,        | ₹₹ ,,                                                                                        |
| दूध प्रमाणित (Certified) ,, ४.० ,,   | १५ ,,      | ५२ ,,                                                                                        |
| दूध आरोग्यसिद्ध (Sanitary),, ३ २५ ,, | १२ ,,      | ٧૮ ,,                                                                                        |
| मलाई (Cream) ,, २० ,,                | 80 ,,      |                                                                                              |
| म्लाईका वर्फ (Ice-cream) १२ ,,       | ₹०,,       | ७२ ,,                                                                                        |

(अंडे) मांस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थोंकी कीमत तो और भी ज्यादा पड़ती है। यहाँ उनकी तालिका अलग-अलग नहीं दी गयी है।)

जनरकी तालिकासे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि ( यद्यपि ये ऑकड़े अमेरिकाके हैं, परन्तु फिर भी भारतके ऑकड़ोंसे बहुत मिलते-जुलते हैं ) सब ठोस पदार्थोंमें, जिनमें पोषण-तत्त्व समान मात्रामे है, दुग्धान्न बहुत सस्ते हैं तथा निर्भृत दूध तो सबसे सस्ता पोषण है। इसीलये तो उसे पानी और प्राणवायुके समान जीवनदान करनेवाला और सस्ता बतलाया गया था।

निर्शृत दूधकी यह एक और विशेषता है कि वह उच्चकोटिका पोषण है। (मांस सर्वथा अभक्ष्य होनेपर भी)
जो लोग मांस खाते हैं, उनके लिये भी निर्शृत दूधका
व्यवहार करनेसे डेढ़ रुपयेमें तथा बिना किसी प्रकारकी हिंसा
हुए जो पोषण मिल जाता है, वह उतनी कीमतके मांससे
नहीं मिलता। दूध समान परिमाणके मांस आदिसे, चारसे
दस गुने कम दामोंमें ही अधिक पोषण देता है और उसमें
न किसी प्रकारकी हिंसा है, न दुर्गन्य, न रोग और न गंदगी।
निर्शृत दूधसे भारतवर्ष—हिंसा और वह भी दुधारू पशुओंकी
हिंसाके घोर पातकसे बच सकता है। इतना ही नहीं, वह
उनको मृत्युसे बचाकर आर्थिक पोषण देता है। इससे गायकी
महत्ता बढ़ती है और हम भी बिना किसी भयके आगे वढ़
सकते हैं तथा राष्ट्रको भी उन्नत कर सकते हैं।

वृतांश पोषण-अनुपात (प्रतिश्वत) ( Nutritive Ratio ) प्रोटीन: प्रोटीनसे अतिरिक्त पदा**थ** 

निर्मृत दूध '०४ १ : १'२८ साधारण दूध २'६७ १ : २'९० श्रेष्ठ दूध ४'७२ १ : ४'२७

बचों और बछड़ों आदिके लिये दूधमें घृतांश जितना ही कम हो वह उतना ही अधिक अच्छा है। अतः उनके लिये निर्घृत दूध सर्वश्रेष्ठ है। माताके दूधमें घृतांश सबसे कम रहता है और अन्य पदार्थ अधिक रहते हैं। इसलिये माके दूधके अभावमें निर्घृत दूध बच्चोंके लिये अधिक अनुकूल है।

अन्तमें एक बात और ध्यान देनेकी है कि प्राणिज प्रोटीनोंमें दुग्ध-प्रोटीन श्रेष्ठ है और निर्भृत दूध सर्वश्रेष्ठ । इसिल्ये अधिक-से-अधिक परिमाणमें निर्भृत दूध लेना चाहिये और घीकी पूर्तिके लिये घीके स्थानमें ग्रुद्ध दूधका प्रयोग करना चाहिये। इससे आजकी आर्थिक और पोषण-विषयक इस प्रकार इम देखते हैं कि निर्भृत एवं ग्रुद्ध दूध मांस, मछली, अंडा आदिसे अधिक रुचिकर, पोषक, सस्ते, स्वामाविक और अहिंसक हैं। क्या इतनी विशेषताएँ कुछ कम हैं ? जिस प्रकार पानी और प्राणवायु स्वामाविक, सस्ते अहिंसक आदि हैं, वही बात दूधके विषयमे है। ऊपरकी तालिकासे हमें दो बातें ज्ञात हुईं—प्रथम, दूध उत्तम होनेके साथ-साथ सस्ता है, द्विताय, दूधमें भी निर्भृत दूध पोषण एवं कीमतकी दृष्टिसे अधिक श्रेष्ठ है।

अब हम यह देखेंगे कि किन कारणोंसे निर्धृत दूध सब प्रकारके दूधोंमें श्रेष्ठ है। ऊष्माप्रद खाद्यका नाम पोषण कभी नहीं है। पोषण तो देहकण तथा शरीरमें रहनेवाली सातों धातुओंकी रचना करनेवाले अङ्ग-वर्धक खाद्य (Building food) को कहते हैं। यह चीज प्रोटीन है जो निर्धृत दूधमें पूर्णरूपसे रहती है।

ऊष्माप्रदताकी दृष्टिसे तो निर्घृत दूध शुद्ध दूधका ६० प्रतिशत है, किन्तु ऊष्माकी यह कमी मस्तिष्कको अधिक शान्ति देनेबाली होती है। यही कारण है कि बीमारों और मानसिक काम करनेवालोंके लिये निर्घृत दूध अधिक हितकर और शान्तिप्रद माना गया है। ऊष्माप्रदताकी कमी यहाँ गुण बन जाती है। अब हम शरीरवर्धक खाद्योंकी पोषणकी दृष्टिसे तुलना करते हैं—

स्नायु बनाम चिकनाई ( शरीरपर ) क्या प्रभाव होगा Muscle Versus Fat

प्रोटीन : स्नेह

१ : '८६ मजबूत,फुर्तीला चिकना और खुर्दरा।

१: १:६१ कठिन, फुर्तीला और कोमल।

१ : २.५२ टीला और दुर्बल ।

स्थिति ठीक हो जायगी और इस रीतिसे गायकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और वह अधिक पोषण प्राप्त कर सकेंगी । इसका फल यह होगा कि धीरे-धीरे ग्रुद्ध दूध अधिक मात्रामें और निर्कृत दूध कम मात्रामें मिलेगा । किन्तु निर्कृत दूध अधिक मात्रामें और निर्कृत दूध अधिक मात्रामें मिलेगा । किन्तु निर्कृत दूधकी पुष्टिदायकताको कभी नहीं भूलना चाहिये । जब ग्रुद्ध दूध अधिक मात्रामें मिलने लगेगा, तब निर्कृत दूध पश्चओं और बल्रङ्गोंको पिलानेके काममें या अन्य प्रकारकी पोषणदायक खूराक या दवाइयों—जैसे— दुग्ध-पाउडर, सेंटोजन, लेक्टोजन, खाद्य-केसीन आदिके काममें आ सकता है, अथवा उड़ीसा और बंगाल-जैसे कम

दूधवाले प्रान्तोंमें भेजा जा सकता है। वहाँकी दशा सुधरनेके बाद वहाँ भी केसीन, लेक्टोजन, औद्योगिक पदार्थ, ऐरलिक — जैसा कपड़ा, रंग, नकली हाथीदाँत, कचकड़ा आदिके बनानेके काममें आ सकता है। केसीनसे तो करोड़ों रुपयोंके रासायनिक पदार्थ बन सकते हैं। किन्तु पहले तो हमें मुखमरीको मिटाना है, यह राष्ट्रका प्रधान प्रश्न है और निर्नृत दृध इसका एक उत्तर है।

अवस्य ही अन्य सब दुग्धानोंकी माँति निर्मृत दूधको भी ग्रुद्ध, स्वच्छरूपमें तथा ताजा-ताजा ही व्यवहार करना चाहिये। निर्मृत दूधका व्यवहार श्रेष्ठ है। उससे दही, छाछ, श्रीखण्ड, खोआ, मिठाई आदि सब कुछ बन सकता है। सभी प्रान्तोंमें इसका प्रयोग होता है किन्तु दुःख तो यह है कि अभीतक हमारे पढ़े-लिखे भाई भी ठगाते रहे हैं, अब तो आप निर्मृत दूध पीकर गायको भरपेट खिलाइये, इससे आपका और गायका दोनोंका कल्याण होगा।

# सेपरेटर या घृतांद्रा-विश्लेषिका—निरालिका या निःसारिका

( लेखक-श्रीयत डाह्मालाल हरगोविन्द जानी )

प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपयेका अधिक घी और ७५ करोड़-का निर्वृत दूध इस प्रकार एक अरब रुपयेकी बचत नये ढंगसे घी बनानेमें होती है किन्तु यह धातुकी कामधेनु— सेपरेटर—उस एक अरबको दो अरब बना सकती है, और वह भी पोषणके रूपमें । इस समय इसका सत्कार भी सन्चा गो-पूजन और गो-उद्धार है।

द्ध एक विचित्र चञ्चल द्रव होनेके कारण, यदि साफ-सुथरे बर्तनमें ढककर सावधानीसे रक्खा जाय तो भी,तीन-चार घंटेसे अधिक नहीं ठहरता । अतः यह प्रश्न उठता है कि पीने और बेचनेसे दूध बच जाय तो क्या करें ? रखनेसे तो बिगड़ जाता है । बहुत समयके अनुभव, अवलोकन और प्रयोगसे यह पता लगा कि दूधके ऊपरी भागका मलाई-तत्त्व या वृततन्त्र टिकाऊ और बढ़िया है। अतः बचे दूधमेंसे मलाईका तत्त्व पंखा लकड़ी अथवा चमचे जैसी किसी बस्तुसे निकालने (Skimming) की शोध आरम्भ हुई होगी, और खट्टे हो जानेवाले दूधमेंसे अधिक मलाई-तत्त्व निकलता देखकर, दूधको जमाकर दही बनाने और उसको मथकर मक्खन निकालनेकी प्रथाका पता लगा होगा। आगे जाकर मक्खनसे घी बन सका होगा । इस प्रकार दूधसे चीतक पहुँचनेमें बहुत समय लगा होगा। इस दुग्ध-संस्कृति, अथवा घृत-संस्कृति या गोरस-संस्कृतिमें, भारतवर्षका स्थान सबसे ऊँचा और प्राचीन दिखायी पड़ता है।

दूधको छिछले वर्तनमें रखकर (Shallow pan Skimming), गहरे वर्तनमें रखकर (DeepSetting), दूधमें गरम पानी डालकर (Water Dilution), खट्टे दूधको चमड़ेकी मशकमें भरकर और उसको टाँगकर खूब हिला-झुलाकर अथवा लकड़ीकी मथानीसे मथकर मक्खन निकालनेकी भिन्न-भिन्न कई मनोरञ्जक रीतियाँ दिखायी पड़ती हैं। इस विषयमें पहले भारतने खोज की थी तथा दो सौ साल पूर्वतक यह सबसे श्रेष्ठ था। इन पद्धतियोंका प्राथमिक स्वरूप असंस्कृत होनेपर भी, वैज्ञानिक सिद्धान्तपर निर्भर होनेके कारण सैंकड़ों-सहस्रों वर्षोंतक उनसे पोषण, आरोग्य, आयुष्य और बल्ट-बुद्धि प्राप्त करता रहा तथा खूव प्रसिद्ध हुआ।

दो द्रवोंमें जो हलका होता है वह ऊपर, और जो भारी होता है वह नीचे जाता है। दोनोंको अच्छी तरह मिला दिया जाय तो भी थोड़ी देरमें गुरुत्वाकर्षण (Cravitation) के सिद्धान्तसे भारी पदार्थ नीचे चला जायगा। दूधमें जो घृत-तस्व है, उसकी विशिष्ट गुरुता (Speicfic Cravity) '९३ है और दूधकी १.०२४ से १.०३६ तक देखी जाती है। परन्तु साधारणतः यह गुरुता धीका अंश अधिक होनेसे कम, और कम होनेसे अधिक रहती है। यदि दूधसे धीका अंश निकाल दिया जाय तो शेष निर्वृत दूध (Skim-milk or Separated milk) की विशिष्ट गुरुता १.०३७ होगी।

प्रकृतिसे प्राकृतिक ढंग और गतिके अनुसार काम लेनेसे बहुत विलम्ब होता है और काम भी पूरा नहीं होता । किन्तु यदि प्राकृतिक नियमों ( Natural laws ) को समझकर उनके अनुसार कार्य करें तो शीघ, अधिक, अच्छा और प्रभावपूर्ण लाभ मिलता है । सन् १८७४ में जर्मनीमें श्रीलेट (Lefedlt) नामक विज्ञानवेत्ताने विचार किया कि न्यूटनने फलको गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षणके नियमका जो पता -लगाया था, उस सिद्धान्तके अनुसार दो वस्तुओंमें इलकी

ऊपर और भारी नीचे आ जाती है। किन्तु इम कोई ऐसी पद्धति निकालें, जिससे यह काम बहुत शीघ हो जाय। तब उसने देखा कि दो प्रवाही द्रवोंको एक बर्तनमें रखकर खूब जोरसे घुमाया जाय तो हलका भाग ऊँचा उठकर किनारेकी ओर छितरा जाता है अर्थात् गुरुत्व मध्यविन्दु (Centre of Gravity) से इलका भाग मध्यविन्दु केन्द्र (Centre ) से दूर भागता है और भारी भाग केन्द्रके पास जाता है।

इस प्रकार उन्होंने इस केन्द्रानुसारी (Centripital) और केन्द्रापसारी (Centrifugal) गतिके अवलोकनसे पदाथोंको शीव्रतासे धुमानेका यन्त्र बनाया। इसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षणके प्राक्तिक नियममें वेग भर दिया, जिससे घंटोंका काम मिनटोंमें होने लगा। केन्द्रापसारी यन्त्र बन जानेके बाद सन् १८७८ में स्वीडनके डा० डी० लावलने दूधसे मलाई निकालनेका यन्त्र (Centrifuge) बनाया और उसका नाम आस्फा लावल (Cream-separator) रक्खा। पीलेसे इस यन्त्रमें काफी सुधार होते रहे और इसीके आधारपर कई लोगोंने भाँति-भाँतिके यन्त्र बनाये। तबसे दुग्ध-व्यवसायमें एक भारी क्रान्ति आ गयी—ऐसा समझना

चाहिये। तबसे न तो बेकार दूधको फेंकनेकी और न दूधको खद्या बनानेके लिये छिछछे या गहरे बर्तनमें घंटों रखनेकी आवश्यकता रह गयी। पुरानी रीतियोंसे जो घीका अपन्यय होता था, वह भी इस यन्त्रसे बहुत कुछ कम हो गया।

छिछले वर्तनमें दूध रखकर जमानेसे १०० रतल घृत-तत्त्वमेंसे ६ से १० औंसतक अर्थात् '४ से '६ प्रतिशत धीका अभव्यय होता है, गहरे वर्तनमें रखनेसे २से ५ औंसतक अर्थात् '२ से '३ प्रतिशत, और पानी डालनेकी पद्धतिसे १० से १३ औंसतक घीकी हानि देखी गयी है, किन्तु इस घातुकी धेनु या निरालिका (Separator) यन्त्रसे १०० रतलपर केंबल १ से २॥ तोलातक अर्थात् '०१ से '०२ प्रतिशत धीका ही अपन्यय होता है । सोचिये, यदि किसी समृद्धिशाली गाँवमें प्रतिदिन १००० रतल दूध हुआ, इसमेंसे मक्खन निकाल लेनेपर ३,२०,००० रतल दूध द्याकी रह जायगा और इस निर्भृत दूधमें भी लगभग ५ प्रतिशतके हिसाबसे १६,००० रतल घी रहता है। यदि २५ आने प्रति रतल घीका भाव रक्खें तो कितना दाम होगा ?

#### घीका अपन्यय

|       | निःसारिका( Separator ) | गहरे बर्तनवाली | छिछछे बर्तनवाली | गरम पानी          | दही मथनेकी      |
|-------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|       | पद्धतिसे               | पद्धतिसे       | पद्धतिसे        | डाल्नेकी पद्धतिसे | पद्धतिसे        |
| रतल   | ६७                     | ५६८            | <b>१४७</b> ●    | <b>२१९</b> ५      | ३२०० से ४००० तक |
| मूल्य | <b>?</b> 0४)           | <i>(()</i>     | २२९६)           | <b>३४</b> ३०)     | ५०००) से        |
|       |                        |                |                 |                   | ६२५०) तक        |



विभिन्न पद्धतियोंसे एक गायके दूधमें प्रतिवर्ष होनेवाला मक्खनका नुकसान

१६,००० रतल घीका दाम प्रति रतल २५ आनेके भावसे २५०००) हुआ । अतः निःसारिका ( Separator ) द्वारा निर्घत द्रंघ निकालकर आधुनिक उत्तम रीतिसे उसका घी निकाला जाय और उसमें अधिक-से-अधिक दुराना अपव्यय मानें तो भी अन्य रीतियोंसे होनेवाले अपन्ययसे तो बहत ही कम है। निःसारिका-पद्धतिसे गहरे वर्तनवाली पद्धतिमें ८ गुना, छिछले बर्तनवाली पद्धतिमें २२ गुना, पानी डालनेवाली पद्धतिमें ३५ गुना और दही मथनेवाली पद्धतिमें बहुत अधिक धीका अपन्यय होता है। इस प्रकार एक गाँवमें हजारों रुपयेकी हानि हो जाती है। किन्तु दो या तीन सौ रुपयेमें उत्तम सेपरेटर (Separator machine) मिल जाती है। यों तो ४०) ५०) रुपयेमें भी अच्छी मिल जाती है। किन्त बहत बढिया मशीन लेनी चाहिये । वह एक महीनेमें अपना मूल्य निकाल देती है। यदि एक आदमी न ले सके तो गाँवभरमें सहयोग करके भी इस मशीनको काममें लाया जाय तो बड़ा लाभ हो । दस-पंद्रह पश्चवाले इस मजीनको रक्खें तो एक वर्षमें उनकी रकम निकल आयेगी और फिर मशीन मुफ्तमें रह जायगी।

यद्यपि भारतवर्षमें गहरे बर्तन, छिछछे बर्तन या पानी मिलाकर मक्खन-धी बनानेकी जंगली पद्धति नहीं है, यहाँ तो दही जमाकर मथानीसे घी बनाया जाता है, तो भी उसमें १५ से २५ प्रतिशत तक घीका अपव्यय तो हो ही जाता है: भारत, दही, मथानी और मथनेवाला—इनके अनुसार अपव्ययकी मात्रा घट-बढ भी सकती है। हर गाँव पीछे मथानीकी रीतिने ४-५ हजार रुपयेका, किन्त मलाई निकाल-कर निरालिकासे घी बनानेमें कैवल हजार-डेढ हजारका ही नकसान होता है। कितना बड़ा अन्तर है। इसका फल गरीबी और भुखमरीके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? यही ४.५ हजार रुपये पशुओं के उत्तम चारे, उत्तम श्रेणीके साँड, पशुओंकी देख-भाल और बच्चों-रोगियोंको मुफ्त द्रध पिलाने आदिमें खर्च किये जा सकते हैं। राजकीय स्वराज्य-की बातको एक ओर रक्लें तो भी गाँवकी पश्च-समृद्धि तथा दुग्ध-सम्पत्तिका स्वराज्य तो यह कामधेनु---मजेदार सेंट्रीप्यूज या सेपरेटर मशीन-ही दिला सकती है। इसके अतिरिक्त गाँवको सालभरमें ३,२०,००० रतल दूधमेंसे २,७२,००० रतल दूध और १५,२०० रतल उत्तम धी मिल जाता है। घी (रतलमें ) निर्भुत दूध (रतलमें)

२,७२,०००

श्चन्य

- निरालिकाद्वारा १५२००

मथानीद्वारा १२,००० से

१३,६०० तक शून्य !

मथानीके स्थानपर निरालिका-पद्धतिषे आजके भावसे २५००) से ५०००) रुपयेका घी और २७२००) का निर्मृत दूघ मिल जाता है। आगे होनेवाली शोधोंसे अधिक लाभ मिलनेकी आशा है, यह हम अलग बतायँगे। हाँ, मथानीसे जो छाछ मिलती है उसका कोई विशेष आर्थिक और पोषक मस्य नहीं है।

इससे लाखों मन निर्धृत दूघसे, देशके कुल दूधका पौने दो गुना दूध बन जाता है और २० से ४० करोड़ रुपयेतक- का अधिक और उत्तम घी मिलता है। सब देशोंने इससे लाभ उठाया है, किन्तु भारतमें अभी बहुत थोड़े लोगोंने इससे लाभ उठाया लागा आरम्भ किया है। अभीतक यह मशीन बड़े नगरोंमें ही है और विशेषकर नफाखोरोंके हाथोंमें। जबतक यह देहातके किसानोंके हाथमें नहीं पहुँच जाती, तबतक यदि सामुदायिक-सहकारी हाथोंमें जाय तो गो-निराशाके की चड़में फँमा हुआ भारतवर्ष इस कामधेनुकी पूँछ पकड़कर बाहर निकल सकता है।

विशेषकर इस पद्धितके द्वारा निकाली मलाईसे सीघा घी बना छेनेमें धन, श्रम और पदार्थकी उत्तमतामें बहुत ही बड़ा लाभ होता है। मुँह खोलते ही मिलनेवाली शक्करको कौन छोड़ेगा ! यह समझ लीजिये कि लक्ष्मीजी तिलक करनेको आ रही हैं, मुँह मत मोड़िये। यदि इसे गँवा दिया तो फिर आम्ट्रेलिया और न्यूजीलैंडका अधिक शुद्ध, अधिक सुन्दर, अधिक पौष्टिक, अति मीठा और नयनाभिराम घीका डिब्बा आया ही समझिये। आस्ट्रेलियाके गेहूँ, कैलिफोर्नियाके संतरे और जापानके सेवोंको जब हम नहीं रोक सके, तब इस बढ़िया और सस्ती चीजको कौन रोक सकता है। अतः समय रहते चेत जानेमें ही अपना हित और कल्याण है।

वेदमें इलको 'शुना' अर्थात् कल्याण-जैसा मङ्गल और मनोहर नाम दिया गया है। इसी प्रकार इस धातुकी कामधेनु-को हम उद्धारिणी नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यह दूधमेंसे मलाईके रूपमें धी-तत्त्वका उद्धरण करती है और इस प्रकार हमारे पशुओंका तथा सारे देशका भी उद्धार करती है।

इस छेखमें हमने उत्साह तथा प्रेमवश सेपरेटरके छिये कई सुन्दर नाम रक्ले हैं। जैसे निःसारिका—यह दूधमें सार भागको निकाल देती है; निरालिका—दूधमें से दूध और मलाईको इंसकी माँति निराला (पृथक्) कर देती

है: घातकी धेन-निष्काम ब्राह्मणकी भाँति समस्त गाय-भैंसोंका दुध पीकर फिर विचित्र ढंगसे उत्तम दध-मलाई देकर घेन ओंका मुख्य बढानेवाली कामधेन सारे देशकी सवाई बनी रहती है; घतांश-विश्लेषिका दधमेंसे कैवल मलाई ही नहीं, यदि अकेला घतका अंश निकालना हो तो भी यह निकाल देती है। यह उसकी अन्तिम उच्चोच सेवा है। इस विषयमें अलग लिखा जा सकता है। इसे दग्धचिकका भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रजापति मिड़ीके पिंडको अपने चाकपर लगाकर घुमाते हैं और जैसे खरादी लोग लकडीको खरादपर चढाकर धुमाते हैं, उसी प्रकार कैन्द्रापसारी सिद्धान्तसे यह दग्ध-चिक्रका एक मिनटमें ६,००० से १७,००० तक चकर लेती है और दुध-धीको अलग कर देती है। इसे केन्द्रापगा ( सेंटीपयुज ) और केन्द्रापसारी भी कहा जा सकता है। इन सब नामोंको हम समाजके सामने छोड़ देते हैं। जनता रुचि और अनुभवसे कोई एक चुन हेगी या नया नाम बना लेगी। अभी तो क्रीम-सेपरेटर ही चाल है। किन्तु हमें तो उद्धारिणी या धृतांश-विश्लेषिका अधिक जँचता है, इनमें भी घतांश-विश्लेषिका बहुत अधिक। जैसे-जैसे इसका विकास होगा, वैसे-वैसे इसका खरूप प्रकट होगा। अभी तो इम अपने अल्प अनुभवसे कहते हैं कि यह भारतकी श्रेष्ठ उन्मेषा है।

परन्तु सेपरेटर मशीनका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिये कुछ बातोंका ध्यान रखना आवश्यक है। (१) मशीन अत्यन्त हदताके साथ कंकरीट पिटी हुई भूमिपर बैठाथी हुई हो तथा उसके पेंच, बोलटू इत्यादि अच्छी तरह कसे हुए हों। (२) मशीनकी चाल वहीं रखनी चाहिये जो कंपनीकी ओरसे उसपर लिखी हुई हो। चाल घटाने-बढ़ानेसे अधिक मलाईका अपव्यय हो जाता है। (३) मशीनकी ऊपरी दूधकी टंकींसे जो दूधकी धार बरतनमें गिरती है, वह भी उचित मोटी रहनी चाहिये, अधिक मोटी धारसे दूध गिराने-पर भी हानिकी आशक्का रहती है। (४) मशीनको बंद करते ही उसे गरम पानीसे धोना चाहिये और जितनी बार मशीनका प्रयोग किया जाय उतनी ही बार उसके सब पुरजोंको खोलकर अच्छी तरह घो डालना चाहिये। यदि दिनमें कई बार मशीन चलती हो, तो केवल एक बार धोनसे काम न चलेगा। (५) मलाई निकाले जानेवाले दूधका तापमान, ९०' डिग्री फारनहाइट होना चाहिये, सदींके दिनोंमें १००' डिग्री कारनहाइट होना चाहिये, सदींके दिनोंमें १००' डिग्री हो सकता है, किन्तु ९० से कम या १०० से अधिक होनेपर मलाईकी क्षति होगी। इन सब बातोंका ध्यान रखने-पर भी २ प्रतिशत मलाईका अपव्यय तो होगा ही, किन्तु इसके विपरीत चलनेपर निम्नाङ्कित नकशेके अनुसार मलाईका अधिक अपव्यय होगा।



द्ध (Whole Mills)

# गाय रक्षा करती है

गाय मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ हितैषी है। तूफान, ओला, अनानृष्टि या बाढ़ आवे और हमारी फसब्सेंको नष्ट करके हमारी आशाओंपर पानी फेर दे, किन्तु फिर भी जो बच रहेगा उसीसे गाय हमारे लिये पौष्टिक और जीवन धारण करनेवाला आहार तैयार कर देगी। उन हजारों बच्चोंके लिये तो गाय जीवन ही है, जो दूधरहित वर्तमान नारीत्वकी रेतीपर पड़े हुए हैं।

हम उसकी सिधाई, उसके सौन्दर्य तथा उसकी उपयोगिताके लिये उसे प्यार करते हैं। उसकी कृतज्ञतामें कभी कमी नहीं आयी। हमारे ऊपर दुर्भाग्यका हाथ तो होना ही चाहिये, क्योंकि हमलोग सालोंसे अपने कर्तव्यसे गिर गये हैं। हम जानते हैं कि गाय हमारे एक मित्रके रूपमें है, जिससे कभी कोई अपराध नहीं हुआ। जो हमारी पाई-पाई चुका देती है। और घरकी—देशकी रक्षा करती है।

—ई॰ जी॰ बेनेट, स्टेट डेयरी कमिश्नर, मिसूरी, अमेरिका

# नकली घी और नकली दूध

( लेखक---लाला श्रीहर देवसहायजी )

नकली चीजको असली कहकर और बिंद्यामें घटिया चीज मिलाकर बिंद्याके नामपर बेचना प्राचीन कालसे नैतिक अपराध माना जाता है। आजकल तो इसके खिलाफ कान्त भी बन गये हैं। नकली चीजोंका प्रभाव जब देशकी आर्थिक और शारीरिक अवस्थापर पड़ता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयङ्कर और घातक होता है। इससे समाजका सारा आर्थिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जाता है, तथा दुर्बलता और शारीरिक रोगोंके बढ़नेसे देशमें लोग निर्धन, निर्बल और निकम्मे बन जाते हैं।

हमारे देशकी करीब नब्बे प्रतिशत जनसंख्याके जीवनका आधार कृषि है। वाणिज्य, व्यापार, शिल्प और नौकरी-चाकरी आदि भी कृषिपर ही फूलते-फलते हैं। यहाँ संसारके अन्य देशोंकी तरह खेती मशीनों और घोडोंसे नहीं, बल्कि बैलोंसे होती है। हल चलानेके सिवा, कुएँमें अरहट चलाने, बोझ ढोने और सवारी पहँचानेका काम भी बैल ही करते हैं । इसलिये बैलोंकी संख्या और शक्तिको बनाये रखना और बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। बैल गायसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये गायकी रक्षा और उन्नतिका प्रश्न बैलोंकी अपेक्षा बढकर है। हमें बैलोंके सिवा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य और शक्तिको बनाये रखनेकै लिये दूध, तथा दूधसे उत्पन्न घी, मक्खन, दही, छाछ आदि चाहिये। हमारे यहाँ खेती और गोपालन, दोनों घंधे किसान करते हैं। गायोंसे उन्हें खेतीके लिये बैल तो मिलते ही हैं साथ ही दुध या दुधसे उत्पन्न घी-दही आदिसे भी तीन अरब रुपयोंसे अधिक आय होती है।

देशके गरम तापमानके कारण दूध अधिक समयतक ठीक नहीं रहता, वह खट्टा हो जाता और विगड़ जाता है, इसिल्ये आवश्यक हो जाता है कि घी बनाकर बेचा जाय तथा काममें लाया जाय । सरकारी ऑकड़ोंके अनुसार देशमें उत्पन्न होनेकाले ६२९३ लाख मन दूधमेंसे ३५८९ लाख मन यानी ५७ प्रतिशत दूधका घी बनता है। इस प्रकार केवल घीकी बिकीसे भारतीय किसानकी वार्षिक आमदनी डेढ़ अरब रुपये होती है। घीके सिना १६८९ लाख मन दूधसे करीब ८० करोड़ रुपयेकी आमदनी होती है।

ं निर्धनताके कारण किसान न दूघ पी सकता है, न

घी ही खा सकता है। उसे मजबूर होकर दूध-घी बेच देना पड़ता है, उसके पास बच जाती है केवल छाछ या लस्सी। यह छाछ ही किसानोंके शारीरिक स्वास्थ्य और शक्तिका आधार है, इसीसे उन्हें विटामिन या पौष्टिक तत्त्व मिलते हैं। छाछके बिना किसानका न तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, न वैशाख-जेठकी झुल्सनेवाली धूप और लुमें वह काम ही कर सकता है। सरकारी दूध-रिपोर्ट १९४१ के अनुसार (६०७५ लाख मन छाछ बनती है और घी बनानेवालेके पास यही एकमात्र बचत है; क्योंकि वह अपनी सारी पैदाबार दूध या घीके रूपमें बेच डालता है (पृ० ७०)। इरिजन लोग यानी गाँवमें रहनेवाले चमार-धानुक आदि तो अपनी रूखी-स्खी रोटी किसानोंके घरसे पायी हुई छाछके साथ ही खाते हैं।

देशके करोहों आदमी जो मांस नहीं खाते, उनके स्वास्थ्यका आधार दूध-धी आदि ही हैं। देशकी रक्षाके लिये उन्हीं इलाकोंसे बलवान् और साहसी नौजवान मिलते हैं, जहाँ दूध-धी अधिक खाया जाता है। सिंध, पंजाब, राजपूताना, गुजरात, मध्यप्रान्तकी रियासतें, काठियावाड़, युक्तप्रान्त और बिहारमें देशकी ४२ प्रतिशत जनता बसती है, परन्तु इन प्रान्तोंमें दूधकी पैदावार देशकी कुल दूधकी पैदावारका ७४ प्रतिशत होती है। धीकी उत्पत्ति और किसानका सम्बन्ध बना रहता है, और मंडियोंकी आयको एक बड़ा सहारा मिलता है। धी उत्पन्न करनेके लिये किसान पशुओंको बिनौले आदि खिलाता है, ये उसे दूकानदार से मिलते हैं और बदलेमें दूकानदार धी खरीदता है। मंडियोंके इजारों दूकानदार विनौले आदि तथा धीके न्यापारसे लाभ उठाते हैं।

### कल-कारखानोंसे हानि

आजकलके कल-कारखाने पश्चिमी सम्यताकी बड़ी देन हैं। इन कारखानोंको अब देशभक्ति तथा शिल्पोन्नतिके नामपर उन्नत करनेके लिये तरह-तरहकी तजबीजें हो रही हैं। वास्तवमें देशकी आर्थिक-व्यवस्था, भौगोलिक अवस्था, नैतिक उच्चता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको दृष्टिमें रखते हुए ये बड़े-बड़े कारखाने देशके लिये लाभदायक नहीं, बल्कि हानिकारक

हैं। इन कारखानोंने परिश्रमी, सदाचारी, स्वस्थ और स्वतन्त्र लोगोंको बेकार, बीमार और परतन्त्र तो बनाया ही. साथ ही शराब, व्यभिचारके अडे बनाकर उनका नैतिक पतन भी बहुत किया। जिस देशके लोगोंकी आर्थिक और शारीरिक अवस्थाका आधार पद्म हों वहाँ किसी भी तरहसे पद्मुओंको हानि न पहँचनी चाहिये। परन्त देशमें शायद ही कोई कारखाना होगा, जो सालमें सौ-दो-सौ पद्मओंकी हत्याका कारण न बनता हो । बनस्पति धीके कारखाने तो देशके दधारू तथा उपयोगी पद्मओंके सर्वनाशके कारण हैं ही। जिस प्रकार कपड़ेके कारखानोंने चर्खेंके आश्रयसे जीवन बितानेवाली निर्धन, असहाय विधवाओंको निराश्रय करके बेकारी और भुखके विकराल महमें दकेल दिया, गाँवकी झोपडियोंमें स्वतन्त्रतासे जीवन व्यतीत करनेवाले जुलाहोंको चायके बगीचों और कारखानोंके घणित वायुमण्डलमें जीवन बितानेके लिये मजबूर किया, उसी प्रकार नकली घीके कारखाने किसानोंको निर्धन बना रहे हैं तथा उनके पद्मश्रोंको निकम्मा बनाकर कसाईखानों में पहुँचानेका कारण बन रहे हैं !!

## नकली घी-द्ध पशुओंके लिये घातक क्यों ?

मॅगफली, विनौले तथा सस्ता हो तो मछलीके तेलको भी कास्टिक सोडेंसे तेलकी गन्ध उड़ाकर तथा निकल और हाईडोजन गैसके द्वारा ठंडा और सफेद करके ग्रद्ध धीके खरीदारोंको घोखा देनेके लिये Butric acid बढ्कि एसिड -( एक प्रकारका तेजाब ) और Synthetic-essence सिन्थेटिक एसेन्स--बनावटी इतर या गन्धके द्वारा उसको घी-जैसा दानेदार और सुगन्धित कर देते हैं। कुछ कारखाने श्रद्ध घीमें आसानीसे मिलावट करनेके उद्देश्यसे नकली घीको गायका घी बनानेके लिये पीला, और भैंसका घी बनानेके लिये हल्का हरा या नीला रंग उसमें डाल देते हैं। उसमें चिकनाई विशेष नहीं होती । एक साधारण बुद्धिका आदमी भी यह समझ सकता है कि तेलकी गन्ध उड़ाने, घी-जैसा रंग-दाना और सगन्ध देनेसे उसमें कोई पौष्टिक तत्त्व पैदा नहीं हो जाता, बल्कि ग्रद्ध तेलकी अपेक्षा यह नकली घी या बिगाड़ा हुआ तेल स्टिअरिक ग्लेसरिन ( Stearic Glycerine) का अधिक भाग रहनेके कारण पचता नहीं, बेकार चला जाता है या स्वास्थ्यको हानि पहुँचाता है । भारतसरकारकै विशेषज्ञ डा० राइटने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ ३४ पर लिखा है कि 'नकली घी बनानेवालोंका सम्प्रति नब्बे प्रतिशत मिलावटकै काममें आता है। यह नकली घी इस प्रकार या तो ग्रद्ध धीके रूपमें विकता है या मिलावटमें काम देता है तथा शुद्ध धीके भावको सस्ता करके किसानोंकी आयको नुकसान पहुँचाता है।

घी तैयार करनेमें किसानोंको दुधकी अपेक्षा कम मुल्य मिलता है। भारतसरकारके विशेषज्ञ डा॰ राइटके कथनानुसार जब दूधका दाम ५) मन था, उस वक्त घी तैयार करनेमें किसानको केवल २॥।) मनके हिसाबसे दधके दाम मिलते थे। किसान शहरसे दर रहने तथा छाछकी अपनी आवश्यकताके कारण द्ध नहीं बेच सकता, और द्धका बेचना वह बुरा भी समझता है। इसल्यि उसे घी तैयार करना पडता है। दध न बेच सकनेके कारण उसे ८० करोड रुपये वार्षिक हानि उठानी पड़ती है। वनस्पति घीने ग्रद्ध धीके मूल्यको कम करके किसानकी इस हानिको और भी बढ़ा दिया है। सरकारी दूध-रिपोर्टके पृ० ११३के छेखके अनुसार १९४०से पूर्व सबसे अधिक ग्रुद्ध घी उत्पन्न करने-वाले पंजाबपान्तके सरकारी फार्ममें एक सेर धीका मुख एक रुपया साढे दस आना पहला था, और पंजाबी किसानको ग्रुद्ध वी २६।) प्रतिमन यानी ॥≈)॥ प्रति सेर घाटा उठाकर रुपया सेरके भावसे ही बेचना पडता था। एक बडे धनी कारखानेदारको भी यदि बराबर घाटा हो तो वह कारखाना बंद कर देगा, फिर एक निर्धन किसान कबतक इस घाटेको सहेगा ! जब उसे घी बेचनेसे घाटा होगा तो लाचार होकर वह घी पैदा करनेवाले अपने कारखाने यानी पश्चको ही बेच देगा। और वह भी कसाईके हाथ! क्योंकि उस घाटेकी चीजको पोसेगा कौन ? इस तरह पशुओंका विनाश होनेसे न खेतीके लिये बैल रहेंगे, न दूधके लिये गाय ? पद्म कैवल वही लोग रख सकेंगे, जिनको हानि-लाभकी परवा न होगी। पशुका रखना केवल धर्म या कुत्ते-घोड़ोंकी तरह शौककी बात हो जायगी।

८ जनवरी १९४० के 'हरिजनसेवक'में श्रीपन्नालालके पत्रके उत्तरमें महात्मा गाँधीजी लिखते हैं—'भारतके पशु-धनकी रक्षाका सवाल एक बड़ी और पेंचीदिगियोंसे भरी हुई आर्थिक समस्या है। इनमें घीकी मिलावट भी एक पेंचीदगी है, जो सदासे आ रही है। पिछले कुछ वर्षोंसे यह खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण देशमें सस्ते वनस्पति तेलका आना है। यह तेल गलतीसे घी इसलिये कहलाता है कि जमा देने और दूसरी रासायनिक क्रियाओंके द्वारा यह घी-जैसा दीखने लगता है।' श्रीपन्नालालका कहना है कि घी-दूधके

क्यापारी और दलाल असली घीमें खब मिलावट करके किसान या ग्वालेसे सस्ते दरमें बेचते हैं। उनका यह भी कहना है कि यह शरारत बहुत दिनोंतक चलती रही तो किसानोंका इस स्पर्धामें टिकना असम्भव हो जायगा। क्योंकि वनस्पति घी बम्बई और दूसरे स्थानोंमें थोक तैयार किया जा रहा है। आगे चलकर श्रीपन्नालाल कहते हैं और ठीक कहते हैं कि असली घी बाजारसे जाता रहा तो गाडी और इल चलानेके लिये बैलोंकी नस्ल सुघारे, और दूध-धीका काम किये बिना खेतीका धंघा असम्भव हो जायगा। इसलिबे श्रीपन्नालालने सझाया है कि मिलावट रोकनेके लिये कठोर उपाय सोचने चाहिये। मैं भी इस प्रस्तावका दिलसे समर्थन करता हैं, मिलावटके खिलाफ जननाकी ओरसे नियमित आन्दोलन होना चाहिये, और जरूरत हो तो इसके लिये कानून बनाना चाहिये। लार्ड लिनलिथगो साइब्रने भी कषि-कमीशन १९२७की रिपोर्टके पु० २३४ पर शद धीको एक बडा ग्रामीण उद्योग ही नहीं। बल्कि द्वाग्धालयकी उन्नतिके लिये भी बहुत आवश्यक मानते हुए इसकी रक्षाके छिये छिखा है। पंजाबका हरियाना प्रान्त, जो द्ध-धीके लिये प्रसिद्ध है, वहाँ प्रायः अकाल पड़ते रहते हैं। जब ग्रद्ध घीके साथ कोई स्पर्धा न थी—यहाँके किसान अकालके दिनों श्रद्ध धीके द्वारा पश्चओंकी रक्षा करते तथा स्टाइके साथ पराना सस्ता अन्न खाकर प्राण बचा छेते थे । सन १८९७-१९०० में यहाँ भयक्कर अकाल पड़े। सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाओंसे पद्मओंको कोई सहायता न मिली: फिर भी केवल शद घीकी विक्रीसे छः लाखमेंसे चार लाख पशु वच गये। परन्त १९३८-४० के अकालमें सरकार और जनताद्वारा छाखों रुपयेका चारा तथा अन्य सहू छियतें मिलनेपर भी छः लाखमेंसे चार लाख पद्म कम हो गये। क्योंकि दाद घीका परता किसानको अनुमानतः सवा-डेढ रुपया सेर पडता था और बेचना पडता था प्रायः एक रूपमा सेर । जो पश घीके कारण लाभदायक थे। वे ही नकली या वनस्पति घीके प्रसार, मिलावट, सस्ते भाव तथा स्पर्धाके कारण घाटेका सौदा बन गये। किसानोंको जो मूल्य मिला, उसीपर घी बेचनेके लिये वे मजबूर हो गये! संसारमें दूसरे कृषि-प्रधान देश कनाडा तथा दक्षिणी अफ्रिकाकी सरकारोंने पश्चओंके लिये घातक समझते हुए नकली घी-जैसी चीजका बनना कानूनद्वारा बंद कर दिया । डेन्मार्कने उसके प्रचार और विज्ञापनमें रुकावट डाल दी। अमेरिकाने तरह-तरहके टैक्स छगाये ( वनस्पति घीका समयन करनेवाली सरकारी मूँग-

फलीकी रिपोर्ट पृष्ठ ३००—३०३ के आधारपर )। उन देशों-की अपेक्षा हमारे देशके लोगोंका अधिक आश्रय कृषिपर होनेके कारण यहाँकी स्थिति और भी विकट हो गयी है!

### नकली दुध-घी

दघमें पानीकी मिलावट होती थी और यह मिलावट जाँचद्वारा पकडी जा सकती थी, और स्वास्थ्यके लिये भी अधिक शनिकारक न थी। पर आज तो महीनोंके एताएसे नकली दूध अभी तैयार होने लगा । यह दो प्रकारसे बनता है—(१) मर्शीनोंके द्वारा मक्खन निकाले हुए दुधके चूर्णको गर्म पानीमें उबालकर दुध तैयार करना, तथा (२) मक्खन निकाले निर्भृत दूधको उसी रूपमें या ग्रुद्ध दूधमें मिलाकर द्धके रूपमें या दही बनाकर बेचना। मक्खन निकाले हुए दुधका चुर्ण प्रायः विदेशोंसे ही आता रहा है। इसका एक औंस चर्ण एक पौंड पानीके साथ मिलाकर गर्म करनेसे ग्रद्ध दथ-जैसा बन जाता है और चीनी डालकर पीनेसे गुद्ध दूध-सा मालूम होता है। इस विषयकी सरकारी दूध रिपोर्ट १९४१ ई० के पृष्ठ ७० पर छिखा है कि-'इमारे देशमें ४६ लाख मन निर्घृत दूध तैयार होता है, यह अपने असली रूपमें बहुत कम बिकता है। यह बहुधा ग्रुद्ध दूधमें मिलाकर या दही बनाकर बेचनेके काम आता है। कभी-कभी इसका खोवा भी बनता है ।' इसी रिपोर्टके पृष्ठ २३०-३१ पर लिखा है कि पानी मिला हुआ दुध आसानीसे पकड़ा जा सकता है। छेकिन मक्खन निकाले हुए द्धकी मिलावट पकड़नेका अबतक कोई तरीका नहीं मालूम हुआ है। इस प्रकारकी मिलावटके पकड़नेका तो कोई कानून भी नहीं है। दूधका चूर्ण छुद्ध दूधकी स्पर्धामें सस्ता पड़नेके कारण ग्रुद्ध दूध बेचनेवालोंके लिये बहुत हानिपद है। पहले बाहरसे आनेवाले चूर्णपर ३० प्रतिशत टैक्स होनेके कारण यह कम आता था, परन्त १९३५ ई० में यह टैक्स इटा दिया गया । इसके विपरीत इंग्लैंडमें जहाँ शुद्ध दृघकी उत्पत्ति वहाँकी खपतसे एक तिहाईके करीब है, ग्रुद्ध दध

\* गत महायुद्धके समय दूधकी कमीके कारण सचमुच एक नकली दूध बनाया गया था जिसको 'Lohmanns Vegetable milk' कहते थे। यह सोयाबीन तथा बादामसे बनाया गया था। भूरे रंगका तथा सुगन्धित होता था। इसमें ७ प्रतिशत बानस्पतिक प्रोटीन, २५ प्र० चवीं और ४२ प्र० शर्करा होती थी। इसका एक चम्मच एक पौड जलमें मिलानेपर अच्छा दूध-सा बन जाता था।

और लोगोंके स्वास्थ्यकी रक्षाको ध्यानमें रखते हुए १९३६ ई० में विदेशोंसे आनेवाले मक्खन निकाले हुए (निर्धृत) दूधके चूर्णपर जो ९ शिलिंग ६ पेंस टैक्स था, वह १९४३ ई० में बढ़ाकर १९ शिं० २ पेंस यानी दुगुनेसे भी अधिक कर दिया गया। अभागे भारतमें शुद्ध दूध उत्पन्न करनेवालों, पशुओं तथा जनताको हानि पहुँचानेवाले निर्धृत दूध तथा निर्धृत दूधसूर्णके प्रचार और व्यवहारपर कोई रोक तो है ही नहीं, बल्कि इस चूर्णका प्रचार करनेके लिये व्यापारी विज्ञापनवाजीमें लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं!

### इससे गारीरिक हानि और नैतिक पतन

नकली घी तथा नकली दूधसे गायों और गोपालकोंको तो हानि पहुँचती ही है, जनताके स्वास्थ्यके लिये भी ये ठीक नहीं हैं। गुद्ध घी-दृष प्राकृतिक चीजें हैं, हमारे शरीरके लिये जिन पौष्टिक तत्त्वोंकी आवश्यकता है, उन सबको प्रकृतिने इनमें संग्रहीत कर रक्खा है, यह शीघ्र पचते और शक्ति प्रदान करते हैं। परन्तु नकली घी-दूधमें शरीरके पोषण करनेवाळे तत्त्वोंकी कमी होती है। नकली घी तैयार करनेमें सोडा कास्टिक तथा निकल-जैसी विषैली चीजें काम आती हैं। जिनका कुछ-न-कुछ विषेला प्रभाव उसमें रहता ही है । स्टिअरिक ग्लिसरीनका अधिकांश होनेके कारण नकली वनस्पति घी शरीरकी पाचनक्रियासम्बन्धी भागोंमें घल-मिल नहीं जाता, बल्कि जैसे-का-तैसा मलद्वारसे निकल जाता है। पंजाब-सरकारके विशेषज्ञ कैप्टन डी० आर० थामस, आई० एम्॰ एस्॰, बम्बई सरकारके कर्नल डा॰ एफ॰ पी॰ मैकी, आई॰ एम्॰ एस्॰ तथा देशके बहुतेरे प्रसिद्ध डाक्टर और वैद्योंने इसे स्वास्थ्यके लिये हानिकर बतलाया है। नकली घीके कारखानेदार तथा दुकानदार स्वयं अपना वनस्पति घी नहीं, बल्कि गुद्ध घी ही खाते और खरीदनेकी कोशिश करते हैं। नकली दूध-घी गुद्ध घी-दूधके खरीदारको घोखा देकर विकता है और उनके स्वास्थ्यको हानि पहुँचाता है । इसिछिये कारखानेदारसे लेकर दुकानदार तथा मिलावट करनेवाले छोटे-मोटे दुकानदार तथा किसानतकके नैतिक अधःपतनका कारण है।

### नकली घीके पक्षमें छः बड़ी दलीलें

१. देशमें शुद्ध घीकी उत्पत्ति आवश्यकतासे बहुत ही कम है। इस कमीको पूरा करनेके लिये घी-जैसी किसी दूसरी चीजकी जरूरत है; जो सस्ती हो और जिसे गरीब भी खरीद सकें। गी-अं० ५८—

- २. शुद्ध घीमें चर्बी आदिकी जो मिळावट होती रही है, बह न हो।
- ३. नकली घीके तैयार करनेमें काम आनेवाली मूँगफली, बिनौले आदि चीजोंकी माँग बढ़ानेसे किसानोंको लाम ही पहुँचेगा।
- ४. नकली घीके कारखानोंसे मजदूरोंको काम मिलता है और बेकारी दर होती है।
- ५. संसारके अन्य उन्नत देशोंमें नकली घी-जैसी चीज (मारगरीन) बिकती है, फिर यहाँ नकली घी क्यों न हो ?
  - ६. नकली घीसे शुद्ध घीको कोई हानि नहीं। अब इन दलीलोंपर विचार कीजिये।
- अपने देशकी अवस्था-व्यवस्थाको सामने रखनेपर वनस्पति बीके पक्षपातियोंकी ये दलीलें निराधार तथा भ्रमपूर्ण प्रतीत होती हैं। यह ठीक है कि देशमें ग्रद्ध घीकी उलित्त माँगसे बहुत कम है, और दिन-प्रतिदिन और भी कम होती जा रही है; परन्त इसका एक बड़ा कारण नकली घी भी है। नकली घी सस्ता नहीं, वस्तुतः महुँगा और हानिकारक है। यह घीके नामपर बिकता है लेकिन है तेल, और वह भी शुद्ध नहीं बिगड़ा हुआ ! स्वास्थ्य और शक्तिकी दृष्टिसे नकली घीकी अपेक्षा ग्रद्ध तेल कहीं अच्छा होता है । देशकी आधीसे अधिक जनता आज भी तेल खाती है। वह उसके खानेके दंग और गण-दोषसे परिचित है। इसलिये वह हानि नहीं पहुँचाता। परन्तु नकली धीके विषयमें उन्हें मालूम ही नहीं, कि उसमें क्या-क्या मिला रहता है। मुँगफलीका तेल आजकल करीब ३२) मन बिकता है, पर नकली भी मिलता है ५०)-६०) मन । इस प्रकार खरीदारको इस नकली चीजके लिये १८)-२०) अधिक देने पड़ते हैं। यदि वह जानता तो इस घोखेसे बचकर तेल ही खरीदता; इससे ये रुपये भी बचते और स्वास्थ्यको भी उतनी हानि नहीं होती, जितनी नकली घीसे होती है। गाँवके गरीब लोग तो घी खरीद नहीं सकते । उनका काम तो छाछसे चलता है, और नकली घी उन्हें छाछसे भी विश्वत कर रहा है।

२. चर्बी तथा अन्य चीजोंकी मिलावट निःसन्देह अच्छी नहीं। पर पहले चर्बीकी मिलावट बहुत कम होती थी और उसका पकड़ना भी आसान था। नकली घीकी मिलावट तो बहुत बड़े परिमाणमें होती है, और वह पकड़ी भी नहीं जा सकती। धार्मिक दृष्टिसे भी नकली वी दोषपूर्ण है; क्योंकि मछलीके तेलके सस्ता होनेपर वह उससे भी बनाया जाता है। पहले बनता था, आगे भी बनना सम्भव है।

- १. गुद्ध घी पैदा करनेके लिये पग्नुओंको बिनौला खिलाया जाता है और उसकी खपत नकली घीके कारखानोंकी मूँगफली और बिनौलेकी माँगसे बहुत अधिक होती है। दूसरी बात यह है कि किसानोंको मूँगफली और बिनौलेकी अपेक्षा गुद्ध घी बेचनेसे अधिक रूपया मिलता है और खास्थ्यके लिये छाछ ऊपरसे मिल जाती है। इसलिये नकली घीके पक्षपातीकी दलील बड़ी लचर है।
- ४. पिछले सालतक करीब ३५ लाख मन नकली भी तैयार होता था। इसे तैयार करनेमें कारखानों में अधिक से अधिक दो हजार मजदूरोंकी आवश्यकता है। पर शुद्ध धीके कामसे करोड़ों इन्हीं जैसे किसानोंका निर्वाह होता और बिनौला तथा शुद्ध धीके ब्यापारसे लाखों दूकानदारों, ब्यापारियों और मजदूरोंको काम मिलता है।

५. यह ठीक है कि अन्य देशों में नकली घी-( मारगरीन ) जैसी चीजोंकी खपत है, परन्तु हमारे देश-जैसे ही कृषि-प्रधान देश कनाडा और दक्षिणी अफ्रीकामें तो इसका बनना कान्त्रके द्वारा बंद कर दिया गया है। अमेरिकामें इस के विरुद्ध टैक्स लगाये गये और मक्खन-जैसा रूप-रंग बनानेका निषेध कर दिया गया, मारगरीनमें जिन पौष्टिक पदार्थोंकी कमी थी; उनकी पूर्ति करायी गयी, मिलावटको रोकनेके लिये कड़े कान्त्रन बनाये गये तथा मिलावटको पकड़नेके लिये सुगम तरीके निकाले गये, और नकली दूधके चूर्णपर टैक्स बढ़ाया गया। अपने देशकी हालतको देखते तो यहाँ नकली घीका बनाना ही रोक देना चाहिये। यदि शुद्ध घीकी कमीके कारण किसी दूसरी स्निग्ध चीजकी आवश्यकता है तो उसके लिये नकली घी नहीं, बिल्क शुद्ध साफ किये गये तेलोंका व्यवहार स्वास्थ्यके लिये टीक और सस्ता रहेगा।

अर्थशास्त्रके नियमानुसार नकली दूध-घी बाजारसे असली दूध-घीको निकाल रहे हैं। ग्राहक कुछ दिन असली घीका दाम देकर घोखेसे नकली या मिलावटी घी खरीदता है। जब उसे पता लग जाता है कि घोखेमें वह नकली घीके लिये अधिक पैसे दे रहा है, तब वह असली छोड़कर नकली घी सरतेमें खरीदने लगता है, इस प्रकार असली घीके विषयमें विश्वास उठ जानेके कारण उसकी माँग कमाहोने स्माती है। बंगाल, महास आदि पान्तोंमें घानीका

युद्ध तेल काममें आता था । तेलके कारखाने खुलनेसे कुछ दिन घानीके नामपर कारखानेक तेल तथा उसकी मिलावटको लोगोंने खरीदा, पीछे इसकी पोल खुल गयी और लोग घानीके तेलका कोई विश्वास न होनेके कारण कारखानेका तेल ही खरीदने लगे । इससे घानी पेरनेवाले तेली वेकार हो गये । इसी प्रकार जब नकल और मिलावटके कारण युद्ध घीपरसे विश्वास उठ जायगा तो खरीदार असली घी होनेपर भी सन्देहवश उसे छोड़कर सीधा सस्ता नकली घी ही खरीदेगा, और युद्ध घीकी माँग बंद हो जायगी । फिर युद्ध घी उत्पन्न करनेवाले पशुओंको कौन रक्खेगा ! तेली और उनकी घानीके समान किसान और उनके पशु भी बेकार हो जायँगे । इससे देशकी शारीरिक, आर्थिक और नैतिक अवस्था बिगड़ेगी और अन्तमें सर्वनाशका कारण बनेगी ।

## नकली घी-दृधके उत्पादनमें वृद्धि

कृषि-कमीशन, दूध-कमेटी आदिकी रिपोर्टों तथा अन्यान्य बड़े-बड़े विशेषश्चोंकी सिफारिशपर भी भारतसरकारने नकली घी तथा इसकी मिलाबटके विरुद्ध कोई कान्त नहीं बनाया । बिल्क इस हानिकारक व्यवसायको उत्तरोत्तर प्रोत्साहन ही दिया जा रहा है । डा॰ राइटके कथनानुसार सन् १९३७ ई॰ में यहाँके कारखानों में २५ हजार टन या सात लाख मनके करीब नकली घी तैयार होता था । सन् १९४५ ई॰ के अन्ततक सवा दो लाख टन या साठ लाख मनसे अधिक तैयार होगा । दस वर्षोंके बीच ही नकली घीका उत्पादन आठ गुना बढ़ गया । कितने आश्चर्य तथा दुःख-की बात है कि जिस नकली घीके विरुद्ध लाई लिनलिथगोने अपनी १९२७ ई॰ की रिपोर्टमें लिखा था। उसपर वह सवोंच अधिकारी होते हुए भी कोई साधारण प्रतिबन्ध भी न लगा सके; बिल्क उनकी आँखोंके सामने ही नकली घीका उत्पादन इस कदर बढ़ गया !

अब तो इसका उत्पादन और भी बढ़ाया जा रहा है। इस वर्षके आरम्भमें नकली बीका उत्पादन एक लाख बीस हजार टन था। सरकारी यत्न और प्रोत्साइनसे इस वर्ष सम्भवतः बीस नये कारखाने और खुल रहे हैं, जिनमें एक लाख टन नकली घी तैयार होगा। कहा जाता है कि अगने साल तीस और कारखाने खोले जानेकी तजनीज है। सरकारने नवली दूधके प्रचारको बढ़ानेके लिये उसपर लगे हुए टैक्सको ही इटा दिया है। सरकारी बिशेषकोंकी निकारिशपर

भी न तो शुद्ध भोजन-कान् नको ठीक किया गया और न शुद्ध दूध-धीका उत्पादन ही बढ़ाया गया। यहाँ तक कि शुद्ध दूध धी-की उत्पत्ति बढ़ानेके लिये दुधारू पशुओंकी रक्षा और उन्नतिकी भी असाधारण उपेक्षा की गयी!

#### उपाय क्या ?

- १. दुधारू पशुओंकी रक्षा तथा उन्नतिके द्वारा दुध-घीका उत्पादन बढाया जाय।
- २. सरसों, तिल आदिके तेल, जो मूँगफलीके तेलके समान स्वास्थ्यके लिये हानिकारक न हों, उनको प्राकृतिक ढंगसे गुद्ध करके तैयार करने और बेचनेका प्रबन्ध हो।
- नकली दूध-धिके तैयार करने और बेचनेके
   विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय ।
- ४. नकली घी-दूध तैयार करनेवाले कारखाने बंद कराये जायँ। कम-से-कम ऐसे कारखानोंके धर्मभीर समझतार मालिक—जो नकली घीको वास्तवमें बुरा समझते हैं—अपने कारखानोंमें इसकी जगह शुद्ध साबुन तैयार करें। इससे लाभ तो कम होगा पर नकली घीके कारण देशपर तथा गोजातिपर जो भयानक आधात लग रहा है, वह रक जायगा। अपवित्र साबुनमें जो गाय इत्यादिकी चर्बी लगती है, वह भी बंद हो जायगी।
- ५. नकली घीकी सबसे बड़ा समर्थन करनेवाली मूँगफली-सरकारी रिपोर्ट १९४१ में छाभकी दृष्टिसे नीचे छिखे उपाय बतलाये गये थे —
- (क) नकली घीकी उत्पत्तिपर कंट्रोल किया जाय, जिससे अधिक उत्पत्ति और आपसी प्रतिस्पद्धी कम हो।
- (ख) अन्य देशोंके समान यहाँ भी वनस्पति घीपर टैक्स लगाया जाय और वह तेलों और घीको उत्तम बनानेके लिये खर्च किया जाय, जिस प्रकार गन्नेकी खेतीको उन्नत करनेके लिये चीनीपर टैक्स लगाया गया है।

- (ग) वनस्पति घीके तैयार करनेवालों और बेचनेवालोंके लिये लायसंस लेना आवश्यक हो। शुद्ध घीके व्यापारी-को यह लायर स नहीं दिया जाय।
- (घ) जो हलवाई या दूकानदार वनस्पति घीका प्रयोग करते हैं, वे अपनी दूकानके सामने वनस्पतिका साइनबोर्ड अवस्य लगार्वे।
- ( ङ ) घी और वनस्पति घीकी मिलावटको अपराध मानकर भुमीने और कैंदकी सजा दी जाय ।
- (च) बनस्पति घीमें बट्टिक एसिड (Butric-acid)
  (एक प्रकारका तेजाब) और सिंथेटिक एसेन्स
  Synthetic essence (बनावटी इत्र या
  गन्धपदार्थ) का (जो बनस्पतिका रूप ग्रुद्ध घी-जैसा
  बना देते हैं) मिलाना बंद कर दिया जाय और
  पौष्टिक तत्त्व मिलानेके लिये प्रोत्साहन दिया जाय।
  मिलावटको सहज ही पहचाननेके लिये तिलका तेल मिलाना आवदयक कर दिया जाय।
- (छ) शुद्ध भोजन-कातूनको कड़ाईसे लागू किया जाय। बारबार अपराध करनेवालीको अधिक दण्ड दिया जाय, जिससे दूसरोंके ऊपर प्रभाव पड़ें।

यह सरकारकी अपनी तजनीजें थीं। पर दुःख है कि इनपर अनतक कोई अमल नहीं किया गया। यदि इनके अनुसार भी कुछ काम होता तो बड़ा लाभ पहुँचता।

- ६. मक्खन निकाले हुए निर्वृत दूधके चूर्णका आयात
   बंद कर दिया जाय ।
- ७. नकली घी तथा मक्खन निकाले हुए दूधके चूर्णका बनाया जाना या आना कान्नद्वारा अग्राह्य कर दिया जाय।
- ८. देशके समाचार-पत्र इस प्रकारके नकली घी तथा नकली दूधका विशापन न छापें।



गाय मरी तो बचता कौन । गाय बची तो मरता कौन ॥

—रोमांस आफ दि **काउ** 



# निर्शृत दूध हानिकर है

( छेखक--श्रीसाराभाई प्रतापराय )

निर्घृत दूधके सेवनको लाभदायक बताते हुए इसके सम्बन्धमें कुछ सजन यह कहते हैं कि—

- १. निर्घृत दूध पूर्ण घृतयुक्त दूधकी अपेक्षा अधिक लाभकारी आहार्य पदार्थ है ।
- २. दूध (पूण घृतयुक्त दूध ) से घी निकाल लेने-पर उसके प्रोटीनोंकी पाचनयोग्यता बढ़ जाती है और इससे वह अधिक पोषक पेय बन जाता है।
- ३. दूधसे निकाळे हुए घीसे हिंदुस्थानकी आय प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी और यह धन गौकी रक्षामें सहायक होगा।
- ४. इस प्रकार निर्घृत दूधका सार्वत्रिक प्रचार गी-रक्षाके कार्यका एक प्रधान कारण बनेगा।

यह कथन कहाँतक ठीक है, इसपर यहाँ विचार किया जाता है।

१. डाक्टर और सरकारी प्रचारक भी निर्घृत दूधका सेवन एक आपद्धर्मके तौरपर करनेको कहते हैं, किसीने भी इसे सदाके लिये सेवनीय नहीं बतलाया है। मक्खनकी रफ्तनी करनेवाले देश भी इसे पूर्ण दूधके प्रतिनिधि रूपसे व्यवहृत नहीं करते । केवल दातव्य औषधालयों और अनाथालयोंमें, जहाँ बहुत किफायतसे मब काम चलाना पडता है, इसका उपयोग किया जाता है; क्योंकि वे पूर्ण वत्युक्त द्घ खरीदनेमें असमर्थ हैं। 'साउथ इंडियन मिशन'के तीन अनाथालयों में, जहाँ प्रति अनाथ प्रतिमास ३) खर्च किया जाता था, निर्धृत दूधका सेवन अनाथ बच्चोंको कराया जाता था और कहते हैं कि इससे वे हुष्ट-पुष्ट हए। यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि इन बच्चोंको आहारके साथ नित्य आध औंस मांस भी खिलाया जाता था। ये बच्चे भी वैसे ही थे, जिन्होंने या जिनके माता-पिताओंने कभी जाना ही नहीं कि पोषक खाद्य क्या होता है। हिंदुस्थानमें सन् १९००में जो भयक्कर अकाल पड़ा, उसमें भूखों मरनेकी नौबत आनेपर लोगोंके पास जहाँ जो थोड़ा-सा ज्वार या अन्य कोई रही-सदी आटा बचा रहा, वहाँ लोगोंने उसके साय नागफनीके फन मिला-मिलाकर अपने पेट भरे और इस प्रकार वे मौतके मुँहसे बचे:

पर नागफनी मनुष्य-जातिका आहार तो कभी नहीं बनी। जो लोग नागफनी खाकर जीये, वे रोगका आक्रमण होते ही तुरंत उसके शिकार हो गये। निर्धृत दूधकी उपकारिताका डंका पीटनेवाले लोगोंको यह भी जानना चाहिये कि ब्रिटेन-के स्वास्थ्य-विभाग ( British Ministry of Health ) की ओरसे अभी हालमें इस विषयकी जो जाँच हुई उसका क्या फल हुआ । लंदनके इकानामिस्ट पत्रके ता० ६ जनवरी १९४५ के अङ्कमें यह अवतरण दिया है कि 'बहुत बड़े परिमाणपर जाँच करनेसे यह मालूम हुआ है कि स्कूलोंमें पढनेवाले बालकों और कारखानोंमें काम करनेवाले मजद्रोंका जो युद्धकालीन सामान्य आहार है, उसमें विटामिनकी पृष्टाई मिलानेसे कोई लाभ नहीं होता। डा॰ आयकायडने यह व्यवस्था दी है कि निर्धत द्ध केवल गरीब माताओंके बच्चोंको ही पिछाया जाय और सो भी निर्घत द्धमें विटामिन 'ए' मिलाकर । इसका न तो सार्वेत्रिक प्रचार किया जाय, न सबके लिये सब समय पोषक पदार्थके तौरपर इसका सेवन कराया जाय ।

निर्वृत दूध 'अधिक लाभकारी आहार्य पदार्थ' कदापि नहीं हो सकता । बच्चोंके लिये, गर्भवती माताओंके लिये तथा दूध पिलानेवाली धात्रियोंके लिये यह वास्तवमें सर्वथा अनुपयुक्त है । इंग्लैंडमें निर्वृत दूधके बंद टिनों-पर इस आशयकी चेतावनीके वाक्य लिखे भी रहते हैं कि 'निर्वृत दूधकी इनके लिये मनाई है ।'

वर्तमान संकटमय युद्धकालमें, जब कि देशरक्षक सैनिकादिका काम करनेवालोंको अत्यन्त तेजयुक्त और पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिये, इन विभागोंके लोग निर्वृत दूधकी ओर देखतेतक नहीं । उन्हें ताजा वृतयुक्त पूर्ण दूध, पनीर और मक्खन दिया जाता है । और सरकारी डेयरी-फार्म इन विभागोंके पास घृतयुक्त पूर्ण दूध और उसके विशुद्धतम पदार्थ और पोषक द्रव्य ही पहुँचाया करते हैं न कि यह 'अधिक लाभकारी' कहानेवाला निर्वृत दूध । अडनवालाके डेयरी-फार्मको यह हुक्म दिया गया या कि वह सैनिकोंके लिये केंटीनोंमें पूर्ण दूध पहुँचाया करे, इससे असैनिक जनता घृतयुक्त पूर्ण दूधसे अवश्य ही विश्वत रही । बम्बई और पूनाके समीपके चार गवर्नमेंट

डेयरी-फार्म सैनिकोंके लिये प्रतिदिन ३५००० मन घृतयुक्त पूर्ण दूध, ३५०० पींड मक्खन और ५०० पींड घी बराबर पहुँचाया करते हैं। कभी निर्घृत दूधका एक बूँद या उसके चूर्णकी एक चुटकी भी नहीं।

निर्मृत दूधके प्रचारक एक संकटकालीन स्थितिको स्थायी व्यवस्थाके रूपमें परिणत करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि, हिंदुस्थानके लोग, जिन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता और जिनका ठीक तरहसे पोषण नहीं होता, यह निर्मृत दूध पीकर अपना रहा-सहा आरोग्य, बल और तेज भी खो देंगे।

२. यह कहना कि निर्पृत दूधके प्रोटीन 'अधिक पोषक पेषक' पेय' वन जाते हैं, मानव-प्रकृतिके गुण-कर्मोंके सम्बन्धमें अपना अज्ञान ही प्रकट करना है । सुप्रसिद्ध शरीरिवज्ञानी और जीविवज्ञानी यह बतलाते हैं कि मनुष्यकी शरीर-रचनाके साथ प्रोटीनोंके खच-पचकर मिल जानेके लिये यह आवश्यक है कि प्रोटीन स्नेहयुक्त हों, इनसे जब धृत निकाल लिया जाता है तब शरीरमें स्निम्धताका जो भण्डार है उससे ये घृत खींच लेते हैं और इस तरह जो खजाना किसी विशेष संकटकालमें, किसी आकस्मिक अभावकी अवस्थामें काम देनेके लिये सुरक्षित रक्खा रहना चाहिये, वही खाली हो जाता है!

दूधरे प्रोटीनका वास्तिवक पोषक अङ्ग घृत निकाल लेनेपर प्रोटीनकी पाचनयोग्यताका बढ़ जाना तो एक ऐसा अङ्गुत आविष्कार है, जिसका दारीरिवज्ञानियोंको अभीतक कोई पता नहीं है। जबतक खोज न हो ले और जीव-विज्ञानसे प्रमाणित न हो जाय तबतक तो यह इन महानुभावोंके दिमागका ही आविष्कार समझा जायगा।

३. यह कहना कि, 'अलग किये हुए घीसे हिंदुस्थानकी आय प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी और यह धन गौकी रक्षामें सहायक होगा', विल्कुल भूल है। कारण, असलमें ताजा दूध बेचनेसे ही गोपालकोंको अधिक रुपया मिलता है और यह जो नकद रुपया उनके हाथोंमें आता है वही सीघा गौकी रक्षा और उसके पालनमें लगता है। घीसे जो आमदनी होती है, उसे वसूल करनेवाले तो बीचके गुमास्ते और व्यापारी होते हैं और वह आमदनी गाय मैंसोंके पालनेवालोंको कभी पूरी नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त धी खानेवाले उच्च श्रेणियोंके लोग होते हैं; और निर्मृत दूपसे यह होता है कि मध्यम श्रेणीके नीचेकी श्रेणियोंके लोग.

किसान और उनके बञ्चे और चौपाये अपने अति प्रिय महेसे भी विश्वत रहते हैं। फिर, यन्त्रसे कीम निकालकर जो बी बनता है वह कीम — घी, दही बिलोकर निकाले हुए घीकी अपेक्षा ठहरनेमें, सुगन्ध, दाना और घटन सभी बातोंमें बहुत ही घटिया होता है। दहीके घीकी अपेक्षा कीम-बीका मूल्य भी कम मिलता है और यह जल्दी खराब भी हो जाता है।

निर्घृत दूधके प्रचारक इस बातको तो मानेंगे कि दूधमें से घृत निकाल लेनेके बाद उस निर्धृत दूधमें जो खनिज क्षार कैल्शिएट और फास्फेट रह जाते हैं, वे घृतके अभावमें बेतरह बढ़ते हैं । इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलोरके डाइरेक्टर महोदयने अपने मोनोग्राफमें खनिज क्षारोंका परिमाण इस प्रकार दिया है—

गौके पूर्ण दूधमें खनिज क्षारका परिमाण प्रतिशत ०.७ निर्भृत दूधके चूर्णमें ,, ,, ,, ,, ७.९

उन्हें सर्वसाधारणकी जानकारीके लिये यह भी बतला देना चाहिये था कि, खनिज क्षारोंकी इस अतिरिक्ततासे होनेवाली हानिकी पूर्ति, पृथक्-कृत घृतकी अपेक्षासे, किस प्रकार की जाय।

उन्हें सर्वसाधारणको निश्चयपूर्वक यह भी जँचा देना चाहिये, जो घृतयुक्त पूर्ण दूध निसर्गके परस्पर अति समीपवर्ती पोषक तत्त्वोंका अत्यन्त संतुलित रस है, उसकी समरसतामें विषमता किसल्यिये उत्पन्न की जाती है और किसल्यिये उसका सर्वोत्तम अंश घृत और उसके जीवनोपयोगी घृत-घोल विटामिन 'ए' और 'डी' उससे निकाल लिये जाते हैं।

यह भी बळवानोंके लोभका एक अनर्थकारी प्रकार है जो सर्वसाधारणको निसर्गके दिये हुए सर्वोत्तम पदार्थसे विञ्चत करता और समाज-मुखकी समरसता भङ्ग कर देता है।

## निर्पृत दूधके समर्थकोंकी भूल

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि निर्भृत दूधके समर्थक या तो यह जानते नहीं या जानकर इसकी उपेक्षा करते हैं कि रायल कमीशनने (सन् १९२६ में), डा॰ डबल्यू आर॰ राइटने (सन् १९३६ में), और केन्द्रीय-सरकारकी मिल्क-मार्केटिंग रिपोर्टने (सन् १९४४ में) इस विषयकी पूरी जाँचकर हिंदुस्थानमें निर्भृत दुग्धचूर्णके प्रवेश और प्रचारका अत्यन्त तीव निषेध किया है। इनको यह जानना चाहिये था कि युद्धके अति दुस्सह आपत्कालमें भी इंग्लैंडने अपने यहाँ निर्घृत दुग्धचूर्णका आना रोकनेके लिये उसपर 'आयात कर' जो सन् १९३६ में ९ शिलिंग ६ पेंस था, बढ़ाकर सन् १९४३ में १९ शिलिंग २ पेंस कर दिया । (लॉयड्स इम्पोर्ट टैरिफ)। यही नहीं बिक्क ग्रेट-ब्रिटेनने सन् १९४३ के शरद् और ग्रीष्मकालमें अपने यहाँ पूर्ण दूशका बहुत अधिक उत्पादन कराकर उसका प्रचार किया और उसकी लार्ड-सभाने अपनायह निश्चय प्रकट किया कि राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन एक पिंट (१३६ औंस) पूर्ण घृतयुक्त दूध दिया जाय, निर्घृत दूध कोई भी ब्रिटिशर न पीये। ४. 'बुरा भलेको भगा देता है।'—कृषिविधयक रायल

४. 'बुरा भलेको भगा देता है।'—कृषिविषयक रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके २३२ वें पृष्ठके ४ थे पैराग्राफमें जो बात कही है उसे इन प्रचारकोंको ध्यानमें रखना चाहिये था। कमीशनने कहा है—'बुरा भलेको भगा

देता है, यह बात रूपयेके बारेमें जितनी सच है उतनी ही दूधके बारेमें भी।' कमीदानने जाँच करके यह जाना है कि निर्वृत दुग्धिष्ठ केवल घृतयुक्त पूर्ण दूधमें मिलानेके ही काम आता है। इस तरह यह निर्वृत दुग्धिष्ठ घृतयुक्त पूर्ण दूधको दूधके बाजारसे भगा ही देगा। पूर्ण दूधके अधिक उत्पादनकी आवश्यकताका इस तरह दम घुट जायगा। यह वह छल होगा जो गौकी रक्षाका भाव नष्ट करेगा और यह काम भी होगा सरकारी क्ट्रनीतिके द्वारा! यह कृषिप्रधान भारतवर्षकी अर्द्धपोषित जनताको धोखा देकर उसे दुःखके महान् गर्त्तमें ढकेल देना है! निर्वृत दुग्धचूर्णके समर्थक इस तरह हिंदुस्थानकी ही सन्तानोंके फलने-फूलनेका रास्ता रोकने और भ्रमसे गोधनके हास करानेका उपक्रम कर रहे हैं। निर्वृत दूध राष्ट्रका सत्थानाश करेगा—इससे राष्ट्रकी शारीरिक और मानसिक शक्ति नष्ट होगी!

# जमा हुआ तैल या वनस्पति

( लेखक —चौधरी श्रीमुखत्यारसिंहजी )

किसी तैलको जब साफ और सफेद करके उसमें हाइड्रोजन गैस निकल घातुकी उपिश्वितमें मिलाते हैं तो वह पतला तैल जम जाता है। जितना तैलको पहले साफ किया गया हो उतना ही उसका रंग अधिक सफेद होगा। साधारणतथा हाइड्रोजन गैस किसी तैलमें नहीं मिलती, परन्तु किसी Catalyic (उत्प्रेरक) की उपिश्वितमें वह मिल जाती है। तैलको जमानेके इन कार्यके लिये निकल घातु बरतते हैं। किया बड़ी सुगम तथा धीधी-शदी है; परन्तु यह कार्य छोटे पैमानेपर नहीं हो सकता; क्योंकि हाइड्रोजन बनानेके लिये यन्त्र चाहिये तथा तैलको साफ करनेके लिये भी बहुमूल्य यन्त्रों तथा भापकी आवस्यकता होती है।

तैलको जमानेकी क्रिया पश्चिमी देशोंमें बहुत दिनोंसे जारी है। हमारे देशमें पहले-पहल यह वस्तु पश्चिमीय देशोंसे आनी आरम्भ हुई और कुछ लोगोंने इसे घीमें मिलाकर बेचनेका कार्य करना आरम्भ कर दिया। जनताका स्वास्थ्य न बिगड़े, इस दृष्टिले भारतमें सरकार और लोभी व्यापारी कोई भी मिलावटका यथार्थ विरोध नहीं करते अतः यहाँ मिलावटका कार्य कोई भी कर सकता है। इससे यह कार्य भी यहाँ बदता गया! इसमें लाम

देखकर लोभी व्यवसायियोंने यहाँ भी इसके कारखाने बनाने आरम्भ किये । यद्यपि कारखानेवाले जमे तैलके अनेकों गुण बताते रहे, परन्तु यह वस्तु केवल घीमें मिलानेके ही काम आती रही । १९३७ में जमे तैल बनानेके केवल ५ कारखाने थे जिनमें २५,००० टन अर्थात् ६,७५,००० (पौनेसात लाख मन) के करीब जमा तैल बनता था। २७,००० मन बाहरसे आता था। इम प्रकार उस समय कुल लगभग ७ लाख मनकी खपत जमे तैलकी थी।

डाक्टर राइट साहबको सरकारकी ओरसे विलायतसे बुलाया गया कि वे जाँच करके हमारे दूध-बीके व्यापारपर अपनी सम्मति दें। उन्होंने अपनी रिपोर्टके ३४ वें पृष्ठपर लिखा है—

'कारखानेवालोंकी सम्मति है कि जितना जमा तैल देशमें बनता या बाहरसे आता है, उसका ९० प्रतिशत भाग अर्थात् २३५०० टन घीमें मिलावट करनेके काम आता है।' और केवल १० वाँ भाग तैलके स्थानपर बरता जाता है।

देशमें जबसे मिलानेकी चाल चली, तभीसे इसके विरुद्ध आन्दोलन होता रहा है। खेतीकी जाँचके लिये हमारे वायसराय लार्ड लिनलिथगोके सभापतित्वमें जो रायलकमी अन बनी उसने भी इसके विरुद्ध लिखा; परन्तु कोई फल नहीं हुआ।

पंजाब वह प्रान्त है जहाँ लोग घी-दूघ अधिक खाते हैं। वहाँकी प्रान्तीय सरकारमें अधिकतर किसानोंका हिस्सा है। उन्होंने इस मिलावटके विरुद्ध आवाज उठायी और वहाँ यह कानून पास हो गया कि विना एक प्रकारका रंग मिलाये कोई भी जमे तेलको न बेच सके। दुर्भाग्यसे, जो रंग इस कामके लिये सोचा गया वह पकनेपर शरीरको हानि पहुँचानेवाला पाया गया। जमे तेलके कारखानोंने सरकारपर इस कानूनके विरुद्ध अभियोग चलाया और पंजाब-सरकारको अपना कानून वापस लेना पड़ा। फिर क्या था। धड़ल्लेसे नये-नये कारखाने बनने लगे और इसके परिणामस्वरूप आज ७ लाख मनके स्थानमें ३० लाख मनके लगभग जमा तेल बनना आरम्भ हो गया है।

हमारी केन्द्रीय सरकारने, जो अपनेको किसानों का पक्षगाती कहती है, घोषणा की है कि वह जमे तैलके और भी कारखाने बनवाना चाहती है जिनमें २२५००टन अर्थात् ६०७५०००मन जमा तैल बनाया जा सकेगा । इतनी अधिक मात्रा जमे तैलके बन जानेपर तो यह बिल्कुल असम्भव हो जायगा कि मक्खन और घी लोगोंको प्राप्त हो सके । सरकारने जमे तैलके बननेपर कर लगाया है और शायद वह यह समझती है कि जितना तैल अधिक जमाकर बेचा जायगा, उतनी ही अधिक प्राप्ति होगी । हम ऐसे देशमें रहते हैं जहाँके लोग सर्वदा नकल करके स्पया कमाना चाहते हैं । इसी कारण लोगोंका जमे तैलके कारखाने बनानेकी ओर इतना हुकाव है । अबतक मिलावटबाजीके घोलेसे इन कारखानेने अंधाधुंघ स्पया कमाया है । अतः सब लोग यही समझते हैं कि वे भी इसी प्रकार स्पया कमा सकेंगे ।

उपर्युक्त इतिहासके लिखनेके पश्चात् हम उपर्युक्त योजना-की विवेचना करना आवश्यक समझते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि सरकार इस कार्यमें इतना उत्साह क्यों दिखाती है ! सरकार इसका उत्तर यह देती है कि देशके लोगोंको खानेके लिये चिकनाईकी आवश्यकता है। घी न तो इतना पैदा हो सकता है जो लोगोंको खानेके लिये पर्याप्त हो और न इतना सस्ता ही है कि उसे साधारण आयका आदमी खरीदकर खा सके। अतः जमे तैलका बनाया जाना आवश्यक है। पर हम समझते हैं सरकारका यह कहना विक्कुल गखत है। आइये इसकी विवेचना करें।

यद्धसे पर्व घीका भाव कम-से-कम आठ छटाँक था और उससे कछ ही वर्षों पूर्व सेरभरका घी विकता था। जब-से जमे तैलका आविष्कार हुआ है, घीका भाव दिनोंदिन बदता जा रहा है और आज तो वह चार छटाँकका भी खालिस ( विश्वद्ध ) मिलना असम्भव हो गया है । जिस देश-में सरकारने मिलावटको रोकनेका कोई भी प्रयत्न नहीं किया। वहाँ ऐसा होना सर्वथा सम्भव ही था। यदि यहाँ मिलावटके लिये कही सजा दी जाती, मिलावट करनेवालोंको पकडनेके लिये ईमानदार आदमी नियक्त होते तो घीका व्यापार दिनों-दिन बढता और खालिस वस्त बाजारमें मिल सकती, परन्त सरकार तो असलमें अमीर लोगोंकी है जो जमें तैलको बेचकर जीव ही धनी बनने और उसे घीमें मिलाकर विकवानेमें तिनक भी लजित नहीं होते ! फिर घी सस्ता कैसे हो और खालिस कैसे बिके ? आज तो जमा तैल मक्खनमें भी मिलाकर बेचा जाने लगा है। अतः खालिस मक्खन भी मिलना असम्भव होता जाता है !

सरकारके विद्योवज्ञ क्या सभी वैज्ञानिक लोग इस बातको मानते हैं कि घीमें अनेकों विटामिन, विशेषकर 'ए' जातिकै। पाये जाते हैं। घी सगमतासे पचता है और शरीरके लिये लाभदायक है। उसके विरुद्ध तैल चाहे जमा हो चाहे बिना जमा, देरमें पचता है, तथा उसमें विटामिन न होनेसे वह घी-जितना लाभदायक भी नहीं होता । आयुर्वेदके जाननेवाले तो यह कहते हैं कि तैल, विशेषकर जमे तैलके खानेसे आँखों-में अंधापन तथा गलेमें अनेकों रोग हो जाते हैं! शायद किसी देशमें भी भारतवर्षके अतिरिक्त जमे तैल खानेका रिवाज इतना अधिक नहीं हुआ । मनुष्य-शरीरपर उसकी पर्ण हानि क्या होगी, यह तो हमारे शरीरकी दुर्दशा होनेपर ही ज्ञात होगा । परन्त जब यह ज्ञात है कि घी शरीरके लिये निश्चित ही लाभदायक है तब हम पूछते हैं, कि सरकारने घी-की बृद्धि करानेमें अबतक क्या प्रयत्न किया है ? हिसारके पिछले चारेके दुर्भिक्षमें लाखों मयेशी मर गये, परन्त सरकार-के कानपर जूँतक न रेंगी। बम्बई और कलकत्ते आदि बड़े शहरोंमें दूध देना छूटते ही गाय-भैंस कसाईखाने भेजकर कटवा दी जाती हैं। अनेक बार लोगोंने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया; परन्तु सरकारने एक न सुनी। दूर क्यों जायँ, लाखों दुधारू पद्म लड़ाईमें मांसके लिये मारे गये और हमारी सरकारने उस समयतक, जबतक कि लोगोंने इसके विरुद्ध आन्दोलन न आरम्भ किया, दुधारू पशुओंकी इस अबाध इत्याको बंद न किया और आज भी सरकार यह मानती है कि कुछ प्रान्तोंमें दुधारू दोरोंको मारनेकी प्रथा जारी है। तो क्या सरकारको यह कहते छजा नहीं आती कि वह धी पैदा करनेकी विरोधी नहीं है! हम तो समझते हैं, वह विरोधी हो या न हो, उदासीन तो अवस्य है।

पाठक जानते हैं भारतवर्षके लोगोंकी औसत आयु कैंबल २३ वर्ष रह गयी है। उस देशके निवासी, जो प्रातः-कालकी सन्ध्यामें 'जीवेम शरदः शतम्' का पाठ पढ़ते हैं, जो सौ वर्षकी आयुको जन्मसिद्ध अधिकार समझते रहे हैं; वे सरकारकी उदासीनताके कारण और भोजनसामग्रीमें अंधाधुंष मिलावटकी वजहसे केंबल एक चौथाई आयुमें मरने लगे हैं!

अमेरिकामें औसत आयु ५९ वर्ष है। क्या लोगोंकी आयु बढ़ाना और उन्हें नीरोग रखना सरकारका कर्तव्य नहीं है? यदि है तो उसके सम्बन्धमें सरकार क्या कर रही है? वह आटे और अनाजमें मिटी मिलने देती है, दूधमें पानी और धीमें तैल । और अब तो इन सबके ऊपर उसने यह निश्चय कर लिया है कि धीमें कामा तैल मिलाने के लिये उसकी उपज सात लाखके स्थानमें साठ लाख कर दी जाय। यह सब करके सरकार हमसे शावाशी चाहती है कि वह यह सब कुछ हमारे भलेके लिये ही कर रही है!

यदि घी देशमें पर्याप्त मात्रामें पैदा नहीं होता तो उसके लिये दूधके जानवरोंको मारनेथे रोकनेके सिवा क्या उपाय है, घी-दूध-मक्खनमें मिलावट बंद करना और मिलावट करनेवालोंको कारावासका कड़ा दण्ड देना ही उसका इलाज है; परन्तु सरकार यह क्यों करने लगी है इससे तो घनी लोग—जमे तैलके कारखाने बनानेवाले लोग नाराज होते हैं और ऐसा करनेसे सरकारको करकी आय कम हो जाती है। फिर क्यों अपनी आय कम की जाय और क्यों घनियों-को अपना विरोधी बनाया जाय!

यदि घी देशमें कम होनेसे छोगोंको तैल खिलाना सरकार आवश्यक समझती है तो वह तैल खानेका साफ आदेश क्यों नहीं करती? वह जमे हुए तैलको क्यों खिलाना चाहती है? तैलकी अपेक्षा तो जमा तैल बहुत महँगा विकता है परन्तु ऐसा करनेमें तो घनी कारखानेदारोंको कुल मिलेगा नहीं। इस बातपर सब सहमत हैं कि द्रव तैल जमे तैलकी अपेक्षा सुगमतासे पचता है और आधी कीमतपर मिलता है तो जमे

तैलके कारखाने तो स्पष्ट ही जनताके धन और आरोग्यकी क्रिकेस सर्वथा डानिकर हैं।

कहा जाता है कि तैल जमकर सफेद तथा सुन्दर हो जाता है । उसमें गन्ध नहीं होती, वही घी-सा लगता है और लोग उसे रुचिसे खाते हैं । परन्तु खानेकें लिये तो उसे लाकर पतला ही करना होगा । फिर आधे दामींपर तैल खानेका उपदेश सरकार क्यों नहीं करती ? यदि तैलको निर्गन्ध बनाना है या सफेद करना है तो ये दोनों बातें तो योड़ी लागतसे भी हो सकती हैं । इसके लिये केवल ऐसे कारखानोंको, जो तैलकी गन्ध और रंगको उड़ा दें, प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और जमानेका कार्य रोक देना चाहिये । ऐसा करनेसे कारखानेवालोंको लाभ न होगा और यदि उन्हें लाभ न हुआ तो सरकार फिर भी न आयगा तो इसका स्पष्ट यह अर्थ है कि सरकार घीको मारने और कारखानेवालोंको लाभ पहुँचानेके लिये ही यह योजना कर रही है!

यदि यह बात नहीं है तो क्या सरकार यह करनेको तैयार है कि जमे तैलके कारखानोंके तैलका भाव निश्चित कर दे, जिससे जनताको घीके घोखेसे तैलकी अधिक कीमत न देनी पड़े। भाव निश्चित करनेका काम एक कमेटीके हाथमें रहे और उसमें आधे प्रतिनिधि किसानोंके रहें। साथ ही क्या सरकार उसकी मिलावटको रोकनेके लिये किसी निर्दोष रंगसे रँगने और मिलावट करनेवालोंके लिये कठिन दण्डकी व्यवस्था करनेको भी तैयार है ?

पाठकोंको शायद यह ज्ञात नहीं है कि किसानकी आयका बड़ा भाग गाय-भैंसों तथा बैलोंसे ही प्राप्त होता है। मि॰ ओलवर और मि॰ राइट—इन दो अंग्रेजी विशेषज्ञोंके अनुसार किसानको पशुधनसे आय इस प्रकार होती है—

खेतीके कार्य करनेसे बैठ ६१२ करोड़ रुपयेका काम करते हैं। बोझा ढोनेसे पशु १६१ करोड़ रुपयेकी आय किसानको देते हैं। दूध-घीसे किसानकी आय ८१० करोड़की होती है। प्रतिवर्ष पशुओंसे खाद २७० करोड़की मिलती है तथा अन्य खाल, हुड्डी आदिकी आय ५५ ५ करोड़ रुपयेकी होती है। इस प्रकार पशुओंसे कुल ६१२+१६१+८१०+२७०+५५ ५=१९०८ ५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानको मिलता है। सारी खेतीकी पैदावारकी आय केवल २००० करोड़ रुपये १९३६ के भावके अनुसार थी। अर्थात् जितनी खेतीसे पैदावार होती है उतनी ही क्शुधन

से किसानको आय होती है। तो क्या ऐसी कोई भी बात जो पशुओंकी आयको हानि पहुँचानेवाली हो, देशको, विशेषकर किसानको हानिकारक नहीं है ! हम जानते हैं कि किसान शहरोंसे दूर रहता है। उसे दूधका घी बनाकर ही बेचना होगा तथा उसे ऐसा करनेमें कम-से-कम छाछ तो पीनेको मिलती रहेगी जो शरीरके लिये बड़ी लाभदायक बस्तु है। घीमें मिलावटका अर्थ है किसानकी छाछको भी उससे छीन लेना। सरकार याद रक्खे कि किसानके मरनेपर देश जीवित नहीं रह सकता अर्थात् जमे तैलको प्रोत्साहित करनेका अर्थ किसानको, प्रकारान्तरसे देशको अधिक-से-अधिक हानि पहुँचाना है!

जमे तैलको धीमें मिलानेसे रोका जाय, यह बात कई बार चलायी जा चुकी है और पंजाबमें तो जमे तैलको बिना रंग मिलाये न बेचनेका कानून भी पास हो चुका था जो हमारे दर्भाग्यसे बंद करना पड़ा । अभीतक इस विषयमें सरकारने कोई कार्य नहीं किया। यदि मिलावट बंद कर दी जाती तो जमे तैलके नयै-नये कारखाने बनानेकी बात ही न चलती। यह कहना गलत है कि कोई रंग तैलको रँगने-वाला नहीं मिलता । खोज करनेपर अनेकों रंग ऐसे मिल सकते हैं जिनको आगपर पकाकर उड़ाया न जा सके। परन्त सरकार तो किसी-न-किसी प्रकार समय व्यतीत करना चाहती है। जब वर्षोंसे यह ज्ञात है कि मिलावट दूर करनेके लिये तिलका तैल मिलाया जा सकता है जैसा अन्य देशोंमें किया गया है तो यह घोषणा करनेमें क्यों देर की जाती है ? यदि सरकार वास्तवमें जमे तैलकी मिलावट घीमें बंद करके घीकी वृद्धि करना चाहती है तो उसे तिलका तैल मिलाने तथा मिलावट करनेवालोंको कड़ी सजा देनेका कानून तो पास कर ही

देना चाहिये था और रंगोंकी खोज जारी रखनी चाहियेथी।

हम जानते हैं किसान गरीब है तथा अनपढ़ है। यही बड़ा कारण है कि उसके लामकी बात कोई नहीं सोचता; परन्तु हम सरकारको बता देना चाहते हैं कि उसके लगातार किसानको हानि पहुँचानेके कार्य सरकारको हानि पहुँचा देंगे और दूधका व्यापार बंद करके जमे तैलका व्यापार देरतक न चल सकेगा। क्या ही अच्छा हो कि सरकार किसानके प्रति अपना कर्चव्य समझे और जमे तैलकी अनुचित सहायता न करके घीकी दृद्धिके लिये प्रयत्न करे जिससे देशमें आरोग्यता तथा सम्पत्तिका संवर्धन और प्रसार हो।

दो बातें इस सम्बन्धमें और बताकर हम पाठकोंसे विदा चाहते हैं। पहली तो यह कि इसका जमा तैल नाम न रखकर वनस्पति घी क्यों रक्खा गया ? केवल इसीलिये न कि लोग इसे घी समझें। जब यह तैलका ही एक रूप है तो इसका नाम ऐसा रक्खा जाना नाहिये जिससे लोग तरंत यह जान जायँ कि यह तैलसे बना पदार्थ है। अतः इम चाहते हैं आगेसे इसका नाम जमा तैल रक्ता जाय । दूसरी बात यह बतानी है कि जो लोग यह कहते हैं कि जमे तैलमें विटामिन मिलाये जाकर उसे घी-जैमा कर दिया जाता है, यह गलत है। जमें तैलमें विद्यामिन 'ए'-जो धीके विशेष विटामिन हैं-मिलानेसे वे गरम करते ही नष्ट हो जाते हैं, अतः 'ए' विटामिन कृत्रिम रूपसे जमे तैलमें नहीं मिलाये जा सकते । हाँ, यदि मछलीका तैल मिला दें तो यह काम चल सकता है। परन्त फिर लोग मछलीका तैल ही क्यों न खायें !! इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि शीघ-से-शीव जमे तैलको धीमें मिलानेसे और कारखानोंको अधाधंध धीके नामपर तैलके अनाप-रानाप दाम छेनेसे रोका जाय। जबतक ऐसा न होगा। देशमें शुद्ध घी प्राप्त न हो सकेगा।

## दम है तबतक दया करो

बुद्धिमान् और भछे मनुष्य यदि ६ हजार वर्षों के भछे-बुरेके विचारमें किसी एक सिद्धान्त-पर सहमत हैं और कमानुक्रमसे अनुभव भी किया है तो वह सिद्धान्त यह है कि भगवान् आछसी और घातकी मनुष्योंको अन्य सबकी अपेक्षा अधिक धिक्कारते हैं और उनकी पहली आज्ञा यह है कि जबतक प्रकाश है तवतक काम करो और दूसरी यह कि जबतक दम है तक्कक दया करो।—रिक्कन

# वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) में पोषणगुण और सुपाच्यताकी कमी

( लेखक--डा० एन्० एन्० गोडबोले, एम्० ए०, बी० एस्-सी०, पी-एच्० डी० ( बर्लिन )

पूर्व या पश्चिममें यदि कोई ऐसा देश है, जहाँ जीव-दयाके भावोंका आदर एवं सम्मान ही नहीं होता, बिल्क उन्हें आचरणमें भी लाया जाता है और जहाँ जीवमात्रकी हिंसाको पाप माना जाता है, तो वह एकमात्र भारतवर्ष है। भारतवर्षका निरा शाकाहारी मनुष्य इस बातका एक जीता-जागता नमूना है कि ईश्वरके राज्यमें किसी भी दूसरे जीवकी कम-से-कम उपेक्षा करके किस प्रकार जीवन बिताया जा सकता है। मनुष्यजाति जिस ऊँची-से-ऊँची सम्यता एवं सुसंस्कृतिका विकास कर सकती है, भारतवर्षका निरामिषभोजी मनुष्य उसका मूर्तिमान् प्रतीक है, अतएव उसकी रक्षा होनी चाहिये।

किसी भी दूसरे प्राणीकी तरह भारतके निरामिषभोजी मनुष्यको भी जीवित रहने और बढनेके लिये तीन प्रकारके खाद्य-तस्वोंकी आवश्यकता है । भारतवर्षको प्रकृतिकी देनें प्रचरतासे प्राप्त हैं और ऐसी अवस्थामें हम बाकी संसारके लिये जीवन-निर्वाह किस प्रकार करना चाहिये, इसका एक नमना रख सकते हैं। हड्डियोंको बनाने और पुष्ट करनेके लिये आवश्यक कैल्शियमके क्षारों, लोहा, फास्फेटों इत्यादि एवं शरीरवृद्धिके लिये आवश्यक विटामिनोंके अतिरिक्त वे तीन प्रकारके भोजन ये हैं--(१) कार्बोहाइड्रेट-वर्ग ( Carbohydrates ), ( २ ) प्रोटीन-वर्ग ( Proteins) तथा (३) वसा-वर्ग अर्थात् चिकनाई ( Fats )। शरीरको ठीक रखनेके लिये इन तीनों वस्तुओंको इस हिसाबसे होना चाहिये---प्रोटीन १ भाग, चिकनाई १ भाग और साढ़े पाँचसे छः भागतक कार्बोहाइड्रेट । इनमेंसे प्रोटीन प्राप्त करनेके लिये हमारे पास नाना प्रकारके अनाज हैं। जैसे-दाल, गेहूँ, जौ इत्यादि । और दूध-जैसे बहुमूल्य आहारमें भी अन्य तत्त्वोंके साथ-साथ प्रोटीनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। चावल, चीनी, गुड़ इत्यादिके रूपमें हमें कार्बो-हाइड्रेट काफी मिल जाता है। पर चिकनाईके लिये हमारे पास दो ही साधन हैं, घी ( अर्थात् पानी निकाला हुआ मक्खन ) और तिल, नारियल, मूँगफली, सरसों इत्यादिके तेल। वैदिककालसे ही चिकने पदार्थोंको स्वंश्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रोंमें लिखा है—'आयुर्वे घृतम्' ( घी ही आयु है )। चार्वाक-दर्शनमें भी, जिसमें 'खाओ, पीओ, मौज करो' के ही सिद्धान्तको सही माना गया है, हमें ये बचन मिलते हैं-

यावजीवेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भसीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः॥ अर्थात—

जबतक जीओ सुखसे जीओ, ऋण के लेकर भी वी पीओ। भस्म हो गया यह शरीर तब, होता पुनरागमन कहाँ तब १॥ इजारों वपोंसे भारतवर्षमें छोग धी बनाते और उसका भोजनमें उपयोग करते आ रहे हैं । जिस प्रकार भारतवर्ष धीके महत्त्वको समझता और उसका उपयोग करता रहा है, उस प्रकार संसारका कोई विरला ही देश करता होगा । सच पूछिये तो जापानियोंने दूध और धीका व्यवहार सर्वप्रथम उन भारतीय बौद्धोंसे सीखा जो पाँचवीं शताब्दीमें जापान गये थे। उस देशमें धीको अब भी 'इन्दोनो आबुरा' (भारतीय तेल ) कहते हैं।

दुर्भाग्यसे आज वह समय आया है, जब कि भारतमें तेलोंको छोड़कर, जिनका महत्त्व इस दिशामें गौण ही है, भोजनमें चिकनाई प्राप्त करनेका यह महत्त्वपूर्ण साधन--धी इतना दुर्लभ हो गया है कि कदाचित गाँवोंके अतिरिक्त ग्रद्ध घीसे मिलती-जुलती-सी चीजें भी मिलनी एक प्रकारसे असम्भव हो गयी हैं। हालहीमें समाप्त हुए दूसरे महायुद्धकी कृपासे गोवधकी संख्या इतनी बढ गयी है कि भारतवर्षके सभी बड़े-बड़े शहरों में बच्चों एवं बीमारोंके लिये भी, शुद्ध घीकी तो कौन कहे, ग्रुद्ध द्रध भी बारह आने सेरसे कम मुख्यमें नहीं मिल सकता, सो भी पर्याप्त मात्रामें नहीं । आज भारतमें प्रत्येक व्यक्तिको सालभरमें औसतन साढे चार रतल या प्रतिदिन आधा तोला घी मिलता है, ( आँकड़ोंके अनुसार ऐसा कहा जाता है, पर वस्तुतः इतना मिलता नहीं है) जब कि प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन कम-से-कम पाँच तोला चिकनाई मिलनी चाहिये। औसत वजन, औसत मोटाई, औसत काम तथा औसत गर्मीवाले भारतीयको प्रतिदिन करीब २,००० से २,४०० कैलोरी (गर्मीका सबसे छोटा मान ) की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक भोजनके साथ ही घी और तेल मिलाकर कम-से-कम दो औंस चिकनाई होनी चाहिये। धीके सम्बन्धमें यह बात स्पष्टरूपसे समझ लेनी चाहिये कि तेलोंकी अपेक्षा घीमें खाद्य-तत्त्व बहुत अधिक हैं । घीमें अत्यन्त आवश्यक विटामिन 'ए' और 'डी' विशेषकर 'ए',

जो शाकाहारी भारतवासीको और कहीं नहीं मिल सकता होते हैं। एक माशा (Gram-११ ग्रामका एक तोला होता है। अतः एक ग्राम एक माशाके लगभग होता है ) धीसे हमें गर्मीकी करीब नौ कैलोरी प्राप्त होती है। जब कि प्रोटीन और कार्बोहाइडेटके एक माशासे चार ही कैलोरी गर्मी प्राप्त होती है। चिकनाईसे शरीरको गर्मी तथा आगे काम आनेवाली चर्बी दोनों मिलती हैं। प्रव प्रदेशोंमें रहनेवाले रीक, सील मळली आदि अपनी चर्वीके सञ्चयके लिये प्रसिद्ध होते हैं और वे अपने जीवनचक्रको चलाये रखनेके लिये आवश्यक गर्मी पैदा करके कई सप्ताहतक उस सञ्चित चर्वीकी गर्मीसे ही प्राण धारण करते हैं। यही बात मानव-हारीरके सम्बन्धमें भी समझनी चाहिये। जब कोई महापुरुष लंबे उपवास करते हैं तब वे इसी सञ्चित चर्वीसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। संसारभरमें यह बात प्रसिद्ध और सर्वसम्मत है कि दारीरमें चर्बीका सञ्चय करनेके लिये मक्खन और घी ही सबसे अच्छे साधन हैं, क्योंकि वे आसानीसे गल जाते हैं और शीघ ही शरीरके रसोंमें घुल-मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें हमारे शरीरको स्वस्थ रखनेवाले विटामिन भरे रहते हैं । दुर्भाग्यसे आज भारतवर्षमें एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गयी है, जिसके कारण सारे के-सारे देशको ग्रस लेनेवाली एक विपत्ति छायी-सी दीख रही है। बाजारमें शद धीके बदलेमें बनस्पति नामका एक नकली पदार्थ बिक रहा है। इस पदार्थके लिये 'घी' राज्दका प्रयोग करना वस्तुतः जनतःको धोखेमें डालना है। यह वनस्पति घी प्रतिवर्ष एक लाख उनतक बनने लगा है। और आगामी बारह महीनेमें इस संख्याको तीन लाख टनतक पहुँचा देनेके लिये सरकारकी ओरसे आयोजना हो रही है। जिनमें प्रतिदिन लगभग तीस टन वनस्पति घी तैयार करनेवाले करीब पंद्रह कारखानोंको लाइसेंस (परवाने) भी दिये जा चुके हैं। गायोंकी रक्षा करने, उनके वधको रोकने, गोचरभूमियोंको बढ़ाने तथा नयी-नयी दुग्धशालाएँ खोलनेके बदले हमारे इस देशमें वनस्पति (नकली) घीके कारखानोंको प्रोत्साहन दिया जा रहा है !!

यह वनस्पति घी आखिर है क्या वस्तु और कैसे तैयार होता है, साधारण-से-साधारण मनुष्यको इस सम्बन्धमें कुछ जानकारी होनी चाहिये।

वनस्पति घी भारतवर्षमें अधिकतर मूँगफली या बिनौलेके तेल-जैसे तेलोंसे ही तैयार किया जाता है। इन तेलोंको

पहले साफ किया जाता है अर्थात रासायनिकोंकी भाषामें उनके स्वतन्त्र अम्हों ( Pree acids ) को मारकर उनका रंग तथा गन्ध दर कर दिया जाता है। फिर इन तेलोंको निकल नामक धातुके अत्यन्त बारीक चुरों या उसके कुण्डलित तारोंके सम्पर्कमें लाया जाता है। इस धातमें यह शक्ति है कि वह अपनेमें बिना कोई परिवर्तन हए साथमें आनेवाली वस्तमें राष्ट्रायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार इसके द्वारा मूल तेल साफ हो जाता है। मँगफली या विनौले, मुख्यतः मुँगफलीके ऐसे स्वच्छ तेलके साथ जलसे मिलनेवाले उज्जन ( हाइड्रोजन Hydrogen ) नामक गैसका संयोग कराया जाता है। इससे तेलका तरल भाग, जिसको 'तैलिक ग्लिसरीन-योग' (Oleic Glyceride ) कहते हैं, उजानसे मिलकर 'वासिक ग्लिसरीन-योग' ( Stearic Glyceride ) बन जाता है, यह स्थूल और दानेदार होता है । इस ढंगसे वह तरल तेल एक स्थूल पदार्थमें बदल जाता है। उल्लिखित रासायनिक क्रिया १५० से १८० सेंटीग्रेडपर होती है। तेलको फिर ठंडा होने दिया जाता है। तब वह सफेद और दानेदार बन जाता है और घीकी शकल घारण कर लेता है। इसमें धीकी नकली सगन्ध और नकली विटामिन, जो एक प्रकारके मछलंकि तेल (Shark oil) से बने हए होते हैं, मिला दिये जाते हैं । भोला-भाला और अपढ भारतवासी यह समझकर कि वह घी खा रहा है, अपने मनको सन्तष्ट कर छेता है ! उसे माछम नहीं कि यह नकली और बनावटी है एवं इसके तथा असली घीके तत्त्वोंमें आकाश-पातालका अन्तर है।

जैसी ऋतु होती है उसी हिसाबसे वनस्पति घी बनानेमें उज्जन (हाइड्रोजन) की मात्रा कम-ज्यादा लगा करती है। गर्मियोंमें तेलको घीकी तरहसे जमा रखनेके लिये और उसके दानेदार दिखायी देनेके लिये उज्जनका मिलान अधिक मात्रामें करना पड़ता है। यह तो वही मसला हुआ कि 'इक तो है ही करू करेला, दूजे नीम चढ़ो।' वनस्पति घीके बनानेका खर्चा तेल और उसके सायमें मिलाये जानेवाले उज्जनके परिमाणपर निर्मर करके घटता बढ़ता रहता है। आज भारतवर्षमें कैवल एक ही कारखानेमें १५० टन घी प्रतिदिन बनता है। और कुल मिलाकर रोज ३०० टन घी तैयार होता है।

उजन मिले हुए घीके सम्बन्धमें सबसे मुख्य बात है उसका द्रवण-विन्दु ( अर्थात् वह कितनी गर्मीपर पिघलता है ) । भारतवर्षके कारखानों में इस बातपर कोई नियम नहीं रक्खा जाता । परन्तु यह बात विचार करने योग्य है । यह सभी समझ सकते हैं कि यदि किसी चिकनाईको गलाने के लिये शरीरकी गर्मी (लगभग ३७ सेंटीग्रेड) से अधिक गर्मीकी आवश्यकता है तो वह शरीरमें नहीं गण सकती। शरीर इसको ग्रहण नहीं कर सकेगा और पेटके कई प्रकारके बहुत-से रसोंके प्रभावको व्यर्थ करते हुए अन्तमें इसको बाहर निकल जाना पड़ेगा । भारतके अनेक डाक्टरोंका यह अनुभव है कि जबसे वनस्पति श्री चला, यहाँ उदरामयका रोग बढ़ ाया है और कञ्जकी तो आम शिकायत हो गयी है । शरीरके भीतर होनेवाली क्रियाओ बताते हुए इस बातकः कारण आगे बताया जायगा ।

व्नस्पति घीको बनानेवाला अपने घीके द्रवण-विन्दुको चारों ओरकी गर्मींसे थोड़ा ऊपर रखता है, नहीं तो, वह घीकी भाँति चिकना, सफेद या दानेदार नहीं दिखायी देगा । यदि ऐसा न किया जाय तो भारतकी मूढ़ जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी; क्योंकि जबतक कि वह दानेदार नहीं है, उसकी समझमें घी नहीं, तेल है । यह है अबोध और अपढ भारतवासीका तर्क !

वनस्पति घीका द्रवण-विन्दु भारतके विभिन्न प्रान्तों में जाड़े और गर्मीमें अलग-अलग होगा । उदाहरणके लिये पंजाव, राजपूताना और युक्तप्रान्तकी गर्मीको लीजिये, जो १०५ से १२० फारन्हाइटके बीचमें रहती है । सेंटीग्रेडमें यह ४० से ४९ तक हुई । इसलिये पंजाव या संयुक्तप्रान्तमें उज्जन (हाइड्रोजन) मिले वनस्पति घीको गाढ़े या दानेदार रूपमें स्थिर रखनेके लिये उसके द्रवण-विन्दुको ४० सें० से ऊपर होना चाहिये, और यह ४८ सें० तक हो सकता है । अब सोचनेकी बात है कि ३७ सें० तापमानवाले मनुष्य- इरीरमें यह कैसे पिघल सकता है ?

यह तो प्रश्नके एक पक्षपर विचार हुआ । अब हमको इसके रासायनिक पक्षको देखना है और वनस्पति घीमें वर्तमान रासायनिक तत्त्वींपर विचार करना है । साधारण मनुष्य जिसे समझ नहीं सकेंगे, ऐसे अनावश्यक विस्तारोंको छोड़कर निम्नलिखित रूपमें एक साधारण चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

#### मूँगफलीके तेलके तत्त्व

| आसिवक और उच्चतर ग्लिसरीन योग ( Aractic and higher glycerides )        | ५ प्र | तिशत |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|
| वासिक और तालिक ग्लिसरीन-योग ( Stearic and palmitic glycerides )       | १८    | . ,, |
| तैलिक एवं अलसी स्नैहिक ग्लिसरीन-योग ( Oleic and Linoleic glycerides ) | ৩৩    | ,,   |

१०० प्रतिशत

#### वनस्पति घीके तस्व

आसविक और उच्चतर ग्लिसरीन योग (Aractic and higher glycerides) ५ प्रतिशत वासिक और तालिक (मूल) ग्लिसरीन-योग (Stearic and palmitic Original glycerides) १८ ,, उज्जनीकरणके पश्चात् वासिक ग्लिसरीन-योग (Stearic glycerides, after hydrogenation) २९ ,, उज्जनीकरणके पश्चात् सम-तैलिक ग्लिसरीन-योग(Iso-oleic glycerides, after hydrogenation) २८ ,, उज्जनीकरणके पश्चात् स्थात् स्थात् सम्ह (Oleic acid, remaining after hydrogenation) २० ,,

200 Je

इन सबमें 'तैलिक ग्लिसरीन-योग' ही सबसे मुख्य है। क्योंकि यह निःसन्देहरूपसे सिद्ध हो चुका है कि मानव-शरीरमें स्निग्ध पदार्थोंके पचनेके लिये इन ग्लिसरीन-योगोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। दूसरी बात जो उतनी ही अच्छी तरहसे सिद्ध हो चुकी है, यह है, ग्लिसरीन-योगोंके वसाम्लों

(Fatty acids) के अणुओंका भार जितना ही कम होगा, शरीरके रस-रक्तके साथ वे उतनी ही आसानीसे एक हो सकेंगे। विटामिन 'ए' और 'डी' के साथ-साथ ये दोनों बातें शुद्ध और सच्चे धीको सारे खिन्ध पदार्थोंका राजा बना देती हैं। और जिसके पास इसके सिवा शरीर-पुष्टिका अन्य साधन नहीं है, उस कट्टर निरामिषभोजी भारतीयके लिये तो विशेषरूपेसे। यह समझमें नहीं आता कि भारतमें, जहाँ

१. वसा (Stearin) जन्य

२. ताल ( Palm ) जन्य

प्रकृतिके साधन और उदारता प्राप्त हैं, हम क्यों प्रकृतिकी देनकी हत्या करके बनावटी और नकली चीजोंके पीछे दौंड़ें और विटामिनोंके बजाय मछलीके तेलका व्यवहार करें। उल्टे मार्गपर चलकर वास्तिबकताओंके इस देशको विडम्बनाओंसे मरनेका यह प्रयास क्यों?

बहधा यह कहा जाता है कि यूरोपमें नकली मक्खन ( Margarine ) का खूब व्यवहार होता है तो हमलोग भी वैसा ही क्यों न करें ? इस प्रश्नका एक उत्तर ऊपर दिया जा चका है। दसरा वैज्ञानिक उत्तर इस प्रकार है। असली और नकली मक्खन दोनों ही घोल ( Emulsion ) हैं। अर्थात ये १६ प्रतिशत जल तथा शेष ८४ प्रतिशतमें वसा (स्नेह) एवं केसीन (Casein) की माँति घोल बनानेवाली किसी वस्तुके संयोगसे बने रहते हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यरोपमें भी असली मक्खनको प्रथम स्थान प्राप्त है नकली मक्खनको दूसरा गिरा हुआ स्थान। नकली मक्खन भी तीन तरहका होता है-मेदिक अर्थात हुआ ( Tallow margarine ), बना वनस्पति घीका ( Vegetable fat margarine ) और तीसरापकानेके काममें आनेवाला (Baking Margarine)। और वनस्पतिके नकली मक्खनसे सामान्यतः निम्नलिखित बस्तओंका संयोग रहता है-

| ानम्नालाखत व <b>र</b> खआका तथाग | रहता ६-       |         |                |        |
|---------------------------------|---------------|---------|----------------|--------|
|                                 | मे            | दिकमें  | वनस्य          | तिमें  |
| मुख्य तत्त्व (मेद)              | १०            | प्रतिशत | <b>१२०</b> प्र | तिशत   |
| (Premier—tallow)                | •             |         |                |        |
| प्रथम श्रेणीका साफ किया हुआ     |               |         |                |        |
| पशु-चर्बीका तेल                 | ३०            | ,,      |                | -      |
| ( Refined first quality         |               |         |                |        |
| oleo oil, i.e. liquid fat       |               |         |                |        |
| from animal source)             |               |         |                |        |
| वनस्पति वसा                     | १५            | **      |                | -      |
| (Neutral Lard)                  |               |         |                |        |
| नारियलके भीतरी गूदेका तेल       | -             | "       | 40             | 55     |
| ( Palmkernel oil)               |               |         |                |        |
| नारियलका तेल                    | २०            | "       |                | -      |
| (Coconut oil)                   |               |         |                |        |
| बिनौलेका तेल                    | २५            | "       | २०             | ,,     |
| (Cotton Seed oil)               |               |         |                |        |
| मूँगफलीका तेल                   | -             |         | ₹•             | "      |
| (Groundnut oil)                 |               |         |                |        |
|                                 | <b>१०० মা</b> | तिश्चत  | १०० प्र        | तिश्चत |

इनमें मक्खनके मिलावटकी जाँच करनेके लिये १० प्रतिशत तिलका तेल मिला दिया जाता है । इनका १६ प्रतिशत पानी और फटे दूधके साथ तैयार किया हुआ घोल ही नकली मक्खन है।

तीसरे बेकिंग मारगरीनमें निम्निक्षित तत्त्व होते हैं—
नारियलका भीतरी गूदा १० प्रतिशत
नारियलका तेल ७० ,,
बिनौलेका तेल २० ,,

इस बातको ध्यानसे समझ लेना चाहिये कि यह वनस्पति मारगरीन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका द्रवण-विनद ३०-३२ सं० अधिक नहीं होता है । सबसे मख्य बात यह है कि यह एक घोल (Emulsion) है जिसमें १६ प्रतिशत पानी होता है, और बहतसे अच्छे-अच्छे गुणोंवाले वनस्पति-तेल होते हैं: वनस्पति वसा तो केवल २० प्रतिशत होती है । इसके अतिरिक्त यह रोटीपर मक्खनकी तरह खाया जाता है। और गर्मीसे पिघलकर फैल जाना इसका एक विशेष स्वामा-विक गुण है। वनस्पति घीके समान जलरहित स्निग्ध पदार्थों की अपेक्षा घोल जल्दी पचते हैं । इसलिये जिसमें कोई गुण नहीं है ऐसे जलरहित घीले नकली मक्खनका प्रयोग तो कहीं अच्छा है । फिर नकली मक्खनको बनानेमें मक्खनकी गन्ध लानेके लिये इसमें फटा दूध मिलाया जाता है और घोल बनाते समय तापमान बहुत कम, (-५°) सें० (हिमांकसे भी नीचे ) रक्खा जाता है, और हमारे यहाँ वनस्पति धीके बनानेमें जिसको घोल नहीं, घीके रूपमें ग्रहण किया जाता है, १५० सें॰ से १८० सें॰ तक तापमान काममें लाया जाता है। फलतः वनस्पति धीकै सब विटामिन नष्ट हो जाते हैं, पर वहाँके नकली मक्खन(Margarine)में सरक्षित रहते हैं इसलिये, अब वहाँके नकली मक्खन और हमारे यहाँके वनस्पति घीके सम्बन्धमें धोखा नहीं रह जाना चाहिये । यूरोपमें असली मक्खन और भारतमें असली घी ( क्योंकि यहाँके गरम जल-वायुमें मक्खन बिगड जाता है ) को ही सब दृष्टियोंसे प्रथम स्थान प्राप्त है ।

अब हमको यह देखना चाहिये कि मानवशरीरमें पहुँचनेके बाद भोजन और विशेषकर घी एवं तेलके साय क्या किया होती है। हमको भोजनके तीन मुख्य प्रकारोंपर विचार करना है—कार्बोहाइड्रेट-वर्ग, प्रोटीन-वर्ग और स्नेह-वर्ग। मनुष्यके जीभके ऊपर भोजनपर पहले लारकी क्रिया होती है, और मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट-वर्गके पदार्थ, शर्करा-वर्ग, विशेषकर स्वाद्वी-शर्करा (Glucose) में बदल दिये जाते

हैं। यही कारण है कि जब हमको भूख लगी रहती है और लग अधिक परिमाणमें निकलती है तो भात भी मीठा लगता है। यहाँसे भोजन उदरमें जाता है, जहाँ उदरसे निकले हुए पाचक-रतोंकी सहायतासे पाचन किया प्रारम्भ होती है। यहाँपर फिर कार्बोहाइड्रेटोंको तोड़कर स्वादी-रार्करा और प्रोटीनोंको एक प्रकारके अम्लों (Amino-acids) में परिणत कर दिया जाता है। प्रोटीन-वर्ग नसों और मांस्पेशियों इत्यादिकी रचनामें काम आता है। आमाशयके अन्तमें और छोटी ऑतोंमें प्रवेश करनेके पहले तेल और धी-जैसे पदार्थोंकी खबर ली जाती है।

यहाँ रुककर यह ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है कि घी-तेलोंकी क्या गति होती है। पित्त और क्रोम रसोंमेंसे कछ तो क्षारीय और कुछ उदाधीन ( Neutral ) होते हैं। क्षारीयरस तेल और अन्य चिकने पदार्थींको कुछ-कुछ साबनके घोल-सा रूप प्रदान करके एक क्वेत घोल तैयार कर देते हैं। इस क्रियासे तेल और धीके कण छोटे-छोटे अंशोंमें विभक्त हो जाते हैं। इस घोलपर फिर लाइपेस (Lipase) जैसे वसा-विश्लेषक किण्वों (Ferments) की किया होती है। और तेल, घी फटकर वसाम्लों और ग्लिसरीनमें परिणत हो जाते हैं और तब छोटी अँतड़ियोंमें भेजे जाते हैं । वहाँसे सीधे हृदयस्य रक्तमें और यकुत् ( जिगर ) से होकर जहाँ उनकी आवश्यकता है ऐसे मानव-शरीरके मांस-तन्तओं में भेज दिये जाते हैं। मानव-शरीर एक असाधारण ज्ञानपूर्ण यन्त्रालयके समान है । असंख्य रासाय-निक भी खादी-शर्करा, ऐमिनो-एसिडस , वसाम्लों और स्निग्ध पदार्थोंको अङ्ग-प्रत्यङ्गकी आवश्यकतानुसार वहाँ-वहाँ इतनी चतुरता और कुशलतासे नहीं पहुँचा सकते, जैसे कि प्रकृति पहुँचा रही है। अब देखिये, वनस्पति घीका प्रकृतिकी इस कार्य-प्रणालीपर क्या असर पडता है । यह अच्छी तरह मालम है कि आमाशयमें जो घोल बनता है, उसकी प्रकृति खाये हए तेल-धीकै रासायनिक संगठनपर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोणसे ग्रद्ध घीका घोल सबसे सुक्ष्म, और वनस्पति घीका घोल स्थलतम होता है । घोल बनना पहली किया है। इसके बाद वसा (स्नेह) के विभाजन (उसके कणींको छोटे-छोटे अंशोंमें विभक्त करना ) वाली दूसरी किया भी शुद्ध भीके साथ सबसे आसान, और वनस्पति भीके साथ सबसे कठिनः विशेषकर उस दशामें तो और भी कठिन या एकदम असम्भव होती है जब कि उसका द्रवण-विंदु शरीरके तापमानसे

अधिक होता है। अधिकतया विभाजन हो नहीं पाता और घीका एक गाढा घोल बन जाता है, जिसका शरीरकी महीन केशिकाओं में से निकलना कठिन ही है। ऐसा गाढा और सम्भवतः अविभक्त घोल अब छोटी ॲंतडियोंमें जाता है जहाँ कि एक प्रकारके एसिड निकलते हैं और अलग-अलग मन्ष्योंकी अलग-अलग पाचनशक्तिके अनुसार प्रोटीन-वर्गका अन्तिम अशेष विभाजन हो जाता है । यहाँ संपूर्ण पाचनिक्रया समाप्त हो जाती है और भोजनरस ॲंतडियोंदारा सोख स्थि जाकर धमनियोंद्वारा आवश्यकतानसार शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें पहुँचानेके लिये हृदयको मेज दिया जाता है। यहाँ ओषजनीकरण अर्थात जठरामिसे गरमहोकर हारीरमें होषित होनेवाली बात उठी जो। (जैसा कि पहले समझाया जा चुका है ) तैलिकाम्ल ग्लिसरीन-योगों और कम आणविक भारवाले अम्लोंपर निर्भर करती है: और ये दोनों बातें वनस्पति घीमें नहीं होती । छोटी आँतोंमें जो कुछ गृहीत नहीं होता वह भेज दिया जाता है बड़ी आँतोंमें, जिनका काम है सारे जलीय पदार्थको सोख छेना और तरस वस्तको स्थल मलमें परिवर्तित कर देना। यदि, जैशा ऊपर बताया गया है, गाढे घोल न तो विभाजित होते हैं न शोधित होते हैं, तो वे इसी रूपमें बड़ी आँतोंमें जाते हैं, और उसकी भीतरी दीवालपर जमा होकर सोखे जानेकी क्रियाको कठिन या प्रायः असम्भव-सा बना देते हैं। फल यह होता है कि तरल भाग बिना पचे बाहर निकलता है और अतिसारको जन्म देता है। यह शरीरमें घट सकनेवाली एक प्रक्रियाका चित्र हुआ ।

एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण और भी है जिसपर विचार कर लेना आवश्यक है। इसे सबने स्वीकार कर लिया है कि वसा-वर्गका कुछ अंश मानवदेहमें उपभुक्त हो जाता है और कुछको जीवन-क्रियामें मौके-बेमौके सहायता देनेके लिये बचाकर रख छोड़ा जाता है। ऐसा होनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि खाये जानेवाले घी-तेल और मानवशरीरके वसाके संगठनमें कुछ साम्य हो। जहाँतक इस बातसे सम्बन्ध है यह विदित है कि संसार भरमें मानव-वसाका संगठन निम्नलिखत रूपसे होता है—

मानव-बसाका संगठन द्रवणविन्दु—१४ से २२ सेंटीप्रेड तैलिक ग्लिसरीन-योग ७० से ८४ प्रतिशत अन्य ग्लिसरीन-योग १६ ,,

१०० ,,

इससे इस बातका भी साफ पता चल जाता है कि

वनस्पति घी। जिसमें तैलिक ग्लिसरीन-योगका केवल २० प्रति-शत होता है और जो अन्य ग्लिमरीन-योग (जिनमें सम-तैलिक भी शामिल हैं ) होते हैं, उन सबका द्रवण-विनद ४५ सें० से ऊपर होता है, मानव-वसाके निर्माणमें सहायक नहीं हो सकते । कभी-कभी बह तर्क किया जाता है कि सम्भवतः थकुत् ( संप्रक्त ), वासिक ग्लिसरीन-योगके कछ अंशको तैलिक ग्लिसरीन-योगमें बदलता रहता होगा। तर्कके लिये यदि इसे सही मान छें ( यद्यपि इसे अभी सिद्ध होना है ) तो यह प्रश्न उठता है कि मँगफलीके तेलमें वर्तमान स्वाभाविक तैलिक रिलसरीन-योगको क्यों व्यर्थ धनव्यय करके वासिक ग्लिसरीन-योगमें परिवर्तित किया जाय और इस संप्रक्त वासिक ग्लिसरीन-योगको मूल तैलिक ग्लिसरीन-योगमें बदलने-के लिये ज्ञानेको बेचारा यकत बाध्य किया जाय और पाचक-रसोंको एक अनावश्यक कियाके विरुद्ध लडनेमें व्यय किया जाय ? यह बहुत जबान रोककर कहा जाय तब भी शक्तिका सर्वथा अपव्यय है । कुछ प्रयोगोंमें, जिसमें चहे वनस्पति घीपर पाले गये थे, दसरी पीढीमें दुर्बल यकुत्वाले पाये गये, क्योंकि पहली पीढीवाछे चुहे वनस्पति घी खाकर रोगी हो चके थे।

ऐसी भी सूचना दी गयी है कि भारतीय सेनामें पहले ग्रुद्ध घी दिया जाता था। बादमें जब प्रामाणिक ग्रुद्ध घी मिलना कठिन हो गया तो किसी-किसी दिन बनस्पति घी दिया जाने लगा। पाचनपर इस बनस्पति घीके कुप्रभावके कारण इसको भी बंद कर दिया गया। यह पता लगानेकी बात है कि बास्तवमें क्या किया गया।

इसिलिये रसायन एवं जीवन-विज्ञानकी दृष्टिसे विचार करनेपर इस बातमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि आजकल बाजारमें विकनेवाला वनस्पति घी लामकी अपेक्षा हानि अधिक करता है। इस बातकी आवश्यकता है कि आजकल फैले हुए रोंगों और उनके सम्बन्धमें वनस्पति घीके कारनामों के विषयमें चिकित्सकों के सत्य अनुभवों तथा सम्मतियों का संग्रह किया जाय। केवल इस दुराग्रहकी रक्षा के लिये, कि घीके-जैसी दिखायी देनेवाली वस्तु ही ग्रहण की जाय, प्रकृतिके द्वारा दिये हुए ग्रुद्ध तैलिक ग्लिसरीन-योगों को ४५° से अपरके द्रवण-विन्दुवाले सम-तैलिक और वासिक ग्लिसरीन-योगों परिवर्तित कर देना मुर्खता और विडम्बना

मात्र है। यह याद रखना चाहिये कि यूरोपमें भी तलने के कामके लिये केवल सूअरकी चर्बी (Lard) के ही प्रयोगकी सम्मति दी जाती है, मेद (Tallow) की नहीं, क्यों कि शुकरोदर-वसामें मेदसे अधिक तैलिक ग्लिसरीन-योग होते हैं।

भारतवर्षमें वनस्पति घी (का बनाना यदि बंद न हो तो उसके ) के प्रयोगके सधारके सम्बन्धमें तरंत करनेवाली बातें ये हैं कि वानस्पतिक तेलोंको साफ करके स्वतन्त्राम्ली ( Free acids ) और गन्धते मुक्तकर देना चाहिये तथा उसमें रंग दे देना चाहिये । तैलिकाम्लकी अपेक्षा अलसी-स्नैहिकाम्ल (Linoleic acids) के कारण सङ्नेकी सम्भावनाको दर करनेके लिये यथासम्भव कम तापमानपर उज्जन मिला करके अलसी-स्नैहिकाम्लोंको तैलिकाम्लोंमें परिवर्तित कर देना चाहिये और सम-तैलिकोंका बनना कम कर देना चाहिये। यदि ऐसा किया जायगा तो सङ्ना बंद होगा और तैळिकाम्ळोंकी रक्षा होगी । इससे ऊपर बताये हुए वनस्पति घीके उपद्रव बहुत कुछ दुर हो जायँगे और फिर एक ऐसा खानेवाला तेल प्राप्त होगा जिसका घोल अच्छा बनेगा, जो पचेगा और शरीरद्वारा ग्रहण किया और रस-रक्तमें मिला लिया जायगा। इसका कोई कारण नहीं कि अबोध और अजिक्षित भारतीयोंको क्यों घीके रूपवाली एक नकली वस्तु दी जाय, जिसका प्रभाव, पीढ़ियोंसे भारतमें व्यवहारमें आनेवाले बिना साफ किये हुए वानस्पतिक तेळोंसे भी खराव होता है।

नीचेकी स्चीमें सुपाच्यता और सुग्राह्यताकी दृष्टिसे बादमें आनेवाले पदार्थ पहले आये दृष्ट पदार्थोंसे घटकर हैं,—(१) मक्खन, (२) घी, (३) नारियलका तेल, (४) तिलका तेल, इसुमका तेल और सरसोंका तेल, (५) मूँग-फलीका तेल और विनौलेका तेल, (६) शूकरींदर वसा (Lard), (७) मेद (Tallow) और (८) वनस्पति घी। नंबर ४ और ५ वाले तेल लगभग एक से ही गुणवाले हैं और उनको स्वच्छ और ग्रुद्ध रूपमें अपनी-अपनी चिवके अनुसार लेना चाहिये। विटामिन 'ए' और 'डी' के कारण घीको सर्वोच स्थान मिला है।

विशेष सूचना—यदि इस विषयमें कुछ और जाननेकी आवश्यकता हो तो यथासम्भव सहायता करनेमें मुझे प्रसन्नता ही होगी।

# दूध तथा दूध देनेवाले पशु

( लेखक---श्रीयुत साराभाई प्रतापराय )

(1)

## सबसे अधिक पूर्ण भोजन

'मानव-जातिके लिये ज्ञात भोजनोंमें दूध सबसे अधिक पूर्ण भोजन है।'

'अति प्राचीन ज्ञात भोज्य-पदार्थोंमें दूध सबसे अधिक पूर्ण भोजन है।'

(देखिये पृष्ठ १५ और ८०, भारतसरकारकी रिपोर्ट सन् १९४३, मार्केटिंग आफ मिल्क इन इंडिया)

'जो वस्तुएँ हमें प्राप्त हैं, उनमें केवल दूध ही एक ऐसा पदार्थ है, जो सम्पूर्ण भोजनके अधिक निकट पहुँचता है। हमारी जानकारीमें दूसरा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो अकेला दूधके स्थानमें ग्रहण किया जा सके।'

'मानव-जातिद्वारा आहारके रूपमें गाय तथा अन्य दुधेले पशुओं के दूधका प्रयोग इतना ही प्राचीन है, जितना मानव-जातिका इतिहास । इस दीर्घकालमें दूधके इस रूपमें प्रयोग होनेके कारण इसके मूल्यको बहुत ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है।'

( लीग ऑफ नेशन्सकी न्यूद्रिशन रिपोर्ट, १९३७ की सीरीज )

#### गूढ़ श्रद्धा

अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञींके दूधपर विशेष वैज्ञानिक अनुसन्धानींद्वारा निकाले हुए अधिक परिणाम अपने भारतीयोंको बतानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतवासी सुगठित शरीर, सुन्दर स्वास्थ्य एवं शक्तिके लिये दूधके गुणको पहलेसे ही अद्वितीय समझते हैं। प्रतिदिन दूधका उपयोग करनेवाली प्रामीण एवं पहाड़ी जातियोंके स्वास्थ्य, बल तथा जीवन-शक्तिसे यह सिद्ध है कि दुग्ध-शक्ति रक्षात्मक और पोषक भोजनका एक प्रमुख भाग है।

दूधके द्वारा भावी माता स्वयं अपना पोषण करती है और अपने गर्भस्थ बच्चेको भी जीवन देती है। इसीके द्वारा शिशु पनपता है, बालक बड़ा होता है, नौजवान सुन्दर शरीरका विकास करता है, युवक अपने शरीरके गठनको इड़ करता है, रोगी और निर्वल खोवे हुए स्वास्थ्यको पुनः प्राप्त करते हैं तथा बूढ़ा स्वस्य रहकर अधिक दिन जीता है। दघमें मनुष्योंकी गृद श्रद्धा है।

#### द्र्घ पीयुष है, जीवनका अक्सीर

मनुष्यके भोजनको दो प्रमुख श्रेणियोंमें बाँटा जा सकता है---

१. वह जो शक्ति उत्पन्न करता है।

२. वह जो पोषक है अथवा स्वास्थ्य और आरोग्यका रक्षक है।

इस श्रेणीमें दूघ और दूघकी चीजें, फल और सब्जी तथा अंडे और मांसकी प्रधानता है। पोषक पदार्थोंकी प्रत्येक सूचीमें दूध और डेयरीकी चीजें सबसे पहले आती हैं।

द्ध एक अद्भुत द्रव है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी १०१ वस्तुएँ उचित मात्राके मिश्रणमें मिली होती हैं, और उन वस्तुओंको लेकर दूधका निर्माण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि प्रभावोत्पादकताकी दृष्टिसे अन्य कोई भी वस्तु दुधका स्थान नहीं ले सकती। दुधके कुछ पोषक भाग अभीतक पहचाननेमें नहीं आये हैं । इसके ८ प्रोटीनोंमें १९ एमिनो-अम्ल (Amino-acids) हैं। इसके मक्खनमें मेदाम्ल (Fatty-acids), ६ जीवन-सत्त्व (Vitamins),८ फेनक द्रव्य-पाचक-रस (Enzymes), २५ खनिज ( Minerals ), १ चीनी ( दुग्ध-शर्करा ), ४ फास्फरस-सम्बन्धी मिश्र द्रव्य (Phosphorus Compounds) और १४ नत्रजनीय तस्व ( Nitrogenous Substances ) हैं; कुछ अज्ञात अन्य भाग हैं, जिनमें कुछ ऊपर रहनेवाले अंश हैं और कुछ इसके प्राकृतिक जलीय अंशमें घुले हुए रहते हैं।

दूधके प्रोटीनोंका मूल्य बहुत ऊँचे दर्जेका होता है, तथा ये अत्यन्त सुगमतासे पच जाते हैं । इनसे युवककी वृद्धि-सम्बन्धी आवश्यकताएँ सरलतासे पूरी हो जाती हैं और ये तरुणों एवं सब प्रकारके बयःक्रमके मनुष्योंके स्वास्थ्यको बनावे रखनेमें सहायक होते हैं ।

द्धका स्नेह ( Fat ) अत्यन्त ही पाचक और ग्राहक होता है तथा ए. और डी. जीवन-सत्त्वों (Vitamins) का उद्गम होता है। इसमें रहनेवाले चुनेके क्षार (Salts) विशेष सुगम शोषणीय हैं। सारांश यह है कि दुधके जीवन-सत्त्व सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पूर्ण प्रोटीन मांसपेशियोंका निर्माण करते हैं, सामर्थको बनाये रखते हैं और शरीरकी खोयी हुई शक्तिको पुनः प्राप्त करनेमें सहायक होते हैं। इसके क्षार अच्छी हड़ियों और दाँतोंका निर्माण करते हैं। इसका पानी द्रवकारक होकर दूसरे खाद्य-पदार्थों के लोहे और आयडिन ( Iodines ) को पचानेमें सहायता करता है । दधके फेनकतत्त्व-पाचकरस(Enzymes) विषो, रोगोत्पादक विषो तथा सडनेसे उत्पन्न विषोंका प्रतिरोध करते हैं। इसीरके ग्रन्थिमण्डलको, जिसके ऊपर मनुष्यकी शक्ति, उत्साह और रञ्जकता अवलम्बित होती है, दुधके पाचक-रससे बड़ी सहायता मिलती है। ये क्षय और कुछको अच्छा करनेमें बड़े सहायक होते हैं। इसके क्षार-तत्त्व (Alkaline) अम्लिपेत्त ( Hyper-acidity ) को निवारण करनेके अतिरिक्त मूत्रकारक होते हैं। इसके सहयोगी कीटाण आन्त्र-वनस्पति (Intestinal Flora) को उन्नत करते हैं। इसकी प्राणिज-शर्करा एवं दुग्ध-शर्करा खमीर नहीं बनातीं और कष्ट नहीं देतीं। इसके क्षार स्वयं लाभदायक होनेके कारण चर्ची-

वाळे प्रोटीनोंको पचानेमें बड़ी सहायता करते हैं। यह प्रकृतिदेवीका अत्यन्त आश्चर्यजनक दुग्धद्रव है। दूध कवि-कल्पनाका वास्तविक अमृत है।

दूधके प्रभाव और शक्तिको संसारके सभी देशोंके सभी मनुष्योंने स्वीकार किया है। अपने देशवास्यियोंके सामने इस सम्बन्धमें अधिक जोर देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूध और अमृत दोनोंके लिये एक ही शब्द 'पीयूष—जीवनका अक्सीर' रखकर दूधकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है।

( ? )

### सरकारका मूल उत्तरदायित्व

प्रत्येक लोकप्रिय सरकार यह मानती है कि सामाजिक संस्था होनेके कारण उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं। वह जनताके लिये अधिक उपयोगी खाद्यका प्रबन्ध करनेमें काफी ध्यान देती है और खाद्य पदार्थोंमें दूधका स्थान सबसे पहला है। अंग्रेज भारतपर शासन करते हैं, अतः यह उन्हींकी जिम्मेदारी है कि वे यहाँके पशुओंकी संख्या बढ़ावें तथा पशुओं एवं दूधके गुणोंमें वृद्धि करें। देखिये, उन्होंने अपने देशके लिये क्या किया?

(देखिये, दि इकनामिस्ट, १० जून सन् १९३९, पृष्ठ ५९४)

पशुओं के धंधे में सन् १९३२ ते १९३८तक सरकारी सहायता

,, सन् १९३९ में
दूधमें सन् १९३२ से १९३८ तक

,, १९३९ में
'अधिक दूध पीयो' के प्रचारमें सन् १९३९में सरकारने प्रेस और

१,८५,९४,५८४ पौंड ४६,२५,००० पौंड ५६,९६,५६१ पौंड ४,९२,९१० पौंड

६०,००० पौंड

८ वर्षोंमें बहुत ऊँचा टैक्स देनेवाले ब्रिटेनने राष्ट्रके रक्षात्मक खाद्यकी पूर्तिके लिये २,९४,६९,०५५ पौंड अर्थात् ४०,००००००० (चालीस करोड़ ) रुपये स्वर्च किये।

प्रकाशनमें व्यय किया।

इसके अतिरिक्त गिंभणी स्त्रियों, बच्चेवाली माताओं, शिशुओं, स्कूल जानेवाले बच्चों और उद्योग-धंधोंमें काम करनेवालोंको ब्रिटेनने या तो मुक्त या सस्ते भावमें दूध दिया, जिसका भाव था प्रतिपेंस हु पिंट (१३ औंससे अधिक)। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश जवान पहलेकी औसत वृद्धिकी अपेक्षा ऊँचाई और तौलमें बढ़ गये और दूधने कारखानोंमें

काम करनेवाले मजदूरोंकी अनुपिखिति संख्या घटाकर प्रति-मजदूरके उत्पादनमें बृद्धि कर दी ।

कुल २,९४,६९,०५५ पौंड

#### अन्यत्र लाखोंके लिये दुध

ब्रिटेनमें इस प्रकार करदाताओंका धन मुख्यतः राष्ट्र-तिर्माणके काममें आता है । उत्तरी आयरलैंडमें, सर्वनाशी महायुद्धके भँगरमें पड़े रहने एवं स्वयं युद्धमें लिप्त रहनेपर और मांसकी अधिक माँगके समय भी 'राष्ट्रीय दुग्ध योजना' (National Milk Scheme) के द्वारा दूगकी खपत ६० प्रतिशत बढ़ गयी । क्या भारतके ब्रिटिश शामक कर-दाताओंके धनका दस लाखवाँ भाग भी यहाँकी जनताके शारीरिक विकासमें न्यय करते हैं ?

#### पोषक पदार्थौंके अधिकतम उत्पादनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग

मई-जून सन् १९४३ में खाद्य और कृषि-सम्बन्धी बातोंपर विचार करनेके लिये हाट स्प्रिंग्ज वर्जिनियामें जो संयुक्त राष्ट्रोंकी कान्फरेंस हुई थी और जिसमें ३८ मित्र राष्ट्रोंके प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे तथा जिसका उद्देश्य सारी मानव-जातिके लिये उचित रीतिके मोजनकी व्यवस्था करना था, उसने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीति ऐसी बनावे, जिससे जीवन-सत्त्व, खनिज तथा प्रोटीनकी प्रसुरता रखनेवाले खाद्य पदार्थोंके उत्पादनमें प्रोत्साहन मिले। इसके लिये दूध, शाक,अंडा, मांस-जैसे परम मूल्यवान पदार्थोंके उत्पादनको, जिनकी अच्छे पोषणके लिये अत्यधिक मात्रामें आवश्यकता है, प्रोत्साहन देना होगा। अधिक-से-अधिक उत्पादनके लिये पशु-संख्याके विस्तारमें सहायता करनी होगी।

कान्फरेंसकी कार्यवाहीमें भारत-सरकारद्वारा नियुक्त प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया और वहाँके प्रस्तावोंपर अपने सम्मतिस्चक इस्ताक्षर किये। उन्होंने पारस्परिक सन्द्रावनाके बातावरणमें वहाँसे प्रस्थान किया और यह निश्चय किया था कि सभाके निश्चयोंको भारतमें कार्यान्वित किया जाय, किन्तु सेद है कि उनका कोई काम अभी जनताके सामने नहीं आया।

#### इंग्लैंडको देखिये

ब्रिटिश विचार-धाराके नेताओंने, जिनमें अर्थशास्त्र-विश्वारद, राष्ट्रीय किसान-संघ (National Farmers Union), राजनीतिज्ञ, अनुदार एवं उदार पक्षके लोग सम्मिलत हैं, कान्फरेंक्ते निश्चयोंका उत्सादपूर्वक समर्थन स्थोर अनुमोदन किया। वहाँके 'इकनामिस्ट' पत्रने समर्थन करते हुए वहा, 'पोषणकी दृष्टिसे ऊँचे मूल्यवाले तथा अधिक व्ययसम्य खाद्य पदार्थोंको अपने देशमें ही पैदा करना निःस्न्देह लाभदायक होगा।' उस समय यही नारा उठ रहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्यके लिये आवश्यक पोषक खाद्य पदार्थोंका उत्पादन अधिक से अधिक बदाया जाय।

१९४३ के अक्टूबर मास्के प्रथम सप्ताहमें कृषि-मन्त्री अधित इडरनने वेल्समें भाषण देते हुए दूषके उत्पादनपर विशेष जोर दिया । उन्होंने कहा कि 'मनुष्यके प्रत्यक्ष उपयोगके रूपे शक्ति देनेवाले खाद्य पदार्थोंके अधिकाधिक

उत्पादनके पश्चात् वर्षोतिक इसीको औरोंकी अपेश्वा प्रमुख स्थान मिळता रहेगा।' ११ सामन्तोंके एक मण्डलने बोषक आहारकी अभिवृद्धिपर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि और राष्ट्रीय स्वास्थ्यके लामकी दृष्टिसे दुग्धोतादन तथा मुर्गी; बतल आदि पक्षियोंको पालनेमें पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिये।

उदारदलने भी खाद्य और कृषिपर रिपोर्ट देते हुए अपनी सम्मित प्रकट की है कि दूध, फल, तरकारी, अंडे और पशुओंका उत्पादन—विशेषकर दूधका—बदाया जाय। अनुदारदल तथा राष्ट्रीय किसान-संघकी रिपोर्ट भी इस सुझावका दृद समर्थन करती है कि युद्धोत्तर-कृषि-नीति प्रधानतः पोषणसम्बन्धी नीतिपर अवलम्बत होनी चाहिये।

सब सम्मितियोंका सार यही है कि अधिक उपयोगी तथा रक्षक खाद्य पदार्थोंके उत्पादनमें अधिक दृद्धि करनी चाहिये; क्योंकि उद्योग-धंधोंमें लगी हुई एक बड़ी जन-संख्या दूध और उससे बने हुए अन्य पदार्थोंकी बड़ी भारी माँग सामने रक्लेगी।

### सतर्क कनाडा और आस्ट्रेलिया

जागरूक कनाडाने तो अपना काम आरम्भ कर दिया । उसने सन् १९४३में गेहूँ तथा राई पैदा करनेवाले क्षेत्रफलमें कमी कर दी और मक्खनके उत्पादनमें १४ प्रतिशतकी वृद्धि करके उसका उत्पादन ३२ करोड़ ३० लाख पींड कर दिया तथा चूर्णित दूध (Powdered milk) के उत्पादनमें ४१ प्रतिशतकी वृद्धि करके उसका उत्पादन ५१ करोड़ ६० लाख पींड कर दिया, क्योंकि उसके पास खपतके बाद अतिरिक्त दूध बहुत बचता है।

कनाडाने खाद्य पदार्थोंका उत्पादन कम करनेका और पशुओंके लिये स्त्वी घास, स्यूसर्न, ओट तथा बार्लीके उत्पादनको बढ़ानेका निश्चय किया है। निःसन्देह इन वस्तुओंके उत्पादनमें कनाडाने जो वृद्धि की है, वह पशुओंके खानेके लिये न कि मनुष्योंके लिये, जैसा कि भारतवर्षमें होता है। आस्ट्रेलिया भी इसी पथका अनुसरण कर रहा है।

( 3 )

## भारतकी स्थिति देखिये

अन्तर्राष्ट्रीय और ब्रिटिश कामन वेल्थ (British Common Wealth) के राष्ट्र-निर्माणसम्बन्धी प्रयत्नोंपर यहाँतक प्रकाश डालनेके पश्चात् घरकी ओर सुँह मोडकर

हम भारतकी स्थितिपर विचार करेंगे । बाहरकी स्थितिका अध्ययन करते समय हमने देख लिया है कि वहाँकी सरकारें जनताकै प्रति उत्तरदायी हैं और उनकी माँगकी ओर ध्यान देनेवाली हैं: वे अपनेको सामाजिक संस्थाएँ मानती हुई समाजकी भलाईके लिये कार्य करती हैं। उनका कार्य जनता-का हित करना है, अन्यथा वे टिकती ही नहीं । उसी ब्रिटेनके पुत्र भारतमें राज्य करते हैं। उनका दावा है कि उनके सामाजिक आदर्श वैसे ही हैं, किन्त्र यहाँकी जनताके जीवनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी भी प्रतिके लिये किसी महत्त्वपूर्ण कार्य करनेका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। उन्हें मालम है कि उनके अपने घर ब्रिटेनमें क्या हो रहा है और उनके पथ-प्रदर्शनमें उन्होंने अपनी सम्मति भी दी है। कृषि-रायल-कमीशनने सारे भारतमें एक छोरसे दमरे छोरतक यात्रा करने और दो वर्षके परिश्रमके पश्चात इन शासकोंके सामने हजारों छपे हए प्रष्टोंमें ग्रामसधार एवं कृषि-उन्नतिकै सम्बन्धमें अपनी सिफारिशें रक्खीं, किन्त उसी कमीशनके स्वयं अध्यक्षके सर्वशक्तिसमन्वित और लंबे कालमें भी न तो भारतके खेतोंमें, जो खाद बिना सख रहे हैं, दो पत्ते अधिक उगे, जिससे कृषिपर ही निर्भर रहनेवाले यहाँके ९० प्रतिशत अतुप्त भारत-सन्तानोंको कुछ सहारा मिलता, न यहाँके पद्मश्रीको पर्याप्त चारा ही मिला, जिससे कि उनकी तथा उनकी नस्लकी उन्नति होती, और न आधा पेट खानेवाले ये पशु द्ध तथा मक्खनकी उपजमें वृद्धि ही कर सके!

#### सरकारका उत्तरदायित्व

रायल-कमीशनकी रिपोर्टके २१ वें अध्यायमें ६७२-७३ पृष्ठों पर ५८१ वें पैराग्राफ्तमें जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह यहाँ उद्धत करनेयोग्य है---

468

- (३) 'जीवनको अधिक अच्छा बनानेकी माँगको तभी उत्तेजना मिल सकती है जब प्रामोंकी सामान्य दशाओंको सुधारनेके लिये सचेत और संगठित उद्योग किया जाय। हमें यह कहनेमें तिनक भी संकोच नहीं होता कि इसका उत्तरदायित्व सरकारपर है।'
- (४) ''''' हमारा यह भी विचार है कि भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारोंने इसके महत्त्वको जैसा चाहिये वैसा नहीं समझा ।'
- (७) ""फिर भी हम यह बता देना चाहते हैं कि भारतीय परिस्थितिमें इस सम्बन्धका विशेष और प्रधान उत्तर-

दायित्व वाइसराय तथा प्रान्तके गवर्नरींके ऊपर आ गया है; किन्तु इस मामछेमें प्रान्तीय गवर्नरींका तात्कालिक कर्तव्य तो कहीं बढकर है।

इंग्लैंड, अमेरिका तथा उपनिवेशोंकी सरकारें अपनी जिम्मेदारियोंको पहचानती हैं और जनताको पूर्णरूपसे संतुष्ट करनेवाले कार्मोको करती हैं, जिनमें प्रथम स्थान स्फूर्तिदायक तथा पोषक खाद्य पदार्थोंके प्रवन्ध करनेका रहता है। भारत-सरकार इन सब बातोंसे पूर्ण परिचित है, फिर भी पर्याप्त फतलोंके अभावमें भारत भूखों मर रहा है! जान-बूझकर अपने उत्तरदायित्वकी यह अवहेल्ना बहुत ही खेदजनक है! भारतकी यह दुःखद स्थिति बराबर चाल् है—इसका प्रमाण अभी हालकी (जनवरीके उत्तराईमें) चीनी यात्री श्रीपाऊकी कठोर आलोचना है, जो उन्होंने इंडियन कौंसिल आफ एप्रिकल्चरल रिसर्च (Indian Council of Agricultural Research) के कमरोंमें रक्खे हुए खेतीकी पैदावारके नमूनोंको देखकर की थी। उन्होंने कहा या कि 'ये नमूने देखनेमें तो सुन्दर हैं किन्तु खेतोंमें इनका कोई उपयोग नहीं किया जाता।'

समझते हुए भी अपना कर्तव्य पालन न करनेका इससे अधिक बुरा उपालम्भ भारतके शासकोंके लिये और क्या हो सकता है ?

बर्मा और मलायाके पतनपर भारतके खाद्य पदार्थीमें भयङ्कर कमीकी सम्भावना श्रीएमरीने अपनी चतुरतापूर्ण तर्कसे इंग्लैंडकी साधारण सभा (House of Commons) में स्वीकार की यी। किन्तु फिर भी वे बेस्रधकी भाँति भारतके खाद्य पदार्थको समुद्रपार ब्जाते हए देखते रहे और उन्होंने अंगुलीतक न उठायी। यदि वे समयपर उसका विरोध करते तो भूखसे मर जानेवाले भारतके ३० लाख नर-नारियोंका जीवन बच जाता। अधिकारीवर्गकी जो उदासीनतापूर्ण नीति शक्तिप्रद खाद्य-पदार्थींके सम्बन्धमें है, वही नीति रक्षक खाद्य-पदार्थों के सम्बन्धमें भी है। अपने देशकी प्रथासे अभिज्ञ होने के कारण, कि इंग्लैंडके स्कूलोंमें मुफ्त दूध देनेकी योजनाके अनुसार प्रतिदिन चारमेंसे तीन बचोंको मुफ्त दूध मिलता है और जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक विकासमें बृद्धि होती है, लाई लिन्लिथगोने अपने शासनके प्रारम्भ-कालमें शिमलाके स्कूलोंमें बच्चोंको मुफ्त दूध बाँटनेकी घोषणा की थी। किन्त्र ६ महीनोंके भीतर ही इस दयाछताका प्रभाव मिटने लगा और अन्तमें श्रीमान वाइसराय महोदयने अपना उपहार वापस हे लिया !

नवम्बर सन ३६ में वाइसराय महोदयने डाक्टर एन० सी० राइटको बलाया था, जिन्होंने पूरे अन्वेषणके बाद और अपने पूर्व विशेषज्ञोंकी रिपोर्टोंके आधारपर सितम्बर सन् ३७ में यह सिफारिश की थी कि बच्चोंको मुफ्त द्ध दिया जाय, क्योंकि दध पीनेवाले बच्चे तौल तथा ऊँचाई—दोनोंमें दध न पीनेवालोंकी अपेक्षा निश्चयपूर्वक अधिक उन्नति कर सकते हैं। यह उन्नति प्रत्येक ३ महीनोंमें तौलमें ४ पौंड और ऊँचाईमें १ इंचके हिसाबसे होती है (रिपोर्ट पृष्ठ ५, एपेंडिक्स ४, पृष्ठ १४४, टेबल नं० ४, पृष्ठ १५७); किन्तु वाइसराय महोदयका हृदय परिवर्तन न हुआ और वे अपने उपहारको पुनः चालू न कर सके । सुपत दुध चालू न करनेका कारण चाहे उनकी आन्तरिक क्रपणता हो अथवा भारतके होनहार नौनिहालोंको बौना एवं दुर्बल बनाये रखने-की नीति, किन्त जो ढंग ग्रहण किया गया था, वह केवल अनुमानका विषय बना रहेगा। निश्चय ही इस उदासीनतासे उनकी सचाई या सची सद्भावना प्रकट नहीं होती । इस प्रकार जान-बूझकर की गयी उपेक्षा भारतकी जनतामें शासकोंके प्रति बढ़ते हुए असन्तोषको नहीं दबां सकती। अपित इससे इस सन्देहको पोषण मिलता है कि कहीं भूखों मारकर राज्य करनेवाली नीति तो नहीं अपनायी गयी? अन्तिम आलोचना, जो १५ फरवरीको लन्दनमें केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाके विद्वान् सभासद् श्री पी ० जे ० ग्रिफिथने की थी। यहाँ देने योग्य है ।

#### शासनकी आलोचना

'इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सुस्ती और इस विषयमें कुछ करनेकी अपनी प्रत्यक्ष अनिच्छा प्रकट करनेके कारण भारत-सरकारके प्रति यूरोपीय और भारतीय दोनोंके हृदयमें आदरभाव बहुत कम हो रहा है।'

#### आँख खोछनेवाछी दूसरी बात 'सतत अकाछ'

'न्यू स्टेट्समैन ऐंड नेशन' नामक पत्र अपने २० नवम्बर सन् १९४३ के अङ्कमें पृष्ठ ३२६ पर लिखता है—

'चार वर्षोंसे सभी वस्तुओंका मूह्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है, क्रमशः एक दिन ऐसा आयेगा जब अकाल पड़ जायेगा और उससे लाखों मृत्यु होंगी। दिल्लीकी केन्द्रीय सरकार और इंग्लैंडका भारत दफ्तर अपनी तेजस्वी अकर्मण्यतासे देखता रहता है। जब-जब जनताका हित संकट-में पड़ता है, तब-तब इसका यही रवैया (दंग) रहता है, किन्तु जब दमनका अवसर आता है तब अंग्रेजोंकी 'मुक्त-व्यापार' की आदत विराम छेने छगती है। सर जार्ज ग्रुस्टरने कहा था कि 'सरकारके पास पर्याप्त शक्ति है किन्तु वह उसका प्रयोग नहीं करना चाहती। इससे उसकी कम जोरी और बुद्धिकी अस्थिरता प्रकट होती है।'

#### शताब्दियोंकी अकर्मण्यता

यद्यपि लार्ड लिन्लिथगोद्वारा नियुक्त सन् १९२८ के रायल-कमीशनने (अध्याय २१ पृष्ठ ६७३ पैरा दूसरा) इस शताब्दियोंकी अकर्मण्यताकी कर्ड आलोचना की है तथापि सन् १९४४ में भी यह असाध्य एवं दुःखदायी अकर्मण्यता कपट और घातकतापूर्ण रीतिसे भारत-सरकारकी राजनीतिके रोम-रोममें प्रवेश करती रही।

किन्तु यह सब शक्तिवर्द्धक भोजनके विषयमें है, जिसके लिये हमारे शासकोंने थोड़ी-बहुत आस्था दिखलायी है, परन्तु मूल्यवान् पोषक पदार्थोंकी मात्रा बढ़ाने एवं उनके गुणोंमें सुधार करनेकी ओर उन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया है। हमारी वर्त्तमान समस्या दूध है, जिसमें प्रथम श्रेणीके प्रोटीनोंकी प्रचुरता रहती है। उन भारतवासियोंके लिये, जो शाकाहारी हैं, दूध बहुत ही अमूल्य पदार्थ है। उनके शरीरके लिये अत्यन्त आवश्यक प्राणिज चर्बीका एकमात्र साधन दूध है। प्रोटीनोंको पचाने में सहायता देने वाला ख्युटिरिन (Butyrine) तथा अन्य मुलायम स्नेह-पदार्थ दूधमें—विशेषकर गायके दूधमें—पूर्ण रूपसे पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूध ए. बी. डी. जीवनसत्त्रोंका भी अत्यन्त समृद्ध उद्गम है। दूधमें प्राकृतिक पदार्थों के कृत्रिम क्रियाके द्वारा संयुक्त करनेका गुण अमूल्य है।

#### कमी क्यों ?

सन् १९४१ तक भारतवर्षमें २० वर्षोंके भीतर जन-संख्यामें जहाँ २७ प्रतिशत वृद्धि हुई, वहाँ पशुओं में केवल ५ प्रतिशत ही वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसंख्या और पशु-संख्याकी वृद्धिमें समानता नहीं रही और भारतीय पशुओं की दूध देनेवाली शक्तिका भी हास हुआ। (देखिये M.M.R. पृष्ठ ५०)।

यद्यपि भारतवर्षमें सारे संसारके एक तिहाई और रूसको भी मिलाकर पूरे यूरोपके बराबर पद्य हैं, किन्तु दूध यूरोपके पाँचवें भागके बराबर होता है। केवल ६ प्रतिशत पशुसंख्या रखते हुए भी कनाडा भारतकी अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक दूध उत्पन्न करता है। सन् १९३१ की जनगणना तथा १९३५ की पशुगणनाके आधारपर प्रत्येक मनुष्यके प्रतिदिनके दूध-खर्चका औसत ६ ओंस था, किन्तु सन् १९४१ में इस मात्रामें भी १२ प्रतिशतकी कमी होकर ५.८ ओंस ही रह गया। यशि गायों और मैंतोंकी संख्यामें कमशः ७.८ और ५.५ प्रतिशतकी वृद्धि हुई, किन्तु तो भी दूधमें केवल २ और २.४ प्रतिशतकी वृद्धि हुई, किन्तु तो भी दूधमें केवल २ और २.४ प्रतिशतकी ही वृद्धि रही। इस प्रकार बढ्नेवाली जनसंख्याकी माँगको पूरा करनेके लिये दूधकी बढ्ती बहुत ही कम थी। यहाँतक कि निम्न मध्यमवर्गके लोग भी अधिक दूध नहीं पी सकते; मजदूर तथा निम्न श्रेणीके अभागे लोग तो बिना द्धके जीवन बिता देते हैं।

#### हीन पोषणसे राष्ट्रीय हास

खनिजतत्त्व एवं जीवन-सत्त्वकी कमीसे होनेवाले रोगोंके कारण भारतकी जनसंख्याका भयद्भर हास हुआ है। मनुष्यों-में न तो शारीरिक सहन-शक्ति रह गयी और न उनमें इतनी प्राण-शक्ति ही है, जिससे वे कठिन ऋत-प्रवाह अथवा आकस्मिक महामारीके वेगमें खड़े रह सकें। लिन्लिथगी-रायल-कमीशन अपनी रिपोर्टके ४८१ वें प्रष्टपर पैरा-संख्या ३९६ में डाक्टरी सम्मति उद्भृत करते हुए लिखता है कि प्रतिवर्ष ५०-६० लाख मनुष्य ऐसे रोगोंसे मरते हैं, जो रोके जा सकते हैं। इन्हीं रोगोंके कारण भारतका प्रत्येक मजदूर (प्रतिवर्ष २ या ३ सप्ताह कामपर नहीं जा पाता । अभ्योग्य पोपण तथा इन रोगोंके कारण प्रत्येक मन्ष्यकी कार्य-क्षमता-के हासका औसत २० प्रतिशतसे कम नहीं है। इसके अतिरिक्त मजदुरी करनेके लायक उम्रतक पहुँच सकनेवाले बचोंकी औसत अभी लगभग ५० प्रतिशत है, जिसको ८०-९० प्रतिशततक पहुँचा देना बहुत सम्भव है। मेडिकल कान्फरेंसका विश्वास है कि जीवन तथा कार्य-क्षमताको क्षति पहुँचानेवाले इन रोगोंमें प्रत्येक वर्ष भारतके अरबों रुपये नष्ट हो जाते हैं तथा करोड़ों मनुष्योंको इस दुःखमें जो हानियाँ होती हैं और जो खर्च किया जाता है, वह गणना-तीत है। यह कितनी भयानक आर्थिक हानि है। यदि सरकार चाहे और अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यका निर्वाह करे तो यह हानि रोकी जा सकती है। समयानुकूल रक्षक एवं अव-रोधक उपायोंसे केवल सरकार ही इस बर्बादीको रोक सकती है, अन्यथा यह दुःखद कर्तव्यहीनता भयङ्कर राष्ट्रीय हासका कारण बनेगी।

#### धरती-पशु-मनुष्य— सबके छिये दुर्भिक्ष

रायल-कमीशन एवं विशेषज्ञोंकी कमेटीकी रिपोर्टमें यह बात बहुत जोरोंके साथ कही गयी है कि भारतवर्षमें—

- १. खादके बिना धरती सखती जा रही है।
- २. चारेके बिना पशु कमजोर होते जा रहे हैं।
- ३. रक्षक भोजनकी उचित मात्राकी कमीके कारण मनुष्य निरन्तर अधिकाधिक अपना बळ खो रहा है।

इन अभावोंको पूरा करना प्रत्येक सरकारका पहला कर्तव्य है, जैसा कि लार्ड वावेलने नयी दिछीमें अपने १७फरवरी १९४४ के वक्तव्यमें कहा था। अपने मूल विषयपर आते हुए बिना किसी विरोधकी आशङ्काके, यह बात फिर-फिर दुहरायी जा सकती है कि अंग्रेज शासकोंने भारतवर्षमें दूधकी वृद्धि अथवा पशुओंकी श्रेयस्कर उन्नतिके लिये किसी प्रकारका ठोस प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत डा॰ एन॰ सी॰ राइट, डेयरी-विशेषज्ञ आयरशायर-स्काटलैंडकी रिपोर्ट पृष्ठ १६७, टेवल २१के आधारपर यह माल्म होता है कि सन् १९२६ से (सम्भवतः इसके पहलेके ऑकड़े उन्हें नहीं मिल्ने थे) लाखों मन निवृत दूध—जमे हुए अथवा चूर्ण रूपमें प्रतिवर्ष भारतमें वाहरसे आया है।

यह राजकीय अकर्मण्यता हो सकती है, अथवा यह भी सम्भव है कि विदेशी सम्बन्धों के पक्षपातके कारण यह आन्तरिक ष्रवृत्ति हो। किन्तु यह सत्य है कि भारतवर्ष विदेशों के फेंके हुए क्डेको एकत्रित करनेका स्थान बन गया है और उसके लिये भारतको ऊँचे से ऊँचा मूल्य चुकाना पड़ता है, चाहे वह धनके रूपमें हो अथवा अच्छे मालके रूपमें।

(8)

#### जीवन-सन्त्रों ( Vitamins ) से रहित निर्घृत दृथ

दूधमें स्नेह-पदार्थ घुला-मिला रहता है। इसका स्नेह-पदार्थ अर्थात् मक्खन सबसे अधिक सुपाच्य तथा ग्रहण करने योग्य होता है, और ए. एवं डी. जीवन-सत्त्वोंका होत है। इसके अतिरिक्त मलाईमें भी उत्तमोत्तम और आवश्यक जीवन-सत्त्व होते हैं। मनुष्य-शरीरको स्नेहकी अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है और दूध सबसे अधिक काम आनेवाले रूपमें उन्हें ग्रदान करता है।

जब दूधमेंसे मलाई या मक्खन निकाल लिया जाता है, तब वह रोष दूध 'निर्वृत दूध' अथवा 'मक्खनरहित दूध' कहलाता है, इसमें जीवन-सत्त्वोंका अभाव रहता है, क्योंकि जीवन-सत्त्व सदा मलाईके साथ रहनेवाले तत्त्व हैं और वे उसीके साथ निकल जाते हैं। विरोषकर जीवन-सत्त्व डी. अस्थि-श्वय-प्रतिबन्धक होनेके कारण विकासोन्मुख बच्चेके लिये आवश्यक है। इसका शरीर-रचनासम्बन्धी दूसरा कार्य शरीरमें फास्फेट ( Phosphates ) और चूनेके श्वारोंको प्रवाहित होनेसे सुरक्षित रखना है।

( लीग आफ नेशन्सकी रिपोर्ट, सन् १९३८, पृष्ठ ८९)

ये जीवन-सत्त्व शारीरिक रूप-रेखा, हिंडुयों और ढाँचेका निर्माण करते हैं। मक्खनरिहत निर्घृत दूधमें होनेवाले क्षारों में उष्णोत्पादक शक्तिकी कमी रहती है। (देखिये श्री प्रमु० सी० कैरिसन-कनरकी फूड' नामक पुस्तक)

#### शुद्ध दूधके रिक्त स्थानकी पूर्तिके छिये निर्घृत दुग्ध-चूर्णका हठात् प्रवेश

सन् १९२६ में — ठीक उसी वर्षमें जब कि लाई लिन्लिथगो और उनके सहयोगियोंको भारतकी कृषि तथा प्राम-अर्थ-नीतिकी जाँच-पड़ताल करके रिपोर्ट देनेके लिये एक रायल-कमीद्यान सौंपी गयी थी — ५,५३,५०० मन जमा हुआ तथा स्खा निर्घृत दुग्ध-चूर्ण भारतवर्षपर लादा गया था और यह आयात उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रामें अभीतक जारी है।

#### उपमहाद्वीपके समान रुषि-प्रधान भारतवर्षमें निर्घृत दुग्ध-चूर्णके आयातमें उत्तरोत्तर वृद्धि

रायल-कमीरानने पशुओं और दुग्घोत्पादनमें उन्नति करनेके सम्बन्धमें अनेक प्राथमिक प्रस्ताव किये, किन्त भारतवासियोंको महत्त्वपूर्ण लाभ पहुँचानेके लिये उनमेंसे एकको भी काममें नहीं लाया गया, वरं भारतीयोंके आश्चर्यकी उस समय कोई सीमा न रही, जब कि २२ जून सन् १९३५ को अर्थीवभागने अपने ३३ वें आज्ञापत्रके अनुसार निर्धृत-दुग्ध-चूर्णपरसे ( २० प्रतिशत ओटावा और ३० प्रतिशत सर्वेसाधारण ) आयात कर इटा लिया और इस ष्रकार सरकारी आज्ञाद्वारा भारतको ॡटनेवाले दुग्ध-चूर्णके आयातमें वृद्धि की । धारा-सभामें प्रश्न पूछनेपर लार्ड लिन्लिथगोकी सरकारने उत्तर दिया कि भारतवर्षको अधिक दूध देने एवं दूधका भाव सस्ता करनेकै उद्देश्यसे कर हटाया गया है। किन्तु सबसे अधिक दुःखपूर्ण आश्चर्यकी बात तो यह है कि उन्हीं दिनों इंग्लैंडमें स्वास्थ्यके लिये हानिप्रद होमेके कारण निर्धृत दूध—जो कुत्रिम उपायोंद्वारा टिकाऊ बनाया जाता था-के आयातपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंडने अपने यहाँ बराबर आयात-

करको केवल जारी ही नहीं रक्खा, वरं सन् ३६ में लगने-वाले कर ९ शि० ६ पेंसको बढ़ाकर सन् ४३ में १९ शि० २ पेंस कर दिया और फिर सन् ४३ तो भयंकर युद्धका साल था।

बादको डेयरी-विज्ञानमें उन्नति होनेके कारण, निर्धत दुग्ध-चूर्ण इस प्रकार बनाया जाने लगा जिससे शुद्ध दुधका कुछ तत्त्व उसमें रह जाय और जिन देशोंमें दधकी कमी है वे ऐसे दधसे लाभ उठा सकें। फिर भी डा० राइटने भारतवर्षके लिये यही सलाह दी कि 'मैं अनुभव करता हूँ कि देशी दुग्धोत्पादनकी रीतियोंपर ही अधिक जोर दिया जाय.....।' (रिपोर्ट पृष्ठ ९८)। भारतवषमें निर्धत दग्धोत्पादन, उसके लाभ और प्रयोग-सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर विभिन्न युक्तिपूर्ण कारणोंको दिखाते हए उन्होंने एक इढ 'नहीं' में दिया है ! उन्होंने अपने परिणाम और अपनी सम्मतिस्वरूपमें पृष्ठ १२४ पर लिखा है 'देशी दुग्ध-पदार्थों के उत्पादनपर सबसे पहले ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। पाइचात्य देशों में तैयार होनेवाळे पदार्थोंपर नहीं। और ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे यह विश्वास हो जाय कि ग्रामीण जनताकी खपतभरको दुग्ध तथा दुग्ध-पदार्थीका ठीक-ठीक प्रबन्ध हो जायगा।

#### विपरीत कीटाणुओंसे सावधान

निर्मृत किन्तु ताजा दूध तो फिर भी थोड़ा-बहुत गुण कर सकता है; किन्तु बाहर से आया हुआ टीनका डिब्बा जैसे ही खोला जाता है वैसे ही हवा पाकर भीतर के दूध में कीटाणु बड़ी शीमतासे बढ़ने लगते हैं और दूधको खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी निर्मृत दूध पुनः निर्मित तरल पदार्थ अधिकतर भारत वर्ष गुछ तूध पुनः निर्मित तरल पदार्थ अधिकतर भारत वर्ष गुछ तूध में मिलाकर बाजारों में बेचने के काम आता है। विदलेषण करनेपर यह देखा गया है कि ऐसे दूधके प्रत्येक धन सेंटीमीटर में ३ करोड़ ६० लाख सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जिस पदार्थ में २ करोड़ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं वह बहुत बुरा होता है। लंदन की मोरियों में १ करोड़ १० लाख सूक्ष्म जीवाणु एक धन संटीमीटर में होते हैं। रिपोर्ट की यह सिकारिश है कि म्युनिस-पिलिटियों को पानी की अपेक्षा दूधकी शुद्धतापर अधिक सतर्क रहना चाहिये। (М.М. R. १९४३ पृष्ठ २५१-२५२)।

विश्वके प्रधान देशोंमें प्रतिमनुष्य प्रतिदिन खपत होने-वाले दूधका औरत इस प्रकार है—

₹. न्यूजीलैंड

५६ औंम

२. आस्ट्रेलिया

¥4 33

| ₹. ₹  | गर्वे           | ४३ औंस |  |
|-------|-----------------|--------|--|
| ٧. ١  | डेन्मार्क       | 80 ,,  |  |
| ٠. :  | <b>ई</b> ग्लैंड | ३९ ,,  |  |
| ξ. :  | क्रनाडा         | ३५ ,,  |  |
| છ. :  | अमेरिका         | ξų ,,  |  |
| ۷. ا  | हालैंड          | ३५ ,,  |  |
| ۹.    | जर्मनी          | ३५ ,,  |  |
| १०.   | बेल्जियम        | ३५ ,,  |  |
| ११. : | कांस ू          | ₹∘,,   |  |
| १२.   | गेलैं <b>ड</b>  | २२ ,,  |  |
| १३. ३ | <b>गरतवर्ष</b>  | ξ,,    |  |

अभागे भारतके लिये केवल ६ औंत ! उसपर भी विशेषता यह है कि भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है और संसार-भरके पशुओंका एक तिहाई भाग यहाँ है !

् (जर्नल आफ दि इंडियन मर्चेंट्स चैंबर, फरवरी सन् १९४४, पृष्ठ २४)

#### प्रतिषेधात्मक आयात-कर फिरसे लगाया जाय

एम० एम० आर० के सातवें अन्तर-अध्यायमें २५१ पृष्ठ-पर तथा उनकी लिफारिशोंमें यह बात दो बार बढ़े जोरोंसे कही गयी है—'इस पदार्थके आयातमें कर उठा लेनेका लाभ स्कूली बच्चों तथा दरिद्र वर्गके लोगोंको दूध पिलानेमें नहीं उठाया जा रहा है, वं शुद्ध दूधमें पुनर्निर्मित निर्घृत दूधकी मिलावट करनेमें इसका पूरा लाभ उठाया जा रहा है। अतः यह लिफारिश की जाती है कि इस पदार्थपर कम-से-क्रम एक रूपया प्रति पौंड प्रतिषेधात्मक आयात-कर लगाया जाय।'

निर्मृत दूध मनुष्यकी तोंदको भछे ही बोझल कर दे, किन्तु कैवल बोझ न तो जीवन-सत्त्वका स्थान ले सकता है और न उसकी मात्रा पोषणका स्थान ग्रहण कर सकती है। डिब्बेका दूध पेय पदार्थों को सफेद कर सकता है, किन्तु मनुष्यों की रक्षा करने के लिये पोषण नहीं दे सकता। डा० राइटके नकारात्मक कथन एवं एम० एम० आर० की सिफारिशों के होते हुए भी यह सूचना मिली है कि बंगलोरकी 'इम्पीरियल डेयरी इंस्टीच्यूट मिशन' शुष्क दुग्ध-चूर्णको बनाने में व्यस्त है। ('टाइम्स' १०-३-४४—-शुष्क खाद्य)। आवश्यकतासे अधिक उत्पन्न करनेवाले प्रदेशों में निर्मृत दूध तथा दुग्ध-चूर्ण इसलिये बनाये जाते हैं, जिससे खर्चके बाद बच जानेवाला अतिरिक्त दूध काममें लाया जा सके। किन्तु भारतमें अतिरिक्त दूध कोन कहे, आवश्यकतामरको भी नहीं होता, फिर भी न जाने

किसके लाभके लिये, अथवा भारतके क्षीणप्राय आर्थिक साधनोंके महान् नाशके लिये इस अनावश्यक गुप्त ओ,पिधका प्रयोग किया जाता है ?

डा॰ राइटका कहना है कि 'इमें (भारतीयोंको) भारतकी विशेषताओंको ध्यानमें रखते हुए यहाँकी दही, छाछ, छस्ती, मक्खन और घी आदिकी उपजतक ही अपने आपकोसीमित रखना चाहिये। ये ही भारतके परम्परागत और लोकप्रिय खास्थ्यप्रद पदार्थ हैं। विदेशी पनीर, मलाई अथवा उसके चूर्णका प्रयोग करके अपने भारतीय दुग्ध-पदार्थों के अस्तित्वको नहीं मिटाना चाहिये। यदि मलाई या निर्वृत दूध अच्छा भी हो, तो भी इनका स्थान प्रयम न होकर दूसरा ही रहेगा। और भारतमें एक स्थानसे दूसरे स्थानतक इन चीजोंका शीम पहुँचना सम्भव ही नहीं है। ऐसी दशामें उनका दुर्गन्घयुक्त हो जाना अनिवार्य है।

#### भारतको विदेशी कुड़ेका उपहार

भारतकी सरकारने अपनी शताब्दियों की पुरानी छापरवाही-को उपनिवेशों तथा विदेशो सरकारोंसे छाये हुए निर्वृत दुग्ध-चूर्णके उपहारोंसे ढकना चाहा, किन्तु ऐसे कारनामोंसे अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यकी उपेक्षाका उसने और भी परदाफाश कर दिया। अब तो भारत इन उदार बननेवाछे विदेशियोंकी सचाईका ठीक-ठीक अनुमान छगा सकता है, जो जीवन-सन्त्वोंसे भरी हुई मलाईको अपने वच्चोंके छिये रख छेते हैं और शुद्ध दूधसे बाहर किये गये कूड़ेको काछे भारतीयोंके छिये भेजते हैं!

( 4 )

#### अधिक धान उपजाओ और पशुओंको समाप्त होने दो !

'अधिक धान उपजाओ' का प्रचार और 'विना किसी भेद-भावके अपरिमित संख्यामें पशुओंका वध'— दोनों एक-दूसरेका मूलोच्छेदन करनेवाले प्रयत्न थे। केन्द्रीय सरकारको बहुत देरमें इस विरोधका ज्ञान हुआ। युद्धके कारण मांसकी अधिक माँगके फलस्करप पशु-वधमें असाधारण वृद्धिपर विचार करते हुए अगस्त सन् ४२ में 'केन्द्रीय भोजन-सम्मतिदात्री सभा' (Central Food Advisory Council) ने यह सिफारिश की कि देशके पशुधनको नष्ट होनेसे बचानेके लिये काम देनेवाले १० वर्षसे कम उम्रके बैल और दूम देनेवाली तथा गामिन गायोंका वध बंद कर देना चाहिये।

१८ नवम्बर सन् ४२ को यह आज्ञा जारी हो गयी और उन प्रतिबन्धों के साथ एक प्रेस-नोटके रूपमें प्रकाशित हो गयी। किन्तु नागरिक और सैनिक दोनों प्रकारके बूचड़-खानों में से किसीने उस आज्ञाकी परवा न की। जनताकी शिकायतों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस आज्ञाको प्रभावोत्पादक रूपमें कार्यान्वित करने के लिये को सिल् आफ स्टेटमें एक प्रस्ताव पेश किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमिविभागके माननीय सदस्यने ६ अगस्त सन् ४३ को एक वक्तस्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 'पशु-वधको रोक्षने के लिये आदेश निकाल दिये गये हैं।'

सर जोगेन्द्रसिंहके इन आश्वासनोंके होते हए भी, कि 'उपयोगी पद्मओंके वधको रोकनेके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं? डा॰ राल्फ फिलिप्सने, जो वाशिंगटन बॉरो आफ एनिमल इसवैंडी (Washington Borough of Animal Husbandry) से भारतीय पशुओंकी समस्याओं-का अध्ययन करनेके लिये बलाये गये थे, सरकारको दी गयी अगस्त सन् ४४ की अपनी रिपोर्टमें इस बातपर जोर दिया है कि भारत-जैसे निर्धन देशमें, जहाँके किसान छोटे-छोटे भूमिखण्डोंके स्वामी हैं, बड़े परिमाणमें पशुसंख्याको बढ़ाना केवल सरकारद्वारा ही सम्भव है। वास्तवमें यह पढकर बड़ा दःख होता है । उन्होंने इस बातपर भी जोर दिया है कि एक ही बियानके बाद कसाइयोंको सौंग दिये जानेवाले पद्मुओंका उद्धार होना चाहिये । भारतकी परिस्थितिको देखकर कहना पडता है कि सरकारी अफसर ढपोरसंखकी भाँति कहते तो बहुत अधिक हैं, पर करते कुछ नहीं । सर ग्रेगरी कमेटीने, अन्न-नीति-सम्बन्धी रिपोर्ट -- जो ११ सितम्बर सन ४३ को लिखी गयी थी;-के १२ वें प्रष्ठपर यह सिफारिश की है, (दघ देनेवाले तथा बोझा ढोनेवाले उपयोगी भारतीय पशुओंके नाराको, 'केन्द्रीय भोजन-सम्मतिदात्री-सभा'की सिफारिशोंके अनुसार, इट निषेधाज्ञाद्वारा रोकना नितान्त आवश्यक है। आगे चलकर उपसंहारमें उसने फिर कहा है, 'इस विषम परिस्थितिसे हम सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और यह समझना चाहिये कि विगत समयमें भोजन-प्रबन्धके प्रश्नों और पोषण-नीतिकी अनुचित अवहेलना की गयी है। कुनूरमें दस वर्ष पहलेसे ही 'इंस्टीच्यूशन आफ न्यूटिश्नल रिसर्चं' (Institution of Nutritional Research) की स्थापना के होते हुए भी यह सब कुछ हुआ है। इस प्रकारकी अनुपयोगी और निष्फल अस्थायी संस्थाओंपर व्यर्थ

रुपया नष्ट करनेके विरुद्ध भारत जो आवाज उठाता है उसकी सचाईकी इससे और भी पुष्टि होती है। क्या कोई घारा-सभाके सदस्य प्रश्न उठाकर यह जाननेका प्रयत्न करेंगे कि ये संस्थाएँ किस लाभके लिये स्थापित की गयी हैं?

ये सरकारी सिफारिशें तथा जनताकी आई पुकारें अन्तमें कुछ सुनी गर्यो और कृषि-अर्थ-नीतिको विनाशसे बचानेके लिये कुछ कार्रवाई भी—यद्यि इसकी गति बहुत मन्द है—की गयी है; परन्तु इस आज्ञामें बहुत त्रुटियाँ रह गयी हैं। यह समझमें नहीं आता कि यह केन्द्रीय आज्ञा सारे भारतवर्षमें एक साथ क्यों नहीं लागू की गयी और डी. आई. आर. (Defence of India Regulations) के इस जमानेमें भी अखिल-भारत-नीतिके रूपमें इसे प्रभावोत्पादक क्यों नहीं बनाया गया ?

प्रान्तीय सरकारोंकी गाड़ियाँ सदाकी भाँति धीरे-धीरे चलों। तीन और प्रान्तोंने इन सिफारिशोंको स्वीकार किया, किन्तु बम्बई पीछे ही रहा। 'भारतीय व्यापारी मण्डल' (Indian merchants' chamber) तथा 'बम्बई जीव-दया-समिति' (Bombay Humanitarian League) के निरन्तर निवेदनोंके पश्चात् अन्तमें बम्बई भी थोड़ा आगे बढा।

#### बम्बईकी निकृष्ट दशा, सरकारी पराजय

यों तो सारे भारतवर्षकी दशा विगड़ी हुई थी, किन्तु वम्बईकी दीन दशा और भी गयी बीती थी, क्योंकि शक्ति-दायक और विशेषकर स्वास्थ्यवर्द्धक पदार्थोंकी इस प्रान्तमें बहुत कमी है। इसके अतिरिक्त बम्बईमें दूध देनेवाले पशु. बड़ी दूर-दूरके उन प्रान्तोंसे लाये जाते हैं, जिन प्रान्तोंसे उनकी अधिकता होती है।

#### युद्ध-सम्बन्धी यातायात

एक तो बम्बईमें पोषक पदार्थों एवं दूध देनेबाछे पशुओं-की यों ही कमी थी, उसपर यातायातके मन्त्रीने लाने-मेजनेकी कोई व्यवस्था भी नहीं की । भले ही अफसर नागरिक रहा हो, किन्तु नागरिकोंकी अत्यावश्यकताओंकी पूर्तिद्वारा उन्हें सन्तुष्ठ करनेके अपने प्रथम उद्देश्यको उसने पूरा नहीं किया । इनके अतिरिक्त युद्ध-स्वामियोद्वारा पहलेकी अपेक्षा भारतमें अधिक भेजी गयी बड़ी श्वेत-सेनाको ठहरानेमें वम्बईको अधिक हाथ बटाना पड़ा, तथा सैनिकोंकी मांसकी लंबी माँग-को भी पूरा करना पड़ा। अकेले बाँदरा कसाईस्वानेमें सन्४१ की अपेक्षा ४२ में १६१०२, और ४२ की अपेक्षा सन ४३ में २६९८८ अधिक पद्मओंको अपनी गर्दनें कटानी पडीं। किन्तु इस बीचमें जिस गतिसे पराओंका वध किया गया। उस गतिसे उनके स्थानकी पूर्ति नहीं की गयी! सन् ३९ में ५२६८८ और सन् ४० में लगभग ५४२८० परा वम्बईमें बाहरसे लाये गये । यह बहत ही दुःख-पद और हतोत्साह करनेवाली बात है कि जनसाधारणकी स्विधाके लिये ही उसका निर्माण होनेपर भी बी. बी. एंड सी. आई. रेलवेने, एक प्रमुख 'विशिष्ट-व्यापार-संघ' (Metropoltan Trade Association) की प्रार्थनाको भी अस्वीकृत करते हुए, जनताके लामके लिये वम्बईमें लाये गये पशु-संख्याके पूरे आँकड़े नहीं दिये । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पशु-अभावकी पूर्तिमें एक अन्य बाधा और खड़ी हो गयी; जैसा कि सरकारी रिपोर्टसे प्रकट होता है। वह बाधा यह थी कि पशकी अधिकतात्राले प्रान्तों तथा रियासर्तोंमें अपनी सीमासे बाहर पशुओंका भेजना निषिद्ध कर दिया गया । परिणामस्वरूप बम्बईमें दुधका भाव एक रुपया सेरतक हो गया और वह भी ग्रद्ध नहीं बल्कि बाजारू, जिसमें पानी मिला रहनेके कारण कीटाणओंको पनपनेके लिये यथेष्ट अवसर मिलता है ( M. M. R. पृष्ठ १५१-५२ )। हमें सारण रखना चाहिये कि दूध कैवल स्वास्थ्यप्रद और गुणयुक्त पदार्थ ही नहीं है, वरं वह एक ऐसा सहज ही प्रभावित होनेवाला माध्यम भी है, जिसके द्वारा कीटाणओं-की बृद्धि होती है और जो इस प्रकार अहत्यरूपसे अनेक प्रकारके रोगोंके फैलनेका कारण बन जाता है।

#### निराशाजनक बम्बई-मन्त्रणा

अवरोधपूर्ण निरन्तर नैराइयकी इस अवस्थामें गवर्नरके सलाहकार श्री एच. एफ. नाइट महोदयने अपनी नैराइय मन्त्रणाद्वाग ९ सितम्बर सन् ४३ को यह आश्वासन देकर कि 'बम्बईमें शुद्ध दूषकी माँगको पूरा करनेके लिये बाहरसे निर्धृत दुग्ध-चूर्णको मँगानेमें सरकारद्वारा पूरापूरा उद्योग किया जायगा', जनताके विरोधको दबानेका प्रयत्न किया ('टाइम्स' ३० सितम्बर ४३, पृष्ठ ४)। यह देखते हुए और भी अधिक आश्चर्य होता है कि जब ये शब्द कहे गये थे, तब 'कुन्र-न्यूट्शिन-रिसर्च'के डाइरेक्टर श्री डा. डबल्यू. आर. आयकायड (Dr. W. R. Aykroyd) लगभग एक सताहतक श्रीनाइट महोदयके साथ थे और अवस्य ही उन्होंने शुद्ध दृधके

गुण तथा निर्भृत दूधकी किमयोंपर प्रकाश डाला होगा, और सलाहकार महोदयको डा॰ राइट तथा एम. एम. रिपोर्टके निर्णय भी अवस्य ही माल्स रहे होंगे, किन्तु यह एक नाजुक, आकस्मिक और सार्वजनिक पुकार थी, जिसकी तत्काल सुनवाईकी आवस्यकता थी। ऐसे समयमें भी सरकारके अपनी बुद्धिमानीका परिचय देते हुए एक सरल मार्ग निकाल लिया।

#### औपनिवेशिक उदारताकी क्षणिक ज्योति

दैवयोगसे विश्व-रेडियोसे विस्तारित उदारताकी पहलीः झलकके पश्चात् युद्धकालीन वन्धुत्व दिखलानेवाले उपनिवेद्योंने भी मि॰ नाइटकी चिकनी-चुपड़ी वातोंको नहीं अपनाया । यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि कनाडाने, जिसने 'ओटावामुविधाओं'के कारण सबसे अधिक लाभ उठाया, सन् ४३ में ४१ प्रतिशतके हिसाबसे बुद्धि करके १ करोड़ ६० लाख पौंड दूध-चूर्णका उत्पादन किया और इसी प्रकार आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंडने अपने डेयरी-पदार्थोंके उत्पादनमें बुद्धि की; और ये सब देश साम्राज्य-रक्षासम्बन्धी पूर्वीय कौंसिल-समृहः (Eastern Group Council of Empire Defence) के हमारे साथी भाई हैं।

उनका इस प्रकार अमैत्रीपूर्वक अस्वीकार कर देनाः इमारे लिये अदृश्यस्पसे लाभदायक सिद्ध हुआ । 'भारतीय-व्यापारी-संघ' तथा 'जीव-दया-सिमिति'—दोनों संस्थाएँ सचेतः थीं । उन्होंने तत्काल ही बड़े प्रबल तकोंके साथ सरकारसे निवेदन किया कि दूधवाले पशुओंको अंधाधुंध हत्यासे बचाया जाय । उनके निवेदनकी सुनवाई हुई और कुछ विचार किया गया । कम-से-कम जनताको शुद्ध दूध देनेके लिये सच्च प्रयत्न किया गया ।

#### कृषि-गवर्नरको सारा श्रेय

हिज एक्सेलेंसी सर जान कोलविल साहवने उनके निवेदनपर तत्काल ध्यान दिया और १९ जनवरी सन् ४४ को उन्होंने उन संस्थाओं को सूचना दी—'हालकी सरकारी आज्ञाके द्वारा उपयोगी गायों तथा बैलोंका वध पहलेसे ही बंद कर दिया गया है। ऐसी आज्ञाएँ भी पहलेसे जारी हैं कि सूखे पशुओं को बम्बईसे बाहर नस्लकी उन्नति करनेवाले स्थानों में ले जानेके लिये आर्थिक सहायता दी जायगी और बम्बईमें शुद्ध दूधकी माँगको पूरा करनेके लिये सभी प्रकारके प्रयन्त किये जा रहे हैं।' उपर्युक्त बातमें गाभिन तथा दूख देनेवाली गायों और १० सालसे कम उम्रके बैलोंका वध

रोकनेवाली केन्द्रीय सरकारद्वारा पहलेसे ही निकाली हुई आजाओंको दुहरा दिया गया है। प्रान्तकी कृषि-अर्थनीति तथा पशु-पालनसमस्याके लिये कुछ अंशतक यह अवस्य स्त्राभदायक सिद्ध हुई, किन्तु रोग दूर करनेके लिये यह ओषि पर्याप्त न थी। उत्तम पशुओंको दीर्घजीवी करना और उनके रिक्त स्थानकी तात्कालिक पूर्ति—ये ही दो ऐसे स्थायन हैं, जो दूध देनेवाले पशुओं और उनसे उत्पन्न किये ज्जानेवाले पोषक पदार्थों दिविध कमीको दूर कर सकते हैं।

#### रिक्त स्थानकी पूर्ति

- १. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रयुक्त अउपयोगी' और 'कामके योग्य' शब्द अस्पष्ट हैं । इन दोनों अब्दोंकी ठीक, स्पष्ट और क्रियात्मक परिभाषाएँ होनी न्याहिये ।
- २. इस सम्बन्धमें मद्रास फिर भी कुछ ठीक रहा । चहाँ ऐसी आज्ञा निकाली गयी कि जो गायें बच्चा दे सकती हों, उनका वध न किया जाय । उसी प्रकार बम्बईको तथा अन्यान्य आन्तोंको भी अपनी परिभाषा विस्तृत कर देनी चाहिये । मद्रास और भी आगे बढ़ गया है । वहाँकी सरकारने अपनी सुद्धोत्तर पुनर्निर्माण-योजनामें पद्य-सम्याको भी सम्मिलित कर लिया है । सरकारने निश्चय किया है कि वह छोटे बछड़ों और बैलोंको खरीदकर उन्हें पहाड़ियों तथा जंगलोंमें चरनेके लिये छोड़ देगी जिससे वे बलवान और स्वस्थ हो जायें ।
- ३. बैलोंकी माँति ही यदि गायोंके साथ भी १४-१५ बर्षकी आयुकी धीमा बाँध दी जाय, तो यह व्याख्या ५ उपयोगी स्पष्ट एवं क्रियात्मक'के अनुरूप व्यवहारतः काम-स्त्रयक हो जायगी तथा नियम तोड्नेवाले निन्दनीय और उद्दण्ड मनुष्योंको दण्ड दिलानेमें उपयोगी सिद्ध होगी।
- ४. भारतकी कृषि-अर्थनीति तथा भूमिकी उपजाऊ श्राक्तिके लिये बैलोंकी उपज-शक्ति ही निर्विवाद और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिये।
- ५. बैंलों तथा बछड़ोंकी नस्ल बढ़ानेवालेको पहले -संरक्षण मिलना चाहिये । बच्चा पैदा कर सकनेवाली गायकी -अकाल इत्यासे सन्तानवृद्धि और दुग्धोत्पादनमें स्कावट -पदली है ।
- ६. मूल्यवान् और रक्षक खाद्य हमारे प्रथम अभीष्ट पदार्थ हैं, इनमें दूधका नम्बर सर्वप्रथम है । अतः गायके साथ-साथ भैंसकी भी, जो अच्छा दूध देनेवाले पशुओंमें प्रधान है, आंघाधुंध हत्यासे रक्षा करना, केवल तर्कपूर्ण ही नहीं, वरं

अनिवार्य है, और सरकारको तदनुकूल ऐसी आज्ञा निकालनी चाहिये जो सारे देशमें समानरूपसे लागू हो।

७. सूखे पशुको नस्छ उत्पन्न करनेवाले स्थानोंपर ले जानेमें वम्बई-सरकारका ५) रुपयेतककी सहायताका वचन उपयोगी होनेकी अपेक्षा अधिक दिखावटी है। यह अच्छी तरह मालूम है कि बम्बईकी पशु-समस्याका समाधान प्रभावोत्पादक तभी हो सकता है जब उनके शीघ्र यातायातका सुचारू एसे प्रबन्ध किया जाय। पशु और चारा दोनोंके ले आने तथा ले जानेका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये।

सरकारकी अपनी इस स्वीकृतिके आधारपर, कि सरकारी तौरपर यातायातकी अव्यवस्था है और प्रान्तों तथा रियासतों के नस्लोत्पादक स्थानों के बाहर पशुओं के मेजनेकी मनाही है, पशुओं के लाने या वापस मेजनेकी शीवताके सम्बन्धमें सोचा भी नहीं जा सकता । इन कठिनाइयों के साथ-साथ यह भी जानना चाहिये कि पशु-नस्ल पैदा करनेवाला मूल मालिक बम्बई आता है और अपना पशुधन बेचकर शीव्र ही घर लौट जाता है । अन्तमें रह जाता है वह मनुष्य जो अनेक बार पशु-परिवर्तन करनेके पश्चात् अपने सुले पशुओंका मालिक होता है और जो उन्हें बाहर मेजनेवाला भी होता है । बम्बई आकर पशु बेचनेवाले और बम्बईसे सुखे पशु भेजनेवाले—इन दोनोंमें किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रहता, यहाँतक कि दोनों एक-दूसरेसे अपरिचित रहते हैं ।

प्रान्तीय सरकारोंके लिये सबसे अच्छा उपाय यह है कि वे नगरोंकी सीमाके समीप ही गोचरभूमि बनवायें। रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २३ पैरा २ में यह सलाह दी है, दूधका प्रबन्ध करनेवाली नागरिक योजनाकी सफलताके लिये वहाँ ऐसे भूमिभागका होना आवश्यक है, जहाँ खूब चारा हो अथवा सुगमतासे उत्पन्न किया जा सकता हो। वहाँ यातायातका भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये तथा गायें भी ऐसे उत्तम वर्गकी हों जिनसे दोनों काम सध सकें अर्थात् वे मनुष्योंके लिये दूध भी दें और खेतीके लिये अच्छे बछड़े भी। नगरिक शासनक्तोंओंके लिये सबसे सुन्दर और कियात्मक उपाय यही है कि वे अपनी देख-भालमें नगरोंके आसपास गोचरभूमि रक्षें। रायल कमीशनने यह भी कहा है कि भारतमें पशु-उन्नति तथा अच्छी नस्ल्वाले पशुओंके बनानेका आवश्यक किन्तु अधिक खर्चवाला काम करदाताओंके उपर पडना

चाहिये (पृष्ठ २१३ पैरा १८०)। चारेके विषयमें डा० राइटने अध्याय २०, पृष्ठ ७६ में इस बातपर जोर दिया है कि 'दुग्धोत्पादनके लिये सूखा चारा अपेक्षाकृत कम लाभदायक है। यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि दूध देनेवाले पशुकी आवश्यक खूराकके लिये मोटे-सूखे चारेपर निर्भर करना व्यर्थ है। इसके लिये उगाया हुआ चारा आवश्यक है। किन्तु भारतीय सूखी घास-पुआल तथा हरी घास अधिकतर मोटा चारा ही है।

८. पशुओंकी रक्षावाली आज्ञामें दूध देनेवाले सूले पशुओंके सम्बन्धमें किसी प्रकारके कथनका अभाव एक बहुत बड़ी त्रुटि है। औसतन अपनी आयुके तीसरे वर्षमें दूध देनेवाला पशु सूल जाता है। यदि उस समय हत्यासे उसकी रक्षा नहीं की जाती तो अवस्य ही वह अकाल काल-कवलित हो जाता है। सरकारको, जो अधिक दूध और अच्छे बैल उत्पन्न करनेमें प्रयत्नशील है, चाहिये कि वह ऐसे सूले हुए पशुओंके लिये उनके सूले कालतक उपचार आदिका तथा विशेष-रूपसे मुफ्त खूराकका प्रवन्ध करे और उनको १४-१५ वर्षकी अवस्थातक वध होनेसे बचाये रक्ले।

रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २१, पैरा २ में लिखा है 'उन्नतिकी नीतिके लिये आवश्यक बात ......(d) सूखी और सवत्सा गायोंके साथ अच्छा बर्ताव करनेका उद्योग करना है।' आगे चलकर कमीशनने ५ वें पैरेमें इसपर जोर दिया है कि 'पशुआंकी उन्नतिमें दो महत्त्वपूर्ण अङ्ग — उनको खिलाना और उनकी नस्ल सुधारना है।'

कलकत्ते-जैसे बड़े शहरों में, विशेषकर समुद्रसे घिरे हुए बम्बई-जैसे स्थानमें चारेकी कमी तथा रखने के स्थानके अभावके कारण स्त्वे पशुओं की परवा प्रायः कम की जाती है, अतः ऐसे पशुओं की देख-भाल सरकारके जिम्मे होनी चाहिये। सरकारका कर्तव्य है कि उनके स्त्वेपनके समयमें निकटके स्वास्थ्यपद जंगली स्थानों में बिना मूल्य अथवा बहुत सस्ते भावपर अपनी देख-भालके अंदर बारी-बारीसे चरानेकी योजनाद्वारा उनके चरनेका प्रबन्ध करे। ऐसा करने में जंगलों होनेवाली आमदनीमें आनेवाली अत्यन्त थोड़ी घटी उस अन्तिम लाभके सामने, जो मनुष्य और पशुकी रक्षासे होता है, कुछ भी नहीं है।

#### वम्बईके लिये अ(शाकी झलक

सर जान कोलविलने अपने सम्मतिदाताकी निराशा-वादिताको शीघ ही दूर कर दिया और सरकारके इस प्राथमिक कर्तव्यको पूरा करनेमें उन्होंने अपने दृष्टिकोणको विस्तृत किया, किन्तु अभी और बहुत कुछ करना वाकी है। जब कोई काम करना ही है तो उसे श्रीष्ठ और पूर्णरूपेण करना चाढिये!

#### निरवरोध अकर्मण्यता

रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २१८ पैरा १९९ में कहा है कि बम्बईकी सन् १९२३ वाली 'पशु-कमेटी' की रिफारिशोंको सरकारने अगस्त सन् १९२४ में एक प्रस्तावद्वारा स्वीकार कर लिया, किन्तु आर्थिक कठिनाईके कारण इस सम्बन्धमें कोई निश्चित कार्रवाई उस समयनहीं की जा सकी। अब वह कठिनाई दूर हो गयी है। सन् १९३८-३९ से प्रतिवर्ष वम्बई प्रान्त एक अच्छी रकम अर्थनीतिसम्बन्धी उन्नतिके लिये अलग रखता जा रहा है, जो अब १९४५ में ७ करोड़से ऊपर हो ही गयी होगी। इस धनको पशुओंके पालन, रक्षण तथा उन्नतिके महत्त्वपूर्ण कार्यमें लगाया जा सकता है।

२० वर्ष बिता देनेके बाद यह दर्ज किया गया है कि सन् १९३९ में बम्बई सरकारने सन् ३७ की 'पशु-महासभा' ( Cattle Conference ) तथा 'कृषि एवं पशु-पालन-ਜਾਤਰਾਂ ( Board of Agriculture and Animal Husbandry ) की 'पशु-पालन' शाखाकी तीसरी बैठक-वाली सिफारिशोंको कार्यान्वित किया था (देखिये १९४० में प्रकाशित उनकी रिपोर्टका पृष्ठ २१४ )। हिज एक्सेलॅसीको इस ओर विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये कि 'प्रान्तीय-पर्य-चारण-कमेटी' ( Provincial Grazing Committee ) की सिफारिशोंके अनुसार 'बम्बईमें बाहरसे आनेवाले पशुओंको अङ्कित करनेके लिये एक रजिस्टर रक्खा जाय, जिसमें विशेषरूपसे पशुओंकी उम्र अङ्कित की जाय।' (अध्याय १०, पृष्ठ १९९ ) । बम्बईमें द्ध देनेवाले पशु मुख्यतः रेल-द्वारा आते हैं। पञ्च-रक्षाके लिये शीघ ही एक विशेष विभाग स्थापित कर देना चाहिये, जो यह बता सके कि कितने पशु वध किये गये और उनके स्थानमें कितने पशुओंकी वृद्धि हुई।

#### खोटेकी उपस्थिति खरेका बहिष्कार करा देती है

सन् १९४४ के २५ जनवरीको 'टाइम्स आफ इंडिया'ने बम्बईमें दूधकी स्थितिपर जो सूचना प्रकाशित की है, कि 'पिछळे दिनोंमें दुग्ध-चूर्णके आयातसे शहरमें दूधकी कमी पूरा होनेमें काफी सहायता मिली है।' उसका स्मरण करते हुए यह युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि हिज एक्सेलेंसीका ध्यान रायल कमीशन **गिपोर्ट**के पृष्ठ २३२ पैरा ४ में उल्लिखित कथनोंके उन ऊपर दिलाया जाय, जिनमें दुग्ध-प्रबन्धके सम्बन्धमें सुविख्यात श्रीग्रेशम साहबका सिद्धान्त लागू करते हुए बताया गया है कि 'रुपयेकी भाँति दूधके विषयमें भी यह सत्य है कि खोटा अपने प्रभावसे अच्छेको निकाल फेंकता है। तालर्यं यह कि दुग्धचर्णका प्रवेश तथा प्रचार शुद्ध दघको स्वप्न बना देता है। जिसके अभावकी पर्ति करनेवाला अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है। ईश्वर करे हिज एक्सेलेंसीकी प्रारम्भिक प्रेरणा सदा बनी रहे, जो तत्सम्बन्धी विभागको विद्यतशक्ति-जैसी उत्तेजना देनेमें समर्थ हो, जिसके फलस्वरूप सच्चा पोषण देनेवाले एवं अति गुणकारी शुद्ध दधकी प्राप्ति पर्याप्त मात्रामें बम्बई नगरको हो सके और रेडियोद्वारा ब्रिटेनका 'अधिक दूध पीयो' नारा भारतवर्षमें प्रतिध्वनित हो तथा जनताकी नैतिक और शारीरिक शक्तिका निर्माण हो।

शताब्दियोंकी सरकारी अकर्मण्यता दूर करनेके लिये भगीरथ-प्रयत्नकी आवश्यकता है । सच्चे हृद्दश्से अपने कर्तव्यकी पूर्ति करनेवाले हिज एक्सेलेंसीसे इसकी पूर्ण आशा है कि अच्छा चारा और अच्छी नस्ल—इन दोनों महत्त्वपूर्ण उद्देश्योंकी पूर्ति वे जल्दी ही कर स्केंगे । राज्य एक सामाजिक और व्यवस्थात्मक संस्था है । उसका कार्य 'कर' एकत्रित करनेवाला निर्जाव यन्त्र बनकर केवल बाहरसे आक्रमण करनेवालोंको निकालना और देशमें दमन-चक्रद्रीरा कान्ती व्यवस्था तथा शान्ति स्थापित करना ही नहीं है । उसका एक उत्तरदायित्व यह भी है कि वह शास्ति प्रजाके आर्थिक हितपर ध्यान दे; वास्तवमें यह कार्य रक्षा, क्रुटनीति तथा दमन आदि सबर्मे प्रमुख है ।

(६)

#### ऊपरी ठाठ-बाट तो बहुत, पर उपज चना बराबर भी नहीं

सन् १८८०—डा॰ बुचनन हैमिल्टन (Dr. Buchanan Hamilton) ने यह आवाज उठायी कि भारतकी पशु-संख्यामें हास हो रहा है।

सन् १८८६ या इसके आसपास—सर डब्ल्यू वेडरवर्न, आई. सी. एस. (Sir W. Wedderburn, I. C. S. ) ने कहा, इम अपने आपको भारतके ट्रस्टी ( थाती सँभालनेवाले ) होनेकी डींग मारते हैं, किन्तु उसके पशु-धनकी रक्षाके लिये हमने क्या किया ? कुछ भी नहीं, यह स्वीकार करते हुए मुझे लजा आती है कि हमने उसके नष्ट होनेमें उल्टी सहायता ही की है ।

सन् १९००—डा० हेरोल्ड मान (Dr. Harold Mann) ने कहा है, 'पशुओं की दुर्बळताके साथ राष्ट्र भी दुर्बळ होता जाता है।'

सन् १९०३ — लार्ड कर्जन (Lord Curzon) ने अपने राजकीय कागजपत्रमें कहा है, 'पशु-देशकी दृष्टिसे भारत अपना स्थान खो रहा है।'

सन् १९२१—ब्दू बुक (Blue Book) के अनुसार 'प्रत्येक मिनटमें १ गाय भारतसे बाहर मेज दी जाती है और यह हिसाब लगाया गया है कि प्रतिमिनट ५ गार्थे भारतमें वध कर दी जाती हैं।'

सन् १९२६-२७—लार्ड लिन्लिथगो रायल कमीशनने शिकायतोंको स्वीकार करते हुए कहा, 'गायोंकी उत्पादन-शक्ति कम्र हो गयी है, और बछडे नाटे होते जा रहे हैं।'

सन् १९४४—ग्रेगरी कमेटी (Gregory Committee) ने अपनी रिपोर्टके १२८ पृष्ठपर विचार प्रकट किया है कि 'पिछले दिनोंमें भोजन-प्रबन्धके प्रश्न और पोषण-सम्बन्धी नीतिकी अत्यन्त अवहेलना की गयी है।' आगे उसमें यह भी कहा गया है, 'भविष्यर विचार करते हुए हमें आशा है कि एक 'कृपि-मन्त्रि-मण्डल' तथा पोषक-पदार्थ-विशेषज्ञोंके द्वारा भारतकी खाद्य समग्रीके प्रबन्धमें पर्याप्त वृद्धि की जायगी और उन पदार्थोंके गुणोंमें भी अच्छी उन्नति होगी।'

#### पशु-ह्रास—सरकारी उपेक्षा

उपर्युक्त उद्धरण तथा अन्य सरकारी कथन यह प्रमाणित करते हैं कि अतीतमें राज्यने इसकी कोई परवा नहीं की और भविष्यके लिये भी उसके सलाहकार केवल एक ग्रुद्ध आशा मात्र ही प्रकट करते हैं। अनेक वर्षोंसे भारतकी योड़ी आमदनीका कुछ भाग 'इम्पीरियल कोंसिल आफ एप्रिकल्चर' (Imperial Council of Agriculture) इड्प रही है। राष्ट्रीय-पोषण-नीति निरीक्षण-सम्बन्धी राष्ट्र-संघ (League of Nations) की रिपोर्टसे हमें पता चलता है कि 'इंडियन रिसर्च फंड एशोसियेशन' (Indian Research Fund Association) की अध्यक्षतामें एक 'पोषण-परामर्श-समिति' (Nutrition

Advisory Committee ) भारतमें निर्मित की गयी थी (रिपोर्ट सन १९३७-३८, प्रष्ट ११२)। इसकी ४ खण्डोंबाली रिपोर्टमें भारतवर्षके विषयमें केवल १४ पंक्तियोंमें उल्लेख है। उनमें भी ८ पंक्तियोंका उपयोग सदस्योंकी नामावली और उनके पदाधिकार-वर्णनमें लिया गया है। जहाँ पपुआ ( Papua ) जैसी अत्यन्त छोटी रियास्तके उसकी पोषण-स्थितिमें उन्नति तथा कार्य-साफल्य-सम्बन्धी ऑकडोंका वर्णन है, वहाँ भारतवर्ष किसी विशेष प्रयत्न करनेका कल भी दावा नहीं कर सकता। फिर राष्ट्रीय-सौजन्यमें किसी महत्त्वपूर्ण सफलताके सच्चे गौरवकी बात तो अलग रही ! यद्यपि राष्ट्र-संघ ( League of Nations) जैसी शक्तिहीन एवं विख्यात बातनी विद्वानोंकी संस्थाको जीवित रखनेकै लिये भारतने २ करोड रुपयोंसे अधिक दिया और बराबर ९ लाख रुपये प्रतिवर्ष दे रहा है. फिर भी भारतके राष्ट-निर्माणमें किसी प्रकारकी सफलताके ऑकडोंका उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि भारतमें कोई ऐसा काम ही नहीं किया गया था जिसके विषयमें अभिमानपूर्वक कुछ कह सकें । यहाँके आँकड़े और सूचनाएँ दसरोंको दी भी नहीं जा सकतीं, क्योंकि भारतके महत्त्वपूर्ण आँकडोंके सम्बन्धमें बड़ी ही दुःखपूर्ण उपेक्षा की गयी है!

बड़े दु:खकी बात है कि जब ग्रेगरी कमेटीने पोषण-सम्बन्धी विशेषज्ञोंकी सम्मतिके आधारपर भविष्यकी उन्नतिकी आशा बाँधी, उस समय यह सब कैसे भूला दिया गया कि पहलेसे 'पोषण-खोज-सम्बन्धी-संस्था' बहत (Institution of Nutrition Research) विद्यमान थी और राष्ट्र-संघते भेजे हुए उस संस्थाके डाइरेक्टर डा॰ डब्स्य आर. आयकायड कुन्रकी ऊँची पहाडियोंपर विराजमान होकर लगभग १० वर्षोंसे ठंडी हवाका आनन्द लूट रहे थे ! क्या कमेटीको यह ज्ञान नहीं हो सकता था कि इस दीर्घकालमें ( ऐसे विशेषज्ञोंके रहते हुए भी ) भारतकी जनताके हितमें कोई भी पोषण-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला है ? हम केवल इतना ही जानते हैं कि डाइरेक्टर महोदय या तो अपने स्थानसे दिल्लीतक यात्रा करते रहे या वर्जीनिया (अमेरिका) 'हाटस्प्रिंग्ज़ कान्फरेन्स ( Hotsprings Conference ) में सम्मिलित हो गये। संसारके अन्य राष्ट्रींका अनुकरण करते हुए तथा इतने खर्चीले विशेषशों एवं संस्थाओंके होते हए भी आज भारतवर्ष पोषक-पदार्थोंमें कोई वृद्धि नहीं कर सका है, और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सका जो उसके सम्मानके योग्य हो । यद्यपि स्वयं सर ध्योडोर ग्रेगरी (Sir Theodore Gregory) ५ वर्षोसे अधिक भारतके सर्वशक्तिसम्पन्न वाइसराय महोदयके अति निकट रहे हैं, तो भी इन्हींकी स्वीकृतिके अनुसार पोषण-सम्बन्धी समस्याओंकी अनुचित अवहेल्ना की गयी है । इतनेपर भी सर ग्रेगरी अपनी आशाएँ लिये बैठे हैं । भारत्वर्ष अनेकों पीढ़ियोंसे जान-बूझकर की गयी सरकारी अवहेल्नाओंका अनुभव करता चला आ रहा है और अब उसे यह कटु विश्वास हो गया है कि इस सारहीन आशावाद-में अब और अधिक विश्वास करना मूर्वतासे भी एक हाथ आगे है ।

#### जान-वृझकर की गयी अवहेलनाने हृदय-कृप पाट दिये

इस प्रकार सन् १८०० से १९४४ तक इस ४० करोड़ जनसंख्यावाळे कृषिप्रधान देशकी—जिसके अधिकांश लोगोंके रहन-सहनका ढंग खान-पानकी दृष्टिसे बहुत नीचे गिरा हुआ है, जिस देशके मनुष्योंके लिये राज्य किसी प्रकारकी परवा नहीं करता तथा जिनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तिका निर्माण करनेके लिये उचित पोषक-पदार्थ नहीं दिये जाते, भूमि तथा सन्तानका पोषण करनेमें और पशुओंको खिला-पिलाकर अच्छी नस्ल तैयार करनेमें भारतीय सरकारने अपने अत्यन्त आवश्यक प्राथमिक कर्तव्यका पालन नहीं किया है।

#### राजभक्तिके स्रोत सूख गये

लार्ड वेवलको अवतक इन सब समस्याओंका अध्ययन कर लेना चाहिये था। उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिये था कि सर जान शोरके समयसे भारतीय शासन-दण्डका भार प्रहण करनेवाले तथा उसके भाग्य-निर्माताओंमेंसे कुळ इने-गिने ही होंगे, जिन्होंने सचाई एवं तत्परतापूर्वक प्राथमिक कर्तव्य-पालन तथा राज्यके प्रधान उद्देश्योंकी पूर्ति करनेके कारण भारतीयोंके हुदयमें राजभक्तिका स्रोत उमझाया है, किन्तु इसके साथ ही वेवल साहवको यह भी मालूम होना चाहिये कि श्रीहैलेट साहव, मैक्सवेल तथा टोटनहम-सरीखे सरकारी अफसर आरम्भसे ही अवतक ृअपने अनेक पूर्ववर्ती सहयोगियोंके समान भारतकी सद्वृत्ति तथा कृतज्ञताके हुदय-कूपको सोखते ही चले आ रहे हैं!

क्या विस्काउंट वेवल फिरसे इन हृदयोंपर विजय प्राप्त करनेका प्रयत्न करेंगे ?

हाटिस्पंग्ज कान्फरेंसकै लिये हिज एक्सेलेंसीद्वारा नियुक्त 'इंडियन आई० सी० ए० रिसर्च' (Indian I. C. A. Research) के उपप्रधान सर फीरोज खरेघाट तथा 'न्यूट्रिशन रिसर्च' (Nutrition Research) के डाइरेक्टर डा० डब्ल्यू० आर० आयकायड—दोनों सदस्योंने उन सब निणींत प्रस्तावोंको, जिनके ऊपर हिज एक्सेलेंसीके आदेशानुसार भारतकी ओरसे इन्होंने इस्ताक्षर किये हैं, विचारार्थ उनके सामने रक्ला होगा……।

कुछ दसरी बातोंमें एक यह भी है कि हिज एक्सेलेंसी-को 'वास्तविक खपत तथा पोषण-सम्बन्धी आवश्यकताएँ' के ऊपर जो निर्णय हुए हैं, उनकी भी सचना दी गयी होगी-विशेष रूपसे यह कि एशियाकी १ अरब १४ करोड जनसंख्यामेंसे तीन चौथाई लोगोंके रहन-महनका ढंग जैसा अच्छा चाहिये उससे नीचे गिरा हुआ है, और यह कि पूर्वीय तथा पश्चिमीय मनुष्योंकी पोषण-सम्बन्धी पदार्थी-की आवश्यकतामें कोई मूलभेद नहीं है। इस निष्कर्षके भीतर अवश्य ही भारतके वे ४० करोड मनुष्य भी आ जाते हैं, जिनके रहन-सहनका ढंग देशमें अनेक मृत्यवान भौतिक साधनों तथा विकासोनमुखी जन शक्तिके होते हुए भी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, अथवा नहींके बराबर है। इससे उस मिथ्याख्यानका, जो शताब्दियोंसे बड़े परिश्रम-द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि पूर्व-निवासियों के लिये साधारण या नीचे ढंगका रहन-सहन बिल्कुल ठीक है, किन्तु पश्चिम-निवासियोंको सदा ऊँचे ढंगका रहन-सहन रखना चाहिये-भंडाफोड हो जाता है। भारतवर्ष प्रकृतिकी ओर-से समृद्ध है, किन्त्र दुर्भाग्यसे उसका स्वामी विचारोंमें मस्तिष्कका धनी होनेपर भी हृदयका दरिद्र है!

#### संयुक्त देश-प्रेम और राजमक्तिका गठवन्धन

भारतके बाइसराय महोदयके सामने ब्रिटेनकी नीति भी है, जो संक्षेपमें इस प्रकार है—'इंग्लैंडके लिये सच्ची कृषि-नीतिका निर्माण इस प्रकार होना चाहिये, जिससे धरतीके सुप्रबन्धके लिये आवश्यक परम्परागत तथा कृषियोग्य फसलोंकी उपज कम-से-कम और जातीय स्वास्थ्यके लिये पोषक-पदार्थोंकी अधिक-से-अधिक होना निश्चित हो' और भी यह कि 'सबसे अधिक आवश्यक ऐसी हद नीति-का होना है, जो उन रक्षक भोज्य-पदार्थोंकी मात्राको

अधिक-से-अधिक बढ़ाये, जिनपर सामाजिक तथा आर्थिक कारणोंसे ब्रिटिश कृषि केन्द्रित होनी चाहिये।' ब्रिटेनकी सरकारकी माँति भारतीय सरकारोंको भी 'अधिक धान उपजाओ'के साथ-साथ 'अधिक दूध पीयो' कहनेकी भी आवश्यकता है। संसारमें एकमत होकर यह बात स्वीकार कर ठी गयी है कि राज्यका प्राथमिक उद्देश्य जनताकी सामाजिक रक्षा और आवश्यकताओंकी पूर्ति है और जैसा कि, टार्ड वेवलने धारा-सभाके सामने अपने वक्तन्यमें सूचित किया था, यह कार्य सफलतापूर्वक अपने प्राथमिक कर्तन्यको पूरा करनेसे ही हो सकता है।

(0)

(कोष्ठकोंमें दिये हुए अङ्क प्रायल कमीशन आफ एधिकस्वर इन इंडिया' सन् १९२८ की रिपोर्टकी पैरा-संख्या बतलःते हैं। मनुष्य-भोजनके लिये उद्योग किन्तु चारेकी उपेक्षा अच्छा चारा-अच्छी नस्ल



बंगालमें मानव-कृति दुर्भिक्ष, मलावार-कोचीनमें भोजनकी की कमीके कारण विनाश, तथा अभावमस्त भोजनवाले । प्रान्तोंमें समानरूपसे आर्थिक कष्टोंकी दुःखदायी अवस्थासे शिक्षा पाकर भारतके अधिकारियोंके मस्तिष्कमें प्रजाके प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वका ज्ञान उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कर्मशील वनकर ऊँची आवाजसे यह नारा लगाना आरम्भ कर दिया है कि 'अधिक अन्न उपजाओ।' अन्य प्रान्तोंकी भाँति इस गीतकी टेकको अपनाते हुए बम्बई सरकारने शीघ ही सन् १९४४ का 'बाम्बे ग्रोथ आफ फूड क्रॉप्स ऐक्ट' (Bombay Growth of Food Crops Act) पास कर दिया, जिसके अनुसार भूमिपतियों तथा जोतनेवालोंको अपनी दो-तिहाई भूमिमें केवल भोजनसम्बन्धी फंसलें उगानेके लिये बाध्य कर दिया गया। शेष

एक तिहाई भूमिका उपयोग कपास तमाख तथा तिलहन आदि धन देनेवाली फसलोंके उगानेमें किया जा सकता है। यद्यपि सरकारी सूचनाओं तथा समाचारपत्रोंने निश्चित रूपसे यह स्वीकार कर लिया है कि दुधका अभाव और उसके मुख्यमें उत्तरीत्तर वृद्धिका कारण पद्म-चारेका अभाव है, फिर भी विधानद्वारा ऐसा कोई उद्योग नहीं किया गयाः जिससे अधिक भोजन-फसल उपजानेवालेको पशके लिये आवश्यक फसलोंको भी पैटा करनेके लिये बाध्य किया जा सके । भारतीय बैल और उसकी जन्मदात्री गाय, जो मनुष्य-के लिये दुध देने और खेतीके लिये बछड़े पैदा करनेका दोहरा काम करती है, अवश्य ही भारतकी कृषि-वैज्ञानिक-अर्थनीतिके प्रमुख आधार हैं । न तो सन ४४ के फड क्रॉप्स ऐक्ट' ने और न गर्भान्तरगत 'बाम्बे इरिगेटेड क्रॉप्स रेगलेशन ऐक्ट(Bombay Irrigated Crops Regulation Act ) ने ही यह ध्यान दिया है कि चारेकी फसलों-को अनिवार्य रूपसे उगाना बहुत आवश्यक है। रायल कमीशनकी रिपोर्टके इन उल्लेखोंपर ध्यान देनेसे कि गोचर-भूमियोंको नियमित रूपसे चलानेके विषयपर कृषि-विभागने अभीतक थोडा-सा ही ध्यान दिया है, इस वैधानिक अभावको देखकर आश्चर्यसे बुद्धि चकरा जाती है। सन् १९२३ की 'बाम्बे कैटिल कमिटी' (Bombay Cattle Committee) की रिपोर्टके पश्चात् कुछ ताल्छुकोंमें (१८३) इस बातपर ध्यान दिया गया, किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे सुचार एवं शक्तिशालीरूपमें जारी नहीं रक्खा गया। सन् १९३९ में भी 'बाम्बे एक्सपर्ट कैटिलू कमिटी' (Bombay Expert Cattle Committee) की रिपोर्टमें प्रान्तभरके समस्त भागों में दुधवाले पशुओंकी नस्लके सम्बन्धमें न तो विचार ही किया गया और न अनिवार्यरूपसे चारेकी फसलोंको उगानेकी सिफारिश ही की गयी। यद्यपि पृष्ठ २ पैरा ६ में लिखा गया है कि (१) 'गायकी अवहेलना की जाती है और गायके बच्चेकी तो जन्मसे ही अवहेलना होती है। गाय-की इस अधोगतिका स्वामाविक प्रभाव प्रान्तके बोझा ढोने-वाले पशुओं की अधोगतिपर पड रहा है।'

२-रिपोर्टमें आगे चलकर कटुमाषामें अनुपयोगी पशु और दोगले बैलोंके गाँवमें चरने के बेढंगे तथा अनियन्त्रित शैलीकी शिकायत भी है कि इसके कारण बोझा ढोनेवाले पशुओं तथा दूध देनेवाली गायोंकी नस्लें तीव्रगतिसे अधो-गामिनी हो रही हैं।

३-कमेटीने अपनी रिपोर्टमें यह भी कहा है कि क्रपक तथा नस्ल उत्पन्न करनेवाले अपने पराओंके निर्वाह-के लिये इन्हीं गोचरभमियोंपर, जहाँ व्यर्थके पद्म भरे रहते हैं, निर्भर करते हैं और इस प्राकृतिक चरीके अभावमें उनके. परा सालमें सात महीने आधापेट खानेसे भखकी ज्वालामें जलते: रहते हैं ! यह द:ख और आश्चर्यकी बात है कि समय-समय-पर सरकारी कमेटियोंके आँखें खोलनेवाले अपने ही वक्तव्यों-के होते हुए तथा अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि किसान चारेके सम्बन्धमें अपने पद्मओंकी अवहेलना करता है, बम्बई सरकारने सन १९४४ में कोई ऐसा विधान नहीं बनाया, जिसके द्वारा किसान अपनी भूमिके निश्चित भागमें पोषक चारेकी फसलें पैटा करनेके लिये बाध्य किया जा सके। प्रान्तके सब भागोंमें दुध देनेवाले पशुओंकी उन्नितः करनेके लिये विशेषजोंकी कमेटीको भी बम्बई सरकारका निर्देश वैसा ही एकतरफा है, जैसे अन्य सरकारी अपूर्ण निर्देश हुआ करते हैं । यह कमी यह देखते हुए और अधिक खटकनेवाली है कि उसने रायल कमीशन सन १९२८ के उस कथनपर, जिसमें कहा गया है कि 'नस्लोत्पादनमें तवतक कोई सारपूर्ण उन्नति सम्भव नहीं» जबतक पराओंको अच्छा और पर्याप्त भोजन न दिया जायगा' (१७९) या तो ध्यान ही नहीं दिया अथना जान-बुझकर उसे मुला दिया। विशेषज्ञोंकी कमेटी भी यह कहना भूल गयी कि 'अच्छा भोजन देना ही अच्छी नस्ल उत्पक्क करना है।

#### भारतीय कृषक-हिसाबमें भूल करनेवाला

भारतमें विधानद्वारा चारेकी खेती क्यों आवश्यक हैं— इस सम्बन्धमें रायल कमीशन भलीगाँति की हुई खोजके पश्चात् जिन तथ्योंपर पहुँचा है, उनमेंसे कुछका यहाँ उल्लेख करना लामप्रद होगा, क्योंकि बीस वर्षोंसे अधिकके इस्क कालमें स्थिति कैवल जहाँकी तहाँ ही नहीं है, वर उससे भी नीचे गिर गयी है। अतः सरकारी विधानद्वारा उसका तात्कालिक सुधार करनेकी आवश्यकता है। किसानकी लोकप्रसिद्ध निरक्षरता और परम्परागत दरिद्रता उसकी दूरदर्शिताकी सीमाको संकुचित कर देती है। किसानका पहला तर्क यही होता है कि जब वह भूमिका लगान और सिंचाईकी फीस देकर कोई फसल पैदा करता है तो ऐसी फसल रुपया या अन्न देनेवाली होनी चाहिये, न कि चारा देनेवाली तथा वह ऐसी न होनी चाहिये, जो हरी खादके रूपमें जोती जा सके (१८७)।

दरिद्रताके परिणामस्वरूप किसानकी अद्रदर्शितापर कोर देनेकी यहाँ अधिक आवश्यकता नहीं है । बम्बर्ड न्सरकारने प्रस्तावित 'बाग्बे इरिगेटेड क्रॉप्स रेगुलेशन एवट' (Bombay Irrigated Crops Regulation Act) जारी करनेकी सचनामें स्वयं कहा है कि आवपाशीकी सविधा र्मिलने तथा यह जाननेपर भी कि आबपाशी और गैरआब-'पाशीद्वारा बोथी हुई भूमिमें पैदा होनेवाली धानकी फुललोंमें सौ प्रतिशत तकका अन्तर है, फिर भी किसान उससे लाभ न उठाकर वर्षापर ही अपना दाँव लगाता है । ( 'टाइम्स आफ इंडिया' २२ जुन सन् ४४, पृष्ठ ४ ) । 'यह अद्रदर्शी खेतिहर काममें आनेवाले अपने पद्मओंको चारा देनेके उद्योग-में तत्पर रहता है, किन्त अपनी गायों और अपने छोटे पश्चिमसे यह आशा करता है कि वे अपनी चिन्ता आप कर कोंगे।'(१८५ पृष्ठ २०८)। रायल कमीशनने गायोंकी रक्षाके लिये विशेष अपील की है, क्योंकि उसकी अपेक्षा अन्य कोई भी दूसरा घरेलू पशु नहीं है, जिसके लिये इतना चुरा प्रवन्ध किया जाता हो । जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तब शीघ ही उसका अतिरिक्त भोजन बंद कर दिया जाता है और वह गोचरभूमिमें स्वयं अपना निर्वाह करनेके बिल्ये छोड़ दी जाती है (१७४)। इसके अतिरिक्त 'गाय च्टक अभागा प्राणी है। उसे यानपर बहुत कम चारा श्रीमलता है और सर्वसाधारण पद्मओं के काममें आनेवाली गोचर-भमियोंमें उदर-निर्वाहके लिये उसे उसके भाग्यपर छोड बिदया जाता है (१७६)।

#### गोचरभूमियोंमें पशुओंकी ठसमठस

'देशके लगभग श्रत्येक भागमें गाँवके समीपकी गोचरभूमियाँ पशुओं से बुरी तरह लदी हुई हैं। ' प्रत्येक गाँव
दुर्वल तथा भुखमरे पशुओं से—अत्यन्त शोचनीय अभागे
पशुओं के समूहसे—भरा हुआ है। रायल कमीशनको ऐसे
स्वावसर स्वयं देखनेको मिले हैं (१७६)।' ये उन्हीं के
स्वयन हैं और सत्य हैं। भारतकी जली हुई गोचरभूमियों पर
स्वपना प्राण धारण करने के लिये प्रत्येक ऋतुमें करोड़ों गार्यों
और जवान पशुओं को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है,
उन्हें देखकर कोई भी पशु-प्रेमी दुखी हुए विना नहीं रह
सकता (१८५)।

#### अन्तिम सलाह—िकसानकी भूमिमें चारेकी फसल

वर्तमान गोचरभूमिमें और अधिक वृद्धिकी सम्भावना नहीं है, अतः ऐसे उद्योग करने चाहिये कि घास उगानेवाली भूमिकी उपज-शक्ति बढ़े (१८१)। रायल कमीशनने पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि वर्तमान माँगकी पूर्तिके साधनोंका सारा स्मिन उपयोग कर लेनेपर भी चारेकी कमी बनी रहेगी। इसल्ये उसने यही अन्तिम सलाह दी कि 'किसान अपनी निजकी भूमिमें चारेकी खेती करे (१८७)।'

#### चारेका अत्यल्प क्षेत्रफल

चारेकी फसलोंका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ९० लाल एकड़से कम है अर्थात् बोयी जानेवाली भूमिका ३'५ प्रतिशत जब कि मिश्रमें १६'६ प्रतिशत है।

#### केवल उत्तम प्रकारका चारा ही पोषणप्रद

कुछ समय हुआ बम्बई सरकारने यह सूचित किया था कि उसने घासके मूल्यको नियन्त्रित करनेका प्रबन्ध कर दिया है; किन्तु प्रभावोत्पादक नियन्त्रणके लिये सबसे पहली आवश्यकता यह है कि माँगकी पूर्ति करनेके लिये वस्तुकी पर्याप्त-मात्रा हो । वास्तवमें वस्तु ही कम है तो केवल नियन्त्रण उसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकता । इसके अतिरिक्त योजनाहीन और यदा-कदा दी हुई वस्तुएँ स्वादिष्ट नहीं होतीं।

#### सूखी घास,पुआल और घास बहुत मोटी खूराक है

पश्चिमीय प्रदेशों में, जहाँ गोचरभू मियों की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, जिस प्रकारकी सूखी घास होती है, यदि उस दृष्टिसे देखें तो भारतकी सूखी धासको घास कह ही नहीं सकते (१८४)। भारतकी सूखी धास बहुधा खाने में स्वादिष्ट नहीं होती। आलस्यवश भारतमें पुश्राल उस समय एकत्रित किया जाता है, जब दाना विल्कुल पक जाता है, और घास एकदम सूख जानेपर इकट्ठा की जाती है। भूखके कारण भारतके मुखमरे पश्च भले ही उसे निगल लें तथा अपनी मन्द थैलियों के रिक्त स्थानोंकी पूर्ति कर लें, किन्तु साधारणतथा न तो ऐसा भोजन पच ही सकता है और न ऐसे मोटे झोटे खानेसे ठीक जुगाली ही हो सकती है। इस प्रकार इन सब चीजोंसे पश्चओंको पोषण नहीं मिलता। ऐसे पदार्थोंको खानेसे न तो खानेवालेमें शक्ति ही आ

सकती और न उससे स्वस्थ बछड़े-बछड़ी ही पैदा हो सकते हैं। 'मोटा चारा दूधकी उपजंके लिये अपेक्षाकृत मूल्यहोन होता है, उगाया हुआ चारा काफी संतोषप्रद होता है सभा मूदेदार फक्लोंसे उगाये गये चारेमें असाधारण गुण होते हैं? ( डाक्टर राइट अध्याव १०, पृष्ठ ४३ )।

#### मसाले मिलाइये

रायल कमीशनका कहना है कि इस निम्न कोटिके चारेमें थोडा गुड़, नमक या मसाला मिला देना चाहिये ( १८६ )। किन्त यह कैसी बेसिर-पैरकी बात है कि यह सलाह उस निर्धन किसानको दी गयी है, जो भूख बढानेमें सहायक ऐसे पदार्थोंका प्रयोग, पश्चओंके लिये कौन कहे. **स्वयं** अपने लिये भी कठिनाईसे कर सकता है। इस बातका स्मरण करके कम दुःख नहीं होता कि सन् १९२८ में लिन्छिथमो साहबने ऐसे निक्रष्ट चारेमें गड मिलानेकी क्सिफारिश की थी। किन्त स्वयं अपने सर्वशक्तिसम्पन्न ७ सालके शासनमें ( १९३६ से ४३ तक ) उन्होंने भारतके शीरेको चार आने मनकी अत्यन्त अहर दरपर ब्रिटेनको क्कींब्र भेजनेमें सहायता दी, जिससे वहाँके पदा उसे खाकर मोटे हो सकें ! और यह उस समय हुआ जब वे यह जानते थे कि भारतके पद्म कंकाल होते जा रहे हैं और पोषक भोजन न मिलनेसे उनका हास हो रहा है! आँख बहानेके लिये भारतका इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ?

#### हरे चारेसे दोहरा काम

सब तृटियोंकी एक दवा कैवल हरा चारा ही है। इससे दोहरा लाभ होता है। इससे पशुओंका पोषण होता है जोर घरती भी सम्पन्न होती है, जो हरे चारोंके अभावमें भारतके भूले मनुष्यों और पशुओंके दुर्भाग्यकी सिङ्गनी बनकर अनेक शताब्दियोंसे हीनावस्थाको प्राप्त होती जा रही है। भारतीय खेतोंकी खादके अङ्गांसे ईघनका काम लेकर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और अमोनियम सल्केट (Ammonium Sulphate) तथा सुपर फास्फेटस (Super Phosphates) जैसी कृत्रिम खादको काममें खाने और उसे जुटानेकी बात हिमालयकी चोटियोंपर रहनेवाली विशिष्ट शासन-सत्ता अभातक गम्भीरतासे सोच रही है। गूदेदार चारे, मिश्रकी लाल तिनपतिया (Berseem), रिजका (Alfalfa) तथा गिनी (Guinea) घास खुल ऐसे चारे हैं, जो दोहरे कल्याणकारी प्रमाणित हुए हैं। कृषि-विभागको तो दो पीढ़ियोंसे अधिकका ज्ञान और

अनुभव है, अतः उसे ऐसे अन्य अनेक हरे चारोंकी पूरी जानकारी होनी चाहिये जो दोहरे काममें आते हों । समान वर्गके अन्य चारोंको अधिक गिनानेकी आवश्यकता यहाँ नहीं है।

#### लाभदायक परिणाम

रायल कमीशनके निर्णय केवल सारहीन उपदेश ही नहीं कहे जा सकते, वे गुड़गाँवा (पंजाव) ख्यातिके एक विद्वान् और भावुक सरकारी अफसर श्री एफ एल ब्रेने (Mr. F. L. Brayne) के अनुभूत उपयोगी प्रयोगों और परिणामोंपर अवलिनत हैं। पंजावमें कुछ ब्रिटिश पूरोपियन किसान अपने भू-भागका २५ प्रतिशत कैवल चारा उगानेके लिये निश्चित कर देते हैं। वे उत्तम डेयरी तथा मांस-व्यवसाय और उच्चकोटिके डेयरी पदार्थोंकी बहुलताका लाभ उठाते हैं।

#### ज्ञान सत्य किन्तु व्यवहार असत्य

हमारी सरकारको कम-से-कम उस अमूल्य ज्ञानके अस्तित्वको तो जानना ही चाहिये, जो रायल कमीशनद्वारा काफी खर्चके बाद बड़े विस्तारके साथ संग्रहीत किया गया है और जो सन् १९२८में बम्बईके गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेसके अनेक बड़े भागोंमें प्रकाशित किया गया है । उसे अपने ही द्वारा इस कार्यके लिये निर्मित विशेषज्ञ-कमेटियोंकी सिफारिशोंको भी जानना चाहिये और साथ-ही-साथ डा० नारमन सी० राइट (Dr. Norman C. Wright) सरीखे विदेशी विद्वानोंकी सरकारी रिपोर्टका—किन्हें इसी विशेष कार्यके लिये बुलाया गया था कि वे कृषि-अर्थनीति और पशु-पालनके सम्बन्धमें अपनी राय दें—जान होना चाहिये।

दूध देनेवाले पशुओंको पोषक-पदार्थ देने तथा किसानोंकी अपनी भूमिमें चारेकी खेती करनेका प्रतिपादन बाठ राइटने अपने १० वें अध्यायमें किया है। इसके अतिरिक्त हमारे अंग्रेज शासक अपने घरमें इन लाभोंका अम्बन्द उठा भी रहे हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि किन ठोस वैज्ञानिक योजनाओंने, शताब्दियोंसे उन्नतिशील पश्चिमीय प्रदेशोंमें अन्न और चारेकी खेतीद्वारा, मनुष्य तथा पशु दोनोंको समान लाम पहुँचाया है और वहाँकी आर्थिक स्थितिको सँमाला है। इस ज्ञानके होते हुए भी यदि वे पोषक पदार्थों एवं चारेकी उपजकी ओर अवहेलनाकी दृष्टि देखें, तो क्या वे भारतीयोंके इस बढ़ते हुए निश्चयसे, कि भारतके शासक सत्यका ज्ञान रखते हुए भी यहाँ असत्यका व्यवहार

करते हैं, अपनेको बचा सकेंगे ? क्या अपनी अकर्मण्यतासे ये मनुष्यों तथा पशुओं के पूर्ण शरीर-निर्माणमें, जो एक दूसरेपर अवलिक्श स्त्रमें बँधे हैं तथा जीवनकी आवश्यकताओं की पूर्तिमें परस्पर एक-दूसरेके सहायक हैं, वाधा नहीं पहुँचा रहे हैं ? मनुष्यके लिये शक्तिदायक तथा रक्षक पदार्थों, एवं पशुओं के लिये पोषक चारेकी बृद्धिमें जबतक साथ-साथ उन्नति नहीं होगी, तबतक सामान्य जनता एवं विशिष्ट वर्गवालों तथा पशुओं के भोजनकी चिर-समस्या हैरान करती ही रहेगी।

#### जनताकी आवाज ईश्वरकी आवाज नहीं

संसारके सब देशोंमें केवल भारत ही ऐसा देश है, जहाँकी जनताकी आवाज ईश्वरकी आवाज नहीं समझी जाती । कैन्दीय तथा प्रान्तीय सरकारें जनताकी आवाजपर ध्यान नहीं देतीं । अतएव अपने शासकोंको प्रतीति दिलाने। सरकारी ध्यान आकर्षित करने तथा कार्यरूपमें उन्हें परिणत करनेके लिये यह आवश्यक है कि वे प्रमाणिक आदेश और निर्देश, जिनकी अवहेलना उन्होंने अभीतक अलग रखकर अथवा ध्यान न देकर की है, उनके सामने उसी प्रकार रह-रहकर रक्खे जावें, जिस प्रकार मुकदमा सुनते हुए निद्रा-वशीभृत होनेवाळे चीनी जजोंके कानोंमें बार-बार फ़सफ़सानेकी आवस्यकता होती है। उनमेंसे कुछ इस छेखमें दिये गये हैं । एक आवश्यकता तो यह है कि ग्राम-समस्याको। जो अभी भी उनके (कैन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोंके) मस्तिष्कमें भलीभाँति पैठ नहीं पायी, सम्पूर्णतः सब **दृष्टिको**णोंसे सुलझानेका प्रयत्न किया जाय (रायल कमीशन, पृष्ठ ६७३, पैरा एकका उपसंहार)। 'यदि शताब्दियों-की अकर्मण्यताको पराभृत करना है तो यह आवश्यक है कि तत्सम्बन्धी जो भी साधन सरकारके इस्तगत हैं, उनका प्रयोग ग्राम-सुधारकी समस्याके लिये किया जाय' (पैरा २)। समस्त उद्योगोंको एक सत्रमें बाँधनेके लिये रायल कमीशन-वालोंने इसपर जोर दिया है कि, 'इस मामलेमें पान्तीय गवर्नरींका तात्कालिक उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं? (पैरा ४)। अब जनताकी यह आवाज कि चारे और खाद्य-पदार्थोंकी उपजकी व्यवस्था एक ही योजनाकी संरक्षकता में साथ-साथ होनी चाहिये, पहलेकी अपेक्षा अधिक तीव हो गयी है। केवल अच्छा भोजन देनेपर ही अच्छी नस्ल प्राप्त की जा सकती है।

> सटपट कामकी आवश्यकता - कानूनी चारा इमारा कृषक गवर्नर इन सब बातोंसे अनिभन्न नहीं

हो सकता। अतः उसे पोषक चारेको कानूनन उगानेकः विधान बनाकर जनतांकी तात्कालिक और अनिवार्य अपीलकः उत्तर देना चाहिये। अन्न तथा चारा दोनोंके लिये एक ही पूर्ण योजना होनी चाहिये और उसका प्रयोग दोनोंपर साथ-साथ किया जाना चाहिये। तत्सम्बन्धी एक ग्रामीणः कहावत यहाँ देने योग्य है।

बिना बैठके होय न खेती, बैठ नहीं, बिन गैया ।

भारतकी कृषि-सम्बन्धी अर्थनीति और पशु-पालनमें वृद्धिके लिये ये सब नितान्त आवश्यक हैं। २ जनको 'पॉलिसी कमेटी आन एग्रिकटचर' ( Policy Committee on Agriculture )को दिये हुए अपने प्रेरणापूर्ण संदेशकें लार्ड वावेलने कहा है--(भारतको अधिक सम्पत्तिशील, स्वस्थ एवं शिक्षित देश बनानेके लिये उसकी एकमात्र हद आवश्यकता कृषि-विज्ञानका विकास है। इस प्रकार हिजा एक्सेलेंसीने ग्रामोद्धारको सबसे ऊँचा स्थान देकर उसे प्राथमिक कर्तव्य माना है। केन्द्रीय-धारा-सभाको सम्बोधितः करते हुए बाइसराय महोदयने कहा है कि प्रत्येक 'सरकारकों।' अपने प्राथमिक कर्तन्योंका पालन अवस्य करना चाहिये। कृषि-विज्ञानकी पूर्ण फल-प्राप्तिके मुख्य उद्गम खाद्य-पदार्थ एवं चारा हैं। अपने-अपने अभावकी पुर्तिका लाभ उठानेके लिये मनुष्य और पशुको साथ-साथ अच्छी तरह रहनह आवश्यक है। अतः इनकी संरक्षा सरकारको पहले और मुख्यरूपसे करनी चाहिये।

(4)

#### गाय तथा भैंसके दूधकी तुलना प्रयोगशालामें किये गये प्रयोगोंके निष्कर्ष

प्रयोगशालामें किये गये वैज्ञानिक तथा वास्तविक आहारसम्बन्धी प्रयोगोंके आधारपर यह प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य-शरीरके लिये भैंमकी अपेक्षा गायका दूध निम्म-लिखित दृष्टियोंसे अधिक उत्क्रष्ट है—

- १. दूधमें सम्पूर्ण प्रोटीन रहनेके कारण यह मनुष्यके लिये अनिवार्य है। भैंसके दूधकी अपेक्षा गायके दूधमें रहने-वाले प्रोटीन कोमल होनेके कारण सुगमतासे पच जानेवाले होते हैं।
- २. प्रोटीनोंको भी पचानेवाली चिकनाई गायके दूधमें पर्याप्त मात्रामें रहती है। इसीलिये बच्चों तथा बीमारोंके लिये

विशेषरूपसे, और प्रौढोंके लिये साधारणरूपसे गायका दध अधिक लाभदायक है। भैंसके दूधकी चिकनाई एक विशेष मात्रा-में और विशेष प्रकारकी होनेके कारण उतनी परिपूर्ण नहीं होती, जितनी गायकी । गायके द्यमें व्यूटिरिन ( Butyrin ) तथा दूसरी कोमल चर्बियाँ अधिक मात्रामें रहती हैं। गायका दूध हमारी शरीर-रचनामें सरलतासे घुल जाता है और भैंस-के द्धकी अपेक्षा उसमें साबुनीकरण (Saponification-वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अलकली और चर्बीका प्रथक्करण होता है ) कम होता है, इसीलिये विष्ठाकै साथ साबुनके रूपमें जाकर नष्ट नहीं हो जाता एवं यक्त , पित्त और उसके कार्य-व्यापारको टुकशान पहुँचाकर शरीरके क्षारोंका नाश नहीं होने देता । मन्द यकुत्से उत्पन्न आँतसम्बन्धी कष्टोंका कारण कड़ी चर्बी ही है। इसलिये गायके दूधमें रहनेवाले कोमल स्नेहको प्रथम स्थान मिलना चाहिये। गायकै दूधमें पाये जानेवाळे विटामिन-पदार्थ निश्चय ही भैंसके दूधकी अपेक्षा उचकोटिके होते हैं। क्योंकि गोद्यमें चिकनाईके द्रव भागोंका-जिनमें विटामिनका केन्द्रीकरण होता है-आधिक्य है।

- ३. संसारमें विटामिनका सबसे अधिक सम्पन्न स्रोत गायके दूधका स्नेहपदार्थ है। द्रवताके लिये विटामिन 'ए' और गायकी कोमल तथा रंगीन त्वचा होनेसे सूर्यकी किरणों और रंगोंद्वारा होनेवाली प्रक्रियाके लिये विटामिन 'बी' और 'डी' गायके दूधमें मैंसकी अपेक्षा अधिक मात्रामें पाये जाते हैं। अपने एकीकरण गुणके कारण गाय विटामिनोंकी उपज तथा संग्रहमें ऊँचा स्थान ग्रहण कर लेती है।
- ४. भैंसकी अपेक्षा गायके स्वाभाविक कच्चे दूधमें आँक्साइड तथा रिडक्टेस आदि (Oxides and Reductase etc.) पाचक-रसों (Enzymes) की प्रचुरता रहती है, जो पाचनमें सहायता देनेके अतिरिक्त दूध पीनेवालोंकी द्यरीर-रचनामें पाये जानेवाले टाक्सिन्स तथा टोमेंन्स (Toxins and Ptomaines) नामक विषेले पदार्थोंको दूर करते हैं। प्रन्थिस्थान, जो मनुष्यकी द्यक्ति, पौरुष तथा रंगका सञ्चालन करता है, इन दुग्ध-पाचकरसोंसे अधिक सहायता प्राप्त करता है। अतः गायका दूध कुष्ठ एवं क्षय आदि रोगोंको दूर करनेवाला एक निश्चयात्मक तक्त्व है।
- ५. गायके दूघमें क्षार भी भैंसके दूघकी अपेक्षा अधिक घुल जाने एवं पच जानेवाले रूपमें होते हैं। ये क्षार स्वयं उपयोगी होनेके साथ-साथ चर्बीवाले प्रोटीनोंको पचानेमें सहायता करते हैं।

- ६. दूधके अच्छे कीटाणु भेंसकी अपेक्षा गायके दूधमें अधिक स्वतन्त्रतासे बढ़ते हैं। इस कथनका प्रमाण यह है कि गायके दूधका दही जस्दी जम जाता है।
- ७. मैंसके दूधमें उष्णोत्पादक तत्त्व अधिक मात्रामें रहते हैं; जिससे यह गायके दूधकी अपेक्षा शरीरको अधिक गरम कर देता है। गायका दूध शीतल्ला प्रदान करनेके साथ-ही-साथ पोषक भी होता है। अतः मस्तिष्कसे काम करनेवालोंके लिये इसका मुख्य बहुत अधिक है।
- ८. जितना पोषण मैंसके एक सेर दूधसे मिलता है, निश्चय ही उतना पोषण गायके एक सेरसे कम दूधमें ही मिल जाता है, इसीलिये गामके दूधनी वास्तियक पौष्टिक शक्ति भैंसके दूधकी अपेक्षा अधिक है।
- ९. घोलकी दृष्टिसे, गायका दूध अपनी स्वाभाविक अवस्थामें भैंसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि स्नेहपदार्थकी गोलियाँ छोटी,असंख्य तथा गुप्तरूपसे प्रोटीनयुक्त होनेके कारण गोदुग्ध-स्नेह एवं प्रोटीनोंको पाचनके लिये सुगम और हलका बना देती हैं। ——डी. जानी बी. एजी.

#### मक्खनकी चिकनाईकी उत्कृष्टता

ग्लिसरिड्स (Glycerids) से निकली हुई तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरससे युक्त लेसिथिन (Lecithin) मिस्तिष्क तथा शिराओंमें विशेषरूपसे पायी जाती है। अतः लेसिथिनयुक्त भोज्य पदार्थ,—जैसे सोयाबीन तथा कुछ अन्य गूदेदार फिल्याँ आदि,—उन शाकाहारी मनुष्योंके लिये, जो मिस्तिष्कका काम करते हैं, लाभदायक होते हैं। इस दृष्टिसे दूध एक मूल्यवान् भोजन है, क्योंकि उसमें वे सब आवश्यक तत्त्व रहते हैं, जो बीमारों एवं प्रौढ़ों—विशेषकर बीमारोंके—लिये आवश्यक हैं।

#### गायके दूधकी उत्क्रष्टता

प्रोफेसर डा॰ एन. एन. गोडबोले एवं सद्गोपाल गो-दुग्धके विषयमें निम्नलिखित परिणामीपर पहुँचे हैं---

- १. कार्बोहाइड्रेट, फैट अल्बुमिनायड, क्षार तथा विटामिनके होनेके कारण दूध—विशेषकर मा, गधी और गायका दूध—प्रौढ़ एवं बच्चोंके लिये आदर्श भोजन है।
- गाय और भैंस, दोनोंके दूधमें गायका दूध मानुषिक-शरीर-रचनाद्वारा सुगमतासे पच जाता है, इसिंख्ये अधिक पोषक है।
- ३. ओषधिकी दृष्टिसे भी गाय और बकरीका दूध उत्तम होता है।

#### गायके घीकी उत्क्रप्रता

उपर्युक्त दोनों विद्वान् अपने इस्तगत तत्सम्बन्धी सर्व-सामग्रीके आधारपर गोघृतके विषयमें निम्नाङ्कित परिणार्मो-पर पहुँचे हैं—

- १. गोघृतमें आयडीन ( Iodine ) रहता है, जब कि भैंसके घीमें ऐसी कोई सामग्री नहीं रहती।
- २. दोनोंके घीमें विटामिन 'ए' और 'डी' होते हैं, अन्तर केवल इतना ही है कि गोघृतमें विटामिन 'ए' अधिक होता है और भैंसके घीमें विटामिन 'डी'।
- ३. गोघृत वसा, स्अरकी चर्बी या वनस्पति घीसे कई गुना श्रेष्ठ है।
- ४. सम्पूर्ण अंशमें पच जाने तथा घुल जानेकी दृष्टिसे गायका घी भैंसकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न होता है। अतः

अपेक्षाकृत बच्चों एवं दुर्बलैंके लिये विशेष उपयुक्त होता है।

५. आर्थिक दृष्टिकोणसे गायकी अपेक्षा मैंस अधिक उत्पादनका साधन अवस्य है, किन्तु दृमारी सम्मति है कि भारतमें तेलसम्बन्धी प्रयोगोंका प्रसार करना उपयुक्त है, विशेषतया तिल और नारियल आदिके तेलोंका, क्योंकि विटामिनमें दिरद्र होते हुए भी ये घुल जानेवाले पदार्थोंकी मात्रामें अधिक सम्पन्न होते हैं तथा उनके एकाग्रीभूत पदार्थनत्त्व (Concentrates) पशुओंके लिये उत्कृष्ट भोजन हैं और दूधको अधिक गुणकारी बनानेवाले हैं।

हाटिस्प्रंग्ज अमेरिका (Hotsprings America)
में होनेवाली सन् १९४३ की कान्फरेंसमें जानेवाले भारतीय
प्रतिनिधि-मण्डलद्वारा 'भारतमें रक्षक भोजन-पदार्थ' के
सम्बन्धमें तैयार की गयी अन्तिम सूची—

( दस लाख टनके हिसाबसे )

|                   | पूरी मात्रा |           |      |
|-------------------|-------------|-----------|------|
| रक्षक भोजन पदार्थ | आवश्यकता    | प्राप्य   | कमी  |
| शुद्ध दूध         | ₹२.०        | ६.३       | २५.७ |
| फल                | ६.०         | अपर्याप्त | ६.०  |
| शाक               | १८.0        | 5.0       | 9.0  |
| **                | ××          | ××        | ××   |

इस प्रकार सभी वस्तुओंकी माँग-पूर्तिमें कमी दिखलायी पड़ती है।

(९)

#### उत्तरदायित्वपूर्ण सरकारका मुख्य लक्ष्य नागरिकोंकी रक्षा

१ सितंबर सन् १९४३ से ३१ मार्च सन् १९४४ तकके समयमें विनाशकारी युद्धके भयानक शीतकालमें भी ब्रिटेनमें दूधका उत्पादन पहलेकी शीत ऋतुकी अपेक्षा ७.५ प्रतिशत अधिक रहा।

शीतकालीन दूधकी वृद्धिकी प्रवृत्तियोंका स्थन नीचेकी तालिकासे हो सकता है। ये संख्याएँ द्रव-दूधकी खपतसे सम्बन्ध रखती हैं।

| १९३६–३९                  | ( औसत ) | १०० |
|--------------------------|---------|-----|
| <b>१</b> ९३ <b>९</b> —४० | ,,      | १०४ |
| १९४१–४२                  | ,,      | १२३ |
| <b>१९४</b> २–४३          | ,,      | १३८ |

शीतकालमें अन्तिम वृद्धिरे पता चलता है कि वास्तविक दुधके उत्पादनमें प्रतिमास ६० लाख गैलनकी अतिरिक्त बृद्धि हुई और भावी वर्षोमें और अधिक बृद्धिके प्रयक्त किये जा रहे हैं । उत्पादनमें वृद्धि करनेका प्रचार-कार्य 'काउंटी वार एक्जिक्यूटिव कमेटी' (County War Executive Committee) द्वारा व्यवस्थित होता है। ये सुन्दर परिणाम अच्छी खिलाई और चुने हुए पशुओंको रखनेके कारण हैं।

४ करोड़ ५० लाख लोगोंके लिये १ अरब ५३ करोड़ ५० लाख गैलन दुघ

अब मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रतिवर्ष ३५ करोड़ गैलन दूधका अधिक उत्पादन हो। (वर्तमान समयमें १ अरब १८ करोड़ ५० लाख गैलन प्रतिवर्ष होता है) यह नीति केवल युद्धकालके लिये ही नहीं बनायी गयी, वरं राष्ट्रके हितके लिये सरकारने यह दीर्घकालीन बोजना बनायी है।

( 'इकनामिस्ट' २७ मई सन् १९४४)

जनताके लिये दूध

कृषि-मन्त्री श्रीहडसन साहबने १९ मई सन् १९४४ को सभामें बताया, 'हमलोगोंका उद्देश्य केवल अधिक मात्रामें दूधका उत्पादन करना ही नहीं होना चाहिये वरं दूधके गुणमें भी वृद्धि हो, यह भी हमें देखना चाहिये। ऐसा दूध होना चाहिये जिसपर जनता तथा डाक्टर—दोनोंका पूर्ण विश्वास हो।'

इस प्रकारके दूधकी प्राप्तिके लिये श्रीहडसन साहब पिछली आर्थिक सहायताको पुनः चालू कर रहे हैं, जिससे ट्यूबरकुलिनके इंजेक्शनद्वारा पशुओंकी परीक्षा की जा सके कि उनको क्षयरोग तो नहीं है, दूधकी परीक्षा करनेके एवं तत्सम्बन्धी मन्त्रणा देनेके लिये राष्ट्रीय-सेवा-प्रणालीकी स्थापना कर रहे हैं तथा डेयरी बैलोंकी और नस्लकी उन्नतिके लिये योजना बना रहे हैं। इस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रीका लक्ष्य 'राष्ट्रीय रीतिद्वारा राष्ट्रीय जीवनादर्श स्थापित करना' है।

अपने उत्तरदायित्वको समझनेवाली सरकारें नागरिक जनताके हितके लिये भी उतनी ही सचेष्ट रहती हैं, जितनी कि सब ओरके युद्ध-क्षेत्रमें लड़नेवाले सैनिकोंके पौरुष, शक्ति और मनोबलके लिये वे सचेष्ट रहती हैं।

भगवान् करे, भारतके कृषि-मन्त्री तथा प्रान्तीय सलाह-कार इसके द्वारा अपने कर्तव्यकी शिक्षा ग्रहण करें और भारतके करोड़ों मौन कंकालखरूप पशुओंके प्रति अपने निश्चित कर्तव्यों रा पालन करें। बिदेशी निर्वृत दुग्ध-चूर्णका सहारा लेना निश्चय ही कर्तव्यकी ऐसी दुःखप्रद अवहेलना है, जो गम्भीर राष्ट्रीय हासका कारण बन रही है।

#### अखिल भारतीय विधानकी नितान्त आवश्यकता

सर राल्फ फिलिप (Sir Ralph Phillip) ने अगस्त, सन् १९४४ की अपनी रिपोर्टमें यह बात जोर देकर कही है कि एक ही बियानके बाद जो पशु कसाइयों को सींप दिये जाते हैं, उनका उद्धार आवश्यक है। इससे पता चलता है कि सर जोगेन्द्रसिंहने अगस्त, सन् १९४३ में जो यह आदेश दिया था कि 'दस वर्षसे कमकी आयुवाली दूध देती हुई अथवा गामिन गायें और बैलोंका वध न किया जाय, वह कितना अपूर्ण था।

राष्ट्रीय हितके लिये राष्ट्रीय जीवनादर्श केवल तत्सम्बन्धी

अखिल भारतीय कठोर विधानोंद्वारा ही स्थापित हो सकते हैं। अतः भारतीय-महाजन-सभा (Indian Merchants Chamber) ने भोजन-मन्त्रीके द्वारा यह अपील की कि यद्यपि—

#### उत्तम पशुओंका वध

—भी एक ऐसा विषय है, जिसमें आयके विभागका कोई प्राथमिक कर्तव्य नहीं, फिर भी हम सबके मख्य लक्ष्यसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि तथा दुग्धोत्पादन और दग्ध-व्यवस्थाके लिये देशके पशुधनकी रक्षा अत्यावस्यक है। रक्षक भोजनकी तो यों ही बहुत बड़ी कमी है, उसपर भी यदि गाय-भैंसका वध इसी प्रकार अबाधरूपसे चालू रहा तो हीनपोषणके प्रभाव भावी सन्तानोंपर भी अङ्कित हो जायँगे। आजकल भी पशुओंका मृत्य इतना ऊँचा चढ गया है कि कृषकोंके लिये आवश्यक पद्मओंको प्राप्त करना तथा उनका पालन-पोषण करना कठिन हो रहा है। सरकारने कुछ विशेष श्रेणीके पश्रशोंकी रक्षाके लिये निर्देश जारी किये हैं। कई प्रान्तीय सरकारोंने भी एक निश्चित आयसे कम आयके पराओंके वधका निषेध किया है। हमारी कमेटीकी यह घारणा है कि जवतक इन आदेशों और आजाओंके पालन करानेमें कठोरतासे काम न लिया जायगा, तवतक इनसे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होगी। हमारी रायमें सरकारको चाहिये कि कानन विधानद्वारा दुध देनेवाले पशु, १५ वर्षसे कम उम्रके खस्य बैळ, दूध देती हुई गाय, गाभिन या बचा दे सकनेवाली गाय, सुखे पशु, ऐसी बिछियाएँ, जिनसे नस्ळ उत्पन्न हो सके, तथा कामळायक बैळोंका वध बंद करा दे और इन आदेशोंका उल्लङ्घन करनेवालेको कानुनी अपराधी ठहराये, अन्यथा ये आञ्चाएँ सम्भवतः केवल पवित्र अभिलापाएँ ही बनी रहेंगी।

समस्त राष्ट्रके हितके लिये राष्ट्रीय समस्याओंको एकरूपतासे राष्ट्रीय ढंगद्वारा ही सुलझाना आवश्यक है।

सबसे बड़ा डरपोक या कायर वह है जो छाचार जीवोंके साथ क्र्रताका व्यवहार करता है। —डान मार्कीस

## हिंदुस्थानमें दूधकी खपत

( लेखक--रा० व० श्रीजे० एन० मानकर )

हिंदुस्थान दुग्धसेवी, शाकाहारी देश होनेसे यहाँके आहारमें, क्या शाकाहारियोंके लिये और क्या मांवाहारियोंके लिये, मुख्य पोपक पदार्थ दूध और दूधके बने पदार्थ हैं। सेवनके प्रकार, देशके विभिन्न भागोंमें दूधकी सुलभता या दुर्लभता, लोगोंके आहार-सम्बन्धी विशेष अम्यास, तथा लोगोंकी आर्थिक अवस्थाके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं। उदाहरणार्थ, जहाँ दूध यथेष्ट मिलता है, लोगोंकी अपनी गाय-मैंसें हैं या लोग दाम खर्चनेवाले हैं वहाँ लोग दूध पीते भी हैं और दूधसे घी भी यथेष्ट निकाला जाता है। मावेसे मिटाहयाँ केवल अमीरोंके लिये थोडी सी बनती हैं।

जिन भागोंमें दूधका उत्पादन सामान्यसे कम होता है वहाँ उन लोगोंको छोड़कर, जो अधिक दाम देकर दूध खरीद सकते हैं, मुख्यतः दूधकी प्रत्यक्ष खपत बच्चोंके लिये ही होती है। गर्भवती माताएँ और दूध पिलानेवाली धात्रियाँ भी मुश्किलसे कभी स्वयं दूध पीती होंगी। घी और लस्सी या छाछ ही उनके मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं।

पाश्चारय सम्यताके साथ उस ढंगके खान पानका भी जो प्रचार बढ़ चला है उससे बहुत-सा दूध चायमें खर्च होने लगा है! दूधकी कमी हिंदुस्थानमें आजकल बढती जाती है और दूध महँगा होता जा रहा है, तथापि दूधका शायद एकमात्र सार्वित्रक उपयोग चायमें ही हो रहा है। अमीर-गरीब, जवान-बूढ़े, क्या शहरोंमें और क्या देहातोंमें, आजकल चाय और काफीके आदी हो रहे हैं और चाय-काफीका यह उपयोग कैवल उत्तेजक पेयके तौरपर ही नहीं बल्कि भूखको मारनेवाले एक कामचलाऊ खूराकके रूपमें भी हो रहा है। कारखानोंकी चृद्धि हो रही है और मजदुर चायके प्याले-पर-प्याले चढ़ाते जाते और उसी बलपर रात-दिन काम करते रहते हैं। किन्हीं-किन्हीं स्थानोंमें, जैसे पंजाब और युक्तप्रदेशमें, जहाँ दूध बहुत होता है और दूध लोगों-का एक अभ्यस्त आहार है, चायका उन स्थानोंकी अपेक्षा बहुत कम रिवाज है, जहाँ दूघ बहुत कम होता है। पर इन प्रान्तोंमें भी अब घीरे-धीरे दुग्धपानका स्थान चाय-पान ग्रहण करता जा रहा है।

शहरों और देहातों तथा भारतके भिन्न-भिन्न पान्तोंके छोगोंके आहार देखनेसे माल्यम होता है कि----

- १. जिन देहातों में दूध कम होता है वहाँ बच्चों को छोड़ कर और लोग दूध बहुत ही कम पीते हैं। जिनके गाय-भैंगें लगती हैं वे प्रायः घृत ही सेवन करते हैं; लस्सी या छाछका भी आमतौरपर उपयोग होता है। देहातों में जहाँ दूध बहुत होता है वहाँ घी और लस्सीके साथ-साथ दूध भी पीया जाता है।
- २. शहरों में रिवाज दूधकी अल्पता या अधिकता, जलवायु और अधिवासी जनसमाजके मेदसे भिन्न-भिन्न हैं। पर चायके लिये दूधका उपयोग सर्वत्र ही होता है और घी तो नित्यके आहारका एक सुख्य पदार्थ ही है। चावल जहाँका सुख्य आहार है वहाँ दही और छाछ भी आहारके आवश्यक अङ्ग हैं।
- ३. घनी छोग खास दूध भी सेवन करते हैं और दूधके अन्य पदार्थ भी। किसान और ग्वाछे छाछ पीते हैं और ग्वाछे खास दूध भी।
- ४. मक्खन खानेवाळे केवल यूरोपियन, ईसाई और वे शिक्षित हिंदुस्थानी हैं जो पाश्चात्त्य ढंगका आहार करते हैं, और धीका सेवन तो हिंदुस्थानमें आमतौरपर सर्वत्र ही होता है।

'मार्केटिंग आफ मिल्क'की रिपोर्टके अनुसार गाय मैंसें और मेड-वकरियोंका कुल दूध जो प्राप्त होता है वह लग-भग ६२९२'९ लाख मन होता है। उसमेंसे १७६२·१८ लाख मन अर्थात् सैंकड़े २८ खास दूधके रूपमें पीया जाता है। चायके साथ पीया जानेवाला दूध भी इसमें शामिल है; और ३५८९'१४ लाख मन दूध अर्थात् सैंकड़े ५७ घी बनानेके काममें आता है और केवल १०७'५६ मन दूध अर्थात् सैंकड़े १'७ का मक्खन बनता और २३'६२ मन दूध अर्थात् सैंकड़े ०'४ की मलाई बनती है। अतः यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक दूध घी तैयार करनेके काममें आता है, पर फिर भी इतनेसे माँग पूरी नहीं होती। घृतका सार्वत्रिक उपयोग करनेवाले लोगोंके आहार-सम्बन्धी अभ्यास-का विचार करनेसे यह अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है कि प्रत्यक्ष रूपसे तृथके सेवनके लिये तथा घी तैयार करनेके लिये दूधका उत्पादन बढ़ाया जाय। यह ध्यानमें रहे कि एक पींड घीके बननेमें २७ पींड
मडा मिलता है। इस हिसाबसे वर्षमें ३५८९ १४ लाख मन
दूधसे २२१ लाख मन घी निकालनेमें ५९१७ लाख मन
मडा मिल जाता है जिसको देहातोंमें लाखों मनुष्य पीते और
लाम उठाते हैं, क्योंकि घी देहातोंमें ही तैयार होता है
और उसे तैयार करनेवाले वे ही लोग हैं जिनका पेशा ही
गीएँ पालना है। इस तरह, खपतकी दृष्टिसे, घीके तैयार
करनेमें कोई भी उपपदार्थ व्यर्थ नहीं जाता। अब पोषणश्वालके विशेषज्ञ ही यह बतलावें कि घी और महा या
ज्ञालके विशेषज्ञ ही यह बतलावें कि घी और महा या
ज्ञालके खेवनसे आहारसम्बन्ध लाम होता है या हानि ?
मुझे जो पता चला है वह यह है कि घीका जो कुछ आहारगत मूल्य है और उसमें जितनी केलरी उष्णता है वह तो
है ही, उसके अतिरिक्त उसमें जो एक खास मक्खिनया अम्ल
( Butyric acid ) है वह केवल घीमें ही होता है और
उसका अन्य कोई प्रतिनिधि-दृक्य नहीं है।

आर्थिक दृष्टिसे देखें तो २२१ लाख मन घीकी कीमत आजकी १६०) मनकी दरसे ३,५३,६०,००,००० र० द्धोती है। इसका अधिक भाग उत्पादकोंको मिलता है। अब जिस दूधका इतना घी तैयार होता है उस ३५८९ १४ लाख न्मन दूधकी कीमत देहातकी वर्तमान अधिक-से-अधिक चार आना -सेरकी दरसे लगभग ३,५८,९०,००,००० रू० होती है। इससे न्यह स्पष्ट है कि देहातों में दही बिलोकर दूधसे जो घी निकाला जाता है, उससे उतना ही रूपया गाँवोंमें आ जाता है जितना यन्त्रोंके द्वारा द्वसे मक्खन निकालनेवाले कारखानोंको उस न्द्रधके बेचनेसे मिलता है, और साथ ही द्ध और महा भी अरोंमें बचता है जिसे खा-पीकर घरवाले हृष्ट-पृष्ट होते हैं। यदि देहातके लोग मक्खन निकालनेवाले कारखानोंको दुध चैव दें तो इससे उनका सारा दूध तो चला ही जायगा, साथ इी वे महेसे भी हाथ घो बैठेंगे । मक्खन तथा निर्मृत दूध बैचकर ये मक्खनवाले कारखाने बहुत रुपया पैदा करते हैं। उदाहरणार्थ, खेडा जिलेमें पालसन कम्पनी मक्खनके लिये असव दूध खरीद लेती है, इसका यह परिणाम होता है कि बाँववालोंके पास दूधका एक बूँद भी नहीं बचता और उनके -बच्चे दूधके बिना रोते-बिलखते दिखायी देते हैं। निर्धृत न्द्रुघ यदि बिना मूल्य भी कोई दे तो उसे पीनेमें लोग बड़ा दोष मानते हैं। इस प्रकार यन्त्रोंसे मक्खन निकालनेवाले कारखाने रुपया पैदा करते हैं और गौएँ पालनेवाले देहातींके ब्लोगोंसे दुध आर महा छिन जाता है !

घी बनानेके काममें आनेवाला समुचा द्ध यदि निर्धृत किया जाय-यन्त्रके दारा मलाई निकालकर उससे मक्खन निकाला जाय तो इससे केवल मक्खनके व्यापारियोंको ही लाम होगा और द्धके उत्पादकोंको तो उतना ही मूल्य मिलेगा जितना यन्त्र-मक्खनवाले कारखानोंके कपण एजेंट उन्हें देंगे: साधारण ग्राहकोंसे जो महय उन्हें मिलेगा उससे वह कम ही होगा। यन्त्रके द्वारा क्रीम निकालकर उससे जब मक्खन निकाला जाता है तब जो निर्मृत द्ध बचता है उसका स्कीम मिल्क पाउडर, (निर्वृत दूधका चूर्ण) या कैसीन बनाया जाता है अथवा वह शुद्ध दूधमें मिलाकर असली द्धके तौरपर काममें लाया जाता है। इस तरह निर्धत दध ग्रुद्ध द्धमें मिलाकर काममें ले आनेका ढंग चलाना ग्रुद्ध दूधके लिये बहुत बुरा है, क्यों कि इससे इस मिलावटी दूधके साथ शुद्ध द्धको मूल्यमें प्रतिद्वनिद्वता करनी पड़ती है, इससे शुद्ध दुधके उत्पादनकी आर्थिक बुनियाद कमजोर हो जाती है और गाय-भैंसोंको पालना फिर लाभजनक नहीं रहता। ऐसी अवस्थामें यही काम रह जाता है कि लोगोंका खान-पान और उनकी आर्थिक स्थिति भी आधुनिक बना दी जाय जिसमें लोग वैज्ञानिक बनकर घी, दूध, दही, महा, सब छोड़कर पाश्चास्य ढंगसे पावरोटीके साथ मक्खन खाया करें। मतलब यह कि यन्त्रसे कीम निकालकर उससे मक्खन निकालनेका व्यवसाय जितना ही बढ़ेंगा, घी खानेवालों और दूध पीने-वालोको उतनी ही कठिनाई होगी और दूध-उत्पादक घाटेमें रहेंगे।

निर्वृत दूधका चूर्ण फिरसे दूध निर्माण करनेके काममें आता है, पर ऐसा दूध पूर्ण असली दूधका प्रतिनिधि कदापि नहीं हो सकता, यह बात डाक्टरी प्रमाणोंसे प्रमाणित हो चुकी है। इस पुनिर्निर्मित दूधमें जो-जो किमयाँ होती हैं उन्हें पूर्ण करनेके लिये कीम या अन्य कोई चिकनाई और विटामिन खरीदनेकी न तो प्राहकोंमें सामर्थ्य होती है, न उसका विधि-युक्त उपयोग ही वे जानते हैं। ऐसी अवस्थामें इंडियन न्यूट्रीशन एडवाइजरी कमेटीने (जिसके सदस्य १८ बड़े-बड़े डाक्टर, बायोकेमिस्ट और स्वयं डा॰ डब्ल्यू आर॰ आयकायड समेत खाद्य-विमागोंके सब अध्यक्ष थे) जो चेतावनी दी है वह ध्यान देने योग्य है। कमेटीने कहा है कि, 'सार्वजनिक स्वास्थ्यके उपायके तौरपर संयोगात्मक विटामिनोंके प्रयोगका काम बहुत ही सावधानीके साथ नियन्त्रित स्थितिमे ही होना चाहिये।' इस कथनकी पुष्टिमें

कमेटीने संयुक्त राष्ट्रोंकी खाद्य और कृषि-सम्बन्धी परिषद्का
यह मत दिया है कि, 'संयोगात्मक विटामिनोंका सर्वत्र
सामान्यरूपसे एक सार्वजनिक कार्यके तौरपर प्रचार करना
समुचित नहीं है। संयोगात्मक विटामिनोंकी लागत मामूली
बात नहीं है।' इसल्ये यदि हिंदुस्थानमें निर्धृत दूध या
उसके चूर्णका पुनर्घटित दूध सामान्य रूपसे जनतामें चलाना
है तो इसका संचालन और नियन्त्रण कौन करेगा और
कौन इसकी कमियोंको दूर करनेके लिये संयोगात्मक विटामिन
आदिका खर्च देगा ? इस प्रकार निर्धृत दूधको दूधके तौरपर
खपानेका काम आर्थिक दृष्टिसे ह्यानिकारक और स्वास्थ्यकी
दृष्टिसे भयानक है। इसके विपरीत घी निकालनेके बाद जो
।मडा बच जाता है उसे बहुत लोग स्वास्थ्यपद और पोषक
जानकर पीते हैं, इससे उनके स्वास्थ्यकी कोई हानि नहीं
होती और न उसके लिये कोई दाम ही खर्च करना
पडता है।

यन्त्रसे क्रीम निकालकर उससे घी तैयार करनेकी अपेक्षा दही विलोकर उससे घी निकालना अधिक श्रेष्ठ है। सौंघापन, स्वाद और ठहरनेकी शक्ति, इन सभी बातोंमें दिधमन्थनसे निकाला जानेवाला घी उस घीसे कहीं अधिक अच्छा होता है। यह बात श्री सी. एन. दवेने गुजरात प्रान्तके अन्तर्गत आनन्द स्थानके 'मूँगालाल कृषि और पशुपालन विचालय'मे जो प्रयोक्ष किये हैं उनसे असन्दिग्ध रूपसे प्रमाणित हो चुकी है। दिष-मन्थनकी क्रिया अधिक सस्ती और सुलम भी है।

इन सब बातों के होते हुए भी, यह देखकर आश्चर्य होता है कि, वर्तमान वैज्ञानिक डेयरी-विशेषस इसी धारणाके पीछे पड़े हुए हैं कि यन्त्रोंसे मक्खक निकालनेका काम डेयरी-धंधेको मालामाल कर देगा। मक्खन निकालनेका यन्त्र देहातोंमें भी बैठानेका प्रयक्त किया जा रहा है । मैं व्यावहारिक दृष्टिसे उन्हें सावधान कर देना चाहता हूँ कि देहातोंमें इन यन्त्रोंको बैठानेका फल गोपालकों और दुग्घोत्पादकोंके लिये बहुत ही बुरा होगा और पूँजीपति तथा बीचके गुमाइते इन्हें दोनों तरहसे चूस लेंगे । इससे घी और दधके उन सर्वसाधारण खरीदारोंको भी बहत-की अस्विधाएँ भोगनी पडेंगी जिनकी संख्या और आवश्यकताएँ मक्खनके खरीदारोंकी अपेक्षा बहत अधिक हैं । इसलिये हिंदुस्थानके तथा गौके सच्चे हितैषियोंको चाहिये कि वे दिधमन्थनकी क्रियारे विशुद्ध पुत निकालने और उसकी खरीद-विकी बढानेका यत करें और क्रीम तथा मक्खनका प्रचार करनेके बजाय विशुद्ध पूर्ण दधकी ही खप तको बढावा दें।

### - SYME TO

## गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि

( लेखक - पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तर्जा शास्त्रा )

संस्कृत साहित्यमें पृथ्वी, जल, तेज (सूर्य, चन्द्रमा, किरण), वायु, दिशा, माता, इन्द्रिय और वाणी आदि अनेक अर्थोमें गोशन्दका प्रयोग देखा जाता है। इनमेंसे कोई भी अर्थ लाक्षणिक नहीं है, सभी गोशन्दके वाच्यार्थ हैं। इन सभी रूपोंमें गोमाना सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कर रही है। भगविद्वभृतियोंकी भाँति गौकी विभूतियाँ भी सर्वंत्र व्यापक हैं। इम गोमाताके ही अक्कमें रहते, चलते-फिरते और खेलते हैं। गौसे ही हमें जीवन और जीवन-निर्वाहके साधन प्राप्त होते हैं। गौ ही सुमधुर अन्न, अमृतोपम दूध, शीतल जल और खच्छ हवा प्रदान करके हमारे प्राणींका कोषण तथा शक्ति और खास्थ्यका संवर्धन करती है। हमारी आधारशिक, प्राण-शक्ति और वाक्-शक्ति सब कुछ गौ ही है। इस महिमामयी गौकी सम्पूर्ण विभृतियोंका वर्णन तथा उनका कौरव-मान इस जीवनमार करते रहें तो भी दार नहीं

पा सकते । यहाँ कैवल धेनु और धरतीके रूपमें प्रतिष्ठित गोविभृतिकी किञ्चित् महिमापर प्रकाश डाला जायगा ।

मूर्खिते छेकर विद्वान् तक सम्पूर्ण जगत्के मानव जो कुछ वाहते हैं तथा जिसकी प्राप्तिके छिये जीवनम् अनेक उपायोंका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते हैं, उसका नाम है पुरुषार्थ । यह पुरुषार्थ चार विभागोंमें विभक्त है— धर्म, अर्थ, काम और मेश्व । विश्वके अखिल जन-समुद्रायकी समस्त इच्छाएँ इन्हीं चारोंमें केन्द्रीभृत हैं। अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार कोई इनमेंसे एककी, कोई दोकी, कोई तीनकी, कोई चारोंकी और कोई कैवल अन्तिम पुरुषार्थकी अभिलाषा रखते हैं। उक्त पुरुषार्थोंमें दो छौकिक हैं और दो पारमार्थिक। अर्थ और काम लौकिक हैं, तथा धर्म और मोश्व पारमार्थिक। जिसने क्रमशः खौकिक और पारहोकिक चारों पुरुषार्थोंको इस्तगत किया है, उसीका

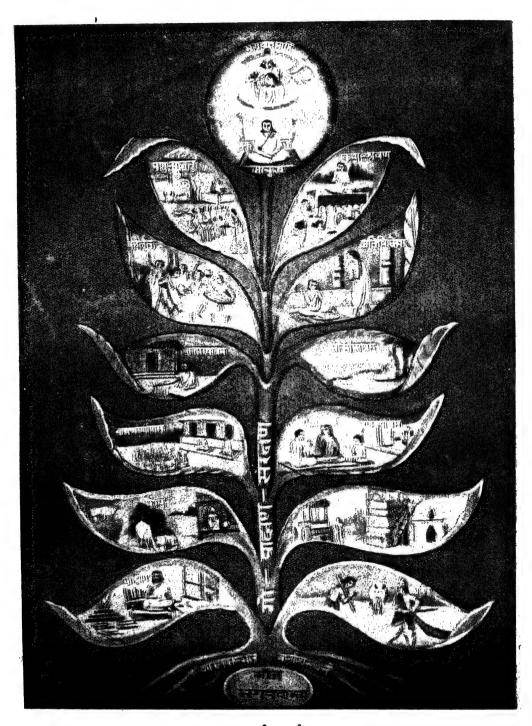

भगवदाश्रययुक्त वर्णाश्रमधर्मसे भगवत्त्राप्ति

जीवन सभी दृष्टियोंसे परिपूर्ण माना गया है। जीवनकी इस परिपूर्णताको प्राप्त करनेके लिये गो-सेवा एक प्रधान साधन है। पहले इस बातपर विचार किया जायगा कि गो-सेवासे लौकिक पुरुषार्थोंकी — अर्थ और कामकी प्राप्ति कहाँ तक और किस प्रकार सम्भव होती है।

जगर यह संकेत किया जा चुका है कि धेन और धरती एक ही गो-शक्तिकी दो स्थल विभृतियाँ हैं। अतः इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। शास्त्र कहते हैं, गौओं के भीतर सम्पर्ण देवताओंका वास है; और मानव-जगत् धरतीपर टिका हुआ है, यह बात सबको प्रत्यक्ष है। अतः मानव-लोककी आधारशक्तिका नाम धरा या प्रध्वी है और देवलोक-की आधारशक्तिको हम गौ कहते हैं। इमीलिये 'गोलोक' कपर है और 'भुष्टोक' नीचि । परन्तु गोलोकमें भी दिव्य भूमि है और भूलोकमें भी दिव्य शक्ति-समन्न गौएँ हैं। इन दोनोंमें घनिष्ठ साहचर्य है। दोनों ही एक दुसरेको सहयोग प्रदान करती हैं । दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि गौएँ ही भृमि हैं और भूमि ही गौएँ। दोनों एक दूमरीके प्राण हैं। परस्परके सख्य और सहयोगसे ही दोनों कार्य-क्षम होती हैं। एकके क्षीण होनेपर दूसरीका क्षय होना अनिवार्य है। यदि दोनोंके सख्य और सहयोगमें कोई बाधा न पड़े, तभी ये खयं समुन्नत होकर जगत्के लिये अर्थ और काम प्रस्तुत कर सकती हैं। शास्त्रोंमें भूदेवीको श्रीदेवी-की सहचरी बताया गया है तथा गोदेवीके भीतर भी लक्ष्मीका निवास माना गया है; अतः इनके सेवनसे अर्थ या धन-सम्पत्तिका विस्तार होना स्वाभाविक ही है।

अन्नपर ही जगत् के प्राणियों का जीवन निर्भर है। वह अन्न गेहूँ, धान, फल-मूल, पन-पुष्प, घास-चारा, दूध-दही आदि किसी भी रूपमें क्यों न हो, उसके उत्पादनकी आधार-भूमि गौ ही है। 'गौ' से धेनु और धरती दोनों की ओर लक्ष्य है। और इसी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी अधिक महिमा गायी गयी है। सब प्रकार के अन्नों को केवल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—दुग्धान्न और कृष्यन्न। दूध तथा उससे तैयार होनेवाले खाद्य पदार्थों का नाम 'दुग्धान्न' है। शेष सब अन्न 'कृष्यन्न' के अन्तर्गत समझे जाते हैं। इन दोनों का पृथक्-पृथक् मण्डल है। जिस मण्डलसे दुग्धान्नका प्रादुर्भाव होता है, उसका नाम 'पशुचक्र' है तथा 'कृष्यन्न' के उत्पादक मण्डलको 'कृष्विन्नक' कह सकते हैं। पशुचक्रकी अधिष्ठानी देवी बेनु माता हैं और

कृपिचक्रकी धरती माता ! पशुचक्रसे प्राप्त होनेवाले लाभ गोरक्षापर निर्भर हैं और कृपिचक्रसे होनेवाले लाभ कृषिके विकासपर । ये दोनों चक्र सदा एक दूसरेको शक्ति पहुँचाते हुए विश्वकी सर्वोद्गीण उन्नतिमें योग देते रहते हैं ।

चित्रमें जो भोरक्षा और 'कृषि' नामक दो बच हैं, उनके भीतर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करनेसे पशुचक और कपिचकके उपयोग एवं पारस्परिक सहयोगका रहस्य स्पष्ट-रूपमे समझमें आ जायगा । उक्त दोनों चक्र पडदल कमलके रूपमें अङ्कित किये गये हैं। पहले पश्चकके छहां दलोंका विवरण उपस्थित किया जाता है। अपरवाले दलमें धेन मातासे होनेवाल बळाडेका उपयोग दिखाया गया है । गायका सम्चित रूपमे पालन-पापण हानेपर वह उत्तम वछडा पैदा कर सकती है। वछड़ा आगे चलकर यदि बनाया जाय तो उत्तम सॉड वन सकता है। जिसमें गोवंशकी रक्षा और वृद्धि होगी। यदि बछडेको बैल बना लिया गया तो वह खेती और वाहनके काम आ सकता है। इस प्रकार खेतीमें सहायक होकर प्रा-चकके वछड़ेसे कृषिचककी उन्नतिमें योग प्राप्त होता है। दसरे दलमें पशुओंकी देख-भालका लाभ बताया गया है। पश्चओं के आरामसे रहने और पालन आदिकी स्वयवस्था होनेसे तीन प्रकारके लाभ होंगे एक तो अच्छी दुधारू गायोंके रहनेसे उत्तम दुग्धालयकी स्थापना हो सकती है। देख-भालसे उसमें किसी प्रकारकी गडबड़का भय नहीं रहता । दुसरे अच्छे बलिष्ठ पशु तैयार होकर खेतीको अच्छे पैमानेपर वढा सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि जो पशु स्वयं अपनी मृत्युसे मरेंगे, उनके चमड़ोंका संग्रह करके एक अहिंसक चर्मालयकी व्यवस्था की जा सकती है। दुग्धालयसे दूधका, खेतीसे अनाजका और चर्मालयसे चमड़ेकी बनी हुई वस्तुओं-का व्यापार हो सकता है; जिससे अर्थकी प्राप्ति होगी। तीसरे दलमें खादकी उपयोगिता दिखायी गयी है। पशुओंके गोवर, गोमूत्र और रही घास आदिको एकत्र संग्रह करके उमसे अच्छी खाद तैयार की जा सकती है, जो धरतीकी उत्पादनशक्तिको बढाकर और पौधोंके लिये खुराक पहुँचा-कर कृषिकी उन्नतिमें योग देगी। चौथे दलमें मृत पशुओंके शरीरके अवशिष्ट भागकी उपयोगिताकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अक्सर लोग मरे हुए पशु चमार आदिको दे डालते या फेंक देते हैं। यह उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है। मृतावशेष हड़ी और मांसको जमीनमें गाड़ देनेसे बहत अच्छी खाद तैयार हो सकती है, जो खेतीकी उपजको बढाने-

में विशेष महायक सिद्ध होगी और चमडोंका संग्रह करके अहिंसक चमडे आदिके कारखाने खोले जा सकते हैं, जो आर्थिक उन्नतिके प्रधान साधन हैं। गोरक्षाका वत छेनेवाले अत्येक विचारशील मनष्यको ऐसे ही कारखानोंके जूते आदि पहनने चाहिये। पाँचवें दलमें उत्तम बिछयासे होनेवाले न्हाभकी ओर संकेत है। धेन माताकी दो सन्तानें हैं-बछडा और बछिया । इनमें वछडेके उपयोगकी चर्चा प्रथम दलके वर्णनमें की जा चुकी है। अन बिख्याका उपयोग बताया जाता है। उत्तम बछिया आगे चलकर) बहुत- अच्छी 'गाय' वन सकती है। वह दुधारू गाय होकर दुध देगी । स्वयं भी बछिया और बछड़ा पैदा करेगी और उसका दिया हुआ बछड़ा बलवान् वाहन होकर जगत्को सदा लाभ पहुँचाता रहेगा । इस प्रकार वह 'काम'का साधन प्रस्तुत करती हुई पशु-चक्रकी उत्तरोत्तर उन्नतिमें लगी रहेगी। छठे दलमें दूधके चमत्कारोंका दिग्दर्शन कराया गया है। वैज्ञानिक अन्वेषक खूब छानबीन करके इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि द्धकी जोडका दसरा कोई खाद्य पदार्थ संसारमें नहीं है । शरीरको स्वस्थ, सबल और सपष्ट बनानेवाले सभी आवश्यक तत्त्व बोद्रम्धमें पर्यात रूपसे पाये जाते हैं । उसमें ऊँचे दर्जेका विटामिन, स्नेह-पदार्थ, क्षार-पदार्थ और बढिया प्रोटीन मौजूद है। ऐसे सुधोपम गुणोंसे युक्त दूध या दूधसे बनने-वाळे खाद्य पदार्थोंका सेवन करनेसे जगतके स्वास्थ्यकी रक्षा हो सकती है। स्वास्थ्य-सुधार कौन नहीं चाहता। इस प्रकार चेतु माता पशुचक्र और कृषिचक्रकी उन्नतिके साथ-साथ मनुष्यके 'अर्थ' और 'काम'रूपी छैकिक पुरुषार्थींको असिद्ध करती है।

अव कृषिचकतर दृष्टिपात कीजिये। इसके भी पूर्ववत् छः दल हैं। ऊपरवाले दलमें, जिसे प्रथम दल समझना चाहिये, घरतीसे उत्पन्न होनेवाले फल-फूल आदिकी उप-योगिता बतायी गयी है। फल-फूल और शाक-आदिमें उपयोगी विटामिनका अंश मौजूद रहता है। उनमें शर्कराकी प्रधानता होती है तथा क्षार-पदार्थकी भी कमी नहीं रहती। इस प्रकार उन्हें बहुत उपयोगी खाद्य माना गया है। ये वनस्पतिसेवनने-वाले खाद्य पदार्थ भी संसारके स्वास्थ्य-सम्पादनमें विशेष सहायक सिद्ध होते हैं; इस रूपमें इनसे 'काम'की थिद्धि होती है। दूसरे दलमें तिलहनके लामोंका उल्लेख है। घरती माता हमारे लिये जो दूसरी उपयोगी वस्तु उत्पन्न करती है, वह तिलहन है। तिलहनसे तेल तैयार होता है। यह स्वाने और जलाने-

के भी काममें आता है। इससे इत्र और दवा आदि भी बनते हैं। तिलहनमें जो स्निग्धता है, उसे तेलके रूपमें प्रथक कर लिया जाता है और सीठी बच जाती है। सीठीको खली कहते हैं, जो पश्रओंके खानेके काम आती है। तेल आदि खाद्य पदार्थ उचित रूपसे उपयोगमें हेनेपर जगत्के स्वास्थ्य-की रक्षा करते हैं। दसरी ओर तेलसे उद्योग-धंधोंको प्रोत्साहन मिलता है। तेल आदिके कारखाने चलते हैं। इस प्रकार तिलहनसे अर्थ और काम दोनोंकी सिद्धि होती है। साथ ही यह खलीके रूपमें परिणत होकर पशुचककी भी पृष्टि करता है, क्योंकि खली पशुओंका बहुत उत्तम टानिक खाद्य है। खली खादके काम भी आती है। तीसरे दलमें खादकी चर्चा है। धरतीसे तीन प्रकारकी खाद नैयार होती है--नैसर्गिक खाद, नाइटोजन खाद और मिश्र खाद। ये तीनों ही खादें धरतीको अधिक उर्वरा बनाती हैं, इसकी उपजाऊ शक्तिको बढाती हैं और इस प्रकार कृषिचक्रकी उन्नतिमें योग देती हैं। चौथे दलमें तन्तुके गुण दिखाये गये हैं। पाट, कपास और सन आदि तन्तुके अन्तर्गत समझे जाते हैं। इनसे पाट-कपडेकी बडी-बडी मिलों और चरखा-करघा आदि गृह-उद्योगोंको प्रश्रय मिलता है, जिससे महान् अर्थलाभकी सम्भावना रहती है। दूसरा फायदा यह है कि पाटसे हरी खाद तैयार होती है, जिससे क्रिविकको बल मिलता है। पाँचवें दलमें घास-चारेका उल्लेख है। धरतीमाता जो घास-चारा आदि उत्पन्न करती है, वह गौओं तथा अन्यान्य पशुओंका खास भोजन है। कुछ कालतक तो हरा चारा पशुओंके उपयोगमें आता है; फिर सूखनेपर भूसा, पुआल या सूखे चारेके रूपमें उसका संग्रह किया जाता है, जो सालभर गौओं के उपयोगमें आता है। साइलेज-दावधाससे भी पञ्चओंका पोषण होता है। साथ ही घास-चारेसे मिश्र खाद भी तैयार होती है। इस प्रकार ये घास-चारे पद्मचक और कृषिचक दोनोंके समान रूपसे पोषक होते हैं। छठे या अन्तिम दलमें खूराककी चर्चा की गयी है। धरतीसे गेहूँ, धान आदि अनाज, अरहर, चने आदि दालके काम आनेवाळे अन्न, साग-तरकारी और ईख आदि उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्योंके तो खास भोजन हैं ही, पशु आदिके भी उपयोगमें आते हैं। अतः एक ओर तो ये पशुचककी पुष्टि करते हैं, दूसरी ओर उत्तम भोज्य प्रस्तुत करके मानव-जगत्का स्वास्थ्य सुधारते और सब तरहकी कामनाओंकी सिद्धिमें सहायक होते हैं । तीसरा लाभ यह होता है कि ईखसे ग्रद और चीनीके कारखाने चछते हैं और अन्नकी मंडीमें

अनाजका भी व्यापार होता है; इस प्रकार इन व्यवसायोंसे महान् अर्थं की सिद्धि होती है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोदेवी और भदेवी परस्परकी सहायतासे सपट हो प्राणिमात्रके लिये अन्न और धन प्रस्तत करती हैं। अन्तसे जगतका स्वास्थ्य, जो सबको अभीष्ट है, सरक्षित रहता है और धनसे अर्थ-सल्भ 'काम' की भी सिद्धि होती है। अतः गौ हमारे लिये लौकिक पुरुषार्थोंका - अर्थ और कामका अमोघ साधन है, इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता । अय पारमार्थिक पुरुषार्थ-धर्म और मोक्षकी सिद्धिमें गौका कहाँतक हाथ है। इस विषयपर विचार किया जाता है। गोदेवीकी क्रवाद्वारा स्वास्थ्य और शक्तिसे सम्पन्न जगत निष्काम धर्मके अनुष्रानमें समर्थ होता है और उसके द्वारा परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस विषयको कुछ अधिक स्वष्ट करनेकी आवश्यकता जान पड़ती है। धर्मका प्रधान साधन है स्वस्थ और नीरोग **शरीर#**—'शरीरमाद्यंखळ धर्मसाधनम् ।' यहाँ धर्म उपलक्षण-मात्र है। वास्तवमें सभी पुरुषार्थ स्वस्थ शरीरद्वारा ही साध्य हैं। अतः गोमाता जगतुको स्वस्थ बनाकर अप्रत्यक्षरूपसे सभी पुरुषार्थोंके साधनमें योग देती है। उक्त चार पुरुषार्थों में धर्मका ही महत्त्व सबसे अधिक है। उसके साधनसे सभी कुछ रुघ जाते हैं। वही सकामभावसे करनेपर अर्थ और कामका साधक होता है-- 'धर्मादर्थश्च कामश्च' तथा वही निष्कामभावसे पालित होकर मोश्चकी प्राप्ति कराता है। धनके प्रमुख साधनोंमें कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यका ही नाम लिया जाता है। इन तीनोंकी सफलता गोसेवापर ही निर्भर है। आज संसारके सामने सबसे बड़ी समस्या है अन और वस्त्रकी । गोदेवीकी उपेक्षासे ही यह जटिल समस्या इमारे सम्मुख उपस्थित हुई है। रूई और अनाज दोनों भरतीसे ही होनेवाली वस्तुएँ हैं; इनकी उत्पत्ति गोपुत्रों ---बिछ बैलोंके ही अधीन है। जिन देशोंमें मशीनोंसे खेती की जाती है, वहाँकी चर्चा हम नहीं करते । भारतवर्षमें तो कितने ही युगोंसे गो-जाति ही अन्न-वस्त्र भी समस्याको हल करती आ रही है। इस मशीनोंके युगमें जब संसारकी

व्यापारिक उन्नति बहुत बढ़ी हुई समझी जाती है, सोने-चाँदी सपने हो रहे हैं। किन्तु प्राचीन कालमें जब गोधनकी अधिकता थी, प्रतिदिन लाखों गौओंके सींगों और खुरोंमें सोने-चाँदी मढ़कर उन्हें दान कर दिया जाता था। उस समय धर्ममूलक अर्थका ही बाहुत्य था। कामकी प्राप्तिमें भी धर्मका बहुत बड़ा हाथ है। कामनाएँ दो प्रकारकी हैं—अर्थाधीन और दैवाधीन। बाजारोंमें बिकनेवाली संसारिक सुख-भोगकी वस्तुएँ ही अर्थसे प्राप्त हो सकती हैं। धन किसीको पुत्र नहीं दे सकता, देवी प्रकोपसे किसीकी रक्षा नहीं कर सकता। ये सब कामनाएँ धर्मसाध्य हैं। धर्मद्वारा उत्तम प्रारच्यका निर्माण करके अथवा कामनासिद्धिके प्रतिन्धकों को हटाकर अभीष्ट कामना प्राप्त की जा सकती है। गोसेवासे अर्थ और 'धर्म' दोनोंकी प्राप्ति होती हैं; अतः उसके द्वारा दोनों तरहकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं।

शास्त्रोंमें धर्मका आधिदैविक स्वरूप वृष्म बताया गया है। इस दृष्टिसे गौएँ धर्मकी जननी हैं। भगवान् श्रीकृष्णने तो इन्द्रकी पूजा बंद कराके गो-पूजाका प्रचार किया था, जो अवतक प्रचलित है। उन्होंने स्पष्ट कहा था-- 'गाबोऽस्महैंबतं तात' ( 'गौएँ हमारे लिये देवता हैं )।' जिन्हें भगवान भी देवता मानें, उनकी महत्ताके विषयमें अधिक क्या कहा जा सकता है। देवपूजासे भी गोपूजाका महत्त्व अधिक है। देशपूजां किंधी एक ही देवताको-जिसकी पूजा की जाती है, उसीको हम प्रथन कर सकते हैं; परन्तु गौओंकी सेवा और पूजारे सम्पूर्ण देवताओं तथा साक्षात भगवान्की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है; क्योंकि गौओंके प्रत्येक अवयवमें— रोम-रोममें देवताओंका निवास है। गोसेवाके अनेक प्रकार हैं। गौओंके रहनेके लिये उत्तम स्थानका प्रबन्ध करे, जहाँ सदी, गर्मी, आँधी और पानीसे उनकी भलीभाँति रक्षा हो सके। भूमि ऐसी हो, जहाँ वे आरामसे बैठ सकें। उन्हें डाँस-मच्छरींसे बचानेका भी पूरा ध्यान रक्ले । मौसमके अनुकुछ उनके खान-पानकी अच्छी व्यवस्था करे । उनकी प्रत्येक सेवामें स्वार्थको छोडकर धर्मको ही आगे रक्खे । ऐसा न हो कि दध कम देनेके कारण उनकी खुराक ही कम कर दी जाय, उन्हें भूखों रखकर कष्ट दिया जाय । ऐसा करना महान् पाप है। उनके घूमने और चरनेकी अच्छी व्यवस्था हो। उन्हें ठीक समयपर घास-भूसा, दाना और पानी मिलते रहें-इस बातकी ओर पूर्ण ध्यान रक्खा जाय । उनके शरीरको बहलावे, श्रतिदिन सबेरे-शाम उन्हें प्रणाम करे । रातमें

<sup>\*</sup> प्रत्यक्ष गो-सेवा तथा गो-सेवा-मूनक (गौ और भूमि तथा उनकी प्रजा समस्त प्राणीकी सेवा बने इस) बुद्धिसे जितने भी कार्य होते हैं, उनसे चित्तशुद्धिरूप मानसिक स्वास्थ्य तथा मनकी सर्वसिद्धिप्रदायिनी एवं परमपुरुषार्थ मोक्षकी ओर छे जानेवाळी नीरोगता प्राप्त होती है—यह शास्त्रसिद्ध है ।

गौओं के ही पात सोये, वहाँ दीपक जलावे। प्रतिदिन रसोई-मेंसे पवित्र अन्न निकालकर उन्हें ग्रास अर्पण करे; देवबुद्धिसे उनकी पूजा करे। उन्हें जूँठी अपवित्र वस्तुएँ खानेको न दे। उनके रहने और खाने-पीनेके स्थानको झाड़-बुहारकर साफ रक्ले। जहाँ गोशाला होती है, गौएँ रहती हैं, वहाँ सभी तीथों और देवताओंका वास होता है; अतः उसे देवस्थान समझकर स्वच्छ एवं पवित्र रक्ले। गौओंको लात न दिखावे, कभी उनपर प्रहार न करे। उनकी ओर थूके नहीं। गौओंके स्थानके समीप मल-मूत्र न करे, गंदगी न फेंके। गौओंकी ओर पैर करके न सोथे। पुण्यपर्वके दिन फूल-मालांसे अलङ्कृत करके गौओंकी पूजा करे। उन्हें इतना न दुहे, जिससे बल्डेको दूध ही न मिले। इस प्रकार सावधानीके साथ गोसेवा करनेवाला मनुष्य धर्मके उत्तम फलको पाता है।

जो लोग स्वार्थ या लोभके वशीभूत होकर गौओंके कष्टकी ओर ध्यान नहीं देते, वे महापापी हैं। जिनके सहयोग या प्रेरणासे गौएँ कसाइयोंके घर पहुँचती हैं, वे अनन्त कालतक नरकोंके कष्ट भोगते हैं। वे कसाई, जो धर्मान्धताके कारण या मोहवश आजीवन इस करकर्मके द्वारा जीविका चलाते हैं, उनकी परमात्माके दरबारमें कैसी भयङ्कर दुर्गति होती है-इस बातकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। हिंद, मुसल्मान, ईसाई-कोई भी क्यों न हो, गौएँ सबकी माता हैं। गौओंने सबका जीवन चलता है। गौओंका दूध सभी पीते हैं और गौओंकी कमाई सब खाते हैं। इतना होनेपर भी जो गोमाताके पालन और रक्षाकी ओर ध्यान नहीं देते, उल्टे उनका वध करके उन्हें उदरस्थ कर लेते हैं, वे राक्षाों तथा पिशाचोंसे भी गये-बीते हैं। उन्हें उस ईश्वरीय कोपका सामना करना पड़ेगा, जिससे बढकर भयक्कर कुछ है ही नहीं । जो लोग फैशनके पुजारी हैं और पैरोंमें मुलायम जूते ही पहनना पसंद करते हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उन्होंके कारण आज जूतोंकी फैक्टियोंके छिये अनगिनत बछड़ोंके प्राण इतनी निर्दयताके साथ लिये जाते हैं जिनकी चर्चा करने मात्रसे हृदय काँप उठता है, लेखनी शिथिल हो जाती है : उन्हें इस महापापमें पूरा-पूरा हिस्सा वँटाना पड़ेगा। परलोकमें जब भयानक यमयातना भोगनी पड़ेगी, उस समय यह फैरान उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा। अतः गौओंकी सब प्रकारसे सेवा और रक्षा करना ही मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य एवं उत्तम धर्म है। वेदों और स्मृतियोंमें गौओंकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है। उनके सेवन और संरक्षण-जिनत धर्मकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है।

कपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गो-सेवासे अर्थ और कामकी प्राप्तिके साथ ही परम दुर्लभ धर्मकी भी सिद्धि होती है। वह धर्म यदि निष्कामभावसे यक्त हो तो वही चित्तराद्धिके द्वारा परम मोक्ष या परमानन्दकी प्राप्ति करा देता है। कोई भी शभकर्म किया जाय, यदि उसमें आसक्ति, फलेच्छा, अहंता और ममताका अभाव है तो वह गीतोक्त प्रणालीके अनुसार 'कर्मयोग' बन जाता है । तथा उसका अनुष्ठान करनेवाले मनीषी पुरुष जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे मक्त हो अनामय परम पदको प्राप्त हो जाते हैं-जन्मबन्ध-विनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ।' जब सभी शुभक्रमींकी यह स्थिति है। तब गोसेवाके द्वारा मोक्ष होनेमें क्या सन्देह हो सकता है ? गोसेवा वेदशास्त्रानमोदित सर्वोत्कृष्ट दिन्य कर्म है। साक्षात भगवान्ने भी गौओंकी सेवा तथा आराधना करके उनका महत्त्व बढाया है । उन्होंने उपदेश और आचरण दोनोंके द्वारा गोसेवाका आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है। गोसेवासे भगवदात्राका पालन होता है, अतः गौओंके साथ-साथ भगवान्की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवानके प्रसन्न होनेपर मुक्तिकी क्या विसात है जो न मिछे । वह तो गोभक्त तथा भगवद्भक्त पुरुषके चरणेंकी दाली बन जाती है। वास्तवमें गोलेवा स्वभावते ही भगवत्पीत्यर्थं कर्म है । उसका अनुष्ठान करनेवाल साधक 'स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ।' 🗞 अनुसार निश्चय ही भगवान्का सान्निध्य प्राप्त करता है । इस प्रकार गोमाता मानव-जगतको पुरुषार्थ-चतुष्ट्यकी प्राप्ति करानेमें सर्वाग्रगण्य है, यह जानकर सबको सदा उसकी सेवा तथा रक्षामें संलग्न रहना चाहिये।





# Cow Decalogue

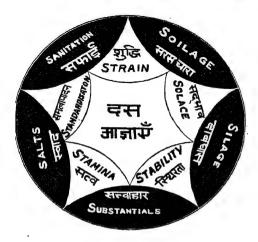



## गो-उद्धारके लिये दस आदेश

मनु महाराजने जिस प्रकार दस प्रधान धर्म बतलाकर उनके पालन करनेका आदेश (Decalogue) सबको दिया है, वैसे ही यहाँ गो-उद्धारके लिये दस आदेश— गवादेश (Cow-Decalogue) गोविज्ञानशास्त्रके अनुसार बतलाये गये हैं। गायको यदि ये दस बातें मिल जायँ तो आज ही यहाँ गायोंका हरा-भरा मधुर मनोहर नन्दनवन बन जाय।

- रे. गुद्धि-गौके बीजकी ग्रुद्धि । बढ़िया नस्लको खोजकर उसकी पूरी देख-भाल रक्खो। (Strain)
- सङ्खाव—गौके लिये ममत्व, प्रेम, सद्भ्यवहार, सुख, सन्तोष और शान्तिका पवित्र बातावरण बना दो। (Solace)
- स्थिरता-गौ दूसरे ही ब्यानमें उतर न जाय, बरं वह और उसकी सन्तान बढ़े और कायम रहे—-इसका ध्यान रक्खो। (Stability)
- धः सत्त्व—गौकी दूध देनेकी तथा जीवनकी खास शक्तिको सुधारो और उसको बनाये रक्खो। (Stamina)
- समत्वापादन-गायके दूध-धीका कस, उसके
   रूप-रङ्ग-संगठन, ब्यान और उत्पादन आदिके

- सम्बन्धमें एक नियत भूमिका—समिखितिकी रक्षा करो। (Standardization)
- ६. सरस चारा-वाजरे, मकई आदिके हरे-हरे पौधे, हाथीघास, गिनीघास आदि जातिके बढ़िया चारेकी व्यवस्था करो । (Soilage)
- दावधास—कोठार, क्प या खाईमें दबाकर घास पकाओ और स्खी मौिसममें गौओंको उसे भी खिलाओ। (Silage)
- ८. सत्त्वाहार-दाना, गुड़, खळी, रेंड़, गुँबार आदि पृष्टिकारक खाद्य गौको दो। (Substantials)
- ९. स्वाद-चारे-दानेके साथ उचित परिमाणमें क्षार नमक, सेंघा नमक, आयडीन, पोटाश और चूना आदि दो। (Salts)
- १०. सफाई-जिससे आरोग्यता जौर स्वास्थ्यकी रक्षा हो, ऐसा नीरोगी वातावरण और सुख-सुविधावाळे सफाईके साधन संग्रह करो और वैसा ही जीवन बनाओ। (Sanitation)

ये दस गी-उद्धारके प्रधान साधन हैं। इस ओर ध्यान दीजिये और गौओंके लिये साक्षात् गोकुल बनाइये। इसीमें जीवन है और इसीमें उद्धार, सफलता और समृद्धि है तथा इसीमें परम पुण्य है। (डा॰ जा॰)

## पुनरुत्थानक लिये दस आदेश

- र. साश्रय-परावलम्बनकी नीति त्याग कर स्वावलम्बी बनो । ( Self-Sufficiency )
- २. संयम-मन और इन्द्रियों को वरामें रक्लो । किसी भी बातमें उख हो, बहको, बहलो मत । (Self-Restraint)
- ३- स्वारमार्पण-जाति और देशकी भलाईके निमित्त हरेक त्यागके लिये तैयार रहो। (Sacrifice for Community)
- **४- ग्राम्य-संयोजन**-ग्राम-सुपार और ग्राम-संगठनकी चेष्टा करो । ( Rural Planning )
- ५. सेवा-सहयोग-जन-साधारणकी सेवा और सत्कायमें हिस्सा बटानेको सदा तैयार रहो। (Public Spirit Fellowship)
- ६ संस्कृति-राष्ट्रीय, बौद्धिक और परम्परागत संस्कृतिकी रक्षा करो । (National, Rational and Traditional Culture)
- ७. सहकारी सदुद्योग-वालविक और ठोस उद्योग-धंधेकी व्यवस्था करो। ( Substantial Industry )
- ८. बहुगुणित-सहकार-सब प्रकारसे सबके साथ परस्वर सहयोग करो ।
- ५ संचय-मितव्ययिताके द्वारा अर्थका सञ्चय करो । ( Thrift )
- **१०- भौढशिक्षण**-प्रौढ़ शिक्षाकी न्यवस्था करो । (Adult Education )

  इन दस आदेशोंका यथायोग्य पाउन होनेसे देशवासी अपनी गिरी दशासे पुनः सहज ही उठ सकते हैं। ( डा॰ जा॰ )

## गाय और भैंस

( हेखक-श्रीधर्मेलालसिहजी )

हमारी प्रतिदिनकी बहत-सी ऐसी कियाएँ हैं, जिनसे राष्ट्रकी बड़ी हानि होती है: पर हम उन क्रिक्रयाओं के अनिष्टकारक फलको जाननेकी तनिक भी चेष्टा नहीं करते। यही बात भैंस-पालनके सम्बन्धमें है। लोग नहीं जानते कि इससे भारतवर्षका कितना और कैसे अपकार हो रहा है। महात्मा गान्धीजीने इस भयंकर क्षतिकी ओर लोगोंका ध्यान तो आकृष्ट किया । परन्तु वे इस आन्दोलनको राजनैतिक उथल-पथलके सिलसिलेमें विकसित नहीं कर सके। कुत्ता हड़ी चबाता है । उसकी रगड़से उसका मुँह लहुलुहान हो जाता है । लह स्वादमें नमकीन होता है । मूर्ख कुत्ता समझता है कि यह हड्डीका ही स्वाद है। यही हालत है भारतवासियोंकी भैंस-पालनके सम्बन्धमें । बम्बई-सरकारके पशु विशेषज्ञ स्व. ई. जे. ब्रूएन आई. ए. एस्. ने एक बार अपने एक वक्तव्यमें भैंतसे होनेवाली हानिकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित किया था—'भैंसका द्घलोग इसलिये अधिक पसंद करते हैं कि उसमें अधिक चिकनाई है। पर भैंसके द्धके प्रति यह अधिक रुचि इस देशके गो वंशकी वृद्धिपर अपना पूरा प्रभाव डाल रही है । १ वस्तुतः जितना नुकमान गो-वंशकी तथा कृषिका भैंसने किया है, कदाचित् ही उतना और किसीने किया हो ।

मेंसका पालन किसी भी देशमें नहीं होता और न उसका दूध ही कहींके लोग व्यवहार करते हैं। दक्षिणी चीन, फिलिपाइन द्वीप-पुञ्ज तथा भारतवर्ष ही ऐसे देश हैं, जहाँ मेंस भी पाली जाती है। प्राचीन भारतमें मेंस नहीं थी। वेदोंमें भेंस-पालनका उल्लेख नहीं है। वेदोंने गायकी बड़ी महिमा गायी है। उसको 'अब्न्या' कहा है। गायोंकी उत्पक्तिके विषयमें वेदोंमें सुन्दर वर्णन है! सृष्टिके निर्माणमें सर्वप्रथम गाय उत्पन्न हुई। इसलिये वेद इसको 'अप्रजा' कहते हैं। गायके पश्चात् मनुष्य आये। गायोंके 'म्हाँ' शब्दके सहारे मनुष्य बोल सके। अतः वेदोंकी टिप्पणीमें श्रीसयणाचार्यने लिखा है कि मनुष्यको गायसे बोली मिली। सबसे पहले श्रुग्वेद प्रकट हुआ। उसमें 'गौमें माता' कहा गया है, जिसका अर्थ हुआ—'गौ हमारी माता है।' गाय दुहनेवालीको वेदोंमें 'दुहिता' कहा है, जो हमलोगोंकी प्यारी पुत्रीके लिये पर्यायदाचक शब्द है।

वेदोंके समान कुरान, बाइबिल, बौद्ध-पिटक, जैन-प्रत्य, सिवखोंके 'गुरु-प्रत्य', जिन्दाअवेस्ता आदिमें भी भैंसके लिये कोई स्थान नहीं है। सिर्फ आदि मिश्र-निवासियोंकी धार्मिक कियाका जहाँ वर्णन आया है, वहाँ लिखा है कि वैतरणी नदीको गायकी पूँछ पकड़कर पार जानेवाले हिंदुओंके समान मिश्र-निवासियोंका भी विश्वास था कि मरनेके बाद आत्माको स्वर्गके लिये नील गायकी अथवा भैंसकी पूँछ पकड़कर पार उतरना पड़ता है। वस, धार्मिक प्रत्योंमें भैंस-का सिर्फ यही वर्णन आया है।

मेंसकी उत्पत्तिके विषयमें विचित्र दन्त-कथाएँ हैं। कहते हैं कि अत्यन्त प्राचीन कालमें 'निन्दनी' नामक गायके लिये एक वार विषष्ठजी और विश्वामित्रजी झगड़ पड़ें। विश्वामित्रजी हार गये और उन्होंने रंजमें आकर घोर तपस्या की। फिर तपोयल दे दूसरी सृष्टिकी रचना की। तब 'गाय' से सामना करने के लिये उन्होंने भेंसका निर्माण किया। तभी से मेंस भारतमें आयी और शनै: शनै: उसका विस्तार हुआ। अब तो वह भारतके कोने-कोनेमें छा गयी है और गाँव-गाँवसे गायों को हटा रही है। बहुत-से गाँव तो गायों से एकदम खाली हो गये हैं और वहाँ मैंसे आ गयी हैं। मेंसकी उत्पत्तिके बारेमें दूसरी दन्तकथा भी है। श्रीवालजी गोविन्दजी देसाईने भोरक्षा-कल्यतक' नामक पुस्तकमें इसकी चर्चा की है। उसमें उन्होंने श्रीकाका साहेब कालेलकरके उस पत्रका हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने मेंसकी उत्पत्तिके विषयमें दक्षिणमें प्रचलित दन्त-कथाका उल्लेख किया है। वह यों है—

'दक्षिणके गाँवों की अधिष्ठात्री देवी—लक्ष्मी पहले जन्ममें ब्राह्मणकी लड़की थी। ब्राह्मणने चारों वेदों में निष्णात और सभी प्रकार ब्राह्मणन्सा माल्म पड़नेवाले एक आदमीने उसका विवाह कर दिया। उस लड़कीको पीछे चलकर पता चला कि उसका पति अन्त्यज है। किसी ब्राह्मणके घर झाड़ देते-देते उसने वेद-मन्त्र सुनकर याद कर लिये थे। सुन्दर और बुद्धिमान् होने के कारण उसने ब्राह्मणोचित सब कर्म संस्कार आदि सीख लिये थे और वह बाहरते अच्छा ब्राह्मण बन गया था। यह जानकर लड़कीको दुःल हुआ और वह सीधी पिताके पास आयी। उसने अपने पितासे पूछा—'यदि कोई मिट्टीका बर्तन अपवित्र हो जाय तो उसे कैसे ग्रुद्ध

करना चाहिये ?' पिताने जवाव दिया—'ऐसा अग्रुद्ध वर्तन आगमें जलाकर ही ग्रुद्ध किया जा सकता है।' लड़की घर लौट गयी और विता सजाकर उसमें जल मरी। इस सत्यके प्रतापसे वह दूसरे जन्ममें लक्ष्मी हुई और घर-घर पूजी जाती है और वह ब्राह्मण मरनेपर मैंसा हुआ; इसीलिये लक्ष्मीके आगे मैंसेका बलिदान होता है।'

गायपर महान् संकट आया है । उसका स्थान बड़े जबरदस्तरूपसे मैंस छे रही है। हमारा धर्म बतलाता है कि राष्ट्रके हितके ख्यालसे भैंस छे रही है। हमारा धर्म बतलाता है कि राष्ट्रके हितके ख्यालसे भैंसका पालन और संवर्द्धन त्याग देना चाहिये। केवल गो-सेवाकी जवाबदेही छेनी चाहिये; क्यों कि उसी में धर्म-पालन है। भारतवर्ष केवल कृपि-प्रधान देश ही नहीं है बिल्क शाकाहारी भी है। धनी आवादीके कारण अन्य देशोंकी तरह यहाँ मशीनसे खेतीका कार्य सम्भव नहीं है। वर्षां के आधिक्यके कारण घोड़े आदि भी इस कामके लिये उपयुक्त नहीं हैं। उष्णताके कारण भैंसेसे भी ठीक कार्य नहीं चल सकता। इसलिये अत्यन्त प्राचीन कालसे गो-वंशका ही व्यवहार यहाँ के लिये उपादेय सिद्ध हुआ है। गाय भारतके शरीरकी सचमुच रीढ तथा किसानीकी कुंजी है।

भारत-सरकार बराबर इस बातकी शिकायत करती है कि भारतवर्षमें पशुओंकी अवस्था दिनोंदिन गिरती जा रही है, फलतः दूध कम होता जाता है और अच्छे बैळ नहीं मिळते। सरकार इसका कारण यह बताती है कि दुनियामें जितने पशु हैं, उनके एक तिहाई भारतमें ही हैं। इसिळये इतने अधिक पशुओंके ळिये यहाँ उतना पूरा चारा नहीं है, जिससे उनका पूर्ण पाळन हो सके। यह बात ठीक है कि भारतवर्षमें जितने पशु हैं, उनका अनुपात संसारके पशुओंकी संख्याका एक तिहाई है। पर मनुष्योंकी संख्यापर विचार करनेसे माद्म होगा कि उसके अनुपातसे यहाँ पशु बहुत कम हैं। सरकार प्रति पाँचवें वर्ष पशु-गणना कराती है। पाँचवें गणना सन् १९४० में हुई थी। उसके अनुसार समस्त भारतमें गाय और मैंसोंकी संख्या निम्न-प्रकार है। यह भी ध्यान रहे कि इसमें संयुक्त-प्रान्त और उड़ीसाकी संख्या सिम्मिळित नहीं है; क्योंकि वहाँ गणना नहीं हो सकी।

गो-वंश भेंस-वंश साँड-वैल ५,१९,१४,३७१ भेंसा ५१,७४,६८७ गाय ४,४७,९८,७३१ भेंस १,७५,०६,६४२ बछड़े ३,८०,४४,२७१ पड़वा-पड़िया१,३०,७९,१८६ योग—१३,४७,५७,३७३ योग—३,५७,६०,५१५ ऊपरके ऑकड़ोंको ध्यानपूर्वक देखिये। बैळ-सॉड़ तथा गायकी संख्या देखनेसे माळूम हुआ है कि लगभग ७० लाख गायोंको लोग मारकर खा गये। भैंसा और मैंसकी संख्याका मिलान करनेसे पता लगता है कि लगभग सवा करोड़ भैंसे अधिकांश अपालन और सस्त मेहनतसे घुल-घुलकर गर गये और कुछ मांसके लिये मार डाले गये। भैंसेकी हत्याका कारण वही है, जो यूरोपमें बैलका। बैळ यूरोपमें खेती और लादनेके काममें नहीं आते, और भैंसे भारतमें इन कामोंके लिये निकम्मे हैं। भैंसोंकी संख्यामें पूर्व गणनासे दृद्धि हुई है; उस समय १,३१,३७,७७४ भैंसे थीं, जो अब पौने-दो करोड़ हो गथी हैं। पता चला है कि गायें घट रही हैं और भैंसें बढ़ रही हैं। इस अनुपातसे यदि वे घटती-बढ़ती चलीं तो १५-२० वर्षमें गो-वंशका सर्वनाश हो जायगा।

भारतवर्ष गरीव देश है । दूधके लिये और खेतीके लिये अलग-अलग पशु पालनेमें घाटा है । इस घाटेसे बचनेके लिये एक-न-एक दिन गाय और भैंसमें- से किसी एक पशुको चुनना होगा । इसलिये विचारना है कि हमको किस एक पशुको रखना चाहिये, जिससे हमारे दूध और खेती दोनों कार्य मजेमें चल सकें।

बैलके बिना कृषकोंका काम नहीं चल सकता। यह अनुभविसद है कि उसके स्थानपर भैंता किसानी और लदनी आदिके काम नहीं कर सकता। इसिलये गायको ही पालना और बढ़ाना अच्छा है; क्योंकि वह मैंससे कम खाती है तथा भैंससे अधिक दिन जीवित रहती है। भैंस गायसे दुगुनेसे भी अधिक खाती है। उसका पड़वा जस्दी मर जाता है। इसिलये यदि हम साढ़े-तीन करोड़ भैंस-वंशको स्वतन्त्र छोड़ दे सकें तो उसका अर्थ हुआ कि हम सात करोड़ गो-वंशके लायक चारा बचा सकेंगे। फिर हमारी गायोंकी दयनीय अवस्था बदलते देर न लगेगी।

#### गाय और भैंसके गुण-दोषोंका तुलनात्मक विवेचन गाय

- श. गाय आर्य-संस्कृतिकी पोषक, पुण्य-दर्शन तथा दैवी सम्पत्ति है ।
- गायके शरीरपर हाथ फेरनेसे उम्र बड़ती है एवं तेजस्विता आती है और खूँटेपर बराबर खाती रहे तो वह सौख्य और शान्ति बढ़ाती है ।
- २. गो-वंश बैलरूपमें मृत्युञ्जय (मृत्युको जीतनेवाले महादेव जी ) की सवारी है ।

- भ. गायकी पूँछ पकड़िये, अथाह जल पार करा देगी;
   इसिलिये वह वैतरणी पार करानेवाली है।
- ५. गायका बछड़ा खेती, लदनी आदिके काम पानी, धूप, जाड़े—सभीमें बहुत कालतक कर सकता है। वह 'बलद' अर्थात 'बलदाता' कहलाता है।
- श. गाय कप्टसिंहण्यु जीव है, अतः वह जल्दी बीमार नहीं पड़ती।

#### भैंस

- भेंत म्लेज्ल-संस्कृतिकी पोषक, अग्रुम-दर्शन तथा आसुरी सम्पत्ति है ।
- २. भैंसके शरीरपर हाथ फेरनेसे मृत्यु निकट आती है; बराबर खूँटेपर बँधी रहनेसे दरिद्रता और अशान्ति बढ़ाती है । बात भी ठीक है। पहले-पहल उसके पास जाइये, उसकी देहसे एक प्रकारकी तीव दुर्गन्थ निकलती हुई मालूम होगी।
- ३. भैंसा अन्तक-यमराजकी सवारी है।
- भेंसकी पूँछ पकड़िये, जलमें नीचे बैठ जायगी; इसिलये वह यमपुर ले जानेवाली है।
- ५. मेंसका पड़वा खेती, छदनी आदिके काममें एकदम निकम्मा है। यदि धूप होती है तो छदनीकी वस्तुओं-को छेकर पानीमें बैठ जाता है। मैंसके पानीके जीव होनेके बहुत प्रमाण हैं। रावणके छिये यमराजका भेंसेपर पानी छाने, हेमचन्द्रका पुरुष चित्रमें भैंसेपर व्यापार-मण्डलीके छिये पानी दुवाये जाने आदिका वर्णन हमारे प्राचीन प्रन्थोंमें मिछता है। पूरा काम छीजिये तो वह साल-छः महीने ही जीता है।
- ६. भेंत अतितिश्च और पानीका जानवर है, इसिलये जल्दी-जल्दी बीमार पढ़ती है।

सरकारने गो-संवर्द्धनके विचारसे जगह-जगह डेयरी-फार्म खोल रक्खे हैं । वहाँ अधिकांशमें केवल गायें ही ( युद्धकी परिस्थितिको छोड़कर ) पाली जाती हैं । सरकार मैंस इसिल्ये नहीं पालती कि उसके सालभरके दूध और पालन-खर्चका दाम जोड़ा जाय तो बड़ा घाटा रहता है । भारत-सरकारने एक क्लव ( Club ) खोल रक्खा है । उसके रिजस्टरमें उसी गायका नाम दर्ज किया जाता है, जो एक ज्यानमें दस हजार पौंड दूध देती है । केकिन उसमें मैंसकी भर्तीके लिये सिर्फ सात ही हजार पौंड रक्ला है। इससे सिद्ध हुआ कि सब मिलाकर गाय भैंससे अधिक दूध देती है; क्योंकि चाहे थोड़ा भी दूध दे, पर बहुत कालतक देती रहती है। गाय ९-१० मासमें ब्याती है और उसके सुखे कालका पालन-खर्च भी बहुत कम है। भैंस लगभग एक वर्षमें ब्याती है तथा उसके सुखे कालका पालन-खर्च बहुत अधिक है। गाय दस-ग्यारह मासतक दूध देती है; भैंस छः सात मासतक ही। भैंस एक-दो मासके बाद अधिकतर एक वक्त दूध देनेवाली हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे बहुत मरते हैं। गाय कम खाती है, क्योंकि उसके बच्चे बहुत मरते हैं। गाय कम खाती है, भूखे रहनेपर भी कुछ-न-कुछ दूध अवस्य दे देती है। वह तीनचार बार दुही जा सकती है। ज्यादा बार दुहनेसे उसका दूध बढ़ता है। ब्यायी हुई गायमें भोजन पचानेकी अपूर्व क्षमता होती है।

भैंस गायसे करीव दुगना अधिक खाती है । थोड़ी भी भूखी रहनेपर वह दुध नहीं देती । जब वह दो बार भी कठिनतासे दृही जा सकती है, तो फिर अधिक बार दृहने-की तो बात ही छोडिये। ब्यायी हुई भैंसमें अधिक चारा पचानेकी शक्ति नहीं होती, उसे पेट फलनेकी बीमारीका भय रहता है। गायका गोबर सन्दर खाद है। लीपनेपर कीडेको मारता है एवं हवाको ग्रद्ध करता है। भैंसका गोबर तमाख-के लिये उपयुक्त खाद है। किसी तमाख उपजानेवाले गृहस्थ से पूछ लीजिये। वह लीपे जानेपर कोई सुन्दर फल नहीं देता । गायके द्धसे साधारण खनिज पदार्थ शुद्ध किये जाते हैं। संखिया आदिके समान तीव जहरका शुद्ध करनेके लिये भैंसका ही दुध ठीक है। गो-मूत्र अमृत-तुल्य अमोघ दवा है । भैंसका मूत्र विष-तुल्य अमोघ जहर है । गायसे गोरोचन-जैसे सुन्दर पदार्थ तथा पञ्चगव्य-जैसे सुमधुर एवं सुपाच्य पेय प्राप्त होते हैं और उनसे यज्ञ, प्रायश्चित्त, प्रक्षालन आदि दिब्य कर्म सम्पन्न होते हैं तथा परम्पराधाप्त मक्तितककी भी प्राप्ति हो जाती है। भैंसने उपर्युक्त पदार्थ नहीं प्राप्त होते, उससे तो विपरीत फल मिलते हैं। जातिवन्त (Stud) साँड्से संयोग करानेपर गायके वंशका ही सुधार नहीं होता, उसकी द्घ देनेकी शक्ति भी बढ जाती है। भैंसके साथ ऐसा प्रयोग करके कई बार देखा गया, उसके दूधमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा । गायमें असमयमें प्रसव कर जानेकी बीमारी बहुत कम होती है, पर भैंसमें यह बीमारी अधिक पायी जाती है। यह भी देखनेमें आया है कि भैंस पानी की इतनी प्यारी होती है कि वह उसके भीतर ही प्रसव कर डालती

है और उसका बच्चा यों ही मर जाता है। गायका सात मासका बच्चा ममुख्यके बच्चेके समान जीता बच जाता है, परन्तुं मैंसका ऐसा बच्चा नहीं बचता। तेज, बछ, बुद्धि आदिकी उपमा जहाँ-जहाँ दी गयी है, वहाँ गो-वंशके ही नाम-का व्यवहार किया गया है, यथा 'वृपमस्कन्ध,' 'नर्षभ' आदि-आदि। कोघ, अल्ह्ड्पन, वेवकूफी आदिकी उपमा मैंस-वंशसे दी जाती है—जैसे पड़ियाके ताऊ, महिरोसा, मैंस-वंशसे दी जाती है—जैसे पड़ियाके ताऊ, महिरोसा, मैंसवार आदि। मिथिलाके गाँवोंकी कहावत है—

गायक चरवाह रिमि-झिमि, मैंसक चरवाह बीर । बरदक चरवाह वाटा सुअर साँझे आँखि निपोर ॥

भर्थात् गांयका चरवाहा हरिनके समान उछलता है, भॅसका चरवाहा चोर है तथा बैलका चरवाहा हतना थकता है कि जल्दी सो जाता है। गायको चरानेमें बुद्धि-विकासकी कुछ विचित्र शक्ति है; तेज, प्रज्ञा, बल आदि सभी गुण इससे प्राप्त होते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। श्रीकृष्णकी वाल-छीला, नानक, ईसा और बाप्पा रावलका गोचारण आदि परम उस्लेखनीय हैं। दक्षिणमें भी कहावत है—

'गाय गायत्री, महिषी सावित्री, बैल ब्राह्मण, रेडा

पार्गा। अर्थात् भैंसा पापी है। भैंसके प्रति १०० वचोंके पीछे ७५ वच्चे मरते हैं, जब कि गायके केवल २५ ही।

#### गाय-भैंसके द्धोंका वैज्ञानिक विश्लेषण

गायका दध मधर, स्निग्ध, शीतल, बात-पित्त-कफनाशक, फेफड़ेके लिये लाभकारी। क्षयरांगको दर करनेवाला तथा नल और नाडियोंको स्निग्ध करनेवाला है। अस्थिमार्दव (Rickets) से क्षीण होनेवाळे वालकके लिये गायका द्य अमृतके समान प्राणवर्द्धक है । जिन वालकोंके नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो गयी है या जो रक्तक्षय या पाण्डरोगसे पीडित हैं, उनके लिये भी यह अत्यन्त उपकारी औषध है। बराबर सेवन करनेसे सभी ज्याधियाँ दर होती हैं। एवं ब्रुढापा जल्दी नहीं आता । धारोष्ण पीनेसे अमृत-तुल्य है, यह दो घंटेमें पचता है: किन्त भैंसका दथ उपर्युक्त कई रोगोंके लिये तो बिल्कल निकम्मा है तथा कई रोगोंपर कुछ लाभकारी है भी तो बहुत ही कम मात्रामें । वह मधुर, भारी, गर्म, वीर्यवर्द्धक, चिकना, कफ और वायुकारक, आल्स्यपैदा करनेवालाः मन्दाग्निकारक तथा छतकी व्याधियोंकी बलानेवाला है। धारोष्ण जहर है, नौ घंटेमें पचता है। पीनेसे नींद सताती है। अनिदा रोगमें औपघरूपमें दिया जाता है। उसमें बड़ी गर्मी रहती है।

#### वैज्ञानिक विश्लेषण

|                 | पानी  | स्नेह-पदार्थ | शकर  |
|-----------------|-------|--------------|------|
| गाय             | ८६.५७ | 8.60         | 8.05 |
| माता ( मानवीय ) | <6.88 | ३*७६         | ६•२९ |
| भैंस            | 65.88 | 6.88         | ४°८१ |

ऊपरके आँकड़ोंसे आपको पता लगेगा कि गाय और माँके दूधमें बहुत सामझस्य है; इसिलये गायके दूधमें थोड़ा पानी और चीनी मिला देनेसे मनुष्यके बच्चेका पालन मजे-में हो जाता है। क्यों न हो। गाय और माँकी प्रकृतिमें भी तो सामझस्य है। दोनोंके नौ-दस मासमें बचा होता है तथा दोनोंके सात मासके बच्चे भी जीते हैं और आठ मासके मर जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन कालमें गो-दुग्ध पान करके ऋषिलोग संसारका कल्याण कर सके थे। सादे जीवन तथा उच्च विचारवाले महर्षियोंकी सन्तान हम आज चटोरपन-के अनन्य भक्त हो रहे हैं। हम शक्तिके लिये भोजन नहीं करते, बल्कि जीभके स्वादके लिये करते हैं।

दूधमें रहमेवाले स्तेह-पदार्थका जो विशेष मूल्य होता है, जो-अं • हथ--

| शकर  | मोटी <b>न</b> | क्षार  |  |
|------|---------------|--------|--|
| 8.05 | ३*४२          | *७३    |  |
| ६.५९ | २॰२३          | . \$ 6 |  |
| 8.98 | 8.05          | •८३    |  |

वह उसके पुष्टिकारक गुणके कारण है। तेल, चर्ची, मक्स्वन, घी आदि सब पदार्थ शरीरके अंदर जाकर एक-सा ही काम करते हैं। पर मक्स्वन या घीसे जो अधिक काम होता है, उसका कारण है मक्स्वन या दूधमें रहनेवाला विटामिन कैरोटिन (Carotine)। सहज पच सकने अथवा शरीरके द्वारा अधिक ग्रहण करने योग्य होनेके कारण घी-मक्स्वन अन्य स्तेह-पदार्थोंसे अष्ठ नहीं माने जाते; क्योंकि नारियलका तेल घीकी अपेक्षा अधिक आसानीसे पच जाता है। इनकी श्रेष्ठता विटामिन कैरोटिनके ही कारण है, जो तेल-चर्बी आदिमें नहीं है। किन्तु यह नहीं मूलना चाहिये कि विटामिन कैरोटिन केवल गायके ही दूधमें है, मैंसके दूधमें तो नहीं-सा है। गायके दूधके स्तेह-पदार्थमें जहाँ यह २०

बूनिट है, भैंसके दूधके स्नेह-पदार्थमें २ यूनिटसे भी कम है । कैरोटिन ही विटामिनको स्थिर रखता है । यही कारण है कि गायके दूधमें 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' आदि सभी प्रकारके विटामिन हैं तथा भैंसके दूधमें जो मामूछी विटामिन होता है, वह भी कैरोटिनके अभावमें सहज ही नष्ट हो जाता है। गायके दूधको उवालनेक उसकी मलाईमें जो पीला रंग आता है, वह इस कैरोटिन पदार्थके ही कारण । कई लोगोंका अनुमान है कि यह पीला रंग वैसा ही है, जैसा कि मुगींके अंडेमें होता है तथा जिसके लिये आजके नवयुवक विकल हैं। भैंसके दूधमें यह पदार्थ नहीं है; इसलिये उसका नवनीत, मक्खन, धी एकदम सफेद होता है । इस सफेदीको ढकनेके लिये इसमें एक प्रकारका पीला रंग मिलाकर बहुत से लोग वड़े राहरोंमें इसे गायके धीके नामसे ऊँचे मूल्यपर वेचते हैं।

गायके दूधमें रहनेवाला केसीन (Casein) जल्दी पचता है। इसमें नाना प्रकारके नमक भी पाये जाते हैं, जिनसे भी पचनेमें सुगमता होती है। कार्बोहाइड्रेट् आदि भी इसमें प्रजुर परिमाणमें विद्यमान हैं।

अंग्रेजीमें एक कहावत है—Cow-milk and honey are the root of beauty ( गी-दुग्ध और मध् सौन्दर्यके मूल कारण हैं )। गाय अपनी मुलायम रंग-विरंगी चमङ्गीद्वारा सूर्य-रिक्सियोंसे बलवान् प्राण-तत्त्वोंका आकर्षण करके अमृतमय दूध देती है। यही कारण है कि गायके द्धः मक्खन आदि शरीरके विषको वाहर निकालकर उसे स्व प्रकारसे स्वस्थ रखते हैं। डाक्टरोंका यह भी अनुभव है कि धारणाशक्तिको तीत्र बनाने तथा उसको टिकाये रखनेमें भी यह बहुत सहायक है। किन्तु ये सब गुण भैंसके दूधमें कहाँ । स्कॉटिश ( Scottish ) अनाथालयमें इसका प्रयोग करके देखा गया तो भेंसके दूघ पीनेवाछे वच्चे घड़ाधड़ बीमार पड़ने लगे ! पूना 'एग्रिकल्चरल कॉलेज'के अध्यापक राय बहादुर जे॰ एल॰ सहस्रबुद्धेने इसका प्रयोग छोटे बच्चोंपर करके देखा था। उनकी रिपोर्टसे पता लगता है कि बच्चे मंदबुद्धि और रोगी होने छगे। गाय और भैंसके दूधका प्रयोग घोड़ीके बच्चोंपर भी करके देखा जा चुका है। जो बच्चे भैंसके दूधपर पले थे, वे सुस्त थे तथा गर्मी नहीं सहन कर सकते थे, और धोड़ोंके स्वाभाविक गुणोंसे रहित थे। डाक्टर एन० एन० गोडबोछेने भी भैंस और गायके दूधकी पूरी-पूरी खोज की है और बतलाया है कि कार्वोहाइड्रेट्

आदि वर्तमान होनेके कारण गायकी मलाई ऐसी सुपाच्य और मानव-स्वभावके अनुकूल है कि द्वरंत पचकर वीर्य उत्पन्न करती है। इसके विपरीत मैंसके दूधकी मलाईको पचानेके लिये मनुष्यकी अँतड़ियोंको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मोजन पचानेके लिये अँतड़ियोंको नहीं है। फलतः जिस नमकसे हड्डी बनती है, अँतड़ियोंको उसे हठात् मैंसके दूधको पचानेमें खर्च करना पड़ता है। यह्म कारण है कि छोटे बच्चोंको यह दूध नहीं पचता तथा इसके व्यवहारसे उनका यक्नत् ( Lever ) बेकाम हो जाता है। साथ ही गायके घीमें आयोडीन ( Iodine ) है, जो भैंसके घीमें नहीं। उसमें विटामिन 'ए' बहुत है। वह जब्दी पचता है, दर्द और बीमारीके काममें आता है। ये सब बातें भैंसके घीमें कहाँ। इसलोग कितने मूर्ख हैं कि बच्चोंको मैंसका दूध पिछा-पिछाकर उन्हें मन्दबुद्धि बना रहें हैं।

बहुधा यह प्रश्न उठाया जाता है कि भैंसके दूधमें गायके दूधसे दुरानी मलाई होती है तथा भारतवर्षके दुग्धोत्पादनमें ५१ प्रतिशत भाग भैंसके दूधका ही है। कृषि-अनुसन्धान-संघ ( Government Agricultural Research Society ) के (पशु-जनन) (Cattle-Breeding) विभागका पाँचवाँ सम्मेलन सन् १९४२ के नवम्बरमें दिल्लीमें हुआ था। उसमें इन पंक्तियोंके छेखकने विहार-सरकारकी ओरसे गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत होकर भाग लिया था। वहाँ भी गाय और भैंसवाला प्रश्न उपस्थित हुआ । इन पंक्तियोंके लेखककी भैंस-विरोधी युक्तियोंके विरोधमें उड़ीसा सरकारके डिपुटी वेटिरिनरी डाइरेक्टर ( Deputy Veterinary Director ) डा० कोडाने ये ही बातें कही थीं। मद्रास-सरकारके मेड़-विशेषज्ञ मि॰ आर॰ डब्ल्यू॰ लिटलबुह ( Mr. R. W. Littlewood ) ने तो यहाँतक कहा था कि गाड़ीमें जब हम आ रहे थे, तब एक आदमीने इसको वतलाया कि देखों भैंस अनाजका 'बीरा' खा रही है। तात्पर्य यह कि वह मोटा, खराव और रही चारा खाती है। गान्धीजीके गो-सेवा-संघके सदस्य सरदार क्हादुर सर दातारसिंहने भी दबे जबान भैंसका थोड़ा पक्ष लिया था। उसी प्रकार आसाम और बंगालके सदस्योंने भी । ऊपरकी बातोंपर यदि ठंडे दिलसे विचार किया जाय तो घारणा बिल्कुल गलत निकलेगी। कल्पना कीजिये, एक रूपया खन्च करनेपर एक

लॅंगडा आम मिला और दो रुपये खर्च करनेपर दो खट्टे आम मिले, तो आप ही सोचें कि एक रुपयेवाला सौदा ठीक रहा या दो रुपयेवाला । भैंससे गायके दुधमें आधी मलाई है। पर गायके पालनमें भैंसके पालनसे खर्च भी तो आधेसे कम ही पड़ता है । गायके दुध-धीके गुणोंका चौथाई भाग भी तो इसमें नहां है। 'स्वर्ण-भस्म' तो अत्यन्त कम मात्रामें खायी जाती है, तो क्या थालीभर टाल-भात असकी बराबरी कर सकेंगे ? भैंसको अलग कर यदि हम चारा बचा सकें तो उससे पळकर इमारी गांचें खूब प्रचुर मात्रामें दूध देने लगेंगी और फिरसे पूर्ववत् द्यकी नदियाँ बहने छगेंगी । यूरोपमें गायके प्रतिसेर दूध पीछे जितनी मलाई निकलती है, वह हमारी गायोंकी मलाईके अनुपातसे आधी है । यदि भैंसके बिना उन लोगोंका काम चल सकता है, जो सिर्फ दूधके ही लिये गायें पालते हैं, तो दूध और किसानके लिये हमारा गायको पालना कितना बड़ा महत्त्व रखता है। दूसरी बात यह है कि 'भैंस मोटा-सोटा, रही चारा खाती है। पर अच्छी फसल चोरी करके चराते हैं-यह वे ही जानते हैं, जो देहातमें रहते हैं। साथ ही, एक भैंसको चरानेके लिये एक'विशेष चरवाहे-की आवश्यकता है, लेकिन आठ-दस गायोंके लिये एक ही चरवाहा पर्याप्त है ।

एक बात और है, वह है हत्याकी । अनुपयोगी होनेके कारण हम लाखों पड़वींको मार डालते हैं, क्योंकि वे पानी-के जीव होनेके कारण हमारी कृषिके कार्योंके लिये उपयुक्त नहीं हैं। श्रीवालजीने ठीक ही कहा है कि भैंसका घी जो हम खाते हैं, वह पड़वेकी चर्ची खाते हैं, तथा दूध जो पीते हैं, वह पड़वेके आँसू पीते हैं। पड़वेका बल्दिन भी हमारे यहाँ पढ़लेसे इसी अनुपयोगिताके कारण प्रचलित है। जैन-कालके वर्णनमें राजग्रहके एक कसाईका उल्लेख है, जो रोज ५०० भैंसे काटता था।

धारांश यह कि यदि हमें गायको बचाना है तथा किसानीकी उन्नति करना है तो हमें चाहिये कि हम धीरे धीरे भैंसको हटा दें और उसके स्थानमें गायके दूधका ही व्यवहार करें । जबसे हमने गो-दुग्धका व्यवहार कम कर दिया है, तभीसे इमारा पतन होता गया है तथा हम शौर्य-वीर्य आदि गँवाकर गुलाम बन गये हैं । इस प्रकारका आन्दोलन महाराष्ट्र, मध्य-भारत तथा गुजरातमें गान्धीजी के कारण चल रहा है; पर अभीतक वह देश-व्यापी नहीं बन सका है । बिहारमें और विशेषकर तिरहुतमें भैंसका पालन वहुत होता है । बिहारी आन्दोलन करनेमें नाम पाय हुए हैं । कांग्रेस आदिके आन्दोलनमें उनका हाथ सर्वोपिर रहता है । क्या ही अच्छा हो कि इस अनर्थको दूर करनेके लिये यह आन्दोलन नय-युवकोंके प्रयत्नसे बिहार-व्यापी बन जाय !

उपर्युक्त विवेचनको पढ़कर किसीके मनमें यह विचार उत्पन्न हो सकता है—'इस प्रकार तो आप केवल गायकी उन्नति करना चाहते हैं। आपका यह प्रयत्न ऐसा ही है कि एकको डुबोकर दूसरेको उवारना। आपके इस प्रयत्नसे बेचारी भैंस-का तो सर्वनाद्य हो जायगा।' ऐसे विचारोंके उत्तरमें हम स्वयं कुछ न कहकर महात्मा गान्धीजीके शब्द ही यहाँ उद्धृत कर देना अधिक उचित समझते हैं।

'अगर हम गायको बचा सकते हों तो भैंस भी बच जायगी। ''में यह कहना चाहता हूँ कि आप और हम गायको न बचा सके तो गाय और भैंस दोनोंको नहीं बचा सकेंगे। और दोनोंको साथ-साथ बचानेकी कोशिश करना सम्भव नहीं है। साथ-साथ बचाने जायँगे तो भैंस गायको खा जायगी। इन दोनों जानवरोंमें अभीतक गायकी ज्यादा उपेक्षाकी गयी है। इसिंख्ये गायके बढ़ानेपर ही जोर देना चाहिये''।'

'बुद्धि मुझे विश्वास दिलाती है कि अगर मैं गायको बचा हूँ तो गाय और मैंस दोनोंको बचा हूँ गा । अगर कोई मुझे विश्वास दिला दे कि गाय तो बच ही नहीं सकती और मैंसकी ही रक्षा होनी चाहिये तो मैं 'भैंस-सेवा-संघ' खोळनेको तैयार हूँ । लेकिन बात तो उलटी ही है । भैंसको विशेष संरक्षणकी जरूरत नहीं, गायको जरूरत है ! भैंस और बकरी भी गायकी तरह ही मेरी माता हैं । मगर मैं जानता हूँ कि बचारी बकरी तो बच ही नहीं सकती और गायको बचानेकी बड़ी जरूरत है और जब हम गायको बचा लेंगे तो भैंसकी रक्षा अपने-आप हो जायगी ।'

कूरता महान् दुगुंण है

भाँति-भाँतिकी क्र्रता पक ऐसा धिकारपात्र दुर्गुण है, जिसके विरुद्ध भलाईकी सभी शक्तियोंने विद्रोह खड़ा किया है।—सर ऑलिवर लाज

# कबीर और गो-वध

( लेखक-पं० श्रीचन्द्रवलीजी पाण्डेय, पम्० ६० )

गो-वधसे कवीर कितने दुःखी थे, इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। 'इस्लाम'—नहीं-नहीं 'तुरुक' की यही बात उनको अति खटकती थी। कवीर इसे धर्म नहीं, स्वार्थ समझते थे। देखिये, किस परितापसे कहते हैं——

तुरकी धरम बहुत हम खोजा, बहु वजगार करें ए बोधा।
गाफिल गरव करें अधिकाई, स्वारथ अरिध बचें ए गाई ॥
जाकों दूघ धाइ करि पीजें, ता माता कों वध क्यूँ कीजें।
लाहुरें धकें दुहि पीया खीरों, ताका अहमक मखें सरीरों॥
बेअकली अकलि न जानहीं, मृते फिरें ए लोइ।
दिल दरिया दीदार बिन, भिस्त कहाँ थें होइ॥
(अष्टपदी रमेणी)

कवीरदासने किस भावसे, किस वाणीमें किससे क्या कहा है—इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो यह जाननेकी है कि कवीर गो-माताके कितने ऋणी हैं और गोभक्षकको कितना मूढ़ समझते हैं। मूढ़ नहीं ऋतप्त! गोका जो उपकार हमपर है, उसे न मानना—उखटा उसके शरीरको चट कर जाना कबीरको नहीं जँचता। उन्हें तो इसमें विवेकका सर्वथा अभाव ही दिखायी देता है। होते-होते यहाँतक हो जाता है कि कबीरको फटकारकर कहना पड़ता है—

जब नहिं होते गाइ कसाई । तब बिसमळा किनि फुरमाई ॥
(वही )

परन्तु क्या कभी इतनेसे ही किसी कमठ उदारकी तृप्ति हो सकती है ? नहीं, निदान उनको इतना और भी खुलकर कहना पड़ता है—

कबीर चाल्या जाइ था, आगैं मिल्या खुदाइ। मीगौँ मुझसौँ यौं कह्या, किनि फुरमाई गाइ॥ ( कबीर-मन्यावली पृ० ५२)

कबीरके प्रश्नका उत्तर वहीं दे सकता है जो भीराँ हो । तो भी हमें भी इतना कह देनेमें कोई संकोच नहीं होता कि गो-वध किसी इस्लामका अङ नहीं । करान मजीदमें जो गो-बलिकी कथा है। उससे सिद्ध होता है कि यह आजा अलाहने भोजनके लिये नहीं दी थी। उसने तो यह कहा था कि यदि इत्यारेका पता लगाना है तो ऐसी दिन्य गौकी बलि दो और उसके एक दकड़ेसे उक्त शबको मार दो। इससे वह आप ही उठ पड़ेगा और अपने हत्यारेका पता बता देगा। अल्लाहने ऐसा क्यों कहा, इसे अल्लाह ही जान सकता है: तथापि इसके आधारपर दृढतासे यही कहा जा सकता है कि यह गी-वधका विधान नहीं, प्रत्युत किसी इत्यारेको ढूँढ निकालनेका उपाय है। यहाँ इतना और भी स्पष्ट रहे कि अलाइने जहाँ उक्त गौका लक्षण बताया है, वहाँ इतना और भी स्पष्ट कर दिया है कि 'वह गाय न तो इतनी सुधाई हुई हो कि जमीन जोते और न खेती सींचे, भली-चंगी एक ंगकी-उसमें कोई धब्बा तक न हो।'(स्रत बकर, आयत ७१)

स्मरण रहे, वह गाय ऐसी न हो कि उससे खेती-वारीका काम होता हो । तो क्या अल्लाहका यह आदेश यों ही मुख्यया जा सकता है ? उससे कबीरकी वाणीका तुक नहीं विटाया जा सकता।? पेट-पूर्तिके लिये गायका वध करना किस कुरानमें आया है ? यही तो कबीर जानना चाहते हैं । नहीं, कबीर तो और भी आगे बढते और बड़े ढंगसे पूछ जाते हैं—

हम गोरू, तुम म्वार गुसाईं, जनम-जनम रखवारे । कबहु न पार उतार चरावहु कैसे खसम हमारे १ ( क.० ग्रं० १० ३३० )

हम भला, इसका उत्तर क्या दे सकते हैं; परहम जानते इतना अवस्य हैं कि कवीर 'ग्वार' कुमासे 'पार' हो गये और सिखा गये हमें 'गोपाल' का गो-पालन।

# गायकी उपस्थितिसे उपद्रव-शान्ति

पक गृहस्थ लालाजीके घरके आँगनमें रातको मल-मूत्रकी वर्ष हुआ करती थी। इससे वे बहुत दुखी थे। रोकनेके लिये अनेकों प्रयक्ष किये, परन्तु सब निष्फल हुए। आखिर एक महात्माने आँगनमें गाय बाँधनेकी सलाह दी। रातको आँगनमें गाय बाँधी गयी और उसी दिनसे मल-मूत्रका गिरना बंद हो गया। लालाजीकी श्रद्धा गायपर अत्यधिक बढ़ गयी और वे परम गो-रक्षक हो गये।

—शीरामवतीदेवी ग्रह्मा

### भारतका वृत-व्यवसाय

( लेखक --डा॰ नोशीर एन॰ दस्तूर, एम्॰ एस्-सी॰, पी-एच्० डी॰, ए० आई० अई० एस्-सी॰)

धीके रूपमें दधको सुरक्षित रखनेकी परिपाटी भारतमें अतिप्राचीन कालसे चली आयी है। यद्यपि देशमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयेका धा तैयार होता है, जो प्रायः सब-का-सब छोटे-मोटे किसानोंके घरपर ही बनता है । श्रीको जो इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि गाँवोंके संगठनमें इसका वहा महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसमें कोई ऐसे अन्तर्निहित तत्त्व हों, जिनसे शरीरको बहत अधिक पोषण मिलता हो या जिनके कारण उसका औषधके रूपमें व्यवहार किया जा सकता हो-ऐसी बात नहीं मालम देती । घीको हमारे यहाँ एक माङ्गलिक द्रव्य माना जाता है और संस्कृत-साहित्यमें तो ऐसे वचन भी मिलते हैं कि धीका दान करनेवाले दाताके पाप नष्ट हो जाते हैं। इत्यादि । भारतीय आयुर्वेदके प्रन्थोंमें घीको सब प्रकारके स्नेहयक्त खाद्योंमें सर्वश्रेष्ठ ही नहीं माना गया है, अपित सर्वोत्तम रसायन भी स्वीकार किया गया है। आधुनिक ज्ञान-सम्पन्न लोगोंको ये सब वचन कुछ अतिरक्षित-से प्रतीत होते हैं । हाँ, उनका कोई लाक्षणिक अर्थ हो तो दूसरी बात है।

घी बनानेकी जो विधियाँ पीढियोंसे चली आती हैं, वे ही इस समय भी प्रचलित हैं। भारतमें जितना दूध होता है, उसका करीब ६० प्रतिशत थी बनानेके काममें आता है। प्राय: सब-का-सब घी गाँवोंसे ही व्यापारियों एवं आढतियोंके द्वारा बाजारमें आता है। यद्यपि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष करीब सवा दो करोड़ मन घी बिक्रीके लिये बाजारमें आता है, इस व्यवसायको आधुनिक अर्थमें हम उद्योग नहीं कह सकते: क्योंकि आधुनिक उद्योगोंमें कचा माल तैयार करनेसे लेकर तैयार मालको पैक करने तककी सारी क्रियाओंपर पूरा नियन्त्रण रहता है । वास्तवमें हमारे आधुनिक युत-व्यवसायमें सबसे बड़ी त्रृटि समुचित व्यवस्थाके अभावकी ही है। अबतक धीके विषयमें सरकारने स्वामाविक ही संरक्षण-नीति बरती है: यही कारण है कि इस व्यवसायको छोग फरसतका काम समझकर करते हैं। परन्त भोजन-ब्रिज्ञानने वर्तमान युगमें जैसी उन्नति की है, उसे देखते हुए केवल सरकारकी संरक्षण-नीतिपर भरोसा करके निश्चिन्त बैठे रहना निरापद नहीं है। इमारे देशमें ही वानस्पत्य-पदार्थोंके साथ घीकी घोर प्रति-द्वन्द्विता चल रही है और धृत-व्यवसायकी जो शोचनीय स्थिति आज है, वह यदि बनी रही तो कुछ ही दिनों बाद जनता घीके लिये और-और देशोंका मुँह ताकने लगेगी। कुछ ही दिनोंसे आस्ट्रेलिया और न्यू जीलैंडके कारखानोंमें सुखें मक्तन (Dry Butter) के नामसे घी तैयार किया जा रहा है। युद्धकी विशेष परिस्थितिके कारण रनेहयुक्त पदार्थोंकी अधिक माँग हो जानेसे उसकी पूर्तिके लिये ही यह व्यवस्था की गयी है। अभौतक भारतीय सेनाके अतिरिक्त अन्य लोगोंके व्यवहारके लिये यह घी बाजारमें नहीं आया है। परन्तु युद्ध समाप्त होनेके पश्चात् भारतमें इस मालकी सबसे अधिक माँग हो सकती है, क्योंकि वहाँ यह पदार्थ बड़े ही आदर्श दंगसे तैयार किया जा रहा है। कम-से-कम यह तो प्रत्यक्ष ही है कि भारतवर्षमें काफी दूध नहीं होता और घी-जैसे अत्यन्त पोषक पदार्थको बाहरसे माँगानेमें किसी प्रकारकी आपित्त नहीं हो सकती; यदि हो सकती है तो केवल यही कि वह विदेशी वस्तु होगी।

घीके उत्पादनपर किसी प्रकारका नियन्त्रण न होनेके कारण बाजारमें जो माल आता है, वह एक ही श्रेणीका नहीं होता । इस वैषम्यके कई कारण बताये जाते हैं । परन्तु धीके उत्पादनका नियन्त्रण करनेमें यदि हम अपने वैज्ञानिक ज्ञानका योडा-छा उपयोग करें तो घी खानेवालोंको बारहीं महीने एक ही श्रेणीका माल सहजमें ही दिया जा सकता है। घीके तारतम्यका एक प्रधान कारण यह है कि भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें हमारे पशुओंको भिन्न-भिन्न प्रकारका चारा दिया जाता है। उनके आहारमें विवेकपूर्वक समता हे आनेसे इस वैपम्यको आसानीसे दूर किया जा सकता है । घीमें दसरी त्रृटि उसके टिकाऊपनको लेकर है । ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतुमें तैयार किया हुआ घी उतना टिकाऊ नहीं होता ! इसके लिये यह आवश्यक है कि देहातकी गृहिणियाँ कीटाण-विज्ञान एवं रसायनशास्त्रके प्राथमिक नियमोंका पालन करें। शीतकालमें जिस दोषसे बहुत कम क्षतिकी सम्भावना होती है अथवा कोई विगाड नहीं होता, थोड़ी-सी असावधानीसे गर्मी तथा बरसातमें वही दोष बढ़ सकता है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि भारतवर्षमें हमलोगोंको थोड़े-थोड़े रूपमें श्री बनाना बंद कर देना चाहिये । यह एक घातक स्वप्न होगा और अपने यहाँ आदर्श स्थिति लानेके लिये हमें कम-से कम

१०० वर्षतक प्रतीक्षा करनी होगी । वर्तमान साधनों एवं ग्राम्य समवाय-समितियोंका उपयोग करनेसे अच्छा घी तैयार करतेमें खासी प्रशति हो सकती है। गाँवोंमें अच्छा घी तैयार करनेके लिये निम्नलिखित पद्धतिको व्यवहारमें लाना चाहिये-जिस दघसे भी निकाला जाय, उसे उबाछना अवस्य चाहिये और फिर उसे ठंडा करके जब उसकी गर्मी शरीर-तापके समान हो जाय, उसमें स्वच्छ जामन मिला दिया जाय । अच्छे दहीकी पहचान यह है कि वह गाढा और चिकना हो। उसने पानी बिल्कल न छोडा हो या बहुत कम छोड़ा हो और उसमें गैस-कृत छिद्र बिल्कुल न हों । अच्छा जामन देनेपर दही भी अच्छा जमेगा । जिस बर्तनमं द्ध जमाया जाय, उसे पहले मलमलके पतले कपडेंसे दक दिया जाय और तब उसपर दक्कन दे दिया जाय । दुध डालनेके पहले बर्तनको मिट्टी तथा नारियलकी जटीसे अच्छी तरह साफ कर छेना चाहिये और तब उसे एक बार गरम जलसे और दबारा ठंडे जलसे अच्छी तरह खँगार छेना चाहिये। इसके बाद उसे घाममें या अग्निके पास इस तरह रख देना चाहिये कि जिससे गर्मी सीधी वर्तनके भीतर पढ़े। दही मधनेके लिये मिडीके वर्तन या कलईदार घातुकै वर्तन सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। मयनेका कार्य ध्रममें बैठकर अथवा ऐसी जगह जहाँ धल उड रही हो, नहीं करना चाहिये। एक बारमें जितना मक्खन निकले, उसे साफ पानीसे कम-से-कम एक बार अवस्य धो लेना चाहिये, जिससे कि उसमें छाछका अंग्र कम-से-कम रह जाय । सर्वोत्तम बात तो यह है कि मक्खनको टिघलाकर तरंत ही उसका घी बना लिया जाय। यदि ऐसा न हो सके तो अधिक-से-अधिक दो या तीन दिनका मक्खन जमा किया जा सकता है । इस प्रकार जमा किये हुए मक्खनको ठंडे पानीमें डुबाकर रखना चाहिये और उस पानीको दिन-रातमें कम-से-कम एक बार बदल देना चाहिये। मक्खनको मिडी. अल्रिमिनियम या कलईदार पीतलके बर्तनमें उसका मुँह बंद करके रखना चाहिये। जब काफी मक्खन इकटा हो जाय. तब उसमेंसे छाछ और कैसीनका सारा अंदा जला देनेके लिये उसे टिघला देना चाहिये: किन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि धीका अंश न जलने पावे। पहले कच्चा धी बनाकर और पीछे कुछ दिनोंके बाद उससे पक्का बी तैयार करनेकी प्रथाको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जहाँतक सम्भव हो। शुद्ध घुतांश निकालनेके उद्देश्यसे ही घी बनाना चाहिये। इस प्रकार तैयार किये हुए भीको खच्छ मलमलसे छानकर

चीनीमिट्टी, अलुमिनियम या गहरी कलई किये हुए अन्म किसी सामान्य घातुके बहुत साफ बर्तनीमें रख देना चाहिये। बर्तनमें हवाके प्रवेशके लिये जितना कम अवकाश रहे, उतना ही अच्छा है और उसे मजबूतीसे बंद करके किसी ठंडी जगहमें रख देना चाहिये, जहाँ प्रकाश न पहुँचे।

जपर बतायी हुई प्रक्रिया वही हैं, जो हमारे गाँवोंमें प्रचलित है; केवल योड़ी-ती प्रारम्भिक चेताविनयाँ अधिक दे दी गयी हैं। इन चेताविनयोंको ठीक तरहसे समझनेके लिये घीकी खराबी अथवा उसमें सहन पैदा होनेके कुछ मुस्य कारणोंपर विचार करना उपयोगी होगा, जो घी बनानेकी आधुनिक प्रणालीमें प्रायः विद्यमान रहते हैं। इन कारणोंको निम्नलिखित छः विभागोंमें बाँटा जा सकता है—(१) जीवाणु और किण्व, (२) घातु, (३) जलीय अंदा, (४) ओषजन ( Oxygen ) वायु, (५) जन्मा और (६) प्रकाश।

उपर्युक्त कारणोंको महत्त्वके तारतम्यसे आगे-पीछे रक्खा गया हो, ऐसी बात नहीं है। घी बनाते समय इसी क्रमसे इन कारणोंके सामने आनेकी सम्भावना रहती है। बहुचा ऐसा होता है कि इन कारणोंमेंसे व्यवहारमें कैवल एक या दो ही कारण काम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएँ ऐसी हैं, जो घीके साथ घुलती नहीं, परन्तु उनके संसर्गसे घीके विगड़ जानेकी सम्भावना रहती है। अतः जहाँतक हो सके, घी बनानेमें अधिक-से-अधिक सावधानी बरतनी चाहिये। सड़न एक ऐसा अजीब विकार है, जो एक बार ग्रुरू हो जानेपर रकता नहीं; क्योंकि घीमें सड़नका प्रतीकार करनेकी जो स्वाभाविक क्षमता होती है, उसे बहुधा यह नष्ट कर देती है। सड़े हुए घीको साफ कर लेनेपर भी शीष्ट्र ही उसमें दुबारा सड़न पैदा हो जायगी।

गाँबों में कभी-कभी कच्चे दूधसे ही मक्खन निकाला जाता है या दूधको मिटीके बर्तनों में गरम करके उसी प्रकारके दूसरे बर्तनों में जमा दिया जाता है। उबालनेसे दूधमें रहनेबाले अवाञ्छनीय जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यह बात बारंबार सिद्ध हो चुकी है कि कच्चे दूधसे बनाये हुए धीकी अपेक्षा उबाले हुए दूधसे बिह्मा घी तैयार होता है। सूक्ष्म छिद्र सुक्त मिटीके बर्तनों में जीवाणुओं में प्रवेशकी सम्भावना रहती है और इन बर्तनों को साफ करनेका यथेष्ट ध्यान न रक्खा जाय तो उनमें रक्खे जानेवाले दूध एवं दहीं में भी अवाञ्छनीय कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। कुछ विशेष

प्रकारके जीवाणुओं में (उदाहरणार्थ — Oidium, Lactis. Cladosporium, Butyri तथा Pseudomonas अथवा Achromobacter इत्यादि जातियों के वे जीवाणु, जो स्लेहयुक्त पदार्थोंको सड़ा देते हैं) घीके सम्मिलत अम्लोंको स्वतन्त्र स्तहयुक्त अम्लोंमें विभाजित कर देनेकी श्वमता होती है। किण्वोंकी कभी-कभी यह परोक्ष किया होती है कि उनसे स्लेह-विश्लेषक किण्व उत्पन्न होते हैं, जो अन्ततोगत्या घीपर आक्रमण करते हैं। अतएव जामनके लिये उत्तम दही काममें लेनेका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, गाँवोंमें अच्छे दहीकी पहचानका एक सीघा उपाय यह है कि जो दही जामनके काममें लाया जाय, वह चिकता और गाढा होना चाहिये।

इस प्रकार जमाये हुए दहीको मिट्टीके या विना कलई किये हुए पीतलके बर्तनोंमें बिलोया जाता है। पीतलमें ताँबेका अंश होता है और उसका कुछ भाग छाछकी खटाईके संसर्गंसे उसमें संकान्त हो जाता है । ताँबेमें अन्य धातओंकी अपेक्षा मोर्चा बहुत जल्दी लगता है और मक्खन या बी बदि पीतलके वर्तनमें रक्ला जाय तो उसमें रहनेवाले ताँबेके संसर्गेंसे उस मक्खन या घीमें वहत जल्दी खटाई और सडन वैदा हो जायगी । यदि दही विलोनेका कार्य खुली हवामें किया जायगा तो मक्खनमें धूलके कण मिल जानेकी सम्भावना रहंगी और उनके साथ अवाञ्छनीय जीवाण मक्खनमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश भी मोर्चा लगनेमें बहुत अधिक सहायक है और उससे घीमें बहुत जल्दी खराबी आने लगती है। यदि मक्खनको ठीक तरहसे धोया न जायगा तो उसमें रहे हुए छाछके अंशसे जीवाणुओंकी वृद्धिमें बहुत सहायता मिलेगी । मक्खनका यदि सञ्चय करना हो तो उसे किसी ऐसी ठंडी जगहमें रखना चाहिये, जहाँ प्रकाश बहुत कम आता हो । अधिक गर्मीसे धीका टिकाऊपन बहुत कम हो जाता है।

मक्खनको बहुधा टिघलाकर कच्चा थी बनाते हैं। इस कच्चे धीमें छाछका पर्याप्त अंश रहता है और उसे प्रधानतया किरासिनके रही टीनोंमें या मिट्टीके वर्तनोंमें रक्खा जाता है। बहुधा इन टीनोंमें भीतर मोर्चा लगा रहता है और उनमें कच्चा घी रखनेसे वे और भी मुरचा जाते हैं। ताँबेकी तरह लोहा भी घीके साथ मिलकर उसे खराब कर देता है। फिर टीनोंको समुचित रीतिसे बंद नहीं किया जाता। उनमें या तो चिथड़ोंकी डाट दे दी जाती है, या उन्हें सूखे कैलेके

पत्तों ते दक दिया जाता है और इस प्रकार धीपर वासुभण्डल एवं ओषजनका निर्वाध प्रभाव पड़ने दिया जाता है। प्रायोगिक परिणामों से पता चला है कि मिद्रीके वर्तन धी रखनेके लिये बहुत उपसुक्त भी नहीं होते, क्यों कि सूक्ष्म छिद्र रहनेके कारण उनमें वासु निर्वाध रूपसे आ-जा सकती है और इस प्रकार बीके सड़ जानेकी अधिक सम्भावना रहती है।

यहाँ अब घी बेचनेवालोंका प्रश्न आता है। ये लोग एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाकर कचा थी इकड़ा करते हैं। ये लोग भी प्राय: मोर्चा लगे हुए टीनोंमें ही घी इकड़ा करते हैं, जो ठीक तरहसे बंद नहीं किये जाते। इस प्रकार वह कचा घी गाँवोंसे शहरोंमें आता है और रास्तेमें उसपर धल पडती है और प्रकाश भी पडता है। यह घी शहरके व्यापारियोंके पास कई दिनोंतक पड़ा रहता है। बाजारमें यदि उसकी माँग कम होती है तो वह अधिक दिनोंतक पड़ा रहता है और अधिक माँग होनेपर वह जल्दी ही विक जाता है। भिन-भिन्न स्थानोंसे एकत्र किये हए बीको मिलानेकै लिये कच्चे घीके टीनोंको एक साथ गरम करनेके उद्देश्यसे आगके चारों ओर रख दिया जाता है और उस घीको टिघलानेकै लिये बीचमें उसे लोहेके डंडेसे चलाया जाता है। धीके टिघल जानेपर टीनोंको एक गड्डोपर रक्खी हुई कड़ाही या चौकोर टंकीमें रिता दिया जाता है। इस कड़ाही या टंकीको एक ओर नवाकर रक्खा जाता है और पेंदेसे करीब छ: इंच ऊपर उसमें एक टोंटी लगी रहती है। ये कडाहियाँ या टंकियाँ भी लोहेकी ही होती हैं। दिनभरका काम हो जानेपर इन्हें शायद ही कभी मला जाता है। केवल पराने बोरोंसे पोंछ भर दिया जाता है। ऐसी दशामें उनमेंसे अधिकांश बर्तनोंमें कीट और मोर्चेकी एक मोटी परत जमी रहती है। टीनोंको गरम करने तथा रितानेकी किया भी बहुधा खुली जगहुमें की जाती है और इस प्रकार यदि घीपर सीघी धप नहीं भी पड़ती तो कम-से-कम फैला हुआ प्रकाश तो काफी तेज पड़ता ही है। घी जब निथर जाता है, तब उसे बरते हुए ऐसे टीनोंमें भर दिया जाता है, जो कम-से-कम एक या दो बार गरम पानीसे धोये हुए रहते हैं। यह धी अब बिकीके लिये तैयार हो जाता है । कुछ व्यापारी अधिक-से-अधिक घी प्राप्त करनेके लिये, छाननेके बाद बचे हुए छाछ-मिश्रित घीको धूपमें रख देते हैं और वह जब निथर जाता है, तब उस नियरे हुए अंशको भी छाने हुए धीमें मिला

दिया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रकाशसे धीके खराव होनेमें बहुत अधिक सहायता मिलती है और एक बार धीको प्रकाशमें रख देनेसे उसमें खराबीकी किया शीप्र प्रारम्भ हो जाती है। बाजारमें आनेवाले अधिकांश धीमें स्तेहयुक्त अम्ल प्रचुर मात्रामें रहते हैं। खुरजेके 'एग'—मार्केके धीमें ढाई प्रतिशत Oleic नामका अम्ल रहता है (वनस्पति-धीमें यह '२ प्रतिशत रहता है)। किन्तु आदर्श यह होनेपर भी बहुतसे नमूनोंमें उक्त अम्लकी मात्रा इससे अधिक ही होती है। धीमें स्तेहयुक्त अम्लोंकी निर्वाध उत्पत्तिके प्रधान कारण उसमें रहनेवाला जलीय अंश, किण्व एवं जीवाणुओंकी किया है और कच्चा घी बनानेकी प्रथा यदि कम हो जाय और धीको स्वच्छ वर्तनोंमें रक्सा जाय तो अम्लोंकी उत्पत्तिको सहजमें ही रोका जा सकता है।

ऊपर जो वार्ते कही गयी हैं, वे केवल आलोचनाकी र्षाष्ट्रभे नहीं, अपित हमारी भावी उन्नतिके लिये प्रथम प्रयत्नके रूपमे कही गयी हैं। हमारी रायमें पहला प्रयत्न तो यह होना चाहिये कि हमारे गाँवोंमें घी बनानेकी प्रचलित देहाती पद्धतिको बदलकर उसके स्थानमें विश्लेषक (Separator) के द्वारा घी निकालनेका प्रचार होना चाहिये । किसी समय यह आवस्यक समझा जाता था कि पहले कीमसे मक्खन बनाया जाय और तब उसे धीके रूपमें तैयार किया जाय। अब पश्चिमी अफ्रिकामें, जहाँ व्यापारी ढंगसे इस प्रक्रियाको काममें लाया जाता है, यह बात भली-भाँति सिद्ध हो ख़की है कि कीमको गरम करके उसमेंसे सीघे धी निकाला जा सकता है। क्रीम या मनखनको तबानेका कार्य व्यक्तिगत परिवारों द्वारा न होकर गाँवोंकी समवाय-समितियों द्वारा होना चाहिये। इस प्रक्रियाके द्वारा २४ घंटेके अंदर दूधसे घी बनाया जा सकता है। मक्खन निकाला हुआ दूध, जिसमें घीकी अपेक्षा पोषक गुण अधिक होते हैं, मुफ्तमें बच रहता है। आरम्भमें कचा घी बनानेकी प्रथा सर्वथा बंद कर देनी चाहिये और घी रखनेके किये सदा नये टीन, अलुमिनियमके डिब्बे अथवा चीनीमिट्टीके भाँडोंका व्यवहार होना चाहिये । गाँवोंकी समवाय-समितियोंसे शहरके व्यापारियोंके पास सीधा जा सकता है और वे लोग थोड़ी-योड़ी मात्रामें आये हुए धीको अन्तिम बार पैक करनेके लिये मिला लिया करेंगे । आहार-सम्बन्धी नियमोंकी दृष्टिसे यह आवश्यक है कि इस प्रकार अलग-अलग स्थानोंसे आये हुए घीको किसी उपयुक्त मकानमें प्रारम्भिक स्वास्थ्य-विज्ञान-

के नियमोंका पालन करते हुए गहरी कर्ल्ड किये हुए वर्तनोंमें मिलाना चाहिये!

इमारे वृत-व्यवसायमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इमारे धीके व्यापारी उसकी अपेक्षा सस्ते स्नेहयक्त पदार्थीके साथ मकाबला करनेकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं। इस चेष्टाके कारण उनके प्रति ग्राहकोंका विद्यास उठ गया है और वे घीकी उत्तमताकी ओर बहुत कम ध्यान देने छगे हैं । आर्थिक दक्षिमें घी विविध प्रकारके तेलों अथवा वातस्पत्य पदार्थोंके साथ मकाबला नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त साधारण समयों में भारतमें पर्याप्त द्व अथवा थी नहीं होता । ऐसी दशामें वे ही लोग, जिन्हें वानस्पत्य पदार्थ नहीं रुचते और जो महँगे भावपर धी खरीदना चाहेंगे, उसे खरीदेंगे। अबतक जितनी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी हैं, उनसे यही सचित होता है कि घतेतर जितने भी स्नेहयुक्त पदार्थ हैं, जो उतन ही तापमानसे पिघलते हैं, उनकी अपेक्षा घीमें कोई अधिक पोषक गुण नहीं हैं। हाँ, यदि उसे आदर्श दंगसे तैयार किया जाय तो उसमें विटामिन हमें प्रचरतासे मिल सकता है: परन्तु घी बनानेकी आधुनिक प्रक्रियाको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे वाजारोंमें जिस प्रकारका घी बिक्रीके छिय आता है, उममेंसे २० प्रतिशत थी शायद ऐसा होगा, जिसमें कुछ विटामिन हो । वहुधा बाजारमें २-३ प्रकारके घी मिलते हैं। जिनके भावोंमें अन्तर होता है। इसका अर्थ यही है कि बाजारू घीमें प्रायः मिलावट होती ही है। जबतक ग्राहकोंको यह खातिरी न हो जाय कि जो वी वे खरीदते हैं, वह असली थी है, तबतक उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे तेज भावपर उस मालको खरीदेंगे। अतः धीकै लिये भविष्यमें कानुनके द्वारा आदर्श स्थिर करते समय इस वातपर भी ध्यान रखना चाहिये और प्रामाणिक धीके लिये विटामिन 'ए' की कोई न्युनतम मात्रा निश्चित हो जानी चाहिये और सड़ा घी न बेचा जाय, इसके लिये कोई पायंदी भी लगा देनी चाहिये। धीका व्यवसाय करनेवालींको आधनिक विज्ञानकी पद्धतियोंसे सहायता लेनी चाहिये। यदि वे अपनी स्वीकृत वार्षिक आयका हजारवाँ अंश भी अनुसन्धानके कार्यमें लगायें तो ५ या १० वर्षोंमें प्रसुर न्याजबहित उनकी यह रकम वसूल हो जायगी। ऐसा करनेसे व्यवसायियोंके प्रति जनताका विश्वास बढेगा । आज धीको पैक करनेके छिये घीके व्यवसायी अन्य व्यवसायियोंके द्वारा परित्यक्त टीमोतकको काममें लेते हैं। देशके एक मुख्य व्यवसायके

लिये यह लजा एवं खेदकी बात है। ग्राहकोंमें अपनी साख जमानेके लिये बिकीके योग्य घीको अलग-अलग जागोंके जये टीनों में बंद करके रखना चाहिये। घीके व्यापारसे सम्बन्ध रखनेवाला दसरा जटिल प्रश्न मिलावटका है। यह प्रश्न इतना बडा है कि व्यवसायियोंके सहयोगके बिना कानूनके द्वाराः चाहे वह कितना ही सन्दर क्यों न हो। हल नहीं हो सकता । घीके व्यवसायको सस्ते स्नेहयक्त पदार्थोंके साथ प्रतियोगितासे किसी प्रकारका भय नहीं है; आवश्यकता केवल इस बातकी है कि जो लोग इस व्यवसायको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उन्हें सदाके लिये इस बातका पूरा विश्वास हो जाना चाहिये कि उन्हें सच्चा घी मिलेगा। इस समय धीके व्यवसायमें जो अव्यवस्था देखनेमें आती है, उसका कोई बाहरी कारण नहीं है। वर्तमान युद्धके कारण घीके व्यवसायियों-ने बहत रुपया कमाया है और आधुनिक विज्ञानकी सहायतासे समुचे व्यवसायको सहढ भित्तिपर पनः संगठित किया जा सकता है।

नीचे भीके निर्माणके सम्बन्धमें कुछ विधि-निषेधात्मक निर्देश दिये जाते हैं, जो घी बनानेवालोंके लिये उपयोगी सिद्ध होंगे—

- १. कच्चे दूधसे घी न बनाइये।
- २. दूध, मक्खन या घी रखनेके लिये गंदे बर्तनोंका
   व्यवहार मत कीजिये ।

- ३. जामनके लिये स्वच्छ दहीका प्रयोग कीजिये।
- ४. छाछका अंश निकाल देनेके लिये मक्खनको पानीसे अवस्य घोइये।
- ५. कच्चा घी न बनाइये । श्रीको बर्तनोंमें संग्रह करनेके पूर्व उसका सारा जलीय अंश निकाल दीजिये ।
- ६. घीको नये टीनों, चीनीमिट्टीके भाँडों अथवा अलुमिनियमके वर्तनोंमें रिखये।
- ७. घीको लोहेकी कड़ाहियोंमें गरम न कीजिये।
- ८. घीको प्रकाशमें न रखिये।
- चीको बर्तनोंमें रखते समय उनमें इवाके लिये मार्ग भरसक न छोड़िये ।
- १०. जहाँतक हो सके, क्रीमरे सीधे घी बनाना सीखिये।
- ११. घीमें मिलाबट मत कीजिये । आधुनिक प्रक्रियाओंसे मिलाबटका सहज ही पता लगाया जा सकता है । मिलाबटसे आपको परिणाममें घाटा ही रहेगा ।
- श्वीका भाव अनावश्यकरूपसे मंदा मत कीजिये।
   आपसमें समझौता करके उसे उचित मृत्यपर बेचिये।
- १२. इस बातको सदा स्मरण रखिये कि विज्ञानकी थोड़ी-सी सहायतासे आपकी बहुत-सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। विज्ञान सबकी सेवा करनेके लिये प्रस्तुत है।



### गोमाता

में गौकी प्रशंसा कहँगाः किन्तु यों ही साधारण दृष्टिसे नहीं, वरं इसिलये कि वह इसिकी अधि-कारिणी है और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। में गायको भगवत्-सृष्टिके चर प्राणि-समाजमें एक ऊँसे आदरणीय स्थानपर खड़ी देखना चाहूँगा। गायसे बढ़कर अन्य कोई भी पशु मनुष्यका मित्र नहीं है और म गाय-ऐसा कोई मधुर खमाववाला है। अपने दीप्त, शान्त और ध्यानमग्न नेत्रोंसे संसारको देखनेवाली गायके सौम्य रूपमें सचमुच देवत्व भरा है। उसमें एक महानता और भन्यता है, जो ग्रामदेवताके उपयुक्त है। उसमें शत-प्रतिशत मातृत्व है और उसका मनुष्य-जाति से यही माताका सम्बन्ध है।

में यह नहीं मानता कि गाय एक उदास, अबोध और व्यक्तित्वशून्य प्राणी हैं। किन्तु ऐसा न मानने-वाले किसी संशययुक्त मनुष्यको यह मनाना भी मेरे लिये कठिन है। जबतक मनुष्य अपने पशु-मिर्झोके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न करेगा तबतक वह उनकी अत्यन्त प्रिय तथा मनोरम विशेषताओंके विषयमें सदा अँधेरेमें ही रहेगा।

—-श्रीवास्टर ए० डामर ( 'अवर डम्ब एनिमस्स,' अमेरिका )

# मन्खनके व्यवसायकी कुछ मनोरञ्जक और रहस्यमयी बातें

.(१) विद्याद्ध सम्खनमें सब जातियों के जीवनसत्त्व होते हैं। पर मिश्रित या मिलावटी मक्खनमें उनका अंश बहत ही कम होता है। (२) मक्खनमें मिलावटका परिमाण दिन-दिन बढता ही जा रहा है। (३) मिलावटी मक्खन सस्ता मिलता है। बर उसे छेनेवाला ठगा जाता है: उसमें सस्वांश कम होतेसे अन्ततोगत्वा वह महँगा ही पढता है। (४) मक्खनकी जगह मारगरीन ( Margarine )-वनस्पतिजनित तेल और पद्मओंकी चबींसे तैयार किया जानेवाला पदार्थ बाजारोंमें बिकता है। वह मक्खन-जैसा ही दीखता है। पर उसमें मक्खनके गण-धर्म नहीं होते । ( ५ ) मक्खनके जितना ही सत्त इस पदार्थसे छेना चाहें तो इसे मन्खनसे कई गना अधिक खाना पढेंगा, इस तरह मक्खनसे महँगा ही पड़ा । (६) बम्बईके व्यापारी तो श्रद्ध मारगरीन भी नहीं खाते। (७) मक्खनमें रिनम्ध अंश बहुत होनेसे कितनोंको डर लगता है कि इससे कहीं शरीर मोटा न हो जाय, पर ऐसा समझना भूल है । मोटाई मक्खनसे नहीं, बल्कि उसके साथ खाये जानेवाले पेंधी ( Starchy ) पदार्थींसे आती है। (८) मलाईमें दो घटक अंश-सिनग्धांश और तकांश होते हैं। एक इंच लंबे टकडेमें ४४००० स्निग्धके कण होते हैं। (९) पहले बहत-सा मक्खन एक साथ तैयार नहीं हो सकता था। अब १००० पौंड एक साथ तैयार किया जा सकता है। (१०) आजकल सफेद मक्खनकी अपेक्षा 'सुनहछे रंगके मक्खनपर लोग अधिक द्युकने लगे हैं। (११) हिंदुस्थानके मक्खनमें जलांश बहुत होता है, इससे उसका वजन बहुत हो जाता है। अमेरिका प्रभृति देशोंमें मक्खनमें यदि सौमें सोलह हिस्सेसे अधिक जल हुआ तो वह मिलावटी मक्खनके कान्नकी पकड़में आता है। (१२) मन्खनके लिये खच्छताकी बहुत आवश्यकता होती है। पर व्यवसायी इधर ध्यान नहीं देते। (१३) उबलता हुआ पानी, ब्रश, कीटाणुनाशक द्रव्य इत्यादि आरोग्य-साधनोंसे बहुत थोड़े ही दुग्धालय काम छेते हैं। (१४) बम्बईके कुछ छोटे दुग्धालयोंमें यह हाल है कि

जिस कोठरीमें मक्खन तैयार किया जाता है। उसीमें नौकर लोग मोया करते हैं, वहीं भोजन करते और उस स्थानको हर तरहसे गंदा करते हैं: इससे मक्खनमें विषैके कीटाण प्रवेश करनेसे क्यों बाज आयेंगे। (१५) मक्खन डिब्बोंमें रखकर बेचा जाता है: पर उन डिब्बोंपर मक्खनका जो वजन लिखा रहता है, उतना मक्खन उन डिब्बोंमें नहीं होता, कछ-न-कछ कम ही रहता है। (१६) बहतसे दग्धालयोंमें जापानी तेल ( Hardened Edible Oil ) मक्खनमें मिलाते हैं। यह तेल मिक्खयोंसे निकाला जाता है। (१७) कई स्थानोंमें वनस्पतिवाला तेल मिलाते हैं: पर इसमें परता नहीं पहता। (१८) सन् १९३२ में २४२ टन जापानी तेल हिंदुस्थानमें आया, १९३३ में उसकी आमद ३२२॥ टन हुई। (१९) ४० पौंड-२० सेर तेल गरम उसमें १ सेर विश्रद्ध मक्खन मिलाया जाता है। फिर इसे मट्ठेमें या जलमें डालकर मथा जाता है, जबतक वह एक रंग न हो जाय । इतने समयमें यह मक्खीका तेल सौमें २०, २५ हिस्सा पानी सोख छेता है और इस सरह २५ सेर मिलावटी मक्खन हाथ लगता है। इस काममें १० ) खर्च होता है । इतना ही विश्रद्ध मक्खन कोई तैयार करना चाहे तो ४०) खर्च पड जायँगे। (२०) उपयुक्त रीतिसे मिलावटी मक्खन बेचकर प्रतिवर्ष १४ लाख रुपया व्यापारी लोग कमाते हैं। (२१) एक दिनमें हमलोग अपने आहारसे जितनी पृष्टि प्राप्त करते हैं और जो अपने शरीरके लिये आवश्यक होती है, उतनी पृष्टि केवल आधा पाव शुद्ध मक्खन खानेसे मिल सकती है। (२२) दक्षिण अमेरिकामें कुछ ऐसे लोग हैं, जो मक्खनको धन समझते हैं, उसे जमीनमें गाडकर रखते और उसके चतुर्दिक् वृक्षं लगाते हैं। उनकी यह धारणा है कि मक्खन जितने दिन अधिक रक्खा रहे, उतना ही अधिक अच्छा होता है। (गो. श्वा. को.)

# दुग्ध-शाला या डेयरी-फार्म

देशमें पहलेसे ही पश्चिमीय ढंगपर कुछ सरकारी तथा निजी डेयरी-फार्म चल रहे हैं। इन दिनों तो दघ-घीकी कमी होनेके कारण स्थान-स्थानपर ऐसे डेयरी-फार्म खोले जा रहे हैं या खोलनेकी योजनाएँ वन रही हैं। इनका प्रधान उद्देश्य है—द्ध, मक्खन आदिकी बिक्रीद्वारा तरंत अधिक-से-अधिक धन कमाना । कितने ही पश्चिमीय सभ्यता एवं शिक्षाके उपासक तथा उनके पीछे चलनेवाले भोले-भाले लोग देशमें होनेवाली गायों-वैलों तथा द्ध-धीकी कमीको दर करने एवं गो-वंशको उन्नत करनेका साधन भी इन्हीं डेयरी-फार्मोंको मानते हैं, इनका समर्थन करते हैं तथा इनको जारी करनेका विचार और प्रबन्ध करते हैं। पर वास्तवमें, हमारे देशकी धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक अवस्थाको दृष्टिमें रखते हुए ये पश्चिमीय ढंगपर चलनेवाले डेयरी-फार्म ठीक नहीं हैं: ये गी-वंशकी उन्नतिके लिये उपयोगी नहीं हैं और न ये चलानेवालोंके लिये ही स्यायीरूपसे लाभदायक हैं।

इन दिनों देशमें तीन प्रकारके डेयरी-फार्म हैं-प्रथम, फीजी डेयरी-फार्म, जो गाय मैंस रखकर फीजियोंके लिये द्ध-मक्खन आदिका प्रबन्ध करते हैं; द्वितीय, निजी-डेयरी-फार्म, जो जनताको दूध-मक्खन आदि बेचनेकै लिये पशु रखते हैं; तृतीय, डेयरीवाले वे लोग, जो खयं पदा नहीं रखते, पर आस-पासके पशु-पालकोंसे दूध मोल लेकर दूधके रूपमें या दूधसे मक्खन-क्रीम आदि निकालकर स्वयं बेचते हैं या पशु-पालकको वापिस दे देते हैं। जहाँतक पशुओंकी उन्नतिका प्रश्न है, तीसरे प्रकारके डेयरीवालोंका तो पश्चओंसे कोई सम्बन्ध ही नहीं: फौजी और निजी डेयरी-फार्मोंमें भी तभीतक गाय-भैंसें रक्खी जाती हैं, जबतक चारे तथा देख-रेख आदिका खर्च कम रहे और दूधकी आय अधिक हो। जब दुध कम हो जाता है या पशु बीमार हो जाता है या दुधकी अपेक्षा चारे-दानेका भाव बढ़ जाता है, तो पशु बेच दिया जाता है। दूधसे सूखे हुए ऐसे पशुको प्रायः कसाई ही खरीदते हैं। ऐसे पशुको बेचकर डेयरीवाले फिर दूसरा खरीद लेते हैं। इसी प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता है और पशुओंका निरन्तर ह्वास होता जाता है। डेयरीवाले प्रायः अधिक दूध देनेवाली गाय-भैंसें ही खरीदते हैं। वही जब दूध देना कम या बंद करती है तो प्रायः नष्ट कर दी जाती है, जिसका नस्ल-सुधारपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी नस्ट न रहनेके कारण डेयरीवालोंको स्थायी लाम भी नहीं रहता । बार-बार पशु खरीदनेमें भी कष्ट होता है तथा पशुके अच्छे-बुरे होनेका भी कोई निश्चय नहीं होता। इसल्ये डेयरी चलानेमें निश्चितरूपसे लाम होगा, यह बात नहीं है। देशमें डेयरी-फार्म खुलते हैं, पर घाटेके कारण या तो बंद हो जाते हैं या हानि उठाकर ही चलाये जाते हैं। सरकारी दुग्ध-रिपोर्ट, सन् १९४२ के पृष्ठ १३०पर डेयरी-फार्मोंका वर्णन करते हुए लिखा है— देशमें पचहत्तर या अस्ती डेयरी-फार्म हैं, जिनमेंसे ६८ के लगभग फौजी या सरकारी हैं तथा शेष जनताके लिये हैं। जो डेयरियाँ लोग खोलते हैं, वे प्रायः घरमें ही चलती हैं।

यह सरकारी विशेषश्चोंका मत है। जनताके लिये भी ये डेयरियाँ अच्छी नहीं। अच्छे पश्च फौजी और निजी पश्च रखनेवाली डेयरियोंके द्वारा खतम हो जानेका तो नुकसान है ही। इन डेयरी फार्मोद्वारा मक्खन-कीम आदि निकालने-पर जो निर्शृत दूध बचता है, वह समृत दूधमें मिलाकर या उसकी दही, मिठाई आदि चीजें शुद्ध दूधकी चीजोंके नामसे बिकती हैं, जिससे खरीदनेवालोंको तो बड़ा घोखा होता ही है तथा हानि उठानी पड़ती ही है, साथ ही शुद्ध दूध बेचनेवाले ईमानदार गो-पालकोंको भी प्रतिस्पर्धा (Competition) के कारण पूरे दाम नहीं मिलते। वे बेचारे पशु रखना छोड़ देते हैं या दूधमें मिलावट करने-को मजबूर हो जाते हैं। यह सिद्ध है कि पश्चिमीय दंगके इन डेयरी-फार्मोंसे गो-वंशका नाश होता है; डेयरी चलानेवालोंका निश्चित तथा स्थायीलाभ नहीं होता, जनता और पशु-पालकोंको भी हानि ही उठानी पड़ती है।

अव प्रश्न यह उठता है कि यदि ये डेयरी-फार्म सफल नहीं हो सकते तो जनताको निश्चितरूपसे दूध, मक्खन आदि कैसे और कहाँसे मिले ! देशकी तीन-चौथाईसे अधिक जनता तो गाँवोंमें रहती है तथा पद्म रखती है । उसे दूध खरीदनेकी आवश्यकता नहीं । यदि आवश्यकता होती है तो वहींसे मिल जाता है । शहरोंमें रहनेवालोंके लिये दूधकी आवश्यकता अवश्य है । वे प्रायः निकट गाँवके पद्म-पालकोंसे या नगरकी डेयरियोंसे दूध खरीदते हैं; पर उन्हें जितने दूधकी आवश्यकता होती है; उतना नहीं मिल्ला तथा जो मिलता है वह भी शुद्ध तथा अच्छा नहीं होता । अतः कुछ-न-कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । प्राचीन समयमें कई-कई हजार गायें रखनेवाली गोशालाएँ थीं तथा नस्लकी उन्नति करनेके साधन थे; पर दूध बेचनेवाली डेयरियोंका वर्णन कहीं नहीं मिल्ला, प्रत्युत दूधका बेचना

या उसका व्यापार करना तो एक बरा काम समझा जाता था। कितने ही गाँवोंमें तो आज भी दूधका बेचना अच्छा नहीं समझा जाता और वहाँ प्रायः लोग दूध नहीं बेचते । सौ वर्ष पहले शहरोंमें रहनेवाले प्रायः लोग दघ-धीके लिये अपने पश्च रखते थे तथा उनकी देख-रेख करते थे। जो लोग गायें नहीं रख सकते थे, उन्हें शहरके ग्वालींसे ही अच्छा, गुद्ध तथा सस्ता द्ध मिल जाता था । उस समय आजकलके डेयरी-फार्मोंकी आवश्यकता नहीं थी। पर आजकी स्थिति इसके बिल्कल विपरीत है। पश्चिमीय सम्यतासे उत्पन्न आलस्य एवं अन्य परिस्थितियोंसे मजबूर होकर प्रायः शहरवाछ स्वयं पद्म नहीं रखते या नहीं रख सकते । अतः उन्हें शुद्ध द्ध मिले, इसके लिये किसी-न-किसी साधनकी अत्यन्त आवश्यकता है । किन्त साधन ऐसा होना चाहिये, जिससे गो-वंशकी अवनति न होकर उसकी उन्नति होवे, लोगोंको गुद्ध दूध मिल सके तथा जिससे ५रिणाममें आर्थिक हिष्टिसे भी लाभ हो। हाँ, एक साधन है—दूधकी उत्पत्तिके साय-साय नरलकी उन्नति करनेका कार्य ( Dairying and Breeding ) किया जाये । इस योजनाको सफल बनानेके लिये अच्छी नस्लकी दुधारू गायें तथा अधिक दूध देनेवाली नस्लके साँड रक्खे जाने चाहिये। नस्ल-स्थारको दृष्टिमें रखते हुए ये गाएँ एवं साँड उसी इलाकैसे खरीदे जायँ, जहाँ कार्य करना है। भारत-सरकारके विशेषज्ञ डा॰ राइट ( Dr. Wright ) ने भी इसी सिद्धान्तको माना है । इन गायोंके बछडे एवं बछडियोंको पश्चिमीय प्रथाके अनुसार जन्मते ही मातासे अलग न करें, प्रत्युत अच्छी नस्ल बनानेके लिये उन्हें थनोंसे ही पर्याप्त तथा आवश्यक दूध पिछाया जाय । बछड़े-बछड़ियोंको थनोंसे ही आवश्यक द्ध न पिलाना तथा सब-का-सब या अधिकांश निकाल लेना न्यायके विरुद्ध तो है ही, नस्ल-सुधारपर भी कुठाराघात **है। जो लोग बछड़े-**बछड़ियोंको हड्डी ( Bone ) या अन्य प्रकारके खाद्य पदार्थ देनेकी तजवीज करते हैं। उनका मार्ग ठीक नहीं है। यह सर्वसिद्ध है कि दूध सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है। वह भी उनकी अपनी माताओंका तथा थनोंसे ही निकला हुआ हो तो बछड़े-बछड़ियोंकी उन्नतिके लिये सबसे अधिक लाभदायक, पौष्टिक पदार्थ है। बड़े होनेपर भी इन बछड़े-बछड़ियों की पूरी देख-रेख तथा चारे-दानेकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। गायोंका संयोग अच्छी दूध देनेवाली अच्छी नस्लके साँड्से ही कराया जाय, दूसरी नस्लके साँड्से नहीं। इस प्रकार संयोग करानेपर आगामी बछड़ी के सवाया, उसकी सन्तानके ड्योदा तथा चौथी पीढ़ीमें अनुमानतः दुगुना दूध हो

जायगा । गायके चारे-दानेपर कुछ ही अधिक खर्च होगा, पर दधकी आय बहुत बढ जायगी, जिसके कारण आरम्भमें ६-७ वर्षतक तो कुछ घाटा रहेगा पर इसके उपरान्त तीन वर्षतक बराबर तथा ठीक देख-रेख रखने और गायोंमें कोई बीमारी न आनेसे आरम्भकार्यसे दस वर्ष बाद यह नस्छ-सघार एवं दुग्ध-उत्पादनका कार्य एक लाभदायक व्यापार हो जायगा । दघसे तो आय हो ही जायगी, अच्छे साँ होंके भी मॅहमाँगे दाम मिलेंगे। संसारके जिन देशोंमें आज डेयरी-फार्म या दुरध-शाला लाभदायक व्यापार बना हुआ है, उसका मुख्य कारण केवल दुग्ध-शाला नहीं, किन्तु अधिक द्ध देनेवाली गायोंकी नस्ल तैयार करना है। हमारे अभागे देशमें केवल शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्यके लिये दघ ही नहीं, लोगोंके जीवनके बड़े आधार खेतीके लिये भी बैलोंकी आवश्यकता है । पिछले डेढ सौ वर्षोंमें अर्थात अंग्रेजी राज्यकालमें गोवंशका सब प्रकारसे हास ही हुआ है। मि. वि. स्मिथ (Mr. William Smith), कर्नल मेटसन ( Colonel Metson ), 'गवर्नमेंट मिल्क रिपोर्ट' तथा अन्य सरकारी विशेषशोंने पहलेकी अपेक्षा गोवंशका ह्वास होने तथा गायोंकी दूध देनेकी शक्ति कम होनेकी बात कही है। अधिक दूध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे गायोंके साथ अथवा केवल भैंसोंका रखना लाभदायक नहीं, हानिकारक है। संसारभरमें दूध-मक्खन आदिके छिये गायें ही रक्खी जाती हैं। भैंस नहीं । नस्ल-सुधारमें भैंस उतनी उन्नति नहीं कर सकती जितनी गाय। गायके बछड़े और बछड़ियों—दोनोंसे लाभ पहँचता है, परन्त भैंसके पडवे हल आदिके लिये अधिक उपयोगी न होनेके कारण प्रायः मारे ही जाते हैं। भैंस थोडी भी भूखी रह जाय तो दूध नहीं देती, कष्ट सहन नहीं कर सकती । पर गायमें यह बात नहीं । वह उचित चारा-दाना देनेपर अधिक तथा कम देनेपर भी कुछ कम दूध देती है। साधारण अकालके समय गाय किसी घासकी जहें, पत्ते तथा अन्य ऐसे-वैसे चारे, पत्ते, झाड़ियाँ खाकर भी जीवित रहने-का प्रयत्न करती है तथा प्रायः जीवित भी रहती है। वह लगातार अकाल पड़नेपर कोई भी चारा न मिलनेपर ही शरीर छोड़ती है। किन्तु भैंस चारा तो क्या, यदि पानीकी भी कुछ कमी हो जाय तो सहन नहीं कर सकती। जनताके स्यायी लाभ, गोवंदाकी उन्नति, धार्मिक भाव, आर्थिक अवस्था आदिको दृष्टिमें रखते हुए तात्कालिक लाभको छोडकर दुग्ध-शालाके साथ-साथ नस्ल-सुधारका कार्य करना ही आवश्यक तथा सामयिक है। (इ० स०)

गोदुर्दशाके कारण

आज भारतमें जो गायकी दुर्दशा हो रही है, उसके प्रधान कारण सोलह हैं - १.कसाईखाने, २.कसाई, ३.गोचर-भूमिका अभाव, ४. अकाल, ५. चिकित्साका अभाव, ६. दुर्बल असहाय साँड, ७. खादके उचित संग्रहका अभाव, ८. वनस्पति घी (जमे हुए तेल) के कारखाने, ९. चमड़ेका विदेश जाना, १०. मोटर-यन्त्रादि, ११. किसानोंकी गरीबी, १२. गंदगी और अव्यवस्था, १३. पशुओंकी निकासी, १४. चमड़ेका शौक, १५. पंजरापोल-गोशालाओंमें अव्यवस्था और १६. दुर्बल असहाय गौ। इनमेंसे प्रायः सभी विषयोंपर भोअड़'में जहाँ-तहाँ लेख छपे हैं। यहाँ केवल कसाईखाने, गोचरभूमिका अभाव, अकाल, चिकित्साका अभाव और किसानकी गरीबी—इन विषयोंपर कुछ लिखा जा रहा है।

# कसाईखाने और कसाई

भारतवर्षमें सब मिलाकर छोटे-बड़े सरकारी, गैर-सरकारी तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत कितने बूचड़खाने हैं और इस समय उनमें कितनी गौएँ कट रही हैं—इसका पूरा पता तो नहीं छग सका है। इस महायुद्धके बहुत पहले कलकत्ता हाईकोर्टके जज सर जॉन बुडरफ महोदयने बतलाया था कि 'साठ लाखतक गौ और बैल तो केवल मांसके लिये मारे जाते हैं। चमड़े तथा सुखे मांसके लिये जो गाय-बैल मारे जाते हैं। उनके ऑकड़ोंका अभी पूरा पता नहीं लगा है। मालूम होता है हिंदुस्थानमें लगभग एक करोड़ गाय-बैल प्रतिवर्ष मारे जाते होंगे। 'इन मारे जानेवाले पशुओंमें दूध देनेवाली जवान गायें, गाभिन गायें और अच्छी जातिके बैल भी होते हैं। इस हिसाबसे प्रतिमिनट सब मिलाकर १९ से अधिक गाय-बैल आदि मारे जाते थे। युद्धकालमें इनकी संख्या कहाँतक पहुँची होगी सो भगवान जानें।

चमड़ेकी सरकारी रिपोर्टके अनुसार कसाईखानोंमें सन् १९४२ में ५२७००० गौएँ काटी गयी थीं । दरभंगा गोशाला-सोसाइटीके सञ्चालक श्रीधर्मलालसिंहजीका हिसाब है कि कुल मिलाकर एक करोड़ बाईस लाख गौएँ वर्षभरमें काटी जाती हैं । इसका मतलब यह हुआ कि भारतवर्षमें प्रतिदिन लगभग ३४००० और प्रतिमिनट लगभग २३-२४ गोमाताओं के गलेपर निर्दय छुरी फिरती है । कितना भीषण हत्याकाण्ड है ! जिस देशमें एक-एक गायकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े नरपतियों के जीवन बलि हो जाते थे और उनके राष्ट्रोंकी गर्जनासे राक्षस कॉंप उठते थे, आज उसी देशमें गोरक्तकी नदी वह रही है! मुसल्मानोंकी मस्जिदके समीप हिंदुओंकी आरतीका बाजा बजाने देनेमें तो सरकारकी धार्मिक तटस्थता मंग हो जाती है। पर हिंदुओंकी छातीपर—उनके मथुरा, गया-जैसे पवित्रतम तीर्थोंके बक्षःस्थलपर गायोंके अवाध हत्याकाण्डसे उसकी धार्मिक तटस्थता मंग नहीं होती। कैसी विडम्बना है!

यहाँ जो बड़े पशु काटे जाते हैं और जिनकी खालें बाहर मेजी जाती हैं, उनमें गायोंकी संख्या ही अधिक होती है। सरकारकी 'Review of the Tarde of india १९४२-४३' (भारतीय व्यापारकी समालोचना) के पृष्ठ २९ में लिखा है कि सन् १९३८-३९ में जो कच्चा चमड़ा बाहर मेजा गया था, उसमें ८२'५ प्रतिशत गायों (गौ, बैल, साँड़ और बछड़ों) का था। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि गौओं-का वध बहुत बड़ी संख्यामें होता है। प्रबल आन्दोलन तथा अन्यान्य उपाय करके ऐसे उपाय कराने चाहिये जिसमें यह भयानक हत्याकाण्ड शीष्ठ बंद हो।

### गोचरभूमिका अभाव

भारतका क्षेत्रफल १५७१९६४ वर्गमील अर्थात ११६२९१९००० एकड भूमि है। सन् १९२२-२३ के ऑकडों-के अनुसार इसमेंसे कुल २८६६५१७०५ एकड जमीन (ब्रिटिश भारत और देशी राज्योंकी मिलाकर ) खेतीके काममें आती है। शेष ८७६२६७२७५ एकड जमीनमें आबादी (नगर-गाँव ) सङ्क, रेल, नदी, तालाब आदि हैं। ६३२५४७११ एकड़ ऊसर भूमि तथा १०३५७२१३८ एकड़ जंगल हैं। विशेषशोंका मत है कि चारेके लिये ६४ (या ९०) लाख एकड-से अधिक जमीन नहीं है। ११६ करोड़ एकड़ जमीनमें केवल ६४ लाख एकड चारेकी जमीन कितनी कम है। कुछ देशी राज्यों-को तथा ब्रिटिशराज्यकी थोड़ी-सी छूट-पुट जमीनको छोड़कर गोचरभूमि तो प्रायः बिल्कुल ही नहीं है। खेतीके लिये अयोग्य भूमिमें जो कुछ चारा अपने-आप चौमासेके पानीसे हो जाता है बस, उसीपर पशुओंको निर्भर रहना पड़ता है। असलमें चारा उपजाया ही नहीं जाता। पंजाबमें ६ प्रतिशत और युक्तपान्तमें ३॥ प्रतिशत चारा उपजता है । अन्य प्रान्तोंमें तो वह सर्वथा नगण्य है। प्रति वर्गमीलमें औसत २२६ पद्य चरते हैं और प्रतिपशुके पीछे लगभग २ एकड़ औसत जमीन पड़ती है। पाँच प्रान्तोंका हिसाब देखा गया तो पता लगा--गैने

दस करोड पश्ओंमेंसे केवल ८५ लाख पश चरते हैं। (देखिये विवरणपत्र संख्या १८-१९-२० ) प्रतिपद्य लगभग २॥ सेरसे अधिक चारा ( हरा-सखा मिलाकर औसतन ) कठिनतासे मिलता है। इधर युद्धकी माँगसे तो और भी कठिनाई हो गयी है। चारेकी दर अन्नकी दरके बराबर हो गयी है! बेचारी भूखी गाय पेटकी ज्वालासे किसी खेतमें घुस जाती है तो उसपर इंडोंकी मार पड़ती है और काँ नी-हाउसमें कर कर्मचारियोंके पास पहँचकर और वहाँ नीलाममें चढकर कसाईखाने पहुँच जाती है! गोचरभूमि अलग होती तो यह दुर्दशा कदापि नहीं हो पाती । हमारे यहाँ शास्त्रकार प्रत्येक गाँव और नगरके पीछे गोचरभूमि छोड़नेकी अनिवार्य आज्ञा देते हैं: परन्त उसपर न तो धनीलोग ध्यान देते हैं और न सरकार ही । बल्कि इधर तरह-तरहके कारखानोंके बढनेसे रहे-सहे जंगल तथा चारेकी ऊसर जमीन भी रुकी जा रही है। गौओंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है। बंगाल-सरीखे प्रान्तमें तो नामको भी गोचरभमि नहीं पायी जाती।

भारतका तो यह हाल है, उधर पाश्चात्त्य देशोंकी हालत देखिये। ग्रेटब्रिटेनमें कुल ७, ६५,००,००० एकड भूमि है। उसमें ४,६०,००,००० एकड खेतीबारीके काममें आती है। पहाडों और आबादीको छोडकर २,३०,००,००० एकड जमीन स्थायी 'गोचर भूमि'के रूपमें छोड़ी हुई है। जर्मनीमें ९१ प्रतिशत भूमि उपजाऊ है। ६,५१,९९,५३० एकड जमीनमें खेती होती है और २.१३,९७,३०० एकड भोचर-भूमि' है। न्यू जीलैंडमें कुल ६,७०,४०,६४० एकड़ जमीन है, जिसमें २, ८०, ००,००० एकड जमीनमें खेती होती है। २,७२,००,००० एकड जमीन 'गोचरभिंग है। इसी प्रकार अन्यान्य देशोंमें पर्याप्त गोचरभूमि है। अमेरिकामें सन् १९१९ में १,०५,५०,००,००० एकड़ गोचरभूमि थी, जो कुल जमीनका ५५ प्रतिशत है। यह गोचरभूमि अब कुछ घटी है। फिर भी ६० करोड़ एकड़ गोचरभूमि तो वहाँ रक्खी ही जायगी ! वहाँ खास तौरपर उम्दा घास-चारा अलग उपजाया जाता है। सन १९१९ में चालीस लाख एकड़ जमीनमें दाबघास ( Silage ) के लिये और डेढ करोड़ एकडमें चारेके लिये खेती की गयी थी। अकेले विस्कॉन्सिन ( Wisconsin ) स्टेटमें एक लाखसे ऊपर दाबधासके कोठे ( Silo ) बने थे । वहाँ प्रत्येक किसान खेतका अमुक हिस्सा गोचरके लिये अवश्य छोड़ता है। इमारे यहाँ 'गोचरभूमि'

छुड़वानेके लिये घोर प्रयत्न और विशाल आन्दोलनकी आवश्यकता है।

सन १९४० की पद्मगणनाके अनुसार भारतवर्षमें कुछ १३,७६,५०,८७० गोवंशकी ( सॉड-बैਲ≔ ५१६५१५९२, गौ=५९९०२७१ और बळडे-बळडी= २६००९००७ ) संख्या थी, और ४४२५७५०४ भैंस-वंशकी ( मैंसे=५१७४६८७, मैंस=२६००३६३१ और पाडा-पाडी= १३०७९१८६)। इनके अतिरिक्त घोडे, खन्नर, बकरी, कॅट, गदहे आदि भी घास चरनेवाले पश हैं। परन्त बकरी तथा ऊँटोंको पेड़ोंकी पत्तियाँ तथा गदहोंको गलियोंके कडे-कचरेपर निर्वाह करनेवाले मान लिया जाय तो भी कम से-कम घोडे-खचरोंकी संख्या तो जोडनी ही होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग १९ करोड पशओं के लिये चारे-की आवश्यकता है। अच्छी खराक मिलने तथा अच्छी सार-सँभाल होनेसे पश्च पृष्ट होंगे तथा उनकी संख्या भी बढेगी। ऐसी हालतमें पहलेसे ही उनके खाद्यके लिये पर्याप्त जमीनकी व्यवस्था हो जायगी तो आगे चलकर कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ेगा । जहाँ वैज्ञानिक-पद्धतिसे ऊँची जातिका पर्याप्त घास-चारा उत्पन्न किया जाता है, वहाँ तो तीन पशु-ओंके लिये २-२। एकड़ जमीन भी काफी हो सकती है; परन्त यहाँ जबतक वैसी स्थिति नहीं हो जाती, तबतक एक पशुके लिये कम-से-कम २-२। एकड जमीनकी आवश्यकता है । फिर यहाँ तो पशुओंकी संख्या बढनेकी बड़ी गुंजाइश है, इसलिये भी जमीन अधिक चाहिये । इस दृष्टिसे लगभग ४० करोड एकड जमीन गोचरभूमिके रूपमें छोड़ी जाय, तब इन पराओंकी रक्षा हो। इतनी जमीन मिल जाय और सावधानीके साथ उसमें अच्छे अच्छे चारेकी-जैसे मकई। मटर, गँवार, अरहर, सेम, जई, जिनोरा, बाजरा, धान, सामा, दूब, चीना, गिनी, काउन, क्लोवर्न, खूसर्न, मेडिक, सूदन घास, एग्रेटीश, एरनथेरम तथा फास्टुकैस्ब्रा आदि बिलायती घास, गाजर, मूली, कसावा आदिकी खेती की जाय और गायोंको उचितरूपसे नियमपूर्वक ये चीजें खिलायी जायेँ तो गौएँ अपने-आप पुष्ट होकर अधिक दूध-घी देंगी और उनसे सारा घाटा भरकर वह पर्याप्त नफेकी चीज हो जायगी। इसके लिये भरपूर प्रयत्न होना चाहिये।

#### अकाल

भारतीयोंके मन्दभाग्यवश सरकारी नीति तथा अन्यान्य . कारणोंसे भारतमें अकाल प्रायः ही पड़ते हैं । और वे भारतीय किसानों और पशुओं के लिये साक्षात् कालरूप ही होते हैं। यहाँ अकालमें जितने मनुष्य और पशु मरते हैं, उतने किसी देशमें नहीं मरते। भारतका भाग्य तो इतना मन्द है कि यहाँ प्रफृतिके द्वारा प्रचुर अन्न दिये जानेपर भी अकाल पड़ जाता है और लाखों प्राणी बुरी तरहसे उसमें पिस जाते हैं। दो वर्ष पहले बंगालमें जो बीसों लाख नर-नारी मर गये—वह कुछ ऐसा ही मनुष्यनिर्मित भयङ्कर अकाल था! प्राकृतिक अकाल तो स्वाभाविक ही भयङ्कर होता है। घास, चारे और जलके अभावसे रँभा-रँभाकर लाखों पशु मौतके घाट उतर जाते हैं और भूखके मारे उनकी प्रकृति तथा जीवनीं शक्ति इतनी नष्ट हो जाती है कि वर्षोतक वे पनप नहीं पाते। इतनेमें दूसरा अकाल आ जाता है! अकालोंसे पशुओंकी वडी दर्गित होती है।

#### चिकित्साका अभाव

गौओंके स्वास्थ्यकी ओरसे प्रायः सभी लापरवाह रहते हैं। जबतक रोग न हो, तभीतक खैरियत है। रोग होनेपर न दवा-दारू होती है और न संवा-ग्रुश्रूषा। प्रकृतिकी कृपासे पग्र स्वस्थ हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके प्राण चले जाते हैं। प्राचीनकालमें लोग घरेल, दवा जानते थे और यथायोग्य उपचार करते थे। नल, सहदेव आदि राजवंशके लोग पग्रु-चिकित्साके विशेषज्ञ थे। पुराणोंमें गोचिकित्साका वर्णन आता है। आजकल न तो कोई जाननेवाले हैं, न सरकार ही पूरा ध्यान देती है। संक्रामक रोगोंसे पग्रुओंकी बड़ी संख्यामें मृत्यु होती है। मारत सरकार पग्रुओंकी नस्ल तथा मलाईपर केवल दो पैसे प्रतिपग्र खर्च करती है। ( देखिये विवरणपत्र संख्या २१)। इस ओर जनता और सरकारको विशेष ध्यान देना चाहिये।

### किसानोंकी गरीबी

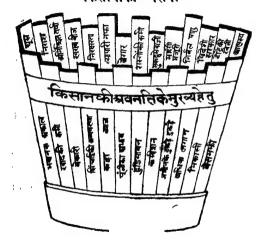

भारतीय किसानकी बड़ी बरी दशा है। उसकी अवनतिके मख्य २६ कारण उपर्यक्त टबमें दिखलाये गये हैं। मानो उसका जीवन इन सब शत्रओंसे भर या घिर गया है। यहाँ इनपर विस्तत विचार करनेका अवसर नहीं है। परन्त किसानके साथ गायका अच्छेदासम्बन्ध है: किसानकी उन्नतिमें गायकी उन्नति और गायकी उन्नतिमें किसानकी उन्नति संनिहित है। किसानका अज्ञान और उसकी गरीबी-ये दो ऐसे कारण हैं, जिनके कारण गाय अत्यन्त दखी है। 'इंडियन बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी, सन १९२९-३० की जाँचके अनुसार भारतके किसानींपर उस समय ८ अरब ६३ करोड रुपयेका ऋण था जो प्रतिवर्ष ३०-४० करोडके हिसाबसे बढता जाता था। वतमान युद्ध-में किसानकी आर्थिक दशा कुछ सुधरी है। पर यह सुधार ऐसा नहीं है, जिससे किसानको समद्र माना जाय । किसान गाँवमें रहता है। गाँवकी दशा सधरनेसे ही किसानकी दशा सधर सकती है। गाँवोंकी दशाके सधारके लिये निम्नलिखित कमलके अनुसार १६ साधनोंकी आवश्यकता है। ये हैं-पुराने कर्जसे छटकारा, सस्ता व्याज, यथासाध्य सहकार, ग्रामपञ्चायत, ग्राम संगठन, किश्तकी पद्धति, ग्रामनेतृत्व, अखण्डभूमि, वाहनकी सविधा, लाभपद खेती, लंबी महतका कर्ज, प्रौद शिक्षा, उत्तम कृषिसंघ, सह-उद्योग, जमीनपर कर्ज देनेवाली कोठियाँ और सहकृषि । ये ग्राम-सधारकी १६ कलाएँ हैं।



गोदुर्वशाके उपर्युक्त १६ हेतुओंका विस्तृतरूप हैं निम्न लिखित टवमें दिखाये हुए २६ हेतु । इन्हींके कारण गोवंशका नाश हो रहा है । वे ये हैं—कसाई, कॉजीहाउस, ( दूसरे रूपमें कसाईखाने ), नस्लकी खरावी, निर्वल साँड, भास-चारेकी कमी, पशुरक्षण-कान्तका अभाव, उत्पादक गायोंकी कमी, साइलेज-पद्धतिका अभाव, गंदगी, खाद्यमें नमककी कमी, गौकी निकासी, अव्यवस्था, क्रूर विध्याप्रथा, भयानक अकाल, चमड़ेका व्यापार, पिंजरापोलोंकी अव्यवस्था, जंगलोंकी कमी, दुरधव्यवसायका अभाव, धनकी लालसासे बढ़नेवाली तमाखू आदिकी खेती, पूरे खाद्यकी कमी, उपयोगी पशुओंके निर्माणमें कमी, उत्पादनमें अधिक खर्च, गायोंके रोग और मैंसका अधिक आदर । स्थान-संकोचसे यहाँ इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है ।

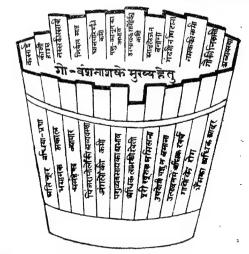



# ...् निर्दयताएँ

भारतवर्षमें गो-जातिके साथ अनेकों प्रकारसे निर्दयताका व्यवहार हो रहा है । इनमें ये बारह मुख्य हैं—

- लोभवश कसाईके हाथ गाय बेचना। यह बड़ा ही नीच कर्म है और इसमें निर्दयता भरी है ।
- गायोंके अङ्गपर अङ्ग जोड़कर उन्हें अधिक अङ्गवाली बनाकर छोगोंको ठगना और गायोंको कष्ट देना ।

कुछ नीच प्रकृतिके स्वार्थीलोग बड़े-बड़े शहरोंमें, तीथोंमें, मेलोंके अवसरपर ऐसी गाय या बैलको लिये फिरते हैं, जिसके पुट्टे या कमरमें पाँचवाँ पैर लटका करता है, या जीभकी शकलकी कोई चीज होती है। ये लोग सुसल्मान होते हैं और हिंदू-साधुओंके वेशमें धूमा करते हैं । गायको खूब सजाकर रखते हैं और घंटी बजा-बजाकर भोले-भाले नर-नारियोंको 'पाँच पैरकी गोमाताकी पूजा कीजिये' 'महादेवजीके नन्दियोंके दर्शन कीजिये' आदि कह-कहकर ठगते हैं। गाय या बैल जब लोटी उम्रके होते हैं, तभी किसी मरे जानवरकी या दूसरे जानवरको मारकर उसकी टाँग या अन्य कोई अङ्ग काट केते हैं, और उसे उस गाय या बैलके शरीरपर केश काटकर सी देते हैं। कुछ दिनोंमें मांस बढ़ जाता है और नये केश जम जाते हैं, तब वह सिलाई नहीं दीखती।

जिस पशुकी टाँग काटकर मारते हैं, उसको तो महान् कष्ट होता ही है; पर जिसके शरीरपर नया अङ्ग जोड़कर सीते हैं, उसको भी कम कष्ट नहीं होता । पर बेचारे मूक पशु किससे कहें ? ये लोग वस्तुतः पेशेवर ठग होते हैं और होते हैं बड़े ही निर्दयी । इन लोगोंको पैसा देना बहुत बड़ी भूल है !

- ३. बछड़े बछड़ियोंको उनके पोषणके लायक उचित मात्रामें दूध न देना।
- ४. गाड़ियोंमें इतना बोझ लादना कि बैल चल ही न सकें । फिर ऊपरसे उनको बुरी तरहसे मारना । यह दर्दनाक नजारा शहरोंकी बड़ी-बड़ी सड़कोंपर आप नित्य ही देख सकते हैं ।
- 4. बैलोंको हॉकते समय उन्हें बुरी तरह मारना । किसी-किसी प्रान्तमें तो इतनी निर्दयता होती है कि रथ या गाड़ीके बैलोंको जिस डंडेसे हॉकते हैं, उसकी अगली नोकपर तीखी ब्यारवाली लोहेकी नुकीली अरी लगी रहती है, जिसकी चोटसे उनके खून बहने लगता है। मर्मस्थलमें चोट लग जाती है तो पद्य मर भी जाते हैं।
- ६.तीर्थोमें पण्डे लोग पौष-माघके भयानक जाड़ेमें भी छोटी-छोटी नाताकत गरीब बछड़ियोंको जलमें खड़ी रखते





हैं, और यात्रीलोगोंको उनकी पूँछ पकडाकर कुछ पैसे लेकर गोदानका सङ्कल्प करा देते हैं। न यात्रियोंके पास गौ होती है और न गोदान ! पंडे पैसोंके लालचसे प्रेसा निर्दय काण्ड करते हैं। बछडी घंटोंतक सरदीसे काँपती हुई जलमें खड़ी रहती है। अबोध यात्री बैतरणी तरनेके धोखे इस निर्दय कार्यमें सहायता करते हैं !

७. गायोंको कसाइयोंके हाथ विकवानेके लिये दलाली करना। गाय, बैल, बछडे आदिको कसाईखाने पहँचानेके लिये बहत-से दलाल होते हैं। आजकल तो इनकी संख्या बहत बढ गयी है। इनमें मुसल्मान तो होते ही हैं, निम्न जातिके हिंद भी लोभवश ऐसा घृणित काम करनेमें नहीं हिचकते। ये लोग तरह-तरहसे गायोंका नाश करवाते हैं---कस्टमवालोंसे, पुलिससे तथा चरवाहोंसे मिलकर पशुओंकी चोरी करवाते हैं। 'बड़े ही धर्मनिष्ठ जमींदारके घर पद्म जायँगे' ऐसा विश्वास दिलाकर तथा पैसोंका अधिक लालच देकर मालिकोंसे अथवा गोशालाओंसे पश्चओंको खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग चमडेके व्यापारियोंसे ऊँचे टामपर निश्चित समयकै अंदर निश्चित संख्यामें गौओंका चमड़ा देनेका कंटाक्ट करके उनसे पेशगी रुपये छे छेते हैं । फिर कसाई और चमारोंसे मिलवाकर उनके द्वारा घासमें और चारे-दानेमें जहर मिळवाकर चपचाप मौकेसे गौओंको खिला देते हैं: या उन जहरीली चीजोंको ऐसी जगह बिखेर देते हैं। जहाँ गौएँ चरती हैं। गौओंके शरीरपर कोई घाव होता है तो उसमें विष लगा देते हैं। चरवाहोंसे मिलकर छुरी, तेज भाळे आदिमें जहर लगाकर गायोंके शरीरमें चुभो देते हैं। ऐसी चीजें खिला देते हैं, जिनसे पराओं में छतकी बीमारी फैंछ जाती है। छतकी बीमारीसे मरे हुए पश्योंकी अँतडी-मांस आदिको गायोंके चरनेके स्थानोंमें

डाल देते हैं। इस प्रकार कई तरहसे गायोंका नाग करते हैं। इसीसे पलिस-विभागमें यह शिक्षा दी जाया करती है कि जहाँ गौओंमें छतकी बीमारी फैली हो या गौएँ अधिक संख्यामें मर रही हों, वहाँ देखना चाहिये कि आसपासमें कौन लोग ठहरे हुए हैं। ये लोग तरह-तरहके वेपोंमें आया करते हैं। ये बड़े ही करहृदय और घोर स्वार्थी लोग होते हैं। गोवंश-नाशके बारणोंमें इनका अस्तित्व भी एक प्रधान कारण है।

- ८. गायको भरपेट चारा-दाना खानेको न देना । इसपर बहत लेख छपे हैं।
- ९. इलमें कमजोर या बेमेल बैलोंको जोतकर उनपर डंडे चलाना । शास्त्रोंमें तो दो बैलोंसे इल जोतना ही पाप बतलाया गया है: फिर यदि वे कमजोर या बेमेल हों और ऊपरसे मारे जाते हों, तब तो ऐसा करनेवाले प्रत्यक्ष ही निर्दयताका भयानक पाप करते हैं।
- १०. कछ भी व्यवस्था किये बिना बछड़ेको दागकर असहाय छोड देना, और ऐसे वृषोत्सर्गसे स्वर्ग-प्राप्तिकी कामना करना ।
- ११, अपनी और परायी गायोंको बरी तरहसे मारना । परायी गायके खेतके पास आते ही किसान, और सरकारी काँजीहाउसोंमें सरकारकी सुव्यवस्थासे भूखों मरती हुई गायोंको वहाँके रक्षक जिस निर्देयतासे मारते हैं, उसे देखा नहीं जाता !
- १२. निकम्मी और कमजोर गौका दान करना । निकम्मी गौ जिसको दान की जाती है, वह उसे जो कुछ पैसे मिलते हैं, उन्हींपर बेच देता है और निकम्मी होनेके कारण वह किती रूपमें कसाईके हाथ पहुँच जाती है। कई जगह तो लोग गोशालाओंको रुपये-दो-रुपये देकर भाडेपर गौ छे आते हैं और दानका तमाशा पूरा हो जाता है।



# जननीसे भी बढ़कर गोमाता

जननी जनकर दुध पिलाती केवल साल-छमाही भर। गोमाता पय-सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवनभर॥

-गुरुदियालीमळजी सिंगला सुनामी





# गोवधके कारण और उसको बंद करनेके कुछ उपाय

जिस देशके लोगोंके जीवनका प्रधान सहारा खेती हो। जहाँ प्रायः बैलोंसे ही खेती होती हो, निरामिषभोजी होनेके कारण जहाँके करोड़ों मनुष्योंके स्वास्थ्य एवं शक्तिका आधार दभ ही हो, जहाँ तीन चौथाई जन-संख्या गो-रक्षाको परम पुण्य, तथा गोवधको सबसे बड़ा पाप मानती हो, उस देशमें गोवध क्यों और कबसे प्रारम्भ हुआ ? हिंदुओं के अस्युदय-कालमें गोवध नहीं होता थाः 'अहिंसा परमो धर्मः' मानने-वाळे बौडों एवं जैनोंके समयमें तो गोदधका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मसल्मानोंके राज्य-कालमें गो-हत्या होती थी। पर वर्षभरमें दो-चार हजार ही । कितने ही मुसल्मान बादशाहोंके समयमें तो एक भी गाय नहीं मारी गयी। वर्तमान कालमें भारतीय पश्चओंकी खालें बाहर भेजनेसे ही गोवध प्रारम्भ हुआ । सन् १६४४ में डचीं (हालैंड-वासिशों ) ने सर्वप्रथम खालें बाहर भेजना आरम्भ किया। सन १८३० में एक लाख खालें कलकत्तेसे अमेरिका तथा इंग्लैंड भेजी गयीं। सन १८५० में खालोंका व्यापार बदा । इस वर्ष अदेखें बंगालने ही ४४ लाख खालें बाहर भेजी गयीं । 'गवर्नमेंट हाइड्स रिपोर्ट' १९४३ के पृष्ठ ५० पर लिखा है-- आज भारत संसारको गायोंकी इल्की खालें देनेवाला सबसे बडा देश है। सभी प्रकारकी खालें देनेवाला तो यही एक देश है। देशमें वार्षिक दो करोड़ गायकी तथा एत्ताबन छाख भैंसकी खालें तैयार होती हैं, जिनमेंसे एक करोडसे अधिक बाहर विदेशोंको जाती हैं। अंग्रेजी राज्यमें खर्च होनेवाछे चमहेका एक तिहाई भाग भारत देता है। ' गोवधका मुख्य तथा बड़ा कारण है—बाहर विदेशोंमें तथा देशमें बढी हुई चमड़े, मांस, चर्बी, खून, हुड्डी इत्यादिकी माँग । जिस देशके लोग चमडेका जूता पहनना भी अच्छा नहीं समझते थे, खड़ाऊँ तथा मूँजके बने हुए जूते पहनते थे तथा जहाँपर अन्य कार्योंमें भी चमडेका व्यवहार करना बुरा समझा जाता था, आज उसी देशके लोग चमड़े-को सिरपर धारण करने तथा भोजनके समय हाथमें बाँधनेमें भी लजाका अनुभव नहीं करते ! गायके ही नहीं, बछडेकी खाल (Calf-leather) के बूट पहनना तो एक बड़ाई-का विषय हो गया है तथा पाँच-सात जोड़ी बढिया चमड़ेके जुते खना तो एक साधारण बात बन गयी है ! कपड़े रखने-के बक्स भी चमड़ेके रखने छगे हैं; घड़ीके फीते, चरमेके वर, बडीकी चेन और छोटे-बडे बटबोंमें लालों मन

चमड़ा खर्च होता है तथा यह हजारों मूक पशुओंकी हत्या-का कारण बना हुआ है। बिंद्र्या मोटरों और गहेदार कुर्ियों, कोचों आदिके लिये भी चमड़ेकी काफी माँग है। यह चमड़ा वृक्षोंके नहीं लगता, न पृथ्वीसे उत्पन्न होता है और न आकाशसे ही बरसता है; यह मूक पशुओं— विशेषकर गायोंकी हत्या करके ही तैयार किया जाता है। दि बोर्ड आफ इकानामिक इन्कायरी, पंजाबके प्रकाशन नं॰ ६१ (Tanning Industry in the Punjab) के पृष्ठ ६५ पर 'मुलायम चमड़ा प्राप्त करनेके लिये गामिन गायोंकी हत्या करके गर्भस्थ बछड़ोंकी खालें तैयार करनेका वर्णन है; इन खालोंको 'गोसछा' कहते हैं। इससे अधिक नृशंसता तथा दानवता और क्या होगी ?'

चर्बी कपडेके कारखानोंमें माँडी लगानेके काम तो आती ही है, इससे ग्रीज ( Grease ), साबन, मोमबत्ती तथा ग्लिसरीन भी बनायी जाती हैं। चर्बीके हिस्सेसे सरेस जातिके पदार्थ बनते हैं, उनसे जिलेटिन ( Galatine ), और 'ग्लू' ( Glue ) तैयार किये जाते हैं । दवाकी गोलियाँ आपसमें चिपक न जायँ और स्वादरहित हों, इसिल्ये जिलेटिनका व्यवहार किया जाता है और 'ग्लू' जोडने तथा कागज-लिफाफे आदि चिपकानेके काममें आता है तथा उससे छापेखानेमें रोलर भरे जाते हैं। हड्डियाँ खादमें काम आती हैं। हड्डियोंको शोध करके केल्शियम फास्फेट निकाला जाता है, जो चीनी साफ करनेके काम आता है । इड़ीका कोयला बड़ा रंगनाशक है। पशुओं के पाँवोंको पकाकर उनमेंसे तेल निकाला जाता है, जो घड़ियों और दूसरे यन्त्रोंमें लगाया जाता है। गायकी आँतें पनीर बनानेके काममें आती हैं और उनसे पेपिसन ( Pepsin ) नामक दवा तैयार की जाती है।

'गो-रक्षा-कल्पतर' पुस्तकके (जिसकी भूमिका महात्मा गाँधीजीने लिखी है) पृष्ठ १५ में बताया है कि लोहूको पकाकर उसकी बुकनी तैयार की जाती है, जो आसाममें चाय-काफीके खेतोंमें खादके रूपमें काम आती है तथा जो बचती है, वह विदेशोंको मेज दी जाती है। सन् १९२२ में २२४०० मन बुकनी सिलोन मेजी गयी थी। यह यूरोपमें भी जाती है; वहाँ इससे अल्ल्यूमन, खादके पदार्थ एवं पोटाशियम साइनाइड (जो फिस्ममें काम आता है) तैयार किये जाते हैं। इसी पुस्तक पृष्ठ ३९ पर लिखा है— 'प्यूरी नामक पीला रंग बनाने के लिये गड़िरिये लोग गायको केवल आमके पत्ते खिलाकर रखते हैं, दूसरी और कोई वस्तु खाने या पीनेतकको नहीं देते। और उस गायका मूत्र बाजारमें खूब दाम लेकर बेचते हैं। बेचारी गाय भूखसे तड़पकर मर जाती है। इस बातको सुनकर अवस्य ही कल्पना हो सकती है कि हिंदु स्थानके मनुष्य मनुष्य नहीं, बल्कि मनुष्यदेह धारी राक्षस ही हैं।

कुछ ही वर्ष पूर्व जिन चीजोंसे गोवधका साधारण सम्बन्ध भी होता था, उनका व्यवहार तथा व्यापार करनेको चित्त नहीं चाहता थाः समाजका भी डर था। पर आज तो पश्चिमीय सभ्यता तथा कल-कारखानोंके प्रभाव और प्रचारके कारण नित्य व्यवहारमें आनेवाली प्रायः चीजें गोवधसे ही प्राप्त होती हैं। मुसल्मान और ईसाई तथा वे लोग ही नहीं, जिनके यहाँ धार्मिक हृष्टिसे गोवध वर्जित नहीं है, गायके शरीरमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास तथा गायको वैतरणी नदीसे पार करनेका साधन माननेवाले हिंदू भी आज होभ, शौकीनी, सङ्गदोष और मूर्खतासे चमेड़े, चर्बी आदिकी बनी चीजोंका व्यापार तथा व्यवहार बड़ी शानसे करते हैं। चमडेके वडे-बडे कारखाने, मांस-मेट-मजा तथा जैविक ग्लैंडसका अबाध व्यवहार करनेवाले केमिकल-वर्क्स (दवा बनानेके कारखाने ), हुड़ी, चमड़ा, सप्लाई करनेकी ठेकेदारी आदि कार्य धनके लोभसे आज वे लोग कर रहे हैं, जिनके पूर्वज इन वस्तओंके स्पर्शेस नहाते थे !! और जिसके सन्देहसे सन १८५७-जैसी बहत बड़ी क्रान्ति हो गयी थी। चमड़े-चर्बी आदिकी बढ़ती हुई इस माँगके कारण जीवित गायसे मारी हुई गायका मूल्य अधिक मिलने लगा है। और इस प्रकार अधिक लाभदायक होनेके कारण गायकी हत्या भी बद रही है। अन्य देशोंमें भी चमड़े आदिके लिये गोवध होता है, पर संसारके किसी भी सभय देशमें हमारे देशकी तरह दुधारू तथा इल जोतनेवाले एवं कामके योग्य लाभदायक पश नहीं मारे जाते। 'Indian Government Hides Report' (इंडियन गवर्नमेंट हाइड्स रिपोर्ट ) १९४३ के पृष्ठ ७ षर अपनी मौत मरी हुई तथा मारी गयी गार्थो-का प्रान्तवार हिसाब दिया है । इसके अनुसार सालाना ५२ लाख ७० हजार गायें कसाईखानोंमें मारी जाती हैं तथा १४७ लाख ४० हजार अपनी मौत मरती हैं। सबसे अधिक गोवध बंगालमें होता है। मद्रास तथा ट्रावन्कोर रियासतनें भी अधिक गोवध होता है। उत्तर भारतकी अधिकांश रियासतों में। नध करना अपराध है। सरकारने उन्हीं गायोंकी संख्या दी है, जिनकी खालोंके अङ्क महस्रल आदिके द्वारा मिले हैं; पर जिन गायोंका वध घरोंमें होता है तथा जिनका चमड़ा वहीं काममें आ जाता है, वे इस संख्यामें शामिल नहीं हैं। अनुमान है कि भारतमें एक करोड़के करीब गायोंका वध होता है।

### गो-वध कैसे बंद हो ?

सरकारका कर्त्तव्य था कि देशकी भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्थाको, तथा यहाँके लोगोंके शारीरिक स्वास्थ्यकी आवश्यकताको दृष्टिमें रखते हुए यहाँ गोवध न होने देती। जिस प्रकार अकबर, हमायूँ, बाबर इत्यादि सुसल्मान बादशाहोंने हिंदओंके धार्मिक विचारोंको देखकर गो-वध न होने दिया था। अंग्रेजी सरकार भी वैसा ही करती; पर द:ख है कि सरकारके प्रभावसे पनपनेवाली पश्चिमीय सभ्यता तथा कल-कारखानोंने गोवध रोकनेके लिये नहीं। गोवधको बढानेके लिये ही प्रोत्साहन दिया है ! अब जब गो-वधके कारण देशमें घी-दूधकी अत्यन्त कमी हो गयी है, खेतीके लिये पर्याप्त बैल भी नहीं रहे हैं, तब भारत-सरकारकी आज्ञासे पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी सरकारोंको छोडकर देशकी शेष ९ प्रान्तीय सरकारोंने 'भारत-रक्षा-कानून'के अनुसार पशुवधपर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये हैं। पर यह सब स्थायी नहीं, अस्थायी ही है। इन सरकारोंने केवल कानून ही बनाये हैं। अबतक अच्छी तरह कार्य नहीं किया है और न गोवधमें कोई विशेष कमी ही हुई है। सरकारने तो लापरवाही की ही है, जनताने भी इस कान्नसे लाभ उठानेका कोई उपाय नहीं किया !

यदि वास्तवमें हम गो-वधको बंद कराना चाहते हैं तो कैवल सरकारके भरोसेपर न रहें। सरकार गोवध बंद करनेके लिये जो कानून-कायदे बनावे, उनसे लाभ उठावें; जहाँ कानून न बना हो, वहाँ बनवानेका प्रयत्न करें एवं देश-भरमें वैध तरीकों तथा कानूनद्वारा गोवध बंद करानेके लिये निम्नलिखित बार्ते सम्मुख रखकर संगठित रूपसे कार्य करें—

१. सरकारने 'भारत-रक्षा-कानून' द्वारा गोवध-पर जो पाबंदी लगायी है, उसे स्थायी कानूनके रूपमें बनवानेका प्रयत्न किया जाय । जबतक स्थायी कानून न बने, बने हुए कान्नका प्रचार किया जाय तथा जहाँ-जहाँ गैरकान्नी तरीकोंसे गोवध होता हो: वहाँ सरकार तथा अधिकारियोंका ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाय।

- २. जिन प्रान्तीय सरकारोंने अवतक गोवधपर प्रतिवन्ध नहीं लगाया है, वहाँ कोशिश करके लगवाया जाय।
- ३. लोकमत तैयार करके प्रबल आन्दोलन किया जाय और चेष्टा की जाय कि चमड़ेके लिये गाय न मारी जाय, मांसके लिये गाय न मारी जाय, मांसके लिये गाय न मारी जाय, मांसके लिये गायों को फूँका देना अपराध माना जाय। यद्यपि इनमें पहली तीन वार्ते कठिन हैं, फिर भी चेष्टा करनेपर सब कुछ सम्भव है। गोहत्यां के कारणों में से



गोरी फोजोंके लिये मांसकी आवस्यकता तथा सूखे मांस, खून, चमड़े और हड़ीका न्यापार प्रधान कारण हैं। ये स्यापार बंद हों या कम हों, इसके लिये धार्मिक और कानूनी दोनों ही प्रकारके प्रतिबन्ध लगाये जानेकी आवश्यकता है।



- ४. चमड़ा, चर्बी, लोहू, हड्डी इत्यादि जिन-जिन चीजोंके लिये गौएँ मारी जाती हैं तथा जिन कार्यों, कारखानों, मोटरों आदिमें ये चीजें काम आती हैं, उनकी पूरी-पूरी जाँच करवाकर जनताको बतलाया जाय। जो कारखानेवाले गो-इत्यासे बनी हुई चीजोंका व्यवहार करते हैं, उनसे उन चीजोंको व्यवहारमें न लानेकी प्रार्थना की जाय।
- ५. कारखानेवाले इन चीजोंके स्थानपर किसी अन्य वस्तुका पता लगाकर उसीका न्यवहार करें।
- अपनी मौत मरी हुई गायोंके चमड़े, हड्डी आदिका व्यापार तथा व्यवहार बढ़ाया जाय ।
- ७. जिन कारखानोंके कपड़ोंमें गायकी चर्बी या सरेस काम आता है तथा जिन चीनीके कारखानोंमें गन्नेके रसको साफ करनेमें गायकी हड्डीसे निकाली हुई के ब्लियम फास्फेट काममें ली जाती है, उन कारखानोंके बने हुए कपड़ों तथा चीनीको न्यवहारमें नहीं लाना चाहिये। इसी प्रकार गोवधसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कारखानोंकी चीजोंका भी न्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।
- ८. लोग बूचड़खानों में मारी हुई गायोंके चमड़े इत्यादिसे बनी हुई चीजें—जूते, बक्स, हैंडबैग, बहुवे, कमरपट्टे, घड़ीके फीते, चक्रमेंके घर तथा इसी प्रकारकी अन्य चीजोंका व्यवहार न करनेकी शपथ छे छें।
- ९. वनस्पति या नकली घी, मक्खन निकाले हुए दूधके चूर्णसे बना हुआ नकली दूध तथा अन्य ऐसी चीजोंका, जो गोवधको बढ़ाती हैं, ब्यापार एवं ब्यवहार न किया जाय!
- १०. मारी हुई गायसे जीवित गायका मूल्य बढ़ानेके लिये अधिक दूध देनेवाली तथा अच्छे बैल पैदा करनेवाली गायोंकी नस्लको उन्नत किया जाय।
- ११. धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक तथा देशकी भौगोलिक अवस्था एवं सामाजिक व्यवस्थाको सम्मुख रख-कर देशके लोगोंमें पुस्तकों, पत्रों, भजन-मण्डलियों आदिके द्वारा प्रचार किया जाय।
- १२. देशके समाचार-पत्र तथा प्रचारक चमड़ेके सामान, दवाइयों या अन्य चीजों, जिनके लिये गार्ये

मारी जाती हैं तथा वनस्पति घी, मक्खन निकाले हुए दूधके पाउडर एवं ऐसी अन्य वस्तुओं के विरुद्ध, जिनके प्रभावसे गो-वंशको हानि पहुँचती है, खूव डटकर प्रचार करें, कम-से-कम इनके विज्ञापन न लें और समर्थन न करें।

१३. नस्लसुघार, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे रक्षा, भरपेट चारा-दाना और व्यक्तिगतरूपसे घर-धर गौका पालन—इन चार बातोंका विशेषरूपसे प्रचार करें।



# गोवधपर कानूनी प्रतिवन्ध

भारतमें इधर बढे हुए गोवधके कारण जब देशमें दुध तथा बैलोंकी अधिक कमी हुई, तब गत ९ नवम्बर १९४३ को भारत-सरकारकी केन्द्रीय परामर्श-दात-समितिने प्रान्तीय सरकारों-को दुधारू तथा गाभिन गायों तथा १० सालतकके कामके योग्य बैलोंके वधपर रुकावट करनेके लिये लिखा। प्राय: प्रान्तीय सरकारोंने उस आज्ञाकी उपेक्षा करके उसे कानूनी रूप नहीं दिया, साधारण आज्ञा-पत्र मात्र जारी कर दिये। २६ जुलाई सन् १९४४ को भारत-सरकारने पुनः निम्नलिखित आज्ञा-पत्र निकाला--'भारत-सरकारने देशके पश्चधनको-विशेषतया कामके योग्य पशु ( बैल आदि ), दुधारू और गाभिन गायों और बछड़े-बछड़ियोंको बचाने या रखनेके उद्देश्यसे फौजी अधिकारियोंने जो तरीका स्वीकार किया है, उसे दृष्टिमें रखते हुए हर सप्ताह बिना मांसके दिन नियत करने तथा साधारण जनताके लिये गो-वधपर प्रतिबन्ध लगानेके लिये प्रान्तीय सरकारोंसे प्रचार-पत्रद्वारा सिफारिश की। फौजी अधिकारियोंने-

- (१) तीन वर्षके बछड़े-बछड़ियाँ (Cattle below three years of age),
- (२) तीनसे दस वर्षतकके काममें आनेवाले या कामके योग्य बैल तथा साँड़ (Male cattle between 3 and 10 years of age which are used or likely to be used as working cattle),
- (३) तीनसे दस वर्षतककी सब गायें, जो दृध देनेके योग्य हों तथा जो नस्छके कामकी भी हों,

और सब गायं जो गाभिन हों या दूध देती हों (All cows between 3 and 10 years of age which are capable of producing milk and all cows which are pregnant or in milk)

— इन सबके वधपर तथा वधके लिये बेचनेपर प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार कर लिया है।

कोई भी सिविछ वेटेरिनरी अधिकारी किसी भी विशेष पशुके वधपर, जो फौजी व्यव्खानेमें हो, वहाँ जाकर आपत्ति कर सकता है। फौजी अधिकारी एक ऐसी कमेटीद्वारा, जिसमें फौजी तथा सिविछ प्रतिनिधि शामिल हों, पशुओंका कम-से-कम मूल्य नियत करेंगे।

'भारत-सरकारने सब प्रान्तीय सरकारोंको इस मामलेमें जल्दी कार्यवाही करनेके लिये ऐसे आज्ञा-पत्र जारी करने या जो आज्ञा-पत्र पहलेसे जारी हों, उन्हें इस तरह सुधार देनेको लिखा है।'

'यह निश्चित है कि जन-साधारणकी खरीदके लिये मद्रास, वम्बई, यू. पी., सी. पी., बिहार और आसाममें पद्मवधपर कुछ प्रतिबन्ध पहलेसे ही लगे हुए हैं। बंगाल और आसाममें सप्ताहमें कुछ विना मांसके दिन नियत हैं।'

यह है भारत-सरकारका आज्ञा-पत्र, जो नं० २४। १४। ४४ ता० २६ उँह को जारी हुआ तथा केन्द्रीय असेम्बलीकी कार्यवाही रिपोर्ट भाग ४ नं० ५ के ए० ३२४ पर ७ नवम्बर भन १९४४ को प्रकाशित हुआ था।

भारत-सरकारके नवम्बर सन १९४३ के तथा उपर्युक्त आजा-पत्रके अनुसार संयक्तप्रदेशकी सरकारने १०१३ को। बिहार-सरकारने ९०६ को, मद्रासने ९०५ को, मध्यप्रदेशने २६३३ को, उडीसाने १७४५ को, बम्बईने २१३० को, सिंधने ४३३ को, आसामने ३१५५ को तथा बंगालने ३ % को 'भारत-रक्षा-कानून'की धारा ८१ उपधारा (२) के अनुसार भारत-सरकारद्वारा आज्ञा दिये हुए पद्मश्रींका वध अपराध मानते हुए तीन सालतक कैंद्र, जर्माना तथा पशु-जब्ततक दण्ड देनेके नोटिफिकेशन जारी किये हैं । ये नोटिफिकेशन उन प्रान्तोंके सरकारी गजटोंमें उन्हीं दिनों प्रकाशित हुए तथा अब इन सरकारीं के मन्त्रियों और पश्-विभाग ( Veterinary Department ) के डाइरेक्टरोंसे मिल सकते हैं । पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी प्रान्तीय सरकारोंने बार-बार ध्यान दिलानेपर भी भारत-सरकारकी इस आजाको कार्यरूपमें परिणत नहीं किया है। इन दोनों सरकारोंने अपने प्रान्तके पश-धनको बचानेके प्रति उपेक्षा करके लोगोंको बड़ी हानि पहुँचायी है।

### दीपक तले अँधेरा

भारत-सरकारकी राजधानी दिल्ली है। फौजोंका भी यहाँ बड़ा अड़ा है। जन-साधारणके लिये भी बहुत पशुवध होता है। दुःख है कि दिल्ली प्रान्तमें भारत-सरकारकी इस आज्ञा-का कोई प्रभाव नहीं । दिल्लीके चीफ-कमिश्नरके आज्ञा-पत्र नं. २ (८१) ४४ एल. एस. जी. ता० २५-४-४४ द्वारा केवल दिली शहरकी म्यूनिसिपल कमेटीकी सीमामें पशुवध-पर कमेटीके उपनियम नं० ९ में सुधार किया गया है। भारतसरकारकी इस आजाके जारी होनेके बाद १ सितम्बर १९४४ को ४३२ गायें भौजियोंको मांस देनेके लिये दिली जाती हुई गुड़गावाँकी सीमापर 'पंजाब प्रान्तके बाहर बिना आज्ञा पशु न जा सकै' इस कानूनके अनुसार गुड़गावाँ जिलेकौ पुलिसके द्वारा पकड़ी गयीं। सरकारी पशु-डाक्टरकी गवाहीके अनुसार इनमेंसे ३ गायें बछड़ोंसहित दूध देनेवाली, १६ बिना बछड़ोंके दूध देनेवाली, १३२ गामिन, १२६ बछ-ड़ियाँ नस्लके कामकी तथा शेष १५५ गायें दूधसे सूखी हुई थीं। पर नस्लके कामकी थीं । यदि वास्तवमें भारत सरकार अपनी आज्ञाको लागू करना चाहती या उसकी आज्ञा लाग् होती तो ये गायें मारनेके लिये नहीं ले जायी जातीं। नीचेकी अदालतने इस मुकदमेमें ३-९-४४ को गाय छ जाने-बाछे १६ आदमियोंको दो-दो सालकी कैंदकी सजा दी तथा

गायें जब्त कर छीं। परन्तु अपीलमें डिस्ट्रिक्ट-जज, हिसारने फौजियोंको मांस देनेके लिये गायोंके ले जानेका समर्थन किया और अपराधियोंको छोड़ दिया। जजके निर्णयकी ओर सरकारका ध्यान दिलाया गया, पर कोई सुनवायी नहीं हुई। विद्वान् जजके फैसलेके अन्तिम भागका कुछ अंदा पाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे उद्धृत किया जाता है—

'फौजके लिये रॅगरूट देनेमें पंजाबका स्थान सर्वोपरि है। उसे इन रॅंगरूटोंके लिये खाद्य-सामग्री भी देनी चाहिये। दिल्ली भारतका सबसे छोटा प्रान्त है। गुडगावाँ जिला दिली छावनीके सबसे निकट होने तथा दिलीके लिये खाद्य-सामग्री देनेके कारण सबसे अधिक कमाता है। पब्लिक प्रोसेक्यूटर (सरकारी वकील) ने कहा है कि गोवध करना बरा है। पर मेरे विचारसे यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हिज मैजेस्टीकी ब्रिटिश फीजोंका प्रधान भोजन प्राय: गो-मांस ही है। अतः पब्लिक प्रोसेक्यूटरका उपर्युक्त तर्क कम-से-कम आजकलके असाधारण समयमें अमाननीय है। यह सोचना कि ये तमाम परा फीजके अधिकारमें आ जाते और तुरंत वध कर दिये जाते, अनुचित है। इस अभियोगसे फीजी लोग बहत-से पशुओंसे विद्यात रह गये, जो उनके खानेके लिये ही थे। सम्भवतया हिज मैजेस्टीके बहत-से फौजी सिपाहियोंको अपने भोजनके इस भागके बिना ही कई दिनोंतक काम चलाना पड़ा होगा। यह कितनी दुःखद बात है। पी. डब्ल्यू. १ के बयानसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन बेचारे कुलियोंने उन्हें बता दिया था कि वे इन पशुओं-को फौजी अधिकारियोंको देनेके लिये दिल्ली-छावनी ले जा रहे थे । वेचारे ये कुली ( या ले जानेवाले ) यह नहीं सोच सके कि मामूली वेतन लेकर गायोंको सिपाहियोंके खाद्यके लिये फौजी अधिकारियोंके पास पहुँचाना एक अपराध है, और उसके बदछे उन्हें इतना कहा दण्ड मिलेगा । इस अभियोगसे युद्ध-प्रयत्नोंपर जो बुरा प्रभाव पह सकता था, उसे याद करते हुए दु:ख होता है। यदि छावनीके या फौजी विभागके अत्यधिक कार्यभारसे दबे हए क्रुर्कको यह मालूम होता कि नियमानुसार परिमट छेना आवश्यक ही है तो यह अग्रुभ घटना नहीं होती। यह मानते हुए कि नियमानुसार यह अपराध है, मेरी रायमें उपर्युक्त परिस्थितियोंको देखते हुए उनके लिये दण्ड बहुत इल्का होना चाहिये। अपील करनेवाले अभियुक्त पहलेसे ही दो महीनोंसे जेलमें हैं। अतः मैं उन्हें जो अपराध दिया गया है।

उसका समर्थन करता हूँ; किन्तु उनके दण्डकी अवधि कम करके उतनी ही कर दी जाती है, जितनी कि वे अवतक भोग चुके हैं।

'अपीलकर्ताके वकीलने जिस दूसरे प्रश्नको हाथमें लिया, वह है-जब्तीकी आज्ञाके ऊपर । उन्होंने इस बातपर जोर दिया है कि जब्तीके प्रश्नपर नियम ८१ का उप-नियम ४ अर्थात 'यदि आज्ञामें सम्पत्तिके जब्त कर छेनेका विधान है तो जिसके कारण अपराध हुआ है, उस वस्तुको जब्त कर लिया जा सकता है। 'लागू होता है, ए. आई. आर. १९४४ बम्बई २४७में यह विधान दिया हुआ है कि जहाँ दी हुई आज्ञामें जब्ती-की आज्ञा नहीं है, वहाँ सामान्य विधान अर्थात धारा ५१७ सी-आर. पी. सी. की शरण छेना अनुमोदित नहीं है। १९४४ के 'बम्बई ला रिपोर्टर' ५२९ में प्रकाशित बम्बई हाईकोर्टके 'फ़ल बैंच जज्मेंट (Full Bench Judgment ) में भी वही बात दुहरायी गयी है । वहाँ यह स्वीकार किया गया है कि व्यवस्थाविधानमें बिना विशिष्ट आज्ञाके जब्ती नहीं की जा सकती । धादि आजामें ऐसा विधान हो? ये शब्द अदालतके सी-आर, पी. सी. की धारा ५१७ के सामान्य विधानोंके अंदर जब्तीकी आज्ञा देनेके अधिकारको सीमित कर देते हैं। विद्वान् पञ्छिक प्रोसेक्यूटर-के इस तर्कको भी कि अपने दण्डदायक और समाप्तिकारक विधानोंके साथ सी-आर. पी. सी. की धारा ५१७ इस मामलेमें लगती है, यह काट देता है। मेरे विचारमें धारा ५१७ इस मामलेमें बिल्कुल नहीं लगती । अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पशुओंकी जन्तीकी आज्ञा नितान्त अविधानपूर्ण है और वड़ी खींचतान करके भी किसी नियम या युक्तिद्वारा इसका समर्थन नहीं हो सकता । अतः अपीलकर्ताको जब्त किये हुए पशुओं को बैजबाबू (या जो भी उनका मालिक हो) के पास छे जानेके लिये वापिस पानेका अधिकार है और मैं तदनुसार आज्ञा प्रदान करता हूँ।"

आज्ञा सुनायी गयी— हस्ताक्षर—लायक अली, गुड़गावाँ सेदान्स जज, हिसार ता. २८ अक्टूबर, १९४४

इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। हिज मैजेस्टीकी ब्रिटिश फीजोंके भोजनके लिये गायें कटनी ही चाहिये; फिर चाहे वे गाभिन हों, दूध देनेवाली हों, अच्छी नस्लकी हों और बिना परिमटके ही प्रान्तसे बाहर जा रही हों! कानुनकी रक्षाके लिये अपराधियोंको दो मासका दण्ड पर्याप्त है और गायोंकी जन्ती ही विधानसे कानूनी नहीं ठहरती। ब्रिटिश फौजोंके दुःखसे दुखी लायक डिस्ट्रिक्ट जज श्रीलायक अली महोदयका फैसला अवस्य ही तारीफके लायक है!!

### अब भी गुंजाइश है

यह ठीक है कि 'भारत-रक्षा-कानून' द्वारा सरकारने राजनैतिक आन्दोलनको दबानेका जैसा प्रयत्न किया, वैसा ही या उससे भी कम प्रयत्न वध होनेवाले पश्ओंकी देख-रेखके लिये करती तो लाखों उपयोगी पदा बच जाते। सरकारको तो क्या कहें: अंग्रेजी सरकार गो-वध बंट करनेका विशेष प्रयत्न करे यह सम्भव नहीं है। पर सरकारने किसी कारण वफादारी दिखानेके लिये जो प्रतिबन्ध लगाये हैं। उनसे तो लाभ उठाया जा सकता था तथा इसके लिये अब भी गंजाइरा है । बम्बईकी 'जीव-दया-मण्डली' तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं के प्रयत्नों से बम्बईमें मारे जानेवाले पद्मश्रोंकी संख्या आधी रह गयी है। इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी जनता इधर ध्यान देती, गैरकानूनी गो-वधकी ओर अधिकारियोंका ध्यान आकर्षित किया जाता, उन प्रान्तोंमें चलनेवाले पत्र, गो-रक्षक तथा अन्य सभा-सोसाइटियाँ आन्दोलन करतीं तो हजारों गायों एवं उपयोगी पद्मश्रोंके प्राण बच जाते। अब भी समय है। जो हो चुका, उससे शिक्षा लेकर समय न खोवें। अपनेसे जो हो सके, करें तथा जो भी कानून-कायदे हों। उनसे उचित लाभ उठानेके लिये निम्नलिखित उपायोंपर ध्यान दें---

- १. पंजाब तथा सीमान्त प्रदेशमें भारत-सरकारकी आज्ञा लागू करानेका प्रयत्न किया जाय । इसके लिये आन्दोलन हो।
- २. जिन प्रान्तोंमें 'पशु-वध-कान्न' लागू है, वहाँ वध होनेवाले पशुओंकी देख-रेखका प्रबन्ध किया जाय। जहाँ गैर-कान्नी वध होता हो, उसकी ओर पशु-अधिकारियों- का ध्यान आकर्षित किया जाय। इस प्रकार सँभाल करनेसे सरकारी अधिकारी कुछ सचेत होंगे तथा गो-वधमें कुछ-न-कुछ कमी अवश्य होगी।
- ३. यह 'पशु-वध-प्रतिबन्ध' नियम स्थायी नहीं है । 'भारत-रक्षा-कानून', जिसके आधारपर यह नियम बना है, युद्धके कारण लागू किया गया है । जब भी 'भारत-रक्षा-कानून' समाप्त होगा, यह प्रतिबन्ध भी लागून रहेगा ।

अतः कोशिश करके गोवध रोकनेके लिये कोई स्थायी कान्न बनवानेकी पूरी-पूरी चेष्टा की जानी चाहिये। सरकारने पहले कभी भी गोवधपर प्रतिबन्ध लगानेके सिद्धान्तको नहीं माना था; पर अब चाहे कागजी कान्न ही क्यों न हो, यह सिद्धान्त मान लिया गया। अतः इस सिद्धान्त-को स्थायी रूपसे कार्योन्वित करा देना अत्यन्त आवश्यक है। ४. जिस-जिस प्रान्तमें गो-रक्षासम्बन्धी जो-जो कानून-कायदे बने हैं, उनका समाचारपत्रों तथा विज्ञापनों-द्वारा जनतामें प्रचार किया जाय। गो-सेवा एवं गो-रक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली सभा-सोसाइटियाँ इन कानूनों को कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये प्रयत्न करें। उचित हो तो इस कामके लिये अलग संस्था स्थापित की जाय। (इ.स.)

# गौओं तथा साँड्-बैलोंके शुभाशुभ लक्षण

( ? )

( वायुपुराणसे ) [ मनु-मत्स्य-संवाद ]

### सुलक्षणा गायके लक्षण

मत्स्यभगवानने महाराजा मनसे कहा- ''सबसे पहली बात तो यह है कि गौ सशील-सीधी हो । उसका कोई भी अङ विकृत न हो। वह दर्बल न हो तथा उसे कोई रोग भी नहीं होना चाहिये । उसका बछडा जीता हो, चमडी, खुर और सींग चिकने हों, देखनेमें सुन्दर एवं सौम्य हो, आकारमें न बहुत बड़ी हो न छोटी और उद्धत स्वभावकी न हो। उसके पीछेका भाग चौड़ा हो। ओठ कोमल, सटे हए और लाल रंगके हों तथा गर्दन भी लाल रंगकी हो। जीभ काली न हो किन्तु लंबी, चिकनी एवं ललाई लिये हए हो और नेत्रोंसे ऑसू न बहते हों । खुर सटे हुए और मजबूत हों, नेत्र रंगमें मधुके समान अथवा पानीके बुदबुदोंके समान अथवा लाल और चिकने हों, उनकी पुतली भी लाल रंगकी हो। सात अथवा चौदह दाँत हों, तालू स्याम रंगका हो तथा दोनों पार्ख एवं रान सुन्दर हों। छाती, पीठ, मस्तक, दोनों ओरका पेटतथा कुल्हे—ये छः अङ्ग ऊँचे उभरे हए हों। दोनों कान, दोनों नेत्र तथा ललाट-ये पाँच अङ्ग समान एवं चौड़े हों तथा पूँछ, ललरी ( गलकम्बल ), दोनों रान, मस्तक, गर्दन तथा चार थन-ये दस स्थान छंबे हों। ये सब लक्षण जिस गौमें हों, उसे 'सुलक्षणा' समझना चाहिये।

### साँड़ोंके लक्षण

''उनके कंधे एवं थूहा ऊँचा, पूँछ एवं छछरी सीधी, कटि-प्रदेश एवं कंधे चौड़े, नेत्रोंका रंग वैदूर्यमणिके सहश, सींगोंकी नोक नयी कोंपलोंके भीतरी भागके समान चिकनी, पूँछ छंबी एवं मोटी तथा नेत्र मस्लिकाकु सुमके समान हों। दाँत तीखे तथा संख्यामें नौ या अठारह हों, छोड़नेके लिये इन्हीं लक्षणोंवाले साँड़को चुनना चाहिये। ऐसे साँड़को घरमें रखनेसे भी धन-धान्यकी वृद्धि होती है। जिसका रंग सफेद, लाल, काला, गोरा (पीला) अथवा गुलाबी हो, अथवा जिसकी पीठ ताँबेके रंगकी हो, जो कई रंगोंका हो, जिसके कान बड़े, कंधे ऊँचे, रोयें चिकने और आँखें लाल हों अथवा जिसका रंग पीला, पेट सफेद और बगलें काले रंगकी हों—बाह्मणके लिये इस प्रकारका साँड़ छोड़ना प्रशस्त माना गया है। क्षत्रियके लिये लाल रंगका, वैदयके लिये सुनहरी रंगका तथा शुद्रके लिये काले रंगका साँड़ छोड़ना उत्तम कहा गया है। जिसके सींग भौंहोंकी ओर मुड़े हुए तथा लंबे हों—ऐसा साँड़ सभी वणोंके लिये उपयुक्त है एवं सर्वार्थ-साधक माना गया है।

जिसके चारों पैर बिलीके रंगके, शेष अङ्क कपिल अथवा सफेद रंगके हों और जिसके नेत्र मणियोंकी भाँति चमकी है हों। ऐसे साँडको प्रशंसनीय कहा गया है। जिसका रंग पीला अथवा तीतरके समान हो और जिसके चारों पैर अथवा हो पैर सफेद रंगके हों, उसे करट जातिका साँड कहते हैं। जिसका मुँह कानोंतक सफेद हो और शेष रंग छाल हो। उसे 'नन्दी मुख' कहते हैं। जिसका पेट एवं पीठ सफेद रंगकी हो। उसकी 'समुद्र' संज्ञा कही गयी है। ऐसे साँडके रखनेसे वंशकी वृद्धि होती है। जिसका रंग मिल्लका-कसमके समान अथवा चितकबरा हो, उसे 'धन्य' कहा गया है और जिसके शरीरपर कमलकी आकृतिके धब्बे हों, उसे 'भाग्यवर्धक' माना गया है। इसके विपरीत जिसके तालू, ओठ एवं मुँह काले रंगके हों, सींग एवं खुर खुरदरे हों, रंग अस्पष्ट एवं कद छोटा हो, देखनेमें बाघ अथवा सिंहके समान हो, जिसका रंग कौए, गीध अथवा चूहेका-सा हो, जिसकी वृद्धि इक गयी हो, जो काना अथवा खोड़ा हो, जिसकी दृष्टि भेंड़ी हो, जिसके पैर बरावर न पड़ते हों अथवा सफोद रंगके हों और जिसके नेत्र भूमते हों, ऐसे साँड़कों न तो भरमें ही रखना चाहिये और न छोड़ना चाहिये।

छोडने अथवा घरमे रखने योग्य लॉडोंक लक्षण एक बार फिर कहता हूँ । जिनके सींग स्थिये (स्वस्तिक ) के आकारके, शब्द मेघके समान गम्भीर, तथा कद बहुत ऊँचा हो, जिनकी चाल मतवाले हाथीके समान हो तथा छाती चौडी। आकार विशाल तथा बल एवं पराक्रम महान हों, जिनका मंस्तक, दोनों कान, ललाट, पूँछ, चारों टाँगें, दोनों नेत्र तथा दोनों पाइर्व काले रंगके हों और दोप शरीर सफेद रंगका हो। अथवा शेष शरीर काला होनेपर ये सब अङ सफेंद्र रंगके हों। उस साँडको श्रेष्ठ माना गया है। जिसका आगेका भाग उभरा हुआ हो, पुँछ प्रश्नीतक लटकती हुई नथा मोटी हो, वह 'नीलवृष' श्रेष्ट माना गया है। जिसके दारीरपर दाक्ति ( सेल ), ध्वजा एवं पताकांके चिह्न हों, वह साँड विचित्र सिद्धि एवं विजय देनेवाला होता है ! जो साँड रोके जानेपर दाहिनी और घम जाते हैं, जिनका मस्तक एवं गर्दन ऊँचे होते हैं, वे साँड धन्य एवं यूथको बढानेवाछ होते हैं। जिसके सींगोंके अग्रभाग तथा नेत्र लाल रंगके और होष हारीर सफेट रंगका हो। तथा जिसके खर नयी-नयी कोपलोंके समान चिकने हों। उससे बढकर श्रेष्ठ कोई भी साँड नहीं माना जाता। जिस सॉड़की टाँगें, मुँह और पूँछ सफ़ेद रंगके हों और शेष शरीर लाखके रंगका हो, उसे 'नीलकृष' कहते हैं। ऐसे साँडको ही छोडनेके योग्य कहा गया है। ऐसे 'नीलवुष' का उत्सर्ग करनेसे पितरोंकी तृति होती है। इस प्रकारके लक्षणों-से युक्त साँड्को, चाहे वह घरका जन्मा हुआ हो अथवा मोल लिया हुआ हो, छोड़कर मनुष्य कदापि मृत्युकी चिन्ता न करे। उसका मोक्ष निश्चित है।

(२)

#### ( श्रीवराहमिहिरकृत 'बृहत्संहिता'से ) [ पराशर-बृहद्वथ-संवाद ] गायोंके गुभाक्ष्य सक्षण

सुनि पराशरने ऋद्द्रथते कहा—जिमकी आँखों में पानी आता हो, तथा कीचड़ जमा रहता हो, तथा जिनकी आँखों रूखी और चूहेकी-सी हों, जिनके सींग हिल्लेवाले, कनपटी चिपटी और रंग गदहेका-सा मटमैला हो, जिनके दस, सात या चार दाँत हों, मस्तक और मुँह लंबे हों, पीठ झुकी हुई, गर्दन गो-अं० ६७ओछी और मोटी, डमरूके समान ( दोनों ओर मोटा और बीचमें पतला ) मध्य-भाग, खुर फैले हुए, जीभ काली और अधिक लंबी, धुडे अत्यन्त पतले अथवा अत्यन्त मोटे, डील ऊँचा एवं शरीर दुर्बल हो तथा जिनका कोई अङ्ग अधिक अथवा न्यन हो, वे गार्ये ग्रुम नहीं होतीं।

#### बैळोंके शुभाशुभ लक्षण

इसी प्रकार जिस बैलके अण्डकोष स्थल और अत्यन्त लंबे हों, पिछली टाँगींके समीपका पेट बहत-सी नसोंसे भरा हो। छाती पतली और कनपटी नसोंसे भरी हुई हो। जो तीन स्थानों से मूत्र त्यागता हो, जिसकी आँखें बिलावकी-सी हों। रंग भरा हो: और जो करट जातिका हो, वह अभदायक नहीं होता। किन्त ब्राह्मणोंके लिये लाभदायक होता है। जिसके ओठ। ताल और जीभ काले रंगके हों और जो चलते समय जोर-जोरसे साँस लेता हो। ऐसा बैल अपने झंडके लिये घातक होता है। जिसका गोवर, भस्तककी हड़ी और सींग मोटे हों। पेट सफेद रंगका और शेष शरीर कष्णसार सुगके रंगका हो। वह बैंक अपने टोकेंका नारा करनेवाला होता है। ऐसा बैंक चाहे घरमें ही पैदा क्यों न हुआ हो, उसका त्याग कर देना चाहिये। जिसके शरीरपर काली बुँदिकियाँ हों और रंग खाकी अथवा हल्का लाल हो, बिलावके-से नेत्र हों, वह बैल दानमें मिला हुआ होनेपर भी ब्राह्मणके लिये अग्रुभ होता है। जो बैल हल अथवा गाड़ीमें जोते जानेपर कीचड़से निकालनेके समान पैरोंको उठाते हैं, जिनकी गर्दन पतली और नेत्र भयभीत होते हैं और जो छोटी रासके होते हैं। वे पीठपर बोझा नहीं उठा सकते।

#### शुभ लक्षण

जिन बैलोंके ओठ कोमल, सटे हुए और ताँबेके समान लाल रंगके होते हैं, पुट्टे कुश और जीम ताँबेके समान लाल होती हैं, जिनके कान पतले, छोटे और कँचे होते हैं, जिनका पेट सुन्दर और पिंडलियाँ उमरी हुई होती हैं, खुर कुछ-कुछ लाल और मिले हुए, छाती चौड़ी बथा डील ( थृहा ) ऊँचा होता है, चमड़ी चिकनी और रोहें सुन्दर और छोटे होते हैं तथा सींग लाल और पतले होते हैं, जिनकी पूँछ पतली और लंबी होती है, आँखोंके कोये लाल होते हैं तथा जो चलते समय जोर-जोरसे साँस लेते हैं, जिनके कंधे सिंहके-से और गलेसे लगी हुई चमड़ी ( गलकम्बल ) पत्तली और छोटी होती है, उस जातिके बेलोंको 'सुगत' कहते हैं, जोर वे पूजनीय—प्रशस्त होते हैं। जिनके बार्ये भागमें वामावर्त (बार्यों ओर घूमनेवाले चक्र) और

दाहिने भागमें दक्षिणावर्त तथा शरीरपर हिरनकी-सी घारियाँ हों, जिनके दाहिने भागमें वैदर्यमणि एवं मल्लिकाके पुष्पके चिह्न हों, नेत्र और दारीर स्थल हों, और खर फैले हुए न हों, वे सभी बैल प्रशस्त एवं भार ढोनेमें समर्थ होते हैं। जिसके थथनेमें बल पड़े हों। मुँह विलावका-सा हो और दक्षिण भाग सफेद रंगका हो, वाकी शरीर कमल, कमद अथवा लाखके रंगका हो, जिसकी पुँछ सन्दर और चाल घोड़ेके समान तेज हो। जिसके अण्डकोष लंबे। पेट मेडेके समान। और कमर तथा छाती पतली हो, उस बैलको भार ढोने तथा लंबी यात्रा करनेमें समर्थ और वेगमें घोडेके समान जानना चाहिये । जिसका रंग सफेद, आँखें पीली अथवा लाल, सींग ताँवेके रंगके और मुल वड़ा हो, वह 'हंस' नातिका बैल शुभदायक एवं अपने झंडको बढानेवाला कहा गया है। जिसकी पूँछ जमीनतक लटकी हुई हो, जिसकी कमर ताँबेके रंगकी और नेत्र लाल हों, जिसका डील ऊँचा हो और रंग चितकवरा हो। ऐसा बैल अपने स्वामीको शीघ्र ही लक्ष्मीवान बना देता है। अथवा जिसका एक पैर सफेट रंगका हो और

वाकी शरीर चाहे जिल रंगका हो, वह बैल भी शुभफल-दायक होता है। यदि नितान्त शुभदायक बैल न मिले तो शुभ एवं अशुभ दोनों लक्षणोंवाला बैल भी लिया जा सकता है।

#### गार्थोंके संकेतसे भावी शुभाशुभ फल जाना जा सकता है

बृहत्संहितामें कहा गया है कि गायें अत्यन्त दीन-सी हो रही हों तो राजाका अमङ्गळ होता है। खुरोंसे जमीन कोड़ती हों तो रोग, ऑलोंमें ऑसू भरे हों तो मृत्यु, और बार-बार विना कारण डकारती हों तो गोपालकको चोरका भय होता है। रातके समय गाय विना कारण शब्द करे तो भय होता है। परन्तु बैळके शब्द करनेपर मङ्गळ हुआ करता है। गायोंको छोटी मिक्खगाँ या छोटे-छोटे कुत्ते छोड़ते हों तो जब्दी वर्षा होती है। जंगळसे घर ळौटती हुई दूसरी गायोंके साथ रॅमाती हुई प्रवेश करे तो गायोंकी संख्या बढ़ेगी, ऐसासमझना चाहिये। गायोंके अङ्गोंमें गीळापन और रोमाञ्च होनेपर धन और हर्षकी वृद्धि होती है।

# उत्तम गोजातिके लक्षण

### अच्छी गौ

रारीरकी बनावट—शरीरका आकार बड़ा, मस्तक छोटा, कपाल चौड़ा, चमड़ी पतली, पूँछ लंबी, पतली और चक्कल, सींगोंका अगला भाग पीछेकी ओर झका हुआ, पैर छोटे, जाँवें चौड़ी, छाती गहरी और चौड़ी, गर्दन पतली और लंबी, कान बड़े, पिछले पैर बहुत अलग-अलग, जिनमेंसे यन पीछेकी ओर बाहर निकल रहा हो, ऊस घड़े-जैसा, यनकी चारों चूँचियाँ एक-सी और बड़ी-बड़ी, चूँचियाँ दूर-दूर, आँखें चमकीली, शरीर चिकना और चमकीला, तथा बाल नरम रेशम-से।

स्वभाव—वड़ा मृदु, बहुतशान्त, दृष्टिमें मातृस्नेह, राग-द्रेषरिहत, अपरिचित मनुष्यसे भी प्रेम, बच्चोंके द्वारा चिढ़ाने और छेड़नेपर भी क्षोध न होना, उत्तेजनारिहत, परिवारके छोगोंसे पारिवारिक प्रेम, कभी न चौंकना और खान-पानमें संयम।

दूध—बड़े थनमें दूध भरा हो, दूधकी शिराएँ मोटी हों, एक ही बारके पेन्हानेमें पूरा दूध उत्तर जाय, दुहनेके समय बड़े वेगसे दूध निकले, दूहते समय वर्तनमें दूधकी धारका शब्द होता हो, मोटी धार हो, पिछले पैरोंको बाँधे विना ही दुहने दे, किसीसे भी दुहा ले, दिनभरमें कई बार दुहने दे और प्रत्येक बार प्रेम तथा शान्तिसे दूध दे।

रंग—लाल गौमें पचानेकी शक्ति अधिक होती है तथा उसका दूध मीठा और अधिक मात्रामें होता है । काली गौका दूध बहुत नीरोग और परिमाणमें भी अधिक होता है । किपला गौ नीरांग, बलवान् और अधिक दूध देती है तथा उसमें मक्खनका भाग अधिक होता है; धूसर रंगकी गौ बहुत दूध दिया करती है ।

#### अच्छा साँड्

कपाल चौड़ा, सिर छोटा, गर्दन भारी, पीठ लंबी, टाँगें मजबूत, शरीर गठीला और चुस्त, आँखें शान्त, पूँछ पतली और लंबी, पूँछके अग्रभागपर बालोंका गुच्छा, चालमें गम्भीरता, सिर उठाकर चुस्तीसे चलना। सबसे अच्छा साँड़ वह होता है, जो बहुत अधिक दूध देनेवाली गौका पुत्र हो।

#### अच्छा बछड्ग

कपाल चौड़ा, ऑखें चमकीली और दूर-दूर, नाक छोटी और ऊपरकी तरफ झुकी हुई, पेट लंबा, वक्षःस्थल

# कल्याण 🔀

नं १<u>-</u>२-३







नं० ४--५-६





















Trans

- १-अच्छी गाय--लंबा शरीर, कृरुहे चौड़े, बढ़िया थन।
- २-अच्छी गाय-चौड़ी छाती, पैर बराबर तथा काफी फासलेपर।
- ३-अच्छी गाय-सिर, गर्दन साफ-सुथरे, आँखें चमकीली, कटिभाग गहरा, पिछले पुट्टे चौड़े, थन बड़े ।
- ४-खराब गाय-छोटा शरीर, सटे कूल्हे, सूखे थन, घँसी आँखें।
- ५-खराब गाय-इदय और सीना संकीर्ण, अगले पैर सटे हुए, श्रुकी गर्दन।
- ६-खराब गाय—ढालू नितम्ब, कूल्हे आगेकी ओर पतले, अगले-पिछले पैरोंको निकट रखकर खड़ा होना।
- अच्छी गाय—मजबृत संगठन, पूरा भोजन समाने छायक बड़ा पेट ।
- ८-अच्छी गाय-कंधोंसे लेकर पूँछतक सीधी और लंबी पीठ।
- ९-अच्छी गाय-पिछले पैरोंमें परस्पर बहुत दूरी, इससे चौड़े थर्नोंको बड़ा आराम मिलता है।
- १०-खराव गाय-मध्य भाग सँकड़ा, चेहरेपर मुर्दनी, सूखे थन।
- ११-खराव गाय-निकला हुआ पेट, स्ले थन।
- १२-खराब गाय-सटी हुई रानें, इससे अच्छे यन नहीं बन पाते ।

# कल्याण



अञ्छी गाय- १-क्लहेका स्थान खूब चौड़ा है । २-क्लहोंकी अन्तिम हड्डीका स्थान खूब चौड़ा । ३-चौड़ी रानें--जिनमें थन समा जाय ।

- खराब गाय-४-क्टिका स्थान खूब सँकड़ा है। ५-क्ट्होंकी निकली हुई ह्यु तथा कम चौड़ी। ६-मिली हुई रानें--थन बन ही नहीं पाता।
- अच्छी गाय---७-पीठ कंघोंतक सीधी तथा लंबी । ८-नितम्बके ऊपरका भाग सीघा, कमरसे पूँछतक काफी लंबाई। ९-चौड़ा सीना, विशाल उदर, पुष्ट पॅसलियाँ।
- खराब गाय—१०-इदयके पास मोटाई, मध्यभागकी पँसली कम फैली हुई। ११-बहुत नजदीक-नजदीक पँसल्याँ। १२-सँकड़ा सीना, छोटा-सा पेट।

गोल, मुखसे लेकर गलकम्बल (ललरी) तकका चमड़ा ढीला, गर्दन छोटी, पूँछ लंबी, कान मुहावने, खभावमें गम्भीरता, मृदुता और तेजम्बिता।

अच्छी बछडी

गर्दन लंबी, आँखें चौड़ी, कान लंबे, थन बड़ा और लंबा,

चमड़ा खूब पतला, शरीरके रोम रेशम-से नरम, सामनेका अङ्क पिछले अङ्ककी अपेक्षा कुछ ऊँचा और स्थूल, पूँछ लंबी और पूँछके अगले सिरेपर बालोंका गुच्छा, स्वभाव मधुर, शान्त और मिलनसार ।

# दुधारू गौकी परीक्षा

( हेखक-मन्त्री, गोपाटसङ्घ, शोटापुर )

हमलोगोंमेंसे बहुतोंको इसका अनुभव हुआ होगा कि गौ रखनेकी इच्छा होनेपर भी अच्छी गौ न मिल्रेने-से जैसी-तैसी गौ रखकर पीछे कष्ट ही होता है और यही कहना पड़ता है कि बाज आये इस झगड़ेसे। पर ऐसा इसील्रिये होता है कि हम गौ खरीदते समय यह देख नहीं लेते कि गौ दुधारू है या नहीं। इस विषयकी कोई जानकारी ही नहीं होती। ग्वाले जानते हैं, परखते हैं, पर खुलकर सब भेद नहीं बतलाते। इसिल्ये जरूरी है कि हमलोग इसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। जानकार लोगोंने दुधारू गौकी पहचानोंका संग्रह किया है। विशेषशोंको अवश्य इसमें कोई नया विशेष श्वान नहीं मिल्रेगा, पर सर्वनाधारणके लिये ये पहचानें उपयोगी होंगी, इसिल्ये यहाँ दी जाती हैं।

### गौकी बगलमें खड़े होकर देखना

गौकी बगलमें खड़े होकर देखनेसे पहले उसका आकार देख पड़ेगा। कंघोंसे लेकर पूँछतक उसकी लंबाई काफी होनी चाहिये। पीठ लचकी हुई न हो, मेरदण्ड ऊपर उठा हुआ हो और उसके मनके अलग-अलग दिखायी दें। पेठका वेरा जितना ही बड़ा होगा, उतना ही वह अधिक खानेवाली होगी और उतना ही दूध भी अधिक देगी। यह ध्यानमें रहे कि कम खाकर अधिक दूध देनेवाली गौकी सृष्टि अभीतक नहीं हुई है। पेठकी पसलियाँ जब उठी हुई और फैली हुई होती हैं, तब पेटमें चारा-पानीके लिये अधिक अवकाश होता है। दूध देनेवाली गौके शरीरपर मांस अधिक नहीं होता, क्योंकि वह जो कुछ खाती है, उससे दूध ही अधिक निर्माण होता है। हाँ, गामिन होनेपर पौष्टिक पदार्थ खानेको मिलें तो वह अवश्य ही पुष्ट होती है। गौके बदनपर हाथ फेरकर देख लेना चाहिये। यदि खाल मुलायम और पतली हो, तो यह अच्छा लक्षण है; यदि खाल मोटी हो तो यह समझना चाहिये कि रक्ताभिसरण

ठीक नहीं हो रहा है। और रोएँ घने हों तो समझना चाहियें कि इसकी परवरिश ठीक तरहसे नहीं हो रही है और इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।

### पीठके पीछे खड़े होकर देखना

पीठके पीछे खड़े होकर गौकी ओर देखनेसे पेटका भराव देख पड़ता है। पुढ़ों और नितम्बोंकी चौड़ाई सामने आ जाती है। पुढ़ोंका चौड़ा होना यह स्वित करता है कि गर्माशयमें अर्भकका पोषण ठीक तरहसे होता है। गौके थनका पिछला भाग और चूँचियाँ भी यहाँसे देख पड़ते हैं। गौकी जाँघें भरी हुई और दोनों जाँघोंके बीच काफी अन्तर होना चाहिये जिसमें थनके समानेके लिये पूरा अवकाश हो।

#### पेटके नीचेसे देखना

गौके पेटपर 'दूधवाली शिरा' होती है। यह थनकी ओर रक्त पहुँचानेवाली रक्तवाहिनी है। यह जितनी लंबी और वड़ी होगी, यन उतना ही अधिक पोसा जायगा और उतना ही उसमें दूध उत्पन्न होगा। इसीलिये इस रक्तवाहिनीको दूधवाली शिरा कहते हैं। यह पेटके नीचे जितनी ही स्पष्ट देख पड़े और यनके ऊपरकी नमें भी जितनी स्पष्ट लक्षित हों, उतना ही यह समझना चाहिये कि गौ दुधारू है। थनका अगला भाग भी यहींसे देख लेना चाहिये। यन वड़ा और पेटके बराबरमें हो। लटक आया हुआ या मांसल न हो और उसपरकी नमें साफ देख पड़ें। आगे और पीछे दोनों ओर थन पेटसे सटा हुआ हो। चारों चूँ चियाँ बराबर फासलेपर और एक सी बढ़ी और भरी हुई हों। बहुत पतली चूँ चियोंसे, जो अँगुलियोंमें भी न आगें, दूध भी कितना निकलेगा। अन्य सब लक्षणोंकी अपेक्षा थन और चूँ चियोंकी परखमें ही अधिक ध्यान देना चाहिये।

### गौके सामने खड़े होकर देखना

सामनेसे गौका मुँह देख पड़ता है । उसका जबड़ा और

नशुने चौड़े हों, आँखें पानीदार हों। गौ सीधी है या नहीं, यह उसका मुँह देखनेसे पता चळता है। दाँतोंसे उसकी उम्रका अनुमान होता है। गायके नीचेवाले जबड़ेमेंट (वृधिया) दाँत होते हैं। दो वर्ष बाद बीचके दो (वृधिया) दाँत गिर जाते और उनके स्थानमें दो बड़े (स्थायी) दाँत निकलते हैं। इस तरह हर साल दो-दो बड़े दाँत निकलते और पाँच वर्षमें आठों बड़े (स्थायी) दाँत पृरे हो जाते हैं। पाँच-छः वर्षके बाद ज्यों-ज्यों गौ ढलने लगती है, त्यों-त्यों उसके दाँत भी धिसते जाते हैं और खूँटी-सरीले होने लगते हैं। गायके ऊपरके जबड़ेमें दाँत नहीं होते। इन नीचेके दाँतोंसे घास-चारा काटकर वह पेटमें उतारती है और पीछे दोनों जबड़ोंके किनारेकी मजबूत दाढ़ोंसे चवाकर (जुगाली करके) निगल जाती है।



गौके कानोंमें यदि कुछ पीली-सी चमक दिखायी दे तो समझना चाहिये कि गौ दुधारू है और उसके दूधमें मनखनका अंश अधिक है। गौका गलकम्बल पतला होना चाहिये; इससे यथेष्ट वायु अंदर खींचनेमें उसे सुविधा होती है और

वह नीरोग रहती है । पेटका घेरा भी सामनेसे देख पड़ता है। पिछले पैरोंकी तरंह अगले पैर भी दूर-दूर हों।

### पीठपरसे देखना

पीठपरसे नीचे देखनेसे भी पेटका आकार और पुढे दीख पड़ते हैं। पुढा एकदम उतारदार न हो। यदि दुहती गाय खरीदी जाय तो बिना अन्तर दिये तीन-चार बार खयं दूध निकालकर देख लेना चाहिये। दूध निकालते समय पात्रमें धार गिरनेका जो शब्द होता है, उसके द्वारा भी गाय दुधारू है या नहीं, इसकी परीक्षा होती है। थनमें यदि दूध अधिक होगा तो पात्रमें धार के गिरते समय जोरसे शब्द होगा। यदि दूध अधिक न हुआ तो धार पतली होगी और शब्द भी धीमा ही होगा। पाश्चाच्य पद्धतिसे गौकी परीक्षा करनेकी एक और रीति है।

- १. पीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गलेसे पीछेकी ओर दोनों तरफ चौड़ा होता चला गया हो तो यह लक्षण अच्छा है। ऐसी गायके उदर तथा पाकाशयका पूर्ण विकास हुआ समझा जाता है। वह भरपूर खा सकती है और पचा भी सकती है।
- २. बगल्से देखनेपर गायके गलेसे पूँछतकका भाग चढ़ता और गलकम्बल्से थनतकका भाग उतरता हुआ चला गया हो। ऐसी गायका थन बड़ा होता है और उसमें दूध भी भरपूर होता है। उसी प्रकार गर्भाशयमें गर्भके विकासके लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता है और उससे बच्चा बलिष्ठ होता है।
- ३. सामनेसे देखनेपर दोनों तरफ गौका शरीर ऊपर-से नीचेकी ओर चौड़ा होता हुआ देख पड़े। इससे गौके फुफ्फुस और हृदय पूर्ण विकसित तथा बलिष्ठ हुए समझना चाहिये।

सारांश यह कि ऊपरसे, बगळसे अथवा सामनेसे किसी ओरसे भी देखनेपर गौका शरीर सब ओरसे तिहरे पच्चर (Triple Wedge) की तरह (एक ओरसे दूसरी ओर बारीक होता हुआ) दिखायी देना चाहिये। उसका यह आकार जितना पूर्ण होगा, उतनी ही वह अधिक दुधारू होगी। (गो० शा० छो०)

# कल्याण

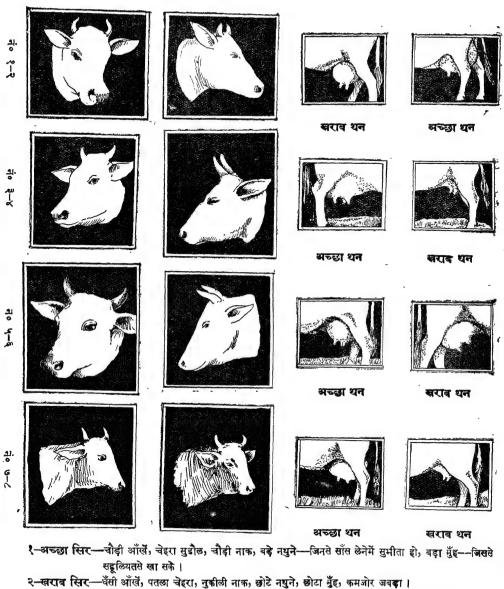

- ३-अच्छा सिर-बड़े नथुने, इनसे फेफड़ोंमें आक्सीजन पहुँचती है, पर्याप्त चारा खानेके लिये मजबूत जबहा।
- **४-खराब सिर-**भदा बछद्देका-सा मुँह । ऐसी गाय दूघ बहुत कम देती है ।
- ५-अच्छा सिर--पतली गर्दन, सुडौल चेहरा, चमकीली आँखें।
- ६-खराब सिर-मोटी गर्दन, भारी चमड़ा, बोझल शरीर, भेँसी आँखें।
- अच्छा सिर -- सिर साफ, थोड़ा पतला और मुँद्की ओर सुका हुआ-सा ।
- ८-सराब सिर-मोटी गर्दन, भारी चमडा।



१-य्थुन, २-नथुना, ३-जबद्दा, ४-आँखोंके बीचका भाग, ५-ललाट, ६-चाँद (स्रोप दीका मध्यभाग), ७-गला, ८-गलकम्बल, ९-गर्दन, १०-थ्ट्दा, ११-कंघा, १२-छातीका अगला भाग, १३-छाती, १४-द्धदयका वेरा, १५-कंघोंके नीचेका भाग, १६-कमर, १७-पुद्धा, १८-क्ट्दा, १९-पूँछकी जोड़, २०-पीठकी हिंद्वुयाँ, २१-पीठ और स्तनके बीचका भाग, २२-रान, २३-थनका पिछला जोड़, २४-थनका पिछला भाग, २५-पुच्छाग्र, २६-घुटना, २७-घुटनें और जाँघके बीचका स्थान, २८-कोख, २९-थनका अगला भाग, ३०-दुग्धिशराएँ, ३१-दुग्धकूप।

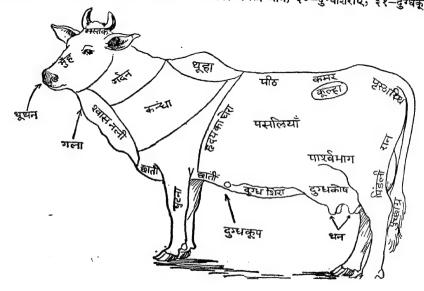

# गायसे भगवत्प्राप्ति

गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम् । श्रीमद्भागवत (२:३।१०) में एक श्लोक आता है— अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥

'उदार बुद्धिवाला पुरुष निष्काम हो या समस्त भोगोंका इच्छुक, अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखने-वाला क्यों न हो, उसे तीव भक्तियोगके द्वारा केवल परम पुरुष भगवान वासदेवकी आराधना करनी चाहिये।

यही बात गौओंके लिये भी कही जा सकती है। स्वार्थ या परमार्थ-कोई भी ऐसी वस्त नहीं, जो गांदेवीकी कपासे सलभ न हो सके। संसारमें कौन ऐसा विवेकशील प्राणी होगा, जो भगवानको पानेके लालायित न हो । युग-युगसे, जन्म-जन्मान्तरींसे जीव अपने बिछुड़े हुए प्रियतम परमात्मासे मिलनेके लिये न जाने कहाँ-कहाँ भटकता है, कितने-कितने साधन करता है। किन्त अवतक बहतोंको सफलता नहीं मिली । साधनका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेसे लक्ष्यकी प्राप्तिमें विलम्ब होना स्वाभाविक ही है । भगवत्याप्तिके अन्यतम साधनों मंसे गौकी सेवा भी एक ऐसा ही साधन है, जिससे भगवान शीघ ही सल्भ हो जाते हैं। भगवान हमारे इष्टदेव हैं, परन्त ये गौएँ उनकी भी इष्टदेवी हैं। वे इन्हींकी सेवाके लिये गोपाल-शिरोमणि बनकर इस भूतलपर अवतीर्ण होते हैं। भगवान भी जिनके सेवक हैं, उनकी सेवासे भगवत्याप्तिमें क्या संदेह हो सकता है। जैसे गङ्गाजीके तटपर रहकर भी कोई प्यासों मरे और पानीके लिये दर-दर भटकता फिरे, वही दशा हमारी है। हम घरमें कामधेनुके होते हुए भी उसकी संवासे मेंह मोडते और स्वार्थ एवं परमार्थ दोनोंसे विज्ञत रह जाते हैं।

गोमाता किस प्रकार हमें भगवान्के निकट पहुँचाती है, यह थोड़ा-सा विचार करनेपर ही सबकी समझमें आ सकता है। उदाहरणके लिये किसी भी गायको सामने रिखये; वह दो प्रकारकी संतानोंको जन्म देती है— बछड़ा और बिछया। पहले बछड़ेकी उपयोगितापर विचार कीजिये। बछड़ा हृष्ट-पुष्ट होनेपर एक अच्छा साँड या उत्तम बैल बन सकता है। साँड्से दो लाभ होंगे। एक तो धर्मशास्त्रीय विधिक अनुसार बृषोत्सर्ग करनेसे वह हमारे

पितरोंका उद्घार करेगा और दूसरे उससे गोवंशकी वृद्धि होगी। पितरोंका उद्घार और गोवंशकी वृद्धि—ये दोनों ही पुण्यकार्य हैं; अतः इनसे धर्मका सम्पादन होगा। यदि बछड़ेको बैल बना लिया जाय तो उससे भी अनेक लाभ हो सकते हैं। एक तो वह वाहनके काम आता है, छकड़ों और बैलगाड़ियोंको खींचता है तथा पीठपर भी बोझ ढोता है। इससे अन्न आदि वस्तुओंके व्यापारमें सहायता पहुँचेगी। व्यापारसे सम्पत्ति बढ़ेगी और उससे लोकमें सुख मिलेगा। इस प्रकार आनुषङ्किक रूपसे 'अर्थर और 'काम'की भी सिद्धि होती रहेगी। सम्पत्ति होने-पर हम बैदिक विधानके अनुसार यज्ञ कर सकते हैं तथा देश, काल और पात्रके अनुरूप यंथ्र दान करनेमें भी समर्थ हो सकते हैं। यज्ञ और दान भी धर्मके ही अङ्क हैं। यह बैलके द्वारा प्राप्त होनेवाले एक लाभकी शाखा हुई। यह बैलके द्वारा प्राप्त होनेवाले एक लाभकी शाखा हुई।

अब दूसरे लाभकी परम्परांपर दृष्टिपात कीजिये। उत्तम बैंल होनेसे अच्छी खेती हो सकती हैं। खेतीसे पर्याप्त अन्नकी प्राप्ति होगी। फिर अन्नसे भी कई प्रकारके लाभ हो सकते हैं। एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह होगा। हम स्वस्थ और सबल बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहनेपर मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो श्राद्ध और तर्पण करके पितरोंका उद्धार करें और इस प्रकार धर्मके सम्पादनमें कारण बने। अन्नसे दूसरा लाभ यह है कि हम स्वयं भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे। उस श्राद्धसे पितरोंका उद्धार होनेके साथ ही हमें भी धर्मकी प्राप्ति होगी। तीसरा लाभ यह है कि अन्नके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उपार्जन किया जा सकता है। वह धन लोकिक सुखका साधन तो बनेगा ही, यत्र एवं दानमें लगाये जानेपर धर्महद्धिका भी कारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ गायकी एक संतान—केवल बळड़ेद्वारा होनेबाले लाभोंका दिग्दर्शन कराया गया।

गायकी दूसरी संतान है—बिछया । उसका समुचितरूपसे पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन सकती है । गायसे दो प्रकारके लाभ होते हैं —लोकिक और पारलोकिक । पारलोकिक लाभ होता है उसके दानसे। शास्त्रोक्त रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर वैतरणी नदीको सहज ही पार कर सकते हैं । यदि दूसरोंके लिये गोदान किया गया तो वे भी वैतरणीपार तो होंगे ही, उनके उद्धाररूप पुण्य-कर्मसे हम भी धर्मके भागी हो सकते हैं। लोकिक लाभ भी आगे

# गायसे भगवत्प्राप्ति

गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्यवनं परम् । श्रीमद्भागवत (२:३।१०) में एक श्लोक आता है— अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥

'उदार बुद्धिवाला पुरुष निष्काम हो या समस्त भोगोंका इच्छुक, अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखने-वाला क्यों न हो, उसे तीव भक्तियोगके द्वारा केवल परम पुरुष भगवान बासुदेवकी आराधना करनी चाहिये।

यही बात गौओंके लिये भी कही जा सकती है। स्वार्थ या परमार्थ-कोई भी ऐसी वस्त नहीं, जो गांदेवीकी कपासे सलभ न हो सके। संसारमें कौन ऐसा विवेकशील प्राणी होगा, जो भगवानको पानेके लालायित न हो । युग-युगसे, जन्म-जन्मान्तरींसे जीव अपने बिछुड़े हुए प्रियतम परमात्मासे मिलनेके लिये न जाने कहाँ-कहाँ भटकता है, कितने-कितने साधन करता है। किन्त अवतक बहतोंको सफलता नहीं मिली । साधनका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेसे लक्ष्यकी प्राप्तिमें विलम्ब होना स्वाभाविक ही है । भगवत्याप्तिके अन्यतम साधनों मंसे गौकी सेवा भी एक ऐसा ही साधन है, जिससे भगवान शीघ ही सल्भ हो जाते हैं। भगवान हमारे इष्टदेव हैं, परन्त ये गौएँ उनकी भी इष्टदेवी हैं। वे इन्हींकी सेवाके लिये गोपाल-शिरोमणि बनकर इस भूतलपर अवतीर्ण होते हैं। भगवान भी जिनके सेवक हैं, उनकी सेवासे भगवत्याप्तिमें क्या संदेह हो सकता है। जैसे गङ्गाजीके तटपर रहकर भी कोई प्यासों मरे और पानीके लिये दर-दर भटकता फिरे, वही दशा हमारी है। हम घरमें कामधेनुके होते हुए भी उसकी संवासे मेंह मोडते और स्वार्थ एवं परमार्थ दोनोंसे विज्ञत रह जाते हैं।

गोमाता किस प्रकार हमें भगवान्के निकट पहुँचाती है, यह थोड़ा-सा विचार करनेपर ही सबकी समझमें आ सकता है। उदाहरणके लिये किसी भी गायको सामने रिखये; वह दो प्रकारकी संतानोंको जन्म देती है— बछड़ा और बिछया। पहले बछड़ेकी उपयोगितापर विचार की जिये। बछड़ा हृष्ट-पुष्ट होनेपर एक अच्छा साँड या उत्तम बैल बन सकता है। साँड्से दो लाभ होंगे। एक तो धर्मशास्त्रीय विधिक अनुसार बृषोत्सर्ग करनेसे वह हमारे

पितरोंका उद्घार करेगा और दूसरे उससे गोवंशकी बृद्धि होगी। पितरोंका उद्घार और गोवंशकी बृद्धि—ये दोनों ही पुण्यकार्य हैं; अतः इनसे धर्मका सम्पादन होगा। यदि बछड़ेको बैल बना लिया जाय तो उससे भी अनेक लाभ हो सकते हैं। एक तो वह बाहनके काम आता है, छकड़ों और बैलगाड़ियोंको खींचता है तथा पीठपर भी बोझ ढोता है। इससे अन्न आदि वस्तुओंके व्यापारमें सहायता पहुँचेगी। व्यापारसे सम्पत्ति बढ़ेगी और उससे लोकमें सुख मिलेगा। इस प्रकार आनुषङ्किक रूपसे 'अर्थर और 'काम'की भी सिद्धि होती रहेगी। सम्पत्ति होने-पर हम बैदिक विधानके अनुसार यज्ञ कर सकते हैं तथा देश, काल और पात्रके अनुरूप यंध्र दान करनेमें भी समर्थ हो सकते हैं। यज्ञ और दान भी धर्मके ही अङ्क हैं। यह बैलके द्वारा प्राप्त होनेवाले एक लाभकी शाखा हुई।

अब दूसरे लामकी परम्परांपर दृष्टिपात कीजिये। उत्तम बैल होनेसे अच्छी खेती हो सकती है। खेतीसे पर्याप्त अन्नकी प्राप्ति होगी। फिर अन्नसे भी कई प्रकारके लाभ हो सकते हैं। एक तो उससे हमारा जीवन-निर्नाह होगा। हम स्वस्थ और सबल बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहनेपर मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो श्राद्ध और तर्पण करके पितरोंका उद्धार करें और इस प्रकार धर्मके सम्पादनमें कारण बने। अन्नसे दूसरा लाभ यह है कि हम स्वयं भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे। उस श्राद्ध पितरोंका उद्धार होनेके साथ ही हमें भी धर्मकी प्राप्ति होगी। तीसरा लाभ यह है कि अन्नके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उपार्जन किया जा सकता है। वह धन लोकिक सुखका साधन तो बनेगा ही, यज्ञ एवं दानमें लगाये जानेपर धर्महिद्धका भी कारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ गायकी एक संतान—केवल बळड़ेद्वारा होनेबाले लाभोंका दिग्दर्शन कराया गया।

गायकी दूसरी संतान है—बिछ्या । उसका समुचितरूपसे पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन सकती है । गायसे दो प्रकारके लाभ होते हैं —लीकिक और पारलीकिक । पारलीकिक लाभ होता है उसके दानसे। शास्त्रोक्त रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर वैतरणी नदीको सहज ही पार कर सकते हैं । यदि दूसरोंके लिये,गोदान किया गया तो वे भी वैतरणीपार तो होंगे ही, उनके उद्घाररूप पुण्य-कर्मसे हम भी धर्मके भागी होसकते हैं। लोकिक लाभ भी आगे

# कल्याण 🧺



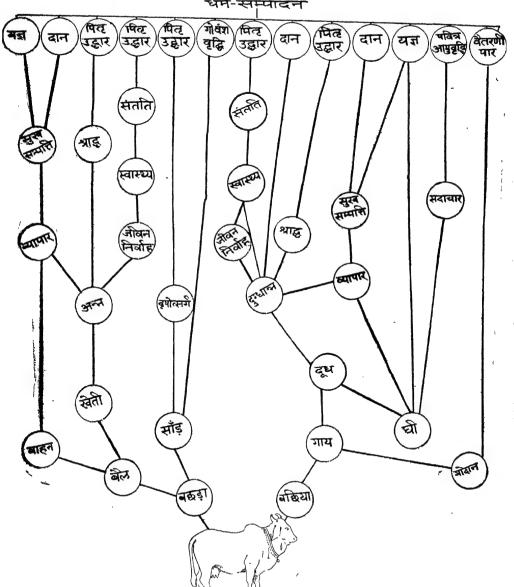

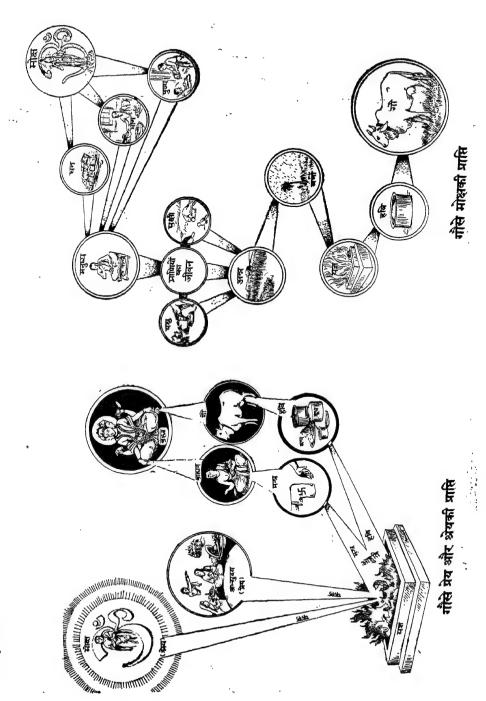

चलकर पारलोकिक लाभमें परिगत हो जाता है। गाय घरपर रहेगी तो हमारे लिये द्य देगी-यह लौकिक लाभ है। उस दधका दो प्रकारसे उपयोग हो सकता है-एक तो दही जमाकर या दुधसे ही घी बना लिया जाय अथवा दघके द्वारा ही नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ-दुग्धान्न तैयार कराये जायँ । घी और दुग्धान दोनों ही मानव-जीवनके लिये अत्यन्त उपयोगी वस्तुएँ हैं । घी परम पवित्र एवं सास्त्रिक वस्त है । इसके सेवनसे हारीर और मन दोनों ग्रद्ध होंगे । फिर ग्रद्ध विचारसे सदाचारकी बृद्धि होगी और सदाचारसे अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-ही-साथ आयकी भी बृद्धि होगी। इस तरहके शुद्ध, सास्विक एवं सदाचारपर्ण जीवनमें सदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन होता रहेगा। घीके द्वारा यज्ञ करके भी हम धर्मोपार्जन कर सकते हैं। तीसरा लाभ है न्यापार। धीका व्यापार करके सख-सम्पत्तिका उपार्जन होगा। उससे फिर यज्ञ और दान होंगे और उन दोनोंसे पूर्ववत् धर्मकी बुद्धि होती रहेगी।

घीकी ही भाँति दुग्धान्नसे भी व्यापार, धनोपार्जन, यज्ञ, दान और धर्म-प्राप्तिकी परम्परा सुख्यिर रह सकती है। वह श्राद्धमें भी उपयोगी है। श्राद्धसे पितरोंका उद्धार और उससे धर्मका सम्पादन भी होगा ही। दुग्धान्नका दान भी

धर्मके एक अङ्ककी पृष्टि कर सकता है। जीवन-निर्वाहमें भी दुग्धानका बहुत बड़ा उपयोग है। खास्थ्य-सम्पादन तो उसकी खास विशेषता है ही। खस्थ शरीरसे योग्य संतानका उत्पादन और उसके द्वारा पितरोंके उद्धाररूपी धर्मका पालन भी अवश्यम्भावी है। इस तरह गाय अनेक शाखाओं तथा परम्पराओंसे हमें अर्थ और कामकी प्राप्ति करानेके साथ ही धर्मके सम्पादनमें भी अत्यधिक सहायता पहुँचाती है। निष्काम धर्मके प्रभावसे मनुष्यमें भगवच्छरणा-गतिकी योग्यता आती है। वह—

#### यत्करोषि यदश्मासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्त्वरस्यसि कोन्तेय तरक्करूष्व मदर्पणम्॥

—इस भगवदाज्ञाके अनुसार अपने समस्त धर्म-कर्म भगवान्को भेंट करके स्वयं भी उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। पूर्णरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तको भगवान्की प्राप्ति में तिनक भी विलम्ब नहीं होता। इस प्रकार गोमाता सम्पूर्ण जगत्के मानवोंको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भगवान्के निकट पहुँचनेमें सहायता करती रहती है। गौके समान मनुष्यमात्रकी सची द्वितकारिणी दूसरी कोई नहीं है; अतः हम सब लोगोंको तन, मन, धनसे गोमाताकी सेवा और रक्षामें तत्पर रहना चाहिये। (रा० ना० शा०)

#### 一个的艺术与

# गोसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्ति

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।

आधुनिक जगन्में लैकिक सुखोपर लात मारकर केवल परमार्थके पथपर विचरण करनेवाले मनुष्य विरल्ले ही हैं। अधिकांश लोगोंकी महत्त्वाकाञ्चा और प्रयत्न सांसारिक सुख-सुविधाओंतक ही सीमित हैं। जिनके मनमें श्रेयके प्रति महत्त्व-बुद्धि है, वे भी प्रेयको छोड़ना नहीं चाहते। प्रेय और श्रेय दोनोंको हत्तगत करना चाहते हैं। उनके मनमें लोक और परलोक दोनोंके लाभ उठानेकी इच्छा है। वे भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं कर देनेवाला उपाय हूँ इते हैं। क्या ऐसा होना सम्भव है? क्या ऐशा कोई नाधन है, जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सर्धे ? प्रेय और श्रेय—मोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकें ? उत्तरमें निवेदन है—हाँ, ऐसा होनेके लिये दो साधन हैं—भगवान्का भजन और गीओंकी सेवा। गौओंसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्तिमें किस प्रकार सहायता मिलती है, यही यहाँ विचारणीय विषय है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें बतलाया है, लोकपितामह ब्रह्माजी-ने जब आदिकालमें समस्त प्रजाओंको उत्पन्न किया तब उनके सामने यज्ञका आदर्श रक्सा और कहा— इसके द्वारा तुम सब लोग अपनी-अपनी उन्नति करो । यह तुम्हें अभीष्ट कामनाओं— मनोवाञ्चित भोगोंको देनेवाला होगा । इससे तुम्हें 'इष्ट काम' अर्थात् प्रेयकी प्राप्ति होगी— 'अनेन प्रसवि-ष्यक्षमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।' इतना ही नहीं, तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंकी उन्नति करो और देवता भी तुम्हें उन्नत अवस्थामें पहुँचावें । इस प्रकार स्वार्थ छोड़कर एक-दूसरेकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हुए तुम सब लोग परम श्रेय (मोक्ष) को प्राप्त होओगे—

#### परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा

इस प्रकार यज्ञको प्रेय और श्रेय दोनोंकी प्राप्तिका साधन बताया गया है। यज्ञके दोस्वरूप हैं—एक तो भगवत्-प्रीत्यर्थ किये जानेवाले सभी कर्मोंको यज्ञ कहते हैं और दूसरा वेदोक्त विधिक अनुसार किया जानेवाला यजनरूप कर्म भी यज्ञ कहलाता है। यहाँ 'यज्ञ' शब्दसे दोनों ही प्रकारके कर्म अभीष्ट हैं। गोमाताकी सहायताने हम दोनों ही प्रकारके यज्ञ करनेमें सफल हो प्रेय और श्रेयके अधिकारी बन सकते हैं।

. ब्राह्मण और गौ दोनों ब्रह्माजीकी सन्तान हैं। ब्रह्माजीकी सन्तित होनेसे ही उनकी 'ब्राह्मण' संज्ञा हुई है। इसी प्रकार गौएँ भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री हैं। इसीलिये शास्त्रोंमें 'नमो ब्रह्मसुतास्यश्च' कहकर उनकी वन्दना की गयी है। इन दोनोंके सहयोगसे वैदिक यज्ञकी सिद्धि होती है। ब्राह्मणोंमें बेदमन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गौओंमें हविष्यकी स्थिति है। \*

यहाँ 'गौं' कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता ही है, धरती माताका भी ग्रहण होता है। ये दोनों ही गोधाब्दके वाच्यार्थ हैं। इसके सिवा धरती भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री है और इसका आधिदैविक रूप भी गौ ही है। राजा पृथुने गोरूपमें ही पृथ्वीका दोहन किया थां। असुरभावापन्न राजाओंके भारसे पीड़ित होकर षृथ्वीने गोरूपसे ही भगवान्को पुकारा था और महाराज परीक्षित्ने दिग्विजयके समय गोरूपमें ही पृथ्वीका दर्शन किया था। वस्तुतः धेनु और धरतीमें कोई

भेद नहीं है। इन दोनों रूपोंमें प्रतिष्ठित हुई गौसे हविष्य ( हवनीय पदार्थ ) की उत्पत्ति होती है । धेनसे दध और धरतीसे अन्न होता है। ये दोनों हवि हैं। अनुका संस्कार करके नाना भाँतिके हवनोपयोगी पदार्थ तैयार किये जाते हैं। इसी प्रकार दूधसे भी दही, घी आदि अनेक प्रकारके हविष्य बनते हैं। ब्राह्मणोदारा उच्चारित वेदमन्त्रसे गौके द्वारा प्रस्तुत किये हुए हवनीय पदार्थींकी जो अग्निमें आहति दी जाती है, उनसे भाँति-भाँतिके विभिन्न यह सम्पन्न होते हैं। इस यज्ञरूप धर्मके दो फल हैं-अभ्यदय और निःश्रेयस। दसरे शब्दोंमें प्रेय और श्रेय । गीता तो इसका समर्थन करती ही है, वैशेषिक दर्शनमें भी धर्मके ये ही दो फल माने गये हैं। इन्हींमें अन्य सारे फलोंका समावेश हो जाता है। इन्हीं दो फलोंके आधारपर धर्मकी परिभाषा निश्चित की गयी है--'यतोऽभ्यदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।' अभ्यदय अथवा प्रेय लौकिक सुखका नाम है। इसमें राज्य, धन, स्त्री, पुत्र, गृह, परिवार, दास, दासी, शय्या, वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि सभी वस्तओंका अन्तर्भाव है। निःश्रेयस या श्रेय भगवत्प्राप्ति और मोक्षके ही नामान्तर हैं। यही मानव-जीवनका चरम एवं परम पुरुषार्थ है । इसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। (रा॰ ना॰ शा॰)

#### -- \*\*\*

## गौसे मोक्षकी सिद्धि

परमात्माकी सृष्टिमें गो एक अद्भुत प्राणी है। कालके प्रभावसे संसारकी प्रायः सभी वस्तुओंका अलोकिक प्रभाव छत्त-सा हो गया है, किन्तु गोमाताका दिन्य प्रभाव आज भी अक्षुण्ण है। गो-सेवासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सभी बुक्षार्थ सिद्ध होते हैं। शास्त्र तो इसका समर्थन करते ही हैं, अनुप्रवसे भी इस बातकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है। शास्त्रोंमें कल्पवृक्ष, जिन्तामणि तथा कामधेनु—इन तीनोंको अखिल कामनाओंका दाता माना गया है। इनमें भी कामधेनुका महत्व सबसे अधिक है। कल्पवृक्ष कोई एक ही वृक्ष है, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष नहीं हो सकते और न सब प्रकारकी मणियोंमें ही चिन्तामणिका गुण आ सकता है। परन्तु गोएँसभी कामधेनु हैं। कामधेनुकी सन्तानें भी कामधेनु ही है। किसी भी गौकी भिक्तपूर्वक सेवा की जाय, वह अपने भक्तनी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर सकती है। राजा दिलीपने

निन्दनीकी सेवास ही अभीष्ट मनोरथ प्राप्त किया था। आज भी कितने ही सद्गृहस्य गो-सेवासे सब तरहका लाभ उठा चुके और उठा रहे हैं। कल्पवृक्ष और चिन्तामणि यद्यपि कामनापूरक माने गये हैं, तथापि वे मोक्ष या भगवत्याप्ति नहीं करा सकते। उनसे केवल लौकिक कामनाओंकी ही पूर्ति हो सकती है। इतनेपर भी वे सबको सुन्नभ नहीं हैं। किन्तु गौएँ वर-घर सुलभ हैं। इनसे केवललौकिक कामनाकी ही नहीं, समस्त पुरुषार्थोंकी—मोक्ष एवं भगवान् तककी प्राप्ति होती है। इसीलिये भगवान्ने इन कामधेनुओंको अपनी दिल्य विभूतियोंमें परिगणित किया है—'धेनूनामस्मि कामधुन् ।' 'दृष्ट देनेवाले समस्त पुरुषोंमें में कामधेनु हूँ।'

गौओंसे घर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है—यह बात छोगोंकी समझमें कुछ-कुछ आने छगी है। किन्तु इनसे मोक्षकी प्राप्ति भी सम्भव है, इसकी ओर अभी सर्वसाधारणका

ध्यान प्रायः नहीं गया है । इन पङक्तियोंमें इसीपर विचार किया जाता है। महाभारतमें कहा है- भावो यज्ञस्य हि फलं गोष यज्ञा: प्रतिष्रिता: । अर्थात भौएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं और उन्होंमें यज्ञकी प्रतिष्ठा है ।' यह बात सर्वथा सत्य है। हविष्यकी आहति देनेसे ही यज्ञकी सिद्धि होती है। परन्त यह हविष्य आता कहाँ से है ? वह गौओंकी ही देन है। गोमाता ही दघ, घी आदि उत्पन्न करके तथा अपने पुत्रों-बैलोंद्वारा अन्नका उत्पादन कराकर हविष्य प्रस्तत करती है। हविष्य धारण करनेके कारण ही गौको 'हविर्धानी' भी कहते हैं। यज्ञोंका मुलभूत हविष्य ही जब गौओंके भीतर प्रतिष्ठित है तो उन्हें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा कहना उचित ही है। गौसे हविष्य और हविष्यकी आहतिसे यज्ञकी सिद्धि होती है। यज्ञसे क्या होता है ? इसका उत्तर हमें गीतामें मिलता है-'यज्ञाद भवति पर्जन्य: ।' यज्ञसे वृष्टि करनेवाले मेघकी उत्पत्ति होती है। जब मेघ अच्छी वर्षा करता है तो अन्नकी-धास-चारे, फल-फल, धान-गेहँ आदिकी विशेष उपज होती है। गीता भी यही कहती है- 'पर्जन्यादन्नसंभव: ।' वही अन्न समस्त भतोंका आधार है । पद्म, पक्षी और मनुष्य आदि समस्त प्राणी उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं--- 'अन्नाद भवन्ति भूतानि।' मनुस्मृति (३।७६) में भी इसी बातका समर्थन किया गया है।

इस तरह अन्नदानके द्वारा समस्त प्राणियोंका पोषण करती हुई गोमाता मनुष्यको खस्या सबल एवं कर्मानुष्टानमें

समर्थ बनाती है। फिर मन्ष्य न्यायानुकल प्रयत्न एवं परिश्रम करके धन और भोग-सामग्रीका सञ्चय करता है। इतना ही नहीं, वह अपने स्वस्थ शरीरसे वतः तपस्याः तीर्थ-सेवन, दान तथा परोपकार आदि नाना प्रकारके धर्मीका अनुष्ठान करके महान पण्य-राशिका भी सञ्जय कर छेता है। तदनन्तर अपने कमाये हुए धनको जब वह भगवानुकी प्रसन्नताके लिये दीन, दुखी, रोगी और अनाथोंकी सेवामें लगाता है, भगवत्पीत्यर्थ उसका दान करता है तो उसके उस निष्काम धर्मका अक्षय फल मोक्ष उसे अवस्य सलभ होता है। भोग-सामग्रीको भी यदि वह भगवानकी सेवामें निवेदन करके प्रसादरूपमें ग्रहण करता है तो वह भी उसके लिये मिक्तका साधन बन जाती है । धर्मानष्टानद्वारा सञ्चित पण्यका भी यदि उसने निष्काम भावसे संग्रह किया है तो 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः के अनुसार उसके द्वारा मोक्ष मिलनेमें कोई संदेह ही नहीं है । निम्नाङ्गित श्लोकोंमें मोक्षके इसी क्रमका प्रतिपादन किया गया है-

गोभ्यो हिवः प्रजायेत यज्ञसिद्धिम्ततोऽनिशस्। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादश्वसंभवः॥ अञ्चाज्जीवन्ति छोकेऽस्मिन् पश्चपक्षिनरादयः। ततः स्वास्थ्यवछोपेतो मानवः कर्मतत्परः॥ धनं भोगांदच पुण्यं च समुपार्जयते सदा। तैरभ्यर्च्यं हिरं साक्षाद् ध्रुवं मोक्षसुपार्च्छेति॥

(रा० ना० शा०)

## गोसेवासे यमयातना छूट गयी

( लेखक-श्रीभिक्ष गौरीशङ्करजी )

एक मनुष्यने जीवनभर पाप ही किये थे। एक दिन उसने रास्तेमंं जाते देखा कि एक घायल गाय पड़ी है और उसके शरीरमें सड़ा घाव है, दुर्गन्य आ रही है और कीड़े पड़ गये हैं। उसे गायपर दया आ गयी। उसने एक अँगुलीसे गायके कीड़े निकाले और उसी अँगुलीसे रोज घावपर मलहम लगाने लगा। घीरे-घीरे घाव मिट गया। दुर्गन्य जाती रही। गाय स्वस्थ होकर चलने-फिरने लगी। मरनेके बाद उस मनुष्यको यमपुरीमें ले जाया गया। यह अपने दुष्कमोंका स्मरण करके दुखी हो रहा था और भूख-प्याससे पीड़ित था। यमराजने पता लगाया तो उसके जीवनमें सब पाप-ही-पाप थे। एक सत्कर्म था—अँगुलीसे गायके कीड़े निकाले थे और घावपर दवा लगायी थी। यमराजने सन्तुष्ट होकर अँगुली चूसनेको कहा। आदेश पाते ही उसने मुँहमें अँगुली लेकर चूसना शुरू किया। अँगुलीसे रसभरी अमृतमयी दुग्ध-धारा निकली और वह उसका पान करके क्षुधा-पिपासाकी पीड़ांके साथ ही तमाम पापोंसे मुक्त हो गया।

\* अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याष्ट्रजायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ गो-अं० ६८---

## गोभक्त रामसिंह

### [ कहानी ]

( हेखक-मुखिया श्रीविद्यासागर )

(१)

सबलगढ़ तहसीलके फाटकपर रहीम सिपाही बैटा था। तबतक भीतरसे रामसिंह सिपाही एक रोटी और उसीपर कुछ सीर रक्ले बाहर निकला।

रहीम—कहो रामिंह ! यह रोटी और खीर कहाँ लिये जा रहे हो !

रामसिंह-यह 'अग्रासन' है। रहीन-इसके क्या मानी !

रामसिंह-हमलोग जब रोटी बनाते हैं, तब पहली रोटी 'गोमाता' के लिये ही बनाते हैं। उसको 'अग्रासन' कहा जाता है।

रहीम-तुम रोटी खा चुके ?

रामसिंह-पहले गोमाताको खिला दूँगा तब कहीं मैं चौकेमें पैर रक्खुँगा।

रहीम-तुम गायको माता मानते हो ?

रामिसंह—माता ! माता ही नहीं—जगन्माता ! तुम्हारे मुसल्मान-धर्ममें भी कहा है कि यह पृथ्वी गायके सींगपर रक्खी है।

रहीम-तुम्हारा इष्टदेव कौन है ? तुम किसकी पूजा करते हो ?

रामिसंह—मेरी इष्टदेवी गाय है। मैं गायकी ही पूजा करता हूँ। बैतरनीकी नाव वही है।

रहीम-आज तुम्हारी गो-भक्ति देखी जायगी । रामसिंह-कैसे १

रहीम-तुम जानते हो कि आज ईद है ! रामसिंह-जानता हूँ । फिर !

रहीम—यह जानते हो कि इस समय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार, दीवान और कई सिपाही मुसल्मान हैं ? रामसिंह—यह भी जानता हूँ। फिर ?

रहीम-इस तहसीलके अहातेमें ही थाना भी है--यह माल्म है !

रामसिंह-माल्म है। फिर १ रहीम-तहसील और थानेके बीचमें जो ऑगन है, उसीमें गोकुशी की जायगी। रामसिंह-किस समय ?

रहीम-रातकै बारह बजे।

रामिसंह-ग्यारह बजेसे मेरा पहरा है।

रहीम—तब तो तुम अपनी आँखोंसे, अपनी गोमाताको जबह होते देखोगे।

रामसिंह-यह बात सब अहलकारोंने पास कर दी है कि तहसीलमें गोकुशी हो !

रहीम-जी हाँ, ठाकुर साहब ! सब अफसर मुसल्मान हैं। यह बात तय हो चुकी है।

रामसिंह-मेरे सामने गोकुशी हो, यह बात असम्भव है, नासुमिकन है रहीम !

रहीम-मैं खुद अपने हाथसे गायके गलेपर छुरी चलाऊँगा।

रामसिंह-मगर सिरपर कफन बाँधकर आना । रहीम-देखूँगा कि तुम क्या करते हो ।

(२)

रातके ग्यारह बजे रामिंस् िसपाही, वरदी पहनकर और हाथमें भरी हुई दुनाळी छेकर, खजानेका पहरा देने छगा। वहाँपर बारह बंदूकें और भी रक्की थीं। पाँच गारदके िसपाहियोंकी और सात थानेके िसपाहियोंकी। सभी भरी हुई थीं और दुनाळी थीं।

आधा घंटे बाद, एक जवान और मुन्दर गायको छेकर, रहीम आया। उसने आँगनके एक खूँटेपर गाय बाँघ दी और ज़ुरीकी घार देखने छगा।

ऑगनभरमें कुर्सियाँ विछायी गयीं । तहसीलदार, नायव तहसीलदार, थानेदार और दीवानजी आकर उन कुर्सियोंपर बैठ गये । शहरके कुछ धनी, मानी, रईस मुसल्मान भी आकर बैठ गये । सब लोग चौदहकी संख्यामें थे । सात मुसल्मान सिपाही पीछे खड़े थे । एक मौलवीने उठकर जबहकी दुआ पढ़ी । छुरी लेकर रहीम आगे बढ़ा ।

(3)

रामिह—खबरदार रहीम ! खबरदार ! रहीम—क्या बकते हो ! रामिह—चनेके घोखे मिर्च मत चबाना । रहीम-चुप रहो।

रामसिंह-तहसीलदार साहब ! यह तहसील केवल मुखल्मानोंकी तहसील नहीं है । इस तहसीलमें हिंदूलोगोंका भी साझा है ।

तहसीलदार-इसका मतलव ?

रामसिंह—मतलब यह कि तहसीलके भीतर गोकुशी नहीं हो सकती।

तहसीजदार-मेरा हुक्म है।

रामिसंह-आपका हुक्म कोई चीज नहीं। कलक्टरका हुक्म दिखलाइये।

तहसीजदार—अपनी तहसीलका मैं ही कलक्टर हूँ। तहसील सबलगढ़का मैं जार्ज पंचम हूँ। समझे ?

रामसिंह-चाहे आप साक्षात् खुदा ही क्यों न हों, पर मेरे सामने ऐसा हरगिज नहीं होगा।

थ नेदार-होगा, होगा और बीच खेत होगा । हथियार रख दो और निकल जाओ तहसील्से बाहर ।

रामितंह—मेरा **इ**थियार कौन छीन सकता है १ थानेदार—मैं !

रामसिंह-आइये ! छीनिये आकर !

दीवान-क्या तुम्हारी आफत आ गयी है रामसिंह! अपने अफसरसे, ऐसी नाज़ायज गुफ्तगृ !

रामसिंह-अफसर शिक्स बेवकूफने इनको अफसर बनाया श पवलिकका दिल दुखाना अफसरका काम नहीं है।

थानेदार-रहीम ! अपना काम करो। काफिरको बकने दो। रहीमने गायकै पास जाकर ज्यों ही छुरा ऊँचा किया, त्यों ही रामिंदिने दन्से गोली चला दी। रहीम मरकर गिर पड़ा। शनेदार-पकड़ो ! पकड़ो !

रामसिंहने दूसरी गोली, थानेदारकी छातीपर रसीद की। हाय कहकर थानेदार भी वहीं ढेर हो गये!

तहसीलदार उठकर भागने लगे। रामसिंहने खाली बन्दूक वहीं डाल दी और लपककर दूसरी भरी दुनाली उठा ली।

रामसिंह-कहाँ चछे जार्ज पंचम ! जरा अपनी कलक्टरी-की चाशनी तो चख लो !

इतना कहकर रामसिंहने घोड़ा दबाया। तहसीलदारकी खोपड़ीमें गोली लगी और वे वहीं ढेर हो गये। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई । मगर रामसिंहको विराम कहाँ ? तड़ातड़ गोली चल रही थी । निशाना अच्चूक था । ग्यारह आदमी जानसे मारे गये ।

इसके बाद रामसिंहने गोमाताके चरण छुए और रस्सी खोल दी, वह बाहर भाग गयी। तब रामसिंहने एक गोली अपनी छातीमें मार ली और मरकर वहीं गिर पड़े!

स्वेरा हुआ । सारा समाचार शहरमें फैल गया। हिंदू पविलक्ष्मे रामसिंहकी अरथी बनायी। एक सेठजीने लाशपर पाँच सौ रुपयेका दुशाला डाल दिया। चार साधुओंने लाशमें कंधा लगाया। शहरके हलवाइयोंने बताशे जमा किये। सराफोंने पैसे और रेजगारी इकड़ी की। माली लोगोंने पूल इकड़े किये। जब लाश चली तो आगे-आगे वही कुर्वानीवाली गाय सजाकर चलायी गयी। पीछे शङ्क, घंटा और घड़ियालका नाद होने लगा। रास्तेमें फूल, बताशे, पैसा और रेजगारी बरसायी जाने लगी। विराट जुलूस निकाला गया। कई-एक सहृदय मुसल्मान और ईसाई सज्जन भी साथ थे।

इमशानमें जब लाश उतारी गथी, तब मुहम्मदअली सौदागरने लाशपर गुलाबके फूल चढ़ाकर कहा—'हजरत मुहम्मद साहबने कुरान-शरीफमें लिखा है कि उन जानवरों को हरिगज न मारा जाय, जो पबलिकको आराम पहुँचाते हैं। बादशाह अकबर और बादशाह जहाँगीरने, कानून बनाकर गोकुशी बंद कर दी थी। अफसोस है कि हमारे तअस्मुवी मुसल्मान, सिर्फ हिंदू माइथों का दिल दुखाने की गरजसे गोकुशी करते हैं। मैं उनपर लानत भेजता हूँ।'

पादरी यँग साहब ईसाई थे । उन्होंने कहा—'सरकार अगर गोकुशी कराती होती तो बिलायतमें खूब गोकुशी की जाती । मगर वहाँ इसका नामोनिशानतक नहीं है । बिलायतके सभी अंग्रेज किसान गायोंको पालते हैं । अपस्रोस है कि सिर्फ चमड़ेके व्यापारने गोकुशीका बुरा काम जारी कर रक्खा है । भाई रामिस्हकी बहादुरीकी मैं तारीफ करता हूँ । आप साहबानसे प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर रामिस्हके बाल-बच्चोंके वास्ते कुछ चंदा किया जाय ।' उसी समय पंद्रह हजारका चंदा लिखा गया । उसमें मुहम्मदअलीन तीन हजार और पादरी साहबने एक हजार रुपये दिये ।

यह घटना अक्षरशः सत्य है। केवल नाम बदल दिये गये हैं।

## हिंदू-मुसल्मानोंकी गौ

### [कहानी]

( लेखक -- श्रीविट्टल कृष्ण नेरूरकर, बी ० ए०, एस् ०, टी० सी ० )

डाक्टरने तबीयतका हाल पूछा । उन्होंने अब्दुछासे केवल यह कहा कि लड़केको उसकी माका दूध छुड़ाकर गौका दूध पिलाना चाहिये ।

'लेकिन उसकी ''''।

'उसकी इतनी चिन्ता नहीं है। पर सच बात तो यह है कि क्षय हो जानेका…। समझ गये न ? दवा चलने दो। यदि उससे लाभ हुआ तो अभी वर्षों जी सकती है। इस रोगकी अचूक और रामबाण दवा आजतक किसीने निकाली ही नहीं। सब बातोंका खूब अच्छी तरह ध्यान रखकर दवा देनी चाहिये। यही अपना काम है। क्या समझे ?'

डाक्टर सूचनाएँ और औषध देकर चले गये। अब्दुक्ला बहुत ही चिन्तित हुआ। वह दोनों हाथोंपर सिर रखकर बैठ गया। कारण यह था कि उसके घरमें गौनहीं थी।

'तुम इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हो १ घरमें गौ नहीं है, इसीलिये न १ लेकिन पड़ोसमें मनोहरजी तो हैं न १ उनकी गौ ब्यानेको थी । अगर ब्यायी होगी तो वे हमें दूध देनेमें नाहीं नहीं करेंगे । बड़े भले आदमी हैं।'

'हॉं खदीजा! यह तो ठीक है, पर एक बार हमारे खेतमें उनका बैल घुस आया था। मैंने गुस्सेमें आकर उसे बेतरह मारा था। इसपर मुझसे और उनसे गाली-गलीज भी हुआ। तभीसे हमारी-उनकी बोलचाल बंद है। अब मैं उनके पास किस मुँहसे जाऊँ ?'

'पर अब तो जानपर नौबत आयी है । यदि मेरे लिये दूधकी आवश्यकता होती तो मैं न कहती । पर यह पहला बच्चा ठहरा । इसे तो किसी तरह जिलाना ही होगा । अभी तो यह पूरे बाईस दिनोंका भी नहीं हुआ । अगर तुम उनके पास जाकर यह सारा हाल कहोगे तो वे इनकार नहीं करेंगे । इसका मुझे पूरा विश्वास है । तुम अपने इस बच्चेकी खातिर ही उनके पास जाओ, जाओ न ।'

खदीजाका यह आग्रह भला अब्दुल्ला किस तरह टाल सकता था १ खदीजाको रोगने आ घेरा था, उसके घर पहले-पहल लड़का हुआ था, इसलिये वह मान-अपमान सबका विचार छोड़ मनोहरजीके घर गया।

मनोहरजी सचमुच बहुत उदार-स्वभावके मनुष्य थे। अब्दुल्लाने बहुत ही लिंजत भावसे उनसे सारा हाल कहा, और अपनी अङ्चन उन्हें बतलायी। अब भला मनोहरजी- जैसे उदार गृहस्थ कैसे इन्कार कर सकते थे?

मनोहरजीने कहा—'अब्दुल्ला ! अगर तुम अपने छोटे बच्चेके लिये मेरा सारा दूध छे लो तो भी हर्ज नहीं, पर तुम्हारा लड़का जी जाय । तुम खदीजाको धीरज दो और दोनोंकी देख-भाल करो । जाओ ।'

मनोहरजीकी ये बातें अब्दुल्लाके कलेजेको पार कर गयीं । वह उनकी उदारता देखकर थोड़ी देरतक तो अपने मनमें बहुत लिजत हुआ । पर उसके मनमें फिर कुछ खीझ हुई । उसने सोचा—'हैं १ क्या मैं अपने दुश्मनका एहसान लूँ १ अगर मनोहरजीने दूध देनेसे इन्कार कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, तब तो मैं मनोहरजीकी निर्दयताका कितना बढ़-चढ़कर बखान करता और खदीजाका जी भर देता। पर नहीं, ऐसा तो हो नहीं पाया। हाय !'

अब्दुल्लाके मनमें इसी प्रकारके विचार उठने लगे।
उसके पास इतने रुपये नहीं थे कि वह एक गौ खरीद
सकता। उस गाँवमें मुसल्मानोंके भी दो-तीन घर थे।
पर उनमेंसे भी किसीके यहाँ दुधारू गौ नहीं थी।
हाँ, और भी कई ऐसे हिंदू थे, जिनके यहाँ दूध होता था।
पर भैंसका; गौका दूध किसीके यहाँ नहीं होता था।
जिनके यहाँ गौएँ थीं भी, उनके यहाँ दूध नहीं होता था।
मा तो बिछया थीं और या ठाठ। अब्दुल्ला स्नाचार
हो गया। एक विचार उसके मनमें आया। किसी महाजनसे



कुछ रपये उधार छेकर एक दुधारू गौ खरीद हूँ।

मनमें यह विचार उठते ही वह प्रसन्न हुआ। छेकिन
अभी बाजार लगनेमें पाँच दिन बाकी थे। तबतक क्या
बच्चा बिना दूधके रहेगा और फिर खदीजाके लिये भी
दवाके साथ गौका ही दूध चाहिये था। बेचारा बिल्कुल
लाचार था। अगर पाँच दिनतक मनोहरजीसे ही दूध
छेना पड़ा तो फिर बराबर छेनेमें क्या हर्ज है ?

महीनेभरमें खदीजाकी तबीयत कुछ सँभलने लगी। वह उठकर घरमें चलने-फिरने लगी। फिर भी कमजोरी बहुत थी। पर गरीब घरोंमें ऐसे ही चला करता है। ज्यों ही मनोहरजीकी गौ सन्ध्याको आकर उसके दरवाजेपर खड़ी होती त्यों ही खदीजा उसे कुछ हरा चारा खिलाती। घरमें अगर कुछ रोटी या भात बचा हुआ होता तो वह भी देती। कभी-कभी उसे कुछ सानी-पानी भी दे देती। आखिर उस बच्चेकी जान भी तो उसी गौके दूधसे बची थी।

अब्दुल्ला और खदीजाका लड़का रहमत अब आठ महीनेका हो गया था। अब उसे गौ बहुत अच्छी मालूम होने लगी। जब वह गौ खदीजा और रहमत-को हतनी प्यारी लगती थी तब वह अब्दुल्लाको प्यारी लगे बिना कैसे रह सकती थी ? अब उसके पहलेवाले विचार बदल गये । अब वह मनोहरजीके साथ उसी प्रकारका प्रेमपूर्ण ब्यवहार करने लगा, जैसा एक भले पडोसीको करना चाहिये।

जिस गौका दूध रहमतको मिला करता था वह गाभिन हुई। अब उसका दूध मिलना बंद हो गया। पर उन्हीं दिनों मनोहरजीकी दूसरी बिख्या ब्यायी। वह बिख्या उसी गौकी थी।

डाक्टरने कह रक्खा था कि रहमतको जितने दिनोंतक मिल सकें, बराबर गौका दूध ही देंना चाहिये । और यदि डाक्टरने न भी कहा होता तो भी अब्दुल्ला और खदीजा स्वयं ही उसे जहाँतक हो सकता, गौका दूध देते, क्योंकि गौके दूधपर उन लोगोंका बहुत अधिक विश्वास हो गया था।



ज्यों ही गौ अपने बछड़ेके साथ दरवाजेपर आकर खड़ी होती, त्यों ही खदीजा रोटी छेकर उसके पास जा पहुँचती और अपने हाथसे उसे खिलाती। और गौ भी जब जाने लगती तब खदीजा और रहमतको चाटती हुई जाती।

अब रहमत आठ वर्षका हो गया था। एक दिन

जब वह स्कूलसे लौट रहा था, उसे मनोहरजीके घरमें बहुत भीड़ दिखायी दी। साथ ही उसे गौके रँमानेकी भी आवाज सुनाधी पड़ी। मनोहरपर कुछ लोग विगड़ रहे थे और मनोहर उन लोगोंकी मिन्नत-खुशामद कर रहे थे।

रहमतने भीड़में घुसकर देखा तो दो-तीन आदमी दोनों गौओंके गलेमें पगहा बाँघकर उन्हें खींचकर बाहर ले जाना चाहते थे। गौएँ जोर-जोरसे चिल्ला रही थीं और मनोहरजीको रलाई आ रही थी। ये वे ही दोनों गौएँ थीं जो रहमतको बहुत प्यारी थीं।

महाजनोंका कर्ज चुकानेके लिये मनोहरजीके पास रूपये नहीं थे। फरूल अभी कटी नहीं थी। इधर दो वर्षसे पानी ही नहीं बरसा, इसलिये घरमें भी अनाजका एक दाना नहीं था। वे जैसे-तैसे अपना और बाल-क्बोंका पेट पालते थे। घरमें जो कुछ माल-असवाब, कपड़ा-लत्ता था वह पहले ही कुछ और महाजनोंका कर्ज चुकानेमें निकल गया था। अब रह गये केवल मनुष्य, वे ही अपनेको दास कहकर विकनेको तैयार हों तो ....। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था।

बालक रहमतकी समझमें और तो कुछ आया नहीं, बस, इतनी ही बात उसकी समझमें आयी कि मनोहरजी-पर और उनकी दोनों गौओंपर संकट आया है। वह दौड़ा हुआ अपने घर पहुँचा। अब्दुला उस समय घरमें नहीं था। खदीजा घरके काम-घंघोंमें लगी थी। जब उसने देखा कि रहमत रोता हुआ आ रहा है, तब वह बेचैन हो गयी।

लड़का रो रहा था। उसकी बातसे खदीजाने इतना तो समझ लिया कि भारी विपद् है। इसके बाद मा-बेटा दोनों दौड़े हुए मनोहरजीके आँगनमें जा पहुँचे। उनकी जिन दोनों गौओंने पारी-पारीसे रहमतको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया था, आज उनके चले जानेकी बारी आयी थी। उन्हों गौओंने रहमतको आठ-दस वर्षका किया था। उन्होंके लिये वे गौएँ दाई क्या बिक मासे भी बढ़कर थीं। उन्होंने खदीजापर बहुत अधिक उपकार किया था। उन्होंके दूधसे रहमत पला था। उन गौओंने खदीजाके हाथसे घास खायी थी। दोनों गौओंकी आँखोंसे पानी बह रहा था। उनके छोटे-छोटे बछड़े पगहा तोड़कर गौओंके पास दौड़ जानेको छटपटा रहे थे। खदीजाका स्त्री-हृदय द्रवित हुआ।

उसे उन बछड़ोंकी जगह अपना रहमत ही दिखायी देने लगा, और रहमतकी जगह वे दीन बछड़े दिखायी देने लगे । खदीजा और रहमतको देखते ही दोनों गौएँ उनकी ओर दौड़ीं । ऐसा जान पड़ता था कि उन दोनों गूँगे पशुओंको इस बातका ज्ञान हो गया था कि हमारा मालिक इस समय हमारी रक्षा करनेमें असमर्थ हो रहा है ।

अदालतका अमीन और महाजन दोनों पास ही बैठे हुए मजेमें तमाखू पी रहे थे और रह-रहकर अपने आदिमियोंको दोनों गोएँ खींच छे चलनेका इशारा कर रहे



थे। खदीजाने विजलीकी तरह कड़ककर कहा—'लो ये मेरे गहने ले जाओ। और गौओंको छोड़ दो। कम-ज्यादाका हिसाब बादमें होता रहेगा। जाओ, यहाँसे अपना मुँह काला करो!'

इतना कहकर उसने गैओंके गेरावपर हाथ डाला और चट उन्हें ले जाकर उनकी जगहपर बाँघ दिया।

अपने कानों और हाथोंके गहने उतारकर उसने महाजनके सुपुर्द कर दिये थे। उस समय वह क्रोधमें इतनी भर रही थी कि किसीकी हिम्मत ही न होती थी कि आँख उठाकर कोई उसकी तरफ भरपूर निगाहसे देखता। वह बोली—'जबतक में जीती हूँ, तबतक में मनोइरजी-की गौओंपर किसीको हाथ नहीं रखने दूँगी।'

यह बात उसने घर जाते समय कुछ गरजकर कही थी। इसके बाद उसने कुछ धीमी, पर ऐसी आवाजसे कहा, जिसमें सब छोग सुन सकें—'बेटा रहमत! तुम भी हमेशा ऐसा ही करना।'

रहमत भी बोला—'हाँ, मा! मैं भी ऐसा ही करूँगा।' यद्यपि माके गहने उत्तर जाना रहमतको बुरा लगा था, पर फिर भी उस समय उसे आनन्द ही हो रहा था।

मनोहरजीपरसे आगित तो टल गयी, पर वे जन्मभरके लिये खदीजाके ऋणी हो गये। जब अब्दुल्ला लौटकर घर आ रहा था, तब मनोहरजीने रास्तेमेंसे ही उसे बुलाकर उससे साग हाल कह सुनाया और तब कहा—'अब्दुल्ला भाई! आज खदीजाने हमारी यह आफत टालकर मानो हमारे घरभरके लोगोंको सदाके लिये मोल ले लिया। हम महाजनके ऋणसे तो छूट गये, पर सदाके लिये तुम्हारे ऋणी हो गये!

अब्दुल्लाको जिस दिन पहले-पहल मनोहरजीके यहाँ दूध लानेके लिये जाना पड़ा था, उस दिनके अपने विचार स्मरण हो आये। आज उसने अपने आपको धन्य समझा। आज उसने उस उपकारका बदला उपकारसे चुका दिया था। अब उलटे मनोहरजी ही अपने-आपको बोझसे दबा हुआ समझ रहे थे।

रास्तेमें ही उसको मनोहरजीके घरका सारा हाल मालूम हो गया था और वह उसीके सम्बन्धकी बातें सोच रहा था। बकरीदका त्यौहार पास आ गया था, इसिल्ये कुर्वानीके वास्ते गौएँ हूँढ़नेके लिये कसाई लोग गाँवों में घूम रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि दस रुपयेकी गौके दाम उस समय चालीस रुपयेतक मिल ज.यँगे। महाजनने मनोहरजीकी गौओंपर नजर रखकर ही यह जाल बिछाया था। अव मनोहरजीकी तरफ उसके पंद्रह-बीस रुपयेसे ज्यादे नहीं निकलते थे। पर मनोहरजी उस समय इतनी छोटी रकम भी नहीं चुका सकते थे। उन्होंने अपनी एक गौ निकाल देनेके बारेमें अब्दुल्लासे जिक्क किया। पर अब्दुल्ला कोई उत्तर नहीं दे सकता था। उसके सामने एक ओर तो अपने धर्म-का प्रश्न था और दूसरी ओर यह आपसका और घर प्रश्न था। मला खदीजाके सामने इसका जिक्क करनेकी उसकी



क्या मजाल थी ? वह मनोहरजीकी गौ विकवानेकी बात उससे कैसे कह सकता था ? वह इसी चिन्तामें डूबा हुआ अपने घर आ रहा था । मनोहरजीने उससे यह भी कह दिया था कि यदि इस समय तुम रुपयोंका बन्दोबस्त कर दो तो मैं आगे चलकर तुम्हारे रुपये लौटा हूँगा ।

पर उसी दिन खदीजा फिर बीमार पड़ी। उसकी बीमारी दिन-पर-दिन बढ़ने लगी। डाक्टरने कहा था कि ऐसी कोई बात इससे न की जाय जिससे इसके दिलपर धक्का लगे।

× × ×

अन्तसमय पास आया जानकर खदीजाने रहमतको अपने कळेजेसे लगा लिया । अब्दुल्ला उसके सिरकी तरफ और मनोहर उसके पैताने बैठे हुए थे।

खदीजाने कहा—'देखों, बेटा रहमत! मनोहरजीकी गौओंको सदा चण्डालोंके हाथसे बचाना। ऐसा नहों कि कोई चण्डाल उन्हें ले जाय, और मनोहरजीका भी कोई अपकार न होने देना। बताओ तुम इन सबका ध्यान रक्खोंगे न ?'

खदीजाका दम निकल गया । पर वह इन दोनों

कुटुम्बोंको जीवनभरके लिये ही नहीं, बल्कि वंशपरम्पराके लिये मिलाकर एक कर गयी। और उ<u>न दोनों कुटुम्बोंको</u> एकमें मिलानेवाली थी गौ।

पर सती खदीजा! जो बात तूने मनोहरजीकी गौओंके

सम्बन्बमें कही थी, वही बात समस्त हिंदुओं के ही नहीं बह्कि अखिल मानव-जातिके यहाँ बँधी हुई गौओं के सम्बन्ध-में क्यों नहीं कही ? कदाचित् शिक्षाके अभावके कारण तेरी वह मातवस्तल दृष्टि उत्तनी व्यापक नहीं हो पायी थी!(गो॰ का॰ को॰)

## कामधेनु

#### िकहा**नी** े

( लेखक---श्री 'चक्र' )

आसपास कोई करीरकी लता भी नहीं है। हरिताभ तमाल दूर खड़े प्रहरी-से प्रतीत होते हैं। कदम्ब-पुष्पोंका पराग यहाँ वायु यदा-कदा ही पहुँचा पाता है। नालोंने चारों ओर प्राकृतिक खाई खोद दी है और दक्षिण पद-प्रान्तमें स्वधुता उछलती-कूदती हँसती-सी इस एकाकी नीमके बुक्षको देखती जाती हैं। खूब सघन है यह। खंडहरके बाहर यह अकेला इस प्रकार खड़ा है जैसे कह रहा हो भैं स्वयं पूर्ण हैं। मुझे किसीकी अपेक्षा नहीं।

में अक्रूरसे और आगे निकल आया हूँ। वृन्दावनकी सीमा पीछे छूट चुकी है। पता नहीं क्यों आज दुपहरीमें ही घूमनेकी धुन सवार हुई। बस्तीसे एक बजे लौट आया। कुटियामें बैटा-बैटा करता क्या। लिखनेमें जी नहीं लगा। इधर टहलने और मौलसिरीके पुष्प चुनने आकर दूर निकल आया हूँ।

खंडहरं कोई पुरानी धर्मशाला होगी । व्रजमें इस प्रकार मार्गसे दूर जहाँ-तहाँ धर्मशालाओंका पाया जाना साधारण बात है। श्रद्धालुओंने इस आशासे कभी इन्हें बनवाया होगा कि कभी इनमें एकान्तप्रिय हरिभक्त निवास करेंगे।

एक दुग्धोज्ज्वल हुष्ट-पुष्ट गौ उस नीमके नीचे बैठी पागुर कर रही थी। सुखसे उसके नेत्र अधमुँदे हो रहे थे। कभी-कभी पूँछ थोड़ी हिल उठती थी। बैसे उसके शरीरपर एक भी मक्खी नहीं थी, जिसे वह उड़ाना चाहे।

मैं उस गौको देखकर आकर्षित हुए बिना न रहा। समीप जाकर बैठ गया। उसने भी एक बार नेत्र खोले, मेरी ओर देखा और फिर मेरे कंधेपर मुख रखकर इस प्रकार नेत्र बंद कर लिये मानो मुझे बहुत पहलेसे जानती हो। धीरे-धीरे मैं उसके गलेके निचले भागको सहलाने लगा था। 'खुदाके लिये'''।' मैंने मुख फेरा। पीछे खंडहरके

द्वारपर लंबी रजतवर्ण दाढ़ी तथा श्वेत दीर्घ केशवाले एक तेजस्वी दृद्ध चिथड़े लपेटे खड़े थे। वे कुछ कहते-कहते रुक गये थे। मैंने गौका मुख घीरेंसे कंधेसे हटाया। वह इस प्रकार देखने लगी जैसे मेरा उठना उसे रुचिकर नहीं हुआ।

मैंने निकट जाकर बृद्धको अभिवादन किया । उन्होंने मेरी ओर देखा । भीतरतक देख छेनेवाळी थी वह दृष्टि । मुझे विवशतः नेत्र झुका छेने पढ़े ।

संकेत पाकर उनके पीछे खंडहरमें गया । उस टूटे देरका वर्णन करके समय नष्ट नहीं करूँगा । चहारदीवारीके भीतर एक कमरेकी आधी छत शेष थी । उसीके नीचे एक चीनी मिट्टीकी कर्ल्ड्का टीनका प्याला और तसला पड़ा था। एक फटा-सा टाटका दुकड़ा था। मुझे वही दुकड़ा बैठनेको उन्होंने दिया, लेकिन बैठे हम दोनों भूमिपर ही।

[ २ ]

'वेल मि॰ ह्यूमैन, तुम्हें इन पुस्तकोंसे क्या कभी भी छुटी नहीं मिलती ?'

'ओह, डाक्टर !' उठकर उस अमेरिकनने महेन्द्रवाबूसे हाथ मिलाया। 'मैं आज बड़ी उलझनमें पड़ गया हूँ। अच्छा, पहले चाय तो पी लो। खानसामा, दो कप चाय!'

देरों पुस्तकें विखरी पड़ी थीं। कुछ अंग्रेजीकी थीं, कुछ संस्कृतकी तथा कुछ अन्य भाषाओंकी। मेजके एक खाळी कोनेपर खानसामाने चायके प्याले रख दिये।

'आप तो प्रसिद्ध पशु-विशेषज्ञ हैं !' ह्यूमैनने चाय पीते-पीते कहा 'भारतीय गौकी नस्छ तो बेहद गिर गयी है। यद्यपि वह यहींका पशु है।'

'मैंने प्रारम्भमें ही कहा था' डाक्टरने वैसे ही कहा

'आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिकन गायोंकी यहाँसे तलना नहीं की जा सकती।'

ह्यूमैन एक अमेरिकन पशु-विशेषज्ञ हैं और गायोंकी नस्छ सुधारनेके सम्बन्धमें अनेक देशोंमें भ्रमण कर चुके हैं। उनका कहना है कि गाय भारतीय पशु है और किसी-न-किसी प्रकार यहींसे संसारमें फैठा है। इसी विश्वासके आधारपर वे भारतमें अन्वेषण करने आये हैं। एक भारतीय विशेषज्ञसे उन्होंने परिचय भी कर लिया है।

'लेकिन प्रारम्भमें यहाँकी नस्ल ऐसी नहीं थी।' ह्यूमैन गम्भीर हो गये 'अच्छा, तुम्हारी किताबोंमें यह कामधेनु शब्द बार-बार आया है। इसे तुम जानते हो ?' उनके नेत्र डाक्टरके मुखपर स्थिर हो गये।

'ओह !' डाक्टर हँस पड़ें 'तो यह है आपकी उलझन! आप पुरानी कहानियोंके चक्करमें पड़ गये हैं। इनमें कोई तथ्य नहीं है।' आधुनिक विचारोंके कारण महेन्द्र ऐसी बातोंपर ध्यान देना व्यर्थ समझते थे।

भें इसे ऐसा नहीं समझता' वह अमेरिकन विशेषश्च डाक्टरकी उपेक्षासे तिनक भी प्रभावित नहीं हुआ । उसका मुख और गम्भीर हो गया । चायका प्याला मेजपर रखकर वह सीधा बैठ गया । 'कामधेनुका शब्दार्थ तो हुआ चाहे जब और जितनी बार इच्छा हो उतनी बार दुही जा सकने-वाली । लेकिन किताबोंमें तो दूसरा ही कुछ लिखा है।'

'आपका संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय है।' डाक्टरको इस अमेरिकनपर हॅंसी आ रही थी। वह क्यों मूर्खतापूर्ण बातोंपर विश्वास करने जा रहा है। 'फिर भी मैं आपको इन गपोड़ोंमें अपना अमूल्य समय नष्ट करनेकी सलाह नहीं दूँगा।'

भीं प्रयोग करूँगा। ' उसे पक्की धुन थी। 'भैं ठीक तरहसे तुम्हारी किताबोंका अक्षर-अक्षर पालन करके प्रयोग करूँगा। मुझे एक अच्छी गाय ला दो। ऐसी गाय जो चाहे जब दुही जा सके और देखों, वह कपिला हो—बस!'

बिना उत्तरकी प्रतिक्षा किये वह मेजसे उठ खड़ा हुआ । डाक्टरने देख लिया कि कुछ कहना व्यर्थ होगा । ह्यूमैनके इच्छानुकार गाय ढूँढ़नेका वचन देकर उन्होंने हाथ मिलाया । उनके पीठ फेरते-फेरते वह अपनी पुस्तकोंके ढेरके बीच बैठ चुका था।

[ ३ ]

'आप तो मुसल्मान हैं' मैंने वृद्ध महात्मासे पूछा 'आपके धर्ममें तो कुर्वानी''।'

गो-अं० ६९--

'उस पाक परवरिदगारके लिये माफ करो' बड़ी व्याकु-लतासे उन्होंने मुझे रोका। 'किसीको कोई हक नहीं कि कुरानग्ररीफको बदनाम करें और हजरत साहबपर ऐसा दोष मढे।'

'मैं तो आम मुसल्मानोंकी धारणाकी बात कह रहा था।' मुझे खेद था कि मैंने एक वृद्ध फकीरको कष्ट पहुँचाया है। उनके नेत्र भर आये थे और मुख तमतमा-सा आया था 'मेरा इरादा कतई खराय नहीं था।' मैंने क्षमा माँगी।

'तुम ठीक ही कहते थे' उनके स्वरोंमें ग्लानि थी। 'मैं किसीको गाली नहीं दूँगा। लोग गुमराह हो गये हैं। कह नहीं सकता कि वे कैसे ठीक रास्तेपर आवेंगे।' मस्तक छुकाकर वे सोचने लगे। किसी गम्भीर चिन्तामें पड़ गये दीखते थे।

'क्या आप कुरानकी शिक्षाके सम्बन्धमें कुछ कहेंगे।' मैंने प्रसंग बदलनेके लिये ही कहा था। वैसे कोई उत्सुकता मुझमें थी नहीं।

भीं तो एक अनपढ़ खानसामा हूँ।' उन्होंने कहा भींने कुरानशरीफपर श्रद्धा करना सीखा है। उसे पढ़ सकूँ ऐसी लियाकत नहीं। फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि वह एक खुदाई किताव है और उसमें कोई खराब बात नहीं।'

'आपने सुनातो होगा ही।' मुझे इस अनोखे श्रद्धालुके प्रति कुत्हल हो रहा था।

'उसके लिये मुझे वक्त कहाँ है।' वे सीधे शब्दोंमें कह , रहे थे 'मैं इस अपनी कामधेनुसे छुट्टी ही कब पाता हूँ।' उन्होंने नीमके नीचेकी ओर संकेत किया।

'आपका मतलब शायद उस गायते है।' मैं उसे अबतक भूल गया था। अब ध्यानमें आया कि वह इन्हींकी गाय है और उसका शरीर इस बातका साक्षी है कि वृद्ध उसकी कितनी सेवा करते हैं।

'हाँ उसी गायसे । जिसके पास तुम अभी बैठे थे ।'
उन्होंने उल्लाससे कहा 'मैंने समझा था कि कोई उसे छेड़
रहा है, इसीसे पुकारा था । लेकिन तुरंत ही मुझे अपनी
भूल मालूम भी हो गयी थी।' जैसे वे क्षमा माँग रहे हों।

भीं हिंदू हूँ । गौको हम देवस्वरूप तथा पूजनीय मानते हैं । मैं यों ही कह चला था 'उसे छेड़ने या स्तानेकी कस्पना हमारे सम्बन्धमें करना हमारे साथ अन्याय है। 'तुम अपनी बात कर सकते हो' उन बृद्धने कहा 'यहीं घरोंमें बाँधकर गायको चारा-पानीसे तरसानेवाले हिंदू कम नहीं हैं। दूधकी आखिरी बूँदतक दुहकर गायके बच्चेको तड़प-तड़पकर मरनेके लिये छोड़नेचाले ग्वाले भी हिंदू हैं और मंडीमें अनाजकी ओर मुख बढ़ाते ही यमराज-की माँति डंडा मारनेवाले दूकानदार तो शायद पूरे अहिंसक हिंदू हैं।' उनके स्वरमें घृणा थी।

'हम उसका दण्ड भी पा रहे हैं।' मैंने मस्तक झुका-कर स्वीकार किया 'गायोंके मूक अश्रु अभिशाप बनकर हिंदूजातिको लग गये हैं और वह अपना कर्मफल भोग रही है।' मुझे गहरा धक्का लगा था।

'अरे नहीं' जैसे मेरे अन्तःकष्टको उन्होंने देख लिया हो 'यह पाप तो आज दुनियाकै कुल आदमी ही कर रहे हैं और दयाको छोड़कर वे खूँखार बन गये हैं।' इस एकान्तमें भी उन्हें सम्भवतः विश्वकी परिस्थितिका कुछ आभास मिल जाता था।

'आपको यह गाय कहाँ मिल गयी।' इस खंडहर-निवासीके पास खरीदनेके लिये मूल्य तो होनेसे रहा । प्रसङ्ग भी नीरस हो गया था। मैंने उसे बदलना ठीक समझा। यह मैं लक्षित कर चुका था कि अपनी गायकी चर्चासे वे बहुत उल्लिसित हो उठते हैं।

'बड़ी लंबी कहानी है।' एक दीर्घ श्वास लेकर वे चुप हो गये। पता नहीं क्यों उनके नेत्रोंसे अश्रु टपकने लगे थे।

[8]

ह्यूमैनको गाय मिल गयी और उसे पाते हो उन्होंने अपना प्रयोग प्रारम्भ किया । एक-दो दिनमें ही उन्हें पता लग गया कि आगरे-जैसे बड़े शहरमें रहकर वे प्रयोग नहीं कर सकते । पंद्रह मील दूर यमुनाकिनारे उन्होंने एक ढाक-का जंगल खरीद लिया । वहीं एक छोटा बँगला बनवा लिया और उस गायको लेकर आ गये ।

सिञ्चितं जंगल घाससे भर जाना ही था। चारों ओर कॉंटेदार तार लगा दिये गये थे। बॅगलेगर साहब, खानसामा, गाय और उसकी बछड़ीको छोड़कर कोई प्राणी नहीं रहता था।

पहले ही दिन खानसामाको आश्चर्य हुआ जब साहब एक छोटी लकड़ीमें रूमाल बाँवकर सबेरे गाय चराने निकले। 'यह मेजको झाड़नेके लिये तो ठीक या, पर गाय चरानेके लिये ''। फिर साहब एक चरवाहा क्यों नहीं रख छेते ?' बेचारा खानसामा चुप रहा । वह जानता था कि उसका साहब अक्की है ।

दो महीनोंसे ह्म्मैन अपनेको तैयार कर रहे थे। अनेक उलट-फेर उन्होंने अपने भोजन तथा रहन-सहनमें किये थे। चाय वे छोड़ चुके थे और धूपमें टहलनेका अभ्यास भी कर चले थे।

घिरे हुए जंगलमें साहब अपने झाड़नसे गायके ऊपर बैठनेवाले मक्खी-मच्छर उड़ाते हुए उसके पीछे-पीछे घूमते रहे। कहीं रोकनेकी आवश्यकता नहीं थी। बड़ी नालिथोंमें स्वच्छ जल भरा था। दोपहरको खानसामा आदेशके अनुसार वहीं भोजन दे गया। पहले दिन भूमिपर बैठकर साहबने भोजन किया।

पतळून छूट गयी। उससे पृथ्वीपर बैठनेमें अङ्चन होती थी। हाफ पाइंट और हाफ कमीज बस! हैट धूपसे बचानेको चाहिये ही। काँटा चम्मच छोड़कर उन्होंने हाथसे भोजन करना प्रारम्भ किया। खानसामा शहर जावे तो रोटी पहुँचावे कौन १केक, विस्कुटके बदले टिक्कर ठोंके जाने लगे।

'साहब क्या पागल हो गया है।' खानसामा कभी-कभी सोचता, वह सुबह गायके पैर घोकर वह गंदा पानी सुँहमें डालता है। हिंदुओंकी तरह फूल, रोलीसे उसकी पूजा करता है। शामको गायके पास घीका चिराग रातभरके लिये जलाता है। जैसे गाय कोई बच्चा है जो अँधेरेमें डर जायगी। रातको चटाई डालकर वहीं जमीनपर सो रहता है।' दिनभर अकेले रहते-रहते वह ऊच जाता था।

'साहव बहुत मला है। मले वह आधा बागल हो।' कभी-कभी खानसामा सोचता। 'मैं जैसी रोडी बनाता हूँ, बैसी खा लेता है। गायके पास तो झाडू खुद देता है। कमरेमें भी झाडू न दिया हो तो अपने आप देने लगता है। कभी डॉटता नहीं। तनख्वाह ठीक पहलीको दे देता है। खुदा उसका पागलपन दूर करे।' खानसामाको निश्चय हो गया था कि साहबके दिमागमें जलर कुछ खरावी है।

'आखिर यह गाय है किसिलिये।' सच पूछिये तो गायने खानसामाको अच्छी उलझनमें डाल दिया था। 'दूध उसकी बछड़ी पीती है। साहब कभी उसे दुहता नहीं और दुहकर करे भी क्या; उसने तो दूध पीना ही छोड़ दिया है। जरूर इस गायपर कोई जिंद सवार है और उसीने साहबको पागल बना दिया है। ' कई बार साहबकी आँख बचाकर वह कलमा पढकर गायपर फूँक मार चका है।

'आज मैं देखूँगा कि जंगलमें साहव दिनभर क्या करता है।' लगभग छः महीने बाद उतने एक दिन निश्चय किया और उस दिन साहवको रोटी देकर वँगले नहीं लौटा। झाडियों में छिप रहा वह।

'मदर, मैं क्या निराश ही होऊँगा।' खानसामा टूटीफूटी अंग्रेजी समझ लेता था। गाय आरामसे एक घने ढाकके
नीचे वैठी थी। उसकी बछड़ी इधर-उधर फुदक रही थी
और साहब उसके सामने घुटनोंके बल बैठा हुआ था। उसने
हाथ जोड़ रक्ले थे और बेतरह रो रहा था।

खानसामा चीख पड़ा । यह क्या ? गाय आदमी-जैसी साफ अंग्रेजी बोल रही है । वह भयके मारे बेहोश हो गया । पता नहीं कबतक वह वैसे ही पड़ा रहा । जब उसकी आँखें खुलीं तो वह बँगळेमें पलंगपर लिटाया हुआ था और उसका साहब सामने खड़ा मुस्करा रहा था ।

#### [ 4 ]

'फिर कभी दर्शन कहँगा' मैं उठ खड़ा हुआ। चार बज गये थे और मैं कुटियासे ढेढ़ मील दूर था। जाड़ों में अँधेरा भी तो जल्दी होता है।' दिन छिपनेतक पहुँच जानेका विचार था। अन्तवः अपने गोपालके पास दीपक भी लो जलाना है।

'दूध तो पीते जाओ !' वे वृद्ध उठ खड़े हुए । बाहर एक नन्हा-सा ढाक था । कुल पाँच-सात पत्ते होंगे उसमें । एक बड़ा-सा पत्ता उन्होंने तोड़ लिया और मेरे उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना दोना मेरे हाथमें घर दिया ।

गाय नीमके नीचे खड़ी हो गयी थी। 'तुम थनोंके पास बैठ भर जाओ।' वे गायके सामने घुटने टेककर बैठ चुके थे। 'अम्मा, अपने घर ये मेहमान आये हैं।' मैं आश्चर्यचिकत रह गया। गायके चारों थनोसे दूधकी धारा बहने लगी थी।

'बस' एक दोना पीकर मैंने कहा।

'उहुँ, दूध खराब मत करो।' वे पीछे खड़े हँस रहे थे। 'अब यह तुम्हारे बसकी बात नहीं। दूध गिरे, वहाँतक चुपचाप पीते जाओ।' मुझे कहने दीजिये कि सचमुच मैं ऊपरसे 'ना' कह रहा था। उतना स्वादिष्ट दूध जीवनमें फिर मिलेगा, ऐसी आशा नहीं। बराबर दोना भरता और पीता रहा। नीचे भूमिमें दूधका कीचड़ हो गया। गलेतक भरकर पीया होगा, तब कहीं थनोंसे उसकी धारा स्की।

'सचमुच कामधेनु पायी है आपने ।' उठकर मुख पोंछते हुए मैंने कहा । हाथ यमुनाजीमें धोनेका विचार कर लिया था ।

भ्यह मेरे साहबकी कामधेनुकी बछड़ी है। अन्होंने बताया 'इसने कभी कोई बच्चा नहीं दिया।'

'कामधेनु तो केवल दूध ही नहीं देती ।' मैंने उत्सुकता-वरा पूछा ।

'मुझ फकीरकी इस पेटके गड्ढेको भरनेके अलावा और चाहिये भी क्या।' वे गद्गद हो रहे थे। 'फिर मुझमें उतनी श्रद्धा कहाँ है ? मैं वैसी सेवा कहाँ कर पाता हूँ।' उनके नेत्रोंने कपोटोंको भिगो दिया था।

'वह तो साहब ही थे' थोड़ी देर रककर वे बोले 'उन्हें कामधेनुने खुदाका जलवा तक दिखाया और वह खुद उन्हें लेकर उस मालिकके दरबारमें चली गयी ।' बहुत पूछकर भी मैं इस अन्तिम वाक्यका मतलब नहीं समझ सका। उन्होंने मुझे 'देर होती है, जाओ।' कहकर बिदा कर दिया।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

में जब कुटियासे बाहर प्रातः बैटता हूँ तो शामको भिगोये चनोंका जो मेरे गोपालको भोग लग चुका होता है— भाग लेने मयूरोंका छुंड आ जाता है। कई छोटे बछड़े आ जाते हैं और यदा-कदा एक दो गायें भी।

आज प्रातः मयूर आ गये हैं। वे तीनों पर फैलाकर नाच रहे हैं। ये पाँचों बछड़े प्रायः रोज आते हैं। बड़े नटखट हैं। सारा चबूतरा कृदकर खोद डालते हैं। आज तो कपिला आयी है और नीचे खड़ी हुंकारसे चने माँगती है शायद।

सहरा कल शामकी बातें स्मरण हो आयीं। 'ये इतने रूपोंमें साक्षात् धर्म मुझे वेदित किये हैं और वे कामधेनु पुकार रही हैं।' मैंने सव चने गायके सम्मुख चन्नूतरेपर डाल दिये और नीचे जाकर उसकी चरण-रज मस्तकसे लगा ली!

## हमारी 'भूरी माता'

( एक सत्य घटना )

( लेखक-श्रीयुत जगन्नाथ 'चित्रकार' )

लगभग बीस वर्ष पहलेकी बात है । मेरी आयु १०-१२ वर्षकी थी, किन्तु मुझे इस घटनाका अक्षर-अक्षर याद है। हमारे घरमें 'भरी' नामकी एक गाय थी । गाय सांसारिक पशु ही नहीं है, मनुष्योंका उपकार करनेके लिये आयी हुई दैवी आत्मा है-यह बात 'भूरी' सिद्ध कर रही थी । उसकी दिन-चर्या यह थी। सबेरे बड़ी अच्छी तरह दघ दुहाकर बाहर निकल जाती थी । न हमें उसे चारा-पानी देना पडता था, न चरानेके लिये भेजना पडता था। दिनभर, पता नहीं, कहाँ रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी--हमलोग यह न जान पाते थे । सन्ध्याको फिर समयपर आ जाती थी और बडे प्रेमसे पूरा दूध दुहा लेती थी। रातमें उसे बाँधनेका भी झंझट नहीं करना पड़ता था। घरके सामने ही वह कभी बैठी रहती और कभी टहला करती। सीधी इतनी यी कि इम बच्चे उसका थन मुँहमें भरकर माताके दूधके समान दूध चुरते थे, वह चुपचाप खड़ी रहती थी, कभी उसने इस डरसे पैर भी नहीं हिलाया कि किसी बच्चेको लग न जाय। ऐसी गायको क्या कहें, आप ही सोचिये । मुझे तो आज भी जब कभी उसकी याद आ जाती है, आँखें भर आती हैं।

उन दिनों पिताजीसे और एक पड़ोसीसे मुकद्मेबाजी चल रही थी। हमारे पड़ोसी इस मिजाजके थे कि मौकेपर पा जाते तो हम बचोंको भी पिटवानेसे बाज न आते। इसीलिये हमें बाहर निकलकर घूमने-फिरनेकी आज्ञा नहीं थी। हम भाइयोंमेंसे सबसे बड़े १६-१७ वर्षके थे। हमलोग घरके भीतर ही खेला करते। हमारे घरके पिछले भागमें थोड़ी-सी जमीन पड़ी थी। उसकी चहारदिवारी कुछ नीची थो। उस जमीनमें प्रायः कुछ साग-भाजी बो दी जाती थी। उस दिनों उसमें बंडा (अरवीकी एक जाति) बोया हुआ था। उसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े थे। इतने बड़े कि एक पत्ते के नीचे एक आदमी आसानीसे अपनेको छिपा सकता था।

एक दिनकी बात है कि पिताजी घरपर नहीं थे। रातमें ४-५ चोर चहारदिवारी फाँदकर पिछवाड़े आ गये। संयोगसे उसीसमय हमारी मा हाथमें जलती हुई ढेबरी लिये हुए उधर ही लघुशंकाको गयीं। माको देखते ही चोर पत्तोंमें छिपने लगे। कई पत्तोंके हिलने और शब्दसे माको कुछ संदेह हुआ। वे उच्टे पैरों लीट भायीं और हमलोगोंको जगाया।

हम सभी जगे तो, पर करते क्या । बच्चे बच्चे थे । चोरोंका नाम सुनते ही उल्टा डर मालूम होने लगा । इतना साहस कहाँ कि डंडा लेकर जायँ और चोरोंका सामना करें । यद्यपि अब यह बात समझमें आयी कि यदि उस समय सभी भाई हाथमें कुछ लेकर उधर जाते और हल्ला करते तो चोर अवश्य भाग जाते, क्योंकि चोरका जी कितना, परन्तु उस समय डरनेके अतिरिक्त कुछ न स्झा । हमलोगोंको यही संदेह हुआ कि पिताजीको घरमें न जानकर पड़ोसीने ही तंग करनेके लिये आदमी मेजे हैं, हो सकता है यह बात न रही हो, पर हमें यही जान पड़ा ।

माने जब हमलोगोंको इस तरह डरते देखा तो उन्होंने कहा, डरो नहीं। उन्हें एक उपाय सूझा। वे बाहर गयीं। द्वार खोलकर देखा तो 'भूरी' बैठी पागुर कर रही थी। उन्होंने उसे आवाज दी, वह भीतर चली आयी। मा घरके सब द्वार खोलती हुई और उसे पुकारती हुई पिछवाड़े ले गयीं। इमलोग भी पीछे-पीछे थे। माने खेतकी ओर इशारा करके कहा—'भूरी!' मा कुछ आगे वहीं, भूरी भी बढ़ी। अब फिर कई पसे ओरसे हिलने लगे। 'भूरी' सब कुछ ताड़ गयी। वह खेतमें पिल पड़ी। जिसको पाया उसीकी पूजा की सींग और लातसे। वे लोग इधर-उधर भागने लगे!



'भूरी' दौड़-दौड़कर सबको मार रही थी। वे लोग अब छिपे न रह सके। 'भूरी' ढूँढ़-ढूँढ़कर मार रही थी। जिसके एक लात लगती वही 'अरे बाप, अरे माई' चिल्लाने लगता। वे सब रो-रोकर कहने लगे—'माता! गैयाको बुला लो, हमें अपनी करनीका फल मिल गया। अब हम कभी इस घरमें न घुसेंगे।' जब उन लोगोंने बहुत रोया-गिड़गिड़ाया तो मा भी तो आखिर मा थी, उन्हें दया आ गयी। उन्होंने 'भूरी'को पुकारा! 'भूरी' मैया पीछे हटकर इसलोगोंके पास आ गयी, किन्तु क्रोधके कारण फिर भी उसके नथुने बोल रहे थे। उस समय वह चण्डी बनी हुई थी। बार-बार सींग उछाल-उछालकर संकेत करती थी कि आप रोकिये मत, इन दुर्धोंको मारने दीजिये।

माने चोरोंसे कहा, 'तुमलोग जैसे आये हो, वैसे ही

जरुदीसे चल्ले जाओ और फिर कभी यहाँ न आना ।' वे धरती छू-छूकर प्रणाम करने लगे और चहारिदवारी फाँदकर भाग गये।

हमलोगोंने बहुत देरतक 'भूरी'के बदनपर हाथ फेरा । उसकी लल्ली सुहलायी, तब वह कहीं शान्त हुई । थोड़ी देर बाद वह फिर बाहर चली गयी और हमलोग 'भूरी' माताके गुण गाते-गाते सो गये !

# गोमाताका मानव-जातिको दान

( लेखक--डा॰ सी. सी. शाह, एम्. एस्-सी., पी-एच्. डी., ए. आर. आई. सी. )

एक शरीरतस्व-विशारद ऋषिने भोजनकी आवश्यकताओं-का ध्यान करते हुए यह देखा कि समुचित पोषणके लिये किञ्चित् जान्तव प्रोटीनका होना जरूरी है। उन्होंने यह चाहा कि बिना किसी जीवकी हिंसा किये यह चीज मिल्ल जाय। गोमाताने बडी प्रसन्नतारे इसमें सहयोग-दान किया।

ऋषि—माता ! इस शरीरकी जीवन-रक्षाके लिये थोड़ा-सा जान्तव प्रोटीन चाहिये । विना किसी जन्तुको मारे यह कैसे मिले ? अहिंसा-धर्मका पालन करना है, इसलिये मैं किसीको मार तो नहीं सकता; भले ही यह शरीर नष्ट हो जाय, यदि जान्तव प्रोटीनके बिना यह न रह सकता हो ।

गोमाता—निराश मत हो। मैं अपने बचोंके लिये जो दूध निर्माण करती हूँ, उसमें प्रोटीन रक्खा है। इस दूधमेंसे थोड़ा-सा तुम ले लो तो तुम्हारे जीनेके लिये जितना प्रोटीन जरूरी है, मिल जायगा।

ऋषि—माता ! मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ । मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कृपाके लिये मैं तुम्हारी और तुम्हारे बचोंकी रक्षा कलँगा । मैं तुम्हारे बचोंको भूखों न मरने दूँगा । मैं तुम्हारे पुत्रोंको परिश्रमसे कमा खानेके लिये काम दूँगा ।

गोमाता—मैं तुम्हें खूब दूध दूँगी, तुम और तुम्हारे बच्चे जितना चाहो, पीयो । जो दूध वच जाय, उसका दही जमा हो ।

ऋषि—माता ! तुम घन्य हो । मैं अपने सब मन्दिरोंमें तुम्हारे पुत्रकी प्रतिमा रखाऊँगा । गोमाता—ॲतिङ्योंकी बीमारीमें मेरे दूधका दही बहुत उपकार करेगा। इसे मथनेसे मक्खन और घी निकलेगा, जिनसे आरोग्यकी रक्षा होगी और रारीरका पोषण होगा।

ऋषि—माता ! तुम कितनी दयाछ हो ! कितनी उदार हो ! मैं तुम्हारी पूजा कलँगा ।

गोमाता—दही मथनेके बाद जो मट्ठा बचता है, उसमें भी प्रोटीन और दुग्धशर्करा तथा स्वास्थ्यसाधक क्षार, केल्शियम और फास्फेट बचे रहते हैं। अपने सब बच्चोंको महा पिलाओ।

ऋषि—माता ! तुम्हारे बड़े उपकार हैं। मैं तुम्हारे लिये पिंजरापोल खोलूँगा और तुम जब बूढ़ी और लाचार हो जाओगी, तब भी तुम्हें वहाँ रखकर खिलाऊँगा।

गोमाता—तुम्हें एक गुप्त बात बता दूँ ? मेरे दूधसे विटामिन भी निकलते हैं। पर विटामिनोंको निकाल मत लो, बल्कि दूध ही अधिकाधिक पीते चलो। दूध पूर्ण आहार है।

ऋषि—माता ! विटामिन तो बहुत प्रकारके होते हैं। दूधमें कितने प्रकारके हैं ?

गोमाता—-दूधमें कैरोटीन रहता है; उससे तुम्हारे शरीर-को विटामिन ए, विटामिन बी/१, विटामिन बी/६, विटामिन सी, विटामिन डी, रिबोक्केविन, निकोटिनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, वायोटिन और इनोसिटोल मिलेंगे।

ऋषि— माता ! माता ! तुम्हारी दया अगर है । मैं प्रति-दिन तुम्हारी पूजा करूँगा ।

गोमाता—यदि तुम मेरे दूधके साथ-साथ गेहूँ, चावल आदि अन्न खाओगे तो इन अन्नोंके प्रोटीन लघुपाक हो जायँगे। यह मेरा तुम्हें वरदान है। ऋषि—माता ! मैं तुम्हारे दूध और धीको तो पवित्र समझता ही हूँ, अब तुम्हारे मल-मूत्रको भी पवित्र समझूँगा । गोमाता—मल-मूत्र तुम्हारे खेतोंके कीमती खाद बर्नेगे।

ऋषि—माता ! तुम्हारे उपकारोंके बोझसे मैं दवा जा रहा हूँ । अब तुम यहीं रही ।

गोमाता—मल-मूत्रमें ठीक तरहसे साग-पात मिलानेसे तुम्हारे खेतोंके लिये उसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी।

ऋषि—माता ! मैं अपने खेतोंमेंसे कुछ अच्छे खेत दुम्हारे ही चरनेके लिये रख छोडूँगा, वे तुम्हारे गोचर ही रहेंगे।

गोमाता—मेरी देह छूटनेके बाद तुम मेरा चमड़ा कमा सकोगे और मेरी हड़ियोंसे तरह-तरहकी चीजें बना सकोगे।

मेरी हिड्डियोंका चूरा भी खेतोंमें छिटकनेसे खेत उपजाऊ बन सकते हैं।

ऋषि--माता ! माता ! मुझे बचाओ । मैं यह काम तो नहीं कर सकता ।

गोमाता—ऋषि ! आखिरी बात सुनो । मेरा मांस भी बहुत स्वादिष्ट है, तुमलोगोंमेंसे बहुतरे उसे खानेकी इच्छा कर सकते हैं। मेरा मांस बहुत पोषक भी है। पर ऋषि ! क्या तुम उसके लिये मेरी हत्या होने दोगे ? (गोमाताके नेत्रोंसे अश्रु गिरने लगते हैं।)

ऋषि ( सिसकते हुए उत्तर देते हैं )—माता ! माता ! मैं अपने प्राण देकर भी ढुम्हारी रक्षा करूँगा, केवल नाम-मात्रकी तुम्हारी पूजा नहीं ।

## - PARTITION

गौ और उसकी रक्षाके उपाय

यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि पशुओं में एवसे उपयोगी गौ है। इसमें किसीका भी मतमेद नहीं, बिल्क गौकी उपयोगिताके विषयमें कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखाना ही समझा जायगा। गौका दूध केवल हिंदूसमाजके खान-पानमें ही नहीं, बिल्क अन्य समाजोंके भी खान-पानमें एक अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है। चरकने अपनी संहितामें कहा है कि खान-पानके जीवनीय अर्थात् जीवन बढ़ानेवाले पदार्थों से सबसे श्रेष्ठ दूध है—

#### प्रवरं जीवनीयानां श्रीरमुक्तं रसायनम् ।

कठिन और विशेषतः श्रेष्मायुक्त ज्वरकी हालतको छोड़ प्रायः अन्य सब बीमारियोंमें गौका दूघ गुण करता है। अधिकांश बीमारियों कोष्ठवद्धनासे होती हैं। पर्याप्त मात्रामें दूधका सेवन करनेसे कोष्ठवद्धना नहीं रहती और शरीर नीरोग हो जाता है। मांन भी पोषक है, पर उसमें अनेक दोष हैं, उससे कोष्ठवद्ध होता और अनेक प्रकारके गेग उत्पन्न होते हैं। पर दूधमें ऐसे गुण हैं जो रोगोंको पास आने ही नहीं देते। यही एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आरोग्यके छिये जो-जो कुछ आवश्यक है सब दे देती है।

आर्थिक दृष्टिसे भी गौसे अनेक लाभ हैं। गोवर बहुत कीमती खाद, निर्दोष ईंधन और रोगसंक्रमणका सर्वोत्तम प्रतिरोधक है। गोमूत्र महौष्ष है, ऐहिक और पारमार्थिक दोनों । गायके चमड़ेने कितनोंको मालामाल कर दिया है और उसकी हिंहुयोंसे भी व्यापारी बहुत पैसा कमाते हैं । तालपं, गौ समृद्धिका उद्गमस्थान है । महाभारतमें इसके अनेकानेक गुणोंका कई अध्यायोंमें वर्णन किया गया है ।

दूधसे बननेवाली मिठाइयाँ असंख्य हैं। वे सब दिव्य खाद्य हैं। शास्त्रविहित कर्मोंमें घृतका होना तो अनिवार्य ही है। इसके असंख्य गुणोंका कोई कहाँतक बखान करे ? किसीने ठीक ही कहा है—

कौन जब मरती गाय ? कौन जब जीती भाग १ कृषि और रथवाइनादि कार्योमें बैलका भी बड़ा काम है। तृणं उत्पाद्य शस्यानि चरन्ति तदेव पुनरुद्वहन्ति । भुय: भारखिन्नाः प्रवदन्ति किञ्चि-वृषैर्जीवति जीवस्रोकः ॥

'बैल अन उराज करते और तृण खाकर रहते हैं, फिर उस अन्नको ढोते हैं, उस भारसे कभी खिन्न होकर कोई बात नहीं कहते, यह सारा जीवलोक बैलोंके ही बलपर जीता है।'

गौ अहिंसाकी मूर्ति है, और सबका एक-सा उपकार

करती है। तब भी लोग उसका नाना कारणोंसे बध करते-कराते हैं। इस 'गोहत्या'के बंद करनेका क्या उपाय है, इसपर हम यहाँ कुछ विचार करेंगे।

(क) अहिंद सैनिकोंको मांस खिलानेके लिये गौओंकी अवाध हत्या की जाती है। इतनी गौएँ मारी जाती हैं कि सोचनेसे हृदय काँप जाता है। जबतक गोमांस खानेबाळे लोग हैं तबतक इस हत्याका सर्वथा एकना तो बहत कठिन है। यदि विदेशोंसे ही गोमांस मँगाया जाया करे, तो भी क्या लाभ हुआ ? गौ तो गौ ही है चाहे वह दनियामें कहीं भी हो । सबकी वही एक गो-जाति है जिसे हिंद पूजते हैं। बूरोपमें भी यदि कोई कसाई उसे मार-मारकर करताके साथ कसाईखानेमें ले जाय तो वह दृश्य भी उतना ही करण और हृदयद्रावक होगा जितना कि वह हिंदुस्थानमें है। उसकी आह आस्ट्रेलियामें भी उतनी ही हृद्यविदारक है जितनी कि भारतवर्षमें । यह सब अपने पापोंका ही फल जानकर हमें सहना होगा, हमारे उन पार्थिके कारण ही इन पापी दिनोंमें हमारा यहाँ जन्म हुआ ! जो हो, यह अनाचार गौकी वयस्—अवस्था आदिपर कुछ रोक लगाकर बहुत कुछ घटाया जा सकता है। हिंदुस्थानके कई स्थानोंमें तथा अन्यत्र भी ऐसे प्रयत हो रहे हैं। यही काम जोरोंके साथ बढाना होगा। इसके लिये महान आन्दोलन करना होगा ।

(ख) मुसल्मानोंके धार्मिक तथा अन्य त्योहारोंपर, विशेषतः ईदपर गौकी कुर्वानी होती है। धार्मिक अनुष्ठानोंमें भी कुरानकी आज्ञासे गौकी कुर्वानी कोई कर्ज (कर्चन्य) नहीं है। कुछ मुसल्मान बादशाहोंने अपने समयमें गोहत्या या तो बंद कर दी थी या उसपर कुछ रोक ही लगा दी थी। अभी उस दिनकी बात है कि अफगानिस्थानके अमीर हवीबुङ्गालाँने हिंदुस्थान आनेपर अपने स्वागतार्थ गोहत्या न करनेके लिये मुसल्मानोंसे आग्रहपूर्वक कहा और मुसल्मानोंने उनकी बात मानकर उनका आदर किया। बीस-तीस वर्ष पहलेतक बंगालमें गौकी कुर्वानीका कहीं कोई नाम भी न सुनायी देता था। इधर कुछ वर्षोंसे ही सुनायी देने लगा है जबसे हिंदू-मुसल्मानोंमें कुछ तनातनी-सी बनी रहती है। इस तनातनीका मेद किसीसे छिपा नहीं है। परन्तु इस्लाममें ऐसे निर्वोष, पवित्र और परम उपकारी जीवको

बिल चढ़ानेकी कोई आजा नहीं है, इसलिये यह आशा होती है कि यदि इमलोग दिल लोलकर अपने मुस्त्मान भाइयोंसे मिलें और अखिल जगदाधार श्रीगोविन्दको पुकारें तो कहने- सुननेसे कुछ उपाय बन सकता है।

वंगालमें इमलेंगोंका यह सामान्य भनुभव है कि देहातोंके मुसल्मान प्रायः भलेमानस होते हैं। मीलवियोंको बहुत मानते हैं, वे ही उनके नेता हैं। खुराफात करनेवाले नेता ही होते हैं। इसके लिये हमें यह कहना होगा कि जहाँ जो उदारचेता और प्रभावशाली मुसल्मान हैं (जैसे मुर्शिदा-बादके नवाब बहादुर, मैमनसिंगके सर अब्दुल हलीम गजनवी आदि) उनसे मिलना होगा और सब बातें सप्रमाण उन्हें समझानी होंगी। उनकी समझमें आ गयीं तो वे मदद कर सकते हैं। उन्हींका यह काम होगा कि अपने-अपने हलाकेके मुसल्मानोंको संयत रक्खें। बंगालके मुसल्मानोंमें इस उपायका कारगर होना असंभव नहीं मालूम होता। कुछ ऐसे लोगोंकी कमेटी बने जो अपनी सचाई और सदाचारके लिये सर्वमान्य हों, और एक फंड जमा किया जाय और प्रचारकार्य आरम्भ हो।

(ग) अन्य प्रान्तोंमें भी ऐसे ही प्रयत्न हों। आजकल कलकत्ता, लाहीर जैसे बड़े शहरोंमें गौ रखना बहुत ही कठिन काम हो गया है। गौएँ दूध देना, कुछ समयके लिये ही सही, जब बंद कर देती हैं तब उनमेंसे अधिकांश कसाइयोंके हाथोंमें पड़ती हैं। इसके लिये जगह-जगह पिंजरापोलोंका होना जरूरी है। ये पिंजरापोल ऐसी गौओंको रक्लें, इसके लिये उचित खर्च ले लें और गौ बियानेपर जिसकी हो उसे लीटा दिया करें। यदि ये गौएँ इस तरह बचा ली जायँगी तो कसाईखानोंके लिये बूढ़ी और ठाठ गौएँ ही रह जायँगी। इन्हें बचानेके लिये तो पिंजरापोल हैं ही। इस उपायसे गौओंकी हत्या बहत कम हो जायगी।

गोरक्षाके सम्बन्धमें और भी कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपाय ये हैं—

- १. कानूनकी मदद छेकर सर्वंत्र गोचरभूमि छुड़वाना ।
- गौ-चिकित्साकी अपने देशकी पद्धितको फिरसे चलाना;
   पाश्चास्य पद्धितसे अपनी पद्धित अधिक उपयोगी है,
   पाश्चास्य पद्धितमें कैवल आडम्बर है।

## किलनीका उपद्रव

हमारे अधीन रहनेवाछे गाय-बैल-जैसे मूक पशुओं अपित अँठई (किलनी), लीख, जूँ, मक्खी, मच्छड़, चींचड़, डाँस-जैसे जन्तुओंका जो उपद्रव होता है, वह कँपा देनेवाला और बड़ा ही त्रासदायक है। ये पशुओंका लहू चूसनेके उपरान्त भारी दाह और पीड़ा पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, बिल्क बहुत बार तो नाना प्रकारके धातक रोगोंको फैलानेमें भी ये निमित्त और वाहनरूप बनते हैं।

खूबी तो यह है कि हमारे पशुओंको ये दुःख ऐसे अभ्यस्त हो गये हैं कि कितने रोग तो अब उनको होते ही नहीं, पिहचमके पशुको तो एकाध अँठईने काटा कि उसे अँठई-ज्वर (टिक फिवर) चढ़ जाता है और वे मर जाते हैं। पर हमारे यहाँ तो पशुओंके बदनपर हजारों अँठई चुलबुलाती रहती हैं, तथापि उनसे मृत्युकी बात सुननेमें नहीं आती। इसका कारण यह है कि इस जहरसे पशुओंकी अनेक पीढ़ियाँ मरते-मरते अन्तमें धीरे-धीरे यह जहर कोठे पच गया है। अतएव इस विषसे मानो निर्मुक्ति (Immunity) मिल गयी है। तथापि इसके द्वारा मृत्युसे कुछ कम, पर भयानक पीड़ा तो पशुकों होती ही है-इस बातको तो भूलना नहीं चाहिये।

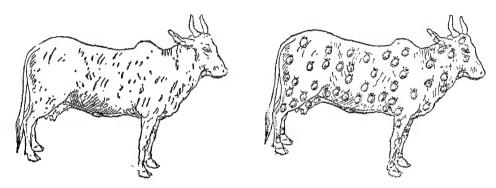

प्रयोगोंद्वारा पशु-वैज्ञानिकोंको ज्ञात हुआ है कि गायके ऊपर अँठई आदि न हो, तो पूरा दूध मिलता है। थोड़ी अँठई हो तो १६.४ प्रतिशत दूध कम हो जाता है। परन्तु यदि अँठई आदिका उपद्रव अधिक हो तो ३२.८ प्रतिशत यानी लगभग तीसरा भाग दूध खोना पड़ता है। यह हानि क्या अत्यन्त निर्दय और दुःखद नहीं है १ तथापि यह निर्दय और लज्जाजनक दृश्य हिंदुस्थानमें घर-घर प्रतिवर्ष और प्रतिदिन ऑखोंके शामने होता रहता है।

दयाकी विडम्बना तो यह है कि हमारे जीवदयाके थामरूपी कितने ही बिना सँभालके पिंजरापोलेंमें तो जन्तुओंका उपद्रव और भी अधिक देखनेमें आता है। इसे देखनेवालोंको कदाचित् यह राङ्का हो कि यह संस्था उन पशुओंके लिये है या इन जन्तुओंके लिये ? इस स्थितिमें शीघ्र सुधार होना चाहिये। (डा॰ जा॰)



पहेली

भोली-भाली प्यारी-प्यारी । सुमधुर पयदायी सुस्वकारी । सुतन देखि नित हेत बलैया । क्यासुत,मैया? निर्हं मागैया ॥

—-रामाधार पाण्डेय



## पशुओंका आहार

( लेखक-श्री एम० कृष्ण शास्त्री बी० ए०, आई० डी० डी०, एसोशि० आई० डी० आर० आई० )

### संक्षिप्त विवरण

खाद्यविचार—खाद्योंके घटक द्रव्य— खाद्योंका पद्युओंद्वारा उपयोग—खूराक नियत करनेका प्रकार—घास-भूसा और खली-दाना खिळानेके सम्बन्धमें कुळ उपयोगी सुचनाएँ।

प्राणिमात्रके जीवन-चक्रको गति देनेवाली सबसे बड़ी प्रेरणाशक्ति उसकी अपनी खाद्य खानेकी सहज प्रवृत्ति है। कोई भी पशु जो बल अर्जन करता या जो कुछ उत्पादन करता है वह सब उसी घास-चारे और दाना-पानीसे पैदा होता है जिसे वह खाकर हजम करता है। वह स्वयं कुछ भी निर्माण नहीं करता, बल्कि वनस्पतियाँ और पौषे, भूमि और वायुके उपादानोंसे जो कार्बनयुक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उन्हींको अहणकर उन्हें उनके श्रेष्ठतर रूपोंमें बदल देता है। भापसे चलनेवाले उस इंजनकी उपमा उसे दी जा सकती है जो अपनी सारी शक्ति अपने अंदरकी भड़ीमें जलनेवाले कोयलेसे पाता है। बिना ईंधनके जैसे इंजन चल नहीं सकता, वैसे ही पशु भी बिना खाये कुछ काम नहीं कर सकता।

इधर कुछ वर्षोंमें पालित पशुओंको खिलाने और पोसने-के विषयमें शास्त्रज्ञानकी बहुत वृद्धि हुई है। पशु-पालनमें खर्चका प्रधान विषय पशुओंका आहार है। आहार-सम्बन्धी व्यय तीन तरहसे परिमित किया जा सकता है—

१. पद्मश्रोंको वही आहार देना चाहिये जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे, वे हिसाबसे बढें और उत्पादन करें।

२. आहार उतना ही देना चाहिये कि जिससे कम-से-कम खर्चमें उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सके।

३. खर्च कम करना चाहिये, ऐसा ही आहार उन्हें देना चाहिये जो पोषक हो, पर पोषक पदार्थोंमें जिसका मूल्य अन्य पदार्थोंसे कम हो।

पशुओंको खिलानेका सही तरीका वही हो सकता है जो पश्चाहार-शास्त्रसम्मत हो और पश्चविशेषकी खूराकसम्बन्धी आवश्यकताको ठीक-ठीक जानकर नियत किया गया हो।

पश्वाहारके घटक-द्रव्योंके छः मुख्य भाग हैं—(१) पानी, (२) प्रोटीन, (३) कार्बोहाइड्रेट्, (४) स्नेंहपदार्थं (चर्बी), (५) खनिज द्रव्य और (६) विटामिन। सब गोन्अं० ७०—

आहार्य पदार्थों में जल, आरगनिक और खनिज द्रव्य होते हैं। आरगनिक द्रव्योंके घटक हैं—प्रोटीन,स्नेहपदार्थ (चर्ची), कच्चे तन्तु और घुलनेवाले कार्योहाइड्रेट्। पशुओंके पोषणमें इन सबका महस्वपूर्ण कार्यभाग होता है।

#### ਕਲ

सब आहार्य पदार्थों में जल होता है। स्ली घास और अनाजमें भी दस हिस्सों में एक हिस्सा जल होता है और हरी घासमें चार हिस्सों में तीन हिस्से। साधारणतः सभी लादा-पदार्थों में पाँच हिस्सों में चार हिस्से जल होता है। जो गौ अच्छा दूध देती है उसे ठाठ गौकी अपेक्षा अधिक जलकी आवश्यकता होती है। पद्म-शरीर में खून और नसींका एक मुख्य घटक पानी ही होता है। पानी ही दारीर के अंदर बुल्ने-वाले उत्तम पोषक द्रव्यों और विटामिनोंका वाहक बनकर पोषक पदार्थोंको पचा लेता और निःसार भागको दारीर वाहर निकाल देता है। पद्मुओंके पीनेके लिये यथेष्ठ जल और खानेके लिये रसयक्त आहार होना चाहिये।

#### प्रोटीन

शरीरकी बुद्धि, नस-नाड़ियोंकी दुरुस्ती, पुढोंकी उत्पत्ति, दूध, अंडे, ऊन, मांस, पाँख आदिके उगने-उपजनेके लिये प्रोटीनकी आवश्यकता होती है। प्रोटीनको रक्त और रक्तवाहिनी नसोंका घटक कहा है। आहारमें यह बहुत ही मूल्यवान् द्रव्य है और बड़ी कठिनतासे मिलता है। विनोले, मूँगफली, अलसीकी खली, गुँवार और अन्य तिलहनोंकी खली, चोकर, लोविया, नाना प्रकारकी फलियाँ, रिजका और हरी घासोंमें प्रोटीनकी बहुलता होती है। दूध आदिके प्रोटीन अन्नादिके प्रोटीनोंसे अधिक गुणकारी होते हैं। यही कारण है कि मुगियोंको साग-सब्जीके साथ जब निर्धृत दूध पिलाया जाता है तब वे अंडे भी खूब देती हैं। पशुओंके लिये ४ से ८ हिस्से कार्बोहाइड्रेट्के साथ लगभग एक हिस्सा प्रोटीन आवश्यक होता है।

## कार्बोहाइड्रेट्

पौधोंका अधिक भाग दार्करा, माँड, लासा और सेल्युक्रोस (पौधोंके बिना गूदेके डंटलों) तथा कच्चे तन्तुओंका बना होता है। इन्हींको कार्बोहाइड्रेट्कहते हैं। इनमेंसे कुछ पानीमें घुल जाते हैं, अन्य नहीं घुलते । जब पौधे और तृण नये होते हैं तब सेल्युलीम अधिक ज़ल्दी पचनेवाला होता है ।

घुळनेवाळे कार्बोहाइड्रेट्के मुख्य अङ्ग माँड और चीनी हैं। इनसे पग्नुके दारीरमें गरमी, द्यक्ति और क्षिण्यता पैदा होती है। प्रायः स्व प्रकारके अन्न, भूसा और चारा इसी कक्षामें आते हैं। पग्नु छोटे-छोटे पौघोंके कच्चे तन्तु खाकर पचा छेते हैं, ज्यों-ज्यों ये तन्तु काष्ठ बनते हैं, त्यों-त्यों उनकी पचनयोग्यता कम होती जाती है।

## स्नेहपदार्थ ( चर्बी )

इसकी बनावट प्रायः माँड और चीनी-जैसी ही होती है। पर कार्बोहाइड्रेट् जातिके किसी द्रव्यकी अपेक्षा इसकी पोषण-शक्ति अधिक धनीभृत होती है और खाद्यके नाते इसका मृस्य भी अधिक होता है। चर्वीमात्र ऐसे पोषक गुण बढ़ाती है जिससे शक्ति बढ़े और शरीर या दूधमें किंग्धता उत्पन्न हो। पचनयोग्य किंग्धताशक्ति बढ़ानेमें पचनयोग्य प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेटोंकी अपेक्षा २५ गुना अधिक काम करती है। विनौळे या मूँगफळीकी खळी, गुँवार-जैसे पदार्थ जिनमें चर्बी बहुत होती है, यदि जानवरोंको खिळाये जायँ तो उनसे अस्थायीरूपसे उनकी मक्खनरूप क्लिंग्धता बढ़ जायगी। पशुओंको दिये जानेवाळे खळी-दानेमें चर्बीका अंश सैकड़े ४ से कम न होना चाहिये।

#### खनिज द्रव्य

खनिज द्रव्य शरीरकी हृद्धि, हृिंडुयोंकी बनावट, सींग, खुर और बालोंके लिये आवश्यक होते हैं। गौ जो दूध देती हैं उसके साथ बहुत से खनिज द्रव्य निकल जाते हैं और गर्भस्य बच्चेके पीषणमें भी इनका बहुत खर्च होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि खनिज द्रव्य यथेष्ट मात्रामें खिलाये जायँ। मामूली नमक और चूना जैसे खनिज पदार्थ खूराकके साथ देने चाहिये। पशुके अस्थि-पिज्ञरके जो खनिज भाग हैं, उनमें तीनमें दो हिस्से केल्शियम (चूनेकी मूल धातु) है। जो गौ ४००० पौड दूध देती हो, उसके लिये वर्षमें ३० पौड खनिज द्रव्य आहारमें आवश्यक हैं।

#### विटामिन

उपर्युक्त पदार्थोंके अतिरिक्त विटामिन भी ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जीवनके छिये बहुत आवश्यकता होती है। बच्चे जब गर्भमें होते हैं तब, और जन्म होनेके बाद भी उनकी तृप्तिके छिये विटामिन आवश्यक हैं। बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते

हैं तब उनके स्वास्थ्य और शिंक के लिये, और जब उनकी बाद पूरी हो चुकती है तब उनके द्वारा ठीक तरहसे काम होने के लिये, विटामिनोंकी आवश्यकता होती है। जो पौधे बढ़ रहे हों उनमें, और हरी-हरी घासमें विटामिनकी बहुलता होती है। पशुओं के लिये इसी कारण बड़े-बड़े चरागाहोंकी आवश्यकता है। घास और अन्य आहार्य पदार्थ बहुत कड़ी धूपमें रहनेपर विटामिन खो देते हैं। जिन पशुओं को दाना दिया जाता है, तथा जिन्हें नैक्पिंक चारा और तरह-तरहके घास-भूसा यथेष्ट-रूपसे नहीं मिलते, उन्हें विटामिन चाले पदार्थोंका दिया जाना बहुत ही आवश्यक है।

पशुओं के खाद्य पदार्थों में जिन अन्य गुणोंका होना आवश्यक है, वे गुण हैं—-सुस्वादुता, विपुलता, सरसता और टटकापन। स्ला भूसा और चारा-जैसे खाद्यों में पचनयोग्यता और पोषणशक्ति बहुत कम होती है। पशु न तो उन्हें अधिक खा सकते हैं, न खाकर अच्छा फल दे सकते हैं। यदि उनके साथ अन्न, खली, चोंकर आदि पौष्टिक पदार्थ (Concentrates) मिलाकर दिये जायँ तो इससे उनका आहार पुष्टिकर या समृद्ध बन जाय। घास-भूसा आदि तो आहारको केवल विपुल बनानेके लिये आवश्यक होते हैं।

## खाद्योंका उपयोग पश्च कैसे करते हैं?

इंजनमें कोयला-पानी देनेके समान ही पश्चओंको चारा-पानी देना है। इंजनमें उत्पन्न होनेवाली शक्ति तेज के रूपसे बाहर निकल पडती है, अंदरके संधर्षमें भी कुछ खर्च होती है, और कुछ अनुत्पादक कामों में भी लगती है। इस तरह इंजनकी शक्तिका हास होता है। इसी प्रकार पशुओंको जो खाद्य खिलाया जाता है, उससे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका जो हास होता है, उसका भी विचार रखना पड़ता है । खादाका अंशतः अपचन, पशुके शरीरको गरम रखना, चर्वण, पाचन, श्वासोच्छ्वास, अन्न-जलकी खोजमें इधर-उधर जाना-आना, शरीरकी रोज-रोजकी दुरुस्ती और रहोबदल, इन सब कामोंमें खाद्यसे उत्पन्न शक्तिका व्यय हो चुकनेके बाद पशुमें जो शक्ति बच रहती है वही हमलोगोंको उनसे दुध आदि पाने, या उनसे काम करानेके लिये मिलती है। खाद्य हे इसी अंशको पशुकी ख्राकका उत्पादक भाग कहते हैं। पाचनिकयाके साथ खूराकका जो भाग घुलनेवाला बन जाता है, वही शरीरका पोषण करनेके काम आता है।

अच्छी-से-अच्छी मशीनकी अपेक्षा पालत् जानवर अधिक कार्यनिपुण होता है। पशु जो कुछ खाता है उसका एक-पञ्चमांश तो वदला दे ही देता है और भापसे चलनेवाला इंजन जितनी इंधन-शक्ति खा जाता है उसका केवल एक दशमांश ही बदलेमें देता है।

खाद्यका उपयोग कैसे किया जाता है, इसे समझनेके लिये किसी डेयरीकी गौका उदाहरण सामने रखकर देखना चाहिये। गौ खाद्यका उपयोग तीन कामोंमें करती है— शरीरका रक्षण, दूधका उत्पादन और शरीरके वजनकी वृद्धि। किस काममें कौन जानवर अपने खाये हुए खाद्यका उपयोग करता है, यह बात उसकी आनुवंशिक क्षमता तथा उसे मिलनेवाले पोषक द्रव्योंकी मात्रापर बहुत कुछ निर्भर है। पशु जो खूगक लेता है, उसके दो भाग किये जा सकते हैं—एक शरीर-रक्षणवाला भाग, और दूसरा उत्पादन-भाग। खूराकका उत्पादन-भाग ही वह लाभ है जो पशुको पालकर प्राप्त किया जाता है।

समुचित प्रकारके खाद्य खिलानेसे यह प्रयत्न सफल होता है। अपना शरीर बना रखनेके लिये पशु जितना खाद्य खाता है, उसे लोग साधारणतः जितना समझते हैं उससे बहुत अधिक होता है। पशुका कद, उसकी प्रकृति और जिस अवस्थामें वह रक्खा जाता है वह अवस्था, इन सबके अनुसार पशुके शरीर-रक्षणका खर्च अस्प या अधिक होता है। जिन पशुओंको शीत और आँधी-पानीका सामना करना पड़ता है और जिनका रहनेका स्थान सुखप्रद नहीं है, उनके शरीर-रक्षणके लिये अधिक खाद्यकी आवश्यकता होती है। जिन पशुओंको खानेके लिये सूखी घास और भूसा ही मिला करता है, जिनमें बहुत ही कम पोषकशक्ति होती है, उनकी चर्वण और पाचन-क्रियाओंमें शक्तिका बहुत अधिक ल्यय होता है, खाद्यके पोषक द्रव्य इसीमें अधिक लग जाते हैं और इस तरह शरीर-रक्षणका खर्च, अच्छा खाद्य खिलानेसे जो खर्च पड़ता, उससे अधिक पड़ जाता है।

दूध देनेवाली गौ शरीर-रक्षणके काममें अपनी खूराकका सैंकड़े ४० से ६५ भागतक लगा देती है। प्रत्येक गौका यह हिसाब स्थिर रहता है, अतः यदि उसे कम खूराक दी जायगी तो दूध-उत्पादनके लिये उसके पास कुछ न रह जायगा। जो गौ दुग्धव्यवसायके काम आ रही है वह अपने शरीरगत द्रव्योंसे दूध पैदा कर देगी। पर उतना ही उसका वजन घट जायगा।

## खुराकका विनियोग

डेयरीकी गौ, अर्थात् जो दुग्व-व्यवसायके काममें लायी

जा रही है, जो कुछ खाती है उससे दूध पैदा करती है, इसिलेये उसे अच्छी तरह खिलाना चाहिये; जो खाद्य वह खाती है उससे उसका दूध अधिक मूल्यवान् होता है। मेड़ोंको जो कुछ खिलाया जाता है उससे ऊन पैदा होता है। और बैल जो कुछ खाता है उससे उसमें काम करनेकी ताकत आती है।



#### शरीरनिर्वाह दुग्धोत्पदन वजनावात

ऊपरके परिमाण रेखाचित्रमें जैसा कि दिखलाया है, मितन्यियतायुक्त पूरी खूराकसे पशुको शरीर-रक्षण और दुग्ध-उत्पादन अथवा श्रमरूप उत्पादनके लिये यथावश्यक पोषक द्रन्य मिल जाते हैं, पर उनसे उनका वजन नहीं बढ़ता। बहुत कम खूराक देनेसे उत्पादन और आय सीमित होती है। बहुत अधिक खूराक देनेसे पशुका वजन बढ़ जाता है।

हलमें जोते जानेवाले बैलका जो कार्य है उसके उत्पादनके लिये आवश्यक खाद्य उसी प्रकारका है। शारीरिक श्रम हे द्वारा शरीरमें आक्षिजनके साथ मिले हुए पोषक द्रन्योंकी पोषक शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे श्रमकार्यके लिये जिस प्रकारके पोषक द्रन्य आवश्यक होते हैं वह प्रकार दुग्धोत्पादनके आवश्यक पोषक द्रन्योंके प्रकारसे बहुत भिन्न है।

हमारे यहाँके किसानोंके लिये तो अपने पशुओंको सुधारनेका शायद यही पाठ काम देगा कि पशुओंको खूब खिलाओं । लाभदायक उत्पादनके लिये किस तरह पशुओंको खूब खिलाना चाहिये, यह सीख छेना कुछ कठिन नहीं है।

## पशुओंकी खुराक कैसे नियत की जाय ?

पशुओं के खिलाने के सम्बन्धमें सोचने की मुख्य बात यही है कि उनके लिये कम-से-कम खर्चमें यथावश्यक खाद्य कैसे नियत किये जायँ। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार- के पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार खूराक नियत करने के कुछ मान सुनिश्चित हैं। खाद्यका मान वह नकशा है जो यह बतलाता है कि किस वजनके, कितना दूध देनेवाले, किस

पशुको नित्य कितना प्रोटीन और कुल कितने पचनयोग्य पोषक द्रव्य मिलने चाहिये। पचनयोग्य प्रोटीन और पचन-योग्य कार्बोहाइड्रेट्-जैसे पदार्थके बीच जो परस्पर-प्रमाण होता है उसीको पोषक प्रमाण कहते हैं।

जिस बँधी हुई खूराकसे इतने पोषक-द्रव्य अपने उचित प्रमाणके साथ पशुको मिळ जाते हैं, जितनेसे उसकी आवश्यकता-की पूर्ति हो, उसे समतोळ खूराक या राशन कहते हैं।

## खाद्य खिलानेके सम्बन्धमें सामान्य सूचनाएँ

वे सब स्पूले पदार्थ (भूमा-चारा आदि) खिलाने चाहिये जिन्हें पद्म बिना कुछ छोड़े खा जायँ। इस खाद्यमें कुछ अंश फली, सेम, दूर, लोबिया आदिका भी होना चाहिये। शरीरके प्रत्येक सौ पौंड वजनके पीछे १॥ से २ पौंडतक सखी घार खिलानी चाहिये।

दूध देने बाली गौको दो या तीन पौंड दूधके पीछे एक पौंड खली या दाना, चोकर या चूरी खिलाना चाहिये।

पशुओंको खिलाये जानेवाले खाद्योंके सामान्यतः दो विभाग किये जाते हैं—घास-भूसा (Roughages) और खली-दाना (Concentrates)। घास-भूसे मे तन्तु-भाग और शुष्क द्रव्य अधिक होता है। चरी, खर, भूमा, जोला, कडवी, रागी घास, काटा, दवायी हुई हरी घास, रिजका, दूव आदि पहले प्रकारमें शामिल हैं। खली-दानेमें तन्तुभाग बहुत कम होता है। पौघोंके बीज और इन बीजोंको पीसने या इनसे तेल निकालनेके बाद जो कुछ बच रहता है वह इसमें शामिल है। खली, मूँगफली, अलसी, बिनोले, गुँवार आदि तथा गेहूँका चोकर, चावल और चनेकी भूसी आदि इस दूसरे प्रकारमें आते हैं।

चारा—उपजाऊ भूमिपर उगी हुई घाल ही पशुओंका नैसर्गिक खाद्य है। हरी घालमें जो विटामिन होता है वह अन्य किसी भी खाद्यके विटामिनसे श्रेष्ठ होता है। हिंदुस्थानमें और अन्य देशोंमें भी जन गौओंको अच्छी और यथेष्ट हरी घाल खानेको मिलती है, तब वे दूध भी बहुत देती हैं। सालमें कुछ महीने ही घाल अच्छी और बहुत होती है, पीछे इसकी पोषणश्चित घटती जाती है।

चारेमें खर्च अधिक नहीं लगता, पर इसमें खनिज द्रव्य और कैरोटिन (गाजर आदिके पौचोंमें रहनेवाला लाल रवादार पदार्थ) बहुत होता है।

घासकी फस्छें - ये हरी बासकी वे फसलें हैं जो बोयी

और काटकर पशुओंको खिलायी जाती हैं, इनमें पशुओंको चराया नहीं जाता। सदा उगनेवाली घासें इस श्रेणीमें आती हैं। घासकी फसल लगानेकी यह पद्धति डेन्मार्कमें प्रचलित है। वहाँ गौएँ चरते समय छोड़ नहीं दी जातीं बिल्क पगहेसे बराबर वँधी रहती हैं। घासकी फसलकी इस पद्धतिसे चरागाहोंमें होनेवाली घासकी अपेक्षा तिगुनीसे पचगुनीतक अधिक घास होती है। इस पद्धतिसे होनेवाले लाभ ये हैं—(१) जमीनकी बचत होती है, (२) पशु अधिक अच्छी हालतमें रक्खे जाते हैं, और(३) खाद और घेरा डालनेकी आवश्यकता नहीं होती। पर यह काम बड़े खर्चका है और सँमाल भी बहुत रखनी पड़ती है।

दाव-घास (Silage)-पह वह घास है जो नमीकी हालतमें इस तरह दबाकर रक्खी जाती है कि उसमें हवाका प्रवेश न हो। इस अवस्थामें 'कार्वोहाइड्रेट्' द्रव्यों ने जो खमीर उठता है उससे कई प्रकारके अम्ल पैदा होते हैं और उनके कारण, यह दाब-घास जिस असली घासका परिवर्तित रूप है; बहुत कुछ स्वाद, बनावट और गुणमें उशीके अनुरूप होती है। इधर कुछ वर्षोंसे हिंदुस्थानमें दाव-घासकी कदर होने लगी है, क्योंकि अनुसन्धानसे यह पता लगा है-इसमें कैरोटीनका अंश बहुत होता है। अब ऐसे भी उपाय निकाले गये हैं जिनसे चरी, काटा-कोयर भी इसी तरह दबा-कर रक्खे जा सकते हैं और वे दाव-घात-जैसे ही अच्छे खाद्य बन सकते हैं। गङ्गा खोदकर उसमें घासको दवा रखने-का तरीका सुविधाजनक और थोड़े खर्चका काम है, चाहे यह घास थोड़े समयके लिये रक्खी जाय या बहुत समयके लिये। पशुओंके जीवन-सुधारके लिये यह आवश्यक है-हमारे यहाँके किसान इस पद्धतिको अधिक अच्छी तरहसे समझें और काममें लावें ।

एक फुट लंबे और ऊपर ८ फीट तथा नीचे ७ फीट चौड़े और ८ फीट गहरे गड़ेंगें एक टन हरी घास रह सकती है और उसकी ६में ५ हिस्से दाब-घास बन सकती है। एक साधारण किसानके लिये, जिसके ४-६ गाय-बैल हों, जितनी दाब-घासका होना गरमीके मौसिममें अपने पशुओंके खिलाने-के लिये जरूरी है, उतनी १० फीट लंबे गड़ेंगें अट सकती है।

चरी-धास—पशुओंके लिये चरी-धासका होना बहुत जरूरी है। अच्छी चरी वही है जो जल्दी काटी जाय और जिसका हरा रंग बना रहे। जो चरी ऐसी उपजाऊ भूमिमें उगी हो, जिसमें चूना और फास्फरस पर्याप्त मात्रामें हों और जो बहारपर आते ही या उससे भी पहले ही काटकर सावधानीसे रक्खी जाय, वह बहुत ही श्रेष्ठ खाद्य है । दालोंके पौधोंकी चरीमें धोटीन और कैल्शियम बहुत होता है और स्खनेपर इनकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं । दालकी फसलें बारी-बारीसे बोयी जायँ अथवा चारेके साथ ही उगायी जायँ तो उससे नाइट्रोजन मिल जाता है; अच्छे हरे चारेके लिये तथा जमीनको भी अधिक उपजाऊ बनानेके लिये चना, लोबिया आदि उगाना भी किसानके लिये अनिवार्य रूपसे आवश्यक है।

घास-भूसेके सामान्य गुण और उन्हें खिलानेकी आवश्यंकताका दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका । अब दाने और उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य पदार्थोंका विचार किया जा सकता है। दानोंमें प्रोटीन, तन्तु और खनिज द्रव्योंका माग घास-भूसेकी अपेक्षा कम होता है और कार्बोहाइड्रेट्का माग अधिक होता है। दालोंके बीजोंमें मक्का, ज्वार, गेहूँ, चावल आदिके दानोंकी अपेक्षा पौष्टिकगुण अधिक घनीभूत होता है; खली, जो तेल निकाल लेनेपर रह जाती है, अधिक पौष्टिक होती है। मध्यम प्रोटीनकी श्रेणीके सब खादा वे ही हैं जो

गेहूँ आदिके पीसनेपर निकल आते हैं । जैसे चोकर, भूसी आदि । ये कद बढ़ाते और खनिज द्रव्य देते हैं । सब प्रकारकी दालें घनीभृत खाद्य हैं, उन्हें माँड्वाले खाद्यों के साथ उचित मात्रामें मिलाकर ही देना चाहिये । पालतू पशुओं की अवस्था आदि देखकर तदनुसार उन्हें घास-भूसेके साथ कम या अधिक खली या दाना देना चाहिये ।

सबसे बड़ा दोष अपने यहाँ यही है कि पशुओं-को आवश्यकतासे बहुत कम खिलाया जाता है। उनकी उत्पादनशक्ति बढ़ानेके लिये यह आवश्यक है कि हम उन्हें भरपेट खिलावें, यदि हम उनसे अच्छा फल चाहते हों। अच्छी जातिकी गौओंसे लाम उठानेका और कोई तरीका नहीं है, सिवा इसके कि उन्हें खिलानेकी हम पूरी सँमाल रक्खें और स होकर उन्हें समयपर खिलावें; क्योंकि बछड़ेके ि गौका प्यार ही उने दूध देनेके लिये प्ररित करता यदि हमें वह प्यार प्राप्त हो तो वह हमें अधिक । देना चाहेगी।

## गायको खूराक हिसाबसे देनी चाहिये

गौ जो कुछ खाती है, उसमेंसे ४० से ६० भाग तो उसके शरीरनिर्वाहमें लग जाता है। शेष बचे हुए खाद्यसे वह दूध बनाकर देती है। अतएव ठीक-ठीक खानेको दिया जाता है तो शरीरनिर्वाह भी ठीक होता है और दूध भी पूरा मिलता है। आवश्यकतासे कम खूराक दी जाती है तो शरीरकी शक्ति श्रीण होती है और दूध भी कम मिलता है। अतः पूरी खूराक देनी चाहिये। परन्तु आवश्यकतासे बहुत अधिक खूराक भी नहीं देनी चाहिये । उससे गौका मोटापन बढ़ जाता है, शरीर भद्दा दीखने लगता है और किसी-किसी गौकी दुग्धोत्पादनकी शक्ति भी घट जाती है। हाँ, यह अवस्य है कि सब गौएँ अपनी ख़राकका उपयोग समानरूपसे नहीं करतीं । कोई अपनी खूराकका अपेक्षाकृत अधिक भाग अपने शरीर-निर्वाहमें लगाती और अल्पभागसे दूध पैदा करती हैं, तो कोई अपेक्षाकृत अल्पभागसे अपना निर्वाह करती और अधिक दूध देती हैं। कभी-कभी एक ही जातिकी एक ही कदकी दो गौओं के बीच भी यह अन्तर देखा जाता है। बिलायतमें होलस्टीन जातिकी एक ही कदकी दो गौओंको

एक-सी हालतमें रखकर देखा गया। दोनोंमें यह अ देख पड़ा कि एकने सालमें २०० पींड वी दिया क् दूसरीने १५० पींड। दोनोंकी खूराकोंमें अन्तर इतना .. या कि २०० पींड वी देनेवाली गौकी खूराक १५० पींड-वालीसे सवाया थी, पर पहलीका उत्पादन दूसरीसे दूना रहा।

दूध-धीके लामकी दृष्टिंगे अथवा व्यवसायकी आर्थिक दृष्टिंगे बड़े कदकी गौएँ छोटे कदकी गौओं से अधिक लाम-दायक होती हों, यह कोई जरूरी बात नहीं है। गौ जितनी बड़ी होगी उसकी खूराक भी स्वभावतः ही प्रायः उतनी ही अधिक होगी, पर अधिक खूराकका उतना ही अधिक उपयोग दूध-धीके उत्पादनमें हो, यह निश्चित नहीं है। होलस्टीन जातिकी गौ बड़े कदकी होती है, जसीं जातिकी छोटे कदकी। दोनों जातियोंकी एक-एक दुग्धवती गौको साथ-साथ रखकर देखा गया। होलस्टीन जातिकी बड़ी गौने (जिसका वजन १२१९ पौंड था) एक वर्षमें ११,९८६ पौंड दूध, और ४०७ पौंड की दिया और जसीं जातिकी छोटी

गौने (जिसका वजन ९५० पौंड था) ६,०३३ पौंड दूज और ३६७ पौंड घी। इससे यह जाहिर है कि होलस्टीन गौने जो घी दिया, उसके लिये उसे प्रति पौंड जितनी खूराक

दी गयी उससे कम खूराकमें जसीं गौने उतना ही घी दिया। और होलस्टीन गौकी अपेक्षा जसीं गौके दूधमें स्निग्धताकी मात्रा भी अधिक रही।

## गायकेंद्वाराघासचारेका उपयोग



समी जातिकी दो गौएँ, एक ही साँड्से पैदा, प्रायः समनयस्का एक ही जगह एक साथ एक-सी हालतमें रक्सी गर्या । इनमेंसे एक गौने वर्षमें ८५२२ पौंड दूध और ४६९ पौंड पी दिया, और दूसरी गौने २१८८ पौंड दूध और १६९ पौंड थी दिया । गौ नं० १ की खूराक आलोच्य वर्षमें कुल १८७९१ पौंड रही और गौ नं० २ की १०७९५ पौंड । पर इस खूराकका जो अंश शरीर-निर्वाहमें लगा, वह दोनोंका प्रायः समान था (गौ नं० १ की खूराकमें छ ७२२४ पौंड और गौ नं० २ की खूराकमें ७२२४ पौंड और गौ नं० २ की खूराकमें ७२२४ पौंड और

उत्पादनमें नं० १ की खूराकका बहुत अधिक अंश लगा और नं० २ का बहुत कम । नं० १ की कुल खूराकमेंसे सैंकड़े ३५ शरीर-निर्वाहमें लगा, बाकी सैंकड़े ६५ का दूध बना, और नं० २ की कुल खूराकमेंसे सैंकड़े ५५ शरीर-निर्वाहमें लगा और बाकी सैंकड़े ४५ का ही दूध बना । अतः नं० १ की खूराक अधिक होनेपर भी वह नं० २ की अपेक्षा अधिक लाभदायक रही । दूध देनेकी जो सहज सुखप्रवृत्ति नं० १ में थी वह नं० २ में नहीं थी ।

#### ··· SAMMER.

でするからからなかなから

## अनन्त गुणमयी गोमाता

होती दया जिसपर तुम्हारी मोक्षपद पाता वही। अति हीन ही वह क्यों न हो ऊँचा गिना जाता वही। गुणगान तेग क्या करूँ महिमा अनन्त अपार है। माता! तुम्हींसे सर्वदा पाछित सकछ संसार है।

— कृष्णकुमारी

## गायके गाभिन होनेसे लेकर ब्यानेतककी मुख्य-मुख्य बातें

( हेसक--श्रीगिरीशचन्द्र चक्रवतीं )

## ऋतुमती गायके लक्षण

गर्भधारण करने का समय उपस्थित होनेपर अधिकांश गायों में उच्चखरसे चिछाना, बार-बार मल-मूत्र त्याग करना, पूँछको बार-बार हिलाना, खाना-पीना छोड़ देना, दूध देना बंद कर देना, मूत्रद्वारका लाल हो जाना और उससे एफेंद तरल खाव निकलने लगना, पासमें आयी हुई किसी दूसरी गायपर चढ़नेकी चेष्टा करना, पैरोंसे मिट्टी खोदना, और पगहा (वह रस्सी जिससे गाय बाँधी जाती है) तुड़ानेकी चेष्टा करना आदि लक्षण दिखायी पड़ते हैं। यह अवस्था केवल कुछ घंटोंके लिये होती है। कुछ गायें ऐसे अवसरोपर बार-बार पूँछ हिलाने तथा मल-मूत्र त्याग करनेके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी अशान्ति नहीं दिखातीं। इसी समय गायका साँड्से संयोग कराना चाहिये। यूरोपके विशेषकोंने परीक्षाद्वारा निश्चय किया है कि ऋतुमती होनेके साथ ही साँड्से संयोग करा देनेसे बछड़ी और एक या दो दिन बाद संयोग करानेसे बछड़ा पैदा होता है।

## गर्भधारण करनेकी उम्र

बछड़ियों के पालन-पोषणपर ही उनकी गर्भधारण करनेकी क्षमता निर्भर करती है। प्रचुर पृष्टिकारक आहार देनेसे १८ महीनेकी बछड़ी भी गर्भधारण कर लेती है, तथा भूखसे पीड़ित दुर्बल बछड़ी ४ वर्षतक ऋतुमती नहीं होती। साधारणतः हमारे यहाँकी बछड़ियाँ प्रायः २। वर्षकी उम्रमें गर्भधारण करती हैं। अधिकांश गायें १५-१६ वर्षकी अवस्थामें बच्चे देना बंद कर देती हैं, परन्तु यदि उनका ठीक ढंगसे पालन-पोषण होता रहे तो वे बड़ी अवस्थाके कारण दाँतोंके बिल्झुल क्षय हो जानेपर भी २५ वर्षकी उम्रतक बच्चे दे सकती हैं। इंग्लैंडकी जिंदी और गर्निश जातिकी बछड़ियाँ २ वर्षके भीतर ही प्रसव करते देखी गयी हैं।

## गर्भधारण

ऋतुमती गायको गर्भधारण करानेके लिये साँड्के साथ किसी ऐसे स्थानमें छोड़ देना चाहिये, जिसमें वे स्वेच्छा और अपनी प्रवृत्तिके अनुसार संयुक्त हो सकें। कोई-कोई गाय और विशेषकर पहले-पहल ऋतुमती होनेवाली बछड़ी साँड्के समीप जानेमें डरती है। ऐसी अवस्थामें गाय या बछियाको दो खूँटियोंके बीचमें बाँध देना चाहिये। इसपर भी यदि वह जमीनमें बैठ जाय तो उसकी दोनों बगलोंमें दो बॉस डालकर उसे खड़ा रखना चाहिये। परन्त इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इससे उसे किसी प्रकारकी तकलीफ न हो। जहाँ पानी हो, वहाँ तो सबसे सुबिधाजनक उपाय यह है कि उसे घटनेभर पानीमें खडी करके वहीं उससे साँडका संयोग करा देना चाहिये । प्रसवके पश्चात तीन महीने बाद उसे पनः साँडसे संयोग कराना चाहिये। कई गायें तो प्रसवके ४ से ७ महीने बादतक गर्भवती होती हैं। प्रसवके बाद एक-डेट महीनेमें ही यदि गाय ऋतमती हो जाय तो उसका साँडसे संयोग नहीं कराना चाहिये: क्योंकि उस समयतक उसका गर्भाधार बिल्कल शिथिल रहता है और वह गर्भधारण करनेमें असमर्थ होती है। ऐसी अवस्थामें उसे नहलाकर तथा ठंडी चीजें खिला-पिलाकर शान्त कर देना चाहिये। इस समयके बाद यदि वह किसी समय ऋतमती हो तो उसे साँडके पास जानेसे नहीं रोकना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह बाँझ हो जा सकती है या उसे मृतवत्सा रोग हो सकता है।

## गर्भका लक्षण और काल

गर्भधारण करनेपर गायें कछ उज्ज्वल हो जाती हैं और उन-की जननेन्द्रियसे एक प्रकारका प्रीताभ स्राव जारी हो जाता है। कुछ महीनोंके बाद गायके शरीरका भारीपन देखकर ही उसके गर्भवती होनेका अनुमान किया जा सकता है। चार-पाँच महीने बाद तो गायकी डाहिनी बगलमें अँगलीसे दबाने या हाथकी पाँचों अँगलियोंसे गायके पार्श और थनोंको स्पर्श करनेसे ही बच्चेका अस्तित्व अनुभव कियाजा सकता है। कुछ गायें गर्भधारण करनेके बाद भी, तथा कुछ तो सात महीने बाद-तक भी ऋतुमती गायकी तरह चिल्लाती हैं और अस्थिर होकर दसरी गायोंपर चढर्नकी चेष्टा करती हैं। ऐसे अवसरोंपर खूब सतर्कतासे काम छेना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसी अवस्थामें (जब कि उसे गर्भ है) उसका साँडके साथ संयोग हो जायगा तो निश्चय ही उसका गर्भपात हो जायगा तथा वह बीमार हो जायगी । हमारे यहाँकी गायें साधारणतः गर्भधारणके दिनसे २७० से २८० दिनोंमें बियाती हैं तथा कोई-कोई २९० से २९५ दिन भी छे छेती हैं, औसत २८२ दिन माने जाते हैं। जो गायें ठीक तीसरे महीने साँड़ोंसे संयुक्त होती हैं, वे हर तेरहवें महीने वियाती हैं (गायोंके वियानके बीचका समय जितना ही कम हो-उतना ही उससे लाभ अधिक है और उतनी ही वह अच्छी गाय समझी जाती है )।

## गर्भधारणके समय कैसी खुराक देनी चाहिये

गर्भधारण करनेके पूर्वसे ही गायको स्वास्थ्यकर, पुष्टिदायक एवं उत्तम मोजन देना चाहिये; क्योंकि गायके स्वास्थ्यपर ही बच्चेकी उत्कर्षता निर्मर करती है। पर इतना अवस्य ध्यान रहे कि पुष्टिकर मोजनसे सरीरमें चर्बी बढ़ती है। अतः यदि वह अत्यधिक मात्रामें गर्भवती गायको दिया जायगा तो उसके पेटमें बहुत अधिक चर्बी बढ़ जायगी, जिसके कारण गर्भाशय सङ्कुचित हो जायगा तथा परिणामस्वरूप बचा छोटा उत्पन्न होगा। और इससे किसी भी समय गर्भपात होनेकी भी सम्भावना हो जाती है।

## अनुलोम-विलोम-संयोगका फलाफल

प्रजननकार्य कतिपय प्राक्रतिक नियमोंके आधारपर होता है। माता-पिताके गुण, स्वास्थ्य, आकृति, स्वभाव, रंग आदिके अनुरूप ही पायः सन्तान उत्पन्न होती है। यह नियम मनुष्य-जाति-पर जितना लाग होता है, उतना ही गो-वंशपर भी। साधारणतः बछडीमें पिताके, और बछड़ेमें माताके गुण-अवगुण आ जाते हैं। कभी-कभी बच्चा पिता-मताका रूप-रंग न पाकर किसी और ही रंग-रूपका हो जाता है। कई बार तो वह अपनी मातामही या उससे भी एक-दो पीढी पूर्वके सम्बन्धियोंसे मिलता-जुलता होता है। वस्तुतः माता-पिताके गुण ही पुत्रमें आते हैं। जिस साँड्की माता अधिक दूध देनेवाली होती है, उससे उत्पन्न बछड़ा अच्छा होता है और गाय भी अधिक दुध देने लगती है। अतः अच्छेके साथ अच्छेका संयोग करानेसे बहुत थोड़े दिनोंमें गायोंकी विशेष उन्नति हो सकती है। पाश्चात्त्य विद्वानोंने भिन्न-भिन्न श्रेणियौंके पशुओंका संयोग करवाकर उनके फलाफलके विषयमें जो अनुसन्धान किया है, उसे पाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है-

१. निकृष्ट गाय और उत्कृष्ट साँड — कम दूष देनेवाली निकृष्ट गायके साथ यदि उस साँड का संयोग कराया जाय कि जिसकी माता अधिक दूध देनेवाली थी तो उसका बछड़ा भी पिताकी भाँति श्रेष्ठ होता है और उसकी मा वह गाय भी अधिक दूध देने लगती है; क्योंकि यह प्रकृतिका नियम है कि बच्चेके लिये जितना उपयुक्त आहार आवस्यक होता है, प्रकृति उसकी माताके यनोंमें उतना ही दूध पैदा कर देती है। अतः उत्कृष्ट बच्चेके उपयुक्त आहारके लिये प्रकृति

स्वतः ही माताके थनों में अधिक दूध उत्पन्न कर देगी, और इस प्रकार गाय अधिक दूध देना प्रारम्भ कर देगी। और यदि यों लगातार निकृष्ट गायका उत्कृष्ट साँड्के साथ संयोग कराया जाता रहेगा तो वह गाय उत्कृष्ट गायमें परिणत हो जायगी। और उससे उत्पन्न होनेवाले बछड़े-बछड़ी उससे भी उत्कृष्ट, पुष्ट, तेजस्वी और विशेष उत्पादक होंगे। गो-बंशकी उन्नतिका यह एक सीधा एवं प्रधान साधन है।

- 2. उत्कृष्ट गाय और निकृष्ट साँड़—इस प्रकारके संयोगसे उत्पन्न बचा माता-पिता दोनोंसे अपकृष्ट होता है। निकृष्ट बच्चेके लिये कम आहारकी आवश्यकता होती है। अतः प्रकृति उसकी माके थनोंमें कम दूध पैदा करती है और इस प्रकार गो-वंशका हास होता है। किसी बढ़िया गायका दो-तीन बार खराब साँड़से संयोग करानेके बाद फिर उसे किसी अच्छे साँड़से संयुक्त कगनेपर भी उससे अच्छी सन्तान पैदा नहीं होती।
- **३. निरुप्ट गाय और निरुप्ट साँड्**—इस प्रकारके संयोगसे हानि ही-हानि है, लामकी कोई आशा नहीं।
- ४. उत्कृष्ट गाय और उत्कृष्ट साँड़—यह संयोग सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा जोड़ा मिलना किन है। इस प्रकारके संयोगसे बहुत थोड़े दिनोंमें अत्यन्त आश्चर्यजनक फल प्राप्त होता है। गो-वंशकी सर्वाङ्गीण और स्थायी उन्नति होती है। विशेषतः किसी संक्रामक रोगकी सम्भावना नहीं होती। ऐसे संयोगके लिये ग्वालोंको अवश्य ही अपना निजी साँड़ पालना चाहिये, जैसा कि इंग्लैंडमें अधिकांश ग्वाले करते हैं।

यह विशेष ध्यान देनेकी बात है कि पिता और कन्या; माता और पुन, भाई और बहनमें संयोग कराना अवैध है, चाहे वे उत्कृष्ट श्रेणीके ही पशु हों। क्योंकि ऐसा होनेसे बच्चे हीनवीर्य और दुर्बल होते हैं, और वे क्रमशः गो-वंशकी अवनति करते हैं। यही प्रकृतिका नियम है। अच्छे जलवायु और अच्छे भोजनके अनुसार भी नया बच्चा अच्छा हो सकता है। बच्चे ही गो-वंशकी उन्नतिके प्रधान हेतु हैं। अतः उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

## गर्भवती गाय

गर्भावस्थामें गायोंकी प्रकृति बड़ी मृदु हो जाती है। अतः इस अवस्थामें बड़ी स्तर्कतासे उनकी रक्षा करनी चाहिये। उनके सहजमें ही गर्भपात होनेकी सम्भावना रहती है। किसी कारणवरा जोरसे उछलने, किसी दूसरे पशुसे लड़ाई करने, जोरसे दौड़ने, किसी कारणसे साँड्से पुनः संयुक्त व्हों जाने, खली आदि किसी उत्तेजक पदार्थके खाने आदि कारणोंसे प्रायः गर्भपात हो जाता है। गर्भपात होनेपर बच्चेको चुपचाप गोश्यालासे दूर ले जाकर गाड़ देना चाहिये; क्योंकि गर्भपातकी बीमारी कभी-कभी गायोंमें संक्रामक हो जाती है। एक बार गर्भपात हो जानेपर पुनः-पुनः उसकी आशङ्का रहती है। अतः जवतक कुछ दिन बीत न जायँ, उन्हें दुवारा साँड्से संयुक्त नहीं होने देना चाहिये तथा पुनः गर्भिणी होनेपर विशेष सर्वक्ता रखनी चाहिये। गर्भवती गायोंको एक स्थानपर वाँधकर उत्तम पौष्टिक खाद्य खिलानेसे उनके गर्भाधारमें चर्बी बढ़ जाती है और बच्चा दुर्बल, छोटा अथवा मरा हुआ पैदा होता है। इसल्यि उनसे प्रतिदिन हल्का-सा परिश्रमका काम लेना चाहिये या उन्हें कुछ व्यायाम कराना चाहिये। गर्भके समय गायोंको निरापद स्थानमें नहला-धुलाकर साफ-सुथरी रखना चाहिये।

#### आसन्त्रप्रसवा गायकी परिचर्या

जब गायके ब्यानेका समय बिल्कल निकट आ जाता है तो उसकी स्थितिमें बहुत परिवर्तन हो जाता है। उसका पाछा भारी हो जाता है, पाकस्थली छातीकी ओर झक जाती है तथा मत्रस्थान और गुह्यद्वारमें अनवरत उत्तेजना दिखाशी देती है । वह बार-बार मल-मूत्र त्याग करने तथा पूँछ हिलाने लगती है। प्रसनद्वार प्रशस्त होकर कुछ फूल जाता है। पीताम स्नाव, जो गाभिन होनेकै समयसे प्रारम्भ हुआ था। निकलना बंद हो जाता है। गायका थन बड़ा हो जाता है तथा कभी-कभी दूघसे भर जाता है। दुग्धवाही शिराएँ मोटी और विस्तृत हो जाती हैं। ऐसे समय गायको बिल्कुल सुखे एवं ठंडसे रहित स्थानमें रखना चाहिये और उसे नहलाना नहीं चाहिये। क्योंकि सदीं लग जानेसे विशेष क्षति होनेकी सम्भावना होती है। यदि थन खूब बड़ा हो जाय और दुग्धवाहिनी शिराएँ अत्यन्त फूल जायँ तो प्रतिदिन दोनों समय द्ध निकाल देना चाहिये; अन्यथा दूधके थनमें जम जानेसे गायको पीड़ा होती है और ज्वर भी आ जाता है। इसका बरा प्रभाव बच्चे और गाय दोनोंपर पड़ता है। बहत-सी गायोंकी तो इसके कारण एक-दो चूँची भी नष्ट हो जाती हैं और कुछ तो मर ही जाती हैं।

प्रसवके कुछ घंटों पूर्व प्रसव-वेदनासे गायकी आँखें उज्ज्वल हो जाती हैं और वह टकटकी बाँधकर एक ओर देखने लगती है। ब्यों-ज्यों प्रसवका समय समीप आता है, वह अशान्त होकर उठना-बैठना आरम्भ कर देती है और उसके सारे शरीरमें अशान्तिके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसी अवस्थामें गायको गोशालामें शान्त भावसे रख देना चाहिये। मैदानमें चरने देना तो प्रसवके कई दिन पूर्वसे ही बंद कर देना चाहिये; क्योंकि बीहड़ स्थानमें प्रसव हो जानेसे गाय और बच्चे दोनोंको दुर्घटनाकी आशङ्का रहती है। गोशालाके ऑगनपर स्ला पुआल विला देना चाहिये। गायके पिछले अङ्कोंपर तथा उसके मूत्रद्वारपर नारियलका तेल ढाल देना चाहिये। इससे प्रसवमें सुविधा होती है। इसके बाद उसे बासकी पत्ती या कच्ची वास खानेको देनी चाहिये। चरवाहेको गायकी आँखें बचाकर बैठना चाहिये और निरन्तर उसे देखते रहना चाहिये। सामने रहनेसे गाय धास खाना छोड़ देती है।

प्रसव-क्रिया आरम्भ होते ही पहले-पहल जल बहने लगता है। उस समय गाय लेटी हुई रहती है और थांड़ी देर बाद साधारणतः वायीं करवट हो जाती है। इसी समय बच्चेके अगले दो पैर प्रसवद्वारपर दिखायी देते हैं। इस समय उसे बड़ी भयङ्कर पीड़ा होती है। कुछ मिनट बाद पैरोंके घटनोंसे सटा हुआ बच्चेका सिर दिखायी पड़ता है और तत्काल ही बच्चेका पिछला हिस्सा भी बाहर आ जाता है। यह प्रसवकी प्राञ्चतिक क्रिया है। यदि बच्चेका एक पैर पहले निकल जाय या अगला और पिछला पैर पहले निकलने लगे तो उस समय दुरंत योग्य चिकित्सकसे सहायता लेनी चाहिये।

भयानक श्रीतकालमें जब गाय ब्याये तो उसे, और विशेषतः बच्चेको द्वरंत आग जलाकर सेंकना चाहिये। उससे बच्चा बड़ी आसानीसे हृद हो जाता है। प्रसन-पीड़ा आरम्म होनेपर फिर कम हो जाय और प्रसनमें देर होने लगे तो गायकी शक्तिक अनुसार उसे २० से ८० ग्रेनतक कुनैन या दौना (द्रोण) और चित्रककी जड़ एक-एक छटाँक पानीके साथ पीसकर अथवा पानमर महेके साथ डेढ़ छटाँक झोल खिलानेसे प्रस्वकार्य शीष्ठ हो जाता है। प्रसन्पीड़ यदि आठ-दस दिनतक जारी रहे, तो गायको गुड़ और भूसीके साथ तीसीका तेल खिलानेसे या एप्सम साल्ट (Epsom Salt) देनेसे शीष्ठ प्रसन हो जाता है। यह कुछ लोगोंका अनुभव है कि यदि गायको कष्ट हो रहा हो और बच्चा ठीक स्थितिमें होनेपर भी बाहर न आता हो तो २॥ तोला निर्वसी पानीमें घोटकर जरा गर्म करके पिला देनेसे बच्चा फीरन बाहर आ जाता है।

## प्रसवके बाद गायकी जेर( Placenta )का गिरना और उसकी परिचर्या

जेरका गिरना प्रसवका एक प्रधान अङ्ग है। कुछ लोगों-के विचारसे तो जबतक जेर नहीं गिर जाती, तबतक प्रसव-क्रिया अधूरी ही रहती है। अतः गोपाछकको इसकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जेर साधारणतः चार-पाँच घंटोंमें गिर जाती है। यदि न गिरे तो निम्नलिखित उपायों-मेंसे अपने सुविधानुसार कोई उपाय काममें लाना चाहिये—

- १. कुछ गरम पानी, एक पान गुड़, एक पान अदरख या सोंठ और एक छटाँक कच्ची हल्दी पीसकर आटेके साथ मिलाकर ६ घंटेके भीतर क्रमशः दो बार देना।
- २. बॉसके पत्ते डेढ पाव और खारी नमक एक पाव पानीमें उबालकर पिलाना।
- ३. शालि धानकी जड़ एक छटाँक और महा आध पाव मिलाकर खिलाना।
  - ४. कुकुरौंधेकी पत्ती खिलाना।
- ५. गुड़ आध सेर, बेलकी गिरी आध सेर, सोंठ १ तोला और अजवायन एक तोला जलमें उवालकर पिलाना।
- ६. होमियोपैथिक दवा पल्लेटिक्का १x(Pulsatilla 1x) की दस बूँदें पानीके साथ पिलाना । यदि यह ओषधि बारह घंटेमें कोई लाभ न करे तो सिकेली १x. (Secale 1x) अथवा पल्लेटिल्ला मदर्रिचर (Pulsatilla) की ८-१० बूँदें पानीके साथ एक बार देना ।

#### जेरको हाथसे निकालनेकी तरकीव

यदि उपर्युक्त उपायोंसे भी जेर न गिरे तो उसे हाथसे निकालनेकी कोशिश करनी चाहिये। ऐसा करते समय पहले नाखून काट लें। फिर सावधानीपूर्वक कोहनीतक हाथ घोकर १ छटाँक मीठे तेलमें ३ माशे नीमका तेल या एक माशा कपूर मिला लें और उससे हाथ भलीमाँति चुपड़कर घीरे-घीरे गायकी योनिमें हाथ डालकर बहुत होशियारीसे जेरको जहाँ-जहाँसे चिपकी हुई हो, वहाँ-वहाँसे हटाकर निकाल लें । इसके बाद गायको दोनों समय करीव १॥ सेर पानीमें नीमके पत्ते उबालकर या फिनाइल या पोटाशियम परमेंगनेट (Potassium Permanganate) मिलाकर पाँच-सात दिनतक हुश करते रहें। इसके बाद दो-तीन दिनतक

नीचे लिखा सङ्गव या पल्सेटिल्ला नामक होमियोपैथिक दवा देनी चाहिये—

| 1 11161     |         |
|-------------|---------|
| गूलर कच्चा  | आधा सेर |
| राई         | आध पाव  |
| सरसोंका तेल | एक पाव  |
| नमक         | आध पाव  |
| ভাভ         | तीन सेर |

गूलर और सरसोंकी खलको कूट लें। राई और नमक-को पीस लें। सबको छाछमें मिलाकर किसी गरम जगहमें रख दें। एक-दो दिन बराबर ध्रूपमें ढकी रहने दें, जिससे चीजें सड़ जायँगी। तब आध सेर रोज नालसे पिला दें।

जेर गिरनेके बाद भी गोपालकके देख-रेख करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि प्रसवके बाद गायें अपने शरीरका पिछला अंश चाटकर साफ करती हैं; इसलिये ज्यों ही जेर गिरती है, वे उसे खा डालती हैं। जेर खा जानेसे गायोंको रक्तामाशय (Dysentery) आदि कठिन बीमारियाँ हो जाती हैं। अतः जेरको गिरते ही उसे तुरंत उठाकर बाहर फेंक देना चाहिये या गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिये। यदि गाय जेर खा जाय तो उसे ५० पानकी पत्तियाँ या उनका रस निकालकर खिलाना चाहिये।

प्रसवके बाद गायका प्रसवद्वार और शरीरका पिछला अंश गरम पानीसे घोकर उसपर सरसोंका तेल और कपूर कई दिनतक लगाना चाहिये। बच्चेकी नाभिको भी इसी प्रकार साफ करना चाहिये। प्रसवके बाद गायको सदीं लगनेकी बहुत आशङ्का रहती है।

विशेषतः अधिक दूध देनेवाली गायें वड़ी मृदु प्रकृतिकी होती हैं। उनके दुग्धाधार (Udder)में बड़ी जरूदी सर्दी बैठ जाती है, जिससे उनका थन कड़ा हो जाता है और दूध जम जाता है। अतः प्रसवके बाद गायोंको यथासाध्य गरम रखना चाहिये। उनके शरीरपर एक गरम कम्बल डाल देना चाहिये तथा एक सप्ताहतक गरम पानी पिलाना चाहिये, ठंढे जलका उपयोग नहीं करना चाहिये।

प्रस्वके बाद गौको शीघ्र ही उसके वजनके अनुसार तीन पाव गुड़, १ छटाँक अजवायन, १ तोला सोंट और १ छटाँक मेथी डेट सेर पानीमें खूव उवालकर खिलानी चाहिये। इसके चार-पाँच घंटेके बाद गायको उड़दकी दाल और चावलकी खिचड़ी खिलानी चाहिये। राजपूतानेमें

#### \* गायकी खुराक \*

उबाला हुआ बाजरा खिलाते हैं। प्रस्वके बाद एक सप्ताह-तक खली आदि गरम चीजें नहीं देनी चाहिये; क्योंकि इनसे गायके थनोंमें पीड़ा होनेकी सम्भावना है। इस अवस्थामें उसे पहले तीन दिन सूखी मुलायम घास, बारीक सूखी जुआरकी पूली, सूखी जईका चारा या अन्य कोई सूखा शीघ्र पचनेवाला चारा देना चाहिये। उपर्युक्त आउटी दोनों समय, बच्चेको दूध पिलानेके बाद जो दूध निकले उसमें मिलाकर पिला देनी चाहिये। तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाला चारा और दोनों समय निम्नलिखित दलिया खिलाना चाहिये—

 ६ छटाँकसे आठ छटाँकतक गुड़

 तीनपाव गेहूँ या बाजरा या चोकड़

 आधी छटाँक अजवायन

 आधा तोला सोंठ

इन चीजोंको अंदाजका पानी मिलाकर खूब उवालना चाहिये तथा बच्चेके पीनेके बाद बचे हुए दूधको निकालकर और उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये। इसे कम-से-कम दो-तीन दिन अवश्य देना चाहिये और हो सके तो ७ दिन-तक दें। पाँच दिनके बाद धीरे-धीरे दाना आदि भी थोड़ा-थोड़ा दिया जा सकता है। परन्तु मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाते हुए २१ दिनसे पूरे परिमाणमें देना आरम्भ कर देना चाहिये। इसी प्रकार १५ दिनके बाद साधारण गायको दिया जानेवाला चारा देना प्रारम्भ कर देना चाहिये।

प्रसव हो जानेपर गायका दूध दुहकर फेंक देना चाहिये; क्योंकि यह पीवकी भाँति होता है और बच्चेको पिछानेसे रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रसवके बाद तीन दिनतक बच्चेके दूध पी छेनेपर दिनमें तीन बार दुहना चाहिये। पर दुहनेके एक घंटे पूर्वसे ही बच्चेको अलग रखना चाहिये। दुहते समय थनों में दूध नहीं छोड़ना चाहिये। प्रसवके सात दिन बादसे एक महीनेतक दूध केवल बच्चेको ही पीने देना चाहिये; क्योंकि उसमें मक्खनका भाग बहुत रहता है। गायके थनोंसे यदि आसानीसे दूध न निकले तो विधवा नामक धाससे अथवा अन्य किसी उपायसे चूँचियोंके छिट्रोंको साफ कर देना चाहिये। गोधन'

## गायकी खूराक

( लेखक--श्रीयुत परमेश्वरीप्रसादजी ग्रुप्त, बी० एस-सी०, आई० डी० डी० )

गोपालनमें गोओंकी खूराक और उसके खिलाने-पिलाने-का ढंग तथा परिमाण जानना बहुत जरूरी है। यहाँ खूराक किस प्रकार खिलायी-पिलायी जानी चाहिये और क्या परिमाण होना चाहिये, इसपर कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं—

## १. खुराक कैसे खिलायी-पिलायी जाय ?

- (क) जहाँतक हो, थोड़ी-थोड़ी कई बार करके नियत समयपर खिलानी-पिलानी चाहिये।
- (ख) खूराकमें कूड़ा-कचरा, मिट्टी-कंकड़, गली हुई और बदबूदार कोई चीज न हो। यह हमेशा लाभप्रद है कि आप अपने पश्चोंको ताजी चीजें खिलावें।
- (ग) मुलायम हरा चारा, छोटी बारीक हरी और सूखी घास, भूसा इत्यादि ज्यों-का-त्यों साबित भी खिलाया जा सकता है; परन्तु दूसरे चारेकी कुटी (छोटे-छोटे आघ इंचसे पौन इंचतकके टुकड़े) काटकर खिलानी चाहिये। इससे पशु सुविधासे चारा चवा छेता है और उसको पचानेमें भी मदद मिलती है तथा चारा भी कम-से-कम बर्बाद होता है।
- (घ) इसी प्रकार दाना-खलके भी छोटे-छोटे टुकड़े, उनको चक्कीमें दलकर, तैयार कर लेने चाहिये। १२ घंटेसे २४ घंटेतक मौसम, तथा दाना-खलकी किस्मके अनुसार भल्ले प्रकार पानीमें भिगोकर और देनेके समय उसको हाथसे खूब फेंट या मथकर (छोटे बच्चोंके अलावा सबको) देना चाहिये ताकि पशु उसको सहूलियतसे पचा सके। कुछ चीजें तो बड़ी सख्त होती हैं। उन्हें उबालकर अर्थात् पानीमें पकाकर देना चाहिये।
- (ङ) जब कभी कैवल सूखा चारा ही खिलाना हो तो उसको बारीक काटकर उसमें मिगोया हुआ खल-दाना मिलाकर खिलानेसे लाभप्रद होता है। इस प्रकार पशु सख्त चारेको भी खा लेता है।

## २. पशुके रहन-सहनकी कुछ बातें

पशुको केवल कम-से-कम कीमतकी और उसके आवश्यकतानुसार उपयुक्त पेटभर खूराक ठीक तरीकेसे खिला देनेसे ही काम पूरा नहीं हो जाता; बल्कि पूरी सफलता इस बातपर निर्भर करती है कि पशु वह खूराक खाकर हमको कितना लाभ पहुँचाता है। यह बात पशुकी खूराकके अलावा उसके रहन सहनके ढंगपर भी निर्भर करती है। इसके लिये नीचे लिखी बातें अमलमें लानी चाहिये—

- (क) रोज बराबर नियत समयपर कम-से-कम दो बार, और यदि हो सके तो तीन या चार बार खूराक दी जाय और काम भी जहाँतक हो नियत समयपर ही लिया जाय।
- ( ख ) पशुओंके सामने हमेशा नमकका एक बड़ा डला रखिये, ताकि वे जब चाहें तभी उसको चाट सकें।
- (ग) कम-से-कम दो बार ताजा और शाफ पानी, जो कुएँके ताजे पानीसे न तो अधिक ठंडा और न अधिक गरम हो, भरपेट पिलाइये।
- ( घ ) दूध देनेवाली गायोंको कम-से-कम ब्यानेके डेढ़ मास पहले धीरे-धीरे दूधसे अवश्य सुखा देना चाहिये।
- ( ङ ) गायको व्यानेके कम सै-कम डेट महीने पहळेसे दस रोज पूर्वतक ऐसी पौष्टिक खूराक दीजिये जो शीव्र पचनेवाली हो।

ब्यानेके बाद गायमें दूधका जोर बद जाना स्वामाविक है। उस समय उसको उसके हाजमेका खयाल करते हुए कुछ दिनोंतक दूधकी उत्पत्तिके अनुपातमे पूरी खूराक नहीं दी जा सकती। अतः इस समय दूधका स्रोत पूरी तौरसे कायम रखनेके लिये, ब्यानेसे पहळे, गर्भके दिनोंमें खिळायी गयी बह खूराक, जो मुटापेके रूपमें परिणत होकर जमा रहती है, काम आती है। इसलिये उसको ब्यानेके पहले शीघ पचने-वाली पौष्टिक खूराक खिलाकर काफी मोटा-ताजा कर देना चाहिये।

- (च) गायको, न्यानेके सात रोज पहले एक बार तथा दुवारा तीन रोज पहले अंदाजन ४ छटाँकसे ६ छटाँकतक, उसके वजनके अनुसार, खानेका तेल अवस्य नाल या बोतल्से पिला देना चाहिये, ताकि न्यानेके समय उसका पेट साफ रहे।
- ( छ ) ब्यानेके बाद एकदम अधिक बाँटा अर्थात् खल-दाना नहीं खिलाना चाहिये । धीरे-धीरे बढ़ाकर २१ दिनके बाद दूधके लिये पूरी खूराक देनी चाहिये । पहले तीन दिन सूखी घास, बारीक सूखी बुआरकी पूली, सूखी जईका चारा या अन्य सूखा शीष्ठ पचनेवाला तीसरे या चौथे दर्जेका चारा देना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसे ये चीजें दीजिये— गुड़ ( जानवरके बजनके अनुसार )—आध सेरसे तीन पावतक, अजवायन—एक छटाँक, सोंट

( मौसम और जानवरके वजनके अनुसार ) आधासे एक तोळा. और मेथी - एक छटाँक. १॥ सेर पानीमें खुब उबालकर अर्थात् आउटी बनाकर एक बार सबेरे दघ दहनेके बाद जो दध निकले, वह सब उसमें मिलाकर खिला दें। दबारा उतनी ही आउटी बनाकर शामको दध दहनेपर जो दघ निकले, वह सब मिलाकर खिला देना चाहिये। तीन दिनके बाद शीव्र पचनेवाला चारा और दोनों समय यह दलिया खिलाना चाहिये-गृह डेढ पावसे आध सेर. गेहँ या बाजरेका दलिया अथवा चोकर-आध सेरसे एक सेर.और अजवायन--दो तोलेसे पाँच तोला. अंदाजका पानी मिलाकर इन सबको खुब उबालिये। जब सीजकर मुलायम हो जाय तब ठंडा करके दूध दुहनेके बाद जो द्ध बचे, उसे उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये। यह दिलया कम-से-कम दो-तीन दिनोंतक तो अवस्य खिलाइये । हो सके तो सात दिनतक खिलाइये । पाँच दिनके बाद धीरे-बीरे दाना इत्यादि भी थोडा-थोडा दिया जा सकता है।

आठवें दिनके बाद एक सेर चोकर और थोड़ा अन्य दाना, तथा फिर जो भी खल्ट-दाना गायोंको दिया जाता है, आरम्भ कर देना चाहिये। और २१ दिनतक धीरे-धीरे बदाकर पूरी मिकदारमें देना चाहिये। इसी प्रकार १५ दिनके बाद चारा भी, जो साधारण गायोंको दिया जाता है, देना आरम्भ कर देना चाहिये।

- (ज) रहनेका स्थान एकदम बंद नहीं होना चाहिये। उसमें रोशनदान तथा हवाके आने जानेका रास्ता बराबर रहना चाहिये। काफी साफ, ताजी हवा और सूर्यका प्रकाश मिलना चाहिये।
- ( इत ) पशुको सख्त सर्दी, गर्मी और वर्षासे हमेशा बचाइये और खयाल रिलये कि उसे मक्खी, मच्छर और कीड़ेन सतार्ये।
- (अ) पशुको साफ-सुथरा और आरामसे रखनेके लिये उसको प्रतिदिन खरइरे अथवा मूँजके ब्रश्च या टाटके टुकड़ेसे साफ करना चाहिये। उसके बैठनेका स्थान बिल्कुल साफ-सुथरा रहना चाहिये। कच्चे स्थानकी गीली मिट्टी रोज निकालकर उसकी जगह सूखी मिट्टी अवश्य डालते रहना

चाहिये और पक्के स्थानपर रही घास इत्यादिका विछावन कर देना चाहिये और उसे रोज बदलते रहना चाहिये।

- (ट) बीमार पशुको, जहाँतक हो सके, फौरन अच्छे पशुसे अलग साफ-सुथरी और विल्कुल बंद न हो, ऐसी जगहमें रखना चाहिये। बीमारीकी हालतमें कब्ज करनेवाला तथा देरमें पचनेवाला चारा-दाना बंद करके शीघ्र पचनेवाली चीजें देनी चाहिये। हरा चारा चौथाई हिस्सेसे ज्यादा नहीं देना चाहिये। हो सके तो, गाम ब्यानेपर जो चारा देते हैं, वह देना चाहिये तथा चोकरका दलिया या चावलकी काँजी या माँड देनी चाहिये। बीमारीसे अच्छा हो जानेपर धीरे-धीरे थोड़ा चोकर या गेहूँ अथवा जईका दलिया पकाकर देना चाहिये और फिर अच्छा होनेके दोचार दिन बाद धीरे-धीरे रोजकी खूराक आरम्भ करके पूरी खूराक देनी शुरू कर देनी चाहिये।
- (ठ) याद रिलये कि आप जानवरोंके साथ जितना प्रेमका व्यवहार करेंगे और जितना उनको ऐसी स्थितिमें रक्खेंगे जिससे उन्हें किसी प्रकारका दुःख और घवराहट न हो, उतना ही अधिक वे खूराकको उपयोगी कार्यमें बदल सकेंगे।

हर एक प्रकारके पशुओंको उनके आवश्यकतानुसार कौन-कौन चीजें और कितनी मात्रामें खिळानी चाहिये, इसके लिये आगे दिये हुए चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और दसवें विवरण-पत्रको देखिये और अपने अलग-अलग जानवरोंकी आवश्यकताका खयाल रखते हुए उनको अपने घर, गाँव या प्रान्तमें मिळनेवाळी चीजोंमेंसे जो अधिक-से-अधिक उपयोगी और कम-से-कम कीमतकी हो, उसे खिळाइये और उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाइये।

उपर्युक्त प्रत्येक विवरण-पत्रके अन्तमें उदाहरण दिये हुए हैं। इनसे जानवरके छिये आवश्यक चारा-दाना किस प्रकार निश्चित करना चाहिये, यह स्पष्ट हो जायगा। प्रत्येक पाठकको इन उदाहरणोंको खूब अच्छी तरह समझ छेना चाहिये और इनके अछावा चार-पाँच अपने उदाहरण छेकर उनके छिये आवश्यक चारा-दाना, उन चीजोंमेंसे जो उनके यहाँ मिलती हैं, निश्चय करना चाहिये, तािक वे इससे मली-प्रकार परिचित हो जायँ। यदि किसी पाठकको इसके समझनेमें कोई कठिनाई मालूम दे, तो वह अपनी कठिनाई छेखकको लिखकर भेज सकते हैं। छेखक उसे सहर्ष दूर करनेका प्रयक्त करेगा।

## प्रथम विवरण-पत्र

## हरे चारेकी सूची

## पहली श्रेणीके बहुत अधिक प्रोटीनवाले चारे

संख्या चारेका नाम

मिकदार, वजन या तौल जिससे अधिक नहीं खिलाना चाहिये।

अन्य कोई बात

33

| १  | किसारी या चपरा मटर | १०-१५ सेर        |
|----|--------------------|------------------|
| २  | रिजका              | १०१२ सेर         |
| ą  | सरसों और तरा       | २०-२५ सेर सरसों, |
|    |                    | ५ सेर तरा        |
| ٧  | मेथी               | १० सेर           |
| ų  | मटर (किराव)        | १०-१५ सेर        |
| દ્ | उड़द               | १०-१२ सेर        |
| ૭  | सेंजी              | १०-१५ सेर        |
| 6  | बरसीम              | २५-३० सेर        |
| \$ | मोठ                | १५-२० सेर        |
| १० | लोबिया             | १५-२० सेर        |
| ११ | मूँग               | १५-२० सेर        |
|    |                    |                  |

बहुत गरम होता है। बहुत गरम होता है। गायको ५ छेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये। धरसों दूधके जानवरोंको अधिक छामप्रद है। तरामें झल बहुत होती है। तरा ज्यादा नहीं खिळाना चाहिये। गरमहोती है,दूधकी गायको ४-५ छेरसे ज्यादा नहीं देनी चाहिये। कब्ज और बहुत बादी करता है। कब्ज और बहुत बादी करता है। अच्छा चारा है। सेंजी और जई मिलाना बहुत अच्छा है। इससे अच्छा दूसरा चारा नहीं होता। बहुत गरम है। ६-७ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये। बादी और बब्ज करनेवाला होता है।

"

| १२                   | चना १०-१२ सेर                            |                      | दूधकी गायको १० सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये; ज्यादा<br>खिळानेसे पेट फूळ जाता है।             |  |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १३                   | १३ गुँबार १५–२० सेर                      |                      | गरम होता है, कब्ज करता है, दूधकी गायोंको ६-७ सेरसे                                            |  |
| •                    |                                          |                      | ज्यादा नहीं देना चाहिये।                                                                      |  |
|                      | दसरी और                                  | तीसरी श्रेणीके       | साधारण पोटीनवाले चारे                                                                         |  |
| 9                    | गाजरके पत्ते ८-१०                        |                      | ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है।                                                              |  |
| -                    | अच्छी जातिकी मिली हुई पेट भरव            |                      | बहुत अच्छा चारा है।                                                                           |  |
| `                    | घासें या खालिस दूब घास                   | •                    | 3                                                                                             |  |
| - 3                  | गेहूँ ,,                                 |                      | " ""                                                                                          |  |
|                      | द्विदल और शरद् ऋतुके ,,                  |                      | ))                                                                                            |  |
| , •                  | अनाजका मिलवाँ चारा ,,                    |                      | "                                                                                             |  |
| ب                    | जौ ,,                                    |                      | बाल या भुद्धा निकलनेसे पहले ही खिलाना चाहिये।                                                 |  |
| -                    | जई ,,                                    |                      | बरशीमसे उतरकर सबमें अच्छा चारा है।                                                            |  |
| `                    |                                          | श्रेणीके बद्दत व     | हम प्रोटीनवा <del>ले</del> चारे                                                               |  |
| •                    | रागी                                     | १०-१५ सेर            | ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है।                                                              |  |
| -                    | रागा<br>मका और द्विदल जातिका मिलवाँ चारा | १०-१५ सर<br>पेट भरकर |                                                                                               |  |
|                      |                                          | पट मरकर<br>१० सेर    | बहुत अच्छा चारा है।<br>बारीक काटकर खिळानी चाहिये।                                             |  |
| •                    | गाजर<br>जईकी सानीका साइछेज               | १५–२० सेर            | बाराक काटकर ।खळाना चाहिय ।<br>बहुत अच्छा चारा है ।                                            |  |
|                      | षटिया जातिकी मिली हुई घास                |                      | बहुत अच्छा चारा ह।<br>यह खयाल रखना चाहिये कि मिट्टी और नुकसान  देनेवाली                       |  |
| ٧,                   | बाटवा जातिका मिला हुई वात                | **                   | यह खयाल रखना चाहियाक मिट्टा आर नुकसान दनवाला<br>घास इसमें न हो।                               |  |
| 5                    | जुवार और द्विदल जातिका मिलवाँ चारा       |                      | बात इतम न हा ।<br>बहुत अच्छा चारा है ।                                                        |  |
|                      | भिनी घास                                 | ः<br>पेट भरकर        |                                                                                               |  |
|                      | मका                                      |                      | ***************************************                                                       |  |
| C                    | गक्श                                     | "                    | बहुत अच्छा चारा है। तभीतक खिलाना चाहिये जबतक                                                  |  |
|                      |                                          |                      | कि भुट्टे <b>दु</b> धिया हालतमें हों। इसे बारीक कुट्टी काटकर<br>खिलाना चाहिये।                |  |
| ۰                    | जुवार                                    |                      | •                                                                                             |  |
| ,                    | 3417                                     | "                    | मुट्टे निकलनेके बाद ही खिलानी चाहिये, पहले खिलाना                                             |  |
|                      | •                                        |                      | खतरनाक है । बहुत ऊँची और मोटी जातिकी जुबार अच्छी<br>नहीं होती । कुटी काटकर खिलानी चाहिये ।    |  |
| 20                   | नेपियर या हाथी घास                       | ,,                   | नहा होता । कुटा काटकर ।खलाना चाहिय ।<br>खासा अच्छा चारा है । पक जानेपर सख्त और खराब हो        |  |
| ,-                   | and a grant                              | ,,                   | जाती है, इसलिये कची हालतमें ही खिलानी चाहिये।                                                 |  |
| ,,                   | बाजरा                                    | ,,                   | भारत है, इसालय कचा हालतम हा खिलाना चाहिय।<br>मुट्टे दुधिया हालतमें हों तभीतक खिलाना चाहिय। पक |  |
| ,,                   | 419101                                   | "                    | चाह्य । पक<br>जानेपर खराब हो जाता है। कुट्टी काटकर खिलाना चाहिये।                             |  |
| <b>\$</b> \( \tag{7} | जुवारका साइलेज ( अचार )                  | १५-२० सेर            | बहुत अच्छा चारा होता है।                                                                      |  |
|                      | मकाका चारा जिसमेंसे भुट्टा               | "                    | यह चारा घटिया होता है। इसको बारीक कुट्टी काटकर                                                |  |
| • `                  | निकाल लिया गया हो                        | "                    | खिलाना चाहिये ।                                                                               |  |
| १४                   | 'शकरकंद                                  | ५ सेर                | बहुत गरम होती है, थोड़ी तादादमें 'छोटे-छोटे टुकड़े करके                                       |  |
| • •                  | 1                                        | • • •                | खिलानी चाहिये।                                                                                |  |
| १५                   | ईख स स                                   | १०. सेर              | निकम्मा चारा है। इसके ऊपरका हिस्सा ही प्रायः खिलाते हैं।                                      |  |
|                      |                                          |                      |                                                                                               |  |

## \* गायकी खूराक \*

## द्वितीय विवरण-पत्र

# सुले चारेकी सुची

|       | पहली श्रेणीके वहुत ज्यादा प्रोटीनवाले चारे |                               |                                                            |  |  |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| संख्य |                                            | र, वजन या तौछ<br>ते अधिक नहीं | अन्य कोई बात                                               |  |  |
|       | स्त्रि                                     | ष्टाना चाहिये                 |                                                            |  |  |
| १     | रिजका                                      | ५ सेर                         | कब्ज और गरमी करता है।                                      |  |  |
| २     | बरसीम                                      | ८ सेर                         | बहुत अच्छा चारा है।                                        |  |  |
| ą     | पाला                                       | ५ सेर                         | कब्ज करता है और गरम है।                                    |  |  |
| 8     | द्विदल जातिका बहुत बढ़िया चारा             | ५ सेर                         | कब्ज और बादी करता है।                                      |  |  |
|       | ( लोबिया, मटर, खिसारी, मसूर,               |                               | •                                                          |  |  |
|       | उड़द, मूँग, अरहर इत्यादि )                 |                               | •                                                          |  |  |
|       |                                            | श्रेणीके अधिक                 | प्रोटीनवाले चारे                                           |  |  |
| १     | मुखायी हुई केवल दूब घात                    | पेट भरकर                      | बहुत अच्छा चारा है।                                        |  |  |
|       | सूखी गिनी घास, जिसमें फल न आया है          |                               | खासा अच्छा चारा है।                                        |  |  |
|       | सूखी जई जिसमें अनाज न पड़ा हो              | ,,                            | बहुत अच्छा चारा है।                                        |  |  |
|       | तीसरी                                      | । श्रेणीके साधा               | रण प्रोटीनवाले चारे                                        |  |  |
| १     | अच्छी जातिकी मिली हुई घास                  |                               | बहुत अच्छा चारा है।                                        |  |  |
|       | जुवार जिसमें अनाज न पड़ा हो                | ,,                            | बहुत अच्छा चारा है, परन्तु थोड़ा कब्ज करती है। कुट्टी      |  |  |
|       |                                            |                               | काटकर खिलानी चाहिये।                                       |  |  |
| ą     | मका, जिसमें अनाज न पड़ा हो                 | ५ सेर                         | बहुत अच्छा चारा नहीं समझा जाता । कब्ज करती है।             |  |  |
|       |                                            |                               | कुट्टी काटकर खिलानी चाहिये।                                |  |  |
| ४     | द्विदल जातिका बहुत बढ़िया भूसा             | ५ सेर                         | कब्ज और बादी करता है। दूधनी गायोंको इसते आधा               |  |  |
|       | ( चना, गुँवार, कुलथी इत्यादिका )           |                               | खिलाना चाहिये।                                             |  |  |
|       | चौथी                                       | श्रेणीके बहुत व               | त्म प्रोटीनवाले चारे                                       |  |  |
| १     | जुवारकी कड़बी, जिसके                       | पेट भरकर                      | साधारण चारा है। कब्ज करती है। कुटी काटकर                   |  |  |
|       | भुद्दे तोड़ लिये गये हीं                   |                               | खिलानी चाहिये।                                             |  |  |
| २     | जईका भूसा                                  | ,,                            | कब्ज करता है, अच्छा चारा है ।                              |  |  |
| ą     | जौका भूसा                                  | **                            | अच्छा चारा है, परन्तु कब्ज करता है ।                       |  |  |
| 8     | बाजरेकी कड़बी या                           | "                             | बहुत कब्ज करता है, घटिया चारा समझा जाता है।                |  |  |
|       | रागीका भूसा                                |                               | ·                                                          |  |  |
| 4     | गेहूँका भूसा                               | "                             | "                                                          |  |  |
| ६     | सूखी मका, जिसमेंसे भुद्दा                  |                               |                                                            |  |  |
|       | निकाल लिया गया हो                          | "                             | बहुत रद्दी चारा समझा जाता है, कब्ज करता है।                |  |  |
| ૭     | चावल या धानका भूसा (पुआल)                  | "                             | घटिया चारा समझा जाता है।                                   |  |  |
|       | घटिया जातिकी मिली हुई                      |                               |                                                            |  |  |
|       | सूखी घास                                   | "                             | कब्ज करती है, रेत-मिट्टी <b>झाड़कर निकाल दे</b> नी चाहिये। |  |  |

# तृतीय विवरण-पत्र खड़ी और दाना

## कारी क्षेत्रीके बनन श्राचिक प्रोजीनसाले खळ थाँ। हाने

|                                               |                                     | पहली श्रेणीक बहुत आधक                                  | प्राटानचाल खल आर दान                                                                               |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| संख्या                                        | दानेका नाम                          | मिकदार, वजन या तौल<br>जिससे अधिक नहीं<br>खिलाना चाहिये | अन्य कोई बात                                                                                       |  |
| १                                             | मूँगफलीकी खल                        | २-२॥ सेर                                               | कब्ज और बादी करती है तथा गरम होती है। छोटे-छोटे<br>दुकड़े करके भिगोकर खिलानी चाहिये।               |  |
| 7                                             | तिलकी खल                            | २-२॥ सेर                                               | गरमी और कब्ज करती है, छोटे-छोटे दुक <b>ड़े</b> करके या भिगोकर<br>खिलानी चाहिये।                    |  |
| ş                                             | बिनौलेके ग्देकी<br>खली              | २-२॥ सेर                                               | कब्ज और गरमी करती है। हमेशा भिगोकर खिलानी चाहिये।<br>बिनौलेके मुकाबले बिनौलेकी खल खिलाना अच्छा है। |  |
| ٧                                             | सरसों और तरेकी<br>ख <b>ली</b>       | १॥-२ सेर                                               | इसमें झल बहुत होती है । वर्षाऋतुमें नहीं खिलानी चाहिये।<br>योड़ी ठंडी होती है ।                    |  |
|                                               |                                     | दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोर्ट                            | निवाले खली और दाने                                                                                 |  |
| <b>१</b>                                      | तीसी या अलसी                        | २-२॥ सेर                                               | ताजा खिलानी चाहिये। मक्खनके स्वादको बिगाड़नेवाली<br>होती है। दस्तावर होती है।                      |  |
| 2                                             | तोरियाकी खल                         | १॥-२ सेर                                               | इसमें झल बहुत होती है। वर्षाऋतुमें नहीं खिलानी चाहिये।<br>थोड़ी ठंडी होती है।                      |  |
| 3                                             | गुँवारका दाना                       | ३ सेर                                                  | गरमी और कब्ज करनेवाला है। बारीक पिसा हुआ उबालकर<br>या खूब भिगोकर, मथकर खिलाना चाहिये।              |  |
| 8                                             | किसारी या चपरा या<br>काली मटरका दान | १-१॥ सेर<br>Г                                          | बहुत बादी और कब्ज करनेवाला है।                                                                     |  |
| ų                                             | अरहरका दाना                         | २-२॥ सेर                                               | गरम होता है, दूधके लिये अच्छा समझा जाता है।                                                        |  |
| ६                                             | उड्दका दाना                         | १-१। सेर                                               | कब्ज और बादी करनेवाला है। थोड़ी तादादमें ही खिलाना<br>चाहिये। ठंडा होता है।                        |  |
| ৩                                             | लोबियाका दाना                       | १-१॥ सेर                                               | गरम, बहुत बादी और कब्ज करनेवाला है।                                                                |  |
| 6                                             | मटरका दाना                          | १-१॥ सेर                                               | बहुत कब्ज और बादी करनेवाला है।                                                                     |  |
| 9                                             | मसूरका दाना                         | १-१॥ सेर                                               | बहुत गरमी और बहुत बादी करनेवाला होता है।                                                           |  |
| १०                                            | मोठका दाना                          | २ सेर                                                  | गरम, लेकिन शीघ्र पचनेवाला होता है।                                                                 |  |
| ११                                            | साबत बिनौलेकी खल                    | १॥-२ सेर                                               | खूब भिगोकर खिलानी चाहिये।                                                                          |  |
| १२                                            | नारियल या खोपरेकी<br>ख <b>ली</b>    | <sub>-</sub> १ चेर                                     | इमेशा ताजी खिलानी चाहिये, बहुत कब्ज और गरमी करने-<br>वाली होती है। मक्खनके स्वादको बिगाड़ती है।    |  |
| तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाळे खळी और दाने |                                     |                                                        |                                                                                                    |  |
| 8                                             | चनेका दाना                          | ४-५ सेर                                                | थोड़ा कब्ज करता है, परन्तु बहुत बढ़िया दाना है।                                                    |  |
| ۶                                             | विनौला (काँकड़े)                    | ३-४ सेर                                                | यदि सम्भव हो तो दुकड़े करके, मिगोकर दिया जाय। उबालकर                                               |  |
| ,                                             |                                     | ,                                                      | देना अति उत्तम है, अन्यथा खूब भिगोकर देना चाहिये।                                                  |  |

हे द्विदल या दालोंकी जाति—जैसे चना इत्यादिकी बढ़िया

चूनी या चूरी ५-६ सेर ४ चोकर ५-६ सेर थोड़ी कब्ज करती है, परन्तु उत्तम है।

थोड़ा दस्तावर होता है, पशुओंके लिये अति उत्तम खूराक है। हरेक पशुकी खूराकमें इसका कुछ-न-कुछ हिस्सा अवश्य होना चाहिये।

#### चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनवाले खली और दाने

| 8   | द्विदल या दाल-जातिकी       |                 |                                                            |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|     | दूसरे दर्जेकी चूनी या चूरी | ४-५ सेर         | इसमें कूड़ा-कचरा नहीं होना चाहिये, अच्छा दाना है ।         |
| २   | जौका दाना                  | ४-५ सेर         | जरा ठंडा होता है, परन्तु उत्तम दाना होता है।               |
| ₹   | गेहूँका दाना               | ४-५ सेर         | पशुओंके लिये बहुत उत्तम दाना है।                           |
| ¥   | जुवारका दाना               | २-३ सेर         | बहुत कब्ज करनेवाला होता है।                                |
| فر  | जईका दाना                  | ४-५ सेर         | पशुओंके लिये बहुत उत्तम दाना है।                           |
| Ę   | मकाका दाना                 | २-२॥ सेर        | कब्ज और बादी करता है, हमेशा बहुत बारीक करके भिगोकर         |
| ^   | या दल्यि।                  |                 | या उबालकर देना चाहिये।                                     |
| •   | बाजराका दाना               | <b>१-२ से</b> र | कब्ज करता है, गरम है। इसको उबालकर दलियेके रूपमें           |
|     | या दलिया                   |                 | देना चाहिये।                                               |
| . 6 | रागीका दाना                | १-१॥ सेर        | बहुत कब्ज और बादी करता है ।                                |
| 9   | चावलकी भूसी                | १ सेर           | ताजा खिलानी चाहिये, यह स्वादको बिगाड़नेवाली होती है        |
| , • | या किनक                    |                 | और निकम्मी चीज है ।                                        |
| १०  | चने, अरहर इत्यादि दालकी    |                 |                                                            |
|     | चीजोंका फोलर               | १-२ सेर         | ताजा खिलाना चाहिये, कब्ज करता है।                          |
| ११  | शीरा ( चीनी बनानेमें       | १-२ सेर         | कटे हुए चारेमें मिला देनेसे सब चारा स्वादिष्ट हो जाता है।  |
|     | निकलता है )                |                 | बहुत गरम होता है। कारखानोंके मुकाबलेमें हाथसे चीनी         |
|     | •                          |                 | बनानेमें जो श्रीरा निकलता है, वह अपेक्षाकृत अच्छा होता है। |
| १२  | गुङ्                       | १ सेर           | अलग भी खिला सकते हैं और चारे-दानेमें मिलाकर भी             |
|     |                            |                 | खिला सकते हैं। गरम बहुत होता है।                           |
|     |                            |                 |                                                            |

स्वना १—वावलकी भूसी, शीरा तथा गुड़ कोई हमेशाके बिलानेकी चीज नहीं हैं। ये तो कभी-कभी या अन्य कोई चीज नहीं मिलती हो तब खिलाने चाहिये। जब कभी फोलर और चावलकी भूसी खिलानी हो तो चौथी श्रेणीके हिसाबसे जितना खिलाना हो, उससे दुगुना वजन खिलाना चाहिये।

स्चना २—पहली और दूसरी श्रेणीके खल-दानेके बदले नीचे लिखे अनुसार अन्य चीजें दी जा सकती हैं—
पहली श्रेणीके १ सेर खल-दानेके बदले—२॥ सेर दूसरी श्रेणीका खल-दाना, या ४ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा,
या १२ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा, या १३ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा।
दूसरी श्रेणीके १ सेर खल-दानेके बदले—॥ पहली श्रेणीका खल-दाना, या २॥ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा,
या ८ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा, या ९ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा।
गी-अं० ७२—

चतुर्थ विवरण-पत्र जानवरोंके कद या वजनके अनुसार पोषक खूराक नीचे छिखे अनुसार दी जानी चाहिये--

|                                                                                                       |                                                               | <del></del>                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                     | 7                                                             | ₹                                                                               | 8                                                                                    | 4                                                                                             | Ę                                                                                      |
| बड़े कदके जानवरको                                                                                     | पूरे कदके जानवरको                                             | मामूली कदके                                                                     | छोटे कदके जानवरको                                                                    | बहुत छोटे कदके                                                                                | दूधके बच्चेको                                                                          |
| जिसका वजन करीब<br>१००० या ११००<br>पींड या<br>१२-१३ मन हो ।<br>१२-१३ सेर<br>सूखा या<br>५० सेर इरा चारा | जिसका वजन करीब ८००-९०० पींड या १०-११ सन हो। १०-११ सेर स्खा या | जानवरको जिसका<br>वजन<br>६००-७००<br>पींड या<br>७-८ मन हो ।<br>८-९ सेर स्खा<br>या | जिसका वजन<br>४००-५००<br>पौंड या<br>५-६ मन हो।<br>५-६ सेर सूखा<br>या<br>२०-२५ सेर हरा | जानवरोंको<br>जिनका वजन<br>२००-३००<br>पौंड या<br>२॥-४ मन हो।<br>४ सेर सूखा<br>या<br>१६ सेर हरा | जिसका वजन<br>१००-२००<br>पींड या<br>१-२॥ मन हो।<br>२॥-३ सेर स्खा<br>या<br>१०-१२ सेर हरा |
|                                                                                                       | चारा                                                          | चारा                                                                            | चारा `                                                                               | चारा                                                                                          | चारा                                                                                   |

सूचना—ऊपर हरे चारेका वजन औसतमें सूखेसे चौगुनेके हिसाबसे दिया है । यदि हरा चारा कचा और अधिक पानीवाला हो तो उपर्युक्त वजनसे सवाया लेना चाहिये। और पका हुआ तथा कम पानीवाला हो तो पौवा वजन देना चाहिये। सूखे चारेके मुकाबलेमें साइलेज, आधी पकी हुई हरी जुवार और जईका वजन तीनगुना, और हरी घास, हरी मक्का, हरी कची जुवार, फली हुई मटर, हरी जई, मोठ, उड़द, लोबिया इत्यादिके हरे चारेका वजन चारगुना तथा कच्ची मोठ, मटर, किसारी, बरसीम, रिजका, मेथी, कच्ची जई इत्यादिका पाँचगुना वजन समझना चाहिये।

नीचे लिखा चारा-दाना पूरे कदके १०-११ मन वजनके जानवरको दीजिये, और बड़े या छोटे कदवालोंको उनके बड़े या छोटे कद या वजनके अनुसार ज्यादा या कम दीजिये—

| जई, जुवार, मक्काका बढ़िया   | जई, जुवार, रागी, बाजरा   | जौ, गेहूँ, धान (चावल)      | जई, जुवार, मक्का, गिनी                          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| सूखा चारा, जिसमें अनाज न    | और मामूली घासका सूखा     | का भूसा या पुआल और         | घास, बाजराका हरा चारा,                          |
| पड़ा हो और बहुत बढ़िया      | चारा                     | घटिया सूखी घास             | जो न बिल्कुल क्या हो न                          |
| सुखायी हुई घास              |                          |                            | पका हुआ हो, और <b>ह</b> री<br>मिलवाँ घास        |
| १. केवल उपर्युक्त चारा,     | केवल उपर्युक्त चारा,     | केवल उपर्युक्त चारा,       | पेटभर केवल उपर्युक्त<br>चारा,                   |
| पूरक—६ छटाँक खल             | पूरक१२ छटाँक खल          | पूरक—१६ छटाँक खल           | पूरककुछ नहीं                                    |
| २. दो हिस्सा उपर्युक्त चारा | २ हिस्सा उपर्युक्तः चारा | २ हिस्सा उपर्युक्त चारा    | .१ से ५ सेरतक पहली                              |
| १ ,, पहली श्रेणीका          | १ ,, पहली श्रेणीका       | १ ,, पहली श्रेणीका         | श्रेणीका सूखा चारा और<br>बाकीका पेटभर उपर्युक्त |
| स्वा चारा,                  | सूखा चारा,               | सूखा चारा,                 | इरा चारा, पूरक-कुछ नहीं                         |
| पूरककुछ नहीं                | पूरक-कुछ नहीं            | पूरक—२ छटाँक खल            |                                                 |
| ३. दो हिस्सा उपर्नुक्त चारा | २ हिस्सा उपर्युक्त चारा  | २ हिस्सा उपर्युक्त चारा    | १ से ५ सेरतक दूसरी<br>श्रेणीका सुखा चारा और     |
| १ ,, दूसरी श्रेणीका         | १ » दूसरी श्रेणीका       | <b>१</b> ,, दूसरी श्रेणीका | अणाका सूखा चारा आर<br>बाकीका पेटभर उपर्युक्त    |
| स्ंला चारा,                 | सूखा चारा,               | सूला चारा,                 | इरा चारा,                                       |
| पूरक४ छटाँक सल              | पूरक—८ छटाँक खल          | पूरक१२ छटाँक खल            | पूरक इछ नहीं                                    |

| ४. एक हिस्सा उपर्युक्त चारा                       | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा                       | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा                       | ५ सेर तीसरी श्रेणीका                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>१</b> ,, पहली श्रेणीका                         | १ ,, पहली श्रेणीका                            | १ ,, पहत्री श्रेणीका                          | सूखा चारा और<br>बाकीका पेटभर उपर्युक्त       |
| हरा चारा,                                         | हरा चारा,                                     | हरा चारा,                                     | हरा चारा,                                    |
| पूरक—-कुछ नहीं                                    | पूरक—२ छटाँक <b>ख</b> ल                       | पूरक—६ छटाँक खल                               | पूरक—२ छटाँक खल                              |
| ५. एक हिस्सा उपर्युक्त चारा                       | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा                       | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा                       | ५ सेर चौथी श्रेणीका                          |
| १ ,, दूसरी और तीसरी                               | १ ,, दूसरी और तीसरी                           | १ ,, दूसरी और तीसरी                           | सूखा चारा और बाकी-<br>का पेटभर उपर्युक्त हरा |
| श्रेणीका इरा चाराः                                | श्रेणीका हरा चारा,                            | श्रेणीका हरा चाराः                            | चारा;                                        |
| पूरक—कुछ नहीं                                     | पूरक—४ छटाँक खल                               | पूरक८ छटाँक खल                                | पूरक—६ छटाँक खल                              |
| ६. एक हिस्सा उपर्युक्त चारा<br>१ं,, चौथी श्रेणीका | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा<br>१ ,, चौथी श्रेणीका | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा<br>१ ,, चौथी श्रेणीका | पेटभर केवल दूसरी<br>और तीसरी श्रेणीका सूखा   |
| हरा चारा,                                         | हरा चारा,                                     | हरा चारा,                                     | चाराः,                                       |
| पूरक—४ छटाँक खल                                   | पूरक—१० छटाँक खल                              | पूरक—१४ छटाँक खल                              | पूरक—६ छटाँक खल                              |

स्चना १--खल जहाँतक हो तिल या मूँगफलीकी दी जाय, अन्यथा पहली श्रेणीकी कोई भी खल दे सकते हैं। १ सेर खलके बदले १॥ सेर गुँचार या दूसरी श्रेणीके दाना-खलमेंसे कोई चीज दे सकते हैं। यदि चनेका दाना देना हो तो खलसे दुगुना देना चाहिये।

सूचना २—जहाँतक सम्भव हो चारा हरा और सूखा दोनों तरहका मिलाकर दिया जाय। दूसरी श्रेणीपर साधारण सूखें चारेके साथ पहली या दूसरी श्रेणीका सूखा चारा मिलाकर देना चाहिये। मजबूरी हालतमें कोई भी चारा दिया जा सकता है।

सूचना ३--जब कभी उत्पादक खूराक अधिक तादादमें दी जाती है, तो उतना ही चारेका वजन कम हो जाता है। उसको पूरा करनेके लिये नीचे लिखे हिसाबसे अधिक खल-दाना दे देना चाहिये।

| •                                    | •                     |                        |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      | पहली श्रेणीका खल-दाना | दूसरी श्रेणीका खल-दाना |
| १ सेर पहली श्रेणीके सूखे चारेके बदले | ४ छटाँक               | ६ छटाँक                |
| १ सेर दूसरी ,, ,, ,, ,,              | ₹ "                   | ₹ ,,                   |
| १ सेर तीसरी ,, ,, ,, ,,              | ₹ "                   | ₹ ,,                   |
| १ सेर चौथी ,, ,, ,, ,,               | <b>የ</b> ,,           | १॥ ",                  |
| ४ सेर पहली श्रेणीके हरे ,, ,,        | ٧,,                   | 911 ,,                 |
| ४ सेर दूसरी ,, ,, ,, ,,              | ¥ ,,                  | ξ,,                    |
| ४ सेर तीसरी ,, ,, ,, ,,              | ₹ "                   | ٧١١ ,,                 |
| ४ सेर चौथी """""""""                 | ₹ "                   | ₹ ,,                   |
|                                      | उदाहरण                |                        |

प्रश्न — एक बैल या गायको, जिसका वजन करीब ९ मन (७२० पौंड या रतल ) है, पोषणमात्रके लिये क्या और कितनी खूराक देनी चाहिये १ हमारे पास गेहूँका भूसा, जुवारकी कुट्टी, हरी मोठ, बढ़िया इरी घास, तिलकी खल, सरसोंकी खल, चनेका दाना इत्यादि चीजें हैं।

उत्तर—कुल खूराकका वजुन विवरणात्र ४ कोष्ठक ३ के अनुसार ९ सेर अर्थात् १८ पौंडके करीब होना चाहिये । १. पहली तजवीज—गेहूँके भूसेके चारेके साथ विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ और तजवीज पाँचवींके अनुसार— १ हिस्सा गेहूँका भूसा करीब

र हिस्सा गहूका भूसा कराब १ हिस्सा दूसरी श्रेणीके हरे चारोंमेंसे अच्छी जातिकी घास ६॥ सेर पूरक तिलकी खल, क्योंकि तिलकी खल सरसोंकी खल्से सस्ती थी

स्खा वजन ऽ१॥=

या चनेका दाना-यह तिलकी खलसे करीन आधी कीमतका था

१ सेर

वजन कुल सूखी सामग्री

८॥ सेर खलके साथ ९सेर चनेके दानेके साथ

२. दूसरी तजबीज—जुवारकी कुट्टीके चारेके साथ विवरणपत्र ४के कोष्ठक २ और तजवीज चौथीके अनुसार— १ हिस्सा जुवारकी कटी करीब

१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब १ हिस्सा हरी मोठ पहली श्रेणीके हरे चारोंमेंसे ७॥ सेर

७॥ सेर सूखा वजन १॥ सेर

(क्योंकि कची होनेके कारण इसमें पानीका हिस्सा ज्यादा था) पूरक सरसोंकी खल (यहाँ सरसोंकी खल सबसे सस्ती थी)

२ छ०

वजन कुल सूखी सामग्री

## पश्चम विवरण-पत्र

बढ़नेवाले जानवरोंको पोषक खूराकके अलावा उनकी अवस्थाके अनुसार बढ़नेके लिये नीचे लिखी खूराक और देनी चाहिये—

| १ मासतक                     | खालिस दूघ<br>४ सेर    | मक्खन निकाला हुआ दूध | खल-दाना        |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| १ माससे २ मासतक             | ∘ पर<br>३॥ सेर        | •••<br>१ सेर         | •••            |
| २ माससे ३॥ मासतक            | २॥ सेर                | र सर<br>२ सेर        | ४ छ॰           |
| ३॥ माससे ५ ,,               | २ सेर                 | २ सेर                | ८ छ•<br>१ सेर  |
| ५ माससे ६ ,,                | १ सेर                 | १ सेर                | १ सर<br>१। सेर |
| ६ ,, १२ ,,                  | • • •                 | •••                  | १॥ सेर         |
| १२ ,, २ वर्षतक              | •••                   | ***                  | १ सेर          |
| २ वर्षसे जबतक वे काम करने य | ॥ दूघ देने लगें · • • | •••                  | १॥ सेर         |

देखनेमें उपर्युक्त ख्राक, खासकर खल-दाना प्रचलित रिवाजसे अधिक मालूम देता है; परन्तु वह शीन्न तथा पूरी बढ़ोतरीके लिये अत्यावश्यक है। बढ़िया चारा खिलानेसे या अच्छी चरागाहमें खूब चरानेसे काफी कम खल-दानेसे भी काम चल सकता है। यदि मक्खन निकला हुआ दूध न हो, तो उससे आधी तादादमें खालिस दूध दिया जा सकता है। मक्खन निकला हुआ दूध दिया जाता हो, उस समय और एक वर्षसे ऊपरके जानवरोंको दाना-खल नीचे लिखे किसी एक समृह या एकसे अधिक समृहोंकी मिलावटके अनुसार दीजिये—

खासकर मक्खन निकले हुए दूधके साथ नीचे लिखे दाने-खल अच्छे साबित हुए हैं— 
 १.
 २.

 १ हिस्सा चोकर गेहूँका
 १ हिस्सा खल तिल,

 १ गुगफली इत्यादिकी
 मूँगफली इत्यादिकी

 १ गुजईका दाना
 २ गुचेकर गेहूँका

 १ गुजई, जौ, गेहूँ
 इत्यादि

जिन बचोंको मक्खन निकला हुआ दूध नहीं दिया जाता हो, उन्हें गायको दूधकी उत्पत्तिकै लिये दाना-खल जिन समूहोंके अनुसार देते हैं, उनमेंसे किसी समूह नं०१,२, ३ और ५ के अनुसार दाना-खल दीजिये। (देखिये विवरण-पत्र ६)

स्वना—१ माससे लेकर २॥ वर्षतकके बच्चोंको जहाँतक हो, साइलेज (अचार) नहीं देना चाहिये। उनको बहुत बिद्ध्या स्खी घास, जिसमें रेत-मिट्टी न हो, स्खा रिजका, बरसीम, मटर, जईका स्खा चारा, जुवारकी बारीक कुट्टी या पत्तोंका चारा और थोड़ा हरा रिजका, बरसीम या अन्य द्विदल जातिका शीव्र पचनेवाला हरा चारा और हरी घास खिलानी चाहिये।

#### उदाहरण

प्रश्न—दो वर्षका एक बछड़ा या बछड़ी जिसका वजन करीब ६ मन या ५०० रतल है, उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास मामूली सूखी घास, जुवारकी कुट्टी, हरी जई और चनेका दाना, गेहूँका चोकर, तिलकी खल और जैका दाना इत्यादि चीजें हैं।

उत्तर—(१) कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्र कोष्ठक ४ के अनुसार ५-६ सेर अर्थात् १०-१२ पौंडके करीब होना चाहिये।

- (२) तजवीज---पोषणमात्रके लिये चतुर्थ विवरण-पत्र कोष्ठक ३ तजवीज पाँचवींके अनुसार ।
  - १ हिस्सा मामूळी सूखी घास करीब ३॥ सेर

( क्योंकि बच्चेके लिये जुवारकी कुट्टीसे घास अच्छी रहेगी और सस्ती भी )

१ हिस्सा हरी जई ३॥ सेर, जिसका सूखा वजन १४छ० पूरक तिलकी खल २छ० ( हिसाब लगानेसे सबसे सस्ती यही थी ) बढ़ोतरीके लिये पञ्चम विवरण-पत्रके अनुसार दूध-उत्पत्ति-के दाना-खलके समूह दोके मुताबिक शा सेर दाना-खल देना चाहिये—

कुल वजन सूखी सामग्री

६ सेर

सूचना---हमने चनेका दाना नहीं रक्खा, क्योंकि यह दाना-खलके सुकाबले महाँगा पडता था।

#### षष्ट विवरण-पत्र

दूध देनेवाले जानवरोंको पोषक खूरांकके अलावा दूध उत्पन्न करनेके लिये प्रति तीन सेर गायके दूधके लिये और सवा दो सेर भैंसके दूधके लिये १ सेर दाना-खल नीचे लिखे किसी समृहकी मिलावटके अनुसार या एक समृहको दूसरे समृहमें जोड़कर सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते हुए दीजिये—

|            | ( ?              | हिस्सा पहली श्रे     | नेणीका द | ाना-खल |
|------------|------------------|----------------------|----------|--------|
| ₹.         | } ₹              | ›› दूसरी<br>›› चौथी  | ,,       | . 33   |
|            | ( 8              | 🥠 चौथी               | ,,       | "      |
|            | ( १              | 🥠 पहली               | ,,       | ,,     |
| ₹.         | } १              | 🥠 तीसरी              | "        | **     |
|            | ( २              | 🥠 चौथी               | "        | ,,     |
| ₹.         | ∫ १              | 🥠 पहली               | ,,       | ,,     |
| ۲.         | <b>)</b> 8       | 🥠 तीसरी              | "        | "      |
| ٧.         | <b>∫</b> ₹       | ,, पहली<br>,, चौथी   | "        | ,,     |
| ••         | ો ર∙             | ্য বাথা              | "        | "      |
| la.        | { <sup>१</sup> २ | ,, दूसरी<br>,, तीसरी | "        | >>     |
| 7.         | ) ર              | ,, तीसरी             | "        | "      |
| <b>ξ</b> . | ∫₹               | ,, दूसरी<br>,, चौथी  | "        | >>     |
| ۹.         | <b>}</b> ર       | ,, चौथी              | "        | "      |

सूचना १--हिसाब लगानेमें उस दूधको जोड़ना न भूलिये, जो गाय या भैंसका बच्चा सीधे थनोंसे पी लेता है।

स्वना २—फोल्टर, चावलकी भूसी, शीरा इत्यादि जब चौथी श्रेणीका दाना-खल करके दें, तब उसके साथ उसके वजनका दे हिस्सा पहली श्रेणीका और है हिस्सा दूसरी श्रेणीका दाना-खल हिसाबसे अतिरिक्त दीजिये। सूचना ३—जब गाय या भैंसको करीब तमाम चारा चौथी श्रेणीके चारेमेंसे दियाजा रहा हो, उस समय खल-दाना समृह ३ या ५ के अनुसार देनेसे अच्छा होगा।

सूचना ४--अधिक दूध देनेवाले जानवरोंको प्रायः उनके वजनके हिसाबसे प्रतिमन १ सेर सूखी सामग्रीसे ज्यादा ही खूराक दी जाती है। उनके खूराक पचानेके साधन खासकर अच्छे होते हैं। इसल्ये ज्यादा दूध देनेवाले जानवरोंको १ छटाँकसे ४ छटाँक प्रतिमन उनके वजनके अनुसार आवश्यकतानुसार अधिक सामग्री देनी चाहिये।

#### उदाहरण

प्रश्न—एक गाय जिसका वजन १०-११ मन अर्थात् ८००-९०० पौंड़ है, वह कुल ८ सेर दूध मय उस दूबके जो अपने बच्चेको पिलाती है, देती है। उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास जुवारकी कुट्टी, हरी मोठ, बरसीम, मूँगफलीकी खल, गुँवारका दाना, गेहूँका चोकर और जौका दाना है।

उत्तर—कुल खूराकका वजन करीव १२ सेर अर्थात् २४ पौंड चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेके अनुसार तथा षष्ठ विवरण-पत्रकी अन्तिम सूचना ४के अनुसार होना चाहिये।

तजवीज—पोषणमात्रके लिये—चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेकी तजवीज चौयीके अनुसार जुवारकी कुट्टीके साथ नीचे लिखी खूराक देनी चाहिये—

१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीव बरसीम ७॥ सेर १ ,, पहली श्रेणीके हरे चोरेमेंसे बरसीम ७॥ सेर जिसका सुखा वजन १॥ सेर

( क्योंकि बरसीम दूधके जानवरोंके लिये मोठसे अच्छा होता है )

पूरक मूँगफलीकी खल

२छ०

उत्पादक खूराक — षष्ठ विवरण-पत्र ६ के समृह दूसरेके अनुसार ऽ२॥ अर्थात् ४३ छ० देनी चाहिये — १हिस्सा पहली श्रेणीमें से मूँ पफळीकी खल ११ छ० हे ।।।। सेर २ ,, चौथी ,, ,, जौका दाना २२ छ० हुळ वजन सुखी सामग्री

सूचना—हमने गुँवारका दाना इसिलये नहीं दिया कि यह दाना-खलमें सबसे ज्यादा देरमें प्रचनेवाला था और मूँगफलीकी खलके मुकाबलेमें महँगा भी पड़ता था।

### सप्तम विवरण-पत्र

गाभिन गायको उसके पोषणमात्रके लिये तथा दृष्व देनेके लिये या अन्य किसी कारणसे जो खूराक दी जाती है, उसके अलावा उसको गर्म पालनेके लिये पाँच मासका गर्म हो जानेके बाद १२ छ० दूधकी गायोंको जो दाना-खल दिया जाता है, उसमेंसे दीजिये और ७ मासका गर्म हो जानेके पश्चात् १ सेर गेहूँका चोकर या अन्य शीघ पचनेवाला तीसरी श्रेणीका दाना-खल अतिरिक्त देना चाहिये अर्थात् ७ मासके बाद कुल १॥। सेर दाना-खल सिर्फ गर्मपृष्टिके लिये देना चाहिये।

#### उदाहरण

प्रश्न-एक आठ महीनेकी गाभिन गाय है, जिसका वजन ८५० पौंड अर्थात् १०॥ मनके करीब है, अब दूध नहीं दे रही है; उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास गेहूँका भूसा, हरी जई, तिलकी खल, चोकर, गुँवार, जौ तथा चना है।

उत्तर—-कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक ४ के अनुसार १०-११ सेर होना चाहिये।

पोषणमात्रके लिये—चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक ३ तजवीज पाँचवींके अनुसार—

१ हिस्सा गेहूँका भूसा ६॥ सेर

१ हिस्सा हरी जई ६॥ सेर, जिसका सूखा वजन १॥=सेर पूरक--तिलकी खल ८ छ०

गर्भपोषणके लिये—सप्तम विवरण-पत्रके अनुसार दाना-खल नीचे लिखे अनुसार देना चाहिये— १॥। सेर

दूधकी गायोंको जो दाना-खल दिया जाता है, उसमें-से षष्ठ विवरण-पत्रके समूह १ के अनुसार—

१ हिस्सापहळी श्रेणी मेंसे तिळकी खळ १॥छ० ३ ,, दूसरी ,, गुँवारका दाना ४॥छ० ४ ,, चौथी ,, जौका दाना ६छ० और गेहूँका चोकर १ सेर कुळ वजन सुखी सामग्री

स्चना-चना महँगा था इसिलये नहीं दिया।

## अष्टम विवरण-पत्र

पहली बार ब्यायी या गाभिन बहड़ी (बछड़ी) को उसके वजनके अनुसार पोषक तथा दूध देनेके अनुसार दूधके लिये, या गाभिन हो तो गर्भकी बढ़ोतरीके लिये, जो खुराक दी -जाती है, उसके अलावा इस अवस्थामें उसकी बढ़ोतरीके लिये उसको आध सेर तिल, सरसों, मूँगफली या विनौलेमेंसे कोई भी खल अथवा १२ छटाँक चोकर या चनेका या दूसरी और तीसरी श्रेणीके दानेमेंसे शीष्ट्र पचनेवाली कोई भी चीज अवस्य दीजिये।

#### उदाहरण

प्रश्न--पहली बार ब्यायी हुई बहड़ी जिसका वजन ७०० पौंड है और जो ६ सेर दूध देती है, उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास हरी बरसीमका चारा, खुनारकी कुटी, तिलकी खल, चना, जौ तथा गुँवार है।

उत्तर—कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके ४ कोष्ठक ३ के अनुसार ८-९ सेर होना चाहिये—

पोषणमात्रके लिये--विवरण-पत्र ४ कोष्ठक ४ की तजवीज ४ के अनुसार--

१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी १,, हरी बरसीम ५ सेर, जिसका सूखा वजन १ सेर पूरक—तिलकी खल २ छ०

दूध-उत्पत्तिके लिये—पष्ट विवरण-पत्रके समूह २ के अनुसार ६ सेर दूधके लिये नीचे लिखा २ सेर खल-दाना देना चाहिये—

१ हिस्सा पहली श्रेणीमेंसे ति**क**की खल ८ छ० १ ,, तीसरी ,, ,, चनेका दाना ८ छ० २ ,, चौथी ,, ,, जौका दाना १६ छ०

सूचना—-बहुत गरमीका मौसम था । गुँचार बहुत गर्म होती है, इसल्रिये नहीं दी ।

वहिष्योंके लिये विशेष खूराक--अष्टम विवरण-पत्रके अनुसार उनकी बढ़ोतरीके लिये खास खूराक--

चनेका दाना · · · · १२ छ० कुल वजन सुखी सामग्रीका ८ सेर १४ छटाँक

## नबम विवरण-पत्र

साँद (Stub Bnlls) को उनके बजनके अनुसार पोषक खूराकके अलावा, मामूली कामके लिये अर्थात् एक मासमें औसतन २-४ गाय गामिन करे तो १९ सेर और इससे ज्यादा काम करनेके लिये अर्थात् औसतन ५-६ गाय गामिन करे तो २९ सेर प्रतिदिन दूधके लिये जिन समुहों- मेंसे दाना-खल देते हैं, उनमेंसे नं०१,२,५,६ के किशीमेंसे दीजिये।

#### उदाहरण

प्रश्न—एक साँड़ जिसका वजन ११००पींड अर्थात् १३॥। मन है और जो ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता है, उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास गुँवार, चना, चोकर, जो तथा सरसोंकी खल और बाजरेकी पूली ( सूखा चारा ), और हरा गुँवार, मोठ इत्यादिका चारा है।

उत्तर — कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठफ १ के अनुसार १३ सेर होना चाहिये।

पोषणमात्रके लिये — चतुर्थ विवरण-पत्र कोष्ठक २ की तजवीज ४ के अनुसार—

१ हिस्सा बाजरेकी कुट्टी ८ सेर १ ,, हरा गुँवार या मोठका चारा ८ सेर, सूखा वजन २ सेर पूरक चतुर्थ विवरण-पत्रके अनुसार करीब८०० पौंडके जानवरके लिये ६ छटाँक चाहिये, इससे बड़े ११०० पौंड वजनवालेके लिये करीब ८ छ०

साँड्रोंको कामके लिये—नवम विवरण-पत्रके अनुसार जो साँड्र ४-५ गाय प्रतिमास गामिन करता है, उसे दूधके लिये जो खल-दाना दिया जाता है, उसमेंसे ५ और ६ समृहके जोड़के अनुसार २१ सेर दाना-खल देना चाहिये— ४ हिस्सा दूसरी श्रेणीमेंसे गुँवारका दाना २० छ० २ ,, तीसरी ,, ,, चोकर ,, १० ,, २ ,, चौथी ,, ,, जौ ,, १० ,,

सूचना—इसमें सरसोंकी खल इसिंखये नहीं दी, कि साँडोंको जहाँतक हो तेलवाली चीजें कम देनी चाहिये। परन्तु उपर्युक्त खूराकमें करीब-करीब सब चीजें कब्ज करनेवाली हैं; इसिंखये यदि उपर्युक्त खूराक देनेसे साँडको कब्ज रहे तो हरा गुँवारका चारा न देकर उसकी जगह भी मोठका चारा देना चाहिये। फिर भी कब्ज रहे तो उपर्युक्त दाना-खलके बदले नीचे लिखा दाना-खल देना चाहिये— समृह ५के अनुसार—

१ हिस्सादूसरी श्रेणीमेंसे गुँवारकादाना १४ छ० २ ,, तीसरी ,, चोकर २६ ,,

कुल सूखी सामग्रीका वजन १३

## दशम विवरण-पत्र

काम करनेवाले जानवरींको अर्थात् बैलोंको उनके

वजनके अनुसार पोषक खूराकके अलावा उनके कामके बदले नीचे लिखे अनुसार और दाना-खल दीजिये—

> प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति बैल प्रति बैल प्रति बैल संख्त औसत दर्जेंके मामूली (करीब ९घंटे) (करीब ६घंटे) (करीब ३घंटे) कामके लिये कामके लिये कामके लिये १.

उन बैस्लोंको, जिनकी एक जोड़ी एक एकड़ जमीन प्रतिदिन ४-९ घंटेमें भली प्रकार देशी इलसे जोत देती हों-- ३ सेर २ सेर १ सेर

उनवैलोंको,जिनकी एक जोड़ी हु एकड़ जमीन प्रतिदिन ८-९ घंटेमें भली प्रकार देशी

हल्ल्से जोत देती हों २॥ सेर १। सेर १२ छटाँक

ै. उन बैलेंको,जिनकी एक जोड़ी डुेएकड़ जमीन प्रतिदिन ८-९ घंटेमें भली प्रकार देशी

हल्से जोत देती हों १८ छटाँक १२ छटाँक ६ छटाँक उपर्युक्त हिसाबसे दाना-खल नीचे लिखे किसी समृहकी मिलाबटके अनुसार या एक समृहको दूसरे समृहमें जोड़कर सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते हुए दीजिये—

१. {१ हिस्सा चौथी श्रेणीका दाना-खल १ ,, तीसरी ,, ,, २ से ३ हिस्सा चौथी,, ,, १ ,, दूसरी ,, ,, ३ ,, पहली,, ,,

#### उदाहरण

प्रश्न चैलोंकी १ जोड़ी, जो करीब है एकड़ जमीन मली प्रकार जोत सकती है, ५-६ घंटे पूरी ताकतसे रोज काम करती है, उसके एक बैलको क्या खूराक देनी चाहिये, जिसका बजन करीब १२ मन है ! हमारे पास हरी जुवार, गेहूँका भूसा, सरसोंकी खल, गुँवारका दाना तथा जोका दाना है ।

उत्तर—चतुर्थं विवरण-पत्रके कोष्ठक १ के अनुसार कुल वजन खुराकका १२ सेर प्रतिबैल होना चाहिये।

पोषणमात्रके लिये — चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक चौथेकी तजवीज पाँचवींके अनुसार हरी जुवार और गेहूँके भूसेके साथ नीचे लिखी चीजें देनी चाहिये—

गेहूँका भूसा ५ सेर हरी जुवार करीब १५ सेर, जिसका सूखा वजन ५ सेर पूरक—खल सरसों ६ छ०

काम करनेके लिये खुराक—दशम विवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेकी तजवीज दूसरी और समूह दूसरेके अनुसार १॥ सेर दाना-खळ चाहिये—

२ हिस्सा चौथी श्रेणीमेंसे जौका दाना १ सेर १ ,, दूसरी ,, गुँवारका दाना १ सेर कुल वजन सूखी सामग्री ११ सेर १४ छटाँक

# एकादश विवरण-पत्र भारतवर्षकी अनेक जातियोंके जानवरोंका

#### अंदाजन वजन\*

(क) बँगला, आसामी, उत्तरी-पूर्वी, बिहारी, कुछ उत्तरी भारतवर्षकी छोटी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय ५०० पौंडसे ६०० पौंड (६ मनसे ७॥ मनतक) होता है।

(ख) मद्रासकी कंगायम, सिंधी, पूर्वी युक्तप्रान्तकी, दक्षिणी पश्चिमी विहारकी, शाहाबादी, थापीरकर, धन्नी पंजाबकी, डाँगी सूबे बम्बईकी, दक्षिणी हैदराबादी हलीकर, तथा सी०पी० की गावलाव जातिकी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय ६०० पौंडसे ७००पौंडतक यानी ७॥ मनसे ९ मनतक होता है।

\* बिना तौले वजन जाननेकी रीति यह है कि पशुके जहाँसे पूँछ निकलती है, वहाँ एक उभरी हुई हड्डी डोती है। छातीकें पास अगले पैरोंके सबसे ऊपरके हिस्सेके पास भी एक उभरी हुई हड्डी होती है। पहली हड्डीसे दूसरी हड्डीतककी लंबाई इंचोंमें नाप लो और छातीके शरीरकी मोटाई, जैसे दरजी कुर्तेका नाप लेते समय नापता है, वैसे इंचोंमें नाप लो। पहले नापी हुई लंबाईको मोटाईसे गुणा कर लो। जो गुणनकल आवे, उसको बड़ा जानवर हो तो ९। इंचसे, बीचका हो तो ८॥ से और बहुत छोटा हो तो ८ से भाग कर दो। जो भागफल आयेगा, वह उसका अंदाजन बजन सेरोंमें होगा। उसमें ४० का भाग देकर मनं बना लो या दोसे गुणा करके पाँड बना लो।

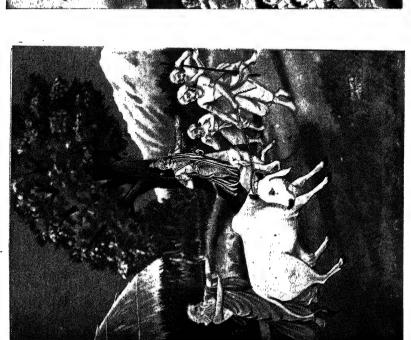

कल्याण र्

सहसाञुनद्वारा महिषि जमद्भिकी गौका हरण

(ग) हरियाना, साहीवाल या मंटगुमरी, कोमी, मैसूर, उत्तरी-पूर्वी राजपूताना,नागोर तथा मध्यप्रदेशकी मालवी जातिकी गांशोंका औसत वजन प्रतिगाय ७०० पौंडमे ८०० पौंडतक यानी ९ से १० मनतक होता है।

( घ ) गीर ( काठिया गड़ी ), काँकरेज, हिसार, अंगोल इत्यादि जातिकी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय ८०० पौंडसे ९५० पौंडतक यानी १० मनसे १२ मनतक होता है।

उपर्युक्त वजन गायोंका है। आमतौरसे बैलोंका वजन गायोंके मुकाबिलेमें १०० से १२५ पींड (१। मनसे १॥ मन) और साँड़ोंका वजन १०० से १५० पींड (१। मनसे २ मन) अधिक होता है।

## ------

# गो-चिकित्सा पुण्य है

भारत-जैसे निर्धन, परतन्त्र एवं पिछडे हए देशमें, जहाँ लाखों-करोडों मनुष्योंके खारथ्यकी किसीको चिन्ता नहीं। मुक पर्अोंकी चिकित्सके विषयमें सोचना कछ व्यक्तियोंकी दृष्टिमें एक हास्यजनक बात होगी । किन्त विचार करके देखें तो बात ऐसी नहीं है। पद्मओंके स्वास्थ्यपर ही मनुष्योंका स्वास्थ्य निर्भर करता है, जैसा कि इस अङ्को अन्य छेखोंसे शात होगा । कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पश्चओंके स्वास्थ्यको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं: परन्त अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, जो आकाङ्का रहनेपर भी पश्चओंके बीमार होनेपर या किसी दसरे समय उन्हें कौन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये, किन-किन कारणोंसे उनमें भाँति-भाँतिके रोग आते हैं और किस प्रकार वे पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं-यह नहीं जान सकते। गो-चिकित्साका विषय तो एक तरहसे घुण्य-सा हो रहा है; गो-वैद्य कहनेसे चिकित्सकको ग्लानि होती है। प्राचीन भारतमें तो पालकाप्य-जैसे महर्षि तथा ऋतुंपर्ण, नल एवं नकल-जैसे महाराज गो-चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक थे। अग्नि और गरुड़ पुराण, बृहत्संहिता एवं सुभतके चिकित्सा-ग्रन्थोंमें गो-चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है।

परन्तु आजकी स्थिति वड़ी विकट है। कुछ भोले धर्मभीर भाइयोंकी तो यह धारणा हो गयी है कि देवी-तुस्य गो-माताके शरीरमें अल्ल प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है। वैसे चाहे वह सड़-गलकर तड़फती रहे और अपने इस मौतिक शरीरको छोड़ भी दे। दूसरे, यह भी एक भय है कि ओषधि करते हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि न दी जा सके और कुचिकित्साके कारण गायके प्राण चले जायँ तो चिकित्सकको गो-हत्याका महान् पाप लगेगा। तीसरे, गो-चिकित्साद्वारा अर्थ उपार्जन करना पाप है; पर बिना कुछ लिये चिकित्सा करनेको न तो समय है और न मन ही। इन्हीं भ्रान्त, शास्त-असम्मत एवं घातक धारणाओं पीछे पड़कर कोई भी भला

मनुष्य गो-चिकित्साके क्षेत्रमें प्रवेश नहीं करता, अतएव गो-चिकित्साका यिकिञ्चित् भार मूर्खोंके हाथमें पड़ा हुआ है। उपर्युक्त विषयोंपर पूर्णरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि गो-चिकित्साके विषयमें लोगोंमें फैली हुई यह धारणा न तो शास्त्रमम्मत है न नीतिसम्मत, और न यह बुद्धिवादकी दृष्टिसे ही ठीक है। भला जरा सोचें तो सही—जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त ही नहीं, मृत्युके पश्चात् भी हमारी सब प्रकारसे सेवा करनेवाली माता गौके बीमार होनेपर या आहत होनेपर उसकी चिकित्सा करना पापकी श्रेणीमें गिना जायगा कि महान् पुण्यमें ? हमारे विचारसे तो ऐसी गायोंकी चिकित्सा, सेवा एवं शुश्रूषा करनेसे पाप होना तो दूर रहा, कर्त्तांके जन्म-जन्मान्तरके अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं।

आपस्तम्ब और संवर्त आदि स्मृतियोंके वचनोंसे यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि उपकारकी दृष्टिसे गो-चिकित्सा करते समय यदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें भछी नीयतसे काम करनेवालेको कोई अपराघ नहीं छगता—

यन्त्रणे गोविकित्सार्थे मृढगर्भविमोचने। यत्ने कृते विपत्तिश्चेत् प्रायश्चित्तं न विद्यते॥ (आपस्तम्ब०१ः। ३१-३२)

औषधं स्नेहमाहारं ददद् गोब्राह्मणेषु च। दीयमाने विपत्तिः स्थात् पुण्यमेव न पातकम्॥ (संवर्त० क्षो० १३८)

अर्थात् यत्नपूर्वक गो-चिकित्सा करने अथवा गर्भसे मरा हुआ बच्चा निकालनेमें यदि गायपर कोई विपत्ति भी आ जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी आवस्यकता नहीं है। यदि गौ और ब्राह्मणको उनकेलामके लिये कोई औषध, तैल, आहार आदि दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी पाप नहीं होता, वरं पुण्य ही होता है। शास्त्रोंके वचनोंसे जात होता है कि पाप और पुण्य मनुष्यकी भावनापर निर्भर है। हम गुस्सेमें आकर किसीके शरीरपर साधारण-ती चोटं लगा देते हैं तो पाप हो जाता है; किन्तु डाक्टर लोग बद्धे-बद्धे ऑपरेशन कर डालते हैं और कड्योंके अङ्क भी काट डालते हैं, फिर भी वे पुण्यात्मा सम झे जाते हैं; इसका कारण यही है कि हमारा कृत्य हिंसा, द्वेष एवं परपीडनकी भावनासे भरा होता है और डाक्टरका काम देखनेमें अत्यन्त दोषपूर्ण होते हुए भी प्रेम, उपकार एवं हितकी पवित्र भावनासे प्रेरित है। वस्तुतः कियाका महत्त्व भावनाके सामने बिल्कुछ गौण है। वस, गो-चिकित्साके विषय-में हमें इस सिद्धान्तको सामने रखकर बिना किसी प्रकारके संकोचके कार्य करना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्यकी डाक्टरी चिकित्सामें काटना, चीरना आदि आवश्यक होनेके कारण किसीको उसमें घृणा नहीं है और सभी तरहके छोग नि:संकोच भावसे यह कार्य करते हैं, उसी प्रकार गो-चिकित्सा-के विषयमें सभी तरहके सुयोग्य पुरुषोंको पूरे उत्साहके साथ भाग छेना चाहिये। ऐसा करनेसे ही हम अपने कर्तव्यका पालन कर सकेंगे।

# पशुओंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा

पश्चोंको भी रोग उतना ही कष्ट देते हैं, जितना कि मनुष्योंको । अन्तर इतना ही है कि हम मनुष्य विवेक-साधन तथा उपायोंद्वारा किसी सीमातक रोग दूर करके कष्टका निवारण कर छेते हैं: किन्त बेचारे मक, असहाय, विवश तथा केवल पुँछ हिलानेतकका उपाय कर सकनेवाले पशु रोग-असित होकर कष्टोंको सहते रहते हैं । पर मनुष्य-जातिकी शोभा इसमें नहीं है। जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यका जपयोग अपने ही लिये किया, उद्देन क्या किया ? मनुष्यका यह कर्तव्य है कि परिवारके प्राणीके समान एक ही घरमें रहनेवाले अपने पद्मओं के भी दुःखको दूर करनेके लिये कुछ उठा न रक्खे । सोचा जाय तो ऐसा करनेमें वह पश्रओंके ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, यह उसका धर्म है; क्योंकि मनुष्यने ही तो उन्हें प्रकृतिकी गोदीसे छीनकर अपने कामके लिये अपने घरमें बाँघ रक्खा है। जंगली पशुओंकी दवा करने कौन जाता है ? प्रकृति माता स्वयं उनकी देख-भाल करती है। अतः यदि मनुष्य प्रकृति मातारे माँगकर लाये हुए पशुओंके दु:ख-मुखकी परवा नहीं करता तो यह उसकी कृतन्नता है । और वह प्रकृतिदेवीका कोप-भाजन बनकर दण्डका भागी होगा।

ं हमारे शास्त्रोंमें कहा हुआ है कि जबतक रोगी, भयभीत, चिकत, बाघ अथवा चोर आदिसे संतायी हुई, ऊँचे स्थानसे गिरी हुई, दलदलमें फँसी हुई, सर्दी गर्मीसे पीड़ित तथा अन्य किसी प्रकारसे दुःखित गौका उद्धार न कर ले, तबतक आर्यसन्तान कोई दूसरा कार्य न करे। यथा—

आतुरां मार्गशस्तां वा चौरव्याब्रादिभिर्भयैः। पतितां पद्मछन्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत्॥ ऊष्मे वर्षति शीते वा मास्ते वाति वा भृशम्। न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपने किसी घरवालेको साँसी-बुखार हो जानेपर हम देशके पास दौड़ने लगते हैं, उसी प्रकार अपने पालित पशुओंके रोगोंको दूर करनेके लिये भी हमें सचेष्ट होना चाहिये।

## पशुओंकी रोगावस्थामें पशुशालाका प्रवन्ध

किसी पशुके रोग-प्रस्त हो जानेपर उसे पशुशालासे हटाकर किसी अलग स्थानमें रखना चाहिये । इस प्रकार दूसरे नीरोग पशुओंकी रक्षा होगी। यदि छूतकी बीमारी न हो, तो भी रोगी पशुको अलग हटा देना ही ठीक है; क्योंकि प्रेम, द्वेष तथा सहानुभूतिका भाव पशुओंमें भी होता है । जब अन्य पशु अपने किसी साथीको दुखी या उदास देखेंगे तो वे भी उदास होकर खाना-पीना छोड़ सकते हैं । रोगी पशुका दाना-पानी दूसरे पशुओंके दाना-पानीमें न मिलने पाये।

# रोगी पशुकी देख-भाल

रोगी पशुकी देख-भाल बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये। उसको ऐसे स्थानपर रखना चाहिये, जहाँ हवा और प्रकाश अच्छी तरह आये-जाये; किन्तु पशुके ऊपर न हवीका होंका सीधा लगे, न तो धूप लगे। मक्खी-मच्छड़ोंसे बचानेके लिये गूगल, गन्धककी धूप या साधारण धुआँ कर देना चाहिये। पशुको दवा आदि पिलाते समय उसके साथ बहुत जबर्दस्ती करके उसे अधिक कष्ट न दिया जाय। यदि पशु एक दिनसे अधिक एक करवट पड़ा रहे तो उसे करवट बदलानेकी चेष्टा करनी चाहिये। रोगकी पहचान या निदान जस्दबाजीमें

नहीं, वरं ठीकसे किसी चतुर ब्यक्ति या चिकित्सकसे कराना चाहिये। अच्छे हो जानेपर उसे अन्य पशुओं के साथ मिलानेमें बहुत जल्दी करना ठीक नहीं। कोई तेज या जहरीली दवा लगानी हो तो ध्यान रखना चाहिये कि इधर-उधर न लग जाय। मालिकको नौकरोंगर ही भरोसा न करके दिनमें दो-एक बार स्वयं देखना चाहिये।

## रोग होनेके सामान्य कारण

१. चारा-दाना आवश्यकतासे कम मिलना, २. खूराकमें आवश्यक पौष्टिक तत्त्वोंका मेल न होना, ३. सड़ा-गला दाना-चारा खाना तथा गंदा पानी पीना, ४. गंदे स्थान, अधिक सदीं-गर्मी और वर्षासे बचनेका प्रवन्ध न होना तथा ५. छूतकी बीमारियोंसे स्वस्थ पशुओंको बचानेके विषयमें गोपालककी अनिभन्नता।

# रोगी पशुके लक्षण

१. दूध कम देना या न देना, २. उदास रहना, ३. खंडसे अलग रहनेकी इच्छा, ४. चारे-दानेका त्याग, ५. जुगाली न करना, ६. गोवर न करना या पतला करना, ७. बार-बार उठना-बैठना, ८. ऑखोंका लाल हो जाना, ९. जल्दी-जल्दी साँस लेना, १०. मुख सूखना और ११. मुख और नाकसे पानी गिरना।

स्वस्य गाय, बैल और भैंसका तापमान प्रायः १०१ से १०४ तक होता है, नाड़ीकी गति प्रतिमिनट ४५ से ५० बारतक है और साँस प्रतिमिनटमें १०-१२ बार आती है। इससे विपरीत हो तो पशुको रोगी समझना चाहिये।

## दवाकी मात्रा

रोगी पशुओंके लिये आगे जो दवाओंकी मात्रा लिखी है, वह पूरे प्रौढ़ पशुके लिये है, जिसका वजन १० मनके लगभग हो। अवस्था तथा वजनके अनुसार इस मात्रामें अन्तर पड़ेगा।

| जन्मसे १ मासतक    | <b>9</b><br>पह               | मात्रा  |
|-------------------|------------------------------|---------|
| २ माससे ४ ,,      | <b>9</b> €                   | "       |
| ¥ " ξ "           | 8                            | "       |
| <b>६</b> ,, १२ ,, | <u> ।</u> या <u>१</u>        | **      |
| १ सालसे २ सालतक   | <del>१</del> या <sup>3</sup> | >>      |
| २ सालसे ऊपर       | पूरी मात्रा                  |         |
| एक रोगकी कई-कई    | दवाइयाँ आगे दी गयी हैं,      | उनमेंसे |

कोई एक करनी चाहिये। एक लाभ न करे तो दूसरीका प्रयोग करना चाहिये।

## छोटे बचोंके रोग और उनकी चिकित्सा

मनुष्यके बच्चोंकी भाँति गाय-भैंतके बच्चे भी मिट्टी चाटनेमें बड़े हातिम होते हैं। कभी-कभी वे इतनी मिट्टी चाट जाते हैं कि वह उनके पेटमें सड़ जाती है और कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ते ही बच्चा निर्वल होकर प्रायः मर जाता है। पहली रोक तो यह है कि बच्चोंके मुँहमें मुसका (जाली) चढ़ा दे, जिससे वे मिट्टी न चाट सकें, और यदि कीड़े पड़ गये हों तो आधी छटाँक कवीला पीसकर आध पाव दहींमें मिलाकर देनेसे लाभ होता है।

कभी-कभी बचोंके पेटमें दूध जम जाता है, जिमसे पाचनशक्ति मार्ग जाती है। इस रोगमें मट्ठा एक पाव, सरसोंका तेल आध पाव तथा नमक आधी छटाँक मिलाकर बच्चेको पिलाना चाहिये। इसमें एक छटाँक अमकलीको पानीमें मिगोकर और आध पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर देना भी लामकारी है।

यदि सड़ा-गला दाना-चारा खा लेनेसे अथवा गर्म और गंदा पानी पी लेनेसे बच्चेको पेचिश हो गयी हो और गोबरके साथ खून आता हो, तो आध पाव लिसोदाके पत्तोंको पानीमें पीम-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी छटाँक ईसवगोल एक छटाँक आँवलेके पानीमें देनेसे बहुत लाम होता है।

जब बच्चेको खाँसी हो जाय तो कैलेके सूखे पत्तींकी राख बना ले और एक पैसेसे दो पैसे भरतक इस राखको आधी छटाँक धीमें मिलाकर एक पाव कच्चे दूधके साथ बच्चेको पिलाना चाहिये }

मूत्रके साथ खून आनेपर कल्मी शोरा चौथाई छटाँक-से आधी छटाँकतक एक पात्र कच्चे दूध और इतने ही पानीके साथ पिला देना चाहिये।

पेटमें दर्द हो तो चौथाईसे आधी छटाँकतक पीनेकी तमाखू पानीमें घोल-छानकर पिलाना ठीक है।

खुजलीकी भयङ्कर बीमारी भी बच्चोंको प्रायः हो जाती है। इसके लिये निम्नलिखित पाँच प्रकारकी दवाइयाँ हैं— १. छटाँक लहसुनको आध पाव चने या जोके आटेमें मिलाकर पाँच दिनतक खिलाये।

- २. सूखे नीमके पत्तोंका चूरा नमकमें डालकर चने या जौके आटेके साथ मिलाकर देना चाहिये।
- मस्रकी दाल तथा सुपारी, दोनों को जलाकर इनकी राखको नीमके तेलमें डालकर शरीरमें लेग करे।
- ४. पीली सरसोंको कपड़े घोनेवाले साबुनमें मिलाकर शरीरमें लेप कर दे और ४-६ घंटे पीछे फिनाइलके पानीसे नइला देना चाहिये।
- ५. एक पाव कड्वे तेलमें एक छटाँक गन्धक मिलाकर रख ले और शरीरपर लेग करता रहे।

यदि बच्चेके मस्दे पूल गये हों और उनमें घाव हो गये हों तो उन्हें मासे अलग करके नीचे लिखी दवा करनी चाडिये—

एक पाव धी और एक छुटाँक एप्सम साल्ट मिळाकर पिळाना चाहिये। धी न मिळ सके तो कोई दूसरी जुलाबकी दवा दे देनी चाहिये। बच्चेके मुँहको फिटिकरीके पानीसे मळी-माँति दिनमें चार बार धोना चाहिये।

# छूतके रोग

रोग साधारणतः ३ प्रकारके होते हैं—१. छूतवाले, . २. बिना छूतवाले साधारण और ३. ग्ररीरके ऊपरके साधारण रोग ।

छूतवाले रोग बड़े भयक्कर और बड़ी जरूदी फैलनेवाले होते हैं। इनसे अपने पशुओं की सदा रक्षा करते रहना चाहिये। इन रोगोंसे पशुओं को बचानेके लिये नीचे लिखे उपाय करने चाहिये।

१. जिस इलाकेमें छूतकी बीमारी हो गयी हो वहाँ अपने पशु न जाने दे, न वहाँ में पशु अपने गाँवमें आने दे। २. अपने पशुओंकी देख-भाल ठीकसे करे तथा उन्हें सङ्ग-गला चारा-दाना न खिलाने । ३. जहाँ सब पशु पानी पीते हों उस तालाब या नदीमें पानी न पिलाकर अपने पशुओंको कुएँसे पानी खींचकर पिलाने । ४. बीमारीवाले इलाकेकी खाल या चमहा न लाने । ५. छूतकी बीमारीसे मरे हुए पशुकी खाल नहीं निकालना चाहिये, उसको यों ही गाड़ देना चाहिये । ६. पशु-डाक्टरसे अपने पशुओंको टीका लगावा ले ।

ै माता ( Rinderpest ) इसके कई नाम हैं, पर इसके मुख्य स्थ्रण हैं---ऑखॉसे पानी और मुँहसे लार गिरना, शरीर काँपना, कमरका टेढ़ी हो जाना, मुँहमें छाले पड़ना और अत्यन्त बदबूदार पतला गोबर होना और उसमें कुछ खुन आना ।

इसकी सर्वश्रेष्ठ दवा टीका लगवाना है। अच्छे जानवरीं-को 'गोट वीरस या धीरम साइमल्टेनियस मेथड' (Goat virus or Serum simu!taneous method) से रिंडरपेस्टका टीका लगवा देनेपर फिर जन्मभर यह बीमारी नहीं आती। रोग हो गया हो तो उसकी दवाइयाँ ये हैं—

- १. रातको मिट्टीके वर्तनमें एक पाव आँवला भिगोकर सबेरे छान ले; फिर उस पानीमें एक पाव दही, एक छटाँक ईसवगोल और आध पाव शक्कर डालकर दिनमें दो बार खिलावे। आँवला न मिले तो धनिया-का पानी काममें लावे।
- २. कत्था आधी छटाँक, सोंठ आधी छटाँक, अफीम २ आने भर, खड़ियामिट्टी १ छटाँक, देशी शराब १ छटाँक— इन सबको आधा सेर अलसीके माँड्में मिलाकर दिनमें दो बार पिलावे।
- ३. बॉमी घासके बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख छे और आधा पाव सबेरे तथा आधा पाव शामको दही या महाके साथ देनेसे बड़ा लाभ होता है।
- ४. १ औंस कपूर और २ औंस कलमी शोराको १ पाव देशी शराबमें मिलाकर पिलाना चाहिये । रोगी पशुको मुलायम चारा और चावलका माँड आदि खानेको देना चाहिये ।
- 2. जहरी बुखार अथवा गड़ी वा सूत (Anthrax)
  यह रोग रक्तके विकारसे होता है। पशुको बेचैनी होती
  है, ऑख बाहर निकली पड़ती हैं, ज्वर बहुत हो जाता है
  और गोवर काले रक्तते सना हुआ होता है। यह रोग होनेपर पशुचिकित्सकको शीष्ठ बुलाना चाहिये और तबतक नीचे
  लिखी दवाओंमेंसे कोई पिलानी चाहिये—
  - १. तारपीनका तेल आधी छटाँक ।
  - २. फिनाइल आधी छटाँक।
  - ३. अलसीका तेल आधी छटाँक।
  - ४. गरम पानी आध सेर ।
- ३. गलघोंदू (Haemorrhagic Septicaemia)
  यह रोग क्या है मानो मृत्युकी सूचना है। इससे गल्लेमें

स्जन हो जाती है और पशुका गला घुटने लगता है। प्रायः यह आश्विनके महीनेमें होता है। यह रोग रक्त दोषचे होता है। नाक-पुँहसे लार टपकती है। मुँहमें दुर्गन्ध और जीभपर घाव हो जाता है। गोबर-मूत्र बंद हो जाता है। इसकी दोतीन दवाहयाँ हैं, सम्भव है लाम कर जायँ।

- १. दो सेर घी, १ सेर एप्सम साल्ट, १ पाव काली मिर्च और १ पाव काला जीरा मिलाकर पिला दे।
- २. जमालगोटेका तेल ३० बूँद, मीठा तेल ५ छटाँक और अल्सीका तेल ५ छटाँक पिलावे तथा फिटिकरीके पानीसे मुँइ घोवे।
- स्जनकी जगह गर्म लोहेसे दाग दे और बादको २ छटाँक देशी शराब, आधी छटाँक सोंठ और आधी छटाँक काली मिर्च मिलाकर पिलाना चाहिये।
- ४. गन्धकका चूर्ण २ तोले तथा सोंठका चूर्ण १ तोला आघ सेर भातके या तीसीके माँड़के साथ मिलाकर खिलाना चाहिये। इससे दस्त होकर रोग मिट जाता है। ४. फेफड़ेका बुखार या छूतका निमानिया (Contagious Pleuro-Pneumonia)

यह रोग रोगी पशुसे ख़ू जाने, उसके फोडा-फुंसीकी मवाद लगने या उसके मुँहके सामने साँस लेनेसे होता है। इससे फेफड़ेपर असर होता है। पशुकी भूख कम हो जाती है, दूघ घट जाता है, हल्का ज्वर सदा बना रहता है। घीरे-घीरे पशु अशक्त होकर पैर पीटने लगता है।

बुखारकी दवा ही इसमें देनी चाहिये। नीम, सफेदा, मरुआके पत्ते या तारपीनका तेल पानीमें डालकर उवालिये और उसकी भापमें पशुको साँस लेने दीजिये। १ हिस्सा तारपीनका तेल १० हिस्सा तिलके तेलमें मिलाकर छातीपर मालिश करनी चाहिये।

ऐसे रोगी पशुका दूध नहीं पीना चाहिये; बहुत लाचारी हो तो खूब उबाल केना चाहिये।

## ५ खुर तथा मुँहका पकना

(Foot and Mouth disease)

इस रोगमें पशुके मुँह तथा खुरमें धाव हो जाते है, जिससे पशु चारा-पानी छोड़ देता है और निर्वल हो जाता

\* पाँच सेर जलमें डेढ़ पान तासी डालकर नरम आँचसे घंटा भर उनाके। उनाकते समय बरावर हिलाते रहना चाहिये, नहीं तो जल जायगी। फिर पतळे क्रपबसे छान छे। वस, यही तींसीका माँड है।

- है। यह रोग हवाके द्वारा भी फैंजता है। एक पशुको होते ही बहतोंको हो जाता है।
- १. अमकली आधा पाव, कटेली पीलीका फूल १ छटाँक-इन दोनोंको औटाकर काढा बनाकर पिळावे।
- २. पुराना गुड़ १ तेर तथा सौंफ १ पाव १ तेर पानीमें औटाकर पिछावे ।
- आधा सेर एप्सम साल्ट गर्म पानीमें डालकर पिलाना चाहिये ।

उपर्युक्त दस्तावर दवाइयाँ पेट साफ करनेके लिये हैं। इसके बाद और दवा भी करनी चाहिये—

- १. ऑवळेके पानी, बब्रूळकी छाल उबाळे हुए पानी, फिटकिरी या मुहागेके पानी अथवा त्तियाके पानीसे मुँह और पैर घोवे । ऑवळेका पानी पिळावे । नीमका तेल या कोलतार पैरोंके घावपर लगावे ।
- २. खिंड्यामिट्टी २ छटाँक, कोयला आधी छटाँक, फिटिकिरी आधी छटाँक, त्तिया (नीलायोथा) चौयाई छटाँक—इमके चूरनको घावपर भुरभुराना चाहिये।
- ३. कपूर, तारपीनका तेल, नीलायोथा और पत्थरका कोयला मिलाकर घावपर लगाना चाहिये।
- ४. बेरके पत्तोंको उवालकर उस जलसे खुरोंको घोना चाहिये। खानेके लिये सुखो घास, चोकर या सहज पचनेवाळी चीज देनी चाहिये।
- ६. छतसे गर्भ गिरना (Contagious Abortion)

समयसे पहले ही गाय-मैंनीका बच्चा फेंक देना धाधारण बात है, किन्तु यह भयानक रोग है। आगे चलकर यह अन्य पशुओंमें भी फैल जाता है। तेज भागनेसे, छलाँग मारनेसे, मर्मस्थलपर चोट लग जानेसे, तोपके शब्दसे तथा किसी विषेळी चीजके खानेसे गर्भपात हो जाता है।

सबसे पहले, गिरे हुए बच्चेको अलग कर देना चाहिये।
मरा बचा हो तो दूर गहुंमें दबवा देना चाहिये। गरम पानीमें पोटास, फिनाइल अथग नीमके पचे डालकर पशुके गर्भस्थानको पिचकारीद्वारा घो देना चाहिये। ८ बूँद कार्बोलिक
एसिड गरम पानीमें डालकर पशुको पिलाना चाहिये।
पीनेको गरम पानी दीजिये। पशुको १ महीनेतक साँइके
पास न जाने दीजिये। गर्भपातके साथ पशुने जेर न फॅका
हो तो निम्नलिखित दवाओंसे उसे अवस्थ निकालनेका प्रयक्ष
करना चाहिये—

१. पुराना गुद्ध या साफ शीरा २ सेर, अजनाइन २ छटाँक,

- सींठ २ छटाँक, पीपल १ छटाँक और पीपलामूल आधी छटाँक—सनका काढ़ा बनाकर गर्मीमें केवल रातको और सर्दीमें दो बार देना चाहिये।
- २. जंगली तरोई १ पाव, नमक आधा पाव, अजवाइन आधा पाव तथा गरम पानी आधा सेर दिनमें दो बार देना उपयोगी माना गया है।
- एक सेर मिश्रीके दुकड़े-दुकड़े करके गायको खिला
   दे) इसके पीछे बहुत-सा पानी पिलानेसे जेर अवस्य निकल जाता है।
- ४.दो सेर छिलके सहित घान खिलानेसे भी जेर गिर , जाता है।
- ,५. दो सेर तिल खिलाना भी लाभदायक है।

# ७. खुनी पेशाव ( Red Water )

यह रोग भी कीटाणुओंद्वारा खूनमें विकार पैदा होनेसे होता है। वीमार पशुको काटकर मच्छर जब अच्छे पशुको काटता है, तब उसे भी हो जाता है। पशुको तेज बुखार हो जाता है, आँखें पीछी पड़ जाती हैं और पेशाबमें खून आता है। इस रोगमें एक नीछी दवाका—जिसे 'ट्रिपनब्दू' (Tryqan Blue) कहते हैं—इंजेक्शन दिया जाता है। नीचे छिखी दवासे भी छाम होता है—

भातके माँडके साथ डेढ़ छटाँक गुड़ और एक छटाँक देशी शराब मिळाकर पिछाना चाहिये।

# ८. दूधका ज्वर (Milk-Fever)

इस रोगमें पशुकी आँखें चढ़ जाती हैं, वह खड़ा नहीं रह सकता, पैर पेटके नीचे सिकोड़ छेता है और सिर एक ओर मोड़ छेता है। गर्दन सीधी करनेपर फिर वैसा ही कर छेता है। यन सुज जाते हैं और पशु घवराता है।

रसकपूरकी उड़दके बराबर डली हरे केलेको चीरकर उसके बीचमें रख दे और पशुको खिला दे। थोड़े कपूर्युक्त या सादे तेलकी मालिश करनी चाहिये।

# ९ माता या चेचक ( Cow-Pox )

यह रोग मनुष्योंकी भाँति पशुओं के लिये उतना कष्टपद नहीं है; फिर भी सावधान रहना चाहिये, क्योंकि रोग रोग ही है। इस रोगमें शरीरमें दर्द होता है, गाय सोना चाहती है कुछ खाती नहीं, उसे निगलनेमें कष्ट होता है। कभी-कभी पेशाब और गोवर एक जाता है। यन या शरीरपर छोटी-छोटी फुंसियाँ निकलती हैं और १०२१५ दिन बाद सूख जाती हैं। ऐसे पशुको अलग रखकर उसको खाना-पानी देना या दुहना सफाईके साथ करना चाहिये। पशुको कोई जुलावकी दवा या १ सेर एप्सम साल्ट गरम पानीमें मिलाकर पिला देना चाहिये। ऐसी गायका दूध निकालकर फेंक देना चाहिये या खूब उबालकर दही-घी बनाकर काममें लाना चाहिये।

माता पकनेसे ही पहले सेमल रूईके बीज खिला देनेसे बड़ा लाभ होता है। पहले दिन तीन बारमें ५० (२५, १८, ७), दूसरे दिन दो बारमें २५ (१५, १०) और तीसरे दिन एक बार केवल १०। बहुत कमजोर पशु हो या छोटी उम्र हो तो कम खिलाना चाहिये।

१०. गजवर्म ( Mange )

यह एक प्रकारकी भयङ्कर खुजली है जो पहले थुई और पूँछपर होती है, फिर धीरे-धीरे सारे शरीरमें फैल जाती है। पशु खुजलाते-खुजलाते घाव कर लेता है, चमड़ी मोटी पड़ जाती है।

जहाँपर खाँज हो, वहाँके बाल काटकर गरम पानी और साबुनसे साफ कर देना चाहिये, फिर गोवर और सरसोंका तेल मिलाकर तथा पशुको धूपमें खड़ा करके १०-१५ मिनट-तक मालिश करनी चाहिये। मालिशका तेल इस प्रकार बना छे तो और भी अच्छा है। गन्चक १ भाग, घी या तिलकातेल ८ भाग और नीमका तेल चौथाई भाग। गन्धकको महीन पीसकर सब चीजें मिला लीजिये और आगमें भलीमाँति गरम करके मालिश कीजिये। खानेकी दवा भी देनेसे जल्दी लाम होगा।

खानेका नमक १ छटाँक, महीन पिसी हुई गन्धक आधा तोला आध सेर पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये या रोटीमें रखकर खिला देना चाहिये।

खुजली और दाद भी ऐसे ही रोग हैं, पर गजचमेंसे कम भयङ्कर हैं। इनकी भी दवा प्रायः वही है।

# ११. कीड़ोंके दुंबल या मनिया फूटना ( Warble Flies )

जिन पशुओंको खरहरा नहीं होता या मल-मलकर जो नहलाये नहीं जाते, उनको यह रोग हो जाता है। वर्षाके अन्तमें इस रोगके कीड़े शरीरपर आ जाते हैं और गर्मांके आरम्भमें अच्छी तरह बढ़ जाते हैं। इस रोगसे पशुको कोई विशेष कष्ट तो नहीं होता, किन्तु उसकी खाल रही हो जाती है। अतः इस रोगसे पशुकी रक्षा करनी चाहिये।

चूने और तमालूके गर्म पानीसे पहछे पीड़ित स्थानको घो देना चाहिये, फिर २॥ सेर पानीमें एक छटाँक तार्जा चूना मिलाकर उसमें एक पात्र महीन पिसी हुई तमाखू खूब मिलाकर घोल लेना चाहिये। २४ घंटे रखनेके बाद पतले कपड़ेसे छान लेना चाहिये, और तब चूना पोतनेवाली मूँजकी कूँची बनाकर उससे यह दवा अच्छी तरह उस स्थान-पर लगानी चाहिये। ध्यान रखना चाहिये कि दवा छेदोंसे भीतर पहुँच जाय। यह दवा तैयार न हो तो नीमका तेल लगा देना चाहिये। र तोला खारी नमक और आधा तोला गन्धक एक पात्र गुनगुने पानीमें घोलकर पशुको एक सप्ताह-तक पिलाना चाहिये। कब्जकरनेवाली खूराक कम देनी चाहिये।

# १२. जूँ ( Lice )

यह रोग भी स्पर्शमात्रसे एक पशुसे दूसरे पशुको लग जाता है, किन्तु यह उतना हानिकारक नहीं होता। यह प्रायः बचोंको होता है। १ भाग तमालू और २ भाग हाथ-सुँह धोनेका साबुन ४० भाग पानीमें डालकर उबाल लें, फिर ठंढा हो जानेपर १ भाग मिट्टीका तेल मिलाकर मालिश करें।

#### १३. किलनी ( Ticks ) लग जाना

थन, पूँछ, कान तथा अन्य स्थानोंमें किलनी चिपट जानेसे पशुको बड़ा कष्ट होता है और उसका दूध कम हो जाता है। पशुओंको किलनियोंके कष्टसे बचाना आवश्यक है।

- एक भाग नील, २ भाग गन्धक या वैसलीन या कड्वा तेल ८ भाग मिलाकर लगानेसे किलनी मर जाती है।
- नमक ४ भाग, मिडीका तेल १ भाग और कड़ुवा तेल ४ भाग मिलाकर लगानेसे भी किलनियोंका नाश होता है।

# विना छूतके साधारण रोग

यद्यपि बिना छूतके रोग उतने भयक्कर्र नहीं होते जितने कि छूतवाले, फिर भी इनमेंसे कोई-कोई ऐसा हो जाता है, जो आगे चलकर बढ़ जाता है और पशुको उससे बचाना किन हो जाता है। रोगके समय दवाकी अपेक्षा पशुके रहन-सहन तथा खाने-पीनेकी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये। दवा तो केवल रोगको थामने अथवापशुको असली हालतमें जल्दी लानेमें सहायकमात्र है, वास्तवमें उचित देखभालसे ही अधिकांश रोग नष्ट हो जाते हैं। पशुके रहनेका स्थान साफ रखना, उसे हल्का, सहजमें पच जानेवाला और स्वादिष्ट भोजन तथा कुएँका स्वच्छ जल पीनेको देना एवं उसे अलग रसकर

अधिक सर्दी-गर्मीसे बचाना ही उसकी देखभाल करना है। यह जानवर है, इसका रोग यों ही अच्छा हो जायगा—ऐसा न सोचकर उसके रोगकी उचित चिकित्सा करनी चाहिये।

#### १. अपच

कभी सदीं-गर्मी लगनेसे या कम-ज्यादा खा लेनेसे पशुको अपच हो जाता है। ऐसी दशामें पशु पूरा खाना नहीं खाता, ठीकसे जुगाली नहीं करता और सुस्त रहता है।

खारा नमक आध सेर और २ तोला सोंठको कूट-पीस-कर आध सेर गुनगुने पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये। इससे दस्त होने लगेंगे। दस्त न हो तो आधी खूराक फिर देनी चाहिये।

दस्त होनेके अगले दिनसे सींठ १ तोला, राई १ तोला, अजवाइन २ तोला, सेंधा या साँभर नमक १। तोला कूट-पीसकर पायभर गरम पानीके साथ कुछ दिनतक सुबह् पिलाना चाहिये। यह दवा पिलानेके २ घंटे बादतक पशुको पानी नहीं पिलाना चाहिये।

## २. अफरा या पेट फूलना

यह रोग अधिक चरनेसे या बहुत चारा-दाना खाजानेसे होता है। पशुका पेट फूलकर ढोलकी तरह हो जाता है। बायीं ओर सूजन हो जाती है। इसमें नीचे लिखी कोई दवा पिलानी चाहिये।

- १. देशी शराब १ बोतल।
- २. आध सेर एप्सम साल्ट **या १** सेर नमक सरसीं या रेंडीके तेलमें मिलाकर।
- ३. आमका अचार आध पान और उसका तेल आध पान ।
- ४. गाजरकी काँजी १ सेर 1
- ५. आध पाव राई पीसकर गरम पानीके साथ।
- ६. सोंठ १ छटाँक, हींग ४ मारो, काला नमक १ छटाँक, लाहौरी नमक १ छटाँक, सोंचल नमक १ छटाँक—
  सक्तो पीसकर गरम पानीके साथ।

## ३. पेटमें कीड़े पड़ जाना (Tape Worms)

कभी-कभी पशुओं के पेटमें केंचुए (की है ) पड़ जाते हैं, जिससे वह दुर्बल हो जाता है। ये की है गोबरके साथ निकलते हैं। गोबरमें की हे दीख पहें तो दवा करनी चाहिये।

 सुपारीका चूर्ण ४ तोला १ सेर दूधमें मिलाकर दिनमें दो बार ३ दिनतक दीजिये । २. आधी छटाँक तारपीनका तेल और आध सेर अलसीका तेल इर आठवें दिन महीने भरतक पिलाइये ।

#### ४. पेचिश या आँव पड़ना (Dysentery)

जब पशु बार-बार रक्त तथा आँव मिला हुआ गोबर करे। तब समझना चाहिये कि उसे पेचिशका रोग हो गया है।

पहले आधा सेर एप्सम साल्ट गरम पानीके साथ दे या सरसों, रेंड्री, अलसी और तिलमेंसे कोई आध सेर तेल १ छटाँक सोंफके साथ पिला दे; फिर १ छटाँक बेलगिरी और १ छटाँक ईसबगोलके छिलकेको एक सेर चावलके माँड्में मिलाकर पिलाना चाहिये या सूखा आँवला २ तोला, सोंठ १ तोला और शक्कर या बताशा २ तोला आध सेर पानीमें पीस-छानकर दे। अथवा जस्ता =) भर, खड़ी मिट्टीका चूर्ण २॥ तोले और अफीम।) भर भातके गाढ़े माँड्ने साथ दिनमें दो बार दे। बछड़े-बछड़ीके लिये खड़िया मिट्टी १। तोला, अफीम =) भर और रेवाचीनी ॥।) भर चूर्ण करके तीसीके माँड्ने साथ देना चाहिये।

## ५ पेट चलना या दस्त लगना (Diarrhoea)

इस रोगवाला पशु पतला गोबर करता है। यह अजीर्ण-का चिह्न है। जल्दी दवा न करनेसे रोग बढ़कर पशु मर जाता है।

- १. आधी छटाँक पिसा हुआ काला नमक और १ तोला हीरा कसीस मिलाकर जाँके आटेमें चार दिनतक देना गुणकारी है।
- २. सौंफ १ तोला, अजवाइन १ तोला, इलायची बड़ी १ तोला तथा चिरायता ३ तोला कूटकर आध सेर जौके आटेमें चार दिनतक खिलावे।
- चार आने भर पिसा हुआ नीलाथोथा आघ छेर गरम
   पानीमें घोलकर पिलाना चाहिये ।
- ४. एक छटाँक सूखा या हरा बेलका गृदा तथा खिंदगिमिट्टी १। तोला आघ सेर गौके महेमें मिलाकर सबेरे-शाम पिलावे।
- ५. कत्था आधी छटाँक, ईसबगोल १ छटाँक, खिड्यामिटी १ छटाँक, अफीम २ माशा, बेलगिरी १ छटाँक और रसौत दो माशे—इन सबको कूट-पीसकर दिनमें दो बार देना चाहिये।
- ६.पलासका गोंद १। तोला, चिरायता पौन तोला,

खिंड्यामिडी ।=) भर, अफीम -) भर भातके माँड्के साथ खिलाना चाहिये।

## ६. गलेमें कुछ अटकना (Throat-Choking)

कभी कभी कोई कड़ी या गोल चीज पशुके गलेमें अटक जाती है, जिससे पशु खाना पीना छोड़ देता है। उसका गला घुटने लगता है। यदि शीघ ही अटकी हुई चीज निकालनेका प्रयत्न न किया गया तो पशुकी मृत्यु हो जाती है।

पहळे मुँहमें द्दाय डालकर चीज बाहर निकालनेकी चेष्टा करनी चाहिये; बाहर न निकले तो लंबी पतली और चिकनी लक्द्रीसे घका देकर उसे भीतर ठेल देना चाहिये। गलेमें वैसलीन या तेलकी मालिश करे और आधा सेर कड्रुवा तेल पशुको पिला दे या थोड़े तिलके तेलमें थोड़ा सुद्दागा मिलाकर पिला देना चाहिये।

#### ७. पित्ती उछलना

मनुष्योंकी भाँति पशुओंको भी कभी-कभी पित्ती उछल आती है। शरीरमें बड़े-बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं और खाज आती है। ऐसे पशुको जुलावकी दवाई देकर कम्बल या झूल उटा देना चाहिये, फिर कोई एक दवा पिलानी चाहिये।

- आध पाव गेरू और आध पाव शहद पाव भर गरम पानीके साथ पिलावे ।
- २. नीमके पत्ते ३ तोला, अडूसा (बासा) के पत्ते ३ तोला, शीशमके पत्ते ३ तोला । सबको आध सेर पानीमें उबाल ले; जब डेंद्र पाव रह जाय तब ठंढा करके पिला दे।

## ८ खाँसी (Bronchitis)

पशुओं के समस्त रोगों में यह बहुत बुरा रोग है। इस रोगके अधिक बढ़ जानेसे गामिन पशु कभी-कभी बचा फेंक देता है। इस रोगकी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिये।

- १. नौसादर, सोंठ तथा अजवाइन एक-एक तोला लेकर पार-भर गरम पानीके साथ पिलाने चाहिये।
- २. एक छटाँक नमककी डली लेकर कुछ आकके पत्तोंमें लपेटकर रातमें भून लीजिये। सबेरे नमकको पायभर गरम पानीके साथ लगातार ३ दिनतक पिलाइये।
- ३. एक छटाँक सूखे अनारके छिलकेको पीसकर एक छटाँक मक्खनके साथ खिलाइये।

- ४. केळेके सूखे पत्तोंकी राख २ तोला, मक्खन ४ तोला तथा कच्चा दुध १० तोला ३ दिनतक दीजिये।
- आध सेर अलसीके तेलके साथ १ तोला तारपीनका तेल पिलाना भी लाभदायक है।
- ६. कपूर ६ माशा, कलमी शोरा १ तोला, अजनाइन २ तोला, सींठ २ तोला, नौसादर १ तोला, अलसी पिसी हुई १ छटाँक—इन सबको कूट-पीसकर गुड़के साथ दिनमें तीन बार खिलाना चाहिये।

#### ९. निमोनिया (Pneumonia)

बहुषा यह रोग शीतकालमें होता है। सदीं लग जानेसे पशुको ज्वर आ जाता है। नाकसे पानी बहता है और खाँसी भी कुछ-कुछ आने लगती है। पशुको गरम स्थानमें रखना चाहिये और पीठपर कम्बल या झूल डाल देना चाहिये। ओषधियाँ नीचे लिखी हैं—

- सींठ २ छटाँक, अजवाइन २ छटाँक तथा चायकी पत्ती आधी छटाँक, मेथी २ छटाँक तथा गुड़ या शीरा आध सेर औटाकर दिनमें २ बार पिलाना चाहिये।
- आघ सेर पिसा हुआ नमक और १ छटाँक अजवाइन लेकर दो बलवान पुरुषोंसे मालिश करा दें।
- कपूर ४ माशा तथा लहसुन १पाव—दोनोंको मिलाकर खिला दीजिये ।
- ४. खानेको प्याज दे और उसका पानी निकालकर तथा नमक डालकर पिलावे।
- आध सेर अलसी और १ सेर चावल दोनोंको उबाल-कर गरम पानीमें मिलाकर खिलावे ।

## १०. पेशाबमें खुन आना

बीमारी, चोट लगने यां अधिक गर्मीसे यह रोग हो जाता है। इस रोगमें बबूलके पत्ते ४ छटाँक और हस्दी २ तोला मंगकी तरह पीसकर सुबह-शाम पिलावे अथवा आध सेर दूधमें बारीक पिसी हुई फिटकिरी १ तोला मिलाकर कई दिनतक पिलावे।

#### ११- पेशाब न होना

यह रोग पुट्ठेकी कमजोरी या पथरी हो जानेसे होता है। सूखा चारा खिलाने और कम पानी पिलानेके कारण भी हो जाता है। इसमें शोरा १ तोला, घनिया २ तोला और गो-अं० ७४--- कपूर ३ माशा घोट-पीसकर ठंढे पानीमें घोलकर पिलाना चाहिये। नीमके पत्ते उदालकर और नमक मिलाकर मूतनेके स्थानपर लगाइये।

#### १२. पेशाब टपकते रहना

यह रोग भी प्रायः पथरी हो जानेसे होता है, अतः पशुओंके डाक्टरसे आपरेशनद्वारा पथरी निकलवा डालनी चाहिये। दवा नीचे लिखी है—

- मक्काकी बाल २ छटाँक तथा काली मिर्च १ तोला पीसकर सबेरे-शाम पिलाइये ।
- २. मझाकी बाल न मिलें तो खरब्जेके छिलके १ पान १ तोला काली मिर्चके साथ पीसकर पिलाइये।

### १३. फोर्तोका सजना

कभी चोटसे, कभी बादीसे या कभी इस रोगकें कीटाणुओंसे फोते सूज जाते हैं। पशुको बड़ा कह होता है, वह पिछले पैर फैलाकर चलता है।

- गीले कपड़ेसे बार-बार ठंडा पानी फोतोंपर डालकर ठंडक पहुँचाइये ।
- २. हल्दी, चूना, फिटकिरी, कड्वा तेल-स्वको बारीक पीसकर गरम कर लें और फोतोंपर सुद्दाता हुआ लेप करें।
- इमलीके पत्ते और नमुक पीसकर गरम कर लें और फोर्तोपर लगानें ।
   खानेकी दना यह है—

२ माशा कपूर और १ तोला कलमी शोरा १ छटाँक शराबमें घोलकर पात्रभर पानीके साथ पिलाइये।

यदि बादीसे सूज गये हों तो रेंड्रीका तेल ३ छटाँक और त्रिफलाका पानी पावभर मिलाकर पैलाइये तथा तमाल्कूके पत्ते गरम करके बाँधिये।

## १४. मिरगी ( Apoplexy )

यह रोग प्रायः बच्चोंको होता है या किसी कारणसे मिरकी ओर रक्तका बहाव हो जानेसे बड़े पशुको भी हो जाता है। पशु सहसा काँपने लगता है, गिर जाता है, नेत्र लाल हो जाते हैं।

रोगीको दिनमें चार **बा**र ठंडे जलसे स्नान कराना चाहिये । दवाएँ नीचे लिखी हैं—

 बब्ल और बेरके आध-आध पाव कोमल पत्ते पीमकर आध सेर ठंढे पानीमें पिलाइये । २. ढाकके बीज १ तोला, अनारकी छाल १ तोला, सोंफ १ तोला, अमलतास १ तोला—इन सबको आघ सेर पानीमें पकावे; जब पानी पावमर रह जाय तब गुनगुना पानी पिला देना चाहिये। इसके बाद मीठा सरसों या अलसीका आघ सेर तेल तथा आधी छटाँक तारपीनका तेल पिलावे। बेहोशीकी दशामें रीठेका छिलका पीसकर सुँघावे या कंडेकी गखमें आकका दूध मिलाकर सुँघावे।

#### १५. ज्वर ( Fever )

खाने गीनेकी गड़बड़ीसे, मौसम बदलनेस या मच्छर काटनेसे पशुको ज्वर हो जाता है।

- १. आठ औंस एप्सम साल्टमें ४ मात्रा कुनैन मिलाकर गरम पानीमें घोल ले, फिर ४ मात्रा कपूर और ८ मात्रा शोरा मिलाकर दिनमें ३ बार पिलावे ।
- २. गोमा घासके फूल १ छटाँक और काळी मिर्च १ तोला आध सेर पानीमें गरम करके पिलावे।
- ३. शोरा १। तोला, नमक २॥ तौला तथा चिरायता २॥ तोला आध पाव राज या गुड़में मिलाकर खिला दीजिये।

#### ्१६. बिल्ल या सफेद झागवाला कीड्रा

भासमें एक प्रकारका कीड़ा होता है, जिसको खा जानेसे पशुका शरीर अकड़ जाता है, हाथ पर न हिलाकर वह चुपचाप पड़ा रहता है। ऐसी दशामें उसे आरामसे पड़े रहने देना चाहिये। उसके ऊपर कम्बल डालकर ऊपर छाया भी कर देनी चाहिये।

- एक सेर प्याज खिलाकर थोड़ी देरके लिये उसका मुँह बाँघ दीजिये ।
- २. आध पाव सजी पानीमें घोलकर पिलाइये ।
- एक तोला पिसी हुई काली मिर्च पावभर घीमें मिलाकर और गरम करके पिला दीजिये ।

#### १७. ताव या घामडा (Sunstroke)

कड़ी गरमीमें द् लगनेसे या धूपमें अधिक समयतक काम करनेसे यह रोग हो जाता है। पद्य छाया या पानीमें बार-बार बैठता है, कम खाता है और दुबला होता जाता है।

- १. कच्चे आमका पना सबेरे-शाम पिलाइये ।
- र. पावभर सफेंद तिल रातको भिगो दीजिये और सबेरे पीसकर सात दिनतक पिलाइये।

- ३. शीतकालमें यह रोग हुआ हो तो पुरानी मूँज १ पाव काटकर उसे १ सेर गुड़में डालकर अच्छी तरह औटाना चाहिये और दिनमें दो वार ४ दिनतक देना चाहिये या पशुकी पूँछमें थोड़ा नश्तर लगाकर २ रसी अफीम भर दे और पद्मी बॉध दे।
- ४. यदि ग्रीध्म-ऋुतु होतो आधरोर मस्रकी दाल उबालकर और ४ तोला नमक डालकर ४ दिनतक खिलावे।
- ५. शीश्रम, लिसोड़ा और बबूल—तीनोंकी आध-आध पाव पत्तियाँ लेकर २४ घंटे पानीमें पड़ी रहने दे, फिर निकालकर आध पाव सूखे ऑवले और एक पाव कच्ची खाँड डालकर पिला दे।
- ६. पशुकी साँस चलती हो तो थोड़ी-सी कपास कड़ुवे तेलमें भिगोकर खिलाना लाभदायक है।

### १८. विष स्ना जाना ( Poisoning )

कभी-कभी कोई पशु चांग्के साथ कोई घोर विषेठा कीड़ा खा जाता है या कोई दुष्ट मनुष्य विष खिला देता है। ऐसी दशमें नीचे लिखी दवाइयाँ करनी चाहिये—

- डेढ़ सेर घीमें १ सेर एप्सम साल्ट मिलाकर पिलाना चाहिये।
- २. कोई जुलावकी दवा दे देनी चाहिये।
- ३. एक सेर गरम दूधमें आधी छटाँक तारपीनका तेल अच्छी तरह मिलाकर पिलाइये और फिर केलेकी जड़का रस १ पाव तथा १ तोला कपूर मिलाकर पिलाना चाहिये।

#### १९. चरीद्वारा विष खा जाना (Corn-Stalk)

वर्षाके दिनोंमें जब पानी पड़ना बंद हो जाता है और चरी छोटी हो जाती है, तब उसमें एक प्रकारका विष उत्पन्न हो जाता है। यही चरी खा छेनेसे पशुको विष चढ़ जाता है और वह तत्काल गिर पड़ता है। दाँत-जीभ काले पड़ जाते हैं।

पशुको शीघ किसी तालाव या नदीमें डाल दे। यह सम्भव न हो तो उसके ऊपर खूब पानी छोड़े। गीली जगहसे कीचड़ छेकर सारे शरीरपर पोत दे। जुलाबकी कोई ओषधि दे।

- १. आध सेर सजी २ सेर पानीमें घोलकर पिलावे।
- २. एक सेर कड़वा तेल पिलावे या एक सेर चूल्हेकी(लकड़ीकी) राख पानीमें घोलकर पिलावे ।
- आध सेर घी और दो सेर दूध पिलावे या आध पाव कत्था १ सेर ठंडे पानीमें बोलकर पिलावे।

४. काळी मिर्च १ तोळा, हींग १ तोळा, सींठ १ तोळा, अजवाइन १ तोळा, काळा नमक २ तोळा—सबको महीन पीसकर आध सेर गुनगुने पानीमें मिळाकर पिळाना चाहिये।

#### २०. लकवा ( Paralysis )

इस रोगमें पशुका आधा या सारा अङ्ग निर्जीव हो जाता है। उस स्थानपर सुई चुभोनेसे दर्द नहीं होता।

- आधी बोतळ शराबमें १ छटाँक सींठ और आधा औंस कपूर मिळाकर प्रतिदिन देना चाहिये।
- २. शरीरको गरम रखना और लकवा मारे हुए अङ्गपर कपूर और मीठे तेलकी मालिश करना।
- ३. कुचला ४ माशा, सेंठ ६ माशा, हीरा कसीस ६ माशा, नमक आघी छटाँक—सबको कूट-पीसकर आघ सेर गरम पानीमें घोलकर पिलाइये।
- अाधी छटाँक सरसों पीसकर पानीमें छेप बना लीजिये
   और लकवेके स्थानपर लगाइये ।
- ५. अदरख २ तोला, शराब ५ तोला तथा भुनी हींग ६ माशा दो-दो घंटे बाद देना चाहिये।

# २१. गठिया या जोड़का दर्द (Rheumatism)

सर्दिंसे वर्षीमें भीगनेसे या रक्त-विकारसे यह रोग हो बाता है । पैरोंके जोड़ोंपर सूजन आ जाती है ।

- १ दो सेर सूखी या ३ सेर हरी गोमाबूटी (मलडोडा)-को कतरकर ५ सेर पानीमें औटावे, १ सेर रह जानेपर बूटी निकालकर फेंक दे। दो छटाँक पिसी हुई काली मिर्च और १ पाय काला नमक डालकर ७-८ दिनतक पिलावे।
- २. एक सेर कडुई तरोई ५ सेर पानीमें उबाले; जब पानी १ सेर रह जाय, तब उसे छानकर आध पाव काली मिर्च तथा पावभर काला नमक डालकर दो भाग कर ले और सबेरे-शाम पिलावे।
- २. एक सेर पिसी हुई मेथीमें आघ सेर गुड़ और १ छटाँक अजवाहन मिलाकर १५ दिनतक खिलावे।
- ४. दो बुँघची (सोना तौलनेवाली रत्ती) पीसकर आध सेर गुड़में ४ दिनतक खिलाना चाहिये।
- एक तोला कपूर, १ छटाँक तारपीनका तेल तथा १ पाव तिलके तेलको खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये।
- ६. एक पाव लहसुन कुचलकर आध सेर तिलके तेलमें पकावे और फिर तेल छानकर मालिश करे।

#### २२. प्रसृतका ज्वर

यह रोग प्रस्तके दुःख-दर्दसे, बच्चेकी उतरी हुई झिछी भीतर रहकर सड़ जानेसे अथवा ब्याते समय ग्वालेके मैंले-कुचैले हाथ लगकर नाल्नोंका विष चढ़नेसे हो जाता है।

पहले थी मिली हुई कोई दस्तावर दवा देनी चाहिये, फिर थोड़ी ग्लिसरीन और जरा-सा कार्बोलिक एसिड पानीमं डालकर पिलाना चाहिये।

सोंठ, अलसी तथा काली मिर्च एक-एक तोला एवं नौनादर आधा तोला कुट-पीसकर १ पाव गुड़में खिलाइये।

पीनेके लिये १ तोला कलमी शोरा मिलाकर गुनगुना पानी दीजिये।

#### २३. थन सूजना ( Udder Inflammation )

कभी-कभी बच्चेके जोरसे मुँह मार देनेस, दूसरे पद्धकें सींग मार देनेसे या दूधका अत्यधिक जोर होनेपर थन सूजकर कड़े हो जाते हैं।

- एक छटाँक कलमी शोरा आध सेर गरम पानीमें मिलाकर तीन दिनतक पिलाना चाहिये।
- २. नीमके पत्तोंके उबले हुए पानीमें सेंक करनेके बाद गैस और अजवाइन पानीमें मिलाकर पकाये और फिर लेप कर है।

#### २४ योनिमें कीड़े पड़ना

नीमकं पत्ते पानीमं उवालकर उलमे पिचकारीद्वारा धोइये, फिर तारपीनका तेल और मीठा तेल मिलाकर रूईके फाहे डुयोकर चिमटीस अंदर कर दीजिये । इस प्रकार सबेंग शाम कई दिनोंतक दया लगानी चाहिये ।

#### २५. बश्चेदानीका बाहर निकलना

बुद्रापे या कमजोरीके कारण या जेर गिराते समय जार लगानेके कारण बचादानी बाहर निकल आती है। जब ऐसा अवसर आवे, तब उसको फिटकिरीके पानीसे अच्छी तरह धोकर भीतर दबा दे और उस स्थानपर एक मुसका चढ़ा दे।

- १. आध पाव फिटकिरी पानीमें घोलकर पशुको पिलावं।
- २. एक पाव सूखा कतीरा गोंद सबेरे-शाम खिलाकर आधी छटाँक रसौत २ सेर पानीमें घोलकर पिलावे।
- ३. आधा तोला सोंठ और १ तोला काली मिर्च पावभर गरम

धीमें मिलाकर ३-४ दिनतक पिलावे। बञ्चेदानीको मीतर करके पशुको ऐसा खड़ा करे कि पिछला भाग ऊँचा रहे। २६. साङ रोगं ( Garget or Mammitis )

दूधवाळे पशुओंके लिये यह बहुत बुरा रोग है। इसमें थन स्ज जाते हैं। पशु थनोंमें हाथ नहीं लगाने देता। यह रोग कुसमयपर या बार-बार दूध निकालनेसे, थनोंमें चोट लगनेसे, गोबर करते समय पिछले पुढोंपर लाठी मारनेसे, दुहते समय थन जोरसे खींचनेसे या धानका छिलका खा जानेसे होता है।

- १. रेंडीका तेल गरम करके थनोंपर मले।
- २. पोस्ताके १ डोडेको तथा नीमके पत्तोंको सेरभर पानीमें डालकर भापसे सेंक करे।
- अाध सेर दही और पावभर मीठा तेल ३ दिनतक शाम-को देना चाहिये ।
- ४. आध सेर सहजनकी पत्ती घोट-छानकर आधी छटाँक काली मिर्च और १ छटाँक नमक मिलाकर ३ दिनतक देना चाहिये।
- ५. आध सेर घी, १ छटाँक काली मिर्च और आध पाव नीबुका रस ३ दिनतक पिलावे।
- ६. जाड़ेकी ऋतु हो तो नमक, तेल और अजवाइन डालकर काँसीके बर्तनसे पुढेपर मालिश करे।
- बीमारी अधिक वढ़ गयी होतो १ सेर घी, १ सेर गुड़ या शीरा, आध सेर काला जीरा तथा आध सेर काली मिर्च डालकर पिलाना चाहिये।
- दूध निकालकर फेंक देना चाहिये। पीव पड़ गयी हो तो चिरवाना ठीक है।

## २७. मुँहसङ्गी या अँगियारी

यह भी थनोंका रोग है और इसके भी वे ही कारण हैं, जो साड़ रोगके हैं। थनके सोतके ऊपर एक छोटी पीली-सी पपड़ी जम जाती है और फिर फुंसीकी तरह हो जाती है।

- रंडीके तेलमें थोड़ा नमक डालकर गर्म करे और दिनमें ४-५ बार मालिश करे।
- २. नीमके पत्ते गरम करके भापसे सेंके।
- एक सेर पानीमें १ पाव कस्था घोल-छानकर पिलाना चाहिये ।

#### २८: चन्डी

यह बहुत बुरा और हानिकारक रोंग है। पहले धनके जगर छोटी-सी एक गिल्टी होती है, फिर थन स्ज़कर उसमें पीव पड़ जाती है। गिल्टी फूटकर थनमें छेद हो जाय तो नीचे लिखी दवाइयाँ भर देनी चाहिये—

- १. आकका दूध, साँपकी केंचुल और लहसुन—इनको बराबर पीसकर घावके ऊपर लगा दे और सावधानीसे पटटी बाँघ दे।
- २. नीमकी कोंपलोंको पीसकर एक टिकिया बनावे, उसे गायके घीमें लाल करे। फिर टिकिया फेंककर उस धीको धावमें दिनमें ४-५ बार लगावे।

## २९. थनका मारा जाना ( Blind Teats )

थनकी किसी बीमारीसे थन मारा जाता है और दूध नहीं निकलता। यह रोग है तो असाध्य, किन्तु सम्भव है नीचे लिखी दवाइयाँ लाम कर जायँ।

जब थन मारी हुई गाय गाभिन हो जाये, तब १ पाव सरसोंका तेल प्रत्येक शुक्रपक्षकी दूजको बच्चा देनेतक बराबर देते रहना चाहिये। बच्चा देनेके कुछ घंटे पहले आधी छटाँक हींग चने या जौकी रोटीमें खिला दे।

यदि किसी पशुका थन जल्दी ही दो-चार दिनसे बंद हुआ हो तो आध पान काली जीरी और आध पान काली मिर्च पीसकर आध सेर गरम पानीमें मिलाकर दिनमें दो बार ३ दिनतक देना चाहिये। अथवा ४-५ कागजी नीबुओंका रस १ पान घीमें मिलाकर दोनों समय दीजिये।

## ३०. थनोंका कट जाना (Sore Teats)

दूध पीते समय बच्चेका दाँत लगनेसे या ऊपरी चोट लगनेसे थनपर घाव हो जाता है, इसकी दवा शीव्र कर लेनी चाहिये।

- र तवा गर्म करके थनके नीचे रक्खे और दूधकी धार छोड़े । उसके भाषसे लाम होगा ।
- थोड़ा मनखन या घी लेकर पिसी हुई इल्दी और योड़ा नमक डालकर दूध दुइनेके पीछे मावके ऊपर लगा दे।

## ३१. बचा देनेके पीछे दूध न उतरना या थोड़ा उतरना

गाभिन होनेपर कोई-कोई लोग पशुको दुहना एकदमबंद कर देते हैं, जिससे थनोंमें दूध सूख जाता है और रोग हो बाता है। धीरे-धीरे दध सुखाना चाहिये।

- १. गरम घी और नमकसे थनों और ह्वानेपर मालिश करना चाहिये और दूध थोड़ा बहुत अवश्य निकालना चाहिये।
- २. दिनमें एक बार इवानेपर बरांडी शराव मलना गुणकारी है।
- ३. एक सेर सनके बीजका आटा १ सेर शीरेमें मिलाकर ३ भाग करे और दिनमें ३ बार आठ रोजतक दे तो पूरा दूध उतर आता है।
- ४. गायका दूध २ सेर, गुड़ या शीरा १ सेर, गेहूँका दिल्या १ सेर, मोटा चावल १ सेर—इन सबको २ सेर पानीमें औटाकर आधा सबेरे और आधा शामको देनेसे अच्छी जातिक पशुका दूध अवश्य बढ़ जाता है।

#### ३२. बाँझपन ( Barrenness )

पैदा होते ही पूरा दूध न पानेपर, अच्छी खूराक न मिलनेपर, समयपर साँड न मिलनेपर या जुड़वा बच्चोंमेंसे एक नर तथा एक मादा होनेपर उस मादाको प्रायः बाँझपनका रोग होता है।

- आधी छटाँक फास्फेट सोडा गरम पानीमें डालकर योनिको बराबर घोते रहना ।
- २. किसी निपुण चिकित्सकसे गर्भाशयका मुँह खुलवा देना।
- ३. गायको बराबर साँडके साथ रखना ।
- ४. दो सेर सनके हरे पत्ते रोज खिलाना ।
- ५. एक सेर सनके बीजका आटा आध सेर गुड़में मिलाकर१५ दिनतक खिलाना ।
- सात खुडारोंकी गुठली बासी जौकी रोटीमें रखकर सात दिनतक खिलाना।
- ध. दो सेर अङ्कुर निकले हुए गेहूँ या जौ १५ दिनतक खिलाना।
- ट. दाई पाव मेथी महीन पीसकर पानीमें छुगदी बनाकर
   ३-४ दिनतक सबेरे देना ।

## ३३- गायका बार-बार गर्मझाव होना

यह रोग गरम ख्राक या गायकी गर्भधारणकी शिक्त कम हो जानेसे होता है। गर्भ दूर करनेके लिये गायको ठंडी खुराक देनी चाहिये। एक बार गाभिन होते ही पायभर धीमें आधा तोला पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर दीजिये। इसके बाद नीचेकी दबा दें।

- १. गाभिन होनेके बाद दो सेर लिसोड़िके हरे पत्ते खिला दीजिये । जिस दिन गाभिन हो, उस दिन खाना न दीजिये और दें तो कम तथा ठंडा ।
- २. गाभिन होनेके २-१ दिन पहले अङ्कर निकले हुए ४ सेर गेहँ या जौ खिला दीजिये । इसे ४-५ दिनतक खिलाइये ।
- ३. पावभर सफेंद्र तिल रातमें भिगो दें, स्वेरे घोट-पीसकर गामिन होनेके दिन और २ दिन बादतक पिला दें। सर्दींके दिनोंमें इसे नहीं देना चाहिये।

#### ३४. सर्पका काटना

सर्पकें काटनेका विश्वास हो जानेपर ५ भाग परमंगनेट पोटाश ९५ भाग पानीमें मिलाकर काटी जगहके भीतर पिचकारीसे भर दे और काटी जगहके ऊपर रस्कीतें कसकर बाँध दे।

#### ३५. कुत्तेका काटना

पशुको कुत्तेके काटनेसे जो भाव हो जाय, उसको कास्टिक पोटाशसे जला देना चाहिये। यह दवा न मिले तो लाल मिर्चके बीज घावमें भर देना चाहिये।

## शरीरके ऊपरके साधारण रोग

पशु परस्पर लड़ते-भिड़ते रहते हैं, जिससे उनके किसी अङ्गपर चोट आ जाती है। चोट आदि न लगनेपर भी कभी-कभी आँख, कान आदिमें कोई विकार हो जाता है। रत्तके विकारसे भी कहींपर स्जन हो जाती है। इन सब रोगोंको साधारण समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इनको अच्छा कर डालना ही ठीक है—नहीं तो आगे चलकर पशु-को भारी कष्ट हो सकता है।

## १. सूजन और दर्द

चोट, सर्दी, गर्मी या रक्तके विकारसे शरीरके किसी भागपर सूजन आ जाती है। चोटकी सूजन हो तो नीमके पत्ते उबालकर उस पानीसे सेंकना चाहिये। फिर सुहामा तवेपर फुलाकर तिल, घी, वैमलीन या मक्खनके साथ सूजनकी जगहपर चुपड़ देना चाहिये।

यदि रक्त-विकारसे स्जन हो गयी हो तो नीमके पत्ते उबालकर सैंके। फिर १ तोला गेरू २ तोला मकोयके रसमें मिलाकर लेप कर दे या इल्दी-चूना मिलाकर लेप करे।

मीतरके किसी भागमें दर्द हो तो पंद्रह मिनटले आधे घंटेतक फ्लानेल या कम्बलको गरम जलमें डुवाकर निचोड़कर उसका सेंक करना चाहिये। फिर स्त्ने कपड़ेने भलीआँति बोंछकर सरसोंका तेल ४ भाग और तारपीनका तेल २ भाग खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये।

#### २. रसीळी और मस्सा

कई बार खालके नीचेंसे गेंद-सी बनकर सूजती या बढ़ती चली जाती है या काले-काले मस्से निकल आते हैं। इनसे पशुको किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं होता, पर उसकी खाल बिगड़ जाती है; इससे इनको हटाना चाहिये।

रसौळीमें सूजनकी भाँति सेंक करना चाहिये। इससे न दवे तो ३ हिस्सा पानी और १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दूध मिळाकर रख छीजिये और रूईके फाहसे दिनमें कई बार छगाइये।

मस्सेपर नाइट्रिक एसिङ, पपीतेके दूधमें मिला हुआ पानी या चूना-सज्जीमें थोड़ा पानी डालकर दिनमें कई बार लगाइये। चूना-सजी किसी काँचके बर्तनमें या सीपियामें रक्लें।

## ३. फोड़ा-फुंसी और घाव (Abscess)

किसी पशुको फोड़ा हो जाय तो उसे अच्छी तरह पक जाने दीजिये। फिर चीरकर उसकी पीब निकाल देना चाहिये। इसके बाद नीमके पत्तोंको पानीमें उबालकर उस पानीसे घावको घोइये और नीमका तेल लगा दीजिये अथवा सरसोंका तेल, तारपीनका तेल और कपूर एक-एक छटाँक लेकर और उसमें चौथाई छटाँक फिनाइल डाडकर घावपर लगाते रहिये। अथवा पत्थरका कोयला, खड़ियामिटी, फिटकिरी और नीलायोथा—चारोंको बराबर लेकर उनका चूर्ण करके लगाइये। घाव बड़ा हो तो नीमका तेल और मोम मिलाकर लगाना चाहिये।

घावको कभी खुळा नहीं छोड़ना चाहिये, नहीं तो स्याई नामकी मक्खी उसपर बैठती है और घावमें कीड़े पड़ जाते हैं। यदि कीड़े पड़ गये हों तो आड़ू या मरुएके पत्तोंको पीसकर उसकी टिकिया घावपर रख दीजिये और मुस्तानी मिट्टीसे घावके अपर ळीप दीजिये, जिससे घावको हवा न ळगे। ऐसा करनेसे कीड़े मर जायँगे, तब पीछे घावको अच्छा कर ळीजिये। गहरे घावमें कपूर एक भाग, तारपीनका तेछ।) भाग और तीसीका तेळ ४ भाग खुब मिळाकर ळगाने चाहिये।

#### ४. हड्डी-पसलीकी चोट

बहुधा लड़ने-भिड़नेसे हड्डीमें चोट पहुँच जाती है या हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट गयी हो या उतर गयी हो तो किसी जानकारसे या पशुओं के डाक्टरसे उसे ठीक कराना चाहिये। किसी जानकार आदमीके मिलनेके पहले नीचे लिखी दबाइयाँ करे।

- पीपलकी हरी छाल ५ सेर पानीमें उबाले; जब पानी २ सेर रह जाय तो चोटपर सेंक करे।
- २. भेड़के दूधमें पीली कटेरियाँ औटावे और चोटकी जगहपर सैंक करे तथा लेप कर दे।
- ३. एक छटाँक फिटकिरी; आधी छटाँक इस्दी तथा १ सेर दूध पशुको तुरंत पिला देना चाहिये।

## ५. खुरमें कील-काँटोंका चुमना

यदि खुरमें कील-काँटा या कोई नुकीली चीज चुभ गयी हो, तो उसे निकालकर कपूर और तारपीन मिले हुए तिलके तेलमें रूईका फाहा भिगोकर सावधानीसे भीतर कर देना चाहिये और आस-पास भी तेल चुपड़ देना चाहिये। दो-चार रोज करनेसे आराम हो जायगा।

#### ६. सींग ट्रटना या सहना

छड़ने-भिड़नेसे या लाठीकी चोटसे सींग टूट जाते हैं। सींग दो प्रकारसे टूटते हैं—एक तो जड़से निकल जाते हैं, दूसरे सींगके ऊपरका केवल खोल निकल जाता है।

जड़से टूटनेपर छोटी बेरीके पत्ते पीसकर भावमें भर दीजिये और ऊपरसे कपड़ा बॉधकर नीमका तेल डालते रिहये। यदि खोल उतर गया हो तो उड़दकी पीठीमें आदमी-के सिरके बाल सानकर सींगके ऊपर थोप दीजिये और कपड़ा बॉधकर नीमका तेल डालते रिहये। अथवा सुस्तानी मिट्टीको सींगपर लपेटकर ऊपरसे बाल लपेट दे या सीमेंट अथवा चूना घावमें भर कपड़ा बॉध दे और नीमका तेल डालता गहे।

सींग टूटनेसे घाव सड़ गया हो या कीड़े पड़ गये हों तो नीमके पानीसे घोकर तारपीनके तेळमें रूईका फाहा दिनमें दो-तीन बार रखना चाहिये।

# ७. कानमें मवाद पड़ना या घाव होना

कानमें घाव हो गया हो तो उसे नीमके पानीसे थोकर १ हिस्सा कपूर, १ हिस्सा सुहागा ( भुना हुआ), और २० हिस्सा सरसोंका तेल मिलाकर घावपर लगाना चाहिये। अथवा आकका तेल घावपर लगाकर २-४ बूँदें कानमें भी छोड़ दें।

## ८ आँखका रोग ( Sore Eyes )

आँखका रोग बहुधा किसी जंगली जड़ी-बूटीके लगनेसे या छड़ने-भिड़नेसे होता है। आँखके रोगमें आँखोंसे पानी और कीचड़ बहता है।

- १. फिटकिरी पीसकर पानीमें घोल-छान छे और इससे ऑख घोवे।
- २. नमक और सहजनके पत्ते रातमें मिगो दे । सबेरे घोट-छानकर उस पानीसे घोवे ।
- ३. सहजनके बीजको रगड़कर पानीमें डाले और ऑख घोने । कुछ दिन रोशनीसे बचाने ।

#### ९. बैलका कंघा आना या फार लगना

कंधा आ जानेपर नमक मिळे गरम पानीसे सेंक करना चाहिये।

हल जोतते समय बैलके उछलनेसे यदि फार लग जाय तो घावपर द्वरंत मूत्र लगा देना चाहिये । ३-४ दिन करनेसे अच्छा हो जायगा ।

#### १०. आगसे जल जाना

पशुके जल जानेपर तुरंत चूना या चूनेके पानीको वैसलीनमें मिलाकर लगाना चाहिये। १०० बार फेंटा हुआ गायका घी भी बहुत लाभ करता है। चूनेके पानीमें तिल, रेंड़ी या नारियलका तेल मिलाकर फेंटनेसे एक मलहम बन जायगा, उसके लगानेसे भी अच्छा होता है।

## ११. बाबनी अर्थात् पूँछका घाव

पहले पूँछकी चौंरीके बाल खुजलीसे उड़ते हैं और धीर-धीरे घाव होकर पूँछ गलने लगती है ।

- सल्प्यूरिक एसिडको चौड़े मुँहकी बोतलमें भरकर घाव-बाले सिरेको ५ मिनटतक उसमें डाळे रहे और फिर कपड़ा बाँघ दे।
- २. खौलते हुए कड्नुवे तेल्रसे घाववाली जगहको दाग दे। दोनों काम सावधानीसे होने चाहिये। पशुको बाँघ दे तो अच्छा है, जिससे वह हिल्र-डुल न सके।

## १२. बिया करना (Castration)

् बैलोंको बिधया करनेका देशी ढंग ठीक नहीं, उससे पशुको बड़ी पीड़ा होती है। पासके किसी पशु-अस्पतालमें जाकर बिधया करवाना चाहिये।

बिधया होनेके २-३ दिन बादतक पशुको आध सेर गायका भी पिलाना चाहिये। कड्वे तेल अथवा घीको गरम करके उसमैं नीमके पत्ते या कार्बोलिक एसिड डालकर घावपर लगाता रहे। घावपर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिये!

## ओषधियाँ

नीचे लिखी हुई ओषधियाँ या वस्तुएँ गोशालामें बराबर रहनी चाहिये। उनके टीन, बोतल, डिब्बे या वर्तन अच्छी तरह बंद हों। सबपर उनके नामका कागज चिपका हो और सब ओषधियोंका एक रजिस्टर अलग हो।

१. अजवाइन, २. अरनीके पत्ते, ३. अलसी, ४. अल्सीका तेल, ५. अफीम, ६. सूखे अनारके छिलके, ७. आमकी सूखी खटाई, ८. आदमीके सिरके बाल, ९. आमका अचार, १०. आकका पत्ता, ११. आकका दूध, १२. आक-का फूल, १३. आड़के पत्ते, १४. ऑवलेके पत्ते, १५. आटा चना, १६. आटा गेहूँ, १७. आटा जी, १८. ऑवले सुखे, १९. इमामदस्ता, २०. अमलतासकी फली, २१. इलायची बडी, २२, इलायची छोटी, २३, ईसवगोल, २४, उडदकी दाल, २५. एलुआ ( मुसब्बर ), २६. एप्सम साल्ट, २७. कपूर, २८. कबीला, २९. कलमी शोरा, ३०. कटेलीके फुल, ३१. कत्था, ३२. कच्ची खाँड, ३३. कडई तरोई, ३४. कपास, ३५. काला जीरा, ३६. काला नमक, ३७. काली मिर्च, ३८. काँजी गाजरकी, ३९. कार्बोलिक एसिड, ४०. कीकर (बबूल) की छाल, ४१. कुचला, ४२. कुनैन, ४३. कंचल ( जंगली फल ), ४४. केलेके पत्ते, ४५. कांगला, ४६. केलेके पत्तोंकी राख, ४७. खड़ियामिटी, ४८. गुगल, ४९. गोमाब्टी ( मलडोडा ), ५०. गायका धी, ५१. गाय-का दही, ५२. गायका महा, ५३. गायका सक्खन, ५४. गन्धक, ५५. गंदा बिरोजा, ५६. गंस्, ५७. ग्लिसरीन ५८. गाजनी ( मुल्तानी मिटी ), ५९. गुड़, ६०. चरम, ६१. चिरायता, ६२. चुना, ६३. छोटी बेरीकी जड़, ६४. छोटी बेरीके पत्ते, ६५. जमालगोटा, ६६. जमालगोटेका तेल, ६७. जुवारका दलिया, ६८. तार्पीनका तेल, ६९. त्तिया (नीलायोथा), ७०. तिल, ७१. देशी शराब, ७२. द्धवाली मेड्, ७३. धनिया, ७४. धान, ७५. नाइट्रिक एसिड, ७६. नीमके पत्ते, ७७. नीमका तेल, ७८. नीक, ७९. नमक, ८०. नौसादर, ८१ नीवृका रस, ८२. परमैंगनेट पोटादा, ८३. प्याज, ८४. पीनेकी नभारपू: ८५. पीली कटेलीका फल, ८६. पीपलकी छाल, ८७. पीपर मधाँ, ८८. पुराना गुड़, ८९. पुरानी मूँज, ९०. पोस्ताके डॉड, ९१. फारमलीन, ९२. फिटकिरी, ९३. वेरीके पत्ते, ९४. बेलगिरी, ९५. बरांडी शराब, ९६. बाँसी घामका दाना ९७. भॉग, ९८. मरुएके पत्ते, ९९. मसुरकी दाल, १००.

मीठा तेल, १०१. मिश्री, १०२. मैदा, १०३. मोम, १०४. मुसका, १०५. राई, १०६. रेंड्के पत्ते, १०७. रेंड्निका तेल, १०८. लहसुन. १०९. लाल मिर्च, ११०. लिसोड्के पत्ते, १११. लोहेका तवा, ११२. सफेद बुई, ११३. सचू जी, ११४. सरसोंका तेल, ११५. सजी, ११६. साँपकी केंचुल, ११७. साबुन, ११८. सिरका, ११९. सँहजनकी पत्ती, १२०. सँहजनकी छाल, १२१. सँहजनके बीज, १२२. सुद्दागा, १२३. सुपारी, १२४. सौंफ, १२५. पोटाइाकास्टिक,

१२६. बॉसकी नाल, १२७. बेलके पत्ते, १२८. सनके बीज, १२९. सोंठ, १३०. सीमेंट, १३१. सोडा फास्फेट, १३२. सोडा कास्टिक, १३३. शीरा पुराना, १३४. शक्कर, १३५. शरावका सत, १३६. शहद, १३७. हींग हीरा, १३८. हल्दी, १३९. हीरा कसीस, १४०. मिट्टीका तेल, १४१. अदरक, १४२. छुहारे, १४३. मेथी, १४४. सफेद तिल, १४५. इमलीके पत्ते, १४६. मेंहदीके बत्ते, १४७. तमाख्, १४८. गूलर।

#### was single from

# पशु-रोगोंकी होमियोपेथिक चिकित्सा

### माता ( Rinderpest )

रोगका पहला लक्षण प्रकट होनेपर प्रारम्भमें एकोनाइट नैप (Aconite Nap) और आसेंनिक अल्बम् (Arsenic Alb) इन दोनों दवाओंकी बारी-बारीसे ३-३ घंटेके अन्तर १०-१० बूँदें देनी चाहिये। जब फ़ुंसियाँ निकल आवें, तब एंटिम टार्ट (Antim Tart) तीन-तीन घंटे बाद सेवन कराना चाहिये। गोटियोंके दब जानेपर कपूरका सत (Spirit Camphor) १० से २० बूँदतक १०-१५ मिनटके अन्तरपर पिलाना चाहिये। दानोंके दब जानेपर यदि खुजली हो तो सल्फर (Sulphur) देना चाहिये।

#### शोध-ज्वर

रोगकी प्रथमावस्थामें पंद्रह-पंद्रह मिनटपर वारी-वारीसे कास्टिकम् १x (Causticum 1x) और एकोनाइट नैप १x (Aconite Nap. 1x) आठ बूँदोंतक देना चाहिये। यदि एक या डेढ़ घंटेमें कोई लाम न देखा जाय तो आठ बूँदोंतक बारी-बारीसे बेलाडोना १x (Belladona 1x) और एकोनाइट नैप १x या आर्सेनिक अस्बम् १x देना चाहिये।

यदि आक्रमण पिछले पैरोंकी ओर हो तो बारी-बारीसे आर्सेनिक अल्बम् १x और ब्रायोनिया १x (Bryonia Alb. 1x) को आधे-आधे घंटेके अन्तरसे दिया जा सकता है।

#### गलफूला

बेलाडोना और मन्यू रियस-प्रोटो आयोडेटस (Mercuriousproto Iodatus)—इनको बारी-बारीसे, पाँचसे दस बूँदतक, हो-दो घंटेके बाद देना चाहिये। यदि इन दवाओंसे विशेष उपकार होता न दिखायी पड़े तो बैप्टीशिया (Baptisia) और आर्सेनिक अस्बम्-को दो-दो घंटेके बाद बारी-बारीसे देना चाह्निये।

## गलेमें कोई चीज अटकना ( Choking )

साइलीसिया १००० ( Silicea 1000 ) का व्यवहार करनेसे गलेमें अटका हुआ काँटा—कील इत्यादि बाहर निकल पड़ता है।

#### पेट फूलना

रोगके लक्षण प्रकट होते ही ४० बूँद कपूरका सत एक गिलास पानीमें पंद्रह-पंद्रह मिनटके अन्तरसे दो बार पिलाना चाहिये।

## तीसरी पाकस्थलीका फूल उठना

पंद्रह-पंद्रह मिनटके बाद १ सेर गर्म पानीके साथ एक या आधा पाव एप्सम सास्ट (Epsom Salt) देना चाहिये। इसके आधे घंटे बाद बारी-बारीसे नक्स्वामिका १x (Nux Vom. 1x) और बेलाडोना १x एक-एक घंटेके अन्तरसे देनेसे विशेष लाभ होता है।

## फेफड़ेके रोग (Pleurisy)

यदि नाड़ी तेज और कठोर चल रही हो, श्वास-प्रश्वासकी किया भी कम हो, वशु कातर और व्याकुल दिखायी पड़े, कॉर्ले-मुँह बाये रहे, मुँह स्त्वा और गरम हो और शरीर बार-बार कॉंपे तो एकोनाइट १x की आठ-आठ बूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये।

यदि थोड़ी-योड़ी ऐसी कष्टदायक खाँसी हो, जिसे पशु दबानेकी चेष्टा करता हो, साँस भी कम और कष्टसे आती हो, पंजरके पासके हाड़ोंको अँगुलीसे दबानेसे दर्द हो, छातीमें, व्यथा हो और पशु केवल एक ही स्थानपर निश्चलभावसे खड़ा रहता हो तो तीन-तीन घंटे बाद ब्रायोनिया १x की आठ बूँदें पानीके साथ देनेसे विशेष लाभ होता है।

यदि सायँ-सायँ शब्दके साथ श्वासकष्ट अधिक हो, श्वासोंकी संख्या भी कम हो, खाँसी हो, गलनलीमें कफ भरा हो, नाड़ी तेज, पर पतली हो, कॅपकॅपी आती हो, शरीर सूखा और गरम हो और अत्यन्त दुर्बल्ता हो तो ऐमोनियम् कास्टिकम् १x (Ammonium Causticum 1x) की आठ बूँदें तीन-तीन घंटेके बाद देनी चाहिये।

यदि श्वासकष्ट हो, नाड़ी श्वीण, पर तेज हो, दाँत कड़कड़ाते हों, शरीर ठंडा हो, पर्सना आता हो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद खाँसी आ जाती हो, मल पतला आता हो और अत्यन्त दुर्बल्ला हो, तो तीन-तीन घंटेपर आर्सेनिक १x की आठ बूँदें देनी चाहिये।

यदि श्वासकष्ट हो, छातीमें तकलीफ हो, पंजरकं हाड़ोंमें दर्द हो, पश्च छटपटाता हो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ही खाँसी आती हो, कफ अधिक परिमाणमें निकलता हो और उसके साथ कभी-कभी खूनके फुटके भी आते हों, तो फास्फोरस १x ( Phosphorus 1x ) की आठ बूँदें उक्त रीतिसे देनी चाहिये।

जब रोग दूर होकर आरोग्यके छक्षण दिखायी देने छगें, तब सक्फर ६ (Sulphur 6) की आठ बूँदें तीन-तीन घंटेके बाद देनी चाहिये।

## खुरोंका पक जाना

रोग प्रकट होते ही आर्सेनिक अख्वम् १x की आठ बूँदें पानीमें मिलाकर तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये।

रोगके विशेषरूपसे देख पड़नेपर आर्सेनिक और बेलाडोनाकी आठ-आठ बूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तरसे एकके बाद एक देनी आवश्यक है।

## गायके फोड़े

एकोनाइट १x और आर्सेनिक १x की आठ-आठ बूँदें पानीके साथ चार-चार घंटेके बाद पिलानी चाहिये।

बुग्धाधारके विशेष फूल उठनेपर आर्सेनिकके बदले बेलाडोना १४ की आठ बूँदें देनी चाहिये।

गो-अं० ७५--

#### प्रेग

इग्नेशिया ३० ( Ignatia 30 ) या बैडियागा १x ( Badiaga 1x ) तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देना चाहिये।

उवर

एकोनाइटकी आठ बूँदें ज्वरकी प्रथमावस्थामें विलानेसे विशेष उपकार होता है।

#### खाँसी

प्रातःकाल एकोनाइट नैप १x और सायंकालको नक्स्-वामिका ६ से ८ बूँदतक देनेसे पशुकी खाँसी शीघ आराम हो जाती है। कृमिजनित खाँसीके रोगमें सिना २०० की चार या छः बुँदें पिलानी चाहिये।

सर्दीं-खाँसी

एकोनाइट १x और ब्रायोनिया १x की ८-८ बूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये । इससे सर्दी, खाँसी और ज्वर आराम होता है ।

यदि ऑखोंकी पलकें फूळी हों, ऑख, मुँह और नाकसं पानी गिरता हो, तो एकोनाइट १x और आर्सेनिक १x की आठ-आठ बूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये।

यदि पानी अधिक गिरता हो तो मर्क्यूरियस सोल १x या मर्क्यूरियस आयोडाइड १x एकोनाइटके साथ एकके बाद एक करके उक्त रीतिसे ही देना चाहिये।

## उदरामय (पतले दस्त)

आर्सेनिक अल्बम् १x की आठ बूँदें साफ जलमं मिलाकर दो-दो घंटेके बाद देनेसे विशेष उपकार होता है।

पेटमें दर्द होनेपर और गोबरके साथ खून निकलने-पर मर्क्यूरियस कोर १x की ४ बूँदें दो-दो घंटेके बाद देनी चाहिये।

## आँव ( Dysentery )

मक्पू रियस १xकी ५ बूँदें दो-दो घंटेके बाद देनी चाहिये। यदि दस्त अधिक परिमाणमें हों तो आर्सेनिक अन्बम् १x और मक्पू रियस १x दोनोंको बारी-बारीसे देना चाहिये।

#### रकस्राव

एकोनाइट १x या ब्रायोनिया १x या नक्स्वामिका-की आठ-आठ बूँदें दो-दो घंटे बाद दी जा सकती हैं।

#### वात-रोग

एकोनाइट १x और रसटक्स्१x (RhusTox. 1x)

की ८-१० बूँदें तीन-तीन घंटेपर बारी-बारीसे देनी चाहिये। इस रोगमें बायोनिया भी लाभदायक है।

#### पक्षाघात--लकवा

बारी-बारीसे एकोनाइट x और नक्सवामिका x की ८-१० बूँदें तीन-तीन घृंटे बाद देनेसे उपकार होता है।

#### मिरगी

दौरा आनेके दो-चार दिन पहलेसे बेलाडोना और नक्स्वामिका १% को ८-८ बूँदें एक प्रातःकाल और दूसरी सायंकाल पिलानी चाहिये।

#### संन्यास

उत्तापजनित पीड़ा होनेपर बेळाडोना १x और एकोनाइट नैप १x की आठ-आठ बूँदें एकके बाद एक आध-आध घंटेपर देनी चाहिये और बब फायदा होने लगे, तब कं-दो घटेपर देनी चाहिये।

#### शूलवेदना

रुविनीका कैंग्फर (कर्पूर-सत) ३० से ४० बूँदतक एक-एक या दो-दो घंटे बाद देना चाहिये और एक या दो घंटे बाद बेलाडोना १x और नक्स्वामिका १x की आठ-आठ बूँदें एकके काद एक देनी चाहिये।

#### दुग्धज्वर

एकोनाइट १x और बेलाडोना १x की चार-चार कुँदें एकके बाद एक हर घंटेमें दो बार देनी चाहिये।

यदि इससे फायदा न हो तो आर्सेनिक अल्बम् १x और ऍटिमोनियम कास्टिकम् १x को बारी-बारीसे आध-आध घंटेपर देना चाहिये।

इससे भी फायदा न हो तो नक्स्वामिका x और ब्रायोनिया x दो-दो घंटे बाद देना चाहिये।

#### दुग्धाधार (थन) का फूल उठना

प्रकोनाइट १x और ब्रायोनिया १x की आठ-आठ कूँदें तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये। यदि सूजन अधिक हो तो बेलाडोना तीन-तीन घंटेके बाद देना चाहिये।

#### प्रमेह

· कैन्थराइड्स् १x ( Cantharides 1x )कौ आठ बूँदें तीन-तीन वंटेके अन्तरसे प्रयोग करनी चाहिये।

## रोमोंकी विवर्णता और छोमहीनता

.... एकोताइट..१x.और आर्सेनिक अस्वम् १x.और सल्फर

१x---इन सबकी आठ-आठ बूँदें लेकर बारी-बारीसे पानीके साथ ८-१० दिनतक पिलानी चाहिये।

## बछड़ोंकी श्रीणता

नक्स्वामिका १x की ४ बूँदें पानीमें मिलाकर दो-दो घंटे बाद पिलानी चाहिये।

### मुख और जीभके रोग

नक्स्वामिका १x की ६ बूँदें पिलानी चाहिये।

## दाँतोंके मस्दुहोंका फूलना

नक्स्वामिका १x की आठ बूँदें पानीके साथ सबेरे-शाम देनी चाहिये।

#### अत्यन्त रक्तस्राव

यदि खून काला और दुर्गन्धयुक्त हो तो सिकेल १x (Secale 1x) की आठ बूँदें प्रति घंटेमें देनी चाहिये। रक्त लाल हो तो सैवाहना १x (Sabina 1x) की आठ बूँदें प्रति घंटेमें देनी चाहिये।

बल-रक्षाके लिये बीच-बीचमें चाइना १x (China 1x) की आठ बूँदें पानीके साथ पिलाते रहनेसे विशेष उपकार होता है।

#### गर्भाशयकी स्थानभ्रष्टता

आर्निका मदर टिक्चर (Arnica) या बेलाडोना मदर टिक्चर (Belladona) घंटे-घंटेपर देना चाहिये।

#### गर्भस्राव

यदि यह पता चले कि पेटमें बच्चा मर गया है, तो पत्साटिल्ला  $\{x$ की आठ बूँदें पानीके साथ घंटे-घंटेपर दैनी चाहिये।

यदि पेटका बच्चा जीवित हो तो कमरपर शीतल पानीकी धार छोड़नी चाहिये और सिकेल १x की आठ-आठ बूँदें पंद्रह-पंद्रह मिनटके बाद देनी चाहिये।

गर्भपात हो जानेके बाद भी सिकेल १x की आठ-आठ बूँदें पंद्रह-पंद्रह मिनटपर देनी चाहिये।

यदि लाल रंगका रक्त निकले तो सैबाइना १x की आठ-आठ बूँदें पंद्रह-पंद्रह मिनट बाद देनी चाहिये।

यदि किसी प्रकारकी चोट लगनेसे गर्भपात हो, तब आर्निका मांट  $x \in Arnica \ mont \ 1x$  ) की आठ-आठ बूँदें उपर्युक्त ढंगसे देनी चाहिये ।

## दीर्घकालन्यापी प्रसववेदना

जेल्सीमियम् १x ( Gelsemium lx ) की दस बूँदें आध-आध घंटेपर देनी चाहिये ।

## फूल गिरनेमें विलंब होनेपर

पल्साटिला १x की दस बूँदें पानीके साथ मिलाकर देनी चाहिये। यदि बारह घंटेतक इससे कोई लाभ न हो तो एक बार सिकेलकी ८-१० बूँदें पानीके साथ देनी चाहिये।

#### मस्तिष्कका फूलना और प्रदाह

एकोनाइट नैप १x और बेलाडोना १x की आठ-दस चूँदें, एकके बाद एक, दो-दो घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये। आर्निका १x और जेल्लीमियम् १x इसी प्रकारसे देनेसे विशेष उपकार होता है।

## सींगका दूट जाना

एकोनाइट १x और आर्निका १x की छः बूँदें, एककै बाद एक, चार-चार घंटेके अन्तरसे पिलानी चाहिये।

#### पाँवमें घाव होना

आठ बूँद साइलीसिया १x का प्रयोग करना चाहिये। फोड़ा-फ़ंसी

्र बेलाडोना १x की ५ चूँदें थोड़ेसे पानीमें मिलाकर सबेरे-शाम पिलानी चाडिये।

#### खुजला-खसरा

सल्फर १x की आठ-आठ बूँदें नित्य प्रातःकाल और सार्यकालके समय देनी चाहिये ।

#### पागुर बंद होना

नित्य दो बार एकोनाइट नैप 8x की आठ बूँदें देनेसे छाभ होता है।

#### चोट लगना

प्रातःकाल आर्निका १x की आठ बूँदें पानीके साथ देनी चाहिये और चोटको आर्निका-लोशनसे धोना चाहिये।

#### मोच आना

आर्निका-लोशनसे उस स्थानको भिगोये श्यकर आर्निका रेप्र की ६-६ बूँदें देनी चाहिये।

#### आँखोंका फुलना

प्रातःकाल एकोनाइट १x और सायंकालको बेलाडोना १x की आठ बुँदें देनी चाहिये।

## पेटमें कीड़ा (कृमिरोग)

एक सप्ताहतक सबेरे सिना २०० और शामको सल्फर १०० देना चाहिये।

# गोरक्षाके दस साधन

( लेखिका--श्रीजगतावलि सुद )

- १. चूचड्खानोंको हर तरहके उचित उपाय करके बंद करवाना चाहिये।
- २. गौओंकी उत्तम वंश-बृद्धिके उपाय करने चाहिये।
- ३. गौओंके लिये पर्याप्त चारे-दानेकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- ४. घासके लहलहाते मैदान गौओंके लिये सर्वत्र खुळे होने चाहिये।
- ५. प्रत्येक सद्ग्रहस्थको अपने घरमें गौ अवस्य रखनी चाहिये और उसका प्रेमके साथ पालन करना चाहिये।
- ६. कोई भी हानिकारक वस्तु गौओंको कभी नहीं खिलानी चाहिये।
- ७. बैलोंके काम और चारे-दानेपर विशेष ध्यान रखना चाहिये।
- ८. गौओंकी तंदुरुस्ती और खच्छतापर विशेष ध्यान देना चाहिये ।
- ९. उत्सर्वोपर गौओंका विशेष पूजन होना चाहिये।
- १०. गो-जातिके लिये हृदयमें अगाध प्रेम होना चाहिये।

## थन-प्रदाह

( लेखक--डा० श्रीनिजामुद्दीन जी. बी. आई. सी. )

कई बार गायों आदिके थन फूल उठते हैं। गरम और कड़े हो जाते हैं एवं उनमें पीड़ा होने लगती है। थनोंमें होने-वाले इस प्रदाहको बोलचालकी भाषामें थनेला कहते हैं। भारतवर्षमें यह गायों तथा मैंसोंका सर्वसाधारण रोग है।

एक बारमें यह एक या एक से अधिक थनों में हो सकता है। यह एक बड़ा भयङ्कर रोग है और इससे पशु-पालकों को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

इस रोगके दो प्रधान कारण हैं—१. बाहरी चोट आदि लग जाना, तथा २. किसी संक्रामक रोगके कीटाणुओंका शरीरमें प्रवेश । बाहरी चोट कई प्रकारसे लग सकती है—जैसे किसी प्रकारके आघातसे, पशुओंके रहनेके स्थानके खुरदरेपनसे अथवा यनके पैरसे कुचल जानेसे । संक्रामक कीटाणु प्रायः दुहनेवालेके हाथोंसे या किसी अन्य अप्रत्यक्ष कारणसे दुग्ध-नलिकामें होकर दुग्धकोषमें प्रवेश कर जाते हैं। गायोंके रहनेके स्थानका दलदला होना, दुहनेकी अनुचित पद्धति, अनियमित अन्तरसे दूध निकालना तथा ब्यानेके कुछ दिन पूर्व दुग्धकोषका अधिक प्रसार आदि इस रोगके निमित्त कारण माने जा सकते हैं।

रोगके छक्षण—रोगकी उग्रता, स्थिति एवं शरीरगत विकारोंके अनुसार पश्चके शरीरमें हमें दो प्रकारके छक्षण दिखायी पड़ सकते हैं—तीत्र और कम तीत्र अथवा स्थायी। कुछ भी हो, इसके व्यापक छक्षण ये हैं—थनका गरम हो जाना, स्जन, हाथ आदि किसी वस्तुका स्पर्श होनेपर पीड़ा होना, थनका लाल हो जाना, शरीरके तापमानका बढ़ जाना, भूख न छगना एवं दूधका बंद हो जाना। जिस थन-विशेषमें यह रोग होता है, उसकी ग्रन्थि सख्त हो जाती है तथा दूधका रंग परिवर्तित हो जाता है एवं गाढ़े होनेके कारण वह जम भी जाता है।

उपचार—रेचकद्वारा पशुका पेट साफ करके चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये। पशुको खानेके लिये हरका एवं सुपाच्य भोजन—घास, चावलका आल तथा गेहूँकी भूसी देनी चाहिये। गायको दिनमें कई बार दुहना चाहिये तथा रोगसे ग्रस्त थनका दूध सबसे पीछे निकालना चाहिये। दुग्धकोषको सेंककर उसपर 'ऐंटीफ्लोजिस्टीन' का लेप कर देना चाहिये तथा अन्तमें ऐसी पट्टी बाँध देनी चाहिये, जिससे स्तनकोष अपने स्थानपर रहे। रोगकी स्थिति जटिल हो जानेपर पशु-चिकित्सकसे सहायता लेनी चाहिये।

रोगसे बचनेके उपाय—१. जिन गायोंका थन-प्रदाह बहुत बढ़ गया हो, उन्हें हटा देना चाहिये, तथा जिनके यह रोग साधारण-सा हो, उनको नीरोग पशुओंसे पृथक् कर देना चाहिये।

- २. जिस स्थानमें रोगीली गार्थे रहती हों, उसको क्लोटिन मिले हुए चूनेसे छुद्ध कर लेना चाहिये।
- ३. नयी मोल ली हुई गायोंकी किसी योग्य पशु-चिकित्सकद्वारा जाँच करवा लेनी चाहिये कि कहीं उनके थन-प्रदाहका रोग तो नहीं है।
- ४. पशुओं के रहनेका स्थान उचित ढंगसे बनाना चाहिये तथा उसके फर्रापर ऐसी चीजें बिछानी चाहिये, जिससे गायों के यनोंको किसी प्रकारकी चोट न पहुँचे।
- ५. दूध देनेवाली गायोंके दुग्धकोषको रोगाणुनाशक (पोटेशियम परमैंगनेट लोशन) से धोते रहना चाहिये तथा इस लोशनको बीच-बीचमें बदलते रहना चाहिये।
- दुहनेवाला दुहनेके पूर्व अपने हाथोंको भी उसी लोशनसे घो ले।
  - ७. गुरू-गुरूका दूध अलग बर्तनमें रखना चाहिये।
  - ८. रोगीली गायोंको सबसे पीछे दुइना चाहिये।

# गोमाताका आर्थिक महत्त्व

( एक बँगला छोकोक्ति )

सब धन धान, आर धन गाइ। टाका कौड़ी किछु किछु, आर धन सब छाइ॥

# प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा-सङ्गकी स्थापना कीजिये

( लेखक-एं० श्रीदयाशङ्करजी द्वे, एम्० ए०, एल्-एल्० बी० )

# भारतमें द्धकी भयङ्कर कमी

आजकल भारतमें दुधकी बहुत अधिक कमी है। भारत-की जनसंख्या करीब ४० करोड़ है। इसलिये प्रतिब्यक्ति केवल २४ सेर दुध प्रतिवर्ष या करीब एक छटाँक दुध प्रतिदिन पीनेको मिल पाता है। भारतसरकारके विशेषज्ञोंका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति और बालकको अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये रखनेके लिये कम-से-कम एक पाव दुध प्रतिदिन मिलना चाहिये, परन्त औसतके हिसाबसे मिलता है केवल एक छटाँक। कई व्यक्ति एक पावसे अधिक भी पा जाते हैं। इसलिये करोड़ों व्यक्तियोंको प्रतिदिन एक छटाँक दूध भी नसीव नहीं हो पाता और छोटे-छोटे बच्चोंको दूधके अभावमें अपना स्वास्थ्य खो देना पडता है और उस समय ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देनी पड़ती है। अमेरिका और यूरोपके देशोंमें जहाँ प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन करीब दो सेर दूध मिलता है, वहाँ भारतमें एक छटाँक भी न मिलना भारतकी दुधकी भयंकर कमीको सिद्ध करता है। इस अभावकी पूर्ति इम भारतमें दूधकी उपजको बढ़ाकर ही कर सकते हैं। इसको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे दस वर्षोंके अंदर दूधकी उपज चौगुनी हो जाय। तभी भारत-वासियोंको प्रतिदिन प्रतिमनुष्यको एक पाव दुध मिल सकैगा।

## गोशालाओंकी आवश्यकता

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भारतमें दूधकी उपज कैसे बढ़ायी जाय। भारतमें पशुओं की—विशेषकर गाय और मैंसों की संख्या अन्य देशों की तुल्नामें कम नहीं है, परन्तु अच्छी नस्लकी गायों की संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश गायें तो ऐसी हैं, जो अपने मालिकपर आर्थिक दृष्टिसे भाररूप हैं। नगरों में जो गाय पाँच सेर प्रतिदिनसे कम दूध देती है, और प्रामों में जो गाय प्रतिदिन दो सेरसे कम दूध देती है, उससे उसके खानेका खर्च नहीं निकलता और उसके रखनेसे आर्थिक हानि होती है। भारतमें अधिकांश गार्ये ऐसी हैं, जो प्रतिदिन दो सेरसे कम दूध देती हैं। इनको घास, भूसी, खली इत्यादि भी पर्याप्त परिमाणमें नहीं मिल पाता, जिससे इनकी दशा दिन-पर-दिन खराब होती जाती है। इन गायों की संतान भी इसी प्रकार कम दूध देनेवाली होती है।

इसके लिये महात्मा गांधीने जो सबसे सुन्दर और सरल तरीका बतलाया है, वह है सामुदायिक पद्धतिसे पशुपालन करना अर्थात् प्रत्येक गाँवमें सहयोग समिति स्थापित कर गोशालाका चलाना। यदि गाँवके सब व्यक्ति मिलकर एक गोशाला स्थापित करके सब पशुओंको एक साथ एक स्थानमें रखकर पालन करनेकी व्यवस्था कर हैं तो उससे नीचे लिखे अनुसार विशेष लाभ होंगे—

- १. किसानको अपने घरमें पशु नहीं रखने पड़ेंगे । आजकल तो जिस घरमें किसान रहता है, उसीमें उसके सारे मवेशी भी रहते हैं। इससे गंदगी रहती है और हवा बिगड़ती है, यह दूर हो जायगी।
- २. जब पशुओंकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब जगहकी कमीके कारण किसान बछड़ोंको बेच डालता है और भैंस तथा उसके पाड़ोंको मरनेके लिये छोड़ देता है, यह बंद हो जायगा।
- २. पशुओंकी बीमारीके समय इलाज सुलभ हो जायगा ।
   व्यक्तिगतरूपसे पशुओंका इलाज कराना बहुत कठिन होता है ।
- ४. गाँवके सब पशुओंके लिये एक अच्छा साँड रखना सरल हो जायगा। प्रत्येक किसान साँड नहीं रख सकता।
- ५. सामूहिकरूपसे गोचर-भूमि और घास इत्यादिका प्रबन्ध करना आसान हो जायगा।
- ६. सामूहिकरूपसे दूध और उसके पदार्थ बेचनेमें सुविधा होगी, दूधमें पानी मिलाना बंद हो जायगा और गाँववालोंको अच्छा दूध, दही, घी काफी परिमाणमें मिलने लगेगा।
- किसान निकम्मे पशुओंकी आर्थिक हानिके बोझसे बच जायँगे।

इस गोशालामें अधिकांश गायें ऐसी होंगी, जो प्रतिदिन दो सेरसे कम दूध देती हैं या जो हृद्ध या निकम्मी हो गयी हैं। इससे गोशालाको प्रतिवर्ष हानि होगी। इस हानिसे बचनेके लिये प्रत्येक गोशालामें अच्छी नस्त्रकी गाय भी काफी संख्यामें रखना अल्पन्त आवश्यक है। यदि प्रत्येक गाँवकी गोशालामें कम-से-कम पाँच अच्छी नस्त्रकी गाय रखनेका प्रवन्ध किया जाय तो निकम्मे पशुओंके होनेपर भी गोशाला अपने पैरोंपर खड़ी रह सकती है। इन गायोंको खरीदनेके लिये जो पूँजीकी आवश्यकता होगी, वह या तो गाँवके व्यक्तियोंसे चंदेके रूपमें या सरकारी बैंकोंसे कर्जके रूपमें प्राप्त करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये। आजकल जो गोशालाएँ और पिंजरापोल चल रहे हैं, उनमेंसे अधिकांश स्वावलम्बी नहीं हैं, उनसे हानि हो रही है और वे गोशालाके सदस्योंपर भाररूप हो रही हैं; इसीलिये उनका कार्य भी अच्छी तरहसे नहीं चल पाता। वे अच्छी नस्लकी गायोंको रखनेका प्रयत्न नहीं करतीं। यदि प्रत्येक गोशालामें काफी संख्यामें अच्छी नस्लकी गायें रखनेकी व्यवस्था की जाय तो मुझे विश्वास है कि गोशालाएँ स्वावलम्बी हो जायँगी, दूधका परिमाण बढ़नेसे उसकी कमीकी पूर्ति होगी और अच्छी नस्लके बैलोंकी संख्या बढनेसे खेतीमें भी लाम होगा।

## गोसेवा-सङ्घकी स्थापना

मेरा सुझाव यह है कि भारतके प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा-सङ्घकी स्थापना की जाय और इस सङ्घका मुख्य कर्तव्य यह हो कि वह दस वर्षके अंदर तहसीलके प्रत्येक गाँवमें ऐसी गोशाला स्थापित कर दे, जिसमें साधारण और बद्ध गाय-बैलेंके साथ-ही-साथ अच्छी नस्टकी गायों और बैलोंके रखनेकी उचित व्यवस्था हो। प्रत्येक तहसीलमें करीब पाँच-छ: सौ ग्राम रहते हैं। यदि एक वर्षमें प्रत्येक तहसीलमें ५०-६० गोशालाएँ खोल दी जायँ तो दस वर्षमें भारतके सम्पूर्ण ब्रामोंमें गोशालाएँ स्थापित हो जायँ, अच्छी नस्लकी गायोंकी संख्या खब बढ जाय, देशमें दधकी कमी न रहे और अच्छे बैलोंके अधिक संख्यामें प्राप्त होनेसे खेतीमें भी सधार हो जाय । यदि प्रत्येक सङ्घको एक अच्छा कार्यकर्ता मिल जाय तो वर्षभरमें ५०-६० गोशालाएँ खोलना बहत कठिन काम नहीं है। गोशालाको चलानेकी व्यवस्था तो ग्रामवासियोंको ही करनी होगी। उसकी देख-रेखकी जिम्मेदारी गोसेवा-सङ्घको करनी होगी। वर्धामें अखिल-भारतवर्षीय गोसेवासङ्घकी स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक तहसीलमें जो गोसेवासङ स्थापित हो। उसे अखिल-भारतवर्षीय गोसेवासङ्कसे सम्बन्धित हो जाना चाहिये। आशा है, प्रत्येक तहसीलके उत्साही देशप्रेमी सज्जन शीव अपनी तहसीलमें गोसेवासङ्ग स्थापित पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

#### CK KK

## कबस्तान

हेसक-शीमदनमोहनजी विद्यापर )

दुनियामें - खास करके भारतवर्षमें वैराग्यकी बात तो बहुत होती है, परन्तु सचा वैराग्य बहुत कम छोगोंमें होता है। सचा वैराग्य हो जाय तो यह भगवान्का छोटा रूप 'मानव' भगवान्की तरह ही निष्कामभावसे परोपकार-रत रहे! इस विश्वमें सुख-शान्ति छा जावे, विषमता भग जावे और गरीबी-अमीरीका भाव मिट जावे।

पर ऐसा वैराग्य तो बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। इसके दो और नमूने हैं, जो प्रायः प्रतिदिन हमारे अनुभवमें आते हैं। पहला ''शिशु-प्रस्व। ग्रुभ वेला है। स्वर्गके देवोंने एक अपने प्रतिनिधिको अपनी सब शक्ति देकर भेजा है। 'माता' कन्दन कर रही है, तड़प रही है, कराहती है, इधर-उधर डोलती है, चिछाती है, सोचती है—अब जो हुआ, सो हुआ। अब आगे ''शपथ खायी' 'जो कभी पास भी गयी। समय गुजरा और ज्यों-ज्यों वच्चा प्रकाशमें आता गया, त्यों-त्यों यह वैराग्य अपनी दुम दबाकर कहीं अँधेरी कोठरीमें जा छिपा। इसको प्रसव-वैराग्य कहते हैं।

दूसरा विदाका दिन है। वह बड़ा हुआ। "सबको छोड़ चलने लगा। महान् क्रन्दन मच रहा है। "सब रमशान-की तरफ जा रहे हैं। सभीका ख्याल है, हमें खाकमें मिल जाना है। भला वही है, जो फूलकी तरह सुगन्ध छोड़े, बकरे-की तरह मार्गको बदबूदार न बनावे। यह संसार असार है, इसमें सभी स्त्री-पुरुष—प्राणिमात्र चलते नजर आते हैं।

चेतोहरा युवतयः सुहृदोऽनुकृलाः

सद्दान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः । वस्गन्ति दन्तिनिवद्दास्तरस्रास्तुरङ्गाः

सम्मी छने नयनयोर्न हि किञ्चिद्स्ति॥

——भोजप्रवन्ध

जिस पौधेको इतने चावसे लगाया था, वही मुरझाने

लगा। 'किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी?' 'मान्धाता क गतिस्त्रलोकविजयी?' इस तरहके न जाने कितने वैराग्यके भाव हृदय-सरमें बरसातमें मेदकोंकी तरह इस समय शोर मचाने लगते हैं। उस समय मनुष्य एक विचित्र प्रकारकी शान्तिका अनुभव करता है। उस समय मनुष्यके मनकी दशा बड़ी शुद्ध—पवित्र-सी हो जाती है। होता क्या है! शरत-कालीन बादलोंकी तरह ये भाव थोड़ी देरतक छाये रहते हैं और समय फिर उसी शानसे अकड़कर निकल जाता है।

वही रफ्तार बेढंगी--जो पहिले थी, सो अब भी है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

हमारे घरमें भी एक ऐसा ही मौका एक बार आ गया । दुनियामें दिमाग—सिर (में बालों) के कभी-कभी एकदम सफेद हो जानेकी तरह—इस प्रकारके शोकजनक समयमें एकदम सफद (सफेद-सा) हो जाता है। पर अफसोस यह कि बाल फिर कभी काले नहीं होते, पर यह (दिमाग) तो फिर वैसे ही काला पड़ जाता है। बर्तनपर कलई भी कुछ दिन ज्यादा चलती है, परन्तु यह 'इमशान-वैराग्य' का सत्त्वभाव बहुत कम समय चलता है।

''दिल बड़ा दुखी था। एक अत्यन्त प्रिय-बन्धु हमसे सदाके लिये दूर हो गया था। उसके आनेपर हमने स्वागत किया था, अब उसीके चलनेपर करुण-कन्दन कर रहे थे। हमने उसपर अपनी सारी दुनिया टिका रक्खी थी। पर''

हमारा दिल टूट गया और चीनकी दीवारसे भी दृढ़ संयम (और वैराग्य) की दीवार हमने किस्पत कर ली। सबके साथ हम भी रमशान गये। ''वापस आये तो अपनेको थका पाया। सब इधर-उधर बिलर गये थे। मैं आराम-कुर्सीपर धीरेसे लेट गया, सिरको एक तरफ सहारा दिया और आँखें बंद कर लीं। ''दिव्यदृष्टि खुल गयी।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

'''अकस्मात् रमशान सामने आगया।''शहरसे दूर, एक एकान्त कोनेमें। दिनमें भी भयका स्थान।''सामने चिताएँ धधक रही थीं,''मुदेंगड़े पड़े थे।''एक तरफ देखा, जिस नीरोने रोम जलवाया था, वह खुद मानो अपनी जलायी आगमें समा रहा था। जिन्होंने अपने विरोधियोंको जीते-जी गड़वाया था, वे गाड़े जा रहे थे। जिन्होंने अपने विपिश्चयोंको आधा मूमिमें गाड़ कुत्तोंसे नुचवाया था, उनके श्वोंपर कुत्ते-चीलें झपट रहे थे।''मौतसे कोई छूटना नजर नहीं आता था । बच्चेकी मौतके समय छकमानने आह भरके कहा-मेरे पास बीमारीकी दवा है, मौतकी नहीं। ...,

उस कमरेमें चारों तरफ मेरे मित्रों, सम्बन्धियोंका समूह था, जो आरामसे पड़े सो रहे थे। ''रातका समय था।

अचानक एक तरफ्ते डकरानेकी आवाज आयी। मैंने साफ-साफ सुना, यह बकरीकी आवाज आ रही थी। उसने कहा-

'पण्डितजी ! क्या तुम्हें हमारी भी सुध है ?'

'क्या बात है ? हुआ क्या ?' मैंने आश्चर्यसे पूछा ।

'मुझे वह दिन याद है, जब मैं अपनी माके स्तनसे थूयी मार-मारकर दूध पिया करती थीं ''फिर जब मैं दूध देने लायक हो गयी, तब मैंने 'पूँजीपतियों' की तरह उसे आनेवाले दिनोंके कष्टकी कल्पना करके जमा करके नहीं रक्खा। मैंने अपने मेमनोंको कठिनताके दिनोंमें भी किसी दूसरेके पास न भेजा। और न जाने कितने मासूम बच्चोंको — जिनकी माता गरीब हिंदू-देशमें पहले ही मर जाती है — दूध देकर पालनपोषण किया ? [नाश हो इस पाश्चात्त्य सम्यताका, जिसमें आजाद देशोंमें बच्चे गिराये जाते हैं, गुलाम देशोंमें जच्चाएँ मरती हैं — उनका ध्यान नहीं] '''

मुझे ऐसा मालूम पड़ा, जैसे किसीने मेरे हृदयमें धका मार दिया हो। •••

" एक दिन मैंने देखा कि मुझे खुत्र खिलाया जारहा है। मैंने समझा शायद मेरे भाग जग गये! अरे हाय! जन कसाई छुरी लेकर उस दिन आया, मेरे कान खड़े हो गये, चीख निकल गयी। मानव कितना निर्दय है, अकृतक्ष है। अपने दिलके दुकड़ोंको थोड़ा दूध देकर भी जो उसके बर्चोंको दूध देकर पालता है, वह उसीकी गर्दनपर छुरी फेरता है।

मेरी आँखें तर हो गयीं और इस निर्दयतापूर्ण व्यवहारके प्रति मेरे मनमें एकक्षोभकी लहर दौड़ गयी। मैं अभी सोचने-में मस्त ही था कि—पहले डकारनेवालेने फिर डकारा।

एकदम 'कुकाड्कूँ ! कुकाड्कूँ !! कुकाड्कूँ !!!' की साफ आवाज कानोंमें पड़ी । वह मुर्गी थी ।

''अजी ओ महाराज ! तुम सोनेका अण्डा प्रतिदिन देने-वाली हमारी जातिकी 'हीरोइन' की बात तो शायद नहीं भूले होओंगे, जिसे कि 'दयाधर्मकें अवतार' मानवने सारेकी लालच-में—एकदम बटोरनेकी नीयतसे—मार डाला था ? यह हमाग प्रथम बलिदान है। क्या इससे ऊँचे बलिदानको कभी तुमने सुना है १ इस 'खून' का बदला हम न लेंगी, न चाहुंगी; पर न्याय होगा, बच न सकोगे, जवाब देना पड़ेगा। 'आस्ट्रियाके राजकुमार' की हत्या होनेपर तुमने लाखोंको प्रथम महायुद्धके बहाने रक्तसरिताकी बाढ़में बहा दिया। पर हम सची ईसा-बतार हैं, जो प्रतिदिन अब भी अंडा दिये जा रही हैं। प्रतिहिंसा ईसा और बुद्धके चेलोंका धर्म है, हमारा नहीं।' मैं चुपः। ताना बड़ा तीव था। पर इसमें बहुत कुछ सत्य था। यूरोप और जापानमें आज खुनकी वर्ष इसकी प्रत्यक्ष साक्षी है।

'एक-एक अंडा रोज देती हैं; फिर एक दिन आता है, जब हमारा शोरवा बना लिया जाता है। जो देता है खिलाता है, उसीका गला धर दवाना कहाँकी मानवता है। कौन-सा न्याय है। हाँ! हाँ!! यह तो शायद मानव-स्वभाव ही है। ''जो भारत 'सोनेकी चिड़िया' हीरे-मोती देती रही, उसकी गर्दन भी दबी हुई है न ? क्यों टाँग पसारे क्या सोचते हो?'

मैंने कहा-'हम खिलाते नहीं क्या ?'

'मारनेको ही तो खिलाते हो न ?' मेरे मुखपर मानो थप्पड़ लग गया हो! क्या जवाब देता ? गौतम महर्षिका सारा न्यायदर्शन भयभीत-सा कहीं कोनेमें छढ़क गया। मैं अच्छा तार्किक समझा जाता हूँ, पर सारी शेखी उतरती-सी प्रतीत हुई।

इतनेमें पास पड़े भाईने करवट बदली और फिर डकारा । चीं-चीं करती चिड़िया बोली—'तुम सच कहना, हमने तुम्हारा नया नुकसान किया? नया किसीकी जान ली है! तुम्हारे हाथसे रोटी छीन ले जानेवाले कीएका तो कोई शिकार नहीं करता; पर हमारे पीले ''।' मुझे अपमान मालूम हुआ । एक नादान चिडिया और हमें ताने मार रही है!

'तो क्या हम दाना नहीं डालते ? हमारे दानोंपर पलकर भी ?' चिड़ियाने कहा—'भूलते हो । इस अभिमानमें न रहो कि तुम दाना न डालो तो हम जीना बंद कर देंगी । बेवकूफ मुर्गा समझता है— शायद में न कुड़कुड़ाड़ाँ तो सूरजका उदय ही न हो। ऐ भोले इंसान, हम तो तुम्हारे खेतों में जाने कितनी खाद डालती हैं; छोटे-छोटे कीड़ोंको खाकर तुम्हारे खेतोंकी रक्षा करती हैं। एक तरफ तो तुम एक संचालक-शक्तिमें विश्वास रखते हो, जो सबका पालन-पोषण करनेवाली है और दूसरी तरफ हमें खिलानेका अभिमान !…'

मानो मेरे मुखपर किसीने ब्रेक लगा दिया हो!

इतनेमें मछली कहती जान पड़ी—'ऐ परोपकारी जीव ! मेरी भी सुनो। मैंने वया तुम्हारे कुएँ और तालावका पानी पीकर तुम्हें प्यासा मारा है ! और तो और, मैंने ही तो मानव- जातिको आदर्श ब्रह्मचारी राजर्षि भीष्मका अनोखा उपहार दिया है। "नदीके पानीको निर्दोष बनानेका कार्य करती हूँ । जो मगर-मच्छ आदि मानवका नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे तो मानव भय खाता है और हम निर्वें लेंपर जाल डालता है, काँटे विछाता है। वाह क्या बहादुरी! हम तो तुम्हारी फसलक्त पहुँचती भी नहीं। जब कोई मृतदेह बहा दी जाती है, तब हम खा लेती हैं; क्योंकि तुम उसे निकम्मा समझकर फेंक देते हो। मैंने करवट ली तो फिर कोई डकारा। यह स्क्रू था। चूँ! चूँ !! चूमा। मैंने कहा-'रही-सही इज्जत तुम भी बचें-खुचे ताने मारकर उतार लो। ' औरतों और मर्दोंकी इज्जत उतारनेके फनमें तो तुम्हीं उस्ताद हो। द्रौपदीका चीर उतारने हम नहीं आये थे। एक नगर जीतने-पर वहाँकी अवोध अवलाओंका सतीत्वमङ्ग हम नहीं करते। "खैर, इस बातको यहीं छोडो। """

'हम म्युनिसिपिलिटियोंके 'आनरेरी भंगी' हैं, जो ।।' मेरे सामने दक्षिण देशके शहरोंका बीभत्स चित्र आ गया। प्रातःकाल होते-न-होते गिल्योंमें बच्चे ।। मैं उस 'निष्काम कर्मसेवी' के सामने सचसुच श्रद्धावनत हो गया।

'तुम हमें भी नहीं छोड़ते। तुम्हारा दिया खाते नहीं, तुम्हारे पाछे पलते नहीं। तुम्हारेसे बिना किसी प्रतिफलकी आकाङ्का किये तुम्हारा उपकार करते हैं। कुत्तों, गौओं, घोड़ोंको बाँघनेके लिये तो अच्छी जगह चाहिये; उसमें शायद कुछ खर्चा भी हो। घरके बच्चोंने शायद कभी दुलत्तीकी झाड़ और सीनोंकी मार भी खायी हो। पर हम तो कभी उस तरफ जाते ही नहीं। हमने कभी किसीको डराया भी नहीं। जो बन्दर दाँत दिखाता है, उसको तो दाने भी तुम डाल देते हो। और हम .....

मेरे मनमें इस सबसे तिरस्कृत प्राणीके प्रति गौरवबुद्धिका उदय हुआ। मैंने सोचा संसारकी कोई भी वस्तु निष्कारण नहीं है। पशु हमसे अधिक परोपकारी हैं। वेपारिश्रमिक भी तो नहीं चाहते।

''तुम बिल्लियोंको तो पालते हो, यहाँतक कि माताकी यहिन 'मौसी' भी कहते हो। परन्तु इस बातको याद रखना कि दूधकी कढ़ाई साफ वही करती है। अंग्रेजोंका जरा आतिथ्य किया और हिंदुस्थान साफ करके रख दिया। """ मुझे अपनी बेबसीपर बड़ी लजा आयी। उसका कहना सोलहों आने सच था।

. 'हमने क्या अपराध किया ? हमारा कतल क्यों ?' .

मैंने जरूर कुछ कहना चाहा, पर कह न सका। इतनेमें एक मुसल्मान भाईने बड़ी शान्तिसे डकार ली। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ मानो गौ देवीकी पुकार हो।

बड़ी कारुणिक, दर्दभरी "पे धर्मके ठेकेदार ! कुछ मेरी भी सन लो। " मैंने चिल्लाकर कहा, 'हे जगन्मातः! अब और लजित न करो, मैं सब समझ गया हूँ ।' मैं उसके कब्र मननेमें भी अपनेको असमर्थ पाता था। इनको किस प्रकार धीरे-धीरे नष्ट करके 'भारतीय जाति' का समुलोनमूलन पाइचात्त्य सभ्यताने किया, वह किसीसे भी छिपा नहीं। पहले इस देशमें गोदग्ध न जाने कितने अधिक परिमाणमें मिलता था। भैंसका द्ध दही, मक्खनके काममें आता था। फिर धीरे-धीरे गौओंको विदेश पहुँचाना प्रारम्भ हुआ और इस देशमें भैंसके द्धका प्रचार हुआ। धीरे-धीरे बुद्धि क्षय और साहस नष्ट हो गया; क्योंकि इनका द्घ आलस्यकारी होता है। इसपर 'घी' कम हो गया तो वनस्पति घीका प्रारम्भ हुआ । फिर इस भैंसकी नस्ल भी जब कम होनी शुरू हुई, तब 'टी, काफी' ( Tea, Coffee ) दूधके स्थानपर धरना जमाकर बैठ गये और घीके स्थानपर 'दोल्दा' । जहाँ देखो, नकलीपन। दुनियाँमें कालोंका राज्य सब क्षेत्रोंसे उठः गोरींका प्रभुत्व हो चुका है; यहाँतक कि ( काली ) चुट बीड़ीका स्थान भी (शानदार सफेद ) सिगरेटने ले लिया है। पर इस क्षेत्रमें (गोरे) दूधके स्थानपर (काले पदार्थ) टी-काफीका प्रभुत्व होना एक चमत्कारकी बात ही है। यह है भयानक हृदयद्रावक दृश्य । किस तरहसे हमारे सामनेसे भौ? को दूर कर दिया गया। इसलिये मैंने उसकी कारुणिक कथा सननेसे ही इन्कार कर दिया।

मैं कुछ दुखित-सा हो गया था, मन बैठ गया था। फिर धीरे-धीरे खरगोद्य, बटेर, तीतर—सबने अपनी-अपनी कही। मैं खपचाप सहानुभूतिपूर्ण हृदयसे उन सबकी दर्दभरी पुकार सुनता रहा।

मैंने अपनेको सँभाला भी नहीं था कि एकदम चीं-चीं-की ध्विनिने मुझे फिर बेचैन कर दिया। कहने लगे-'इम वे हैं, जिन्हें तुम्हारे चाचाने मुख भी बाहर निकालने न दिया, बीचमें ही भूनकर कचा खा गये...

मेरी बोलती बंद हो गयी । मानवकी निर्दयताका नंगा चित्र समने खिंच गया। अधिखली कलियाँ भी नहीं छोड़ता! मैंने देखा, चारों तरफते आवाजें आने लगी हैं, शोर मचने लगा है। उस पेटमें मुझे एक दूसरा ही कब्रस्तान नज़र आया, जिसपर कोई भी आँस्के फूल चढ़ानेवाला नहीं था। मैंने साफ सुना—'जिन कम्यूनिस्टोंने समानता, भ्रातृभाव और स्वतन्त्रताका टेका लिया है, उनके राज्यमें तो हमारे मांसको बड़ी द्यानसे कान् नका नाम लेकर सैनिकोंके भोजनार्थ बाँटा जाता है। धन्य हैं मर्यादापुरुषोत्तम भगत्रान् श्रीकृष्ण, जिन्होंने पहले-पहल हमारी पुकार सुनी। धन्यभाग हैं पुण्यात्मा स्वामी दयानन्द, जिन्होंने इस कलिकालमें भी हमारी फिर सध ली। हमारा इन सबको नमस्कार हो।'

मैंने कहा—'भाई ! हम तुम्हें स्वतन्त्र नहीं चरने देते, दबाते हैं। इसीलिये कि तुम आपसमें लड़ न मरो । बलवान् निर्वलको दबाकर भूखों मार देगा, इसीलिये नियन्त्रणमें रखते हैं।' पशुओंने कहा — 'भोले हिंदुस्थानी ! तुम्हें भी क्या पशु समझनेके कारण ही पराधीनता और नियन्त्रणमें रक्खा जाता है ?…'

मेरे तो दिलमें मानो किसीने तेज वर्छी मार दी हो। काटो तो बदनमें खून नहीं।

..... तुम्हीं हमें परस्पर मिलकर नहीं रहने देते । मेढ़ों-को तुम लड़वाते हो । बैल, तीतर, बटेर, मुर्ग अपने तमाशेके लिये तुम लड़वाते हो । तुम्हीं यह पाठ सिखाते हो .....।

्ऐसी कौन-की बात है, जिसमें हमने तुम्हारी मदद न की हो । तुम्हारी उन्नतिका मूल हम पशु-पक्षी हैं। हम तुम्हारी मदद नहीं चाहते । अपने कियेका बदला भी नहीं चाहते । हमें अपनी दशापर छोड़ दो, अपनी-अपनी भुगत लेंगे। जो देना ही चाहते हो तो फिर हमारे खूनसे हाथ न रूँगो। यह घट्या मिटेगा नहीं। ...

' ... तुम एक बैलको अच्छा खिलाकर मोटा करते हो, ताकि वह एक प्रदर्शनीमें तुम्हारा नाम उज्ज्वल करे । उस बेचारेने कभी इस बातकी चाह भी नहीं की कि अखबारों में उसका नाम निकले । बाजारों उसकी जय बोली जावे । ?

' अपने यशकी कामना और रोटी कमानेकी नीयतसे ही तुम सर्कतमें शेरको बिजलीके कोड़ेसे सीधा करते हो। घोड़ोंका नाच विवाह-शादियोंमें चाबुककी मारके नीचे कराया जाता है।' ' निष्कामभावके पाठका ठेका तो तुमने लिया है) पर करनेका आदर्श हम रखते हैं।' ''

इस कब्रस्तानने मुझे चौंका दिया । वह मांशाहारियोंका पेट है, जिसमें इन सब परोपकारी जीवोंकी समाधियाँ हैं। देर-के-देर पशु-पक्षी इस कब्रस्तानमें गड़े पड़े हैं। आज अचानक उनके दर्शन हो गये। मेरी आँखें खुळ गयीं।

# श्रीगोपालनाममाला\*

# [ छप्पय ]

(9)

गोकुकमङ्गक गोकुकेश गोकोकमहेश्वर । गोरसयाचक गोघनदायक गोहदयेश्वर ॥ गोप्रत्यङ्गविराजमान गोव्रजसम्मानद् । गोतन्वाश्रितशोममान गोसुखनिवानपद् ॥ गोप्रेमास्पद गोसुखसुखी गोपुककाविककरणकर् । गोहतवृन्दाविजिनचर ॥

(2)

गोतर्णकसंतारण गोधनगुणगणगायक ।
गोकुरुसंबक गोसेवकगोठोकप्रदायक ॥
गोमयभञ्जन गोहितकृतनिर्विषयमुनाजल ।
गोधनरञ्जन गोसुखार्थवननर्तनचञ्चल ॥
गोबुन्दपुरन्दरं गोस्त्रजन गोसुन्दरमन्दिररायन ।
गोचारकबालगुरुत्वप्रद<sup>®</sup> गोचरबनहितप्रेमधन ॥

(3)

गोवियोगपरितापित गोहितगोपरूपधर ।
गोपरवश गोदुग्धपानपर गोविमुग्धकर ॥
गोरक्षक गोवंशविनाशकवंशविनाशक ।
गोह्रकमळविकासक गोकुळकीर्तिप्रकाशक ॥
गोरोमरोमहर्षितकरण गोष्ठाङ्गणमूषणचरण ।
गोप्रोकधूसरितकचरुचिर गोळोचनशीतळकरण ॥

(8)

गोकिटिपतनवमृदुलनामँ गोकुलसर्वस्वद । गोप्रियदर्शन गोवजपूजकपरमगतिप्रद ॥ गोरसार्थगोपीगृहनर्तन गोधनवर्धन । गोपावन गोवंशविमद्दैनकंसविमद्दैन॥

\* अप्रकाशित 'श्रीभगवन्नामकोश' के आधारपर लिखित । १. गौके श्रीविग्रहका अवलम्बन करके खड़े हुए श्रोभित होनेवाले । २. जिनके चरणारिवन्द गौओंके लिये परम सुखदायक हैं । ३. जिनके इस्तारिवन्दका स्पर्श गौओंकी पुलकावलीका हेतु है । ४. गौओंके हृद्गत समस्त भावोंको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ । ५. धेनुगणरूप देवताओंके इन्द्र । ६. धेनु चरानेवाले बालकोंको गौरव और (उनसे नृत्यादिकी शिक्षा लेकर ) गुरुपद प्रदान करनेवाले । ७. गौओंके नवीन-नवीन सुकोमल नामोंकी रचना करनेवाले । गोवत्सरूपघरमोदप्रद गोवारकरसिकेन्द्रकर । गोव्रजजीवनपीयूष्टक् गोसुखनवनववेषभर ॥

गोवरसक गोवरसकसित गोमाग्यविधाता ।
गोवल्कम गोवृन्दवेणुगीतामृतदाता ॥
गोव्रजदोहनप्रमुदित गोधनधन्यधन्यकर ।
गोकुकमोहन गोमण्डकमध्यस्यमनोहर ॥
गोनित्यनवीनानन्दप्रद गोहितार्थीगरिवरधरण ।
गोसदनाङ्गणरिङ्गणरुचिर्र गोगणसर्वोत्तमश्ररण ॥

(६)

गोव्रजनत्सचकोरचन्द्र गोनन्दन गोपति । गोवन्दनगोवृन्दवन्द्यगोविन्द\*गोष्ठरति ॥ गोघनमुदप्रदमघुरहूर्ति गोकुलसकलार्थद । गोव्रजवैमव गोवदान्यवैकुण्ठधामप्रदे ॥ गोक्रददुद्दविनदृकर गोकुरकण्टकशकटहर ।

(0)

गोचारणप्रलक्रधर ॥

गोवुन्दविकटसंकटशमन

गोसुतमृत्युविमोचर्मं गोग्दरेणुविमण्डित्। गोरसरुचिकरमोजन गोपरिपोषणपण्डित्। गोप्राणाधिक गोकुरुबल गोपालकबालक<sup>97</sup>। गोकुलवाञ्छाकरपृष्ठ्य गोपालकपालक<sup>97</sup>।।

गोहितञ्चतरविजातरचरित गोसमूहचारणरसिक । गोमश्वरपयोघरपानपटु गोकदम्बपर कारुणिक ॥

१. बछड़ोंका रूप थारण कर (एक वर्षपर्यन्त) गौओंको परमछुख देनेवाछे । २. गौ चरानेवाछे म्सल्वालोंको रसिकशिरोमणि बनानेवाछे । ३. जिनकी अमृतविष्णि दृष्टिने गो-वृन्दको जीवन-दान दिया है। ४. गोष्ठाकुणमें घुटनोंके बल चलते हुए सुन्दर लगनेवाले । भगोओंके इन्द्र और गौओंको प्राप्त करके चरानेवाले । भगोओंको इन्द्र और गौओंको प्राप्त करके चरानेवाले । भगोशालाओंमें प्रीति रखनेवाले । ६. जिनकी मधुर टेर धेनु-वृन्दको आनन्दित करनेवाली है। ७.गो-दान करनेवालोंको वैकुण्ठवास देनेवाले । ८. जो गौओंको चरानेमें चतुर है, ऐसे लकुटको धारण करनेवाले । ९. अधासुरके मुखमें प्रविष्ट बछड़ोंको बचानेवाले । १०. गौओंको इष्ट-पुष्ट बनानेमें अत्थन्त दक्ष। ११. नन्दलाल । १२. गौओंकी पालना करनेवालेंके बालक । १३. गोसमूहपर परम करणा करनेवालें ।

(८) गोनवनीतप्रवीणचोर गोसुतसहचारी । गोसुखराघासंयुतनवरुनिकु अविहारी ॥ गोकुरुनुगति गोहितमति गोवंशपरमगति। गोपारित गोवत्सपारु गोपारु गोष्ठपति ॥ गोहितदावानरुपानकर गोरसबरुहृतसबरुखरु । गोनयनमधुव्रतमुखकमरु गोसमस्तसुकृतैकफरु ॥ —शिवकुमार केडिया 'कुमार'

#### TO THE WAY

# गायको पीछे मारो. पहले मेरा काम तमाम कर दो

मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, जिसका अन्तमें धर्मसे सम्बन्ध न हो । जो व्यक्ति पशुओंके प्रति दयाका बर्ताव करते हैं, वे मनुष्य अपनी दयाकी मात्रातक प्रकृत धार्मिक हैं । जो मनुष्य सर्वसाधारणकी मलाईके लिये परस्पर सहयोग करते हैं या ईमानदारीके साथ सेवा करते हैं, वे भी धार्मिक हैं । एकमात्र अर्थनीति ही यथेष्ठ प्रेरणा या आदर्श नहीं है । निदान अर्थनीतिपर निर्भर करनेसे ही काम नहीं चल सकता ।

सभी जातियाँ – चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान या ईसाई — जिस विषयपर हमलोग विचार करना चाहते हैं, उसके साथ कम या ज्यादा सम्बन्ध रखती हैं। ''सभीके लिये गौ दूध, मक्खन और घीकी खान है। और देशोंकी तरह इस देशमें भी दूध वचोंका खाद्य है। अधिक उम्रके अधिकांश मनुष्य दूध, घी और मक्खन खाते हैं। चायके साथ भी, जिसकी खपत दिनों-दिन बढ़ रही है, बहुत दूध पीया जाता है। दूसरी बात यह है कि भारतमें सभी जातियोंके मनुष्य मिठाइयाँ बनानेमें भी बहुत दूध बरतते हैं। इस देशके सभी मनुष्य बैलोंसे हल जोतते हैं, घोड़ोंसे नहीं।

कुछ वर्ष पहले पक विदेशी प्रोफेसर मेरे एक हिंदुस्थानी मित्रके साथ घूम रहे थे। उस समय छोटे, टूटे और बाँके सींगोंवाले दुबले-पतले कुछ पशुओंको रास्तेमें चरते हुए देखकर प्रोफेसर साहबने कहा—देखो, यह देश इतना गिर चुका है कि यहाँकी गायोंके सींग भी नहीं आते। यह सम्मति सचमुच युक्तिपूर्ण है। जिस देशकी गो-जाति उत्तम है, वह देश धन-धान्यसे परिपूर्ण है।

आजकल कुछ हिंदुस्थानी घरानोंमें स्त्रियोंने प्राच्यभाव और रीतियाँ त्यागकर गायोंकी सेवा करना छोड़ दिया है। इनकी माताएँ और दादियाँ गायोंकी सेवा करती थीं, परन्तु ये अब मेरे ख्यालमें अपनेको मेमसाहिबा समझने लगी हैं और अपने नौकरोंपर गोसेवाका भार छोड़ देती हैं। गो-सेवा-जैसे कामोंको ये अपने योग्य नहीं समझती हैं। इसका नतीजा सम्भवतः यह हुआ है कि गफलत, बुरा वर्ताव और कुछ अंशमें भूखों मरनेका दृश्य दिखायी दे रहा है।

उच्चकुलकी उस<sup>े</sup> मुसल्मान महिलाका उदाहरण क्या ही उत्तम है, जिसके लड़केने अंग्रेज कलेक्टरके कहनेसे विना दूधकी गायोंको वेकार समझकर उन्हें वेचना और मारना चाहा था। किन्तु माताने लड़केको जवाब दिया था कि "गायको पीछे मारो, पहले मेरा ही काम तमाम कर दो।"

—१९१७ ई॰ में अखिल भारतीय गोमहासभाके सभापति-पदसे दी हुई कलकत्ता हाईकोर्टके माननीय विचारपति सर जॉन बुडरफकी वक्तृतासे।

#### -2016 Sept 100 100

१. गौओंको असीम आनन्द देनेके लिये श्रीराधा-युक्त होकर नवलिनुकुक्षोमें विहार करनेवाले। २. गोधनके पीछे-पीछे चलनेवाले। ३. गोरसमय मोजनके प्रभावसे बलवान् राक्षसोंका संहार करनेवाले।

# सरकारी पशु-शालाओंकी विवरण-पत्रिका

| प्रान्त एवं शाला                                                | क्षेत्र<br>(एकड्में) | नस्ल                            | गायें                    | साँङ्        | बछड़े बछा              | दूध देनेकी एक<br>अवधिमें पशुओंबे<br>इ- दुग्धोत्पादनका<br>ाँ औसत |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| भारत-सरकार                                                      |                      |                                 |                          |              |                        |                                                                 | 1                                        |
| (अ) १. इम्पीरियल पृत्रीकल्चरल<br>रिसर्च इन्स्टीट्यूट नयी दिल्ली | ४००                  | साहीवाल                         | ९६                       | १४           | १०५ ८०                 | ५,९८२                                                           |                                          |
| २. इम्पीरियल प्रिकटचरल<br>रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल            | २१००                 | थार्परकर                        | ९८                       | १९           | १०३ ९०                 |                                                                 |                                          |
| (आ) इम्पीरियल वेटेरिनरी रिसर्च<br>इन्स्टीट्यूट ईजतनगर           |                      | हरियाना                         | ३४                       | 7            | २३ ३५                  | •••                                                             |                                          |
| (इ) इम्पीरियल डेयरी रिसर्च<br>इन्स्टीट्यूट                      | २१२                  | { सिंधी<br>गीर<br>मुरा मैंस     | ११८<br>४५<br>२७          | भ क्ष क<br>भ | २६ ७१<br>१८ ५४<br>८ २३ | ३०५८                                                            |                                          |
| मद्रास                                                          |                      |                                 |                          |              |                        |                                                                 |                                          |
| १. होसुर                                                        | १६६०                 | ( कंगायम्<br>सिंधी<br>) इल्लीकर | १८७<br>१०२<br>६९         | لا<br>لا     | ११३ १४<br>६० ८         | ٠٠٠                                                             |                                          |
|                                                                 |                      | मुरा भैंस                       |                          | \            | ७३ ५<br>५१ · · ·       | `\                                                              |                                          |
| २. गुंदूर<br><b>बम्बई</b>                                       | <br>  २३३<br>        | { अंगोल<br>} सुरा भैंस          | ४ <b>९</b><br>९          | 88<br>'4     | ४० ३                   | ९ ३२१४<br>७ ४७३०                                                | <br>                                     |
| १. बंकापुर                                                      | २४९                  | { अमृतमहाल<br>  गीर             | ं ३०<br>१६               | 2 2          | ६ ३<br>२०              | गायें नहीं दुही गयी<br>२०८५+बछड़ों-<br>द्वारा पिया गया          |                                          |
| २. टेगुर                                                        | ३७०                  | { नीमाङ्गी<br>{ डॉगी            | <b>१</b> ६<br><b>१</b> ३ | אר נאי       | ३१<br>२ <b>९</b>       | दूघ<br>१४००<br>१२००                                             | दो थनोंका दूध,<br>दो थन बछड़ोंके<br>लिये |
| ३. कांदीवळी (सहायताप्राप्त)                                     |                      | गीर                             | ৬९                       | ધ            | ৬४                     | २९००+बछड़ों-<br>द्वारा पिया गया                                 |                                          |
| ४. मुलंद (सहायताप्राप्त )                                       |                      | गीर                             | ६३                       | ४            | 92                     | दूघ<br>२९२०+बछड़ों-<br>द्वारा पिया गया                          |                                          |
| ५. छारोड़ी                                                      | २२७९                 |                                 | १३३                      | १२           | २१७                    | <b>र्वेश</b><br>{ ४६४७<br>इंस                                   | किसी विशेष पशुक<br>पशुओंका औसत           |
| ६. आनंद                                                         |                      | काँकरेज                         | ४७                       | 8            | ६५                     | <b>२२२६</b>                                                     |                                          |
| ७. जलगाँव                                                       |                      | नीमाड़ी                         | ५०                       |              | ं ९६                   | १५००                                                            | दो थनोंसे                                |
| ८. पूर्वी खानदेश                                                |                      | नीमाङ्गी.                       | ३५                       | ₹            | ५६                     | ६४६                                                             | एक बार केवल<br>सुबह दुहे जानेपर          |

|                              |         |                 | ~~~~       | ~~~~   | ~~~~    | ~~~         |                                         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|------------------------------|---------|-----------------|------------|--------|---------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ९. एग्रिकटचरल काल्रेज डेयरी, | . 1     | ( सिंधी         | 1 80       | 3 (c   | 1 05    |             | 1 2023                                  | 1                                       |
|                              | ·       | र्वीर<br>वीर    | "          |        | 1 , ,   | १९          | २४२३                                    | 1                                       |
| पूना                         | 1       | काँकरेज         | 1          | 1      | २       | ۲           |                                         | 1                                       |
| <b>बंगा</b> ल                | 1       | (काकरज          | '          | \$     | १       |             |                                         |                                         |
|                              |         | ∫हरियाना        | २३         | ;      | १३      | २३          |                                         |                                         |
| १. ढाका                      | 1 :     | हरियाना(ग्रेडेड |            | 1      | १६      |             | ·                                       |                                         |
|                              | 1       |                 | 1          | ı      | 1       | २४          |                                         |                                         |
| संयुक्तप्रान्त               |         | भैंस            | १७         | 1      | १५      | १०          | •••                                     |                                         |
| १. हेमपुर                    | 1       | (खेरीगढ़ *      | ३२३        | ८ २    | १४२     | १२४         |                                         |                                         |
| रः हमपुर                     | ७३४८    | / } पवाँर       | ३७६        |        |         |             |                                         | #इन्हें केवल ढोने-                      |
|                              | 1       | [(मुरा          |            | ι ```ε | 140     | 147         |                                         | के लिये ही पाला                         |
|                              |         | 311             | 1          | "      | 1       |             |                                         | जाता है, दूधके                          |
|                              |         |                 | 1000       |        |         |             |                                         | लिये नहीं !                             |
| _                            | 1       | ( हरियाना       | <b>१२६</b> |        | 46      | 30          | • • •                                   |                                         |
| २. भरारी                     | २२४१    | \               | 6 6 5      |        | ६२      | ५६          | • • •                                   | l                                       |
|                              | 1       | 1/              | 1500       | ,      | ,       | <b>३५</b> । | •••                                     | 1                                       |
| - <b>v</b>                   |         | ् मुरा          | े ७३       | 3      | १३      | ११          | •••                                     |                                         |
| ३. मॅझरा                     | ५५१     | साहीवाल         | १३३        | ६८     | ₹ ९     | २८          | • • •                                   |                                         |
| पंजाब                        | 1       |                 |            |        | , .     |             |                                         |                                         |
|                              |         | ∫ साहीवाल       | १८         | ą      | २       | २७          | • • •                                   |                                         |
| १. लायलपुर ( डेयरी )         | ३६      | ਰੀਲੀ            | ફ          | २      | `       | , 6         | •••                                     |                                         |
| २. रावलपिंडी                 |         | ঘন্নী           | 1 ]        |        |         | ľ           |                                         |                                         |
|                              |         | 1               | 6          | १      | १३      | 1           | •••                                     |                                         |
| ३. हिसार                     | ३८८२९   | ∫ हिसार         | २२१२       | ३१     | २८७६    | .           | • • •                                   |                                         |
| ४. सरकारद्वारा सहायतापाप्त   | 1000    | र हरियाना       | , , , , ,  | ```    | (00     | `           |                                         |                                         |
|                              |         |                 |            |        |         |             |                                         |                                         |
| (अ) जहाँगीराबाद              | 8868    | साहीवाल         |            | •••    | • • •   |             | •••                                     |                                         |
| (आ) अछाहदाद                  | ४०५६    | साहीवाल         | ا ا        |        |         |             | ***                                     |                                         |
| • •                          | '       |                 |            | أ      |         |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| ( इ ) मंटगुमरी               | ४८५     | ( साहीवाल       |            |        |         | - 1         | •••                                     |                                         |
|                              | 067     | 🕇 नीली एवं रावी | ***        |        | •••     | - 1         | • • •                                   |                                         |
| ( ई ) कादिराबाद              |         | <b>े</b> भैंस   |            | - 1    |         | - 1         |                                         |                                         |
|                              | १०११    | हिसार           | •••        |        | • • • • |             |                                         |                                         |
| ( उ ) बहादुरनगर              | ३०४९    | रावी तथा नीली   |            |        |         |             |                                         |                                         |
|                              | , , ,   | भैंस            | - 1        | - 1    |         |             |                                         |                                         |
| ( ऊ ) शेरगढ़                 | ५४६२    |                 |            |        |         |             |                                         |                                         |
| बिहार                        | ५ ह ५ ५ | साहीवाल         |            |        |         | - 1         | •••                                     |                                         |
|                              |         |                 | - 1        | l      |         |             |                                         |                                         |
| १. पूसा                      | ७४२     | हाँसी-हिसार     | <b>२</b> २ | 4      | १४      | ₹₹          |                                         |                                         |
| २. सेपाया                    | ३७९     | मुरा भैंस       | २७         | १०     | २१      | १८          |                                         |                                         |
| he/a                         |         | _               | ५२         |        | ८२      |             |                                         |                                         |
| ३. कॉॅंके                    | ३७०     | { साहीवाल       |            | ٤      |         | - 1         |                                         |                                         |
| ४. पटना                      | ١,, ١   | । थापेरकर       | २८         | ş      | 88.     |             | • • • •                                 |                                         |
| 01 70·11                     | ६५०     | थार्परकर        | १७६        | २२     | १२६ १   | ३५          |                                         |                                         |
| मध्यप्रान्त                  |         | ŀ               |            |        |         |             | l                                       |                                         |
| १ तेलनखेड़ी                  |         | / माहीताळ       | ३२         | ą      | ३४      | 3           | 1                                       |                                         |
| र तळनखड़ा                    | १२०     | (साहीवाल        | . 8        | 8      |         | ३८          | ***                                     |                                         |
|                              | ``      |                 |            |        |         | १२          | 1                                       |                                         |
| ·                            | J       | (नागपुरी भैंस   | 881        | श      | \$ ··   |             |                                         |                                         |

|                          |        |                           | ~~~~    |         | ~~~~           | ~~~~  |       | ~~~~~~~~~~ |
|--------------------------|--------|---------------------------|---------|---------|----------------|-------|-------|------------|
| २. बोड                   | 3090   | (मिश्रित)                 |         |         |                | •••   | ı     | I          |
| ३. पकड़िया               | २०१४   | •••                       |         |         |                | • • • |       |            |
| ४. गढ़ी                  | १६२७   | { गावलाव<br>} मुरा (संकर) |         | •••     |                | •••   |       |            |
| ५. देवल                  | ₹६१४   | ्रमालवी<br>मुरा भैंस      |         | •••     |                | •••   | •••   | D          |
| ६. धार                   | 200    | •••                       | • • • • | •••     | •••            | •••   |       |            |
| आसाम                     | 1      |                           |         |         |                |       |       |            |
| १. अपर शिलांग फार्म      |        | (आयरशायर<br>(संकर)        | ધ       | •••     |                | •••   | ७६८५  |            |
| ર. અપર રાજાણા જામ        | ५२२    | ्रिफीजियन<br>(संकर)       | १६      | 'nγ     | ų              | ४३    | ७ ४४६ |            |
| २. कानापारा              | २०८    | ∫ सिंधी                   | ξ       | ٧       | ۷              | Ą     | १४८९  |            |
| (1 101-11-11-11          | 1 ,,,, | सिंधी (संकर)              | २८      | १०      | ३५             | २८    | १५५८  |            |
|                          |        | (सिंधी                    | १४      | ₹       | હ              | १८    | ४२८०  |            |
| •                        |        | सिंधी (संकर)              | १६      | •••     | 23             | २४    | २७६५  |            |
| ३. सिलहट                 | २२८    | र्व भैंसें                | 9       | 8       | હ              | ६     | २०२६  |            |
|                          |        | फीजियन<br>(संकर)          | ₹       |         | •••            | ***   | ४६०८  |            |
| ४. जोड़ाहाट              |        | थार्परकर                  | २०      | Ę       | १३             | १९    | १५९०  |            |
| उ० प० सीमान्त प्रदेश     |        |                           |         |         |                |       |       |            |
| •                        |        | ( साहीवाल                 | ₹       | १       | ₹              | ४     |       |            |
| १. इस्लामिया कालेज       | ••••   | 🕇 नीली भैंस               | २१      | ٧       | ₹              | ¥     | • • • |            |
| -                        |        | ( स्थानीय भैंस            | ३१      | • • • • | ₹              | ₹     | •••   |            |
| सिंघ                     |        |                           |         |         |                |       |       |            |
| १. विलिंग्डन फार्म, मलीर | 600    | लाल सिंधी                 | ७५      | ५०      | 90             | ६७    | • • • |            |
| २. मीरपुर खास            | १९२    | थरी                       | ३७      | ११      | 25             | १२    | •••   |            |
| a mariar                 |        | ( थरी                     | २४      | १       | ૭              | १७    | •••   |            |
| ३. सहरंद                 |        | र्व कुंडी भैंस            | ११      | १       | Ą              | ५     |       |            |
| ४. दादू                  | २१२    | भगनारी                    |         | १       | २२             | •••   | •••   |            |
| ५. डोकरी                 |        | ∫ भगनारी                  | ४६      | ₹       | ४७             | ४९    |       |            |
| उड़ीसा                   |        | 🕽 कुंडी भैंस              | ₹       | ₹       | •••            | 9     | •••   |            |
|                          | ۱,,    | -f                        |         | ا       | <b>5</b> 0.0   | ,     |       |            |
| १. कटक<br>२. ऑगुल        | १५०    |                           | २६      | 8       | <del>؟</del> ' |       |       |            |
| 4. Mila                  |        | इरियाना                   | ५       | २       | ₹,             | ۵.    |       |            |

#### 

# गाय माता है

'मैं मानता हूँ कि मुझे गायके प्रति दयाका बर्ताव करना चाहिये। क्योंकि वह भी — एफ्. डब्लू, होर्ड

# अन्यान्य डेयरी-फार्मीकी सूची

#### फौजी डेयरियाँ सीमान्त सर्वेछ

बन्त्, २. रजमक, ३. देरा इस्माइल खाँ-वाना,
 पेशावर चेराट, ५. नौशेरा, ६. कोहाट, ७. मत्सोनाबाद,
 मर्दान, ९. रावलपिंडी, १०. क्वेटा, ११. सरगोधा,
 १२. ६क ।

#### उत्तरी सर्वेळ

१. रावलिपंडी, २. स्यालकोट, ३. लाहौर छावनी, ४. फीरोजपुर, ५. जालंघर, ६. अम्बाला, ७. डलहौजी, ८. कसौ ५. ९. डगशाई, १०. सरगोधा, ११. बंगाली, १२. शादीपुर, १३. रुक, १४. मुस्तान, १५. क्वेटा, १६. मस्सोनाबाद, १७. बोवली।

#### मध्य सर्कल

१. आगरा, २. इलाहाबाद, ३. कानपुर, ४. झाँसी, ५.देहरादून(कालसी), ६. लखनऊ, ७. मेरठ, ८.अम्बाला, ९. बरेली, १०. डगशाई, ११. कसौली १२. मेरठ।

#### दक्षिणी सर्कल

जबलपुर, २. महू, ३. देवलाली, ४. किरकी,
 ५. बेलगाँव, ६. सिकंदराबाद, ७. अहमदनगर।

#### देशी राज्योंकी एवं व्यक्तिगत डेयरियाँ देशी राज्य

- १. गवर्नमेंट सेंट्ल फार्म ओल्खुकारा (कोचीन)
- २. कैटल ब्रीडिंग स्टेशन, अजामपुर जिला कोडूर (मैस्र)
- ३. पैलेस डेयरी फार्म (त्रिवेन्द्रम् )

- ४. गवर्नमेंट कैटल फार्म (बड़ौदा)
- ५. गवर्नमेंट कैटल ब्रीडिंग फार्म, हिंगोली (हैदराबाद)
- ६. गत्रनमेंट कैटल ब्रीडिंग फार्म, हिमायतसागर (हैदराबाद)

#### व्यक्तिगत

- १. इलाहाबाद एप्रिकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद
- २. बम्बई गोरक्षक मण्डली कैटल ब्रीडिंग फार्म कांदीवळी? बम्बई
- ३. गोशाला डेयरी फार्म, जुकु, कानपुर
- ४. एडवर्ड केवन्टर लिमिटेड, तारादेवी शिमला
- ५. एडवर्ड केवन् टर लिमिटेड, नयी दिल्ली
- ६. मंटगुमरी डेयरी फार्म, मंटगुमरी
- ७. जहाँगीराबाद फार्म, मुल्तान ( जिला )
- ८. अल्लाइदाद कैटल फार्म, मुस्तान ( जिला )
- ९. एस्टेट डेयरी फार्म, मेलेचावल, तिन्नेवेली
- १०. पट्टाजगड़ आफ पलायाकोट्टाई, पलायाकोट्टाई (दक्षिण भारत)
- ११. कराची विंजरापोल, कराची
- १२. दिली कैटल ब्रीडिंग फार्म दिली
- १३. दिल्ली विंजरापोल, दिल्ली
- १४. वायसरायज बॉडिगार्ड, नयी दिल्ली
- १५. गवर्नमेंट हाउस डेयरी फार्म, गनेशखिंड, पूना
- १६. दयालबाग डेयरी फार्म, आगरा
- १७. बिरला डेयरी फार्म, पिलानी ( जयपुर )
- १८. कलकत्ता पिंजरापोल, कलकत्ता

#### <del>- 3 % EXERCE + -</del>

# भारतकी गोरक्षक-संस्थाएँ

(१) जीव-दया-मंडली, वंबई, (२) गोरक्षण मंडल, वंबई, (३) गो-प्रास-भिक्षा-संस्था, वंबई, (४) वंबई पिंजरापोल, वंबई, (५) अखिल भारतीय गोपाल गोरक्षक मण्डल वंबई, (६) श्रीगोवर्धनसंस्था, वाई, सतारा, पूना, वंबई, (७) घाटकोपर सार्वजनिक जीवदयालाता, घाटकोपर, (८) पद्य निर्देयता निवारक समिति (दि सोसायटी फार दि प्रेवेन्यन आफ क्रूपल्टी दु एनिमल्स) मद्रास, (९) दिक्षणभारत जीव-दया-मंडली (साउय इंडियन ह्यूमेनिटेरियन लीग), (१०) गो-सेवा संघ, सेवाग्राम (वर्षा), (११) अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल, काशी, (१२) पिंजरापोल सोसायटी कलकत्ता, (१३) गोशाला सोसायटी, कानपुर, (१४) गोशाला सोसायटी दरमंगा, (१५) अखिल भारतीय पद्य-कष्ट-निवारिणी समिति, कारोल बाग दिल्ली, (१६) गोवंश रिक्षणी समा, हिस्सार, (१७) पद्युरक्षक समिति, आगरा।

# गायका शास्त्रीय एवं व्यावहारिक महत्त्व

( ठेखक-पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्वत, विद्याभूषण, विद्यावागीश, विद्यानिधि )

'क्स्याण'के पाठकोंके समक्ष यह प्रश्न उदित होता होगा कि हिंदू-धर्ममें तैंतीस करोड़ देवता माने गये हैं, उनकी पूजा किस तरह हो! यदि प्रत्येक देवकी घोडशोपचार पूजा करनी पड़े तो आजकळकी महँगीमें बहुत असुविधा उपस्थित हो। तब उनकी पूजा किस प्रकार की जाय?

इसपर यह याद्र रखना चाहिये कि रुचिवैचिन्यसे सबका इष्टदेव कोई एक ही हुआ करता है। उपासक उसी अपने इष्टदेवमें अन्य सबको न्यास मानकर उसकी पूजा करता है, तथा अन्य देवताओं में भी अपने इष्टदेवको न्यापक मानकर उनकी पूजा करता है। इससे न तो कोई असुविधा उपिश्यत होती है और न किसी अन्य देवताके प्रति घृणाभाव या पारस्परिक कलह ही उत्पन्न होता है।

अथवा कोई सभी देवताओंकी एक साथ पूजा करना चाहे, उसे भी कोई असुविधा नहीं हो सकती । उसके लिये सबसे उत्तम उपाय गोपूजन है । गायमें सभी देवताओंका निवास माना गया है । पुराणोंमें तो यह विषय स्पष्ट है ही, वेदमें भी इस बातपर प्रकाश डाला गया है ।

अथर्ववेद ९ | १२ | ७ में गायके रोम-रोम-में देवताओंका निवास माना गया है ।

वेदने तो यहाँतक कहा है—'एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्' (अथवंवेद-शौनकसंहिता ९। ७; १। २५)। यहाँपर गायके रूपको सारे ब्रह्माण्डका रूप दे दिया गया है। इससे बढ़कर गायका और क्या महत्त्व हो सकता है। तब गोपूजनसे केवल देवपूजन ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्माण्डका पूजन प्रतिफल्ति हुआ।

पुराणोंने इसी वैदिक स्क्रका विस्तृत भाष्य कर दिया है। इसीलिये डी बृहत्पराश्चरस्मृतिके—'शृङ्कमूले स्थितो ब्रह्मा शृङ्कमध्ये द्व केशवः' (३।३२)'सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः'(३।३३-३४-३५-३६)—इ पद्यों में गायको सर्वदेवमयी' माना है। गोपथब्राह्मण (अथर्ववेद ) में भी 'वैद्यदेवी वे गौः, यद् गां ददाति विद्येषामेतद् देवानां तेन प्रियं धाम उपैति' (२।३।१९)—यहाँपर गायको 'वैद्यदेवी' कहकर उसमें सब देवताओंका निवास माना गया है, तथा गायके दानसे देवलोककी प्राप्ति बतायी गयी है।

यजुर्वेद-शतपथब्राह्मणमें 'महाँस्त्वेव गोर्महिमा'(३।३।३।१)---यहाँपर गायकी बड़ी महिमा बतायी गयी है। शक्त्यजबेंद-वाजसनेयिसंहितामें 'गोस्तु मात्रा न विद्यते' (२३।४८)कहकर वहीं बात पृष्ट की गयी है। 'सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा पदद्वे दुहे। ( अथर्ववेद-शौनकसंहिता ) के इस १२।४।३६ मन्त्रमें गोदानकर्ताकी यमलोकमें मनोरथ-पूर्ति दिखलायी गयी है । 'अनुपूर्ववत्सां घेनुमनड्वाहमुपवर्हणम्। वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्' (अयर्व० शौ० सं०९ । ५ । २९ )—यहाँपर भी सवत्सा गायकै दानसे स्वर्गलोककी प्राप्ति कही गयी है। 'यां ते धेनुं निष्णामि यम ते क्षीर ओदनम तेना जनस्यासो भर्ता योत्रासद् अजीवनः' ( अथर्व० १८।२। ३०)—अथर्ववेदका यह सूक्त मृतक-कर्ममें विनियक्त है। उक्त मन्त्रमें मृतकके उद्देश्यसे गोदान तथा खीरका विघान किया गया है । 'अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्गे लोकमधिरोहयैनम् ।' (अथर्व ० ८।३।४) — इससे भी मृतकको गाय स्वर्ग पहँचाती है, यह बात स्वित होती है; इससे बैतरणी पार कराना भी सुचित होता है।

'ऋषिसहस्रमेकां कपिलामेकैकशः सहस्रकृत्वो दस्वा तयाते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः'—महाभाष्यके प्रत्याहाराह्निकके इस वचनसे कपिला गायके दानका विशिष्ट महस्व सूचित होता है। 'गां घाययन्तीं घयन्तीं परशस्य वा चरन्तीं परस्में न कस्मैचिदाचिति' (२४।९२)—सुश्रुतसंहिताके चिकित्सास्थानके इस वचनसे, 'गां घयन्तीं परस्में नाचक्षीत, न चैनां वारयेद्' (९।३)—गौतम धर्मसूत्रके इस वचनसे, तथा 'न वारयेद् गां घयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्' (४।५९)— मनुस्मृतिके एवं 'न चाचक्षीत घयन्तीं गाम्' (१।६।१४०)—याज्ञवल्क्य-स्मृतिके इस वचनसे तथा वैखानस धर्मप्रक्रके 'परक्षेत्रे चरन्तीं गां घयन्तं वत्सं च न वारयेत्, नैवाचक्षीत' (३।२।१५) से गायका यह महत्त्व सूचित होता है कि दूसरेके खेतमें चर रहीं हुई गायकी सूचना खेतके स्वामीको भी नदी जाय।

गायकी व्यावहारिक महत्ता तो प्रसिद्ध है ही। इस ओर ध्याब न होनेसे घृत, दुग्ध हमारे सामनेसे अलक्षित होते जा रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्णने भी स्वयं गोपालनसे हमें शिक्षा दी है कि गायका पालन, पूजन, सम्मान सीखो। गायके तिरस्कारके विरोधमें अपने प्राणोंकी बाजी लगा दो। दुमसे गाय छीननेवाला ब्रह्मा भी आ जाय, तो उसे वह पाठ पढ़ाओ कि फिर तुम्हारे पैरों आ पड़े । कोई दैत्य छिपकर तुम्हारी गौएँ तुमसे छीन हे, तो उसका वध करनेमें भी पीछे न रहो ।

प्रकरणवरा इस प्रश्नपर भी विचार किया जाता है कि मृत्यु हो जानेपर गाय चमारको सौंप दी जाय या गाड़ दी जाय या उसे जला दिया जाय अथवा उसका जलप्रवाह किया जाय। यदि चमारको दी जाय, तो उससे गायका मूस्य लेकर गोशालामें लगा दिया जाय या नहीं ? पूर्वकालमें हिंदूलोग गोचर्मको उपयोगमें लाते थे या नहीं; यदि नहीं तो फिर विवाहकी समाप्तिमें वधूको 'आनुडुह चर्म'पर बैठाना क्या आशय रखता है ? वेदमें 'गोभिः समझो असि' इत्यादि मन्त्रोंमें गोचर्म-वर्णन क्या सिद्ध करता है ? कौटिलीय अर्थशास्त्रमें भी चर्मका व्यवहार आता है ।

इस प्रक्तपर दो दृष्टिकोण उपस्थित किये जाते हैं—एक नैतिक दृष्टिकोण, दूसरा धार्मिक । धार्मिक दृष्टिकोणवाले कहते हैं कि इम अपनी माताके मरनेपर उसके दारीरको किसी भी मूल्यपर दूसरेको देना पसंद नहीं करते; तव गोमाताके ही मरनेपर उसे चमारको क्यों दे दिया जाय ! इमारे प्रान्तमें चमार प्रायः मुसल्मान हैं। पद्मुओंका शास्त्रीय संस्कार मिलता ही नहीं; तब उसका गाइना ही ठीक है।

कई कहते हैं कि गाड़नेपर भी चमार, जो प्रायः यहाँ मुसदमान हैं, उसको निकाल लिया करते हैं; तब गाड़नेके स्थानपर उसका जलप्रवाह कर दिया जाय। परन्तु यह भी ठीक नहीं। तब उसके परमाणु स्नान करते हुए हिंदुओं-के मुखद्वारा भीतर जा सकते हैं। इधर जल्से भी चमार गौओंको निकाल लेते हैं। जलाना भी उसका ठीक नहीं; क्योंकि एक तो लकड़ियोंका खर्च बहुत बढ़ेगा, दूसरे शास्त्रमें पशुके संस्कारका उस्लेख नहीं। इसलिये उसका गाड़ना ही ठीक है; साथ ही नमक आदि डाल देना चाहिये, जिससे वह निकालने योग्य न रहे।

नैतिक दृष्टिकोणवालोंका यह कथनं है कि आजका युग चमड़ेका युग हो गया है। अब इस युगसे चमड़ा हट नहीं सकता। गायके चमड़ेसे बनाये गये जूते या बूटोंको कौन नहीं पहनता! कारखाने या छापाखाने किसने नहीं खोल रक्ले, जिनमें चमड़ेके पट्टे अपेक्षित होते हैं। इसी चमड़ेके लिये गोहत्या होती है; उसकी हत्याको रोकनेका एक यह भी उपाय है कि मृत गाय चमारको दे दी जाय। गो-अं० ८७—८८मातृत्वका सम्बन्ध जीवित गायके साथ रखना चाहिये, मरी हुईके साथ नहीं। जो मृत्य इसका मिळे, उसे अपने काममें न लगाकर गोशालाके काममें खर्च करना चाहिये। महाभारतमें गौओंके लिये कहा है—'पयसा हविषा द्रप्ता शक्तता चाथ चर्मणा। अस्थिमिश्रोपक्कर्वन्ति श्रङ्गेवांलैश्च भारत।।'

पहले भी हिंदू-जातिमें गोचर्मका व्यवहार था; इसील्यिं विवाहान्तमें 'आनुडुह' चर्मपर वधूके उपवेदानका वर्णन आता है। वाल्मीकिरामायणके सुन्दरकाण्डमें 'आर्षभाणि च चर्माणि'—वृषभ-चर्मका वर्णन आता है; परन्तु अब तो लोकविकुष्ट होनेसे गोचर्मका व्यवहार नहीं होता। इसल्यिय याज्ञवल्क्यस्मृति तथा मनुस्मृतिमें भी 'अस्वर्ग्य लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु' 'धर्मे चाप्यसुखोदकें लोकविकुष्टमेव च। परित्यजेत् ''''(४। १७६) यह कहकर निषेध कर दिया गया है।

परन्तु धार्मिक दृष्टिकोण रखनेवालोंका यह कथन है कि यदि हम चमारोंको गो-शव देनेकी आज्ञा दे देंगे या उसकी घोषणा कर देंगे, तो ऐसा हो जानेपर कमशः शृङ्खलाभङ्ग हो जायगा । जैसे कई लोकहितैषी जनोंने पहले अक्षतयोनि बालविधवाओंका विवाह चालू कर दिया था, तब कुछ समयके बाद अञ्चतयोनि युवती विधवाओंका, फिर क्षतयोनि विधवाओंका, फिर आजकलतो संतानवाली विधवाओंका भी विवाह हो रहा है, वैसी बात यहाँ भी घटित होगी।

मृत गौओं को चमारों को दे देने की आज्ञा हो जानेपर पहले दिंदू चमारों को बिना मूल्य लिये, फिर मूल्य लेकर, गौएँ देने की प्रथा चल जायगी। फिर उनकी अपेक्षा मुलल्मान चमारों से अधिक धन मिलनेपर लोग उन्हें देने लग जायँगे। तब मूल्य लेना ग्रुक हो जानेपर कई दिनों तक तो लोग वह रकम गोशालाओं में देते रहेंगे। फिर कमशः लोग उसे अपने काममें लगाने लग जायँगे। इस प्रकार उससे गृणा हट जानेपर हमारी जाति में भी चमड़े का व्यापार चल पड़ेगा। फिर तो मर रही हुई गायको भी लोग भविष्यकी अपनी असुविधाओं से बनने के लिये अधिक धनके लोभसे मुमल्मान चमारों को देने लग पड़ेंगे, और प्रसिद्ध यह कर देंगे कि हमने मरनेपर ही दिया था। इस प्रकार हो जाने रर कमशः हमारी गायसे पूज्यहि भी हट जावगी।

विवाहान्तमें प्रयुक्त 'अनुगुप्ते आगारे आनुइहे आर्थमे रोहिते उत्तरलोमिन चर्मणि उपवेशयित' इस वाक्यका धार्मिक दृष्टिकोणसे यह अर्थ होगा—'अनङ्वान् वृष्टमः प्रोक्तस्त्व- नड्वान् मुख्य आलये। नारीयुक् प्रष्वलहीपमनुडुत् कौतुकं ग्रहम्'— इस रिन्तकोषके वचनसे 'अनुडुत् कौतुकागारम्, तत्र भवे' अर्थात् कौतुकागारमें स्थित 'आर्षमे ऋषिनिः श्रेष्ठतया स्वीकृते'ऋषिसम्मत, 'रोहिते चर्मणि'मृगचर्मपर वधूको बैठाये। यदि यह अर्थ स्वीकार न किया जाय, और अनुडुह् शब्दका अर्थ वैल किया जाय, तव 'आनुडुहे आर्षमे'में पुनक्कि होगी; क्योंकि अनुडुह् तथा ऋषम दोनों शब्द बैलके वाचक हैं।

अथवा 'आनुडुहै' अनुडुह्-शब्दवाच्य आसन्नदेशे । श्रीतारानाथ तर्कवाचस्पतिप्रणीत 'वाचस्पस्य' नामक महाकोषके भानुडुह् आसन्नदेशादौ' इस वचनके अनुसार मण्डपासन्नदेश अर्थात् कौतुकागारका ही आशय निकटेगा ।

कहींपर 'गोचर्माण' ऐसा भी पाठ है, वहाँपर 'गोचर्म'—
यह पारिभाषिक शब्द है। याज्ञवस्क्यस्मृतिकी टीका
मिताक्षरामें गोचर्मका लक्षण यों किया है—'दशहस्तेन दण्डेन
त्रिंशद्दण्डनिवर्तनम्। दश तान्येव गोचर्म।' यहसंग्रहमें भी
वहा है—'ऋष्मैक्शतं यत्र गवां तिष्ठति संवृतम्। बालवस्तप्रस्तानां गोचर्म इति संविदुः।'पदाचन्द्रकोषमें भी गोचर्मन्का
अर्थ 'पृथ्वीका परिमाण (माप) १०० गज लंबा ३ गजके निकट चौड़ा' यह किया है। इस प्रकार गोचर्मका अर्थ
ऐसा स्थलविशेष हुआ, जहाँपर एक सौ वैल समा सकें।

यह अर्थ यहाँ संगत भी बैठता है; क्योंकि—'आनुडुहे चर्माण उपवेशयित' विवाहपद्धतिके इस स्थलमें ही कहा है-'इह गावो निषीदन्तु इह अश्वा इह पूरुषाः' अर्थात् यहाँपर गाय, घोड़े, पुरुष बैठें। गोचर्मका अर्थ बैलका चमड़ा होनेपर गाय, घोड़े, पुरुष वहाँपर सब नहीं समा सकते। इस कारण वहाँ पूर्वोक्त परिमाणवाली मूर्मि ही हो सकती है। 'रोहिते'

के स्थानपर 'लोहिते' पाठ होनेपर सूर्यकी प्रथम किरणके प्रकाशित भूभाग—यह अर्थ होगा।

चर्म युक्त रथोंका भी वर्णन यदि वेदमें आता है तो वह कोई विधिवाक्य नहीं; और वहाँपर गव्य चर्म लेना आवस्यक भी नहीं है, क्योंकि वहाँपर गो-शब्दका अर्थ चर्मधामान्यः है। तो वहाँपर भैंसका चमड़ा भी लिया जा सकता है। या कोई चाण्डाल आदि वैसा रथ भी बनाये, तो यह सबके लिये विधि नहीं हो सकती। कौटिलीय अर्थशास्त्रादिमें भी चर्मका वर्णन समझना चाहिये, न कि गोचर्मका। अथवा हो भैंश तो वह अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र नहीं। वहाँ राजनीति है, धर्मनीति नहीं। इस प्रकार पाठकोंके सामने हमने दोनों दृष्टिकोण रख दिये हैं। तथापि हमें प्रधानता धार्मिक दृष्टिकोणकी रखनी चाहिये।

हिंकुण्वती वसुपत्नी वसूनां बत्सिमिच्छन्ती मनसाभ्यागात् । दुहामश्विभ्यां पयो अष्ट्या इयं सा वर्द्धतां महते सौभगाय ॥ ( ऋ०१।१६४।२७; अथर्व०९।१०।५ )।

यह गायका वर्णन करनेवाला मन्त्र है। इसके पूर्वार्धका आदिम वर्ण 'हिं' और उत्तरार्धका आदिम वर्ण 'हु' है। गोभक्त हिंदूजातिने यही 'हिंदु' अपना नाम स्वीकार कर लिया है। जैसे एक वेदसे 'अ', दूसरेसे 'उ', तीसरेसे 'म्' अश्वर लेकर 'ओम्' बनाया गया है, (देखिये इसपर मनुस्कृति र। ७६) वेसे ही वेदके गो-वर्णन-परक एक ही मन्त्रके पूर्वार्ध-उत्तरार्धका आदिम वर्ण लेकर 'हिंदु' यह हमारा नाम वैदिककालसे चला आ रहा है। उसी हिंदुधर्मके प्रसिद्ध पत्र 'कल्याण' ने भी इसीलिये 'गो' अङ्कका विशिष्टाङ्क रक्खा है। तन हिंदूजातिको इस गायकी सब तरहसे रक्षा करनी। उचित है। शम्।

# なるからからからからから

# गो-गुहार !

मातु समान अपान विसारि सदा दिध-दृधकी धार घरी है। हाय गरीव अवोल्लन पै असि काढ़ि कसाइन काट करी है॥ दीन दहारत आरत है, तऊ "प्रेम" अवाज न कान परी है। कोसत भारतवासिन कीं, तबहीं ती इतै यह गाज गिरी है॥

---प्रेमनारायण त्रिपाठी 'प्रेम'





कल्याण र



कल्याण र

# गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार

'गो-अङ्क' में बड़े-बड़े अनुभवी विद्वानोंके छेख प्रकाशित हो रहे हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इस विषयमें अपनी ओरसे कुछ लिख़्ँ। परन्तु कुछ विषय इसमें ऐसे आ गये हैं, जिनपर मत प्रकट करनेके लिये मुझे बाध्य होना पड़ा है। इसीलिये मैं नम्रताके साथ निम्नलिखित विषयोंपर अपने विचार प्रकट करनेका साहस करता हूँ। इन विषयोंमें मेरा निजी विशेष अनुभव नहीं है। मित्रोंके अनुरोध तथा कर्तव्यकी प्रेरणासे ही अपनी समझमें जो बात उचित जँची, वह लिखी जा रही है। आशा है, विज्ञ पाठकगण विचार करेंगे और अनुचित विचारोंके लिये सावधान करनेकी कुपा भी करेंगे।

यूरोपका गोप्रेम

यरोपमें गोपालन और गो-संवर्धनका जो महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है, वह बहुत ही सराहनीय है एवं उसकी ओर हमारे स्रशिक्षित तथा देशकी उन्नतिके सच्चे प्रयासी पुरुषोंका आकर्षित होना स्वाभाविक ही है । और उससे हमें यथायोग्य लाभ भी उठाना चाहिये। परन्त एक बातपर विचार करनेकी बड़ी आवश्यकता है; वह है-गौके सम्बन्धमें पाश्चात्यों और भारतीयोंके दृष्टिकोणका भेद। पाश्चास्य जगत्में गोपालन होता है, विश्रद्ध आर्थिक दृष्टिसे। इससे वहाँ उन गायोंकी संख्या बढ़ ही नहीं सकती, जो दूध न देती हों, या जो कम देती हों। ऐसी गायें तरंत मार दी जाती हैं और उनका मांस लोगोंकी उदर-दरी भरनेमें लग जाता है। इस्लिये वहाँ निकम्मी तथा दूध न देनेवालीगायोंका प्रश्न ही नहीं उठता। भारतमें गोपालनका उद्देश्य अर्थसम्मत होनेके साथ ही मुख्यतः धार्मिक है। इमारे गोपालन और गोसेवनका उद्देश्य केवल इहलोकिक ही नहीं, उससे परलोकका भी सम्बन्ध है। गौ अर्थकरी हो तो सर्वथा उत्तम है ही, परन्तु अर्थकरी न होनेकी दशामें भी वह हमारे लिये पूजनीया माता ही है और उसका भरण-पोषण और सेवन-संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है।पाश्चात्त्य जगत्की गोसेवा वस्तुतः अर्थ-सेवा है और उनका गौमें प्रेम नहीं है, अर्थमें प्रेम है। असलमें वह प्रेम है ही नहीं, काम है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे गौसे प्यार नहीं करते-बहुन करते हैं, अज्ञान और दिद भारतीय पशुपालकोंसे कहीं अधिक करते हैं; करते हैं--गुद्ध अर्थ-दृष्टिसे । यदि अर्थ-दृष्टिसे गी-पालन हानिकर हो तो वे उसे छोड देंगे। यह सर्वजनविदित है कि जो गौ वहाँ आर्थिक दृष्टिसे उप-योगी नहीं होती, उसको कोई भी गोशाला ( Dairy ) नहीं रखती। और इसी आर्थिक दृष्टिको सामने रखकर वहाँ

सारं कार्य—गौ खरीदनेसे लेकर गौके मरनेपर उसके मृताबदोष दारीरके पदार्थों के बेचने तथा काममें लानेतक—, किये जाते हैं। यह दृष्टिकोणका महान् अन्तर है। भारतीय जिस पवित्र दृष्टिसे गौको देखता है, वह उसका अनादि-कालीन सांस्कृतिक स्वभाव है और उसकी रक्षा होनी ही चाहिये। तभी हिंदू-संस्कृति बचेगी। गाय हर हालतमें भारतीयके लिये पूजनाय और सेवनीय है तथा रहेगी।

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गौकी आर्थिक दृष्टि-से उपेक्षा की जानी उचित है। वर्तमान अर्थप्रधान जड्युग-में अर्थकी अवहेलनासे काम नहीं चलेगा । अतएव अपनी संस्कृतिके अनुरूप गोरक्षा और गोपालनकी दृष्टिको सरक्षित रखते हए ही आर्थिक दृष्टिसे भी गौको उपयोगी बनाना चाहिये। सफाई, स्वच्छता, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे बचाना, रोगपीडित गायोंकी उचित चिकित्सा करना, उनकी नस्टको न बिगड्ने देकर उत्तरोत्तर सुधारना, अच्छा पूरा चारा-दाना देकर तथा प्रेमका बर्ताव करके उनका दुध बढाना, चमडेका उपयोग करनेवालोंके लिये केवल उनके मतावशेष चमड़ेका ही उपयोग करना, उनके गोबर-गोमूत्रका एक भी कण व्यर्थ न जाने देकर उसकी खाद बनाना, उनके जन्म-पत्र रखनाः वे जल्दी-जल्दी ब्याये, अपने ब्यानमें अधिक-से-अधिक दिनोंतक अधिक-से-अधिक दूध दे सकें, उनके दूधमें मक्खन अधिक हो, उनका स्वास्थ्य न विगड़े और वे दीर्घ-जीवी हों—इन सब बातोंकी आवश्यकतानुसार वर्तमान वैज्ञा-निक सहायतासे व्यवस्था करना; चारे-दानेकी सस्ती व्यवस्था हो, दाबघास (Silage) तैयार हो, गोचरभूमियाँ अधिक हो. इन सबके लिये सब प्रकारसे पूरा प्रयत्न करनाः और अपनी मौत्रे मरनेतक गौ ऐसी दशामें आवे ही नहीं, जब कि वह अपना खर्च अपने द्वारा किसी रूपमें न दे दे-इसका प्रयत्न करना, तथा ऐसे ही अन्यान्य साधनोंका भी उपयोग करना जिससे आर्थिक दृष्टिसे गौका महत्त्व बढे, अल्यन्त आवश्यक है और इस ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान अवद्य ही आकर्पित होना चाहिये।

विशेषकोंका मत है कि यदि हमारी गौओंको पर्याप्त तथा अच्छा चारा-दाना नियमित मिले, नस्लमें सुधार हो, सुव्यवस्था हो, उन्हें अवनत होनेसे, और रोगोंके आक्रमणमे
वचाया जाय, तो आज जो दूध होता है, उसमे दूना दूध हो
सकता है और फिर गायें दीर्घकालतक स्वस्थ और दुधारू
होकर जी सकती हैं। हमारी गायोंमें यूरोपकी गायोंकी
अपेक्षा विकास-शक्ति ज्यादा है।

परन्तु गौकी वर्तमान स्थितिमें प्रधान कारण है, भारतकी गरीबी और परतन्त्रता। गरीब भूखे गृहस्थकी गाय भरी-पूरी कहाँसे होगी? गरीबी न हो, भरपूर अनाज और चरागाह हों तो पशु-पालनमें भारतीय कभी पीछे न रहें। आज जो बातें बैज्ञानिक दृष्टिसे कही जाती हैं, पशुपालनकी हमारी पुरानी रीतिमें प्रायः वे ही बातें स्वाभाविक थीं। हमारी परिस्थितिने हमें मजबूर कर दिया कि हमको अपना स्वभाव छोड़ना पड़ा और परिणामस्वरूप हमारी गायके साथ ही हम भी दुखी हो गये!\*

एक बात और है। विदेशी चालाक शासकोंने विभिन्न आकर्षक हेत्ओंसे हमारे अंदर एक 'मानसिक दासता' उत्पन्न कर दी है और उसके फलस्वरूप हम आज विदेशी शासनसे मुक्त होनेकी चेष्टा करते हुए भी विदेशी भावींकी गलामीसे छटना पसंद नहीं करते । दशा यहाँतक हो गयी है कि कभी शारीरिक या आर्थिक स्वतन्त्रता मिल भी जायगी, तो भी हमारे मनोंपर तो उन्हींका अखण्ड राज्य रहेगा । मनकी परतन्त्रतासे हम नहीं छट सकेंगे । हमारी इस 'मानसिक गुलामी' के कारण ही हम अपनी सब बातोंको हेया नगण्य और उनकी प्रत्येक बातको उपादेय और आदर्श मानते हैं और सभी बातोंमें उनके मँहकी ओर ताकते हैं। इसीसे हम उनकी अर्थप्रधान डेयरी पद्धतिपर मुख होकर उसे सीखनेके लिये प्रचुर धन, समय, शक्ति और बुद्धिका व्यय करके अपने शिक्षार्थियोंको अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हैं । ऐसा न करके यदि इम अपनी शक्तिको घरकी भूली-बिसरी पद्धतियोंकी खोजमें लगावें और उनका समुचित प्रयोग करें तो बड़ी सुगमताके साथ बहुत कम खर्चमें आश्चर्यजनक आदर्शरूपमें अपनी गायोंकी दशा सुधार सकते हैं। पर इस माया-जालसे मुक्ति हो तब न ! अभी तो मुक्तिके नामपर बन्धन ही मजबत होता जा रहा है।

#### गोवध बंद होना ही चाहिये

गायको कसाईके हाथसे बचानेकी बड़ी आवश्यकता है।

\* हमें स्चना मिछी है कि गोजातिके विनाशको रोकने और गोजातिकी बन्नतिके उपाय सोचनेके लिये आगराके प्रसिद्ध सेठ श्रीअचलिंहिजी महोदयके उद्योगसे आगामी २४,२५,२६ दिसम्बर् सन् १९४५ को आगरामें अखिल-भारतीय 'पशु-नक्षा-सम्मेलन' होनेवाला है। इसके लिये राधास्वामी सत्संग-सभाके रा० सा० श्रीगुरुचरणदासजी मेहता महोदयके सभापतित्वमें एक सुदृढ़ स्वागतसमिति भी बन गयी है। गोप्रेमी तथा अपना और देशका हित चाहनेवाले व्यक्तियोंको सम्मेलनकी वास्तविक क्रियात्मक सफलताके लिये यथायोग्य सहायता करनी चाहिये।

कहना न होगा कि गोवध दिनोंदिन बढता जा रहा है। इस-में प्रधान कारण हैं -चमड़े, इडडी, सूखे मांस और रक्त तथा आँत-ताँत आदिका न्यापार और गोरी सेनाके लिये गोमांसकी अनिवार्य और बेहट माँग ! चमडेकी रफ्तनी बढती जा रही है। सन १९१३-१४ में जहाँ २९ लाख खालें गयी थीं, वहाँ सन ३८-३९ में ४८ लाख खालें गयीं ( मार्केंटिंग आफ हाइडस रिपोर्ट पृष्ठ ४० )। इसी रिपोर्टमें आगरा, बंगलोर, बरेली, बम्बई, कलकत्ता, ढाका, दिली, जबलपुर, कराची, लाहौर,मद्रास,पेशावर और पुना—इन बड़े शहरोंके कराईखानोंमें काटी जानेवाली गाय-भैंसोंकी संख्या-का विवरण देते हुए लिखा है कि सन् १९३२-३३ में जितने पशु मारे गये थे, सन् १९३७-३८ में उनकी संख्यामें २१. २ प्रतिशतकी वृद्धि हो गयी। यह युद्धपूर्वका वर्णन है। सन १९४२ में ६६ लाख गाय-भैंसें सरकारी रिपोर्टके अनुसार काटी गयी थीं। यद्धकालमें जहाँ जहाजोंकी कमीके कारण चमडे आदिकी रफ्तनी घटी, वहाँ फौजोंके लिये गोमांसकी आवश्यकता अत्यधिक बढ गयी । और उसके लिये दध देनेवाली गाभिन गायों और बछडियोंका भी अबाध वध हुआ, जो करोड़से भी ऊपर पहुँच गया !! ऐसा विशेषज्ञोंका अनुमान है। अन्यत्र प्रकाशित हिसारके जज साहेब श्रीलायक अली महोदयके उस विचित्र फैसलेको देखिये जिसमें उन्होंने बिना परिमटके बेकानूनी तौरपर उपयोगी गायों और बछडियोंको फोजके लिये है जानेवाले अपराधियोंको छोडते हुए फौजोंके लिये गोमांसकी आवश्यकता-का बड़ी ही दर्दभरी भाषामें वर्णन किया है ! यह उदाहरण एक दाने चावलसे पके भानको परखनेकी तरह पर्याप्त है। इस अबाध गोवधको बंद करानेके लिये लोकमतको जाग्रत करके प्रवल भान्दोलन करनेकी आवश्यकता है। यह आन्दोलन केवल हिंदुओंका ही नहीं रहना चाहिये । मुसल्मान, ईसाई तथा अन्य मतावलम्बी सजनोंमें भी सहदयता तथा प्रेमसे इस बातका प्रचार करना चाहिये कि गौ देशके प्रत्येक मन्ष्यके लिये आवश्यक है और गौके न रहनेसे हिंदू-मुसल्मान सभी-को समान रूपसे कष्ट होगा, जिससे वे भी इस आन्दोलनमें शामिल हो तथा सरकारको कानून बनाकर गोवध रोकनेके लिये बाध्य कर हैं।

हिंदुओं मं इस बातका खूब प्रचार हो जाना चाहिये कि एक भी गाय कसाईके हाथ जाय नहीं। गाय न मिलेगी, तो कसाईखाने आप ही बंद हो जायँगे। जबतक हिंदू गाय बेचते-बिकाते हैं, तभीतक कसाईखाने चलते हैं! जिन पशु-मेलों में कसाइयों को गायें मिलती हैं, उन मेलों को या उनमें गो-विक्रयको कानूनन चेष्टा करके बंद कराना चाहिये। लोकमत जाग्रत् करने, जनताको प्रभावपूर्ण रीतिसे समझाने तथा सरकारको बार-बार सुझानेसे ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

युक्तप्रान्तके बिलिया जिलेमें गङ्गातटपर एक मेला होता है, उसमें हजारों गायें प्रतिवर्ष कसाइयोंके हाथ जाती थीं। श्रीराघवप्रसादजी नामक एक गो-भक्त सजनके विशेष उद्योग और उसीमें लग जानेसे वहाँ गौका बिकना कर्ताई बंद हो गया। ऐसा और जगह भी हो सकता है। यह प्रयत्न भी होना चाहिये कि मेलेंमें बिकनेके लिये गौएँ आवें ही नहीं।

सरकारने इधर भारत-रक्षा-कान् नके अनुसार उपयोगी गायोंके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। परन्तु वे अस्थायी हैं। भरपूर चेष्टा करके धारासभाओंमें नये बिल लाकर उन्हें उचित और आवश्यक संशोधनके साथ स्थायी कान् बनवा लेना चाहिये और प्रत्येक प्रान्तमें उनपर ठीक-ठीक अमल होता है या नहीं, इसकी ओर गो-सेवकों तथा गो-रक्षिणी संस्थाओंको एवं म्युनिस्पिलिटीके सदस्योंको विशेषरूपसे नजर रखनी चाहिये। ऐसा पता लगा है कि इस समय प्रति-बन्धोंके रहते हुए भी प्रतिबन्धके विरुद्ध गायोंकी हत्या होती है। इसमें हमारी अवहेलना और गो-हत्यारोंका स्वार्थ ही प्रधान कारण है।

जबतक स्थायी कानून न बनें,तबतक भारतके सभी प्रान्तोंमें वर्तमान कानूनके लागू करानेकी और उसपर पूरा-पूरा अमल हो-इसकी सार्वजनिक समितियों, गो-रक्षासंस्थाओं तथा जिम्मेवार पुरुषोंको व्यवस्था करनी चाहिये । वर्तमान भारत-रक्षा-कानूनकी धारा ८१ के अनुसार-वम्बई, मद्रास, बिहार, युक्तप्रान्त, उड़ीसा, आसाम, बंगाल और सिंधमें एक वर्षसे तीन वर्षतकके बछडे-बछडी, पाडे-पाडी, तीनसे दस वर्षतकके काममें आनेलायक बैल, गाभिन होने तथा काम देने लायक गाय, और सभी आयुकी दुधारू और गाभिन गाय (कुछ प्रान्तों में दो वर्ष नककी मादा भेड़ वकरी भी ) वध नहीं की जासकती। इनका वध करना, वधमें सहायता पहुँचाना और वधके लिये ले जाना अपराध माना जाता है और इस अपराध-के लिये तीन सालतककी सख्त कैंद्र और पशु जन्त करनेकी मजा नियत की गयी है। पंजाब तथा मीमापान्तमें भी यह कानून लागू कराना चाहिये और जिन प्रान्तोंमें लाग है. उनमें निम्नलिखित दो काम करने चाहिये। ऐचा किया जायगा तो बहुत-से दुधारू उत्तम पशुओंके प्राण बच जायँगे और चेष्टा करनेवाळे पुण्यके भागी होंगे ।

- (क) जहाँ किसी कसाईखानेमें इस कान्तके विरुद्ध पशु मारे जाते हों। वहाँके इससे सम्बन्धित महकमेके स्थानीय अधिकारियोंको सूचना देनी चाहिये और समाचारपत्रोंमें घटना ठीक सत्यरूपमें जरूर प्रकाशित करानी चाहिये।
- (ख) सभा करके इसका शान्तिपूर्ण विरोध करना चाहिये। और सरकारके ऊँचे अधिकारियोंका भी इसकी तरक ध्यान आकर्षित करना चाहिये।

स्थायीरूपसे कानून बनाने के लिये जगह-जगह सभाएँ करके लगातार वायसराय महोदयके पास आवेदनपत्र-पर-आवेदनपत्र मेजने चाहिये । विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों में लगातार लेख निकालने चाहिये । गोहित-सम्बन्धी स्वतन्त्र समाचार-पत्र भी निकलना चाहिये और लोगों को आवश्यकता पड़नेपर गो-वध बंद कराने के लिये आवश्यक ल्यागके लिये भी तैयार रहना चाहिये ।\*

#### पिंजरापोल-पद्धति भी रहे और नयी गोञालाएँ भी बनें

पाश्चात्त्य जगत्की गोशाला ( Dairy ) आदर्श है और उसकी बड़ी प्रशंसा है, जो उनकी व्यवस्था, उत्पादन-श्वमता और अर्थोपार्जनकी दृष्टिसे सर्वथा उचित है और हमें उससे अवश्य बहुत कुछ सीखकर तदनुसार करना भी चाहिये। उन गोशालाओंमें पलनेवाली गोएँ सुखपूर्वक रहती हैं—उनके स्वास्थ्य, सपाई, खान-पान, आराम और पोषणका बहुत अधिक तथा उपयुक्त ख्याल रक्खा जाता है—यहभीसत्य है। और हमें भी अपनी गायोंको यथासंभव उसी प्रकारसे मुखी रखना चाहिये। परन्तु वे गोशालाएँ वस्तुतः हैं कपड़े तथा चीनी बनानेवाली मिलों—कारखानोंके सहश दुग्धोत्यादनके कारखाने! उनमें गौके प्रति पूज्यभाव नहीं है—अर्थ तथा

\* खेदकी बात है कि हिंदीमें गोरक्षा-सम्बन्धी समाधारपत्री-की बहुत ही कमी है। दिछीसे पंठ देवरत्वजी शुक्त भोहितैपांग्यत्र निकालते थे। आजकल 'गरोठ' (इन्दौर स्टेट) से श्रीफरोम्स्हजी आर्यने भोरक्षक' नामक पक सुन्दर साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया है। ऐसे पत्रोंके प्रमावशाली पुरुषोंके मंच्यलनमें प्रकाशित होनेकी बड़ी आवश्यवता है। श्रीफतेसिंहजीके सराहनीय कार्यके लिये इम उन्हें वथाई देते हैं।

स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उनका पालन-पोषण होता है। हमारे पिजगपोल-गोझालाओं के संस्थापकों की दृष्टिमें तथा इस प्रकार-की संस्थाओं के निर्माणके मुलमें एक पवित्र निःस्वार्थ प्रेम तथा दयाका भाव है। वहाँ आपको प्रत्येक गोशालामें हडी-कड़ी मजबूत दुधारू सुन्दर सहावनी गायें देख पड़ेंगी और उनको देखकर चित्त प्रसन्त हो जायगा। पर बीमार खुली-लँगडी गायों-को खिलाने-पिलानेवाली संस्था और उनमें ऐसी अपंग गायोंकी सेवा होती हुई आप कम देख पार्वेगे । वास्तवमें हमारी संस्थाएँ हरबोत्पादनके उद्देश्यसे खोली जानेवाली गोशाला ( Dairy farms ) की दृष्टिसे बनी ही नहीं हैं । इनका तो पवित्र उद्देश्य ही है-अपंग गायोंकी रक्षा करना, उनकी सेवा-ग्रुश्रपा करना और उनके मरनेके कालतक उनके पर्याप्त खान-पान तथा आरामयुक्त निवासकी पूरी व्यवस्था कर देना । आज-की कुछ गोशाला और पिंजरापोलोंमें यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो उनमें व्यवस्थाका सुधार करना चाहिये, न कि उन्हें 'विकलाङ पशुओंके कारखाने' 'मुर्खतापूर्ण दानके निदर्शन', 'देशका भार बढानेवाळे जानवरींके गोलघर' कहकर उनके प्रति दर्भाव पैदा करना. अपंग पश्चओंके प्रति उपेक्षा व्यत्वन करना और उन्हें असहाय मरने देने अथवा उनकी देख-रेख किये बिना ही उन्हें अकाल मृत्युके मुखमें दकेलनेकी चेष्टा करना ! बडे दःखकै साथ बडी गम्भीर मुख-मुद्रा बनाकर कहा जाता है कि 'इन पिंजरापोलोंके पद्मओंको पालनेमें देशके करोड़ों रुपयोंका कितना बरी तरहरें अपन्यय हो रहा है।' ऐसा कहनेवाले पुरुषोंको जानना चाहिये कि लोग शौकीनीमें तथा पतनके गहरे गड्डोमें गिरानेवाल पदार्थींके उपयोगमें कितने पैसे खर्च कर देते हैं: फिर यदि अंधे, काने, लूले, लँगड़े और बूढ़े माता-पिता तथा अपंग बच्चोंके-जैसे बढ़े गाय-बैल तथा बलड़े-बलड़ियोंके पीछे कुल पैसे खर्च हो जाते हैं तो इसमें इतना दुःख क्यों होना चाहिये। यह तो वस्तुतः घनका सद्व्यय है । फिर खर्च ही कितना होता है । श्रीयुत राइट महोदयने अपनी रिपोर्टकी ४४ वीं टेबलमें भारतवर्षके प्रधान सात शहरोंकी जनसंख्या देते हुए वहाँके षिजरापोलोंके वार्षिक व्ययका हिसाब लगाकर बताया है कि प्रतिमनुष्य वार्षिक लगभग पौने चार आने अर्थात मासिक पौने चार पाई पड़ती है। (देखिये Wright's Report पृष्ठ १८२ )। यदि इनमें छोटे गाँवोंकी कम खर्चवाली शेष गोशालाओं को जोड़ दिया जाय तो प्रतिमनुष्य मारिक दो पाई भी नहीं पहेंगी!

अतएव धर्मादे तथा लागपर चलनेवाली ऐसी गोशालाओं-को भतदयाके पवित्र उद्देश्यसे अपने गोरक्षण-कार्यसे कभी हटना नहीं चाहिये। उन्हें घाटा सहकर ही अपना सेवा-कार्य चलाना चाहिये। हाँ, वे एक सत्रमें बँधकर संगठित हो जायँ तो बड़ा अच्छा है। अवस्य ही इनमें जो समर्थ संस्थाएँ हैं, उन्हें अपना डेयरी-विभाग अलग खोलना और उसमें पर्याप्त पँजी लगाकर गोसंवर्धन-कार्य भी करना चाहिये। डेयरीके ढंगकी अलग गोशालाएँ बनें, उनके लिये तो कोई बात ही नहीं है। पर यह नहीं होना चाहिये कि केवल डेयरी-ढंगकी गोशालाओंकी ओर ही हमारी पूरी दृष्टि और पूरी शक्ति लग जाय, और बढ़ी अवंग गोमाताको निराधार छोडनेका पाप होने लगे ! पश्चिमके गुण लेने चाहिये, पर उनके गुणोंकी चकाचौंधमें पडकर अपने पैतक गुणोंका मूलोच्छेद नहीं कर डालना चाहिये। आजकल पिंजरापोलोंके प्रति बुद्धिमान तथा नेता माने जानेवाले पुरुषोंकी कुछ ऐसी ही दुर्भावना होने लगी है और प्रकारान्तरसे वे अपंग गायोंको भाररूप समझकर उनका हट जाना अच्छा मानने लगे हैं! इसीलिये इतना लिखा गया है। ( इम तो यहाँ पशुओं के धिंजरापोल उठाना चाहते हैं और पाश्चास्य देशोंमें मनुष्योंके पिंजरापोल बनानेकी बात सोची जा रही है ! कुछ ही दिनों पूर्व सुसभ्य अमेरिकामें ऐसा प्रस्ताव आबा था कि कामकाजमें अशक्त बेकार मनुष्योंकी जिम्मेवारी पार्हामेंटको छे छेनी चाहिये। अर्थात् उनकी संतानपर उनके पालनका भार कतई नहीं रहना चाहिये। यदि सरकार भार छे छे और विभिन्न स्थानोंमें रखकर उन्हें खाने-पीनेको दे तो यह मनुष्योंके पिंचरापोल ही तो बने !)

मेरी समझसे पिंजरापोल-पद्धतिकी, उसमें उनके उद्देश्यके अनुकूल आवश्यक सुधार करके, रक्षा करनी चाहिये, और ऐसी गोशालाएँ ( Dairy farms ) अलग या सुविधा हो तो इनके स्वतन्त्र विभागके रूपमें खोलनी चाहिये, जिनमें हृटी-कट्टी, सुन्दर, सुहावनी मजबूत दुधारू गायें हों और जो उत्तरोत्तर गायोंकी सर्वाङ्गीण उन्नतिमें सहायक हों।

निर्भृत (Skimmed ) और समृत ( Whole ) द्ध

निर्घृत (Skimmed) दूधके पक्ष और विपक्षमें गो अङ्कमें अच्छे-अच्छे विशेषज्ञोंके लेख छपे हैं। मेरी धारणामें दोनों ही पक्षोंके लोग ईमानदार तथा सच्चे हैं तथा दोनोंने ही अपनी-अपनी समझके अनुसार मनुष्य तथा गोजातिके कस्याणके लिये ही मत प्रकट किये हैं। निर्घृत दूधके समर्थकोंने भी यह कहीं नहीं कहा है कि जहाँ पूरा असली दूष मिलता हो, वहाँ निर्मृत दूध पीना चाहिये। वहाँ तो उन्होंने पशुओंको, तथा जो घृनयुक्त दूध नहीं पचा सकते, ऐसे बच्चों और बीमारोंको निर्मृत दूध पिलानेकी सलाह दी है। निर्मृत दूधके विरोधियोंने भी यह नहीं कहा है कि निर्मृत दूधमें घोटीन आदि देह-निर्माण करनेवाले तस्य नहीं होते। विवादास्यद प्रश्न दो हैं—१. निर्मृत दूधमें स्नेहमाग निकाल दिये जानेके कारण वह विटामिन-सून्य हो जाता है, इसिलये वह स्वास्थ्यके लिये हानिकर है या नहीं ? र इसके द्वारा मन्यका और गोजातिका लाभ होता है या नहीं ?

इस विषयमें अपनी परिमित बुद्धिसे जो कुछ समझमें क्याता है, वह यह है—

- सधृत पूरा दूध मिलनेकी अवस्थामें तो निर्धृत दूध नहीं ही पीना चाहिये ।
- २. निर्धृत दूधमें प्रोटीन तथा क्षार पदार्थ अधिक होनेके कारण वह स्वास्थ्यके लिये हानिकर कदापि नहीं है। हाँ, स्नेहभाग न होनेपर विटामिनोंसे जो लाम होता, वह इससे नहीं हो सकता। इसलिये जिनको असली दूध नहीं मिलता, उनके लिये निर्धृत दूध पीना लाभदायक है और आवश्यक भी है। पूरा विटामिन न मिलनेपर भी वे लोग स्नेहभागका कुछ अंश तेल खाकर प्राप्त कर सकते हैं, और प्रोटीन आदि तो उन्हें निर्धृत दूधमें पूरे मिल ही जाते हैं।
- श्व. यह भी ठीक हो सकता है कि सेपरेटर मशीनकी अपेक्षा दही मथकर मक्खन निकालनेकी क्रियामें मक्खनका अंश छाछमें कुछ अधिक रह जाता हो, और इससे धीके मूल्यमें कुछ पैसे कम मिलते हों। ऐसी हालतमें यदि गोपालन करनेवाले लोग दही न बिलोकर मशीनके द्वारा मलाई निकालकर घी बनावें तो उन्हें कुछ घी अधिक मिल सकता है और उसके फल्ल्खरूप कुछ पैसे भी; परन्तु इसमें उन्हें छाछके बदले निर्भृत दूध मिलेगा। वह दूध यदि सारा-का-सारा छाछकी जगह घरमें या अड़ोस-पड़ोसमें वरत लिया जाय, तब तो ठीक ही है; परन्तु निर्भृत दूध बननेपर क्या ऐसा हो सकेगा !

यह सिद्ध हो चुका है कि निर्वृत दूध असली दूधकी अभिष्या गाढ़ा होता है, क्योंकि मलाईके साथ पानाका अंश

भी निकल जाता है। और यह भी होता ही है कि खाले लोग निर्धत गाढे दूधमें पानी मिलाकर उसे असली दध-सा पतला बनाकर बेचते हैं। इरुसे उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। लोग घोखेमें पडकर उसे असलीके भरोसे ले लेते हैं। लाल न तो विकती है और छाछ बेचनेमें ग्वालेको शरम भी मालम होती है । छाछके बदले निर्धृत दूध बनेगा तो उसका परिणाम यह होगा कि गरीबीके कारण लोभवश ग्वाला—जैसे आजतक घरमें अपने और बचोंके लिये घी नहीं रखता. सब बेच डालता है— वैसे ही निर्धत दुध भी सम्भव हुआ तो जल मिलाकर, नहीं तो ऐसे ही बेचनेकी चेष्टा करेगा। आप कहेंगे कि वह विकेगा कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि दधकी बुकनी बनानेके व्यापारी लोग गाँवोंमें केन्द्र बनाकर अपना न्यापार खोल लेंगे और उनका निर्धृत द्ध खरीद लेंगे । छाछ यों नहीं विकती । परिणाम यह होगा कि खालेके घरमें कुछ पैसे तो ज्यादा आवेंगे, जो किसी-न-किसी शहरी शौकमें उड जायँगे और घरके बच्चोंको तथा गाँवके गरीबोंको. हरिजनोंको जो छाछ मिलती, उससे वे विश्वत हो जायँगे। गरीबोंके घरोंमें छाछ ही एक ऐसी वस्तु है, जिससे साग-तरकारीका, कढी-राबड़ी बनाकर व्यञ्जनका काम चलता है और छाछ गाँव भरमे बाँटी जाती है। छाछ गाँवका और गरीबका बहुत बड़ा सहारा है । माना, छाछमें मक्खनका अंदा अधिक रहता है; पर वह जाता तो है घरवालोंके, बच्चोंके तथा गरीव भाई-वहनोंके पेटमें ही न ! फिर उसका अपव्यय कैसे हुआ ? असलमें यही तो सद्वयय है।

स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी छाछमें निर्मृत दूधकी अपेक्षा पौष्टिक तस्त्व कम नहीं है। कहा जाता है छाछमें पानी अधिक मिला देनेसे उसके वे तस्त्व मारे जाते हैं। माना, ऐसा ही होता है; परन्तु पानी मिली हुई छाछ भी लोगोंको मिल तो जाती है न। निर्मृत दूध तो पैसेके लोमसं मिलेगा ही नहीं! फिर निर्मृत दूधमें भी पानी मिलानेसे कौन रोकेगा। इसल्ये मेरी समझसे सेपरेटरसे मलाई निकालकर घी बनानेकी अपेक्षा गरीव भारतवासियोंके दारीर-पोषणके लिये मथकर घी निकालना ही अच्छा है।

फिर विशेषज्ञ लोगोंचा यह भी नहना है कि सेपरेटरसे निकाले हुए घीकी अपेक्षा दही बिलोकर निकाला हुआ घी कालिटीमें भी बिद्या होता है। खानेपर भी ऐसा ही अनुभव होता है। इसिलये भी बही प्रणाली अच्छी मास्म होती है। x. तथापि यह सत्य है कि इस समय ऐसा सहज सम्भव नहीं है कि मलाई निकालकर घी बनाना बिल्कल बंद हो जाय । बर्टिक इसका प्रचार बढ रहा है । गुजरात तथा बिहारमें तो यह काम खुब ही चल रहा है। इसलिये जो निर्धृत दुध पीना चाहें, वे पीवें; पर सघूत असली दध पीना चाहनेवालोंके साथ घोखा न हो । कानूनसे निर्देत द्धमें पानी मिलाना बंद हो जाय । और निर्घत द्व निर्घत द्वके रूपमें ही बेचा जाय। जिनको द्ध नहीं मिलता, वे निर्धृत द्ध पीवें तो उनको न पीनेकी अपेक्षा लाम ही है। एक अच्छे निष्पक्ष विशेषज्ञ सज्जनका मत है कि निर्धत द्धमें ५० प्रतिशत तो द्धके गुण रहते ही हैं। परन्तु इसको प्रोत्साहन देकर दही बिलोकर घी निकालनेकी परानी घरकी पारिवारिक पद्धतिको मिटानेकी कोशिश कभी नहीं करनी चाहिये। उसमें कहीं सफाई-सँभाल न रखने आदिका दोष आ गया हो तो उसे निकाल देना चाहिये। और वह दोष तो उस प्रणालीका नहीं है, वह तो हमारी आदत या भूल है, जो सेपरेटरवाली पद्धतिमें भी रह सकती है। यह अन्यत्र दिखाया गया है कि सेपरेटर मशीनका भी यथायोग्य उपयोग न होनेपर उसमें भी घीका अधिक अपन्यय हो सकता है और वह बीस-तीस प्रतिशततक हो जाता है।

हाँ, विदेशी निर्घृत चूर्णका उपयोग किसी भी तरह नहीं करना चाहिये।

#### वनस्पति-धी

जमाये हुए तेल (वनस्पति-घी) के विरोधमें कई लेख भी अङ्क'में लग रहे हैं और हमलोगोंका भी यह मत है कि इससे देशकी तथा गोवंशकी हानि हो रही है । हमारे अपने कई मित्रों और सम्वन्धियोंके इसके कारखाने हैं, परन्तु सत्यके अनुरोधसे अपना मत प्रकट करना ही पड़ता है और ऐसा ही होना भी चाहिये । यह कहा जाता है कि देशमें घीका अभाव है, अतः लोगोंकी आवश्यकतापूर्तिके लिखे ये कारखाने खोले जा रहे हैं; परन्तु यह कथन वैसा ही है, जैसे अंग्रेज कहते हैं कि हम हिंदुस्थानकी मलाईके लिये यहाँ राज्य कर रहे हैं, या कोई ठग यह कहे कि हम किसीके धनकी अच्छी सँभाल करनेके लिये उसे फुनलाकर उसके पाससे ले रहे हैं । छातीपर हाथ रखकर सोचनेसे यह प्रत्यक्ष दीखेगा कि वनस्पतिके कारखाने धन कमाने—केवल धन

कमानेके लिये ही बने हैं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, बरातें कि वह दूसरोंके लिये हानिकर न हो, उसमें अन्याय न हो। सभी जानते हैं और सरकारी रिपोर्ट भी है कि वनस्पति (जमा हुआ तेल) अधिकांश मिलावटमें बरता जाता है और शुद्ध धीके रूपमें विकता है। इसी कारण उससे पैसे अधिक मिलते हैं। पैसा कमानेकी इच्छा मिलावटको प्रोत्साहन देती या मिलावट चाहती ही है। इसीलिये तो तेलको जमाकर दानेदार बनाया जाता और उसे गाय और भैंसके धीके से रंगका बनानेकी कोशिश की जाती है। बस, यही बरी बात है।

यह सच है कि भारतवर्षमें इस समय घी नहीं हैं— इसका कारण भारतकी गरीबी तथा परतन्त्रता है और उससे प्रसूत फौजी माँगका पूरा करना है। गहरी दृष्टिसे देखनेपर यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है। हजारों अच्छी गायें-भैंसें मिलिटरी डेयरियोंमें चली गयीं। लाखों गायें गोरोंके पापी पेटोंमें समा गयीं, और जहाँ जो गुद्ध घी मिला, सेनाके लिये संग्रह करनेकी चेष्टा की गयी! तब अच्छा घी। कैसे मिले।

अंग्रेजीसाम्राज्यके पहले तो यह सवाल ही नहीं था 🛭 पर्याप्त गोचरभूमि थी। चारे-दानेकी कोई कमी नहीं थी। खेतीमें इतना अन और चारा होता था कि गृहस्थ स्वयं खाकर अपने पशुओंको भी खुब खिला सकता था। खेतोंमें पशु रहते थे, इससे उनकी खाद खेतोंको स्वाभाविक मिलती थी। हाथसे काम करनेकी आदत थी, इससे सभी कुछ सस्ता पडता था। गायपर कोई भी खर्च नहीं था। गाय भार नहीं, आज्ञीर्वाद थी । नस्ल गाँवोंमें अपने-आप ठीक रहती थी । गोधन ही परमधन होनेसे उनकी सार-सँभाल परी होती: थी। चिकित्साके घरू तस्खे याद थे, जिनसे गायें बीमार नहीं रह पाती थीं । गाथोंका अच्छे खाद्यसे पोषण होता था और सेवा-ग्रुश्र्वासे वे रोगसे नित्य निर्मुक्त रहती थीं। संतान अच्छी होती थी, दूध बेशुमार होता था। इससे सारा परिवार दूध-दही पी सकता था। वरं दूध-दही बाँटा जाता था। बढ़िया छाछके लिये खुला दरवाजा था, कोई भी ले जाय। यह सब मुफ्तमें होता था। नफेमें बच जाता था-गौका घी । उसे आवश्यकतानुसार गृहस्य बेचते थे । पर बाध्य नहीं थे। घीकी इतनी बहुतायत थी कि घी दुहारोंसे परसा जाता था, चमचियोंसे नहीं !

यह दशा बदली, तभी आज यह कहना पड़ता है कि-

ग्रहस्थोंको ५७-५८ प्रतिशत घी बनाना पड़ता है, और इस काममें वे घाटेमें रहते हैं। दूधसे जितनी कीमत आती है, उतनी घीसे नहीं आती । उस जमानेमें दूधकी तो कोई कीमत ही नहीं थी, दूध बेचना तो पाप समझा जाता था। दूध-पूत' कौन बेचे ? 'दूध-पूत' की शपथ दिलवायी जाती थी। पानी माँगनेपर दूध मिलता था। पर आज तो वह स्थिति स्वप्न हो गयी है। इसीसे वनस्पति घीके कारखाने-वालोंको और उनकी पोषक सरकारको यह कहनेका मौका मिला है कि देशकी घीकी आवश्यकताको पूरी करनेके लिये ऐसा किया जा रहा है।

इस दशामें — जहाँतक मेरा ख्याल है — ये कारखाने बंद होने तो बहुत कठिन हैं — देशवासी आन्दोलन करके सरकारसे इतना करा दें, या कारखानेवाले, धर्मके विचारसे जितना कर सकते हों, स्वयं ही कर लेंतो बहुत अच्छा है। १. शरीरकी गर्मीसे अधिक गर्मी देकर जमाना पड़ता हो और उससे लोगोंके स्वास्थ्यपर बुरा प्रभाव पड़ता हो — जैसा कि डा॰ एन्॰ एन्॰ गोडबोले महोदयने अन्यत्र एक लेखमें दिखाया है — तो उसमें अवश्य सुधार होना चाहिये। २. इसमें ऐसा रंग दे देना चाहिये जो हानिकर तो न हो, परन्तु जिसके कारण वीमें मिलावट न हो सके।

- ३. विटामिनके लिये यदि (Shark-oil) मछलीके तेल-जैसी चीज दी जाती हो तो वह कदापि नहीं दी जानी चाहिये।
- ४. मिलावट करनेवालींको कड़ी सजा होनी चाहिये।
- ५. इसका नाम 'घी' न रखकर जमा हुआ तेल रखना चाहिये।

मेरी तो देशवािस्योंने यह प्रार्थना है कि जबतक स्वास्थ्य-हािन, अपवित्रता और हिंसाका तथा इससे होनेवाली गोवंशकी हािनका कुछ भी सन्देह है तबतक इसे कोई खावे ही नहीं। घी न मिले तो ग्रुद्ध तेल खाना अच्छा है, घीके नामपर विगाड़ा हुआ तेल खानेमें (और यदि उसमें विटा- मिनके नामपर मछलीका तेल मिलाया हो तो ) धर्म, अर्थ, स्वास्थ्य सभीकी हानि है!

#### बधिया-प्रथा

एक प्रश्न आया है कि बछडोंको बिधया किया जाय यह नहीं। मेरे पास काठियाबाड, गजरात तथा यक्तपान्तके कुछ संभान्त सजनोंके कई पत्र आये हैं। जिनमें इस विषयपर गो-अक्टमें प्रकाश डालनेके लिये लिखा है। उनका कहना है कि भारतमें खेतीके बैलोंकी जरूरत है ही, और खेती आज-कल विधया बैलोंसे ही होती है फिर घरके बछड़ोंको उन्हें दुसरोंसे बिधया करवानेके लिये बेचें, और बिधया किये बैलोंको अधिक पैसे देकर खरीदें, यह कहाँतक उचित है ! प्रश्न विचारणीय है । शास्त्रानुसार नप्ंसक बनाना सर्वथाः पाप है। और पाप पाप ही रहेगा। कम-ज्यादाका विचार किया जा सकता है। हिंसा कतः कारितः अनुमोदित-तीन प्रकारसे होती है। लोग बिधया नहीं करते, परन्त बिधया करानेकी आवश्यकता समझते हैं और विधया करनेके लिये जान-बूझकर भी बछड़ेको बेचते हैं तो प्रकारान्तरसे दूसरोंछे करवाते या अनुमोदन तो करते ही हैं। ऐसी अवस्थामें उनपर भी पापकी जिम्मेवारी तो आती ही है। अवस्य ही यह सत्य है कि वे ऐसा मजबूर होकर ही करते हैं। ऐसी अवस्थामें या तो शास्त्रज्ञ और विशेषज्ञोंके द्वारा निर्णय करा-कर, यदि सम्भव हो तो, बिधया-प्रथा बिल्कल उठाकर विना बिधया कराये ही खेती करनी चाहिये। पुराने प्रन्थों-में, जहाँतक देखा गया है, कहीं बिधया करानेकी बात नहीं मिली। यदि ऐसा सम्भव न हो तो बडे पापसे छोटा पाप अच्छा, इस नीतिसे पाप होते हुए भी जिनको बिधया बैलकी जरूरत है, उन्हें पुरानी क्रूर पद्धतिसे बिधया न कराकर बोर्डिजो साहेबकी सहज पद्धतिसे बिधया कराना चाहिये।

इनके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं, जिनपर स्वास-तौरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञ पाठकगण घृष्टताके लिये क्षमा करें। —हनुमानप्रसाद पोद्दार

# गौ देवी है

'गाय हमारे दुग्ध-भुवनकी देवी हैं । वह भूखोंको खिलाती हैं, नंगोंको पहनाती हैं और बीमारोंको अच्छा करती है। उसकी ज्योति चिरन्तन है।'

-- सम्पादक 'होड 'स हरीमैन' अमेरिका

# गायका द्ध बढानेके उपाय

- प्रतिदिन हरी ताजी घास पेटभर खिलाना ।
- २. दूध दुहकर उसीको पिला देना ।
- ३. गुड़ एक भाग और जौ तीन भाग एक साथ पकाकर रोज खिलाना।
- ४. गोभी और पत्ता-गोभीकी पत्तियाँ खिलाना ।
- ५. प्रपीतेके कच्चे फल और प्रपीतेकी पत्ती पीसकर गुड मिलाकर खिलाना ।
- ६. सनके फूल, महुआके फूल, घास और गुड़ जलमें उबालकर खिलाना ।
- ७. ऊखकी गँडेरी या ऊखका रस निकाल लेनेपर बचा हुआ कूचा खिलाना ।
- ८. तीसीकी खल और उबाला हुआ मटर खिलाना ।
- 3. किसारीकी दालके साथ गेहूँ उबालकर खिलाना ।
- १०, गुँवार खूब पकाकर या रातभर जलमें भिगोकर खिलाना।
- ११. गुड और काँजी मिलाकर खिलाना।
- १२. घी, मैदा और गुड़ मिलाकर पकाकर खिलाना। इससे खूब दूध बढ़ता है।
- १३. बीजवाले केलेको चावलके साथ उबालकर खिलाना।
- १४. पके या कच्चे बेचको उवालकर खिलाना ।
- १५. पलास और सेमलके फूल खिलाना।
- -१६. प्रसवके तीसरे दिन उड़दका दिलया आधा सेर, नमक एक छटाँक, हस्दी आधी छटाँक और पीपलका चूर्ण एक छटाँक—इन सब चीजोंको मिलाकर पानीमें पका लेना चाहिये और फिर उसमें पावभर गुड़ मिलाकर कुछ गरमगरम ही सन्ध्याके समय गायको खिलाना चाहिये। इससे दुध बहुत बढता है।
- '१७. गिलोयकी पत्ती और उसकी बेल खिलानेसे भी दूध बहुत बढ़ता है।
- १८. जीरा १० भाग, नमक १० भाग, सौंफ १० भाग, लौंग ५ भाग, सफेद चन्दन २ भाग, फिटकिरी १ भाग और नाइट्रेट आफ पोटाशियम १ भाग—इन सब ची जोंको कूटकर रक्ले और सुबह-शाम दोनों वक्त एक एक सुट्ठी गायके दानेके साथ मिला दे तो खूब दूध बढ़ता है।
- १९. बॉसकी पत्ती आधी छटाँक उवालकर उसमें थोड़ी-सी अजनाइन और गुड़ मिलाकर खिलानेसे दूध बढ़ता है।
- २०. प्रमनके बाद दूध बंद होकर यदि थन कड़ा हो जाय तो रेड़ीके पत्तोंसे सेक करना चाहिये ।
- -२१. गायके दूध बढ़नेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि गायको उसी साँड्से वर्धाया जाय जिसकी मा बहुत ज्यादा दूध देनेवाली रही हो।



#### -२ छोड्ड्इन्डिन्ड-वंशीधरसे !

( रचयिता—श्रीनारायणदास चतुर्वेदी )

वंशीधर ! वंशीवट बीच निज वंशी आप कहिये वजाने फिर कब जुट जायँगे ? सार्थक 'गोपाल' नाम कब कीजियेगा नाथ ? गो-विधातकों के दल कब लुट जायँगे ? होगी धर्म-स्थापना 'नरायण' वताओ कब ? दीन जन कब दीनतासे छुट जायँगे ? आँखें खोल निद्रा छोड़ साहसके साथ जरा, सोत हुए भारतीय कब उठ जायँगे ?



# गोरक्षाके निमित्त कुकोंका बलिदान

( लेखक--संत श्रीनिधानसिंहजी आलिम )

गोरक्षा सिक्खधर्मका एक प्रधान अङ्ग है । गुरुओं के इतिहाससे यह मत मलीभाँति प्रकट हो जाता है कि उनके अवतार धारण करनेका प्रयोजन गो, गरीब और भक्तोंकी रक्षा था। पंजाबके स्म्राट् महाराजा रणजीतसिंहने सिक्ख-धर्मके प्रकाशमें पंजाबमें गोहत्याको राजाज्ञासे बंद करा दिया था। आपने गवर्नर जनरल ऑकलैंड और काबुलके अमीर शाहशुजाके साथ १६ जून १८३८ ई० में जो संधि की थी, उसकी दसवीं शर्च यह थी कि इन दोनों सरकारोंकी फीजोंको जब कभी पंजाबकी भूमिसे होकर जाना पुड़े, वे पंजाबकी सीमाके भीतर गोवध नहीं कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त महाराजा साहबने अपने यूरोपियन अफसरों—जनरल सी. वेण्टोरा और जनरलसी. एलार्डसे यह प्रतिज्ञा करा ली थी कि वे गोमांस नहीं खाउँगे।

मुदकीकी लड़ाईके बाद पंजाबमें कौन्सिल आफ रीजेन्सी (Council of Regency)का राज्य था।कौन्सिलके रेजिडेन्ट सर जॉन लारेंसने २४ मार्च सन् १८४७ को एक आज्ञापत्रपर इस्ताक्षर किया था, जिसका आश्यय यह था कि अमृतसर शहरमें गोवध नहीं किया जायगा। उस आज्ञापत्रके निम्नलिखित वाक्यको एक ताम्रपत्र (Copper plate) पर खुदवाकर उसे दरबार साहबके प्रवेशद्वारपर लटका दिया गया था—

'Kine are not to be killed at Amritsar,' यानी अमृतसरमें गोवध नहीं किया जायगा।

( २ )

२४ मार्च सन् १८४९ को अंग्रेजोंने पंजावको अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया। इसके सिर्फ नौ ही दिन बाद यानी दूसरी अप्रैलको ईस्ट इंडिया कम्पनीकी राज्यप्रवन्धक कमेटी (Board of Administration)ने यह आज्ञा निकाली कि अब गोहत्याके कान् नको बदल दिया जाय। अतएव इस आदेशके अनुसार ५ मई सन् १८४९ को वायसरायने यह घोषणा कर दी कि भिविष्यमें किसीको भी अपने किसी कार्यसे अपने पड़ोसीकी उन प्रथाओं में बाधा डालनेकी अनुमति नहीं होगी, जिसके लिये उसके धर्ममें आज्ञा दी गयी है। कम्पनीकी राज्य-प्रबन्धक कमेटीने यह भी कह दिया कि जिस प्रतिवन्धको पहले लागू किया गया था, वह कैवल सिक्खराज्यके सम्मानकी दृष्टिसे था। अब सरकारी आज्ञा हो गयी कि प्रत्येक

शहरके बाहर जानवरोंके वध करनेवाले गोहत्यारों (बूचड़ों) के लिये एक जगह निश्चित की जाय।

पंजावपर ब्रिटिश-अधिकार होते ही सरकारकी उपर्युक्त कार्रवाइयोंसे हिंदू-सिक्ख जनताके हृदयपर बहुत बुरी चोट लगी, जिसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि हिंदू-मुस्लिम-वैमनस्यकी जड़ जम गयी।

जहाँतक अमृतसर शहरका सम्बन्ध है, वहाँ एक कसाई-खाना खोल दिया गया और गोमांसको बाजारमें ले जाकर बेचनेकी अनुमति मिल गयी।

अमृतसरमें हिंदू और सिक्खोंकी ओरसे प्रबल आन्दोलन आरम्म हो गया और कसाईखाना खुलने तथा गोमांस बेचनेकी अनुमति दी जानेके समयसे १८७१ ई० के बीच अमृतसरमें कई बार हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए । अतएव २२ मई १८७१ को अमृतसरकी म्युनिसिपल कमेटीकी बैटकमें इस प्रश्नपर बड़ा बाद-विवाद हुआ कि 'जनताके आन्दोलनको रोकनेके उद्देश्यसे आगामी वर्षके लिये कसाईखानोंका लाइसेन्स रह् कर दियाजाय या जारी रक्खा जाय । इस बैटकमें अमृतसर कमिश्नरीके कमिश्नर मि० डब्स्यू० डेविसने कसाईखाना चाल् रखनेके पक्षमें एक जोरदार व्याख्यान दिया । हिंदू तथा सिक्ख-सदस्योंने इसका घोर विरोध किया, परन्तु बहुमतसे यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गयाकिकसाईखाना चाल् रक्खा जाय ।

( 3 )

जब १८४९ ई० से लेकर १८७१ ई० तककी सारी चेष्टाएँ, जो कसाईस्वाना हटानेके उद्देश्यसे की गयी थीं, निष्फल गयीं, तब श्रीसतगुरु रामसिंहजीके कुछ कूके या नामधारी सिक्सोंने यह निश्चय किया कि गोहत्याका यह कल्झ गुरुकी नगरीसे तबतक दूर नहीं किया जा सकता, जबतक कि अपने शीश बल्दान न किये जायें। कान्ती और शान्तिमय साधन उनकी दृष्टिमें सब-के सब व्यर्थ हो चुके थे। अतएय उन्होंने १५ जून १८७१ की अँधेरी रातके लगभग ११ बजे कसाइयों (गोहत्यारों) पर आक्रमण कर दिया और जितने पकड़में आये, उन्हें मार डाला, तथा वध करनेके लिये बाँधी गयी सैकड़ों गौओंको मुक्त करके स्वयं भाग गये।

पुलिसने उनके बदले अमृतसरके कुछ प्रतिष्ठित हिंदू और श्रीनिहंगसिंहको संदेहमें गिरफ्तार कर लिया । और उन- पर इतना अत्याचार किया कि उन निरपराधोंने यह स्वीकार कर लिया कि १५ जूनकी रातको गोहत्यारोंका वध उन्होंने ही किया था। अतएव अपराध स्वीकार करनेपर अदालतने उन्हें सख्त सजा दे दी।

उधर श्रीभेणी साहब श्रीसतगुरु रामसिंहजीके हेड काटरमें एक भारी दीवान (सत्सङ्ग) हो रहा था । अमृतसरमें कसाइयों- की हत्या करनेवाले नामधारी सिक्ख भी उस सभामें मौजूद थे। श्रीसतगुरुजीको अमृतसरकी घटनाके विषयमें यह मालूम हो चुका था कि यह काम उन्हींके कुछ सिक्खोंने किया है। अतएव आपने उन्हें आज्ञा दी कि वे शीध-से-शीघ अमृतसर पहुँचकर अपने दोषको स्वीकार कर लें, जिससे उनकी जगहमें पकड़े गये निर्दोष आदमी छट जायँ।

सतगुरुकी आज्ञा सिरपर रखकर नामधारी सिक्ख अमृत-सर पहुँचे। और जब उन्होंने अफसरोंके सामने अपने अपराध स्वीकार करते हुए यह कहा कि '१५ जूनकी रातको अमृत-सरमें जो लोग मारे गये थे, उनके मारनेवाले हम हैं' तो उनके आश्चर्यकी कोई सीमा न रही। पहले तो उनकी इस बातपर विश्वास न किया गया; परन्तु जब उन्होंने सारी घटना-का वर्णन करते हुए हथियार तक बरामद करा दिये, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। परिणामस्वरूप जो निर्दोष सज्जन पुल्सि-के झुठे अभियोगके आधारपर अदालतसे सजा पा चुके थे, वे छोड दिये गये।

#### (8)

नामधारी वीरोंका मुकदमा—इन नामधारी या कूके वीरोंके विरुद्ध मेजर डब्ल्यू. जी. डेविस, सेरान जज और किमस्नर अमृतसरकी अदालतमें २८, २९ और ३० अगस्त सन् १८०१ की मुकदमेको मुनवायी होती रही और ३१ अगस्तको फैसला मुनाया गया।

#### फैसला

#### फाँसीकी सजा-

- १. बाबा लहणासिंह अमृतसर )
- २. ,, फतहसिंह ,
- ३. ,, हाकिमसिंह पटवारी, मौजा मूड़े, जि॰ अमृतसर।
- ४. बीहलासिंह, नारली, जि॰ लाहौर।

#### काले पानीको सजा-

- १. लहणासिंह वल्द मुसद्दासिंह ।
- २. बुलाकासिंहका पुत्र लहनासिंह।
- ३. लालसिंह सिपाही ।
- (१) अड्बंगिसंह, (२) मेहरसिंह और (३) झंडा-सिंह—इन तीनोंको फरार बोषित किया गया।

\*\*\*\*\*\*\*\*

भौजदारी कान् नकी दफा २९८ के अनुसार सेशन्स जजने अपना फैसला तसदीकके लिये लाहौर चीफकोर्टमें भेज दिया, जिसकी तसदीक जिस्टस जे. कैम्पबेलने ९ सितम्बर १८७१ ई० को और जस्टिस सी. आर. लिंडसेने ११ सितम्बर १८७१ ई० को की। अतएव कूका-दलके ये चार प्राणोक्सर्ग करनेवाले सिपाही अमृतसरमें हसते हसते और सत श्री अकालकी जयज्यकार करते हुए शहीद हो गये, और दूसरे तीन अंडमन टापूमें भेज दिये गये। देश और गोमाताकी रक्षा और सेवाके उद्देश्यसे कूके वीरोंका यह उज्ज्वल बलिदान भारतवर्ष-जैसी ऋषि-भूमि और गोमक्तोंके देशमें विशेष माहात्म्य रखता है।

(4)

क्या उनका मिशन असफल रहा ?—कुछ भाई यह कह सकते हैं कि अमृतसरके कूके शहीद अपने मिशनमें इस कारण असफल रहे कि उनके प्राण बिल्दान करनेपर भी विवादम्रस्त कसाईखाना बंद नहीं किया गया; लेकिन में यह नहीं मानता। क्योंकि जिस उद्देशको सामने रखकर उन श्र्वीर कूकेसिक्लोंने अपनी इच्छासे अपने बिल्दान दिये, वह गुरुकी नगरी अमृतसर और देशभरके शहरोंको गोहत्याका अखाड़ा बननेसे रोकनेका पावन मिशन था, जिसका, विना किसी मत-मतान्तरके भेदके, सारे हिंदुस्थानकी भलाईका लक्ष्य था।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह उन कूके शहीदों-के बिलदानका ही फल है कि १८७१ ई० के बाद आजतक अमृतसर शहरकी सीमाके भीतर दूसरा कसाईखाना खोल्नेके लिये लाइसन्स देनेका साहस नहीं किया जा सका। इसलिये यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि यदि ये ७ नाम-धारी विक्ख उस समय अपने शीश बिलदान न करते तो उस समयकी गोवधकी चलनके अनुसार न जाने अमृतसर और पंजाबके दूसरे शहरोंमें आजतक और कितने कसाईखाने खोल दिये गये होते। और अबतक उनमें कितनी करोड़ गोएँ कतल हो जुकी होतीं। अतएव उनका मिशन सफल रहा।

इसके बाद रायकोट जिला छिषयानामें और मलेर-कोटला-में बहुत ही भयङ्कर घटनाएँ हुई, जिनका विवरण पीछे कभी दिया जायगा। उनके फलखरूप ४९ नामधारियोंको तोपसे, एकको तलवारसे और १६ को फिर तोपसे शहीद कर दिया गया। सतगुरु श्रीरामसिंहजीको उनके स्वेदारोंक साथ धन् १८१८ के तीसरे रेगुलेशनके द्वारा निर्वासित कर दिया गया और शेष आन्दोलनपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये, और श्रीमैणी साहब गुरु-मन्दिरके सामने पुलिसकी चौकी लगा दी गयी। ये सार प्रतिबन्ध १८७२ ई० सं लेकर १९२० ई० तक रहे। स्वीर पुलिसकी चौकी १९२३ ई० तक रही।

# गोरक्षा कैसे हो ?

( लेखक--श्रीयुत हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम्० ए०, एल्० टी०, साहित्यरत्न )

भारतवर्षके लिये ईश्वरीय देनमें गौका अपना विशिष्ट स्थान है। गौसे अधिक उपयोगी पशु सृष्टिमें दूसरा नहीं मिळता। सनातनसे ऋषि-मुनि इसका गुणगान करते आये हैं। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण 'गोपाल' थे, उन्होंने अपना तन-मन माखन और मलाई देनेवाली गौओंकी सेवामें लगाया और मली प्रकार उनकी रक्षा की।

हिंदू-धर्ममें ऐसी कोई बात नहीं, जिसकी प्रत्यक्ष उपादेयता नहो। गो भारतवासियोंको सदा सन परिस्थितियोंमें वह अनिवेच-नीय सुख देती है, जो उन्हें अन्यथा अलम्य है। इसी हेतु आर्य-जातिके धार्मिक ग्रन्थोंमें गौका समुचित आभार प्रदर्शित किया गया है। गौके बिना हिंदू-जीवन नीरस है। अटूट श्रद्धा-के स्वरूप हिंदुओंने इसे 'गोमाता' कहा है। भली प्रकार लालन-पालन करनेवाली अपनी सरला माताकी रक्षा करना प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य बन गया है।

आज जब धार्मिक विश्वास उठ रहा है, और जन-समुदायकी प्रवृत्ति विवेचनाकी ओर उन्मुख है, तब यदि उस अज्ञात वैतरणीसे पार करनेकी गौकी आनन्ददायिनी शक्तिपर आस्था न हो तो कोई अचरजकी बात नहीं; गौका सबसे बड़ा विरोधी भी उसकी उपादेयताको स्वीकार करके संसार वैतरणीसे त्राण दिलानेकी उसकी अमोघ शक्तिपर थोड़ा-बहुत विश्वास लाता है। जिसने गोधनको अपना धन मानकर गौकी सेवामें अपना समय न्यतीत करनेका बत लिया है, उसे खानेके लिये इतना जुट जाता है कि वह किसीका मुखापेक्षी नहीं होता, और इस प्रकार अनेक छल-कपटसे दूर रहता है।

जब देशमें मुसल्मानोंकी घाक जम गयी, तब उन्होंने हिंदुओको सामूांहक रूपमें गौ और ब्राह्मणका अनन्य भक्त देखकर हिंदुओंकी इस उपास्य निधिका यथाशक्ति तिरस्कार किया; क्योंकि इनकी धार्मिक कट्टरता अपनी उस सीमापर पहुँच चुकी थी, जहाँ पहुँचकर वह दूसरे धर्मोंको कुछ गिनती ही नहीं । धर्मपर यह आधात हिंदू-हृद्दयोंको असह्य हो उठा, और वे गोरक्षाके ।लये मर मिटने लगे । किन्तु विजेताके इस अत्याचारको ये विजित इस प्रकार रोक सकनेमें असमर्थ हुए । देशके उस नैराश्य-कालमें लोगोंका ध्यान भगवान्के दया-दाक्षिण्यकी ओर जाना अवश्यम्भावी था । अनेक महात्माओंने अवतीर्ण होकर भगवान्को अपनी पुकार

सुनानेके लिये हिंदू-जनताको उत्साहित किया । भक्तिका यह प्रवाह क्रमशः ऐसा विस्तृत होता गया कि उसकी लपेटमें देशमें बसनेवाले सहृदय मुसल्मानोंकी भी एक अच्छी संख्या आ गयी।

देखते-देखते यहाँ गौके और भी सबल और कुशल शतु आ जमे । गो-मांसके लिये लालायित रहनेवाले यूरोपके निवासियोंकी यहाँ अच्छी उदर-पूर्ति होने लगी; साथ ही गो-चर्मके व्यवसायसे ये व्यापारी लाभान्वित हुए । यद्यपि इन्होंने गोवध अपने हिंसक रूपमें आरम्म कर दिया, तथापि इन्होंने गोकी उपादेयताको प्रत्यक्ष समझा ! उत्तम जातिके भारतीय गाय-वैलोंको समेट उपनिवेशोंमें अन्न और दूधकी सुविधाएँ उपस्थित करनेकी नीति भी निर्धारित हो गयी । वास्तवमें विदेशमें सोने और चाँदीके टुकड़े चले जानेसे भारतमें निर्धनताका ताण्डव इतने भयंकर रूपमें नहीं दिखायी दिया है, जितना दूधकी नदियाँ वहानेकी शिक्त रखनेवाले गोधनके अपहरणकी इस नीतिसे !

हिंदुओं का जीवन दूध और अन्नपर ही अवलिम्बत है। जबसे गाय-बैल निष्ठुरतापूर्वक भारतीयों से अपद्धृत किये जाने लगे हैं, तबसे देश-सन्तान पिल्का चिन्ता भी बढ़ गयी है, जिसे समुन्नत बनाना प्रत्येक सरकारका मुख्य कर्तव्य है। आज जब अमेरिका, डेन्मार्क, ग्रेट-ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि अपने-अपने गोधनकी उन्नतिमें कटिबद्ध हैं और दूधका मंडार बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं, तब भारतीय सरकार ही अपने कर्तव्यमें अपूर्ण रह जाती है। बात यह है कि गोरे और कालोंके हित परस्परविरोधी हैं, और काले बच्चोंके लिये गोरे बच्चोंके हितकी उपेक्षा करना सरकारको अभीष्ट नहीं।

देशकी इस दीनावस्थामें शुद्ध दुग्धके अभावमें भारत-सन्तान शक्तिहीन ही रहती है। गो-दुग्ध एक अनुपम पौष्टिक है; आयुर्वेद और विज्ञान दोनोंने गौके दूधका महत्त्व पूर्णतः स्वीकार किया है। जब गौका दूध श्रेष्ठ दूध है, तब भेंसका दूध पिलाकर बच्चोंके प्रति अन्याय करना अशोभन है। पर आज तो जिन्हें भैंसका ही दूध मिल जाता है, वे सचमुच भाग्यवान हैं—दूधके अभावमें तड़पनेवाले बच्चोंकी संख्या ही इधर बढ़ रही है।

ब्रिटिश-शासनके पूर्व भारतमें गोचर-भृमिकी कमी न थी,

और तब गौ पालनेवाले ग्रहस्थोंकी संख्या भी अधिक थी। किन्तु ब्रिटिश-शासन-सत्तामें राजस्य-कर और चमड़ेकी नीतिसे लोग गोचर-भूमिमें खेती करनेके लिये विवश हुए और इस प्रकार गोचर-भूमिका लोप होने लगा। मुसल्मानो सत्ताका वह अनिश्चित और दोषपूर्ण राजस्व भारतके लिये फिर भी सुखका विषय था।

आज भारतवर्षमें पशुओं साथ जो अत्याचार होता है, वह संसारके किसी भागमें नहीं दिखायी देता। भोजनकी उचित व्यवस्था न होनेके कारण गायोंका कागज-कपड़े चबाना तो एक साधारण-सी वात है; किन्तु जिनका दुग्ध अपने शुद्ध रूपमें अमृतके समान है, वे गायें विष्ठामें मुँह डालनेके लिये भी तो विवश होती हैं। कलियुगमें गौके लिये यह शाप बताया जाता है, किन्तु आज तो समस्त भारतवर्ष पराधीनताके कठिन जालमें आबद्ध होकर शापशस्त है।

७५ प्रतिशत गायें आज तपेदिककी रोगिणी होती हैं। उनके दूधमें रोगके कीटाणुओंकी ही प्रचुरता रहती है, और वह आज लामके बदले हानि ही अधिक पहुँचाता है। परन्तु अभी भी गोवंश इतना नष्ट-भ्रष्ट नहीं हुआ, जिसकी ओरसे निराश हो जाना पड़े। अब भी देशमें वे उत्तम नस्लें मौजूद हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष सहस्रोंकी संख्यामें लोग बाहर ले जाते हैं।

मुसल्मानोंपर गोवधका दोष लगाना साधारण-सी बात है। किन्तु जितना गोवध वर्तमान शासन-कालमें होता है, उतना मुस्लिम शासन-कालमें कदापि न था; आज भी गोभक्षक मुसल्मानोंकी संख्या अधिक नहीं। वास्तवमें अंग्रेज ही मुसल्मानोंको गोवधके लिये आश्वासन देते हैं, और मली प्रकार अपना काम बनाते हैं। गोमांस वैज्ञानिक दृष्टिसे कोई अच्छा न होते हुए भी गोरोंका भोजन है और मुसल्मानोंको गोवध करनेमें आपित्त नहीं; दूसरे, गोवधसे हिंदुओं और मुसल्मानोंमें साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है, जिसका परिणाम भारतको सदैव पराधीन बनाये रखना है। पारस्परिक वैमनस्यकी अग्विको शान्त करना और उसे चेता देना अंग्रेजोंने मली प्रकार सीखा है। हर्षका विषय है कि मुसल्मान भी वस्तुस्थितिको समझकर गोरक्षामें हिंदुओंका हाथ बटाना सीख रहे हैं।

गोवधर्मे अंग्रेजों और मुसल्मानोंका दोष प्रधान रूपमें होते हुए भी हिंदू इससे बेदाग नहीं रहते, क्योंकि उनमें भी तो गोरक्षाका पक्का भाव नहीं। प्रसिद्ध विद्वान् पं० श्रीराम- शर्माने ठीक ही कहा है—'गायकी कुर्बानीपर हिंदू इसिलये बिगड़ पड़ते हैं कि उनके दिल्लोंको दुखाया जाता है; नहीं तो, कसाईखानों में प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें गायें कटती हैं, और कोई हिंदू वहाँ लड़ने-झगड़ने नहीं जाता।' शोकका विषय है कि कुल हिंदू धनाट्य गोवधसे पैसा कमा रहे हैं। मशीनके इस युगमें जब कि चमड़ेका व्यवहार बढ़ रहा है, शौकीन लोगोंके बढ़िया जूते और हैंडवेग और गाँववालोंके पुर (चरस) के लिये बहुत अधिक गो-चर्म खप जाता है। यह बढ़िया चमड़ा वध किये जानेवाले गोवंशका होता है, प्राकृतिक मौतसे मरे गाय-वैलेंका नहीं।

निर्धनताकी व्याधिपर लोगोंका ऐसा वश नहीं। किसानों-को अपना कर्ज चकानेके लिये अपना पश्-धन बेचना पडता है; यही सुन्वे-सड़े गाय-बैंछ सस्ते दामोंमें बिककर छावनियोंमें भोजन पहुँचाते हैं। लूळे-लँगड़े पराओंको कसाईके हाथ न बेचकर गोशालामें भेज देना जनताके ज्ञानकी चरम सीमा है: गो-वर्द्धनके लिये उसने बहुत ही कम ध्यान दिया है। सरकार-ने इधर पद्म-उन्नतिभी ओर कछ ध्यान दिया है। डेयरीभी जिला देनेके लिये मि॰ विलियम सिम्थ और डाक्टर सैम हिग्गिनबाटमने बंगलोर और नैनीमें ऋषि-ऋछिन खोलकर देशका कुछ उपकार किया है। प्रतिवर्ष सैकड़ों सिंधी प्राओं-का विदेशमें जाना रोकनेकी इच्छासे कराचीमें भाषण देते हुए लॉर्ड विलिंग्डनने कहा था--'मैं मानता हूँ कि पशु-प्रजनकोंको अच्छे पद्मओंसे बाहर बहुत अच्छी रकम मिल सकती है: परन्त तब भी कराचीवासियो ! तमको ग्रद्ध जातिके पशुओंको देशमें ही रखना चाहिये। '-लॉर्ड लिनलियगो भी पशुओंके प्रजननकी ओर तत्वर हुए थे, किन्तु सरकारके प्रयत्नोंमें एक अपूर्णता ही दृष्टिगत होती है।

गोरक्षाके लिये पहले देशकी गरीबीको दूर करना होगा । लगानमें कमी हो जानेसे भारतवासी और उनके गोधनको अच्छा सहारा मिल सकता है; इस प्रकार चरागाहों के लिये काफी गोचर-भूमिका प्रक्रन भी हल हो सकता है । भारतवासियों-का यह धर्म है कि वे गोवधके लिये गोवंशका व्यवसाय नहीं करें, तथापि गाय-बेलोंका कसाइयोंके हाथों कटना और विदेशियोंके हाथों उनका विकता जबतक न्यायालयसे दण्डित नहीं होता, तवतक गोरक्षा नहीं सिद्ध होती । योग्य प्रजनन और डेयरीकी शिक्षाके लिये भी विशेष प्रोत्साहन आवश्यक है ।

कार्य करनेकी क्षमता रखते हुए भी सरकार यह सब

करेगी इसमें सन्देहके लिये पर्यात स्थान है। लाला लाजपतराय-ने इसीलिये तो कहा था— 'जबतक स्वराज्य नहीं मिल जायगा, तबतक गोरक्षाका प्रश्न इल नहीं हो सकता।' सचमुच जब देशके राष्ट्रीय जीवनमें एक नयी धारा प्रवाहित होने लगेगी, तभी देशका यथेष्ट हित-साधन हो सकता है। लालाजीने अन्यत्र सारगर्भित शब्दोंमें कहा है—'जो सरकार सालमें लाखों गौओंकी कत्ल करती है, उस सरकारसे सम्बन्ध छोड़ो, हिंदू बनो; हिंदू भगवान्को 'सरकार' कहते हैं। भगवान्को अपनी पुकार सुनाओ, वह सुनेगा—वह अवक्य ध्यान देता है।

## गो-गोपाल

( लेखक--पं० श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी एम्० ए०, एल-्एल्० बी० )

इस वैज्ञानिक युगमें घोर अवैज्ञानिक मतिभ्रम फैला हुआ है । तभी तो नास्तिकता, हिंसा, स्वार्थलोलपता आदि अवगुणोंको अधिकाधिक प्रश्रय मिल रहा है । मानवता पथभ्रष्ट हो गयी है। मनुष्यका मस्तिष्क और शरीर दोनों विकत-से प्रतीत हो रहे हैं। यही कारण है कि विज्ञानके अन्धमक्त प्रायः धर्मके नामसे चिढते हैं और 'विज्ञानका नाम सनकर धर्मके पैर उखड जाते हैं, ऐसा कहते हए भी सने जाते हैं। परन्त यह तो धर्मका उपहास करनेवालोंका असंगत प्रलाप है। इस धर्मप्राण भारतभिममें इस प्रकारकी उक्तिका उच्चार और व्यवहार दोनों ही अनुचित है। किन्त, इसमें सन्देह नहीं कि धर्मको प्राण माननेवाली आर्यजातिके कतिपय आचार-विचार भी दम्भ ही प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ, गोभक्ति । परस्पर अभिवादनमें 'जै गोपाल' हरिकीर्तनमें 'गोपाल जय जय'की ध्वनि हमलोग ख्व करते हैं। पर, गोपालकी, परम प्रेयसी गोमाताकी रक्षा तथा सुधारके लिये कुछ वास्तविक कार्य इमसे नहीं बन पड़ता । इसे दम्भ ही तो कहा जायगा । वस्तुत:--

> धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं, तसाद्धर्मं परमं वदन्ति ॥

यह उपनिषद्वाक्य सर्वथा वैज्ञानिक है। इसीलिये प्राचीन ऋषियोंने धर्मकी सुदृढ़ आधार-शिलापर ही सनातन आर्यजातिकी नींव डाली थी। घोर अन्धकारपूर्ण संसार-सागरमें मार्ग निश्चित करनेके लिये धर्मका प्रकाश्चग्रह ही सहायक है और रहेगा।

सत्याधारस्तपस्तैलं दया वर्तिः क्षमा शिखा । अन्धकारे प्रवेष्टच्ये दीपो यन्नेन धार्यताम्॥ भारतवारकी यह उक्ति कितनी रहस्यपूर्ण है। किन्तु हाय! हिंदूजातिका यह धर्मदीप अद्यावधि निर्वाणोन्मुख प्रतीत हो रहा है। उसके आधारमें ही घुन लगा है। तैल, वर्ति और शिखाकी तो कथा ही अलग है। गोजातिका भीषण हास और उसकी रक्षाके प्रति गोभक्तोंकी किंकर्तव्य-विमृद्धता यही तो प्रकट कर रही है।

वस्तुतः गोशब्दमें सम्पूर्ण आर्यसंस्कृतिका इतिहास अन्तर्हित है। परन्तु इस रहस्यको ममझनेके लिये हमारा मस्तिष्क कहाँ समर्थ है ? शरीर और मनको पुष्ट करनेके लिये गोदुग्ध-रसायन तो भारतीयोंके लिये दुर्लभ हो गया। गोदुग्धनी महत्ताना प्रतिगदन करनेवाला आयुर्विज्ञान कहता है—

गन्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च हृद्यं बलवुद्धिदं स्थात् । आयुःप्रदं रक्तविकारहारि त्रिदोषहृद्रोगविषापहं स्थात् ॥

इत्यादि धर्मशास्त्रोंमें गोदान, गोपालन, गोपय, गोमय, गोमुत्रादिकी महिमा भरी पड़ी है।

श्रुतिवाक्यों का पाठ भी हम नित्य किया ही करते हैं। फिर भी दशा यह है कि प्रायः गोदर्शन मिलना भी कठिन हो गया है। भगवान स्वयं गोपाल वन सकते हैं; वे गोपालनमें, गोचारण, गोरक्षणमें आनन्द-निमग्न हो सकते हैं। परन्तु, हमारी निष्क्रियताके सामने यह सब कहानी है।

तो अब प्रश्न यह है कि किया क्या जाय ? किम मार्गका अनुसरण किया जाय ! श्रद्धान्वितोंका मार्ग-प्रदर्शन तो धर्म-दीप ही कर सरता है । इसिटिये धर्मया उपहास न किया जाय; उसका दम्म न रचा जाय । धर्म विशानका शत्रु नहीं, मित्र है, पोपक है । धर्मका आधार मत्य है और सत्यके बिना विज्ञानकी भी स्थिति कहाँ है ! अस्तु, रक्षाका दूमरा उपाय नहीं है, 'धर्मो रक्षति रक्षितः ।'

महाभारत-कालमें शरीर तथा मस्तिष्कके पोषणके लिये और अध्यात्म-तत्त्वके विकासके लिये गो-दुग्ध और गीता-सुतकी वर्षा करनेवाले स्वयं गोपालर्नन्दन थे—

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पाथौ वत्सः सुधीभोंका दुग्धं गीतामृतं महत्॥

परन्तु आज कैसे निर्वाह हो १ गोवंशके उद्घारके बिना भारतधर्मकी सभ्यता और संस्कृतिकी रक्षा किटन है । इस महान् धर्मकी रक्षाके लिये हमें गोभक्तिका क्रियात्मक व्रत लेना पड़ेगा; गोपालका आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। अनन्यशरणागितका आश्रय लेना पड़ेगा। फिर तो भगवान् किसी-न-किसी रूपमें अवतरित होंगे ही । अन्यथा उनके विना हमारे योगक्षेमका भार कौन लेगा; गोदुग्ध और गीता-मृतका पान कौन करायेगा। स्वान्तः सुखाय रामकथाकी रचना करनेवाले तुलसीकी सरल वाणी प्रभु-भक्तोंको क्या विस्मृत होनेवाली है !

जब जब होइ धर्मैकी हानी । बार्ट्सि असुर अधम अमिमानी ॥ कर्रार्ह अनीति जाइ निहं बरनी । सीदिह बिप्र धेनु सुर घरनी॥ तब तब प्रमुधिर बिबिय सरीरा। हरिहं कुपानिधि सजन पीरा॥

यह बहुत बड़ा अवलम्ब है । आवश्यकता है पूण विश्वासके साथ सिक्रय निमित्तमात्र बननेकी । गोरक्षाकी } आड़में पेटपालनकी किया तो अन्धी गोभक्ति है । प्रभुचरण-में जब हम ग्रुद्ध भावसे अत्मिनिवेदन करेंगे तो मार्ग निकल ही आयेगा । भगवान्का स्वभाव ही जो ऐसा है— रहित न प्रमु चित चूक किएकी । करत सुरित सय बार हिएकी ॥

गीताका अमृतज्ञान भी तो 'मामनुस्मर युध्य च' का ही उपदेश देता है । भगवान् कहते हैं—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरः। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥

अर्थात् ज्ञानः, भक्तिः, कर्मे सबकी उपलब्धि मत्परायण होनेसे हो जायगी !

# तुम्हारी गायें

कैसा, गो-कलमें गोविन्द ! परिवर्तन नहीं दीख पडते नँदनन्दन ! वे गोपोंके घौरी, धूसरि, इयामा, भामा, है मुरहीमें नाम। नहीं टेरते अब तम उन गौओंको हे घनइयाम!॥ कर पर घर गो-वर्धन, जिनको तुमने किया सनाथ। आज वही असहाय रो रहीं होकर निपट अनाथ॥ पाल गो-पाल कहाये, करी सदा ही प्रीत । उनका क्रन्दन सन चुप बैठे, यह कैसी अनरीत ?॥ विविध भाँति हो रहे आज उनपर अति अत्याचार । मुक, जोहती बाट तुम्हारी, अब तो हो अवतार ॥ बिना तुम्हारी कृपा न होगा गौओंका कल्यान । वंशी नाद श्रवनको खंडे किये हैं गोकुछ बिना तुम्हारे, यमुना-तट नँदलाल । सूना बिकल खोजतीं तुम्हें, तुम्हारी गायें हे गोपाल!॥

—सरस्वती भटनागर



# गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन-भगवत्प्रार्थना

मगत भूमि भूसुर सुरिम सुर हित लागि ऋपाल । करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल ॥ गोताश्वदेवताविप्रवेदानां स्क्षणाय वै। तनुं धत्ते हरिः साक्षाद् भगवानात्मळीळया॥

'गो-अड्ड'में गौकी दुर्दशा और इस दुर्दशासे गौको जबारनेके साधनींपर विशिष्ट विदानीं और सक्ष्मदर्शी विशेषशोंके द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया गया है। और अपने-अपने स्थानमें वे सभी विचार महत्त्व-पूर्ण हैं और उनसे यथायोग्य लाभ उठानेकी बड़ी आवश्यकता है। आशा है कि गो-प्रेमी तथा देशप्रेमी पुरुष भलीभाँति मनन करके जनको यथायोग्य काममें लावेंगे । एक साधन और भी है, और वह लेखककी अल्प मतिमें सर्वशिरोमणि है। वह है-भगवानसे कातर प्रार्थना। जब-जब पृथ्वीपर संकट आया ( पृथ्वीपर संकट आनेका अर्थ ही है-गो-ब्राह्मणपर संकट आना ) तभी तब ऋषि-देवताओं-ने गोरूपधारिणी या गोरूपा पृथ्वीके पीछे-पीछे जाकर भगवान्से करुण प्रार्थना की, भगवान्को पुकारा और फलतः उनका संकट टला। भगवान् अवतीर्ण <u>ह</u>ए। 'बिप्र घे<u>न</u> सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।'

भगवान्की कृपा और भगवान्के बल्से असम्भव भी सम्भव हो जाता है। जर्मनीके वीर हिटलरने योजना बनायी थी कि सन् १९३९ में ही इंग्लैंडको जीत लिया जायगा। जापानकी भी तैयारी कम नहीं थी। परन्तु भगवानको उनका विजयी होना स्वीकार नहीं था। लाखों सुसज्जित सैन्य तथा अपार सामग्री तैयार रहते भी वे दोनों हार गये। और ऐसे हारे कि जीतनेवाले देशोंने भी उनकी ऐसी हारकी कल्पना नहीं की थी। वैसे ही विजयी लोग भी अब विजयगर्वमें मतवाले होकर यह समझते हैं कि हमने अपने बल-कौशलसे विजय पायी है और वर्तमान राक्षशी आणविक बमने तो उनके इस गर्वको हजारों गुना बढ़ा दिया है एवं इस गर्वमें भरकर ही वे आज पराजित राष्ट्रोंका बहुत बुरी तरहसे सर्वनाश करने-पर तुळे हुए हैं। पर कौन कह सकता है कि भगवानके विधानसे अगळे बीस-पचीस वर्षोंमें क्या होगा । भगवान् गर्व-हारी हैं। इटलर वीर होते हुए भी हार गया, खास करके इसीलिये कि उसमें अत्यन्त गर्व बढ़ गया था । जापानमें भी

गर्वकी कमी नहीं थी। अब इन विजयी राष्ट्रोंमें तो उन सबका सारा गर्व इकटा होकर आ गया है। पता नहीं, इनके लिये भगवान्के विधानने क्या रच रक्खा है। यह तो भविष्य ही बतावेगा। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पराजितोंके प्रति सद्व्यवहार करनेसे ही वैरका नाश होता है और जगत्में सुख-शान्ति सुप्रतिष्ठित होती है। असहाय परिस्थितिमें पड़ा हुआ मनुष्य बुरे वर्तावसे दब जाता है, पर उसके मनका परिवर्तन नहीं होता; वरं उसमें तो और भी जोरसे आग लगती है और वह अंदर-ही-अंदर फैलती है एवं मौका पाते ही जन्म-जन्मान्तरतक भयानक रूपमें भड़कती रहती है। पर यह वात कौन समझावे और कौन समझे ? भगवान्के अनिवार्य विधानकी व्यवस्था ही समय आनेपर इस तत्त्वको समझाती है और फिर वाध्य होकर समझना भी पड़ता है।

मनुष्यके हृदयकी कालिमाने विज्ञानका दुरुपयोग कराया और आणविक बमकी सृष्टि की । एक हीरोशिमा नगरके ढाई लाख नर-नारियोंमेंसे दो लाख चौवालीस हजार एक ही घंटेमें जल-भूनकर खाक हो गये। इसपर सुसम्य अमेरिका-को बड़ा गर्व है! जहरीली गैस तैयार करनेवाले राष्ट्र तो बर्बर थे, पर ससंस्कृत अमेरिका आणविक बम बरसाकर भी सुसंस्कृत और निर्दोष है! सफलताका समय है न? इस सम्बन्धमें डा॰ महेन्द्रनाथ सरकारने बहुत ही ठीक लिखा है कि 'विज्ञानकी शक्तिका अपन्यवहार करके सम्यताकी गति इतनी तेज हो चली है कि उसकी यह क्रम-वर्धमान शक्ति उसे कहाँ ले जायगी, इसपर विचार करनेसे भी क्लेश होता है। मनुष्यको इस यान्त्रिकसभ्यताने पिष्ट किया है-पीसा है, प्रष्ट नहीं किया। अभी जो प्रष्टि दीखती है, वह भी यथार्थमें पृष्टि नहीं है। यह मनुष्यकी नीच सत्ताकी शक्तिको जगाकर, उसे ऋमशः उसकी तेजोमय स्वच्छ दृष्टिसे उतारकर तमिस्नाके गम्भीर गहनमें छे जा रही है...। मनुष्य मानो क्रमशः अपनी चेतनाके दीप्त और उद्बुद्ध प्रकाशसे स्तिमित अचेतनमें उत्तर-कर प्राणशक्तिकी उद्दाम तथा कुटिल शक्तिकी ओर दौड़ रहा है। आणविक बमकी प्रस्तुत प्रणालीके अंदर, अणुके तनुत्यागके भीतर चाहे जितना गोपनीय तथ्य भरा हो, उसमें जो प्रेरणा है, उसकी उत्पत्ति तमसाच्छन हृदयसे हैं; और उसकी गति है ध्वंसकी ओर ..... इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है ।

असलमें इन देशोंकी विजय हुई है भगवान्के विधान-

से । और वह विधान ही सर्वशक्तिमान् है । विधान बनता है—भगविद्याले, परन्तु उस इच्छाके मूलमें रहते हैं हमारे कर्म। सम्भव है इन देशों में ऐसे पुण्यकर्मा पुरुष हों, जिनका पुण्यवल्य बल बढ़ा हुआ था और उन देशों में पुण्यके बलसे बलवान् इतने पुरुष न हों । रूस-जैसे अनीश्वरवादी देशों भी छिपे पुण्यातमा हो सकते हैं। कीन जानता है कहाँ कैसे कर्मवाले पुरुषों की अधिकता है । हमारा तो ऐसा विश्वास है कि भारतपर आता हुआ संकट टला, इसके मूलमें भी भगवान्का मंगल विधान ही काम करता रहा है। अतएव सबसे अधिक आवश्यक है—'भगवान्के मंगलमय विधानकी मंगलमय

व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको भगवान्के कल्याणमय चरणोंमें पूर्णतया समर्पित कर देना। इसमें प्रधान साधन है हृद्यकी सची, अनन्य, करुण प्रार्थना। गौकी रक्षाके छिये भी सबसे बढ़कर यही साधन है। जिनका इसमें विश्वास है, उनको चाहिये वे श्रद्धापूर्वक नित्य भगवान्से कातर प्रार्थना किया करें। यदि प्रार्थना सत्य होगी और हृद्यसे होगी तो ऐसे संयोग अपने-आप वनेंगे जिनसे गोरक्षाका मार्ग सुगम हो जायगा। (ह०)

# गोरक्षा क्यों आवश्यक है ?

( छेखक-मौलाना काविल साहेव, प्रेसीबेंट हिंद-मुस्लिम-गोरक्षा-सभा )

में बहुधा शान्तिके साथ ठोस काम करनेका आदी हूँ और कभी-कभी तो ख्याति और प्रकाशनको हानिकारक समझता हूँ; क्योंकि पिछळे दस सालके मेरे अनुभव बताते हैं कि दुर्भाग्यसे अभी हमारे देश-निवासियोंमें इतनी उदार-हिष्ट नहीं हो सकी है कि वे ऐसे सामाजिक कामोंके लामोंपर धार्मिक और साम्प्रदायिक जोशसे दूर रहकर ठंडे दिलसे विचार कर सकें। स्वयं मुझपर वाजे-बाजे प्रान्तोंमें गोरक्षाके कामके कारण तरह-तरहके दोष लगाये जाते हैं और मेरे कतिपय मुसल्मान मित्र यहाँतक कहनेसे भी नहीं चूके हैं कि इसमें अवस्य कोई-न-कोई मेरा कुछ स्वार्थ है।

इस मौकेपर मैं अपने हिंदू-मुस्लिम मित्रोंको धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जो मुझे इखलाकी मदद देते रहे हैं। इनमें बाबू लाडलोप्रसाद एम्० ए० एडवोकेट इटावा, सेट मोहनलाल 'शफक' हापुड़, सेकेटरी साहब गोरिक्षणी समा (रिजिस्टर्ड) लिखियाना, बाबू सुगनचन्द्र 'रोशन' बी० ए०, एल्-एल्॰बी०, पानीपत, मौलाना अब्दुल अब्बल फाजिल देवबंद, मौलाना मुहम्मद अजीम, दिल्ली, बाबू चन्दूलाल नैन वकील, देहली इत्यादि।

हमारे बान्धव, जो सामाजिक जीवनपर केवल धार्मिक हृष्टिकोणसे देखते हैं, उन्हें चाहिये कि वे इस प्रश्नके आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय (National), तथा जीवन-निर्वाहके पहलूपर भी ध्यान दिया करें। इससे कौन इनकार कर सकता है कि विश्वान (Science) के वर्त्तमान जमानेमें हमारे देशकी अधिकांश जनता कृषिपर जीवन-निर्वाहके लिये निर्भर है, जिसके लिये गाय रीदकी हड्डी (Back-done) के समान है। इसके अतिरिक्त इस देशमें मुशिक्षित माताओंकी त्रुटि है, जिसके कारण बहुत से शिशुओंका पालन-पोषण केवल गायके दुग्धपर ही होता है। कहना न होगा कि डाक्टरी खोज (Mebical research) से यह साबित हो जुका है कि बच्चोंके लिये माताके दूधके पश्चात् गायका ही दूध हितकर तथा पौष्टिक है, जो सहजमें ही तथा कम व्ययपर मिल सकता है। हिंदुस्थानके भृतपूर्व वायसराय लार्ड लिनलिथगोने भी इसी कारण भारतमें पदार्पण करते ही गोरक्षाकी तरफ लोगोंका ध्यान आकर्षित किया था।

हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें भी गोरक्षाके कामसे बहुत भारी परिवर्तन तथा उन्नति हो सकती है। देशकी स्वतन्त्रता, उन्नति, खुशहाळी और इतमीनानके लिये यहाँकी दोनों प्रधान जातियों (हिंदू-मुस्लिम) का मेळ और समझौता अत्यन्त आवश्यक है। बाबर, हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ इत्यादि मुस्लमान बादशाह इस बातको भळीभाँति समझते थे। इसी कारण उन्होंने गो-रक्षाका प्रयत्न किया था और गो-वध बंद करवा दिया था। हिंदू-मुस्लिम त्यौहारों में एकता उत्पन्न कर दी थी। आज वे सब बातें विळीन हो गयी हैं। भारत-माताके सुपुत्रोंकी हैसियतसे क्या हम सबका यह धर्म (Duty)नहीं है कि हम उन अच्छे दिनोंको वापस लायें और झगड़ेंके वास्तविक कारण (गो-हत्या) को दूर करके विखुड़े हुए भाइयोंको फिर गले मिछा दें ! हिंदू-करके विखुड़े हुए भाइयोंको फिर गले मिछा दें ! हिंदू-

मुस्छिमको एक प्लेटफार्मपर लानेकै लिये गोरक्षासे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है।

मुसल्मान मित्रोंसे में यह कहूँगा कि कुरानशरीफमें, जो खुदाका कलाम है, कहीं भी गायके मांस-भक्षणका हुक्म नहीं है। पैगम्बरे-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहबने स्लमने फरमाया है—'गायका दूध गिजा है, इसका घी दवा है और इसका मांस आजार (बीमारी)है।' —हदीस्शरीफ

क्या इन स्पष्ट हिदायतों के बाद भी कोई संदेह रह जाता है? आज भी हजारों मुसल्मान सूफी ऐसे हैं, जो गायका मांस छूते भी नहीं हैं। अन्तमें में अपने हिंदू-मित्रोंको सलाह देता हूँ कि वे आल इंडिया हिंदू-मुस्लिम-गोरक्षा-सभा (सहादरा दिल्ली) की इस कार्यमें सहानुभृति दिखायें और सब पुरुष-स्त्रियाँ विशेषतः विद्यार्थीगण सभाएँ बनाकर जलसे करें और सभाके डेलीगेट्सको बुलाकर व्याख्यान तथा प्रचार करवायें। जो मुसल्मान भाई प्रसन्नतासे इस कार्यमें हाथ बटायें, उनका उचित सम्मान करें और उन लोगोंको धार्मिक तौरपर (Religiously)न छेड़ा जाय। कोई बुरा-मला भी कहें तो नम्रतासे सब सहन करें। हिदायतें सभाके दफ्तरसे मिल सकती हैं। अ

# was significant

# भारत-सरकारका कर्तव्य

( केखक--पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय, वैद्य )

गीता साफ-साफ कहती है कि सुख-चैनसे जीना है तो खेती करो, गोरक्षा करो, व्यापार करो। इन तीनोंका आपसमें गहरा सम्बन्ध है। यह ठीक है कि हिंदू धर्मभावनासे भी गोरक्षा करना धर्म समझते हैं; परन्तु हिंदू कान्नूनकी सबसे बड़ी पुस्तक गीता तो, आर्थिक दृष्टिसे ही, गोरक्षाको उत्तम बतलाती है।

दूसरे धर्मवाले लोग गोरक्षाके खिलाफ क्यों चलते हैं ? क्या वे भारतमें रहनेवाले गैर-हिंदू भारतभूमिमें उत्पन्न घी, दूध, गेहूँ और चावल नहीं खाते ? जो गैर-हिंदू भारतके दाना-पानीसे पल रहे हैं और आगे होनेवाली अपनी संतानोंको भी यहींकी आबहवामें रखना चाहते हैं, वे सच्चे भारतमक्त बनें! भारतमें रहकर जो गोरक्षामें हाथ नहीं बँटाते, वे वस्तुतः प्रथम श्रेणीके कृतम तथा भारतद्रोही हैं। भारतीय राष्ट्रकी उन्नति ग्रुद्ध दूध-घीपर ही निर्भर है, मांस खाकर यहाँके निवासी बुद्धिमान्-बल्वान् नहीं बन सकते। गोरक्षाके विरोधमें जो लोग आज भी अपनी राय बनाये रहेंगे, वे निश्चय ही पीछे रह जायँगे।

एक समय था जब भारतमें गोरक्षाकी लहर आयी थी; आज भी कभी-कभी गोरक्षाकी बात सुनायी देती है। वास्तवमें सची बात तो यह है कि हर-एक देशकी यथार्थ उन्नित तभी होती है, जब उस देशकी सरकार निरुछल होकर, ईमानदारीसे काम करती है। भाषणसे, बेखसे तो इतना ही होता है कि जनतामें प्रचार हो। ठोस कार्य तो तभी होता है, जब सरकार कानून (नियम) बनाये और उसको कागजसे बाहर निकालकर व्यवहारमें चालू कर दे। कोई भी सरकार हो, उसे वातोंसे मुखाबा देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये। जनताको बातोंमें उलझाकर घोखा देनेसे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं।

भारत-सरकारने गोरक्षाके लिये आजतक क्या ठोस कार्य किया ? गोचरभूमि छोड़नेके लिये किस तरहका कानून बनाया ? और उस कानूनका व्यवहारमें कितना पालन हुआ ? गोरक्षाके लिये व्यवहारतः किन-किन बार्तोपर प्रकाश डाला गया ? इन बार्तोका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है । संसारमं बड़े वेगसे परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तनसे भारत परे नहीं रह सकता।

भारत-हितका दम भरनेवाली सरकार—मजदूर सरकार संदनमें बनी है; उसीके अनुसार भारतमें भी सम्भव है नग्री सरकारका निर्माण हो। ऐसी दशामें हम बहुत ही जोरके साथ

\* यथि मौळाना साहेब श्रीकाविङ महोदयसे और उनकी 'हिंदू-मुस्किम-गोरक्षा-समासे हमलोगोंका परिचय नहीं है, इसलिये कुछ विशेष कहनेमें हमलोग असमर्थ हैं, परन्तु मौळाना साहेब और उनके साथी हिंदू-मुस्लिम महानुभावोंके इस कार्यसे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस छेखमें प्रकाशित उनके विचार बहुत ही सुन्दर हैं। यदि सचमुच इन्हीं विचारोंके अनुरूप हिंदू-मुसहमान माई काम करें तो गोरक्षामें बहुत-कुछ सहायता मिळ सकती है। — सम्पादक स्पष्ट शब्दोंमें कहनेके लिये बाध्य हैं कि भारतमें जो सरकार बनेगी, उसके सदस्य तभी देश-भक्त, सच्चे और ईमानदार साबित होंगे, जब कि वे यहाँके बच्चोंके लिये तथा प्रत्येक मनुष्यके लिये मक्खन, रोटीका सुप्रबन्ध करेंगे। भारतकी वह सरकार कृतन्न और निकम्मी साबित होगी, जो राष्ट्रके मुख्य अङ्ग गोरक्षाकी समस्याको भुळा देगी। भारत-वासियोंको भूखों मारनेवाळी सरकारकी दरकार कभी नहीं है, यह ध्यान देनेकी वात है।

# 

#### अखिल-भारतवर्षीय गो-दिवस

गौका माहात्म्य एवं महत्त्व बहुत कुछ लिखा जा चुका है; तथा यह भी बतानेकी आवश्यकता नहीं कि भगवान् श्रीकृष्णका अतिप्रिय 'गोविन्द' नाम गायोंकी रक्षा करनेके कारण ही पड़ा। कार्तिक शुक्छ प्रतिपदासे लेकर सप्तमीतक गो-गोप-गोपियोंकी रक्षांके लिये श्रीकृष्ण गोवर्धनपर्वतको धारण किये रहे। आठवें दिन इन्द्रकी आँख खुळी और वे अहंकाररहित होकर भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये, कामधेनुने भगवान्का अभिषेक किया और उसी दिन भगवानका गोविन्द नाम पड़ा।

उसी समयसे कार्तिक शक्ल अष्टमीको गोपाष्टमीका उत्सव मनाया जाने छगा, जो अबतक चला आता है। भारतवर्षके प्रायः सभी भागोंमें यह उत्सव मनाया जाता है। विशेषकर गोशालाओं तथा पिंजरापोलोंके लिये यह बड़े महत्त्वका उत्सव है। गोशालाओंमें तो गोपाष्टमीके दिन एक मेला ही लग जाता है । खाने-पीनेकी द्कानें आ जाती हैं । बड़ी भीड़ होती है । मेळेमें घुमनेके अतिरिक्त लोग गौओंके दर्शन करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं और गोशालाकी संस्थाको कुछ दान करते हैं। यह तो होना ही चाहिये; किन्तु इतना ही काफी नहीं है, कुछ और भी करना होगा। जिन गो-गोपोंकी यह अष्टमी मनायी जाती है, उनकी क्या दुर्दशा है एवं उनका हित किस प्रकार हो सकता है - इसपर गम्भीरतासे विचार करना होगा और तदनसार कार्य करना होगा। गोपाष्टमी कैवल किसी एक गाँवका या गोशालाओंका ही उत्सव नहीं होना चाहिये, वरं गाँव-गाँव और घर-घर यह उत्सव बड़े समारोइसे मनाया जाना चाहिये। आवश्यकता इस बातकी है कि यह उत्सव **अखिल-भारतवर्षीय** गो-दिवसका रूप धारण कर छे।

#### गोपाष्ट्रमीके दिन क्या-क्या करें ?

गोपाष्टमीके मनानेका सुन्दर ढंग और उस दिन किये जानेवाळे कार्य नीचे लिखे अनुसार हों तो उत्तम है—

- १. गायोंको नहला-धुलाकर स्वच्छ करना आर उन्हें भाँति-भाँतिसे सजाना, २. गायोंके रहनेके स्थानकी भक्तीभाँति सफाई करना, ३. गाय और ग्वालोंकी विधिवत् पूजा करना और स्वादिष्ट भोजनसे उन्हें सन्तुष्ट करना, ४. गोशाला और पिंजरापोलोंमें यथासाध्य दान देना, ५. गाँव-गाँव और नगर-नगरमें सभाएँ हों, जिनमें गो-सम्बन्धी इन बातोंपर विचार हो——
  - (क) देशमें सर्वत्र गो-इत्याका निवारण कैसे हो सकता है !
  - (ख) गायोंकी वर्तमान स्थितिमें, उनकी नस्लमें और दुग्धोत्पादनमें किन साधनोंसे सुधार हो सकता है ?
  - (ग) गोबर और गोमूत्रका अधिक-से-अधिक खादके रूपमें उपयोग कैसे किया जा सकता है !
  - (घ) गोपालकोंको आवश्यक सुविधाएँ कैसे मिल सकती हैं?
- उस दिन लोगोंको ठीक-ठीक समझाकर और उनके भावोंको जामत् कर यह प्रतिज्ञा करनी-करानी चाहिये—
  - (क) इम उस आदमीके हाथ गौ कभी नहीं बेचेंगे, जिसपर यह संदेह हो कि वह घरमें गौका पालन न कर सीधे कसाईको या कसाईके हाथमें दे देनेवाले किसीको बेच देगा।
  - (ख) इस उन चमड़े, चर्बी तथा हड्डी आदिका अपने छिये व्यवहार और व्यापार कदापि नहीं करेंगे, जिनके काम्ण गार्योकी इत्या होती है।
  - (ग) वनस्पति-तैल ( नकली घी ) का व्यवहार नहीं करेंगे।
- ७. जहाँ अच्छे साँइ न हों, वहाँ अच्छे साँझोंकी व्यवस्थापर विचार करना, ८. जहाँ उत्तम साँइ हों, वहाँ उनके भरपूर चारे-दाने और संरक्षणका प्रवन्ध करना, ९. स्थानीय गाय, बैल, बिल्या और वळड़ोंकी संख्याका पता लगाकर लिखना, १०. इविघा हो तो अच्छी-से-अच्छी गाय रखने-वालोंको पुरस्कार देना, ११. गायें स्वस्थ और सबल कैसे रहें तथा उन्हें संकामक रोगोंसे कैसे बचाया जा सकता है—यह

समझना-समझाना, १२. अगली गोपाष्टमीतक के लिये गो-वंशकी उन्नतिका कार्यक्रम बनाना, १३. गतवर्ष गो-वंशकी उन्नतिके लिये क्या किया गया—इसकी जाँच करना, १४. गोशालाओं को यथाशक्ति दान देना, १५. ऐसे अवसरोंपर सहुदय मुसल्मान और ईसाई आदि सजनों को भी बुलाया जाय और बड़े प्रेम तथा सम्मानका व्यवहार किया जाय, जिससे वे भी इसे सार्वजनिक मेला समझें और सभामें गौके आर्थिक महत्त्वको जानकर गोरक्षाके पश्चपाती बनें। हो सके तो मैजिक लालटेन आदिकी व्यवस्था करके उपर्युक्त सब बातें समझानी चाहिये।

इस प्रकार उस दिनका सारा समय गो-चर्चामें ही छगाना चाहिये। ऐसा करनेसे ही गोवंशकी सची उन्नति हो सकेगी, जिसपर हमारी उन्नति सोल्हों आने निर्मर है।

#### संसार-पशु-दिवस

इमलोगोंको यह जानकर अपने कर्तव्यका ज्ञान तथा

उत्साह होना चाहिये कि विदेशोंमें पशुरक्षण और पशु कष्ट-निवारणके लिये ऐसे 'पशु-दिवस' मनाये जाते हैं और उनमें बड़े उत्साहसे दयाल पुरुष योग देकर पशुओंके कष्ट-निवारणके साधनोंपर विचार करते हैं।

गत ४ अक्टूबरको ऐसिसीके महात्मा सेंट फ्रांसिसके नामपर 'संसार-पशु-दिवस' (World day for Animals) मनाया गया था। उस दिनके कार्यक्रममें तीन वार्ते प्रधान रक्खी गयी थीं—१. खेल, न्यापार,मनोरञ्जन और तथाकथित विज्ञानके लिये पशुओंके साथ किये जानेवाले अनुचित न्यवहारपर विचार, २. ऐसे दुर्व्यवहारको शीघ-से-शीघ मिटानेके उपायोंपर विचार और ३. दुःखतापपीड़ित पशुओंकी ओरसे कार्य करनेके लिये उत्साह पैदा करना।

वहाँ यह कहा गया कि 'संसार-पशु-दिवस' तभी सारे संसारमें मनाया जाना सम्भव है, जब कि जनमतके नेतृगशोंकी बाणी उन वाणीहीन मूक पशुओंकी वाणी वन जाय।

# गोमाता

( लेखक --- श्रीकामतासिंहजी 'धर्मभूषण')

माता ! आज वसुन्वरा पापके भारसे प्रकम्पित हो रही है, तेरे दुःखसे भरे आर्त्तनादसे हम प्राणियोंका जीवन इस जगत्में भाररूप हो गया है । पाप-पाखण्ड अत्याचार-दुराचारका
साम्राज्य हो चला है । तेरे सात्त्वक जीवनपर कुठाराधात
होनेसे हमलोगोंका जीवन धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक
पथसे च्युत होकर भ्रष्ट हो गया ! तेरी सेवा तथा रक्षाका
सर्वप्रथम उपाय है—नन्दनन्दन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र
भगवान्से प्रार्थना करना । हमारे इष्टदेव भगवान् दीनदुःखियोंकी पुकार सदा सुनते आये हैं । पृश्विक्पमें तेरी
पुकार सुनकर ही तो भगवान्ने गोपाल-कुल, गोकुलमें अवतार
ग्रहण किया था। और अपनी प्रेमा-भक्तिक्प सेवाका भाव गोपगोपिकाओंमें प्रकट कर श्रीबृन्दावन-धामको पवित्र किया था।

प्रिय भारतीयो ! भारतका मूळधन गोमाता ही हमारा सर्वस्व है, यही हमारी पुरातन सनातन सम्पत्ति है। इसीसे सारे जगत्की सम्पत्तिका प्राहुर्भाव हुआ और आज इसीका आधार छेकर सारे प्राणी जीवनक्षेत्रमें अपने-अपने मनोभावानुसार सख-

ऐश्वर्य और सौन्दर्यको प्राप्त हो रहे हैं। पर आज इस मूल सुखदायक कल्पनृक्षपर कुठाराघात हो रहा है और हम सब मोहमयी निद्रामें पढ़े पथच्युत हो अकर्मण्य हो रहे हैं! हमारे शास्त्रोंमें गोरक्षाका महत्त्व और आदर्श बहुत ऊँचा है, अतः इसकी मर्यादाका उछ्जङ्कन करना उचित नहीं। धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिसे ही नहीं, राजनीतिक दृष्टिसे भी गौका विशेष महत्त्व है। अतः हम सबका परम कर्तव्य है कि हम तन-मन-धनसे पूरी शक्ति लगाकर गोमाताकी सेवा करें।

अखिल भारतीय धर्मसंघके महान् अधिवेशनों में सिम्मिलित होनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और गो-रक्षाका भी एक प्रधान विषय उसमें रक्खा गया था। मुझे हर्ष है कि वर्तमान भारतवर्षमें 'धर्मसङ्ख' का जो महान् कार्य हो रहा है उससे समस्त विश्वका कल्याण होगा। अन्तमें हमारा साग्रह अनुरोध है कि इस संकल्पसे कि 'धर्मकी जय हो, अधर्मका नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्वका कल्याण हो,' तथा संकल्पानुसार कार्यसे हम गोमाताकी यथाशक्त रक्षा करें।

<sup>\*</sup> जिन सज्जनोंको इस विषयके साहित्यसे रुचि हो, वे ''The World League for the Protection of Animals'', 42 Aberdeen Road, London 5 से पत्रव्यवहार कर सकते हैं और वह से World day for Animals ( संसार-पशु-दिवस ) की योजनासम्बन्धी पुस्तक मेंगा सकते हैं।

# भारतमें गौकी स्थिति

( देखक-शहनुमंत पस. ताड्पत्रीकर )

हमारे दैनिक जीवनमें गायका जो महत्व है, वह सर्व-विदित है। गाय मनुष्यके प्रत्येक कार्यक्षेत्रमें उपयोगी है, परन्तु हमारे देशमें आज उसकी क्या दशा है! प्राचीन समयमें ऋषिलोग गायका वास्तिक पूजन किया करते थे न कि आजकलकी पद्धतिके अनुसार। आजकल हम पुष्पों, मालाओं आदिसे उसका पूजन तो करते हैं, परन्तु उसके उचित पालन-पोषणकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। प्राचीन कालमें भारतीय जनता सम्यक्रीतिसे गायका पालन-पोषण तथा अन्य व्यवस्था किया करती थी तथा गाय भी दूध आदिके रूपमें उसे अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाती थी। वस्तुतः किसी देशकी समृद्धिके लिये गौओं और उनसे उत्पन्न विविध प्रकारके पदार्थोंकी प्रचुर परिमाणमें आवश्यकता होती है।

प्राचीन कालमें, जब भारतीय गायोंका पालन-पोषण तथा व्यवस्था बड़ी सावधानीसे किया करते थे, गायें भी उन्हें अवकी अपेक्षा अधिक दूध देती थीं। उस समय भारतीय समृद्धिके उच्चतम शिखरपर पहुँच गये थे। परन्तु आज कुछ दूसरी ही अवस्था हो गयी है। संसारके किसी भी अन्य देशमें गो-जातिके पशुओंकी संख्या हमारे यहाँ सबसे खुरी हालत है। हम गायका पूजन करते हैं एवं गो-मूच और गोबरका उपयोग भी करते हैं, परन्तु दूधके परिमाणपर, जो इन दोनों वस्तुओंसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, कुछ भी ध्यान नहीं देते। इसके विपरीत पश्चिमवाळे पुष्पों आदिसे तो गायका पूजन नहीं करते, वे तो उसे खानेके लिये उत्तमोत्तम भोजन देनेके रूपमें ही उसका पूजन करते हैं। इसका परिणाम प्रत्यक्ष है। हमें पहले-पहल गायके भोजनकी ओर ध्यान देना चाहिबे।

हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि पशु-संख्या-की दृष्टिसे समस्त संसारमें भारतका प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त भारतीय गौओं के दूधमें चिकनाई का भाग बहुत अधिक होता है। किन्तु हमें केवल एक बातपर ध्यान देना चाहिये, वह है—हमारी गायों का नस्ल-सुझार। यह सुधार इतनी उच्च कोटि-का होना चाहिये कि कद, वजन, दुग्ध-उत्पादन, आयु एवं सुगठित शरीरकी दृष्टिसे संसारके किसी भी देशकी गायों, हमारी गायोंकी तुलना न कर सकें। इस प्रकार ध्यान देनेसे वह सर्वाङ्गीण उन्नतिकी आदर्श बन जायगी तथा अन्य राष्ट्र भी उसका अनुकरण करनेकी चेष्टा करेंगे।

ऐसा सधार कई प्रकारसे किया जा सकता है। हमें सबसे पहले गायके खिलाने-पिलानेपर उचित ध्यान देना चाहिये। बहुत वर्षींसे इन बातोंकी उपेक्षा की गयी है। अब हमें इस त्रटिका अनुभव करके उचित सुधार करना चाहिये। इसी प्रकार गायके रहनेकी व्यवस्थापर भी उचित ध्यान देना चाहिये तथा जब कभी वह किसी रोगसे आकान्त हो जाय, तब औषध आदिसे उसकी अच्छी प्रकार सेवा-ग्रुश्र्षा होनी चाहिये। गायोंके चरनेके लिये कुछ गोचरभूमि छोड़ देनी चाहिये तथा विशेषरूपसे वह उन्होंके लिये सरक्षित रहनी चाहिये। मानवीपयोगी पदार्थोंकी अधिक खेती होनेके कारण गोचर-भूमियोंका आजकल दिन-प्रति-दिन हास होता जा रहा है। अन्तिम एवं सर्वोत्तम आवश्यक सुधार है--गायोंको वर्धानेकी नियमित व्यवस्था । हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि गाय भारतीय कृषिका प्रधान आधार है। इमें योग्य बैलोंकी आवस्यकता है, जो कृषिके प्रमुख अङ्ग हैं तथा जो आज भी इस सभ्य जगत्में यातायातके साधन बने हुए हैं।

अब हम क्रमशः इन विषयों पर संक्षेपसे विचार करेंगे। पानीके विषयमें यह कहना है कि गायको प्रतिदिन दो या तीन बार पानी पिलाना चाहिये। पानी विल्कुल खच्छ और साफ होना चाहिये, जिससे किसी रोगके कीटाणु उसके शरीरमें न जा सकें। इसी प्रकार उसे इच्छानुसार पानी पीने देना चाहिये, न कि एक निश्चित परिमाणमें। इस सम्बन्धमें यह सबदा उचित है कि यदि सम्भव हो, तो गायको पानी पिलानेके लिये नदी या नालेपर ले जाना चाहिये। इससे उसे कुछ ज्यायाम भी हो जायगा। यदि हम नदीमें स्नान करनेकी आदत डाल लें तो गायको पानी पिलानेका कार्य तो हमारे (दोनों समयके) स्नानके साथ-साथ हो सकता है। बंद कमरेमें, जहाँ सूर्यकी किरणें नहीं पहुँच सकतीं, स्नान करनेकी अपेक्षा खुले पानीमें स्नान करना अधिक अच्छा है।

गार्थोंको भरपेट खिलाना चाहिये। खूराकका परिमाण तथा उसे खिलानेके ढंग भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। किन्तु दूध देनेवाली

गायोंको हरा चारा खिलाना सर्वथा उचित है। ऐसा माना जाता है कि हरा चारा खिलानेसे द्रध स्वादिष्ट होता है। बरसातके दिनोंमें, जब कि हरी घास प्रचर मात्रामें होती है, ४० से ५० रतल हरे चारेके साथ ८ से १० रतल सखा चारा मिलाकर आसानीसे खिलाया जा सकता है। हरा चारा प्रति बार २०-२५ रतलके हिसाबसे दिनमें दो बार खिलाना चाहिये। यदि अधिक चारा मिल सके तो दहते समय भी कछ और देना चाहिये। बाकी के समयमें सखा चारा नाँदमें रक्खा रहना चाहिये। स्थानीय प्रथा एवं चारेकी दुर्लभता एवं सलभताके अनुसार सुखे और हरे चारेके अनुपात-में परिवर्तन किया जा सकता है। हरे चारेमें कैल्शियम और फॉस्फरसकी कमी होती है। अतः सार पदार्थोंके-जैसे गेहँ-चावलकी भसी। मैँगफलीकी खली या इसी प्रकारकी अन्य खली, जो पशुओंके लिये अहितकर न हो तथा जो बाजारमें प्राप्त हो सके -अतिरिक्त परिमाणद्वारा उनकी पूर्ति कर देनी चाहिये। छटाये हुए पशुओंको बिनौले नहीं देने चाहिये। दूध देनेवाले तथा छुटाये हुए पशुओंको दले हए बिनौले एवं कुल्थी आधे औंस नमकके साथ खिलानी चाहिये।

इन सब चीजोंको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जो बहुधा दुइते समय पशुओं को खिलाया जाता है। पशुओं के कद तथा उनके दुग्धीत्पादनके परिमाणके अनुसार चारेकी मात्रा घटायी-बढायी जाती रहती है। सामान्यतः १० रतल दूध देनेवाले पशुको ४ रतल उपर्युक्त मिश्रण देना चाहिये। छेकिन किसी भी दशामें, चाहे पश्च कितना भी द्ध दे, उसे उपर्युक्त मिश्रण ३ रतलसे कम तो देना ही नहीं चाहिये । बरसातको छोडकर शेष सभी महीनोंमें सेंधा नमक नाँदमें बराबर रक्खा रहना चाहिये -पशुओंको दला हुआ तथा न पच सकने योग्य दाना-विनौला, कुल्यी आदि नहीं देना चाहिये। उन्हें तो हल्का, स्वादिष्ट एवं पुष्टिकर दाना देना चाहिये, जो परिमाणमें ३ रतलसे अधिक कभी नहीं होना चाहिये। तथा सामान्यतः उसमें चोकर तथा किसी तिलहनकी खली और हरे एवं सूखे चारेका मिश्रण होना चाहिये। इस प्रकारका चारा प्रस्वपूर्वके २-३ महीनोंमें अथवा जिन दिनों गर्भ काफी बढ़ जाता है, देना चाहिये। नये ब्याये हुए पशुओंको २ रतल बाजरा और दो-दो मुद्दी अलीव, शेषू एवं मेथीको अच्छी प्रकार पकाकर तथा ५ रतल चोकर १ रतल गुड़ एवं १ नारियलके साथ मिलाकर खिलाना चाहिये । कुछ स्वादिष्ट हरे चारोंके अतिरिक्त अन्य कोई चीज पंद्रह दिनोंतक नहीं देनी चाहिये। इस अवधिके बाद धीरे-धीरे उसे सामान्य भोजनपर ले आना चाहिये।

बछड़ोंको अपने शरीरके वजनका हु या १ रतल दूध पिलाना चाहिये अथवा माके स्तन पीनेके लिये छोड़ देना चाहिये। यदि उन्हें माका थन छुड़ा दिया गया हो तो पिलाते समय दूधका तापमान १०१ होना चाहिये तथा ५ महीनेतक प्रतिसप्ताह १ औंस रेड़ीका तेल देना चाहिये। चार-छः सप्ताहके बादसे बछड़ेको केवल निर्वृत दूधपर रखना चाहिये। प्राप्य होनेपर तो निर्वृत दूध दिया जाय नहीं तो, स्वादिष्ट हरा चारा एवं किसी भी अनाजका चोकर दें।

गायोंके भोजनके सम्बन्धमें विचार करनेके पश्चात अब हम उसके रहनेके स्थानके विषयमें विचार करेंगे। आजकल तो बम्बई-जैसे बड़े शहरोंमें मनुष्योंके रहनेके लिये भी मकान आदिकी समस्या बहुत जटिल हो गयी है; फिर हमारी गायें तो इस कठिनाईका पिछले कई वर्षींसे सामना कर रही हैं। प्रायः वे किसी पेडकी छायामें या मकानके पास बाँघ दी जाती हैं। ऐसी अवस्थामें उन्हें गरमीके दिनोंकी झलसानेवाली धूप तथा सदींमें शरीरको बेध डालनेवाली ठंडी इवाको सहन करना पडता है। यद्यपि उन्हें हमारी तरह आधुनिक साज-सामानसे सुसजित बँगलों या महलोंकी आवश्यकता नहीं है,तथापि इन मुक पशुओंके लिये अच्छी प्रकार बनाया हुआ एक छप्पर तो होना ही चाहिये। गायों तथा दूसरे पाछत् प्राओं के लिये एक छप्पर खास तौरसे निर्धारित रहना चाहिये। यह किसानके अपने घरसे कुछ दूरपर होना चाहिये तथा ऐसा बना हुआ होना चाहिये कि प्रत्येक प्रकारकी हवा, गरमी और सर्दीसे प्राञ्जोंकी पूर्ण रक्षा कर सके । इवाके अच्छी तरह आने-जानेके लिये एक दरवाजे तथा रोशनदानोंके अतिरिक्त छप्पर सब ओरसे बंद होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि छप्पर ईंट-चुनेका बनाया जाय, टीनोंका बना हुआ एक साधारण छप्पर काफी है। फर्राकी खूब कुटाई करके उसे समतल बना देना चाहिये तथा उसपर चिकनी मिट्टी पोत देनी चाहिये। गोमत्रके लिये एक नाली तथा उससे मिला हुआ एक गड़ा बना देना चाहिये, जिससे नालीमें होकर मूत्र गड्ढेमें इकटा हो जाय। इससे गोमूत्र-के रूपमें उत्तम खाद इकड़ी करनेमें सहायता मिलती है। गड्डे को एक सप्ताह या १५ दिनसे साफ करते रहना चाहिये।

कभी-कभी गार्योंको कुछ रोग हो जाते हैं, जो यदि उचित ध्यान दिया जाय तो ठीक हो सकते हैं। परन्तु उपेश्चा करनेसे या तो हमें स्वयं पश्चने ही हाथ घोना पड़ता है या उसका कोई अङ्ग बेकार हो जाता है। यदि पश्चके चलनेमें कोई दोष माल्म दे या वह ठीक ढंगसे चारा आदि न खाये, जैसा कि बुखारमें बहुधा होता है, तो उसे तुरंत पशु-चिकित्साल्यमें ले जाना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा करानी चाहिये। जब गाय गामिन हो तो उसे १५ दिनसे या कम-से-कम महीनेमें एक बार पशुचिकित्सकको अवस्य दिखाते रहना चाहिये।

बद्ती हुई जन-संख्या एवं अन्नकी अधिक माँगके कारण घासवाले मैदानोंका बहुत हास हो रहा है। इसका जितना जल्दी हो एके, प्रबन्ध होना चाहिये। गाँवके पासमें एक गोचरभूमि होनी चाहिये, जो कैवल गायोंके लिये हो तथा जिसमें मेड़-बकरी आदिको न चरने दिया जाय। भूमिको समतल बनाकर उसके चारों ओर इस प्रकार बाड़ लगा देनी चाहिये कि उसके ३-४ दुकड़े हो जायँ। प्रत्येक दुकड़ेमें गायोंको वर्षके कुछ ही महीनोंतक चरने दिया जाय। घास उत्तम कोटिकी होनी चाहिये तथा प्रति तीन या चार वर्षके बाद उसे पुनः बोना चाहिये। इस भूमिके सारे काँटे, झाड़ियाँ एवं पेड काट डालने चाहिये।

गोवंशकी उन्नतिका अन्तिम एवं सर्वोत्तम साधन है—
नस्लका सुधार । गाथोंसे वैज्ञानिक नियमोंके आधारपर
सन्तानोत्पत्ति करवानी चाहिये । जाने हुए कुलकी उत्तम गायों
एवं साँडोंको चुनकर उन्हींका संयोग करवाना चाहिये ।
अच्छी नस्ल पैदा करनेके कई ढंग हैं, जिनमेंसे कुछ ये हैं—
जिस नस्लकी गाय हो, उसका उसी नस्लके उत्तम साँड्से
संयोग कराया जाय । इस प्रणाकीमें एक ही प्रकारके रक्तका
संयोग होता है । उचित ढंगसे पशुओंको छाँटकर उपर्युक्त
रीतिसे उनका संयोग करानेसे नस्ल-सुधार शीध-से-शीध
एवं सर्वापेक्षा निश्चितरूपसे होता है ।

यदि उपर्युक्त प्रक्रियाएँ संभव न हों तो हम विभिन्न वंशोंके पर्युओंका संकर्य तो बड़ी आसानीसे करा सकते हैं। इस प्रणालीमें एक जातिकी छँटी हुई गायका दूसरी जातिके उत्तम साँड्से संयोग कराया जाता है। इस प्रक्रियासे दो जातियोंके दो उत्तम गुणोंका एक ही जातिमें समावेश हो जाता है। यदि सिंधी एवं काँकरेज जातिके पर्युओंका संयोग कराया जाय तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी, उसमें सिंधी जातिका दुधारूपन तथा काँकरेज जातिकी वहनशक्ति दोनों वर्तमान रहेंगी। यदि संयोगवश परिणाम विपरीत निकले तो उस पर्युकी आगे परीक्षाके कार्यमें उपेक्षा कर देनी चाहिये। इस प्रणालीका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण खन्नरहै, जो धोड़े एवं गधेके संयोगसे उत्पन्न होता है।

अन्तिम प्रिक्रया है—निम्न जातिकी गायका उच्च जाति-के साँड्रे संयोग कराना । आजकल बम्बई-सरकार पुरस्कार- प्राप्त साँड वितरण करके इस प्रथाका श्रीगणेश कर रही है। इस प्रथाका स्त्रपात इस सिद्धान्तके आधारपर हुआ है कि बछड़ेमें ५० प्रतिशत बापके तथा ५० प्रतिशत माने गुण आते हैं? इस प्रणालीमें एक उत्तम वंशका श्रेष्ठ साँड छाँट लिया जाता है और जिन गायोंकी नस्ल सुधारनी हो उन्हें उससे वर्धाया जाता है। परीक्षा करनेपर ऐसा झात हुआ है कि आनेवाली प्रत्येक पीढ़ीमें साँडके उत्तम गुण उत्तरोत्तर अधिक परिमाणमें उतरते रहते हैं। निम्नलिखित तालिकाले ज्ञात हो जायगा कि किस प्रकार (एक पीढ़ीके बाद दूसरी पीढ़ीमें) गायके गुणोंके हासके साथ-साथ साँडका रक्त, जो उत्तम कोटिका है, बढता जाता है—

| पीढ़ीकी संख्या | रक्तकी शुद्धताका प्रतिशत | सुधारका प्रतिशत |  |
|----------------|--------------------------|-----------------|--|
|                | अंश                      | परिणाम          |  |
| १              | ५०                       | ५०              |  |
| ₹              | ७५                       | २५              |  |
| ₹              | ८७.५                     | १२.५            |  |
| 8              | ९३.७५                    | ६.२५            |  |
| 4              | ९६.८७                    | ३.१३            |  |
| ६              | 86.88                    | १.५६            |  |
| 9              | 99.77                    | 0.66            |  |

आठवीं या नवीं पीढ़ीकी संतानमें ठीक वही गुण उतर आयेंगे, जो साँडमें थे। जब इस दंगको अपनाया जाय तो साँडका चुनाव बड़ी सावधानीसे करना चाहिये। इस प्रणाली-से यह सिद्ध हो जाता है कि संतानमें ५० प्रतिशत गुण अपने पिताके आते हैं।

यहाँतक हमने संक्षेपमें अपनी गायोंके सधारके कई साधन बताये हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से साधन हैं, परन्तु वे इस छोटे-से निवन्धकी सीमाके बाहर हैं। गायके महत्त्वको इसने इतिहाससे भी सीखा है एवं अनुभव किया है । ग्रीस और रोमकी सभ्यताएँ तभी अपने उच्चतम शिखरपर थीं, जब कि वहाँ गायोंका बहुत ध्यान रक्ला जाता था। हमारे देशमें भी विषय्रजीकी कामधेनका विश्वामित्रजीपर क्रोध करना सर्वविदित है। महान् सम्राट् शिवाजीने प्रथम गायोंकी रक्षा करके ही भारतवर्षको मगलोंके हाथसे उबारा था । आजकल भी श्रीबालचन्द-हीराचन्द-जैसे महान् मार्गप्रदर्शकोंने, उद्योगोंके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंकी उन्नतिके साथ गायोंकी उन्नतिका भी बीडा उठाया है तथा विभिन्न स्थानोंपर नयी पशुशासाएँ स्थापित की हैं। इन उदाहरणोंसे भी हम जान सकते हैं कि व्यक्ति, राष्ट्र अथवा सम्यताकी उन्नतिका गायके साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है।

# भारतमें गो-संवर्धन कैसे हो ?

( हेखक - पंजाबके एक नस्ल-सुधारके अनुभवी महानुभाव )

पशुओं के सम्बन्धमें जो ऑकड़े प्राप्त हैं, उनसे माल्म होता है कि संसारके कुल पशुओं की संख्या ६९ करोड़ है, जिनमें से २१ करोड़ ५० लाख पालतू पशु अकेले हिंदुस्थानमें हैं। हिंदुस्थान ही पशुओं के सम्बन्धमें सबसे बड़ा देश है। हिंदुस्थानमें पशुओं के सम्बन्धका जो व्यवसाय होता है, उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में दूध और दूधके पदार्थ लगमग ३ अरब रुपयेकी कीमतके होते हैं। ब्रिटिश-साम्राज्यमें चमड़ेकी सबसे अधिक रफ्तनी हिंदुस्थानसे होती है। लगमग ४० करोड़ स्पर्योका चमड़ा हर साल यहाँसे बाहर भेजा जाता है। गोबर आदिकी जो खाद खेतोंकी उपज बढ़ानेके लिये खेतों में हाली जाती है, उसकी कीमतका ठीक अंदाजा करना बहुत कठिन है; फिर भी मोटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि यह खाद लगभग ३ अरब रुपयोंकी होती होगी। फिर ये पशु खेतीका तथा अन्य विविध प्रकारका जो और काम करते हैं, उसकी कीमत ५ अरब रुपयों के लगभग मानी जा सकती है।

पशुओंके व्यवसायका यह चित्र सामने रखनेसे पता लगता है कि हिंदुस्थान पशु-धनसे निसर्गतः कितना समृद्ध है और इस व्यवसायमें लगे हुए लोगोंको इस व्यवसायके किसी भी अङ्गकी किञ्चित् वृद्धिसे ही राष्ट्रका धन बढ़ानेका कितना महान् अवसर प्राप्त है । हिंदुस्थानमें अभी पशुओंकी अवस्था मंतोषजनक नहीं है, इससे कार्य करनेकी गुंजाइश और भी सुस्पष्ट हो जाती है ।

हमारे यहाँके पशुओंकी अभी जो दुरवस्था है और उससे अनेक तत्त्वस्था व्यवसायोंकी भी जो दुर्गति हो रही है, उसके अनेक कारण हैं। मुख्य-मुख्य कारण हैं—जनतामें शिक्षाका अभाव, हमारा आर्थिक ढाँचा और प्रतिकूल जळवायु। इनके साथ ही एक कारण यह भी है कि हिंदुस्थान बहुत बड़ा देश है, जो भिन्न-भिन्न प्रकारके भू-भागोंमें बँटा हुआ है, और आवादी भी बहुत घनी है; इससे सुधारका कोई भी सुसंघटित प्रयत्न करना अन्य देशोंकी अपेक्षा यहाँ अधिक कठिन होता है। डेन्मार्क, हाँलैंड एवं ग्रेटब्रिटेन-जैसे छोटेन्छोटे देशोंने (जिनकी आवादी भी कम है) पशु-न्यवसाय और दुग्ध-न्यवसायमें जो विशेष उन्नति की, उसका कारण यही है कि साधनोंकी विशेषता न होनेपर भी उनका संघटन अच्छा था। ये और ऐसे ही अन्य देश इस विषयमें निश्चय ही बहुत उन्नतिशील

हैं । हिंदुस्थानमें साधन तो बहुत हैं, पर संघटन कुछ नहीं । पशु-सुधारके मार्गमें हमारे सामने बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं । देश बहुत बड़ा है, मनुष्य-संख्या और पशु-संख्या दोनों ही बहुत बड़ी हैं, शिक्षाका अभाव है, भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके लोगोंकी परखनेकी विभिन्न रीतियाँ और भिन्न-भिन्न आवस्यकताएँ हैं, पशुओंके नीरोग संवर्द्धनमें बाधक जलवायुके अनेक अनिष्ट भेद-प्रभेद हैं, अन्नादिकी कमी है, छोटे-छोटे खेत हैं, जिनके कारण पशु-पालन तथा मिश्र खेतीकी कोई सुविधा नहीं रहती, मालके लिये बाजार-की सुविधा नहीं मिलती; इन तथा ऐसे ही अन्य कारणोंसे इस व्यवसायकी कुछ ठोस उन्नति होनी असम्भन्नप्राय हो गयी है ।

इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुस्थान के पशुओं के वास्तिक सुधारका कोई प्रयत्न करना हो तो उसके लिये अभीका सारा हाँचा ही बदल देना होगा। उदाहरणार्थ, नस्लके सुधारका प्रयत्न ठीक ढंगसे करना होगा। इस विषयके जो विवरण प्राप्त हैं, उनसे यह मालूम होता है कि हिंदुस्थानकी गौओं के लिये अभी जितने साँडोंका होना जरूरी है, वर्तमान साँडोंकी संख्या उस संख्याका एक शतांश ही बैठती है। यह भी निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये सभी माँड अच्छे हैं। नस्लके सम्बन्धमें हिंदुस्थानके सामने जो काम है, वह है अच्छे नस्लकी गौ और अच्छे साँड अधिक से-अधिक संख्यामें और शीझ-से-शीझ पैदा करना। और दूसरा काम है अभी जो थोड़े-से साँड हैं उनका कृत्रिम उपायने साँडका शुक्र लेकर गौमें उसका आधान करनेकी रीतिके द्वारा, अधिक-से-अधिक उपयोग करना।

नस्लके सुधारकी किसी भी स्कीमको चलानेके लिये उन साँडोंको बिधया करना आवश्यक है, जो अच्छी वंशदृद्धिके कामलायक नहीं हैं । यह काम सरकारी नियन्त्रणमें बहुत व्यापक और सुसंघटित रूपसे होना चाहिये, तभी इसमें सफडता मिल सकती है।

पशुओंका प्रवन्ध भी विशेषतः भारतके कठोर जलवायुमें, उतने ही महत्त्वका विषय है। यह बात प्रसिद्ध है कि भारतके अधिकांश पशुओंको — चाहे वे दूध देनेवाले हों या वाहनोपयोगी — बहुत कम खूराक दी जाती है और जो कुछ उन्हें खानेको दिया जाता है, उससे उन्हें पोषण बहुत कम मिल्ता है। अतः हमारे पशुओंकी वृद्धिकी गति मंद होती है, उन्हें जवानी देरसे आती है और दूध देनेवाले पशुओंके बिसुक नेवा काल लंबा होता है। अतः पशुओंको दी जानेवाली घास तथा विशेष सत्त्वयुक्त आहारोंके परिमाण एवं प्रकारमें उन्नति करनेका प्रयत्न होना चाहिये। गोचर-भूमियोंमें पर्याप्त सुधार एवं विस्तारकी आवश्यकता है और उत्तित व्यवस्थाके साथ उन्हें पशुओंके लिये खुला छोड़ देना चाहिये। हमारे पशुओंको दिये जानेवाले आहारोंमें प्रेटीनोंकी विशेष कमी बतायी जाती है। अतः आजकल दिये जानेवाले खादोंके स्थानमें प्रोटीनयुक्त बिद्या आहार दिये जाने चाहिये। व्यवस्थाके सीगेमें हमें अपने पशुओंके लिये उपयुक्त वासपहोंका भी प्रवन्ध करना होगा, जो उन्हें गर्मी तथा सदींके कछोंसे श्राप दे सके।

हमारे पशुओंके नस्ल-सुधारके प्रयत्नके साथ-साथ उनके शरीरकी रचना तथा उपयोगितामें वैषम्यकी सम्भावना है। अपने पशुओंके सुधारके लिये ऊँची जातिके पशुओंके साथ उनका संयोग करानेमें हमें इस बातका ध्यान रखना होगाः साथ ही उनकी भारतमें फैले हुए संकामक एवं अन्य प्रकारके रोगोंसे भी रक्षा करनी होगी।

ऊपर संकेत किये हुए उपायोंसे भारतीय पशुओंकीं उन्नतिका कोई सहज मार्ग नहीं मिल जाता । जैसा कि अपर बताया गया है, यह निविंवाद है कि उन्नतिकी योजनाके अन्तर्गत उपाय चाहे कैसे ही हों, वे सफल तभी हो सकते हैं, जब कि उनके पीछे एक सुदृद आर्थिक भित्ति हो और उत्तम संघटन हो । साथ ही ये योजनाएँ ऐसी होनी चाहिये, जो भारतके विभिन्न भागोंकी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल हों ।

इस विषयमें और एक बात बतानी आवश्यक है। भारतीय पशु-व्यवसायमें उन्नति एवं विस्तारकी जितनी सम्भावनाएँ हैं, उनके साय-साथ भारतको विशेषश एवं साधारण दोनों प्रकारके कार्यकर्ताओंकी भी आवश्यकता है। इस क्षेत्रमें हमारी खास समस्याएँ हैं। इनके साथ अपने-अपने इलाकोंमें उपयुक्त विशेषश कार्यकर्ताओंको मुकावला करना होगा। अन्य देशोंमें वर्षोंके प्रायोगिक अनुभवोंसे आविष्कार किये हुए उपायोंको भारतमें आँख मूँदकर नहीं बरता जा सकता। अधिक से-अधिक वे हमारे लिये मार्ग-दर्शकका काम दे सकते हैं।

# गोरक्षाके लिये भगवान्से प्रार्थना करो

( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासनी )

गोरक्षा प्रत्येक भारतीयका धर्म है। गो माता है और सबकी माता है। उसकी रक्षा करना सभीका परम कर्तव्य है। चाहे भूखों मरना पढ़े, परन्तु कसाईके हाथ गो कभी नहीं बेचनी चाहिये। याद रिखये—गोमाता ही हमें इस लोक और परलोकमें पार लगानेवाली है। शास्त्रानुसार आचरण करते हुए, किसीके भी बहकावेमें न आकर हमें गोरक्षक बनना चाहिये। गोरक्षाके लिये, धर्मरक्षाके लिये करणावरुणालय प्रमुसे प्रार्थना करनी चाहिये। वे प्रमु ही हम दीनोंकी सुधि लेंगे। राक्षसोंके ध्वंसके लिये हमारे भगवान् शाङ्करजीके हाथमें त्रिश्चल है, भगवान् श्रीहमांके ध्वंसके लिये हमारे भगवान् श्राङ्करजीके हाथमें त्रिश्चल है, भगवान् श्रीरामके हाथमें धनुष है, भगवती श्रीहुर्गाजीके हाथोंमें कृपाण है, श्रीपरशुरामजीके हाथमें फरसा है और महावीर श्रीहनुमान्-चिके हाथमें गदा है। यदि हम सबने मिलकर सच्चे हृदयसे भगवान्से करण प्रार्थना की होती तो अवतक राक्षसोंका सफाया हो चुका होता। अब भी हमें श्रद्धापूर्वक कातर-प्रार्थना करनी चाहिये—गायोंकी रक्षा हो जायगी, देश स्वतन्त्र होगा, धर्मकी रक्षा होगी, देश ऋषि-मुनियोंकी खान बन जायगा। पवित्र यश-धूमसे आकाश व्याप्त हो जायगी और सनातनधर्मका झंडा पुनः पहलेकी भाँति सर्वत्र फहरायेगा। सब लोग रोकर भगवान्से प्रार्थना कीजिये। हे प्रभो! हमारे धर्मकी, गायोंकी और देशकी रक्षा करो। राक्षसी भावोंका विनाश करो और दीनजनोंको अपनी सुखद शरण प्रदान करके कृतार्थ करो। गोपालकृष्ण! शीव पुकार सुनो। देर सुनो वजराज-दुलारे।

## शहरोंके अत्याचार

शहरों में पशुओं को बुरी तरह रक्खा जाता है, यह तो सब जानते ही हैं; उनके प्रति बहुत बड़ी-बड़ी निर्दयताका व्यवहार भी किया जाता है। इसके कुछ नमूने नीचे लिखे कक्तव्यों में देखिये, और सोचिये इन्हें तुरंत बंद करने के लिये क्या किया जा सकता है। यह भी याद रखिये कि इन जुल्म करने वालों में अधिकांश हिंदू ही हैं।

#### फूँका देनेकी अति क्रूर प्रथा

१. अखिल-भारतीय आरोग्य-रक्षण-सभा (All India Sanitary Conference) लखनऊके तीसरे अधिवेशनके सामने-व्याख्यान देते हुए, लाहौरके हेल्थ अफसर डा॰ नेवेल (Dr. Newell) ने कहा था—'बहुत-सी गंदी क्रियाओंका प्रचार है, और मलिनतम क्रियाओंमेंसे एक यह है कि पशुकी पूँछको उसके गुदाद्वारमें इस विचारसे घुसेड़ दिया जाता है कि इससे दुग्ध-प्रन्थिपर दवाव पड़ेगा और अधिक मात्रामें दूध स्रवित होगा । मैंने एक युवकको इस प्रकार गुदामें पूँछ डालकर, विना हाथ धोये ही दुहनेके लिये प्रस्तुत होते देखा है।'

२. कलकत्तेकी 'पशुओंके प्रति क्रुरता-निवारण-सभा' (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) के डिप्टी-सुपरिंटेंडेंट बाबू एम्० सी० मित्रने कलकत्तेके ग्वालोंद्वारा की जानेवाली फूँका क्रियाके विषयमें लिखा था- 'जैसा इस शब्दसे ही प्रकट होता है, फूँकाका अर्थ है-गायके योनि-मार्गमें हवा फूँकना या बाँसकी नलीद्वारा उसमें नमक मिला हुआ पानी छोडना इसीसे मिलती-जुलती किया भैंसोंके साथ भी की जाती है। उसकी योनिमें पशुकी पूँछ, मनुष्य अपना हाथ, अथवा चार इंच मोटी और अठारह इंच लंबी पुआलकी एक कुँची डाल देते हैं। दोनों ही क्रियाएँ न्यूनाधिक रूपमें क्रतापूर्ण और पशुको वन्ध्या बना देनेवाली हैं। फूँका देते समय पशुकी दशा देखनेपर किसीको जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि इससे पशुको बड़ी ही यन्त्रणा होती है। १. पशु बड़े करुण स्वरसे कराहने लगता है, २. उसकी पीठ टेढ़ी हो जाती है, ३. आँखें बाहर निकल आती हैं मानो बड़ी पीड़ा हो रही हो, ४. उसे कॅंपकॅंपी होने लगती है, ५. ऐसा पशु अपनी पूँछके पास किसीके आते ही भड़क उठता है।

बछड़ेकी अनुपिस्यितिमें (क्योंकि बछड़े तो छोटी ही अवस्थामें नाममात्रकी वीमतपर कसाइयोंको बेच दिये जाते हैं) गायसे दूध निकालने और जो दूध वह अपने बछड़ेके लिये स्वाभाविक रूपसे रोक लेती है, उसको भी निकाल लेनेके लिये अक्सर फूँका दिया जाता है। कई बार फूँका देनेसे कुछ समदके लिये दूधकी मात्रा कुछ बढ भी जाती है।

कलकत्ते और उसके पास-पड़ोसमें करीब ३०० पशु-बाड़े हैं, जिनमें लगभग १०,००० गाथें रहती हैं। इनमेंसे नित्य ५,००० गायोंको फूँकाका शिकार होना पड़ता है। बछड़ोंकी उपेक्षा और उन्हें कलपा-कलपाकर मारना

- १. श्रीयुत डब्लू रीब्ज (W. Reeves) जरनल ऑफ डेयरिंग ऐंड डेयरी-फार्मिंग इन इंडिया'की, जिसका प्रकाशन अब बंद हो गया है, संख्या ५ भाग ४ में प्रकाशित अपने एक लेखमें लिखते हैं— 'पालन-पोषणके खर्चसे छुट्टी पानेके लिये बछड़ोंका विनाश करना एक अत्यन्त पैशाचिक कर्म है, जिसको देशके अधिकांश ग्वाले करते हैं। बम्बईमें सार्वजनिक गोशालाओंसे मरे हुए बछड़ोंको बेलगाड़ियोंमें लाद-लादकर दूर हटाया जाता है, और यह वहाँका नित्यका हश्य है। बहुमूल्य पशुओंका इस प्रकार स्वच्छन्द विनाश भारतके लिये खतरेकी चीज है तथा उसके लिये एक कल्ड्झस्वरूप है। इस प्रकारका कार्य संसारके किसी भी सभ्य देशमें सहन नहीं किया जा सकता।'
- २. रॉयल ऐग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंग्लैंडके परामर्श्वदाता केमिष्ट भारतके प्रसिद्ध यात्री डा० वोएलकर (Dr. Voelcker) लिखते हैं—'गुजरातमें बछड़ोंको दूधसे विद्यत रखकर भूखों मारा जाता है। अन्य प्रदेशोंमें उनको हिंसक पशुओंका शिकार होनेके लिये जंगलोंमें छोड़ दिया जाता है। वंगालमें उनको बहुधा जंगलोंमें बाँध दिया जाता है। वंगालमें उनको बहुधा जंगलोंमें बाँध दिया जाता है और उन्हें किसी प्रकारका मोजन नहीं दिया जाता; वे तो भूखों मरनेके लिये अथवा किसी हिंसक पशुकी क्षुधा-शान्तिके लिये ही छोड़ दिये जाते हैं।'

#### पड्वोंपर अत्याचार

श्रीयुत ए॰ कैरथ अपनी पुस्तक 'मद्रासके डेयरी व्यवसायकी जाँच' (Survey of the MadrasDairy Trade ) में लिखते हैं—'भैंसके पड़वे वेकारकी झंझट समझे जाते हैं और उनको वस्तुतः भूखों मार दिया जाता है। चार-पाँच महीनेके पड़वोंका शरीर उनके जन्मकालके शरीरसे बहुत ही कम बड़ा होता है अर्थात् चार-पाँच महीनेकी अविधें उनकी कोई खास बृद्धि नहीं होती, वे नवजात पड़वेंके समान ही होते हैं। इस नगरमें

निःसन्देह पड़वेकी ही सब पशुओंसे अधिक उपेक्षा की जाती है। यह सर्वविदित है कि पड़वे धूप सहन नहीं कर सकते, पर फिर भी वे प्रायः गोशालाके सबसे अधिक धूपवाले स्थानमें बाँधे जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जवान पड़वोंको मार डालनेके लिये इन उपायोंको काममें लाना दुग्ध-व्यवसायियोंका एक नियम ही हो गया है।

#### --- softweeter-

# गोज्ञानकोशका महत्वपूर्ण कार्य

गोजीवन श्रीचौंडेजी महाराजकी श्रीगोवर्धन-संस्था चालीस सालसे बड़े आदर्शरूपमें गोरक्षण, गोपालन और गो-संवर्धनका महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। श्रीचौंडेजी महाराज संत हैं और उन्होंने मगवान्का आश्रय लेकर जो कुछ कार्य किया है, वह अपूर्व है। उनकी गोवर्धन-संस्थाने मुख्यरूपसे गोप्राण-दानका कार्य किया। इस कार्यमें उसने नाना प्रकारकी योजनाएँ कीं, प्रचार किया, गव्यपदार्थोंसे नयी-नयी चीजें बनार्थी, अपने सौजन्यसे मुसल्मानोंके भी चित्तको आकर्षित किया, गोरक्षण-सम्बन्धी संस्थाओंके संघटनका प्रयास किया, कई जगह उपयोगी गोशालाओंकी स्थापना की और गोमहिमाका प्रसार किया। ये सब होते हुए भी एक चीजकी कभी श्रीचौंडेजी महाराजको खटक रही थी, वह थी गो-साहित्यका अभाव। इसल्यि उन्होंने एक बृहत् 'गोज्ञानकोश' निर्माणकी योजना की।

भगवान्की कृपासे उसका कार्य-सम्पादन हो रहा है। उसमें पौर्वात्य और पाश्चात्य लोगोंने प्राचीन तथा अर्वाचीन कालमें पारमार्थिक और आर्थिक दृष्टिकोणसे गोधनका कैसे संरक्षण और संवर्धन किया, अब कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहिये, गोचर-भूमिका क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाय, वैज्ञानिक दृष्टिसे गो और गोदुग्धका क्या महत्त्व है, गो और गोके द्यगिरसे उत्पन्न पदार्थोंका कैसा सदुपयोग और दुरुपयोग हुआ तथा हो रहा है—इन सारी बातोंकी जानकारी वेद, पुराण, इतिहास, अन्यान्य भारतीय और पश्चिमीय साहित्य आदिसे संगृहीत करके प्रकाशित की जायगी। लगभग ५००० पृष्ठ होंगे। इसके तीन खण्ड होंगे—प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन। तीनों खण्डोंका सम्पादन हो रहा है। इस कार्यके लिये भोज्ञानकोश-मण्डल' की पृथक् स्थापना हो जुकी है। देशके प्रायः सभी आचार्योंने और नेताओंने आशीर्वाद दिया है। आशा है यह महान् कार्य शीष्ठ ही सुनम्पन्न होगा। 'कल्याण'के इस 'गो-अङ्क'में भी कोशकी कितनी ही सामग्रीका उपयोग हुआ है। इसके लिये इसलेग 'कोश-मण्डल' के कृतज्ञ हैं। कोशके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो 'गोज्ञान-कोश-मण्डल', गोवर्धन-संस्था, गोष्ठ बाई (Wai), (पूना), से पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

#### -----

# तीर्थोंमें भीषण गोहत्या

'गोरक्षा-सभा' इन्दौरके उपदेशक श्रीभगवतीशरणजी त्रिपाठी लिखते हैं कि उन्होंने भारतसम्राट्, स्टेट सेक्रेटरी तथा वाइसराय महोदयके पास आवेदनपत्र भेजकर विजयोत्सवके उपलक्ष्यमें गोहत्या कर्तर्इ बंद करनेकी प्रार्थना की है; उसमें हिंदुओं के तीथों में जो गोवध होता है, उसे तुरंत रोकनेके लिये विनती की गयी है। वे लिखते हैं— 'श्रीमथुरामें ४१९५, अयोध्यामें २०१०, प्रयागराज (इलाहाबाद) में १४९११, कटक (जगन्नाथपुरीके समीप) में ६०००, गयामें १५०७३, हजारीबाग (जैनियों के तीर्थ) में ६४९११ और नासिक (पञ्च नटी) में ८०९० गायें काटी जाती हैं।' इनके ये ऑकड़े कहाँतक ठीक हैं, इसका पूरा पता नहीं है; परन्तु तीर्थों में जहाँ भी गोहत्या होती है, वहीं हिंदूधर्मपर सच न न भीषण आधात होता है। सरकारकी तटस्थता-नीतिके अनुसार भी हिंदूतीर्थों गोविष्य का निषेध होना ही चाहिये। हिंदूमात्रका कर्तव्य है कि तीर्थों में गोहत्या बंद कराने के लिये वे हर तरहकी पूरी चेष्टा करें।

# गोरससे बननेवाले कुछ पदार्थ

( लेखिका--सौ० प्रभावती राजाराम ठाकुर )

- १. पेउस ( या पीयूष )-गायके ब्यानेपर पहले दो दिनके दूधको पेउस कहते हैं। दो सेर पेउसमें दो सेर शुद्ध दूध, एक सेर चीनी, दो तोला छोटी इलायचीकी बुकनी और आधा तोला केशर मिलाकर चम्मचसे अच्छी तरह चला देना चाहिये। आगेकी कृति सब जानते हैं।
- २. मलाई-चार सेर दूधको चूल्हेपर चढ़ा देना चाहिये। गरम होकर जब उसपर गाढ़ी मलाई जम जाय, तब उसे उतारकर थालीमें रख लेना चाहिये। उसमें आधा सेर दूध, एक पात्र चीनी, आधा तोला इलायची, दुअनीभर कैशर, दस तोला बिहीदाना और दस तोला बादामकी मींगी मिलाकर करछुल्से घोट देना चाहिये।
- ३. बसौंदी-चार सेर दूधको कल्ड्डिंके वर्तनमें आगपर चढ़ाकर इस प्रकार आधा जला देना चाहिये, जिससे मलाई न पड़े। फिर उसमें आध सेर चीनी, १ तोला इलायची, पाव तोला केशर और इच्छानुसार बादाम, पिस्ता, बिहीदाना आदि मिलाकर उसे ठंढा कर देना चाहिये।
- ४. स्वीर-चार सेर दूध कलईके बरतनमें रखकर चूब्हे-पर औटावे। जब दूध तीन सेर रह जाय, तब पावभर महीन चावलको घीमें भूँजकर उसका ढीला भात बनावे और उस दूधमें मिला दे। ऊपरसे १ सेर चीनी, आध पाव बादाम, एक पाव बिहीदाना, १ तोला इलायची और पाव तोला केशर भी उसमें छोड़ दे।
- ं. सेवईकी खीर-एक पान सेवईको ४ तोला घीमें भूँज ले और सवा सेर दूधको औटाकर एक सेर कर ले। दूधको औटाते समय उसमें भूँजी हुई सेवई मिला दे। फिर १ पान चीनी, पान तोला इलायची और दुअन्नीभर कैशर छोड़कर खीरको तपाने और करछुलसे चलाने। फेनी आदि-की खीर भी इसी तरह बनती है।
- ६. मलाईकी पूड़ी-कलईके बर्तनमें ५ सेर दूधको मंदी आँचमें तपावे । जब मोटी साढ़ी आ जाय, तब युक्तिसे उसे थालमें उत्यी उतार ले और उसपर आधा सेर चीनी और आधा तोला इलायची पीसकर फैला दे। फिर इच्छानुसार मोड़ ले या चाकूसे काट ले।
- ७. पेड़ा—चार सेर दूधको औटाकर एक सेर बना ले। उसमें एक सेर चीनी, एक तोला इलायची और पाव तोला

- कैशर मिलाकर दूधको चूरहेपर चढ़ाकर इतना घोटे कि, उसकी गोली बन जाय, फिर उसीके पेडे बना लिये जायँ।
- ८. खोवेके छड्डू-एक सेर स्जी पावभर घीमें अच्छी तरह भूँज है। उसमें एक सेर खोवा मिला दे। एक सेर चीनी-की चारानी बनाकर उसमें एक तोला इलायची और दुअबी-भर केशर मिलाकर उसी चारानीमें वह स्जी और खोवा डाल दे और लड्ड बना है।
- ९. खोवेके मोद्दक-एक सेर खोवा, एक सेर चीनी, एक तोला इलायची और पाव तोला केशर मिलाकर लोंदा बना ले। एक सेर स्जीमें दस तोला घी मिलाकर दूधमें सान ले। उसी आटेकी पूड़ी वेलकर समोसेकी तरह उसमें उपर्युक्त थोड़ा-थोड़ा लोंदा भरकर घीमें तल ले।
- १०. खोवेकी रोटी और कचौड़ी—एक सेर सूजी, आध सेर आटा और दस तोला घी मिलाकर पानीमें सान ले और मोदकके लोंदेकी तरह लोंदा बनाकर कचौड़ीकी तरह लोंदा भरकर रोटी बना ले और तवेपर सैंक ले या घीमें तल ले। तली रोटी कचौड़ी बन जायगी।
- ११. दूधकी बरफी-एक सेर दूधमें कद्दूकससे छीलकर एक कचा नारियल मिला दे। फिर उसमें आध पाव चीनी, पाव तोला कैशर और आधा तोला इलायची छोड़कर कलईके वर्तनमें आँचपर चढ़ाकर घोटे। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाय, तब मी लगी थालीमें उँदेल दे और जम जानेपर बरफीकी बहियाँ चाकूसे काट छे।
- १२. मसालेका दूध-दो सेर दूध औटाकर पौने दो सेर जब रह जाय, तब उसमें एक पाव चीनी, आधा तोला इलायची, दुअजीभर केशर और बादाम, पिस्ता, चिरोंजी (सब मिलाकर दस तोला) तथा एक जायफल (दूधमें घिसकर) मिला दे और फिर दूधको गरम कर ठंडा कर छे। दूध उफनकर बह न जाय, इसका ध्यान रहे।
- १३. दहीका मालपूआ—डेद कटोरी दही, एक कटोरी सूजी, आधी कटोरी चीनी और पाँच तोला घीका मिश्रण कर दो घंटे बाद गहरे तबेमें पाँच तोला घी छोड़कर योड़ा-थोड़ा उक्त मिश्रण ऐसे छोड़े, जिससे वह रोटीकी तरह फैल जाम । उसपर दक्कन रख देवे। एक ओरसे सिंक जानेवर उलटकर दूसरी ओर सेंक छे। मालपूआ तैयार!

१४. खोवेकी वरफी-चार सेर दूधको औटाकर एक सेर खोवा बना लिया जाय। उसमें आध सेर चीनी, पाव तोला केशर और पावभर बादामके दुकड़े मिलाकर चूल्हेपर चढ़ाया जाय। गाढ़ा हो जानेपर घी लगे थालमें उँड्रेलकर जम जानेपर बरफी काट ली जाय।

१५. श्रीखण्ड-दो सेर दूध गरम कर मलाईसमेत जमा दिया जाय। दूसरे दिन जमोनभर गोहरीकी राख विछा-कर उसपर दोहरा कपड़ा डाल दिया जाय और उसीपर वह दही उँड्रेल दिया जाय, जिससे पानी सोख लिया जायगा और चक्का दही बन जायगा। उसमें एक पाव चीनी मिलाकर तारकी चलनी या मोटे कपड़ेसे छान लिया जाय। केशर, इलायची और जायमल ऊपरसे मिला दिया जाय।

१६. श्रीखण्डकी बरफी-श्रीखण्डकी तरह चका दही तैयारकर और उसमें अंदाजसे चीनी मिलाकर कल्ड्रिके क्र्सनमें मंदी आँचपर रखकर घोटना चाहिये। लौंदा हो जानेपर उसमें आधा तोला इलायची, पाव तोला केशर और पावभर मिश्री मिला देनी चाहिये। दस मिनट बाद घी लगे थालमें उँड्रेलकर ठंडा होनेपर चाकूसे बरफी काट लेनी चाहिये।

१७. केक-एक सेर घीमें मूँजी हुई सूजी और एक सेर चीनी एक सेर दहीमें मिलाकर आधे घंटे बाद उसीमें आधा तोला इलायची, पाव तोला केशर और आध पाव बादाम-की मींगी मिला दे। फिर कलईकी रकाबीमें आधा इंच मोटा स्तर उस मसालेका लगा दे और दूसरी रकाबीसे उस रकाबीको ढाँककर मंदी ऑचपर रख दे। ऊगर दो-चार अँगारे भी रख दे। दस मिनटमें केक तैयार हो जायगी।

**१८: दहीकी मीठी पकोड़ी**—एक कटोरी दही, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी चीनीका मिश्रण कर दो घंटे रख दिया जाय और फिर घोमें पकौड़ी उतार छी जाय।

१९. मट्टा-मलाईपहित पाँच सेर दहीको बहुत देरतक मथानीसे मथे। फिर उसमें चार तोला नमक, पाँच तोला अदरक, दो तोला गोल मिर्च, दो तोला होंग, दो तोला हरी धनियाँ मिलावे और फिर मथकर पाँच तोला वीमें एक तोला जीरेकी छोंकार दे दे।

२०. दही बड़ा-चना, उड़द और अरहरकी एक-एक पान दाल और दो तोला सूखी धनियाँ एकत्र कर मोटी दर डाले और उसमें एक तोला जोरा, आधा तोला गोल मिर्च और एक माशा हींग मिलाकर रातभर मिगो रक्ले। दूसरे दिन दो तोला नमक, थोड़ी हरी धनियाँ और एक चम्मच हल्दी उसमें मिलाकर पकौड़ीकी तरह तेलमें तलकर दहीमें छोड़ दे।

२१. पीयूष-दहीका गारा हुआ दो सेर पानी लेकर उसमें आध पाव चीनी, एक तोला इलायची और पाँच तोला गुलावजल मिलाकर घोट देना चाहिये। पीयूष बन जायगा।

२२. अमरूदका रायता—एक पाव दहीमें दो पके अमरूद महीन काटकर मिलावे और उसमें आधा चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, थोड़ी राईकी बुकनी, थोड़ी हींग और दो हरी मिर्च के दुकड़े छोड़कर सान ले। इसी तरह ककड़ी, केला, अनरस आदिका भी रायता बनाया जा सकता है।

२३. बैंगनका भरता-आधा सेर बड़ा बैंगन मीठा तेळ लगाकर मूँज ले और ठंडा होनेपर उसका छिलका तथा डंठल उतारकर उसमें तीन पाव दही, एक चम्मच चीनी, डेढ़ तोला गोल मिर्च और एक तोला नमक डालकर मींज डाले। फिर दो तोला घीमें राई-हींगकी छोंकार दे दे। इसी तरह कोंइड़ा, तरोई, नेनुआ, अरुई, प्पीता आदिका भी भरता बनता है। कोई-कोई राईके साथ गरी भी पीसकर मिला देते हैं।

२४. दहीके कचालू—एक सेर दहीमें एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और एक तोला हरी धनियाँ मिलाकर रख ले। एक पाव आलू उबालकर कतर लिये जायँ और दो तोला धीमें राई, हींग तथा हल्दीकी छैंकार दे दी जाय। जब आलू लाल हो जाय, तब बह तैयार दही उसमें मिलाकर फिर एक उबाल दे दी जाय।

२५. चमन दही—दो सेर दूधको गरम कर डेढ़ सेर बना लिया जाय। ठंडा होनेगर दस तीला चीनी और डेढ़ तीला दही मिलाकर जमा दिया जाय। जिस बर्तनमें जमाया जाय, उसके मुँहपर ताजे दस गुलावके फूल रख दिये जायँ। दूसरे दिन फूल हटाकर चमन दही काममें लाया जाय।

२६. छोंकारका दही-एक सेर मीठे दहीमें दो रत्ती भूनी होंग, पौन तोला नमक और आधा तोला हरी धिनयाँ मिलाकर एक तोला घीमें राई, जीरा और हल्दीकी छोंकार देकर बिलो छे।

२७. कढ़ी-मलाईचिहत जमाये हुए दो सेर दूधका महा बनाकर उसमें एक तोला अदरक, एक तोला गोल मिर्च, एक तोला इरी धनियाँ, दो तोला नमक, एक तोला चीनी और दो बोला बेसन मिलाकर दो तोला घीमें राई। इंगि और हल्दीकी छौंकार देकर चलाता रहे। दो उबाल अमोपर कटी तैयार!

२८ मकरन्द कचौड़ी-सूजीमें घीका मोयन देकर और बेकिंग पाउडर, सोडा, चीनी और नमक मिलाकर अच्छी तरह गूँथ देना चाहिये और कचौड़ीकी तरह गायके दूधका खोवा भरकर धीमें छान छेना चाहिये। यह मीठी कचौड़ी होगी। इसी तरह नमकीन भी बनायी जा सकती है।

२९. छेनेका रस्सा-फिटिकरीसे दूधको फाइकर छैना बन जानेपर पीढ़ेपर मोटा फैलाकर सुखा लिया जाय और उसकी बिह्याँ काट ली जायँ। हरी धनियाँ और मसाला पीसकर रस्सा बनाया जाय और नमक-मिर्चकी छौंकार देकर उसमें खुरची हुई गरीका पानी डाला जाय और फिर छेनेकी बिह्याँ धीमें तलकर उसमें छोड़ दी जायँ।

३०. रसगुद्धा-आधा सेर छेनेमें आध पाव सूजी अच्छी तरह माँड ली जाय। फिर उसकी गोलियाँ बनाकर पानीमें उचालकर आध सेर चीनीकी चादानीमें छोड़ दी जाय। केदार और इलायची भी मिला दी जाय। यह बंगाली मिठाई है।

\_3१. गुळाबजामुन-आध सेर खोवेमें आध पाव मैदा मिळाकर छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर घीमें तळ ली जायँ और इलायची, केशर मिळी हुई एक सेर चीनीकी चाशनीमें छोड़ दी जायँ।

३२ छोकीका ह्लुआ-एक सेर दूधमें एक पाव लौकी कसकर मिलाकर उसीमें केशर, इलायची और आध पाव चीनी छोड़कर औटाया जाय। लोंदा वन जायगा। वही छोकीका हलुआ है।

३३- घाटला—एक सेर दूधमें थोड़ा चावलका आटा, आध पाव चीनी, कसी हुई गरी, इलायची और कतरा हुआ थोड़ा चिंचेडा मिलाकर चूल्हेपर रखकर पका लिया जाय।

३४. पेउसकी तरकारी-पेउसकी बहियाँ बनाते समय उसमें गुड़ या चीनी न मिलायी जाय। सादी बहियोंको छोंकार देकर नमक-मिर्च लगा दी जाय । तरकारी बन जायगी।

इ.५. आइसकीम—दस सेर दूध थोड़ा औटाकर उसमें एकडेद सेर चीनी, थोड़ी कैशर आर इलायची मिलाकर उंडा हो जानेपर आइसकीमकी मशीनके वर्तनमें भर देना चाहिये । वर्तनको गरम पानीसे अच्छी तरह धो डालना चाहिये । वर्तनके चारों ओर वर्फके दुकड़े भरकर थोड़ा नमक छोड़ देना चाहिये । दस-पंद्रह मिनट मशीन चलानेपर जब वह भारी जान पड़े, तब पंखा खोलकर फिर मशीन चलानी चाहिये । थोड़ी देरमें कीम तैयार हो जायगी ।

३६. टिकाऊ दृध-गरम पानी जब कुनकुना हो जाय, तब उसमें दूधभरी बोतलें रख दी जाय और मंदी आँचपर चढ़ा दी जायँ। जब पानी उबलने लगे, तब बोतलेंमें काग लगा दिये जायँ। पाँच मिनटके बाद बोतलें उतारकर सील बंद कर दी जायँ। यह दूध छः महीनेतक नहीं बिगड़ता।

३७. मिल्कशुगर-दूधकी चीनीको मिल्कशुगर कहते हैं । यह होमियोपैथिक और बायोक्रेमिक दवाइयोंके काम आती है । मीठी और करकरी होती है । दहीको औटाकर जो शेष रह जाता है, वही मिल्कशुगर है ।

३८ कंडेंस्ड मिल्क-एक वर्तनमें पानी चूल्हेपर चढ़ा दिया जाय और उससे छोटा वर्तन उसमें रखकर उसमें दूध भरकर बरावर चलाया जाय । विना मलाई पड़े इस तरह भापमें औटकर जब वह बसौंदीकी तरह गाढ़ा हो जाय, तब चीनी मिलाकर आगपर ही घोटा जाय और फिर सील-बंद डिब्बोंमें भरकर रख दिया जाय ।

इनके सिवा कई तरहकी खीर—जैसे लौकी की, आमकी, साब्दानेकी, मेवेकी और आल्की बनती है। खांबेंसे कला-कंद, पेठा, दिलखुशाल, पंचधारीके लड्डू, केसरिया पेदा, सेवके लड्डू, मनोहर, मगदके लड्डू, देहीसे दहीकी बरकी, खरक्ती, खरकुतकी बरफी, दहीका मनोहर, दहीकी जलेबी, लड्डु, सरपुरिया आदि अनेकों चीजें और बनती हैं।

# 

#### श्राद्धका फल

जिस व्यक्तिके पास श्राद्धके लिये कुछ भी न हो वह यदि पितरोंका ध्यान करके गोमाताको श्रद्धापूर्वक घास खिला दे तो उसको श्राद्धका फल मिल जाता है । 'तृणानि वा गवे दंधात'( निर्णयिक्ष है)।—काशीप्रसाद मिश्र वेदाचार्य

# फटे दूधसे बननेवाले पदार्थ

दूधमें पानीके अतिरिक्त मक्खन, केसीन (छेना) और दुग्ध-शर्करा—ये तीन मुख्य द्रव्य होते हैं । दूधके शर्करावाळे अंशसे वैक्टीरिया (Bacteria) के जीवाणुओंकी नैसर्गिक वृद्धि होती है । उससे दुग्धाम्ल (Lactic Acid) पैदा होता है और दूध फट जाता है। यदि गौको दिया हुआ चारा अच्छा न हो, उसमें अम्ल हो गया हो, थन साफ न हों, दूहनेवालेके हाथ और वर्तन साफ न हों, वासी और ताजा दूध मिला दिया जाय, कई जगहोंका दूध एक साथ मिला दिया जाय, अथवा हवामें बहुत अधिक गरमी हो तो दूध फट जाता है।

बड़ी-बड़ी डेयरियोंमें मशीन के द्वारा दूधमेंसे मलाई या मक्खन पूरा निकाल लिया जाता है, ऐसे दूधको निर्धृत दूध (Skimmed milk) कहते हैं। ऐसे दूधके केसीन (Casein) और दुग्ध-शर्करा (Milk-Sugar) निकाल सकते हैं। केसीन पानीमें न घुल्नेवाली (Insoluble) चीज है। नकली हाथीदाँत, लेक—कालर्स, सरेस आदि तैयार करनेमें केसीनका बहुत अच्छा उपयोग होता है। रेलवेके डिब्बोंके लिये तथा हवाई जहाजके पंखे और प्लाईबुडके तखते बनानेमें इसका सरेस काम देता है। पुस्तकोंकी जिल्दबंदीमें कपड़के नीचे यह सरेस लगाया जाता है। खेलनेके ताश और आर्टपेपरमें चमक लानेके लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

# केसीन (Casein)

सौ तोछे निर्घृत दूधमें दो तोछे सल्फ्यूरिक एसिड (जिसमें एक भाग एसिड और २० भाग पानी हो) डालकर दूध गरम किया जाता है। उससे दूधका छेना-पानी अलग-अलग हो जाता है। इसे छान छेनेपर छेना चलनीमें रहता और दूधकी शर्कराका पानी नीचे गिर जाता है। इस छेनेको गरम पानीमें घो छेनेपर उसमें जरा-सा भी मक्खन नहीं रह जाता। इस घोये हुए छेनेको सुखाकर उसकी बुकनी बनाकर डिब्बोमें रख लेनी चाहिये। वही कैसीन है।

दुग्ध-शर्करा (Milk Sugar)

दूधमें डाबे हुए एसिडको नष्ट करनेके लिये एक तोला

खड़िया-बुकनी उसमें डाल देते हैं। इससे गैस निकलती है और चूनेका अंश एसिडसे मिलकर उसका प्रास्टर बनकर नीचे जम जाता है। इसे पैरिसका प्रास्टर (Plaster of Paris) कहते हैं। ऊपरका पानी औटानेसे काली-काली-सी चीनी तैयार होती है। दूधकी इस चीनीको गरम करके पिघलाकर औटानेसे चीनीका रंग पीला-सा हो जाता है। इस प्रकार पाँच-छः बार चीनीको साफ करनेके बाद सफेद चीनी निकल आती है।

जो दूध अभी-अभी फटा हो, उससे अनेक खाद्य पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। फटा हुआ दूध दो-तीन दिन यों ही पड़ा रह जाय तो सड़नकी गन्ध आने लगती है, तब वह किसी कामका नहीं रहता।

### बादाम-केक

दो कप गेहूँका आटा छाना हुआ छे। उसमें एक चम्मच नमक, पाव चम्मच खानेका सोडा (Soda-bi-carb) और थोड़ा घी या मक्खन और चीनी डालकर मिला छे। तब उसमें फटा दूध डालकर इस मिश्रणको अच्छी तरह सान छे। फिर पतली-सी कटोरियोंमें भीतरसे घी लगाकर आधी-आधी कटोरी यह सना हुआ मिश्रण डाल दे। आइल पेपरसे काम लिया जा सकता है। तब बादाम, पिस्ता आदिके टुकड़े काट-काटकर और बिहीदाना वगैरह डाले। अनन्तर चूल्हेपर तबा रक्खे, उसपर महीन बालू फैला दे और बालूपर एक पन्ना रखकर इन कटोरियोंको रक्खे और उन्हें ढाँक दे। थोड़ी देरमें मिश्रण अच्छी तरह फूल आयेगा। उसे चाकूसे निकाल छे। ये केक बन गये। खानेमें बहुत स्वादिष्ट होते हैं।

# बंगाली मिठाई

दूधको फिटिकरीकी ढलीसे चलाकर या टार्टारिक— साइट्रिक एसिड (दस सेर दूधमें आधा तोला एसिडके हिसाबसे) डालकर दूध गरम करनेसे फट जाता है। कलकत्ते-में फटे हुए दूधके गोले विकते हैं। इसे वहाँ 'छेना' कहते. हैं। उसीसे रसगुला, छेनाबड़ा, चमचम, सरतोया, खीर-मोहन, छानामुंडी, गुलाबजामुन, चन्द्रआता, गोलासंदेश, रसमुंडी, पाँतुआ आदि अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ बनती हैं।

# पनीर .

पनीरको अंग्रेजीमें चीज ( Cheese ) कहते हैं । कौटिल्यके समयमें भी भारतवर्षमें एक ऐसी चीज बनती थी, परन्तु वह ग्रुद्ध और अिंहतायुक्त होती थी । वर्तमान पनीर पाश्चान्य जगत्की वस्तु है । अवश्य ही भारतवर्षमें आजकल बाबूलोग इसे शौकसे खाया करते हैं । पनीर ग्रुद्ध भी बन सकती है । विलायतमें तथा उसीकी देखा-देखी भारतमें भी दो-एक जगह पनीर बनायी जाती है । उसका तरीका यह है—कच्चे दूधको एक वर्तनमें रखकर उसमें नमक लपेटी हुई गायकी आँत ( Rennet ) डुवो दी जाती है । इससे दूधमें विकार उत्पन्न होकर वह तुरंत जम जाता है । इस दहीको कपड़ेमें बाँधकर किसी ऊँची जगहपर लटका देते हैं, जिससे रहा-सहा पानी भी अलग हो जाता है । इसके बाद उसे फिर कपड़ेमें बाँधकर उसपर भारी वस्तु रखकर उसका जल विल्कुल निकाल दिया जाता है । यों जल निकालनेके बाद उसे बर्तनमें रखकर कई दिनोंतक लाया और इसमें सुखाते हैं । यूरोपमें पनीर खूब चलती है । वहाँ यह ग्रुद्ध दूधकी भी बनती है और मलाई निकाले हुए निर्धृत ( Skimmed ) दूधकी भी । कहीं कहीं ग्रुद्ध दूधमें ऊपरसे और मलाई मिलाकर भी बनाते हैं । कोई-कोई मारगरीनकी भी बनाता है । इसके बनानेमें दो-तीन सप्ताहसे लेकर चार-पाँच सप्ताहतक लग जाते हैं । इसमें शराबके समान एक विचित्र गन्ध पैदा हो जाती है । इसे वे लोग बहुत ही पृष्टिकर खाद्य मानते. हैं । इसका यूरोपमें बहुत बड़ा व्यापार है ।

बंगालमें गौकी आँतसे परहेज रखनेवाले लोग बकरीकी आँत डालते हैं। यह ग्रुद्ध दहीका बन सकता है, और कुछ लोग बैसा बनाते भी हैं। ग्रुद्धताका तथा गौकी आँतका परहेज रखनेवाले लोगोंको बाजारसे खरीदकर पनीर (Cheese) कभी नहीं खानी चाहिये।

# 

- गायों, वैलोंके थानको साफ रक्खो । गोवर हाथों-हाथ उठा लो । कहीं मच्लर, मक्खी तथा और कीड़े गायोंको न सताने पार्वे । उनके शरीरको घो-पोंछकर साफ रक्खो ।
- २. गायों, वैलेंको नियमितरूपसे पूरा घास-चारा दो, उन्हें कभी आधे पेट मत रक्खो । वेचारा भूखा पशु दुर्बल होकर तुम्हें शाप देगा और तुम उसे बेकाम समझ लोगे । अन्तमें वह या तो मर जायगा या मरनेको किसी भी रूपमें कसाई-खाने पहँच जायगा ।
- श. गाय-बैलोंको पूरा पानी पिलाओ । खयाल रक्खो,
   कहीं वे प्यासे न रह जायँ । जलकी कमीसे दूध घट जाता
   है और गरमी तथा अपचके कारण बहुत-सी बीमारियाँ
   हो जाती हैं ।
- ४. गाय-बैल बीमार हो जायँ तो तुरंत इलांज करो, जरा भी लापरवाही मत करो, छूतकी बीमारीसे सदा बचाते रहो। बीमार पशु बेचारे कुछ कह नहीं पाते और शुल-शुलकर बेमौत मर जाते हैं।
- ५. बळड़ोंको उनके पीने लायक पूरा दूध पीने दो, बछड़े

- भूखे रहेंगे तो बहुत कमजोर होंगे और उनसे सारी नस्ल बिगड़ जायगी। गोजातिका सारा दारोमदार बछड़ोंपर ही है।
- ६. गाय-बैटोंके पास कुत्तोंको कभी मत आने दो । कुत्तोंसे उन्हें बड़ी चिढ़ है । कुत्तोंको देखनेसे उनका स्वास्थ्यः विगड़ता है और स्वभावमें विकृति आती है ।
- ७. बैलगाड़ियोंपर बहुत ज्यादे बोझा मत लादो । ऐसा देखा जाता है कि अत्यधिक बोझसे बैल चल नहीं सकते । चक्के कीचड़में धँस जाते हैं और गाड़ीवान बड़ी बुरी; तरहसे उन्हें मारता है । बेचारे मूक पशु क्या करें ! यह बहुत बड़ा अन्याय है ।
- ८. छोटे-बड़े बेमेल बैलेंको एक गाड़ीमें एक साथ मत जोड़ो । छोटा बैल बड़े बैलकी बराबरी नहीं कर सकता और उसे बड़ी पीड़ा होती है। गाड़ी तो ठीक चलती ही नहीं।
- इलमें भूलकर भी कभी गायको मत जोतो । गायको इलमें जोतनेसे वह सर्वथा वेकाम हो जाती है ।

- १०. गाय-बैलोंको कभी मारो मत । प्रेमसे तथा सद्व्यवहारसे वे जैसा वशमें होकर काम करते हैं, वैसा मारनेसे नहीं करते । मारनेकी आदत होनेपर कभी गुस्सेमें ऐसी चोट भी लग जाती है, जिससे पशु मर जाता है। किसीकिसी प्रान्तमें तो इतनी निर्दयता करते हैं कि रथ या गाड़ीके बैलोंको जिस डंडेसे हॉकते हैं, उसमें तीखी घार-वाली लोहेकी अरी रहती है। जिसकी चोटसे उनके खून बहने लगता है। मर्मस्थानमें लग जाती है तो वे नमर भी जाते हैं।
- ११. गायों-बैलोंको सर्वदा बाँधकर मत रक्लो । उन्हें घूमने-फिरनेका पूरा अवकारा दो, जिसमें उनका खाया हुआ पच जाय और उचित व्यायाम भी हो जाय ।
- १२. दूधसे टल जानेपर भी गायका दाना बिल्कुल बंद मत करो । उसे परिमाणसे कुछ कम भले ही कर दो । बिल्कुल बंद करनेसे गाय कमजोर पड़ जाती है और उसके गर्भको अच्छा पोषण नहीं मिलता तथा ब्याने-के बाद गायका दूध भी घट जाता है । ब्यानेके कुछ दिनों पहले तो दाना बढ़ा ही देना चाहिये ।

# गोसेवाके फल

( प्रेषक-वैद्यपञ्चानन के० के० श्रीनिवासाचार्य )

## ( सच्ची घटनाएँ ) (१) जीवनदान

सं० १९९१का आषाढ़ मास था । नोहर (बीकानेर) से स्वाभग डेढ़ मील डाल्राम महर्षिका जोहड़ (तालाव) है। पंद्रह दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी, जिसका कुछ कीचड़ अनदोष था। अपक प्यासी गौ जलकी इच्छासे जोहड़ में तुसी, परन्तु कीचड़ में खुटनोंतक इब गयी। गौ चुद्धा तो थी ही, निकलनेके प्रयासमें बेहद अभ भी गयी। खड़ा रहना दूभर हो गया। बैठकर कीचड़ में धुंस गयी।

सूर्य छिप चला था, जलशून्य जलाशयके पास भला कौन आता। कीचमें घँसी गौ मृत्युखणकी प्रतिक्षामें थी। अर्द्धरात्रिमें एक हल्की-सी दृष्टिसे वह क्षुद्ध जलाशय भर गया। गौकी दशा अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी। जलके बाहर उसके सिर्फ सींग और ऊष्ट्रमें खाधे कान दिखायी पहते थै। मातः रुघा सुनारने खेतसे लौटकर यह समाचार हूँगरमल तिवाड़ीसे कहा। बस! कहनेभरकी देर थी। यह युवक भौरन तैयार हो गया और तूड़ी, रस्ती, बाँस और कुछ आदमी साथ लेकर शीघ्र ही घटनास्थलपर पहुँचा। नालोंके द्वारा अब भी जोइड़में जल आ रहा था—साथ ही गौकी दशा भी गिर रही थी। गो-प्रेमी युवक इसे देख न सका, फौरन ही कपड़े उतार अपने साथियोंसहित कूद पड़ा और वात-की-चातमें बाँसोंपर गौको बाहर निकाल लाया। गौ खड़ी रहने एवं चलने-फिरनेमें सर्वथा असमर्थ थी। तुड़ी दी गथी।

फिर छकड़ेमें डालकर उसे स्थानीय गोशालामें भिजवाया गया। १५ दिनतक बराबर उसकी निगरानी रक्खी गयी। गौ चंगी हो गयी। पर दो मास बाद बहु पशुसम्बन्धी रोगसे मर गयी।

इसी वर्ष फा॰ ग्र॰ ९ को हुँगरमल सरदारशहरके पास देवातसर गया और लौटते वक्त अपने मामा हेतरामके पास चूरू उतर गया । १२ को उसे १०५ जनर हो गया, साथमें वायुका प्रचण्ड कोप भी था। उसने अपने मामासे घरवालोंको सूचना देनेके लिये कहा भी, पर उन्होंने परवा न की। इघर उसके बड़े भाईके मनमें खलवली मनी कि देवातरुखे लौटनेका समाचार तो मिल चुका; फिर क्या कारण है कि हूँगर अभीतक नहीं पहुँचा । हितैथी चित्त बहुधा अग्रुभ-चिन्तक होता है, आखिर भ्रातृ-प्रेममें व्याकुल होकर ये गाड़ीपर चल पड़े । रास्तेमें चूरू इसलिये उत्तर गये कि मामासे शायद हूँगरका पता मिल जाय । हुँगर वहाँ रोगशय्यापर मिला । वैद्य विद्याधरजी मॅडावेवालेको दिखलाया, भयंकर सन्निपात और डबल न्यूमोनिया कायम किया। बड़ी तत्परतासे चिकित्सा आरम्भ हुई। सेवा-ग्रुश्र्यामें कोर-कसर न थी, परन्तु रोगीकी दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चै० कु० ६ को वैद्यजीने खुळे शब्दोंमें कह दिया—आजनी रात खतरनाक है, सचेष्ट रहकर दवा देते रहें।

रोगीके भाई बद्रीनारायणके धैर्यका पुल टूट चुका था। रोगीकी दशास्पष्ट थी—शरीर वर्षकं समान शीतल था, इट्यमें थोड़ी धड़कन शेष थी, काम खत्म-सा था। वेचारा बद्रीनारायण परिवारसन्य धर्मशालाकी कोठरीमें भिषमाण भाईके गले लग-लगकर वेहाल हो रहा था। दो-तीन दिनसे कुछ स्वाया नहीं था। आँखें फूल गयी थीं, गला छिल गया था, शरीर टूट रहा था; कहीं चैन न था। डूँगरमल तो बेचारा अनन्त शयनकी तरफ बढ़ रहा था; उसे क्या पता कि उसका भाई विलख-बिलखकर करण विलाप कर रहा है!

ब्राह्मसहर्त्त है। स्वप्न नहीं, जंजाल नहीं। ड्रॅगरमलको प्रत्यक्ष दिखायी दिया कि वहीं गौ, जिसको नय मास पूर्व उसने जोहडके कीचरे निकाला था। खडी हुई कह रही है- 'ड्रॅगर ! एक दिन तमने मझको उबारा था, आज मैं तुम्हें उबार रही हैं । अब तम्हारा रोग समाप्त हो गया है-तम्हारे शरीरको अब कोई खतरा नहीं है।' गौ अहरय हो गयी। इँगरको भी शन-सञ्चार हो गया। उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसके लिये बेहाल हो रहा है । परन्त इन्द्रियाँ जड हो गयी थीं। ज्ञानेन्द्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों से किसी भी तरह अपने भाईको सान्त्वना देनेमें वह असमर्थ था। कुछ देर बाद उसने आँखें खोलीं और इशारोंसे समझाना शरू किया। यथा-कथञ्चित अपना मनोगत भाव कह डाला । प्रातः वैद्यजी आ गये थे। अपने रोगीके इस अवस्थामें मिलनेकी उन्हें विल्कुल आशा न थी। रात्रिका बतान्त उनसेभी कहा !वे आस्तिक विचारके मनुष्य थे, बात जँच गयी । रोगीका रोग तो नष्ट हो ही चुका था, पथ्य-प्रदानमें दो-तीन दिन लगे; फिर दोनों नोहर स्टीट आये ।

### (२) जल-परिवर्तन

सं॰ १९८० के लगभग सेठ सादीरामजी पचीसिया कलकतेसे अपने घर नोहरको सिरसा स्टेशनसे आते हुए फलाना
गाँवमें ठहरे । पाँच सौ घरों की बस्ती तथा चारों तरफ छोटे-छोटे
गाँवों की आवादी देखकर इनके द्ध्ययमें इच्छा हुई कि यहाँ एक
कुआँ चला दिया जाय और प्याऊ लगा दी जाय ।
उन्होंने अपना विचार प्रामके गण्य-मान्य व्यक्तियों को खुलाकर
प्रकट किया । लगभग समीने स्वोकृति दे दी । परन्तु एक
खुन्ने सभीको सम्योधित करते हुए कहा—-'देको ! इतना
बड़ा गाँव है; गाँव मूखा भी नहीं , दोनों फमलें होती हैं ।
दूसरे किसी धर्मका व्यवहार भी नहीं है; मिर्फ यही एक तरीका
है कि कुआँ चला देते हैं । सो इसे भी तुम अपने हाथमें को रहे
हो । विचार लो, गाँवपर कुएँका प्यादा भार नहीं है।' खुन्नेकी
बात लोगोंके जँच गयी । इधरसे सादीरामजीने पूछा तो बुन्नेने
कहा, 'सेठ साहिब ! कुआँ तो गाँव ही चलावेगा । गाँवका
गाँ-सेवामें पूर्ण विश्वास हा बुका है । देखिये गतावर्ष की बात

है-लालखाँकी ढाणीवाले कुएँपर 'गोल' की गायें एक दिनके अन्तरसे पानी पिया करती थीं। एक दिन लालखाँकी ढाणी गले कुएँके मंचालकोंने गायोंको तब पानी पीनेसे मना किया जब कि गायें तीसरे दिन तीन कोस चलकर जल पीनेके लिये आ गयी थीं । ग्वालेने बहत कहा कि 'सिर्फ आज-आज आपलोग गायोंको पानी पी लेने दें, क्योंकि ये तीन दिनकी प्यानी हैं। और फिर पास कहीं मीठा पानी भी नहीं, जहाँ इनको पिला सकें। आप क्या करके सिर्फ एक दिनके लिये आज्ञा फरमायें। १ परन्त जाटका हृदय नहीं पसीजा, 'ना' कहकर 'हाँ। कहना वह नहीं जानता था । बहत मिन्नतें करनेके बाद भी जब कोई लाम न हुआ, तब म्लानमुख गायोंकोविपण्णवदन ग्वालेने वापस हाँक लिया । तीन कोस जाकर देईदास गाँवपर उन-को पानी पिलाया । इस गाँवका पानी बहत खराब था, जो अब द्धके समान हो गया है। और अभागे लालखाँकी दाणीवाले कुएँका जल तो इतना बिगड़ा कि हाथ धोने लायक भी नहीं रह गया।

### (३) संरक्षण

सेठ सादीरामजी पर्चासियेके एक नौकर था, नाम था उसका साँवल । वह कहा करता कि मेरा परदादा जोधपुर स्टेटसे उठकर नोहर (बीकानेर) तहमीलके गाँव विडवराणा-में बस गया । एक दिन उसको खेत जाते वक्त धायल गी पड़ी मिली । पैरके अत्यधिक घायल होनेसे वह चलनेमें असमर्थ थी । साँवलके परदादाने विचार किया कि गी तीन-नार दिनकी प्यासी होगी; वह शीध ही ऊँटपर गाँवसे चीधड़ के आया, साथ कुछ चूरी भी । गी दो घड़े पानी पी गयी और चूरी भी खा गथी। खेतसे दो चार पूले भी उसने गायके आगे तोड़कर डाल दिये । उसका यह कम तबनक यगवर चलता गढ़ा, जबतक गी अपने आप उठकर अन्य स्थान हो न चली गयी।

सौबलका परदादा कुई खोदनेमं बड़ा खार था। विडवराणेमं वह कुई खोदता था। बीकानेन कुईमं ६० ७० हाथ नीचे जल रहता है। बालूकी भूमिमं कुई खोदना मोपके सुँहमें हाथ डालना होता है, बयोंकि कुईके ऊम्मे दह जानेकी आशक्का बनी ही रहती है। इस यक्त ऐसा ही हुआ। जल निकलनेवाला ही था कि कुई दह गयी।

साँ जलका परदादा बृद्ध ता था ही — सबसे बड़ी भात यह थी कि वह बहुत गरीब था। भला! ऐसे आदमीके इस प्रकार मरणपर भी किसीको नमीं दुःख होता। गाँउके मुख्यियाने घरवाळोंको समझा दिया कि 'वह तो अब खत्म हो चुका— हजारों मन मिट्टी उसपर गिर पड़ी । अब यदि उसकी लाशके लिये यत्न किया भी जाय तो औरोंके मरनेका खतरा है । क्योंकि भूमि चारों तरफसे चल पड़ी है, अब तो सन्तोष-में ही सार है, उसकी यों ही मौत थी।'

साँवलका परदादा दरिद्र तो था ही, गाँवके काममें वह योग देता था। अतः गाँववालोंने मिलकर उसके द्वादशाहपर 'मीठे चावल' का विचार इसलिये किया कि कहीं साँवल-का परदादा भूत न हो जाय।

मीठे चावलोंके लिये पिवत्र जल लानेको एक कुएँमें होल डालागया। यह कुआँ उपर्युक्त कूईकी खुदाईके २०-२५ हाथकी दूरीपर ही था, डोल अंदर जाते ही अटक गया। देखा तो एक काली आकृति डोलको पकड़े हुए है। पूलनेपर उसने बताया कि मैं साँबलका परदादा हूँ। बस, फिर क्या था, धैर्यधारियोंके भी छक्के छूट गये। सभी पानी भरनेवाले सिरपर पैर रखकर भागे। गाँवमें आकर उन्होंने साँबलके परदादाके भूत होनेका हाल खूब नमक-मिर्च लगाकर कहा, सभी दंग रह गये। सभीने यही अनुमान किया बेचारा अकालमृत्युसे मरा है; उसकी यह हालत न होगी तो और क्या होगी।

गाँवोंमें कुछ साहसी भी होते हैं, उन्होंने कहा कि हम कुएँमें जाकर देखेंगे कि मामला क्या है। बात जँच गयी। दो दिखेर लक्ष छेकर उत्तर पड़े। कुछ फासला रहा तो उससे पूछा कि 'तू भूत कैसे हो गया और तेरा छुटकारा कैसे हो।' उसने कहा 'तुम अंघे हो जो मुझे भूत कह रहे हो ? मैं साक्षात् साँबलका परदादा हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं, क्या भूत ऐसा ही होता है।' बात ठीक मालूम हुई। कम्बलमें छपेटकर उसे कुएँसे बाहर निकाला गया। दूसरे दिन उसने अपनी मौत-कहानी यों मुनायी—

'आपने तो मुझे मरा समझ ही लिया था, पर मैं श्रीगोमाताकी दयासे बच आया हूँ।'

कूई ढहकर मेरे सिरसे दो-तीन हाथ ऊपर रक गयी। मैं थोथमें खड़ा था। सोचा इससे मर जाता तो अच्छा होता। प्रारब्धका खेल। में किंकर्तव्यविमृद हो रहा था कि मुझे भूख लगी। मैंने देखा कि वही गौ, जिसकी आर्त्तदशामें मैंने सेवा की थी, खड़ी है, और अपना थन मेरे मुखसे लगा रही है। मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रहा। भूख थी, खुव डटकर दूध पिया। अब गौ एक तरफ भीतमें सींग मारकर सङ्केत करने लगी, पर मेरी समझमें नहीं आया। आखिर खड़े होकर मैंने देखा कि गौका सङ्केत एक साहीके विलक्षी तरफ है। यह बिल कूईसे कुएँतक मिला था, हवा भी कुछ-कुछ आती थी। खुदाईके औजार सब मोजूद थे ही, मेंने खोदना शुरू किया। जब भूख लगती, गौ आ जाती; थकता तो सो जाता। रात-दिनका कुछ पतान था। इन प्रकार आज गोमाताकी छपारे मैं आपके सम्मुख हूँ। यह मेरा नवजीवन है—पुनर्जन्म है। की

# गौका जन्मपत्र

प्रत्येक गोशाला—चाहे वह गोशाला सार्वजनिक हो, व्यापारिक संस्था हो या व्यक्तिगत—के व्यवस्थापकको चाहिये कि वह गोशालाकी प्रत्येक गायके जन्म तथा दूध आदिका विवरणगत्र (रजिस्टर) रक्ले । उसमें नीचे लिले खाने तथा उनमें पूरा व्योरा होना चाहिये—

(१) कमसंख्या, (२) गौका नाम, (३) नस्लका नाम, (४) जन्मतिथि, (५) रंग और हुल्या, (६) माता-पिताके नाम और नस्ल, (७) मा कितना दूव देती थी, (८) कितने दिनोंतक दूध दिया, (९) कितने दिनोंतक स्ली रही, (१०) कब गाभिन हुई, (११) किस साँइते गाभिन हुई, उसका तथा उसकी नस्लका नाम।

इसी प्रकार आवश्यक परिवर्तन-परिवर्धन के साथ बछड़े, बछड़ी तथा गाय, साँड़ोंका विवरणपत्र रखना चाहिये।

इस रजिस्टरसे यह पता रहेगा कि कौन पग्न किस नस्लका है, कितनी आयुका है, कितना दूध कबतक देता है। गाय ब्यानमें कितना समय छेती है। हुलिया रहनेसे खो जानेपर पता लगाना सहज होता है। गाय ब्यानेके बाद उसका पुनः गाभिन होनेका काल डेढ़से लेकर तीन महीनेके बीचमें होता है। गाभिन होनेमें ज्यादा देर करनेवाले पग्न आर्थिक हिंधे हानिकर समझे जाते हैं।

<sup>\*</sup> ये तीनों कृत मुझे वयोद्ध सेठ सादीरामजी पचीसियासे प्राप्त हुए थे। स्वतन्त्र खोज करनेपर भी ये सत्य सावित हुए।

# गो-साहित्य

संसारकी प्राय: सभी उन्नत भाषाओं में गो-साहित्य-सम्बन्धी थोडी-बहुत पस्तकें उपलब्ध हैं । वास्तवमें यह विषय ही ऐसा है। गायके बिना जीवन अध्रा और समाज अपूर्ण है, फिर इसपर विद्वान विचारकोंकी लेखनी क्यों न उठती ? जिस भाषामें गो-साहित्य नहीं है, वह भाषा अभागिनी और अविकसित है । यद्यपि इस अङ्कर्में गो-सम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातच्य बातें देनेकी हमने यथाराक्ति चेश की है, फिर भी इन सीमित प्रश्नोंमें सब बातें आ ही गयी हैं--यह नहीं कहा जा सकता। गो-सम्बन्धी अन्य बातोंको जाने दीजिये: यदि केवल गी-महिमाका कोई वर्णन लिखने लगे तो कदाचित् आजके कंट्रोलका कागज समाप्त हो जाय और वह वर्णन पुरान हो । अतः प्रेमी पाठकोंकी तत्सम्बन्धी जानकारीके लिये हम हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिखी हुई कुछ पुस्तकोंकी सची नीचे देते हैं। संस्कृत भाषाके काव्य, साहित्य, इतिहास, पराण आदि सभी अन्थोंमें गो-सम्बन्धी वातें भरी पड़ी हैं। शायद ही संस्कृतका कोई ऐसा अन्थ हो, जिसमें गायकी चर्चा न आयी हो । ऐसी दशामें संस्कृतके ग्रन्थोंकी सूची देना सम्भव नहीं है: क्योंकि जिस किसी भी प्रत्थकी पाठक उठा लेंगे, उसीमें उन्हें कुछ-न-कुछ गो-सम्बन्धी बात मिलेगी । गायके पवित्र, सर्वोच्च और मातृत्वपूर्ण स्वरूपका रहस्योदघाटन संस्कृत-साहित्यसे ही हुआ है। जो सजन इस ओर विशेष रुचि रखते हों, वे इन प्रस्तकोंके अध्ययनस लाभ उठा सकते हैं। यह बात भी नहीं है कि जितनी पुस्तकोंके नाम हमने दिये हैं, बस, उतनी ही पुस्तक हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी पुस्तकें इस विषयपर होंगी; किन्तु इस थोड़े-से समयमें हमें जितनी पुस्तकांके नाम मिल सके हैं, उनको इसने दें दिया है। सम्भव है, किसी पस्तकके प्रकाशनके नाम-पते आदिमें मूल हो; आशा है, माल्म होनेपर पाठकराण उसे सधार लेंगे।

## हिन्दी

### जीवदयामंडली, १४९ सराफ वाजार, वम्बई द्वारा प्रकाशित पुस्तकं—

 स्वतरेकी घंटी, २. अभयदानपत्रिका, ३. गायांपर गोलीका प्रहार, ४. भयक्कर रोग, ५. मांकाहारमे होनेवाले भयक्कर दर्द, ६. गोवचके भीषण आँक है।

# जीवरक्षा-शान-प्रचारक-मंडली, हैदरायाद-

७. पुत्रविस्त्र या पशुविस्ति, ८. गो संतापनात्पनाः अहिंसा-संगीत-रत्नावसीः, १०. जीवस्था भजनावसीः मंडलीकी रूप-रेखा ।

# श्रीवेद्वदेश्वर-स्टीम प्रमा, वस्वई, द्वारा प्रकाशित

१२. पद्म-चिकित्साः १२. शालियेषयं अतः १४. अ गोभक्तींकी गोभक्तिका परिणाम ।

### गा-सेवकंत्रस, वस्वई द्वारा प्रकाशित-

१५. प्ळेग क्या है ?, १६. क्सान हिंदुमंत् दयानन्द-मुहम्मदी, लेखक श्रीजगतनारायण समीत होली क्या थी, क्या ही गयी !, १९. मी पुनार २०. मा प्रताप, २१. पाच दिकी थी, २२. धीरमुद्दी तथा। गी-हितकारी कार्यालय, मधराहारा प्रकाशित

२३. गोरक्षा-प्रचारका स्तीपज्ञ २४. राज्य १ दुःखः, २५. गोरक्षा भजनसंब्रदः, २६. गोरक्षा प्रार्थ २०. गोर्नेवक पण्डित श्रीजगतनास्यणजीका जीवन नरि २८. गोर्नुकार चालीसा, २९. हिंदू और गाय ।

### श्रीपरमेश्वरीप्रसादजी गुमद्वारा लिखित और सस साहित्य-मंडल, नई दिलीस प्रकाशित

२०, पशुओंका इलान, मृत्य ॥।), ११, चारादाः २२, बारहो माम हरा चारा, २२, चारेबी फमलोंका हेर के २४, चारेकी फमलोंका चार्ट।

### थीभगवानदासजी वर्माद्वारा लिखित

३५. गोन्यूजा, ३६. विश्वधाय, गूल्य १) धकाश साहित्य-सदन, अवीदर (पंजाबा, ३७. गो पालन, गूल्य १॥ पता—भगवानदास स्टीट, लाढीर ।

### पं॰ गंगाप्रसादजी अग्निहोत्रीज्ञारा लिखित

३८. गोरधाके लिये आपनी आपने कव प्रेची १ ६९, ४०. भारतके किमानीनी उपन और उसरी कमा ४१. गायीका पाटन और उनसे खान।

### श्रीद्वारिकामसादजी गुनद्वारा लिखित \cdots

४२. मो परिपालन, दांकर महित्य मदन गया, ४३, सोन्दुश्य ही अमृत है, प्रयम्मापुरी पुम्तकालय गया । ४४. पशुनंत्रियाना, प्रयत् विश्वनालय द्वारकाद्यम्बद, सम्बद्धे-भूषणावेस, मधुरा, ४५. मे.बुल्य गाया, मश्यदक्या

श्रीअभिराम शर्मा, ४६. सचित्र (बृहद् ) पश्-चिकित्सा, संग्रहकर्ता-बालमुकन्द श्रीकृष्णलालजी, ४७. हैवानात-परा-चिकित्सा, छे०-श्रीमाधवराव सिंधिया, ४८. जानवरोंकी साधारण बीमारियोंकी पहचान, ४९. किसानो-पकार, प्र०-कृषिविभाग, संयुक्तप्रान्त, प्रतापगढ (अवध), ५०. मुल्क हिंदके मवेशीकी मुहलिक बीमारियोंकी किताब, प्र०-सपरिटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, संयक्तप्रदेश, इलाहाबाद, ५१. बिहारमें पालित पश्चओंकी उन्नति, ले॰--श्री डी॰ आर॰ सेठी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर. बिहार, ५२. बछडोंकी हिफाजतका उपाय, प्र०- सेक्रेटरी बिहार एस॰ पी॰ सी॰ ए०, ५३. गोशालाओंका संचालन किस प्रकार हो और गौका व्यावहारिक रूप, प्रo-वाणिज्य मेस, पटना, ५४. गोपूजा, प०-मिलिटरी डेयरी फार्म, लाहौर छावनी, ५५. गो-माहातम्य, प्र०- नारायणप्रेस, डिबरूगढ ( आसाम ), ५६. पञ्च-वैद्यक-शास्त्र, प्र०-- अहमदाबाद यूनाइटेड प्रिंटिंग ऐंड जनरल एजेंसी कम्पनी, ५७. बाबा धनपतरायका विचार--गोरक्षाका एक ही अद्वितीय व्यावहारिक उपाय, प्र०-अम्युद्य प्रेस प्रयाग, ५८. सुरभी-संताप, प्र०-- ज्ञानसागर प्रेस. श्रीकृष्णगंज बम्बई, ५९. गोरक्षा-कल्पतरु, प्र०-गो-सेवा-संघ, सावरमती, ६०. गो-रक्षा, प०-दरभंगा, गोशाला-सोसाइटी, दरभंगा,६१. दूध ही अमृत है, प्र०--छात्रहितकारी पुस्तकमाला दारागंज,प्रयाग, ६२. हमारी गायें, छे०--श्रीराम शर्मा, प्र•--विशाल भारत बुकडियो १९५। १ हरिसन रोड कलकत्ता, ६३. भारतवर्षीय गोशालाओंकी नामावली, प०-इसानन्द वर्मा, बड़ा बाजार कलकत्ता, ६४. भारतमें दूध देनेवाले पशुओंकी रक्षा, ६५. खाद, छे०--श्रीमुख्तारसिंह वकील, प्र०--हिंदी पुस्तक एजेंसी, १२६ हरिसन रोड, कलकत्ता, ६६.गो-पालन-शास्त्र,छे०--श्रीगिरीशचन्द जोशी, प्र०--हिंदी-पुस्तक-एजेंसी, १२६ हरिसन रोड, कलकत्ता, ६७. गोग्रासका गुच्छ, प्र०--गोग्रास-भिक्षा-संस्था, गिरगाँव रोड, बम्बई, ६८. अभयदान, छे०--श्री जे० एन्० मानकर, ६९. गोजीवन, छे०--श्रीप्रभासचन्द वन्दोपाध्याय,प०--गोजीवन-कार्यालय, पो० महानाद, हुगली, ७०. गोरक्षा, ले०-पं॰ श्रीअशर्पी शुक्क, प॰—प्रकाशन विभाग, जिला हिंदू सभा, भागलपुर, ७१. सुरभि-संकीर्तन, प्र०-गोशाला सोसाइटी कानपुर, ७२. गोरक्षा, छे०-श्रीविचारानन्दजी सरस्वती देहरादून, ७३. गोरक्षा नाटक, हे०-श्रीदुर्गाप्रसादजी ग्रप्तः ७४. पश्चचिकित्सा, छे०-श्रीराघोप्रसाद वर्मा,

৬५. अनुभत पद्म-चिकित्सा, ले०—श्रीकुँवर सरेन्द्रसिंह 'इन्द्र', ७६. गोवर्धन-पद्मावली, ७७. गोपालन-शिक्षा. ले॰ —श्रीगदाधरप्रसाद मिश्रः ७८. किसानः ७९. गी-माहातम्य-चन्द्रिका, ८०. सची गोरक्षा, छे० —श्रीशोभागमनी 'धेनसेवक'. पो०--- लखनादौन, सिवनी ( सी० पी० ), ८१. गोवर्धनशतक, ८२. पञ्चगव्य-चिकित्सा, ले०-श्रीअच्छे-लालजी, ८२. गाय ही क्यों ? ले०-श्रीहरदेवसहायजी, प्र०-गोवंश-रक्षिणी सभा हिसार (पंजाब), मू०⊜), ८४. गो-करुणानिधि, ले०-स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती,प्र०-वैदिकयन्त्रालय अजमेर, मृ० 🖃), ८५. किसानोंकी कामधेन, प्र०-गंगापुस्तकमाला-कार्यालय अमीनाबाद पार्क लखनऊ, ८६. पशु-बलिदान, प्र०-पशुबलि-निरोध-समिति कलकत्ताः ८७. गोरक्षा, ले०-वैष्णव साध श्रीनन्दरामदास, जमोला, प्र०-श्रीगुलावचन्द कोठारी, जमोला, ८८, गोमेधसक्त, ले॰ —पं॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, प्र०स्वाध्याय मण्डल, औंघ ( सतारा ), ८९. वेद और पशुयन्न, छे०--पं० विश्वनाथजी गुरुकुल कांगड़ी, ९०. मांस-मीमांसा, ले०-प्रो० विनध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९१. वैदिक पशु-यज्ञ-मीमांसा, ले॰-प्रो॰ विन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९२. गोभक्ति-प्रकाश भजन, ले॰ —श्रीनटवरलाल चतर्वेदी, प्र० — गोहितकारी कार्यालय (मथुरा), ९३. भारत-कष्टनिवारक महौष्धि ग्रन्थ, ले॰--पं॰ श्रीरामरक्षपालजी शर्मा, नजफगढ़ (दिल्ली), ९४. भारतीय गोधन, ले॰ — श्रीगिरीश्चचन्द्र चक्रवर्ती वी॰ ए॰ किशोरगंज ( मैमनसिंह ), ९५. दुग्ध-चिकित्सा--हिंदी-मन्थरत्नाकर-कार्यालय, हीराबाग, (बम्बई), ९६, गोपालन ( इंडियन प्रेस, इलाहाबाद )।

## पत्र-पत्रिकाओंके वे अङ्क, जिनमें गो-सम्बन्धी वार्ते हैं-

- १. 'यादव' फरवरी १९३१.
- २. 'कामधेनु' फरवरी १९३६ से अगस्त १९३७ तक ।
- ३. 'भक्ति' वैशाख, कार्तिक, माघ, फाल्गुन सं० १९८७, आषाढ़, आवण, भाद्रपद १९८८ एवं 'गवाङ्क' आश्विन पूर्णिमा सं० १९८७, श्रीभगवद्भक्ति आश्रम, रेवाड़ी ।
- ४. 'किसान' जून सन् १९३३, जून-दिसंबर सन् १९३४ एवं सितंबर १९३५।

५. 'जीवदया और गोपालन' चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,भाद्रपद सं॰ १९९१ एवं महोत्सव-अङ्कसन् १९३४।

- ६. 'गोरक्षण' मई सन् १९३६, ६२७-२९ सदाशिव पैठ पना।
  - ७. 'गोरक्षण साहित्य' मासिक, सरस्वतीप्रेस काशी ।
- ८. 'गो-प्रास' फरवरी सन् १९३५, मार्च, अगस्त, अक्टूबर १९३६, एवं मई, सितंबर १९३७, १४९ सराफ बाजार बम्बई नं० २।
- ९. 'सेवक' सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर सन् १९२९ एवं जुलाई १९३० सेवक कार्यालय, १ सरकार लेन कलकत्ता।
- १०. 'गृहस्य' जुलाई सन् १९३७ एवं 'फूँका अङ्क' तथा 'गवाङ्क' १९३६ लक्ष्मीप्रेस, प्रयाग ।
- ११. 'भारतगोहितैषी' साप्ताहिक पत्र, सम्पादक-भारत-गोहितैषी, दिल्ली ।

### गोशालाओं एवं सभा-सम्मेलनोंके भाषण

- १. भारतवर्षीय गो-महासभाकै सभी वार्षिक अभिभाषण ।
- २. बंग-विहार-गोशाला-सम्मेलन तृतीय अधिवेशन, सुँगेरके सभापति श्रीमान् गिद्धौराधीशका अभिभाषण २-४-१९२६।
- ३. श्रीवंग-विद्वार-गोशाला-सम्मेलनके आय-व्ययका विवरण, सं० १९८०-८२।
- ४. अखिल-भारतीय गोशाला-सम्मेलन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम के सभापित श्रीमान् राजा रघुनन्दनप्रसाद सिंह एम्॰एल्॰ ए॰ मुँगेरका भाषण, ५. अखिल-भारतीय षष्ठ गो-महासम्मेलनके अधिवेशनका संक्षिप्त विवरण, प्र०-अ० भा० गो-पालक संघ, बम्बई नं० ४, ६. गो-साहित्य-सम्मेलन, दरभंगाके सभापित पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्यायका भाषण, ७. विहारप्रान्तीय प्रथम गोरक्षण-सम्मेलनके ग्रुभ अवसरपर पं० रामअनुप्रह शर्मा व्यासका भाषण सं० १९९१, ८. पं० दीनद्यालजी व्यास बाबाका गोरक्षापर भाषण, ९. प्रसिद्धपत्रक नं० ६, पुरवणी—सुसल्मान, ईसाई और पारसी आदि अहिंदुओंसे नम्र प्रार्थना —प० द० के० पर्वते, सम्पादक भोरक्षण?।

# प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारोंद्वारा प्रकाशित बुलेटिन एवं पर्चे

१. उड़ीसामें मवेशीकी उन्नति और चारेकी फसलकी खेती, कृषिविभाग, बिहार, बुलेटिन नं० ११९२८, २. बिहार और उड़ीसाके सिविल वेटेरिनरी डिपार्टमेंटके डाहरेक्टर श्री डी॰ कुइनलैन आई॰ वी॰ एस्॰ द्वारा प्रकाशित पर्चे, पर्चा नं० १ और २ सन् १९१४ तथा पर्चा नं० १ सन् १९१५ दं॰, ३. बिहार पशुचिकित्सा-विभागका एक

छोटा छेख, ४. मवेशियोंको टीका लगानेके विषयमें पुरी। और दरभंगाके पण्डितोंकी सम्मति, सन् १९१३, प्र०—सरकार विहार और उड़ीसा सरिश्ते खेती, ५. बुळेटिन नं० ७, प्र०—टहलराम गिरधारीदास सामन्त, ७३ नागदेवी स्ट्रीट, वम्बई नं० ३।

### मराठीकी पुस्तकें

श्रीगोवर्धन-संस्था-पुस्तकमाला ६२९ सदाशिव पेठ पूना नं० २ द्वारा प्रकाशित पुस्तकॅ-श्रीधेनुदास डोलेद्वारा लिखित १. धेनुकथा-संग्रह भाग १ और २, मूल्य प्रत्येकका १),२. दुधाचा द्रोण मू०।), ३. गाईचें मोल,मू०।), ४. धेनु-सत्यनारायण, मू०।), ६. श्रीचौंडेमहाराज-चिरित्र, ले०—श्रीधेनुदास डोले और अनंतदास रामदासी, मू० १), ७. माझी भवली, ले०—श्रीधेनुदास डोले और अनंतदास रामदासी, मू० ०), ८. घरगुती दूध दुभतें, ले०—मा० लक्ष्मीवाई वैद्य, मू०।), ९. खरें गोरक्षण, मू०॥), १०. गोरक्षणांची समग्र माहिती, मू०।)। गो-ग्रास-भिक्षा-संस्था,गिरगाँच वस्वईद्वारा प्रकाशित—

११. जनावरांचे रोगावरील देशी अनुभविक उपाय, मू॰ -), १२. मुठीची कोठी अथवा गो-प्रास-भिक्षा-संस्था बम्बईकी कार्यपद्धति।

### श्रीजीवदया-मण्डली बम्बईद्वारा प्रकाशित-

१३. हिंदुस्थानातील भयंकर कत्तल, १४. जनावरांचे रोगांवरील झाडपाल्याचे उपाय।

### फुटकर

१५. शाला सोडल्यावर, ले॰ —पु॰ पा॰ गोखले॰ ककराइ, १६. गोसेवाहीच खरी की माया, प्र॰ —श्रीगोवर्धना प्रेस, खेतवाडी नवमी गली, बम्बई ४, १७. उद्यमका विशेषाङ्क पशुअङ्क प्र॰ — 'उद्यम' नागपुर, १८. जनावरांची जोपासना भाग १ और २, ले॰ स॰ पी॰ पालंदे मूल्य ॥=) और १), १९. दुधांची उपयुक्तता, मू० =) प्र॰ — कस्पतक छापाखाना, शोलापुर, २०. कामधेनुचिकित्सा, प्र॰ — सजीवन केमिकल वर्क्स गोकलपुरा, आगरा, २१. पशुचिकित्सा, प्र॰ — लक्ष्मी-व्यङ्कटेश प्रेस, कल्याण, २२. गोसेवासंघ माहिती पत्रक, प्र॰ — गोपुरी (सेवाप्राम) वर्षा, २३. गोपित सम्प्रदाय, ले॰ — डा॰ स॰ का॰ आपटे ६०७ दक्षिण कसबा, शोलापुर, मूल्य ॥), २४. दुग्ध-व्यवसाय व जनावरांची जोपासना, ले॰ — स॰ रा॰ पालंदे बी॰ एजी॰, सरकारी डेयरी, मियागाम (गुजरात) मूल्य १), २५. गाई-

चंच दूधकाँ वापरावं, ले०—शं० ग० नवाथे, २९१ नारायण पेठ, पूना, मूल्य ।-), २६. गुरांनां होणारे अपघात व त्यावर तात्कालिक उपाय, ले०—डा० पी. बी. माली, सरकारी वेटे-रिनरी दवाखाना, नासिक मूल्य =)॥, इसी लेखककी दूसरी पुस्तक २७. पशुरोगचिकित्सा, मूल्य १॥), २८. दुग्धाहार-चिकित्सा-शिक्षक मू० १) ज्ञानमित्र कचेरी, ४८३ शनिवार पेठ, पूना, २९. गाईचें पालन व त्यापास्त लाभ—वि० श्री० देशपंडे, कामधेनु दुग्धालय शोलापुर, ३०. जनावरांची पैदास आणि जोपासना—डा० नारायण कृष्णा चार्शीकर, वेटेरिनरी दवाखाना, नगर।

## ्गुजरातीकी पुस्तकें

१. घास चारा अने ढोर सुधारणा, २. खातरोनी माहिती, छे० — सोमाभाई किशामाई पटेल, सुणाव (गुजरात), ३. हिंद मां भयंकर कत्तल, ४. गोसेवा, छे० — महात्मा गांधी, प्र० — नवजीवन-कार्यालय, अहमदाबाद, मू० । —), वहीं-से प्रकाशित ५. गोरक्षा-कल्पतर, छे० — श्रीवालजी गोविंद जी देसाई मू० । —), ६. गाय-भैंस उछेरवानी रीत, प्र० दुलेराम छोटालल अंजारिया, तंत्री 'खेतीबाई विज्ञान' लींबड़ी, काठियावाड़, मू० २), ७. गायनुं पालन, ले० — मणिमाई पटेल, प्र० — नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद मू । =), ८. पापा पगली, छे० — श्रीडाह्याभाई जानी, प्र० — विशावदर गोशाला, काठियावाड़, ९. दूधनो शहरनो सवाल, छे० — डा० हरि-प्रसाद मेहता, प्र० — गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, मू० =), वहींसे प्रकाशित १०. दूधनुं विज्ञान, छे० — श्री प्रो० नर्सिंह-दास मू० । —), ११. गोपालन, प्र० — कृषि-गोरक्षाधिकारी, बड़ौदाराज्य, मू० । —)।

# English Books

Books published by the Bombay Humanitarian League, 149, Shroff

### Bazar, Bombay:--

(1) Romance of the Cow-by D. H. Jani, B. Ag. Price Rs. 5/-/-. (2) Cattle Problem in British India, by M. B. Barad. Price -/8/-. (3) Cattle Problem in British India, by M. M Shah. (4) Improvement in Indian Live-stock, by R. B. Jayantilal N. Mankar. (5) Animal Sacrifice and Commandments of God. (6) The Vision of India. (7) Food and

Character, by Samuel Hopgood Hast. (8) Christianity and Vegetarian in India, by the same author. (9) League's Silver Jubilee 1934. (10) Diet and Health. (11) Humane orders in Indian States. (12) Humane Publications. (13) Milk and Milch Cattle, by Sarabhai Prataprai. (14) Important Questions Answered by R. B. J. N. Mankar. (15) Improvement of Cattle, by Miss Georgianna Kendall.

# The Hoard's Dairyman, Fort Atkinson (Wisconsin) U. S. A. Publications:—

(16) How to treat Common Ailments of Farm Animals? (17) How Book. (18) Feed Book. (19) Its Fortnightly Magazine. (20) The Problem of Calf-Raising. (21) Better Dairy Herds through Breeding. (22) The Life of W. D. Hoard. (23) Hoard's Dairyman.

# Bombay Government (Agri. Dept.) Publications:—

(24) Leaflets on the Purpose of Pure Breed Nos. 9, 10, 11, 15, 16; on Silage Nos. 16, 20; on Malignant Sore Throat and Haemorrhagic Septicaemia No. 1 of 1915 and No. 3 of 1931 and a leaflet on Co-operative Cattle-Breeding Societies and Dairies.

# Leaflets and Bulletins of other Provincial Governments:—

(25) Some Diseases of the Cattle in India—Govt. of India Central Publication. (26) General Administration Report of the Military Dairy-Farms—Simla, Government of India Press. (27) Report of the Cattle Supply and Improvement Committee—The Commissioner's Printing Press, Karachi.

(28) Judging Dairy Cattle—University of Wisconsin, U. S. A. (29) British Friesian Journal—British Friesian Cattle Society, 11, Southampton Road, London W. C. 1. (30) Ration for Live-stock—

Ministry of Agriculture and Fisheries. London. (31) Dairy Statistics-United States Deptt. of Agriculture, Washington U. S. A. (32) Improvement of Cattle in India-All-India Cow Conference Association, 10, Old Post Office Street, Calcutta, (33) About Milk-The National Milk Publicity Council, 33 Garden Square, London, W. C. I. (34) General Information of National Humane Work-The Ontorio Society for Prevention of Cruelty to Animals. 11-23 Street. Toronto, U. S. A. (35) Proceedings of National Dairy Congress (1923), Washington-Govt. Printing Office, Washington U. S. A. (36) Catalogue of the Second All-India Cattle-Show (1939)-Offset Art Press, New Delhi. (37) Milk and Milk-Products—Industry Book Depot, Keshab Bhawan, Shambazar, Calcutta. (38) Notes on Milk-H. K. Lewis & Co. Ltd., London. (39) The National Milk Supply-United Dairies Laboratory Deptt., Petersburgh Place, London W. 2. (40) More Milk, More Money-Washburn Crasby Company, Minneapolis, Kansas City, U.S. A.

Books of Imperial Council of Agricultural Research, Delhi:—

(41) "The Indian Journal of Veterinary Science and Animal Husbandry." (42) Milk Records of Cattle in Approved Dairy-Farms in India-Compiled by K. P. R. Kartha, B. A., Technical Assistant. (43) Journal of the Central Bureau for Animal Husbandry Dairying in and India. (44) Indian Farming Vol. 1 of 1940. (45) Journal of Indian Farming and Cattle-Breeding. (46) Further Investigation of Indian Cattle. (47) Development of Agriculture and Animal Husbandry in India.

(48) "Agriculture and Live-stock in India" (bi-monthly). (49) "The Indian Journal of Agricultural Science" (bi-गो-अं० ८२monthly). (50) Scientific Monographs of the Imperial Council of Agricultural Research, Nos. 1 to 11. (51) Miscellaneous bulletins of the Imperial Council Agricultural Research, Nos. 1 to 28. (52) Annual Report of the Imperial Council of Agricultural Research 1929-30. 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38, (53) A Review of Agricultural Operations in India up to 1933. (54) Agriculture and Animal Husbandry in India 1933-34. 1934-35, 1936. ICAR 13-1-35, Part II-Animal Husbandry. (55) Proceedings of the Board of Agriculture and Animal Husbandry 1933, 1935 and 1936, (56) A Description of the Imperial Institute of Veterinary Research, Muktesar; and its sub-station. the Imperial Veterinary Serum Institute, Izatnagar-by F. Ware. F. R. C. V. S. (57) Report on the Development of the Cattle and Dairy Industries of India-By Norman C. Wright. (58) Report on a Village Enquiry regarding Cattle and the Production and Consumption of Milk in Seven Breeding Tracts of India. Price Rs. 3/8/0. (59) Report on the Marketing of Milk in India and Burma, Marketing Series No. 23, Price Rs. 1/4/-. (60) Report on the Marketing of Hides in India and Burma, Marketing Series No. 36, Price Rs. 1/4/-. (61) Review of the Trade of India in 1942-43. Price Rs. 3/14/-.

(62) Protection of Animals—by Franz Wagner, Leipzig (Germany). (63) Dairy Science. (64) Rural India—Bombay. (65) National Humane Review. (66) Indian Farmer—Agricultural Institute, Allahabad. (67) Magazines of all the Agricultural Colleges. (68) Report of the Royal Commission on Agriculture—Supdt. Govt. Press, Delhi. (69) Memoirs of the Indian Council of Agricultural Research, Delhi, Nos. 25, 27, etc. (70) A Brief Report of

the Third Cow-Protection Week, 1930-Gorakshan Karvalay, Poona. (71) Be Prepared for the Cow-Protection Weekthe same Publishers. (72) Leaflet No. 1 Rinderpest-D. of 1914 on I. C. V. D., Supdt. Civil Veterinary Deptt. (73) Butter-California Dairy Council, San Francisco. (74) Report read at the Third Annual Cow-Show Fair, Sargodha-Kundon Lal Gossain, B. A., LL. B. Hony. Secretary, (75) The Vegetarian and Fruitarian-Vegetarian and Fruitarian, Leeviston, Idaho. (76) Our Animals-46, Central Street, Norwood. (77) Catalogue of Modern Dairy Appliances Supplies-R. N. Mihra Dinapore Cantt. (78) The Treatment of Calves-Bihar S. P. C. A. (79) Welcome Address to Ghulam Hussain Hidayatullah the Occasion of Thana District Agricultural and Cattle show-by Brijlal Narshilal Shah. (80) Cow-Protection in Mysore. (81) The Scheme of Baba Dhanpatrai for the effectual Protection of Cows. (82) Presidential Address of the Honourable Sir Santidas Asukaran J. P. 1941; All-India Conference for Prevention of Adulteration of Milk, Butter and Ghee. (83) Islam and Cow-Protection-Prani Dava Gyan Pracharak Sangh, Hyderabad. (84) Milk-Supply to Bombay-Nagindas and Maniklal, Sukhadwalla Building, Revelin Street, Fort, Bombay. (85) The Cow Question in India-The Christian Literature Society, Madras. (86) The Coming Revival of Spiritual Religion-By Sidney H. Beard. (87) Cow-Keeping in India-M/S. Thacker Spink & Co., Booksellers, Calcutta. (88) The Madras Agricultural Journal-Agricultural Research Institute, Coimbatore (South India). (89) Micormick-Dairying Milkers, by International Harvester Camp, Chicago. (90) Bacteria Control of Dairy-Farms. (91) A Talk to Boys and Girls on

Kindness to Animals .(92) 80 Pictures on Farm Experiences. (93) Facts and Figures about the Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals. (94) Good Rich Farm Service, Silver Town, (95) First Aid to Dairy Cows. (96) Human Diet and Education-by Sidney H. Beard. (97) Ten Reasons why the use of Flesh Food should be abandoned by all. (98) Cow-the Mother Prosperity-by ofM. P. Kedar, I. D. D. (99) The Indian Veterinary Journal-P. Srinivas G. M. V. C., Veterinary Surgeon, Madras. (100) The Standard Medical Guide of India 1935. (101) 'Diet and Health' July. Dec.' 36 June, Aug., Sep.' 37, Jan., Feb.' 38.

# Books Published by the Deptt. of Agriculture, Bihar and Orissa:—

(102) Cattle Improvement and Cultivation of Fodder Crops in Orissa. (103) A Note on the Cattle Question in Bihar and Orissa.

(104) Veterinary Science and Public Health-by O. F. M. Holmes. M. A., Maclin. (105) The Indian National Demand-Secretary, All Parties' Conand Convention. (106) The Proceedings of the All Parties' National Convention-(the same Publisher), (107) A Review on the Condition of Cattle in India-The All-India Cow-Conference Association, Calcutta. (108) Slaughter. (109) How to help Animals. (110) Note of a Sermon. (111) To Protect Animals from Cruelty. (112) Wisconsin Bull Book-Wisconsin Dairying Association. (113) Practical Feeding for Profit. (114) The Cattle Specialist-By Dr. David Roberts. (115) Agriculture and Live-stock in India. (116) Veterinary Materia Medica-by Winslow. (117) The Animal Year Book. (118) Veterinary Homoeopathy-By Humdoll. (119) Dairy Cattle Feeding and Management-by

Larson and Patney. (120) The Pocket Manual of Homoeopathic Veterinary Medicine. (121) Butter and Cheese-by Thomson. (122) The G. Sutherland Science in favour of Testimony of National and Human Diet. (123) Methods of Live-stock Improvement, (124) The Toiler and his Food-By Sir William. (125) Testing Milk and Its Methods. (126) Vegetarian Diet-by Ramdaslal, T. N. Foria. (127) The Dairy. (128) Animal Life. (129) New Spray and Pasturer. (130) New Power for a new age. (131) Our 90 years of Threshing. (132) The C. P. Sanitary Milk System. (133) The Condition of Cattle in India-By Nilanand Chatterii, M. A., B. L. (134) Blizzard, Hay-Chopper & Ensilage-Cutter. (135) Definition and Characteristics of Seven Breeds of Cattle of All-India Importance. (136) A Brief Survey of some of the important Breeds of cattle India. (137) Nutritive valves cattle foods and feeding Indian Animals. (138)Standard Separator. (139) Cattle Breeding and Dairving-Industry Book Depot, Calcutta. (140) Art of Healing, by Prof. J. C. Ghose. Simple treatment for (141) Pack Animals-By H. Francis K. Hosali. (142) Facts about slaughtering. (143) The Natural Production of Vitamin D Milk. by the Simple Methods of feeding irradiated Yeast. (144) Is Flesh-Eating Morally defensible?—By Sidney H. Beard. (145) A Note on the Milk Supply of Bangalore-Deptt. of Agriculture, Mysore State. (146) The Pusa Pedigree Dairy Herd in North Bihar-Government Printing B. & O. (147) All Parties' Convention, 1958. (148) Karachi Pinjrapole 1935-38. (149) Feeding and Milking of Cow-by A. C. Agarwal. (150) A Leaflet on Ensilage. (151) The Care and Management of Dairy Herds. (152) Butter fat

or Ghee. (153) Protective Food. (154) Important Facts for Cow-Protection. (155) Food and Milk. (156) The Problem of India's Ghee Supply-By J. A. Hon. Duke. (157) Cow-Protection in India in 2 Parts-South India Humanitarian League-Price Rs. 10/- and 7/-. (158) Laboratory Manual of Milk-Production-By Prof. A. C. Agarwal and Prof. S. D. Ahmad-Price Rs. 12/-/- - Publisher Messrs. Gulab Chand Kapoor, Anarkali, Lahore. (159) Milk and Milk-Products-By W. L. Davies-Price 8/9/. (160) The Chemistry of Milk-By W. L. Davies, Price 24/8/-. (161) The Chemistry of Milk-By Richmond. (192) Manual of Dairy-Farming-By B. K. Dhare, Macmillan & Co. (163) Dairy Cattle and Milk Production-By Eckles and Palmer-Rs. 14/6/-. (164) Milk and Milk-Products-By Combs and Masui. (165) Modern Methods of testing Milk and Milk Products-By Van Slyke (166) Butter Industry-By O. Hunziker. (167) Milk Powder-By D. Hunziker. (168) Dairy Bacteriology-By Chalmer. (169) Dairy Bacteriology-By Hammer. (170) Dairy Bacteriology-By Chown. (171) Dairy Technology-By Larson and White. (172) Dairy-Farming in India—By Midhar & Bodhan— Publisher, Supdt. Govt. Printing, Calcutta. (173) Gospel and the Plough, Sam Higginbottam, Agricultural Institute. Allahabad. (174) Dairying History of the World-By Patel: Price Rs. 15/-. (175) 'Industry'-Special Cattle Number, Calcutta. (176) Kalyana-Kalpataru, Special Cow Number, Gorakhpur. (177) National Geographical Society, America. (178) Milk, the Most Perfect Food-Price Rs. 3/-By Godbole and Sadgopal, B. H. U. (179) Ghee—By the same authors, Price Rs. 3/-. (180) Feeds and Feeding, By Henry and Morrison. Price Rs. 25/-. (181) Butter-Making-By Larson and Patney.

(182) Feeding of Animals-By Jordan. (183) Monograph on Milk-Price Rs. 15/-. of Dairving-By (184) Principles Judkin. (185) Productive Dairying-By Ross. (186) Cow in India-By Satish Chandra Dasgupta, Publisher Khadi Pratishthan, Calcutta. Price 1st part 10/- and 2nd part Rs. 7/--Rs. (187) The Knowledge Newer Nutrition' 4th edition (Macmillan)-By McCollum E. V. and N. Simmonds. (188) 'Food' By Sir Robert McCarrivon. (189) 'Diet and the Teeth'-part 3. The Effect of Diet on Dental Structure and Disease in Man. Ref. Med. Res. Council Special Report Series No. 191 By Mallanby M. (190) 'Feeding the Family' 3rd edition by Rose M. S. (Macmillan). 'Foundations of Nutrition' Revised Edition (Macmillan), By Rose M. S. (192) 'Chemistry of Food and Nutrition', 5th edition (Macmillan) By Sherman H. C. products' (193) 'Food 3rd edition (Macmillan), By Sherman H. C. (194) 'New Light on the Significance of Protective Foods'-Am. Pub. Health Assoc. Year Book 1230-31-By the Committee of Nutritional Problems. (195) 'The Most nearly Perfect Food' The Story of Milk; by Crumbine J & J. A. Tobrey (Williams & Wilkins ). (196) 'The Problem of Nutrition' by League of Nations, 1936. (197) 'Milk Plant' Monthly, Feb. 1937, quoted in the 'Report on the Marketing of Milk in India and Burma' page 62. (198) 'Diet Surveys' By Dr. W. R. Aykroyd (1940). (199) Diet for boys during the School Age-Special Report Series No. 105, Medical Research Council, London-By H. C. Carrymann. (200) 'The School Boy'-A Study of his Nutrition, Physical Development and Health-By Friend G. E. (Heffer & Sons). (201) 'Milk Composition and Growth of School Children', J. Am.

Med. Assoc. By M. C. Kinay P. L. & Leighton G. (202) 'Conclusions and Recommendations' of the Report on the Marketing of Milk in India and Burma. page 285. (203) 'Growth of School Milk Scheme'-'The Milk Industry' Monthly. April 1944, Price 5/-. (204) The Book of Dairv-Fleischmann. (205) Variations in the Composition of Milk-Tocher (206) Text-Book of Milk Hygiene-Ernest. (207) Milk Industry—Davies. Testing Milk and its Products—Farrington and Woll, (209) Rep. Dep. Comm. Milk and Cream Regs.-Monier Williams, (210) Fundamentals of Dairy Science-Rogers Reinhold-publ. New York. (211) Nutrition of Farm Animals-Cornevin, Macmillan. New York. (212) Milk Dealer-Sommer. (213) The Technical Control of Dairy-Products-Majonnier and Troy. (214) Milk Production and Control-White House Conference N. York. (215) Milk and Nutrition-I Reading, 1936. (216) Lectures on Nutrition-Evans. (217) Proceedings of World's Dairy Congress 1923-Sommer. (218) *Ibid.* 1928—Elsdon and Stubbs. (219) Ibid. 1934-WAAL, (220) F. Dairy Science-Perlman. (221) Ibid-Roadhouse & Henderson. (222) Ibid-Guthrie & Sharp. (223) F. Dairy Res.-Briggs. (224) Ibid-Hiscox and Christian. (225) Idid-Wright. (226) Ibid-Jones. (227) F. Nutrition-Peterson & Skinner. (228) Ibid-Whittier, Cary & Ellis. (229) Science of Dairying-Penlington. Rs. 4/-. (230) Cow: The Mother of Prosperity. By Ralph A. Hayne. Rs. 1/8/-. (231) Cow-Keeping in India.-Isa Tweed-Thacker, Spink and Co., Calcutta. (232) Skim-Milk Make-Believe Milk: The Doctors' Defence-An Illusion.—Sarabhai Prataprai. (233) Tanning Industry in the Punjab. Report of the Board of conomic Inquiry. Punjab. 1939. Price Re. 1/-.

# गौ मेरी मा है

( लेखक ---श्रीशेख फलरहीन शाह उर्फ गळ प्यारा शाह )

खुदाने जब दुनिया पैदा की, उस वक्त उसने सब जानदारोंके दिलमें मुहब्बत भी भर दी । मगर उस मुहब्बतके साथ-साथ इन्सान और हैवानमें बेवकूभी और खुदगरजी भी मौजूद थी । यही वजह है कि इन्सान और हैवान आपसमें नाइत्तिफाकी करने लगे और एक दूसरेकी जानके गाहक बन गये । हैवानकी बात तो जाने दीजिये, उसे तो खुदाने कमअक्त और कूदमग्ज बनाया । मगर इन्सान तो आकिल है मगर यह रफ्ता-रफ्ता हैवानसे भी बदतर हो रहा है । शेर जब शिकार करता है तो सिर्फ अपनी भूख मिटानेके लिये । खुदाने उसकी गिजा वैसी ही बना दी हैं । इसीलिये वह खूँख्वार जानवर अपना पेट पालनेके लिये जानवरोंका शिकार करता है । मगर इन्सान ! खुदा इनपर करम करे, ये तो बिला वजह गूँगे और निहायत सीधे जानवरोंको मार डालते हैं । वह भी किसलिये ? शौकके लिये । ऐसे लोग सिर्फ खूँख्वार जानवार ही कहला सकते हैं ।

एक बात और भी ताज्जुंबअंगेज है। ये बहादुर इन्सान शेरका सामना नहीं करते, चीतेपर निशाना नहीं लगाते, बिल्क खुदाकी कुदरतके खुशनुमा करिश्मों—खूबसूरत परिंदों या बेजबान हरिनोंको वक्तसे पहले मिटा डालते हैं। खुदा कभी उनपर रहम नहीं करता, जो उसके बंदोंको तकलीफ पहँचाता है।

मुझे यह देखकर रंज होता है कि मेरे भाई अहले-इस्लाम इस मसलेपर गौर नहीं करते। वे यह खयाल नहीं करते कि गेहूँ, चना, मटर, तरकारी, दूध, दही, घी वगैरह— इतनी न्यामतें खुदाने बख्शी हैं कि अगर इन्सान सिर्फ एक अनाज एक रोजके हिसाबसे खाये तो भी अपनी उम्रभरमें खदाके पैदा किये हुए अनाजोंका खातमा न होगा।

मैं जिस मसलेपर गौर करनेके लिये मजमून बाँध रहा हैं, अब उसपर सीधे पहुँच जाना चाहिये।

सारा जहाँ अपनी मासे मुहब्बत करता है। वह मुहब्बत कितनी पाक और मजबूत होती है। माकी इजात और जान बचाने के लिये न जाने कितने मुर्खरू बेटोंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। मगर यह कुर्बानी क्यों होती है? इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि मा अपने बच्चेको नो माह अपने पेटमें रखती है। या पैदा होने के बाद उसकी देख-रेख करती है। बल्कि इसल्थिये कि मा

खुन देती है, जिस्म देती है, ताकत देती है। जब कभी कोई नामर्दीका काम करता था तो उसकी मा गुस्सेंचे बोलती थी, तूने मेरा दूध दार्मा दिया। मगर आज सैकड़ों-लाखोंकी तादादमें ऐसे नौजवान मिलेंगे, जिन्होंने माका दूध तो दार्मा ही दिया है बल्कि उससे भी दो कदम आगे बढ़ गये हैं। वे अपनी माका खुन पीनेपर उतारू हो गये हैं!!

में छोटा था, तभीसे मेरे अब्बाने मेरे लिये एक गाय ला रक्खी थी; क्योंकि मेरी माका इंतकाल हो चका था। मेरी नयी मा गाय मुझसे उतना ही प्यार करती थी, जितनी सगी मा। वह द्ध देती थी, मैं पी छेता था। मैं जब कभी उसके पास बैठता, वह मुहब्बतसे मेरे हाथ, पैर, कमर और सिर चाटा करती थी। मैं उसे पुचकारा करता था। वह बड़ी प्यारभरी निगाहसे मुँह उठाकर मेरी ओर देखा करती थी। मैं दिनभर उसीके पैरोंमें छोटता था, मगर मजाल कि उसने मुझे कभी तकलीफ दी हो। एकदफा एक मुहल्लेका कुत्ता पागल हो गया था । मैं अपनी गायके साथ बाहर धूप खा रहा था । इतनेमें शोर हुआ । 'बची, अब्दुल! पागल कृत्ता आया ।' मैं सकपका गया, डर गया और रोने लगा ) कत्ता मेरी ओर झपटा, मगर मेरी मा गायने मझे बचा लिया । अपने पैने सींगोंसे उसने उस करोको अधमरा कर डाला और फिर आकर मझे चाटने लगी। उस दिन मैंने गायमें माका नजारा देखा। उस रोजसे मेरी गाय मेरी मा बन गयी । उसके पाँच वर्ष बाद वह गाय बीमार पड़ी । न जाने क्या हो गया था। मैंने बहुत दौड़-धूप की: मगर कुछ न हो सका। मेरी मा इस दुनियासे कृच कर गयी। मगर आखिरी साँसमें भी वह मेरी गोदमें सिर रक्खे, मेरी तरफ प्यार और दर्दकी निगाहसे देखती हुई आखिरी बार मेरे मॅहको चाटकर खत्म हो गयी!मैं उससे लिपट-लिपटकर रोया, खूब रोया ! मैंने उस रोज अपनी माको खो दिया ! इमलोग गौ पालते हैं खुदगर्जांके लिये, दूधके लिये। मगर यही सची मुहब्बत नहीं है । अगर दिलसे गायकी मुहब्बत की जाय तो दुनियाभरके ऐशोआराम घरमें भर जायँगे। उस दिनसे ही मुझे गायमें एतकाद ( श्रद्धा ) हो गया और मैं जहाँ जाता हुँ, वहाँ हिंदू-मुसल्मान सबको गायकी मुहब्बतका सबक सिखाता हुँ । हिंदुस्थान अगर फिरसे वाकई सोनेकी चिड़िया, इल्मोहुनरका खजाना बनना चाहता है तो उसे गायकी हिफाजत करनी ही होगी। ख्या हिंदू ख्या सुमल्मान, हरएक हिंदु स्थानीका फर्ज है कि गौ अम्मासे मुहब्बत करे। मैं दाबेके साथ कहता हूँ कि जो एक गौकी परवरिश सच्चे दिल्ले एतकादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी नियासत बर्व्होंगे।

दुनियामें और भी बहुत-से जानवर हैं; मगर जो सिफ्त गायमें है, वह किसीमें नहीं । विलायती डाक्टरोंने भी यह फैसला दिया है कि गायके दूधके बरावर इन्सानकी कोई गिजा नहीं है । गायके दूधसे दही, मक्खन और घी तो मिलता ही है; साथ ही दिल और जिगरकी बीमारीवालोंके िलये गायका दूध निहायत मुफीद है। हमारे मुलक हिंदुस्थानमें जबतक गायकी कद्र हुई, तबतक हमारे खेतों में-से सोनेके बाल पैदा हुए। जबसे हमलोगोंने गौके फवायदको महसूस करना छोड़ा, तमीसे हम गैरोंके मकरूज (ऋणी) और गरीब हो गये।

में फिर जोरके साथ हर हिंदू और मुसल्मानसे इस्तद्वा (प्रार्थना) करता हूँ कि खुदाका करम पानेके लिये, खुद्रोखुर्रम रहनेके लिये और आपसमें मुहब्बत और दोस्ती रखनेके लिये यह सबका फर्ज है कि इस मेरी मा गायकी हिमाजत करें। खुदा बरकत करेगा।

# मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य

मनुष्य-जन्मका चरम और परम रुक्ष्य, एकमात्र रुक्ष्य है—भगवत्प्राप्ति । हिंदू सभ्यताने इसी लक्ष्यको सामने रखकर समाज और समाजधर्मका निर्माण किया है। वर्णधर्म, आश्रम-धर्मः साधारणधर्म और विशेषधर्म-सभीका एकमात्र लक्ष्य यही है। इन धर्मीका यथायोग्य पूर्ण पालन होनेसे समाजमें सुख-समृद्धिकी वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति इहलौकिक पवित्र ( सर्वंहितकारिणी ) उन्नतिके पथपर आगे बढता हुआ मुख-शान्तिसे जीवन-यापन करता है और ऐसा करता हुआ वह वस्तुतः अपने चरम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिकी ओर अग्रसर होता रहता है। भगवत्पाप्तिका लक्ष्य स्थिर रहनेसे जीवन-की प्रत्येक चेष्टामें भगवानुका पवित्र आश्रय रहता है और भगवत्कृपामें विश्वास हढ होता है। यह ईश्वर-विश्वास ही जीवनकी समस्त सफलताओंका मूल है। ईश्वर-विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं । हमलोग आज गोमाताकी रक्षा चाहते हैं। पर चाहते हैं, केवल छौकिक साधनोंसे। इसीसे कर नहीं पाते । प्रध्वीरूपा गोमाता अथवा गोरूपा पृथ्वीमाता जब विश्वास करके भगत्रान्को पुकारती है, और बिश्वके समस्त ऋषि, सुनि, देवता उसमें साथ देते हैं, तभी साधुओंके परित्राण, दुष्क्रतोंके- असर-राक्षसोंके विनाश और धर्मके संस्थापनके लिये भगवान प्रकट होते हैं एवं तभी सबके सब प्रकारके दुःखोंका नाश होता है। आज यदि गोमाताको बचाना है तो हमें चाहिये कि हम अपने छैकिक साधनोंका आधार बनावें ईश्वर-विश्वासको, और उसीके बल-पर प्रयत्न करें । ईश्वर-विश्वासकी सहकारिणी प्रधानतः पंद्रह साधनाएँ और होती हैं, जिनका सहयोग मिल जानेपर जीवन पवित्र, जीवनका प्रत्येक कार्य पवित्र और खाभाविक

ही प्राणिमात्रके लिये कल्याणकारक होता है और मनुष्य आगे बढ़ता हुआ इस लोकमें स्वयं सुखी होता तथा सबको सुखी करता हुआ अन्तमें जीवनके चरम लक्ष्य भगवान्को पा लेता है। 'ईश्वर-विश्वास' के साथ रहनेवाले वे पंद्रह सद्गुण हैं—उच आकाङ्का (भगवत्प्राप्तिकी अनन्य इच्छा), सदाचार, संयम, सत्सङ्क, न्याय, श्रद्धा, दया, प्रेम, तप, सत्य, सेवा, अहिंसा, निर्भयता, दढ़ता और आत्मबल। हमलोगोंको चाहिये कि जीवनमें इन अचूक साधनोंको अपनावें, फिर अपने-आप ही जीव-जगत्के दुःख मिट जायँगे।



असलमें भगवत्पातिके लक्ष्यसे ही सारे कर्म होने चाहिये। किर बे कर्म यदि सत्कर्म हों। तो कहना ही क्या है। सोना और सुगन्ध दोनों हैं। गोरक्षा, धर्मसेवा, लोकसेवा, प्राणिसेवा, देशसेवा, कटम्बसेवा आदि सभी धर्म हैं और सेव्य हैं: परन्त ये होने चाहिये भगवत्प्राप्तिके साधन-भगवत्प्राप्तिके माध्यम ! इनमेंसे होते हए हमें भगवानके पास पहुँचना है। इनके सम्पादनका एकमात्र अर्थ होना चाहिये--भगवत्सेवा । यह भाव जाग्रत रहता है, तभी इन सत्कर्मोंका सत्स्वरूप बना रहता है। जहाँ यह भाव नष्ट हुआ वहीं इन्हीं-के द्वारा अधर्मका सम्पादन, पापका पोषण और संग्रहण होने छगता है। गो-ब्राह्मणः छोक-देश. आदिकी सेवाको ही यदि परम लक्ष्य मान लें तथा भगवान एवं भगवानके आदेशरूप शास्त्रोंको न मानें तो फिर परमार्थ-इष्टिके स्थानमें कैवल अर्थद्दष्टि हो जानेके कारण तरंत ही काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अभिमान, ममत्व, आसक्ति आदि सब दोष आ जुटेंगे और सहज ही सतुको असत् बना देंगे । फिर गौ, ब्राह्मण, लोक, देश, जीव-जगत और कुटुम्बकी सेवा हम तभी करेंगे, जब उनसे हमें कोई आर्थिक या भौतिक लाभ होगा ! अन्यथा सहज ही इन सबका त्याग कर देंगे, वरं स्वार्थके लिये इन सबकी बलि चढानेमें भी नहीं हिचकोंगे ! अतएव इन स्वरूपतः सत्कर्मोंके सम्पादनमें भी यदि भगवद्विमखता होती हो तो समझ छेना चाहिये कि हम लक्ष्यभ्रष्ट होरहे हैं। असलमें गोरक्षा,देश सेवा,लोक-सेवा,करनी है भगवान-के लिये--भगवानको भुलानेके लिये नहीं। भगवानको न भुला-कर करेंगे तो गोरक्षा, देशोन्नति, लोकसंग्रह, परिवारकी उन्नति, व्यक्तिगत अभ्युदय--सभी कुछ होगा । बहुत सुन्दर होगा । भगवानको भूल जायँगे तो सफलता तो होगी ही नहीं, कलह-क्लेश और पाप-ताप बढ़ जायँगे; और फिर बुद्धिके विपरीत हो जानेपर उन कल्ह-क्लेश और पाप-तापमें ही हमारी सदबुद्धि हो जायगी । अतएव उपर्युक्त सोल्ह साधनोंके द्वारा निरन्तर भगवानकी ओर चित्तकी वृत्तिका प्रवाह बहाते रहना चाहिये । ये सोलह साधन ही जीवन-विकासकी सोलह कलाएँ हैं। इन्हों में निहित है सची सफलता और इन्हों में है परम कल्याण !

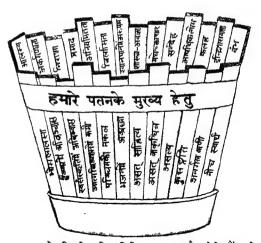

इनके विपरीत निम्नलिखित २६ दर्गण ऐसे हैं, जी ऊपर दिखाये हुए जीवनरूपी टबमें सब ओर छा जानेपर जीवनको सर्वथा अपवित्र, राक्षसी, पर-पीहन-प्रायण और पाप-तापमय बनाकर अन्तमें नरकोंकी प्राप्ति कराते हैं। अतएव बड़ी सावधानीके साथ इन दोषोंको जीवनमेंसे एक-एक करके तुरंत निकाळ देना चाहिये और उपर्युक्त सत् साधनों-का संग्रह और आश्रय करना चाहिये। ये दोष हैं--ईश्वरमें अविश्वास, अपनी संस्कृतिमें अविश्वास, आत्मविश्वासमें कमी, यूरोपकी नकल और उनके दोषोंका ब्रह्ण, भजनमें अश्रद्धा, भगवान और सदिचारोंमें अश्रद्धा तथा भोगलालसाको बढाकर परहिंसा-परधन-परस्रो और परापवादमें प्रीति कराने-वाले भोगमय असत साहित्यका अध्ययन, धर्म और सिद्ध चारों-को मिटानेवाळे सिनेमा, असत्य व्यवहार और असत्य भाषणः क्रसङ्गति, काम, क्रोध, लोभ और हिंसासे भरी असंवम-पूर्ण अनर्गल वाणी, नीच स्वार्थ ( दूसरोंके बुरेकी परवा न करके या उनका बुरा करके लाभ उठानेकी चेष्टा ), आलस्य, अकर्मण्यताः निराशाः, प्रमादः अनियमितताः विलासिता ( शौकीनी ), खान-पानमें असंयम ( भक्ष्याभक्ष्यका कुछ भी विचार न करके अभध्य-भक्षण करना ), शास्त्रकी अवज्ञा (शास्त्रोंको न मानकर मनमाना आचरण करना), यथेच्छा चार, संदेह ( भगवान, शास्त्र, साधुता, दैवीसम्पत्ति, भगवत्प्राप्ति और गुद्ध आचरणमें अविश्वास ), अत्यिषक लोभ (जिसके कारण हिंसा, अधर्म, असत्य, अन्याय, परपीड़ा और परस्वापहरणका कुछ भी ख्याल न करके लोग धनके लिये पागल हो जाते हैं ), कलह, इन्द्रियारामता, दम्भ ( लोगोंको ठगने हे लिये ऊपरसे अपनेको अच्छा दिखलाना-अच्छा बनना नहीं ) और अदम्य भोग-लालसा (विषयभोगको ही जीवनका लक्ष्य मानकर उसीकी प्राप्तिमें लग रहना )।

# गोसेवा परम पवित्र कर्तव्य

( श्रीयुक्त बाबू जुगलकिशोरजी बिङ्लाका संदेश )

गोरक्षाको हिंद ( आर्य ) धर्म परम पवित्र कर्तव्य मानता है । आर्य-धर्मके अन्तर्गत जितने भी सम्प्रदाय-सनातनी. सिल, बौद्ध, जैन और आर्य-समाजी आदि हैं, इस सम्बन्धमें एकमत हैं। उनके प्रवर्तक आचार्य गुरुओंने गोरक्षाके लिये विक्रोष आदेश दिये हैं। भगवान बुद्धने तो गौको माताकी उपमा दी थी। यद्यपि भारतके बाहर चीन, जापान आदि बौद्धदेशोंके अधिकांश लोगोंमें समयके प्रभावसे आजकल वैसी भावना नहीं पायी जाती। तथापि धार्मिक आदर्श तो जनका भी वही है। यही कारण था कि सन १८७४ तक जापानमें गोहिंसाको वडा अपराघ माना जाता था और राजकीय काननसे गोहिंसा करनेवालेको कडी सजा मिलती थी । चीनके बौद्धमन्दिरोंके पजारी तथा साधलोग अब भी किसी पद्म-पक्षीका मांस नहीं खाते । भारतके हिंदओंकी गोरक्षाकी भावना तो अब भी वैसी ही प्रवल है। किन्त पराधीनता और कछ अन्य कारणोंसे गोरक्षा करनेमें वे समर्थ नहीं हैं। इसलिये जबतक हिंदओंकी शक्ति, संख्यावल और योग्यता न बढ़े, तबतक सच्ची गोरक्षा यहाँ भी सम्भव नहीं । तथापि गोरक्षा तथा धर्मके नियमोंका पालन करना मनध्यमात्रका कर्तव्य है। आर्यधर्मके उच्च सिद्धान्त, जो सत्यकी पराकाष्ठाको प्रकट करते हैं, सद्गुण और सदाचारके अचल और दृढ पायोपर खडे हैं। वे किसी एक जाति और देशकी सम्पत्ति नहीं हैं। मनध्यमात्रके लिये ही वे धारण करने योग्य हैं। वे मनुष्यताका आदर्श दिखा रहे हैं। किन्त खेदकी बात है कि वर्तमान समयका संसार केवल भौतिकवादके ही पीछे पागळ हो रहा है। यूरोप-अमेरिकाके विद्वान इस बातको मानते और जानते हए भी कि गायका दुध-मक्खन आदि ही शारीरिक और मानसिक उन्नतिके लिये उत्तम वस्त है, गोमांस बड़े चावसे खाते हैं। माना कि वे गोपालन भी करते हैं, परन्त वहाँ गोहिंसाकी भी कोई सीमा नहीं। वहाँ अन्नका भी बाहल्य है। अन्नकी उपज तो अमेरिकामें इतनी अधिक होती है कि कभी-कभी वे मकई तथा जौको ईधनके भी काममें छेने छगते हैं। वर्तमान समयके विज्ञानके द्वारा वहाँके विद्वान वनस्पति-जातीय वस्तुओं में से मांस-जैसी वस्त बना छेते हैं।

कोयला, घास या लकड़ीके बुरादे आदिसे भी बनावटी अन्न, वस्न, चमड़ा, चीनी आदि-जैसी अनेक वस्तुएँ वहाँ बनायी गयी हैं। फिर भी उनके लिये यह कितनी कृतन्नता, खेद और लज्जाकी बात है कि वे गौ-जैसे उपकारी पशुको मारते और खाते हैं!! यद्याप वे आर्थिक स्वार्थवश इसका समर्थन भी करते हैं!! यों तो अफ्रीकाकी एक जंगली जातिके लोग आर्थिक स्वार्थोंकी आड़में अपने बूढ़े माँ-बायतकको मारकर खा जाते हैं, पर क्या यह मनुष्यत्व है ! अमेरिका एक सम्पन्न देश है; वह अपनी सम्यताके लिये विशेष अभिमान रखता है, न्यायकी बड़ी-बड़ी डींगें भी हाँकता है। किन्तु अभीतक संसारके सामने कोई भी वैसी बात दृष्टि-गोचर नहीं हुई। वह धन-सम्पत्ति, विद्या-बुद्धि, सामर्थ्य-शक्ति किस कामकी जिसका संसारकी भलाईके बदले बुराईमें उपयोग हो। इस देशमें भी ऐसे लोग हैं, जो गायकी कुर्बानी करनेकी जिद्द धर्मके नामपर करते हैं। हम उनसे तथा यूरोप, अमेरिकाके लोगोंसे भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि वे अपने अन्तःकरणसे पूर्ले कि गाय-जैसा सर्वश्रेष्ठ और उपकारी पशु, जो मनुष्य-जातिका इतना अधिक उपकार करता हो, कृतज्ञता और मनुष्यताकी दृष्टिसे रक्षाका पात्र है या नहीं। यदि वे लोग उसकी रक्षा न भी करें तो कम-से-कम उसे मारकर खा जाना तो घोर अपराध या पाप ही है, ऐसा तो विवेक-बुद्धिको मानना ही पड़ेगा। इसलोगोंका यह कर्तव्य है कि प्रचारके द्वारा इस सम्बन्धमें उन लोगोंको उनके कर्तव्यका भी ज्ञान करावें।

### *ज्या*र्थना प्रार्थना

परम प्रसिद्ध अष्टसिद्धि-नवनिद्धि-खानि, 'सोम' सुखदानि देह-नरक-निकंदिनी। सेव्य सुरवृंद की, मही की महामान्य मूर्ति, युग-युग आप अवतरित खच्छंदिनी। पूजित पुरुष पुरुषोत्तम पुराण की त्यों, नीरिध-निवासिनी पवित्र जगवंदिनी। बार-बार बंदि श्रीपदारविंद पूजनीय, कोटिशः प्रणाम अम्ब कामधेनुनंदिनी॥

# गोसेवाका महत्वपूर्ण प्रश्न

( डा० श्रीकैलाशनाथजी काटजू एम्० ए०, एल-एल्० डी० का संदेश )

भारतवर्षमें गौकी महिमा क्या वर्णन की जाय। हमारे शास्त्र इससे भरे हुए हैं। गाय माताके समान मानी जाती है और वास्तवमें वह माता ही है। करोड़ों बच्चे गायका दूध पीकर जीवन प्राप्त करते और हृष्ट-पुष्ट होते हैं। हमारी खेती-बारी सब गौके आधारपर है। संक्षेपतः हमारी सारी आर्थिक सभ्यता गौपर बनी हुई है। धार्मिक हिष्टि भी गोदानका बहुत बड़ा महत्त्व है। परन्तु यह कहना भी ठीक होगा कि गौकी दुर्दशा भी भारतवर्षसे अधिक कहीं नहीं है। भारतकी गायें अधिकतर दुबळी-पतळी और कमजोर होती हैं। नस्ल भी खराब होती जा रही है। पंजाब और संयुक्तप्रान्तके पश्चिमी जिलोंमें तो दशा कुछ अच्छी भी है, परन्तु पूर्वमें तो बहुत ही शोचनीय है।

इस ओर जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । मनुष्यने अपना पेट पालनेके लिये सारी धरतीमें हल चला दिया । पशुओं के लिये कोई चरागाह नहीं है । परिणामतः गायको चरनेके लिये घास नहीं मिलती, दूध नहीं होता और गरीबीके कारण दुःखी किसान गायकी कुछ सेवा या रक्षा नहीं कर सकते । यूरोप, अमेरिकाकी गायोंको देखकर हर्ष होता है । बड़े डील डीलकी, मजबूत, इड पुष्ट, मन-मनभर दूध देनेवाली होती हैं । वहाँके लोग जिस गायको जीवित रखना चाहते हैं, उसकी ऐसी सेवा करते हैं, उसके खान-पान और खास्थ्य आदिका ऐसा ध्यान रखते हैं कि मैं क्या वर्णन कहूँ । जहाँ गौ माता मानी जाय, वहाँ उसकी दुर्दशा हो और जहाँ गो-हत्या पाप न समझी जाय, वहाँ उसकी ऐसी रक्षा और सेवा ! यह बात विचारणीय है ।

अभी हालमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा॰ सतीशचन्द्र दास गुप्तने 'भारतवर्षकी गाय' नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी हैं । उसमें इस विषयका प्रत्येक दृष्टिकोणसे विस्तारपूर्वक वर्णन है । मुझे भी अभी हालमें ही कानपुरकी मारवाड़ी गोशालामें जानेका अवसर मिला था। बड़े-बड़े शहरोंमें यह समस्या एक भयानक रूप धारण करती जाती है । कानपुरकी जन-संख्या ८ लाख हो गयी है । दूधकी तो चारों तरफसे बहुत माँग, किन्तु गोरक्षाका कोई प्रवन्ध नहीं । शहरमें गायका पालना बहुत कठिन । जो गृहस्थ गाय पालते हैं, वे रातको उसे शहरकी सड़कों और गल्योंमें छोड़ देते हैं । अब बताइये कि इस तरह गायका पालन-पोषण कैसे हो सकता है । इसके अतिरिक्त हमारे भारतमें गाय और मैंसका बड़ा मुकाबला है । पिल्छिमी देशोंमें गायका ही दूध पीते हैं, परन्तु भारतमें तो अधिकतर मैंसका दूध काममें लाया जाता है और स्वि भी उसी ओर है । यह नहीं जानते कि गायका दूध मनुष्यके लिये जितना अधिक लाभप्रद और उपयोगी है, उतना ही मैंसका दूध हानिकारक है ।

जो योजना गोधेवाकी बनायी जाय, उसमें इस गाय-भेंसकी समस्यापर विशेष रूपसे विचार करना पड़ेगा। इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं कि गायकी नस्ल सुधारनी है। अच्छी जातिके साँडोंका हमको प्रबन्ध करना अनिवार्य है। प्रत्येक गाँवमें कान्तद्वारा गायके लिये गोचरभूमि अलग निकालनी होगी। यह तो सब करना ही है; परन्तु जो मौलिक बात है, वह हमारे देशकी दिखता और बढ़ती हुई आबादी है। हम जब अपने शास्त्रों और प्राचीन प्रन्थोंका अध्ययन करते हैं तथा उस समय भारतमें जो आनन्दमङ्गल था, दूध-धीकी जो निदयाँ बहती थीं, उसकी समरण करते हैं, तब उसके साथ यह नहीं भूलना चाहिये कि उस समय भी भारत तो इतना ही विशाल था, परन्तु जनसंख्या दस-पाँच करोड़से अधिक नहीं थी। बड़े-बड़े नगर थोड़े ही थे; गाँव थे और हर गाँवके अंदर हजारों बीधा जमीन काक्ष्त और चरागाहमें शामिल होती थी। मनुष्य और पशु दोनोंके लिये ही खाने-पीनेकी कोई कमी नहीं थी और सबसे उत्तम यह कि राज्य अपना था, भारतका धन भारतमें ही रहता था। उस समय इतनी सम्पन्नता और सामर्थ्य थी कि दूध न देनेवाली; बूढ़ी और ठाठ गायोंकी भी देख-भाल, पालन-पोषण और सेवा-शुश्रूषा हो सकती थी तथा लोग करते थे। अब आबादी चौगुनी-पँचगुनी हो गयी, भारतकी सम्पत्ति एक सागर-धाराकी माँति देशके बाहर बही जा रही है। हमारे यहाँके घरेलू उद्योग-धंघे सब नष्ट हो गये और उसके साथ-साथ बड़े-बड़े शहर और नगर बन गये हैं। हिंदुओं और विशेषकर किसानोंमें इतनी सामर्थ्य नहीं रह गयी कि बूढ़ी या दूध न देनेवाली गायोंकी रक्षा कर सकें। वे उनको काटते तो नहीं, किन्तु काटनेवालोंके हाथ बेचनेमें कोई लजा या संकोच नहीं करते। दोनों अवस्थाओंमें वस्तुतः कोई अन्तर नहीं, अन्तिम परिणाम तो दोनोंका एक ही है।

इस देशमें प्रतिवर्ष लाखों और करोड़ों ऐसी गायें कट जाती हैं, जिनसे वर्षोंतक बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। परन्तु हमारी शक्तिहीनता तो इतनी वढ़ गयी है कि एकके बाद दूसरा बच्चा देनेतकके मध्यकालमें दूध न दे सकनेके कारण उनका रख सकना एक बड़ा भार हो जाता है। हम गायको माता मानते हैं। गोरक्षांके नामपर प्रतिवर्ष कई स्थानोंपर हिंदू-मुस्लिम बल्वे हो जाते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हिंदू ही हर साल लाखों गायोंको बेच देते हैं, यह जानते हुए भी कि उनके इस कार्यसे वेचारी गोमाताकी क्या दशा होगी।

यह समस्या वास्तवमें कोई सरल प्रश्न नहीं है। एक ही प्रकारसे यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। देहातों में गोचरभूमि, गायकी रक्षा और चिकित्सासे लेकर दाहरों में दूध कैसे पहुँचाया जाय और बाँटा जाय—इन सब वातोंपर हमको दृष्टि डाल्मी होगी और इसके साथ-साथ यह भी विचार करना होगा कि बूढ़े, खुले-लँगड़े पग्नुओं से साथ क्या बर्ताव किया जाय, उनको कैसे और कहाँ रक्खा जाय। जिस मनुष्यको खानेको नहीं मिलता, उससे यह आशा रखना कि वह अपनी बूढ़ी गायकी सेवा करेगा, विल्कुल निराधार है। मेरे विचारसे गोरक्षाके लिये हमको कठोर नियम और विधान बनाने पड़ेंगे। सन् १९३९ ई० में बीका प्रश्न संयुक्तप्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके समक्ष उपस्थित हुआ था। उस समय तो यह विचार था कि ग्रुद्ध बी उद्योगकी रक्षाके लिये कान्त्नद्वारा जहाँ-जहाँ वी अधिक बनता हो, वहाँ-वहाँ वनस्पति धीकी विक्रीका निषेध कर दिया जाये! हमें शहरों के बाहर बड़े-बड़ें पिंजरापोल और गोशालाएँ सरकारकी ओरसे बनानी पड़ेंगी और वहाँसे सहयोग-समितियों (कोऑपरेटिव सोसाइटियों) द्वारा शहरोंमें दूध भेजनेकी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ-साथ इस खोजकी बड़ी आवश्यकता है कि नस्लकी कैसे उन्नति की जाय। पश्चिमकी गाय पूर्वमें नहीं रह सकती और यदि रहे भी तो उसकी बिल्याकी नस्ल विगड़ जाती है। पूर्वी गायोंके लिये किस नस्ल और जातिके साँह अच्छे और उपयुक्त होंगे, इस विषयमें भी बड़ी खोजकी आवश्यकता है।

अब हम सबको आशा है कि भारतमें हमारा स्वतन्त्र राज्य होगा। उचित होगा कि स्वतन्त्र भारतके प्रत्येक प्रान्तमें एक विशेष विभाग गोरक्षाके नामसे हो और उसका दायित्व एक बड़े जानकार जिम्मेदार अफसरको दिया जाय। इस गोरक्षा-विभागदारा गोसेवा और सहायताके निमित्त अच्छे-अच्छे प्रकारके कानून और आदेश निकाले जायँ। सभी बातोंका ध्यान रक्खा जाय। परन्तु मेरे विचारमें इसका विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा कि जो गाय दूध न देती हो और उसका मालिक उसकी रक्षा किसी कारण न कर सकता हो, उसकी बिक्री या तो सरकारी फार्ममें की जाय अथवा परिमिटद्वारा दूसरे लोगोंके हाथ। किन्तु ऐसी गायोंकी भी हत्या करना बड़ा अपराध माना जाय। संक्षेपमें कहना यह है कि गोसेवाका प्रश्न भारतिवासियोंके जीवन और उन्नतिके लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और इसपर सम्पूर्ण रूपसे ही हमको विचार करना चाहिये।

# - Consideration

### जीवन-मरणका प्रश्न

( राव बहादुर श्रीजयन्तीलाल एन्. मानकर, मन्त्री बम्बई-जीवदया-मण्डलीका संदेश )

'क्रस्याण-क्रस्पतरः' का गो-विषयक बहुत ही उपयोगी विशेषाङ्क आपने निकाला था, इसके लिये आपको बधाई । आपका यह अङ्क गोमाताके आध्यात्मिक और आर्थिक महत्त्वके सम्बन्धमें जानने योग्य बातोंसे परिपूर्ण है । इसने आपके कितने ही पाठकोंको बड़ी स्फूर्ति दी है और इससे गौके कार्यमें बड़ी सहायता मिली है ।

अब 'कस्याण' का भी 'गो-अङ्क' निकलनेसे आपके सहस्रों सम्मान्य भारतीय पाठकोंमें गौके महत्त्व, गौकी वर्तमान दुर्दशा तथा उसके इस दुरवस्थासे उद्धारके उपायोंका प्रचार होगा और सबकी सिकय सहानुभूति प्राप्त होगी।

यह बड़े दुःख और क्लेशकी बात है कि जबसे इस देशमें यूरोपियन जातियोंका पदार्पण हुआ है, तबसे उनके गोमांसाहारके लिये गो-हत्याकी वृद्धि होती रही है और जबसे ब्रिटिश राष्ट्र इस देशका मालिक बन बैठा है, तबसे गो-हत्याको बराबर प्रोत्साहन ही मिलता जा रहा है। भारतीय राष्ट्रने भी इसकी एक प्रकारसे उपेक्षा ही की है। राष्ट्र जब जाग उठा और उसने आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनताके प्रयत्नोंकी एक प्रकारसे पराकाष्टा आरम्भ की, तब भी उसने गोरक्षाके लिये वैसा कोई प्राणपणयुक्त प्रयत्न नहीं किया। इसीसे आज भारतीय राष्ट्रको गो-माताके सम्बन्धमें अपनी अक्षम्य

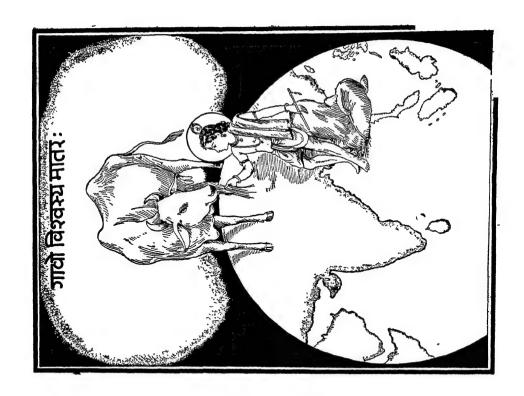

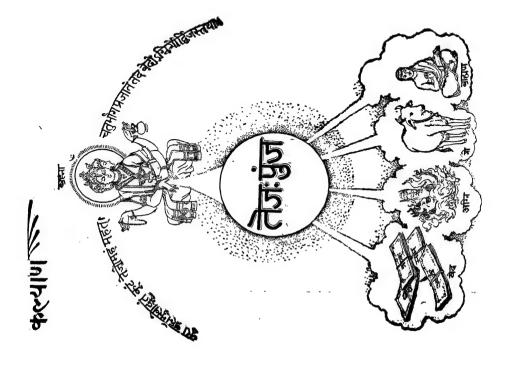

# कल्याण 💥



उपेक्षाका भीषण कुफल भोगना पड़ रहा है। हाल यहाँतक बेहाल हो चुका है कि एक तरफ तो देशको आर्थिक और राजनीतिक रूपसे स्वावलम्बी बनानेके प्रयत्न हो रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब बचोंको—देशकी भावी पीढ़ीको भी छुद्ध दूध पीनेको नहीं मिल रहा है, उन्हें विदेशोंसे आनेवाले दुग्धचूर्णपर निर्वाह करना पड़ रहा है और बेचारे खेतिहरोंकी खेतीके काममें पशुओंके बदले अपने आपको जोतना पड़ रहा है। देशके मुख्य पोषक आहार और कृषि तथा भार-बहनके साधन, दोनों ही बातोंमें देश सर्वथा कंगाल और परमुखापेक्षी बन रहा है।

ऐसी अवस्थामें यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो लोग अपने देशके भक्त हैं और जो लोग इस देशमें रहना चाहते हैं, वे ऐसा उपाय करें कि गौओंकी तथा गोवंशके अन्य पशुओंकी पूर्ण रक्षा हो, इनके सुधारके लिये सार्वित्रक और सार्वजनीन प्रयत्न करें, कोई बात उठा न रक्खें, जिनमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी दातृत्व-शक्ति हो, इस कार्यमें लगा दें और राष्ट्रके उद्धार-कार्यमें इसी राष्ट्र-कार्यको अग्रस्थान दें; क्योंकि यह सबके ही जीवन-भरणका प्रश्न है—चाहे कोई ब्राह्मण हो या वैश्य, हिंदू हो या मुसस्मान, अंग्रेज हो या पारसी।

मह तो स्पष्ट ही कह देना होगा कि हिंदुस्थान गो-मांसाहारके निमित्त होनेवाली गो-हत्या जरा भी वर्दास्त नहीं कर सकता। यहाँकी विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी है। दोनोंमेंसे एकका लोभ छोड़ना होगा। यदि देशको दूध, अन्न, साग, सब्जी, कुषि-पशु और खादके लिये स्वाधीन—स्वावलम्बी रहना है, जिनके लिये यहाँकी आर्थिक व्यवस्थाके अनुसार हमें अपने पशुधनपर ही निर्भर करना पड़ता है, तो मांसाहारके लिये एक गौकी हत्या भी वर्दास्त नहीं की जा सकती!

देश इस परिस्थितिको अच्छी तरह समझ छे और गौकी रक्षा और सुधारमें इस उद्देश्यकी पूर्तिके छिये आवश्यक सम्पूर्ण साधनोंके साथ प्रवृत्त हो और सची उन्नति, सुख-समृद्धि और शान्ति लाम करे।

मुझे विश्वास है कि 'कस्याण' का 'गो-अङ्क' गो-विषयक सम्पूर्ण सत्य भारतवासियों के हृदयप्रान्ततक पहुँचा देगा और उससे सबका मङ्गल होगा।

# संक्षिप्त गोकोश

- १. गो-गौ, पृथ्वी, इन्द्रिय, किरण, प्रकाश, विजली, यनत्र, हीरा, स्वर्ग, चन्द्र, सूर्य, दिशा, वाणी, जल, माता, गङ्का, गायत्री, नदी, स्वर्ग, वज्र, मौका अङ्क, रोम।
- २. गोअग्र-गोसमूह, गायका अग्रभाग ।
- ३. गोअर्घ-एक गायका मूल्य ।
- थ. गोइँडा-गोबरके कंडे ।
- ५. गोइनका-मारवाड़ी अग्रवालोंकी एक जाति।
- ६. गोकण्ट-गोखरूका पेड़ ।
- ७. गोकण्टक-गोखरूका पेड़ ।
- ८. गोकन्या-कामधेनु ।
- र, गोकर्ण-गौके पेटसे उत्पन्न, भक्तराज गोकर्ण, साँप,
   बळेरा, खबर, दक्षिणका एक प्रधान शिक्क क्षेत्र, बित्ता, एक मुनिका नाम, शिक्का एक
   गण।
- १०. गोकर्णेश्वर-गोकर्णक्षेत्रमें स्थित शिवजीका एक नाम।
- ११ गोकर-सूर्य।
- १२- गोकील-मूसल, इल।

- १३. गोकत-गोवर ।
- १४. गोक्रण्णा-अववगन्धा
- १५. गोकुळ-एक जैन ग्रन्थकार, मधुराके समीप भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाभूमि, गोहााला, गोसमृह
- **१६- गोकुलिक**-पङ्कमें गिरी हुई गायकी उपेक्षा करनेवाला।
- १७. गोखा-गवाक्ष, झरोखा।
- १८. गोग्रन्थि-गोशाला ।
- १९- गोग्रास-भोजनसे पहले गायके लिये निकाला हुआ अब।
- २०. गोघात-गोवध।
- २१. गोघृत-गायका वी ।
- २२. गोघ्न-गोहत्यारा ।
- २३. गोचन्द्न-सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका चन्दन ।
- २**४. गोचर-**जमीनपर रहनेवास्त्र, चरागाह, इन्द्रियोंका विषय ।
- २५. गोचरभूमि-गौओंके निःशुस्क चरनेकी भूमि ।
- २६. गोच्छगळ-गोवर ।
- २७. गोछाल-गोरखमुंडी।

२८. गोचर्म-गौका चमड़ा, २१०० हाथकी लंबाई और इतनी ही चौड़ाईका एक नाप।

२९. गोचरी-भिक्षावृत्ति ।

३०. गोचारक-गौओंको चरानेवाला।

३१. गोचारण-गौको चराना ।

३२. गोचारिक-गौकै पीछे-पीछे चलनेवाला, तपस्वी ।

३३. गोजल-गौका मूत्र।

३४. गोजिह्निका-लताविशेष, अधोमुखा, गोभीका पेड़ ।

३५. गोणी-एक पात्रविशेष, एक प्रकारका माप ।

३६. गोतम-एक ऋषि।

३७. गोतीर्थ-गौका मल।

३८. गोदान-गौका दान।

३९. गोद्रव-गोमूत्र ।

४०. गोदारण-इल, जमीन खोदनेकी कुदाल।

४१. गोदावरी-दक्षिण भारतकी एक प्रसिद्ध नदी।

**४२. गोदुह**–गौ दुहनेवाला ।

**४३. गोदोह**—गायका दूध, गायका दुहना, गाय दुहने**में** जितना समय लगे।

**४४. गोदोहन-**गाय दुहना, गाय दुहनेका समय ।

४५. गोधन-गोसमूह ।

४६. गोघा-साँड, गोह।

४७. गोधूम-गेहूँ।

**४८. गोध्रेलि-**गौकी चरण-रज, संध्यासमय।

**४९. गोप**-ग्वाला, अहीर ।

५०. गोपति-शंकर, विष्णु, इन्द्र, वृषभ, ग्वाला।

५१. गोपध-अथर्ववेदका एक ब्राह्मणग्रन्थ ।

**५२. गोपद, गोष्पद-**पृथ्वीपर पड़ा हुआ गायके खुरका चिह्न, गौका पैर ।

५३. गोपबाळक-भगवान् श्रीकृष्णके साथी ग्वालबाल ।

५४. गोपाङ्गना-गोपीजनवर्ङ्घभ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाली गोप-कन्याएँ, गोप-चधुएँ।

५५. गोपाल-गौओंके पालन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण ।

**५६. गोपालतापनी उपनिषद्**-१०८ उपनिषदोंमें एक।

५७. गोपालन-गायका पालना ।

५८. गोपाष्टमी-कार्तिकग्रक्का अष्टमी, जिस दिन गायोंका उत्सव मनाया जाता है।

५९. गोपीजनवल्लभ-गोपाङ्गनाओंके परमप्रेमास्पद सिचदानन्दघनः आनन्दिनन्मय-रससुधासारसमुद्र नन्दनन्दन श्रीकृष्ण। ६०. गोपी-ग्वालिन, भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयसी गोपाङ्गनाएँ।

**६१. गोपीथ-**वह सरोवर, जहाँ गौएँ जङ पीती हैं।

६२. गोपुच्छ-गायकी पूँछ।

६३. गोपुर-स्वर्ग, दक्षिण भारतके मन्दिरींका प्रधान द्वार ।

६४. गोपुत्र-बछड़ा, सूर्यपुत्र, कर्ण ।

६५ गोपुरीय-गोबर।

६६. गोप्रकाण्ड-श्रेष्ठ बैल या साँड ।

६७ गोप्रवेश-गौओंका वनसे घर लौटना, संध्या, गोधुलिवेला।

६८ गोवर-गौका मल।

६९. गोमण्डल-गायोंका समृह, पृथ्वीमण्डल, किरणें।

७०. गोमती-युक्तप्रान्तकी एक नदीका नाम।

**७१. गोमय-**गोबर ।

७२. गोमुखी-राढ़देशस्य एक नदी; कपड़ेकी गोमुखाकार यैली, जिसमें जपके समय माला एवं द्दाथको डाल लेते हैं।

**७३. गोमूत्र-**गौका मूत्र ।

७४. गोमूत्रिका-गोमूत्रते उत्पन्न होनेवाली एक लता ।

७५. गोभल-एक ऋषिका नाम, अयवालींका एक गोत्र।

**७६. गोयग्म-**गो-युगल, एक जोड़ा गौ।

७७. गोरखनाथ-एक महासिद्ध पुरुष ।

७८. गोरखपुर~एक नगरिवशेष, जहाँ श्रीगोरखनाथजी की प्राचीन तपोभूमि है तथा गीता-प्रेत है ।

७१. गोरज-गौके खुरोंसे उड़ी हुई गर्द या धूल ।

८०. गोरस-दूध, दही, छाछ आदि; इन्द्रियसुख ।

८१. गोरक्षा-गोपालन ।

८२. गोरोचन-पीळे रंगका एक सुगन्धित द्रव ।

८३. गोलोक-भगवान् श्रीकृष्णका सर्वोपरि स्थित नित्य चिन्मय घाम ।

८४. गोवंश-गौओंकी नस्ल, गोजाति ।

८५. गोवर्धन-त्रजभूमिका प्रसिद्ध पर्वत, जिसे भगवान् श्रीकृष्णने सात दिनतक् उठा रक्स्वा था; गायोंको बढाना।

८६. गोवत्स-गौओंके बछड़े।

८७. गोवध-गोहिंसा।

८८. गोविन्द-भगवान् श्रीकृष्णका एक प्रसिद्ध नामः, जो उन्हें गोरक्षांचे ही प्राप्त हुआ था।

८९. गोष्ठ-गायोंके रहनेका स्थान, बज ।

९०. गोशाला-गौओंके रहनेका स्थान ।

९१. गोस्वामी—वैष्णव आचार्यों एवं साधुओंकी एक उपाधिः जितेन्द्रिय ।

९२. गोस्तक-वेदोंका वह भाग, जिसमें गौओंकी प्रशंसा है।

**९३. गोस्तन**-फूलका गुच्छा, गायका स्तन ।

९४. गोस्तनी-मुनक्का।

९५. गोसेवा-गो-परिचर्या ।

**९६. गो-संबर्धन**-गायका पालन-पोषण ।

९७. गोहरा-कंडा, उपला।

९८. गोहत्या-गोवध ।

९९. गोहित-बेलका पेड्, विष्णु, गोहितकारक ।

१००. गोत्र-वंश,कुल,पर्वत (जो पृथ्वी तथा गौओंको त्राण दे

१०१. गोत्रसिद-इन्द्र ।

१०२. गोत्रसुता-पार्वती ।

१०३. गवय-गाय-सरीखी पशुजाति ।

१०४. गन्य-पञ्चक-पञ्चगन्य ( दूध, दही, घी, गोवर और गोम्त्र )।

१०५, गवाक्ष-वातायन, झरोखा, छोटी खिड्की ।

# गो-स्तवनम्

( रचियता--पं॰ श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी, साहित्यरज )

सर्वेष भवि अवतारो गवां श्रेष्ठः जायते ॥१॥ विकारोऽपि ह्यपकाराय गब्छन्त्यः संस्थिताः सुप्ताः राक्रनमूत्रकृतोऽपि वा । पुनन्ति लोकांस्<u>त्री</u>नतो देवत्वमागताः॥ २ ॥ शुभ्राः पीतास्तथा स्यामाश्चित्रा वै लोहितास्तथा। क्वंते नहिंद प्रकृतिशोभनाः ॥ ३॥ स्थानं गावः **लोकेऽमृतं** गोमयं पावनं परम्। यथा क्षीरं रोगविनाशनम् ॥ ४ ॥ मत्रं अपूर्व पञ्जगन्यं तीर्थे कल्मषनाशनम् । परम्परा भव्या दुर्ङमा सुर्राम विना॥५॥ गावो गावो लोकमातरः । प्रत्यक्षदेवता तस्मादच्यतमा पता रक्षणीयाः प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ गोडानं च परं डानं गोधनं च परं धनम्। गोभक्तिः परमा सिद्धिगेंसेवा परमा गतिः॥७॥ गावो यत्र हि पुज्यन्ते पाल्यन्ते चैव यत्नतः। गोपालो भगवांस्तत्र मुदा वसति नित्यशः॥८॥ गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥९॥ गां विना न हि मे शान्तिर्भवेदिह प्रत्र च। गोलोकमधितिष्ठति ॥१०॥ इति संचिन्त्य भगवान लोकेषु किंचन। अस्ति गोसदृशं नैव त्रिषु यद्वरो भगवान विष्णुः पश्चाद्धावति नित्यराः ॥११॥ गोमातस्त्वं हि धन्यासि धन्यं च तव जीवनम्। धन्याश्च ते नरा होके त्वत्सेवाव्यतिनश्च ये ॥१२॥





# क्षमा-प्रार्थना

गतवर्ष 'कल्याण'में लगातार पद्मपुराणका प्रकाशन हुआ था: इससे कुछ ग्राहकोंने यह सचना दी कि परे वर्षमें एक ही प्रनथका प्रकाशन रुचिकर नहीं होता, विभिन्न विषयोंपर पृथक पृथक टेख आने चाहिये । यदापि पद्मपुराणमें अनेकों और बहन ही उपयोगी विषयेंपर प्राचीन भिन्न-भिन्न महापुरुषोंके विचार वडी ही रोचक रीतिसे इतिहाससहित उल्लिखित हैं और उनके पढ़नेसे पाठकोंको बहुत लाभ हुआ होगा, परन्त इस बार यही सोचा गया कि सालभरतक एक ही ग्रन्थ न निकालकर विशेषाङ किसी एक खास विषयका निकाला जाय और अगळे अङ्कोंमें विविध विषय रहें। तदनसार देश और धर्म-संरक्षणकी वर्तमान आवश्यकताको देखकर 'गो-अङ्क' प्रकाशित करनेका विचार हुआ, और वह इस रूपमें कृपाल पाठकोंकी सेवामें उपस्थित है । गोरक्षा और गो-संवर्धनका प्रश्न इस समय बहुत ही महत्त्वका है । इस प्रश्नपर विविध रूपसे इममें विचार किया गया है। आशा है उनपर पाठक विचार करेंगे । गोरक्षाके लिये वर्तमानमें निम्नलिखित कार्य होते चाहिये-

१. गौकी महत्ताका प्रचार, २. गोवध बंद कराने-की चेष्टा, ३. मारी हुई गायके चमडेका बहिष्कार, ४. मारी हुई गायोंके शरीरकी चीजोंके ज्यापारींको रोकना, ५. गो पालन और गोविशानकी शिक्षाका प्रचार. ६. कसाईके हाथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूपमें गाय बिल्कल न बेची जाय - इसकी व्यवस्था करना, ७. मांस-भक्षणके दोषींका प्रचार करके मांस-भक्षणमें लोगोंकी अरुचि तथा घणा पैदा करना, ८. अच्छे साँडोंकी तथा अच्छे साँडोंके द्वारा गायोंकै बर्धानेकी व्यवस्था करना, ९. किसानोंमें जागृति पैदा करना जिससे वे गौका महत्त्व समझें। १०. सरकारसे और व्यक्तिगत रूपमें जगह-जगह चरागाह छुड़वाना, ११. गायोंके स्वास्थ्य, सफाई तथा चिकित्साकी उचित व्यवस्था करना, १२. नस्ल-स्धारकी व्यवस्था, १३. मुसल्मानों और हिंदुओंमें प्रेम पैदा करना । मुसल्मान महानुभावोंके लिखे हुए गोरक्षासम्बन्धी लेखों और विचारोंको उर्दुमें छपवाकर सहृदय मुसल्मान सज्जनोंके द्वारा बँटवाना तथा मुसल्मान अखबारों में गोरक्षापर जोरदार छेख निकलवाना, १४. पिंजरापोल-पद्धतिकी रक्षा करते हुए उनमें आवश्यक सुधार करना, १५. गोहत्याके प्रतिबन्धक कामृन बनवानेकी चेष्टा करना, १६. वर्तमान प्रतिबन्धक कानूनोंके अनुसार गायों-

की रक्षा हो, इसकी व्यवस्था करना, १७. पुस्तिका, टैक्ट स्लाइडस और कीर्तन तथा उपदेश आदिके द्वारा गोमहत्ता, गोपालन-शिक्षा और गोविज्ञानका प्रचार करना, १८. गोवध रोकनेके लिये नियमित आन्दोलन करना और बार-बार सरकारके पास आवेदनपत्र भेजनाः १९. धारासभाओंके सदस्योंके द्वारा गोरक्षाके लिये प्रयत्न करना-करवाना, २०. गायोंको पर्याप्त चारा दाना मिळे इसकी व्यवस्था करना, २१. गोबर और गोमत्रका खादके रूपमें अधिक-से-अधिक उपयोग कराना और २२. इन सब प्रयत्नोंके द्वारा जीवित गौका मुख्य बढा देना, जिसमें केवल धर्मकी दृष्टिसे नहीं। प्रत्यक्ष लाभकी दृष्टिसे गौ रखनेको मन्ष्यका जी ललचावे ! ऐसी ही और भी बहत-सी बातें हैं, जो 'गो-अड़्र'में बहुत जगह आयी हैं; वे अमलमें आवें, इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। 'गो-अङ्क' कैसा हुआ है--इसपर आपलोग ही विचार करें। इसमें जो कुछ अच्छापन है, वह तो विद्वान लेखकोंका है। जो त्रिटयाँ और दोष हैं, उसके लिये हमलोग जिम्मेवार हैं।

अब हमें उन छेखकोंसे और कवियोंसे हाथ जोडकर क्षमा माँगनी है, जिनके लेख 'गो-अड्ड'में नहीं छप सके हैं। सरकारी नियन्त्रणके कारण 'गो-अङ्क'में चित्रोंसमेत कुल मिला-कर ७६० पृष्ट ही दिये जा सकते हैं, जो दिये गये हैं। लेख इतने आये और अब भी आ रहे हैं कि सबका प्रकाशन किया जाय तो इससे तिग्रना-चौगुना कलेवर चाहिये। कई लेख स्वतन्त्र विषयीं-के भी नहीं छप पाये हैं। परन्त अधिकांश लेख ऐसे हैं जिनमें उन्हीं विषयोंपर विचार हुआ है, जिनका उल्लेख उसी रूपमें कई लेखोंमें हो चुका है। यद्यपि 'गो-अङ्क'में पुनरुक्ति जगह-जगह मिळेगी, परन्त सब छेखोंके प्रकाशनका प्रयास तो-यद्यपि वैसा सम्भव ही नहीं था-पुनरुक्तियोंके संग्रहका ही प्रयास होता । यह सत्य होनेपर भी इतने छेखोंके प्रकाशित न होनेमें एकमात्र कारण स्थानका अभाव है। इसे हम इच्छा रहनेपर भी किसी प्रकार बढा नहीं सके, और सैकड़ों लेख अमद्भित रह गये। जिन महानुभावींने समय और शक्ति लगाकर लेख लिखनेकी कृपा की, उन्होंने अवस्य ही छपनेके लिये ही लेख लिखा था, कृपाउर्वंक छपनेके लिये भेजा भी, और हम उसे नहीं छाप सके । इसके लिये हम बड़े ही संकोचमें पड़े हुए हैं और कृपाल लेखकोंसे हाथ ओड़कर क्षमा-प्रार्थना करते हैं। उन लेखकोंसे भी हम करबद्ध क्षमा चाहते हैं। जिनके लेखोंको पूरा न छापकर स्थान-संकोचसे अधूरा या

उनका कुछ ही अंश छापा गया है। आशा है, लेखक महानुभाव हमारी विवशताकी परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे।

कई सम्मान्य महानुभावोंके लेख और संदेश बहुत देरसे मिले, इसलिये उनको उनके योग्य स्थानपर नहीं छापा जा सका; इसके लिये हमें खेद है और हम उन सजनोंसे क्षमा चाहते हैं।

इस अङ्कते सम्पादनमें हमें भारत-सरकारके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सदस्य माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी और भारत-सरकारके पशु-सदुपयोग-परामर्श-दाता, बहादर सर दातारसिंहजी महोदयने आवश्यक सामग्री तथा उसे छापनेकी आज्ञा देकर बड़ी कपा की है। इसके लिये इम उनके बड़े ही कतज्ञ हैं। इनके अतिरिक्त गो-जीवन पूज्य श्रीचौंडेजी महाराज, श्रीचौंडेजी महाराजकै साथी कार्य-कर्ता श्रीअनन्तदास रामदासी तथा गोज्ञान-कोशके सम्पादक अन्यान्य विद्वान, बम्बई जीव-दयामण्डलीके माननीय मन्त्री राव बहादुर श्रीजयन्तीलालजी मानकर, श्रीडाह्या-लाल हरगोविन्द जानी महोदय, गोवंश-रक्षिणी समाकै सञ्चालक हिसारके लाला हरदेवसहायजी, प्रसिद्ध रासायनिक, और 'काउ-इन-इंडिया'के विद्वान लेखक खादी प्रतिष्ठानके श्रीसतीशचन्द्र दासगप्त महोदय, दरभंगा-गोशाला-सोसाइटीकै श्रीधर्मलालसिंहजी और पं॰ श्रीझाबरमल्लजी शर्मा तथा कुछ अन्य सरकारी और गैरसरकारी बान्धवोंने परामर्शः सामग्री-संग्रह और छेखचयनमें हमारी जो बहुमूल्य सहायता की है, उसके लिये हम उनके बड़े ऋणी हैं। इनकी इतनी सहायता न मिलती तो यह अङ्क इस रूपमें शायद नहीं निकल सकता। इनके अतिरिक्त हम अपने उन समस्त लेखक महानुभावोंके तो कृतज्ञ हैं ही, जिनके अनुभव, ज्ञान और उसको लिपिबद्ध करके भेजनेके कारण ही हम यह अङ्क निकाल सके हैं। इस युक्तप्रान्तके गवर्नर महोदयके भी बड़े कृतज्ञ हैं, जिन्होंने तरंत ही अपना संदेश भजनेकी कृपा की।

इस अङ्कि सम्पादनमें जिन-जिन ग्रन्थोंसे सहायता ली गयी है, उन ग्रन्थोंके सम्मान्य लेखक महोदयोंके भी हम कृतज्ञ हैं।

भारतसरकारकी इम्पीरियल कौंसिल आफ ऐप्रिकल्चरल

रिसर्चके भी हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने गो-अङ्कमें प्रकाश-सामग्री और उसका उपयोग करनेकी आज्ञा दी।

गो-अङ्कमें जो ऑकड़े छपे हैं, वे अधिकांश सरव रिपोर्टोंसे अथवा भारत-सरकारके द्वारा कृपापूर्वक : हुए वर्णनोंसे लिये गये हैं, यद्यपि यह नहीं कहा जा सव कि इसमें जो संख्या बतायी गयी है—वह सर्वथा ठीक है; क्योंकि पशुगणना आदिके ढंग अभीतक ठीक हैं नहीं। इस साल १९४५ में भी पशुगणना हुई है, पर वह अभी असम्पूर्ण है; इसलिये पशु-संख्याके ऑकड़े र १९४० के ही दिये गये हैं। सामग्री-संग्रहमें यथासाध्य प्रय करनेमें कमी नहीं रक्खी गयी है; तथापि हम जिस प्रकार चीज तैयार करना चाहते थे, हमारा विश्वास है कि वैसी नहीं पायी है। इससे यद्यपि हमें संतोष नहीं है, तथापि कुछ संग्रह हुआ है, इसका यदि वास्तिवक उपयोग हो तो हम अपना बड़ा सौमाग्य मानेंगे।

अन्तमें हमलोग अपने सहयोगी और साथी पूज्य वं श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दें, पं० श्रीरामनारायणदक्त पाण्डेय शास्त्री और सम्पादन-विभागके अन्यान्य मित्रों। भी अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने लेखचयन, अनुवार पूफ-संशोधन आदि कार्योमें लगातार हमारा हा बॅटाया है और कार्यको सुसम्पन्न करनेमें कुछ भी उर नहीं रक्खा।

अन्तमें यह निवेदन है कि 'कल्याण' संचालकोंकी मितिमें गोरक्षाका प्रश्न ग्रुद्ध धार्मिक प्रश्न है और इसीलि कल्याण' जैसे आध्यात्मिक पत्रका यह विशेषाङ्क निकाल गया है। इसमें जिन वैज्ञानिक और आर्थिक प्रश्नोंपर विचा किया गया है, वह भी इसी बुद्धिसे किया गया है कि जिस गोरक्षा हो और गोरक्षाके द्वारा भारतीय अध्यात्मके उत्का और प्रसारमें सहायता मिले।

विनीत---

हतुमानप्रसाद पोद्दार चिम्मनलाल गोखामी

सम्पादक

# गाय और दूधके भयानक आँकड़े

इस समय भारतवर्षमें गोजाति और भैंसजातिक कुल मिलाकर १८१९०८३७४ पशु हैं । भेड़-बकरी इससे अलग हैं और गाय, भैंस, बकरी—सबका मिलाकर कुल ७४४६९००० मन दूध होता है, जिसमेंसे ११५४०००० मन उनके बच्चे पी जाते हैं । शेष ६२९२९१००० मन दूध बचता है (देखिये विवरणपत्र संख्या ४-५), जो प्रत्येक भारतवासीके पीछे प्रतिदिन लगभग ६॥ औंस अर्थात् सवा तीन छटाँक पड़ता है (देखिये विवरणपत्र संख्या १०) । यह हिसाब सन १९४१—४२ का है । ऐसा दृढ़तापूर्वक माना जाता है कि तबसे अवतक गोवधकी प्रचुरता और सेनाकी दूधकी माँग पूरी करनेके लिये अच्छी गायों और भैंसोंको मिलिटरी फार्मों में इकद्वा कर छेनेके कारण जनसाचारणके लिये दूधकी औसत बहुत घट गयी है । इस समय प्रतिमनुष्य कुल मिलाकर औसत एक या डेढ़ औंससे अधिक दूध नहीं पड़ता (देखिये विवरणपत्र संख्या १८)। इसमें पीनेका दूध भी आ गया और घी, मक्कन, दही आदिके रूपमें बदला हुआ दूध भी आ गया। इसीमें अधिक दूध पीनेवाले शहर भी आ गये। तेईस बड़े शहरोंकी जाँच करनेपर पता चला था कि उनमें मनुष्य पीछे कुल दूप १२.६ औस (पीनेका दूध ३.७ औंस और दूधसे वने हुए पदार्थोंके रूपमें दूध ८.९ औस ) पड़ता है (देखिये विवरणपत्र संख्या ९)। फिर प्रतिदिन सेर-दो-सेर दूध पी जानेवाले धनी और समर्थ लोग भी इसीमें शामिल हैं। सब हिसाब लगानेपर पता लगेगा कि गाँवोंके और गरीबोंके लिये दूध प्रायः बचता ही नहीं।

दूध-धीके इस भयानक अभावसे और नकली घी तथा नकली दूधके व्यवहारसे लोगोंका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है। जीवनीश्चित्त (Vitality) बहुत बुरी तरहसे घट रही है। बच्चोंकी मृत्युसंख्या बढ़ रही है (देखिये विवरण-पत्र संख्या १८)। इधर नौजवान भी बड़ी संख्यामें मरे जा रहे हैं। टायफाइड (म्यादी बुलार) तथा राजयक्ष्मा (टी. बी.)—जैसे रोग आगकी तरह फैल रहे हैं। एक अनुभनी सिविलसर्जन महोदयने उस दिन कहा था कि यदि देशमें खाद्य पदार्थोंकी यही हालत रही तो पाँच-सात सालमें ही देशके ६०-७० प्रतिशत नर-नारी राजयक्ष्माके शिकार हो जायँगे #। यह बहुत ही चिन्ताका विषय है। आवस्यकता है गुद्ध और पोषक आहारकी, और उसमें गोदुम्ध प्रधान है। अतएव नस्ल-सुधार, चरागाहकी व्यवस्था और पशुओंको पर्यात चास-दाना मिलनेका प्रचन्ध करके देशमें दूध बढ़ाना चाहिये। सरकार और जनता—सभीको-इस ओर ध्यान देना चाहिये। यूरोपमें प्रतिमनुष्य औसतन ३८ औंस (लगभग सवा सेर) दूध मिलता है (देखिये विवरणपत्र संख्या १०-११) ओर भारतवर्षमें सवा छटाँकमें भी दो हिस्से करने पड़ते हैं। बच्चोंके शरीर-संगठन और शरीर-संवर्धनके लिये तो दूधकी अत्यन्त आवश्यकता है।

दूधके इस अभावमें कारण है—दुधारू पशुआंको कमी! यों तो ४९००००० गायें दूध देनेवाली मानी जाती हैं, परन्तु औसतमें सब समय वास्तवमें दूध देती हैं लगभग १५२०००० गायें ही (देखिये विवरणपत्र-संख्या १-५)। दूसरा कारण है—गायोंमें दुग्धोत्पादन-स्वमताकी कमी। हालैंड और डेन्मार्कमें, जहाँ प्रतिवर्गमील वार्षिक कमशा: २७ और २२ मन दूध होता है, वहाँ भारतके पंजाब-सरीखे दुधारू प्रान्तमें लगभग ८-९ मन दूध ही होता है (देखिये विवरणपत्र संख्या ८)। दुग्धोत्पादन-स्वमताके न होनेमें कारण हैं—अच्छे चारे-दानेका अभाव, गोचरभूमिकी कमी और बीमारी तथा देख-रेखका अभाव। पशुओंके चारेकी अलग खेती तो भारतमें नगण्य-सी होती है। गोचरभूमि भी नहींके बराबर ही समझिये (देखिये विवरणपत्र संख्या १८)। बीमार्र पशुओंकी चिकित्ता नहीं होती। गोपालक तो अज्ञानवश नहीं करते, और सरकारको अपना शासनदण्ड चलानेके कामसे फुरसत नहीं मिलती। भारतके ९ प्रधान प्रान्तोंमें डा० राइटकी रिपोर्टके अनुसार लगभग ९०००० पशुओंके पीछे एक पशुचिकत्सक है—जिसमें बंगालमें १३५०००, युक्तप्रान्तमें १४१००० और विहारमें १४२००० पशुओंके पीछे एक विद्य-रेखकीभी ऐसीही बात है। हमारी सरकार प्रतिपशु दो पेसा खर्च करती है (देखिये विवरणपत्र संख्या २१-२२)।

सबसे बढ़कर कारण है—गायोंकी अवाध हत्या! सरकारी रिपोर्टके अनुसार सन् १९४० में ५२७०००० गोजातिके पशु काटे गये थे। विशेषज्ञींकी रायमें प्रतिवर्ष लगभग १ से १। करोड़ अर्थात् प्रतिमिनट लगभग १९ से २४ गोजातिके पशु काटे जाते हैं। कितना भीषण संहार है! प्रत्येक भारतीयको यथायोग्य और यथाशक्ति इन कारणोंके दूर करनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये। (६०)

<sup>\*</sup> रुखनऊर्मे ७१.९ प्रतिशत छोगोंमें टी० बी० के कीटाणु पाये गये हैं, ऐसा डा० ८० जी० फरीदीने छिखा है। (देखिये अमृत-काजार पत्रिका २६। १०। ४५)।

# भारतके पशुधनकी संख्या सन् १९४०

( पशुगणना, सन् १९४० के आधारपर संकलित )

( विवरण-पत्र-संख्या १ )

| पशुओंके नाम                       | ब्रिटिश भारत              | देशी राज्य  | कुल जोड़           |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| साँड्                             | २५,४९,४६२                 | १०,६५,४५२   | <b>३६,१४,९१४</b>   |
| बैल                               | ३,२३,६२,६८८               | १,५६,७३,९९० | ४,८०,३६,६७८        |
| गार्ये                            | २,८९,०९,३६९               | १,५८,८९,३६२ | ४,४७,९८,७३१        |
| दृध देनेवाली गायें ( वर्तमानमें ) | <b>१,००,१९,५९१</b>        | ५१,७१,९४९   | <b>१,५१,९१,५४०</b> |
| बछड़े-बछड़ियाँ                    | १,१८,१७,९८२               | १,४१,९१,०२५ | २,६०,०९,००७        |
| कुछ पशु ( गो-जाति )               | ८,५६,५९,०९२               | ५,१९,९१,७७८ | १३,७६,५०,८७०       |
| भैंसे                             | ३८,०४,३११                 | १३,७०,३७६   | ५१,७४,६८७          |
| <b>भैं</b> स                      | १,०७,४५,६५९               | ६७,६०,९८३   | १,७५,०६,६४२        |
| दूध देनेवाली भैंसें               | <b>५</b> २,६३, <b>१०६</b> | ३२,३३,८८३   | ८४,९६,९८९          |
| पाड़े ( बछिया और पाड़े )          | ७८,६५,५२३                 | ५२,१३,६६३   | १,३०,७९,१८६        |
| कुछ पशु ( भैंस-जाति )             | २,७६,७८,५९९               | १,६५,७८,९०५ | ४,४२,५७,५०४        |
| गौ एवं भैंसजातिके कुछ पशु         | ११,३३,३७,६९१              | ६,८५,७०,६८३ | १८,१९,०८,३७४       |

( भारत-सरकारकी कृपासे प्राप्त )

# भारतके पशुधनकी संख्या सन् १९३५ ( हजारमें )

( विवरण-पत्र-संख्या २ )

|                                   | भैंस          | गाय-बैल | बकरी-भेड़     | अन्य पशु | कुल जोड़ |
|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|----------|----------|
| संयुक्तप्रान्त (कुमायूँको छोड़कर) | ९२९३          | २३१७७   | १०००२         | ८१८      | ४३२९०    |
| मद्रास                            | ६८१७          | १७७९०   | १८७००         | २०३      | ४३५१०    |
| पंजाब                             | ६०४८          | ९७९२    | 6468          | १३९८     | २५८२७    |
| मध्यप्रान्त                       | २१९४          | ११६५०   | २१९३          | १८५      | १६२२२    |
| बम्बई                             | २५१३          | 9885    | ३७९०          | २००      | १३९५१    |
| योग—                              | २६८६५         | ६९८५७   | <b>४३२७</b> ४ | २८०४     | १४२८००   |
| शेष ब्रिटिश भारत                  | ४७६८          | ४२१४७   | १५१११         | ५३९      | ६२५६५    |
| भारतीय रियासतें ६६%               | १२३५१         | ४२०२२   | ३३७५२         | १७९०     | ८९९१५    |
| सम्पूर्ण भारतका योग               | <b>४३९८</b> ४ | १५४०२६  | ९२१३७         | ५१३३     | २९५२८०   |

( 'काउ इन इंडिया' पृष्ठ ४४४ )

इसके अनुसार सन् १९३५ में कुल गो-जातिके पशुओंकी संख्या १५४०२६००० थी और सरकारी पशुगणनाकी रिपोर्ट (देखिये विवरण-पत्र संख्या १) के अनुसार सन् १९४० में कुल मिलाकर १३७६५०८७० गौओंकी संख्या है । इस हिसाबसे इस बीचमें लगभग १६३७५००० गौएँ घट गयी हैं !

# संसारभरका वार्षिक दुग्धोत्पादन ( विवरण-पत्र-संख्या ३ )

| देशका नाम               | गायोंकी लगभग<br>संख्या ( लाखमें ) | वार्षिक दुग्धोत्पादन<br>( लाख मनमें ) | <b>कु</b> ल उत्पादनका<br>प्रतिशत | एक गायका लगभग<br>उत्पादन (पौंडमें) |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| यूरोप                   |                                   |                                       |                                  |                                    |
| <b>ओ</b> स्ट्रिया       | १२.०९                             | ६८०.६६                                | १.२२                             | ४६२९                               |
| बेल्जियम                | ९.८३                              | ८२३.८४                                | १.४८                             | ६८८९                               |
| जेकोस्लोवाकिया          | २४.३७                             | १२०२.७०                               | २.१६                             | ४०६०                               |
| डेन्मार्क               | ् १६.१०                           | १३७०.६८                               | २-४६                             | ७००५                               |
| इंग्लैंड एवं वेल्स      | २६.३२                             | १७८४-२१                               | ३.२०                             | <b>५</b> ५७६                       |
| एस्टोनिया               | ४.४६                              | २१७.९०                                | ०.३९                             | ४०२०                               |
| फिन्लैंड                | १२.९८                             | ६६३.०५                                | 8.88                             | ४२००                               |
| फ्रांस                  | ٥٥.٥٥                             | ३७०७.५७                               | ६.६६                             | ३७७५                               |
| जर्मनी                  | १०२.४७                            | ६६०६.४१                               | ११.८६                            | ५३०५                               |
| यूनान                   | ₹.००                              | २३.६४                                 | 0.08                             | 900                                |
| हंगरी                   | 6.96                              | ४४५.०८                                | 0.60                             | ४०७६                               |
| आयर                     | १३.४८                             | ७५०.१२                                | १.३५                             | ४५७६                               |
| इटली                    | २३.८८                             | १०१४.९९                               | १.८२                             | ३४९६                               |
| लैटविया                 | 6.60                              | ४२०.९५                                | ०.७६                             | ३९३६                               |
| <b>लिथुआनि</b> या       | ७.६५                              | ११३.७४                                | ٥.٦٥                             | १२२३                               |
| लक्जेम्बर्ग             | ०.५६                              | ३८.५२                                 | 0.00                             | ५६२०                               |
| नेदरलैंड्स              | १४.७५                             | १३५५.३४                               | २.४३                             | ७५५९                               |
| पोलैंड                  | ६५.५३                             | २४०५.७४                               | ४.३२                             | ३०२१                               |
| स्कॉट्लैंड              | ४.२४                              | २७७.८१                                | 0.40                             | ५३८६                               |
| स्वेडेन                 | १९.२१                             | ८०१.०२                                | 8.88                             | ३४३१                               |
| स्वीज़रलैंड             | ८.७९                              | ६९४.२३                                | १.२५                             | ६४९८                               |
| नार्वे                  | ८.०७                              | ३६५.४८                                | ०.६६                             | ३७२३                               |
| उत्तरी आयर्लैंड         | २.४९                              | १३६.३८                                | ०.२४                             | ४४९२                               |
| समूचे यूरोपमें          | ४७७.८५                            | २५९००.०६                              | ४६.५                             | ४४६०                               |
| सोवियट रूस              | २०१.४७                            | ५७१४.८७                               | १०.३                             | २३३४                               |
| अमेरिका—                |                                   |                                       |                                  |                                    |
| अर्जेन्टाइना            | २८.२४                             | ३३३.५०                                | ०.६                              | ९७१                                |
| कनाडा                   | ३८.८५                             | १५०८.५६                               | २.७                              | ३१९५                               |
| चिली                    | ३.३०                              | ५९.६८                                 | ٥.٤                              | 8866                               |
| संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका | २४९-९१                            | १२५३२.३३                              | २२.५                             | ४१२६                               |
| युरुगी                  | २७.९१                             | ९१.८३                                 | ०.२                              | २७१                                |
|                         | ३४८.२१                            | १४५२५.९०                              | २६.१                             | ३४३२                               |

| देशका नाम                                                      | गायोंकी लगभग<br>संख्या ( लाखमें ) | वार्षिक दुग्ध-<br>उत्पादन<br>( लाख मनमें )       | <b>कु</b> ल उत्पा <b>दनका</b><br>प्रतिशत | एक गायका लग-<br>भग उत्पादन  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>अफ्रीका</b> —<br>अल्जीरिया<br>मिश्र                         | ४.७६<br>३.८१                      | ३७.२३<br>१२३.४४                                  | o.o <i>o</i><br>o.\$                     | ६४३<br>२६६३                 |
| अफ्रीकाका कुल योग                                              | 6.40                              | १६०.६७                                           | 0,3                                      | १५४२                        |
| पशिया—<br>जापान<br>टर्झी<br>पशियाका कुछ योग (भारतको<br>छोड़कर) | १.०५<br>२३.०१<br><b>૨ઝ.●૬</b>     | હજ્ર.હજ<br>૬૨૨.૪५<br><b>૬<b>૨૭.</b>१<b>૨</b></b> | ०.१<br>१.१<br><b>१.</b> २                | ५८५७<br>१२२५<br><b>२३८४</b> |
| भारत—<br>( अ ) गायें<br>( आ ) भैंसें                           | ४५५<br>२०३                        | २८९१<br>३१२७                                     | ધ. ૨<br>ધ. <b>૬</b>                      | ५२५<br>१ <b>२७</b> ०        |
| भारतका कुछ योग                                                 | ६५८                               | ६०१८                                             | १०.८                                     | ७५३                         |
| बर्मा—<br>( अ ) गायें<br>( आ ) भैंसें                          | १०<br>२                           | ४८<br>१३                                         | o.o2                                     | <b>३८१</b><br>४८८           |
| बर्माका कुळ योग                                                | १२                                | ६१                                               | ٥,१                                      | <b>४</b> १८                 |
| आस्ट्रेलिया<br>न्यू जीलैंड                                     | ३२. <b>९</b> २<br>१९.५१           | १३८५.३७<br>१२१३.५८                               | २.५<br>. २.२                             | ३४६३<br>५११८                |
| कुल योग                                                        | १७८२-५९                           | ५५६७६-६४                                         | ( 200 )                                  | २५७०                        |

—मिल्क मार्केटिंग रिपोर्ट सन् १९४१, पृष्ठ २९७-९८

# भारतके कुल दुग्धोत्पादनका संक्षिप्त विवरण (विवरण-पत्र-संख्या ४)

|                                              | गाय    | भैंस   | भेड़-<br>बकरी | कुल जोड़ |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------|
| दुधारू पशु ( लाखमें )                        | 850    | २१४    | <b>९</b> ८    | ८०२      |
| कुल पशुओंका प्रतिशत                          | ६१     | रु६.८  | १२.२          | ( १०० )  |
| प्रतिपञ्ज वार्षिक दुग्धोत्पादन ( पौंडमें )   | ४८६.७  | १२२९.२ | १६१.८         |          |
| दूधका कुल वार्षिक उत्पादन ( लाख मनमें )      | २८९७.९ | ३२०२.८ | १९२.२         | ६२९२.९   |
| कुल उत्पादनका प्रतिशत                        | ४६.०   | ५०.९   | ₹.१           | (१००)    |
| ब्छड़ों, पाड़ों और मेमनोंद्वारा पिया गया दूघ |        | T.     |               |          |
| ( लाख मनमें )                                | ७६३    | ३३२    | ५९            | ११५४     |
| कुल दूधका उत्पादन ( लाख मनमें )              | ३६६०.९ | ३५३४.८ | २५१.२         | ७४४६.९   |
|                                              |        |        | × ~ ~         | ~ 0      |

—मिल्क मार्केटिंग रिंपोर्ट सन् १९४२

बिटिश भारत और देशी राज्योंमें दूध देनेवाले पशुओंकी संख्या एवं वार्षिक दुग्ध-परिमाण ( विषरण-पत्र-संख्या ५ )

|     |       | कित्र कादनमा भीस्त                                                     | .             | ٩                       |        | 9                              | ۰                   |                    |                                          | 9           | ٩             | ىو                |                                  | v            | 9     | , ,          |           |                  |             |          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------|--------------|-----------|------------------|-------------|----------|
|     | 5     | समीह किन्द्राभड़ कर्क किया                                             |               |                         |        |                                |                     |                    | -                                        |             | 99.88         |                   |                                  | 3            | 8.0   |              | , u       | · ·              | 9           | 2.0      |
| l   | 189   | ( FIF 1975 )                                                           |               | 00.2                    | , a    | 9                              | %.                  | 99.0               |                                          | 3           | १२४४.२३       | <b>\7.</b> 20     |                                  | س<br>ج       | 99    | 9c. 337      |           |                  | 3           | 22.92    |
| -   |       | स्राहरीय कुछ उत्पादन                                                   | 1             |                         |        |                                |                     |                    |                                          | -           |               | _                 |                                  | <u>~</u>     | 2     | w<br>w       | 9         | 2 % (5           | · -         | 9        |
| l   |       |                                                                        |               | 9 8                     | 9.10   |                                | w                   | × 3                |                                          | 0           | 98.88         | 3                 |                                  | ~<br>~       | 80.0  | 30           | 010.0     |                  | 7 7 7       | -<br>-   |
|     |       | ( अख मन                                                                |               | 3                       | ٥<br>۲ | 2                              | 8                   | 9                  |                                          | ٧           | ج<br>جس       | 39-6              |                                  |              |       | 99.98        |           |                  |             | _        |
|     | बक्री | उत्पादन ( पेंडमें )<br>- इग्धिक वार्षिक उत्पादन                        | Ť             |                         | _      |                                |                     |                    |                                          |             |               |                   |                                  |              | •     | 9            | 6         | د                |             | <u>,</u> |
|     |       | क्ष्मीक पमास्य किरिक्व त्रीय                                           | 1             | 2                       | w<br>w |                                | 2002                | 800                | 30                                       | }           | %<br>%        | 260               | •                                | 400          | ° % % | 800          | 800       | 3                | 900         |          |
|     |       | শৈসীকচ জিচি <b>নির দুরু</b><br>(চ্যান্ড )                              | 1             | 2                       | 8.83   | 1                              | 3                   | 22.8               | m<br>2.                                  | . !         | 00.0          | 4.55              | 4.1.6                            | × ×          | m~    | 88.88        | \$3.      | سي و             | 22.0        | )        |
|     |       | ठछिह रहछडू क्छिंद छक्                                                  | 100           | 300                     | 00.2   | ?                              | 0                   | 20.0               | 20.0                                     | , ,         | 200           | 95.0              | 801.0                            | 5            | 2     | س<br>تو<br>س | 3.30      | 9.30             | 3           | -        |
|     |       | दूवका वाषिक उत्पादन<br>( लाख मन )                                      |               | 0                       | 8.2    | · .                            |                     | >                  | m                                        |             |               | پر<br>و           |                                  |              |       | 808.3        |           |                  |             |          |
| 溽   |       | उतार्त्न (पैडमें )                                                     | 1             |                         |        |                                |                     |                    |                                          | •           | -             |                   |                                  |              |       | 3            | 9         | 302              | w           | _        |
|     |       | ाम्पास्त्र क्षेपीः क्षिप्रम् ठीप                                       | 3             | •                       | 8      | •                              |                     | 0                  | \$60                                     | 9.00        | 1410          | 5'<br>W<br>*<br>Y | 0<br>0<br>0<br>0                 |              | 4000  | 600          | 6000      | १३२०             | 600         |          |
|     |       | हेडी केम्डाफ्रिय•ड्डाफ प्रायम्ख्यः<br>(छाछ) छर्पि किलाम १ डेड्ड छिम्हर | e.            |                         | 10     | m                              |                     |                    | ~ 0.0                                    |             | ,             | ~                 | m                                |              |       |              | m         | 2                | ×.°         |          |
|     |       | हिम्स विकास है सिर अर्क                                                | \$7.0         |                         | 0      | 0,0                            | 0.00                | 2                  | 2.0                                      | 3.63        | 20.0          | 5                 | °>.                              | W 0          |       | ှိ<br>ခိ     | 20.5      | ٠٠٠<br>٠٠٠       | 3.0         |          |
| गाय |       | मञाग्रह क्षेपीह ।क्ष्ट्र<br>( हम छाछ )                                 | 3%.           |                         | 0      | w<br>%                         | 9.0                 | •                  | 0                                        | 8.88        | 9             |                   | 0.27                             | · m          |       |              |           | m<br>m<br>m<br>~ | 8.0%        | -        |
| -   |       | ाम्माम्ज क्षेमील क्षिमाम्<br>(मॅब्रॉंग) मञामञ्                         | 320           |                         | 3      | 000                            | 0000                |                    |                                          |             |               | _                 |                                  |              |       | 3            |           |                  |             |          |
| İ   | (     | रनखा हुद्द वे सालको गाय (लाख                                           |               |                         | ,      |                                |                     |                    |                                          |             | •             |                   | 000                              | 8 260        |       |              |           | ع<br>ه<br>ه<br>ه | 8500        |          |
| -   | 1     | की किन्जाफ्रीय हु। प्रायम्बर्भान                                       | 9             | Ġ                       | ·<br>  | å                              | œ.                  |                    | 9                                        | 33.8        | :             | ^                 | بر<br>و                          | m            |       | 2 4          | 19°       | ~<br>ق           | ၅.          |          |
|     |       |                                                                        | काश्मीर राज्य | उत्तर-पश्चिमी सीमायान्त |        | ११ ५ पत्तातया कबालाबाळा प्रदेश | ब्रिटिश बिलोचिस्तान | बिलोजिस्तान गुल्ला | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | पश्राबमान्त | परियाला राज्य | पंजाबकी रियासते   | (पटियाला और खैरपुर राज्य छोड़कर) | देहलीप्रान्त | te    | n            | וא וגאומט | · VIKEU          | लरपुर राज्य |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 27.25               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| ****  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |                                         | w 3 w               |               |
| 9 9 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | w 3 w               |               |
| マット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~                                       |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                       |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 3 w                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 3° %                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |               |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                     | 0 0 V         |
| 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                     | m             |
| m o x o x o x o x o x o x o x o x o x o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                     | \$2.2         |
| \$ . 5 \$ . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                       | _                   |               |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 8.52 05.8           | ۶۰۶           |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | नेह.०इ हरे.०        | 28.0          |
| ०.३६.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 880 0.85                                | देश. इंट. ०         | 9è.º          |
| 88.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.80                                   | 02.8908             | €°.98         |
| 0.5 E 0 .3 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.0                                     | ०.५० ३५.३५          | 9             |
| 77.0 \$7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * &                                     | ४३.०११ ४२.३         | 00.0          |
| 20.0 08.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.0 002                                | \$5.49 02.0         | 8.3           |
| e 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×3.9 0.2                                | 8.86 ×82.6×         | W             |
| 80.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$2.0 02                                | भेग. छेदे हे दे . o | 95.0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८० नगक्त                                | नगण्य ३५.५०         | שני<br>פי     |
| 0.0 रे नेगाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८० नगण्य                                | नगण्य १.७०          | 0.0           |
| ३४ ८०.१४ (००४) ७.२०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६१.८ १९२.२१                            | 800) 8282.88        | (800)         |
| ક ફે.૦ શ્રેન્ફો                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.2 003                                | ० वे हे वे          | :             |
| \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \   |                                         |                     | नगण्य (१००) ह |

# निटिश भारत और देशी राज्योंमें दूध और दूधसे बने पदार्थ तथा उनका उपयोग ( लाख मनोंमें ) ( विवरण-पत्र-संख्या ६ )

| OS Asserted        |                                                  |                                       |                                       |                                        |                   | -                | 3                                     | -         | 1              | 2             | 1                                      | -            | 30 444        | _       | TALL TAKE                  | -              | Transfer auth                             | XI D.W             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                    | Ŀ                                                | द्रशक क्षमें                          | विके रूपमें                           | 生                                      | खोवेके रूपमें     | 世                | दहीक रूपम                             | _         | मक्खनक रूपम    | ¥             | कामक क्ष्मम                            | _            | आहत कामक      |         | अन्य दुरवासान              |                |                                           | 1111               |
|                    | नाद                                              | न्यवहृत                               | परिभात                                | 델                                      | परिणत             | . 10             | परिणत                                 | htt       | परिणत          |               | परिणत                                  |              | रूपमें परिणत  | ्णत     | रूपमें व्यवहत              |                | पार्णत कुषका<br>कुल योग                   | 1 de 1 de 1        |
|                    | ट क्गि                                           | परिमाण प्रति-                         | परिमाण                                | प्रतिशत                                | परिमाण            | यं यं            | परिमाण                                | मीन-      | परिमाण         | 뀖             | परिमाज                                 |              | परिमाण        | 지라.     | वरिमाण                     | मति-           | परिमाण                                    | मति-               |
|                    | E                                                |                                       | - 1                                   | )                                      | 000               | 2                | 8.78                                  | 2         | 04.0           | 0             | नगण्य                                  |              | नगवन          | :       | w<br>m                     | 9.0            | 24.03                                     | · · · ×            |
| काश्मीर            | 80°<br>84<br>9                                   |                                       | 9                                     | × ×                                    | ž<br>o            | <b>3</b> '       |                                       |           |                | •             |                                        | :            |               |         | u.                         |                | 200.00                                    | ارد<br>ور          |
| उप.सी.पा.          | 9×.93                                            | ₹ . 84 88. \$                         | 300                                   | o. ``                                  | 39.0              | <u>~</u>         | 0.0×<br>19.5                          | 0         | ه<br>مو<br>د   | ٧.            | 14100                                  |              | 7<br>9<br>•   | -       | e<br>e                     |                | 0 0                                       |                    |
| Circula            | 2                                                | 1. 82 8 7. 9 36                       | 30.233 3.828                          | o.୭୭                                   | 28.8              | ×.°              | 80°                                   | ~         | घीमें सम्मिल्प | <u>क्</u>     | नेशंबद                                 | :            | नेरोक्त       | :       | :                          | :              | 2020.40                                   | و<br>ا<br>ا        |
|                    | 90.06                                            |                                       | 30.6                                  | ٥.<br>٧                                | 07.0              | % و              | 9 8.0                                 | in        | 0.0            | 2.8           | 50.0                                   | ۶.           | <b>~</b> o. o | ~.      | 0°                         | <u>~</u>       | 9.28<br>98.8                              | 9.2k               |
| E 2                | 3 3 6                                            | 200                                   | \ <u>'</u>                            |                                        | 3                 | 0.8              | 32.62                                 | %         | 0%.8           | °<br>>>       | ە<br>9.>                               | ۶.٥          | °9 ,×         | ٥.٢     | नगव्य                      | :              | · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6   | w                  |
| <u> </u>           | 00.0                                             | \.e×39.9E                             |                                       | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 3                 | <u>ه</u>         | 3.8                                   | w<br>>>   | 80.0           | 0             | 37.0                                   | °.~          | नेगावय        | :       | न्रशक्त                    | :              | 2.30 68.28                                | میں<br>حق          |
| ्र<br>वहार<br>वहार | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                       | 9.00                                   | 50.2              | 8                | नेशीवर्य                              | :         | 30.00          | ق<br>اح       | नगण्य                                  | :            | 30.2          | m,      | و<br>د . ه                 | m,             | 2.23/22.008                               | 2.2                |
| ¥ 4                | 0 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "          | a. or 59.92                           |                                       | , w                                    | 9                 | 8.8              | 29.53                                 | 8.0       | 20.33          | 3             | नेगोवर्य                               | :            | नेगवर्य       | :       | नेगव्य                     | :              | \$. ba 24.00                              | ·. > 9             |
| ř d                | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          | 0.0300.0                              |                                       | × 4                                    | 50                | ~<br>>           | नरावय                                 | :         | न्गावय         | :             | नुगावय                                 | :            | नेगोव्य       | :       | नेशक्त                     | :              | 5.6560                                    | 0.05               |
| कावान              | 2                                                | 9,5                                   | -                                     |                                        | नगण्य             | :                | 2                                     | ٧:        | नेशाव्य        | :             | नगण्य                                  | :            | नेगव्य        | :       | طعامط                      | :              | ह. ५३ कटे. १३                             | m-                 |
| ट्रावनकार          | *                                                | מ לע                                  | 700000                                | · ·                                    | 9                 | - 3.             | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ~         | ×              | 6             | us.                                    | नराण्य       | नगव्य         | :       | नेशोवय                     | :              | 1.23 22.038                               | 9.73               |
| मद्रास             | 2.992 60.235                                     | * * * * > > 9 9 *                     | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | >0<br>10'                              | 3 0               |                  | 60.0                                  | 3         | ua<br>O        | m<br>m        | नगण्य                                  | :            | · .           | ٠,      | 3                          | 9              | 9. ১ জ ১ <b>১.</b> ১ ১ ১ ১ ০. ০           | <b>5</b><br>≈<br>⊗ |
| हदराबाद            | ٥٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                  | 27 78.09                              | 440.020                               | a 2.                                   | 9                 | · (              |                                       | 5         | 0              |               | ###################################### | 1111111      | u<br>m        | - }     | , w                        | >              | \$ 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 0                  |
| मध्यप्रान्त        | 28.52                                            | 3.58                                  | 34.82 83.88                           | %                                      | 9 4               | × (              | 2 .                                   |           | 2000           | · a           | , ,                                    | 2            |               |         | 80.0797.E37.0.00 / 0.010 0 |                | 97.637                                    | 00                 |
| युक्तप्रान्त       | 8.908.02.3908                                    | 8.88 86.902                           | 80.2002.88                            | o.9%                                   | %@.o. &4%. ** & & | 19°              | 9                                     | 9         | y<br>y<br>y    | o<br>~_       | 10.0                                   | 0            |               |         | 2 6                        | 2              | 8.6/06.60.00                              |                    |
| बिहार              | ዳድ. <b>፡</b> ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ | 23.25 2.28 356.68                     | 33.258                                | @<br>@                                 | m                 | °                | in.                                   | <b>9</b>  | 9              | •             | ० ० ४ नेगाय                            | भावय         |               | म्बाव्य | 0                          | 70/1           | 1001                                      | , e                |
| उड़ीम              | 00.70                                            | 2.24 38.88                            | 28.23                                 | 00                                     | %<br>%            | ٠ <u>٠</u>       | ×                                     | ٠         | 6.63           | 9.0           | नेराण्य                                | :            |               | :       | 20.0                       |                | 2                                         | 2 2                |
| बंगाल              | 8.092 83.288                                     | 5.0908.092                            |                                       |                                        |                   | ص<br>ع           | 50.7                                  |           | 28.2           | w.            | 90.0                                   | नेराण्य ०.०६ | 000           | नगण्य   | 2.0                        |                | ० र १६२ ६४ वर                             | >0<br>             |
| आसाम               | 3.98                                             | 9 w . o c                             | \$<br>\<br>\                          |                                        | ۶۰۲۶              | 0.7              | 20.2                                  | >0<br>-9~ | w              | <u>ه</u><br>۶ | नेगावय                                 | :            | नेशोक्त       | :       | नेशवर्य                    | :              | * ex se . > &                             | m<br>>>            |
| भन्य प्रदेश        | भन्य प्रदेश १४३६.४२                              | 30.02                                 | ů                                     |                                        | 09.022 2.33       | 9.9              | 68.55                                 | ارق       | 25.66          | ما            | %:%                                    | 30.3         | 30.7          | 3       | 28.88                      | <u>ام</u>      | भे. हे । जा ने ने ने हे                   | 3                  |
| E Comita           | 9.6398 8 9.6 96 3 ETHO                           | 8.630.8                               | - 40                                  | 80.03                                  | 63.88             | \<br>\<br>\<br>\ | १०.०१                                 | 2.5       | 89.002         | <b>≥</b> 0.≥  | 98-35                                  | 38           | 3.62          | \$ 5 mm | 28.323 02.0                | %୭ <b>ὲ</b> -≿ | •. <u>२० ६०.०६</u> ५८,०६.८                | 65.0               |
| 100 100            | 11111                                            | 21/21/1501                            |                                       |                                        |                   |                  |                                       |           |                |               |                                        |              |               | 4       | 2                          | 6              |                                           |                    |

-- मिल्क मार्केटिंग रिपोर्ट सन् १९४२,

# भारतमें दूधके व्यवहारका संक्षिप्त विवरण

े ( विवरण-पत्र-संख्या ७ )

| दूधके रूपमें व्यवद्वत<br>धीके रूपमें परिणत<br>खोवेके रूपमें ,,<br>दहीके रूपमें ,,<br>मक्खनके रूपमें ,, |       | १७६२.१८<br>३५८९.१४<br>३११.६७<br>३२७. <b>९</b> ५<br>१०७.५६ | ₹८.0<br>५७.0<br>५.0<br>५.३ | ७९.२<br>६·९<br>७.२<br>२.४               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| क्रीमके रूपमें ,,<br>आइस क्रीमके रूपमें परिणत<br>अन्य दुग्धानोंके रूपमें ,,                            |       | २१.३५<br>२३.६२<br>१४ <b>९.</b> ४४                         | 8.6<br>0.3<br>0.8<br>7.8   | 0. U<br>0. U<br>3. 3                    |
|                                                                                                        | जोड़— | ६२९२.९१                                                   | ( १०० )                    | ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |

# भारतके कुछ जिलों तथा हालैंड एवं डेन्मार्कके दुग्धोत्पादनका परिमाण ( विवरण-पत्र-संख्या ८ )

|                            |                             |                          | प्रतिवर्गमील           |           |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
|                            | क्षेत्रफल<br>( वर्गमीलमें ) | दुधारू पशुओंकी<br>संख्या | दूधका दैनिक<br>उत्पादन | जन-संख्या |
|                            |                             |                          | मन – सेर               | •         |
| अमृतसर जिला                | १,५९३                       | ११७                      | ७ – २८                 | ७०१       |
| गुरदासपुर "                | १,८८९                       | १३३                      | ६ - २७                 | ५१३       |
| लाहौर ,,                   | २,६८२                       | ६१                       | ्र५ – १२               | ५१४       |
| अलीगढ़ ,,                  | १,९४७                       | १०७                      | ५ – ३                  | ६०२       |
| खैरा "                     | १,६२०                       | ९५ .                     | ४ – २०                 | ४५७       |
| गया ,,                     | ४,७१४                       | ८२                       | ४ – ६                  | ५०६       |
| मेहसाना 🥠 ( बड़ौदा राज्य ) | ३,०६८                       | ९५                       | 8 - 3                  | ३२९       |
| सम्पूर्ण भारतका औसत        | १५,७१,९६४                   | <b>કર</b>                | १ - ३                  | २१५       |
| हालैंड                     | १३,५२२                      | १०९                      | २७ - १८                | ६३९       |
| डेन्मार्क                  | १६,५७५                      | ९७                       | २२ – २६                | २२६       |

यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विदेशोंमें हमारे देशके तथाकथित 'दुग्धोत्पादनके जिलीं'से प्रतिवर्गमील दूधका उत्पादन बहुत ही अधिक है। सम्पूर्ण भारतकी तुलनामें हालैंड एवं डेन्मार्कमें प्रति वर्गमील क्रमशः करीब २५ और २० गुना अधिक दूघ उत्पन्न होता है । —होर्ड् स डेयरीमैन मार्च २५, १९३७

( मिस्क मार्केटिंग रिपोर्ट सन् १९४१, पृष्ठ १२५ )

# भारतके नगरोंमें प्रतिमनुष्य दूध और दुग्धानोंकी खपत

( विवरण-पत्र-संख्या ९ )

|                        | क्रे दुग्ध-<br>णि(मनमें)                             | आस्पासकी<br>नेवाले दूधका<br>( मनमें )                             | ाले धीके<br>ति(मनमें)                              | दुग्धानोंके<br>त दूधकी<br>नमें )                                      | ती खपतका<br>गनमें )                       | प्रतिमनुष्य    | कि हिसाबसे है                        | रैनिक खपत    |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| नगरींके नाम            | नगरमें प्रतिदिनके दुग्ध-<br>उत्पादनका परिमाण (मनमें) | प्रतिदिन आस्पासकी<br>बस्तियोंसे आनेवाले दूधका<br>परिमाण ( मनमें ) | प्रतिदिन होनेवाले धीके<br>रूपमें दूधकी खपत (मनमें) | प्रतिदिन अन्य दुग्धान्नोंके<br>स्पर्मे व्यवहृत दूधकी<br>खपत ( मनमें ) | प्रतिदिनकी दूधकी खपतका<br>कुछ योग (मनमें) | दूध<br>( औंस ) | दुग्धान्नोंके<br>रूपमें दूध<br>(औंस) | योग<br>(औंस) |
| १ पेशावर               | १५०                                                  | १५०                                                               | ५९२                                                | २००                                                                   | १०९२                                      | ४.५            | 88. <b>6</b>                         | १६'४         |
| २ लाहौर                | 498                                                  | ६१३                                                               | ३२८०                                               | 400                                                                   | 8926                                      | 8.0            | १२'४                                 | १६ ४         |
| ३ दिल्ली               | ३२५                                                  | १२००                                                              | 4880                                               | १४०                                                                   | ७१०५                                      | 8.8            | १७.८                                 | २२.७         |
| ४ कराँची               | ४२०                                                  | 360                                                               | २१००                                               | <b>ξ</b> 00                                                           | 8800                                      | ६.६            | ११.९                                 | १८.0         |
| ५ हैदराबाद ( सिंध )    | 258                                                  | १२६                                                               | ८५१                                                | १८०                                                                   | १४५१                                      | 4.5            | १४-१                                 | १९'९         |
| ६ सकार                 | १७५                                                  | ३५                                                                | ४४१                                                | 90                                                                    | ७४१                                       | 8.0            | १० १                                 | <b>१४</b> -१ |
| ७ शिकारपुर             | ३५०                                                  | 90                                                                | ५७७                                                | १८०                                                                   | ११७७                                      | 6.6            | १६ • ०                               | २४'८         |
| ८ लखनऊ                 | ५८५                                                  | ११४                                                               | २४२८                                               | ५०३                                                                   | ३६३०                                      | ₹.೩            | १४"०                                 | १७-४         |
| ९ कानपुर               | ५०१                                                  | ११०                                                               | १८८४                                               | ४३०                                                                   | २९२५                                      | ₹.≴            | १२-५                                 | १५.८         |
| १० आगरा                | ४७८                                                  | ५४                                                                | २२००                                               | ५५०                                                                   | ३२८२                                      | ३:०            | १५•८                                 | १८.८         |
| ११ पटना                | १०७                                                  | ४२१                                                               | ४४२                                                | २५८                                                                   | १२२८                                      | ₹'८            | 4.0                                  | 6.6          |
| १२ कटक                 | २०                                                   | १५                                                                | १६०                                                | Ę                                                                     | २०१                                       | ٥•६            | २.९                                  | ३.५          |
| १३ कलकत्ता             | १७२७                                                 | १७२७                                                              | ३१२८                                               | २३२७                                                                  | 6909                                      | ₹.८            | <b>६∙</b> ०                          | 3.5          |
| १४ ढाका                | 48                                                   | 266                                                               | ३११                                                | २५९                                                                   | 585                                       | ३.०            | 4.0                                  | 6.0          |
| १५ शिलांग              | 40                                                   | १५                                                                | १६०                                                | १५                                                                    | २४०                                       | २.४            | 4.6                                  | 6.6          |
| १६ बम्बई               | २५००                                                 | १२५०                                                              | 6600                                               | १६१५                                                                  | १४१६५                                     | ४"३            | ११•३                                 | १५•६         |
| १७ पूना                | ६२५                                                  | २००                                                               | १८००                                               | 94                                                                    | २७२०                                      | ४.५            | 3.5                                  | १४'०         |
| १८ नागपुर              | २६६                                                  | 9.8                                                               | ४०९                                                | २३४                                                                   | १०००                                      | २-२            | <b>३.</b> ९                          | ६•१          |
| १९ हैदराबाद ( दक्खिन ) | ७३३                                                  | १५४                                                               | १४९०                                               | १७७                                                                   | २५५४                                      | <b>२</b> •५    | 8"6                                  | 9"2          |
| २० बंगलोर              | २२०                                                  | १०२                                                               | ३९३                                                | 60                                                                    | ७९५                                       | २.५            | રૂ•६                                 | ६•१          |
| २१ मद्रास              | ९७२                                                  | २४३                                                               | 5800                                               | ७३                                                                    | ३६८८                                      | २-३            | ४"६                                  | ६.९          |
| २२ मदुरा               | ३४१                                                  | 96                                                                | ७७५                                                | २८                                                                    | १२४२                                      | २.९            | 4.3                                  | <b>८</b> '२  |
| २३ त्रिचनापल्ली        | २४३                                                  | ४९                                                                | ४७५                                                | ३७                                                                    | ८०४                                       | २•६            | ४-५                                  | ७=१          |
| उपर्युक्त नगरोंका औसत  |                                                      | •••                                                               | •••                                                |                                                                       | •••                                       | ₹.७            | <b>८</b> .४                          | १२-६         |

# विभिन्न देशोंमें प्रतिमनुष्य दूध और दुग्धान्नोंकी खपत

( विवरण-पत्र-संख्या १० )

| and the second s | दूध एवं<br>रूपमें व              |                                 | मक्खनके रू<br>दू               |                                 | पनीरके रूप<br>दू                 | ामें परिणत<br>व                 | व्यव <b>ह</b> त<br>कुल           |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| देशका नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वार्षिक<br>परिमाण<br>( पौंडमें ) | न्यवहृत<br>कुल दूधका<br>प्रतिशत | वार्षिक<br>परिमाण<br>(पौंडमें) | व्यवहृत<br>कुल दूधका<br>प्रतिशत | वार्षिक<br>परिमाण<br>( पौंडमें ) | व्यवहृत<br>कुल दूधका<br>प्रतिशत | वार्षिक<br>परिमाण<br>( पौंडमें ) | दैनिक उत्पादन<br>का पस्माण<br>/ क्षोक्ष्म । |
| आस्ट्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३०१                              | 90.0                            | ८७                             | 50.5                            | ४२                               | 8.5                             | 830                              | १८.८                                        |
| आस्ट्रेलिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२०                              | २१•७                            | ७५२                            | ७४•२                            | ४२                               | 8.8                             | १,०१४                            | 88,8                                        |
| बेल्जियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७४                              | २३•१                            | ५१५                            | ६८.५                            | ६३                               | ۲.8                             | ७५२                              | ३३.०                                        |
| कनाडा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५१०                              | ₹९°४                            | ७४७                            | <b>५७</b> •७                    | ३८                               | २.८                             | १,२९५                            | ५६.८                                        |
| जेकोस्लोवाकिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३२०                              | ५३•२                            | २२९                            | ₹८.४                            | ५२                               | ८.৫                             | ६०१                              | २६•३                                        |
| डेन्मार्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६२                              | ₹९•४                            | ४३४                            | ४७*२                            | १२३                              | <b>१</b> ३.8                    | ९१९                              | ४० ३                                        |
| फिन्लैंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८३९                              | ८१.8                            | १८१                            | १७-५                            | १५                               | 5.8                             | १,०३५                            | ४५.४                                        |
| फ्रांस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३१                              | ३३•३                            | ३२५                            | ४६.८                            | १३८                              | 86.8                            | ६९४                              | \$0.8                                       |
| जर्मनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३१                              | 26.0                            | ४२८                            | ५३.६                            | १३९                              | १७"४                            | ७९८                              | ३५.०                                        |
| ग्रेट ब्रिटेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५०                              | २६.९                            | ५७९                            | ६२.४                            | १००                              | १०.७                            | ९२९                              | 80.0                                        |
| इटली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६६                               | २८.इ                            | 40                             | २१-६                            | ११५                              | 88.5                            | २३१                              | १०.४                                        |
| नेदरलैंड्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४२७                              | 85.3                            | ४१७                            | 86.8                            | १६४                              | १६•३                            | १,००८                            | ४४°२                                        |
| न्यू जीलैंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २८२                              | २२'२                            | ८९६                            | . 60.0                          | 90                               | 6.5                             | १,२६८                            | ५५•६                                        |
| नार्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६०                              | 46.6                            | २८२                            | २९-६                            | ११०                              | ११•६                            | ९५२                              | 88.0                                        |
| स्वीजरलैंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400                              | ५१.७                            | ३४४                            | ३०°७                            | १९८                              | १७'६                            | १,१२२                            | 88.5                                        |
| संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३९०                              | 85.8                            | ३८५                            | ४७.५                            | ३६                               | 8.8                             | ८११                              | ३५•६                                        |
| उपर्युक्त १६ देशों-<br>का औसत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५९                              | ४१.४                            | ४१६                            | 85.0                            | ९२                               | १०.६                            | ८६६                              | <b>३८.०</b>                                 |
| भारतवर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | •••                             | •••                            | •••                             |                                  | •••                             |                                  | દ.દ*                                        |

<sup>\*</sup> विलायती दूधमें बीका भाग ३.८ प्रतिशत होता है और भारतके दूधमें लगभग ५ प्रतिशत होता है। विलायती दूधके धीके हिसाबसे जोडकर लोग प्रतिमनुष्य औसत १०.४ बतलाते हैं। पर यह क्विष्ठकरणना मात्र है।

<sup>—</sup>मिल्क मार्केटिंग रिपोर्ट सन् १९४१, पृष्ठ ६२

# विभिन्न देशोंका वार्षिक एवं दैनिक दुग्धोत्पादन तथा प्रतिमनुष्य दैनिक सर्व विवरण-पत्र-संख्या ११)

|                        | दुधारू पशुओंकी        | प्रतिपशु दूधका         | सन् १९३०–३४ मे                     | जन-संख्या             | प्रतिमनुष्य<br>पीछे दैनिक | प्रतिमनुष्य<br>पीछे दैनिक |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| देशका नाम              | संख्या<br>(दस लाखमें) | उत्पादन<br>( गैलनमें ) | दूधका उत्पादन<br>(दस लाख गैल्नमें) | (हजारमें)             | उत्पादन<br>(औसमें )       | खर्च<br>(औलमें) <b>≇</b>  |
| फिन्छेंड               | 8.8                   | છ.<br>ક્રેક્ટ્રેક્     | ०४५                                | 89.<br>83.            | 88                        | mr<br>wr                  |
| स्वेहेन                | 0.0                   | 860.0                  | 02%                                | 6,233                 | es<br>w                   | a.<br>W                   |
| न्यू जीलेंड            | 8.8                   | ৯.৩১৯                  | رو ه<br>د                          | 84468                 | 888                       | w                         |
| स्वीजरलैंड             | ٥:٠                   | ४.४०,३                 | 9°3°.                              | × 0.50                | ar<br>w                   | %                         |
| आस्ट्रेलिया            | ۶۰.۶                  | % % % %                | 8,088                              | कृष्ट्रभु०            | w                         | <u>ک</u> و<br>مر          |
| 到                      | 9.0                   | e* %                   | 250                                | 4,288                 | کر<br>مر                  | mr.<br>>>                 |
| डेन्सार्क              | as.                   | ०.०५७                  | 8,200                              | 3766                  | 2%                        | %                         |
| ग्रेट ब्रिटेन          | > ~                   | 3.<br>m<br>m<br>%      | %9X;}                              | 86,788                | %<br>*                    | m²                        |
| जैकोस्लोवाकिया         | s.<br>8.              | 0.028                  | 8,500                              | १४,७३०                | m<br>m                    | m<br>m                    |
| संयुक्तराष्ट्र,अमेरिका | ٠.<br>جو<br>د         | ×                      | 80,360                             | 8,28,004              | ବ୍ର                       | <u>ئ</u>                  |
| कनाडा                  | m.                    | ×°6.8                  | 6,400                              | 80,300                | w                         | <u>ئ</u> ر                |
| नेदरलैंड्स             | > ~                   | 2.5.5                  | <b>୍ଚ</b> ୍ଚ                       | ७,९३५                 | >><br>5                   | or<br>m                   |
| बैल्जियम               | ٥.                    | 0.<br>2.<br>3.<br>5.   | 0.<br>2.<br>W                      | 6,082                 | ار<br>س                   | ر<br>س                    |
| जर्मनी                 | 8.0%                  | 4.20%                  | के ० दि<br>र                       | वृष्ट्र <b>े</b> ० ३० | \$0<br>m                  | 2                         |
| आस्ट्रिया              | 8.                    | 868.2                  | 3' R<br>3'                         | ह, ७६०                | 3'<br>m                   | mr                        |
| फ्रांस                 | 9°V                   | इद्र.१                 | 3,840                              | <b>7</b> 8,634        | w.                        | ŵ.                        |
| पोलैंड                 | %<br>%                | ٠<br>٧<br>٧            | 8,5%                               | 38,986                | 96                        | 44                        |
| इटली                   | w.<br>m.              | <b>૧.</b>              | 8,060                              | <b>9</b> 03'3%        | ~                         | °                         |
| रुमानिया               | 6.0                   | 688.0                  | 222                                | 18,034                | •                         | ~                         |
| भारत                   | ين س                  | 0.<br>0.               | 0089                               | 3,43,636              | <b>v</b>                  | 9                         |

\* इसमें और मिल्क मार्केटिंग रिपोटेके दैनिक औसतमें बॉचके समयके अन्तरके कारण कुछ अन्तर दिखायी पड़ेगा। ( देखिये विवरण-पत्र-सं० १० ) । पर किसी भी रिपोटेको देखें, अन्य देशोंके दुग्योत्पादनसे भारतका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता ।

--मिल्क मार्केटिंग रिपोर्ट सन् १९४१, गुष्ठ ५

सुरक्षित रम्खे हुए दूषसहित।

# विभिन्न प्रान्तोंमें प्रतिमतुष्य दुग्धानोंकी ( दृधसहित ) दैनिक खपत ( विवरण-पत्र-संख्या १२ )

| वर्ग-पत्र-तन्त्व। १र / | रयासतका प्रातमनुष्य दैनिक | न खपत ( औसमें ) | सत ४.५         | 2.02           | 9.88<br>8 | <b>&gt;.</b> 9 | B 12      | ?.         | 0.22 | स                 | w.           | at the state of th | यासत ३.६        | w         | >.୭             | m,    | 9.6    | 5.2   | 6.8  | रत हैं        | *2.2  | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER. |
|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------|--------|-------|------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اططروا                 | प्रान्त या रियासतका       | नाम             | काश्मीर रियासत | सीमान्त प्रदेश | पंजाब     | दिल्ली प्रान्त | राजपूताना | मध्यप्रदेश | सिंघ | बम्बई-प्रेजीडेंसी | मैसूर रियासत | मद्रास-प्रेजीडेंसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हैदरायाद रियासत | मध्य भारत | संयुक्त प्रान्त | बिहार | उड़ीसा | बंगाल | आसाम | सम्पूर्ण भारत | बर्मा |                                                                                                     |

# भारतीय स्कूली बचोंके बढ़ावपर अतिरिक्त दूधका प्रभाव

## ( विवरण-पत्र-संख्या १३ )

|                                      |              |            | र्भोका   |           |              | लङ्वि      |          |           |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
|                                      | ( र्त        | ोन माइका   | औसत बढ़ा | ৰ )       | ( र्त        | नि माहका   | औसत बढ़ा | व )       |
| स्थान एवं पिलाये गये दूघका<br>परिमाण | ऊँचाई (      | इंचोंमें ) | वजन (    | पौंडमें ) | ऊँचाई (      | इंचोंमें ) |          | पौंडमें ) |
| ( प्रतिबालक )                        | अतिरिक्त     | अतिरिक्त   | अतिरिक्त | अतिरिक्त  | अतिरिक्त     | अतिरिक्त   | अतिरिक्त | अतिरित्त  |
| ( )                                  | दूध          | दूध न      | दूध      | दूध न     | दूध          | दूध न      | दूध      | दूध न     |
|                                      | मिलनेपर      | मिलनेपर    | मिलनेपर  | मिलनेपर   | मिलनेपर      | मिलनेपर    | मिछनेपर  | मिलनेपर   |
| श्चिमला (१ पौ.)                      | ३.८४         | १'६        | ०°६७     | 0,86      | ४•५४         | ० ' ९ २    | 0.8      | 0.0€      |
| नयीदिछी (१ पौ.)                      | ३•७६         | २•०२       | ०•६३     | 0.85      | ६•७६         | १.५०       | ०.५६     | ०.५४      |
| नयीदिल्ली ( 🖁 पौ. )                  | ३.६२         | २•६३       | ०:•६३    | ०•५३      | ५•७२         | १•४२       | ०°४६     | ०.८६      |
| नयीदिछी (१ पौ. निर्घृत दूध)          | २.७८         | २ ०३       | ०-५३     | ०•४५      | २.१०         | ०'१३       | ० ५२     | ० १५      |
| दक्षिणी भारतका एक स्कूल              | <b>४</b> •७७ | २.४३       | ०•६१     | ०•३५      | 8.00         | 0.50       | 0.50     | ० ५६      |
| ( १ औंस निर्घृत दूधका पाउडर          |              |            |          |           | - 70         | 222        | - 000    |           |
| ८ औंस दूधके रूपमें )                 |              |            |          | —ामर      | क मार्केटिंग | मारपाट स   | न् १९४१, | पृष्ठ ७५  |

# स्कूळी बचोंके बढ़ावपर दूधका प्रभाव

## ( विवरण-पत्र-संख्या १४ )

|                |                  | दूध मि            | लनेपर            |                   |                  | दूघ न             | मेलनेपर          |                    |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                | ३                | महीनेकै ब         | ढ़ावका औ         | <b>सत</b>         | ą                | महीनेके ब         |                  |                    |
|                | लड्              | के                | लड़              | कयाँ              | लड               | के                | लड़              | <u> </u>           |
| श्रेणी (विभाग) | वजन<br>(पौंडमें) | ऊँचाई<br>(इंचमें) | वजन<br>(पौंडमें) | ऊँचाई<br>(इंचमें) | वजन<br>(पौंडमें) | ऊँचाई<br>(इंचमें) | वजन<br>(पौंडमें) | ऊँचाः<br>  (इंचमें |
| प्रथम          | ३.९२             | 0,00              | ५-३५             | 50.0              | १-६०             | 0.80              | 5.5              | 0'80               |
| द्वितीय        | 3,60-            | 080               | ४:३३             | . ०"३८            | १•५६             | ০•४६              | १*१              | कुछ नह             |
| तृतीय          | ३'७०             | ૦•५३              | ₹*००             | ०-१९              | १.९०             | 0.85              | १.0              | 0.06               |
| चतुर्थ         | •••              | •••               | ५.५०             | 0.56              | •••              | •••               | ०-६              | कुछ नह             |
| <b>औस</b> त    | ३.८८             | 0.50              | ક્ર-५૪ -         | ०।४१              | १.ह              | 0.86              | ०.८३             | 0'08               |

# मरने और मारी जानेवाली गायोंकी संख्या और उनकी खालोंका विवरण

(विवरण-पत्र-संख्या १५)

|                          | वार्षिक पैदावा | र (खालेंकी) |             | भारतवर्ष-              | N. A.             | गायोंकी                        |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| प्रान्त                  | मृत्युसे       | वधसे        | योग         | की खालों<br>का प्रतिशत | (सन १९३५ में)     | संख्यापर<br>खालोंका<br>प्रतिशत |
| काश्मीर                  | 2,60,000       |             | १,८०,०००    | 0.8                    | १६,७०,०००         | 50.9                           |
| सीमान्तप्रदेश ( एजेंसी   |                |             |             |                        |                   |                                |
| तथा कबीलोंके प्रदेश-     |                |             |             | İ                      |                   |                                |
| सहित )                   | •••            | २,४०,०००    | २,४०,०००    | १•२                    | १५,३०,०००         | १५-७                           |
| पंजाब                    | ५,२०,०००       | २,६०,०००    | ७,८०,०००    | 3.9                    | <b>९७,९</b> ०,००० | 6.0                            |
| पंजाबकी रियासतें         | १,६०,०००       |             | १,६०,०००    | 0.0                    | ३४,२०,०००         | 8.6                            |
| राजपूतानेकी रियासर्ते    | ६,६०,०००       | •••         | ६,६०,०००    | ₹*₹.                   | १,५०,३०,०००       | 8.8                            |
| मध्यभारतकी रियासर्ते     | २,८०,०००       |             | ₹,८०,०००    | 4.8                    | <b>४२,९०,०००</b>  | ६-५                            |
| सिंघ                     | १,५०,०००       | २०,०००      | १,७०,०००    | 0.0                    | २०,८०,०००         | ८*२                            |
| काठियावाङ्, गुजरातः      |                |             |             |                        |                   |                                |
| <del>बड़</del> ौदा       | २,८०,०००       |             | ₹,८०,०००    | 8.8                    | <b>₹४,</b> ९०,००० | 6.0                            |
| बम्बई प्रान्त व रियासतें | ७,२०,०००       | १,७०,०००    | ८,९०,०००    | 8.4                    | 68,60,000         | १०-५                           |
| मैसूर                    | ६०,०००         | २,८०,०००    | ₹,४०,०००    | १७                     | 88,80,000         | 6.8                            |
| ट्रावनकोर स्टेट          | 40,000         | १,५०,०००    | ₹,००,००     | 8.0                    | १०,७०,०००         | १८"७                           |
| मद्रासप्रान्त            | ३०,१०,०००      | 6,40,000    | ३८,६०,०००   | 86.3                   | १,७७,९०,०००       | २१•७                           |
| हैदराबाद रियासत          | ११,५०,०००      | १,७०,०००    | १३,२०,०००   | ६•६                    | 99,70,000         | १३.३                           |
| मध्यप्रदेश               | १२,२०,०००      | 90,000      | १२,९०,०००   | ६•४                    | १,१६,५०,०००       | <b>१</b> १*१                   |
| पूर्वी एवं मध्यभारतकी    |                |             |             |                        |                   | • • •                          |
| रियासतें                 | ४,७०,०००       | •••         | ४,७०,०००    | २•४                    | ४५,९०,०००         | १०'२                           |
| <b>संयु</b> क्तप्रान्त   |                |             |             |                        |                   | , ,                            |
| ( रियासतोंसहित )         | ११,२०,०००      | 8,60,000    | १६,००,०००   | 6.0                    | २,३७,७०,०००       | ६•७                            |
| बिहार                    | १२,४०,०००      | 8,20,000    | १६,५०,०००   | ८٠२                    | १,३७,४०,०००       | १२.०                           |
| <b>उड़ी</b> सा           | ٧,००,०००       | १,३०,०००    | 4,₹0,000    | २•७                    | 88,20,000         | ११.८                           |
| बंगाल                    | २४,९०,०००      | १८,३०,०००   | ४३,२०,०००   | २१∙६                   | २,५८,३०,०००       | १६ ७                           |
| आसाम                     | ३,८०,०००       | 402000      | ४,₹०,०००    | २•१                    | ५४,५०,०००         | 6.8                            |
| अन्य प्रदेश              | २,००,०००       | १,६०,०००    | ३,६०,०००    | 8.5                    | ₹७,३०,०००         | <b>9</b> '6                    |
| कुछ योग                  | १,४७,४०,०००    | 42,00,000   | २,००,१०,००● | (१००)                  | १७,५९,९०,०००      | ११-४                           |

# मरने और मारी जानेवाली भैंसोंकी संख्या और उनकी खालोंका विवरण

( विवरण-पत्र-संख्या १६ )

|                         | वार्षिक   | पैदावार   |           | भारतवर्ष-    | 330                               | भैंसोंकी           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| प्रान्त                 |           |           | योग       | की खालों     | भैंसोंकी संख्या<br>(सन् १९३५ में) | संख्यापर           |
|                         | मृत्युसे  | वधसे      |           | का प्रतिशत   | (44 (2644)                        | खालोंका<br>प्रतिशत |
| -                       | <u> </u>  | <u> </u>  | <u> </u>  | <del> </del> | <u> </u>                          | 1                  |
| सीमान्त प्रदेश ( एजेंसी | ,         | ļ         |           | ~            |                                   |                    |
| तथा कबीलोंके प्रदेश-    |           |           |           |              |                                   |                    |
| सहित )                  |           | 2,60,000  | 8,00,000  | 3.8          | ५,७०,०००                          | ३१६                |
| पंजा <b>ब</b>           | ३,३०,०००  | १,६०,०००  | 8,90,000  | ८•६          | ६०,५०,०००                         | 5.5                |
| राजपूताना               | १,९०,०००  | • • • •   | १,९०,०००  | ₹.\$         | ४२,४०,०००                         | 8.4                |
| मध्यभारतकी रियासर्ते    | ७०,०००    | •••       | 60,000    | १•२          | १०,७०,०००                         | <b>६</b> •५        |
| सिंघ्                   | 80,000    | •••       | 80,000    | ৽ ৬          | ५,५०,०००                          | ७-३                |
| काठियावाङ्, गुजरात,     |           |           |           | 1 1          |                                   |                    |
| बड़ौदा                  | १,३०,०००  | •••       | १,३०,०००  | 5.8          | १५,७०,०००                         | ८'३                |
| बुम्बई (रियासतोंसहित)   | २,३०,०००  | 80,000    | २,७०,०००  | ४'७          | २९,१०,०००                         | ₹.\$               |
| मैसूर                   | २०,०००    | ६०,०००    | 60,000    | 5.8          | 9,80,000                          | ८.५                |
| मुद्रास प्रान्त         | ११,८०,००० | ३,३०,०००  | १५,१०,००० | २६.४         | ५४,३०,०००                         | २७"८               |
| हैदराबाद                | २,२०,०००  | •••       | २,२०,०००  | ₹.6          | ३०,९०,०००                         | 9.8                |
| मध्यप्रदेश              | ६,२०,०००  | ₹0,000    | ६,४०,०००  | ११•३         | २१,९०,०००                         | <b>२९</b> -२       |
| मध्यप्रदेशकी तथा        |           |           |           | 1 1          |                                   |                    |
| पूर्वी रियासर्ते        | ₹,00,000  | •••       | ३,००,०००  | ५.२          | ११,८०,०००                         | २५ ४               |
| संयुक्त प्रान्त         |           |           |           | l 1          |                                   |                    |
| ( रियासतोंसहित )        | ३,७०,०००  | १,९०,०००  | ५,६०,०००  | 3.5          | <b>९</b> ५,३०,०००                 | 4.9                |
| बिहार                   | ३,२०,०००  | २,००,०००  | ५,२०,०००  | 6.8          | <b>३५</b> ,५०,०००                 | १४•६               |
| उड़ीसा                  | 80,000    | २०,०००    | €0,000    | 8.0          | ₹,८०,०००                          | 84.6               |
| बंगाल                   | १,२०,०००  | 40,000    | ₹,७०,०००  | ₹'0          | 9,90,000                          | १७.5               |
| आसाम                    | 80,000    | •••       | 80,000    | 0.0          | 4,30,000                          | <i>હ</i> • ધ       |
| अन्य                    | १,६०,०००  | 20,000    | २,४०,०००  | 8.5          | २७,८०,०००                         | ८ ६                |
| कुल योग                 | ४३,८०,००० | १३,३०,००० | ५७,१०,००० | (१००)        | ४,७५,५०,०००                       | १२"०               |

—हाइड्स मार्केटिंग रिपोर्ट सन् १९४३, पृष्ठ **९** 

## मरने और मारी जानेवाळी गायों एवं भैंसोंकी संख्या तथा उनकी खाळोंका संक्षिप्त विवरण ( विवरण-पत्र-संख्या १७ )

|                                   | वार्षिक पैदावा                         | र (खालोंकी)     | योग                                                 |                                 |                                   |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| नाम पशु                           | . मृत्युसे                             | वधसे            |                                                     | भारतवर्षकी खालों-<br>का प्रतिशत | पग्रुओंकी संख्या                  | पशुओंकी संख्यापर<br>खाळेंका प्रतिशत |
| गाय<br>प्रतिशत<br>भैंस<br>प्रतिशत | १,४७,४०,०००<br>- ७३<br>४३,८०,०००<br>७७ | २७              | २,०० <b>,१०,००</b> ०<br>(१००)<br>५७,१०,०००<br>(१००) | ***                             | १७,६०,००,०००<br><br>४,७५,००,०००   | १ <b>२.</b> ०                       |
|                                   | १,९१,२०,०००<br>७४                      | ६६,००,०००<br>२६ | २,५७,२०,० <i>००</i><br>(१००)                        | (१००)                           | <del>२२</del> ,३५, <i>०</i> ०,००० | ११.१५                               |

# गोचरभूमि, बालमृत्यु, औसत आयु और दूध-मन्खनकी खपत चार पश्चिमीय देशोंसे तुलना

( विवरण-पत्र-संख्या १८ )

| देशका नाम         | गोचरभूमि कुल<br>भूमिके अनुपातसे | बालमृत्यु<br>( प्रतिहजार ) | औसत आयु | दूध आदमी पीछे<br>प्रतिदिन | मक्खन आदमी<br>पीछे वार्षिक<br>( पौंडमें ) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|
| इंग्लैंड          | ३१ प्रतिशत                      | १७२                        | ५३      | आधा सेर                   | १२.                                       |
| न्यू जीलैंड       | 80 ,,                           | ₹२                         | 42      | तीन पाव                   | २७                                        |
| <b>डेन्मा</b> र्क | ₹₹ ,,                           | १३६                        | ५६      | आधा सेर                   | आँकड़े अप्राप्त                           |
| अमेरिका           | १६ ,,                           | अप्राप्त                   | 49      | तीन पाव                   | १७                                        |
| भारतवर्ष          | १८२ वाँ भाग                     | २६१                        | २३      | सेरका २७वाँ भाग           | ર                                         |

# प्रति वर्गमील पीछे चरनेवाले पशुओंकी संख्या

( विवरण-पत्र-संख्या १९ )

|                | पशुओंके चरनेके<br>लिये छोड़े गये | जंगल | ोंमें चरनेवा | ले पशुओंकी : | संख्या ( हज | तारमें ) | वाले पशुओं<br>प्रतिपशुके | पीछे चरने-<br>की संख्या एवं<br>छिये भूमि |
|----------------|----------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------------------|------------------------------------------|
| प्रान्त        | जंगलोंका<br>स्कायर मील<br>परिमाण | भैंस | गाय-बैल      | बकरी-भेड़    | अन्य पशु    | योग      | ( एक<br>पशु-संख्या       | ड्में )<br>भूमि<br>(एकड्में)             |
| संयुक्तप्रान्त | 8000                             | १४६  | ८८३          | २५०          | १०          | १२८९     | ३२२                      | २                                        |
| मद्रास         | 88000                            | १०८  | १३७०         | ७३२          |             | २२१०     | १५८                      | 8                                        |
| पंजाब          | ४७००                             | २४७  | ८६६          | १५५७         | ५६          | २७२६     | 460                      | १-१                                      |
| मध्यप्रान्त    | 80000                            | ३१२  | 2400         | ३००          | ų           | ३११७     | १८३                      | ३.५                                      |
| बम्बई          | १२४००                            | ३५३  | १५१४         | ५४२          | १७          | २४२६     | १९५                      | इ॰२५                                     |
| योग            | ५२१००                            | ११६६ | ७१३३         | ३३८१         | 66          | ११७६८    | २२६                      | २'८<br>(औसत)                             |

—'काउ इन इंडिया' पृष्ठ ४४४

# जंगलोंमें चरनेवाले पशुओंकी संख्या

( विवरण-पत्र-संख्या २० )

|                      | युक्तप्रान्त | मद्रास | पंजाब | मध्यप्रान्त | बंबई | कुछ  |
|----------------------|--------------|--------|-------|-------------|------|------|
| चरनेवांछे पशु लाखमें | १०           | १५     | १० .  | ३०          | २०   | दर्ष |
| कुछ पंशु ,,          | ३२५          | २४५    | १६०   | १४०         | १००  | ९७०  |

विभिन्न प्रान्तोंमें प्रत्येक पशुचिकित्सक पीछे पशुओंकी संख्या तथा प्रतिपशुका खर्च (विवरण-पत्र-संख्या २१)

| प्रान्त                | प्रति पद्मु-चिकित्सक पीछे पद्मु-संख्या | प्रतिपञ्ज पीछे चिकित्सा एवं सुधार-<br>सम्बन्धी खर्च ( पाइयोंमें ) |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>सीमान्तप्रदेश</b>   | २९५००                                  | २३'८                                                              |
| पंजाब                  | ३६०००                                  | १६•३                                                              |
| बम्बई                  | ६५५००                                  | <b>९-</b> १                                                       |
| मध्यप्रदेश             | ८१५००                                  | ६.७                                                               |
| मद्रास ्               | ८२५००                                  | ۷.8                                                               |
| आसाम                   | ९६५००                                  | ८.इ                                                               |
| बंगाल                  | १३५०००                                 | 8.8                                                               |
| <b>संयुक्त</b> प्रान्त | १४१०००                                 | ₹*₹                                                               |
| विहार                  | १४२०००                                 | <b>६-</b> १                                                       |

-डा. राइट्की रिपोर्ट, टेबिल ४३, पृष्ठ १८२

## स्पर्शाकामक रोगोंकी प्रगति और उनका नियन्त्रण (बिवरण-पत्र-संख्या २२)

| सन्              | स्पर्शाकामक रोगोंसे मृत्यु-संख्या | प्रतिषेधक टीकाकी संख्या |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| १९२८-२९          | ३७०००                             | 290000                  |
| १९२ <b>९-३</b> ० | ४२००००                            | २०३०००                  |
| १९३०-३१          | ₹₹0000                            | <b>१</b> ५१०००          |
| १९ <b>३१—</b> ३२ | <b>२</b> ७०००                     | १५८०००                  |
| <b>१९३२—३३</b>   | 30000                             | <b>१७</b> ३०००          |
| <b>१९३३</b> —३४  | 790000                            | २२३०००                  |
| १९३४-३५          | २२०००,०                           | 5880000                 |
| १९३५–३६          | २३००००                            | \$ १४००००               |
| १९३६–३७          | ₹८०००                             | 8880000                 |
| <b>१</b> ९३७-३८  | 280000                            | ४८५००००                 |

लगभग पंद्रह-बीस वर्षोंसे सिविल वेटेरिनरी (पशुचिकित्सा) विभागकी स्थापना हुई है। १९३६-३७ में प्रान्तीय एवं भारतीय सरकार तथा रियासतोंका खर्च ८२ लाख था, जब कि १९३०-३१ में सारे भारतमें ११३२ पशु-अस्पताल तथा १९३७-३८ में १३३५ थे। इसका यह मतलब है कि १८०००० पशुओंपर एक अस्पताल है।

इसी सालमें ६५ लाख पशुओंको दवा दी गयी या ३ प्रतिशत पशुओंको डाक्टरी सहायता मिली । अवतक केवल ३ प्रतिशतको बीमारी रोकनेका टीका लगा है। भारतसरकार पशुओंकी नस्ल तथा भलाईपर केवल दो पैसे प्रति-पशु खर्च करती है, जब कि अमेरिका आदि अन्य देशोंमें एक क्पशा प्रतिपशु खर्च किया जाता है।

# डेयरी-फार्म

यदि डेयरीकी परिभाषा यह मान लें कि उसके नीचे कुछ जमीन, यथोचित इमारत, एक डेयरी तथा ७५ दूध देनेवाले पशु हों तो यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण भारतवर्षमें ऐसी संस्थाएँ ७५-८० से अधिक नहीं हैं। इनमेंसे सिर्फ एक दर्जनके करीब व्यक्तिगत अधिकारमें हैं और बाकी तमाम सरकारी डेयरियाँ हैं, जो सैनिक एवं असैनिक विभागों तथा देशी रियासतोंके अधिकारमें हैं। अतः ऐसी डेयरियोंकी संख्या, जो अपने आवश्यकतानुसार चारा स्वयं उत्पन्न करती हैं तथा जिनके पास फार्ममें उत्पादित दूधका उपयोग करनेके लिये अपना स्वतन्त्र प्रबन्ध है, देशके आकारको देखते हुए बहुत ही कम है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

भारतमें सबसे बड़ी डेयरियाँ 'फीजी डेयरीफार्म' हैं, जिनकी संख्या करीब ४५ है। इनमेंसे कुछ डेयरियों में तो ४५० तक पशु हैं, जो प्रधानतः भारतमें रहनेवाले अंग्रेज सिपाहियों तथा फीजी अस्पतालोंके लिये नियमित रूपसे प्रचुर एवं पर्याप्त मात्रामें दूध, मक्खन एवं मलाई देनेके लिये पाले जाते हैं। असैनिक विभागके अधिकारमें जो डेयरियाँ हैं, वे अव्यापारिक हैं; क्योंकि उनमें कुछ तो शिक्षण-संस्थाएँ हैं तथा कुछ गाँवोंमें भेजनेके लिये प्रजननोपयोगी साँड़ तैयार करनेके फार्म हैं। कुछ रियासतोंमें ऐसे फार्म राजमहलोंकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये अथवा नस्ल-सुधारके लिये ही हैं, वे पैसा कमानेके लिये नहीं हैं।

कलकत्ता, बम्बई-जैसे शहरोंमें एक-एक आदमीके द्वारा १०० तक दूध देनेवाली गायें रक्सी जाती हैं; परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। उनके पास न तो चारा उत्पन्न करनेके लिये कोई जोतने योग्य भूमि है और न

उनके पास कोई स्थायी गोशाला ही है। खरीदे हुए चरिसे पशुओंका निर्वाह किया जाता है तथा दूधको थोक और इसी प्रकारके अन्य विकेताओंको बेच दिया जाता है। उनको 'डेयरी-फार्म' नहीं कहा जा सकता, वे तो देहाती उत्पादकोंके अधिकारमें रहनेवाली 'दुधारू-पशुशालाएँ' मात्र हैं। किन्तु बड़े शहरोंको अधिक परिमाणमें द्ध सप्राई करनेके कारण संसारके बहुत-से देशोंमें बहुत बडी-बडी डेयरियाँ स्थापित हो गयी हैं। उदाहरणरूपमें 'युनाइटेड डेयरीज लिमिटेड, लंदन' प्रतिदिन ३०,००० मनसे अधिक द्धका व्यवसाय करती है; उसके पास ७ करोड़ रुपयेकी 'प्राप्त-पूँजी' (Subscribed Capital) है । इसमें देशके विभिन्न भागोंमें करीब १२ हजार स्त्री-पुरुष काम करते हैं तथा इसकी ओरसे लंदनमें ६०० से अधिक दुकानें, कारखाने तथा गोदामें हैं और इसकी इंग्लैंडभरमें १०० से ऊपर फैक्टरियाँ, क्रीम निकालनेके कारखाने आदि हैं। इससे प्रतिदिन १० लाख ग्राहकोंको दूघ तथा दूधसे बनी हुई चीजें प्राप्त होती हैं तथा यह जाननेके लिये कि जो दुध वे देते हैं, उसमें ठीक गुण हैं कि नहीं, प्रतिवर्ष ६ लाख बार उसकी जाँच की जाती है। ! 'शेफील्ड फार्म्स कम्पनी' न्यूयार्क प्रतिदिन ४२,३०० मन दूधका व्यवसाय करती है। सन् १९३६ में इस कम्पनीमें २२'६ लाख रुपयोंसे ऊपर विशुद्ध लाभ ( Net Profit ) हुआ था। अस्तु,

आजकल भारतवर्षमें डेयरियोंकी संख्या अधिक नहीं है, किन्तु इनकी प्रगति वृद्धिकी ओर है। एक सामान्य डेयरी प्रतिदिन करीब ८-१० मन दूधका व्यवसाय करती है। किन्तु बम्बईकी एक-दो डेयरियाँ प्रतिदिन १०० मन दूधका व्यवसाय करती हैं।—(मिल्क मार्केंटिंग रिपोर्ट १४१२७-१३०-३२)



<sup>#</sup> अब तो इनमें पशुसंख्या बहुत ही बढ़ गयी है और दूध-धी बहुत ही अधिक मात्रामें होता है। बम्बई प्रान्तकी चार डेयिरियोंमें ही आजकल प्रतिदिन ३५००० मन दूध होता था। इस अनुपातसे पता नहीं, अन्यान्य फौजी डेयिरियोंमें इस समय कितने पशु होंगे। इसीसे नागरिकोंके लिये इस समय दूध-धीकी तंगी आ गयी है।

<sup>†</sup> दि यूनाइटेड डेयरीज लिमिटेड, लंदनद्वारा प्रकाशित पुस्तिकाके आधारपर 🕾

<sup>्</sup>री मिलक सांट मासिक ( Milk Plant Monthly ) फरवरी, १९३७ के आधारपर।

# कल्याणके नियम

उद्देश्य—मिक्त, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित के स्ट्रांद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

#### नियम

- (१) भगवद्रिक, भक्तचिरत, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गेमें सहायक, अध्यात्मविषयक, ब्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सज्जन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे छोटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।
- (२) इसका डाकन्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मृल्य भारतवर्षमें ५≤) और भारतवर्षसे बाहरके लिये ७॥⇒) (११३ शिलिंग) नियत है। विना अग्रिम मृल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।
- (३) 'कल्याण'का नया वर्ष अक्टूबरसे आरम्म होकर सितम्बरमें समाप्त होता है, अतः प्राहक अक्टूबरसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें प्राहक बनाये जा सकते हैं। किन्तु अक्टूबरके अङ्कके बाद निकले हुए तबतककें सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कसे प्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी प्राहक नहीं बनाये जाते।
- ं (४) इसमें व्यवसायियोंके विश्वापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते ।
- (५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका भक्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है।
- (६) पता बदलनेकी स्चना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय प्राहकसंख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ लिखना चाहिये।महोने-हो-महोनोंके लिये बदलवाना हो,तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी स्चना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जानेकी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

- (७) अक्टूबरसे बननेवाले आहकोंको रंग-बिरंगे चित्रों-वाला अक्टूबरका अङ्क (चाल वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा। विशेषाङ्क ही अक्टूबरका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर सितम्बरतक महीने-महीने नये अङ्किमला करेंगे।
- (८) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। प्राहक बननेपर वह अङ्क न हें तो।) बाद दिया जा सकता है।

#### आवश्यक सूचनाएँ

- (९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।
- ( ९० ) पुराने अङ्क, फाइलें तथा विशेषाङ्क कम या रियायती मृल्यमें नहीं दिये जाते ।
- (११) ब्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साथ-साथ ब्राहक-संख्या अवश्य छिखनी चाहिये।
- ( १२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है।
- (१३) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये।
- (१४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पन्न-व्यवहार करना और रूपया आदि भेजना ऋहिये। 'कल्याण'के साथ पुस्तकें और चिन्न नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी बी॰ पी॰ प्रायः नहीं भेजी जाती।
- (१५) चाल वर्षके विशेषाङ्कर्क बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।
- (१६) मनीआर्डरके क्रूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर, पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (१७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ब्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" गोरखपुरके नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाछे पत्रादि सम्पादक "कल्याण" गोरखपुरके नामसे भेजने चाहिये।
- (१८) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेखसे मँगानेवाळोंसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता।

व्यवस्थापक--कल्याण. गोरंखपर

श्रीहरिः

# नोयाताकी आरती

आरति श्रीगैया-मैयाकी । आरति-हरनि विश्व-धैयाकी ॥ अर्थ-काम-सद्धर्म-प्रदायिनि अविचल अमल मुक्तिपद दायिनि । मुर-मानव सौभाग्य-विधायिनि , प्यारी पुज्य नंद-छैयाकी ॥ आ ॰ अखिल विश्व प्रतिपालिनि माता . मधुर अमिय दुग्धान्न प्रदाता। रोग-शोक-संकट परित्राता, भवसागर हित दृढ़ नैयाकी ॥ आ॰ आयु-ओज-आरोग्य-विकासिनि दुःख-दैन्य-दारिद्रच-विनाशिनि सुषमा-सौख्य-समृद्धि-प्रकाशिनि विमल विवेक-बुद्धि देयाकी ॥ आ ॰ सेवक हो चाहे दुखदायी, सम पय-सुघा पियावति माई। मित्र सबको मुखदायी , स्रेह-स्वभाव विश्व-जैयाकी ॥ आ •

श्रीहरिः



# 📲 क ल्या गा 🔛



गो-अंक-परिशिष्टांक



हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। जयित शिवा-शिव जानिक-राम। जय रघुनन्दन जय सियाराम।। रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम।। जय जय दुर्गा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा।।

```
वार्षिक मूल्य
भारतमें पड़े)
विदेशमें ७॥८)
(१११ विलिक्ष) जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय।। स्वाधारण प्रति
भारतमें।)
विदेशमें ॥८)
(१११ विलिक्ष) जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।।
```

## श्रीहरिः

## कल्याण, नवम्बर सन् १९४५ की

# विषय-सूची

| <u>पृष्ठ-सं</u> ख्                               | या ५ छ-संख्या                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| १-गो-तिरस्कारका परिणाम [ कविता ] ( श्रीशिव-      | पाण्डेय, एम्॰ ए॰, बी॰ टी॰ ) · · · ७ <b>१</b> ३                   |
| कुमारजी केंडिया 'कुमार' ) ६८                     | १ ११-गोदुम्धकी सर्वश्रेष्ठता और उसका मूलकारण                     |
| ेर-गोरक्षा शिवधर्म है (श्रीजगद्गुरु विश्वाराध्य- | ( श्रीमाधवशरणजी एम्०ए०,एल्-एल्० बी० ) ७१५                        |
| ज्ञानसिंहासनाधीश्वर श्री १०८ श्रीजगद्गुरु        | १२-कसाईके हाथ गाय बेचनेसे सर्वनाश [ सची                          |
| श्रीवीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी महाराज ) ६८      | २ घटना ] (श्रीहरप्रसादजी गुप्ता ) ७१७                            |
| ३-गोरक्षा ( श्री १०८ श्रीस्वामी विद्युद्धानन्दजी | १३-दुग्ध एवं पोषण (श्री टी० एम्० पाल और                          |
| परित्राजक महाराज ) · · · ६८                      | ३ श्री सी० पी० अनन्तकृष्णन् ) · · · ७१८                          |
| ४-श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोंमें गाप ••• ६८         | ५ १४-आह्वान [कविता] (पं० शिवनायजी दुवे) ७२२                      |
| ५-हिंदुओंका मानविन्दु-गौ (आनरेवल श्रीबापूजी      | १५-गोभक्तिके फल िसच्ची घटनाएँ ] ( गो०                            |
| अणेका भाषण ) ६९                                  | ९ ज्ञा०को०) · · · ७२३<br>१६—गोबरसे प्रार्थना (संकल्प्ति) · · ७२५ |
| ६-गोसेवाका फल (ं० श्रीकाशीप्रसादजी मिश्र         | १६-गोबरसे प्रार्थना (संकलित) ••• ७२५                             |
| वेदाचार्य ) ७०                                   | ॰ १७–इमारी गायोंकी समस्या ( श्रीमुरलीधरजी                        |
| ७-गो-ब्राह्मण और जगचक (श्रीनीरजाकान्त            | दिनोदिया बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰ ) 💛 ७२६                            |
| चौधुरी देवशर्मा) ७०                              |                                                                  |
| ८—सोनेकी खान [ संकल्प्ति ] ( आर० जी०             | तालिका ••• ७२९                                                   |
| ऐलेन महोदय) ७०                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          |
| ९-भारतीय कृषि और गौ ( डा॰ बी॰ बी॰ मुण्डे,        | राष्ट्रवर 'प्रेम') ७३३                                           |
| जी॰ बी॰ ची॰ सी॰, डी॰ मेड॰ वी॰                    | २०-श्रीरामचरितमानसमें गौका स्थान (श्रीमहेश्वर-                   |
| (म्युनिच) ७०                                     |                                                                  |
| १०-गोमाताके हृदय-उद्गार (पं० श्रीचन्द्रशेखरजी    | २१-कलकत्तेका उद्धार [कहानी] (श्रीहरदेवसहायजी) ७३८                |
| विवरण-पत्र-सूची                                  |                                                                  |
| १—पिछले चालीस वर्षोंमें दुधारू पशुओंके मूल्यमें  | २–भारतवर्षमें विभिन्न फसलों और गौओंका औसत                        |
| उत्तरोत्तर वृद्धि ••• ७०,                        | उत्पादन तथा उनकी अन्य देशोंसे तुलना ७०९                          |
| चित्र-सूची                                       |                                                                  |
| १-वृषभवाहन भगवान् राङ्कर (रंगीन) ••• ६८ः         |                                                                  |
| इकरंगे                                           | ८-गोपूजन · · · ६९३                                               |
| २-गोपालका गायोंको टेरना ६८                       | A                                                                |
| ३-गोपियोंके द्वारा गोप्रेमकी प्रशंसा *** ६८०     | ·                                                                |
| ४-यशोदाजीके द्वारा राधाजीका प्यार ••• ६८         |                                                                  |
| ५-श्रीकृष्णका गोश्रङ्कार दिखलाना • • ६९          |                                                                  |
| ६नन्दवाबासे लालाके प्रश्न ••• ६९                 |                                                                  |

# गोशालाके सञ्चालकोंसे विनीत प्रार्थना

इस अङ्कमं अन्यत्र गोशाला और पिजरापोलोंकी सूची प्रकाशित है । इसका अधिकांश भाग भारत-सरकारके पशु-सन्दुंपयोग-परामर्शदाता सरदार वहानुर श्रीदातारिहंजी-की कृपासे और बम्बई प्रान्तकी नामावली 'बम्बई-जीव-दया-मण्डली'के मन्त्री श्री जे० एन्० मानकर महोदयकी कृपासे मिली है । हम इसके लिये उनके कृतज्ञ हैं । जहाँतक अनुमान है—सूची अधूरी है और सबके नामों तथा स्थानोंके नामोंके ठीक होनेमें भी सन्देह है । नामोंके अतिरिक्त और कोई ब्यौरा तो है ही नहीं । हम भारतकी समस्त गोशाला और पिंजरापोलोंकी एक सर्वाङ्गीण पूरी सूची बनाना चाहते हैं । अताएव गोशालाओं और पिंजरापोलोंके सख्यालक महोदयोंसे हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे निम्नलिखित प्रश्नोंका उत्तर लिखकर भेजनेकी तुरंत कृपा करें । सब प्रश्नोंका उत्तर न लिख सकें तो जितने अधिक-से-अधिक प्रश्नोंका लिख सकें, कृपया अवश्य लिखें—

प्रश्न-

- १. गोशाला या पिंजरापोलका नाम ।
- २. स्थान, डाकखाने, रेलवेस्टेशन, जिले और प्रान्तका नाम।
- ३. स्थापनाकी तारीख क्या है ?
- ४. संस्था सार्वजनिक है या व्यक्तिगत ?
- ५. कोई सञ्चालक कमेटी है या नहीं ?
- ६. है तो उसके वर्तमान पदाधिकारी और सदस्य कौन-कौन हैं ? तथा प्रधान सञ्चालक कौन हैं ?
- ७. संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं ?
- ८. संस्थाका स्थायी कोष कितना है ?
- ९. वार्षिक आय कितनी है और किस-किस जरियेसे है ?
- १०. वार्षिक खर्च कितना और किस-किस मदमें है ?

- ११. गाय, बैल, साँड, बछड़े, बछड़ी कितने-कितने हैं ?
- १२. स्वस्थ पशु कितने हैं ?
- १३. किस नस्लके कितने और कौन-कौन पशु हैं ?
- १४ घास-चारेका कितना स्टाक है ?
- १५. खेती होती है या नहीं, होती है तो किस चीजकी अप्रैर कितनी जमीनमें ?
- १६. चारेकी खेती होती है या नहीं ?
- १७. खेतीके लिये कितने बैल हैं ?
- १८. अलग चरागाह-गोचरभूमि कितनी है ?
- १९. साइलेज बनाते हैं या नहीं ?
- २०. गायोंको क्या-क्या घास-चारा दिया जाता है ?
- २१. ठाठ गायें गोशालामें ही रक्खी जाती हैं या दूसरी जगह भेजी जाती हैं ?
- २२. दूध देनेवाली कितनी गायें हैं ?
- २३. प्रतिदिन कितना दूध होता है और प्रति गायका औस्तर दूध कितना है ?
- २४. दूध किस भाव बेचा जाता है और दूधसे वार्षिक कितनी आमदनी है ?
- २५. जलका क्या प्रबन्ध है ?
- २६. पशुओंको अधिक बीमारी कौन-सी होती है ?
- २७. पद्मचिकित्साका क्या प्रबन्ध है ?
- २८. आपके स्थानसे निकटतम पशुचिकित्सालय कहाँ है ?
- २९. साँड किस-किस नस्लके कितने हैं ?
- ३०. गोबर-गोमूत्रकी खाद बनती है या नहीं ?
- ३१. प्रधान कार्यकर्ता अवैतनिक हैं या वैतनिक ?

सम्पादक--

'कल्याण' गोरखपुरः

# गीता-डायरी सन् १९४६ की नहीं छपेगी

गतवर्षकी तरह इस साल भी छपाईकी कठिनाईके कारण गीता-डायरी १९४६ की नहीं छपेगी। रूपया कोई सज्जन आर्डर देनेका कष्ट न करें।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुः



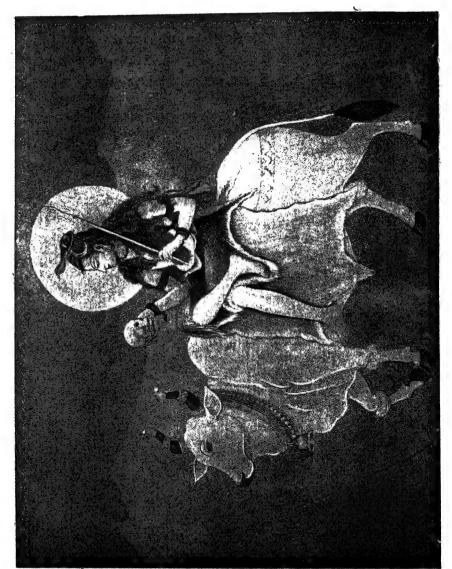

कल्याण

🕉 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥



# ए विश्याण है।

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नभो नमः॥

वर्ष २०

गोरखपुर, सौर कार्तिक २००२, नवम्बर १९४५

{ संख्या २ र्पूर्ण संख्या २३०

## गो-तिरस्कारका परिणाम

दंड के भाजन कोउ वनौ जिन पूजन-भाजन धेनु निरादिरि। गोदिधिभाजन आदरनीय हन्यौ अविचार मैं बालपनो किरि॥ क्रोधित मातु के आगे प्रकंपित भागे फिरे भयभीत भए हिर। विस्त के नायक मुक्तिप्रदायक दंडविधायक बाँधे गए धरि॥

—शिवकुमार केडिया 'कुमार'





# गोरक्षा शिवधर्म है

( काशी-श्रीजगद्गुरुविस्वाराध्य-ज्ञानसिंहासनाधीस्वरं श्री १०८ जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी महाराज )

गोपतिवाहन श्रीशिवजीके गोप्रेमके बारेमें अधिक लिखना नहीं है, शिवजी गोरक्षाको आत्मधर्म ही मानते हैं। 'शिवस्य तन्त्वं शिव एव वेत्ति नन्दी च विष्णुर्नगजा कुमारः'—इस प्रमाणके अनुसार शिवधर्मवेत्ताओंमें नन्दीका प्रमुख स्थान है; नन्दी भी ईश्वरसे अभिन्न माने जाते हैं, तभी तो 'नन्दीश्वर' शब्द प्रचलित हुआ है। मन्दिरोंमें शिवलिङ्गमूर्ति (ज्योतिगोंलाकार) की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध ही है, उस जगह सर्वत्र शिवके अग्रभागमें पहले नन्दीका और पीछे शङ्करका दर्शन करना होता है—'वृषस्य वृषणं स्पृष्ट्वा शङ्करस्यावलोकनम्'। नन्दी स्वयं धर्मस्वरूपी होनेके कारण उनका यह सम्मान स्वाभाविक है। मन्दिरोंमें भारतीयोंको कैसी सुन्दर शिक्षा मिलती है। एक वृत्तान्त शैवोंमें बहुत प्रसिद्ध है—

सृष्टिके आरम्भकालमें नन्दी शिवाज्ञानुसार भूतलपर मानवींको ऐसा उपदेश देनेके लिये आये कि 'प्रतिदिन अभ्यङ्ग-स्नानादि कर ईश्वरार्चन अवश्य करें और पंद्रह दिनोंमें एक बार भोजन करें।' किन्तु नन्दीसे भूल हो गयी, उन्होंने 'प्रतिदिन खाने और पंद्रह दिनमें एक बार अभ्यङ्ग न करने'की बात लोगोंको बतायी। नन्दीने लौटकर जब कैलासमें यह समाचार दिया, तब शिवजीने महाच्द्र होकर उन्हें फटकारा और इस अपराधके प्रायक्षित्तमें नन्दीको यह आज्ञा दी कि 'तुमको अपनी नन्दिनी गौके साथ भूलोकमें अवतार लेना होगा और गो-संतित बढ़ाकर, खेती-बारीद्वारा मानवोंको खिला पिलाकर उनका संरक्षण करना होगा।' बस, उसी समयरे नन्दा (नन्दिनी) अपने नन्दीके साथ भूलोकवासिनी हो गयी।

कथाका तात्पर्य तो स्पष्ट है, मानवोंका पालन-पोषण-भार गो-संतितपर है यानी गो-माताका अवतार मानवोंके कल्याणिनिमित्त हुआ है। मूल रहस्य तो यह है कि गो-संतिति विक्वकं माता-पिता हैं, इनमें महादेवके प्रतिनिधि नन्दी और महाविष्णुकी प्रतिनिधि गो है; इस तरह शिव और शक्ति ऐक्यरूपसे जगत्का सञ्चालन करते हैं। प्राचीन मानवोंके लिये यह कोई रहस्य नहीं था, किन्तु सर्वक्षाधारण शान था। इसी कारण गोका उतना आदर और महत्त्व रहा; कहीं गोधनका अनिष्ट देख पड़ता तो प्राणोंकी बाजी लगाकर उसे दूर कर दिया जाता था। आज भी अपने देशमें गोभक्तोंकी संस्था थोडी-बहुत है ही; किन्तु गोरक्षणका सार्वभीम नहीं तो भारतन्यापी संघटित उद्यमरूपसे कार्य होना चाहिये।
गोपालनसे महापुण्य मिलता है और स्वकुलका उद्धार भी
होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह अदृष्ट फल है, किन्तु
गोपालनसे स्वार्थ भी बहुत कुल सिद्ध होता है—कम-से-कम
इस दृष्टिसे भी गो-संतित-वर्धन बड़ा महन्व रखता है।

आधुनिक पाश्चात्त्य शिक्षित लोग अपनेको सर्वोत्तम सभ्य समझते हैं और अणुरुफोट ( ऐटम वम ) जैसे महापदार्थको पाकर फूले नहीं समाते; किन्तु दूध, दही, मलाई, मक्खन, मट्ठा-जैसे अमृतको गौओंके सिवा अपने रासायनिक पाण्डित्यसे ये लोग पा नहीं सकते । इतनी भारी हार खाकर भी ये गोभक्षण-जैसे अपवित्र, अर्थशास्त्रविषद्ध और युक्तिहीन कर्म करते हैं—यह कम आश्चर्यकी बात नहीं है। शाकाहारकी ओरसे हन शिक्षित लोगोंका उदासीन होना आत्मवञ्चनाके सिवा और कुछ नहीं है।

शिवभक्तके लिये गौ प्राण है । वीरशैवसम्प्रदाय (शिवलिङ्गधारी) की सारी जनसंख्या (साठ लाख) केवल शाकाहारी, अहिंसक और गोधनप्रेमी है; इस सम्प्रदायके सभी वर्णोंका शाकाहारी होना एक असाधारण बात है, इसमें एक महस्वपूर्ण धार्मिक कारण भी है।

भूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, गुरु, लिङ्ग, जङ्गम, पादतीर्थ और प्रसाद—ये आठ वीरशैवोंके आवरण हैं। प्रथम आवरण जो भूति है, वह विभूति, भिसत, भस्म, क्षार और रक्षा नामसे पाँच प्रकारकी है। इन पाँच प्रकारके भस्मोंकी उत्पत्ति नन्दा, भद्रा, सुरिभ, सुशीला और सुमना नामक पाँच प्रकारकी गौओंसे मानी गयी है; और इन पवित्रपाँच गौओंकी उत्पत्ति शिवजीके सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष एवं ईशान नामक पाँच सुखोंसे मानी जाती है—

नन्दा भद्रा च सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा। पञ्च गावो विभोर्जाताः सद्योजातादिवक्त्रतः॥

( सिद्धान्तशिखामणि ७ । ४६ )

वीरशैवसम्प्रदायके आदिप्रवर्तक श्रीरेणुक, दाहक, एकोराम, पण्डिताराध्य और विश्वाराध्य नामक पञ्चाचार्योकी आदिम उत्पत्तिका भी शिवजीके उन्हीं पाँच मुखोंसे होना ये मानते हैं, जहाँसे गोदेवीका उद्गम हुआ है। इसी हेतु इस समाजमें गोभिक्तका उज्ज्वल प्रकाश विद्यमान है। कर्णाटक प्रान्तके हर एक ग्राममें नन्दिमन्दिर ( बसवनगुडि ) का दर्शन आप

पायेंगे और इनके किसी ग्रुभ कार्यमें निन्दिष्वज (निन्दिकोल)-का उत्सव भी देखनेको मिलेगा । प्राचीन शैव राजाओं की शिविकाओं पर नन्दीकी छाप तो प्रसिद्ध है; जमीनके सीमा-प्रस्तरों और विवाह-निमन्त्रणपत्रों पर भी लिङ्ग-निन्दिमुद्राओं को छापना ये लोग भूलते नहीं । इन दृढ शिवभक्तों के लिये गो-संतित पूजनीय विभूति और महान् ऐस्वर्य है । 'इम गोओं के लिये हैं और गो हमारे हितके निमित्त हैं; जिधर गो रहेगी। उधर इम रहेंगे'—

गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्।

इस महामन्त्रकी भावना सत्य और विज्ञानमूलक है। गोमय-गोमूत्रसे और गोष्ठकी हवासे भी अद्भुत कल्याण होता है, फिर कृषि-वाणिज्यादिमें गौकी उपकारिता और दानादि गौकी महत्ताका क्या कहना । मानवोंके समस्त हित गोमूल हैं । अतः गोरक्षा शिवधर्म ही है ।

गोपालन आदि वैश्योंके मुख्य धर्म होनेपर भी सम् वर्णोंके लिये हितकर हैं। आज विश्वमें अर्थशास्त्रावलम्बर्ग विशेष देख पड़ता है, इस दृष्टिसे भी गोधन-वर्धन सर्वमानव कर्तव्य अवश्य होना चाहिये; क्योंकि गोसंख्याका क्षर संसारका प्रलय है और गो-संतितका अधिकोदय विश्वक अभ्युदय है—

गोशालास्तु प्रतिप्रामे गोभक्ताः स्युः समे जनाः । गावो यतः श्रियो मुलं पुण्यस्वास्थ्यसुखप्रदाः॥

## गोरक्षा

( श्रीश्री १०८ श्रीस्वामी विश्वद्धानन्दजी परिवाजक महाराज )

गोरक्षा मानव-समाजका परम धर्म है। आज मानव-समाजकी असफलताका मूल कारण है—स्वधर्मसे आस्या हट जाना। धार्मिक भावनासे ही विश्वमें सामञ्जस्य—अभ्युदय फैल सकता है। जबतक अपने पूर्वजोंकी धर्मनिष्ठतापर पूर्ण विश्वास रहा, तबतक भारतके धर्मवीरोंको कभी भी धर्ममें असफल न होना पड़ा। आज भी पूर्वऋषियोंकी समाधिसम्भूत अमृतमय वाणीपर पूर्ण निष्ठा रखनेकी अपेक्षा है। मेरे नवयुवक आस्तिक भ्राताओं! विशेषरूपसे गोरक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाओ और जगह-जगह गोशालाओंका आयोजन करो। तथा प्रत्येक गृहस्थ भाई (हिंदूमात्र) को एक-एक गौ पालनेका हद नियम बना लेना चाहिये। पूर्वमें महाराज दिलीप-जैसे गोरक्षक होते आये हैं। भगवान् गोपालनन्दन श्रीकृष्ण तथा मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् राम-जैसे अवतार गोरक्षाके लिये ही हुए। गोस्वामीजी महाराजने रामचरितमानसमें स्पष्ट ही लिखा है कि गो-ब्राह्मण और सुर-संतकी रक्षाके लिये भगवान् अवतार लेते हैं—

बिप्र धेन सुर संत हित कीन्ह मनुज अवतार।

समय-समयपर ऐसे भीषण अवसरोंपर महान् पुरुष भी गोरक्षार्थ अवतीर्ण होते रहे हैं। हमारे ऋषियोंने गोरक्षाको कितना महत्त्व दिया है, इसका स्पष्टीकरण रामायण बालकाण्डमें है; जब अघ बहुत बढ़ा, तब पृथ्वी गोरूप धारण करके भगवान् ब्रह्माके पास गयी—

सुर मुनि गंवर्वा मिति करि सर्वा गे विरंचि के लोका । सँग गोतनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥

पृथ्वी जानती थी कि गोतनुकी प्रार्थनापर ब्रह्मासे छेकर देव-मनुष्य सभी विचार करके उसके कष्ट-निवारणार्थं अपने प्राणीतकको न्योछावर करनेके छिये प्रस्तुत हो जायँगे । और ऐसा ही हुआ भी, भगवानको गोरूपधारी पृथ्वीकी प्रार्थना सुनकर अवतार छेना पड़ा । हिंसाकी हद भी गोहिंसातक ही है । जब रावणने देखा कि भगवान् राम अब शीव्र नहीं मिछेंगे, तब उसने अपने सेवकोंको यही आज्ञा दी—

जहँ जहँ बिप्र धेनु सुर पावहु । नगर गाँव पुर आगि लगावहु ॥ द्विज मोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करौ तुम्ह बाधा ॥

राक्षस जानते थे कि जबतक यज्ञ-हवन-ब्राह्मणभोजन होते रहेंगे, तबतक हमारी दाल नहीं गलेगी; इसलिये उन्होंने यज्ञ-हवन-द्विजभोजन आदिको नष्ट करनेका प्रयत्न सोचा । और ये सब दूध-घी आदिसे ही सम्पन्न होते हैं, इससे इन घार्मिक कुत्योंके उद्गमस्थान गायको ही नष्ट कर देना चाहिये । वही नीति आज भी भारतवर्षमें वर्ती जा रही है । यज्ञ-हवनादि कितने कामकी चीजें हैं, इस बातको समझनेकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भारतमें है । भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीमन्त्रगवद्गीतामें वर्णन किया है—

सहयज्ञाः प्रजाः सङ्घा पुरोवाच प्रजापितः । अनेन प्रसिविष्यध्वमेष वोऽस्विष्टकामधुक्॥

'प्रजापित ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसिहत प्रजाको रचकर कहा कि इस यज्ञद्वारा तुमलोग वृद्धिको प्राप्त होओ और यज्ञ तुमलोगोंकी इन्छित कामनाओंको देनेवाला होवे ।

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥
'तथा तुमलोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति करो और देवता तुमलोगोंकी उन्नति करें; इस प्रकार आपसमें कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त होओगे ।'

इस लक्ष्यकी पृष्टिके लिये शुक्क यजुवैंदकी माध्यन्दिन शाखासे तीन मन्त्र उद्धत किये जाते हैं—

ततो विवराङजायन विवराजो अधिपुरुषः । स जाती अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ तस्माद्यज्ञात्सर्व्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम् । पञ्चंसांश्रके व्वायन्यानारण्यान् प्राम्याश्च ये ॥६॥

······ तुमार्था अजायन्त ये के चोमयार्तः । गाबी ह जिल्लेरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः॥ ८॥

'उस आदिपुरुषसे विराट् देह उत्पन्न हुआ और उस देहके ऊपर उसी देहको अधिष्टित करनेवाला पुरुष—उसका अभिमानी एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वह तिर्थक् मनुष्यादिसे बढ़कर उत्पन्न हुआ। पश्चात् उस पुरुषने पृथ्वी तथा पार्थिव शरीरोंकी सृष्टि की। [ जीवोंकी सृष्टिके बाद उस विराट् पुरुषने जीवोंके कर्म (यज्ञ) को उत्पन्न किया ] और उस यज्ञसे दिधिमिश्र आज्य उत्पन्न हुआ। फिर उसने वायुमें उड़नेवाले तथा जंगलों एवं गाँवोंमें रहनेवाले जीव उत्पन्न किये। उस यज्ञसे अश्वादि अपर-नीचे दोनों ओर दाँतवाले जीव तथा बकरी-भेड़ आदि उत्पन्न हुए।'

उपर्युक्त मन्त्रोंसे यह सिद्ध हुआ कि बिना गवादिके यज्ञादि सफल नहीं हो सकते, और बिना यज्ञके मनुष्य (प्राणिमात्र) को अम्युदय-निःश्रेयसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अथवा गोरक्षाके विषयमें सबसे प्रधान कर्तव्य विद्वान् साधु पुरुषोंका है और उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना भी यही है कि वे अपने शारीरिक और बौद्धिक बल्लसे जनसमूहमें वैदिक-परम्परा-प्रतिपादित गोरक्षाकी लगन उत्पन्न करें। आज चालीस करोड़ जनसमाज एक सूत्र (धर्म) में बद्ध होकर गोरक्षा करनेमें सफल हो सकता है। पहले तो वैदिक धर्मप्रचारक नहीं मिलते, मिलनेपर भी आपसमें संघटन नहीं हो पाता, संघटन होनेपर भी केवल भाषणों एवं प्रस्तावों के पास करानेभर से कुल लाभ नहीं होता। एक जगह कहा है—

न शास्त्रपाठमात्रेण कारणं न च तत्कथा । क्रियैव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः॥

भारतवीरो ! अज्ञान (आल्स्य-व्यमनों ) की निद्रासे जागो तथा उठकर गोरक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाओ । जैसे अँभेरी रात्रिमें प्रकाशकी अपेक्षासे दीपक जलाना ही पहला है—

निसि गृहमध्य दीप की बातन तम निबृत्त नहिं होई।

— बैसे ही केवल गोरक्षा कहनेमात्रसे कुछ काम न चलेगा। जैसे माता-पितादि गुरुजनोंका वध होने देना घोर पाप है, साध्वी सती पतिव्रता पत्नीका पतिव्रत विगड़ने देना और उसकी रक्षा न करना महान् पाप है, वैसे ही गोवधसे अधिक पाप हिंदूधर्ममें नहीं माना गया। बहुत से व्यक्तियोंका कहना है— इस गोवधसे कोई विशेष हानि नहीं; ईश्वर जब जैसा करता है, ठीक ही है। उनका कहना युक्तिसंगत नहीं। जैसे चूहेकी ताकमें बिल्ली बैठी हो और चूहा आँख बंदकर कहे— बिल्ली मेरा कुछ नहीं विगाड़ सकती अथवा बिल्ली तीन कालमें भी नहीं हुई, ये सब मनोभावनाएँ व्यर्थ ही हैं। बिल्लीजनित भय तभी दूर होगा, जब शीव ही प्रयत्न सोचकर उसे क्रियारूपमें लाया जायगा। गोरक्षा प्राणिमात्रका परम कर्तव्य ही नहीं, जीवनका ध्येय होना चाहिये।

तू सिंह-शावक हिंद-बालक, छोड़ अपनी भीरता । पूर्वजींके तुल्य जगमें अब दिखा दे वीरता ॥ १ ॥ वीर्यमें ही बीरता है, वीर्य घारण अब करो । पूज्य गोपर प्राण-संकट, दुःख उसका तुम हरो ॥ २ ॥ प्राण धारण कर रही है बाट तुमरी जो रही । हाय तो भी हिंद-जनता विषय-सुखमें सो रही ॥ ३ ॥ घोर निद्रा छोड़ करके जग उठो अब एकदम । आर्यपुत्रो ! शीघतासे अब बढ़ाओं निज कदम ॥ ४ ॥ दासतासे मृत्यु अच्छी, दीनताको फेंक दो । राज्य अपना आत्मबलसे प्राप्त कर दिखलाय दो ॥ ५ ॥ वीर्यमें ही वीरता है, बाहुबल है, राज्य है । आत्मबलमें मुक्तता है, और मारण त्याज्य है ॥ ६ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः

# श्रीकृष्णलीलाके उपकरणोंमें गाय

[ गो-अङ्क पृष्ठ ९६ से आगे ]

(8)

अव दूसरे दिनसे राम-श्यामकी वत्स-चारण-ळीला नियमितरूपसे प्रतिदिन ही होने लगी। पर जननीके आदेशसे वे दूर नहीं जाते थे—

> अविदूरे व्रजभुवः सह गोपालदारकैः। चारयामासतुर्वेत्सान् नानाक्रीडापरिच्छदौ॥ (श्रीमद्भा०१०।११।३८)

इसी वत्सचारणको निमित्त वनाकर भगवान् ब्रजराज-नन्दनने वत्सासुरका उद्घार किया; बछड़ोंको जल पिलाने जाकर बकासुरको अपने परमधाममें पहुँचाया; वत्सचारणमें ही संलम रहकर अधासुर-मोक्षलीला संपन्न की; तथा स्यामसुन्दरकी परम मनोहारिणी ब्रह्म-मोहन-लीला भी इसी वत्सचारणके प्रसङ्गसे ही हुई। इस भुवन-पावनी लीला-मन्दािकनीसे जगत्को पवित्र करनेके उहेस्यसे ही मानो सर्व-लोकैकपाल बजराजनन्दन अपने अग्रज दाऊके साथ वत्सपाल-का वेष स्वीकार कर वत्सचारण करते हुए वृन्दावनमें धूमते हैं।

> तौ बस्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको। सपातराञ्जो गोवस्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः॥ (श्रीमङ्गा० १०। ११। ४५)

> > (4)

व्रजराजनन्दन अब वत्तपालने गोपाल बन गये हैं। पौगण्डमण्डित श्रीअङ्गोंने एक अभिनव सौन्दर्य झरता रहता है; अग्रजराम एवं सखाओं के साथ गायें चराते हुए वृन्दावनमें घूमते रहते हैं; वृन्दावनकी भूमि उनके चार चरणतलोंका स्वर्श्य पाकर कतार्थ हो रही है—-

> ततश्च पौगण्डवयःश्रितौ वजे बभूवतुस्तौ पञ्चपालसम्मतौ। गाश्चारयन्तौ सिविभिः समं पदै-र्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः॥ (श्रीमद्भा०१०।१५।१)

प्रतिदिन यशोदा एवं रोहिणी अपने वात्सस्यपूर्ण हृदयका समस्त प्यार लेकर राम-स्यामका शृङ्कार करतीं; नवनीत एवं विविध मिष्टान्नोंका कलेवा करातीं, कुछ छींकोंमें भर देतीं; तथा राम-श्याम गायोंको लेकर वनमें चराने जाते । वनमें सखाओंके साथ विविध कीड़ा करते। कभी मदमत्त मधुकरोंका अनुकरण करते हुए गाते, कभी कल्लहंसोंका कमनीय कूजन सुनकर उसी तरहकी ध्विन करते, कभी मयूरोंका मनोहर उत्य देखकर उन्हींकी तरह नाचने लगते। इधर वजराजनन्दन तो इन विविध लीलाओंमें मस्त रहते, उधर गायें चरती हुई वनमें दूर चली जातीं। तब खेल छोड़कर स्यामसुन्दर अपने अग्रज एवं सखाओंको सूचना देते, कदम्बपर चढ़कर गायोंका नाम लेलेकर पुकारते तथा पीताम्बर फहरा-फहराकर उन्हें अपनी ओर बुलाते—

देरत ऊँची देर गुपाल । दूर जात गैया, भैया हो ! सब भिल घेरो म्वाल ॥ लै लै नाम धूमरी धौरी मुरली मधुर रसाल । चिंद कदंब चहुँ दिसि तें हेरत अंबुज नयन विसाल ॥ सुनत सब्द सुरभी समुहानी उलट पिछोड़ी चाल । चत्रमुज प्रमु पीतांबर फेरधो गोबर्धनथर लाल ॥



इस प्रकारकी अनेकों मनोहारिणी छीलाध्वनियोंसे

श्रीगोवर्द्धनके समीपवतीं वनप्रान्त, सरित्, तङ्गा आदि सभी निनादित होते रहते । जिस समय मनमोहन स्यामसुन्दर अपनी बाँसुरीमें स्वर भरते, उस समय तो समस्त वृन्दावन ही एक अनिर्वचनीय रस-सुधा-धारासे प्रावित हो उठता, वनवासी चर-अचर प्राणी उसमें बह जाते ।

दिनभर त्रजवालकोंको सुख देकर वनसे गोष्ठ लौटनेकी तैयारी होती । सभी ग्वाल अपनी-अपनी गार्थे इकडी करते । स्यामसुन्दर भी दूर चरती हुई गार्योको बुलाते—

गोंबिंद गिरि चिह टेरत गाय ।
गाँग बुकाई धूमरि घौरी, टेरत बेनु बजाय ॥
स्वन नाद सुनि मुख तृन धिर सब चितई सीस उठाय ।
प्रेम बिवस है हूँक मार चहुँ दिसि ते उक्टीं घाय ॥
चत्रभुज प्रमु पटपीत किय कर आनँद उर न समाय ।
पोंछत रेनु घेनु के मुख तें गिरि गोबई न राय ॥
पिशङ्कि मणिकस्तनि प्रणतश्रङ्कि पिङ्गेक्षणे
स्वज्ञसुखि धूमले शबिल इंसि वंशीप्रिये ।

स्दक्षमाख धूमल श्रामल हास वशापय इति स्वसुरभीकुलं मुहुरुदीर्णहीहीध्वनि-

विंदूरगतमाह्मयन् इरित इन्त चित्तं हरि: ॥

( उज्ज्वलनीलमणि )

गायें एकत्र हो जातीं तो उनसे अनेकों लाड़ लड़ाते। फिर सभी गोष्ठकी ओर गायें हाँककर चल पड़ते। उस समय स्यामसुन्दरकी शोभा देखते ही बनती। सुन्दर अलकावली गोधूलि-कणोंसे मण्डित रहती, उनमें मयूर्पिच्छ एवं वन-प्रस्न बँधे रहते, चितवनमें असीम सौन्दर्य भरा होता, अधरींपर मधुर मुसकान खेलती रहती, स्वयं बाँसुरी बजाते होते एवं सखा-मण्डली उनकी गुणावली गाती रहती। गायोंकी पंक्तियोंसे स्यामसुन्दर धिर रहते।

यूथ-की-यूथ वजाङ्गनाएँ अपने कोटि-कोटि-प्राणप्रतिम प्रियतमको देखनेके लिये एकत्र हो जातीं । उनकी आकुल-दृष्टि गायोंके बीचसे उड़कर स्यामसुन्दरके पास जा पहुँचती । अश्रु-जल-पूरित नयनोंसे कोई वजाङ्गना जब नहीं देख पाती, तब दूसरी संकेत करती ।

वे देखो आवत हैं गिरिधारी ।
कड़ुक गाय आगें अरु पार्छे, सोमित संग सखा री ॥
स्यामसुन्दरको देखकर समस्त दिनका उनके विरहानलमें
जलता हुआ बजाङ्गनाओंका संतप्त हृदय शीतल हो जाता ।
यह लीलाकम प्रतिदिन चलता, पर प्रतिदिन ही एक
नये रंगमें ढल जाता । उसीके साथ भूभार-हरणका कार्यभी

आनुषङ्गिकरूपसे होता जाता । पहले कालिय-उद्धार हुआ । विषदूषित जल-पानसे मृत गौओं एवं ग्वाल-सखाओंको अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे देखकर व्रजराजनन्दनने जीवन-दान दिया । फिर कालिय-दमनके उद्देश्यसे स्वयं कालियहृदमें कृद पड़े । लीला-रस-मत्त व्रजराज-नन्दनको न पहचानकर कालियने उन्हें अपने फणोंमें बाँध लिया । अपने प्राणधनकी यह आकिसमक दशा देखकर सखा एवं गायें रो पड़ीं । इतना ही नहीं, समस्त व्रजमण्डल एकत्र होकर कालियहृदमें कृदकर प्राण देनेको प्रस्तुत हो गया । श्रीकृष्णकी अनन्त कृपाशिक के लिये यह असहा था । दश्य बदला, और दूसरे ही क्षण कालियके फणको व्रजराजनन्दनने चूर-चूर कर डाला । नागपित्नयोंके अनुनय-विनयसे नागने जीवन-दान पाया तथा आज्ञा हुई—-'नाग ! यहाँसे चले जाओ; यह नदी हमारी गायोंकी, हमारे जनोंकी कीडास्थली होगी।'

अग्रज बलरामके द्वारा धेनुकासुर एवं प्रलम्बासुरका उद्धार हुआ। दो बार कंसप्रेरित आसुरी माया स्यामसुन्दर एवं उनके प्रिय बजको भस्म करनेके उद्देश्यसे दावानलके रूपमें प्रकट हुई। स्वयं भगवान् बजराजनन्दन उसी बालोचित लीला-रसका आस्वाद लेते-लेते उस लप-लप करती दावाग्रिको पी गये। ऐसे अद्भुत कृत्योंके समय बजराजनन्दनके श्रीअङ्गोंमें तदनुरूप कार्यके लिये किसी विशाल विकराल रूपका आविर्माव होता रहा हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उनका तो सर्वदा वही मधुर मनोहर नव-जलधर-स्यामल अङ्ग, अरुण अधर, कर-पल्लवोंमें वही हरिद्रेणु—सब कुल ज्यों-का-त्यों बना रहता। ऐसी लीलाओंका समापन करके भी सन्ध्या-समय वे गायोंको बटोरकर, अपने वदनारिवन्दपर उसी स्वभावसुलभ प्रसन्नता, उसी आनन्दमयी शान्तिको लिये, वेणुलिद्रोंसे मधुधाराकी वर्षा करते हुए बजमें लीटते—

गाः संनिवस्यं सायाह्वे सहरामो जनार्दनः। वेणुं विरणयन् गोष्ठमगाद्गोपैरभिष्टुतः॥ (श्रीमझा०१०।१९।१५)

इस तरह गो-चारण-छीलाका आनन्द छेते हुए त्रजराज-नन्दनको अब दो वर्ष, दस महीनोंसे कुछ अधिक हो गये। पञ्चम वर्षकी कार्तिक ग्रुक्ता अष्टमीको यह गो-चारण-छीला आरम्भ हुई थी। अब इस बार उनके अष्टम वर्षकी शरद्-ऋतु आयी। सप्तम वर्षके प्रारम्भमें ही गो-चारण-परायण त्रजराजनन्दन श्रीकृष्णके पौगण्डवयःश्रित स्थामल अङ्कोंके अन्तरालसे कैशोर मानो झाँक-सा रहा था तथा उन्हें देख-देखकर त्रज-युवितयोंके हृदयमें अनुरागका अङ्कुर उत्पन्न होने लगा था। इस अष्टम शरद्ने तो मानो स्पष्ट आह्वान किया एवं आमन्त्रण पाकर त्रजराजनन्दनके नव-नीरद श्रीअङ्कोंपर कैशोरने अपनी अनादिसिद्ध सत्ताकी घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया—

#### वयसो विविधत्वेऽपि सर्वभक्तिरसाश्रयः। धर्मः कैशोर एवात्र नित्यनानाविज्ञासवान्॥

(भक्तिरसामृतसिन्ध्र)

स्वयं भगवान् व्रजराजनन्दनकी अचिन्त्य छीलामहाशक्ति भी आगेकी छीला प्रकाशन करनेको उद्यत थीः वयस्क व्रजदेवियोंको वात्सस्यरसकी आनन्दधारामें हुबोकर अब उसे माधुर्य-रसकी मन्दािकनीसे व्रज-सुन्दरियोंको आप्तािवत करना था। अतः छीलाशक्तिने भी व्रजराजनन्दनके श्रीअङ्कों-पर उभरते हुए कैशोरका स्वागत ही किया। इसीिलये आज जब शारदीय शृङ्कारसे सजे हुए वृन्दावनमें गोचारण-छीला-रसमें निमन्न स्थामसुन्दर व्रजराजनन्दनकी वंशी बजी—

कुसुमितवनराजिश्चिष्ममृङ्गद्विज-कुळश्चष्टसरःसरिन्महीश्रम् । मश्चपतिरवगाद्य चारयन् गाः सहपश्चपाळबळश्चकूज वेशुम्॥ (शीमज्ञा० १० । २१ । २)

'उस वनके सरोवर, निदयाँ और पर्वत—सब-के-सब सुन्दर-सुन्दर पुष्पींसे परिपूर्ण हरी-हरी वृक्षपङ्क्तियोंसे शोभायमान हो रहे थे। मतवाले भौरे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह-तरहके पक्षी झुंड-के-झुंड अलग-अलग कलरव कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजी और ग्वालबालों-के साथ उसके भीतर घुसकर गौओंको चराते हुए अपनी बाँसुरीपर बड़ी ही मधुर तान छेड़ी।'

तब व्रजयुवितयाँ क्षणभरमें ही कुछ से कुछ हो गयीं। उनके हुदयका अनुराग तिन्धु उमद पड़ा तथा उसकी उत्ताल तरङ्गोंमें उनके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण—सभी बह चले। एककी नहीं, सबकी यही दशा थी। सभी एक ही धारामें डूबती उतराती अपने प्रियतम स्थामसुन्दर व्रजराजनन्दनकी ओर बहती जा रही थीं। लीलाशक्तिकी प्रेरणासे एक गोपीका स्थूलशरीर दसरीके स्थूलशरीरसे जा सटा, दूसरीका तीसरीके शरीरसे,

तीसरीका चौथीसे; इस तरह दस-धारामें बहती हुई वज-सन्दरियोंकी एक गोष्टी बन गयी। सामने स्वजनों एवं आर्यपथका विशाल पर्वत खडा था। प्रेम-रस-पीयुषकी प्रबल धाराके प्रचण्ड वेगसे उसकी भी जड हिलगयी। पर एक बार तो उसने उनके शरीरको रोक ही लिया । उनके शरीर उस पर्वतको अभी पार न कर सके । अवस्य ही यह प्रतिरोध भी पर्वतके ट्रटनेके लिये ही हुआ था। जो हो, उनका शरीर ही रुक सकाः उनकी रसमय मन-प्राण-इन्द्रियाँ तो विरह-तापसे वाष्प बन उडकर कभीकी स्यामसन्दरके पास पहुँच गर्या और श्यामसुन्दरका मध्र स्पर्श पाकर निहाल होने लगीं । उनके शरीर वजमें थे। शेष सब कुछ था अपने जीवनधन स्याम-सन्दरके पास । लीलाशक्तिकी इच्छासे ही उनके स्थलशरीर एवं व्रजराजनन्दनमें रमे हुए मन-प्राण आदिमें सूक्ष्म तन्तु (Silver chord) का-सा सम्बन्ध अवशिष्ट था। इसीके सहारे मानो उनके मन-इन्द्रिय-प्राणोंकी अनुभूति इस स्थलशरीरमें प्रतिध्वनित होने लगी।

एक व्रजयुवतीके मुखसे यह प्रतिध्विन सुन पड़ी— 'सिखयों! नेत्रोंका बस चरम फल यही है कि वनमें गायों-को ले जाते हुए स्थामसुन्दर व्रजराजनन्दन एवं गौरसुन्दर बलरामके मुखारविन्दका मधुपान कर लें।'

कोई प्रतिष्विन ऐसी थी—-'देख सखी! वनमें गाय चराने आकर राम-स्याम कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। आम्र-पछन, मयूर-पिच्छ, पुष्प-गुच्छ एवं कमलोंकी मालासे श्रुङ्कार किये हुए दोनों कितना मुन्दर गा रहे हैं।' कुछ गोपियोंके मुखसे मुन पड़ रहा था—'बिहनो! देखो, गायोंको बुलानेके लिये हमारे हुदयधन वंशी बजा रहे हैं। ओह! पता नहीं इस वंशीने कौन-सी कठोर तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप यह निरङ्कुश होकर निरन्तर हमारे गोविन्दकी अधर-मुधाका पान कर रही है; यह अधर-मुधा तो हमलोगोंकी ही वस्त थी।'

वीणाकी झनकारकी तरह कुछ प्रतिध्विनयाँ थीं— 'सिखयों! वहाँ देखों, गायोंको चराते हुए व्रजराजनन्दन आगे बढ़ रहे हैंं; उनके चरणोंके स्पर्शसे बुन्दावनकी भूमि निहाल हो रही है। पृथ्वीदेवीने बुन्दावनको अनन्त कालसे अपने हुदयपर धारण कर रक्खा है। आज बुन्दावनने भी उसका पूरा प्रतिदान दे दिया।

कुछके मुखोंमें ये प्रतिशब्द थे—'हरिनियो ! तुमलोग धन्य हो। अयाचित अनन्त असीम आनन्द तुम्हें प्राप्त हो गया । स्यामसुन्दर तो वत्स्में गाय चराने आये थे; पर इसी निमित्तसे तुमलोग अपने पतियोंके साथ रसभरी चितवनके पुष्पोंसे उनकी पूजा करके निहाल हो गयीं । हम अभागिनी इतने निकटसे प्रियतमको कहाँ देख पाती हैं !

कुछ गोपियोंके कण्ठसे असीम सुन्दरां स्वर्गीय संगीतको भी तुच्छ कर देनेवाली स्वर-लहरी ध्वनित हो रही थी— 'बहिन! इन गायोंको धन्य है। देखो, प्यारे श्याम-सुन्दर श्रीकृष्णकी अधर-सुधा वंशीके छिद्रोंसे शब्द बनकर झर रही है, और ये गायें घात चरना भूलकर अपने कर्ण-पुटोंसे उस पीयूषका पान कर रही हैं।

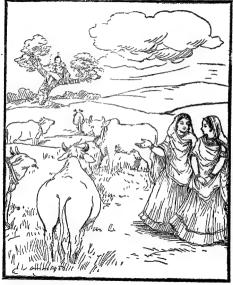

आह ! इन बछड़ोंकी दशा तो देखों, मानुसानोंका दूध मुखमें ज्यों-का-त्यों लिये ये निस्तब्ध खड़े हैं। दूधको कण्ठके नीचे उतारना भूल गये हैं। क्यों न हो ! इन गायोंकी, बछड़ोंकी आँखोंकी राह प्रियतम स्थाममुन्दर इनके हृदयमें जो जा पहुँचे हैं, उनके आलिङ्गनका मुख जो इन्हें प्राप्त हो रहा है। देखों, बहिन ! इनकी आँखोंमें आँस् छल-छल कर रहे हैं—

गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत-पीयृषमुत्तभितकर्णपुरैः पिवन्त्यः। शावाः स्नुतस्तनपयःकवला सा तस्थु-गोविन्दमासमिन दशाशुक्काः स्पृशन्त्यः॥ (शीमज्ञा• १० । २१ । १३) ( )

आम्रकी मुशीतल छायामें स्फटिकनिर्मित वेदीपर पूर्वाभिमुल बैठे श्याममुन्दर कुछ सोच रहे हैं। बुँघराली कुन्तलराशि कंधोंपर झूल रही है। कुछ क्षण पहले वंशीके छिद्रोंका अँगुल्योंसे मृदु-मृदु स्पर्श करते हुए एक अभिनव-रागिनीका संचार कर रहे थे, जिसके मधुर संस्पर्शसे आम्रशाला, आम्रपल्लवोंसे मधु झरने लगा था। पक्षी अपने कलरवको रोककर नीरव हो गये थे, आँखें बंद किये वंशीनादका पीयूष पान कर रहे थे। पर हठात् ब्रजराजनन्दन स्क-से गये थे, अन्यमनस्क-से होकर कुछ विचारने लगे। मानो अपने निराविल प्रेमानन्दके दानमें आत्मविस्मृत हुए ब्रजराजनन्दनके सामने उनकी अचिन्त्य लीलामहाशक्तिने भावी कार्यक्रमका चित्रपट ला रक्खा—

'देव ! उघर भी दृष्टि हो, कल होनेवाले इन्द्रयागकी तैयारी प्रारम्भ होने जा रही है। अब इन्द्रका गर्वहरण आवश्यक है। उनपर ऋषा करनी ही है।' इसी विचारमें स्यामसुन्दर संलग्न हो गये। इघर सचसुच उसी समय नन्दरायकी आज्ञासे नगारे बज उठे तथा सबको इन्द्रयागके प्रबन्धके लिये आदेश सुना दिया गया।

इयामसुन्दर उठ खड़े हुए। उनके अरुणिम अधरोंपर मन्द-मन्द मुक्तान थी। एक बार गिरिराजकी ओर अपनी दृष्टि डालकर वे गोशालाकी ओर चल पड़े। नन्दरानी अपने लालको हुँद्ती फिर रही थीं, गोशालाकी ओर जाते हुए व्रजराजनन्दनको देखकर वात्सल्यभरे स्वरमें पुकारने लगीं—'मेरे नीलमणि! ओ नीलमणि!'

नीलमणि रुक गये । माने आकर उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया, फिर मुखचुम्बन किया और सिर सुँघने लगीं । कुछ क्षणों बाद गद्गद कण्ठसे बोलीं— 'नीलमणि ! बेटा ! आज दीपावली है, मैं दीपोंको थालमें सजाने जा रही हूँ; तू बाबासे आज्ञा लेकर दीप जला है ।'

कहत यशोदा सुनि मनमोहन अपने तात कि अग्या लेहु । बारौ दीपक बहुत काड़िके करि उजियारो अपनो गेहु ॥

पर नीलमणिके तो प्राण मानो गायोंमें बस रहे थे। नीलमणिने माके आँचल्से अपना मुख पोंछते हुए कहा—

हैंस ब्रजनाथ कहत माता सों घौरी घेनु सिंगारौं जाय । परमानंददासकौ ठाकुर जेहि मावत हैं निसिदिन गाय ॥ आनन्दमें निमग्न मा तो दीप सजाने घरकी ओर, और प्रेमवितरणमें प्रमत्त व्रजराजनन्दन गौओंको सजाने खिरककी स्मोर चल पड़े। गायोंका शृङ्कार हुआ—

स्याम खरिक के द्वार करावत गायन को सिंगार । नाना माँति सींग मंडित किए त्रीवा मेले हार ॥ घंटा कंठ मोतिन की पिटयाँ पीठिन को आछे औछार । िकेंकिनि नुपुर चरन बिराजत बाजत बाजत चलत सुटार ॥

सूर्य अस्ताचलकी ओर जा रहे थे। संध्याकालीन अरुण रिहमगोंसे गायोंके आभूषण चम-चम करने लगे; व्रजेन्द्र-नन्दन वालोचित प्रसन्नतासे भरते जा रहे थे। धौरी, धूमरी, कजरी, पीरी आदिकी शोभा ही मानो इस समय उनके इद्ध्यकी सबसे प्यारी चीज थी। नन्दरानी कुछ देर दीपक सजातीं, तथा फिर दासीको सोंपकर अपने नीलमणिका गोश्ट्रज्ञार देखने खिरककी ओर आ जातीं; फिर दीपक सजाने जातीं, फिर लौट आतीं। अन्य व्रजाङ्गनाएँ अपने-अपने प्रासादके गवाक्षरग्धोंसे नन्दनन्दनकी यह लीला देख रही हैं। उनके घर भी दीपागलीका उत्सव है, दीप सजाना परमाग्रस्थक है; पर दीपकी थाली उनके हाथोंमें ही पड़ी रह गयीं, प्रस्तरप्रतिमा-सी निश्चल खड़ी रहकर वे स्थामसुन्दरको देखती ही रह गयीं। कब संध्या हुई, यह भी कितनोंने नहीं जाना; उनके नेत्रोंके सामने तो स्थामसुन्दर गायोंका श्रङ्गार ही कर रहे थे। अभी भी उजेला ही था। अस्तु,

संध्या होते ही दीपोंकी पंक्तियोंसे सारा वज जगमग हो उठा । वजाङ्गनाओंने सुन्दर श्रङ्कार किया, वे स्वर्ण-थालोंमें दीपक सजाकर नन्दगृहमें आयीं । वजराजनन्दन श्रीकृष्ण-रससारस्वरूपा वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी भी सिलयोंके साथ पथारीं—

नोिनिन जूथ सँग जोरी कुँअर किशोरि,साज सिंगार उर उदित प्रेमाव ती। कर कनक थाल भर दीय संजोय सब चर्जी गृह नंद के द्वार संज्ञाव ती।।

नन्दरानीने वृषभानुनिद्दिनीको हृदयसे लगा लिया। क्यों लोंका चुम्बन करती हुई नन्दरानीने कहा—लाडिली! विधाताने इझको एवं मेरे नीलमणिको समान कौशलसे रचा है; तुझे देखते ही मुझे नीलमणिकी स्मृति हो आती है। सच, बेटी! तेरा एवं नीलमणिका मुख सर्वथा एक जैसा है, तू तो मेरी ही लाडिली है; नीलमणिकी तरह तुझे देखते ही मेरा हृदय शीतल हो जाता है।

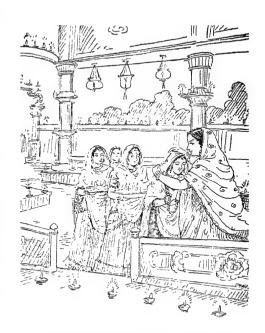

न सुतासि कीर्तिदायाः किन्तु ममैवेति तथ्यमाख्यामि प्राणिमि वीक्ष्य मुखं ते कृष्णस्येवेति किं त्रपसे ॥ॐ ( उज्ज्वलनीलमणि )

आज वृषमानुनन्दिनीके स्पर्शंसे देखते-देखते मैया यशोदाकी एक विचित्र दशा हो गयी । उन्हें दीखता था, मानो लाडिलीके अणु-अणुमें मेरा नीलमणि मरा है, उन्हें अनुभूति हो रही थी कि नीलमणिको ही बाहुपाशमें लेकर बैठी हूँ । मैयाकी आँखोंसे अश्रुधारा बह चली, और उससे लाडिलीका सिर भीगने लगा । अभिनन्दपत्नीकी चेष्टासे कहीं जाकर मैयाको बाह्यशान हुआ; मैया निर्णय कर सर्की कि यह कीर्तिदा रानीकी लाडिली राधा है, नीलमणि तो गोद्यालाकी ओर गया है।

मैयाने बहुत-से मेवे मँगवाये; लाडिलीका आँचल भरने लगीं। आँचल भर जानेपर बहुत-से मिष्टान्न मँगवाये; पासमें ही श्रीकृष्णका पीताम्बर पड़ा था। नीलमणिके लिये प्रतिदिन

\* मै तुझसे सच कहती हूँ—तू कीर्तिश देवीकी बेटी नहीं, मेरी ही लाडिली है। मैं जैसे कन्हैयाका चन्द्रमुख निहारकर जीती हूँ, वैसे ही तेरा भी मुखड़ा देखकर जीती हूँ। फिर तू लजाती क्यों है।

मैया नतन पीताम्बर निकालती थीं। कभी-कभी एक ही दिनमें दो तीन बार पीताम्बर बदला जाता था । नीलमणि दो घडी ओढकर फेंक देते थे। मैया नया निकालकर पनः कंधोंपर हालती थी । आज कछ ही देर पहले पीताम्बर कंधोंपरसे पेंद्रकर नीलमणि भागे थे, मैदाने नया निकालकर दासीके हाथ ओहाने भेजा था। वही पहला पीताम्बर वहाँ पड़ा था: मैयाने उसीमें विविध मिष्टान बाँधकर लाडिलीकी अञ्जलिमें रख दिया । फिर एक मणिजटित महिका मँगाकर कहा-(लाडिली ! मैंने अपने नीलमणिके लिये यह मुद्रिका बनवायी थी, आज मैंने उसे पहराया था: पर सम्भवतः कछ बड़ी बन गयी है, उसने कुछ ही देर बाद निकालकर भेंक दिया। तेरी अँगली तो देखें बेटी १ यह वहकर लाडिलीकी अनामिकामें मैयाने मद्रिका डाल दी। मद्रिका ठीक आ गयी, मानो लाडिलीके नापकी ही बनी हो। मैयाके आनन्दका पार नहीं। पर लाडिलीके सारे अङ्गोंमें कम्पन हो रहा है। प्रस्वेद-कण ललाट एवं क्योलोंपर झल-झल कर रहे हैं।

यशोदा मैया लाडिलीके दाहिन कंधेपर हाथ रक्खे, नीलमणिको हूँदिने चलीं । नीलमणि खिरकके द्वारपर प्रव्विलत दीपोंकी पंक्ति सजा रहे थे। गायें एवं बछड़े हुमड़-हुमड़कर द्वारके पास आ रहे थे। गायें एवं बछड़े हुमड़-हुमड़कर द्वारके पास आ रहे थे; ग्वाले बहुत चेष्टा करते, पर वे गायें एक नहीं सुन रही हैं। वे तोअपने प्राणधन क्यामसुन्दरका दीपदान देखने आयी हैं और उनका आवाहन पाकर आयी हैं; भला, किसीके रोकनेसे वे कैसे रक्तीं। अतः द्वारके पास गायोंकी अपार भीड़ एकत्र हो गयी। आश्चर्य यह था कि भीतर इतनी उछछ-कूद करनेपर भी द्वारके पास आयीं तो वे शान्त हो गयीं; दीप-पंक्तियोंको किसी गाय या बछड़ेने नष्ट नहीं किया।

मैयाने पुकारा—नीलमणि ! और नीलमणिने भी सिर धुमाकर देखा । नीलमणिके मुखारिवन्दसे अनन्त असीम सौन्दर्यका स्रोत झर रहा है । मैयाने एक बार नीलमणिकी ओर देखा, फिर लाहिलीकी ओर; फिर ऑखें मूँद लीं । नीलमणिके नेत्र भी अपने-आप बंद हो गये; लाहिलीकी ऑखें भी न जाने कब बंद हो गयी थीं । मैयाके पीले-पीले पूथ-की-यूथ व्रजाङ्गनाएँ दौड़ी आयी हैं, सभी अपलक नेत्रोंसे यह सुन्दर हस्य देख रही हैं। पर गायें जोर-जोरसे स्वारूद हर्ने लगीं।

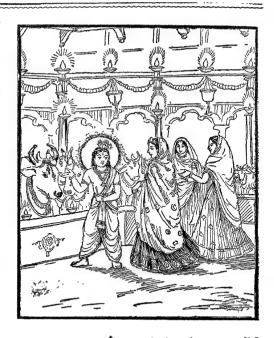

कुछ क्षण बाद मैया, लाडिली एवं व्रजाङ्गनाओंको व्रजराजनन्दनने घूम-घूमकर गायोंका श्रङ्गार दिखाया । व्रजाङ्गनाएँ मन-ही-मन गायोंके भाग्यकी सराहना कर रही हैं। गायोंका श्रङ्गार देखने कुछ देरके लिये स्वयं नन्दरायजी भी आये। पर नीलमणिकी मङ्गलकामनासे ही आज वे इन्द्रयागकी व्यवस्थामें संलग्न हैं; इसलिये कुछ क्षण ही उहरकर, नीलमणिको हृदयसे लगाकर, सिर सूँघकर लौट गये। व्रजराजनन्दन स्थामसुन्दर अपने पिताको लौटते देखकर कुछ सोचते हुए-से मुसकराने लगे।

अतिशय उमंगसे व्रजगोपोंने दीपावलीका उत्सव मनाया। आज समस्त व्रजमें जागरण है, सर्वत्र बाजे विज्ञ रहे हैं। पर व्रजरानी अपने नीलमणिको दुग्धवौत उज्ज्वल सुकोमल्तम श्रम्यापर लिटाकर सुलानेकी चेष्टा कर रही हैं। नीलमणि आज ७ वर्ष २ महीने ७ दिनके थे, पर वात्सस्यरससारस्पा व्रजरानीके लिये दुधमुँहे शिद्य-जैसे ही थे। प्रतिदिनकी तरह मैया आज भी कहानी सुनाकर, गीत गाकर, थपकी देकर सुलानेका प्रयास कर रही हैं; पर श्यामसुन्दरकी आँखोंमें आज नींद नहीं। रात्रि डेढ़ पहरसे अधिक बीत चुकी है। नन्दभवनके तोरणद्वारके पास वन्दिजन गा रहे हैं—

जयित ब्रजपुर सकत सोरि गोकुर अखिर तरिनतनया निकट दिव्य दीगवली । जयित नवकुंजवर हुम लता पत्र प्रति मानो फूलों नवल कनक चंपावली ॥ जयित गोविंद गोवुंद चित्रित करे, मुदित उनड़ी फिरै न्वाल-गोपावली । जयित ब्रज ईस के चरित लख धिकत सिव, मोहे विधि, लिखत सुरुलेक-भूपावली ॥

जब रात्रि एक पहर अवशिष्ट रही, तब कहीं व्रजराजनन्दन सोये। फिर भी बीच-वीचमें चौंक-सेपड़ते थे, मानो कुछ
स्वप्त देख रहे हों। नन्दरानी चिन्तित थीं, कहीं मेरे नीलमणिको
किसीकी नजर तो नहीं लग गयी। मैया दृष्टिदोषनिवारणके
उद्देश्यसे धौरी गायको लानेके लिये कहने गयीं। व्रजराजनन्दन स्वप्तावेशमें बोल रहे थे—'लाडिली! मेरी घौरीका
श्रङ्कार देखो।' उसी समय घौरी श्रयनागारमें पहुँची।
माताने घौरीकी पूँछका अपने नीलमणिके अङ्गोंसे स्पर्श
कराया, फिर उसे अपने लालके चारों ओर तीन बार
श्रमाया। घौरी प्रेममें विह्वल-सी हुई स्तब्ध-शान्त खड़ी
रहकर यशोदाके नीलमणिकी शोभा निहार रही है और
श्यामसुन्दर स्वप्तमें ही कह रहे हैं—'अहा! आज मेरी
घौरी कितनी सुन्दर दीखती है।'

( 9 )

कार्तिक ग्रुक्षा प्रतिपदाका प्रभात है। स्वयं भगवान् वजराजनन्दनकी अचिन्त्य लीलामहाशक्तिने आज वृन्दावनके रङ्गमञ्चको एक नये साजसे सजा दिया तथा सर्वथा अभृतपूर्व हश्य प्रारम्भ हुआ। शारदीय मन्द समीरके झोंकोंसे तस्किसलय कम्पित हो रहे हैं, तस्शाखाओंपर बैठे हुए पक्षियोंके मधुर कलरवसे वन निनादित हो रहा है। मानो वनकी अविधात्री वृन्दादेवी किसलय-संचालन तथा पिक्षकल्यके मिससे वृत्य करती हुई गा रही हैं, नये हश्यका मङ्गलाचरण कर रही हैं। अचानक पट-परिवर्तन हुआ और हश्य सामने आ गया।

स्त्पाकार यश्-सम्भारके निकट खेलते हुए राम-श्याम दोनों आ पहुँचे । चपल नन्दनन्दन एवं बलरामने कुछ वस्तुएँ उठाकर देखना चाहा कि ये क्या हैं । पर जननीने हाथ बढ़ाकर दोनोंको पकड़ लिया और बोलीं—'भेरे लाल ! आज यश है, यह देवान्न है । तेरे बाबा एवं ब्राह्मण इस अन्नसे यश करेंगे । त् खेलकर आ रहा है, तुझे इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये।' बजराजनन्दन स्थिर खड़े होकर आश्चर्यचिकत नयनों-

से द्रव्यसंभारकी ओर देखने हो। पर अब ब्रजराजके लिये द्रव्यसंभारमें मनोयोग देना कठिन हो गया। प्राणोंमें एक विद्युत्-सी दौड़ उठी—एक बार अपने लालको हृदय लगा-कर उसे प्यार कर लूँ, आह कैसी भोली चितवनसे वह मेरी ओर देख रहा है!

नन्दराय मानो खिंचे हुए-से द्रव्यस्त्पोंके बीचसे निकल आये। निकट आकर राम-स्यामको गोद लेकर उन्होंने छातीसे लगा लिया। नन्दरायके बाहुपाशोंमें बँधे दोनों भाइयोंके नेत्र खिल उठे। एक क्षणके लिये बंकिम दृष्टिसे परस्पर दोनों भाइयोंने एक दूसरेको देखा, मानो कुछ संकेत-सा कर रहे हों। फिर दूसरे ही क्षण अनन्त मधुधाराकी वर्धा-सी करते हुए वजराजनन्दनने पूछा—'बावा!आज क्या है, किसका यज्ञ है, यज्ञ कैसे होता है, उसका क्या फल होता है? तुम्हें तो किसी बातकी त्रुटि नहीं, तुम यज्ञ किसल्ये करते हो ?' एक साथ ही नन्दके प्राणधनने प्रश्लोंकी झड़ी लगा दी—

कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः। किं फर्लं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः॥ (श्रीमङ्गा०१०। २४। ३)

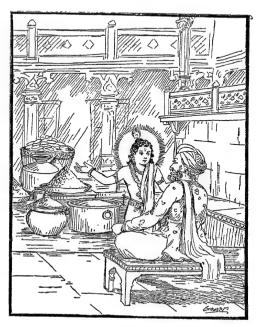

नन्दरायने मन-ही-मन एक बार इन्द्रको नमस्कार किया फिर, 'मेरे लाल! यह वर्षाधिदेव भगवान् इन्द्रका यज्ञ है।

यह कहकर वे अपने प्राणधनको यज्ञकी कर्तव्यता वताने छगे। वजराजनन्दन दोनों हाथोंसे अपने बाबाके वार्ये कंधेको पकड़े हुए गोदमें चढ़े-चढ़े ही सुन रहे थे। नन्दरायने बात समाप्त ही की थी कि चटपट वजराजनन्दन बोल उठे—'बाबा! रात मैंने एक स्वप्त देखा है—

आज एक सपनें कोउ आयो । संख चक्र मुज चारि बनायो ॥ मोसों यह कहि कहि समुझायो । यह पूना किन्ह तुम्हिह सिखायो ॥ सूर स्याम कहि प्रगट सुनायो । गिरि गोबर्द्धन देव बतायो ॥

व्रजराजनन्दनका स्वप्न सनकर सभी गोप चिकत हो उठे । सभी अपना-अपना अनुमान लगाने लगे । हठात इयामसन्दरका मख एक अनिर्वचनीय तेजसे उद्दीत हो उठा, उनके मुखसे अनुर्गल शास्त्र-बचन निकलने लगे; सबका मारांज्य था-इन्द्रयागके स्थानपर गी-यज्ञ, ब्राह्मण-यज्ञ,गोवर्द्धन-यज्ञ करो ! नीलमणिको इस प्रकार परम विद्वानकी तरह तर्क-समन्त्रित युक्तियोंसे इन्द्रयागका खण्डन करते देखकर सब-कै-सब आश्चर्यमें पड गये। सन्नन्दने अनुभव किया— (एक नील तेज: पञ्ज यशोदाके नीलमणिके चारों ओर छिटका हुआ है। अतः परसरके परामर्शसे यह निष्कर्ष निकला कि साक्षात आदिपुरुष नारायणने ही नीलमणिके मुखसे ऐसी आज्ञा दी है। जिस नारायणने अवतक व्रजके प्राणधन नीलमणिकी अनेक त्रिपत्तियोंसे रक्षा की, उनकी आज्ञा ही सर्वमान्य है ।' इसी निश्चयके अनुसार उसी क्षण इन्द्रयागका प्रयत्न गोवर्द्धन-यागके रूपमें परिणत हो गया । गिरिराजके चरणतलमें समस्त वज एकत्र होने लगा। दो घड़ियोंमें ही पर्वतराजका चरणप्रान्त अनन्त गो-गोप एवं गोपाङ्गनाओंसे परिपूर्ण हो गया ।

यथासमय स्वस्त्ययनपूर्वक गिरिराजकी विधिवत पूजा आरम्भ हुई। अन्न, व्यञ्जन आदि स्तूपाकार सजा दिये गये। वजराजनन्दनके परामर्शते सभी गोप एकचित्त होकर प्रत्यक्ष प्रकट होनेकी आशासे गिरिराजकी उपासनामें—

बिनती करत सकल अहीर ।
कलस मिर भिर ग्वाल के ले सिखर डारत छीर ॥
चल्यो बिह चहुँ पास ते पय सुरसरी जल ढारि ।
बसन भूषन ले चढ़ाए भीर अति नर-नारि ॥
मूँदि लोचन भोग अरप्यो प्रेम सों रुचि भारि ।
सबिन देख्यो प्रकट मूरति सहस मुजा पसारि॥

रुचि सहित गिरि सबनि आगे करिन ते है साय ।
नंदस्त महिमा आगेचर सूर क्योंकर गाय॥
गिरिराजने सचसुच सबके भोगको प्रत्यक्ष प्रकट होः
स्वीकार विया, सबका मनोरय पूर्ण किया। मेघगम्भीर शब्द में नन्दराय और नन्दरानीसे गिरिराजने वर माँगनेका आदे दिया। श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हुए नन्दरायने कहा—



कहत नंद सब तुमही दीनो, माँगत हों हरि की कुसकाई। और नन्दरानी बोर्ली—

सदा तुम्हारी सेवा करिहीं, और देव नहीं करीं पुजाई । सूर स्पामको नीके राखौ कहति महिर ये हरूघर माई ॥ गिरिराज 'एवमस्तु' कहकर बोळे—

और कछू माँगहु नँद मोसों।
जो चाहौं सो देहुँ तुरत ही कहत सबै गोपन सों।।
बरु मोहन दोऊ सुत तेरे कुसल सदा ये रैहें।
बाहैं सुरमी बच्छ घनेरे चर तृन बहुत अधेहें।।
इन के कहें करी मम पूजा, अब तुम सब घर जाहु।
मोग प्रसाद लेहु कछु मेरों, गोप सबै मिलि साहु।।

श्रीगोवर्द्धनका प्रत्यक्ष दर्शन गोपोंके लिये असाधारण बात हुई; सबको दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तवमें श्रीआदि-पुरुष नारायणकी इच्छा ही व्रजराजनन्दनमें अभिव्यक्त हुई थी । लीलाशिक्ति इच्छासे गोप यह तो नहीं ही समझ पाये कि यशोदाके नीलमणि ही स्वयं आदिपुरुष पुरुपोत्तम भगवान् हैं । इस ज्ञानकी आवश्यकता भी नहीं थी; क्योंकि वैसा होनेपर तो मधुर लीलारस-सिन्धुमें निमग्न ब्रजगोपोंकी रसानुभृति विच्छिन्न हो जाती । जो हो, अब गोवर्द्रनयागके अनन्तर श्रीकृष्णकी प्रिय गायोंका सत्कार आरम्भ हआ—

ततश्च सर्वोऽपि विस्तव्धः परमप्रेमभाजन-गोसभाजनमारब्धवान्। (श्रीगोपालचन्पू)

गायोंका श्रङ्कार तो सात पहर पूर्वसे होने लगा था— विशेषतः व्रजराजनन्दन स्थामसुन्दरकी गायोंकी वेश-भूषा तो आज देखने ही योग्य थी। सबके सींग सोनेसे मढ़ दिये गये थे; इन स्वर्णिम श्रङ्कोंसे उनका सौन्दर्य शतगुणित हो गया था; उज्ज्वल रजतपन्नोंसे मढ़े हुए खुर चमक रहे थे; प्रत्येकके गलेमें मणिमुक्तानिर्मित हार लटक रहे थे; सबको किङ्किणी पहना दी गयी थी; वे घूम रही थीं तथा किङ्किणी-का झन-झन शब्द गिरिराजके वन-प्रान्तरमें गूँज रहा था—

स्वर्णीनिर्मितविषाणसुरूपा रूप्यसंवृतखुरा धतहाराः ।

किङ्किणीप्रकरझङ्गतियुक्ता नैचिकीनिचितयो रुचिमाञ्चन्॥ (शीगोपालचम्प्)

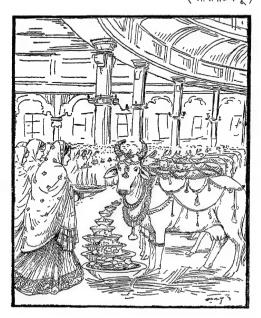

इन गायों की भी पूजा की गयी। सुकोमल तृगाङ्कुर एवं विविध पकाल भोजनके लिये दिये गये; इनके बळड़े आज इनके पास ही छोड़ दिये गये। उनके आनन्दकी सीमा न थी। भोजन करती हुई ये गायें स्नेहवश क्षण-क्षणमें श्रीकृष्णकी जोर सिर उठा-उठाकर देख लेती थीं। श्रीकृष्ण दीख जाते तो पुनः चरने लग जातीं। पर यदि नहीं दीखते तो ग्रास लेना स्थित कर देतीं। जैसे किसी प्रियवियोगमें उपरामता आती है, भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं जाती, वैसे ही श्रीकृष्ण क्यों ही आँखोंसे ओझल हुए कि ये गायें भोजन आदि सब छोड़कर व्याकुल हो जातीं तथा हम्बारवके रूपमें आर्तनाद करने लगतीं—

लग्धाचीश्चारुवेषैः शबलितवपुषः प्राप्तभोगावलीका वस्सैः पृक्ताः प्रमोदं पृथुतरमभजन् धेनवः सस्यमेव । किन्तु श्रीकृष्णदृष्टिप्रमद्वलियता यहिं तहींव नो चेत् केचिद्यदृद्धजन्ते मथुरविधुरतः संस्कृतं षाडवादि ॥ (श्रीगोपालवम्पू)

कुछ गोपोंकी गायोंने उनके हाथसे चारा-दाना नहीं लिया, तब वे बजराजनन्दनके पास दौड़े आये और बोले — वेटा नीलमणि! इस चारेको त् तिनक अपने हाथसे छू दे, तेरे हस्तकमलोंकी सुगन्धका संधान पाकर वे गायें अतिशय प्रीतियुक्त होकर चारा खाने लग जाती हैं—

गोपा उत्तुः कृष्ण गोप्रासमेतं हस्ताम्मोजस्पृष्टमीषत्कुरुष्व । तत्सौगन्ध्यप्राप्तसंघानमेनं गावः सुष्टुप्रीतितः स्वाद्यन्ते ॥ (शीगोपालचम्प्)

इस प्रकार गायोंकी तृप्ति सम्पादन करनेके वाद गायोंका कौतुक आरम्भ हुआ। अनादि परम्परासे नन्दव्रजमें यह गो-सम्भ्रमका कौतुक होता आया है। इस वर्ष भी आरम्भ हुआ। वजराजनन्दन स्यामसुन्दर एवं अग्रज वलरामका संकेत पाकर उनके सखा गायोंको विविध चेष्टाओंसे विस्तका देते और गायों पूँछ उठाकर क्दती-फाँदती हुई तृत्य करने लगतीं—

कूकें देत जात कानन पर ऊँची टेरन नाम सुनातत । सुंदर पीत पिछोरी के के मुख पर फेर सबन बिझुकावत ॥ काहू को बछरा काहू को के के आगे आन दिखावत । पूँछ उडाय सूचि है भाजत आप हँसत और सबन हँसावत ॥ फिर चुच्चकार सूचि कर भाजत बछरन अपने हाथ मिसावत । श्रीबिद्द क गिरिचर बकदाऊ इहि बिधि अपनी गाय खिलावत ॥



एक ओर राजा वृषभानु गायोंको खेला रहे थे, दूसरी ओर अन्य गोर्पोकी मण्डली थी; बीचमें थे यशोदाके नीलमणि। उमंगमें भरकर अब नीलमणि खयं गायोंको बिझका रहे थे— आप गुपाल कूक मारत हैं गोसुत कों भर कोरी। धों धों करत लक्ट कर तीने मुख पर फर पिलोरी॥

धौरी प्रतीक्षामें थी कि कब मेरे प्राणधन स्थामसुन्दर आकर मुझे खेळाते हैं; इतनेमें स्थामसुन्दर आ गये, धौरीकी उत्कण्ठाका क्या कहना—

खेलन कों धौरी अकुठानी।

ठाढ़ मेरु सनमुख आतुर ह्वै नंदनँदन की सुन मृद्ध बानी ॥ धौरी आनन्दातिरेकसे नाच उठी—

बड़रे गोप चिकत भए देखत ऐसी कबहुँ न सुनी कहानी । नाचत गाय मई नौतम ब्रज बरसों बरस कुसल यह जानी ॥

घौरीको खेळते देखकर मानो धूमरिको ईंध्या हुई; उसने निश्चय कर लिया कि प्रथम ख्यान आजके खेळमें मेरा होगा । हुंकार करती हुई श्यामसुन्दरके सामने आयी; मानो प्रणयरोषसे भरकर श्यामसुन्दरको उपालम्म दे रही थी कि आज मेरी पुचकारमें इतना विलम्ब क्यों । व्रजराज-नन्दन हँस पड़े; धूमरिको खेळाने लगे । सचमुच धूमरिने सबको मात कर दिया—

सब गायन में धूमरि खेती।

स्वन पूँछ उचकाय सूधि है खाल भगावत फिरत अकेशी ॥ धूमिरको सँभालना कठिन हो गया । किसीका साहस नहीं था कि धूमिरको स्पर्श करे । अतः ब्रजराजनन्दन हँसते हुए आगे बढ़े—

पकरि कई गोपाल आप ही कंठ बनावत सेली। चुंबत मुख आँको भर भेटी टेर कहत काओ गुर भेली॥

इस खेलमें आज सबने यह एक आश्चर्य अनुभव किया कि गायोंके समक्षते जब श्रीकृष्ण हट जाते थे, तभी गायोंको अपने बछड़ोंकी स्मृति होती थी और बछड़ोंको दूर हटानेपर वे ब्यम होतीं। अन्यथा श्रीकृष्णके सामने रहनेपर तो वे मानो सर्वथा श्रीकृष्णमय ही हो जातीं, उन्हें और कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। यह उनकी प्रत्येक चेष्टासे स्पष्ट हो रहा था—

यदा मुदा याति हरिः परोक्षतां गवां तदा ता निजवस्सकृष्टितः। ब्यम्रीभवन्ति सा यदा समक्षतां यात्येष यान्ति सा तदा तदाश्मताम्॥

(श्रीगोपालचम्प )

समय अधिक हो गया था। गायें खेळमें उन्मत्त हो गयी थीं। नन्दकी आज्ञाते गोयोंने उन्हें एकत्र करनेकी अथक चेष्टा की, पर सब व्यर्थ। त्रजराज चिन्तित हो उठे। यद्योदाके नीलमणिने पिताके चिन्तित मुखकी ओर देखा; फिर होठोंपर मुरली रखकर उसमें मुर भरने लगे। एक क्षणमें गोवर्द्धनका समस्त वनप्रान्तर मुरलीरविषे झङ्कृत हो उठा। त्रजा-क्ष्ताओंके नेत्र बंद हो गये, सभी बाह्यज्ञानसून्य हो गयीं तथा अपार गोराशि जहाँ जैसे थी, स्थिर शान्त खड़ी हो गयी—

गोवर्द्धनाचळमहस्य युतादियूथ-गोरोधनाय पश्चपा न हि तत्र शेकुः। फूत्कारकेळिकळया गुरली मुरारे-रासीद्छं यदसकौ गुणकोटिकल्पा॥ (श्रीगोपाळचम्पू)

गोप इस बार जब गायोंको पकड़ने चल्छे, तब प्रतीत हुआ मानो गायोंके मनःप्राण किसी दूसरे राज्यमें हैं, उनके दारीर-को कोई कहीं भी खींच ले जाय। गोपोंने बिना परिश्रम गायोंको एकत्र कर लिया।

इसके बाद ब्राह्मणभोजन आदि अन्य समारोह सम्पन्न करके व्रजराजने गोवर्द्धनकी परिक्रमाका आदेश दिया। आगे-आगे गोपंक्ति, उनके पीछे राम-श्याम, फिर ब्राह्मण, फिर नन्द-यशोदा आदि, उनके पीछे परिजन, फिर अन्य गुरुजनपित्वयाँ, फिर बजाङ्गनाओंका यूथ, ब्रजाङ्गनाओंके पीछे दासियाँ, उनके पीछे ब्रजके अन्य प्रमुख व्यक्ति तथा अन्तमें अपार जनता—इस क्रमसे गिरिराजकी परिक्रमा प्रारम्भ हुई । ब्रजाङ्गनाओंके नेत्रोंमें तो प्रियतम श्यामसुन्दर छाये हुए थे । उन्हें पथ नहीं दीख रहा है, पथके स्थानपर प्राणधन श्यामसुन्दरकी लीला दीख रही है; उन्होंमें तन्मय हुई लीला गाती हुई वे चल रही हैं । परिक्रमा आरम्भ होकर समाप्त भी हो गयी, सभी ब्रजकी ओर लौट रहे हैं; पर ब्रजाङ्गनाएँ उसी तरह स्वर-में-स्वर मिलाकर लीला गाती हुई चल रही हैं—

गिरिपूजेयं विद्विता केन ? अरचि शक्रपद्मभयं येन ॥ गिरिपूजेयं विहिता केन ? प्रतिका सा निहिता येन ॥ गिरिपूजेयं विहिता केन ? तुणावर्ततनुदछनं गिरिप्जेयं विहिता केन ? यमलार्जुनतरुमुदकलि येन ॥ श्रीरिपूजेयं विहिता केन ? वत्सवकासरहननं येन ॥ गिरिपूजेयं विहिता केन ? व्योमाघासुरमरणं येत ॥ गिरिपूजेयं विहिता केन ? कालियदमनं कलितं येन ॥ बिगरिपूजेयं विहिता केन ? खरप्रसम्बक्शमनं येत ॥ निरिप्जेयं विहिता केन ? दवयुग्मं परिपीतं येत्।। (श्रीगोपालचम्पू)

'यह गोवद्धन-पूजा किसने की ? जिसने इन्द्रलोकको भयशून्य बनाया, जिसने उस पूतनाका वध किया, तृणावर्तका मर्दन किया, जोड़वाँ अर्जुनके वृक्षोंको जड़से उखाड़ दिया, व्योमासुर और अधासुरका वध किया, कालियनागका दमन किया, धेनुकासुर एवं प्रलम्बासुरका विनाश किया और दो बार दावाग्निका पान किया, उसीने यह पूजा की है।'

अञ्जिल बाँधे देवराज खड़े हैं। कमलयोनि भी गम्भीर चिन्तामें निमम हैं। देवराजके मुखपर अतिशय क्लान्ति है। सारा गर्व चूर-चूर हो गया है। सोचा था—समस्त व्रजको क्षिणभरमें बहा दूँगा, व्रजका चिह्नतक अविशष्ट नहीं रहेगा; इस मर्त्य श्रीकृष्णके साथ ही नन्द, नन्दके परिवार, नन्दके अगणित बन्धु-बान्धव, असीम गोराशि—सभी जलके अतल तिलमें स्वान के लिये विलीन हो जायँगे। मेरे स्थानपर अपनी पूजा कराने वाला यह गोवर्द्धनपर्वत भी चूर्ण-विचूर्ण होकर अनन्त क्लराविके प्रवाहमें कहाँ ने कहाँ वह जायगा। जगत् देखेगा,

मेरी अवहाका क्या परिणाम होता है। पर सुरराजका यह गर्व धृष्ठिमें मिल गया। सांवर्तक मेघ श्रीहत होकर वजसे छोटे।

ग्रुह्मा तृतीयाको वर्षा आरम्भ हुई थी। पहले सांवर्तकने भी सोचा था—सागरकी उत्ताल तरङ्गों की-सी जलराशिमें बस, वज समात होने जा रहा है। वजवासियों के करण नादका यह अनितम क्षण है। पर देखते ही-देखते स्थाम तमालकी-सी अङ्गक्षान्तिका एक वालक आया, मानो खेलने जा रहा हो। इसी तरहसे उसने सहज ही हाथ बढ़ाया और दूसरे ही क्षण विशाल गोवर्द्धनपर्वत भूमिसे विच्छित होकर आकाश्चमें जा उठा। सांवर्तकोंने झाँककर देखा, उसके नीचे वही तमालक्श्मानल बालक खड़ा-खड़ा हँस रहा है। उसकी एक भुजा

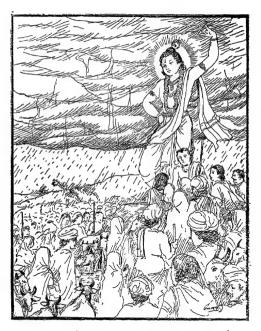

ऊपरको उठी है, तथा उसकी किनिष्ठिकापर पर्वतराज छत्राकपुष्पकी तरह टिका है। बालक पुकार रहा है— 'ओ बाबा, री मैया, री ग्वालिनो, यहाँ, इसके भीतर आओ; यह देखो, गिरिराज हमारे हाथके ऊपर उठ गये हैं। सभी इनके नीचे चले आओ। सभी गायों हो हाँक लाओ, डरो मत; गिरिराजने तुम्हारी रक्षाके लिये ही भूमिगर्त बना डाला है। जितने दिन वर्षा हो, इसमें सुखसे रहो। मेरे हाथसे पर्वतके गिग्नेकी किञ्चित् भी आशक्का मत करो।' बालकका आवाहन पाकर देखते-ही-देखते समस्त कजवासी, समस्त गोरािश्व,

सम्पूर्ण वज ही उस गिरिगर्तमें जा घुसा; वाहर केवल निर्जन वनमात्र वच रहा, जिसपर मूसलाधार वृष्टि हो रही है। सांवर्तकगण चाहते थे कि एक बार फिर झाँककर देखें, गिरिगर्तके अन्तर्देशकी अवस्थाका परिचय प्राप्त करें। पर उनकी आँखोंके सामने एक अँधेरा-सा छा गया। उनके अङ्गोंसे अनवरत-संचारित विद्युत्-रिक्म भी उन्हें प्रकाश न दे सकी। वे अब कुछ भी नहीं देख सके। हाँ, गिरिगर्तमें प्रविष्ट होते समय वजवासियोंका आनन्दकोलाहरू उन्हें स्पष्ट सुन पड़ रहा था; वजवासी झाँककर भीतर देखते थे तथा आनन्दमें भरकर अपने साथियोंको उस विशाल गर्तका अनुभव सुनाते थे। वह ध्विन उनके कानोंमें पड़ रही थी—

सुविन्यस्तिःश्रेणिल्डधप्रवेशं

मणिश्रेणिविद्योतमानप्रदेशम् ।
गृहस्येव रत्नाङ्गभित्तिप्रकारं
तद्ध्वं च तत्तुल्यशोभाप्रचारम् ॥
सुखस्पर्शमण्याचितक्षोणिभागं
समस्तावकाशादिसंधाविभागम् ।
यथापेक्षविश्राजितस्वच्छनीरं
सुखाकारिचनमां श्विनीचैःसमीरम् ॥
करे स्वस्य वामे तु वामे वसन्तं
गिरिं लीलयाऽऽस्पृश्य सन्तं हसन्तम् ।
तदीयान्तरुद्यन्महाकुद्दिमस्थं
हरिं हारिल्पादिभिः प्रागवस्थम् ॥
द्धद्वेणुमानश्रहस्तप्रधानं
कदाचिन्मुदा सल्युरंसे द्धानम्॥

( श्रीगोपालचम्पू )

'अहा ! गिरिराजके अन्तर्देशमें जानेके लिये सुन्दर सीदियाँ निर्मित हैं, समस्त अन्तर्देश मणिसमूहोंसे जगमगा- जगमग कर रहा है; सुन्दर ग्रहके रत्नमय ऑगन भित्ति आदि- के समान ही गिरिराजके आवासके रत्नमय ऑगन एवं मित्तिकी ] रचना है; ग्रहके ऊर्ध्वभाग छत-प्रकोष्ठ आदि भी वैसी ही शोभाका प्रदर्शन कर रहे हैं; इसका तलदेश सुकोमल मणि- संयुक्त है; सबको स्थान देनेके योग्य यथोचित विभाग बने हुए हैं; जितनी आवश्यकता हो, उतनी मात्रामें यहाँ चम-चम करता हुआ स्वच्छ जल वह रहा है; सुस्कर तनुतापहारी मन्द समीर प्रवाहित हो रहा है। ऐसे आवासवाले गिरिराज- को ब्रजराजनन्दन लीलाने अपने वार्षे हाथपर लिये, उसे किश्चन्मात्र ही स्पर्श करते हुए, हँसते हुए अन्तर्देशकी एक

विशाल वेदीपर खड़े हैं; उनका मनोहर रूप, परिधान आदि सब कुछ ज्यों-का-त्यों वैसा ही है; वयस भी वही है; उनका दक्षिण इस्तकमल नीचेकी ओर लटक रहा है, उसमें वे वंशी धारण किये हुए हैं; कभी प्रसन्न होकर दाहिने हाथको सखाके कंषेपर रख देते हैं।

इसे सनकर ही सांवर्तक मेघोंका सारा उत्साह टट चका था । पर उन्हें तो अपने स्वामीका आदेश पालन करना थाः अतः वे अपनी सारी शक्ति लगाकर सात दिनोंतक अनवरत जलधारा बरसाते ही रहे। प्रतिक्षण उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी: नवमीकी रात्रि आते-आते वे सर्वथा सामर्थ्यहीन हो गये, व्रजके एक क्षद्र अंशका भी नाश न कर सके । ऐरावतपर आधीन सरराजका मख म्लान हो गया । शक्ति समाप्त हो चकी थी। मेघोंको निवारण करते हुए स्वर्ष लौट आये: किसीको मख दिखानेकी इच्छा न होती थी। पर एक वडा लाभ हुआ-देवराजको । मदका आवरण हटते ही: वजराजनन्दनका स्वरूप उनके हृदयके दर्पणमें चमक उठा---ओह ! जिसे मैं 'मर्त्य कृष्ण' कह रहा था, वह ईश्वरींका भी परम महेश्वर है; उसकी इच्छासे ही मैं सरराज बना हुआ हूँ, वह चाहे तो मैं इसी क्षण नरक-कीट बन जाऊँ और नरक-कीट मेरे आसनको सशोभित करे। सरराजः पश्चात्तापक्षी ज्वालामें जलने लगे। सरगुरु बृहस्पतिका आश्रयः लिया । बृहस्पतिके परामर्शसे वे वितामह ब्रह्माके पास आये । उनसे समस्त अपराध निवेदन कर इसका निदान पानेकी आशासे अञ्जलि बाँधे खडे रहे।

कमलयोनिने सोच-विचारके उपरान्त परामर्श दिया-गवां कण्ड्यनं कुर्याद् गोग्रासं गोप्रदक्षिणाम् । नित्यं गोषु प्रसन्तासु गोपाळोऽपि प्रसीदतीति ..... ॥ क्षमापनाय कातरस्त्वं तज्जातिमातरं सुरभीमेव भजस्व । (श्रीगोपालकम् )

गोषालके भक्त गौतम आदि ऋषियोंके ये वचन हैं—
'गायोंको खाज आनेपर उनकी खाज करनी चाहिये, गोग्रासका दान करना चाहिये, गोप्रदक्षिणा करनी चाहिये। जिनपर
गायें सदा प्रसन्न रहती हैं, उनपर गोपाल भी प्रसन्न होते हैं।
सुरराज! अपराध क्षमा करानेके लिये तुम न्याकुल हो;
तुम्हारे लिये यही पथ है कि तुम गोजातिकी माता सुरिभका
आश्रय ग्रहण करो।'

श्रीकृष्णकी अवशा करनेवाले सुरराजको देखकर सुरिभः खिन हो उढी । पर बारंबार अनुनय-विनय करनेपरः ब्रह्माकी अनुमतिसे इन्द्रके साथ चल पड़ी । उस दिन कार्तिक कुक्का एकादशी थी । पुण्य वृन्दावनकी भूमिपर



आकर इन्द्रको साथ लिये सुरिम ज़चित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगी।

व्रजराजनन्दन वनमें गाय चराने आये । पुरन्दरके अन्तर्ह् देयकी व्याकुलता व्रजराजनन्दनके रसमय निर्मल हृदयमें प्रतिविम्नित हो गयी थी । उन्हें एकान्त अवसर देनेके लिये ही उन्होंने आज अग्रजको साथ नहीं लिया, सलाओंको भी किसी प्रसङ्गसे अलग भेज दिया । एकाकी गोवर्द्धनकी रह्नशिलापर विराजमान हैं । सुरराज आकर चरणोंमें दण्डवत् गिर पड़े । नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा बह चली, वाणीसे अपने-आप स्तुति निकल पड़ी । स्तुति करते-करते व्रजेन्द्रनन्दनके हस्तारविन्दका मधुरातिमधुर स्पर्श प्राप्त हुआ; देवराज निहाल हो गये, निर्मय हो गये । सुरभि अन्तरिक्षमें लिपी हुई देख रही थी, ठीक उसी समय आ पहुँची । सुरभि प्रणाम करने जा रही थी; पर उसके पूर्व ही व्रजराजनन्दन अञ्जलि बाँधे हुए उठ खड़े हुए तथा बोले भा ! कैसे आयी ?' सुरभि बोली—

एते मदम्बया घन्या गोत्वं त्वां सेवितुं गताः । अहं तु नेदक्षुण्या यद्गोचरत्वं च नागता ॥ ( श्रीगोपालचन्यू ) 'त्रजराजनन्दन! ये मेरे वंदाज धन्य हैं, जो तुम्हारी सेवाके लिये गौ बन गये। पर मैं ऐसी पुण्यवती नहीं थी, क्योंकि गौ होकर भी तुम्हारे नयनोंके सामने नहीं आयी।'

—कहते कहते सुरभिके हृदयमें व्रजराजनन्दनका अनन्त असीम ऐश्वर्य जाग उठा, सुरभि स्तुति करने लगी—



'श्रीकृष्ण ! इन्द्रके कोपसे हमलोग सचमुच नष्ट ही हो चले थे, पर तुम लोकनाथने हमारी रक्षा की । तुम्हीं हमारे ] परमदेव हो; आजसे तुम्हीं गोवंदा, ब्राह्मण एवं देवोंके ] अभ्युदयके लिथे हमारे इन्द्र बनो—

> कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वारमन् विश्वसम्भव। भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत॥ त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते। भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधवः॥

> > (श्रीमद्भा०१०।२७।१९-२०)

उत्तरोत्तर भावसे आविष्ठ होकर सुरिमने फिर कहा— व्रजमहेन्द्रकुलचन्द्र ! तुम्हारे चरणस्पर्शसे यहाँके तीर्थ सार्थक हो गये। तुम्हारे दुग्धपानसे यहाँकी गायें धन्य हो गयीं; पर स्वर्गीय गङ्गाका स्रोत एवं दूधसे भरे मेरे थन, दोनों व्यर्थ ही रहे। मेरे आराध्यदेव! उनकी सार्थकताके लिये ही मेरे मनमें स्वर्भन्दाकिनीकी धारासे एवं अपने थनकी दुग्धधारांसे तुम्हारे अभिषेककी लालसा जाग उठी है; आजा दे दो, हमारे इन्द्र !'

व्रजराजनन्दनके अधरोंपर एक पवित्र मनोहर मुसकान खेलने लगी; यह मुसकान ही संकेत या—'यपेष्टमनुष्ठीयताम्', जैसी इच्छा हो वैसे करो । दूसरे ही क्षण देववाद्य बज उठे; गन्धर्व, अप्सरा, सुराङ्गनाएँ गान करती हुई नृत्य करने लगी; ऋषि स्तोत्रपाठ करने लगे; ब्रह्मा-कद्रकी जय-जय ध्वनिसे आकाद्य प्रकम्पित होने लगा; एक ओर उत्फुल ऐरावत स्वर्मन्दाकिनी-जलसे पूरित घट अनवरत अपनी खूँडोंमें उठा-उठाकर देवराजके हाथोंमें देने लगा; दूसरी ओर सुरिम अपने थनोंसे दूध बरसाने लगी; जलधारा एवं दुग्धधारा एक ही साथ झर-झर करती हुई ब्रजराजनन्दनपर धिगरने लगी, उनका अभिषेक होने लगा।

अभिषेकके अनन्तर व्रजराजनन्दन 'गोविन्द' नामसे अभिहित हुए। आकाशसे देवताओंने पुष्प-दृष्टि की। अन्तमें युष्पाञ्जलिके रूपमें इन्द्र, ब्रह्मा आदिने छत्र, चामर, विविध अलङ्कार, लीलाकमल आदि समर्पण किये। व्रजराजनन्दनके सुखपर वही मुसकान थी। हाँ, उनके सखा दूरसे देख रहे से, आश्चर्यमें भरकर सोच रहे थे—यह क्या कौतुक है!

इन्द्रादि देवताओंने परिक्रमा कर विदा छी। सखा आये; देवार्पित छत्र, चामर, आमूषणोंसे खेळने छो। परस्पर सबने श्रृङ्कार किया। संध्या होनेको आ रही थी; अतः सभी गायें चटोरकर घरकी ओर चळ पड़े। श्रीदामा पूछ रहा या— द्यादा! वे चार मुख, पाँच मुख, सहस्र आँखोंवाळे कौन थे! जजराजनन्दन हँसते जा रहे थे।

आकाशमें नृत्य, वाद्य, गीत सुनकर नन्द-यशोदा आदि
सभी चिकित हो गये थे । नन्दरानीने नजराजको अपने
नीलमणिके पास भेजा; यशोदाके वात्सस्यपूर्ण दृदयमें क्षण-ध्वणमें यह भय जाग उठता था—पता नहीं नीलमणिपर कोई
विपत्ति तो नहीं आ रही है।

वजराजने आकर स्यामसुन्दरको हृदयसे लगा लिया।
'यूछा—बेटा! आज आकाशमें बाजे क्यों बज रहे थे, कोई
नयी बात हुई क्या १ स्यामसुन्दर सुसकराकर चुप हो गये।
नन्दरायने श्रीदामासे पूछा—'त् बता, बेटा! आज क्या हुआ
है १ पर श्रीदामाने कहा—'बाबा, मैं गायें बटोरने दूर चला
गया था, फिर पीछे आकर देखा तो……।' बीचमें ही
- मधुमङ्ग बोल पड़ा—'वजराज! आज बड़ा कौतुक हुआ।



एक गाय आयी, मनुष्यकी तरह बहुत देरतक कन्हैयासे बात करती रही; एक हजार आँखोंबाला एक आदमी आया, उसने कन्हैयाको दण्डवत् प्रणाम किया; एक बहुत ही बड़ा उजला हाथी था, वह बार-बार घड़ोंमें जल भर-भरकर सूँड्से उसको दे रहा था; एक पाँच मुखोंका और एक चार मुखोंका—दो पुरुष और आये, वे कन्हैयाकी स्तुति गा रहे थे तथा सब मिलकर तुम्हारे नीलमणियर जलकी धारा गिरा रहे थे—

गौरेका गिरमातनोदथ पुमानन्यः सहस्रेक्षणो-ऽनंसीत् कोऽपि करी सितः स्वरुद्धांन्याहृत्य शश्वद्दौ । कौचित् पञ्चचतुर्मुखाङ्गविष्ठतौ स्तोत्रप्रधाञ्चकतु-स्ते चान्ये च महामहेन सिषिचुर्गोपेश ! पुत्रं तव॥ (श्रीगोपालचम्पू)

वजनरेश आश्चर्यमें डूचे हुए मधुमङ्गळकी बात सुन रहे हैं। मन-ही-मन सोच रहे हैं—मेरे नीलमणिपर मेरे कुळदेव नारायणकी अपार क्र्या है; वे नारायण ही समय-समयपर मेरे लालमें आविष्ठ हो जाते हैं, देवताओंने उन्हींकी अभ्यर्थना की होगी। सोचते हुए नन्दराय नीलमणिके मधुर-मनोहर मुखकी ओर देखने लगे। नीलमणिने अमृतमय कण्ठसे कहा—'बाबा, घर चलो, मैया चिन्ता करती होगी।' इन शब्दोंमें एक विलक्षण मोहिनी शक्ति थी, वजराज देवताओंकी

बात सर्वथा भूल गये। वात्सल्य-रस-सागरमें डूवते-उतराते हुए नीलमणिका हाथ पकड़े बजकी ओर चल पड़े; अपार गोराशि बजराजनन्दनको चारों ओरसे घेरे चल रही थी। बजके चन्दिजन गा रहे थे—

आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद कों गायन में बसिबोई भावै। गायन के संग धावै, गायन में सचु पावै,
गायन की खुररेनु अंग लपटावै।।
गायन सों ब्रज छायो, बैकुंठ विसरायो,
गायन के हेत कर गिरि है उठावै।
छीतस्वामी गिरघारी विदुष्ठेसवपुधारी
ग्वारिया को भेस धरें गायन में आवै॥

-----

# हिंदुओंका मानबिन्दु —गौ

( नागपुरके गोरक्षण-सप्ताइमें आनरेवल श्रीवापूजी अणेका भाषण )

गौके विषयमें अब किस भाषामें क्या कहा जाय ? स्मरणार्थं एक प्रसङ्गकी बात कहता हूँ । रेलगाडीसे यात्रा करते हुए रास्तेमें एक अंग्रेज सजनने मुझसे पूछा, 'हिंदू संस्कृतिका क्या लक्षण है ? हिंदुओंका प्रतीक क्या है ?' मैंने उत्तर दिया, 'संस्कृतिके लक्षणके सम्बन्धमें तो मैं विशेष कुछ नहीं कह एकता, क्योंकि उसके विषयमें अनेक मतभेद हो सकते हैं। पर हिंदुओंका प्रतीक एक गौ ही है और वह भेदातीत है। गौकी स्तुति करके बड़े-बड़े मन्त्रद्रष्टा ऋपियोंने अपनेको धन्य माना है। यजुर्वेदमें वर्णन है कि हमारी गौएँ 'पयस्विनी', 'ओजस्विनी', 'प्रजावती' होनी चाहिये । यशिय पदार्थ गौओंसे मिला करें, इसके लिये यज्ञकर्ता यजमान बहुत-सी गौर् पाला करते थे। यज्ञोंमें गौकी बड़ी महिमा होनेसे प्रत्येक द्विजातिके घर सहज ही गोपालन हुआ करता था । विवाहके साथ समागत अग्नि प्रत्येक दिजपरिवारमें सेव्य था। द्विज उसकी सेवा करता था और इससे गोपालन हो जाता था। ऐसी अनेक बातोंसे हिंदुधर्ममें गौका स्थान अटल है। यदि यह स्थान टल जाय तो ऊपर खड़ा भन्यभवन भहराकर नीचे गिर पड़े । गौके सम्बन्धमें हम-लोगोंकी इन भावनाओंका कारण गौकी आत्यन्तिक उपयोगिता है। ये परम्परागत भावनाएँ तल्लवारकी धारकी तरह तीक्ष्ण हैं। इन्हें क़ंद न होने देना चाहिये। श्रावणीके मन्त्रों में 'अग्रमग्रं चरन्तीनाम्' वर्णन बिल्कुल यथार्थ है। 'गोमयं कायशोधनम्' ( गोबर देहको शुद्ध करनेवाला है ), इसमें कोई संदेह नहीं । पञ्चगन्यकी उपकारिता आधुनिक डाक्टरोंको भी जँच गयी है। कितने ही डाक्टरोंने मुझसे ऐसी बातें कही हैं। कुवेलामें उत्पन्न होनेवाले बच्चेको, अनिष्ट महों की शान्तिके छिये, सूपमें रखकर गौके सामने रखते हैं। अर्थात् घरमें गौके रहने अतिष्ठ न रहेगा । नवजात शिश को

गौ सँघ छेती है तो उसके सब दोषोंका परिहार हो जाता है । इन बातों में तथ्य भरा हुआ है। पूर्वकाल में राजाओं का वैभव उनके रत्नोंकी अपेक्षा उनके गोधनसे ही जाना जाता था। यज्ञोंकी बड़ाई उनमें होनेवाले गोदानसे ही होती थी। अधिक-से-अधिक गौएँ दान करनेकी ओर सबकी प्रवृत्ति होनेसे गोवंशको लोग अमृत्य निधि ही मानते थे । पूर्वकालके राजाओंके बड़ी-बड़ी गोशालाएँ होती थीं और उनके होनेका उन्हें अभिमान था। महाभारतकालमें भी राजा और राजवंशीय लोग गोधनकी बड़ी सँमाल करते थे। पाण्डवींके वनवासकालमें उन्हें नीचा दिखाने और हतप्रभ करनेकी गरजसे चले हुए कौरवोंने भी अपने गोधनकी ही जाँच-पडताल करनेका बहाना बनाया था । इतिहाससे यह पता लगता है कि पहले गोधनकी जाँच-पडताल और गणना हुआ करती थी और गौओं की रक्षा और पालनके समुचित उपाय किये जाते थे । हमारे यहाँ ऐसे भी राजा हए हैं, जो गोरक्षाके लिये अपने प्राणतक होमनेको तैयार थे।

अभी जो गोधनका हात हो रहा है, उससे हमारे समाजमें बाद्धमृत्युओंकी संख्या बेतरह बढ़ रही है। हम-लोगोंके खान-पानमें दिन-दिन गव्य पदार्थोंका अभाव ही होता जा रहा है। म्युनिसिपलिटियोंका यह कर्तव्य है कि वे बाद्धमृत्युको रोकनेका काम अपने हाथमें लें और पूरा प्रयक्त करें। महाभारतके युद्धका मूल कारण यही हुआ कि एक ब्राह्मण-बालकको पीनेके लिये गौका दूध नहीं मिला। बालकके लिये उसके धर यदि गौ नहीं है तो राजाका यह कर्तव्य है कि वह उसे गौ दान करे, यही पहलेका नियम था। दुर्भाग्य-वश, वे दिन गये! अब हमलोग यदि अपने नवयुवक संतानोंसे बुद्धिमत्ता, तेजस्विता और शक्तिमत्ताके कार्य कराना चाहते हैं तो हमें उनके लिये पहले गोदुग्धपानका समुचित

प्रवन्ध करना ही होगा। मुझे यह विश्वास है कि हम सब स्रोग यदि कटिबद्ध हो जायँ तो गोहत्या बंद हो सकती है। गोसप्ताहका उद्देश्य भी यही है। कौंसिलोंद्वारा जितना कुछ कराया जा सकता है, करा छेना चाहिये। नागपरकी ११८ डिग्रीकी गरमीमें बालमत्यओंकी संख्या प्रतिदिन दो सौंसे अधिक होती है। उसी नागपरमें शीत देशसे आनेवाले अंग्रेजोंके समाजमें नागपरकी गर्मीसे क्या एक भी बालमृत्य प्रतिदिन होनेकी शिकायत किसीने सनी है ? ऐसी प्रतिकल अवस्थामें भी एक भी बालमृत्य न होनेका कारण क्या है ? इसका उत्तर है, भरपूर दुध । हमारे यहाँ बच्चेको न माँका द्रध मिलता है न गौका। सब ओर गोदग्धका प्रचार होना चाहिये। गोसप्ताह वर्षमें एक बार वर्षश्राद्ध करके निश्चिन्त हो जानेके समान न होना चाहिये। टोणाचार्यका इस प्रकार वर्णन है कि जनके आगे चारों वेद रहते थे और पीछे धनुषवाण -- 'अग्रतश्चत्ररो वेदाः पृष्ठतः सद्यरं धनुः' । गो-दुग्धका ही यह प्रभाव है। बुद्धि और शक्ति गोदुग्धसे ही प्राप्य है । मेरा आपलोगोंसे यह अनुरोध है कि आपलोग अभीसे उस प्रयत्नमें लगें । प्रचारकार्यका यह मुख्य अङ्ग है। जिस राष्ट्रका कोई मानबिन्द ( Point of honour ) होता है, वही अपने उद्धारकी आशा कर सकता है। सर वैलेंटाइन शिरोलने स्वर्गीय लोकमान्य तिलकको 'हिंदस्थानके राष्टीय आन्दोलनका जन्मदाता' (Father of Indian

Unrest ) कहा था । और लोकमान्यने भी यथार्थमें क्या किया ? चिढ उत्पन्न कर दी । आरका जो मानबिन्छ गौ है, उसकी भक्ति बढ़ाइये; गोविषयक भावनाकी अमृत्य निधिको न गँवाइये । इसे गँवाना सर्वस्वसे हाथ घो बैठना है। इस मानविन्द्रकी रक्षाका जतन कीजिये। अपने यहाँ बचोंको पालनेमें ही गौकी स्तति सननेका सौभाग्य प्राप्त होता है। गौका स्मरण हमें बचपनमें ही हमारी मा करा देती है । सचमच ही गौके नामसे कितनी उच्च भावना हम-लोगोंके हृदयोंको पवित्र किये रहती है! हमलोगोंकी मा-बहनें गौओं की पूजा करती हैं ! देखकर कोई कोई हँ सते भी हैं ! पर हँसनेवालोंका यह ज्ञान नहीं, अज्ञान है ! स्वयं पूजा न करना और पूजा करनेवाली स्त्रियोंको हँसना कौन-सा ज्ञान है। गौ देवता है, इस भावनाकी रक्षा स्त्रियाँ कर रही हैं-यह बड़े अभिमानकी बात है। हर किसीको अपने घर गौ पालनी चाहिये। इस विषयमें जनताकी उदासीनता देखकर दःख होता है: ऐसी उदासीनतासे गोरक्षाका धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्योग कैसे सफल हो ? आपकी पारिवारिक कठिनाइयाँ बहत-सी हो सकती हैं, पर उनके रहते हए गौको घरमें रखकर पालना अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिये। मेरा बार-बार सबसे यही कहना है कि 'गौ पालो'। ऐसा प्रबन्ध करोकि हर मुहल्लेमें कम-से-कम सी, पचास गौएँ हो जायँ और गोरक्षाके अनुकुल कानूनसे जो स्वत्व प्राप्त हो चके हैं, उनका परा उपयोग हो और गोरक्षा तथा गो-संबर्द्धनका काम दिन-दिन आगे बढता चले।



## गो-सेवाका फल

बनारसमें खोजवा बाजारसे पश्चिमकी ओर एक गरीव ब्राह्मण रहता था, उसके पास न तो पैसा था और न उसके कोई पुत्र ही था। एक महात्माने बताया कि 'तुम गो-सेवा करो तो सब कुछ ठीक हो जायगा।' उसने मन लगाकर गो-सेवा की। फलसक्षप उसके सारे दुःख दूर हो गये। अब उसके कई पुत्र-पौत्र हैं। कई मकान हैं। कहते हैं कि कोई यदि अपनी बूढ़ी गाय उनके पुत्रोंके पालनेके लिये देना चाहते हैं तो वे ले लेते हैं। चाहनेपर बदलेमें बिख्या भी दे देते हैं, इस द्यार्तपर कि वह बेचेगा नहीं। ब्राह्मण देवता नित्य गोमूत्रसे स्नान करते थे और उसे गङ्गाजलके समान मानते थे।

—काशीप्रसाद मिश्र वेदाचार्य



## गो-ब्राह्मण और जगचक

( लेखक--श्रीबीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा )

ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोबिन्दाय नमो नमः॥

(विष्णुपुराण १।१९।३५)

गो-ब्राह्मणका कस्याण करनेवाले, जगत्के लिये मङ्गल-स्वरूप ब्रह्मण्यदेव श्रीगोविन्दको नमस्कार, श्रीकृष्णको नमस्कार!

भक्तराज प्रह्लादकृत यह स्तुति आज जगत्यति श्रीहरिका प्रणाममन्त्र बन गयी है। स्वयं महाप्रमु श्रीश्रीचैतन्यदेवने इस मन्त्रका गान करके श्रीपुरीधाममें श्रीजगन्नाथदेवके रथके आगे नृत्य किया था। इस मन्त्रमें यह बतलाया गया है कि नारायण गो-ब्राह्मण और जगत्के लिये मङ्गलमय हैं।

इस विषयको समझनेकै लिये हमें जगचककी आलोचना करनी पड़ेगी। श्रीभगवान् गीतामें कहते हैं—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः । अनेन प्रस्विष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्कामधुक् ॥ देवान् भावयन्तु नः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्द्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः ॥ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिष्टिवषैः । भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यास्मकारणात् ॥ अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्मकारणात् ॥ अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्मकारणात् ॥ अन्नाद्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अधायुरिन्द्रयारामो मोधं पार्थं स जीवति॥

(३1१०---१६)

'प्रजापित ब्रह्माने चिष्टिके आदिमें पुराकालमें प्रजा-समूहकी यक्तके साथ सृष्टि करके कहा था, 'तुम इस यक्तके द्वारा उन्नति ( वृद्धि ) प्राप्त करो अर्थात् भोग्य और काम्य द्रव्यका सम्पादन करो । यह तुमलोगोंकी कामनाकी यथेष्ट पूर्ति करे । यक्तके द्वारा देवताओंका चिन्तन होनेपर वे देवता तुम्हारा चिन्तन करेंगे । मनुष्य और देवता परस्पर एक-दूसरेका चिन्तन करके परम कल्याणको प्राप्त करेंगे । यज्ञके द्वारा भावित होकर देवगण समस्त भोगोंको प्रदान करेंगे।' उनके दिये हुए भोगोंको उन्हें प्रदान न करके जो भोग करता है, वह चोर ही है। जो साधु पुरुष यज्ञका अविश्वष्ट भोग करते हैं, उनकी सब पापोंसे मुक्ति हो जाती है। पर जो केवल अपने ही लिये पकाते हैं, वे पापीलोग पाप ही भोजन करते हैं।

'सारे भूत अन्नसे उत्पन्न होते हैं, मेवते अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञसे मेघ तथा कर्मसे यज्ञकी उत्पत्ति होती है। कर्म वेदसे उत्पन्न होता है और वेद अक्षर (परमेश्वर) से उत्पन्न हुआ है। अतएव सर्वव्यापी वेद सर्वदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है।

"इस प्रकारसे प्रवर्तित चक्रका जो अनुवर्तन नहीं करता, वह पापायु तथा इन्द्रियाराम है। हे पार्थ ! वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है।"

पहले बीज है या फल ? इस प्रश्नका उत्तर भगवान् ही जानें। बीजसे बुक्ष, बुक्षसे फल, फल्से बीज; बीजसे फिर बुक्ष, फल और बीज। इसी प्रकारसे चिरंतन संसारचक्र और जगचक चलता है।

उँकाररूपी परब्रह्मसे निःश्वसित वेद है। वेदसे कर्मकाण्ड प्रवर्तित होता है। उस कर्मकाण्डसे वर्णाश्रमोंके आचार और यज्ञका प्रवर्त्तन होता है। यज्ञ करनेसे देवतागण संदुष्ट होते हैं, और संदुष्ट होकर मेघोंसे वृष्टिपात# करते हैं। वृष्टिसे इस्य-फल प्रभृति अर्थात् मनुष्य और जीवमात्रका मोजन उत्पन्न होता है। उसी अन्नसे समस्त जीवोंकी सृष्टि और पोषण होता है। मनुष्य पुनः वेद और वैदिक शास्त्रोंसे (ब्राह्मणोंकी सहायतासे) कर्म क्या है, यह जानकर वर्णाश्रमके आचार-व्यवहारका पालन करता है और यज्ञ करता है। यज्ञसे देवता संदुष्ट होते हैं, और देवोंके संदुष्ट होनेसे वृष्टि होती है; फिर अन्न होता है। यही जगच्चक है। मनु महाराज कहते हैं—

\* यह शङ्का उठ सकती है कि जिन देशोंमें यह नहीं होते, वहाँ भी तो वृष्टि होती है। इसका उत्तर यह है कि वहाँ वृष्टि होनेका कारण यह है कि प्रकृतिका महायह चलता ही रहता है इसके अतिरिक्त पूर्वकालमें जो यह हुए हैं, उन्हींके फलस्वरूप आज भी वृष्टि होती है। अझो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्टते । आदित्याज्ञायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

न ततःत्रज्ञाः॥ (मनु०३। ११८)

ऊर्ध्ववर्षी मानव अधोवर्षी देवताओं को तृप्त करते हैं। अ जो लोग यज्ञ के द्वारा ऊर्ध्वलोकमें देवताओं के लिये भोग्य द्रव्यों का सम्पादन करते हैं, देवगण उनके यज्ञ से तृष्ट और पुष्ट होकर मनुष्यके लिये जो इष्ट है, काम्य है तथा अन्न है, उसे प्रदान करते हैं। अन्नसे सब जीवों की उत्पत्ति और परिपोषण होता है।

जगत्में मनुष्यलोक ही कर्मभूमि है— कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ (गीता १५।२)

मनुष्य-जीवनको छोड़कर और किसी जन्ममें जीव कर्म नहीं कर सवता । दूसरे सारे जन्मोंमें उसे अपने कृतकर्मोंके फलस्वरूप दुःख या सुख भोगना पड़ता है ।

मृत्युलोकमें मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे जीवोंको कोई स्वाधीनता नहीं होती। वे सभी संसारचक्रके अनुसार चलकर प्रारब्ध-मोग करते हैं। दूसरे प्राणियोंके आहार, निद्रा, भय आदि प्रकृतिके द्वारा ही संचालित होते हैं। इनका कभी व्यभिचार (अपवाद) नहीं होता। कभी-कभी मनुष्यके संस्पर्ध तथा शिक्षाके कारण निश्चय ही उनमें कुछ व्यतिक्रम या व्यभिचार (अपवाद) देखनेमें आता है।

परन्तु इस कर्मभूमिमें मनुष्यको ही इच्छानुसार चलनेकी स्वाधीनता भगवान्ने दी है। भारी कर्तव्यका भार भी मनुष्यके ऊपर है, अतएव उसके लिये विशेष सुयोग और सुविधा भी है।

गीतामें भगवान्ने सुराष्ट्र आदेश दिया है कि मनुष्यको जगन्नकका अनुमरण करना ही होगा । केवल अपने सुख-स्वान्छन्दचके लिये ही नहीं, बल्कि ब्रह्मासे लेकर स्तम्वपर्यन्त सब जीवींकी—स्थावर, जङ्गम, तिर्यंक्, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, गन्धवं, किंनर, पितृलोक और देवलोकके सब भूतोंकी रक्षा, तृप्ति और वृद्धिके लिये धर्माराम होकर जगन्नकका अनुसरण करना मनुष्यका आवश्यक कर्तन्य है।

जो लोग वेद और वैदिक शास्त्रोक्त कर्मोंको करते हुए वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार चलकर इस स्वाधीनता और

\* अथो हि वर्षमस्माकं नरा ऊर्ध्व प्रवर्षिण: ।

(महा० शान्ति० ५९। २३)

सुयोगका सुन्यवहार - सिंदुपयोग करते हैं, उनके शरीर, मन और वाणी कमशः छन्द (ताल) के समान स्पन्दित होते हैं। कमशः वे लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। यज्ञ जगचकमें रहते हुए भुक्तिका मार्ग तो है ही, जगचकसे मुक्तिका भी मार्ग है।

परन्तु मनुष्योंमें जो लोग यज्ञ करना नहीं जानते, अथवा जानकर भी करते नहीं, उन्हें दुःख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य इस स्वाधीनताका दुरुपयोग करते हैं, वे व्यभिचारी हैं। वे विकृतच्छन्द (बेताल) में चलकर पाप बढ़ाते हैं। वे जगत्के छन्द (ताल) के अनुसार नहीं चलते, अतएव उन्हें बारंबार जन्म-जरा-मृत्युका भोग करना पड़ता है।

जो मनुष्य देवऋण-पितृऋण प्रभृतिका परिशोध नहीं करते, पञ्चमहायज्ञ आदि नहीं करते, जो विषयासक्त होकर समस्त प्राप्त भोग्य पदार्थोंका कैवल अपने ही भोग करते हैं, वे इन्द्रियाराम हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। उनका जीवित रहना मच्छर-मक्खी आदिकी भाँति विडम्बनामात्र है। जो इस जगच्चकका अनुसरण नहीं करते, जो इसके चलानेमें सहायक # नहीं होते, उनका जीवन पापमय है।

भगवान्ने गीतामें अन्यत्र कहा है--

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्॥ (४।३०)

अमृतं यज्ञशेषं स्यात्।

( महा० शान्ति० २४२ । १२ )

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्मं समग्रं प्रविलीयते॥ (गीता ४। २३)

ध्यज्ञसे अविशिष्ट विहित अमृतमोजन करके यज्ञोंके ज्ञाता ज्ञानके द्वारा नित्य ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। यज्ञावशेष ही अमृत है।

'जो लोग आसक्तिसे रहित हैं, राग-द्वेषने मुक्त हैं, जिनका चित्त आत्मज्ञानमें अवस्थित है तथा जो यज्ञके लिये कर्मोंका आचरण करते हैं, ऐसे पुरुषोंके समस्त कर्म (कर्मोंके संस्कार-पर्यन्त) लोप हो जाते हैं।'

> \* यो वै न देवाच्च पितृच्च मर्त्यान् हिवधार्चिति । अनर्थकं धनं तत्र प्राहुर्धर्मविदो जनाः॥ (महा० शान्ति० १३६। ५)

विष्णुपुराणमें भी इस जगचक और स्वधर्माचरणके द्वारा मुक्ति होनेकी वात कही गयी है—

यज्ञिनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार वे ।
चातुर्वण्यं महाभाग यज्ञ्साधनमुत्तमम् ॥
यज्ञेराप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण वे प्रजाः ।
आप्याययम्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥
निष्पाद्यन्ते नरेस्तैस्तु स्वधर्माभिरतेः सद्दा ।
विद्युद्धाचरणोपेतैः सद्धिः सन्मार्गगामिभिः ॥
स्वर्गापवर्गो मानुष्यात् प्राप्तुवन्ति नरा मुने ।
यज्ञाभिरुचितं स्थानं तद् यान्ति मनुजाद्विज ॥

(81819-80)

ंहे महाभाग ! यज्ञकी निष्पत्तिके लिये ही ब्रह्माने इस उत्तम यज्ञ-साधन चातुर्वण्यंकी सृष्टि की है। हे धर्मज़ ! देवता यज्ञके द्वारा तृप्त होते हैं और सारी प्रजा वृष्टिके दानसे तृप्त होती है। यज्ञोंके समूह कल्याणके लिये हैं। स्वधर्ममें रत रहनेवाले विद्युद्ध आचरणसे युक्त सन्मार्गपर चल्नेवाले संतज्ञोंके द्वारा यज्ञ निष्पन्न होता है। हे सुने! यज्ञसे मृतुष्य स्वर्ग और अपवर्गको प्राप्त होते हैं। हे द्विज! मृतुष्य यज्ञके कारण अपनी कामनाके अनुसार लोकोंको गमन करते हैं।

मनुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रसे मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्तिका उपाय क्या है ?

'यावत् साधनसमाप्ति शरीरधारणं चावश्यं कार्यम् । न्यायोपार्जितधनेन महायज्ञादिकं कृत्वा तिच्छष्टाशनेनेव शरीर-धारणं कार्यम् ।' 'आहारश्चद्धौ सत्त्वश्चद्धिः, सत्त्वश्चद्धौ श्चवा स्मृतिः ।'—— ( छान्दोग्य० )

'जबतक साधनाकी समाप्तिके साथ आत्मज्ञानकी प्राप्ति और मुक्ति नहीं होती है, तबतक साधना करनी होगी तथा इसी साधनाके छिये शरीरधारण भी करना होगा। स्वधमें अर्थात् अपने-अपने वर्णाश्रमोचित आचारके द्वारा प्राप्त किया हुआ धन ही न्यायोपार्जित धन है। उसी न्यायसे प्राप्त धनके द्वारा महायज्ञादि करके यज्ञशेष भोजन (वा भोग) करके शरीर-यात्राका निर्वाह करना होगा। इससे चिक्तशुद्धि होगी और निष्कामभावसे कर्म करते रहनेसे पाप-पुण्य कुछ भी नहोगा। सक्तशुद्धि होनेसे धुना स्मृति होगी, परमेश्वरको छोड़कर एक क्षणके लिये भी विषयों में अनुराग नहीं होगा।

स्वधर्ममें रहकर जो कुछ किया जाता है, वही विष्णकी

आराधनाके लिये होता है, और उससे बन्धन नहीं होता । श्रीभगवानने यज्ञकी प्रशंसामें कहा है —

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ (गीता ३ । ९ )ः

'यज्ञो वे विष्णुः' इति श्रुतेः । 'न्यायोपार्जितद्रव्यसिद्धेनः विष्णुमाराध्य तच्छेपेण देहयात्रां ऋर्वन् न बध्यस इरयर्थः ।

श्रीभगवान्ने भागवतमें उद्धवसे कहा है— स्वधर्मस्थो यजन् यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव । न याति स्वर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत्॥

(22120120)

एवं मुक्तसङ्गेन यज्ञार्थतया कर्मणि क्रियमाणे यज्ञादिभिः कर्मभिराराधितः एरमपुरुषोऽस्यानादिकालप्रवृत्त-कर्मवासनामुच्छिचाच्याकुलारमावलोकनं ददातीस्यर्थः।

अतएव मुक्ति पानेके लिये जगचकके अनुसरणमें स्वधर्ममें स्थित रहकर निष्कामभावसे श्रीविष्णुके प्रीत्यर्थ यज्ञादि शास्त्रोक्त कर्मोंके द्वारा परमात्माकी आराधना करनी होगी । वे इस अनादि कर्मवासनाको नष्ट करके पूर्ण आत्म-शान प्रदान करेंगे।

फलतः यज्ञाचरण मनुष्यको इहलोकमें अम्युदय और परलोकमें निःश्रेयस-प्राप्ति—दोनोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह जगचक्रमें सहायक तथा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त जगत्के सब जीवोंको पोषण और तृप्ति प्रदान करनेवाला है।

यज्ञद्रानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फळानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मत्रमुक्तमम्॥

(गीता १८। ५-६)

भगवान्ने यह स्पष्ट कह दिया है कि यज्ञ अवश्यकर्तव्यः हैं, इनका कभी भी त्याग करना उचित नहीं। दान और तपस्याको भी साधारणतः यज्ञके ही अन्तर्गत लिया जासकता है।

## गो-ब्राह्मणके हितमें जगत्-हित कैसे ?

प्रणाममन्त्रमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण ब्रह्मण्यदेव और गोबिन्द हैं। फिर वे गो ब्राह्मणकै लिये कल्याण करनेवाले और जगत्के लिये मङ्गलमय हैं। गो-ब्राह्मणके मङ्गलमें ही संसारका मङ्गल क्यों है तथा यही भगवस्वरूप क्यों है, इसका उत्तर यही है कि गो-ब्राह्मणकी सहायताके विना यज्ञकार्य नहीं होता तथा फलतः जगञ्चक नहीं चल सकता ।

यज्ञ कई प्रकारके होते हैं—'एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।'परन्तु जिस यज्ञमें देवताओं के उद्देश्यसे अग्निके मुखमें होम किया जाता है,वही साधारण और प्रधान यज्ञ है।होम गोवृतके विना नहीं होता, गौके सिवा अन्य किसी जीवके दूधसे तैयार किये हुए हविसे यज्ञ नहीं किया जाता, करनेपर वह देवताओं को प्राह्म नहीं होता।

अतएव गोघृत यज्ञके लिये अनिवार्य सामग्री है, तथा गौएँ जगचकका एक मूल अङ्गविशेष हैं। गोवंशकी अवनित या लोग होनेसे जगतका ध्वंस अनिवार्य है। #

अङ्गान्येतानि यज्ञस्य यज्ञो मूलमिति श्रुतिः । आज्येन पयसा दङ्गा शक्रुताऽऽमिक्षया त्वचा । वार्लैः श्रङ्गेण पादेन सम्भवत्येकगौर्मखम् ॥

(महा० शान्ति० २६७। २७-२८)

यज्ञ लोकप्रतिष्ठाके मूळ कारण हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जो श्र द्धावान् और समर्थ हैं वे घृत, दुग्ध और दिधके द्वारा यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। और जो असमर्थ हैं वे गोम प, दही, चर्म एवं गोपुच्छ तथा गोश्युक्तके द्वारा प्रक्षालित जल तथा गोपादके रजके द्वारा यज्ञका निर्वाह करते हैं। इस प्रकार एकमात्र धेनु ही समर्थ और असमर्थ दोनोंके ही यज्ञानुष्ठान में सम्यक् सहायता प्रदान करती है।

अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः। स्वाहाकारवषट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ॥

गावो भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ सायं प्रातश्च सततं होमकाले महाशुते । गावो ददति वै होम्यमृषिभ्यः पुरुषर्षम ॥

(महा० अनु० ७८ । ७-८-९)

ंगोएँ परम अन्न हैं, देवताओं की परम हिव हैं। स्वाहाकार और वषट्कार नित्य गौओं में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। गौएँ भूत और भविष्य हैं। सारे यज्ञ गौओं में ही प्रतिष्ठित हैं। हे महाद्युते पुरुषर्थभ! गौएँ सर्वदा प्रभात और सार्यकालमें होम-के सम य ऋषियों को होम्प (हिवः प्रभृति) दान करती हैं। मातृस्तनपानके द्वारा तो मानवशिशुका पोषण केवल एक-ही-दो-वर्ष होता है। परन्तु गोतुरधका व्यवहार और इसकी उपकारिता जीवनपर्यन्त है। गोतुरध और गोषृत विशुद्ध सात्त्विक आहार हैं। और ये भोगी, योगी और रोगी—सबके लिये समानरूपसे उपकारी हैं।

इसके िंचा गोजाति अनेकों देशोंमें, विशेषतः भारतमें चिरंतनकाल्से कृषिकार्थमें मनुष्यकी सहायता करके अन्न-उत्पादनमें योग दे रही है। गोमय श्रेष्ठ खाद है और राँधनेके कामके लिये सुलभ ईधन है।

अतएव क्या देवताकी प्रसन्नता, और क्या मनुष्यके जीवन-धारण और अन्नसंस्थान—सर्वत्र गांजातिने ही जगच्चकका परिचालन होता है। हिनके द्वारा यन्न और देवताकी तृष्टि और वृष्टि होती है। वृष्टिके पड़ते ही खेतमें गौकी सहायतासे कर्षण और अन्नोत्पादन होता है। गोमाताके दुग्धसे शिद्यु, युना और बृद्धका पोषण तथा जीवनधारण होता है। क्या देव, क्या मनुष्य—सारा जगत् गौके द्वारा ही पुष्ट होता है।

इसीलिये गौके हितमें जगत्का हित है। और इसीलिये गोजातिका मङ्गल उस मङ्गलमयका ही एक रूप है।

यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव र्ष एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथञ्चन ॥ धारयन्ति प्रजाश्चैय पयसा हविषा तथा । एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हब्यं कब्यं च सर्वद्याः ॥ पयो द्धि घृतं चैव पुण्याश्चैताः सुराधिप । वहन्ति विविधान् भारान् श्चनुषापरिणीडिताः ॥

(महा० अनु० ८३।१७— २०)

'हे इन्द्र! गीएँ यज्ञ और यज्ञाङ्ग के नामसे कही गयी हैं। गौके बिना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता। गौएँ दुग्ध और घृतके द्वारा प्रजाओंका धारण करती हैं। इनके पुत्र कृषियोगकी उपासना करते हैं। तथा धान्य और नाना प्रकारके बीजोंको उपजाते हैं। उससे सारे यज्ञ तथा सब प्रकारके हन्य-कन्य होते हैं। दूध, दही और घी भी होता है। हे सुरनाथ! गौएँ पुण्यश्वरीर हैं। ये क्षुधा-नुषासे अत्यन्त पीड़ित होते हुए भी नाना प्रकारके भारको वहन करती हैं।

मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। मङ्गळायतनं देव्यस्तसात् पूज्याः सदैव हि॥ (महा० अनु० ७९ । ७-८)

<sup>\*</sup> हिवधां परिणामोऽयं यदेतदिखलं जगत्। (विष्णुपुराण १।१३।२५) यह अखिङ जगत हिवका ही परिणाम है।

गौएँ सब भृतोंके लिये मातृम्बरूपा हैं। ये देवियाँ सब सुखोंको प्रदान करनेवाली तथा मङ्गलायतन हैं, अतएव सर्वदा ही पूज्या हैं।

दूसरी ओर, ब्राह्मण धर्मकोपका रक्षक है । वह मन्त्रद्रष्टा और वेदज्ञ है। ब्राह्मण वेदसे धर्म सीखकर उसकी रक्षा, पोषण और प्रसार करता है। ब्राह्मणके विना यजन-याजन-कर्म नहीं होते। देव और मानवके संयोग-सेतुमें यही पुरोहित है। क्रमकाण्ड और वेदमूलक धर्मका यही ज्ञाता है; व्याख्याता, कर्ता और रक्षक है। एक शब्दमें ब्राह्मण जगचक्रका अत्यन्त प्रधान अङ्ग है।

ब्राह्मणप्रभवो यज्ञो ब्राह्मणार्पण एव च। अनुयज्ञं जगत्सर्वं यज्ञश्चानु जगत्सदा॥ (महा० शान्ति० २६७। ३४)

ब्राह्मण और वेद यज्ञके आदिकारण हैं। यज्ञिय द्रव्य-समूह ब्राह्मणको अर्पण करने योग्य हैं। जगत्से यज्ञ और यज्ञसे जगत्की रक्षा होती है। ब्राह्मण मनुष्यको वर्णाश्रमधर्मके मार्गपर शास्त्रके अनुसार चलाते हैं, तथा अपनी तपस्या और धर्मके द्वारा जगत्का कल्याण-साधन करते हैं। वे स्वयं मोक्ष-पथके पिथक हैं, और उनकी सहायतासे मानव-जाति इह्होकमें अम्युदय और परलोकमें निःश्रेयस प्राप्त करती है।

फलतः गी-ब्राह्मण यज्ञ और जगच्चकके मूलस्वरूप हैं। दोनों ही जगत्के, सब भूतोंके मङ्गलकारक हैं। एक ही बस्तुके दो रूप हैं।

स्मृति कहती है— ब्राह्मणाश्चेव गावश्च कुलमेकं द्विधाकृतम् । एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति हविरन्यत्र तिष्टति ॥

ब्राह्मण और गौएँ एक ही वंशके दो भाग हैं। अन्तर इतना ही है कि एकमें मन्त्रसमूह है और दूसरेमें हवि।

महाभारतके अनुशासनपर्वमें महर्षि च्यवन और नहुषके उपाख्यानमें गोमाहात्म्य सुन्दररूपमें वर्णित हुआ है। समुद्रके साथ सारी पृथ्वी या साम्राज्य महर्षिका मूल्य नहीं बन सका, किन्तु एकमात्र गाय उनको क्रय करनेके लिये मूल्यरूप बन गयी।

अनर्घेया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः। गावश्च पुरुषच्यात्र गोर्मूच्यं परिकल्प्यताम्॥ (महा० अनु० ५१। २२) गो-ब्राह्मण एक ही परमपदको प्राप्त होते हैं, अतएव गो-ब्राह्मण एक ही हैं।

> ब्राह्मणैः सहिता यान्ति यसात् पारमकं पदम् । एकं गोब्राह्मणं तसात् प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ (मनु० ६६ । ४१)

अन्यत्र भी गोब्राह्मणमें समान मान्यताका उल्लेख हुआ है—

> त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आलभेत कदाचन। अग्निं गां ब्राह्मणं चैंव तथा ह्यायुर्न विद्यते॥ (महा० अनु० १०४। ६२-६३)

मतु कहते हैं—

न स्पृशेत् पाणिनोच्छिष्टो विश्रो गोब्राह्मणानळान्।

(४।१४२)

पुनश्च—

पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ (महा० अनु० १०४। २५)

गोकुलस्य तृषार्त्तस्य जलार्थे वसुधाधिप। उत्पादयति यो विझं तं विद्याद्रहाधातिनम्॥

(महा० अनु० २४। ७)

प्यासी हुई गौओंके मार्गमं जो विघ्न डालता है, वह ब्रह्महत्यारा है। गौ, ब्राह्मण जगत्के मङ्गलकी चेष्टा करते हैं; इसिलये जगत्को भी चाहिये कि उनकी मन, वाणीसे कभी हिंसा न करे।

> न जातु ब्राह्मणो वाच्यो यदवाच्यं शचीपते । मनसा गोषु न दुह्मेद् गोवृत्तिगोंऽनुकम्पकः ॥

( महा० अनु० ७३। २२ )

ब्राह्मण स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, परन्तु गौओंके लिये यह सम्भव नहीं है। गोरक्षाका इहलौकिक फल सुस्पष्ट है और पारलौकिक फल भी है।

ब्राह्मण और गौ इस जगचकके संचालनमें आधा-आधा अंदा ग्रह्मण करते हैं। जीवोंके संस्कार, वेद और द्यास्त्रपष्ठ, कर्म एवं यज्ञपर्यन्त ब्राह्मणकी सहायताकी आवश्यकता होती है। फिर यज्ञ, वृष्टि, अज्ञ, जीव—इस भागमें गौकी सहायताके विना आहुति, कर्षण, अन्न-उत्पादन और पोषण नहीं होता। वेदज्ञ ब्राह्मण होमधेनुकी हवि यज्ञमें आहुति देकर स्वर्ग, मृत्युलोक—यहाँतक कि समस्त जगत्को यज्ञसूत्रमें बाँधते और जोड़ते हैं।

गो-ब्राह्मणके हितमं इसी कारण जगत्का हित है। यज्ञपुरुष श्रीभगवान् ब्रह्मण्यदेव और गोविन्द हैं। वे ब्राह्मणोंके रक्षक और ब्रह्मतेजके वर्द्धक हैं। वे गोपाल और गौओंके रक्षक हैं। इसी कारण वे गोविन्द कहलाते हैं। स त्वां कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः। उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि॥
(विष्णपराण ५।१२।१२)

'हे कृष्ण ! इस समय मैं गौओं की प्रेरणासे अपने को उपेन्द्र-रूपमें परिवर्तित करूँगा । आप गौओं के इन्द्र हैं । अतएव आपका 'गोविन्द' नाम होगा ।'

अहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिनद्रतां गतः। गोविन्द इति लोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम्॥ ( इरिवंश-विष्णुपर्व १९ । ४५ )

'हे कृष्ण ! मैं जिस प्रकार देवताओंका इन्द्र हूँ, आप भी उसी प्रकार गौओंके इन्द्रत्वको प्राप्त हुए । जगत्में चिरकालतक लोग आपकी गोविन्द नामसे स्तुति करेंगे।'

तं ब्राह्मणा ब्रह्ममन्त्रेः स्तुवन्ति
तस्मे हविरध्वर्यवः करुपयन्ति ।
स चैव गामुद्दधाराज्यकर्मा
विक्षोभ्य दैत्यानुरगान् दानवांश्च ।
तं घोषार्थे गीर्भिरिन्द्राः स्तुवन्ति
स चापीशो भारतैकः पश्चनाम् ॥
(महा० अनु० १५८ । १६ —१८)

'युधिष्ठिर ! ब्राह्मण ब्रह्ममन्त्रद्वारा श्रीकृष्णका ही स्तवन करते हैं । यज्ञमें अध्वर्युलीग इन्हींके लिये हविर्भाग-की कल्पना करते हैं । उन्होंने दैत्य, नाग और दानवोंको निर्मूल करके गो (पृथ्वी) का उद्घार किया था । इन्द्रादि देवगण गोवर्धनोद्धरणके समय उनकी स्तुति करते हैं । वे गौ आदि प्राञ्जोंके अधिपति हैं ।

आज भारतकी दुर्दशाके दिनोंमें गो-ब्राह्मण दोनों ही अनाहत हैं, उपेक्षित हैं, रुग्ण हैं और शीर्ण हैं। यज्ञकर्म छप्तप्राय हैं। अन्याय और अधर्मके द्वारा अर्थोपार्जन करनेमें छोगोंको छज्जा भी नहीं आती। और वह अर्थ भी केवल अपने भोग, व्यापार और इन्द्रियचरितार्थतामें ही व्यय होता है।

श्रीभगवान्का प्रणाममन्त्र मङ्गलात्मक है, यह ध्यानमें रखकर सबको अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये। गो-ब्राह्मणक्षकी उन्नतिसे ही भारतकी तथा समस्त जगत्की उन्नति होगी। इसलिये यथासम्भव चेष्टा करनी ही होगी।

> गोसाधुदेवताविप्रवेदानां रक्षणाय वै। तनुं धत्ते हरिः साक्षाद् भगवानात्मळीळ्या ॥ (गर्गसंहिता १ / १२)

ब्रह्मण्यदेव श्रीगोविन्दके श्रीचरणोंमें कातर निवेदन है कि वे पुनः छीलावतार धारण करके गौ, ब्राह्मण, साधु और वेदोंका उद्धार करें।

## सोनेकी खान

मेरा मानना है कि यदि तुम अपने पशुओंका मूत्र नियमानुसार समय-समयपर सूखी मिट्टी बिछाकर संग्रह करो और उसे खोदकर खेतोंमें डालो तो तुम्हारी खेतीको सहजमें ही बिना किसी खर्चके गोबर-जितना नाइट्रोजन मिल सकेगा; मैंने अपने दौरेमें देखा है कि जितनी जगहमें चारसे छः गाय-बैल बाँधे जाते हैं उतनी जगहमें छःसे आठ इंचतक गहरी जमीन मूत्रके थरसे और अमोनियाँके क्षारसे इतनी अधिक भरी होती है कि यदि उसे खोदकर उसका खेतोंमें खादके रूपमें उपयोग किया जाय तो समझो कि सोनेकी खान ही हाथ लग गयी, इतना अधिक अन्न उपजेगा। एक बार अंदाज करते समय मैंने हिसाब लगाया या कि पशु बाँधनेकी जगहमें पशुके पैरोंके नीचेकी मिट्टीमें उसके मालिकको बीससे पचीस मन अमोनियम सल्फेट मिल सके, इतनी खाद बिना बर्ती हुई मिल जाती है। इस मूत्र-मिट्टीका पद्धतिके अनुसार उपयोग करना—यही सच्ची सोनेकी खान है।

----आर० जी० ऐहेन महोदय



<sup>\*</sup> कुछ। छोग पाश्चात्त्य देशोंसे गौ ठाकर गोवंशकी उन्नतिके स्थानमें वर्णसंकर गो-जाति उत्पन्न करते हैं। पाश्चात्त्य गो-जातिके पशु वस्तुतः गो' नहीं हैं, गावय' विशेष हैं। दोनोंके दाँतोंके उगने तथा स्वभाव आदिमें बहुत अन्तर होता है।

'भारतके दूध देनेवाले पशुओंका बड़े वेगसे हास हो रहा है।' इन पशुओंमें भी सबसे अधिक उपेक्षित और सबसे अधिक हासग्रस्त गौ है।

यह बात पूर्वके अनेक ऐतिहासिक वर्णनोंको देखनेसे स्पष्ट ही सामने आ जाती है । यहाँ कुछ थोड़े-से ही अवतरण देते हैं। आईने-अकवरीमें लिखा है कि 'गाय एक दिनमें २० कार्ट (१ कार्ट=२ पौंड) वृष्य देती थी और ठाठ गौएँ घोड़ोंसे भी तेज जाती थीं।' पिछले ६० वर्षोंमें पशुधनका इतना हास हो गया कि दुग्धाकों और पशुओंका दाम बहुत ही अधिक चढ़ गया है। कलकत्तेकी अखिल भारतीय गो-सभाके द्वारा वायसरायके पास जो प्रार्थना-पत्र मेजा गया था, उसमें कहा गया है कि 'पिछले ६० वर्षोंमें अनोंका भाव पाँचसे सातगुना तक चढ़ा है और दूधका चालीसगुना हो चुका है।' बम्बईकी गो-नस्ल सुधार-समितिके अनुसार, भारतमें आज अन्य देशोंकी अपेक्षा दृष्य २ से ६ गुनातक

अधिक महँगा है, और फिर भी भारतवर्षको कृषिप्रधान देश कहा जाता है। एक कृषिप्रधान देशके लिये, जिसके पास संसारके पशु-धनका एक तिहाई भाग हो, यह बड़ी लज्जाकी बात है कि दुग्ध और दुग्धानोंको वह बाहरसे मँगावे और बाहरसे आये हुए सुखाये दूधपर निर्भर रहे!

दूधके मूल्यकी तरह पशुओंका मूल्य भी लगातार चढ़ता ही गया है। आईने-अकबरीके अनुमार अकबरके समयमें एक दिनमें २० क्वार्ट दूध देनेवाली गाय १०) की बिका करती थी। केवल २५ वर्ष पहले ऐसी गायोंका मूल्य १५०) था; पर अब उनका ५००) में भी मिलना किटन है। शिवदत्तजीके कथनानुसार सालमे औसत २८०० पौंड दूध देनेवाली अच्छी मंटगुमरी गौ सन् १९०३ में ७०) में ली जा सकती थी, पर अब वह ५००) में भी नहीं मिल सकती। निम्नलिखित तालिकामें दूध देनेवाले पशुओंके मूल्यकी उत्तरोत्तर वृद्धिकी झाँकी मिल सकती है—

पिछले ४० वर्षोंमें दूध देनेवाले पशुओं के मूल्यमें उत्तरोत्तर वृद्धि (शिवदत्तजीके लेखानुसार)

| संख्या | वर्ष | २८०० पौंड दूध देनेवाली<br>मंटगुमरी नस्लकी गौका मूल्य | ३५०० पौंड दूध देनेवाली मुरा<br>नस्लकी भैंसका मूल्य | विशेष सूचना                   |
|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8      | १९०३ | ७०)                                                  | ٥٠)                                                |                               |
| २      | १९०५ | ८५ )                                                 | •••                                                |                               |
| ą      | १९०८ | १०० )                                                | ११० )                                              |                               |
| 8      | १९०९ | ९८ )                                                 | १०० )                                              | · अकालका साल                  |
| ६      | १९१४ | १२०)                                                 | १४० )                                              | )                             |
| ६      | १९१९ | २०० )                                                | २५०)                                               | पहले महायुद्धका काल           |
| હ      | १९२१ | २२०)                                                 | ३२५)                                               | ין                            |
| ۷      | १९४५ | ५०० )                                                | ७०० )                                              | व्यक्तिगत रूपसे प्राप्त सूचना |

उक्त तालिकासे यह स्पष्ट होता है कि १९०३ से १९०१ तक १८ वर्षकें भीतर गायोंका दाम तिगुना और मैंसोंका चौगुना बढ़ गया; और उसके बादके २४ वर्षोंमें कमशः सतगुना और दसगुना हो गया। मृल्य-वृद्धिका यही रुख सारे भारतवर्षमें सभी जातियों और नस्लोंके पशुओंके सम्बन्धमें देखा जाता है। पिछले २-३ वर्षोंमें कामलायक बैलोंके दाममें और भी अधिक वृद्धि हो गयी है। इससे अन्नोत्पादनका खर्च बहुत बढ़ गया है और इसीसे 'अधिक अन्न उपजाओ' का आन्दोलन जहाँ-का-तहाँ हका रह गया । उपेक्षाके कारण भारतवर्षमें गौकी उत्पादिका-शक्ति किस बुरी तरहसे घटी है, इसका लेखा निम्नलिखित दूसरी तालिकामें देखिये— 'भारतके दूध देनेवाले पशुओंका बड़े वेगसे हास हो रहा है।' इन पशुओंमें भी सबसे अधिक उपेक्षित और सबसे अधिक हासग्रस्त गौ है।

यह बात पूर्वके अनेक ऐतिहासिक वर्णनोंको देखनेसे स्पष्ट ही सामने आ जाती है । यहाँ कुछ थोड़े-से ही अवतरण देते हैं। आईने-अकवरीमें लिखा है कि 'गाय एक दिनमें २० कार्ट (१ कार्ट=२ पौंड) वृष्य देती थी और ठाठ गौएँ घोड़ोंसे भी तेज जाती थीं।' पिछले ६० वर्षोंमें पशुधनका इतना हास हो गया कि दुग्धाकों और पशुओंका दाम बहुत ही अधिक चढ़ गया है। कलकत्तेकी अखिल भारतीय गो-सभाके द्वारा वायसरायके पास जो प्रार्थना-पत्र मेजा गया था, उसमें कहा गया है कि 'पिछले ६० वर्षोंमें अनोंका भाव पाँचसे सातगुना तक चढ़ा है और दूधका चालीसगुना हो चुका है।' बम्बईकी गो-नस्ल सुधार-समितिके अनुसार, भारतमें आज अन्य देशोंकी अपेक्षा दृष्य २ से ६ गुनातक

अधिक महँगा है, और फिर भी भारतवर्षको कृषिप्रधान देश कहा जाता है। एक कृषिप्रधान देशके लिये, जिसके पास संसारके पशु-धनका एक तिहाई भाग हो, यह बड़ी लज्जाकी बात है कि दुग्ध और दुग्धानोंको वह बाहरसे मँगावे और बाहरसे आये हुए सुखाये दूधपर निर्भर रहे!

दूधके मूल्यकी तरह पशुओंका मूल्य भी लगातार चढ़ता ही गया है। आईने-अकबरीके अनुमार अकबरके समयमें एक दिनमें २० क्वार्ट दूध देनेवाली गाय १०) की बिका करती थी। केवल २५ वर्ष पहले ऐसी गायोंका मूल्य १५०) था; पर अब उनका ५००) में भी मिलना किटन है। शिवदत्तजीके कथनानुसार सालमे औसत २८०० पौंड दूध देनेवाली अच्छी मंटगुमरी गौ सन् १९०३ में ७०) में ली जा सकती थी, पर अब वह ५००) में भी नहीं मिल सकती। निम्नलिखित तालिकामें दूध देनेवाले पशुओंके मूल्यकी उत्तरोत्तर वृद्धिकी झाँकी मिल सकती है—

पिछले ४० वर्षोंमें दूध देनेवाले पशुओं के मूल्यमें उत्तरोत्तर वृद्धि (शिवदत्तजीके लेखानुसार)

| संख्या | वर्ष | २८०० पौंड दूध देनेवाली<br>मंटगुमरी नस्लकी गौका मूल्य | ३५०० पौंड दूध देनेवाली मुरा<br>नस्लकी भैंसका मूल्य | विशेष सूचना                   |
|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8      | १९०३ | ७०)                                                  | ٥٠)                                                |                               |
| २      | १९०५ | ८५ )                                                 | •••                                                |                               |
| ą      | १९०८ | १०० )                                                | ११० )                                              |                               |
| 8      | १९०९ | ९८ )                                                 | १०० )                                              | · अकालका साल                  |
| ६      | १९१४ | १२०)                                                 | १४० )                                              | )                             |
| ६      | १९१९ | २०० )                                                | २५०)                                               | पहले महायुद्धका काल           |
| હ      | १९२१ | २२०)                                                 | ३२५)                                               | ין                            |
| ۷      | १९४५ | ५०० )                                                | ७०० )                                              | व्यक्तिगत रूपसे प्राप्त सूचना |

उक्त तालिकासे यह स्पष्ट होता है कि १९०३ से १९०१ तक १८ वर्षकें भीतर गायोंका दाम तिगुना और मैंसोंका चौगुना बढ़ गया; और उसके बादके २४ वर्षोंमें कमशः सतगुना और दसगुना हो गया। मृल्य-वृद्धिका यही रुख सारे भारतवर्षमें सभी जातियों और नस्लोंके पशुओंके सम्बन्धमें देखा जाता है। पिछले २-३ वर्षोंमें कामलायक बैलोंके दाममें और भी अधिक वृद्धि हो गयी है। इससे अन्नोत्पादनका खर्च बहुत बढ़ गया है और इसीसे 'अधिक अन्न उपजाओ' का आन्दोलन जहाँ-का-तहाँ हका रह गया । उपेक्षाके कारण भारतवर्षमें गौकी उत्पादिका-शक्ति किस बुरी तरहसे घटी है, इसका लेखा निम्नलिखित दूसरी तालिकामें देखिये—

## भारतवर्षमें भिन्न-भिन्न फसलों और गौओंका औसत उत्पादन तथा उनकी अन्य देशोंसे तलना

| संख्या   | देशका नाम                                 | प्रति एकड् उत्पादन, पौडमें |       |               | प्रति गौ औसत             |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|--------------------------|
|          | ·                                         | गेहूँ                      | चावल  | कपास          | दुग्धोत्पादन,<br>पौंडमें |
| १        | अर्जेंटाइना                               | ७८०                        | •••   | १५१           | ९७१                      |
| २        | स्डान                                     | •••                        | •••   | २७७           | •••                      |
| ą        | ब्रेजील                                   | •••                        | •••   | १५४           | •••                      |
| 8        | कनाडा                                     | ९७२                        | •••   | •••           | ३१९५                     |
| q.       | चीन                                       | •••                        | १४००  |               | •••                      |
| Ę        | डेन्मार्क <b></b>                         | •••                        | •••   | •••           | ७००५                     |
| ৬        | ईजिप्ट ( मिश्र )                          | •••                        | २२००  | ५३१           | २६६३                     |
| ۷        | जर्मनी                                    | २२००                       | •••   | •••           | ५३०५                     |
| 9        | जापान                                     | •••                        | २३००  |               | ५८५७                     |
| १०       | इटली                                      | १३५०                       | ३०००  |               | ३४६९                     |
| ११       | पेरू                                      |                            | • • • | ५०८           | •••                      |
| १२       | सोवियट-यूनियन                             | ६३६                        | • • • | ३२२           | २३३४                     |
| १३       | अमेरिकाका संयुक्तराष्ट्र                  | ८४६                        | १४५०  | २६४           | ४१२६                     |
| १४       | यूरोप                                     | ११४६                       | •••   |               | ४४६०                     |
| १५       | एशिया                                     | •••                        | •••   |               | २३८४                     |
|          | (भारतके अतिरिक्त)                         |                            |       |               |                          |
| १६       | अमेरिका                                   | •••                        | •••   |               | ३४३२                     |
| १७       | आस्ट्रेलिया                               | •••                        | •••   | •••           | ३४६३                     |
| १८       | न्यू जीलैंड                               | •••                        | •••   | •••           | ५११८                     |
| -कुल     |                                           | ७९३०                       | १०३५० | २२०७          | ५३७८२                    |
| औसत      |                                           | ११३३                       | २०७०  | ३१५           | ३८४१                     |
| भारतवर्ष |                                           | ६३६                        | ७२८   | <b>८</b> ९    | ५२५                      |
| अन्तर    |                                           | —४९७                       | —१३४२ | — <b>२</b> २६ | —३३१ <b>६</b>            |
|          | श्चोंके औसतके अनुपातमें<br>का प्रतिशत औसत | ५६%                        | ₹५%   | २८%           | १४%                      |

इस तालिकासे यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे देशों के मिलानमें भारतवर्षमें फसलका औसत उत्पादन जहाँ ४०% है, वहाँ गायों के दूधका औसत कुल १४% है। इसका ताल्पर्य यह हुआ कि भारतवर्षकी गायें संसारकी गायों में दूध देने के हिसाब- से सबसे गयी-वीती हैं और इम उसकी उतनी भी देख-भाल नहीं करते, जितनी फसलोंकी करते हैं। परन्तु यह तो हमारी अदूरदर्शिता है और यह है सर्वथा आत्मधातिनी नीति। इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होगा कि कुछ ही दिनोंमें हमारी कृषिका सारा आर्थिक ढाँचा नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा; क्योंकि भारतवर्षका समस्त आर्थिक ढाँचा गौपर अवलिक्त है। एकमात्र गौ ही हमारे इस कृषिप्रधान देशकी सारी आवश्यकताओंको पूरा कर सकती है और उसके सिवा हमारे जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका अन्य कोई साधन है भी नहीं। उदाहरणार्थ, १. उससे हमें हल चलानेको बैल मिलते हैं, २. दूध, दहीं, मक्खन आदिसे हमें नकद पैसे मिलते हैं और ३. उसके गोवर और मूत्रसे खादकी सर्वोत्तम सामग्री प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त गौके जीते-जी तथा मरनेके बाद भी उससे हमें अनेकानेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं; परन्तु हम उनका विस्तारसे यहाँ विवरण नहीं देंगे, क्योंकि इस लेखका विषय मख्यतः क्रिये संबद्ध है।

डेन्मार्कमें एक गौ ७००० पौंड दुध देती है, हिंदस्थानकी गौ लगभग ५०० पौंड देती है: अर्थात डेन्मार्ककी गौकी उत्पादनशक्ति १४ गुना अधिक है। परन्तु डेन्मार्क और अन्य देशोंकी गौओंके दुधमें जो वृद्धि हुई है, वह सौ-पचास वर्षों के ही उद्योगका फल है। आजसे ६० वर्ष पहले जर्मनीमें गौओंकी दुग्धोत्पादन-शक्ति हिंदुस्थानी गौओंकी उत्पादन-शक्तिके बराबर थी। पर इन सौ-पचास वर्षोंके अंदर वहाँकी गौओंका दूध औसत हिसाबसे प्रति गौ ६००० पौंड होने लगा है। कैवल दुध देनेके काममें ही हिंदुस्थानकी गौ पीछे हो, यह बात नहीं; बल्कि संतानोत्पादनमें भी वह अन्य देशोंकी गौओंके मुकाबले घटकर है। अन्य प्रगतिशील देशोंमें यह देखा जाता है कि गौके दो ब्यानोंके बीच १२ से १५ महीनोंतकका अन्तर रहता है और जीवनभरमें औसत हिसाबसे प्रत्येक गौ ८-१० बच्चे देती है; पर हिंदुस्थानमें दो ब्यानोंके बीच १८ से ३० महीनोंतक समय बीत जाता है और जीवन-भरमें एक गौ ४ से ८ तक बच्चे देती है।

हिंदुस्थान और अन्य देशोंके बीच गौओंके दुग्धोत्पादन और संतानोत्पादनकी शिक्तयोंके सम्बन्धमें यह जो भीषण बैषम्य है, इसका कारण यह नहीं कि हिंदुस्थानकी गौओंकी जातिमें ही कुछ हीनता या न्यूनता है, बिल्क इसका कारण उन सब लोगोंका निर्दयतापूर्ण उपेक्षाभाव है, जिनके ऊपर गौओंके पालनादिके सम्बन्धमें किसी प्रकारका उत्तरदायित्व है। सरकारी फार्मोंमें जो पशु रक्खे जाते और जिनकी नस्ल सुधारनेका प्रयत्न किया जाता है, उनके विवरणसे यह मालूम होता है कि विगत २० वर्षोंमें इनकी दूध देनेकी शिक्तमें प्रतिशत दो सौके हिसाबसे वृद्धि हुई है और यह अनुमान किया जाता है कि भारतीय गौओंकी दुग्धोत्पादन-शक्ति वैज्ञानिक पशुपालन-पद्धतिके द्वारा नीचे दी हुई हदतक बढायी जा सकती है—

- १. सानी-पानीमें सुधार करके- प्रतिशत ३०
- २. नस्लमें सुधारके द्वारा- ,, ,, १५
- ३. सुप्रबन्धके द्वारा--- ,, ,, १५
- ४. रोग-प्रतिबन्धके द्वारा— ,, ,, १५

प्रतिशत **७**५

अतः यह स्पष्ट है कि हिंदुस्थानमें गोवंशका सुधार किया जा सकता है। अवतक उसका जो हास होता रहा है, उसका कारण केवल उपेक्षा है। कृषिके लिये गौ सर्वथा आवश्यक है, और इसलिये यदि गोवंशका सुधार करना है तो विशिष्ट और एकनिष्ठ प्रयत्नोंमें लगना होगा। गौका तथा उसके साथ सभी पालनीय पशुओंका हित अन्य उद्योग-धंधोंके स्वार्थोंपर न्योछावर नहीं किया जा सकता, न उनका गौण अङ्ग बनाया जा सकता है। भारतके पालत् पशुओंकी दशा हमलोगोंकी उपेक्षासे अत्यन्त हीन-दीन हो चुकी है; और यदि यही आत्मधातिनी नीति आगे भी बनी रही तो देशके राष्ट्रीय कल्याण-साधनमें वहत बड़ा प्रतिबन्ध उपस्थित होगा।

गौके साथ आये दिन तीन प्रकारसे अन्याय होता रहता है—१. उसके वंद्य-सुधारका कोई पूरा प्रयत्न नहीं होता, २. उसकी बहुत बड़ी संख्यामें बेहिसाब हत्या होती रहती है और ३. उसकी प्रतिद्वन्द्वी भैंसकी उसकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरहसे रखवाली की जाती है।

कृषकके लिये भैंस या अन्य किसी भी पशुकी अपेक्षा गौ जो अधिक आवश्यक है, उसमें उसकी वह त्रिविध उपकारिता कारण है जिसका निर्देश इस लेखमें पहले किया जा चुका है।

हिंदुस्थानमें अनाजकी फसलें जो इतनी घटिया होती हैं, इसके अनेक कारण हैं; पर एक कारण गौके दुग्धोत्पादन और संतानोत्पादनकी अल्पता भी है, जो हमलोगोंकी उपेक्षाका फल है। यह अन्य कारणोंसे कम महत्त्वका कारण नहीं है—यह बात भूमि, मनुष्य और पशुके बीच जैसा जीवन-सम्बन्ध है उसे देखनेसे स्पष्ट हो जायगी—१. भारतीय गौकी शारीरिक दुर्बलता और प्रजोत्पादन-सामर्थ्यकी कमी तथा उसकी उपेक्षाके कारण (अ) बछड़े कम पैदा होते हैं, (आ) और उनका आरोग्य तथा शरीरका, बनाव

बहत अच्छा नहीं होता, (इ) इससे बहत कम बछडे बडे होनेतक जीते हैं; परिणाम यह होता है कि (अ) जमीन जोतनेके लिये बैल कम मिलते हैं। (आ) वे अधिक काम नहीं कर सकते, (इ) फलतः जमीन अच्छी तरहसे जोती नहीं जाती और इससे जमीनकी फसल पैदा करनेकी ताकत घट जाती है: २. किसानोंके पास पश्चओंकी कमी और उनकी घटिया खराक होनेसे (अ) खाद परी नहीं मिलती, इससे (आ) जमीनका उपजाऊपन घटता है और फसल भी घटिया होती है। ३. गौओं तथा दूध देनेवाले अन्य पशुओं भी एक तो कमी और दूसरे उनकी हालत भी अच्छी न होनेसे (अ) दूध कम होता है और क्रुपकको वैसा खाद्य नहीं मिलता, जिससे वह अपना आरोग्य और दृढता बनाये रह सके । फलतः मृत्यसंख्याका परिमाण बढता और दीर्घायता तथा उद्योगसामर्थ्यका ह्वास होता है । इस तरह भूमिको मनुष्यसे जो श्रम और निगाह मिलनी चाहिये; उससे भूमि विच्चित रह जाती है, पैदावारके घटनेमें एक कारण यह भी होता है । ४. द्ध और बछड़ोंकी कमीके कारण किसानके पास कोई ऐसी चीज नहीं रहती, जिसे बेचकर वह कुछ और आमदनी भी कर सके।

केवल फसलसे क्या देहातके और क्या शहरके लोगोंकी सब आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकतीं । देहातके लिये कुछ और उद्योग भी होना चाहिये और शहरवालोंको आरोग्यरक्षक बलवर्द्धक खाद्यके बरावर मिलते रहनेकी पूरी व्यवस्था भी होनी चाहिये । पशुपालन और उनकी वंशवृद्धि-जैसा कोई सहकारी धंधा उनके लिये नहीं रहा । यह धंधा अवश्य ही ऐसा है कि फसल उपजानेके नित्यके कामके साथ इसका जीवनगत अतिधनिष्ट सम्बन्ध है । इस धंधेसे बारहों मास किसानकी दैनिक आय वन सकती है । इससे उसकी तथा शहरवालोंकी भी दैनिक आहार-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं और फसल उपजानेके काममें आवश्यक साधनसामग्री भी जुट सकती है । इस धंधेके लिये उसे न तो कोई नया साज-सामान जोड़ना पड़ता है, न पूँजी ही लगानी एडती है ।

किसानोंको वर्षमें एक या दो बार रुपयेके दर्शन होते हैं, जब अनाजकी फसल कटकर बाजार पहुँचती है। दूष और दूधके पदार्थ ऐसी चीजें हैं, जो बारहों मास होती और बेची जा सकती हैं; इस तरह किसानोंके हाथोंमें रूपया बराबर रह सकता है।

पर यह काम तभी बन सकता है; जब दध देनेवाले पराओंका सधार किया जाय, उन्हें अच्छी तरहसे अच्छा खाना खिलाया जाय और डेयरियोंका अच्छा संघटन हो। आवस्यकता इस बातकी है कि अनाजकी फसल और पद्मश्रीका पालन दोनों ही हृष्टियोंसे खेतीका काम किया जाय और आय-व्ययमें दोनों ही हेत्ओंपर समान दृष्टि रहे । अभी विल्कल बेहिसाब काम हो रहा है, इस ढंगका अन्त हो जाना चाहिये। विशेष और एकनिष्ठ प्रयत्न करने होंगे और पश-पालनकी उन्नतिके लिये ऐसे संघटन बनाने होंगे, जो प्रस्तत विषयकी खोजका काम करते रहें और दक्षताके साथ उन्नति-साधन करें । पद्म-पालन-व्यवसाय अन्य किसी व्यवसायके लिये त्यागा न जाय, न किसी व्यवसायके अधीन किया जायः क्योंकि इस व्यवसायका अपना खास वैज्ञानिक और आर्थिक ध्येय है और इस तरह यह अन्य व्यवसायों में केवल सहायक ही नहीं, बल्कि इसका अपना स्वतःसिद्ध महत्त्व भी है ।

इन बातोंके विरुद्ध एक दलील यह पेश की जा सकती है कि जमीन जोतने आदिका काम यन्त्रोंद्वारा भी तो कराया जा सकता है । आजकी दुनियामें अवस्य ही यन्त्राविष्कारोंकी कोई कमी नहीं है और कृषिको यन्त्रसाध्य बनाया जा सकता है। पर यहाँ इसके होनेमें अभी बहत देर है, क्योंकि जबतक यहाँका सारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दाँचा ही जडसे बदल न दिया जायगा, तबतक इसकी कोई सम्भावना नहीं । फिर, कृषिकर्मको यन्त्रसाध्य बना देनेसे यान्त्रिक चालनशक्ति तो हमें मिलेगी, पर जमीनकी उपज-शक्तिको बना रखनेकै लिये खाद कहाँसे लायेंगे । क्रिन या . रासायनिक खाद निर्माण करनेके लिये कारखाने खोलनेकी बात तुरंत होठोंपर आती है। पर यह भी भ्रम है। कारण, जबतक प्रकृतिपर हमारा इतना अधिकार नहीं हो जाता कि हम सब जगह ठीक समयपर समरूपसे यथावश्यक वर्षा करा सकें या जबतक कम गहरे और बहते हुए जलके जितने भी साधन हैं, सबका उपयोग कर सब जगह पानी न पहुँचा सकें, तबतक रासायनिक खादोंका उपयोग कदापि सर्वत्र नहीं हो सकता।

यह मान लें कि प्रकृतिपर आपका बस हो गया या सर्वत्र आपने कुएँ खनवा दिये और बिजलीसे पानी चढ़ानेकी व्यवस्था कर ली और चारों ओर नहरें काट-काटकर खेतोंमें पानी भी पहुँचा दिया, तो भी, वे दूध, घी, मक्खन आदि कहाँ से आवेंगे, जो लोगोंकी आयु, आरोग्य और वलकी रक्षाके लिये अत्यन्त आवृद्यक हैं ? क्या उनका काम वनस्पति-घी करेगा ? या दूधके बदले, कृत्रिमतासे प्राप्त दूधके घटक-द्रव्योंको मिलाकर दूधका कृत्रिम प्रतिनिधि-पदार्थ तैयार कर उसका प्रचार किया जायगा ? अभी, विशेषतः हिंदुस्थानमें विज्ञानकी जहाँतक गति है, वहाँतक तो ऐसे कोई प्रतिनिधि-पदार्थ नहीं बने हैं जो दूधका काम दे मकें। अतः हिंदुस्थानके लिये गौका होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके विना हिंदुस्थानको खाद्य नहीं मिल सकता। हिंदुस्थानीय कृषिकी जोतीन मुख्य आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करनेवाली एक-मात्र गौ है; अन्य कोई पशु यह काम नहीं कर सकता। दूधके लिये भैंस भी भले ही आवश्यक हो, पर वह गौका काम नहीं दे सकती।

## (अ) यन्त्र बनाम बैल

जमीन जोतने, बोझ ढोने, गाड़ी खींचने आदि कामोंके लिये बैलोंका होना आवस्यक है। सड़कोंके अमावमें मोटरोंकी उपयोगिता बहुत सीमित है। यन्त्रोंके द्वारा कृषिकर्मके होनेके लिये ये चार चीजें जरूरी हैं—१. आरम्भमें ही बहुत बड़ी पूँजी लगाना, २. यन्त्र चलाने तथा जरूरत पड़नेपर यन्त्रको दुरुस्त करनेका यान्त्रिक कौशल, ३. ईधनका काम देनेवाले तेलोंका तथा यन्त्रोंके अलग-अलग पुजोंका यथावस्यकरूपसे बराबर मिल सकना और ४. खेतीके लिये बड़े-बड़े खेतोंका चक होना।

क्या ये सब बातें हिंदुस्थानमें अभी मौजूद हैं ? हिंदुस्थानके जो किसान इतने दिर्द्ध हैं कि अपने देशी हलोंकी भी मरम्मत कराकर उन्हें दुक्स्त नहीं रख सकते, वे बड़े-बड़े यन्त्र खरीदने, रखने और चलानेका खर्च कहाँ से लायेंगे ? उनमें वह कौशल भी कहाँ है, जो स्वयं यन्त्र चला सकें या वह सामर्थ्य कहाँ है जो यान्त्रिकोंको नौकर रखकर उनसे काम छे सकें ? वे कारखाने कहाँ हैं, जहाँ इन यन्त्रोंकी मरम्मत हो सके या गाँवोंमें अथवा गाँवोंके आस-पास वैसी दूकाने कहाँ हैं, जहाँसे यन्त्रोंके लिये आवश्यक तेल आदि मिल सकें ? उनके पास इतना रुपया भी कहाँ आता है जो वे ये सब चीजें खरीद सकें ? फिर, सबसे बड़ी बात यह कि ये छोटे-छोटे खेत बड़े-बड़े खेतोंके बड़े-बड़े चक कैसे बनें ? यन्त्रोंसे कृषि करनेका मतलब तो यही है कि सैकड़ों एकड़ जमीन एक साथ जोती जाय, अन्यथा यन्त्रोंसे जोतना न तो सुलभ है न लाभप्रद ही। हिंदुस्थानमें औसत हिसाबसे

प्रत्येक किसानके पास पाँच एकड़से अधिक जमीन नहीं है और ये पाँच एकड़ भी कई खेतोंमें बटे हुए हैं। तब यन्त्रोंसे कैसे काम लिया जायगा।

ऐसी अवस्थामें तीन ही उपाय हो सकते हैं—या तो १. सब यन्त्र सरकारी हों और सरकार ही उनहें चलावे, या २. कोआपरेटिव सोसाइटियाँ यह काम करें, अथवा ३. रूसमें जिस प्रकार सबकी खेती एक साथ होती है, उस प्रकारसे यहाँ भी समष्टि कृषि-पद्धति चलायी जाय।

यह अन्तिम उपाय हिंदुस्थानके सोविएट शासन-पद्धति स्वीकार करनेपर ही अर्थात् अभीका सारा आर्थिक और राजनीतिक ढाँचा जड़-मूळसे वदळनेपर ही हो सकता है। नं० २ का उपाय विफळ हो चुका है और इस ढंगसे काम भी बहुत टेढ़ा हो जाता है। रहा नं० १, उसकी अभी बहुत वाळतक कोई आशा नहीं की जा सकती और न उससे कोई वैसा लाभ ही हो सकता है। इस उपायके करनेमें एक प्रकारकी जवरदस्ती और कृषिको एक हदतक सरकारके अधीन करना है, चाहे किसानोंका माळिकाना हक इससे मारा न जाय।

इन बातोंसे यह स्पष्ट होगा कि कृषियन्त्र अभी बहुत कालतक बैलोंका काम नहीं दे सकते।

## (आ) खाद--रासायनिक बनाम गोबर आदि

रावायितक खादोंके लिये पानी पर्याप्त होना चाहिये और वह समयपर नियतरूपसे मिलना चाहिये। यह तभी हो सकता है, जब आबपाशीकी सब सुविधाएँ मौजूद हों। वर्षाकालकी अनिश्चित स्थितिके भरोसे रहनेवाली और वर्षाके जलसे सींची जानेवाली फसलोंको रासायितक खादोंसे कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। यदि ठीक समयपर वर्षा न हुई तो इन खादोंसे फसलोंको नुकसान ही पहुँचनेका डर रहता है। गोवरसे इस प्रकारका कोई भय नहीं रहता, उससे जमीनको हर हालतमें लाभ ही पहुँचता है। जमीनकी मौतिक और रासायितक बनावटमें गोवरकी खाद सब प्रकारसे अनुकूल ही पड़ती है।

## (इ) नैसर्गिक दुग्धपदार्थ बनाम कृत्रिम दुग्धपदार्थ

आयु, आरोग्य और बलकी रक्षा करनेवाले खाद्यके नाते गौके दूधकी बराबरी कर सकनेवाला और कोई पदार्थ नहीं है। मैंसके दूधसे भी यह अधिक श्रेष्ठ और अनुकूल है; कृत्रिम पदार्थों और वनस्पति-धीसे इसकी तुलना करना केवल समय नष्ट करना है। यह मभी जानते हैं कि यंजाव-जैमे प्रान्तोंमें जहाँ गाँएँ और दूध देनेवाले पशु विदोपरूपसे और अच्छी-अच्छी जातियोंके रक्ष्ये जाते हैं, वहाँके किसानोंका रहन-सहन, ज्ञारीरिक आरोग्य और डील-डोल तथा आर्थिक स्थिति हिंदुस्थानके उन प्रान्तोंके लोगोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी है: जहाँ गौओं तथा अन्य पशुओंकी हालत अच्छी नहीं है!

अन्तमें आग्रहके साथ यही कहना है कि गौ एक

अत्युत्तम निधि और भारतीय क्विषका जीवनधन है; अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं, जो इसका स्थान ग्रहण कर सके ! भारतीय कृपिकी उन्नति गौके सुधारपर ही निर्भर है । गौकी उपेक्षा करना कृषिको नष्ट करना है ।

पशुपालनके प्रति उपेक्षाकी वर्तमान नीति आत्म-घातिनी है। इसे छोड़ पशुओंके साथ सदय न्यायपूर्ण व्यवहार होता चाहिये।

मेरे स्तनांमें पीड़ा होने लगती है।

322

## गोमाताके हृदय-उद्गार

ं केंब्रक—प० श्रीचन्द्रकेंब्ररजी पाण्डेय एम्० ए०, बी० टी० ।

लोग मुझे माता कहते हैं। अन्य देशोंमें तो कुछ विद्वान व्यक्ति ही उपयोगकी हिए-से मुझे माता कहते हैं, किन्तु भारतवर्षमें तो मैं गोमाताक नामसे प्रसिद्ध हूँ। भारतवासी सुझमें तेतीस करोड़ देवताओंका वास मानते हैं। किन्त धन्य हो भारतवासी पुत्रों ! मुझे कहाँ-से-कहाँ घसीट लाय । तुम्हारे पूर्वजीने मुझे किसी उच आसनपर विठाया था, मेरा कैसा आदर-मत्कार करते थे। महाराज दिलीप मेरी रक्षांके लिये अपने प्राणतक देनेको तैयार हो गये थे। उन्हींकी सन्तान तम हो। मुझे क्या और कितना खिलाते हो, मैं ही जानती हूँ। मेरे हृदयका दुकड़ा, मेरा लाल कठिनाईसे चार गूँट दृध भी नहीं पीने पाता कि उसे निर्दयतापूर्वक खीच लिया जाता है ! वह बेचारा तृषित आँखोंसे मेरी ओर देखता है। वत्स-स्नेहवश दूध टपकानेवाले मेरे स्तनोंकी ओर बढता है। किन्तु मुझे माता कहनेवाले उस वेचारेकी गर्दनसे वॅधी हुई रस्तीको जोरोंसे खींचते हैं, मैं चुपचाप देखती रह जाती हैं। आँखोंमें आँसू लानेके सिवा और कर ही क्या सकती हूँ ? फिर भी मेरे वछड़ेकी आज्ञा नहीं टूटती । वह सतृष्ण आँखोंसे कभी ब्रुट्टनेवालेको, कभी बर्तनको, कभी मुझको और कभी बर्तनमें छर्ग-छर्र गिरती हुई वृचकी धारको देखता है। किन्त आह ! तुम मुझे इस प्रकार दुइते हो कि दूधकी एक बूँद भी शेष नहीं रहने पाती।

में सिमकती हूँ, पर तुम अपना काम कियं ही जाते हो। जब बहुत कसके दबानेपर भी दूधकी बूँद नहीं निकलती, तव मेरा लाल छोडा जाता है। वह वडी प्रसन्नता और आशासे दोडता है, दर्द करते हुए मेरे स्तनींको वह भी मुँहसे दवाता है, पर पाता क्या है ? उस समय मेरे हृदयपर क्या यातती होगी, जरा साची ! में रोकर अपने लालसे कहती हूँ---बेटा ! अब दूध कहाँ । दूध तो मुझे माता कहनेवाले छुटेरे ल गये। मेरे भारतवासी सपूर्ता ! तुमरे कौन-कौन-सा रोना राज । वचा छोटा हो या बढा, माताका स्नेह सदा एक-सा रहता है! मेरे बड़े लड़कोंकी तुम क्या दुईशा करते हो, यह वे ही जानते हैं। खानेके लिये बेचारोंको सूखा भूसा और पानी डाल देते हो; पर जब गार्डीपर माल लादने लगते हो तो समझते हो तुमने उन्हें दूध-घी खिलाकर पाला है। बेचारे खींच नहीं पाते, अपनी हड्डी-हड्डीका वल लगा देते हैं। जरा भी रुके तो डंडे पडते हैं। उनका कोई वश नहीं चलता। घुटने टेक-टेककर जोर लगाते हैं, और तुम्हारी भाड़ी खींच ही ले जाते हैं। यह देखकर मेरा कलेजा टूक-टूक हो जाता है।

मेर हदयकी पीड़ाको माता ही समझ सकती है। मेर क्षोंकी इतनेसे ही इतिश्री नहीं हो जाती। तममेंसे मेरे कछ सपत तो ऐसे उदार हैं कि जब में द्ध देना वंद कर देती हूँ, तब वे मुझे भारस्वरूप समझकर कसाइयोंको सोंप देते हैं ! में छाचार होकर अपने भाग्यपर रोती हुई और अपने पुत्रोंका भला मनाती हुई खपचाप चली जाती हैं। ये तो धनके लालचमें या पालन करनेमें असमर्थ होनेसे ऐसा करते हैं: किन्तु उन पुत्रोंको क्या कहूँ, जो अपनी जीभको नहीं रोक सकते और नाना प्रकारके व्यञ्जन होते हुए भी मेरा मांस खाते हैं !! 'हाय ! इसपर भी जब वे कभी सभा-सोसाइटीमें कुछ बोलनेको खडे होंगे तो मुझे माता कहेंगे। मेरा मांस तो अन्य देशवाले बड़े चावसे और पायः घर-घरमें खाते हैं। भारतमें बहुत कम ऐसे मिलेंगे। फिर भी जितना दुःख मुझे भारतवासियोंके खानेसे होता है, उतना दसरे देशवासियोंके खानेसे नहीं होता । बात यह है कि जिससे अच्छे बर्तावकी आशा नहीं है। जो स्वभावसे दुए है और जो अपनेसे कोई सम्बन्ध नहीं मानता, वह यदि दुर्व्यवहार करता है तो उतने दुःखकी बात नहीं होती, जितने दःखकी बात तब होती है जब कि अपनेको जो माता कहता हो, जिससे अच्छे व्यवहार-की आशा हो, वह अपने साथ दुर्व्यवहार करे। मेरे भारतीय पुत्रो ! तुममें इतना महान् परिवर्तन हो जायगा, इसकी मुझे आशा नहीं थी। और तो और, कुछ भारतीय ही ऐसा कहते हैं कि जो गाय-बैल अनुपयोगी हो गये हों, उन्हें गोली मार दो। क्या कहूँ ऐसे अबोध बच्चोंको ? भला, उनसे कही कि उनकी बृद्धा माता, जिनसे कोई काम नहीं हो सकता और उनके बुद्ध पिता, जो सिवा खानेके एक पैसा नहीं कमा सकते, उनको कोई गोलीसे मारे तो वे मारने देंगे ? किन्तु मेरे कहनेसे क्या होता है।

मैं चिल्लाकर रह जाऊँगी और मुझे माता कहनेवाले

विदेशी सभ्यतासे प्रभावित होकर एक दिन यह भी कर

हालेंगे।

मलायम-से-मलायम चमकदार क्रोम-छेदरका पंष पहनने-वाछे मेरे शौकीन पत्रो ! जरा हृदयपर हाथ रखकर सोची, तम्हारे जतेमें इतनी चमक और इतनी मुलायामयत कहाँसे आयी है आइ! याद करती हुँ तो रोआँ-रोआँ काँप जाता है। मेरी आँखोंके सामने मेरे चार-चार, छः-छः महीनेके लाल मशीनपर जीते खडे किये गये और उनका चमडा निकाल लिया गया ! मेरा चमडा तो इस तरह निकाला ही जाता है, किन्त अधिक शौकीन बाबुओंके लिये छोटे-से-छोटे जीते बच्चेका चमडा निकाला जाता है। अभी क्या हुआ है, अभी तो पश्चिमीय सभ्यताका प्रयोगमात्र हुआ है। फिर तो भाँति-भाँतिकी मशीनें आवेगी। मशीनसे मेरा द्ध निकाला जायगा । भले ही द्धके साथ मेरा रक्त निकल आवे! मशीन ही खेत जोतेगी, तब मेरे बचोंका काम केवल दूसरोंकी भूख शान्त करना ही रह जायगा। यह सब वहाँ होगा, जहाँ मैं माता मानी जाती हैं, जहाँ मेरी पूजा होती थी, जहाँ मेरी सेवामें बड़े-बड़े नरेश ैदल नंगे पाँव वन-वन घूमते थे, जहाँ नरेश क्या, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण मेरी सेवा करते थे, मेरी पूजा करते थे और मेरे दु:ख-सुखसे दुखी-सुखी होते थे । समयकी बात है, और क्या कहूँ ! तुम भले ही क्पुत्र हो जाओ, पर मैं कुमाता नहीं हो सकती; क्योंकि मैं माता हैं। मैं सदा तुम्हारा भला चाहुँगी । मेरे अबोध बच्चो ! अब भी समय है। कुछ बिगड़ा नहीं। मेरी दशा संघारोः मेरी और ध्यान दो, मेरी दशापर दया करो, केवल पैसोंकी ओर न देखों। मेरा अपना सम्बन्ध सोचो--मैं तुम्हारी दुखी माला हूँ,

तुम मेरे भूले हुए प्यारे पुत्र हो ।
परिचमीय सभ्यताकी चकाचौंधमें मत पड़ो ।
मेरे हृदयसे लगकर मुझे मुखी और संतुष्ट करो,
विश्वास करो—मैं तुम्हें फिर उन्नतिके शिखरपर पहुँचा
हूँगी;
तुम्हारा खोया हुआ मान, गौरव, प्रतिष्ठा और तुम्हारी
कीर्ति फिरसे प्राप्त करा दूँगी।

कुपुत्रके प्रति भी माका क्या भाव रहता है, यह अपनी मातासे पूछो । तुम मुझे प्रेमसे एक बार 'मा' कहकर पुकारो, सत्य समझो मेरे आशीर्वादमात्रसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा । कुछ भी हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी मा हैं !

### A STANGER OF

## गोटुम्धकी सर्वश्रेष्ठता और उसका मूल कारण

( लेखक--श्रीमाधवशरणजी पम्०५०, पल-पल्० वी० )

भारतमें वैदिक काल्सं ही गोजाति और गोदुग्धकी महत्ताका गुण गाया जा रहा है। हमारे दिव्यदृष्टिसम्पन्न मृषियोंने अखिल मानवजातिका अशेष कल्याण करनेवाली गोमाताके गुणोंको प्राचीन कालमें ही पहचान लिया था। उन्होंने उसको 'कल्याणी', 'इन्द्राणी' और 'पावनी'—जैसे नाम दिये हैं। हमें वेदोंमें जगह-जगह गौके सम्बन्धमें प्रार्थनाएँ मिलती हैं। ऋग्वेदकी यह गोस्तुति देखिये—

## यूयं गावो मेद्यथा इत्सं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम् । भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद् वो वय उच्यते सभासु ॥

'गायो ! तुम क्रज्ञ और जर्जर शरीरको भी सुदृढ़ कर देती हो । जिनका रूप बिगड़ गया है, उनको सुन्दर बना देती हो । अपने ग्रुभ शब्दसे मेरे घरको पवित्र करो । इमारी सभाओंमें तुम्हारी ही महान कीर्तिका गान होता है ।

गार्चे केवल आश्रममें रहनेवाले ऋषियों और तपस्वियों के ही आदरकी पात्र नहीं थीं । उस समय गोधन ही तो मुख्य धन था । बड़े-बड़े राजे-महाराजे लाखों की संख्यामें गार्चे रखते थे और उनकी देख-भाल और रक्षाका खयं बड़ा ध्यान रखते थे । महाराज दिलीपकी गो-सेवा तो प्रसिद्ध ही है । बृहदारण्यकोपनिषद्में एक कथा आती है कि ब्रह्मवेत्ताओं-की सभामें सर्वश्रेष्ठ उतरनेपर राजा जनकने याश्ववख्यको १००० गार्चे पुरस्कारमें दीं । सर्वश्रेष्ठ विद्वान्को राजा जनकजैसे धर्मात्मा सर्वश्रेष्ठ वस्तु ही पुरस्कारमें देंगे । सत्रमुत्त थे । महाभारतके अनुसार राजा विराटके पास हजारों गार्चे थीं । उन्हें कीरवों के हर ले जानेपर राजकुमार और बादमें खयं राजा उनकी रक्षाके लिये गये । हम सबके परम प्रिय गोपीजन-

वल्लभ भगवान् गोपालनन्दनको इस घराधामपर खींच लानेवाले नन्दराजकै पास तो एक करोड़ गायें थीं। और श्रीहरिने उन गायोंकी स्वयं अपने हाथों सेवा करके गोसेवाके आदर्शको सर्वोच्च स्थानपर चढ़ा दिया। गीतामें उन्होंने वर्णधर्मकी व्याख्या करते हुए वैश्योंका धर्म वताया है—'कृषि-गौरस्यवाणिज्यम्।' यहाँ घ्यान देनेकी वात है कि 'गौरस्य' को भगवान्ने कृषि और वाणिज्यके बीचमें रक्खा है। देहली-दीपकन्यायसे यह दोनोंको प्रकाशित कर रहा है। अर्थात् कृषि और वाणिज्य दोनों 'गौरस्य' से ही प्राणान्वित होते हैं।

तथागत बुद्धने तो गायोंको माता, पिता और भ्राता— सभी कुछ बना डाला है।

यथा माता पिता भाता अञ्जे वापि च जातका। गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा॥

्जिस प्रकार मा, वाप, भाई और दूसरे समे अधने मित्र हैं, उसी प्रकार गाय हमारी परम मित्र है, जिससे मृत-संजीवनी ओषिषयाँ निकलती हैं।

आजकल भी संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष महातमा गाँधी-जीने गायके विषयमें जितना कुछ कहा और लिखा है, उन सबका संग्रह किया जाय तो एक छोटी-मोटी गोस्तोत्र-रज्ञावली बन जाय । और अब तो पाश्चास्य विद्वान् भी गोदुरुषकी महत्ताको समझने लगे हैं। अमेरिकाके डाक्टर ई० बी० मैकॉलम कहते हैं—

'जिस राष्ट्रने सफलता प्राप्त की है, जो महान्, सुदृद् और शक्तिशाली हुआ है, जिसके वचोंकी मृत्यु-संख्या वटी है, जिसका व्यापार संसारमें फैला है, जो कला, साहित्य और संगीत-का गुण पहचान सका है और जो विज्ञान एवं प्रत्येक बौदिक क्षेत्रमें आगे वढ़ा है, वह सदा उन्हीं लोगोंसे बना है जिन्होंने स्वच्छन्द होकर गोदुम्ब और तिन्निर्मित पदार्थोंका सेवन किया है।'\*

गोदुम्बमं ये सब गुण आये कहाँसे ? आधुनिक रसायन-विज्ञान और आहार-विज्ञान इसका कई प्रकारसे अनेक नयी-नयी बातें बताकर उत्तर देगा । गोदुम्बमें शरीररक्षा और स्वास्थ्यस्थितिके लिये आवश्यक कावेंहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चीनी और विभिन्न प्रकारके खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। खाद्यौज ( Vitamins ) तो लगभग सभी इसमें होते हैं। और भी कितनी वस्तुएँ इसमें मिलती हैं, जिनका पृथक्-पृथक् वर्णन इस छोटेसे लेखमें असम्भव है। यहाँ तो मुझे इसके केवल दो अविश्रुत गुणोंका ही उल्लेख करना है।

माताके दूधके समान मनुष्यके लिये सर्वश्रेष्ठ, स्वास्थ्यप्रद और सास्विक पेय गायका ही दूध है। अपने शिशुओंको स्तनद्वारा दूभ पिलानेवाले जीवधारियोंको स्तनपार्था (Mammals) कहते हैं। इस वर्गकी स्त्री जातिके शरीर-स्थानमें गर्भस्थितिके बादसे दूध बनने लगता है। यह दूध शरीरमें कैसे बनता है, इस बातका निश्चित पता अभीतक वैज्ञानिकोंको नहीं लगा है। परन्तु जितने दिनोंतक एक स्त्री गर्भ धारण किये रहती है, लगभग उतने ही दिनोंतक गाय भी गर्भधारणके पश्चात् प्रसव करती है। इस प्रकारसे जितना समय प्रकृति मानवीकी देहमें दुग्ध तैयार करनेमें लेती है, उतना ही समय गायके शरीरमें भी लगाती है। वहुत सम्भव है गोदुग्धको नारीके दुग्धके समान गुणसम्पन्न बनानेमें यह बात भी सहायक हो।

पर सबसे यहा गुण गायके दूधमें आता है उसके वात्सस्यसे । गायका अपत्य-स्नेह बहुत प्रवल होता है । वह उसको खूब चूमती-चाटती और बड़ा प्यार करती है । उससे अलग होनेपर उसको अपार दुःख होता है । वनमें चरने जाती है, तब भी उसका मन अपने बच्चेपर ही टँगा रहता है । दूसरे पशुओंमें यह बात नहीं होती । अपने बच्चेके मर जानेपर गायको इतना शोक पहुँचता है कि वह बहुधा तीन-चार दिनोंतक कुछ खाती-पीती नहीं ।

संस्कृतका 'वात्सल्य' शब्द ही बत्स (गो-संतित )से बना है। गायका अपत्य स्नेह ही समस्त प्राणियों के अपत्यस्नेहका द्योतक वन गया है। उमका 'वात्सल्य' आदर्श जो ठहरा। भावनाके पारली कवियोंने गायके इस स्नेहको प्रसिद्ध कर दिया है। जहाँ कहीं भी संतानके प्रति माताके स्नेहको दिखाना, दुआ है, वहीं हमारे किबयोंने गायकी ही उपमा पकड़ी है।

जब भगवान् राम वन जाने लगे तो माता कौसल्या भी वछड़ेके पीछे दुवली गाँके समान उनके साथ जानेके लिये कह रही हैं-

अधापि किं जीवितमद्य में तृथा स्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभा। अनुव्रजिप्यामि वनं स्वयैव गीः

सुदुर्बेळा वस्समिवाभिकाङ्क्षया ॥%

(बा० रा० २। २०। ५४)

यहाँ 'सुदुर्बला' शब्द और भी महत्त्वका है। 'वत्ताभिकाङ्क्षा' से 'सुदुर्बला' गाय भी उसके पीछे-पीछे वैभवपूर्ण सदनको छोड़कर वनको चली जाती है। मनुष्यांके बीच यह व्यवहार साधारण लगेगा, पर पशु-जातिके बीच तो असाधारण है।

इसी प्रकार जब भगवान् वनसे अयोध्या लौटे, उस समय माताएँ जिस प्रेमसे उनकी ओर दौड़ीं, उसका वर्णन गोस्वामी तुल्सीदासजी गायकी ही उपमाके सहारे करते हैं— कौसल्यादि मातु सब थाई। निरासि बच्छ जनु धेनु लवाई॥

श्रीमद्भागवतमें भी श्रीकृष्णको तृणावर्तके उड़ा छे जाने-पर माता यशोदाकी जो दशा हुई, उसका वर्णन करते हुए श्रीग्रकदेवजी कहते हैं—

इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे
सुतपद्वीमबलाविलक्ष्य माता ।
अतिकरणमनुस्परन्त्यशोचद्
सुवि पतिता सृतवत्सका यथा गोः ॥ ।

(१०1७/1२४)

<sup>\*</sup>The people who have achieved, who have become large, strong and vigorous people,—who have reduced their infant mortality, who have the trades in the world, who have appreciation for art, literature and music, who are progressive in science and in every sctivity of human intellect, are the people who have used liberal amounts of Cow-milk and its products.

—Dr. E. V. MacCollum of America

<sup>\*</sup> हे चन्द्रमुख राम ! तुन्हारे विना अब मेरा जीवन व्यर्थ है । बछड़ेकी प्रीतिसे दुर्वल गायके समान मै तुन्हारे पीळे-पांछे बनको चळाँगी ।

<sup>†</sup> प्रचण्ड आँषी और धूलकी वर्षामें बालक श्रीकृष्णको न देखकर जिसका बछड़ा मर गया हो, उस गायकी तरह पछताती और शोक करती हुई अवला यशोदा पृथ्वीपर गिरकर रोने-बिरुखने लगीं।

गायका यह प्रवल प्रेम ही उसके दुग्धको अमृत वना देता है। मा जिस भावना, जिम स्नेह, जिस ग्रुभ कामनासे अपने वन्चेको दूध पिलाती है, वह सब गो दुग्धमें वर्तमान रहता है; क्योंकि स्तनदान करते समय और वैसे भी गायमें अपने बच्चेके प्रति ये भावनाएँ भरी रहती हैं। इन भावोंका दूधपर वड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल पाश्चात्त्य देशों में जन्मते ही गायसे वल्लेको अलग कर देनेकी जो प्रथा चल पड़ी है, वह दूधके इन नैभागिक गुणोंकी हत्या कर देती है, इस प्रक्रियासे गायों पयः-पदा माताएँ न रहकर दुग्धोत्मादक मशीनें वन जाती हैं।

आजकल मेरमिर्ज़िमकी चिकित्मा मणालीद्वारा कोर जलमें स्वास्थ्य अथवा रोगापहरणकी भावना भरकर रोगीको पिला दिया जाता है, और रोग छूट जाता है। फिर माके शरीरमें महीनोंसे तैयार होते हुए दृषमें उसकी सची भावनाओंका क्या असर होगा, यह सोचना कठिन नहीं है। माके कुद्ध होने या डर जानेपर उसका दूध बिगड़ जाता है यह बात तो बहुतोंके देखनेमें आयी होगी। ऐसा दूध पीकर कितने बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। जिस प्रकार दुर्भावनाओंसे दूध बिगड़ता है, उसी प्रकार सद्भावनाओंसे उसके गुणोंकी बुद्धि भी होती है।

गाके चरित्र और आहारका भी उनके दूधगर बहुत प्रभाव पड़ता है। माके सारिवक विचार दूधमें उतर आते हैं और संतितको भी वैसे ही बनानेमें सहायक होते हैं। उच्टे स्वभाववाली माका दूध भी विषम होगा। गायके चरित्रके विपयमें कुछ कहना तो नानाके आगे मामाके लड़कपनकी वात वतानेकंसमान होगा। प्राणीमात्रमें गायसे सीधा कदाचित् और कोई पशु न मिले। उसके अपने बच्चेको (जिसको वह इतना प्यार करती है ) हटाकर गोपवालक उसके थनमें भुँह लगाकर दूध पी लिया करते हैं, पर वह कुछ नहीं बोलती ।

किन्तु गायको केवल सीवी और भोली ही समझकर यह हर न हो जाना चाहिये कि उसके दूधपर अवलम्बित रहने-वाल बुद्धू वन जायँगे। वह वड़ी समझदार और बुद्धिमती भी होती है। वैज्ञानिकोंने पशुओंकी बुद्धिकी जाँच की है और इस परीक्षामें गायको बहुत ऊँचा स्थान मिला है।

आहारका दूधपर प्रभाव तो जिनके घरमें वच्चे होंगे, वे सभी जानते होंगे । जवतक बचा दूध पीता रहता है, माके लिये खड़ा-तीता या विकारी वस्तुओं के खानेका निपेध रहता है। जहाँ माने कोई गड़बड़ वस्तु खायी कि बच्चा रोगी हुआ। गायका मुख्य आहार जितना साच्यिक, सहंज ओर मुलभ होता है, कदाचित् ही किसी प्राणीका होता हो। आयुर्वेदके अनुमार प्रातःकाल ताजी घासपर केवल चलनेसे ही ऑखोंकी ज्योति बढ़ती है। गायके आहारमें फिर कितनी शक्ति सिन्निहित है, इसका अनुमान महजमें ही किया जा सकता है।

खेद है कि इतनी सुलभ वस्तु भी हम आज अपने पशुओं को नहीं दे पारहे हैं। वे भूखों मर नहीं हैं और उनको मजबूर होकर निष्ट्रष्ट वस्तुओं को खाना पड़ता है। फलतः उनके दूधका गुण भी घटता जा रहा है।

हमको अब आँखों खोलनी चाहिये और अपनी, अपने समाज एवं देशकी रक्षा करनेकं उद्देश्यसे गाय और उसके चरागाहोंकी रक्षाके लिये कटियद्ध होकर अविलम्ब कियाशील बनना चाहिये। बल्कि गायकी रक्षाके लिये हृदयका गत्त भी बहाना पड़े तो कोई बात नहीं।

## कसाईक हाथ गाय बेचनेस सवनाश

( लेखक-शीहरप्रसाद जी गुप्ता )

एक गाँवमें एक धनी वैश्य घराना था। घर धन-धान्यसे सम्पन्न था और कुटुम्बमें ७०-७५ आदमी थे। उनके घरमें गौएँ भी थीं। उनमें एक ऐसी गाय थीं जो चरनेको खोळनेके समय और दुहनेको उठाते समय बहुत तैंग करती थीं। घरके छोगोंने उसे कसाईके हाथ बेच देनेका निश्चय किया। एक दिन गाँवमें कसाई आया और उन छोगोंने उसके हाथ गाय बेच दी। कसाई जब गायको खोळने गया, तब रस्सी खोळते ही वह खड़ी हो गयीं और कसाईके आगे, आगे चळ दी। गाँवके छोगोंने बहुत रोका—कहा कि 'छाळाजी! गौको वापस छे छो। यह साक्षात् छश्मी है। इसे कसाईके साथ मत जाने दो। परन्तु उन छोगोंने बात नहीं मानी। गायको कसाई छे गया और वह काट डाळी गयी।

रातको स्वममें वैश्यने देखा मान्धे गोमाता शाप दे रही है—'तूने मेरी वास्तविकता नहीं समझकर मुझे निर्दय कसाईके हाथों बेच दिया अतएव अब शीघ ही तेरा सर्वनाश हो जायगा।'

कहना न होगा कि इसके कुछ ही दिनों बाद बड़े जोरकी बाद आयी और उन्में उनका तमाम अनाज बह गया। लोगोंके गिरवी रक्ते हुए जेवर और वर्तन खत्तीमें थे, वे सब-के-सब बह गये। इसके बाद ही प्लेगका प्रकोप हुआ और धात-आठ दिनोंमें ही स्त्री, पुरुष, बच्चे, मिलाकर घरके ६० आदमी वेमौत मर गये। इस तरह हरी-भरी धन-धान्यसम्पन्न गृहस्थी गोमाताके शापने कुछ ही दिनोंमें उजड़ गयी। जो अवतक भी नहीं सँभल सकी है।—(सची घटना)

## दुग्ध एवं पोषण

े लेखक--श्री टी. एम. पाल और सी. पी. अनरतकृष्णान् , इस्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्सूट, बंगलोर )

भंजन उन थोड़ी-सी वस्तुओं मेंसे है, जो प्राणधारणके लिये बिरुकुल अनिवार्य है। कम-विकासकी अवस्था में अपनी आपिक्षक स्थितिके अनुसार प्रत्येक प्राणीका दृष्टिकोण इस विषयमें भिन्न-भिन्न गहता है। निम्नवर्गके बहुत-से प्राणी सदा भोजन जुटानेमें ही लगे रहते हैं; किन्तु ज्यें ज्यों हम विकासकी ओर जाते हैं, त्यें-त्यों देखते हैं कि इस ओर कम ध्यान दिया जाता है तथा अधिक ध्यान अन्य बातोंपर ही होता है। इसी कारणसे इस पृथ्वीतलके सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्यमें भोजनके प्रति स्वाभाविक रूपसे ही दार्शनिक उपेक्षा पायी जाती है। ऐसा होते हुए भी, स्वादिष्ट एवं पोपक भोजन हमेशासे जीवनके प्रत्येक स्तरमें मानव-जातिके अधिकांश व्यक्तियोंके लिये बड़े अनुरागका विपय रहा है।

मनुष्य-जातिद्वारा भोजनरूपमें व्यवहात विभिन्न प्रकारकी बहुब-सी वस्तुओंमें शायद दूध ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। अनादिकालसे ही दूध संसारके सब देशों में किसी-न-किसी रूपमें भोज्य वस्तकी तरह व्यवहार किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त शायद यही एक ऐसा भोज्य-पदार्थ है जिसके प्रति राष्ट्रीय, जातीय एवं धार्मिक दृष्टिसे कोई मतभेद नहीं पाया जाता। वस्तुतः केवल यही एक ऐसा भोज्य-पदार्थ है, जो सब कालोंमें तथा सब वर्गोंमें समान भावसे प्रिय रहा है। इससे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें भी दुधका आपेक्षिक खाद्य-गुण शात था । किन्तु द्धके वास्तविक पोषक गुणकी खोज उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम वर्षोंमें हुई है तथा उसके बादके अध्ययनसे प्रारम्भिक अनुसंधानकी और भी पुष्टि हो गयी है। पश्चिमके बहुत-से वैज्ञानिक क्षेत्रमें उन्नत देशोंमें इस 'नवीनतर पोषणसम्बन्धी शन' से बहुत लाभ उठाया जा रहा है। परन्तु विज्ञान व्यवहारसे बहुत आगे बढ जाता है, अर्थात् वैज्ञानिक ििद्धान्त पूर्णरूपसे व्यवहारमें नहीं लाये जा सकते और यह बात भारत-जैसे पिछड़े हुए देशमें और भी विशेषरूपसे पायी जाती है। वास्तवमें इसी कमीके कारण ही इमारी बहुत-सी आर्थिक एवं सामाजिक प्रमुख समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

सामान्यतः खाद्यपदार्थोंको इम दो वगौंमें विभाजित कर

सकते हैं- १. शक्ति प्रदान करनेवाले तथा २. रक्षक । अन तथा इसी प्रकारके अन्य खाद्यपदार्थ, जो बहत-से देशोंके प्रमुख भोजन हैं, प्रथम वर्गके हैं: और दुग्धान, शाक-पात एवं फल आदि दूसरे वर्गमें आते हैं। इमारे भोजनमें शक्ति प्रदान करनेवाले पदार्थोंका ही आधिक्य रहता है। जैसा कि इनके नामसे ही प्रकट होता है, ये पदार्थ शरीरके विभिन्न व्यापारोंके लिये एवं काम करनेके लिये आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। रक्षक-पदार्थींका उपयोग विटामिन एवं खनिज पदार्थ-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिमें ही है। यद्यपि इनकी बहुत थोड़े परिमाणमें आवश्यकता होती है, फिर भी शरीर-यन्त्रके सम्यक चालनके लिये ये अत्यन्त अनिवार्य हैं। शरीरको यदि मशीनकी उपमा दें तो संवर्धक पदार्थीकी तलना यत्त्रमें दिये जानेवाले स्नेह-पदार्थसे तथा जीवनी-शक्ति प्रदान करनेवाले पदार्थोंकी ईंधनसे की जा सकती है । यद्यपि यन्त्र-ज्यापारकी सम्पूर्ण शक्ति ईंधनसे ही प्राप्त होती है, तो भी उचित स्नेइ-पदार्थके बिना यन्त्र ठीक गतिसे नहीं चल सकता । किन्तु फिर भी यदि इस स्नेह-पदार्थके विना ही, जिसका प्रत्यक्ष कोई महत्त्व नहीं मालूम होता, जबर्दस्ती यन्त्रको चलाया जाय तो कुछ समय बाद उसके प्रधान अवयव घिस जाते हैं और तब प्रचुरतासे ईंघन दिये जानेपर भी यन्त्रकी गति रुक जाती है। शक्ति प्रदान करनेवाले पदार्थींसे प्रधानतः पोषणके पारिमाणिक अङ्गकी, तथा रक्षक पदार्थोंसे उसके गुणात्मक अङ्गकी पूर्ति होती है। दोनों समानरूपसे आवश्यक हैं। किन्तु इस बातका पता पीछे लगा है।

रक्षक पदार्थोंमें सबसे मुख्य दूध ही है। इस बातसे कि भिन्न-भिन्न प्रकारके स्तनपायी शिश्च विभिन्न अवधितक केवल दूधपर निर्वाह करते हैं, दूधकी खाद्यरूपमें सर्वगुणसम्पन्नता अच्छी प्रकार सिद्ध हो जाती है। छोटे बच्चोंके लिये ताँ यह करीब-करीब पूर्ण भोजन है तथा दूसरों के लिये भी यह सबसे अधिक पूर्ण भोजन है। बस, इन्हीं कारणोंसे दूधको पोषण-दृष्टिसे इतना ऊँचा महस्व दिया जाता है। वस्तुतः दूधके पोषक गुणोंकी खोजके आधारपर ही पोषण-विज्ञानका निर्माण हुआ है। गुद्ध मिश्रित भोजनमें योड्से परिमाणमें मिलाये हुए दूधके मुद्धकारक

गुणोंसे ही, जिनकी हाष्क्रिस ( Hopkins ), आस्वर्न ( Osborne ) एवं मेंडल ( Mendel ) ने खोज की थी, विटामिन और पोषणके रसायन-शास्त्रका सूत्रपात हुआ था। पीछे इस विषयको अन्य लोगोंने आगे बढाया और दूधमें वर्तमान विभिन्न विटामिनोंको इँढ निकाला तथा उनको विभिन्न स्वतन्त्र साधनोंसे पृथक कर लिया । सबसे वड़ी बात तो यह है कि इनमेंसे बहुत से विटामिनोंका रासायनिक भयोगशालाओं में **संश्लेषण हो चुका है और वे बहत** सस्ते दामीं में जनता एवं चिकित्सकोंको मिल सकते हैं । पोषणके इस नवीनतर ज्ञानने भोजन एवं पोषणके पुराने कहर विचारों में पूर्ण परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। दूधका मनुष्यके स्वास्थ्यमें प्रमुख भाग होनेके कारण केवल इसके उत्पादन, सँभाल, संरक्षण एवं वितरणके सुन्दर ढंग डूँढनेमें ही नहीं, अपित सभी दृष्टियोंसे इसके खाद्यमहत्त्वको जाननेके लिये बहुत बड़े परिमाणमें धन और समय व्यय किया गया है। किन्तु आज भी एक साधारण ज्ञानवाळे सामान्य व्यक्तिको। बच्चों एवं बूढोंके पोषणके लिये समानरूपसे आवश्यक दूधके पोषक गुणका सम्यग् ज्ञान नहीं है।

द्धमें विद्यमान सामान्य पदार्थ

रनेह-पदार्थ दूधका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। विभिन्न प्रकारके पशुओंके दूधमें इसका तारतम्य दूधमें रहने-वाळे अन्य सब पदार्थोंसे अधिक है। कई पशुओंके दूधमें अधिक स्नेइ 'रहता है, और कइयोंके कम - जैसे भैंसके दूधमें गायके दूधकी अपेक्षा अधिक स्नेह पदार्थ पाया जाता है। एक ही जातिके पशुओंमें भी किसी नस्लके पशुओंके दूधमें अधिक प्रतिशत रनेह-पदार्थ पाया जाता है। उदाहरणके रूपमें भारतीय गायोंके दूधमें यूरोपीय गायोंके दूधसे अधिक स्नेह-पदार्थ विद्यमान रहता है । कई अन्य बातोंका भी स्नेह-पदार्थके प्रतिशतपर प्रभाव पड़ता है । अधिक दूघ देनेवाली गायके दूधमें कम दूध देनेवाली गायके दूधसे कम स्नेइ-पदार्थ रहता है। इसी प्रकार प्रातःकालका दूध सायंकालके दूधसे कम स्नेहवाला होता है। दुहते समय जो पहले पहल दूध निकलता है उसकी अपेक्षा जो अन्तमें निकलता है, उसमें अधिक स्नेइ-पदार्थ रहता है। ब्यानके अन्तिम दिनोंमें भी (जब गाय बिसुकनेवाली होती है) दूधके स्नेह-पदार्थका प्रतिशत बढ़ जाता है । दूधके दूसरे प्रधान अवयव प्रोटीन एवं शर्करा हैं । स्नेह-पदार्थकी अपेक्षा विभिन्न प्रकारके दुग्धोंमें इनका तारतम्य कम है और न्युनाधिक मात्रामें ये

सभी सामान्य दुग्धों में पाये जाते हैं। गायके दूधका औसतन निर्माण इस प्रकार होता है—स्नेह-पदार्थ ४ ५ प्रतिशत, प्रोटीन ३ ४ से ३ ८ प्रतिशत तक, शर्करा ४ ८ प्रतिशत, श्वार ० ७ प्रतिशत तथा जल करीन ८७ प्रनिशत । गाय और भैंसके दुग्धों में प्रधान अन्तर यही है कि भैंनके दूधमें गायके दूधसे अधिक स्नेह-पदार्थ रहता है।

## द्धका ऊष्मा-शक्तिप्रद् गुण

द्धमें अधिक तरी होनेके कारण इसमें ऊथ्मा राक्ति बहुत कम मात्रामें होती है। वस्तुतः द्ध ऊष्मा-शक्ति प्रदान करनेवाले खाद्य-पदार्थों में कदापि स्थान नहीं पाता । एक पौंड दूधने ३१० केंटरी ऊष्मा-शक्ति प्राप्त होती है, जब कि इतने परिमाणके चावल या गेहुँसे १६०० कैलरी मिलती है। एक पूरे जवान मनुष्यको कम-से-कम २४०० कैलरी ऊष्मा-शक्ति प्रतिदिन चाहिये। यदि सम्पूर्ण ऊष्मा-शक्ति निरे दूधसे ही प्राप्त की जाय तो हमें प्रतिदिन ८ पोंड (४ सेर ) दूध लेना पड़ेगा, जो असम्भव-सा है। किन्तु द्धमें विद्यमान कई पदार्थोंमें, जैसे स्नेह और शर्करामें, ऊष्मा-शक्तिका परिमाण अधिक रहता है । स्नेह-पदार्थ यद्यपि द्धमें केवल ४ प्रतिशत ही रहता है, किन्तु उसका ऊष्मा शक्तिप्रदानकार गुण इतना अधिक है कि दूधकी सम्पूर्ण जन्मा-शक्तिका ५० प्रतिशत इसमें रहता है और ३० प्रतिशत शर्करासे प्राप्त होता है तथा बाकीका प्रोटीनसे। यही कारण है कि कई दुग्वानों-जैसे मक्खन, दुग्धचूर्ण ( Milk Powder ) आदिमें ऊष्मा-शक्तिप्रदानकारक गुण बहुत अधिक रहता है। कुछ भी हो, यह प्रत्यक्ष है कि दूधमें (दूधरूपमें ही, दुग्धानीके रूपमें नहीं ) जन्मा-शक्तिप्रदानकारक गुण कम मात्रामें रहता है और इसीलिये वह ऊष्मा-शक्ति प्रदान करनेवाले पदार्थोंमें कदापि स्थान नहीं पा सकता ।

## दुग्धका स्नेह-पदार्थ

गायके दूधमें करीय चार प्रतिशत स्मेह-पदार्थ रहता है और भैंसके दूधमें ६ प्रतिशत । गायके दूधमें यह स्मेह-पदार्थ छोटी-छोटी कणिकाओंके रूपमें रहता है, जिनका आकार एवं विभाजन गायकी नस्ल तथा दूध गायके ब्यानेके कितने दिन बादका है—इन दो बातोंपर निर्भर करता है। दूध ही एक ऐसा खाद्य-पदार्थ है, जिसका स्मेह उसके (दूधके) साथ एकीमृत अवस्थामें रहता है और इसी कारणसे यह पृथक रूपसे लिये गये स्मेह-पदार्थोंकी अपेक्षा अधिक आसानीसे पच जाता है। पोषणकी दृष्टिसे दूधका स्मेह-

पदार्थ अपनी विशेष बनावहके कारण अन्य स्नेह-पदार्थींसे अधिक उत्तम है । दूधके स्तेह-पदार्थमं इस्के कणवाले स्नेहिक-अम्ल रहते हैं. जो जरुदी बल-मिल जानेवाले होते हैं। यह बात अन्य अधिकांश स्नेह-पदार्थों में नहीं पायी जाती। किन्त दथके स्नेह-पदार्थका पोपण-महत्त्व खास इसी बातसे नहीं है। इसमें विटामिन 'ए', 'डी' और 'ई' विद्यमान हैं, जो अन्य स्नेह-पदार्थों एवं तेलीमें नहीं होते । विटामिनोंमें भी विद्यामिन 'ए', जो मानव-रारीरकी उचित बद्धि एवं स्वास्थ्यका प्रधान हेत है, इसमें सबसे अधिक मात्रामें रहता है और ऐसे बहुत थोड़े तेल हैं, जिनमें इससे अधिक मात्रामें यह विटामिन पाया जाता हो। अधिकांदा साधारण तेळोंमें और स्नेह-पदाधोंमें तो यह विटामिन विल्कुल ही नहीं होता । दूधके स्नेह-पदार्थमें यदापि विटामिन 'डी' और 'ई' ( अपेक्षाकृत कुछ ) केम मात्रामें पाये जाते हैं, परन्तु मानव-शरीरके कुशल क्षेममें इनका इतना हाथ है कि इनकी छोटी-से-छोटी मात्राका रहना भी महत्त्वपूर्ण है। विटामिन 'डी' का मुख्य सम्बन्ध उचित विकास एवं हड़ी तथा दाँतोंके निर्माणसे है और 'ई' का तफल प्रजननसे । वशोंकी विकामोन्मुख अवस्थामें, जब कि वे पूर्णतया दूधपर ही पाले जाने हैं, दूधके साथ उन्हें कोई ऐसा तेल देना चाहिये जिसमें विटामिन 'डी' अधिक हो। क्यांकि अकेले द्वसे आक्रयक परिमाणमें विटामिन 'डी' नहीं मिलता । बच्चोंको पर्याप्त दूध देनेसे उनका उचित विकास निश्चित है और अनेक छतकी बीमारियोंसे भी उनकी रक्षा होगी।

### प्रोटीन

दूधमें प्रोटीनका औसत लगभग ३.४ प्रतिशत है, जिममें २.५ ते ३ प्रतिशत तक तो केशीन रहती है— जो दूधका विशेष अङ्ग है, और एह्म्यूमन तथा ग्लोबूलिन, जिनसे दुग्ध-प्रोटीनका शेष भाग बनता है, अन्य जैव द्रबमें भी पाये जाते हैं। आवश्यक विकास तथा शरीरको बनाये रखनेके लिये भोजनमें उस तत्त्वकी पर्याप्त मात्रा रहनी आश्व्यक है, जिसको रासायनिक 'ऐमिनो-एसिड्स' कहते हें और जो मांस-तन्तुओंका निर्माण एवं उनकी अभाव-पूर्ति करता है। इस प्रकारके २० अम्लक्षारोंका ज्ञान रासायनिकोंको है, जिनमेंसे ५ तो मांस-तन्तुओंकी बृद्धिके लिये निश्चयर पने आवश्यक बतलाये गये हैं। किसी भी प्रोटीनका जीवनसम्बन्धी मृत्य दो बातोंसे आँका जाता है—एक तो

यह कि उसमें किस प्रकारके ऐमिनो-एसिडस हैं और दूसरे यह कि वे कितनी मात्रामें हैं। एरब्यूमन और केसीन दोनोंमें ऐसे एमिनो-एसिडस निस्तन्देह पर्यात मात्रामें विद्यमान हैं, जो उचित विकास और तन्तुओं के पुनर्निर्माणके लिये आवश्यक माने गय हैं। कहनेका तालर्थ यह है कि एच्यमन और केसीन दोनों जीवनकी दृष्टिसे पूर्ण प्रोटीन हैं। अतः जब हम वानस्पत्य या जैव प्रोटीनोंसे दुग्ध-प्रोटीनकी तलना करते हैं। तब इसका जीवनसम्बन्धी मृल्य बहुत ऊँचा हो जाता है। इस बातका महत्त्व विशेषकर उन शाकाहारियोंके लिये स्पष्ट हो जातां है, जो दघरे प्राप्त किये हुए प्रोटीनके अतिरिक्त और किसी प्रकारका जैव प्रोटीन नहीं ग्रहण करते । एक बात और है, वह यह कि अन्न या शाकके पोटीनोंके साथ-साथ जब दुग्ध-प्रोटीन लिया जाता है, तब उनका जीवनसम्बन्धी मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है । मानव-पोषणके सम्बन्धमें यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है। उत्पादनकी लागतकी दृष्टिसे भी हमारा बहुमूस्य निरपेश्च आहार--दूध देनेवास्त्री डेयरीकी गाय ही जैव प्रोटीन प्राप्त करनेका अत्यन्त रास्ता साधन है।

दुग्ध-शर्करा

द्धमें शर्करा साधारणतया ४.८ प्रतिशत रहती है, किन्तु द्धके शक्तिदायक गुणका ३० प्रतिशत इसीन मिळता है । शक्ति-निर्माणका सुख्य साधन होनेक कारण शर्कराका सदा मिलते रहना शरीरके लिये आवश्यक है। जो भोजन हमलोग करते हैं, उसमें इस विशेष शर्करा-का अंश बहुत कम रहता है। किन्त सामान्यतः यह शर्करा माँइयुक्त पदार्थके पाचनले, ईखसे या द्धकी चीनीसे प्राप्त होती है। अधिक माँड़ ( Starch ) वाले पदार्थोंकी तुलना-में दुग्ध-शर्कराका उतना सवल साधन नहीं है, किन्तु दुग्ध-शर्करा पुष्टिकर भोजनके रासायनिक परिवर्तनमें विभिन्न प्रकारसे सहायता पहुँचाती है। ऑतोंमें जो जीवाणुहीन किण्य ( Enzymes ) की शर्करा विद्यमान रहती है वह इस दुग्ध-शर्कराको इस प्रकार तोड देती है कि शरीरकी संचालन-प्रक्रियामें उसका अधिक-से-अधिक उपयोग हो सके, जिससे कि प्रौढ मनुष्योंकी आँतमें सड़न रोकनेवाले जीवाणुओंकी वृद्धिके लिये वह एक अनुकूल माध्यम वन जाय तथा कैल्शियम और फास्फोरसको पचानेकी शक्ति सहायक हो।

### खनिज तत्त्व

ऐसे ग्यारह अजैव या क्षार-प्रोटीनके तत्त्वोंका पत

चला है, जो मध्यम श्रेणीके पोपणके लिये आवश्यक हैं। वे हें—कैव्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, आयोडीन, क्लोपीन, गन्धक, लोह, ताँवा और मैंगेनीज—ये सारे तत्त्व दूधमें रहते हैं।

कैरिशयम प्राप्त करनेका दूध एक सर्वोत्तम साधन है, तथा दाँत और हड्डीका निर्माण करनेवाळ इस तस्वकी यथोचित मात्राको दुग्धाकोंके अतिरिक्त अन्य साधनोंसे पाना प्रायः असम्मव ही है। विकासोन्मुख शिशु तथा पिश्रमी ममुष्यके लिये कमशः ०'८ और १'० ग्रेम कैरिशयमकी आवश्यकता है, और यह मात्रा २ पौंड दूधसे मिळ सकती है। यह बात भी अच्छी तरह जानी जा चुकी है कि कैरिशयमका अभाव 'गुप्त क्षुधाओं'मेंसे एक महत्त्वपूर्ण क्षुधा है और यह एक ऐसा तत्त्व है, जिसका अभाव औसत दर्जेंके भोजनमें शायद सबसे अधिक पाया जाता है। कैरिशयम प्राप्त करनेका अत्यन्त सुसाध्य उपाय है—आहारमें दूधकी मात्रा बढ़ाना। साग-पात-द्वारा प्राप्त किये हुए कैरिशयमकी अपेक्षा दूधका कैरिशयम बहुत शीव्र पच जानेवाळा होता है। गेहूँमें दूधका तिहाई और मानवी-दूधमें गो-दुग्धका चौथाई कैरिशयम होता है।

कैल्शियमके बाद महत्त्वपूर्ण खनिज तत्त्वोंमें फारफोरस-का स्थान है। केसीनको छोड़कर ऐसे बहुत कम प्रोटीन हैं, जिनमें फास्फोरस मिला हो। अजैव फास्फोरस, लाइपिंस ( Lipins ) के साथ मिला हुआ फास्फोरस, जैव एस्टर्स ( Esters ) तथा प्रोटीन दूधमें पाये जाते हैं । दूधमें विद्यमान कैल्शियम एवं पोटैशियमका मैगनीशियम तथा सोडियमके साथ अनुपात अधिकांश वही है. जो कि मानव-शरीरके मांसतन्तुओं में पाया जाता है और इसीलिये उनका महत्त्व है । बहुधा यह कहकर दुधकी आलोचना की जाती है कि इसमें लौहतत्त्व बहुत कम है और वास्तवमें बात है भी ऐसी ही । यदि केवल दूधपर रहा जाय तो रारीरके लिये आवश्यक लौहतत्त्वकी मात्रा नहीं प्राप्त हो सकती, जबतक कि किसी अन्य साधनसे उसकी पूर्ति न की जाय। किन्तु फिर भी दूधमें जितना छौहतत्त्व है, उतना तो मिल ही जाता है। किसी भी दशामें यह अभाव उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। माका दूध पीनेवाले बचोंके पित्ताशयमें बहुत सा लौहतत्त्व तो यों ही एकत्र हो जायगा और उसके बाद इस अभावकी पूर्ति अन्य साधनों द्वारा बड़ी सुगमतासे की जा सकती है।

अन्य सहायक खाद्य-तत्त्व (विटामिन)
यद्यपि यह ठीक है कि कुछ साग-तरकारियाँ कैरोटीनके रूपमें
६—

विटामिन 'ए' के अत्युत्तम साधन हैं, तथापि विटामिन 'ए' के साधनकी दृष्टिसे दूधका महत्त्व बहुत अधिक, जब हम यह देखते हैं कि अधिक दूधका उपयोग अन्य खाद्यतत्त्वोंकी प्राप्तिके लिये होता है, और इन तत्त्वोंकी प्राप्तिका सबसे सस्ता साधन दूध ही है, बढ़ जाता है। अतः अन्य खाद्य-तत्त्वोंकी प्राप्तिके लिये पर्याप्त मात्रामें पीये हुए दूधसे अनायास ही जो विटामिन 'ए' हमें मिल जाता है, उसे अतिरिक्त प्राप्ति या लाभ समझना चाहिये। शिद्य या छोटे बच्चे, जिनके दैनिक भोजनका अधिकांद्य भाग दूध ही रहता है, विटामिन 'ए' के आवश्यक परिमाणका ३० से ५० प्रतिशत भाग दूधसे ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विटामिन 'ए' के माधन रूपमें भी दूधका बहुत बड़ा महत्त्व है।

दूषसे प्राप्त होनेवाले दूसरे विटामिन हैं—'बी' 9 और 'बी' २ । जहाँतक हम समझते हैं, मनुष्य 'बी' वर्गके किसी भी विटामिनका कृत्रिमरूपसे निर्माण नहीं कर सकता । अतः उसकी प्राप्ति भोजनद्वारा ही हो सकती है । ये विटामिन पौषों और जीवों के मांस-तन्तुओं में रहते हैं और शायद आँतके मित्रजीवाणुओं-द्वारा भी उत्पन्न होते हैं । इतना होनेपर भी भारतके कुछ भागों में विटामिन 'बी' के अभावके कारण होनेवाली बीमारियाँ बेरी-बेरी और पेलाग्रा बहुत पायी जाती हैं । यह बात ठीक है कि दूधमें ये दो विटामिन 'बी' और 'बी' श्रे अधिक नहीं होते; गायके दूधमें मानवी दूधसे विटामिन छेट्गुनी मात्रामें होते हैं और खमीरकी शक्तिका ५० वाँ भाग होता है । आमिषभोजी तो इन विटामिनोंको किन्हीं अन्य साधनोंसे भी प्राप्त कर सकते हैं, किन्दु शाकाहारियोंके लिये तो दूध ही इनका सबसे सस्ता साधन है ।

फल और तरकारियोंकी अपेक्षा दूधमें विटामिन 'सी' बहुत कम होता है, अतः केवल दूधपर रहनेवाले बच्चोंको ऊपरसे संतरेका रस पिलाना चाहिये । विटामिन 'डी' भी दुग्ध-स्नेहमें मिला हुआ बहुत थोड़ी मात्रामें रहता है । अतः ऐसी दशामें भी तेल-जैसी कुछ ऐसी वस्तुएँ बच्चोंको पिलानी चाहिये, जिनमें विटामिन 'डी' का आधिक्य हो । शरीरमें अधिक विटामिन 'डी' के प्रवेशसे दाँतों और हिड्डियोंका निर्माण तथा यथोचित विकास निश्चित रहता है और इस कारण बच्चे अस्थ-क्षयकारक रोगं तथा दाँत सड़ानेवाले रोगसे बच्चे रहते हैं । दूधमें यह महस्वपूर्ण विटामिन 'डी' बहुत कम है,

夢へんのからかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん

अतः गायको रासायनिक प्रक्रियाद्वारा उत्तेजित घास खिलाकर अथवा स्वयं दूधको उत्तेजित करके दूधके विटामिन 'डी' को बढ़ानेके प्रयत्न आजकल हो रहे हैं। दूधमें विटामिन 'ई' भी बहुत कम मात्रामें होता है और थोड़ा-बहुत जो होता है, वह विटामिन 'ए' और 'डी' की माँति दुग्ध-स्नेहमें ही मिला रहता है।

दूधके पोषण-सिद्धान्तों का इतना वर्णन हमने कर दिया; किन्तु ऐसा रूगता है कि अभी बहुत कुछ स्पष्ट करना शेष है। हमें आशा है कि इस विषयमें बहुत आकर्षक और महत्त्वपूर्ण विचार भविष्यमें प्रकट होंगे। विज्ञानकी व्याख्या अथवा उदाहरणोंकी ओर दृष्टि किये विना भी हमें पूरा-

पूरा विश्वास है कि मनुष्य-जीवनकी प्रत्येक अवस्थामें, विशेषकर जब वह रोशवमें विकासोन्मुख रहता है या जब वह रोगी रहता है अथवा रोगसे शीव्र ही उठा हुआ होता है, दूध एक बहुमूल्य खाद्य-पदार्थ है। गर्भिणी या संतानवती माताओं के छिये भरपूर दूधकी आवश्यकता है। अधिक-से-अधिक-दूधकी आवश्यकताको जानते हुए ऐसे साधनों और उपायोंको दूँढ़नेका प्रयत्न करना हमारा धर्म है, जिनसे सत्ते भावमें और सुगमताके साथ छोगोंको दूध मिल सके। इससे हमारी बहुत-सी सामाजिक एवं आर्थिक गुत्थियाँ सुलझ जायँगी—जैसे दुष्पोषण, शिद्य एवं माताओं की मृत्यु तथा असमय ही समाप्त हो जानेवाला छोटा जीवन।



## आह्वान

आओ मोहन ! आओ मोहन ! प्रेमसुधा वरसाओ मोहन ! पीछे घ्रमकर पीछे घूम वन-वन जिन्हें चराते थे तुम। नीली, पीली, घौरी, स्यामा, कहकर जिन्हें बुछाते थे तुम। प्राणोंसे प्यारी गैयाँ पुकारती हैं, आओ मोहन । जिन बछड़ोंको गोद उठाकर मोदसे खेळाते । रहे चुम्बन करते कभी प्रेमसे कभी जिन्हें तुम थे सहलाते। मुक भावसे वे कहते हैं अब न अधिक तरसाओ मोहन। हाय ! हाय ! असहाय हुई ये आज तुम्हारी गैयाँ। कहाँ गये गोपाल ! तुम्हें ही रटतीं आज तुम्हारी गैयाँ। खाओ तरस, दरस दो आओ, आकर इन्हें बचाओ मोहन। आओ मोहन ! आओ मोहन ! प्रेमसुधा बरसाओ मोहन ।

---शिवनाथ दुवे

数のくらくらくらくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなく

( ? )

कोल्हापुर राज्य और ब्रिटिश राज्यकी बीच सीमापर धुंदकी नामक एक छोटा-सा गाँव है। गाँवके देवालयमें एक गौ रहा करती थी। लगभग १०० वर्ष पहलेकी घटना है। कुछ कसाई कोल्हापुर राज्यमें गौएँ खरीदकर अंग्रेजी राज्यमें ले जाते हुए इस गाँवके जंगलमें पहुँचे, उनके साथकी गौओंमें कुछ बिल्याएँ भी थीं। इन्हें क्या पता जो हमें जीवनके उस पार उतारा जा रहा है! पर इतना तो वे समझती थीं कि किन्हीं कठोर हाथोंने हमें बाँघा है। इस बन्धनको तुड़ाकर वे निकल भागना चाहती थीं। उनकी पीठपर कसाइयोंके डंडे पड़ रहे थे। फिर भी वे बन्धन तुड़ाकर भागनेका प्रयत्न कर ही रही थीं। उनमेंसे एक किसी तरह, वहाँसे निकल भागी और सीघे गाँवके मुखियाके घरमें घुस गयी। कसाईके नौकर उसके पीछे लगे थे, पर वह उनके हाथ न आयी।

कसाइयों और गौओंका यह रंग-ढंग देखकर गाँवके चरवाहोंने बाकी गौओंको भी भगा दिया। तब कसाइयों और चरवाहोंमें बहुत कहा-सुनी हुई। शरणागतको भला हिंदू होकर वे कैसे छोड़ सकते थे ! हिंदू-धर्मकी तो यह एक सस्स्य बात है—

सरनागत कहँ जे तजिहं निज अनिहत अनुमानि । ते नर पावँर पापमयं तिन्हिह बिलोकत हानि॥

एक तो शरणागत, दूसरे गोमाता, जिसके लिये पूर्वके लोगोंने अपने प्राणतक न्योछावर किये! ऐसे सुदृढ़ परम्परागत संस्कार जिनके हैं, वे ग्वाले-गड़रिये मला उस गोको कैसे छोड़ देते! बड़ी हुज्जत हुई, हाँ-नहीं करते-करते बात उस बछियाकी कीमतपर आयी। कसाई ५०) रुपया देनेको तैयार हुए पर उसी बछियाके लिये। आखिर पिनलकोडका अगुआ इंडाकोड चल पड़ा। एक तरफ ये तीन-चार कसाई और दूसरी तरफ गाँवके सब लोग! कसाइयोंके मिजाज ठंडे हुए, तब उन्होंने सरकार-दरबारका रास्तालिया। उन्हें अंग्रेजी हुकूमतका बल था और जिस मुखियाके यहाँ वह गौ स्वयं आ गयी थी उसे धर्मकी एकताका बल था। दोनोंकी मिड़न्त हुई। पोलिटिकल एजेंटने महाराजको लिखा और महाराजने मुखियाको तल्ब किया। तब गाँवके

सब लोग बिल्न्याको संग लेकर महाराजके पास गये । बिल्न्याको महाराजके सामने करके सारा हाल कह सुनाया और बोले, 'आप गो-ब्राह्मणप्रतिपालक हैं, इसे हमलोग आप-के इवाले करते हैं, आप चाहे इसे कसाइयोंके हाथमें दें, अंग्रेज सरकारको दे डालें या गाँवको दे दें। आप ही इसके विधाता हैं।' महाराजने गाँववालोंका कहना सुन-समझ लिया, गौ गाँववालोंको ही सौंप दी और यह आज्ञा की कि, 'करवीर (कोल्ह्यपुर) राज्यमें कसाई रोजगार न करें।'

हिंदू-धर्मकी दृष्टिसे इसमें कोई नयी बात तो नहीं हुई। पर इसके आगेकी घटना दृदयको वेधनेवाली है। गाँववालोंने यह गौ गाँवके दिवालयमें श्रीशङ्करजीको अर्पण कर दी। तबसे मृत्यु होनेतक वह गौ उसी शिवालयमें थी, कभी किसीके खेतमें नहीं गयी, किसी पशुसे लड़ी नहीं, कभी ऋदुमती भी नहीं हुई तो फिर गाभिन कहाँसे होती? पर जिस दिन श्रीशवार्पित हुई, उस दिनसे अपने जीवनके अन्तिम दिनतक शिवजीके पञ्चामृतके लिये प्रतिदिन आधा सेर दूध दिया करती थी।

( ? )

सतारा जिलेके कराइ तालुकेमें कासार सिरंबा नामक एक ग्राम है। यहाँके रहनेवाले गोविन्ददास महाराज महान् गोभक्त थे। उनकी गोभक्तिकी कथा अतिशय हृदयस्पर्शी है। इनके मठमें इनके बैठने और सोनेके स्थानको छोड़ बाकी सब जगह गौओंके गोठोंसे ही भरी हुई थी। इन गौ-बछड़ोंकी सेवा करनेमें ही इनका सारा दिन बीतता था। एक बार इनकी कुछ गौएँ खो गर्यो। इन्होंने तहसीलदारकी कचहरीमें दरख्वास्त दी और यों टहलते-टहलते पासके बेलबड़ बाजारमें चले गये तो खोयी हुई गौओंमेंसे कई इन्हें कसाइयोंके हाथोंमें दीख पड़ीं। इन्होंने पुलिसमें इत्तिला दी। कसाइयोंने कुछ सबूत पेश किये यह दिखानेके लिये कि गौएँ हमारी हैं। इनसे पूछा गया, आपके पास कोई सबूत १ इन्होंने जवाब दिया, 'मेरी गौएँ ही मेरा सबूत हैं! वे ही मेरी गवाही देंगी।' यह सुनकर बहुत लोग हँस पड़े।

गौओंने गवाही दी !

जो बोल नहीं सकती, वह गवाही कैसे दे सकती है ? पर श्रद्धा-भक्तिके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। जड़ पाषाणकी मूर्ति यदि भोग पा सकती है तो विश्वजननी गोमाता अपने भक्तकी ओरसे गवाही क्यों नहीं दे सकती १ तहसीलदारने जब पूछा कि, आपकी तरफ़्ते कौन गवाह हैं तो गोविन्द-दासजीने गौओंकी तरफ अँगुलीसे इशारा किया। तहसीलदारने कहा, 'आप गौओंकी तरफ इशारा करते हैं, पर ये गौएँ आपकी हैं, इसका सबूत क्या है १' गोविन्द्दासजीने उत्तर दिया, 'सबूत १ जगत्की सब गौएँ हम तपस्वी ब्राह्मणोंकी हैं। आप चाहें तो शास्त्रोंको देख सकते हैं।' तहसीलदारने कहा, 'यह सबूत तो द्वापरयुगका है, आज इससे कोई मतलब नहीं हासिल हो सकता। ये गौएँ आपकी हैं तो कोई रसीद-पुरजा या और कोई कागज आपके पास ऐसा है जो आप सबूतमें दाखिल कर सकें १' गोविन्ददासजीने कहा, 'कागज-वागज मेरे पास कुछ नहीं है। ये गोमाताएँ ही मेरी गवाह हैं। मैं इन्हें बुलाता हूं, ये यदि मेरे पास आ जायँ और अपना प्यार दिखा दें तो आप मानेंगे या नहीं।'

तहसीलदार तथा प्रतिपक्षी लोग जब राजी हुए तब गोविन्ददासजीने गौओंको पुकारा, 'गङ्गा, गोदा, यमुना, कृष्णा, सावित्री, मेरी माता, आओ, आओ, मेरी माता, आओ!' इस तरह पुकारते हुए ज्यों ही उन्होंने उन गौओंको अपने पास आनेके लिये हाथसे इशारा किया, त्यों ही सब गौएँ अपने बन्धन तुड़ाकर उनके पास दौड़ी गयीं और उनका बदन चाटने लगीं। सब लोग और कसाई भी देखकर दंग रह गये और गौएँ गोविन्ददासजीके पीले-पीले मठके अंदर अपने गोठोंमें आ गयीं। बेलबड़के बाजारकी तरफ तबसे गोविन्ददासजीकी विशेष हिंह हो गयी।

### 'हा मेरी कपिली।'

आश्विन कृष्ण १० शाके १८३९ (ता० १०-१०-१७) का दिन था। गोविन्ददासजी खोयी हुई गोओंको देखने बेळवड़ वाजारमें पहुँचे। देखते-देखते एक गौके सामने टहर गये और समीप ही खड़े कुछ गोसेवकोंसे कहने लगे, धेदखो, यही तो मेरी कपिळी (कपिळा) है। अब कैसे क्या हो? इस तरह कितनी गौएँ लापता हो जाती होंगी। कोई सुध लेनेवाला नहीं रहा। यह देखो, मेरी धौरी! वह वहाँ मेरी कवरी भी है! हरे! हरे! भगवन ! आप कवतक मेरी परीक्षा करेंगे? इतने हिंदुओंके जीवित रहते गौओंकी गर्दनोंपर छुरी चले? ये क्या हिंदू हैं? पर मैं इन्हें क्या कहूँ? मैं स्वयं क्या हूँ ! में हिंदू, हिंदुओंमें भी ब्राह्मण हूँ! मेरे देखते यह सब हो रहा है और मैं जी रहा हूँ! धिकार है

ऐसे जीनेको । गोपाल कृष्ण ! अब इस जीवनको समाप्त करनेमें क्यों देर लगा रहे हो ! हा ! मेरी कपिली ! ऐसे ही द:खोदार उनके मखसे निकल रहे थे और वे इधर-से-उधर चक्कर लगा रहे थे। सैंकडों बार उन्होंने कपिलाका नाम लिया । जो लोग वहाँ जमा थे वे कोई भी अब उन्हें नहीं दिखायी देते थे । उनके सामने सब ओर कपिली, धौरी, कबरीकी ही मर्तियाँ खड़ी थीं। उनकी दृष्टि उन्हींकी ओर लग गयी। उनकी देह जड़ हो गयी, एक जगह स्थिर हो गये. एक बार आकाशकी ओर देखा और फिर अपनी गौओं-की ओर देखा, हाथ जोडकर प्रणाम किया, उपस्थित गी-सेवकोंको प्रणाम किया । भगवान गोपाल कृष्णको एक बार पकारा और 'हा ! मेरी कपिली' कहते हुए घडामसे घरतीपर गिर पड़े। यह देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे और आठ-दस गौएँ बन्धन तुड़ाकर उनके पास आ गयीं और जनका बदन चारने लगीं। पर वे अब कहाँ थे १ गौ. और गोपालका ध्यान करते हुए वे इहलोकसे चले गये। सिरंबा गाँवमें गोविन्ददासजीका अन्त्यसंस्कार हुआ और बेलवड्में उनका स्भारक-मन्दिर बना है।

( )

सन् १८९६में महाराष्ट्र और कर्णाटकमें भयक्कर अकाल पड़ा। गरीब-गुरबा और गाय-बैल तथा अन्य पशु भूखों मरने लगे। बीजापुरकी तरफके 'लमाण' जातिके कुल लोग पेट भरनेके लिये कोल्हापुर-राज्यके चिंचली गाँवमें आकर रहने लगे। उनके साथ बहुत-से गाय-बैल भी थे। ये लोग नाममात्र मूल्य लेकर अपनी गौओं और बैलोंको बेचने लगे। कसाइयोंके लिये तो यह मौका ही था। चार आनेसे लेकर बारह आनेतकमें गाय-बैल विके और कसाई उन्हें डंडे मारते हुए ले जाने लगे।

गाय-बैल एक तो भूले थे, दूसरे उनपर डंडोंकी मार पड़ने लगी। उनसे एक पग भी चला नहीं जाता था। रास्ते-में हनुमान्जीका एक मन्दिर मिला। इन गाय-बैलोंमेंसे एक गौ शायद हनुमान्जीको अपना रक्षक जान झंडमेंसे निकलकर हनुमान्जीके सामने जाकर बैठ गयी। कसाइयोंने उसे मार-मारकर उठाना चाहा; पर वह नहीं उठी। उसपर इतनी मार पड़ी कि साठ-सत्तर जलम हो गये और उनमेंसे रक्त बहने लगा, नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा चल ही रही थी। अति-दीन होकर वह चारों ओर ताक रही थी कि कोई माईका लाल आकर खुड़ायेगा। गाँवके एक रईस सुलतान वालगोड़ा

पाटिल वहाँ आये तो उनसे यह हाल देखा न गया । उन्होंने कसाइयोंको बहुत समझाया, पर उनके निर्दय हृदय न पसीजे । तब पाटिल गाँवके लोगोंको बुला लाये। गाँवके लोगोंने सब गौओंको असली खरीदसे अधिक मूल्य देकर छुड़ा लिया । पर उस बैठी हुई गौको खरीदनेके लिये कोई तैयार न हुआ । तब पाटिलने स्वयं उसे बारह आनेमें खरीद लिया ।

भोमाता ! अब उठो' पाटिलके यह कहते ही वह उठेकर खड़ी हो गयी। सब लोग आश्चर्य करने लगे। आठ-दस दिन दवा-दारू करनेपर वह गौ अच्छी हो गयी। जिस दिन वह गौ पाटिलके यहाँ आयी, उस दिनसे पाटिलका भाग्य खुला, उनके घर लक्ष्मी रमने लगीं।

पाटिलकी यह विभवदृद्धि कुछ ईर्ष्यांछ प्रकृतिके लोगोंसे न सही गयी। एक वर्षके अंदर ही भी चोरी की है ' इस अभियोग-पर पाटिलके नाम गिरफ्तारीका बारंट निकला। घरके सब लोग रोने लगे; गौ भी रॅभाने लगी। पर पाटिल कुछ नहीं बोले। गौ जब्त की गयी; पर उसे ले जानेका किसीको साहस नहीं हुआ; क्योंकि वह गुस्सेसे भरी हुई, सींग आगेको किये हुए बड़ी तीखी दृष्टिसे देख रही थी। ऐसा मालूम होता था कि दस-बीस आदमी भी उसे पकड़नेके लिये एक साथ उसके पास जाते तो वह सबको लिटा देती। पर इसके आगे और भी तो उपाय उनके लिये थे ही। वे गौको इंडोंसे मारने लगे। पाटिलसे यह नहीं सहा गया और उन्होंने गौको छोड़ दिया। सरकारी आदमी उसे मारते हुए महाल रायबागमें ले गये और वहाँ उसे कसकर बाँध रक्ता। गौने खाना-पीना छोड़ दिया और वैसे ही, बिना कुछ खाये-पीये, आठ दिन

जहाँ-की-तहाँ खड़ी रही । यह देखकर मैजिस्ट्रेंटको दया आयी और उन्होंने गौ अभियुक्त ( सुलतान पाटिल )के ही हवाले कर देनेका हुक्म दिया ।

अभियोग झूठा था। अभियोग रचनेवाले कुछ हिंदू ही ये और उनमें कुछ ब्राह्मण भी शामिल थे। पासके ही एक गाँवका महार इस कामके लिये खड़ा किया गया था। उसीको फरियादी बनाकर उसके द्वारा यह मामला दायर कराया गया था। पुलिस इंसपेक्टरने पाटिलसे सबूत माँगा तो उन्होंने सब सच्चा हाल उन्हें सुना दिया और कहा कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। पुलिस इंसपेक्टरने सच्चे झुठेकी पूरी जाँच करायी। फरियादी महार उस गौको जिस पासके एक गाँवके महारसे खरीदी बतलाता था, उस गाँवमें यह गौ छोड़ दी गयी, पर वह गौ न तो उस बेचनेवाले महारके धर गयी, न फरियादी महारके घर, बिलक वहाँसे छः मीलके फासलेपर चिंचली गाँवके इन सुलतान पाटिलके घर सीधी चली आयी। अन्तमें सत्यकी विजय होती ही है। सरकारी हुक्मसे सम्मानके साथ वह गौ पाटिलके घर पहुँचायी गयी; गौको और सबको बड़ा आनन्द हुआ।

इस गौने पाटिलको चार बछड़े और तीन बिछयाएँ दीं। वह स्वयं रोज तीन सेर दूध अन्ततक दिया करती थी। मृत्युके दिन वह गौ रोजकी तरह चरने गयी और चरते-चरते एका-एक नीचे बैठ गयी और स्वर्गको सिधार गयी। पाटिलने उसकी स्मृतिमें एक समाधि-मन्दिर बनाया है। उस गौके वंशका अच्छा विस्तार हुआ है। पाटिल इन बिछया-बछड़ों को इस शर्तपर लोगोंको देते हैं कि कोई इन्हें बेचे नहीं। इस प्रकार पाटिलकी गोभिक्तका फल सबको मिल रहा है। (गो. जा. को.)

## गोबरसे प्रार्थना

अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां रसं वने । तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम् । यन्मे रोगांश्च शोकांश्च पापं मे हर गोमय !॥

वनमें अनेकों ओषधियोंके रसको चरनेवाली बृषभपत्नी (गायों) के पवित्र और कायाकी शुद्धि करने-वाले हे गोबर ! तू मेरे रोग, शोक और पापींका नाश कर ।



## हमारी गायोंकी समस्या

( लेखन-श्रीमुरलीधरजी दिनोदिया, बी०ए०, एल-एल्० बी० )

तू बह मखलूक है, खिलकतमें नहीं जिसका गुनाह ।

ही है कालिबमें तेरे छहे-मुहब्बतने पनाह ।।

तेरी सूरतसे अयाँ होती है इन्सानकी चाह ।

रसमरी आँख समाई हुई अमृतमें निगाह ॥

नक्ष्म है दिल पै मेरे मोहनी सूरत तेरी ।

खूब दुनियाके शिवालेमें है मूरत तेरी ॥

इस हलावतसे जो दावाए-सखुन गोई है।

दूयसे तेरे लड़कपनमें जबाँ धोई है॥

---स्व० ब्रजनारायण (चकवस्त)

यह तो नहीं कहा जा सकता कि पशुओं को पालतू बना-कर उनसे सवारी, ढुलाई, हल चलानेका काम लेना एवं उनका दूध निकालकर पीना मानव-जातिने कब सीखा। संसारके प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य वेदमें भी इसका उल्लेख पाया जाता है। निस्सन्देह अति प्राचीन कालमें ही मानव-जातिने यह आविष्कार कर लिया था और इसी आविष्कारके सहारे मानवजाति सभ्यताकी दौड़में लंबे कदम रखती बढ़ी चली आयी है। सभ्यताके विकासके इतिहासमें पशुओं, विशेषतया गायका स्थान बहुत आगे है।

यों तो सभी पशु मनुष्यके लिये उपयोगी हैं; पर गायकी उपयोगिता अनेकों दृष्टियोंसे सर्वोपिर है। वर्तमान कालमें पृथ्वीके सभी सभ्य देशोंमें गाय विद्यमान है। और सभीने गो-भक्षकोंतकने, गायके सर्वोपिर महत्त्वको स्वीकार किया है। लेकिन भारतवर्षकी अपनी विशेषता यह है कि यहाँ गायको अञ्चातकालसे धार्मिक दृष्टिकोणसे देखा गया है। भारतवर्षका यह दृष्टिकोण उसकी 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' की भावनाके अनुरूप ही है। दृष्टिकोणकी यह विश्वकल्याणी व्यापकता अन्यत्र दुर्लभ है। समस्त हिंदू-साहित्य गो-महिमासे ओतप्रोत है।

किसी जमानेमें मुद्राके अभावमें वस्तु-विनिमय होता या और शायद गायसे मुद्राकी इकाईके तौरपर भी कभी काम लिया गया हो । लेकिन हमारे आजके कृषिप्रधान देशमें, जहाँ हलमें वैलोंको जोता जाता है, गाय-बैल सचमुच किसानोंका धन है । सुरदासके व्रजमें 'गोधनकी सौं' खायी जाती थी । आजके व्रजका हमें पता नहीं, हमारे हरियानामें आज भी गाय-बैलको धन कहा जाता है और किसान- लोगोंमें गाय-बैलकी सौं--शपथकी प्रथा भी पायी जाती है। वाच्यार्थमें द्धकी नदियाँ तो शायद ही कभी बहीं हों। परन्त हमारे हरियानेमें घी-द्घकी प्रचुरता थी और खूब थी। एक वृद्धने, जो गाँवभरमें आयुमें सबसे बडा है, हमें बतलाया कि वह अनाज तो कम खाता था, घी-दध ही अधिक खाता था । तब अतिथिका घर-घर दधसे सत्कार किया जाता था । प्रसुता एक जापेमें इतना घी खा लेती थी कि अब तो उतना दुध भी जचाओंको प्राप्त नहीं होता । दूध बेचना नीच काम समझा जाता था। किसान कहते थे कि द्ध बेचा, ऐसा पूत बेचा । हमारी अपनी यादमें कितनी बातें बदल गयी हैं। श्राद्धके दिनों में गाँवमें द्ध मोल नहीं मिलता था, मुफ्त मिल जाता था। आज उसी हरियानेमें छाछ भी बिकती है ! हमने पहले-पहल सना तो विश्वास ही न हुआ कि छाछ बिकती है; पर सचाई जानकर आश्चर्य एवं दुःख हुआ । वृद्धाएँ आज भी बहुओंको असीसती हैं, 'दुधों नहाओ, पूर्तो फलो, बूढ् सहागिन होओ' और इस असीसमें पराने दिनोंकी एक झलक है।

कहा जाता है कि हरियाना नाम पड़नेका यह कारण है कि यहाँ जंगल बहुत थे और खूब घास होती थी । बात कुछ ठीक-सी लगती है । आज पशुओंको दिनमें और रातको (जिसे 'पसर' कहा जाता है) जंगलमें चराने ले जाया जाता है। लड़के-लड़िक्यों, वृद्धों एवं युवकोंसे भी यह काम लिया जाता है और उन्हें हमारी बोलीमें 'पाळी' कहा जाता है। यह सब होते हुए भी सब कुछ बदला हुआ-सा लगता है। दूर नहीं, स्वयं हमारी यादमें १० सेर दूध देनेवाली गाय साधारणतया होती थी, जो आज १०-२० गाँवोंमें खोजनेपर शायद मिले। बैल कैसे सन्दर, सडौल, कँचे, लंबे, भारी, तगड़े और तेज चलनेवाले होते थे और कितना भार वहन कर सकते थे ! किसानलोग उन्हें डोरों, बाजों, आभूषणोंसे सजाकर और रास हाथमें थामकर गर्वसे छाती चौड़ी करके चलते थे तो पड़ोसीको भी आकाङ्का होती थी कि मैं भी इसी तरह गर्वसे चलूँ। साँडोंकी बात ही क्या, उनकी चराईका समूचे गाँवकी तरफसे सम्मान्य अतिथिकी तरह सुप्रवन्ध होता था, जो

कहीं-कहीं अब भी पाया जाता है। और गायोंका अनुपम सौन्दर्य देखकर तो उन्हें माता कहना ही पडता था। लेकिन आजके ये मरिघल्ले पशु ! कहते हैं बुन्देलखण्ड और बंगालकी गायें पावभर, आध सेर द्ध देती हैं। सुनकर आश्चर्य होता है । लेकिन हरियानेकी नस्लका हास क्या इससे अधिक शोचनीय नहीं है ? लोग कहते हैं--कहाँ तो रुपयेका मन, डेट मन, अनाज बिकता था और कहाँ आज रुपयेकी १० सेर कडबी और १५ सेर न्यार (चनेका भूसा ) विकता है। छेकिन किसी जमानेमें जहाँ रूपयेका मन, डेढ् मन घी बिकता था ( दूधका तो भाव ही क्या होगा!), वहाँ आज धीको तोलोंसे तोलनेकी नौबत आ पहुँची है। पद्म-विशेषज्ञ बतलाते हैं कि हमारे ये मर्राधल्ले पर्य भारस्वरूप हैं तथा किसानोंके आर्थिक उत्थानमें भारी रोड़े हैं। यह ठीक हो सकता है । पर उसी हिसाबसे जाँचनेपर हम आजके भारतीय मनुष्य भी तो मर्घिष्ठे ठहरते हैं। क्या विशेषज्ञ कपाकर बतलावेंगे कि हम मनुष्य किसकी उन्नतिमें बाधक हैं ? वास्तवमें तो समचे भारतीय राष्ट्रका व्यापक हास हुआ है। श्री डी॰ एच॰ जानीका कथन यथार्थ है कि मनष्य तथा गाय दोनोंका उत्थान एक साथ होता है एवं पतन भी एक साथ होता है। जहाँ गोभक्षक देशोंने अपने यहाँ गायकी नस्लको सब तरहसे उन्नत किया है, वहाँ हम गो-पूजकोंने उसका ह्रास होने देकर अपने-आपको भी पतनके गहरे गड्डोमें गिरा दिया है ! 'किमाश्चर्यमत: परम् ।'

लेकिन हमारे देशके ग्रुभिचन्तकोंका ध्यान इधर न गया हो, सो बात नहीं है। स्वा॰ दयानन्द सरस्वती शायद प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने इस बातको अनुभव किया और उनकी 'गो-करणानिधि' निस्पन्देह आधुनिक भारतीय भाषाओंमें गो-साहित्यकी सर्वप्रथम पुस्तक है। उनके आन्दोल्मके पश्चात् देशमें गोशालाओंकी स्थापना होने लगी। राव बहादुर जे॰ एन॰ मानकर महोदयके कथना-गुसार वर्तमान समयमें भारतभरमें १५०० से अधिक गोशालाएँ एवं पिंजरापोल तथा २०० के लगभग अन्य सेवा-संस्थाएँ हैं जो पशुओंकी सुख-सुविधाके कार्योंमें प्रवृत्त हैं। इन गोशालाओंकी विविध मदोंसे वार्षिक आय करोड़ों स्पयेतक पहुँचती होगी। लेकिन इन गोशालाओंसे राष्ट्रीय समस्याओंका समाधान बहुत ही कम हुआ है!

भारतके मुस्लिम शासक गो-भक्षक थे; पर गो-वंशका

हार मस्लिम-शासनकालमें भी इतना न हुआ था जितना ब्रिटिश शासनकालमें हुआ है । जहाँ यूरोपके छोटे-छोटे राष्ट्र प्रतिवर्ष करोडों रुपयेके दुग्धजात पदार्थ बेचते हैं, वहाँ हमारा यह महान राष्ट्र आज लाखों रुपयेके दुग्धजात पदार्थ विदेशोंसे प्रतिवर्ष खरीदता है और स्वयं खाल. मांस, रुधिर, चर्बीकी विक्रीमें आगे बढा हुआ है। इमारे शासकों के देशमें 'अधिक द्ध पिओ' आन्दोलन सरकारकी ओरसे चलाया जाता है और यहाँ जचा-बच्चों और बीमारोंके लिये भी दुध अप्राप्य है! ब्रिटिश साम्राज्यके द्वितीय नगर कलकत्तामें 'फुँका' की जिस जघन्य अमानुषिक प्रणालीसे काम लिया जाता है वह शायद संसारके अन्य किसी देशमें न पायी जायगी ! इस युद्धमें पद्म-धनका भयङ्कर विनाश हुआ है । सरकारने लोकहितैषियोंकी प्रार्थनापर एक दीली-दाली घोषणा निकाल दी थी। उस काग्रजी घोषणा-पर भी अमल कहाँतक हुआ यह बात अलग रही । हमारे इलाकेमें गाय, बैल, भैंस आदिकी कीमत पहलेसे आठगुनी-तक चढ गयी। जन-सेवकोंने किसानोंको समझाया और गाँवोंमें पंचायतें भी हुई कि छोममें पश्चओंको हाथसे न निकाला जाय । लेकिन चाँदीकी दरियाकी बादको कहाँतक रोका जा सकता है १

हमारा हिसार जिला दुर्भिक्षोंका घर कहलाता है। हालके अकालोंमें चारेके अभावसे हमारे पशु-धनकी अपार क्षति हुई । लोगोंने गाएँ १) ॥) में बेचीं, मुफ्त पकड़ा दीं एवं यों ही छोड़ दीं कि कहीं जायँ, जिनमेंसे अधिकतर कसाइयोंके हाथ लगीं। बैलोंके अभावमें कितनी ही स्त्रियों और प्रकोंने हलमें जुतकर खेती की । हमारे इलाकेसे चुनी हुई हालकी ब्यायी हुई बढिया गाय-भैंसे सुँह-माँगे मोलपर खरीदकर मुसल्मान लोग ( इन्हें 'व्यापारी' कहा जाता है ) कलकत्ता-बम्बई भेजते हैं जो सूखनेपर (दूध देना बंद होनेपर) बच्चेसमेत वहीं छुरीके घाट उतार दी जाती हैं। यह 'व्यापार' जाने कबसे जारी है और व्यापारी लोगोंकी ख्राहालीको देखकर इस 'व्यापार' की उन्नतिका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस 'व्यापार' के कारण गाय-भैंसोंकी नस्ल मिटती जा रही है । उपदेशकों-भजनीकोंके प्रचारसे प्रभावित होकर बहुत-से हिंदू मुसल्मानको गाय नहीं बेचते: लेकिन व्यापारी लोग हिंदू वेषमें भी आ जाते हैं और हिंद दलालोंसे भी काम लेते हैं । गो-सेवक इस विषयमें कबसे प्रयुक्तशील हैं। पर केन्द्रीय और पंजाब सरकार, जो अपनेको जमींदारों (किसानों) की सरकार बतलाती है, के कानोंपर जूँतक नहीं रेंगी। ये सरकारें अपना कर्तव्य समझकर इधर प्रवृत्त हों तो स्थायी हल निकालना कुछ कठिन न होगा।

भारतमें गो-वंशके ह्रासके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनेक कारण गिनाये जा सकते हैं और उनके निराकरणके उपाय भी समय-समयपर सुझाये जाते रहे हैं। लेकिन हमारे दीर्घ-कालीन प्रयत्नोंके बाअजूद परिस्थिति सुधरनेकी बजाय बिगड़ती ही गयी है।

परिस्थितिका तकाजा है कि फिरसे इस विषयपर अखिल राष्ट्रीय समस्याके तौरपर गम्भीर चिन्तन करें । जरूरत है कि गोसेवक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ विद्वान एवं इस विषयमें दिलचस्पी रखनेवाले सजान देशके कोने-कोनेसे आकर इकहे हों और विचार-विनिमयके द्वारा सारे देशके लिये गो-वंशकी समन्नतिकी योजना स्थिर करें । वास्तवमें तो राष्ट्रीय सरकार ही इस समस्यापर राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे विचार कर सकती है। और वहीं योजनाको सफल बना सकती है। पर राष्ट्रीय सरकार जब कभी बने तबतक इस प्रश्नको टालना सर्वथा अयक होगा। क्योंकि तबतक बहुत काम तथा अनुभव हो खुका होगा। योजनाके निर्माणमें और उसे कार्यरूपमें परिणत करनेमें केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा रियासतोंका सहयोग भी लिया जाना चाहिये । हमें इस प्रश्नपर व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करना पडेगा, निरी भावकतासे स्थायी सफलता मिलनी असम्भव है। जबतक गो-भक्षक रहेंगे--और वे रहेंगे ही, गो-वध होगा ही । मुसल्मान आदि अहिंदुओं को गो-वर्द्धन-कार्यमें साथ लेना ही चाहिये और उन्हें साथ देना पड़ेगा; क्योंकि जन-कल्याणमें उनका भी कल्याण है और राष्ट्रके आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नोंसे उनके भी हितोंका लगाव है। इसलिये वे अलग कैसे रह सकते हैं। लेकिन उनको यह दृष्टि मिले, तब न। यह दृष्टि मिलेगी जरूर, देर हो सकती है।

लेकिन इससे भी जरूरी एक और काम है । तमाम गोशालाओंका केन्द्रीयकरण पहला कदम है । ये तमाम विश्रुक्कुलित गोशालाएँ एक केन्द्रीय संघटनके मातहत पारस्परिक सहयोगके आधारपर संचालित हों तो बहुत काम हो सकता है । कार्यकर्ताओंकी सिखलाई (Training), गोसाहित्यका प्रकाशन एवं वैज्ञानिक लान-बीन—इन तीनों महत्त्वपूर्ण कार्योंको केन्द्रीय संघटनके तत्त्वावधानमें आसानीसे शुरू किया जा सकता है तथा विशेषजोंकी सेवाओंका सदुपयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं रियासती सरकारों-

का सहयोग-सहायता तथा कानूनका सहारा प्राप्त करनेमें भी इससे बहुत सुविधा रहेगी। जहाँतक हमें जात हुआ है, बम्बई-के गोसेवक कार्यकर्ता व्यावहारिक योजनाओं अधारपर अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कार्यप्रणालीसे अन्यान्य कार्यकर्ताओं को अभिज्ञ करवाया जाय, जिससे उनके अनुभवों-से और-और जगहों में यथापरिस्थित लाभ उठाया जा सके।

पंजाब-सरकारका ध्यान हम विशेषतया इधर दिलाते हैं। इस प्रान्तमें बड़े उद्योग-धंधे नहीं हैं और यहाँ उपयुक्त क्षेत्र भी है। नये चुनावोंके फलस्वरूप बननेवाली पंजाबकी सरकार देहाती, शहरी, जमींदार-गैरजमींदार, हिंदू, मुसल्मान—समस्त पंजाबियोंके कल्याणके लिये गो-वंश-वर्द्धनके कार्यमें प्रवृत्त होकर जहाँ पंजाबीपनको नष्ट होनेसे बचा सकती है वहाँ अन्य प्रान्तोंके लिये एक आदर्श पेश कर सकती है।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माणमें सङ्कों तथा रेलोंका जाल बिछाये जानेकी बातें सनी जाती हैं । जोतोंका एकीकरण सहयोग-सिद्धान्तपर खेती करना आदिसे खेतीकी मशीनों-का चलन भी हमारे देशमें हो सकता है । इन बातोंसे बैलोंकी उपयोगिता कम हो जानेकी सम्भावना है। लेकिन ये दरकी बातें हैं। और यन्त्रीकरण हो जानेपर भी हमारे देशमें इनकी उपयोगिता बनी ही रहेगी। जो हो, गो-दुग्ध इस भूतल-का अमृत है। जचा-वच्चा, स्त्री-पुरुष, आबाल-वृद्ध, हिंद्-मसल्मानके लिये इसकी उपयोगितासे कौन इन्कार कर सकता है। वैज्ञानिकोंने 'असल' की 'नकल' करनेमें कमाल किया है, घीको भी नहीं छोड़ा। घास-फूस खाकर अमृत प्रदान करनेवाली लोहेकी गाय बना सकने या दुधकी नकल कर सकने में जबतक ये वैज्ञानिक समर्थ नहीं हो जाते, तबतक गायका भविष्य न केवल भारतवर्षमें, वरं अखिल भूमण्डलपर सुरक्षित, महान् और समुज्ज्वल है। टेनेसी (अमेरिका) के भूतपूर्व गवर्नर माल्कम आर० पैटर्सन महोदयका कथन, जो हमारे ऋषियोंकै प्रवचन-सा है, हमारी इस आशावादिताका प्रमाण है। उक्त कथनका सारांश देनेका लोभ-संवरण नहीं किया जा सकता-

भी मुकुटहीन साम्राज्ञी है और समस्त भूतल उसका साम्राज्य है। वह जितना लेती है, उससे सदैव अधिक देती है। हम रेलों, बैंकों और रूईकी फसलके बिना अच्छी तरह रह सकते हैं; लेकिन गायके बिना तो हम अन्तमें विनाशको ही प्राप्त होंगे। मुझे आशा है कि जब हमारे ज्ञानकी दृद्धि होगी और हम निर्दय एवं स्वार्थी न रहेंगे, तब हम गायोंका वध करना और उन्हें खाना त्याग देंगे। ।

## भारतवर्षके पिंजरापोलों और गोशालाओंकी तालिका

( भारतवर्षमें लगभग तीन हजार गोशाला-पिंजरापीलोंके होनेका सरकारी अनुमान है। हमारी समझसे इसमें शायद अतिशयोक्ति है। सरदार बहादुर सर दातारसिंहजीने कृपापूर्वक निम्नलिखित सूची भेजनेकी उदारता की है, ( यचिप यह अन्यवस्थित और कहीं-कहीं नाम-स्थानकी इष्टिसे भूलभरी भी माल्प्म होती है।) इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। अभी वे पूरी सूची तैयार नहीं कर सके हैं।——सम्पादक)

#### पंजाब

१. अबोहर मंडी (फीरोजपर), २. अम्बाला छावनी, ३. अहमदगढ (लिधियाना), ४. अगरोहा (हिसार), ५. अलावलपुर ( गुड्गावाँ ), ६. अब्दुस्लापुर (गुजराँवाला), ७. अम्बाला, ८. अमृतसर, ९. अजनाला (अमृतसर ), १०. बेरी ( रोइतक ), ११. बहदपुर ( कॉगड़ा ), १२. बंगा नावनशहर ( जलंधर ), १३. वियराबाद (गुजराँवाला), १४. बटाला ( गुरदासपुर ), १५. बविआर ( अम्बाला ), १६. भिवानीसंघ (हिसार ), १७. भिवानी गोपाल-गोरस ( हिसार ), १८. चुनियान ( लाहौर ), १९. दहुबाला ( हिसार ), २०. देघोट ( गुडगावाँ ), २१. दसुआह ( होशियारपुर ), २२.दत्ता—शाला डेयरी ( हिसार ),२३. फर्रखनगर ( गुड़गावाँ ), २४. फीरोजपुर, २५. फाजिलका ( फीरोजपुर ), २६. गुड्गावाँ, २७. ( फीरोजपुर ), २८. हिसार, २९. हाँसी ( हिसार ), ३०. होशियारपुर, ३१. इस्माइलाबाद (करनाल), ३२. जंडियाला ( अमृतसर ), ३३. जलंघर, ३४. जरनवाला ( लायलपुर ), ३५. जगराँव ( लुधियाना ), ३६. जगाधरी (अम्बाला), ३७. झेलम, ३८. जैजों (होशियारपुर), ३९. झंग, ४०. करनाल, ४१. कैथल (करनाल), ४२. कसर ( लाहौर ), ४३. काद्राबाद फलिया (मुल्तान ), ४४. कीरतपर ( होशियारपर ), ४५. लाहौर, ४६. लिधियाना, ४७. लायलपुर, ४८. मुस्तान, ४९. मञ्छीवाङ्ग (लुधियाना), े ५०. मुक्तसर ( फीरोजपुर ), ५१. मूली ( कॉंगड़ा ), ५२. नयागाँव कसूर ( लाहौर ), ५३. नचसुई ( गुड़गावाँ ), ५४. नरबहा ( गुड़गावाँ ), ५५. पानीपत ( करनाल ), ५६. पहाड़ी ( गुड़गावाँ ), ५७. रोहतक हरियाना, ५८. रोहतक व्यायामशाला, ५९. रेवाडी (गुडगावाँ), ६०. रावल-पिंडी, ६१. राजकोट ( लुधियाना ), ६२. रूपड् ( अम्बाला ), ६३. सिरसा ( हिसार ), ६४. संगला ( लायलपुर ), ६५. संतोषगढ़ (होशियारपुर),६६.सियानपुर लोरा (काँगड़ा), ६७. तलाजा (करनाल), ६८. जीरा (फीरोजपर), ६९. बरगोधा, ७०. कोट निका पिंडी महिआन ( गुजराँवाला )।

### संयुक्त-प्रान्त

१. अजितमाल (इटावा), २. अलीगढ, ३. अलीगढ-पञ्चायती, ४. अडैल ( इलाहाबाद ), ५. अछनेरा (आगरा), ६. अम्बाला (सहारनपुर), ७. अलीगंज (एटा), ८. अकबरपुर (कानपुर), ९. अमरोहा ( अलीगढ), १०. अलीपुर ( मुजफ्फरगढ ), ११. आवागढ ( एटा ), १२. अयोध्या (फैजाबाद), १३. आगरा, १४. आनन्दपर ( मेरठ ), १५. इलाहाबाद, १६. अमेमजा ( इटावा ), १७. बनारस, १८. बस्ती, १९. बिलग्राम (बाँदा), २०. बुन्दावन ( मधुरा ), २१. बाँदा. २२. बरहज ( गोरखपुर ), २३. बलिया, २४. बैराना ( इलाहाबाद ), २५. बिसानी ( अलीगढ़ ), २६. बैकुं ठपुर बाबा बिहारीजीका (गोरखपुर ), २७. बैबर ( फर्रखाबाद ), २८. बक्सर ( मेरठ ), २९. बेढ (गोरखपर), ३० बेरारी (इटावा), ३१. भरथना ( इटावा ), ३२. भादन (आगरा), ३३. भरौली ( बस्ती ), ३४. बेगमाबाद ( मेरठ ), ३५. बरसूलीं ( अलीगढ ), ३६. बिलासी (बदायूँ), ३७. बनसूली (मेरठ), ३८. बढाना ( मजफ्फरनगर ), ३९. बरेली, ४०. भटनी (अली-गढ ), ४१. भगवाननगर ( हरदोई ), ४२. भगमाधियानी ( मथुरा ), ४३. बाराबंकी, ४४. बक्सर ( नवाबगंज ), ४५. बदायूँ, ४६.बावली (मेरठ), ४७. भरोतिया (बस्ती), ४८. बल्लार-गोकुल ( मथुरा ), ४९. बेराडी (इटावा ), ५०. बुलंदशहर, ५११ चेंदौसी ( मुरादाबाद ), ५२.चाँद-पुर (विजनौर), ५३. चिपरामन (फर्डखाबाद, ५४. छपरा, ५५. चौरी ( गोरखपुर ), ५६. चिरगाँव ( झाँसी ), ५७. कानपुर, ५८. डिबाई ( बुलंदराहर ), ५९. डिडवर-गंज ( इटावा ), ६०. डालमऊ ( रायबरेली ), ६१. दनकौर ( बुलंदशहर ), ६२. धनस्वा (झाँसी ), ६३. देहरादन, ६४. देवबंद ( सहारनपुर ), ६५. देवरिया ( गोरखपुर ), ६६. इटावा, ६७. एटा, ६८. एचना (अलीगढ), ६९. इर्वाह ( इटावा ), ७०. एरच ( झाँसी ), ७१. गढमक्तेश्वर ( मेरठ ), ७२. गोतम ( अलीगढ ), ७३. गाजियाबाद ( मेरठ ), ७४. गोलाबाजार ( गोरखपुर ), ७५. गंगेसरी

( मरादावाद ), ७६, गोकल ( मथरा ), ७७, गोरखपर, ७८. गाजीपर, ७९. गढीपारसोली ( मथरा ), ८०. गोपालगढ (इटावा), ८१, गणेशपुर (बस्ती), ८२, गल-पुर ( इलाहाबाद ), ८३. गायघाट ( बनारस ), ८४. गाजी-पुर (कानपुर), ८५. हँसवा (फतेहपुर), ८६. हरद्वार ( सहारनपुर ), ८७. हापुड ( मेरठ ), ८८. हरदोई, ८९. हरदुआ (अलीगढ), ९०. हाथरस, ९१. हरदआगंज ( अलीगढ ), ९२. हमीरपर, ९३. हसवा ( फतेहपर ), ९४. होलीपुर ( आगरा ), ९५. हरनौत ( अलीगढ ), ९६. हिस्तिनापुर ( मेरठ ), ९७. हरछना ( बुलंदशहर ), ९८. जटाई ( मुजफ्फरनगर ), ९९. जैगडा ( आगरा ) १००. जौनपुर, १०१. जंगलकठार (बस्ती), १०२. जलेसर ( एटा ), १०३. जुही (कानपुर ), १०४. जुरार (आगरा), १०५. झारनवारी ( मथरा ), १०६, झाँसी, १०७. झडी-बिल्खी (अलीगढ), १०८. कायमगंज ( फर्चखाबाद ), १०९. कासगंज ( एटा ), ११०. कादिरगंज( एटा ), १११. कवरारी ( उन्नाव ), ११२. कालाकाँकर ( प्रतापगढ ), ११३. कछलाबाट (वदायूँ), ११४. कपसर (मेरठ), ११५. कर्णवास ( बुलंदराहर ), ११६. कमालगंज (फर्चसा-बाद ), ११७. कोरियाची (मधुरा), ११८. कन्नौज ( फर्छखाबाद ), ११९. काशीपुर ( नैनीताल ), १२०. कप्तानगंज (गोरखपुर ), १२१. कुहनेरा (मेरठ ), १२२, खुरजा ( बुलंदशहर ), १२३. खागा स्टेशन ( इलाहाबाद ), १२४ कालपी ( झाँसी ), १२५ केउँच ( झाँसी ), १२६. कचेहरी (कन्नौज), १२७ खडूा (अलीगढ़), १२८. खतौळी ( मेरठ ), १२९. खैर ( अलीगढ ), १३०. कीड-गंज ( इलाहाबाद ), १३१. लालढाँक ( विजनौर ), १३२. लीसामऊ (कानपुर), १३३. लियो (इटावा), १३४. लखनऊ ( अवध गोशाला-समिति ), १३५.लखीमपुर खीरी. १३६, मोहाली ( प्रतापगढ ), १३७. मंडी डिप्टीगंज (बुलंदशहर), १३८. मधुरा, १३९. मिर्जापुर, १४०. महोबा ( हमीरपुर ), १४१. मेरठ, १४२. मवाना ( मेरठ ), १४३. मेनागपुर ( सहारनपुर ), १४४. मुरादाबाद, १४५. महलवाला ( मेरठ ), १४६. मेहदावल ( बस्ती ), १४७. महाराजगंज (गोरखपुर), १४८. मेहुआ (कानपुर), १४९. मोतीकटरा ( आगरा ), १५०. मरिहा ( जौनपुर ), १५१. महाराजपुर (मेरठ), १५२. मोहनाल बाजार (बस्ती), १५३. नयागाँव छावनी (बुंदेलखंड), १५४. निनौहरा ( कानपुर ), १५५. नन्दपुर ( मेरड ), १५६.

नीमसार (सीतापुर), १५७. नजीबाबाद (बिजनीर), १५८. नवाबगंज (गोंडा), १५९. नगीना (बिजनीर), १६०. नहाटी ( अलीगढ ), १६१. नारायणगंज ( इटावा ) १६२. नीजाबाद (बिजनीर), १६३. उरई ( झाँसी ), १६४. औरैया ( इटावा ), १६५. परसोतीगढी ( मथुरा ), १६६. पिपराइचवाजार (गोरखपर), १६७, पीलीभीत, १६८. पटियाली ( एटा ), १६९. पाली ( इटावा ), १७०. पँचरा (बनारस), १७१.पोखरायाँ (कानपर), १७२.परखेउना (गोरखपर), १७३. प्रतापगढ, १७४. पाकीपुरा ( आगरा ), १७५, पिपरा ( बस्ती ), १७६, पयकालीबाडा पौहारीजीका (गोरखपुर), १७७. पीनाहट (आगरा), १७८. पनवाडा (मेरठ), १७९. फीरोजाबाद (आगरा), १८०. फूलपुर (कानपुर), १८१. पेशावरस्टेट (अलीगढ), १८२. ऋषिकेश (देहरादन), १८३. साकोई (बुलंदशहर), १८४. सम्भल ( सरादाबाद ), १८५. सिकंदरपर ( फतेहगढ ), १८६. शामली ( मुजफ्फरनगर ), १८७. शाहजादपुर ( इलाहाबाद ), १८८. सींख ( मथुरा ), १८९ शाहजहाँपर, १९०. सरानी (अलीगढ), १९१. सुरारियर ( मथुरा ), १९२. शाहवाद ( हरदोई ), १९३. सहारनपुर १९४. शक्तिपुर (बस्ती), १९५. सीकरी फतेहपुर ( आगरा ), १९६. शंकरपुर ( बस्ती ), १९७. सीतापुर, १९८. सोरोंघाट ( एटा ), १९९. सकूराबाद ( मैनपुरी ), २०० सहसवन ( हरदोई ), २०१ सिकन्दराराउ ( एटा ) २०२ सतईकी कुटी ( मुरादाबाद ), २०३. सैथाकलाँ ( जौनपुर ), २०४. सिकरौरा ( हमीरपुर ), २०५. शाह-गंज ( जीनपुर ), २०६. सीसामऊ ( कानपुर ), २०७. टीकमपुर सचनी (अलीगढ़), २०८. तनकपुर मंडी ( नैनीताळ ), २०४. तुलक्षीपर ( गोंडा ), २१०. तारीनध ( फर्टखाबाद ), २११. उद्धवकुण्ड (मथुरा ), २१२. उन्नाव, २१३. ऊऑली ( सहारनपुर ), २१४. फतेहपुर, २१५. करनैलगंज (गोंडा), २१६. करवीमण्डी (वाँदा) २१७. अमेठी ( सुल्तानपुर ), २१८. चुनार ( मिर्जापुर ), २१९. कैराना ( मुजफ्फरनगर )।

## बम्बई, काठियावाड़ एवं गुजरात

## (अ) गोशाला--

१. श्रीभारतवर्षीय गोपाल गोरक्षक-मण्डल, बम्बई, २. श्रीगोग्रास-भिक्षा-संस्था, बम्बई, ३. (अ) बम्बई गो- रक्षकमण्डली, ३. (आ) गी-रक्षक-मण्डली, मलजी जेटा मार्केट, बम्बई, ४, गी-रक्षा-लीग, बम्बई, ५, गोग्रास गी-जीव-दान-मण्डल, बम्बई, ६. श्रीगोवर्द्धन-संस्था बम्बई, ७. नत्थलालजी चैरिटी-टस्ट गोशाला, बम्बई, ८. डोम्बिक्टी लोकमान्य गोशाला, बम्बई, ९. गोधडा, १०. दोहद, ११, वडौदा, १२, उपलेटा (काठियावाड), १३. खम्मालिया (काठियावाड ), १४. बगसरा (कंकावाव ), १५. जडिया (काठियावाड् ), १६. कुंडला (काठियावाड् ), १७. मली (काठियावाड ), १८. अटकोट (काठियावाड ) १९. बाबरा (काठियावाड़), २०. धराफा (काठियावाड़), २१.श्रीदारकापुरी (काठियावाड), २२.मंडवा (काठियावाड), २३. सलाया (काठियावाड्), २४.खडवा (काठियावाड्), २५. श्रीगोवर्धन-संस्था, वाई (सतारा), २६. सङ्गमनेर, २७. ध्लिया, २८.येवला,२९.गो-जीवदान कमेटी, वेतलपेठ, पुना,३०.पंढर-पुर, ३१. श्रीगोवर्द्धन-संस्था, पूना, ३२. लाटूर ३३. बारामती, ३४. निपानी,३५.बगलकोट, ३६.शिवयोगमन्दिर,३७.केरूर, ३८. मन्दिर गोशाला, डाकोर, ३९. धामनगर, (काठियावाड), ४०.हलवाद (काठियावाड), ४१.कराड (सतारा), ४२.लोनन्द (काठियावाड़), ४३. सतारा, ४४. जभखंडी (संस्थान), ४५. बार्सी (शोलापुर), ४६. मुर्खुद, ४७. कल्याण, ४८. चलाला (काठियावाड), ४९. करभालें (शोलापुर), ५०. इल्याल (कारवार), ५१. बरौली स्टेशन (बम्बई)।

## ( आ ) पिंजरापोल—

१. श्रीवम्बई पिंजरापोल, २. श्रीपशु-रक्षक-मण्डली, बम्बई, ३. सार्वजनिक जीव-दया खाता, घाटकोपर, ४. अहमदाबाद, ५. घोलका (काठियावाड़), ६. घंधूका, ७. घोघा (काठियावाड़), ८. सानन्द, ९. मण्डल, १०. खम्भात, ११. बोरसद, १२. डाकोर, १३. मऊधा (कैरा), १४. कैरा, १५. नड़ियाद, १६. जूनागढ़, १७. राजकोट, १८. भड़ौच, १९. स्रत, २०. मेहसाना, २१. विसनगर, २२. श्रॉगथ्रा (काठियावाड़), २३. पाटन, २४. बीजापुर, २५. सिद्धपुर, २६. पालनपुर, २७. वीरमगाम, २८. पाटड़ी (वीरमगाम तालुका), २९. भावनगर (काठियावाड़), ३०. विसावदर (काठियावाड़), ३१. घोराजी (काठियावाड़), ३२. जामनगर (काठियावाड़), ३५. जेतपुर (काठियावाड़), ३५. कुटिआना (काठियावाड़), ३६. लिंबड़ी (काठियावाड़), ३७. मॉगरोल (काठियावाड़), ३८. महुवा (काठियावाड़), ३९. मॉगरोल (काठियावाड़), ३८. महुवा (काठियावाड़), ३९. मोरवी (काठियावाड़),

४०. पालीताना (काठियावाड), ४१. वेरावल (काठियावाड), ४२.वदवान (काठियावाड), ४३. भाषावदर (काठियावाड), ४४. बोटाड (काठियावाड), ४५. चडा (काठियावाड), ४६. तालजा (काठियावाड), ४७. धरोल (काठियावाड), ४८. गोधडा (काठियावाड ), ४९. हलवाद (काठियावाड ), ५०. जस्दान (काठियावाड ), ५१. जाफराबाद, ५२. लाठी (काठियावाड), ५३. सिहोर (काठियावाड), ५४. बाँकानेर (काठियावाड़), ५५. बिल्ला (काठियावाड़), ५६. चीतल (काठियावाड), ५७. लखतर (काठियावाड), ५८. मेंदरदा (काठियावाड ), ५९. सायला (काठियावाड ), ६०. वाला (काठियावाड़), ६१. अमरेली (काठियावाड़), ६२. आरामदा (काठियावाड), ६३. बखराल (काठियावाड), ६४. बालम्भा (काठियावाड्), ६५. वेट (काठियावाड्), ६६.भन्वाद (काठियावाड़), ६७. दामनगर (काठियावाड़), ६८. देदन (काठियावाड), ६९. धारी (काठियावाड), ७०. ढाला (काठियावाड ), ७१. हॅगर (काठियावाड ), ७२. जाम जोधपुर (काठियावाङ्), ७३. कोंध (काठियावाङ्), ७४. कंकावाव (काठियावाड ), ७५. मलिया (काठियावाड ), ७६.पनेली (काठियावाड्), ७७.प्रभासपाटन (काठियावाड्), ७८.राज-सीतापुर, ७९. सोनगड (काठियावाड् ), ८०.वरवाल (काठियावाड़), ८१. कलावद (काठियावाड़), ८२. केशोद (काठियावाड़), ८३. कराची (काठियावाड़), ८४. टहा (काठियावाड़), ८५.परली (सतारा), ८६. कुंड (सतारा), ८७. तासगाँव ( सतारा ), ८८. लोनंद ( सतारा ), ८९. अहमदनगर,९०.जलगाँव, ९१. चालीसगाँव,९२. नन्दुरबार, ९३. नवपर, ९४. नासिक, ९५. मालेगाँव, ९६. शोलापर, ९७. बीजापुर, ९८. घोडनदी, ९९. गुलेदगडू (बदामी), १००. हबली, १०१. गड़ाग, १०२. नवेल, १०३. भोर, १०४. साँगली, १०५. कोल्हापुर, १०६. माँडवी, १०७. भुज (कच्छ), १०८. अंजार (कच्छ), १०९. मूँदड़ा (कच्छ), ११०. राधनपुर ( गुजरात ), १११. पूना, ११२. मॉडवी (कच्छ), ११३. डभोई (बड़ौदा), ११४. पोरबंदर (काठियावाड), ११५. संगोला (बोलापुर), ११६. वड-नगर (बड़ौदा), ११७. वरवाला (काठियावाड), भरनवारः ११९. बघेलियन १२०. बखरेला ( घ्राँगधा स्टेट ), १२१. घानली, १२२. (काठियावाड् ), १२३ जामकंडोरना (काठियावाड़), १२४. लरधार (काठियावाड़), १२५. मोरैल (काठियावाड़ ), १२६. धनराजी ( घ्राँगध्रा स्टेट ), १२७. इचारच (वड़ौदा स्टेट), १२८. खेतड़ वाई (सतारा), १२९. इंकिश्वर (बेलगाँव), १३०. डाकोर (खोडदादपुर), डाकोर।

### मध्य-प्रदेश

१.आकोला (बरार), २. अमरावती, ३. आवीं (वर्घा), ४. अंजनगाँव सुरजी तालुका (अमरावती), ५. विजयराघोगढ ( जवलपुर ), ६. भंडारा, ७. वगलकटा ( विलासपुर ), ८. भाटापाडा, ९.चालीशगाँव (खानदेश), १०. छिंदवाड़ा, ११. चोला ( छिंदवाड़ा ), १२. चाँदा, १३. धूलिया (खानदेश), १४. धमतरी, १५. गणेशपुर, १६. गढा (जबलपुर), १७. गोंडा, १८. गिरमा, १९. गोंदिया (नागपुर), २०. होशंगावाद, २१. होंगनघाट, २२. इच्छापुर (नीमाड़), २३. जबलपुर, २४. जलगाँव (खानदेश), २५. कटरा ( सागर ), २६. कटोल, २७. कटनी, २८.बाँदा, २९.खाँमगाँव (बरार), ३०. लखनादौन (सिवनी), ३१. नागपुर-धनतोली, ३२. नरसिंहपुर ( नागपुर ), ३३. मुरवाङ्ग कटनी ( जबलपुर ), ३४. मुताई ( बेतूल ), ३५. नकोरदर (खानदेश), ३६. राजगढ (बिलासपुर), राजनाँदगाँव स्टेट (रायपुर), ३८. रायपुर (होशंगाबाद), ३९. सामलपुर ( रायपुर ), ४०. वर्घा, ४१. यवतमाल (अमरावती), ४२. वरोरा, ४३. तुमसर (भंडारा), ४४. तिरोरा, ४५. बालोद, ४६. बिलासपुर, ४७. चरपा (बिलासपुर), ४८. सिलेरा (सागर), ४९. इटारसी ( होशंगाबाद ), ५०. इरदा, ५१. पाटोला, ५२. खंडवा, ५३.बुढानपुर, ५४. बनोसा (अमरावती), ५५. धामनगाँव, ५६. मोरसी ( अमरावती ), ५७. पंढरकवड़ा ( यवतमाल ), ५८. पुसाद ( यवतमाल ), ५९. बून, ६०. उमरखेड ( यवतमाल ), ६१. खेरकेड ( आकोला ), ६२. अकोलवी बालापुर, ६३. मुर्तिजापुर (आकोला), ६४. करंजा ( आकोला ), ६५. रिसोड ( आकोला ), ६६. बुलोलेक (बरार), ६७. चिखली (बरार), ६८. काले (बुल्डाना), ६९. मलकापुर, ७०. नंदूरा, ७१. लोनार ( बुल्डाना ), ७२. देउलगाँव राजा, ७३. शेगाँव ( बुल्डाना )।

### बंगाल

१. कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी, २. बरिया (बर्दवान), ३. दूधरा (मुर्शिदाबाद), ४. दार्जलिङ्ग, ५. रानीगंज, ६. रामकुमार रक्षित लेन (कलकत्ता), ७. लिखुआ (कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी), ८. ताहिरपुर (रानीगंज) ९. रामपुर हेयरी फार्म, १०. पञ्चानन तस्ला लेन, इवड़ा, ११. तालकरघर रोड, इवड़ा, १२. म्युनिधिपल मार्केट, इवड़ा, १३. लिल्लुआ—(अ) मारवाड़ी गो-रस कंपनी, (आ) फ्रेंड्स हेयरी फार्म, (इ) दि शर्मा हेयरी फार्म, (ई) दि रेलवे हेयरी फार्म, १४. रंगपुर हेयरी फार्म, लोकनाथ चटर्जी हेन, शिवपर।

#### मद्रास

## १. कोयम्बीपुर ( मद्रास ), २. मद्रास । विहार और उडीसा

१. आरा, २.बिहार, ३. बेगुसराय (संगेर), ४. भागलपुर, ५. बगहा बाजार ( चम्पारन ), ६. बरगाम ( चम्पारन ), ७. चैबासा, ८. चतुरबाजार (हजारीबाग), कोलगाँव (भागलपुर), १०. चौकुलिया, ११. दलसिंहसराय (दरमंगा), १२. दरमंगा, १३. देवघर, १४. गया, १५. गोगरी जमालपुर (मुंगेर), १६. हजारीबाग, १७. हाजीपुर ( मुजफ्फरपुर ), १८. इस्लामपुर ( पटना ), १९. झल्दा, पुरलिया (मानभूम), २०. झरिया (मानभूम), २१. खगड़िया ( मुंगेर ), २२. किशनगंज, २३. कटिहार, २४. केंड्रली (मुजफ्फरपुर), २५. कम्तुल डेयरी फार्म (दरमंगा), २६. लक्खीसराय, २७. मध्वनी (परनिया), २८. मुंगेर, २९. मुजफ्परपुर, ३०. मोतिहारी, ३१. मिराजगंज (हजारीबाग), ३२. मेहसी (चम्पारन), ३३. मधुबनी (दरभंगा), ३४. मोहम्मदपुर ( छपरा ), ३५. नौगछिया (भागलपुर), ३६. पटना, ३७- पुरलिया (मानभूम), ३८. पंचम्बा ( हजारीबाग ), ३९. रक्सील, ४०. रसङ्ग (दरमंगा), ४१. पुरी श्रीजगन्नाथ, ४२. राँची (छोटानागपुर), ४३. राजगिर (पटना), ४४. ससराम (आरा), ४५. सिवान, ४६. सिगिया, ४७. समस्तीपुर (दरभंगा), ४८. सारन ( छपरा ), ४९. सिलाव ( पटना ), कटक ।

### सिंध

१. अलिअरकोटेंटो (हैदराबाद), २. अदमाकनंटो (हैदराबाद), ३. हैदराबाद, ४. हाल। (हैदराबाद), ५. जल्लन (हैदराबाद), ६. जैकोबाबाद (हैदराबाद), ७. कम्बर (. लरकाना), ८. खैरपुर (सम्खर), ९. खानपुर (हैदराबाद), १०. कराची, ११. कंघकोट, १२. लरकाना, १३. मीरपुर (हैदराबाद), १४. मेहर (हैदराबाद), १५. नगरथला, १६. रोहड़ी (सम्खर), १७. राबदेसी,

१८. शिवदरीकुँवर (लरकाना), १९. सक्खर, २०. शिकारपुर, २१. टॉडोमुहमद्खान (हैदराबाद), २२. टट्टा।

#### दिल्ली

१. नजफगढ़ (दिल्ली), २. सोनपत (दिल्ली), ३. दिल्ली पिंजरापोल ।

### हैदराबाद रियासत

१. हैदराबाद।

## मैसर रियासत

१. बंगलोर ।

### सीमान्त-प्रदेश

१. नौशेरा ( पेशावर ), २. पेशावर, ३. कोहाट, ४. मर्दान, ५. देरा इस्माइल खाँ।

### बलोचिस्तान

१. थाडर ।

#### मध्य-भारत

१. इंदौर, २. मऊ छावनी (इंदौर), ३. रतलाम, ४. सनावद (इंदौर), ५. अनूपशहर (ग्वालियर), ६. उज्जैन (ग्वालियर), ७. कोसरपुरा (ग्वालियर), ८. शाहजहाँपुर (ग्वालियर), ९. खाचरोद (मालवा), १०. बङ्गानगर स्टेशन (मालवा), ११. रोहरच (मालवा), १२. जावरा, १३. तल्ल (जावरा), १४. टीकमगढ़ (ओड़छा), १५. जैथारी (रीवाँ रियासत), १६. छतरपुर, १७. सिमथर।

### राजपूताना

### (अ) अजमेर मेरवाड़ा-

१. अजमेर, २. ब्यावर, ३. नसीराबाद, ४. केकड़ी, ५. पुष्कर, ६. किशनवास ।

#### (आ) रियासतें—

जयपुर—१. जयपुर, २. लक्ष्मणगढ़, ३. मँडावा, ४. चौसा, ५. रामगढ, ६. फतेहपुर, ७. नवलगढ़ ।

जोधपुर—१. जोधपुर, २. डीडवाना, ३. नावाँ, ४. रिसालपुर, ५. लाडनूँ, ६. खारची।

वीकानेर—१. बीकानेर गोशाला, २. बीकानेर पिंजरापोल, ३. रतनगढ़, ४. चूरू, ५. सुजानगढ़, ६. सरदारशहर, ७. सादुलपुर, ८. हनुमानगढ़, ९. नोहर, १०. रेनी (तारानगर), ११. ड्रॅगरगढ़, १२. भीनासर।

जैसलमेर-१. जैसलमेर, २. बाङ्मेर।

भरतपुर—१ भरतपुर, २. बैरमुहावर, ३. बयाना, ४. कामबन, ५. खेळरी, ६. पहाड़ी, ७. रूपवास, ८. श्रीगढी।

**अलवर**—१. अलवर २. राजगढ़, ३. बटोटरा, ४. रामगढ़।

घौलपुर-१. घौलपुर।

### पंजाबकी रियासतें

पटियाला—१. पटियाला, २. धूड़ी, ३. बरनाला, ४. भादुळ, ५. भटिंडा, ६. मनसा, ७. धेलीबली । नाभा—१. नाभा, २. भावल भोजाकी, ३. जंतूल । भावलपुर—१. अहमदपुर, २. अहमदपुर लंबा । फरीदकोट—१. कोटकपूरा । कपूरथळा—१. कपूरथला, २. फगवाड़ा । जींद—१. जींद, २. दादरी चर्खी, ३. सोतिया । मंडी—१. मंडी ।

## *∙ॐॐ* गो-उपेक्षा

जिस गो चर भूपर गौ चरके पय-धार-सुधा बरसाती थी, उस गौ-बसुधाकी छातीपर विष-बाग उगाया जाता है। तम्बाकू, मिर्च, अफीम आदिकी खेती व्यर्थ बढ़ा करके, रसके बदले रसखान रसास विष उपजाया जाता है॥ सड़कों, शहरों, रेलों, बँगलों, कल, खानों, मील, मकानोंने, ली घेर घरा गोचरा घेनु-कुल जहाँ चराया जाता है। 

## श्रीरामचरितमानसमें गौका स्थान

( लेखक-शीमहेश्वरप्रसादजी )

'मानस'को क्या कहें, कछ समझमें नहीं आता । वह इतना अगाध, अथाह, अपार, अनन्त और अगम है कि उसका कहीं पता ही नहीं चलता । सभी लोग उसमें अपनी-अपनी लगी फेंक आते हैं, पर सिवा नौकारोहणके उन्हें आधिपत्य प्राप्त करनेका अवसर नहीं मिलता । कुछ लोग तो किनारेसे ही अपनी डोंगी धमा लाते हैं: कछ लोग बीचसे: और जो कछ लोग पार जाते भी हैं, वे लोग भी 'मानस'के क्षेत्रके प्रति अपनी धारणा यों ही रख छोडते हैं। यदि 'सरसागर'की लहरें होतीं तो सम्भव था कम लोग उसमें जानेका दस्साइस करते: किन्त यही सौभाग्यकी बात है कि 'मानस'का वातावरण ही बिल्कल शान्त है, प्रकृति शान्त है, लहरें शान्त हैं। रुचिकी बात है-जो ही जाय, उसका स्वागत करनेके लिये 'मानस' प्रशान्त है । मर्ख, पण्डित, रंक, राजा, ज्ञानी, विज्ञानी, नर, नारी, बालक, बृद्ध या युवा-कोई भी जाय, सबके लिये 'मानस'का द्वार समान रूपसे खला है। 'मानस'की यही विशेषता है कि वह अपने समीप जानेवालेको खाली हाथ नहीं लौटने देता, समानरूपसे सबका सत्कार करता है। काव्य-रसिकों एवं रामभक्तोंकी तो बात ही छोड दीजिये, नीतिज्ञ, उपदेशक, व्याख्यानदाता, नेता, कलाकार, शानी, आचारी-इन सभीको 'मानस' कतकत्य करके भेजता है। इनके अतिरिक्त कामी, चोर, लालची, क्रोधी, लबार, द्वेषी, कटिल आदि जितने भी दृष्ट या असंत कहे जानेवाले व्यक्ति हैं, उन सबके लिये भी उद्धारका काफी सामान 'मानस'में किसी-न-किसी रूपमें वर्तमान है। चर्चा सबकी है। विश्लेषण सबका है। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी वस्त नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं, जिसका 'मानस'में अभाव हो। सभी विषयोंका विशद चित्रण 'मानस'में हुआ है। अतः जिस अनुभूतिको जानना हो, जिस बातको दूँढना हो, जिस विषयको खोजना हो 'मानस' देखिये, एकमात्र 'मानस'। श्रीगुरुजीके समस्त जीवनका अनुभव-अनुमान, अध्ययन-अनुभूति, विद्या-बुद्धि एवं कला-कौशलका 'मानस' साक्षात संश्लिष्ट रूप है। अन्ततः हमारे लिये 'मानस' कल्पवक्षकी तरह विशाल, चिन्तामणिकी तरह भव्य तथा कामधेनुकी तरह सौम्य है।

प्रधानरूपसे 'मानस'में भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ही सुयश वर्णित है। भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यके रूपमें उसमें आये हैं। पर वास्तवमें वे सचिदानन्द्धन भगवान् परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। हाँ, यह प्रश्न अलग है कि भगवान्ने मनुष्यका ही अवतार क्यों लिया। इस सम्बन्धमें अनेक निवेदन हैं और अनेक कारण हैं। पर सबसे विशेष और सबसे बलिष्ठ कारण यह है कि पृथ्वीपर अत्याचार इतना बढ़ गया या कि पृथ्वीके लिये उस भारका सहन करना असहा हो उठा था। पृथ्वीके इस दुःखको यद्यपि सभी देवगण, सभी संतजन स्वीकार कर रहे थे, किन्तु किसीके वशकी बात नहीं थी। अतप्य यही ते हुआ कि सभी लोग मिलकर भगवान्से प्रार्थना करें। अब पृथ्वीके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि वह किस रूपमें अपनी प्रार्थना प्रभुको सुनावे। सदासे गौका स्वरूप बहुत ही दयनीय समझा जाता है। वस क्या था, पृथ्वी चट—

धेनु रूप धरि हृदयँ बिचारी । गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी ॥

प्रार्थना गुरू हुई और वह शीघ्र ही सुन भी ली गयी। लेकिन इधर 'मानस'में उसी समयसे जो गौका विशिष्ट स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ, वह अन्ततक लगातार प्रतिष्ठित ही रहा । उसके महत्त्वमें कहीं भी कमी नहीं आयी । वास्तवमें बात यह है कि 'सुरधेनु' तो पशु है नहीं; गौके शरीरमें सरलता, सहृदयता, सरसता, क्षमाशीलता आदि अनेक सद्गुणोंका सदा निवास रहता है । जब कोई गौपर अत्याचार करता है, तब वह भगवान्से देखा नहीं जाता; और यह ध्रव सत्य है कि जब-जब विश्वमें अशान्ति फैलती है, अत्याचार बढ़ता है, तब गौ बहुत ही पीड़ित होती है। जैसे देवगण, संतजन तथा भले लोग उस कष्टका सामना करते हैं, उसी प्रकार हमारी गौ भी उस दु:सह दु:खको सहनेके लिये सबसे आगे प्रस्तुत रहती है। इसीसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके अवतारके विषयमें जहाँ 'मानस'में कई कारण बताये गये हैं वहाँ एक कारण गौकी रक्षा भी कहा गया है । आज यदि हम किसी भी 'मानस'के पाठकसे रामावतारके कारण पूछते हैं तो वह शीघ ही कह देता है-

बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुंज अवतार ।

गौका व्यक्तित्व मामूली नहीं है । अपने विशिष्ट व्यक्तित्व-के बलपर ही गौ उस पंक्तिमें बैठी हुई है जिसमें ब्राह्मण, देवता और संत हैं । गौको मानना ब्राह्मण, देवता और संतको मानना है। गौ, ब्राह्मण, देवता और संत-ये चारों एक हैं; स्वभाव और शीलमें, गुण और उपकारमें इन चारोंका ही स्थान सर्वभावेन एक है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो कुछ जायतमें ब्राह्मणत्व है, जो कुछ स्वप्नमें देवत्व है, या जो कुछ त्ररीयमें साधता है, उसीकी व्यक्त तथा स्थल मूर्ति श्रीमती गौ है। ब्राह्मणकी शालीनता, देवताका आशीर्वाद और संतका स्वभाव हमें केवल गौमें एक ही साथ प्राप्त हैं। यदि आप गौकी सेवा कर रहे हैं तो ब्राह्मण, देवता और संतकी सेवा अपने-आप हो रही है। यह गौका ही प्रताप है कि जिस पृथ्वीका विशेष कारण छेकर रामावतार बताया जाता है, उस पृथ्वीके नामका आभास भी उक्त पदमें नहीं दिया गया है; क्योंकि प्रथ्वी गौसे अलग कोई विशेष चीज नहीं। पृथ्वी और गौ एक ही वस्तुके दो पृथक नाम हैं। पृथ्वीको जब जरूरत पड़ती है, उसे गौका रूप धारण करना पड़ता है। बिना गौका रूप धारण किये पृथ्वीकी न कोई भलाई ही है और न उसका उद्धार ही हो सकता है। गौके विशिष्ट एवं सौम्य रूपमें पृथ्वी-जैसी गम्भीर, अनन्त तथा अचल वस्तु प्रविष्ट कर गयी है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 'मानस'में अब दूसरी जगह भी गौकी उपस्थितिमें रामावतारके कारणोंके लिये पृथ्वीका नाम ही नहीं आया है। आया है, 'मानस'की दूसरी ही जगहका तो प्रसङ्घ है-

भगत भूमि भृसुर सुरिम सुर हित कागि ऋपाक । करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाक ॥

इसे देखकर कोई काव्य-मर्मज्ञ कहे कि अनुप्रास'के लोमसे 'भूमि'का नाम आ गया है तो वह उसका गम्भीर पाण्डित्य न होगा । किवको आवश्यकता और स्थान दोनों देखने पड़ते हैं। यदि आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ स्थान भरनेसे क्या लाभ । यदि स्थान नहीं है तो किर आवश्यकताकी ही चीज बलात क्यों सुसेड़ी जायगी । श्रीगुरुजी महाराज पूर्ण भक्तके साथ-साथ पूर्ण किव भी थे । उनके एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द किम्बहुना एक-एक अक्षर नपे-तुले यथास्थान अवस्थित हैं; उसमें भी उनके 'मानस'की पंक्तियाँ तो बस, मन्त्रसहश हैं जिन्हें हमें केवल कण्ठस्थ कर लेना है । पहले दोहेमें 'विप्र धेनु सुर संत हित' रामावतार बताया गया था और प्रस्तुत दोहेमें 'भगत भूमि भूसुर सुर्गि सुर हित' रामावतार

बताया जाता है । यहाँ विप्रके स्थानपर भूसुर, धेनुके स्थानपर सुरिम, सुरके स्थानपर सुर तथा संतके स्थानपर भक्त हैं । अधिकमें आयी है बेचारी भूमि, जो स्थान और आवश्यकता पाकर गौसे पृथक् हो गयी है । एक स्थानपर तो रामावतारके कारण 'मानस' इस प्रकार रखता है—

निज इच्छा प्रमु अवतरइ सुर महि गो द्विज कागि।

'सर महि गो द्विज लागि'में अव भक्त और संत-इनमेंसे कोई नाम नहीं आया है। इसे छेकर भक्त या संतकी ओरसे कोई बगावत करनेकी आवश्यकता नहीं: क्योंकि उन्हीं लोगोंके लिये दोहेकी दूसरी पंक्तिमें लिखा है- 'सगुन उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि। किसी भी दिशामें विचारसे काम छेना चाहिये। गोका अर्थ पृथ्वी भी होता है। जैसे--(गो द्विज धेन देव हितकारी। अतः जब 'सर महि गो द्विज लागि'में 'महि' लिखा है तद 'गो' का अर्थ प्रध्वी मानना ठीक न होगा और उसी प्रकार जब 'गो' द्विज धेन देव हितकारी'में 'घेन' लिखा है तब 'गो' का अर्थ गौ मानना कैसे ठीक होगा । और, हमारे हिये तो यही परम आनन्दकी बात है कि रामावतारके विशेष कारणों में से कभी पृथ्वी छुट जाती है, कभी संत या भक्त भी छूट जाते हैं, किन्तु महान् गौ कभी नहीं छटती। गौका उल्लेख हर समय, हर अवस्थामें बना ही रहता है । यहाँतक कि परशुरामजीकी वन्दना-'जय सर बिप धेन हितकारी'में तो सर, बिप, धेन ही रह जाते हैं। पृथ्वी और भक्त या संत दोनों वहाँ छूट जाते हैं। वस्ततः देवता और ब्राह्मणके साथ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी गौके ही हितकारी हैं। गौपरसे उनकी दृष्टि एक क्षणके लिये भी नहीं हटती। यही कारण है कि जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण कलाओंसे यहाँ प्रकट हुए, तब अन्ततः उनका नाम 'गोपाल' ही पड़ा । गोपाल नामके सामने उनके सभी नाम-भूपाल, सुरपाल, भक्तपाल, द्विजपाल विलीन हो गये। उस समय उनके सामने न भूमि ही रही, न भक्त ही रहे और न रहे ब्राह्मण या देवता ही । रह गयी सिर्फ गौ। गौको उन्होंने वन-वन चराया, अपने हाथों झाडा-पोंछा तथा भाँति-भाँतिसे स्वयं उसकी सेवा की । फिर गोपाल भगवान्ने गौके गोरसको छेकर महारासकी अनेक कलित क्रीड्राओंको सुप्रतिष्ठित किया । और अन्तमें जब वही गोरस उनके शरीरमें खिला, तब महाभारतमें अठारह अक्षौहिणी सेनाका स्वतः संहार हो गया । गौकी यही महिमा है। यहाँतक कि भक्त कहलानेके लिये भी गौकी ही सेवा अनियार्य है । 'मानस'के वाल्मीकि स्वयं भगवान् श्रीरामचन्द्र जीसे कह रहे हैं—

अवगुन तजि सब के गुन गहहीं। बिप्र धेनु हित संकट सहहीं॥ नीति निपन जिन्ह कइ जग सीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका॥

यहाँतक तो गौके अलौकिक महरव हुए । अब कुछ लौकिक महरव भी देखिये। दान और दहेज दो बस्तु हैं। दान धर्मके भावसे देनेकी क्रियाका नाम है और दहेज उपहारके भावसे देनेकी क्रियाका नाम है। एकमें धर्मकी प्रधानता है तथा दूसरेमें खेहजनित उछासकी। लेकिन दोनोंमें स्वत्वका परिवर्तन अवश्य हो जाता है। लोकमें इन दोनोंकी व्यवस्था अनादिकालसे है और अनन्तकालतक रहेगी। रह गयी देखनेकी यह वात कि जो दान दिया जाता है वह दहेज दिया जा सकता है कि नहीं। दान और दहेज दोनोंमें इम एक ही वस्तुको सदासे पाते हैं। वैसे तो दान या दहेजका कोई ओर-छोर नहीं है। फिर भी दान या दहेजमें जो विशेष महस्वप्रद वस्तु है वह है गौ। गौका दान महादान सा और गौका दहेज महादहेज-सा समझा जाता है। 'मानस'में रामके जन्मोपरान्त दशरथजीने और-और वस्तुओंके साथ गौका भी महादान किया है। यथा—

- (क) हाटक वेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह कहँ दीन्ह।
- ( ख ) गज रथ तुरम हेम गो हीरा । दीन्हें नृप नानाबिध चीरा ॥

लोकमें गौका मुख्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। वह अमूल्य वस्तु है। बहुमूल्य वस्त्र या भूषण, हीरा या मणि, हाथी या घोडा, अथवा रथ या सवर्ण सबकी कीमत लगायी जा सकती है, पर गौकी ओर देखकर उसकी कीमत लगानेकी हिम्मत नहीं होती। अतः सुवर्ण, रथ, घोडा, हाथी, वस्त्र, मणि या हरिको उसकी तुलनामें रखना उसका अपमान-सा लगता है । यह दूसरी बात है कि दुनियाँकी उक्त वस्तुएँ बहुत ही कीमती हैं और उन्हें ही ऐश्वर्य कहा भी जाता है तो वैभवकी नगरीमें उसका सत्कार होना आवश्यक ही है और उन्हें किसीको दान देना मानो अपने उच आदर्शको ही प्रदर्शित करना है। पर इसके साथ यदि गौका दान दे दिया जाता है तो मानो दान पूर्ण हो जाता है और फिर कुछ देनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। विश्वामित्रकी राम-याचनापर दशरथजीने भागह भूमि धेन धन कोसा' द्वारा अपने पूर्ण दानका ही आदर्श मान दिखाया था । दाताको उसी प्रकारसे मिलता भी है । जिन दशरथजीने

पूर्ण दान किया था उन दशरथजीको जनकजीने पूर्ण दहेज दे दिया था । गौके साथ अन्यान्य वस्तुओंका भी निरीक्षण कीजिये—

कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति माँति बहु मोल न थारे।। गजरथतुरगदास अरुदासीं। धेनु अलंकुत कामहुद्दा सीं।।

अपने रूप-गुणों तथा स्वभावके कारण गौ इमारे लिये परम माङ्गलिक वस्तु भी हो गयी है। मङ्गल मनानेके लिये गौका दर्शन असोघ होता है। इस विभागके आचार्य मङ्गल-मूर्ति गणेशजी माने जाते हैं और हैं। तो भी उनके सहायक और भी बहुतसे पदार्थ हैं। जिनका दर्शन ग्रुभका लक्षण है। इस प्रकार जितनी भी वस्तुएँ—-माङ्गलिक वस्तुएँ हैं, उन सबमें गौ अग्रगण्य है। यदि यात्राके समय आप 'सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा' देख छेते हैं तो समझिये कि आपकी यात्रा अत्यधिक सफल तथा सुफल होगी। दशरथजीकी बरात-यात्राके समय 'मानस'में इसका अधिकाधिक पुष्टिकरण एवं स्पष्टीकरण हुआ है! प्रसंग यह है—

चारा चाषु बाम दिसि होई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई॥ दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल वह त्रिविध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी॥ होवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरमी सनमुख सिसुहि पिआवा। मुगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥ हेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख आयउ दिष अरुमीना। कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना॥

तिनक यहाँके माङ्गलिक द्रव्योंपर ध्यान दीजिये। नीलकण्ठ पक्षी बायीं ओर, कीआ मुन्दर खेतमें दाहिनी ओर,
नेवला, शीतल मन्द मुगन्धित बायु, मुहागिनी स्त्रियाँ भरे
हुए घड़े तथा गोदमें बालक लिये, लोमड़ी, अपने बछड़ेको
दूध पिलाती हुई गौ, हरिनोंकी टोली, सफेद सिरवाली
चील, स्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड़पर, दही, मलली और
दो विद्वान् बाह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए—सभी दृश्य मानो
एक-से-एक बढ़कर हैं। इनमें किसे कम और किसे अधिक
कहा जाय। पर इतना तो अवस्य है कि खड़ी गौ जो अपने
बछड़ेको दूध पिला रही है वह इधर-उधर न होकर ठीक
सामने है। उसका लक्ष्य सबके अतिरिक्त अधिक पक्का है।
शान्त, कोमल, त्याग, सादगी एवं सौन्दर्यका एक मोहक
चित्र ऑखोंके सामने चला आता है। इस मानृस्वरूपके
सामने गोदमें बालक लिये हुई स्त्रियाँ बिसर जाती हैं और

बिसर जाता है उनका भरा हुआ घड़ा भी, जब हम गौके थनका दर्शन कर छेते हैं। दही क्रिजम माल्य होने लगता है उस गौके दुधके सामने, और मछलीको वार दिया जा सकता है गौकी आँखोंपर । हरिनोंकी टोलीका उत्तर देने-के लिये गौका एक बछड़ा ही काफी दीखता है और नेवला तथा लोमडीकी चलबुलाहट समझानेके लिये गौकी पुँछ अधिक उपयक्त मादम होती है। हाथमें पुस्तक लिये हुए दो विष्य गौके वटनपर, और नीलकण्ठ, कौआ, चील तथा स्थामाको गौके चारों खरोंपर इम आसानीसे चढा सकते हैं। सचमच जब गौ बळडेका संयोग लेकर चलती है तो उसके रोम-रोम-की कीमत अनमोल हो जाती है। भक्तिका माध्यम-मार्ग गौ और बछडेको ही लेकर प्रतिष्ठित है। इस अवस्थामें भक्त और भगवान दोनोंकी जिस प्रकार पूरी विकलता रहती है उसी प्रकार गौ और बछड़ेकी भी। जितना बछड़ा दुध पीनेके लिये उत्सुक रहता है उतना ही गौ दूध पिलानेके लिये बेचैन रहती है। परस्परकी इस तद्भपनको भागवतकार-ने इस प्रकार दिया है---

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । प्रियं प्रियेव ब्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम् ॥

गौकी प्रचुरता और उसकी सर्वेष्रियता हमारे यहाँ इतनी रही है कि गौके नामसे दिन-रातका संयोग कर दिया गया है। दिन और रातका वह संयोग-स्थल है शाम। शामको हमारी सभी गौएँ जंगलोंसे: वनोंसे या खेतोंसे चरकर लौटती थीं । वे झंड-की-झंड गौएँ जिधर जाती थीं उधर उनके पैरोंसे उड़कर धूलके बहुत-से कण आकाशको चल पड़ते थे। सन्ध्याके समय जब कि सूर्य अस्ताचलको प्रस्थान करते हैं, ये धुलि-कण बड़े ही सुहावने दीखते थे। चूँकी गौकी धुलसे इस बेळामें रौनक आती थी इसळिये इस बेळाका नाम ही गोधूलि रख दिया गया था। तभीसे आजतक गोधूलिकी सुन्दर बेला हमारे बीच चली आ रही है । क्या आपने इस सुन्दर बेळाका कभी आनन्द नहीं लिया है ? यदि लिया है तो आपकी ऐसी इच्छा नहीं हुई है कि आप भी अपने निवासस्थानपर चले जायँ और अपने कुटुम्बमें मिलकर इस अनुपम बेलाके आनन्दका उपभोग करें। मिलनके, संयोगके, मङ्गलकार्यं करनेके लिये गोधूलिसे बदकर दूसरी कौन-सो बेला हो सकती है ? धनुष टूटनेके पश्चात् श्रीराम और धीताका विवाह दिन या रातके किसी हिस्सेमें न हुआ ।

विषष्ठ-से ज्ञानी और शतानन्द-से विचारक यों ही बैठे हुए थे और उस बेलाकी प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे कहते हैं गोधूलि।

> धेनु धूरि बेरा बिमल सकल सुमंगल मूल । बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकृत ॥

श्रायथ मनुष्य उसीकी खाता है, जो उसकी प्रिय वस्तु होती है और जिसे वह प्राणोंसे बढ़कर मानता है ताकि लोग उसपर विश्वास कर सकें। गौके प्रति हमारी काफी श्रद्धा रही है। उसे हमने प्राणके समान प्यारा माना है। अतः जब हमपर कोई विकट समस्या आती है तो अपनी सफाई देनेके लिये हम गौकी श्रपथ भी खा लिया करते हैं। भरतजी ननिहाल गये हुए थे कि इघर राम वन चले गये और दशरथ मर गये। और, यह सब हुआ भरतकी माता कैकेयीकी करनीसे। भरतजी जब श्रीअयोध्याजी आये तो अपनी सफाई देनेके लिये, लोग यह न समझ लें कि कैकेयीकी करनीमें भरतका भी मत था, लगे विकट-से-विकट शपथ खाने। उन सब शपथोंसे तो हमारा मतलब नहीं है। मतलब है केवल गौसे। गौकी शपथ भी छोड़ दीजिये। गौका निवाससान अर्थात् गौताला जलाने तकका महान् पाप मनुष्यको लगता है। अतः भरतजी 'मानस' में शपथ खाते हैं—

जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें।।
जे अघ तिय बालक बध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें।।
जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मनभत्र किब कहहीं।।
ते पातक मोहि होहुँ विधाता। जों यहु होइ मोर मत माता।।

हमारा गो-प्रेम इसीसे समझ लीजिये कि हम गोशाला नहीं जलाते। यदि गोशाला हम जलाते हैं तो माता, पिता और पुत्रको मारते हैं या ब्राह्मणोंका नगर जलाते हैं। इतना ही तक नहीं, यदि हम गोशाला जलाते हैं तो स्त्री और बालककी हत्या करते हैं या मित्र और राजाको जहर देते हैं। भाव यह कि यदि गोशालामें गौ रही और जल गयी तब तो उपर्युक्त सभी पाप, सम्भव ही नहीं, वरं सार्थक हैं। इसके विपरीत, यदि गोशालामें गौ नहीं भी रही और हम गोशालामें आग लगा दें तो उस स्थानके न होनेसे जो दुःख गौको होगा वह भी उक्त पापोंको बुलानेके लिये हमारे लिये कम न होगा। गौकी थोड़ी देरकी तकलीफ भी हमारे लिये पापका पहाड़ बन जाती है। धर्मके और पुण्यके नाते नहीं, बल्कि स्वार्थके नाते यदि हम गौको देखते हैं तो भी

वह हमारे सामने एक परम आदर्शके रूपमें आती है। उसके पञ्चगव्यके पदार्थ ( दूध, दही, घी, गोवर और मूत्र ) तो हमारे जीवनभर समझने और समझानेकी वस्तुएँ हैं। ऐसी गौको भूछमें भी, स्वप्नमें भी तकलीफ न होनी चाहिये, नहीं

तो, प्रभुको दुःख होगा । भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने अवतार केकर गौओंको जरूर मुख दिया था और पूर्ण मुख दिया -था । यह बात कव मालूम हुई जब रामराज्य हुआ और 'मानस' का अन्त हुआ । मुखके मारे उस समय— मन भावतो धेन पय सबहीं ।

कलकत्तेका उद्धार [कहानी]

( लेखक--श्रीहरदेवसहायजी )

( कलकत्तेके अत्याचारको मिटानेके लिये एक सफल योजनाकी कल्पना )

(१)

भगवान श्रीकृष्णके कीडा-स्थल वृन्दावन, गोकुल एवं मथराही यात्रा, वजभूमिकी परिक्रमा, प्रयागमें त्रिवेणीके संगमपर स्नान, अक्षयबट तथा भारदाज-आश्रमके दर्शन, विश्वनाथकी नगरी काशीजीमें देवोंके देव--महादेवपर एक सहस्र राम-बिल्व-पत्र चढा, भगवती अन्नपूर्णांके प्रति भक्ति प्रकट कर एवं गयाकी प्रेतशिलापर पिण्ड-दान दे हरियाना-के रहनेवाळे पं० यज्ञदत्त, ठा० मोहनसिंह, चौ० धनीराम जेलर तथा सेठ रामधन जगन्नाथपुरीकी यात्रा करनेके लिये कलकते पहुँचे । हवड़ा स्टेशनपर उनके गाँवके रहनेवाले तथा गायोंके न्यापारके साझी अन्दुला तेली और सलीम शेखने उन सबका स्वागत किया तथा ग्वाल-टोलेमें ले जाकर एक मन्दिरमें उनके ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया। सर्वप्रथम सब मित्रोंने भागीरथीमें स्नान किया तथा कालीघाटपर जाकर कालीमाईकै दर्शन किये । सेठ रामधनका इन गायों-के व्यापारपर रुपया लगता, हरियानेसे गायोंको भेजनेका काम पण्डितजी, ठाकुर साहेब एवं चौधरीजी करते, तथा तेली और शेख कलकत्तेमें ग्वाठोंको नकद या किश्तोंपर गायें बेचते । सबका बराबर-बराबर भाग था । 'यह देश हरियाना, यहाँ दूध-दहीका खाना' कहावतके अनुसार जो इरियाना सम्पूर्ण भारतवर्षमें दूध-दही एवं घीकी अधिकताके लिये प्रसिद्ध था, जहाँके बैल हरियाने ही नहीं, पंजाब तथा गङ्जा-यमुनाके प्रदेशकी खेतीके आधार थे, जहाँ सौ वर्ष पहले ही अतिथियोंको पानीकी जगह दूध पिलाया जाता था तथा दूध-का बेचना जहाँ पाप समझा जाता था, आज उसी हरियानेमें गायों की कमी होनेके कारण, दूधकी तो कौन कहे, पर्याप्त

छाछ भी नहीं मिलती, बैलोंकी कमी होनेके कारण किसानोंने हलोंमें भैंसेको ही नहीं जोता तथा उनके जूएके नीचे स्वयं ही नहीं लगे, अपनी स्त्री तथा बचोंतकको उसमें जोत दिया और उनकी सहायतांसे खेती की !

गायोंकी इस कमीको देखकर पं० ईश्वरदत्त शास्त्री, चौ० धर्मसिंह, ठा० गोविन्दसिंह और उनके साथियोंने हरियाने के गाँव-गाँवमें जाकर गोरक्षा तथा बिना तसल्ली के ग्राहकोंको गाय न बेचनेका प्रचार किया । उन्होंने कलकत्तेमें गायोंपर होनेवाले अत्याचारोंका हाल भी बतलाया। कहीं-कहीं लोगोंने पंचायतें करके हर किसीको गाय न बेचनेका निर्णय भी किया, पर पं० यज्ञदत्त, सेठ रामधन, चौ० धनीराम आदिने गाय बेचनेवालोंको बताया कि 'जो गाय हम कलकत्ते ले जा रहे हैं, उनकी बुरी हालत नहीं होगी। करोड़पति सेठोंके दरवाजेपर वँधेंगी और दूध-जलेबी खायेंगी। पं० ईश्वरदत्त और उनके साथी स्वयं सस्ती गाय खरीदना चाहते हैं। इसलिये वे यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। उनकी बात मत सुनो । हम भी तो हिंदू हैं, गायकी पूजा करते हैं तथा गोशालाओंको इन प्रचार करनेवालोंसे अधिक दान देते हैं।' लोगोंको रुपयेका लोभ तो था ही। उन्होंने झट पंचायतोंके निर्णयको तोड़ दिया और नोटोंकी लालचसे वे जो भी ग्राहक अधिक दाम देता, चाहे वह कोई भी हो, उसीको गाय बेचने छगे। पं० ईश्वरदत्त, सेठ रामधन और ठा० मोहनसिंहमें कई बार, कलकत्तामें गायोंकी क्या-क्या बुरी दशा होती है, इस विषयपर बातचीत हुई। पं र्इश्वरदत्तने ठा० मोहनसिंहको 'गो-रक्षा-कल्यतरु' पुस्तक तथा स्व॰ श्रीहासानन्दके प्रचार-पत्र, जिनमें कलकत्तेके

पापका वर्णन था। पढाये । पर लोभ एवं साथियोंके समर्थनके कारण उन्होंने यह व्यापार नहीं छोडा ।

(२) देवताओंके दर्शन एवं तीथोंके स्नानसे पं० यज्ञदत्ततथा उनके साथियोंके चित्तमें कुछ-कुछ सन्दावना उत्पन्न हुई। ठा॰ मोहनसिंहने कलकत्तेकी गायोंकी वास्तविक अवस्थाको देखनेपर जोर दिया । हिसाब-किताब करनेके बाद अब्दछाको साथ लेकर सब मित्र गायोंको देखने चले। ग्वाल-टोलेमें जाकर देखा-गायें अधिक, पर बछड़े बहुत ही कम हैं। मरे हुए बछड़ोंकी खालोंमें भूसा भरकर तथा उनपर द्ध छिड्ककर गायोंके आगे खडा करते हैं। गायें उन्हें चाटकर दूध उतार रही हैं। निकट आनेपर देखा कि गायोंके मूत्र करनेके स्थानमें फुँकाद्वारा खारा पानी डाला जा रहा है तथा किसी गायके इस स्थानमें पुँछ, किसीके हाथ एवं अधिकके इस मर्भस्थानमें घासका छोटा पूला डालकर फ़लाया जा रहा है! गाय कष्टके मारे डकार रही है, उसके सारे शरीरमें कम्प चढ गया है तथा आँखें फटी जा रही हैं । गायोंकी इस अतिशोचनीय दशाको देखकर पं० यज्ञदत्त और उनके साथियोंको बड़ा दुःख हुआ। ठा० मोहनसिंहकी आँखोंमें तो आँस ही आ गये। पं॰ यज्ञदत्तके पूछनेपर अब्दुलाने बतलाया कि 'इस तरहसे फूँका देनेपर गाय अधिक दूध देती है। यदि गायके फूँका न लगे तो गाय कम द्ध देगी । इस फूँकेके कारण ही हमें अधिक मृत्य मिलता है और व्यापारमें लाभ रहता है।

दसरे रास्तेसे डेरेपर लौटते हुए सब साथी एक ऐसे स्थानपर आये, जहाँ दूधसे सूखी हुई गायोंका सौदा हो रहा था। माहक लोग गायकी नस्ल, दूध आदिपर कुछ भी ध्यान न देकर केवल उनके शरीरके तौल एवं चमड़ेका अनुमान करके मोल आँक रहे थे । पं॰ यज्ञदत्तके पूछनेपर बतलाया गया कि यहाँ जो गार्ये रहती हैं वे यहाँकी जलवायु, चारा तथा बुरी व्यवस्थाके कारण फिर गाभिन नहीं होतीं, अतः वे बेच टी जाती हैं। ये प्राहक कसाईखानोंके प्रबन्धकर्त्ता हैं। यहाँ नित्य आते हैं और इस प्रकारकी गायें खरीदकर ले जाते हैं। अच्छी नस्ल होनेके कारण इन गायोंकी खालोंसे बढिया 'क्रोम' चमड़ा तैयार होता है तथा मांस-चर्बी आदिके भी अधिक दाम मिलते हैं। ऐसी गायोंकी इन कसाईखानोंमें बड़ी माँग है। पं॰ यज्ञदत्त तथा उनके साथियोंने जब ये बातें सुनीं एवं इन गायोंमें पिछले साल अपनी भेजी हुई पाँच गायोंको देखा, जिनमेंसे एक तो ठा॰ मोइनसिंहके घर जन्मी हुई भी थी, तब सबको बड़ा कष्ट हुआ और आँखोंके आगे अँधेरी हा गयी । अब्दलासे बहुकर उस दिन वे गायें न बेचने दीं । सब साथी डेरेपर छोटे: शामको किसीने भोजन न किया। रातको गायोंकै प्रति किये हए अपने-अपने पार्गेका तथा उनके लिये प्रायश्चित्त करनेका विचार होने लगा । सबने मिलकर यह निश्चय किया कि जबतक प्रायश्चित्त करनेका निर्णय न होगा, अन्न-जल ग्रहण न करेंगे। तार देकर पं० ईश्वरदत्तको बुलाया गया। सबने उनसे क्षमा माँगी तथा अपने पापोंके लिये प्रायक्षित पछा ।

पं० ईश्वरदत्तने कहा—'आपलोगोंने हरियानेकी हजारों गायोंका बरी तरह संहार करवाया है। इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं । घोर रौरवनरकके दुःख भोगने पहेंगे । इस संकटसे बचनेका एक ही उपाय है—सच्चे हृदयसे भगवानकी प्रार्थना करो तथा नरकोंके कष्टोंको सहन करने या कम करनेके लिये अपना सर्वस्व गायोंकी सेवा एवं रक्षामें लगा दो। भगवानकी दया तथा गायोंकी सेवा ही आपलोगोंका उद्धार करेगी ।

अब्दुलाने कहा—'पण्डितजी! हम अकेले ही इस गो-हत्याके पापके भागी नहीं । इसके भागी कलकत्तेके द्धके व्यापारी, द्कानदार तथा सवसे अधिक वे लोग हैं, जिन्हें दघ देने या पिलानेके लिये ये गायें यहाँ लायी जाती हैं । यहाँ कलकत्तेमें तो, सम्भव है, कोई भी इस पापसे नहीं बचा है। बताइये, क्या वे लोग, जो अपने कारखानोंमें इन गायोंके चमड़े-चर्बी आदिना व्यवहार करते हैं तथा इन्हीं गायोंसे तैयार हुए 'क्रोम' चमड़ेके जूते, पेटियाँ, पट्टियाँ आदि बनाते एवं खरीदते हैं, चमड़े, हड़ीकें कारखानोंके शेयरों (Shares) का व्यापार करते-कराते हैं, गामिन गायके गर्भस्य बछड़ेकी नर्म खालके बटवे, घड़ीके फीते और बछड़ों-की खालों ( Calf-leather ) के जूते बनाते, बेचते. एवं व्यवहार करते हैं, इस पापके जिम्मेवार नहीं हैं ? यहाँके ही नहीं, देशभरके कितने ही तिलक्ष्मधारी पण्डित, करोड़पति सेठ, धर्म तथा देशकी भलाईके ठेकेदार बढ़े-बड़े नेता आदि भी किसी-न-किसी रूपमें गोहत्याके लिये जिम्मेवार हैं। यदि ये लोग इस प्रकार दुर्गति की हुई गायोंका दुध न खरीदें, मारी हुई गायोंका चमड़ा-चर्बी इत्यादि न खरीदें तो गायें मारी ही न जायँ या बहुत कम । यदि आपलोग 'क्रोम' चमड़े या बढ़िया चर्बी आदिके लिटे गाय मारनेके कारखानों में जीवित गायोंका वध देखें तो, सम्भव है,

वहीं बेहोश होकर गिर पड़ें ! मैं मुसल्मान हूँ; हमारी घर्म-पुस्तकोंमें भी इतनी बुरी तरहसे गोवध करनेकी आज्ञा नहीं । गायोंको छाने-बेचनेका यह सब काम अच्छा नहीं, पर क्या करें ! रोटीका प्रक्ष है ।'

पं० ईश्वरदत्तने अब्दुलाको समझाते हुए कहा— भैया! क्या जो लोग गायोंका व्यापार नहीं करते, उन्हें रोटी नहीं मिलती! रोटी तो मगवान् देते हैं। देखिये, मशीनोंने अब ऐसी चीजें बना दी हैं, जिनके कारण गायोंके शुद्ध दूष-घीकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जब तुम स्वयं इसे बुरा काम समझते हो, अन्य लोगोंके लिये नहीं, अपने लिये ठीक-ठीक विचार करो तथा इसे छोड़ दो। अपने सब व्यापारी भाडयोंको भी समझा दो।

पं० ईश्वरदत्तकी बातोंका अब्दुल्लापर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने कहा—-'जो प्रायश्चित्त पं० यज्ञदत्त तथा अन्य सब साथी करेंगे, हम दोनों भी वही करेंगे, हम दोनों इनसे अलग न रहेंगे।'

पं० ईश्वरदत्ताले सलाह कर पं० यश्चदत्त तथा उनके सब साथियोंने प्रतिज्ञा की कि 'हमारे पास जो रूपया, पैसा तथा जेवर है, वह सब गोसेवापर लगायेंगे। जीवनका सारा समय गोसेवाके लिये देंगे। अब्दुल्हा भी बार-बार यही प्रतिज्ञा दुहरा रहा था। उसने तजवीज की कि सर्वप्रथम 'ग्वाल-टोडे' में सब ग्वालोंकी पंचायत की जाय।

( ( )

दूसरे दिन 'ग्वाल-टोले'के चौकमें सब ग्वाले एवं व्यापारी इकटे हुए। पं० ईश्वरदत्त उनका ध्यान देशमें होनेवाली दूध, घी तथा अच्छी गायोंकी कमीकी ओर दिलाते हुए बोले—'यदि आपलोग इस व्यापारमें गोवंशकी उन्नतिको मुख्य न रक्खेंगे, गायोंको रखने, दूध निकालने तथा बळड़े उत्पन्न करने आदि कार्योंका अच्छे ढंगपर सुधार न करेंगे, तो कुछ ही दिनोंमें अथवा कुछ ही महीनोंमें आपका यह काम बंद हो जायगा। विदेशी मशीनोंने मक्खन निकाले हुए दूधका चूर्ण तैयार कर दिया है। यह पहले तो कुछ महँगा था पर अब सरकारने उसका प्रचार एवं व्यवहार बढ़ानेके लिये उसपर लगनेवाले महस्त्लको हटा दिया है। अब सस्ता होनेके कारण वह बड़े परिमाणमें आ रहा है। यह चूर्ण पानीमें गर्म करनेसे दूध-जैसा बन जाता है। चीनी मिलानेपर तो

दूधका-सा ही स्वाद देता है ! आपके दूधसे यह सस्ता पड़ता है। जिस प्रकार तेलके कारखानोंने धानियों तथा तेलियोंको, कपड़ेके कारखानोंने जुलाहों और कातनेवाली स्त्रियोंको बेकार बना दिया, उसी तरह जब प्रचुर मात्रामें यह दुग्ध-चूर्ण बाजारमें आवेगा, विकेगा, तब आपके दूधकी माँग भी कम हो जायगी। सम्भव है, विल्कुल न रहे। यदि आपलोगोंने यहाँ आयी हुई गायोंको बचानेका कोई मार्ग न निकाला तो हम अपनी सारी शक्ति यहाँ गायोंका लाना बंद करानेमें लगा देंग। कोई ऐसा मार्ग निकालिये, जिससे आपकी गायोंका, जिनके सहारे आपने तथा आपके पूर्वजोंने जीवन व्यतीत किया, कष्ट दूर हो एवं उनका वध बंद हो तथा आपका भी गुजारा चलता रहे।

पं० ईश्वरदत्तकी बातोंको सबने शान्त-चित्तसे सुना ! शमीउछा, अमीर अली तथा वालिदहुसेनने, जो बहुत पुराने ग्वाले थे, पण्डितजीके वक्तव्यका समर्थन करते हुए कहा—पण्डितजी ! आपकी सब बातें ठीक हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी हम कोई अमली काम नहीं कर सकते । हमारे पास जीवन-निर्वाहका कोई साधन नहीं । इस कामके लिये लाखों रुपये यहाँके सेठोंसे लिये हुए हैं, वह कैसे पूरा करें । जब भी आप कोई ऐसा तरीका निकाल देंगे, जिससे गुजारे तथा कर्जेका प्रवन्ध हो सके, तो आप जैसा कहेंगे, किया जायगा ।'

सभामें कुछ व्यापारियों तथा ग्वालोंने शमीउल्ला आदिके वक्तव्यका विरोध करते हुए कहा-- (पण्डितजी! आप-जैसे बहुत प्रचारक आते हैं। जिनका अपना पेट भरा हुआ होता है, वे हमारे पेटकी ओर नहीं देखते। आपलोगींने अपने इलाकेमेंसे यहाँ गायें लानेवालोंको गायें न बेचनेका परा प्रयंत किया, सरकारसे मिलकर गायें प्रान्तसे बाहर है जाना अपराध करार दिलाकर हमारे कितने ही साथियोंको जेल भिजवाया । आपसे जो हो सका, किया, पर हम तो बड़े-बड़े लोगों तथा पुलिसवालोंको प्रसन्न करके यहाँ गायें लाये ही और जबतक शक्ति होगी, लावेंगे ही। हमें जिसमें लाभ होगा, गायोंके साथ इम वैसा ही सल्दक करेंगे । आप इमें क्या समझाते हैं ? हम तो परिश्रम करके कमाते हैं, परन्तु आप-जैसे लोगोंकी दृष्टिमें पापी हैं। जाकर समझाइये अपने उन हिंदू भाइयोंको, जो लाखों-करोड़ों रुपये होते हुए तथा गायों-पर होनेवाले सब अत्याचारोंको जानते हुए भी तीन-चार रुपये सैंकड़ा मासिक व्याजके लालचसे हमें रुपये देते हैं! समझाइये उन बड़े कहलानेवाले लोगोंको, जो चमड़ेके बड़े- बड़े कारखाने चलाते हैं, और जिनकी माँग पूरी करनेके लिये ही कसाईखानोंमें गायें काटी जाती हैं, उनके दोयर (Shares) खरीदते बेचते हैं, चीनी, कपड़े, जूट आदिके कारखानोंमें मारी हुई गायोंके चमड़े, चर्ची, हड्डी आदि काममें लाते हैं तथा घरोंमें सैकड़ों मन चमड़ेके जूते-बक्स आदि रखते हैं! यदि वे आपकी बात मान लेंगे, तो हम भी विचार करेंगे, नहीं तो यह गाड़ी इसी तरह चलेगी। आपजैसे कितने ही आये और चले गये तथा चले जायेंगे।

बिना किसी निश्चयके सभा समाप्त हुई। पं० ईश्वरदत्त, पं० यज्ञदत्त, सेठ रामधन आदि सब साथी कलकत्तेके समाचार-पत्रोंके सम्पादकों, सार्वजनिक नेताओं, कारखानोंके मालिकों, और बड़े-बड़े व्यापारियों इत्यादिकी सेवामें गये। बहुतोंने तो समयाभावका बहाना करके ही टाल दिया, मिले भी नहीं। किसीने कहा, यह कामपार नहीं पड़ेगा, किसीने कुछ धनकी सहायता देनेके लिये कहा। स्वामी भावानन्द, पं० राधेश्याम, ठा० प्रतापिंह, सेठ आसाराम, श्रीशशिशेखर बनर्जी, श्रीअरुणचन्द्र राय इत्यादि कुछ सज्जनेंने अपने पूरे-पूरे सहयोगका वचन दिया। रविवारको 'श्रद्धानन्द-पार्क'में सभा करनेका निश्चय हुआ।

रविवारके दिन सभा हुई, पर उपस्थिति पूरे सौसे भी कम थी । कुछ लोग सभाका रूप देखकर तथा कुछ लोगोंको वहाँ बैठे हए देखकर उधर आये, किन्तु जब मालूम हुआ कि यह गोरक्षाकी सभा है, तो दूरसे ही चळे गये। सभा हुई, कुछ प्रस्ताव भी पास किये गये, पर न तो समाचार-पत्रोंने इसको कुछ महत्त्व दिया और न जनताने ही इसकी कुछ परवा की । पं० ईश्वरदत्त, उनके सब साथियों तथा कलकत्तेके गो-प्रेमियोंको गायोंके प्रति लोगोंकी ऐसी उपेक्षा देखकर बड़ा दुःख हुआ । दूसरे दिन सबेरे सब साथी भावानन्दजीके स्थानपर इकहे हुए । सर्वसम्मतिसे सर्वप्रथम हरियानेमें गायोंका कलकत्ते आना बंद करनेके लिये पूरी शक्तिसे आन्दोलन करने तथा कलकत्तेमें गायोंपर होनेवाले अत्याचारोंका प्रचार करने, एवं गायोंका उद्धार कैसे हो, इसकी जाँच करनेका निश्चय हुआ। प्रचार करनेके लिये गायोंपर होनेवाली 'फ़ूँका' क्रिया, मरे हुए बछड़ोंमें भूसा भरकर द्घ निकालने, गायोंको कसाइयोंके हाथ बेचने इत्यादिके असली फोटो लेकर उनके 'स्लाइड्स ( Slides ) तैयार कराये गये और उनके प्रदर्शनके लिये भीजिक-लैंटर्न' ( Magic-lantern ) खरीदी गयी। कलकत्तेके अखबार- वालोंको मासिक कुछ रुपये देकर इसका प्रचार करनेके लिये प्रति-सप्ताह एक कालम प्रकाशित करनेकी तजवीज की गयी। (४)

पं॰ ईश्वरदत्त तथा उनके हरियानेके साथियोंने सर्वप्रथम रामहृद तीर्थपर कार्तिक-स्नानके पर्यपर एक समोलन करनेका निश्चय किया । सम्मेलनको सफल बनानेके लिये उनके हरियानेके रहनेवाले साथियोंने गाँव-गाँवमें जाकर इसकी सूचना दी । रामहृद तीर्थ जींद रियासतमें है । जींद रियासतमें गोवध तो हो ही नहीं सकता, गायोंको रियासतसे बाहर छे जाना भी अपराध है। अतः वायमण्डल पहलेसे ही तैयार था। पर्वके दो दिन पहले पं० ईश्वरदत्त तथा उनके सब साथी रामहृद पहुँच गये । जींद तथा पटियाला रियासतके ही नहीं, करनाल, रोहतक तथा हिसार जिलेतकके हजारों स्त्री-पुरुष स्नान करने तथा वड़ी संख्यामें गो-सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिये आये । कार्तिक शक्ला चतुर्दशीको तीर्थमें स्नान तथा देव-दर्शन करनेके बाद जिलेके प्रसिद्ध गो-भक्त खामी ओंकारानन्दजीकी अध्यक्षतामें सम्मेळनकी कार्रवाई आरम्भ हुई। गायोंके महत्त्व तथा रक्षापर इरियानेकै प्रसिद्ध भजनीकोंकै भजन होनेके पश्चात पं० ईश्वर-दत्तने अपने प्रभावशाली तथा मार्मिक भाषणमें कलकत्तेमें अपनी आँखों देखी हुई गायोंकी दुर्दशा एवं विनाशका जिक्र करते हुए गायोंके प्राण बचानेकी अपील की। गायोंपर होनेवाले अत्याचार तथा कसाइयोंके हाथ उनको बेचनेकी दुःखद बात सुनकर सब लोग रो पड़े, सारी सभामें क़हराम-सामच गया !

पं० ईश्वरदत्तने पुनः लोगोंसे कहा—'इस प्रकार रोने और धैर्य लोइनेसे काम न चलेगा। हिम्मत करो और गायोंके प्राण बचानेका प्रयत्न करो। यह कोशिश हो कि एक भी गाय हरियानेसे बाहर न जा सके। इसी रामहृद्धः तीर्थपर गायकी रक्षाके लिये सहस्रार्जनके हाथसे मारे जानेवाले महर्षि जमद्रिक्ती हत्याका वदला लेकर परशुरामजीने पितृ-तर्पण किया था। हम भी आज इसी पितृत्र तीर्थपर गायोंके प्राण बचानेकी प्रतिश्चा करें; गाँव-गाँवमें जाकर पंचायतें करवावें तथा बिना निश्चय किये प्राहकोंको गाय न बेचनेका निर्णय करवावें। पंजाब-सरकारपर जोर डालकर हरियानेकी गायों तथा बछड़ोंका इस इलाकेसे बाहर ले जाना अपराध घोषित करवाया जाय एवं जो गायोंको ले जानेका प्रयत्न करें उन्हें सख्त दण्ड दिलवाया जाय।

सैक्टों आदमियोंने गाँव-गाँवमें जाकर पंचायतें करानेकी प्रतिज्ञा की। पंजाब-सरकारके प्रधान-प्रधान मन्त्रियोंकी सेवामें डेपटेशन छे जानेका भी निर्णय हुआ। जींद, पटियाला एवं नाभा रियासतोंने तो पहलेसे ही गायोंको बाहर ले जानेपर पावंदी लगा रक्ली थी। अंग्रेजी इलाकेके हिमार, रोहतक, गडगावाँ तथा करनाल जिलोंके लिये भी हल्का-सा प्रभावहीन कानून था । पर प्रतिदिन कितनी ही गायें यमनाकी तराई तथा पलवलके निकटसे ले जायी जाकर गाजियाबाद, कोसी इत्यादि स्टेशनोंसे कलकत्ते, मदास आदि बडे-बडे शहरोंको भेजी जा रही थीं। पं० ईश्वरदत्त तथा उनके साथियोंने कलकत्ते तथा अन्य बढ़े शहरोंमें गायोंपर होनेवाले अत्याचारोंका चित्रोंसहित वर्णन करके, लाखोंकी संख्यामें हाथ-पर्चे छपवाकर गाँव-गाँवमें पहँचा दिये, स्वयं जहाँ-तहाँ जाकर पंचायतें करवायीं । चारों जिलोंमें १५ मुख्य स्थानोंपर वडे-बडे गो-सम्मेलन हए । इन सम्मेलनोंमें बिना जाने-पहचाने मन्ष्योंके हाथ गायें तथा दो सालतकके बछड़े न बेचने, वनस्पति घीको न बेचने-खरीदने, अपाहिज तथा बढ़े साँडोंका गोशालाओंद्वारा प्रबन्ध कराने, अच्छी नस्लके बढिया साँडोंको छोडने, पंजाब-सरकारसे पाँच सालतक-के गाय और बछडे बाहर ले जाना कानूनद्वारा अपराध करार दिलवाने, अच्छी नस्लकी गायोंको ५०) रायेतक सालाना वजीफा देने, गुँवार-ज्वार आदि चारेकी फसलोंका लगान आधा कराने, गोचर-भूमि छोड़ने और उसका लगान बिल्कुल न लेने और सड़कों-नहरों आदिके निकट पद्म मुफ्त चरानेकी आजा प्राप्त करने आदि-आदि विषयोंपर विचार होकर प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

इलाकेके लोगोंका प्रतिनिधि-मण्डल ( Deputation ) पंजाबके मन्त्रियोंसे मिला । इन मन्त्रियोंके सम्मुख कलक्तें में गायोंपर होनेवाले अत्याचारोंके चित्र रबले गये तथा उन्हें वहाँकी दुर्दशका ज्ञान कराया गया । मन्त्रियोंको अपनी खुफिया-पुल्सिद्धारा पहलेसे ही आन्दोलनका हाल तथा उसका प्रभाव माल्म था । उन्होंने प्रतिनिधिमण्डलकी बातें ध्यानसे सुनीं तथा उनकी सब माँगें स्वीकार करते हुए, गायों तथा बछड़ोंको दोसालके लिये कराईन ले जाने तथा आगे विशेष अवस्थामें पशु-विभागके उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिमण्डलक्षारा चुने हुए दो सभासदोंकी सम्मतिसे प्रान्तसे बाहर ले जानेके लिये कान्नी पाबंदी लगा दी तथा पुलिसको सख्तीसे कार्रवाई करनेको लिखा गया । हरियानेकी अच्छी गायोंके किये प्रस्तावोंके अनुसार वार्षिक-वृत्ति निश्चित कर दी, ज्ञार-

गुँवार आदि चारेकी फसलोंका लगान आधा कर दिया, सङ्कों आदिके किनारेकी भूमिमें गाय चरानेपर रकावट हटा दी और गोवंशकी उन्नति-सम्बन्धी अन्य कार्योंमें सहायता करनेका भी वचन दिया।

गायोंके भाग्यसे इस वर्ष हरियानेमें अच्छी वर्षा हुई। घास, चारा, अन्न आदि तीन-चार सालके गुजारे लायक हो गया। गाँव-गाँवमें गोवंशकी उन्नतिके लिये स्पर्धा चल पड़ी। हर एक गाँववाले अपने-अपने गाँवमें अधिक दूध देनेवाली गायोंकी संख्या तथा दूध देनेकी शक्ति बढ़ानेमें लग गये। साँडोंके लिये अच्छे-से-अच्छे बढ़ड़े खरीदे गये, घर-घरमें 'देई-गायें' रक्खी जाने लगीं। दूधकी वृद्धि हुई; बालकों, जन्नानों तथा बूढ़ोंके शरीरोंमें शक्ति तथा मुरझाये मुखोंपर तेज आ गया। जिस हरियानेके लोगोंकी दुर्दशा हो गयी थी, वही हरियाना गोवंशकी उन्नति तथा रक्षाके कारण डेढ़ वर्ष पहले-जैसा असली हरियाना बन गया।

(4)

पं० ईश्वरदत्तके साथियोंने अन्य इलाकोंमें, जहाँसे कलकत्तेको द्रधारू पद्म आते थे, प्रचारका काम किया । सब स्थानोंसे कलकत्तेमें पद्मओंका आना बिल्कुल बंद हो गया। स्वामी भावानन्द तथा कलकत्तेके अन्य गोसेवक भी चुँप न बैठे । उन्होंने भी श्रीदेवेन्द्रनाथ चक्रवतींकी प्रधानतामें एक स्थायी संस्था बनाकर बंगाल और विशेषकर कलकत्तेके लिये काम आरम्भ किया । कामके लिये धनकी सहायता बडे-बडे सेठोंने ही नहीं दी, कोठियोंके जमादारों, मिलोंके कुलियों तथा साधारण मजद्रोंतकने भी सहायता दी । कार्यकर्ताओं-में भी अधिक संख्या ऐसे लोगोंकी ही थी। सर्वप्रथम इस संस्थाने कलकत्तेमें गायोंपर होनेवाले अत्याचारों, बंगालके पशुओं तथा भिन्न-भिन्न प्रकारकी खेतियोंसे उत्पन्न होनेवाले दूध, अन्न आदि-के उत्पादन, दुधकी आवश्यकताः दुधकी मिलावट, नकली घी तथा निर्धृत दूधके चूर्णसे तैयार किये हुए दूधके नुकसान, चमड़े, जूट, कपड़े, चीनी आदिके कारखानों तथा चायके बगीचोंके लिये होनेवाली गो-इत्या आदि-आदिका सचा एवं सजीव वर्णन करके बड़े-बड़े 'पोस्टरों' हाथ-पर्ची तथा 'मैजिक लैंटर्न'से चित्रोंद्वारा लोगोंका आकर्षित किया । गोवंशकी उन्नति करते हुए सब लोगोंके लिये दूधका प्रबन्ध कैसे हो, चारेका उत्पादन कैसे बढाया जाय, चमड़े, चीनी, कपड़े इत्यादिके कारखानों में काम आनेवाली चीजोंके लिये कहाँतक तथा कैसे-कैसे

गो-इत्या होती है और वह कैसे बंद हो, दूसरी वैसी चीजें कैसे बनें, नकली दूध तथा नकली घीका गो-वंशके हाससे क्या सम्बन्ध है—इत्यादि वातोंपर विचार करनेके लिये डा॰ सुरेन्द्र-नाथ चौधरी, एम्॰एस्-सी॰, पी-एच्॰ डी॰ के समापितत्वमें विशेषक्षोंकी एक विशेष कमेटी नियुक्त की गयी। कमेटीने लगातार चार सप्ताहतक सब स्थितियों, अङ्कों और व्यवस्थाओंको देखकर तथा अनुभवी सज्जनोंकी गवाही लेकर रियोर्ट लिखी। रिपोर्टका सार यह था—

'लोगोंको आवश्यक द्ध मिले, यह कलकत्ता और बंगालकी ही नहीं, सारे देशकी एक प्रधान समस्या है। हम केवल बंगालकी समस्याको छेते हैं। वह भी इसलिये कि कलकत्तेकै प्रश्नका अलग हल नहीं हो सकता । हमारे प्रान्तमें अनुमानतः ६ करोड़ जनताके लिये वार्षिक तीन करोड़ मन दूध उत्पन्न होता है, जब कि मिलना चाहिये पचास करोड़ मन। कलकचेकी २५ लाख जन-संख्याको नित्य तीस हजार मन दूध मिलना चाहिये, पर मिलता है पाँच हजार मन और वह भी शृद्ध नहीं। सरकारी जाँचके अनुसार ६० प्रतिशत मिलावटी द्ध मिलता है। दिन-प्रति-दिन दूधका उत्पादन कम होना तथा मिलावट बढती जा रही है। शीध्र तो नहीं, पर यदि ठीक ढंगसे तथा सबके सहयोगसे काम हो तो दस सालमें द्वकी कमी परी हो सकती है। इसके लिये सबसे पहले जुट, चाय एवं तमाख्की, जो पायः विदेश जाते हैं, यहाँके लिये आवश्यक नहीं, खेती ३४ लाख एकड्से आधी करके १७ लाख एकड्में ही की जाय। रोष १७ लाख एकड़ में चारे विशेषतया उड़द, मूँग, अरहर आदि दालों और अन्य ऐसी फसलों, जिनसे चारा ही नहीं, अन्न भी मिले, की खेती करायी जावे। आजकल चारेकी खेती केवल एक लाख एकडमें होती है। उसे बढाकर १८ लाख एकड कर दी जाय । चारा-दाल उत्पन्न कानेवाले किसानोंके लगानको आधा करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय । इस खेतीमें यदि उन्हें जूट इत्यादिकी अपेक्षा कुछ हानि रहे तो उसे भी सरकार पूरा करे। चारेकै वृक्ष लगाये जायँ। कलकत्ता नगरकै लोगोंको निकटके गाँवोंसे दूध मिले। अधिक दूध उत्पन्न करनेके लिये बोरे-हैसियनके पाँच बड़े कारलानोंको उठाकर गाय रखनेके लिये डेयरी-फार्म तथा नस्ल-सुधार-फार्म बनाये जायँ । 'गवर्नमेंट हाइड्स रिपोर्ट', १९४२ के अनुसार बंगालमें देशभरकी गायोंकी कैवल १४ प्रतिशत गायें हैं पर गोवध होता है ३१ प्रतिशत । भारतवर्षभरमें सवसे अधिक गोवध

बंगालमें होता है। गोवध विल्कल बंद हो जाय; चमड़े, हड्डी, लोह, चर्बी आदिका काम करनेवाले कारखाने एक-दम उठा दिये जायें: नकली घी या वनस्पति-घीके कारखानेवाले लोगोंको घोखा देनेके लिये तेलमें घी-जैसी गन्ध तथा उस-जैसा रूप न दें, उसे शह साफ तेलके रूपमें ही बेचें या साबनके लिये चिकता पटार्थ तैयार करें, जिससे साबनमें लगनेवाली गायोंकी चर्बीसे भी रक्षा होगी: चीनी, कपड़े, जट इत्यादिके कारखाने गोवधले तैयार किये गये चमडे, चर्बी, हड़ी इत्यादिको काममें न लावें, अपने विशेषज्ञों द्वारा इनके स्थानपर कोई अहिंसक चीजें तैयार करवा लें; दूध-घीकी मिलावट करनेवाले तथा निर्घृत दूधके चूर्णसे तैयार किये हुए दुधको बेचनेवालोंको कड़ा दण्ड दिया जायः जो लोग दस हजार रुपये इन्कमटैक्स या पाँच हजार रुपये लगान देते हैं, उनपर गो-वंश-सधारके नाम एक आना रुपया टैक्स लगाया जाय; बाहर विदेशोंमें जानेवाली चाय तथा जूटसे बनी चीजोंपर भी इतना ही महसूल हो; अधिक तथा ग्रुद दुध उत्पादन करनेके लिये प्रान्तभरमें सहयोग समितियाँ (Co-operative Societies) स्थापित करके गाय रखने तथा तस्ल तैयार करनेवाले किमानों तथा गोपालकोंको विशेष सहायता तथा गो-पालनकी शिक्षा दी जायः गो-शालाओं में एवं पिंजरापोलों को गोचरभूमि, जल तथा धनकी सहायता देकर गो-वंशकी उन्नतिके लिये उत्साह दिलाया जाय; धानका पुआल किस तरह गायोंके लिये पौष्टिक बनाया जाय, इसके लिये विशेष तजरबा करके लोगोंको बताया जाय, और बाहरसे लायी हुई गायें बंगालकी भूभिमें पनप सकें इसका अनुभव कराया जाय इत्यादि-इत्यादि ।'

कुछ मांस खानेवालोंके पत्रोंको छोड़कर बंगालके शेष सब पत्रोंने तथा जनताने इस रिपोर्टका समर्थन किया।

वंगालकी नयी सरकार भविष्यमें पहले जैसी भुखमरी न होने देने तथा जनताके स्वास्थ्यके लिये आवश्यक भोजनका प्रवन्ध करनेकी जिम्मेवारी लेकर बनी थी। उसके मन्त्रियों तथा सभासदोंने जनतासे यह प्रतिज्ञा करके पर्चियाँ ली थीं। उन्होंने चौधरी-कमेटीकी रिपोर्टको बड़े ध्यानसे पढ़ा, पर उनमेंसे कुछ प्रभावशाली मेम्बर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा जूट, चमड़े आदिके कारखानेवालोंके दबावके कारण वास्तविक कार्य करते हुए हिचक गये। वे दुविधामें पड़ गये।

( )

पं० ईश्वरदत्त तथा उनके साथी हरियाने तथा दूसरे इलाकों में प्रचारका काम पूरा करके कलकत्ते पहुँचे। हवड़ा स्टेशनपर हजारों लोगोंने उनका स्वागत किया। कलकत्तेमें बाहरसे गाय न आनेके कारण दूधकी समस्या बड़ी विकट हो गयी। बंगाल-सरकारने पंजाब-सरकारको हरियानेसे गायें भेजनेको लिखा । आज्ञा-पत्र प्राप्त करनेके लिये विशेष प्रतिनिधि भी भेजा, परन्त सफलता न हुई। पं० ईश्वरदत्त, स्वामी भावानन्द अिदेवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती तथा उनके सब साथियों-ने रिपोर्टको सम्मस्य रस्वकर बंगालभरका दौरा किया और जनमत तैयार किया । स्थान-स्थानपर सभाएँ करके सरकारको उसकी सूचना दी। सरकारके कान खुल तो चुके ही थे, इरियानेसे गाय न आनेके कारण दिन-दिन दुधकी समस्या भी जटिल होती जा रही थी। बंगालके जनमतके प्रवाहमें कारखानेवालोंकी अन्यायपूर्ण तरफदारी तथा व्यक्तिगत स्वार्थ भी बह गया । बंगालकी सरकार 'चौधरी-रिपोर्ट' की सिफारिशों-को मानने तथा उनपर पूरी तरह अमल करनेके लिये मजबूर हुई । उसने चक्रवर्ती तथा चौधरी-कमेटीसे सहयोग प्राप्तकर गो-वंशकी उन्नति तथा दूध-उत्पादन बढ़ानेके लिये दस वर्षका कार्यक्रम बनाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया। गी-वध बंद हो गया, चमडे इत्यादिके कारखाने उठ गये, चीनी, कपड़े आदिके कारखानों में मारी हुई गायोंके चमड़े-चर्बी इत्यादिके स्थानमें अन्य चीजें बन गयीं। मारी हुई नहीं, अपनी मौत मरी हुई गायोंके चमड़े, कनवास (Canvas) इत्यादिके जुते तथा अन्य सामान बनने छगे । पं० चक्रवतीं तथा उनके सब साथियोंने, बंगालके बड़े-बूढ़े किसानों तथा गो-पालकोंने और खेती एवं पशु-पालनसे सम्बन्ध रखनेवाले पश्-विशेषज्ञोंने मिलकर बंगालके अलग-अलग इलाकोंमें, जहाँ जैसी स्थिति थी, उसके अनुसार किसान और गो-पालकोंके हितको मुख्य रखकर, गो-पालन, चारे तथा अन्नकी खेतीका प्रबन्ध किया। सरकारी जंगल पशुओंके चरनेके लिये खल

गये । बड़े-बड़े धनाढ्य तथा पश्चिमीय सम्यताके रंगमें रंगे हुए विशेष, जो पहले स्वार्थवश गी-घातक कारखानोंके पक्षमें थे, गोपालनको एक लाभदायक धंघा बनानेके प्रयत्नमें लग गये। दो वर्ष तो कार्यारम्भ करनेमें ही लग गये, तीसरे वर्ष द्धकी पैदावार ही नहीं, किसानों, गोपालकों आदिकी आय भी बढी। ऐसे चारे और दालें उत्पन्न होने लगीं, जिनसे गायोंको बहुत लाभ पहँचा । स्थानीय गायें ही अधिक दूध देने लगीं । अब यह निश्चय हो गया कि हरियाना अथवा अन्य किसी प्रान्तकी अच्छी नस्स्की गायोंको हानि न पहँचेगी। नस्लकी उन्नतिके लिये हरियानेसे एक सीमित संख्यामें गायें और साँडोंके लिये बछडे लानेका प्रबन्ध किया गया। बंगालकी गायोंकी नस्लमें सुधार हुआ। गायोंकी संख्या ही नहीं बढ़ी, उनकी दूध देनेकी शक्ति भी बढ़ गयी। दस वर्ष पहले बंगालमें गायके द्धका वार्षिक उत्पादन ४५० पौंड था, जो बढकर ८०० पौंड हो गया। द्धके उत्पादनमें वृद्धि होनेसे दूध-धीके भाव भी इतने महँगे न रहे। एक साधारण मजदूर भी अब दूध खरीदने लगा। दूध तो बढ़ा ही, साथ-साथ दालों तथा तरह-तरहके अन्नकी पैदावार बढनेसे बंगाल अन्नके लिये पराश्रयी न रहा, स्वावलम्बी बन गया! सदाके लिये भुखमरीका अन्त हो गया। शुद्ध द्ध तथा पर्याप्त एवं शुद्ध अपनी भूमिका अन्न मिलनेके कारण बंगालके लोगोंमें नया जीवन आ गया। आसाम तथा उड़ीसाकी स्थिति भी बंगाल-जैसी थी। वहाँकी सरकारों तथा लोगोंने भी बंगालकी नकल की। वहाँ भी द्ध, घी, अन आदिका उत्पादन बढा । कलकत्तेके साथ आसाम तथा उड़ीसके लोगोंको भी लाभ पहुँचा । कलकत्तेके लोगोंका उद्धार हुआ, सब गो-हत्याके पापसे बच गये ! शुद्ध दुध-धी सस्ते भावमें मिलने लगा । शारीरिक स्वास्थ्य तथा शक्ति बढ़ी, और हृदयमें शुद्ध भावना उत्पन्न हुई। गुद्ध भावनासे ग्रुभकर्मोंकी वृद्धि हुई और फलस्वरूप सभी ओर सख छा गया।



## कल्याणकी पुरानी फाइलों तथा विशेषाङ्कोंका ब्योरा

( इनके अतिरिक्त और अङ्कोंके लिये पत्र-व्यवहार न करें ) इनमें ब्राहकोंको कमीदान नहीं दिया जायगा। डाकखर्च हमारा लगेगा।

- ११ वें वर्षका विशेषाङ्क (वेदान्ताङ्क ) नहीं है । साधारण अङ्क ५ से १२ तक प्राप्य हैं । मूस्य १॥)
- १५ वें वर्षका विशेषाङ (साधनाङ ) नहीं है। साधारण अङ २, ३, ४ प्राप्य हैं, मृत्य।) प्रति
- १८ वें वर्षका विशेषाङ्क ( वाल्मीकीय रामायणाङ्क ) नहीं है । साधारण अङ्क २, ३, ४, ५, ६, ९ हैं, मूल्य ।) प्रति
- १९ वें वर्षका विशेषाङ्क (संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क )मूल्य ४≶), पूरे वर्षका मूल्य भी ४≶)
- २० वें वर्षका विशेषाङ्क (गो-अङ्क) का मृत्य ४), पूरे वर्षका मृत्य ५⊜)

<sup>व्यवस्थापक</sup>—कल्याग-कार्यालय, गोरखपुर

### THE KALYANA-KALPATARU

(English Edition of the Kalyan)

Special Numbers and Old Files for Sale

- 1. Vol. I., 1934 (Complete file of 12 numbers including the Special issue, GOD NUMBER) pp. 836; Illustrations 63; Unbound Rs. 4-8-0
- 2. Vol. II., (only 11 ordinary issues, excluding the Special issue, the Gita Number)
  - Unbound Ks. 2-0-0
- 3. Vol. III., (only 11 ordinary issues, excluding Special issue, the Vedanta Number)
  Unbound Rs. 2-0-0
- 4. Vol. IV., (only 10 ordinary issues, excluding Special issue, the Krishna Number and December issue) Unbound Rs. 1-13-0
- 5. Vol. V., (Special issue, The Divine Name Number out of stock)
  ordinary issues, 2, 6, 8 & 10. Each
  0-5-0
- ordinary issues, 2, 6, 8 & 10. Each
  6. Vol. VIII., (Special issue The Bhakta Number out of stock)
- ordinary issues, 7, 9, 10, 11 & 12. Each 0-5-0
- Vol. X., (Complete file of 12 Numbers including Special Shri Krishna Lila Number
  —II) Rs. 4-8-0
- 8. Vol. XII., (Current year including the Special issue Gita Tattva Number—I annual subscription) Rs. 4-8-0

The Manager—

KALYANA-KALPATARU, GORAKHPUR (India)

#### श्रीहरिः

# गोपालकी आवनी

(१)

गो-रज राजत साँवर अंग ।
देख सखी बन ते बज आवत गोबिंद गोधन संग ॥
अंबुजबदन नयनजुग खंजन कीडत अपने रंग ।
कुंचित केस सुदेस मनों अलि सोमित अंग प्रसंग ॥
कबहुँक बेनु बजावत कर धर नाना तान तरंग ।
चत्रमुज प्रमु गिरिधर नागर पर वारों कोटि अनंग ॥

( ? )

ուս Հայաստանի արար ֆարար ֆարար Հայաստանի արար ֆարար ֆարար ֆարար հայաստանի արար հայաստի հայաստի բարու ֆարար ֆար

बन ते आवत गावत गौरी ।

हाथ लकुटिया गायन पाछे ढोटा जसुमित कौ री ॥

मुरली अधर धरे नँदनंदन मानो लगी ठगौरी ।

याही तें कुलकान हरी है ओढ़े पीत पछौरी ॥

बजबधु चढ़ी अटारिन देखत रूप निरख भइ बौरी ।

नंददास जिन हरिमुख निरख्यो तिनको भाग्य बड़ौ री ॥